





GURUDEV SHRI FATEH-PRATAP MEMORIAL AGAM ANUYOG SERIES-7

# OGAOYANOYOGA

AN AUTHENTIC SUBJECTWISE COLLECTION OF DATA ON LIFE AND MATTER DETAILED IN JAIN SCRIPTURES

(TEXT AND HINDI TRANSLATION)

PART-II (CHAPTER 25 TO 38)

#### Editor:

Anuyog Pravartak, Upadhyaya Pravar, Pandit Ratna Muni Shri Kanhiya Lal Ji 'Kamal'

#### **Associate Editor:**

Agam Rasik Shri Vinay Muni Ji 'Vageesh' Mahasati Dr. Shri Mukti Prabha Ji, M.A., Ph.D. Mahasati Dr. Shri Divya Prabha Ji, M.A., Ph.D.

#### Chief Consultant:

Pt. Shri Dalsukh Bhai Malvaniya

#### Co-Editor:

Pt. Shri Dev Kumar Ji Jain (Bikaner) Shri Srichand Ji Surana 'Saras'

#### Special Assistance:

Shri Lala Gulshan Rai Ji Jain, Delhi Shri Srichand Ji Jain, Jain Bandhu, Delhi Publisher:

AGAM ANUYOG TRUST

AHMEDABAD-380 013

#### PREFACE:

Acharya Samrat Shri Devendra Muni Ji M.

#### **CONTRIBUTING EDITORS:**

Agam Maneeshi Shri Tilok Muni Ji 'Geetarth' Mahasati Shri Anupama Ji, M.A., Ph.D. Mahasati Shri Bhavya Sadhana Ji Mahasati Shri Virati Sadhana Ji Dr. Shri Dharm Chand Ji Jain, Jodhpur

# PRINTED BY RAJESH SURANA AT :

YEAR OF PUBLICATION:

V.S. 2052 Mahavir Jayanti

Veer Nirvan S. 2521

1995, April

Diwakar Prakashan A-7, Awagarh House, M.G. Road Agra-282 002, Ph.: (0562) 351165

#### **MANUSCRIPT PREPARATION ASSISTANCE:**

Shri Rajesh Bhandari, Jodhpur Shri Rajendra and Sunil Mehta, Shahpura Shri Mangi Lal Ji Sharma, Kurdayan

#### **PUBLISHED AND MARKETED BY:**

Agam Anuyog Trust 15, Sthanakvasi Society Near Narayanpura Crossing Ahmedabad-380 013

#### T MANDAL:

aldev Bhai Dosa Bhai Patel
immat Lal Shamal Das Shah
lahendra Shanti Lal Shah
avneet Lal Chunni Lal Patel
aman Lal Manik Lal Shah
jayraj B. Jain
ayraj K. Mehta

#### CONTACT:

- Secretary:
  Shri Jayanti Lal Chandu Lal Sanghavi
  Siddhartha Apartment
  Near Sthanakvasi Society
  Narayanpura Crossing
  Ahmedabad-380 013
- Shri Vardhaman Mahavir Kendra Opp. Subji Mandi Mount Abu-307 501 (Raj.)
- Dr. Sohan Lal Ji Sancheti Co-secretary Chandi Hall, Kesarvadi Jodhpur-342 002 (Raj.)

#### © PUBLISHER

#### PRICE:

Rupees Three Hundred Fifty One only (Rs. 351.00)







# शमर्पण

जिन्होंने सर्वप्रथम सभी आगमों का सानुवाद सम्पादन करने में, तथा जैन तत्व प्रकाश आदि अनेक ग्रन्थों के निर्माण हेतु सारा जीवन 'समर्पित किया ऐसे महान् श्रुतधर बहुश्रुत एवं गीतार्थ आचार्य प्रवर श्री अमोलक ऋषि जी महाराज की स्मृति में द्रव्यानुयोग का यह द्वितीय खण्ड श्रुद्धाञ्जिल रूप समर्पित है।

> –उपाध्याय मुनि कव्हेयालाल 'कमल' महासती मुक्तिप्रशा महासती दिव्यप्रशा

#### PREFACE:

Acharya Samrat Shri Devendra Muni Ji M.

#### **CONTRIBUTING EDITORS:**

Agam Maneeshi Shri Tilok Muni Ii 'Geetarth' Mahasati Shri Anupama Ji, M.A., Ph.D. Mahasati Shri Bhavya Sadhana Ji Mahasati Shri Virati Sadhana li Dr. Shri Dharm Chand Ji Jain, Jodhpur

#### YEAR OF PUBLICATION:

Veer Nirvan S. 2521 V.S. 2052 Mahavir Jayanti 1995, April

#### **MANUSCRIPT PREPARATION ASSISTANCE:**

Shri Rajesh Bhandari, Jodhpur Shri Rajendra and Sunil Mehta, Shahpura Shri Mangi Lal Ji Sharma, Kurdayan

#### PRINTED BY RAJESH SURANA AT:

Diwakar Prakashan A-7, Awagarh House, M.G. Road Agra-282 002, Ph.: (0562) 351165

#### PUBLISHED AND MARKETED BY:

Agam Anuyog Trust 15, Sthanakvasi Society Near Narayanpura Crossing Ahmedabad-380 013

#### CONTACT:

- Secretary: Shri Jayanti Lal Chandu Lal Sanghavi Siddhartha Apartment Near Sthanakvasi Society Narayanpura Crossing Ahmedabad-380 013
- Shri Vardhaman Mahavir Kendra Opp. Subji Mandi Mount Abu-307 501 (Raj.)
- Dr. Sohan Lal Ji Sancheti Co-secretary Chandi Hall, Kesarvadi Jodhpur-342 002 (Raj.)

#### TRUST MANDAL:

Shri Baldev Bhai Dosa Bhai Patel Shri Himmat Lal Shamal Das Shah Shri Mahendra Shanti Lal Shah Shri Navneet Lal Chunni Lal Patel Shri Raman Lal Manik Lal Shah Shri Vijayraj B. Jain

Shri Ajayraj K. Mehta

#### © PUBLISHER

#### PRICE:

Rupees Three Hundred Fifty One only (Rs. 351.00)







# शमर्पण

जिन्होंने सर्वप्रथम सभी आगमों का सानुवाद सम्पादन करने में, तथा जैन तत्व प्रकाश आदि अनेक ग्रन्थों के निर्माण हेतु सारा जीवन समर्पित किया ऐसे महान् श्रुतधर बहुश्रुत एवं गीतार्थ आचार्य प्रवर श्री अमोलक ऋषि जी महाराज की स्मृति में द्रव्यानुयोग का यह द्वितीय खण्ड श्रुद्धाञ्जलि रूप समर्पित है।

> -उपाध्याय मुनि कन्हैयालाल 'कमल' महासती मुक्तिप्रभा महासती दिव्यप्रभा



|   |       | • |   | ,. |     | • |
|---|-------|---|---|----|-----|---|
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     | • |
| • |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     | • |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     | · |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     | • |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     | • |
|   |       |   | - |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    | •   |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
| • |       |   |   | •  | , , |   |
|   |       |   | 4 |    | •   |   |
| • | ٠     |   | • |    |     |   |
|   |       |   | ř | •  |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   | ·     |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   |       |   |   |    |     |   |
|   | _ ~ w |   |   |    |     |   |



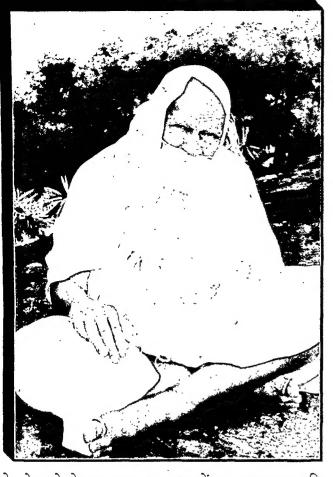

# ॥ अर्हम् ॥

# ज्ञानयोगी उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक गुरुदेव मुनिश्री कन्हैयालाल जी म. 'कमल'

ज्ञान की उत्कट अगाध पिपासा लिये अहर्निश ज्ञानाराधना में तत्पर, जागरूक प्रज्ञा, सूक्ष्म ग्राहिणी मेधा, शब्द और अर्थ की तलछट गहराई तक पहुँच कर नये-नये अर्थ का अनुसंधान व विश्लेषण करने की क्षमता—यही परिचय है उपाध्याय मुनि श्री कन्हैयालाल जी म. कमल का।

७ वर्ष की लघु वय में वैराग्य जागृति होने पर गुरुदेव पूज्य श्री फतेहचन्द जी महाराज तथा प्रतापचन्द जी म. के सान्निध्य में १८ वर्ष की आयु में दीक्षा ग्रहण। आगम, व्याकरण, कोश, न्याय तथा साहित्य के विविध अंगों का गंभीर अध्ययन व अनुशीलन। आगमों की टीकाएँ व चूर्णि, भाष्य साहित्य का विशेष अनुशीलन। ज्ञानार्जन/विद्यार्जन की दृष्टि से—उपाध्याय श्री अमर मुनिजी, पं. वेचरदास जी दोशी, पं. दलसुख भाई मालविणया तथा पं. शोभाचन्द जी भारिल्ल का विशेष सान्निध्य प्राप्त कर ज्ञान चेतना की परितृप्ति की। उनके प्रति विद्यागुरु का सम्मान आज भी मन में विद्यमान है। २८ वर्ष की अवस्था में किसी जर्मन विद्यान

के लेख से प्रेरणा प्राप्त कर आगमों का अधुनातन दृष्टि से अनुसंधान। फिर अनुयोग शैली से वर्गीकरण का भीष्म संकल्प। ३० वर्ष की अवस्था से अनुयोग वर्गीकरण कार्य प्रारम्भ। पं. प्रवर श्री दलसुख भाई मालविणया, पं. अमृतलाल भाई भोजक, महासती डॉ. मुक्तिप्रभा जी, महासती डॉ. दिव्यप्रभा जी, सर्वात्मना समर्पित श्रुतसेवी विनय मुनि जी 'वागीश', श्रीचन्दजी सुराना, डॉ. धर्मचन्द जी जैन, त्यागी विद्वत् पुरुष श्री जौहरीमल जी पारख, पं. देवकुमार जी जैन आदि का समय-समय पर मार्गदर्शन, सहयोग और सहकार प्राप्त होता रहा। वीज रूप में प्रारम्भ किया हुआ अनुयोग कार्य आज अनुयोग के ८ विशाल भागों के लगभग ६ हजार पृष्ठ की मुद्रित सामग्री के रुप में विशाल वट वृक्ष की भाँति श्रुत-सेवा के कार्य में अद्वितीय कीर्तिमान वन गया है।

## गुरुदेव के जीवन की महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ –

जन्म : वि. सं. १९७० (रामनवमी) चैत्र सुदी ९

जन्मस्थल : केकीन्द (जसनगर) राजस्थान पिता : श्री गोविंदसिंह जी राजपुरोहित

माता : श्री चमुनादेवी

दीक्षा तिथि : वि. सं. १९८८ वैसाख सुदी ६

दीक्षा स्थल : धर्म वीरों. दानवीरों की नगरी सांडेगव (राजस्थान) दीक्षा दाता : गुरुदेव जी फतेहचन्द्र म. एवं श्री प्रतापचन्द्र जी म.

उपाध्यायपद : श्रमण संघ के वरिष्ठ उपाध्याय





# गुरुसेवा एवं श्रुत-सेवा के लिए समर्पित साकार विनय मूर्ति श्री विनय मुनि जी 'वागीश'

श्री विनय मुनि जी यथानाम तथागुण सम्पन्न सरल-सहज जीवन शैलीयुक्त, गुरुसेवा-श्रुत-सेवा को ही जीवन का महान् उद्देश्य मानने वाले एक अतीव भद्रपरिणामी—'भद्दे णामे भद्द परिणामे'-आपात भद्र- संवास भद्र आदर्श श्रमण है।

आपश्री ने दीक्षा लेते ही स्वयं को मेघ मुनि की भाँति गुरु-चरणों में सर्वात्मना समर्पित कर दिया। साधु समाचारी के दैनिक कार्यक्रमों की साधना-आराधना के पश्चात् जो समय बचता है, उसमें सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव की सेवा, परिचर्या, औषधि आदि की व्यवस्था के पश्चात् जो भी समय रहता है उसमें पूज्य गुरुदेवश्री के साथ अनुयोग कार्य में जुट जाते हैं। हाथ से लिखी फाइलें अनेक मुद्रित आगम प्रतियां सामने रखकर पाठों का मिलान तथा विषय का वर्गीकरण करने में अनुभव के बल पर आप एक सुयोग्य आगम-सम्पादक बन गये हैं। गुरु-कृपा से तथा

श्रुत-सेवाजन्य क्षयोपशम के कारण आपकी स्मरणशक्ति एवं ग्रहण शक्ति भी प्रखर है। आगमों की भाषा का ज्ञान, विषय आदि का परिज्ञान भी गंभीर है।

पौराणिक भाषा में अगर गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी म. अनुयोग कार्य के 'व्यास' हैं तो उसे लिपिवद्ध करके व्यवस्थित रूप देने वाले 'गणेश' हैं श्री विनय मुनि जी।

आपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-

जन्म स्थल : टोंक (राज.)

वैराग्य : सं.२०१८ में पूज्य गुरुदेव फतेहचन्द जी म. की सेवा में आये

वैराग्य काल : ७ वर्ष

शिक्षण : संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी

दीक्षा-तिथि : माघ सुदी १५ रविवार, पुष्य नक्षत्र वि. सं. २०२५

दीक्षा-स्थल : पीह-मारवाड़

दीक्षा-दाता : मुनिश्री कन्हैयालाल जी म. ''कमल''

दीक्षा-प्रदाता : मरुधरकेशरी श्री मिश्रीमलजी म.

LANGE SUCKNICK SUCKNI





## प्रकाशकीय

अतीत में कुछ शताब्दियों पहले बहुश्रुत आर्य रिक्षत ने अनुयोग विभाजित किये थे किन्तु विस्मृत हो गये और नाममात्र शेष रहे।

#### चार अनुयोगों के नाम-

१. धर्मकथानुयोग

२. गणितानुयोग

३. चरणानुयोग

४. द्रव्यानुयोग

पूज्य उपाध्यायश्री के मन में संकल्प हुआ कि आगमों को चार अनुयोगों में विभाजित किया जाय। लगभग ५० वर्ष पूर्व आपने अनुयोग सम्पादन का कार्य प्रारम्भ किया था। अनेक विद्वानों से और कुछ श्रुतधर मुनिवरों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और कार्य उत्तरोत्तर प्रगति के शिखर पर पहुँचता गया।

प्रारम्भ के तीन अनुयोग हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हो गये हैं और वे गुजराती अनुवाद के साथ भी प्रकाशित हो रहे हैं। चतुर्थ द्रव्यानुयोग भी प्रकाशित हो रहा है। यह तीन भागों में प्रकाशित हो पाया है। प्रथम भाग के बाद यह द्वितीय भाग पाठकों के सम्मुख रखते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

उपाध्यायश्री जी ने बहुत ही परिश्रम किया है। साथ ही उनके सुयोग्य शिष्य श्री विनय मुनि जी 'वागीश' ने भी गुरुदेव के संकल्प को पूर्ण कराने में अथक परिश्रम किया है।

जिनशासन चन्द्रिका महासती जी श्री उज्ज्वलकुमारी जी की सुशिष्या डॉ. महासती जी, श्री मुक्तिप्रभा जी, डॉ. दिव्यप्रभा जी, डॉ. अनुपमा जी, श्री भव्यसाधना जी, श्री विरतिसाधना जी ने भी इसके सम्पादन में मूल पाठ मिलान लेखन आदि कार्यों में अनवरत परिश्रम किया है।

पं. श्री देवकुमार जी जैन, बीकानेर ने संशोधन आदि कार्यों में, डॉ. धर्मचन्द जी जैन ने आमुख आदि लिखकर योगदान किया है।

श्री श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' आगरा ने प्रकाशन तथा श्री मांगीलाल जी शर्मा ने पांडुलिपि आदि कार्यों में विशेष योगदान दिया है, अतः हम इनके आभारी हैं।

मेरे सहयोगी श्री हिम्मतभाई, श्री नवनीतभाई, श्री विजयराज जी, श्री जयन्तिभाई संघवी, डॉ. श्री सोहनलाल जी संचेती आदि का कार्य की प्रगति में विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है।

श्री घेवरचन्द जी कानूंगा जोधपुर, श्री नेमीचन्द जी संघवी कुशालपुरा, श्री श्रीचन्द जी जैन दिल्ली, श्री गुलशनराय जी जैन दिल्ली, श्री मोहनलाल जी सांड जोधपुर, श्री नारायणचन्द जी मेहता जोधपुर, श्री जेठमल जी चौरिड़या बैंगलोर का इस प्रकाशन में विशेष रूप से आर्थिक योगदान प्राप्त हुआ है अतः हम इन सबके आभारी हैं।

> —बलदेवभाई डोसाभाई अध्यक्ष आगम अनुयोग ट्रस्ट



() s/a



## सम्पादकीय

चार अनुयोगों में द्रव्यानुयोग बहुत विशाल, जटिल व दुरूह है।

यह तीन भागों में प्रकाशित हो रहा है। प्रथम भाग में २४ अध्ययन लिये गये हैं। १,००० विषयों का संकलन हुआ है। यह द्वितीय भाग पाठकों के सामने प्रस्तुत है। इसमें संयत, लेश्या, क्रिया, आश्रव, वेद, कषाय, कर्म, वेदना, चार गति, वक्कंति आदि १४ अध्ययनों का संकलन है। कुल ८१२ विषय हैं।

तीसरा भाग भी तैयार हो रहा है। उसमें गर्भ, युग्म, गम्मा, आत्मा, समुद्धात, चरमाचरम, अजीव, पुद्गल इन ९ अध्ययनों का संकलन है। द्रव्यानुयोग बहुत ही गहन विषय है।

इन अध्ययनों में उससे संबंधित पूरा विषय लेने का प्रयत्न किया गया है। अनेक विषय द्वार वाले हैं अतः वे छिन्न-भिन्न न हों इसिलये उनको विभक्त नहीं किया है। तीसरे भाग में परिशिष्ट दिया है जिसमें उन विषयों के पृष्ठांक व सूत्रांक दिये हैं उनका अध्ययन करके पाठक पूर्ण विषय ग्रहण कर संकेंगे अतः पाठक उसका अवलोकन अवश्य करें।

पूज्य गुरुदेव श्री फतेहचन्द जी म. एवं श्री प्रतापमल जी म. के शुभाशीर्वाद से ४५ वर्ष पूर्व यह कार्य प्रारम्भ किया था अब यह कार्य पूर्ण हो रहा है यह मेरे लिए परम प्रसन्नता का विषय है। इस कार्य को सफल बनाने में अनेक भावनाशील श्रुत उपासकों का योगदान प्राप्त हुआ है। जिसमें मेरे शिष्य विनय मुनि का खास सहयोग मिला। उन्होंने सेवा के साथ-साथ अन्तर्हदय से इस अनुयोग के कार्य को व्यवस्थित किया।

साथ ही महासती जी श्री मुक्तिप्रभा जी अपनी शिष्याओं के साथ आबू पधारीं, उन्होंने अनेक परीषह सहन करके लगभग ५ वर्ष तक इस भगीरथ कार्य को सफल बनाने में परिश्रम किया है।

इस कार्य का प्रारम्भ हरमाड़ा में हुआ था। प्रकाशन अनुयोग प्रकाशन परिषद् साण्डेराव से प्रारम्भ हुआ था फिर इसी कार्य से अहमदाबाद पहुँचना हुआ, वहाँ श्री बलदेवभाई ने इस कार्य को देखा, उन्होंने प्रसन्न होकर ट्रस्ट की स्थापना की व चारों ही अनुयोगों का प्रकाशन वहाँ से हुआ है। गुजराती भाषांतर भी करने की भावना है।

स्वाध्यायशील वंधु इनका स्वाध्याय करके ज्ञानोपार्जन करें।

–मुनि कन्हैयालाल 'कमल'







## श्री देशराज जी जैन, अहमदाबाद

आप मूलतः मानसा (पंजाब) के निवासी हैं। अहमदाबाद में 'देशराज एण्ड कम्पनी' के नाम से बहुत बड़ी व्यवसाय है। आप एवं आपकी धर्मपत्नी श्रीमती यशोदादेवी तथा सुपुत्र पूरणचन्द जी एवं पुत्र-वधू अन्जनादेवी सभी वहुत ही धर्म श्रद्धालु हैं।

स्वामी जी श्री छगनलाल जी महाराज के सुशिष्य श्री रोशन मुनि जी म. सा. की धर्म की ओर अग्रसर कराने में विशेष प्रेरणा रही है।

पूज्य उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी म. सा. का भी आपके बंगले पर सन् १९७५ में चातुर्मास हुआ, ऑपने बहुत बड़ा लाभ लिया।

# श्री आर. डी. जैन, दिल्ली

आप मूलतः उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला के खट्टा प्रहलादपुर के निवासी हैं। वर्तमान में जैन तार उद्योग' के नाम से आपका दिल्ली में बहुत बड़ा व्यवसाय है। वर्धमान थानकवासी जैन महासंघ के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। जैन कॉन्फ्रेंस के आप उपाध्यक्ष हैं एवं देल्ली शाखा के अध्यक्ष हैं। अनेक संस्थाओं से आप जुड़ें हुए हैं। आपने अपने पिताश्री की मृति में बहुत बड़ा हॉस्पीटल भी बनवाया है। अनेक संस्थाओं में विशेष योगदान रहा है। आपके दोनों पुत्र योगेन्द्रकुमार एवं अरुणकुमार भी व्यापारिक क्षेत्र में अग्रणी हैं व पूरे गिरवार की धार्मिक भावना अच्छी है।

महासती जी मुक्तिप्रभा जी, दिव्यप्रभा जी के सब्जी मण्डी चातुर्मास में चरणानुयोग नाग २ का विमोचन आपके ही कर-कमलों द्वारा हुआ।



# ,

### स्व. श्री ताराचन्द जी प्रताप जी साकरिया, सांडेराव

आप सांडेराव के प्रमुख श्रावक थे। श्री वर्धमान महावीर केन्द्र, आवू पर्वत की स्थापना में आपका विशेष योगदान रहा। आगम अनुयोग के इस महान् कार्य में प्रारम्भ से ही आपकी विशेष प्रेरणा रही। पूज्य गुरुदेवश्री के प्रति आपकी गहरी आस्था रही थी। आपके सुपुत्र श्री इन्द्रमल जी इसी प्रकार गुरुदेव के प्रति श्रद्धाशील हैं।



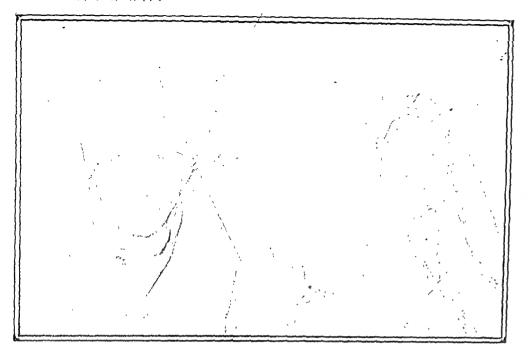

# श्री केशरीयल जी तातेड़ एवं श्रीयती सुन्दरदेवी तातेड़, हुवली

आप मूलतः कोटड़ी (समदड़ी) मारवाड़ के निवासी हैं। आप बहुत ही उदार हदयी धर्म श्रद्धालु श्रावक हैं। आपका हुवली में पेपर का बहुत बड़ा व्यवसाय है। आपके सभी सुपुत्र व सुपुत्रियाँ धर्म में विशेष श्रद्धा रखते हैं। आचार्य श्री देवेन्द्र मुनि जी म. व महासती जी शीलकंवर जी के प्रति श्रद्धा है।



# श्री भीमराज जी हजारीमल जी, साण्डेराव

आप पूज्य गुरुदेवश्री के अनन्य भक्त हैं, बहुत ही उदार भावना वाले हैं। आपका कोसम्बा जि. सूरत में बहुत बड़ा व्यवसाय है। आपके सुपुत्र श्री मोहनलाल जी एवं केशरीमल जी आदि पूरा परिवार बहुत धर्म श्रद्धालु है। साधु-साध्वियों की सेवा का आप विशेष लाभ लेते हैं।



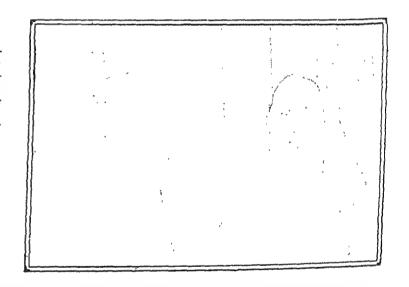

# श्री बाबूलाल जी धनराज जी मेहता, सादड़ी, (मारवाड़)

आप बहुत ही उदार हृदयी धर्म श्रद्धालु श्रावक हैं। आपका 'करण मेटल कॉर्पोरेशन' के नाम से व्यवसाय है। आपने सादड़ी अस्पताल में व गाँव में शुभ कार्यों में बहुत वड़ा योगदान दिया है। आप आदिनाय चेरिटेवल ट्रस्ट, अम्वा जी के ट्रस्टी हैं। आवू पर्वत पर आपने बहुत वड़े पैमाने पर आयंविल ओली भी करायी। आप प्रतिवर्ष अठाई आदि की तपस्याएँ करते हैं। आपकी धर्मपत्नी जी ने वर्पातप की आराधना की, इस उपलक्ष्य में आपने सं. २०४९ में सादड़ी में प्रवर्तक श्री रूपचन्द जी म. आदि के सान्निच्य में पारणे कराने का बहुत बड़ा लाम लिया।



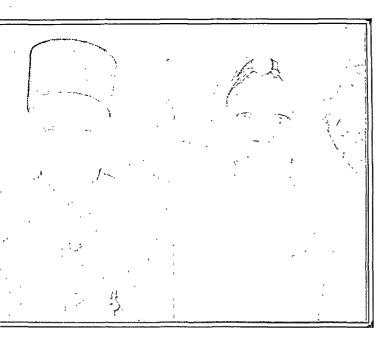

# श्री विरदीचन्द जी कोटारी, किशनगढ़

#### श्रीमती रतनदेवी विरदीचन्द जी कोठारी, किशनगढ़

आप बहुत ही धार्मिक व भावनाशील दम्पती हैं। कोठारी स्टोन्स प्रा. लि., किशनगढ़ के डाइरेक्टर हैं। आपका मद्रास व बैंगलोर में भी अच्छा व्यवसाय है। श्री पारसमल जी, नेमीचन्द जी, नरेन्द्रकुमार जी, सूर्यप्रकाश जी आदि सुपुत्र भी बहुत ही भावनाशील हैं। आप मूलतः अराई के निवासी हैं। महासती जी श्री पानकंवर जी के प्रति आपके माताजी की विशेष श्रद्धा-भक्ति थी। आपके भाई गुलाबचंद जी व मोहनसिंह जी धार्मिक श्रद्धालु थे।

सन् १९९४ में महासती जी श्री उमरावकंवर जी के चातुर्मास कराने में आपका मुख्य योगदान रहा।

उपाध्यायप्रवर श्री कन्हैयालाल जी म. 'कमल' के प्रति अनन्य श्रद्धा है। आपने भी ट्रस्ट को विशेष योगदान दिया है।

## श्री मदनलाल जी कोटारी, जोधपुर

आप बहुत ही उदार एवं धर्म श्रद्धालु श्रावक थे। आपने अपने पिताजी श्री गजराज जी सा. ं माताजी अणचोबाई की स्मृति में आचार्य जयमल स्मृति भवन में व्याख्यान हॉल में विशेष गदान दिया। जीवदया. स्वधर्मी सहायता आदि कार्यों में आपकी विशेष रुचि थी।

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती विद्रामीबाई एवं सुपुत्र श्री मनसुखचंद जी, ज्ञानचन्द जी, सुमेरमल जी, वलचन्द जी एवं जेठमल जी तथा सुपुत्री लीलाबाई वोहरा भी उसी प्रकार उनके पद-चिन्हों पर नकर धर्म की ओर अग्रसर हैं। आपको श्री तेजराज जी सा. भंडारी की विशेष प्रेरणा मिलती ती है।आपके बम्वई व जोधपुर में व्यवसाय हैं।

उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी म. 'कमल' एवं परम विदुषी महासती जी श्री उमरावकंवर जी र्चना' आदि के प्रति विशेष श्रद्धा-भक्ति थी व उसी प्रकार परिवार के सदस्यों की सेवा-भावना । कोठारी जी की स्मृति में ट्रस्ट को विशेष योगदान दिया है।



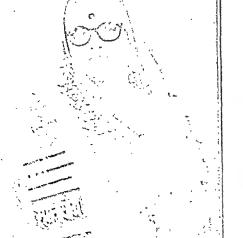

## श्रीमती चन्द्रादेवी वंव, टोंक (राज.)

आपका जन्म आसोज वदी १२, सन् ५९३३ दिल्ली में हुआ। सन् १९४५ में राजस्थान के प्रतिष्ठित परिवार के श्री धन्नालाल जी वंच के सुपुत्र श्री गंभीरमल जी के साथ पाणिग्रहण हुआ। आपके दो सुपुत्र श्री अजीतकुमार एवं श्री अज़ोककुमार है।

आप अनुयोग प्रवर्त्तक पं. रत्न मुनि श्री कन्हेंचालाल जी म. 'कमल' एदं महासती श्री पानकंवर जी तथा रत्नकंवर जी से विशेष प्रभावित हुई हैं।

श्री विनय मुनि जी 'वागीश' के जीवन निर्माण में एवं धर्म की ओर अग्रसर करने में आए प्रमुख रही हैं। आए स्वयं के वीक्षा नैने के उग्र भाव थे परन्तु स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण न ले सके। आपका स्वभाव बहुन ही विनम्र है। आपने अनुयोग इस्ट में विशेष योगवान विया है।

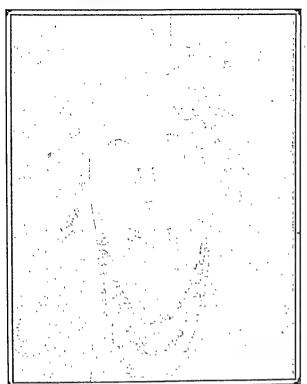

# स्व. श्री धनराज जी नाहटा, केकड़ी (राज.)

आप श्री दीपचन्द जी नाहटा के सुपुत्र थे। चित्रकला, कविता, नाटक कला, व्यायाम आदि में आपकी विशेष रुचि थी। साथ ही धार्मिक ज्ञान, तत्त्वचर्चा तथा वाद-विवाद में भी कुशल थे। स्थानकवासी जैन संघ, केकड़ी के मन्त्री थे। पूज्य स्वामीदास जी म. की परम्परा के प्रति अत्यन्त निष्ठा रखते हुए गुरुदेव मुनि श्री कन्हैयालाल जी म. 'कमल' के अनन्य भक्त थे। श्रमन संघ के प्रति आपकी गहरी निष्ठा थी। आगम अंनुयोग ट्रस्ट के सहयोगी थे।

आपके सुपुत्र लालचंद जी, सुरेशकुमार जी आदि भी धर्मनिष्ठ श्रावक हैं।

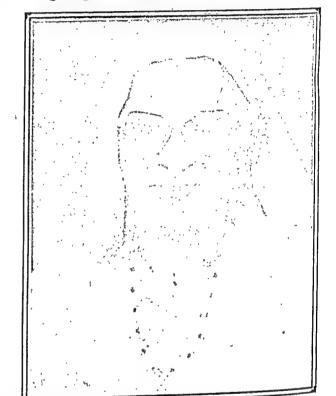

# श्रीमती केलीबाई देवराज जी चौधरी, जैतारण (मारवाड)

आप बहुत ही धार्मिक दानवीर महिला हैं। आपके सुपुत्र श्री शान्तिलाल जी एवं श्री धर्मीचन्द जी चौधरी कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं। आपका व्यवसाय तिरुपति बालाजी में है। आपने अनेक बार बहुत लम्बे-लम्बे मुनि दर्शनार्थ संघ निकाले हैं। स्थान-स्थान पर दान देकर सम्पत्ति का सदुपयोग कर रहे हैं। आपने आगम अनुयोग ट्रस्ट को भी सहयोग प्रदान किया है।



# स्व. श्री अमरचंद जी लुणावत, हरमाड़ा (अजमेर)

आप पूज्य गुरुदेव श्री फतेहचन्द जी महाराज के अनन्य भक्त थे। श्री माणंकचन्द जी, श्री धर्मीचन्द जी, श्री प्रेमचन्द जी लुणावत आपके सुपुत्र हैं।

आप हरमाड़ा श्रावक संघ के अग्रणी थे। पार्श्वनाथ छात्रावास आपके प्रयत्नों से बना।

आपके बड़े 'सुपुत्र माणकचंद जी मदनगंज में रहते थे। शीलव्रत आदि के प्रत्याख्यान लिए द्वितीय सुपुत्र श्री धर्मीचंद जी दिल्ली रहते हैं। बहुत ही धर्म श्रद्धालु उदार भावना वाले श्रावक हैं। महावीर कल्याण केन्द्र मदनगंज आदि अनेक संस्थाओं के द्रस्टी हैं।

तृतीय सुपुत्र श्री प्रेमचंद जी बहुत ही सेवाभावी धार्मिक श्रावक हैं। पूरे परिवार की उपाध्यायश्री जी के प्रति विशेष श्रद्धा- भक्ति है। अमरचंद मारु चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अनुयोग प्रकाशन में विशेष योगदान प्राप्त हुआ















# श्री शान्तिलाल जी सा. दुगड़, नासिक सिटी

आप युवा कॉन्फ्रेंस के अनेक वर्षों तक अध्यक्ष रहे। नासिक सिटी श्रावक संघ के अध्यक्ष हैं। वर्धमान महावीर सेवा केन्द्र, देवलाली (नासिक रोड) तिलोकरल धार्मिक परीक्षा बोर्ड, अहमदनगर आदि अनेक संस्थाओं के आप ट्रस्टी हैं। आपकी आचार्य सम्राट् श्री आनन्द ऋषि जी म. व मालव केशरी श्री सौभाग्यमल जी म. के प्रति विशेष श्रद्धा-भक्ति रही है। आप बहुत ही उत्साही, उदार हृदयी धर्म श्रद्धालु श्रावक हैं। आपकी सेवा भावनाओं से प्रेरित होकर, समाज भूषण, समाज गौरव आदि अनेक पद प्रदान किये गये। आपकी धर्मपत्नी श्री चन्द्रकला बहन भी बहुत ही श्रद्धालु श्राविका हैं।

# स्व. श्री भंवरलाल जी मेहता, पाली (मारवाड़)

आप पाली के सामाजिक, राजनैतिक आदि अनेक संस्थाओं के प्रमुख कार्यकर्ता थे। पंचायत समिति, पाली के प्रधान रह चुके हैं। आप भांवरी के भी सरपंच रहे हैं। अनेक वर्षों तक मरुधर केशरी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष रहे हैं। श्रमण सूर्य श्री मरुधर केशरी जी म. एवं उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी म. के प्रति आपकी विशेष श्रद्धा रही। पाली श्रावक संघ में भी आपका विशेष सहयोग रहा। आपके दो पुत्र खींवराज मेहता एवं रंगराजमेहता, पाली में ही मानश्री टेक्सटाइल के नाम से व्यवसाय में लगे हुए हैं।





## स्व. श्री मेघराज जी रूपचन्द जी, साण्डेराव

आप वहुत ही धर्म श्रद्धालु सुश्रावक थे। साण्डेराव संघ के प्रमुख कार्यकर्ता थे। पृज्य गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा-भक्ति थी। आपके श्री कुन्दनमल जी, उम्मेदमल जी, छगनलाल जी, जयन्तिलाल जी आदि सुपुत्र भी वहुत ही आज्ञाकारी व धर्म श्रद्धालु हैं।

जैनसन अम्ब्रेला इण्डस्ट्रीज के नाम से आपका प्रमुख व्यवसाय है।

# सेट श्री सूरजमल जी सार. गेहलोत, सूरसागर (जोधपुर)

आपका जन्म माली परिवार में स्व. चतुर्भुज जी गेहलोत के वहाँ हुआ। आप बहुत ही साधारण स्थिति के थे फिर स्व. युवाचार्य श्री मधुकर जी म. के सदुपदेश से जैन धर्म स्वीकार किया। आपकी धर्मपत्नी झमकुवाई व तीनों सुपुत्र व पौत्र बहुत ही धर्म श्रद्धालु हैं। आपके पत्थर का व ट्रांसपोर्ट आदि का बहुत बड़ा व्यवसाय है। जैन धर्म स्वीकार किया तब से दोनों ही सामायिक, पर्व तिथियों में पोषध व रात्रि भोजन आदि मभी धर्म क्रियाएँ कर रहे हैं। प्रतिदिन १६ सामायिक तक भी कर लेते हैं। आपने सूरसायर में बहुत बड़ा अस्पताल का निर्माण करदाया है तथा वहीं पर अनुयोग प्रवर्त्तक श्री कर्न्हियालाल जी म. सा. का चानुर्मास करदाने का भी लाभ प्राप्त किया। अस्पताल को रेफरल चिकित्सालय का रूप देना चाहते हैं। आपकी महासती जी श्री उमरावकंदर जी म. के प्रति विशेष श्रद्धा है।





# श्री मोडीलाल जी सूर्या, खेड़ब्रह्मा

आपकी जन्म-भूमि कोशीयल (जिला भीलवाड़ा) रही। आप बहुत ही धर्मनिष्ठ उदारमना सुश्रावक थे। आपने स्थानक के लिए अपना प्लाट समर्पित किया। साधु-साध्वियों के चातुर्मास कराने की एवं सेवा का लाभ लेने की बहुत भावना रहती थी। आपके पीछे समस्त परिवार में धर्म की भावना एवं उदारता अनुकरणीय है। आप प्रवर्त्तक श्री अम्बालाल जी म. के अनन्य भक्त थे।

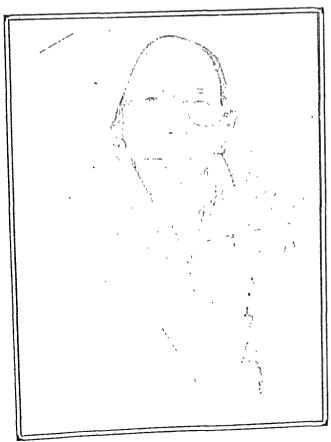

# श्री शान्तीलाल जी मोहनोत, सूरसागर (जोधपुर) श्रीमती चन्द्रादेवी, धर्मपत्नी श्री शान्तीलाल जी मोहनोत सूरसागर (जोधपुर)

आप सूरसागर (जोधपुर) निवासी हैं। आपके सुपुत्र श्री मुन्नालाल जी, प्रमोदकुमार जी, राजेन्द्रकुमार जी आदि सभी धर्म श्रद्धालु हैं। संत-सितयों की सेवा में अग्रणी हैं। स्व. युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी म. सा. के प्रति विशेष श्रद्धा-भक्ति रही है।

पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी म. सा. 'कमल' के सूरसागर चातुर्मास करवाने में आपका परिवार प्रमुख रहा। आपके बड़े सुपुत्र श्री मुत्रालाल जी प्रतापनगर, सूरसागर संघ के उत्साही कार्यकर्ता हैं। आपके रोहितकुमार नाम का एक सुपुत्र है। सभी धर्म श्रद्धालु हैं।



# श्रीमती दाखाबाई मोडीलाल जी सूर्या, खेड़ब्रह्मा

आप चार वर्ष से निरन्तर वर्षीतप कर रहे हैं। प्रति वर्ष आवू पर्वत पर ओली तप करने हेतु आते हैं। आपकी धर्म-भावना प्रसंशनीय है। आपके सुपुत्र श्री समरथमल जी, विनोंदकुमार जी, पुत्र-वधू चन्दादेवी, मन्जुदेवी, पौत्र पियुष, विशाल, सौरभ, जयेश, योगेश व पौत्री शीतल आदि सभी धार्मिक-भावना वाले हैं। पूज्य गुरुदेव एवं श्री सौभाग्य मुनि जी 'कुमुद' व श्री गौतम मुनि जी म. के प्रति विशेष श्रद्धा-भिक्त है।







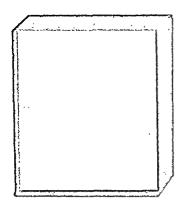

आपके पूर्वज नागौर जिले में हरसौर के निवासी थे। कुछ कारण वश आपके पूर्वज हरसौर छोड़कर पीपाड सिटी में स्थायी हुए। आप उदार दानवीर श्रेष्ठी के नाम से प्रख्यात थे। आपके अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अहमदाबादं, वम्बई, पूना आदि शहरों में फैले हुए हैं।

बालकेश्वर (बम्बई), जोधपुर, पीपाड आदि शहरों के स्थानकों में आपका विशेष योगदान रहा है। राजस्थानकेसरी उपाध्याय प्रवर श्री पुष्कर मुनिजी म. सा. एवं आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म. के प्रति आपकी हार्दिक श्रद्धा भक्ति रही है।

आगम अनुयोग ट्रस्ट को आपने विशेष सहयोग प्रदान किया है।

# स्व. श्रीमती पानीवाई बालचंद जी बाफणा, सादड़ी (मारवाड़)

आप बहुत ही धर्म श्रद्धालु श्राविका थीं। साधु-साध्वियों की सेवा का विशेष लाभ लेती थीं। आपके सुपुत्र श्री रूपचंद जी व पुत्र-वधू विमलावाई तथा पौत्र अमृतलाल जी, विनोदकुमार जी, चन्द्रकांत जी व श्रेणिकराज जी आदि पूरा परिवार धर्म श्रद्धालु है। आपने आबू पर्वत पर आयंविल ओली कराने का भी लाभ प्राप्त किया। आपकी 'शा. संतोकचंद रूपचन्द' नाम से बम्बई में कपड़े की प्रसिद्ध दुकान है। श्रमण सूर्य श्री मरुधर केशरी जी म. के प्रति आपकी विशेष श्रद्धा-भक्ति थी। आपके परिवार की उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी म. 'कमल' व प्रवर्त्तक श्री रूपचन्द जी म. के प्रति विशेष आस्था-भक्ति है।

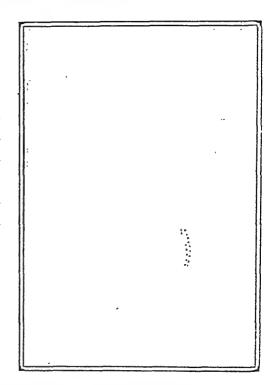

# स्व. श्री किरणराज जी भंडारी, वाली (मारवाड़)

आप धार्मिक उदार भावनाशील सेवाभावी श्री गजराज जी सा. व श्रीमनी दार्खीवाई के बहुत ही होनहार परिश्रमी व उद्यमी मुपुत्र थे। आपका जन्म ८ अगस्त १९५२ को हुआ एवं हृदय गित रुकने से ह अगस्त १९९३ को छोटी उम्र में ही देहावसान हो गया। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतनादेवी नथा पुत्र चेतनकुमार व सुरेशकुमार की भी धर्म में रुचि है। आपके भाई महेन्द्रकुमार, दिलीपकुमार, अशोककुमार व प्रवीणकुमार आदि पूरा परिवार भावनाशील है।

शी गजराज जी सा. दाली के प्रसिद्ध वकीन हैं। अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। श्री वर्धमान ध्यान साधना केन्द्र, आदू पर्दन के अध्यक्ष हैं। आदने श्री किरणराज जी की स्मृति में दृस्ट को विशेष योगदान विद्या है।

AUCHENENGIBHENDHENDHENBUBHENBUBHBHBHBHBHBHBH

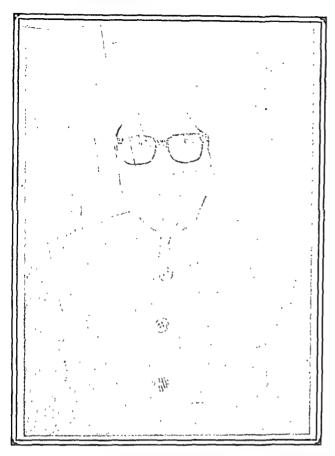

# श्री जवन्तराज जी शा. बोहरा, जैतारण

आप जैतारण के कर्मठ सेवाभावी कार्यकर्ता हैं। बहुत उदार भावन्वाले श्रावक हैं। मरुधर केशरी पावन धाम के कार्यवाहक अध्यक्ष एवर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, जैतारण के अध्यक्ष हैं। आन्गरपालिका के चेयरमैन भी रहे हुए हैं। आपकी जवन्तराज विजयराज विनाम से बहुत बड़ी फर्म है।



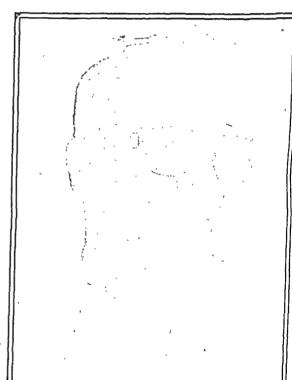

# श्री विजयराज जी ब्रह्मेचा, नासिक सिटी

आप मधुर वाणी एवं नम्र स्वभाव के धर्म प्रेमी दृढ़ श्रद्धालु शास्त्रज्ञ श्रावक हैं। स्वाध्याय की विशेष अभिरुचि है। आपने ३२ आगमों तथा अन्य अनेक अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय किया है।

महाराष्ट्र में आप अंगूरों की उत्कृष्ट कृषि के लिए प्रसिद्ध एवं शासन सम्मानित हैं। नासिक श्रावक संघ के अग्रणी उदारमना तथा समाज के सेवाभावी नेतृत्व-कुशल व्यक्ति हैं।

आपने नासिकरोड में दवाखाना हेतु भी विशेष योगदान दिया है। देवलाली सेवा केन्द्र के प्रमुख सहयोगी हैं। आपने ट्रस्ट को भी विशेष सहयोग दिया है।



# श्री भोगीलाल जी ककलभाई, धानेरा

आप धानेरा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। साधु-सन्तों की सेवा एवं जीव-दया के प्रति आपकी विशेष रुचि है। आप बहुत ही उदार भावना वाले हैं। अनुयोग प्रवर्तक गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी म. सा. के प्रति आपके श्रद्धाभक्ति रही है। अनुयोग प्रकाशन में आपने सहयोग प्रदान किया है।





# आगम अनुयोग ट्रस्ट, अहमदाबाद

# सहयोगी सदस्यों की जामावली

#### विशिष्ट सहयोगी

- 9. श्रीमती सूरज वेन चुन्नीभाई धोरीभाई पटेल, पार्चनाथ कॉरपोरेशन, अहमदाबाद हस्ते, सुपुत्र श्री नवनीतभाई, प्रवीणभाई, जयन्तिभाई
- २. श्री वलदेवभाई डोसाभाई पटेल पिक्कि चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदाबाद हस्ते, श्री वलदेवभाई, वच्चूभाई, वकाभाई
- ३. श्री गुलशनराय जी जैन, दिल्ली
- ४. श्रीचन्द जी जैन, जैन वन्धु, दिल्ली
- ५. श्री घेवरचंद जी कानुंगा, एल्कोवक्स प्रा. लि., जोधपुर
- ६. श्रीमती तारादेवी लालचंद जी सिंघवी, कुशालपुरा

#### प्रमुख स्तम्भ

- श्री आत्माराम माणिकलाल पिक्लिक चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदाबाद हस्ते, श्री वलवन्तलाल, महेन्द्रकुमार, शान्तिलाल शाह
- २. श्री पार्श्वनाथ चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद हस्ते, श्री नवनीतभाई
- ३. श्री कालुपुर कॉमर्शियल को-ऑपरेटिव वैंक लि., अहमदावाद
- ४. श्री प्रेम ग्रुफ पीपलिया कलां, श्री प्रेमराज गणपतराज वोहरा हस्ते, श्री पूरणचंद जी वोहरा, अहमदावाद
- ५. आइंडियल सीट मेटल स्टैपिंग एण्ड प्रेसिंग प्रा. लि. हस्ते, श्री आर. एम. शाह, अहमदावाद
- ६. सेठ श्री चुन्नीलाल नरभेराम मेमोरियल ट्रस्ट, बम्चई
   हस्ते, श्री मन्नुभाई वेकरी वाला, रुवी मिल, बम्बई
- ७. श्री प्रभूदासभाई एन. वोरा, वम्बई
- थी पी. एस. लूंकड़ चेरिटेवल ट्रस्ट, चम्चई हस्ते, श्री पुखराज जी लूंकड
- ९. श्री गांधी परिवार, हैदरावाद
- श्री धानचंद जी मेहता फाउन्डेशन, जोधपुर हस्ते, श्री नारायणचंद जी मेहता
- श्रीमती उदयकंवर धर्मपली श्री उम्मेदमल की सांड, जोधपुर हस्ते, श्री गणेशमल जी मोहनलाल जी सांड
- 9२. श्रीमती सोहनकंचर धर्मपत्नी डॉ. सोहनलाल जी संचेती एवं सुपुत्र श्री शान्तिप्रकाश, महावीरप्रकाश, जिनेन्द्रप्रकाश व नगेन्द्रप्रकाश संचेती, जीधपुर
- १३. श्री जेटमल जी घोरडिया, महादीर इन हाउस, दैननोर

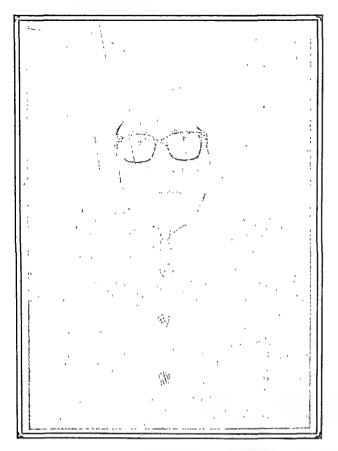

# श्री जवन्तराज जी शा. बोहरा, जैतारण

आप जैतारण के कर्मठ सेवाभावी कार्यकर्ता हैं। बहुत उदार भावना वाले श्रावक हैं। मरुधर केशरी पावन धाम के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, जैतारण के अध्यक्ष हैं। आप नगरपालिका के चेयरमैन भी रहे हुए हैं। आपकी जवन्तराज विजयराज के नाम से बहुत बड़ी फर्म है।



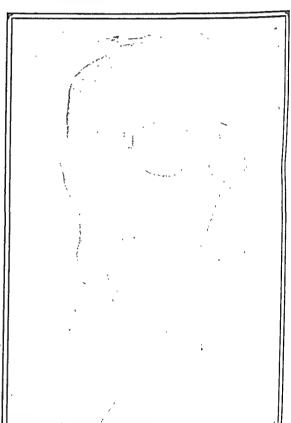

# श्री विजयराज जी ब्रह्मेचा, नासिक सिटी

आप मधुर वाणी एवं नम्र स्वभाव के धर्म प्रेमी दृढ़ श्रद्धालु शास्त्रज्ञ श्रावक हैं। स्वाध्याय की विशेष अभिरुचि है। आपने ३२ आगमीं तथा अन्य अनेक अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय किया है।

महाराष्ट्र में आप अंगूरों की उत्कृष्ट कृषि के लिए प्रसिद्ध एवं शासन सम्मानित हैं। नासिक श्रावक संघ के अग्रणी उदारमना तथा समाज के सेवाभावी नेतृत्व-कुशल व्यक्ति हैं।

आपने नासिकरोड में दवाखाना हेतु भी विशेष योगदान दिया है। देवलाली सेवा केन्द्र के प्रमुख सहयोगी हैं। आपने ट्रस्ट को भी विशेष सहयोग दिया है।



श्री भोगीलाल जी कक्कलभाई, धानेरा

आप धानेरा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। साधु-सन्तों की सेवा एवं जीव-दया के प्रति आपकी विशेष रुचि है। आप बहुत ही उदार भावना वाले हैं। अनुयोग प्रवर्तक गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी म. सा. के प्रति आपके श्रद्धाभक्ति रही है। अनुयोग प्रकाशन में आपने सहयोग प्रदान किया है।



# आगम अनुयोग ट्रस्ट, अहमदाबाद

# सहयोगी सदस्यों की जामावली

#### विशिष्ट सहयोगी

- 9. श्रीमती सूरज वेन चुन्नीभाई धोरीभाई पटेल, पार्व्वनाथ कॉरपोरेशन, अहमदाबाद हस्ते, सुपुत्र श्री नवनीतभाई, प्रवीणभाई, जयन्तिभाई
- २. श्री वलदेवभाई डोसाभाई पटेल पिलक चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद हस्ते, श्री वलदेवभाई, वच्चूभाई, वकाभाई
- ३. श्री गुलशनराय जी जैन, दिल्ली
- ४. श्रीचन्द जी जैन, जैन बन्धु, दिल्ली
- ५. श्री घेवरचंद जी कानुंगा, एल्कोवक्स प्रा. लि., जोधपुर
- ६. श्रीमती तारादेवी लालचंद जी सिंघवी, कुशालपुरा

#### प्रमुख स्तम्भ

- श्री आत्माराम माणिकलाल पिक्कि चैरिटेवल ट्रस्ट, अहमदाबाद हस्ते, श्री वलवन्तलाल, महेन्द्रकुमार, शान्तिलाल शाह
- श्री पार्श्वनाथ चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद हस्ते, श्री नवनीतभाई
- ३. श्री कालुपुर कॉमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद
- ४. श्री प्रेम ग्रुफ पीपलिया कलां, श्री प्रेमराज गणपतराज बोहरा हस्ते, श्री पूरणचंद जी वोहरा, अहमदाबाद
- पाइडियल सीट मेटल स्टैपिंग एण्ड प्रेसिंग प्रा. लि. हस्ते, श्री आर. एम. शाह, अहमदाबाद
- ६. सेठ श्री चुन्नीलाल नरभेराम मेमोरियल ट्रस्ट, बम्बई
   हस्ते, श्री मन्नुभाई बेकरी वाला, रुबी मिल, वम्बई
- ७. श्री प्रभूदासभाई एन. बोरा, वम्बई
- श्री पी. एस. लूंकड़ चेरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई हस्ते, श्री पुखराज जी लूंकड
- ९. श्री गांधी परिवार, हैदराबाद
- श्री थानचंद जी मेहता फाउन्डेशन, जोधपुर हस्ते, श्री नारायणचंद जी मेहता
- 99. श्रीमती टदयकंवर धर्मपली श्री उम्मेदमल जी सांड, जोधपुर हस्ते, श्री गणेशमल जी मोहनलाल जी सांड
- 9२. श्रीमती सोहनकंवर धर्मपत्नी डॉ. सोहनलाल जी संचेती एवं सुपुत्र श्री शान्तिप्रकाश, महावीरप्रकाश, जिनेन्द्रप्रकाश व नगेन्द्रप्रकाश संचेती, जोधपुर
- १३. श्री जेठमल जी चोरड़िया, महावीर ड्रग हाउस, वैंगलोर

#### स्तम्भ

- श्री रमणलाल माणिकलाल शाह, अहमदाबाद हस्ते, सुभद्रा वेन
- २. श्री हिम्मतलाल सावलदास शाह, अहमदावाद
- ३. श्री मोहनलाल जी मुकनचंद जी बालिया, अहमदावाद
- ४. श्री विजयराज जी बालाबक्स जी वोहरा सावरमती, अहमदावाद
- श्री अजयराज जी के. मेहता ऐलिसब्रिज, अहमदाबाद
- ६. श्री चिमनभाई डोसाभाई पटेल, अहमदावाद
- श्री साणन्य सार्वजनिक द्रस्ट हस्ते, श्री बलदेवभाई, अहमदाबाद
- ८. श्री पंजाव जैन भ्रातृ सभा खार, वम्बई
- ९. श्री रतनकुमार जी जैन, नित्यानन्द स्टील रोलर मिल, बम्बई
- 90. श्री माणकलाल जी रतनशी बगड़ीया, बम्बई
- श्री राजमल रिखबचंद मेहता चेरिटेवल ट्रस्ट, वम्चई
   हस्ते, श्री सुशीला बेन रमणिकलाल मेहता, पालनपुर
- 9२. श्री हरीलाल जयचंद डोसी, विश्व वात्सल्य ट्रस्ट, **व**म्बई
- 93. श्री तेजराज जी रूपराज जी बम्ब, ईचलकरंजी (महाराष्ट्र) हस्ते, श्री माणकचन्द जी रूपराज जी बम्ब भादवा वाले
- 9४. श्रीमती सुगनीबाई मोतीलाल जी वम्ब, हैदराबाद हस्ते, श्री भीमराज जी बम्च पीह वाले
- १५. श्री गुलाबचंद जी मांगीलाल जी सुराणा, सिकन्दाबाद
- १६. श्री नेमीनाथ जी जैन, इन्दीर (मध्य प्रदेश)
- १७. श्री बाबूलाल जी धनराज जी मेहता, सादड़ी (मारवाड़)
- १८. श्री हुक्मीचंद जी मेहता (एडवोकेट), जोधपुर
- १९. श्री केशरीमल जी हीराचंद जी तातेड़ समदड़ी वाले, हुवली
- २०. श्री आर. डी. जैन, जैन तार उद्योग, दिल्ली
- २१. श्री देशराज जी पूरणचंद जी जैन, अहमदाबाद
- २२. श्री रोयल सिन्थेटिक्स प्रा. लि., **बम्बई**
- २३. श्री विरदीचंद जी कोठारी, किशनगढ़
- २४. श्री मदनलाल जी कोठारी महामंदिर, जोधपुर
- २५. श्री जंवतराज जी सोहनलाल जी बाफणा, वैंगलोर
- २६. श्री धनराज जी विमलकुमार जी रूणवाल, बैंगलोर
- २७. श्री जगजीवनदास रतनशी बगड़ीया, दामनगर (गुजरात)
- २८. श्री सुगाल एण्ड दामाणी, नई दिल्ली
- २९. श्री भींवराज जी हजारीमल जी साण्डेराव वाले, कोसम्बा

#### महासंरक्षक

- 9. श्री माणिकलाल सी. गांधी, <mark>अहमदाबाद</mark>
- श्री स्विस्तिक कॉरपोरेशन, अहमदाबाद हस्ते, श्री हंसमुखलाल कस्तूरचंद
- श्री विजय कंस्ट्रक्शन कं., अहमदाबाद हस्ते, श्री रजनीकान्त कस्तूरचंद
- ४. श्री करशनजीभाई लघुभाई निशर दादर, बम्बई
- ५. श्री जसवन्तलाल शान्तिलाल शाह, बम्बई
- ६. श्री वाडीलाल छोटालाल डेली वाला, बम्बईहस्ते. श्री चन्द्रकान्त वी. शाह

- ७. श्री चम्पालाल जी हरखचंद जी कोठारी पीपाड़ वाले, वम्बई
- ८. श्रीमती लीलावती बेन जयन्तिलाल चेरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई
- ९. श्री मूलचंद जी सरदारमल जी संचेती हस्ते, उमरावमल जी, जोधपुर
- १०. श्री उदयराज जी संचेती, जोधपुर
- 99. श्री मदनलाल जी संचेती, मनीष इन्डस्ट्रीज, जोधपुर
- 9२. श्री सूरजमल जी सा. गेहलोत सूरसागर, **जोधपुर**
- 9३. श्रीमती चन्द्रादेवी धर्मपली गंभीरमल जी बम्ब, टैंक (राजस्थान)
- ९४. श्रीमती केली बाई चौधरी ट्रस्ट हस्ते, श्री शान्तिलाल जी धर्मीचंद जी, तिरुपती (आ. प्र.)
- १५. कृषिभूषण श्री विजयराज जी फतेहराज जी बरमेचा, नासिक सिटी
- १६. श्री इन्दरचंद मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, नासिक सिटी हस्ते, श्री शान्तिलाल जी दूगड़
- श्रीमती ऊषादेवी गौतमचंद जी बोहरा, जैतारण हस्ते, श्री जवन्तराज जी
- १८. श्री भंवरलाल जी हीराचंद जी मेहता, पाली (मारवाड़)
- १९. श्री मेघराज जी रूपा जी साण्डेराव वाले, जय सन्स अम्ब्रेला इम्डस्ट्रीज, हुबली
- श्रीमती पानीबाई बालचंद जी बाफना, सादड़ी (भारवाड़)
   हस्ते. श्री रूपचन्द जी बाफना
- २१. श्री एस. एस. जैन सभा, कोल्हापुर मार्ग, सब्जी मण्डी, दिल्ली
- २२. श्री धीरजभाई धरमशीभाई मोरविया, आबू रोड
- २३. श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, हरमाड़ा
- २४. श्री नरेन्द्रकुमार जी छाजेड़, उदयपुर
- २५. श्री सुगनचन्द जी जैन, मद्रास
- २६. श्री अमरचन्द मारु चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली हस्ते, माणकचन्द जी, धर्मीचन्द, प्रेमचन्द जी लूणावत, हरमाड़ा
- २७. तपस्वी चन्दुभाई मेहता, जामनगर
- २८. श्री भोगीलाल कक्कलभाई, धानेरां
- २९. श्री जुहारमल जी दीपचन्द जी नाहटा हस्ते, धनराज लालचन्द, केकड़ी
- ३०. श्री मोडीलाल बरदीचंद सूर्या, खेड्ब्रह्मा
- ३१. श्री केवलचन्द जी जंवरीलाल जी बरमेचा, अटपड़ा

#### संरक्षक

- 9. श्री भंवरलाल जी मोहनलाल जी भंडारी, अहमदाबाद
- २. श्री नगीनभाई दोशी, अहमदाबाद
- ३. श्री मूलचंद जी जवाहरलाल जी बरङ़िया, अहमदाबाद
- ४. श्री धिंगड़मल जी मुलतानमल जी कानूंगा, अहमदाबाद
- ५. श्री कान्तिलाल जीवनलाल शाह, अहमदाबाद
- ६. श्री शान्तिलाल टी. अजमेरा, अहमदाबाद
- श्री चन्दुलाल शिवलाल संघवी, अहमदाबाद हस्ते, श्री जयन्तिभाई संघवी
- श्रीमती पार्वती वेन शिवलाल तलखशीवाई अजमेरा ट्रस्ट, अहमदाबाद हस्ते, श्री नवनीतमल मणिलाल अजमेरा
- श्री शान्तिलाल अमृतलाल वोरा, अहमदाबाद

- 90. श्री कान्तिलाल मनसुखलाल शाह पालियाद वाला, अहमदावाद
- ११. श्री गिरधरलाल पुरुषोत्तमदास ऐलिसव्रिज, अहमदावाद
- १२. श्री जयन्तिलाल भोगीलाल भावसार सरसपुर, अहमदावाद
- 9३. श्री भोगीलाल एण्ड कं., अहमदावाद हस्ते, श्री दीनुभाई भावसार
- 9४. श्री अहमदावाद स्टील स्टोर, अहमदावाद हस्ते, जयन्तिलाल मनसुखलाल
- १५. श्री जादव जी मोहनलाल शाह, अहमदावाद
- १६. डॉ. श्री धीरजलाल एच. गोसलिया नवरंगपुरा, अहमदावाद
- १७. श्री सज्जनसिंह जी भंवरलाल जी कांकरिया पीपाड़ वाले, अहमदावाद
- १८. श्री कान्तिलाल प्रेमचंद शाह मूँगफली वाला, अहमदावाद
- फाजा इन्डस्ट्रीज, अहमदाबाद हस्ते, धनकुमार भोगीलाल पारीख
- २०. श्री नगीनदास शिवलाल, अहमदावाद
- २१. श्रीमती कान्ता वेन भँवरलाल जी के वर्षीतप के उपलक्ष में हस्ते, श्री सखीदास मनसुखभाई, अहमदावाद
- २२. श्री दलीचंदभाई अमृतलाल देसाई, अहमदावाद
- २३. श्री जयन्तिलाल के. पटेल साणन्द वाले, अहमदावाद
- २४. श्री रामसिंह जी चौधरी, अहमदाबाद
- २५. श्री पोपटलाल मोहनलाल शाह, पिक्क चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदाबाद
- २६. श्री चिमनलाल डोसाभाई पटेल, अहमदावाद
- २७. श्री जादव जी लाल जी वेल जी, बम्बई
- २८. श्री गेहरीलाल जी कोठारी, कोठारी ज्वैलर्स, वम्बई
- २९. श्री हिम्मतभाई निहालचन्द जी दोषी, वम्बई
- ३०. श्री आर. आर. चौधरी, बम्बई
- ३१. स्व. श्री मणिलाल नेमचन्द अजमेरा तथा कस्तूरी वेन मणिलाल की स्मृति में हस्ते, श्री चम्पकभाई अजमेरा, बम्बई
- ३२. श्रीमती समरथ बेन चतुर्भुज वेकरी वाला, बम्बई हस्ते, कान्तिभाई
- ३३. श्री छगनलाल शामजीभाई विराणी राजकोट वाले, बम्बई
- ३४. श्री रसिकलाल हीरालाल जवेरी, बम्बई
- ३५. श्रीमती तरुलता वेन रमेशचंद दफ्तरी, वम्बई
- ३६. श्री ताराचंद चतुरभाई वोरा वालकेश्वर, बम्बई हस्ते, नन्दलालभाई
- ३७. श्री चम्पकलाल एम. लाखाणी, वम्बई
- ३८. श्री हीर जी सोजपाल कच्छ कपाया वाला, बम्बई
- ३९. श्री अमृतलाल सोभागचंद जी की स्मृति में हस्ते, राजेन्द्रकुमार गुणवन्तलाल, बम्बई
- ४०. श्री एच. के. गांधी मेमोरियल ट्रस्ट घाटकोपर, बम्बई हस्ते, वज्जुभाई गांधी
- ४१. श्री वाडीलाल मोहनलाल शाह सायन, बम्बई
- ४२. श्री नगराज जी चन्दनमल जी मेहता सादड़ी वाले, वम्वई
- ४३. श्री हरीश सी. जैन ख़ार, जय सन्स, वम्बई
- ४४. श्री छोटालाल धनजीभाई दोमड़िया, वम्बई

- ४५. श्रीमती शान्ता बेन कान्तिलाल जी गांधी, बम्बई
- ४६. श्रीमती शिमला रानी जैन की स्मृति में जितेन्द्रकुमार जैन, बम्बई
- ४७. श्रीमती पारसदेवी मोहनलाल जी पारख, हैदराबाद
- ४८. श्री नवरतनमल जी कोटेचा बस्सी वाले, हैदराबाद
- ४९. श्रीमती वीदाम बेन घीसालाल जी कोठारी, हैदराबाद
- ५०. श्री पारसमल जी पारख, हैदराबाद
- ५१. श्री बाबूलाल जी कांकरिया, हैदराबाद
- ५२. श्री सज्जनराज जी कटारिया, सिकन्द्राबाद
- ५३. श्री दिनेशकुमार चन्द्रकान्त बैंकर, सिकन्द्राबाद
- ५४. श्री प्रेमचन्द जी पोमा जी साकरिया, साण्डेराव
- ५५. श्रीमती हंजाबाई प्रेमचंद जी साकरिया, साण्डेराव
- ५६. श्री विरदीचंद मेगराज जी साकरिया, साण्डेराव
- ५७. श्री जुहारमल जी लुम्बा जी साकरिया, साण्डेराच
- ५८. श्री ताराचंद जी भगवान जी साकरिया, साण्डेराव
- ५९. श्री कस्तूरचंद जी प्रताप जी साकरिया, <mark>साण्डेराव</mark>
- ६०. श्री ताराचंद जी प्रताप जी साकरिया, साण्डेराव
- ६१. श्री सुमेरमल जी मेड़तिया (एडवोकेट), जोधपुर
- ६२. श्री अगरचंद जी फतेहचंद जी पारख, जोधपुर
- ६३. श्री मुन्नीलाल जी मदनराज जी गोलेच्छा, जोधपुर
- ६४. श्री लुम्वचंद जी गौतमचंद जी सांड, जोधपुर
- ६५. श्री कैलाशचंद्र जी भंसाली, <mark>जोधपुर</mark>
- ६६. श्री मूलचंद जी भंसाली, <mark>जोधपुर</mark>
- ६७. श्री शान्तिलाल जी मुन्नालाल जी मुणोत सूरसागर, जोधपुर
- ६८. श्री लालचंद जी गौतमचंद जी मुणोत सुरसागर, जोधपुर
- ६९. श्री गुलराज जी पूनमचंद जी मेहता, मदनगंज
- ७०. श्री गणेशदास शान्तिलाल संचेती, मदनगंज
- ७१. श्री चम्पालाल जी पारसमल जी चौरड़िया, मदनगंज
- ७२. श्री सूरजमल कनकमल, मदनगंजं हस्ते, श्री महावीरचन्द जी कोठारी
- ७३. श्री वुधिसंह जी पारसमल जी घीसुलाल जी वम्व, मदनगंज
- ७४. श्री मांगीलाल जी चम्पालाल जी उत्तमचंद जी चौरड़िया, मदनगंज
- ७५. श्री हरखचंद जी रिखवचंद जी मेड़तवाल, केकड़ी
- ७६. श्री लादूसिंह जी गांग (एडवोकेट), शाहपुरा
- ७७. श्री जबरसिंह जी सुमेरसिंह जी बरड़िया, रूपनगढ़
- ७८. श्री नाहरमल जी बागरेचा, राबड़ियाद हस्ते, श्री नोरतमल जी बागरेचा
- ७९. श्री शिवराज जी उत्तमचंद जी बम्ब, पीह
- ८०. श्री धनराज जी डांगी, फतेहगढ़
- ८१. श्री हुक्मीचंद जी चान्दमल जी ओम जी कोचेटा पीलवा वाले कोचेटा फेब्रिक्स, पाली (मारवाड़)
- ८२. श्री लक्ष्मीचंद जी तोलेड़ा, जयपुर
- ८३. श्री कंवरलाल जी धर्मीचंद जी वेताला, गोहाटी (आसाम)
- ८४. श्री भंवरलाल जी जुगराज जी फुलफगर, घोड़नदी (महाराष्ट्र)
- ८५. श्री गणशी देवराज, जालना (महाराष्ट्र)

- ८६. श्री कान्तिलाल जी रतनचंद जी वांठिया, पनवेल (महाराष्ट्र)
- ८७. मै. कन्हैयालाल माणकचंद एण्ड सन्स, वङ्गाँव (पूणा)
- ८८. श्री रणजीतसिंह ओमप्रकाश जैन, कालावाली मण्डी (हरियाणा)
- ८९. श्री मदनलाल जी जैन, भटिण्डा (पंजाव)
- ९०. श्री भाईलाल जादव जी सेठ, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
- ९१. श्री सोहनराज जी चौथमल जी संचेती सोजत वाले, सुरगाणा (महाराष्ट्र)
- ९२. श्री जे. डी. जैन, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
- ९३. श्री प्रेमचंद जी जैन, आगरा
- ९४. श्री जी. एस. संघवी राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली
- ९५. श्री बी. अमोलकचंद अमरचंद मेहता, वैंगलोर
- ९६. श्री विजयराज जी पदमचन्द जी गादिया, कुड़की
- ९७. श्री शान्तिलाल जी बम्ब, पीह
- ९८. श्री रजनीकान्त भाई देसाई, वम्बई
- ९९. श्री छोगालाल जी बोहरा, पाली
- १००. श्री हमीरमल दलीचंद श्रीश्रीमाल, ब्यावर
- १०१. श्री अशोककुमार जी धीरजकुमार जी गादिया, वैंगलोर
- 90२. श्री माणकचन्द जी ओसतवाल, वैंगलोर
- 90३. श्री पूनमचन्द जी हरिशचन्द्र वडेर, जयपुर

#### सम्माननीय सदस्य

- १. श्री पी. के. गांधी, बम्बई
- २. श्री सुललाल जी कोठारी खार, बम्बई
- ३. श्री नागरदास मोहनलाल खार, वम्बई
- ४. श्री आनन्दीलाल जी कटारिया वडाला, बम्बई
- ५. श्री बसन्तलाल के. दोसी विर्लेपाला, बम्बई
- ६. श्री प्रोसीसन टैक्सटाइल इन्जीनियरिंग एण्ड काम्पेन्ट्स, बम्बई
- ७. श्री मेहता इन्द्र जी पुरुषोत्तमदास दादर, वम्बई
- ८. श्री कोरसीभाई हीरजीभाई चेरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई
- ९. श्री जयसुखभाई रामजीभाई रोठ कांदावाड़ी, बम्बई
- 90. श्री चिमनलाल गिरधरलाल कांदावाड़ी, बम्बई
- श्री मेघजीभाई थोबण कादावाड़ी, बम्बई हस्ते, मणिलाल वीरचंद
- १२. श्री प्रितमलाल मोहनलाल दफ्तरी कांदावाड़ी, बम्बई
- १३. मै. सीलमोहन एण्ड कं., बम्बई हस्ते, रमणिकभाई धानेरा वाले
- १४. श्री नरोत्तमदास मोहनलाल, बम्बई
- 94. श्री वाडीलाल जेठालाल शाह वालकेश्वर, बम्बई आचार्य यशोदेवसूरीश्वरजी की प्रेरणा से
- १६. श्री जैन संस्कृति कला केन्द्र मरीनलाईन, वम्बई
- 90. श्री मेघजी खीमजी तथा लक्ष्मी बेन मेघजी खीमजी, बम्बई
- १८. श्री ताराचंद गुलावचंद, वम्बई
- १९. श्री गिरधरलाल मन्छाचंद जवेरी धानेरा वाले, वम्बई
- २०. श्रीमती भूरीबाई भवरलाल जी कोठारी सेमा वाले, बम्बई हस्ते, सागरमल मदनलाल रमेशचंद

- २१. श्री पुखराज जी कावड़ीया सादड़ी वाले, न्यू राजुमणि ट्रांसपोर्ट, वम्बई
- २२. श्री रसीकलाल हीरालाल जवेरी, वम्बई
- २३. श्री प्रवीणभाई के. मेहता, **बम्बई**
- २४. श्री प्रभुदासभाई रामजीभाई सेठ, बम्बई
- २५. श्रीमती लता बेन विमलचंद जी कोठारी, बम्बई
- २६. श्री कमलेश एन. शाह, बम्बई
- २७. श्री अरविन्दभाई धरमशी लुखी, बम्बई
- २८. श्री चांपशीभाई देवशी नन्दू, वम्बई
- २९. श्री लालजी लखमशी केमिकल्स <mark>प्रा. लि., बम्बई</mark>
- ३०. श्री मूलचंद जी गोलेखा, जोधपुर
- ३१. श्री चम्पालालं जी चौपड़ा, **जोधपुर**
- ३२. श्री माणकचंद जी अशोककुमार जी, जोधपुर
- ३३. श्री मदनराज जी कर्णावट, जोधपुर
- ३४. श्री जेठमल जी लुंकड़, जोधपुर
- ३५. श्री मेहन्द्रकुमार जी राजेन्द्रकुमार जी, **जोधपुर**
- ३६. श्रीमती विमलादेवी मोतीलाल जी गुले<mark>छा, जोधपुर</mark>
- ३७. श्री जैन वुक डिपो पावटा, जोधपुर
- ३८. श्री सायरचंद जी बागरेचा, जोधपुर
- ३९. श्री घेवरचंद जी पारसमल जी टाटिया, जोधपुर
- ४०. श्री भंवरलाल जी गणेशमल जी टाटिया, **जोधपुर**
- ४१. श्री लाभचंद जी टाटिया, जोधपुर
- ४२. श्री तेजराज जी गोदावत, जोधपुर
- ४३. श्री महावीर स्टोर्स, जोधपुर
- ४४. श्री पारसमल जी सुमेरमल जी संखलेचा, जोधपुर
- ४५. श्री मोहनलाल जी बोथरा, जोधपुर
- ४६. श्री जबरचंद जी सेठिया, जोधपुर
- ४७. श्री मूलचंद जी भंसाली, जोधपुर
- ४८. श्री सोमचंद जी सर्राफ, जोधपुर
- ४९. श्री केशरीमल जी चौपड़ा, जोधपुर
- ५०. श्री कनकराज जी गोलिया, जोधपुर
- ५१. श्री चम्पालाल जी बाफना, जोधपुर
- ५२. श्री ताराचंद जी सायरचंद जी पारख, जोधपुर
- ५३. श्री घेवरचंद जी पारख, जोधपुर
- ५४. श्री उदयराज जी पारख, जोधपुर
- ५५. श्री हरखराज जी मेहता, जोधपुर
- ५६. श्री लालचंद जी बाफना, जोधपुर
- ५७. श्री जैन खतरगच्छ संघ, जोधपुर
- ५८. श्री दिलीपराज जी कर्णावट, जोधपुर
- ५९. श्री शम्भूदयाल जी भंसाली, जोधपुर
- ६०. श्री चम्पालाल जी भंसाली, जोधपुर
- ६१. श्री चन्द्रसागर जी कुंभट, जोधपुर
- ६२. श्री महेन्द्रकुमार जी झामड़, जोधपुर ६३. श्री सूरजमल जी रमेशकुमार जी श्रीश्रीमाल, जोधपुर
- ६४. श्री प्रकाशमल जी डोसी प्रतापनगर, जोधपुर

६५. श्री सुगनचंद जी भंडारी, जोधपुर

६६. श्री मोहनलाल जी चम्पालाल जी गोठी महामन्दिर, जोधपुर

६७. श्री गुलावचंद जी जैन, जोधपुर

६८. श्री नरसिंग जी दाधीच सूरसागर, जोधपुर

६९. श्री जीवराज जी कानूंगा, जोधपुर

७०. श्री भंवरलाल जी कानूंगा, जोधपुर

७१. श्री दलाल माणकचंद जी वोहरा, जोधपुर

७२. श्रीमती कमला सुराणा, जोधपुर

७३. श्री अशोककुमार जी वोहरा, जोधपुर

७४. श्रीमती मंजुदेवी अशोककुमार जी वोहरा, जोधपुर

७५. श्री सोहनलाल जी वडेर, जोधपुर

७६. श्री माणकचंद जी संचेती, जोधपुर

७७. श्री मदनचंद जी संचेती, जोधपुर

७८. श्री धनराज जी दिलीपचंद जी संचेती, जोधपुर

७९. श्री गौतमचंद जी संचेती, जोधपुर

८०. श्री प्रकाशचंद जी संचेती, जोधपुर

८१. श्री पुष्पचंद जी संचेती, जोधपुर

८२. श्री गणपतलाल जी संचेती, जोधपुर

८३. श्री भरतभाई जे. शाह, अहमदावाद

८४. श्री लालभाई दलपतभाई चेरिटेबल ट्रस्ट, अहमदाबाद

८५. श्री महेन्द्रभाई सी. शाह नवरंगपुरा, अहमदावाद

८६. श्री भींवराज जी भगवान जी धारीवाल, अहमदावाद

८७. श्री पारसमल जी ओटरमल जी कावड़ीया, सादड़ी (मारवाड़)

८८. श्री हिम्मतमल जी प्रेमचंद जी साकरिया, साण्डेराव

८९. श्री रतीलाल विद्वलदास गोसलिया, माधवनगर

९०. श्री हरखराज जी दौलतराज जी धारीवाल, हैदराबाद

९१. श्री एस. एन. भीकमचंद जी सुखाणी लाल बाजार, सिकन्द्राबाद

९२. श्री चुन्नीलाल जी बागरेचा, बालाघाट

९३ं. श्री प्रेमराज जी उत्तमचंद जी चौरड़िया, मदनगंज

९४. श्री मांगीलाल जी सोलंकी सादड़ी वाले, पूना

९५. श्री सोहनराज जी चौथमल जी संचेती सोजत वाले, सुरगाणा

९६. श्री लालचंद जी भंवरलाल जी संचेती, पाली

९७. श्रीमती कमला बेन मूलचंद जी गूगले, अहमदनगर

९८. श्रीमती लीला बेन पोपटलाल बोहरा, इचलकरंजी

९९. श्री पुखराज जी महावीरचंद जी मूथा पीह वाले, मद्रास

900. श्री के. सी. जैन (एडवोकेट), हनुमानगढ़

१०१. श्रीमती मदनबाई खाबिया पादू वाले, मद्रास

90२. श्री बाबूलाल ज़ी कन्हैयालाल जी जैन, मालेगाँव

90३. श्रीमती कमलाबाई केवलचंद जी आबड़, भटिण्डा (पंजाब)

१०४. श्री पारसमल जी सुखाणी, रायचूर

१०५. श्री प्रताप मुनि ज्ञानालय, बड़ी सादड़ी

90६. श्री एच. अम्बालाल एण्ड सन्स, गुडियातम हस्ते, श्री प्रेमराज जी पारसमल जी केवलचंद जी वगड़ी वाले

१०७. श्री यश. भंवरलाल जी श्रीश्रीमाल, वैंगलोर

90८. श्री कल्याणमल जी कनकराज जी चौरड़िया ट्रस्ट, मद्रास

90९. श्री कैलाशचंद जी दुगड़, मद्रांस

१९०. श्री मेहता विरदीचंद जुमचंद चेरिटेबल ट्रस्ट, मद्रास

१११. श्री दुलीचंद जी जैन, मद्रास

११२. श्री नेमीचंद जी उत्तमचंद जी संघवी, धुलिया

99३. श्री कपूरचंद जी कुलीश, राजस्थान पत्रिका, जयपुर

99४. श्री सन्मति जैन पुस्तकालय, <mark>बड़ोत मण्डी</mark>

99५. श्री विनोदकुमार जी हरीलाल जी गोसलिया, मुजफ्फरनगर

११६. श्री विजयकुमार जी जैन, अम्बाला शहर

99७. श्री जैन रल हितैषी श्रावक संघ, भोपालगढ़

99८. श्री हंसराज जी जैन, भटिण्डा (पंजाब)

99९. श्री कीमतीलाल जी जैन, मेरठ सिटी

१२०. श्री संजयकुमार कल्याणमल जी सर्राफ, शाहजहाँपुर

१२१. श्री कलवा स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, कलवा (थाना)

१२२. श्री ए. पी. जैन, दिल्ली

१२३. श्री चम्पालाल जी चपलोत, भीलवाड़ा

9२४. श्री तिलोकचंद जी पोखरणा, **मदनगंज** 

9२५. श्री उम्मेदसिंह जी चौधरी की स्मृति में हस्ते, श्री अनन्तसिंह जी, कैरोट

१२६. श्री पत्रालाल जी प्रेमचंद जी चौपड़ा, अजमेर

१२७. श्री गांग जी कुंवर जी वोरा, समागोगा कच्छ

१२८. श्री मोहनलाल जी वाबूलाल जी कांकरिया, हैदराबाद

9२९. श्री हीराचन्द जी चौपड़ा, साण्डे<mark>राव</mark>

9३0. श्री सज्जनमल जी वोहरा, **पीसांगन** 

9३9. श्री गजराजसिंह जी डांगी, **भीलवाड़ा** 

१३२. श्री एस. भंवरलाल जी पारसमल जी, गेलड़ा, आरकोणम्

9३३. शा. पोपटलाल मोहनलाल शाह पिक्कि चेरिटेबल ट्रस्ट, अहमदाबाद

१३४. श्री आवू तलेटी तीर्थ मानपुर, आबू रोड

#### ज्ञान-दान

१. एन. जे. छेड़ा, वम्बई

२. तीर्थराम जी जैन, होशियारपुर

३. तेजमल जी वाफणा (एडवोकेट), भीलवाड़ा

४. सौभागमल जी वहादुरमल जी नागौरी, सिंगोली (मध्य प्रदेश)

५. श्री मोहनलाल जी जंवरीलाल जी वोहरा, शोलापुर (कर्णाटक)

६. श्री कस्तूरभाई भोगीलाल शाह, प्रान्तिज (गुजरात)

७. श्री शान्तिलाल जी माणकचंद जी कोठारी, अहमदावाद

८. श्री प्राणलाल वल्लभदास घाटलिया, बम्बई

 श्री हजारीमल जी मोतीलाल जी कालूराम जी माता धापूर्वाई वेटा पोता हस्ते, भूराराम जी उदयराम जी वागोर, भीलवाड़ा

90. शा. फोजराज चुत्रीलाल वागरेचा जैन धार्मिक ट्रस्ट, वालाघाट



# विषय-सूची

# भाग २ अध्ययन २५ से ३८

| क्र. सं.     | अध्ययन              | पृष्ठांक     |
|--------------|---------------------|--------------|
| <b>૨</b> ૫.  | संयत अध्ययन         | ७८९-८४१      |
| .२६.         | लेश्या अध्ययन       | ८४२-८९५      |
| २७.          | क्रिया अध्ययन       | ८९६-९८४      |
| २८.          | आश्रव अध्ययन        | ९८५-१०३९     |
| २९.          | वेद अध्ययन          | १०४०-१०६७    |
| ₹0.          | कषाय अध्ययन         | १ ० ६८-१ ०७५ |
| ₹9.          | कर्म अध्ययन         | १०७६-१२१७    |
| <b>३</b> २.  | वेदना अध्ययन        | १२१८-१२४0    |
| ३३.          | गति अध्ययन          | .१२४१-१२५१   |
| ₹४.          | नरक गति अध्ययन      | १२५२-१२५८    |
| <b>ઝ્</b> ५. | तिर्यञ्च गति अध्ययन | १२५९-१२९५    |
| ₹.           | मनुष्य गति अध्ययन   | १२९६-१३८१    |
| ३७.          | देव गति अध्ययन      | १३८२-१४३१    |
| ₹८.          | वुक्कंति अध्ययन     | १४३२-१५३५    |
| <b>I</b> l   | ·                   | '            |



# विषयानुक्रमणिका

| . पृष्ठा      | विषय                                  | पृष्ठांक        | विषय                                             | सूत्र |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------|
| ۵۶            | २७. भव द्वार,                         |                 | २५. संयत अध्ययन                                  |       |
| ८१४-८९        | २८. आकर्ष द्वार,                      |                 | •                                                |       |
| 69            | २९. काल द्वार,                        | ७९४             | जीव-चौबीसदण्डकों और सिद्धों में संयतादि          | -     |
| 694-69        | ३०. अंतर द्वार,                       | 1               | का प्ररूपण,<br>संयत आदि की कायस्थिति का प्ररूपण, |       |
| 69            | ३१. समुद्घात द्वार,                   | ७९४-७९५         |                                                  |       |
| ८१६-८९        | ३२. क्षेत्र द्वार,                    | ७९५             | संयत आदि के अंतर काल का प्ररूपण,                 |       |
| 6             | ३३. स्पर्शना द्वार,                   | ७९५             | संयत आदि का अल्पबहुत्व,                          |       |
| 65            | ३४. भाव द्वार,                        | ७९५-७९६         | निर्ग्रन्थों और संयतों के प्ररूपक द्वार नाम,     | ч.    |
| 296-29        | ३५. परिमाण द्वार,                     |                 | १ . निर्ग्रन्थ                                   |       |
| ۷۹            | ३६. अल्पबहुत्व द्वार,                 | ७९६             | छत्तीस द्वारों से निर्ग्रन्थ का प्ररूपण,         | ξ.    |
|               | २. संयत                               | ७९६-७९७         | . १. प्रज्ञापना द्वार,                           |       |
|               |                                       | ७९७-७९८         | २. वेद द्वार,                                    |       |
|               | . छत्तीस द्वारों से संयत की प्ररूपणा, | ७९८-७९९         | ३. राग द्वार,                                    |       |
| ८१९-८२        | १. प्रज्ञापना द्वार,                  | ७९९             | ४. कल्प द्वार,                                   |       |
| ८२            | २. वेद द्वार,                         | ७९९-८००         | ५. चारित्र द्वार,                                |       |
| ८२            | ३. राग द्वार,                         | ٥٥٥             | ६. प्रतिसेवना द्वार,                             |       |
| ८२            | ४. कल्प द्वार,                        | ۵00-۵09         | ७. ज्ञान द्वार,                                  |       |
| ८२            | ५. चारित्र द्वार,                     | ۷09             | ८. तीर्थ द्वार,                                  |       |
| . ८२          | ६. प्रतिसेवना द्वार,                  | ۷09             | ९. लिंग द्वार,                                   |       |
| ८२२-८२        | ७. ज्ञान द्वार,                       | ८०२             | १०. शरीर द्वार,                                  |       |
| ८२            | ८. तीर्थ द्वार,                       | ८०२             | ११. क्षेत्र द्वार,                               |       |
| ८२            | ९. लिंग द्वार,                        | ८०२-८०५         | १२. काल द्वार,                                   |       |
| ८२            | १०. शरीर द्वार,                       | ८०५-८०६         | १३. गति द्वार,                                   |       |
| ८२३-८२        | ११. क्षेत्र द्वार,                    | ۷05             | १४. संयम द्वार,                                  |       |
| .८२४-८२       | १२. काल द्वार,                        | ८०७-८०९         | १५. सन्निकर्ष द्वार,                             |       |
| ८२७-८२        | १३. गति द्वार,                        | ۷0۶             | १६. योग द्वार,                                   |       |
| ८२८-८२        | १४. संयम द्वार,                       | ۷0۶             | १७. उपयोग द्वार,                                 |       |
| ८२९-८३        | १५. सन्निकर्ष द्वार,                  | ٥٩- <b>-</b>    | १८. कषाय द्वार,                                  |       |
| ٤٥-٥ ع        | ं १६. योग द्वार,                      | ۷۹۵             | १९. लेक्या द्वार,                                |       |
| <b>د</b> ع    | १७. उपयोग द्वार,                      | <b>८९</b> 0-८९९ | २०. परिणाम द्वार,                                |       |
| ८३१-८३        | १८. कषाय द्वार,                       | ८११-८१२         | २१. वंध द्वार,                                   |       |
| 63.           | १९. लेश्या द्वार,                     | <b>८</b> ९२     | २२. कर्म प्रकृति वेदन द्वार,                     |       |
| ८३२-८३        | २०. परिणाम द्वार,                     | ८१२-८१३         | २३. कर्म उदीरणा द्वार,                           |       |
| 252           | २१. कर्मवन्य द्वार,                   | <b>८</b> 9३     | २४. उपसंपत्-जहन द्वार,                           |       |
| <b>८३३-८३</b> | २२. कर्मवेदन द्वार,                   | ८१३-८१४         | २५. संज्ञा द्वार,                                |       |
| رغ)           | २३. कर्म उदीरणा द्वार,                | <b>۷۹</b> ۷     | २६. आहार द्वार,                                  |       |

| सूत्र | विषय                                                             | पृष्ठांक     | सूत्र                 | विषय                                         | पृष्ठांक  |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|
|       | २४. उपसंपत्-जहन द्वार,                                           | ८३४-८३५      | 9. नै                 | ारियकों में लेश्याएँ,                        | ८५३-८५४   |
|       | २५. संज्ञा द्वार,                                                | ८३५          | २. ति                 | तर्यञ्चयोनिकों में लेश्याएँ                  | ८५४-८५५   |
|       | २६. आहार द्वार,                                                  | ८३५          | ३. म                  | नुष्यों में लेश्याएँ,                        | ८५६-८५७   |
|       | २७. भव द्वार,                                                    | ८३५-८३६      |                       | वों में लेश्याएँ,                            | ८५७       |
|       | २८. आकर्ष द्वार,                                                 | ८३६          |                       | ज्य-असंक्लिष्ट विभागगत लेश्याओं के           | ·         |
|       | २९. काल द्वार,                                                   | ८३६-८३७      |                       | ात्व का प्ररूपण,                             | ८५७-८५८   |
|       | ३०. अन्तर द्वार,                                                 | 230-232      | २१. सलेक              | य चौबीसदंडकों में समाहारादि सात द्वार        | , ८५८-८६४ |
|       | ३१. समुद्धात द्वार,                                              | 282          |                       | दि लेश्या विशिष्ट चौबीसदंडकों में            |           |
|       | ३२. क्षेत्र द्वार,                                               | <b>ر</b> عد  |                       | गरादि सात द्वार,                             | ८६४-८६५   |
|       | ३३. स्पर्शना द्वार,                                              | ८३९          | २३. लेश्या            | ओं का विविध अपेक्षाओं से परिणमन              |           |
|       | ३४. भाव द्वार,                                                   | ८३९          | का प्र                | रूपण,                                        | ८६५-८६६   |
|       | ३५. परिमाण द्वार,                                                | ८३९-८४0      | २४. द्रव्य            | लेश्याओं का परस्पर परिणमन,                   | ८६६-८६७   |
|       |                                                                  | ۷۶۷ د ۵۵۵    | २५. आका               | र भावादि मात्रा से लेश्याओं का               |           |
| ,     | ३६. अल्पबहुत्य द्वार,<br>प्रमत्त और अप्रमत्त संयत के प्रमत्त तथा | 200          | परस्प                 | र अपरिणमन,                                   | ८६७-८६८   |
| ۵.    | अप्रमत्त संयत भाव का काल प्ररूपण,                                | ۷۷0          | २६. लेश्या            | ओं का त्रिविध बंध और चौवीसदंडकों             |           |
| 0     | देवों के संयतत्वादि के पूछने पर भगवान                            | •            | में प्रस              | न्पण,                                        | ८६८       |
| 7.    | द्वारा गीतम का समाधान,                                           | ८४०-८४१      | २७. सलेख              | गी चौबीसदंडकों की उत्पत्त <del>ि</del> ,     | ८६८-८६९   |
| 90.   | जीव-चौबीसदंडकों में संयतादि का और                                | - (          | २८. सलेख              | <b>ग</b> नैरियकों में उत्पत्ति,              | ८६९       |
| ,     | अल्पबहुत्व का प्ररूपण,                                           | <b>८</b> ४९  | २९. सलेश्य            | प की देवों में उत्पत्ति,                     | ٥٥٥       |
|       | २६. लेश्या अध्ययन                                                |              | ३०. भावित<br>का प्र   | तात्मा अणगार का लेश्यानुसार उपपात<br>रूपण,   | ٥७٥       |
| 9     | लेश्या अध्ययन की उत्थानिका,                                      | <b>۷</b> 88  | ३१. लेश्या            | युक्त चौबीसदण्डकों में जीवों का              |           |
|       | छह प्रकार की लेश्याएँ,                                           | ८४४          | सामान                 | यतः उत्पाद-उद्वर्तन,                         | ८७०-८७२   |
|       | द्रव्य-भाव लेश्याओं का स्वरूप,                                   | 288          |                       | । चौवीसदंडकों में अविभाग द्वारा              |           |
|       | लेश्याओं के लक्षण,                                               | ८४४-८४५      |                       | -उद्वर्तन का प्ररूपण,                        | ८७२-८७३   |
|       | दुर्गतिसुगतिगामिनी लेश्याएँ,                                     | ८४५          |                       | । जीवों के परभव गमन का प्ररूपण,              | ८७३-८७४   |
|       | लेश्याओं का गुरुत्व-लघुत्वः                                      | ८४५-८४६      |                       | ओं की अपेक्षा गर्भ प्रजनन का प्ररूपण,        | ८७४       |
|       | सरूपी सकर्म लेश्याओं के पुद्गलों का                              | , ,          |                       | ओं की अपेक्षा चौवीसदंडकों में                | 4101      |
| ٠,    | अवभासन (प्रकाशित होना) आदि,                                      | ८४६          |                       | महाकर्मत्व की प्ररूपणा,                      | ८७४-८७५   |
| ۷.    | लेश्याओं के वर्ण,                                                | ८४६-८४८      |                       | के अनुसार जीवों में ज्ञान के भेद,            | ८७६       |
|       | लेश्याओं की गन्ध,                                                | ८४८-८४९      | ३७. लश्या<br>क्षेत्र. | के अनुसार नैरियकों में अवधिज्ञान             | ८७६-८७७   |
|       | लेश्याओं के रस,                                                  | ८४९-८५१      | •                     | ट किस्ट बेस्स सबे आसार हा                    | 204 200   |
|       | लेश्याओं के स्पर्श,                                              | <b>८</b> ५9  |                       | द्धि-विशुद्ध लेश्या वाले अणगार का<br>-देखना, | 200-202   |
|       | लेश्याओं के प्रदेश,                                              | <b>८</b> ५9  |                       | र द्वारा स्व-पर कर्मलेश्या का                |           |
|       | लेश्याओं का प्रदेशावगाढ़त्व,                                     | ८५१          |                       | ा-देखना,                                     | 202       |
| -     | लेश्याओं की वर्गेणा,                                             | ८५१          | ४०. अविशु             | द्ध-विशुद्ध लेश्यायुक्त देवों को             |           |
| 94.   | सलेश्य-अलेश्य जीवों के आरंभादि का प्र                            | इपण, ८५१-८५२ | _                     | -देखना,                                      | ८७८-८८०   |
| 9 € . | लेश्याकरण के भेद और चौवीसदंडकों में !                            | प्ररूपण, ८५२ | ४१. श्रमण             | निर्ग्रन्थ की तेजोलेश्या की उत्पत्ति के      |           |
|       | . लेज्यानिर्वृति के भेद और चौवीसदंडकों में                       |              | कारण                  |                                              | 033       |
|       | चीचीसदंडकों में लेक्याओं का प्ररूपण,                             | ८५२-८५३      |                       |                                              | 20-669    |
| 99.   | . चार गतियों के लेक्याओं का प्ररूपण,                             | ८५३          | ४३. लेश्या३           | भों की जघन्य-उत्कृष्ट स्थिति,                | 669       |

| सूत्र         | विषय                                                       | पृष्ठांक  | सूत्र      | विषय                                                                               | पृष्ठांक                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>४४</b> . ₹ | चार गतियों की अपेक्षा लेश्याओं की स्थिति,                  | ८८१-८८२   | 99.        | आरंभिकी आदि क्रियाओं का अल्पबहुत्व,                                                | ९१0                                     |
| ४५. ३         | सलेश्य-अलेश्य जीवों की कायस्थिति,                          | ८८२-८८३   | ₹0.        | चौबीसदंडकों में दृष्टिजा आदि पाँच क्रियाएँ,                                        | ९१0                                     |
| ४६. ः         | सलेश्य-अलेश्य जीवों के अन्तरकाल का                         |           | ₹9.        | चौबीसदंडकों में नैमृष्टिकी आदि पाँच क्रियाएँ                                       | , ९१०-९११                               |
| . !           | प्ररूपण,                                                   | ८८३       | 1          | मनुष्यों में होने वाली प्रेय-प्रत्यया आदि पाँच                                     |                                         |
| 80.           | सलेश्य-अलेश्य जीवों का अल्पबहुत्व,                         | 822-ጀጋጋ   |            | क्रियाएँ,                                                                          | ९११                                     |
| 86.           | सलेश्य-चार गतियों का अल्पबहुत्व,                           | ८८४-८९१   | २३.        | जीव-चौबीसदंडकों में जीवादिकों की अपेक्षा                                           |                                         |
| 89.           | सलेश्य द्वीपकुमारादि का अल्पवहुत्व,                        | ८९१-८९२   |            | प्राणातिपातिकी आदि क्रियाओं का प्ररूपण,                                            | ९११-९१२                                 |
| 40.           | सलेश्य जीव-चौवीसदंडकों में ऋद्धि का                        |           | २४.        | ताड़फल गिराने वाले पुरुष की क्रियाओं का                                            |                                         |
|               | अल्पवहुत्व,                                                | ८९२-८९३   |            | प्ररूपण,                                                                           | ९१२-९१३                                 |
| 49.           | सलेश्य द्वीपकुमारादि की ऋद्धि का अल्पबहुत्व                | ८९३       | २५.        | वृक्षमूलादि को गिराने वाले पुरुष की                                                |                                         |
| ५२.           | लेश्याओं के स्थान,                                         | ८९३       |            | क्रियाओं का प्ररूपण,                                                               | ९१३-९१४                                 |
| ५३.           | लेश्या के स्थानों में अल्पबहुत्व,                          | ८९३-८९५   | २६.        | पुरुष को मारने वाले की क्रियाओं का प्ररूपण                                         | , ९१४                                   |
| ५४.           | लेश्या अध्ययन का उपसंहार,                                  | ८९५       | २७.        | धनुष प्रक्षेपक की क्रियाओं का प्ररूपण,                                             | ९१४-९१५                                 |
|               | 3/2 5                                                      |           | २८.        | मृगवधक की क्रियाओं का प्ररूपण,                                                     | ९१५-९१६                                 |
|               | २७. क्रिया अध्ययन                                          |           | २९.        | मृगवधक और उसके वधक क़ी क्रियाओं का                                                 |                                         |
| 9.            | क्रिया अध्ययन का उपोद्घात,                                 | ८९८       |            | प्ररूपण,                                                                           | ९,9 ६-९ १७                              |
| ٦.            | क्रिया रुचि का स्वरूप,                                     | ८९८       | ₹0.        | तृणदाहक की क्रियाओं का प्ररूपण,                                                    | ं ९१७                                   |
| ₹.            | जीवों में सक्रियत्व-अक्रियत्व कां प्ररूपण,                 | ८९८       | 39.        | तपे हुए लोहे को उलट-पुलट करने वाले                                                 |                                         |
| ٧.            | एक प्रकार की क्रिया,                                       | ८९८       | 1          | पुरुष की क्रियाओं का प्ररूपण,                                                      | ९१७-९१८                                 |
| ц.            | विविध अपेक्षाओं से क्रियाओं के भेद-प्रभेद,                 | ८९८-९0२   | 37.        | वर्षा की परीक्षा करने वाले पुरुष की                                                |                                         |
| ξ.            | कायिकी आदि पाँच क्रियाएँ,                                  | ९०२       | 1          | क्रियाओं का प्ररूपण,                                                               | ९१८                                     |
| o.            | चौवीसदंडकों में कायिकी आदि पाँच क्रियाएँ,                  | ९०२       | 33.        | पुरुष अश्व हस्ति आदि को मारते हुए                                                  | 004000                                  |
| ۷.            | जीवों में कायिकी आदि क्रियाओं के                           |           | 274        | अन्य जीवों के भी हनन का प्ररूपण,                                                   | ९१८-९१९                                 |
|               | सृष्टासृष्टभाव का प्ररूपण,                                 | ९०२-९०३   | I .        | मारते हुए पुरुष के वैर स्पर्शन का प्ररूपण,<br>अणगार के अर्श छेदक वैद्य और अणगार की | ९१९                                     |
| ۶.            | जीव-चौवीसदंडकों में कायिकादि पाँच                          |           | ३५.        | अपेक्षा क्रिया का प्ररूपण,                                                         | ९१९-९२0                                 |
|               | क्रियाओं का परस्पर सहभाव,                                  | ९०३-९०४   | 3.5        | पृथ्वीकायिकादिकों के द्वारा श्वासोच्छ्वास                                          | 111-110                                 |
| 90.           | चौवीसदंडकों में आयोजिका क्रियाओं का                        | ९0४-९0५   | 74.        | लेते-छोड़ते हुए की क्रियाओं का प्ररूपण,                                            | ९२0-९२१                                 |
| 9.0           | प्ररूपण,<br>आरंभिकी आदि पाँच क्रियाएँ,                     | 904       | 30.        | वायुकाय के द्वारा वृक्षादि हिलाते-गिराते हुए                                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|               | आरंभिकी आदि क्रियाओं के स्वामित्व का                       | 1         |            | की क्रियाओं का प्ररूपण,                                                            | ९२१                                     |
| 74.           | प्रस्पण,                                                   | ९०५       | ३८.        | जीव-चौवीसदंडकों में एक व अनेक जीव की                                               | 1                                       |
| 93.           | चौवीसदंडकों में आरंभिकी आदि पाँच क्रियाएँ                  |           |            | अपेक्षा क्रियाओं का प्ररूपण,                                                       | ९२१-९२३                                 |
|               | पापस्थानों से विरत जीवों में आरंभिकी                       | , , , , , | ३९.        | जीव-चौवीसदंडकों में पाँच शरीरों की                                                 |                                         |
|               | आदि क्रिया भेदों का प्ररूपण,                               | ९०५-९०६   |            | अपेक्षा क्रियाओं का प्ररूपण,                                                       | ९२३-९२५                                 |
| 94.           | चौवीसदंडकों में सम्यग्दृष्टियों के आरंभिकी                 |           | ٧٥.        | श्रेप्ठी और क्षत्रियादि को समान अप्रत्याख्यान                                      |                                         |
|               | आदि क्रियाओं का प्ररूपण,                                   | ९०६-९०७   |            | क्रिया का प्ररूपण,                                                                 | ९२५                                     |
| 9٤.           | मिथ्यादृष्टि चौवीसदंडकों में आरंभिकी आदि                   |           | 89.        | हायी और कुंयुए के जीव को सर्मान<br>अप्रत्याख्यान क्रिया का प्ररूपण,                |                                         |
|               | क्रियाओं का प्ररूपण,                                       | 90%       | \ \sigma_2 | श्रीत-इन्द्रिय और योगों के रचना काल में                                            | ९२५                                     |
| 99.           | जीव-चौवीसदंडकों में आरंभिकी आदि<br>क्रियाओं की नियमा-भजना  | ९0७-९0८   | ٥٠٠.       | क्रियाओं का प्ररूपण,                                                               | ९२६                                     |
| 9./           | क्रियाओं की नियमा-भजना<br>क्रेता-विक्रेताओं के आरंभिकी आदि | 100-100   | 83         | जीव-चौवीसदंडकों में क्रियाओं द्वारा                                                | 140                                     |
| 76.           | कृता-विकृताओं के आराभका आदि<br>क्रियाओं का प्ररूपण,        | 909-990   |            | <u> </u>                                                                           | ९२६-९२७                                 |
|               |                                                            |           |            | -                                                                                  |                                         |

| सूत्र       | विषय                                                                       | पृष्ठांक       | सूत्र      | विषय                                                                               | पृष्ठांक       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>४</b> ४. | जीव-चौबीसदंडकों में आठ कर्म बाँधने पर<br>क्रियाओं का प्ररूपण,              | ९२७            | ७४.        | कृष्ण-नील-कापोतलेश्यी पृथ्वी-अप्-वनस्पति-<br>कायिकों में अन्तःक्रिया का प्ररूपण,   | ९७२-९७३        |
| ४५.         | वीची-अवीची पथ (कषाय-अकषाय भाव) में स्थित संवृत अणगार की क्रिया का प्ररूपण, | ९२७-९२९        | ૭५.        | चीवीसदंडकों में तीर्थंकरत्व और अन्तःक्रिया<br>का प्ररूपण,                          | ९७३-९७५        |
|             | उपयोग रहित अणगार की क्रिया का प्ररूपण,                                     | ९२९            | ७६.        | चौवीसदंडकों में चक्रवर्त्तित्व आदि की                                              |                |
| ४७.         | उपयोग सहित् संवृत अणगार की क्रिया का<br>प्ररूपण,                           | .९३0           | ७७.        | प्ररूपणा,<br>चौवीसदंडकों में चक्रवर्ती रलों का उपपात,                              | ९७५-९७६<br>९७६ |
|             | प्रत्याख्यान क्रिया का विस्तार से प्ररूपण,                                 | ९३0-९३५        |            | भवसिद्धिकों की अन्तःक्रिया का काल                                                  |                |
|             | श्रमण निर्ग्रन्थों में क्रियाओं का प्ररूपण,                                | 934            | 100        | प्ररूपण,<br>वन्ध और मोक्ष का ज्ञाता अन्त करने वाला                                 | ९७६-९७८        |
|             | एक समय में एक क्रिया का प्ररूपण,<br>क्रियमाण क्रिया दुःख का निमित्त,       | ९३५-९३७<br>९३७ |            | होता है,                                                                           | ९७८-९७९        |
|             | क्रिया वेदना में पूर्वापरत्व का प्ररूपण,                                   | ९३८            | 1          | क्रियावादी आदि समवसरण के चार भेद,                                                  | ९७९            |
| ५३.         | जीव-चौबीसदंडकों में अठारह पाप स्थानों                                      |                | 1          | अक्रियावादियों के आठ प्रकार,                                                       | ९७९            |
| 1.~         | द्वारा क्रियाओं का प्ररूपण,<br>सामान्य जीव और चौबीसदंडकों में              | ९३८-९४0        |            | चौवीसदंडकों में वादि समवसरण, जीवों में ग्यारह स्थानों द्वारा क्रियावादी आदि        | ९७९            |
| 40.         | पाप क्रियाओं का विरमण प्ररूपण,                                             | 980            | 53.        | समवसरणों का प्ररूपण,                                                               | ९७९-९८0        |
| .५५.        | क्रिया स्थान के दो पक्ष,                                                   | ९४०            | ८४.        | चौबीसदंडकों में ग्यारह स्थानों द्वारा                                              |                |
| ५६.         | तेरह क्रिया स्थानों के नाम,                                                | ९४१            |            | क्रियावादी आदि समवसरणों का प्ररूपण,                                                | ९८०-९८१        |
| ५७.         | अधर्म पक्ष के क्रिया स्थानों के स्वरूप का प्ररूपण,                         | ९४१-९४७        |            | क्रियावादी आदि जीव-चौबीसदंडकों में भव-<br>सिद्धिकत्व और अभवसिद्धिकत्व की प्ररूपणा, | ९८१-९८२        |
|             | अधर्म युक्त मिश्र स्थान के स्वरूप का प्ररूपण,                              | ९४७            | ८६.        | अनन्तरोपपन्नक चौबीसदंडकों में चार                                                  | ९८३            |
|             | अधर्म पक्ष में प्रावादुकों का समाहरण,                                      | 680            | /19        | समवसरण का प्ररूपण,<br>क्रियावादी आदि अनन्तरोपपन्नक चौबीसदंडकों                     |                |
| <b>ξ</b> 0. | अधर्म पक्ष में पुरुषों की प्रवृत्ति और<br>परिणाम,                          | ९४७-९५५        |            | में भवसिद्धिक और अभवसिद्धिक का प्ररूपण,                                            |                |
| <b>ξ</b> 9. | अधर्मपक्षीय पुरुषों का परीक्षण,                                            | ९५५-९५६        | <i>CC.</i> | परस्परोपपन्नक चौबीसदंडकों में चार                                                  | ९८३-९८४        |
| ६२.         | धर्मपक्षीय क्रिया स्थान,                                                   | ९५६-९५७        | /8         | समवसरणादि का प्ररूपण,<br>अनन्तरावगाढ़ादि में समवसरणादि का प्ररूपण,                 |                |
|             | धर्मपक्षीय पुरुष का वैशिष्ट्य,                                             | ९५७-९५८        | "          | जानस्य व स्वयस्थाप्य का प्रस्तान्य                                                 | , , , , ,      |
|             | धर्म बहुल मिश्र स्थान के स्वरूप का प्ररूपण,                                | 946-949        |            | २८. आश्रव अध्ययन                                                                   |                |
| -           | धर्मपक्षीय पुरुषों की प्रवृत्ति एवं परिणाम,                                | ९५९-९६३<br>९६३ | 9.         | आश्रव के पाँच हेतुओं का प्ररूपण,                                                   | ९८८            |
|             | सामान्य रूप से अक्रिया,<br>अक्रिया का फल,                                  | ९६३            | ₹.         | आश्रव के पाँच प्रकार,                                                              | ९८८            |
|             | सुप्त-जागृत-सबलत्व-दुर्बलत्व-दक्षत्व-आलिसत्व                               |                |            | १. प्राणातिपात                                                                     |                |
| ,           | की अपेक्षा साधु-असाधुपने का प्ररूपण,                                       | ९६३-९६४        | ₹.         | प्राणवध प्ररूपण का निर्देश,                                                        | ९८८            |
|             | चार प्रकार की अन्ताक्रियाएँ,                                               | ९६५            | ٧.         | प्राणवध का स्वरूप,                                                                 | 966            |
| ७0.         | जीव-चौबीसदंडकों में अन्तःक्रिया के भावाभाव                                 | 0 5 5          | ч.         | प्राणवध के पर्यायवाची नाम,                                                         | ९८८-९८९        |
| 100         | का प्ररूपण,<br>चौबीसदंडकों में अनन्तरागतादि की अन्तःक्रिया                 | ९६६            |            | प्राणवध करने वाले,                                                                 | ९८९            |
| ۵٩.         | का प्रस्पण,                                                                | ९६६            | l .        | जलचर जीवों का वर्ग,                                                                | ९८९            |
| ७२.         | एक समय में अनन्तरागत चौबीसदंडकों में                                       |                |            | स्थलचर जीवों का वर्ग,                                                              | . ९८९<br>९८९   |
|             | अन्तःक्रिया का प्ररूपण,                                                    | ९६७            |            | (क) उरपरिसर्प जीवों का वर्ग,<br>(ख) भुजपरिसर्प जीवों का वर्ग, '                    | २८९-९९0        |
| ७३          | चौवीसदंडकों में उद्वर्तनानन्तर अन्तःक्रिया<br>का प्ररूपण,                  | ९६७-९७२        | i          | (स) मुजपारसप जाया का घंग,<br>खेचर जीवों का वर्ग,                                   | 990            |

| सूत्र विषय                                                 | पृष्ठांक   | सूत्र | विषय                                        | पृष्ठांक    |
|------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|-------------|
| 90. एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय पर्यन्त तिर्यञ्च जीव         | ों         | ४५.   | अब्रह्मचर्य का सेवन करने वाले देव,          |             |
| के वध के कारण,                                             | 990-999    |       | मनुष्य और तिर्यञ्च,                         | 90२३-90२४   |
| <ol> <li>पृथ्वीकायिकादि जीवों की हिंसा के कारप्</li> </ol> | ग, ९९१-९९२ | ४६.   | चक्रवर्ती की भोगाभिलाषा,                    | 90२४-90२५   |
| १२. प्राणवधकों की मनोवृत्ति,                               | ९९२        | ४७.   | बलदेव-वासुदेवों की भोग-गृद्धि,              | 90२५-90२८   |
| १३. हिंसकजनों का परिचय,                                    | ९९२-९९३    | į.    | मांडलिक राजाओं की भोगासक्ति,                | 9036        |
| १४. प्राणवध का फल,                                         | ९९४        | ४९.   | अकर्मभूमि के स्त्री-पुरुषों की भोगासित,     | 9076-9033   |
| १५. नरकों का परिचय,                                        | ९९४        |       | मैथुन संज्ञा में ग्रस्तों की दुर्गति,       | 9033-9038   |
| १६. वेदनाओं का स्वरूप,                                     | ९९४-९९७    |       | अब्रह्मचर्य का फल,                          | 9038        |
| १७. तिर्यञ्चयोनिकों के दुःखों का वर्णन,                    | ९९७-९९९    |       | अब्रह्म का उपसंहार,                         | 9034        |
| १८. कुमनुष्यों के दुःखों का वर्णन,                         | 999        | 1     | उदाहरण सहित मैथुन सेवन के असंयम             | , ,         |
| १९. प्राणवध वर्णन का उपसंहार,                              | 999        |       | का प्ररूपण,                                 | 90,३५       |
| २. मृषावाद                                                 |            |       | ५. परिग्रह                                  |             |
| २०. मृषावाद का स्वरूप,                                     | ९९९-9000   | ५४.   | परिग्रह का स्वरूप,                          | 90३५        |
| २१. मृषावाद के पर्यायवाची नाम,                             | 9000       | ५५.   | परिग्रह को वृक्ष की उपमा,                   | 90३५-90३६   |
| २२. मृषावादी,                                              | 9000-900२  | ५६.   | परिग्रह के पर्यायवाची नाम,                  | 903६        |
| २३. असद्भाववादक मृषावादी,                                  | 900२       | ५७.   | लोभग्रस्त देव-मनुष्य,                       | 9035-9036   |
| २४. राज्य विरुद्ध अभ्याख्यानवादी,                          | 9007-9003  | 46.   | परिग्रह के लिए प्रयत्न,                     | 90३८-90३९   |
| २५. परधनापहारक मृषावादी,                                   | 9003       | ५९.   | परिग्रह के फल,                              | 9039        |
| २६. पाप का परामर्श देने वाले मृषावादी,                     | 9003-9008  | ξ0.   | परिग्रह का उपसंहार,                         | 903९        |
| २७. अविचारितभाषी मृषावादी,                                 | १००४-१००६  | ६9.   | आश्रव अध्ययन का उपसंहार,                    | 9039        |
| २८. मृषावाद का फल,                                         | १००६-१००७  |       | 20 2                                        |             |
| २९. मृषावाद वर्णन का उपसंहार,                              | 900७       |       | २९. वेद अध्ययन                              |             |
| ३. अदत्तादान                                               |            | 9.    | वेद के तीन भेद,                             | 9089        |
| ३०. अदत्तादान का स्वरूप,                                   | 9.000-9000 |       | वेद का स्वरूप,                              | 9089        |
| ३१. अदत्तादान के पर्यायवाची नाम,                           | 900८-900९  | 1     | चौवीसदण्डकों में वेद वंध का प्ररूपण,        | 9089        |
| ३२. अदत्तादानी,                                            | 900९       | ₹.    | वेदकरण के भेद और चौवीसदण्डकों में           | . 9089      |
| ३३. परधन में आसक्त राजाओं की प्रवृत्ति,                    | 900९-9090  |       | प्ररूपण,<br>चौवीसदंडकों में वेद का प्ररूपण, | 9089-9083   |
| ३४. युद्ध क्षेत्र की वीभत्तता,                             | 9090-9099  | 1     | चार गतियों में वेद का प्ररूपण,              | 9087-9083   |
| ३५. सामुद्रिक तस्कर,                                       | 909२-909३  | 1     | एक समय में एक वेद-वेदन का प्ररूपण,          |             |
| ३६. ग्रामादिजनों के अपहारकों की चर्या,                     | 9093-909X  | 1     | सवेदक-अवेदक जीवों की कायस्थित,              | 9088-9084   |
| ३७. अदत्तादान के दुप्परिणाम,                               | १०१४-१०१६  | 1     | स्त्री-पुरुष-नपुंसकों की कायस्थिति का       | ,000,000    |
| ३८. तस्करों की दण्डविधि,                                   | 909६-909८  |       | प्रस्तपण,                                   | १०४५-१०४९   |
| ३९. तस्करों की दुर्गति परपरा,                              | 9096       | ٩.    | सवेदक-अवेदक जीवों के अंतरकाल का             | , , , , , , |
| ४०. संसार सागर का स्वरूप,                                  | 9098-9089  |       | प्ररूपण,                                    | १०४९-१०५१   |
| ४१. अदत्तादान का फल,                                       | 9033       | 90.   | सवेदक-अवेदक जीवों का अल्पवहुत्व,            | 9049        |
| ४२. अदत्तादान का उपसंहार,                                  | 9077       |       | (क) स्त्रियों का अल्पवहुत्व,                | १०५१-१०५३   |
| ४. अब्रह्मचर्य                                             |            |       | (ख) पुरुषों का अल्पवहुत्व,                  | १०५३-१०५४   |
| ४३. अव्रह्मचर्य का स्वरूप,                                 | १०२२       |       | (ग) नपुंसकों का अल्पवहुत्व,                 | १०५४-१०५६   |
| ४४. अव्रह्मचर्य के पर्यायवाची नाम,                         | 90२२-90२३  |       | (घ) स्त्री-पुरुष-नपुंसकों का अत्यदहुत्व,    | १०५६-१०६२   |

| सूत्र | विषय                                              | पृष्ठांक             | सूत्र          | विषय                                                                  | पृष्ठांक   |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|       | मैथुन परिचारणा और संवास का प्ररूपण                |                      |                | . चौवीसदंडकों में आठ कर्मप्रकृतियों का                                |            |
| 99.   | मैथुन के भेदों का प्ररूपण,                        | 90६२                 |                | प्रक्षण,                                                              | १०८२       |
|       | देवों में मैथुन प्रवृत्ति की प्ररूपणा,            | 90६२-90६५            | 1              | . आठ कर्मी का परस्पर सहभाव,                                           | १०८२-१०८४  |
|       | परिचारक देवों का अल्पबहुत्व,                      | 90६५                 |                | . मोहनीय कर्म के वावन नाम,                                            | 90८४-90८५  |
|       | विविध प्रकार की परिचारणा,                         | 90६५-90६६            | 99.            | . मोहनीय कर्म के तीस वंध स्थान,                                       | 90८५-90८७  |
|       | संवास के विविध रूप,                               | 90                   | 97.            | . जीव और चौवीसदंडकों में आठ कर्म-                                     |            |
|       | काम के चतुर्विधत्व का प्ररूपण,                    | १०६७                 |                | •                                                                     | 90८७-90८८  |
| 74.   | कान के वताववाद का प्रस्तरण,                       | 7043                 | 93.            | जीव-चौवीसदंडकों में कर्कश-अकर्कश                                      |            |
|       | ३०. कषाय अध्ययन                                   |                      |                | कर्म वंध के हेतु,                                                     | 9066       |
| •     | कषायों के भेद-प्रभेद और चौबीसदंडकों               |                      | 98.            | जीव-चौवीसदंडकों में साता-असातावेदनीय                                  |            |
| 7.    | में प्रक्रपण.                                     | १०६९                 |                | कर्म वंध के हेतु,                                                     | १०८९       |
| _     |                                                   | 7045                 | 94.            | दुर्लभ-सुलभवोधि वाले कर्म चंध के हेतु क                               |            |
| ۲.    | दृष्टांतों द्वारा कषायों के स्वरूप का<br>प्ररूपण, | 9 0 0 Ö              |                | प्रखपण,                                                               | 90८९       |
|       | (क) राजि (रेखा) के चार प्रकार (क्रोध)             |                      | 9६.            | भावी कल्याणकारी कर्म बंध के हेतुओं का                                 | 9090       |
|       |                                                   | 9090                 | 0.0            | प्ररूपण,                                                              |            |
|       | (ख) स्तम्भ के चार प्रकार (मान),                   | 7090                 | 1              | तीर्थंकर-नामकर्म के वंध हेतुओं का प्ररूप                              | 1, 7050    |
|       | (ग) केतन (वक्र पदार्थ) के चार प्रकार<br>(माया),   | 9000-9009            | 96.            | असत्य आरोप से होने वाले कर्म बंध का                                   | 9090       |
|       |                                                   | 9009                 |                | प्रस्तपण,                                                             | 7010       |
|       | (घ) वस्त्र के चार प्रकार (लोभ),                   |                      | 75.            | कर्मनिवृत्ति के भेद और चौवीसदंडकों में<br>प्ररूपण,                    | 9090-9099  |
|       | (च) उदक (जल) के चार प्रकार (परिण                  |                      | 20             | जीव-चौबीसदंडकों में चैतन्यकृत कर्मों का                               | 70 (0 /0 / |
| _     | (छ) आवर्त घुमाव के चार प्रकार,                    |                      | \ \( \cdot \). | प्रस्तपण,                                                             | 9099       |
| •     | कषायोत्पत्ति का प्ररूपण,                          | १०७२-१०७३<br>:       | ₹9.            | जीव-चौबीसदंडकों में आठ कर्मों के चयादि                                |            |
| ٧.    | कषायकरण के भेद और चौबीसदंडकों मे                  | 9 O O 3              |                | का प्ररूपण,                                                           | १०९१-१०९२  |
|       | प्ररूपण,<br>कषायनिर्वृत्ति के भेद और चौबीसदंडकों  | •                    | २२.            | चौबीसदंडकों में चलित-अचलित कर्मों के                                  |            |
| ٩.    | प्रह्मण,                                          | <sup>৭</sup><br>१०७३ |                | बंधादि का प्ररूपण,                                                    | १०९२       |
| c     | कषाय प्रतिष्ठान का प्ररूपण,                       | 9003                 | २३.            | जीव-चौबीसदंडकों में क्रोधादि चार स्थानों                              |            |
| •     | चार गतियों में कषायों का प्ररूपण,                 | •                    |                |                                                                       | १०९२-१०९३  |
|       | सकषाय-अकषाय जीवों की कायस्थिति,                   |                      | २४.            | मूल कर्मी की उत्तर प्रकृतियाँ,                                        | 9093-9096  |
|       | सकषाय-अकषाय जीवों के अन्तर काल                    |                      | २५.            | संयुक्त कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ,                                   | 9096       |
| ۲.    | प्रह्मपण,                                         | 9004                 | २६.            | निवृत्तिवादरादि में मोहनीय कर्मांशों की                               |            |
| 9.0   | सकषाय-अकषाय जीवों का अल्पबहुत्व,                  | 9 0 ૭ ૫              |                | trace or proving                                                      | १०९८-१०९९  |
| ,     |                                                   |                      | २७.            | अपर्याप्त विकलेन्द्रियों में वँधने वाली                               | १०९९       |
|       | ३१. कर्म अध्ययन                                   | İ                    |                | नामकर्म की उत्तर प्रकृतियाँ,                                          | 7011       |
| 9.    | कर्म अध्ययन की उत्थानिका,                         | 90८9                 | २८.            | देव और नैरियकों की अपेक्षा बँधने वाली<br>नामकर्म की उत्तर प्रकृतियाँ, | 099-9900   |
| •     | अध्ययन के अर्थाधिकार,                             | 9069                 | 70             | चार कर्मप्रकृतियों में परीषहों का                                     | 01177      |
|       | कर्मी के प्रकार,                                  | 90८9                 | 47.            | समवतार,                                                               | 900-9909   |
| -     | शुभाशुभ कर्म विपाक चौभंगी,                        | 9069                 | 30.            | आठ-सात-छह एक विध वंधक और                                              |            |
|       | कर्मी का अगुरुलघुत्व प्ररूपण,                     | 90८9-90८२            | 70.            | अवंधक में परीषह,                                                      | 1909-990२  |
|       | जीवों का विभक्तिभाव परिणमन के हेतु                |                      | ₹9.            | जीवों द्वारा द्विस्थानिकादि निर्वर्तित पुदुगलों                       |            |
| ٧.    | का प्ररूपण,                                       | 9,0८२                |                | का पापकर्म के रूप में चयादि का प्ररूपण, १                             | 907-9908   |
| ৩.    | कर्मप्रकृतियों के मूल भेद,                        | 9047                 | <b>३२.</b>     | असंयतादि जीव के पापकर्म वंध का प्ररूपण,                               | 9908       |

| सूत्र विषय                                                 | पृष्टांक                   | सूत्र विषय पृष्ठांक                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ३३. पापकर्मों के उदीरणादि के निमित्तों का                  |                            | ४८. अनन्तर पर्याप्तक चौबीसदंडकों में पापकर्मादि                                    |
| प्ररूपण,                                                   | 9908                       | के बंध भंग, 999६                                                                   |
| ३४. जीव-चौवीसदंडकों में कृत पापकर्मों का                   |                            | ४९. परम्पर पर्याप्तक चौबीसदंडकों में पापकर्मादि                                    |
| नानात्वे,                                                  | ११0४-११0५                  | के वंध भंग,                                                                        |
| ३५. चौवीसदंडकों में कृत कर्मों की सुख-                     |                            | ५०. चौवीसदंडकों में चरिमों के पापकर्मादि के                                        |
| दुखरूपता,                                                  | 9904                       | बंध भंग, १९९७                                                                      |
| ३६. जीवों में ग्यारह स्थानों द्वारा पापकर्म वंध            |                            | ५१. जीव-चौबीसदंडकों में पापकर्म और अष्टकर्मों<br>के किये थे आदि भंग, 999७          |
| के भंग,                                                    | 9904                       | के किये थे आदि भँग, 999७<br>५२. जीव-चौबीसदण्डकों में पापकर्म और                    |
| १. जीव की अपेक्षा,                                         | 9904                       | अष्टकर्मों का समर्जन-समाचरण, १९१७-१९१८                                             |
| २. सलेश्य-अलेश्य की अपेक्षा,                               | ११०५-११०६                  | ५३. अनन्तरोपपन्नकादि चौबीसदंडकों में पाप-                                          |
| ३. कृष्ण-शुक्लपक्षिक की अपेक्षा,                           | ११0६                       | कर्म और अष्टकर्मों का समर्जन-समाचरण, १९१८-१९१९                                     |
| ४. सम्यग्दृष्टि आदि की अपेक्षा,                            | ११0६                       | ५४. जीव-चौबीसदंडकों में पापकर्म और                                                 |
| ५. ज्ञानी की अपेक्षा,                                      | ११०६                       | अष्टकर्मों का सम-विषम प्रवर्तन-समापन, १९१९-१९२०                                    |
| ६. अज्ञानी की अपेक्षा,                                     | ११०६-११०७                  | ५५. अनन्तरोपपन्नक आदि चौबीसदंडकों में                                              |
| ७. आहार संज्ञोपयुक्तादि की अपेक्षा,                        | 9900                       | पापकर्म और अष्टकर्मी का सम-विषम                                                    |
| ८. सवेदक-अवेदक की अपेक्षा,                                 | 990७                       | प्रवर्तन्-समापन, ११२०-११२१                                                         |
| ९. सकपायी-अकषायी की अपेक्षा,                               | 9900                       | ५६. चौबीसदंडकों में बँधे हुए पापकर्मों के                                          |
| १०. सयोगी-अयोगी की अपेक्षा,                                | 990७                       | वेदन का प्ररूपण, ११२२                                                              |
| ११. साकार-अनाकारोपयुक्त की अपेक्षा,                        | 9900                       | बंध के भेद-प्रभेद                                                                  |
| ३७. चौवीसदंडकों में ग्यारह स्थानों द्वारा                  |                            | ५७. सामान्यतः वंध के भेद, 99२२                                                     |
| पापकर्म वंध के भंग,                                        | 9900-990८                  | ५८. ईर्यापथिक और साम्परायिक की अपेक्षा                                             |
| ३८. चौवीसदंडकों में अनन्तरोपपन्नक पापकर्म                  |                            | वंध के भेद, 99२२                                                                   |
| वंध के भंग,                                                | ११०९                       | ५९. विविध अपेक्षा से विस्तृत ईर्यापिथक वंध                                         |
| ३९. चौवीसदंडकों में अचरिमों के पापकर्म बंध                 |                            | स्वामित्व, १९२२-९९२५                                                               |
| के भंग,                                                    | 990९-9990                  | ६०. ऐर्यापियक वंध की अपेक्षा सादिसपर्य-                                            |
| ४०. चौवीसदंडकों में ग्यारह स्थानों द्वारा आठ               |                            | वसितादि व देशसर्वादि वंध प्ररूपण, १९२५                                             |
| कर्मों के वंध भंग,                                         | 9990-9993                  | ६१. विविध अपेक्षा से विस्तृत साम्परायिक                                            |
| ४१. अनन्तरोपपन्नक चौवीसदंडकों में आठ<br>कर्मों के वंध भंग, | 9993-9998                  | वंध स्वामित्व, १९२५-१९२६                                                           |
| कमा क पय मग,<br>४२. चौवीसदंडकों में अचरिमों के आठ कर्मों   |                            | ६२. साम्परायिक वंध की अपेक्षा सादिसपर्य-<br>विसतादि व देशसर्वादि वंध प्ररूपण, १९२६ |
| वंध भंग,                                                   | <sup>યા</sup><br>999૪-999५ | ६३. द्रव्य-भाव वंधरूप वंध के दो भेद, 99२६-99२७                                     |
| ४३. परम्परोपपत्रक चौवीसदंडकों में पाप-                     | ,,,,                       | ६४. चौवीसदंडकों में भाववंध का प्ररूपण, 99२७                                        |
| कर्मादि के वंध भंग,                                        | 9994                       | ६५. जीव-चौवीसदंडकों में अप्टकर्मों का भाव                                          |
| ४४. अनन्तरावंगाढ़ चौवीसदंडकों में पापकर्मा                 | दे के                      | वंध प्ररूपण, १९२७                                                                  |
| चिंध भंग,                                                  | 999६                       | ६६. त्रिविध वंध भेद और चीवीसदंडकों में प्ररूपण, १९२७                               |
| ४५. परम्परावगाढ़ चौवीसदंडकों में पापकर्मादि                | के                         | ६७. अष्टकर्मों के त्रिविध वंध भेद और                                               |
| वंध भंग,                                                   | १११६                       | चीवीसदंडकों में प्ररूपण, ११२८                                                      |
| ४६. अनन्तराहारक चौवीसदंडकों में पापकर्मा                   |                            | ६८. उदयप्राप्त ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के त्रिविध                                   |
| वंध भंग,                                                   | 999६                       | वंध भेद और चौवीसदंडकों में प्रस्पण, १९२८                                           |
| ४७. परम्पराहारक चौवीसदंडकों में पापकर्मादि<br>वंध भंग.     |                            | ६९. चौदीसदंडकों में दर्शन-चारित्रमोहनीयकर्म की                                     |
| વવ ના.                                                     | 9998                       | वंध प्ररूपणा, १९२८                                                                 |

| सूत्र       | विषय                                          | पृष्ठांक  | सूत्र | विषय                                             | पृष्ठांक  |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| ७0.         | इन्द्रियवशार्त जीवों के कर्मबंधादि का         |           | ९२    | . अनन्तरोपपत्रक एकेन्द्रिय जीवों में             |           |
|             | प्ररूपण,                                      | ११२८-११२९ |       | कर्मप्रकृतियों के स्वामित्व, वंध और वेदन         |           |
| <b>७</b> 9. | क्रोधादिकषायवशार्त जीवों के कर्मबंधादि व      | <b>ज</b>  |       | का प्ररूपण,                                      | 99४९-99५0 |
|             | प्ररूपण,                                      | ११२९      | ९३    | . परम्परोपपन्नकादि एकेन्द्रिय जीवों में          |           |
| ७२.         | प्रकृति बंध आदि चार प्रकार के वंध भेद,        | ११२९      |       | कर्मप्रकृतियों के स्वामित्व, वंध और वेदन         |           |
| ७३.         | कर्मों के उपक्रमादि बंध भेदों का प्ररूपण,     | 99२९-99३0 |       | का प्ररूपण,                                      | 9940      |
| ७४.         | अपध्वंस के भेद और उनसे कर्म वंध का            |           | ९४    | . लेश्या की अपेक्षा एकेन्द्रियों में स्वामित्व,  |           |
|             | प्ररूपण,                                      | 9930      |       | वंध और वेदन का प्ररूपण,                          |           |
| <b>૭</b> ५. | जीव-चौबीसदंडकों में ज्ञानावरणीय आदि           | , ,       | ९५.   | . स्थान की अपेक्षा एकेन्द्रियों में कर्मप्रकृतिय |           |
|             | कर्म बाँधते हुए को कितनी कर्मप्रकृतियों व     | <u></u>   |       | का स्वामित्व, वंध और वेदन का प्ररूपण,            | 9947      |
|             | बंध,                                          | 9939-9933 | ९६.   | . स्थान की अपेक्षा अनन्तरोपपन्नक एकेन्द्रिये     | Ť         |
| ७६.         | जीव-चौबीसदंडकों में हास्य और उत्सुकता         |           | 1     | में कर्मप्रकृतियों का स्वामित्व, वंध और          |           |
| `           | वालों के कर्मप्रकृतियों का बंध,               | ११३४      |       | वेदन का प्ररूपण,                                 | ११५२      |
| ७७.         | जीव-चौबीसदंडकों में निद्रा और                 |           | ९७.   | . स्थान की अपेक्षा परम्परोपपन्नक एकेन्द्रियों    |           |
|             | प्रचलावालों के कर्मप्रकृतियों का वंध,         | ११३४      | 1     | कर्मप्रकृतियों का स्वामित्व, वंध और वेदन         |           |
| ७८.         | सूक्ष्म संपराय जीव स्थान में वँधने वाली       | ,         |       | का प्ररूपण,                                      | 9947-9943 |
|             | कर्मप्रकृतियाँ,                               | 9934      | 96.   | . शेष आठ उद्देशकों में कर्मप्रकृतियों का         |           |
| ७९.         | विविध बंधकों की अपेक्षा अष्ट कर्म-            | •         |       | स्वामित्व, वंध और वेदन का प्ररूपण,               | ११५३      |
| - 10        |                                               | 99३५-99३८ | ९९.   | स्थान और उत्पत्ति की अपेक्षा सलेश्य              |           |
| ۷٥.         | पाप स्थान विरत जीव-चौबीसदंडकों में कर्म       |           | 1     | एकेन्द्रियों में कर्मप्रकृतियों के स्वामित्व,    |           |
| - • •       | प्रकृति बंध,                                  | 9938-9989 |       | वंध और वेदन का प्ररूपण,                          | ११५३      |
| ۷٩.         | ज्ञानावरणीय आदि कर्मी का वेदन करते हुए        | ī         |       | . कांक्षामोहनीय कर्म के वंध हेतुओं का प्ररूप     | ण, ११५४   |
| -,,         | जीव-चौबीसदंडकों में कर्म बंध का प्ररूपण,      |           | 909.  | जीव-चौवीसदंडकों में कांक्षामोहनीय कर्म           |           |
| ۷٦.         | मोहनीय कर्म के वेदक जीव के कर्म बंध           | •         |       | का कृत आदि त्रिकालत्व का निरूपण,                 | 9948-9944 |
| - (,        | का प्ररूपण,                                   | 9983      | 907.  | कांक्षामोहनीय कर्म का उदीरण और                   | 1 5       |
| ۷3.         | जीव-चौबीसदंडकों में अष्ट कर्मप्रकृतियों के    | ,         |       | उपशमन,                                           | ११५५-११५६ |
|             | बंध स्थानों का प्ररूपण,                       | 9983-9988 | l     | कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन और निर्जरण,           | ११५६      |
| ८४.         | उत्पत्ति की अपेक्षा एकेन्द्रियों में कर्म बंध |           | 908.  | चौबीसदंडकों में कांक्षामोहनीय कर्म का            | 1 10      |
|             | का प्ररूपण,                                   | 99४४-99४५ |       |                                                  | 9948-9940 |
| ८५.         | उत्पत्ति की अपेक्षा अनन्तरोपपन्नक             |           |       | कांक्षामोहनीय कर्म वेदन के कारण,                 | ११५७      |
|             | एकेन्द्रियों में कर्म बंध का प्ररूपण,         | ११४५-११४६ | १०६.  | निर्ग्रन्थों की अपेक्षा कांक्षामोहनीय कर्म के    |           |
| ८६.         | उत्पत्ति की अपेक्षा परम्परोपपन्नक             |           |       |                                                  | 9940-9946 |
|             | एकेन्द्रियों में कर्म बंध का प्ररूपण,         | ११४६      | 9.00. | चार प्रकार की आयु के बंध हेतुओं का               | 0.01./    |
| ۷७.         | जीव-चौवीसदंडकों में कितनी कर्म प्रकृति        |           | _     | प्ररूपण,                                         | 9946      |
|             | के वेदन का प्ररूपण,                           | ११४६-११४७ |       | 3                                                | 9942-9948 |
|             | ज्ञानावरणीय आदि का वंध करते हुए जीव           | -         |       | पूर्णायु के पालन और संवर्त्तन का स्वामित्व,      |           |
|             | चौवीसदंडकों में कर्म वेदन का प्ररूपण,         | ११४७      |       | जीव-चौवीसदंडकों में आयु कर्म का कार्य,           | 9948      |
| ۷٩.         | ज्ञानावरणीय आदि का वेदन करते हुए जी           |           |       | 9                                                | १९५९-११६0 |
|             | चौवीसदंडकों में कर्म वेदन का प्ररूपण,         | 1         | 997.  | अल्पायु-दीर्घायु शुभाशुभदीर्घायु के कर्म         |           |
|             | अर्हत के कर्म वेदन का प्ररूपण,                | 9986      |       | 3                                                | 950-9959  |
| ९9.         | एकेन्द्रिय जीवों में कर्मप्रकृतियों के        |           | 99₹.  | जीव-चौवीसदंडकों में आयु वंध का                   | 99        |
|             | स्वामित्व, वंध और वेदन का प्ररूपण,            | 99४८-99४९ |       | काल प्रस्पण,                                     | 7747      |

| सूत्र                                   | विषय                                                                                        | पृष्ठांक                      | सूत्र | विषय                                                                           | पृष्ठांक       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                         | आयु परिणाम के भेद,<br>आयु के जातिनामनिधत्तादि के छह वंध प्रव                                | ११६१<br>कार, ११६१             | १३७.  | चौबीसदंडकों में आगामी भवायु का<br>संवेदनादि की अपेक्षा का प्ररूपण,             | 99७८           |
|                                         | चौवीसदंडकों में आयु वंध के भेदों का<br>प्ररूपण,                                             | 99६9-99६२                     | 93८.  | एक समय में इह-परभव आयु वेदन का<br>निषेघ,                                       | 99७८-99७९      |
| 99७.                                    | जीव-चौवीसदंडकों में जातिनामनिधत्तादि क<br>प्ररूपण,                                          |                               | १३९.  | जीव-चौबीसदंडकों में आयु के वेदन का<br>प्ररूपण,                                 | 99७९-99८0      |
| 99८.                                    | जीव-चौबीसदंडकों में आयु बंध के<br>आकर्ष,                                                    | 99 <b>६३-</b> 99६४ ·          | 9४0.  | मनुष्यों में यथायु मध्यम आयु के पालन व<br>स्वामित्व,                           | का<br>११८०     |
|                                         | आकर्षों में आयु वंधकों का अल्पवहुत्व,<br>आयुकर्म के वंधक-अवंधक आदि जीवों के                 | ११६४                          | 989.  | अल्प-बहु आयु की अपेक्षा अंधकविह्न जी<br>सम संख्या का प्ररूपण,                  | वों की<br>११८0 |
|                                         | अल्पबहुत्व का प्ररूपण,                                                                      | ११६४-११६५                     | १४२.  | शतायु की दस दशाओं का प्ररूपण,                                                  | 99८0           |
| 9२9.                                    | चौवीसदंडकों में परभव की आयु वंध<br>काल का प्ररूपण,                                          | 99 <b>६५-</b> 99 <b>६</b> ६   | १४३.  | आयु क्षय के कारण,<br>स्थिति                                                    | 9960           |
| 977.                                    | एक समय में दो आयु बंध का निषेध,                                                             | 99                            | 0.77  |                                                                                |                |
|                                         | जीव-चौवीसदंडकों में आभोग-अनाभोग<br>निर्वर्तित आयु का प्ररूपण,                               | ११६७                          |       | मूल कर्मप्रकृतियों की जघन्योत्कृष्ट वंध<br>स्थिति आदि का प्ररूपण,              | 9920-9929      |
| १२४.                                    | जीव-चौवीसदंडकों में सोपक्रम-निरुपक्रम<br>आयु का प्ररूपण,                                    | ११६७                          |       | उत्तर कर्मप्रकृतियों की जघन्य-उत्कृष्ट<br>स्थिति और अबाधा का प्ररूपण,          | 99८9-99९२      |
|                                         | असंज्ञी आयु के भेद और वंध स्वामित्व,                                                        | ११६७-११६८                     | १४६.  | आठ कर्मी के जघन्य स्थिति बंधकों का<br>प्ररूपण,                                 | 99९२-99९३      |
|                                         | असंज्ञी आयु का अल्पवहुत्व,                                                                  | 99 <b>६८</b><br><del>≥-</del> | १४७.  | आठ कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति वंधकों का                                         |                |
|                                         | एकांतवाल, पंडित और वालपंडित मनुष्यों<br>आयु वंध का प्ररूपण,                                 | फ<br>११६८-११७0                |       | प्रस्तपण,                                                                      | ११९३-११९४      |
| १२८.                                    | क्रियावादी आदि चारों समवसरणगत<br>जीवों में ग्यारह स्थानों द्वारा आयु वंध का                 |                               |       | एकेन्द्रिय जीवों में आठ कर्मप्रकृतियों की स्थित वंध का प्रस्तपण,               | ११९४-११९६      |
|                                         | प्ररूपण,                                                                                    | ११७०-११७२                     | 989.  | द्वीन्द्रिय जीवों के आठ कर्मप्रकृतियों की<br>स्थिति वंध का प्ररूपण,            | ११९६-११९७      |
| 979.                                    | क्रियावादी आदि चारों समवसरणगत<br>चौवीसदंडकों में ग्यारह स्थानों द्वारा आयु                  |                               | ૧५0.  | त्रीन्द्रिय जीवों में आठ कर्मप्रकृतियों की स्थिति वंध का प्ररूपण,              | 9990           |
| 930.                                    | वंध का प्ररूपण, चतुर्विध समवसरणों में अनन्तरोपपन्नकों व                                     | নী                            | 949.  | चतुरिन्द्रिय जीवों में आठ कर्मप्रकृतियों की<br>स्थिति वंध का प्ररूपण,          | ११९७-११९८      |
| 939                                     | अपेक्षा आयु वंध निषेध का प्ररूपण,<br>प्रम्परोपपत्रक की अपेक्षा चौवीसदंडकों में              |                               | १५२.  | असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों में आठ कर्म-<br>प्रकृतियों की स्थिति वंध का प्ररूपण, | 998८-9988      |
| १३२                                     | अनन्तरोपपन्नकादि चौवीसदंडकों में आयु                                                        | 9904-990६                     | 943.  | संज्ञी पंचेन्द्रियों में आठ कर्मप्रकृतियों की<br>स्थिति वंघ का प्ररूपण,        | 9988-9700      |
| 933                                     | वंध के विधि-निपेध का प्ररूपण, अनन्तरनिर्गतादि चीवीसदंडकों में आयु वंध                       |                               | 1     | सामान्य से कर्म वेदन का प्ररूपण,<br>कर्मानुभाव से जीव के कुरूपत्व-सुरूपत्व     | 9२09           |
| १३४                                     | के विधि-निषेध का प्ररूपण, . अनन्तर खेदोपपन्नक आदि चौवीसदण्डकों                              | ११७६<br>में                   |       | आदि का प्ररूपण,                                                                | 9209           |
| 92.                                     | आयु वंध के विधि-निपेध का प्ररूपण,                                                           | 9963                          | 1     | आठ कर्मों का अनुभाव,<br>उदीर्ण-उपशांत मोहनीय कर्म वाले जीव के                  | 7407-7704      |
| 7 ३ ५                                   | <ul> <li>जीव-चौवीसदंडकों में एक-अनेक की अपेष्ट<br/>स्वयंकृत आयु वेदन का प्ररूपण,</li> </ul> | मा<br>१९७७                    |       | उपस्थापनादि का प्ररूपण,                                                        |                |
| १३६                                     | . देव का च्यवन के पश्चात् भवायु का                                                          |                               | 1     | क्षीणमोही के कर्मप्रकृतियों के वेदन का प्रस                                    |                |
| *************************************** | प्रतिसंवेदन.                                                                                | 9966-9966                     | 940.  | क्षीणमोही के कर्मसय का प्ररूपण,                                                | ३२०६           |

| सूत्र        | यिषय                                                           | पृष्टांक                  | सूत्र | विपय                                                 | पृप्टांक                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| १६०.         | प्रथम समय जिन भगवन्त के कर्मक्षय का                            |                           | ۷.    | नैरियकों में दस प्रकार की वेदनाएँ,                   | १२२५                                    |
|              | प्ररूपण,                                                       | १२०६                      | ٩.    | नैरयिकों की उष्ण-शीत वेदना का प्ररूपण                | ग, १२२५-१२२८                            |
| १६१.         | प्रथम समय सिद्ध के कर्मक्षय का प्ररूपण,                        | १२०६                      | 90.   | नैरियकों की भूख-प्यास की वेदना का प्र                | रूपण, १२२८                              |
| १६२.         | जीव-चौवीसदंडकों में आठ कर्मप्रकृतियों वे                       | 5                         | 99.   | नैरियकों को नरकपालीं द्वारा दस वेदना                 | भों का                                  |
|              | अविभाग परिच्छेद और आवेष्टन-परिवेष्ट                            | न, १२०७                   |       | प्ररूपण,                                             | 922८-9330                               |
| १६३.         | कर्मों के प्रदेशाग्र-परिमाण का प्ररूपण,                        | 970८                      | 97.   | असंज्ञी जीवों के अकामनिकरण वेदना व                   | ज <b></b>                               |
| १६४.         | आठ कर्मों के वर्णादि का प्ररूपण,                               | 9706                      |       | प्ररूपण,                                             | 9२३0                                    |
| १६५.         | वस्त्र में पुद्गलोपचय के दृष्टान्त द्वारा जीव                  | ब-                        | 93.   | समर्थ के द्वारा अकाम-प्रकाम वेदना का                 |                                         |
|              | चौबीसदंडकों में कर्मीपचय का प्ररूपण,                           | १२०८-१२०९                 |       | वेदन,                                                | 9२३0-9२३१                               |
| <b>9६</b> ६. | कर्मोपचय की सादि सान्तता आदि का प्ररू                          | त्पण, १२०९                | 98.   | विविध भाव परिणत जीव का एकभावावि                      |                                         |
| १६७.         | चौवीसदंडकों में महाकर्म-अल्पकर्मत्व आदि                        | •                         |       | रूप परिणमन,                                          | 9239                                    |
|              | के कारणों का प्ररूपण,                                          | 9२0९-9२90                 | 94.   | जीव-चौवीसदंडकों में स्वयंकृत दुःख                    |                                         |
| 9६८.         | र्तुम्बं के दृष्टांत से जीवों के गुरुत्व-लघुत्व                |                           | }     | वेदन का प्ररूपण,                                     | १२३१-१२३२                               |
|              | के कारणों का प्ररूपण,                                          | 9390-9399                 | 9६.   | जीव-चौवीसदंडकों में आत्मकृत दुःख के                  | 0222                                    |
| १६९.         | चरमाचरम की अपेक्षा जीव-चौवीसदंडकों                             |                           |       | वेदन का प्ररूपण,                                     | 9२३२                                    |
|              | में महाकर्मत्वादि का प्ररूपण,                                  | 9799                      |       | साता-असाता के छह-छह भेदों का प्ररूपण                 |                                         |
| 9७0.         | अल्पम्हाकर्पादि युक्त जीव के बंधादि                            |                           |       | सुख के दस प्रकारों का प्ररूपण,                       |                                         |
|              | पुद्गलों का परिणमन,                                            | 9२9२-9२9३                 |       | विमात्रा से सुख-दुःख वेदना का प्ररूपण,               |                                         |
|              | कर्म पुद्गलों के काल पक्ष का प्ररूपण,                          | १२१३-१२१४                 | ₹0.   | सर्व जीवों के सुख-दुःख को अणुमात्र भी                |                                         |
| १७२.         | कर्म रज के ग्रहण और त्याग के हेतुओं                            |                           |       | दिखाने में असामर्थ्य का प्ररूपण,                     |                                         |
|              | का प्ररूपण,                                                    | १२१४                      | 39.   | जीव-चौवीसदंडकों में जरा-शोक वेदन का                  | 9२३४-9२३५                               |
| १७३.         | देवों द्वारा अनन्त कर्मांशों के क्षय काल                       | 020 0206                  |       | प्ररूपण,<br>संक्लेश-असंक्लेश के दस प्रकारों का प्ररू |                                         |
|              | का प्रस्तपण,                                                   | 9२१४-१२१५<br><del>४</del> |       | अल्प महावेदना और निर्जरा का स्वामित्व                |                                         |
| 908.         | कर्म विशोधि की अपेक्षा चौदह जीव स्थान<br>(गुण स्थानों) के नाम, | ।<br>१२१५-१२१६            | 1     | वेदना और निर्जरा में भिन्नता और                      | , / ( / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| oint.        | कर्म का वेदन किये बिना मोक्ष नहीं,                             | 9798                      | ۲٥.   | चौबीसदंडकों में प्ररूपण,                             | १२३६                                    |
|              | व्यवदान के फल का प्ररूपण,                                      | 9 <b>२</b> 9६             | ગ૯    | वेदना और निर्जरा के समयों में पृथकत्व                |                                         |
| •            | अकर्म जीव की ऊर्ध्व गति होने के हेतुओं                         | •                         | , , , | एवं चौबीसदंडकों में प्ररूपण,                         | १२३६-१२३ <sup>७</sup>                   |
| 700.         | का प्ररूपण,                                                    | 9२9६-9२9७                 | २६.   | त्रिकाल की अपेक्षा वेदना और निर्जरा में              |                                         |
|              |                                                                | -                         |       | अंतर एवं चौबीसदंडकों में प्ररूपण,                    | १२३७-१२३८                               |
|              | ३२. वेदना अध्ययन                                               |                           | ३७.   | विविध दृष्टांतों द्वारा महावेदना और                  |                                         |
| 9.           | सामान्य वेदना,                                                 | १२१९                      |       | महानिर्जरा युक्त जीवों का प्ररूपण,                   | १२३८-१२३९                               |
|              | वेदनाऽध्ययन के अर्थाधिकार,                                     | 9799                      | २८.   | चौबीसदंडकों में अल्प महावेदना के वेदन                |                                         |
|              | सात द्वारों में और चौबीसदंडकों में वेदना                       |                           |       | का प्ररूपण,                                          | 9२३९-9२४०                               |
|              | का प्ररूपण,                                                    | 9२9९-9२२२                 | २९.   | वेदना अध्ययन का उपसंहार,                             | 9480                                    |
| 8.           | करण के भेद और चौबीसदंडकों में उनका                             | ſ                         |       | ३३. गति अध्ययन                                       |                                         |
|              | Mariety.                                                       | • १२२२-१२२३               |       |                                                      | <del>१</del> २४३                        |
| 4            | . चौबीसदंडकों में दुःख की स्पर्शना आदि                         |                           | 1     | पाँच प्रकार की गतियों के नाम,                        | १२४३                                    |
|              | का प्ररूपण,                                                    | १२२४                      | 1     | आठ प्रकार की गतियों के नाम,                          | १२४३                                    |
|              | . एवम्भूत-अनेवम्भूत वेदना का प्ररूपण,                          |                           | ·     | दस प्रकार की गतियों के नाम,                          | 9283                                    |
| 9            | . एकेन्द्रिय जीवों में वेदनानुभव का प्ररूपण,                   | , १२२५                    | ٧.    | दुर्गति-सुगति के भेदों का प्ररूपण,                   |                                         |

| सूत्र | विषय                                                          | पृष्ठांक     | सूत्र      | विषय                                                      | पृष्ठांक           |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| ५. दु | -<br>र्गित और सुगति में गमन हेतु का प्ररूपण,                  | १२४३-१२४४    | ₹.         | त्रस और स्थावरों के भेदों का प्ररूपण,                     | १२६२               |
| ६. दु | र्गत-सुगत के भेदों का प्ररूपण,                                | १२४४         | ₹.         | जीवों के काय की विवक्षा से भेद,                           | १२६२               |
| -     | त्रार गतियों में पर्याप्तियाँ-अपर्याप्तियाँ,                  | १२४४-१२४५    | 8.         | स्थावर कायों के भेद और उनके अधिपति                        | ायों का            |
|       | वार गतियों में परित्त संख्या का प्ररूपण,                      |              |            | प्ररूपण,                                                  | १२६२-१२६३          |
|       | वार गति और सिद्ध की कायस्थिति का                              | •            | ч.         | स्थावरकायिकों की गति-अगति समापत्रका                       | दि                 |
| •     | रहतपण,                                                        | १२४६         | [          | की विवक्षा से द्विविधत्व का प्ररूपण,                      | १२६३               |
|       | गलचरादि पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों की                        |              | <b>Ę</b> . | स्थावरकायिक जीवों का परस्पर अवगाढ़ल                       | व                  |
|       |                                                               | १२४६-१२४७    | ĺ          | का प्ररूपण,                                               | १२६३-१२६४          |
|       | पर्याप्त-अपर्याप्त चार गतियों की                              |              | ৩.         | सूक्ष्म स्नेहकाय के पतन का प्ररूपण,                       | १२६४               |
|       | कायस्थिति का प्ररूपण,                                         | १२४७         | ۷.         | अल्प महावृष्टि के हेतुओं का प्ररूपण,                      | १२६४-१२६५          |
|       | प्रथम-अप्रथम चार गतियों और सिद्ध की                           | ,,,,,,       | ٩.         | अधिकरणी से वायुकाय की उत्पत्ति और                         |                    |
|       | कायस्थिति के काल का प्ररूपण,                                  | 9280-9286    |            | विनाश का प्ररूपण,                                         | १२६५               |
|       | वार गतियों और सिद्धों में अंतरकाल का                          |              | 90.        | अचित्त वायुकाय के प्रकार,                                 | १२६५               |
|       | मार गाराचा जार सिखा न असरकार का<br>मुक्तपण,                   | १२४८-१२४९    | 99.        | एकेन्द्रिय जीवों में स्यात् लेश्यादि बारह                 |                    |
|       | प्रथम-अप्रथम चार गतियों और सिद्ध के                           | ,(00 )(0)    |            | द्वारों का प्ररूपण,                                       | १२६५-१२६८          |
|       | अंतरकाल का प्ररूपण,                                           | १२४९         | 97.        | लेश्यादि वारह द्वारों का विकलेन्द्रिय जीवों               |                    |
|       | जरास्कार का त्रस्तरा,<br>मँच या आठ गतियों की अपेक्षा जीवों का |              |            | में प्ररूपण,                                              | १२६८-१२६९          |
| •     |                                                               |              | 93.        | लेश्यादि वारह द्वारों का पंचेन्द्रिय जीवों                |                    |
|       | •                                                             | १२४९-१२५0    | j          | में प्ररूपण,                                              | १२६९-१२७0          |
|       | प्रथम-अप्रथम चार गतियों और सिद्ध का                           | 0.1.0.0.1.0  | 98.        | विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों का                      |                    |
| (     | अल्पवहुत्व,                                                   | 9२५0-9२५9    |            | अल्पवहुत्व,                                               | १२७०               |
|       | ३४. नरक गति अध्ययन                                            | Γ            | 94.        | सामान्यतः एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का                 | _                  |
| ۵ =   | नरक गमन के कारणों का प्ररूपण,                                 | १२५३         | l          | प्ररूपण,                                                  | १२७०               |
|       |                                                               | 7442         | 9६.        | पृथ्वीकायिकादि पाँच स्थावरों में सूक्ष्मत्व               |                    |
|       | नरक पृथ्वियों में पृथ्वी आदि के स्पर्श का<br>प्ररूपण,         | 9243         |            | वादरत्वादि का प्ररूपण,                                    |                    |
|       |                                                               | 7442         |            | पृथ्वीकाय आदि का लोक में प्ररूपण,                         |                    |
|       | नरकों में पूर्वकृत दुष्कृत कर्म फलों का<br>वेदन,              | १२५३-१२५६    | í          | पृथ्वी शरीर की विशालता का प्ररूपण,                        |                    |
|       |                                                               |              | 1          | पृथ्वीकायिक की शरीरावगाहना का प्ररूपण                     | , १२७२             |
|       | नैरयिकों के नैरयिक भावादि अनुभवन का<br>प्ररूपण.               | १२५६         | ₹0.        | एकेन्द्रियों का अवगाहना की अपेक्षा                        |                    |
|       | नरक पृथ्वियों में पुद्गल परिणामों के                          | 7139         |            |                                                           | १२७२-१२७४          |
|       | अनुभवन का प्ररूपण,                                            | १२५६-१२५७    | 39.        | अनन्तरोपपत्रक एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का             |                    |
|       | नैरियक का मनुष्य लोक में अनागमन के                            |              | 1 22       | प्ररूपण,<br>परम्परोपपन्नक एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का | १२७४-१२७५          |
|       | चार कारण,                                                     | 9740         | 77.        | प्ररूपण,                                                  | <b>૧</b> ૨૭૫       |
|       | चार सौ-पाँच सौ योजन नरकलोक नैरियक                             |              | 23         | अनन्तरोवगाढ़ादि एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों व            |                    |
|       | से व्याप्त होने का प्ररूपण,                                   | <br>9२५७     | 1 14.      | प्रह्मण,                                                  | ा<br>१२७६          |
|       | नरकावासों के पार्श्ववासी पृथ्वीकाविकादि                       |              | 28.        | कृष्णलेश्वी एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का               | , , ,              |
|       | जीवों के महाकर्मतरादि का प्ररूपण,                             | १२५८         | , , , ,    | _                                                         | <b>९२७५-</b> ९२७६  |
|       |                                                               |              | રૂહ.       | अनन्तरीयपत्रक कृष्णहेरची एकेन्द्रियों के                  | * - <del>-</del> - |
|       | ३५. तिर्यञ्च गति अध्यय                                        | c1           |            | भेद-प्रभेदों का प्रस्पप,                                  | <b>५</b> २७६       |
| 9.    | पत्युत्पन्न पट्काविक जीवों के निर्हेपन कार्                   | <del>.</del> | ₹६.        | परम्परीपण्डक कृष्णलेखी एकेन्द्रियों के                    |                    |
|       | का प्ररूपण.                                                   | १२६२         |            | भेद-प्रभेदों का प्रमाण,                                   | 97.55              |

| सूत्र       | विषय                                                                               | पृष्टांक                                | सृत्र विपय पृष्ठांक                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ર७.         | अनन्तरावगाढ़ादि कृष्णलेश्यी एकेन्द्रिय जी<br>भेद-प्रभेदों का प्ररूपण,              | वों के<br>१२७६                          | ४८. अस्थिक आदि के मृल कंदादि जीवों में<br>उत्पातादि का प्ररूपण, १२९०-१२९१                              |
| २८.         | नील-कापोतलेश्यी एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों                                       |                                         | ४९. वैंगन आदि गुच्छों के मूल कंदादि जीवों में                                                          |
| 20          | प्ररूपण,<br>भवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीवों के भेद-प्रभेदों                             | १२७६                                    | उत्पातादि का प्ररूपण, १२९१<br>५०. सिरियकादि गुल्मों के मूल कंदादि जीवों में                            |
| ۲١.         | प्रस्तपण,                                                                          | १२७७                                    | उत्पातादि का प्ररूपण,                                                                                  |
| ₹0.         | कृष्णलेश्यी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीवों के<br>भेद-प्रभेदों का प्ररूपण,              | 9 २७७                                   | ५१. पूसफलिका आदि विल्लियों के मृल कंदादि<br>जीवों में उत्पातादि का प्ररूपण, १२९१                       |
| ₹9.         | अनन्तरोपपन्नकादि कृष्णलेश्यी भवसिद्धिक<br>एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण, | ୨ २ ७७                                  | ५२. आलू मूलगादि के मृल कंदादि जीवों में<br>उत्पातादि का प्ररूपण, १२९१-१२९२                             |
| ३२.         | नील-कापोतलेश्यी भवसिद्धिक एकेन्द्रियों वे<br>भेद-प्रभेदों का प्ररूपण,              | <del>,</del><br>१२७८                    | ५३. लोही आदि के मूल कंदादि जीवों में<br>उत्पातादि का प्ररूपण, १२९२                                     |
| ₹₹.         | अभवसिद्धिक एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का<br>प्ररूपण,                             | १२७८                                    | ५४. आय-कायादि के मूल कंदादि जीवों में<br>उत्पातादि का प्ररूपण, १२९२                                    |
| ३४.         | कृष्ण-नील-कापोतलेश्यी अभवसिद्धिक<br>एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण,       | १२७८                                    | ५५. पाठादि के मूल कंदादि जीवों में उत्पातादि का<br>प्ररूपण,                                            |
| રૂ ५.       | उत्पलादि वनस्पतिकायिकों के उत्पातादि<br>वत्तीस द्वारों के प्ररूपण,                 | 9766                                    | ५६. मापपर्णी आदि के मूल कंदादि जीवों में<br>उत्पातादि का प्ररूपण, १२९२-१२९३                            |
| ३६.         | उत्पल पत्र में एक-अनेक जीव विचार,                                                  | १२७९-१२८६                               | ५७. शालवृक्ष शालयष्टिका और उम्वरयप्टिका के                                                             |
| ३७.         | शाली-व्रीहि आदि के मूल जीवों का<br>उत्पातादि वत्तीस द्वारों से प्ररूपण,            | 9२८६-9२८७                               | भावी भव का प्ररूपण, १२९३-१२९४<br>५८. संख्यात-असंख्यात और अनन्त जीव वाले                                |
| <b>3</b> ८. | शाली-व्रीहि आदि के कंद-स्कंध-त्वचा-                                                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | वृक्षों के भेदों का प्ररूपण, १२९४-१२९५                                                                 |
|             | शाखा-प्रवाल-पत्र-पुष्प-फल-बीज के जीवों वे<br>उत्पातादि का प्ररूपण,                 | ह<br>१२८७-१२८८                          | ५९. वनस्पतिकायिक के गंधांग,                                                                            |
| ३९.         | कल मसूर आदि के मूल कंदादि जीवों में                                                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ३६. मनुष्य गति अध्ययन                                                                                  |
|             | उत्पातादि का प्ररूपण,                                                              | 9766                                    | १. विविध विवक्षा से पुरुषों के त्रिविधत्व का प्ररूपण, १२९८                                             |
| ٧٥.         | अलसी कुसुम्ब आदि के मूल कंदादि जीवों<br>उत्पातादि का प्ररूपण,                      | क<br>१२८८                               | २. गमन की विवक्षा से पुरुषों के सुमनस्कादि<br>त्रिविधत्व का प्ररूपण, १२९८-१२९९                         |
| 89.         | बाँस वेणु आदि के मूल कंदादि जीवों के                                               |                                         | ३. आगमन की विवक्षा से पुरुषों के<br>समनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण. १२९९-१३००                         |
|             | उत्पातादि का प्ररूपण,                                                              | १२८८-१२८९                               | सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण, १२९९-१३००<br>४. ठहरने की विवक्षा से पुरुषों के                       |
| ४२.         | इक्षु-इक्षुवाटिका आदि के मूल कंदादि<br>जीवों में उत्पातादि का प्ररूपण,             | 9769                                    | सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण, 9३००                                                                 |
| ४३.         | सेडिय भंतियादि के मूल कंदादि जीवों में<br>उत्पातादि का प्ररूपण,                    | १२८९                                    | ५. वैठने की विवक्षा से पुरुषों के सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण, १३००-१३०१                          |
| ٧४.         | अभ्रुरुहादि के मूल कंदादि जीवों में<br>उत्पातादि का प्ररूपण,                       | 9२८९                                    | <ul><li>६. हनन की विवक्षा से पुरुषों के<br/>सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण, १३०१-१३०२</li></ul>      |
| ४५.         | तुलसी आदि के मूल कंदादि जीवों में<br>उत्पातादि का प्ररूपण,                         | १२८९                                    | <ul> <li>७. छेदन की विवक्षा से पुरुषों के<br/>सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण, 9३०२-१३०३</li> </ul>   |
| ४६.         | ताल तमाल आदि के मूल कंदादि जीवों में<br>उत्पातादि का प्ररूपण,                      | 9380                                    | <ul><li>८. बोलने की विवक्षा से पुरुषों के<br/>सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,</li><li>१३०३</li></ul> |
| ४७.         | नीम आम आदि के मूल कंदादि जीवों में<br>उत्पातादि का प्ररूपण,                        | 9380                                    | <ol> <li>भाषण की विवक्षा से पुरुषों के<br/>सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,</li> </ol>                |

| सूत्र विषय                                                                              | पृष्टांक               | सूत्र विषय पृष्ठांक                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <ol> <li>देने की विवक्षा से पुरुषों के<br/>सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,</li> </ol> | 9 <b>३</b> 0४-9३0५     | ३१. मित्र-अमित्र के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के<br>चतुर्भगों का प्ररूपण, १३२४ |
| 99. भोजन की विवक्षा से पुरुषों के                                                       | 7200 720 1             | ३२. आत्मानुकंप-परानुकंप के भेद से पुरुषों                                    |
| सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,                                                       | 9304-930६              | के चतुर्भंगों का प्ररूपण, १३२४                                               |
| १२. प्राप्ति-अप्राप्ति की विवक्षा से पुरुषों के                                         |                        | ३३. स्व-पर का निग्रह करने की विवक्षा से                                      |
| सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,                                                       | १३०६                   | पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण, १३२५                                        |
| १३. पीने की विवक्षा से पुरुषों के                                                       |                        | ३४. आत्म-पर के अंतकरादि की विवक्षा से                                        |
| सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,                                                       | 9३0६-9३0७              | पुरुषों के चतुर्भंगों का प्ररूपण, १३२५                                       |
| १४. सोने की विवक्षा से पुरुषों के                                                       |                        | ३५. आत्मंभर-परंभर की अपेक्षा से पुरुपों के                                   |
| सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,                                                       | 9300-930८              | चतुर्भगों का प्ररूपण, १३२५-१३२६                                              |
| १५. युद्ध की विवक्षा से पुरुषों के                                                      |                        | ३६. इहार्थ-परार्थ की अपेक्षा से पुरुषों के                                   |
| सुमनस्कादि त्रिविधत्वं का प्ररूपण,                                                      | 930८-930९              | चतुर्भगों का प्ररूपण, १३२६                                                   |
| १६. जय की विवक्षा से पुरुपों के                                                         |                        | ३७. जाति-कुल-बल-स्वप-श्रुत और शील की                                         |
| सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,                                                       | 9309                   | विवक्षा से पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण, १३२६-१३२९                        |
| १७. पराजय की विवक्षा से पुरुषों के                                                      |                        | ३८. निष्कृष्ट-अनिष्कृष्ट के भेद से पुरुषों के<br>चतुर्भंगों का प्ररूपण, 9३२९ |
| सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,                                                       | 9308-9390              | ३९. दीन-अदीन परिणति आदि की विवक्षा से                                        |
| १८. श्रवण की विवक्षा से पुरुषों के                                                      |                        | पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण, 9३२९-9३३9                                   |
| सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,                                                       | 9390-9399              | ४०. परिज्ञात-अपरिज्ञात की अपेक्षा पुरुषों के                                 |
| १९. देखने की विवक्षा से पुरुषों के                                                      |                        | चतुर्भंगों का प्रस्तपण, १३३१-१३३२                                            |
| सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,                                                       | 9399                   | ४१. आपात-संवास भद्र की विवक्षा से पुरुषों                                    |
| २०. सूँघने की विवक्षा से पुरुषों के                                                     |                        | के चतुर्भगों का प्ररूपण, १३३२                                                |
| सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,                                                       | १३१२                   | ४२. सुगत-दुर्गत की अपेक्षा पुरुषों के चतुर्भगों                              |
| २१. आस्वाद की विवक्षा से पुरुषों के                                                     |                        | का प्ररूपण, १३३२-१३३३                                                        |
| सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,                                                       | 9392-9393              | ४३. मुक्त-अमुक्त के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के                               |
| २२. स्पर्श की विवक्षा से पुरुपों के                                                     |                        | चतुर्भगों का प्ररूपण, १३३३                                                   |
| सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण,                                                       | 9393-9398              | ४४. कृश और दृढ़ की विवक्षा से पुरुषों के                                     |
| २३. शुद्ध-अशुद्ध मन संकल्पादि की विवक्षा र                                              |                        | चतुर्भगों का प्ररूपण, १३३३-१३३४                                              |
| पुरुषों के चतुर्भंगों का प्ररूपण,                                                       | 9३9४-9३9 <b>५</b><br>- | ४५. वर्ज्य के दर्शन उपशमन और उदीरण की                                        |
| २४. पवित्र-अपवित्र मन संकल्पादि की विवक्ष<br>से पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण,        |                        | विवक्षा से पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण, १३३४-१३३५                        |
| २५. उन्तत-प्रणत मन संकल्पादि की विवक्षा                                                 |                        | ४६. उदय-अस्त की विवक्षा से पुरुषों के<br>चतुर्विधत्व का प्ररूपण, १३३५        |
| पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण,                                                        | 939७-939८              | चतुावधत्व का प्ररूपण, १३३५<br>४७. आख्वायक की विवक्षा से पुरुषों के           |
| २६. ऋज् वक्र मन संकल्पादि की विवक्षा से                                                 |                        | चतुर्भगों का प्ररूपण, १३३५                                                   |
| पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण,                                                        | 939८-939९              | ४८. अर्थ और मानकरण की अपेक्षा पुरुषों के                                     |
| २७. उच्च-नीच विचारों की विवक्षा से पुरुषों                                              |                        | चतुर्भगों का प्ररूपण, १३३५-१३३६                                              |
| के चतुर्विधत्व का प्ररूपण,                                                              | 9398                   | ४९. वैयावृत्य करने की विदक्षा में पुरुषों के                                 |
| २८. सत्य-असत्य परिणतादि की विवक्षा से                                                   |                        | चतुर्भगों का प्रस्पण, १३३६                                                   |
| पुरुषों के चतुर्भनों का प्ररूपण,                                                        | १३२०-१३२१              | ५०. पुरुषो के चार प्रकारी का प्रमयण, ५३३६                                    |
| २९. आर्य-अनार्य की विपक्षा से पुरुषों के                                                |                        | ५५. ब्रम दृष्टांत के द्वारा पुरुषों के चतुर्भनी                              |
| चतुर्भगो का प्ररूपण,                                                                    | ५३२५-१३२३              | का प्रस्पण, १३३६-१३३%                                                        |
| ३०. प्रीति और अप्रीति की विवक्षा में पुरुषों                                            |                        | ५२. वन राण्ड के दृष्टांन द्वारा पुरुषों के                                   |
| के चतुर्विधन्य का प्रस्पण.                                                              | १३२३-१३२४              | चतुर्भनी वन प्रसपण, ५३३५                                                     |

| सूत्र       | विषय                                                                                   | पृष्ठांक        | सृत्र | विपय                                                                                   | पृष्ठांक             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ५३.         | उन्नत-प्रणत वृक्षों के दृष्टांत द्वारा पुरुषों<br>के चतुर्भंगों का प्ररूपण,            | 9३३७-9३३८       | ৩४.   | हाथी के दृष्टांत द्वारा युक्तायुक्त पुरुषों के<br>चतुर्भगों का प्ररूपण,                | १३५५-१३५६            |
| ५४.         | ऋजु वक्र वृक्षों के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के                                         | 9३३८-9३३९       | છ4.   | भद्रादि चार प्रकार के हाथियों के दृष्टांत<br>द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण,   | १३५६-१३५७            |
| ५५.         | पत्तों आदि से युक्त वृक्ष के दृष्टांत द्वारा<br>पुरुषों के चतुर्भंगों का प्ररूपण,      | 9338            | ७६.   | सेना के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों<br>का प्ररूपण,                            | 9340-934८            |
| ५६.         | पत्र के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का                                        | ī               | ৩৩.   | पक्षी के दृष्टांत द्वारा स्वर और रूप की<br>विवक्षा से पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण, |                      |
| ५७.         | प्ररूपण,<br>कोरक के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों                               | १३३९-१३४0<br>का | ७८.   | शुद्ध-अशुद्ध वस्त्रों के दृप्टांत द्वारा पुरुपों                                       |                      |
| <b>4</b> ८. | प्ररूपण,<br>पुष्प के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के रूप शील                                | 9380            | ७९.   | के चतुर्भगों का प्ररूपण,<br>पवित्र-अपवित्र वस्त्रों के दृष्टांत द्वारा                 | 9346-9348            |
|             | संपन्नता के चतुर्भगों का प्ररूपण,<br>कच्चे पक्के फल के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के      | 9380            | ۷٥.   | पुरुपों के चतुर्भगों का प्ररूपण, चटाई के दृष्टांत द्वारा पुरुपों के चतुर्भगों          | १३५९-१३६0            |
|             | चतुर्भगों का प्ररूपण,                                                                  |                 |       | का प्ररूपण,<br>मधुसिक्थादि गोलों के दृष्टांत द्वारा पुरुपों                            | 93६0-93६9            |
| ξΟ.         | उत्तान और गंभीर उदक के दृष्टांत द्वारा<br>पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण,             | १३४१            |       | के चतुर्भंगों का प्ररूपण,                                                              | 93Ę9<br><del>Y</del> |
| <b>Ę9.</b>  | समुद्र के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों व<br>प्ररूपण,                           | न<br>१३४१-१३४२  |       | कूटागार के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भंग<br>का प्ररूपण,                          | 9359                 |
| ६२.         | शंख के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भंगों क<br>प्ररूपण,                             | ग<br>१३४२       |       | अंतर-वाह्य व्रण के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण,                    | १३६२                 |
| ६३.         | मधु-विष कुंभ के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के                                             | 9383            | 1     | मेघ के चार प्रकार और उनका लक्षण,<br>मेघ के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का     |                      |
| ६४.         | चतुर्भंगों का प्ररूपण,<br>पूर्ण-तुच्छ कुंभ के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के               |                 | ८६.   | प्ररूपण,<br>मेघ के दृष्टांत द्वारा माता-पिता के                                        | १३६३-१३६४            |
| ξ५.         | चतुर्भंगों का प्ररूपण,<br>मार्ग के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भंगों क             | १३४३-१३४५<br>Г  |       | चतुर्भगों का प्ररूपण, मेघ के दृष्टांत द्वारा राजा के चतुर्भगों का                      | १३६५                 |
| <b>ξ</b> ξ. | प्ररूपण,<br>यान के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के युक्तायुक्त                              | १३४५-१३४६       |       | प्ररूपण,<br>वातमंडलिका के दृष्टांत द्वारा स्त्रियों के                                 | १३६५                 |
|             | चतुर्भगों का प्ररूपण,<br>युग्य के दृष्टांत द्वारा युक्तायुक्त पुरुषों के               | १३४६-१३४७       |       | चतुर्विधत्व का प्ररूपण,                                                                | १३६५-१३६६            |
|             | चतुर्भगों का प्ररूपण,                                                                  | 9380-938८       | }     | धूमिशिखा के दृष्टांत द्वारा स्त्रियों के<br>चतुर्विधत्व का प्ररूपण,                    | १३६६                 |
|             | युग्य गमन दृष्टांत द्वारा पथोत्पथगामी पुरुषों के चतुर्भंगों का प्ररूपण,                | १३४८            |       | अग्निशिखा के दृष्टांत द्वारा स्त्रियों के<br>चतुर्विधत्व का प्ररूपण,                   | १३६६                 |
|             | सारिय के दृष्टांत द्वारा योजक-वियोजक<br>पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण,               | १३४८-१३४९       |       | कूटागारशाला के दृष्टांत द्वारा स्त्रियों के<br>चतुर्भगों का प्ररूपण,                   | १३६६                 |
|             | जाति आदि से वृषभ के दृष्टांत द्वारा युक्त-<br>अयुक्त पुरुषों के चतुर्भंगों का प्ररूपण, | 9388-9349       |       | स्त्री आदिकों में काष्ठादि के दृष्टांत द्वारा<br>अन्तर के चतुर्विधत्व का प्ररूपण,      | १३६७                 |
| ৩9.         | आकीर्ण और खलुंक अश्व के दृष्टांत                                                       | 931.9           |       | भृतकों के चार प्रकार,                                                                  | १३६७<br>१३६७         |
|             | द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण,<br>जाति-कुल-बल-रूप और जय संपन्न अरव के         | 9 <b>३</b> ५9   | ,     | प्रसर्पक़ों के चार प्रकार,<br>तैराकों के चार प्रकार,                                   | १२५०<br>१३६७-१३६८    |
| ७२.         | दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण,                                       | १३५२-१३५४       | 1     | सत्व की विवक्षा से पुरुषों के पाँच भंगों का                                            |                      |
| ७३.         | अश्व के दृष्टांत द्वारा युक्तायुक्त पुरुषों के<br>चतुर्भगों का प्ररूपण,                | १३५४-१३५५ ़     | į į   | प्ररूपण,<br>मनुष्यों के छह प्रकारों का प्ररूपण,                                        | 93EC<br>93EC.        |

| सूत्र     | विषय                                        | पृष्ठांक                                | सूत्र                                   | विषय                                                  | पृष्ठांक      |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| ९८.       | ऋद्धि-अनृद्धिमंत मनुष्यों के छह प्रकारों    |                                         | 98.                                     | अन्तर्वर्ती मनुष्य क्षेत्र में ज्योतिष्कों के         |               |
|           | का प्ररूपण,                                 | १३६८-१३६९                               |                                         | ~ ~                                                   | १३९३-१३९४     |
| 99.       | नैपुणिक पुरुषों के प्रकार,                  | १३६९                                    | 94.                                     | अन्तर्वर्ती मनुष्य क्षेत्र में इन्द्र के च्यवनान्त    | र             |
|           | पुत्रों के दस प्रकार,                       | १३६९                                    |                                         | अन्य इन्द्र के उत्पात का प्ररूपण,                     | १३९४          |
|           | एकोरुक द्वीप के पुरुषों के आकार-            |                                         | 9६.                                     | वहिर्वर्ती मनुष्य क्षेत्र में ज्योतिष्कों के          |               |
| , , , ,   | प्रकारादि का प्ररूपण,                       | १३६९-१३७२                               |                                         | ऊर्ध्वोपपत्रकादि का प्ररूपण,                          | १३९४          |
| 902.      | एकोरुक द्वीप की स्त्रियों के आकार-          |                                         | 90.                                     | वहिर्वर्ती मनुष्य क्षेत्र में इन्द्र के च्यवनान्तर    |               |
| , , , , , | प्रकारादि का प्ररूपण,                       | १३७२-१३७५                               |                                         | अन्य इन्द्र के उत्पत्ति का प्ररूपण,                   | १३९४-१३९५     |
| 903       | एकोरुक द्वीप के मनुष्यों के आहार-           |                                         | 92.                                     | किल्विषिक देवों के भेद और स्थानों का                  | 9391.         |
| ,04.      | आवास आदि का प्ररूपण,                        | 9३७५-9३८0                               | 1                                       | प्ररूपण,<br>आधिपत्य करने वाले इन्द्र और लोकपालों      | १३९५          |
| 908       | एकोरुक द्वीप में मनुष्यों की स्थिति का      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 77.                                     | के नाम,                                               | १३९५-१३९७     |
| ,00.      | प्ररूपण,                                    | 93८0                                    | 30                                      | भवनवासी इन्द्रों की और लोकपालों की                    | 74117410      |
| 906       | एकोरुक द्वीप के मनुष्यों द्वारा मिथुनक का   |                                         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | अग्रमहिषियों की संख्या का प्ररूपण,                    | 939७-9४00     |
| 70 7.     | पालन और देवलाकों में उत्पत्ति का प्ररूपण,   | 9360-9369                               | 39.                                     | व्यंतरेन्द्रों की अग्रमहिषियों की संख्या              |               |
| 908       | हरिवर्ष-रम्यक्वर्ष में मनुष्यों के यौवन     | ,400 ,40,                               |                                         | का प्ररूपण,                                           | 9४09-9४0२     |
| 104.      | प्राप्ति समय का प्ररूपण,                    | 9329                                    | २२.                                     | ज्योतिष्केन्द्रों की अग्रमहिषियों का प्ररूपण,         | १४०२          |
| 9 010     | क्षेत्रकाल की अपेक्षा मनुष्यों की अवगाहना   | ,,,,,                                   | २३.                                     | वैमानिकेन्द्रों की और लोकपालों की                     |               |
| 700.      | और आयु का प्ररूपण,                          | 9349                                    |                                         | अग्रमहिषियों की संख्या का प्ररूपण,                    | १४०२-१४०३     |
|           |                                             | ,,,,,                                   | २४.                                     | देवेन्द्र शक्र और ईशान के लोकपालों की                 |               |
|           | ३७. देव गति अध्ययन                          |                                         |                                         | अग्रमहिषियाँ,                                         | 9803-9808     |
| 9.        | देव शब्द से अभिहित भव्यद्रव्यदेवादि के      |                                         | २५.                                     | कल्प विमानों में देवेन्द्रों द्वारा दिव्य भोगों       |               |
| ,,        | पाँच भेद और उनके लक्षण,                     | १३८६                                    |                                         | के भोगने का प्ररूपण,                                  | 9808-9804     |
| ₹.        | भव्यद्रव्यदेवादि पाँच प्रकार के देवों की    |                                         |                                         |                                                       | १४०५-१४०७     |
| •         | कायस्थिति का प्ररूपण,                       | १३८७                                    | . २७.                                   | वैमानिक देवों के साता सौख्य और ऋदि<br>आदि का प्ररूपण, | 9 <b>४</b> 0७ |
| 3.        | भव्यद्रव्यदेवादि पाँच प्रकार के देवों के    |                                         | 2/                                      | ' वैमानिक देवों के शरीरों के वर्ण, गन्ध               | 7800          |
| ``        | अंतरकाल का प्ररूपण,                         | १३८७                                    | 10.                                     |                                                       | 9४0७-9४0८     |
| 8.        | भव्यद्रव्यदेवादि पंचविध देवों का            |                                         | 38.                                     | वैमानिक देवों की विभूषा और कामभोगों                   |               |
|           | अल्पवहुत्व,                                 | १३८७-१३८८                               | 1                                       |                                                       | 980८-980९     |
| 4         | . देवों के चतुर्विध वर्ग का प्ररूपण,        | 93८८                                    | ₹0.                                     | चतुर्विध देवनिकायों में मनोहर-                        |               |
|           | . सइन्द्र-देवस्थानों के इन्द्रों की संख्या, | 9366                                    | •                                       |                                                       | १४०९-१४१०     |
|           | . सङ्द्र-अनिन्द्र देवस्थानों की संख्या,     | 9366                                    | 1                                       | देवों की स्पृहा का प्ररूपण,                           | 9890          |
|           | . देयेन्द्रों के सामानिक देवों की संख्या.   | 9369                                    | 1                                       | देवों के परितप्त होने के कारणों का प्ररूपण            | 7, 9890       |
|           | . आठ कृष्णराजियों के अवकाशान्तरों में       |                                         | ३३.                                     | देव के च्यवनज्ञान और उद्वेग के कारणीं                 |               |
| •         | लेकान्तिक विमान और देवों की प्ररूपणा,       | 9366                                    |                                         | का प्रस्पण,                                           | 9890          |
| 90        | . सारस्वतादि देवों की संख्या और परिवार,     | 9369                                    | 38.                                     | देवों के अव्ययुत्यानादि के कारणों का<br>प्रस्पण,      | 9850-3853     |
|           | . भवनवासी और कल्पोपपन्नक वैमानिकों          |                                         | 36                                      | देव सञ्जिपातादि के कारणों का प्रस्पण.                 | 9839          |
| . •       | के त्रायस्त्रिशक देवों का प्ररूपण,          | 9366-9365                               | I                                       | देवों द्वारा विद्युत प्रकाश और मानित                  | 1517          |
| 95        | . अमुरकुमारों का ऊर्ध्यगमन सामर्घ्य प्ररूपण | ,93/2-93/3                              |                                         | शब के करने के हेतु का प्रस्त्या,                      | 5833          |
|           | . पद्मा विशिष्ट असुरकुमार परमायामिक         |                                         | 35.                                     | देवी द्वारा पृष्टि करने की विधि और                    | **            |
|           | देवों के नाम.                               | 5373                                    | <u> </u>                                | कारणी का प्रसम्म,                                     | ६४१५-६४९२     |

| सूत्र        | विषय                                                                                    | पृष्ठांक           | सूत्र       | विषय                                                       | पृष्ठांक     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| ₹८.          | अव्याबाध देवों के अव्यावाधत्व के<br>कारणों का प्ररूपण,                                  | १४१२               | <b>ξ</b> 9. | देवों का देवावासांतरों की व्यतिक्रमण<br>ऋद्धि का प्रस्रपण, | 9830         |
| ३९.          | देवों द्वारा शब्दादि के श्रवणादि के स्थानों                                             | , , , ,            | ६२.         | वाणव्यंतरों के देवलोकों का स्वरूप,                         | ·            |
|              | का प्ररूपण,                                                                             | १४१३               |             | 34 mile armi                                               |              |
| ٧٥.          | लोकान्तिक देवों के मनुष्य लोक में                                                       |                    |             | ३८. वुक्कंति अध्ययन                                        |              |
|              | आगमन के कारणों का प्ररूपण,                                                              | १४१३               | 1           | उत्पाद आदि की विवक्षा से एकत्व का प्र                      | •            |
| ४१.          | तत्काल उत्पन्न देव के मनुष्य लोक में                                                    | •                  | }           | उत्पाद आदि पदों के स्वामित्व का प्ररूपण                    | ा, १४३६      |
|              | अनागमन-आगमन के कारणों का प्ररूपण,                                                       | 989३-9898          | ₹.          | संसार समापत्रक जीवों की गति-आगति                           | १४३६         |
| ४२.          | देवेन्द्रों आदि के मनुष्य लोक में आगमन                                                  |                    | 1           | का प्ररूपण,                                                | 7°24<br>9835 |
|              |                                                                                         | 9898-9894          |             | १. नरक गति,<br>२. तिर्यञ्च गति,                            | १४३६-१४३७    |
| •            | देवलोक में अंधकार के कारणों का प्ररूपण                                                  |                    | 1           | २. तियञ्च गति,<br>३. मनुष्य गति,                           | १४३७         |
|              | देवलोक में उद्योत के कारणों का प्ररूपण,                                                 | १४१५               |             | ४. देव गति,                                                | 9830         |
| ४५.          | शक्र और ईशानेन्द्र के परस्पर व्यवहारादि                                                 | 0.401 0.405        | ×           | स्थानांग के अनुसार चातुर्गतिक जीवों की                     |              |
|              | का प्ररूपण,                                                                             | १४१५-१४१६          | }           | गति-आगति का प्ररूपण,                                       |              |
| ४६.          | शक्र की सुधर्मा सभा और ऋदि का                                                           | 9 <b>४</b> 9६-9४9७ | ۷.          | अण्डज आदि जीवों की गति-आगति का                             |              |
| V10          | प्ररूपण,<br>ईशान की सुधर्मा सभा और ऋखि का प्ररूप                                        | •                  | 1           | प्ररूपण,                                                   | १४३९         |
|              | शक्र और ईशान के लोकपालों का विस्तार                                                     | (0), 7070          | ξ.          | चातुर्गतिक जीवों की सान्तर-निरन्तर उर्ला                   | त्ते         |
| ۵۵,          | से प्ररूपण,                                                                             | 9४9७-9४२३          | }           | का प्ररूपण,                                                | १४३९         |
| <b>X</b> 6   | शक्र आदि बारह देवेन्द्रों की सेनाओं और                                                  |                    | ७.          | चार गतियों के उपपात का विरहकाल                             | 9839-9880    |
| ٠,٠          |                                                                                         | १४२३-१४२४          |             | प्ररूपण,                                                   | •            |
| ५0.          | शक्र आदि के पदातिसेनापतियों की सात                                                      |                    | ۵.          | चमरचंचा आदि में उपपात विरहकाल का<br>प्ररूपण,               | 9880         |
|              | कक्षाओं में देव संख्या,                                                                 | १४२४               |             | प्रत्यया,<br>सिद्धगति के सिद्ध विरहकाल का प्ररूपण,         | 9880         |
| 49.          | अनुत्तरोपपातिक देवों के स्वरूप का                                                       | -                  | į .         | चार गतियों के उद्वर्तन विरहकाल का प्र                      |              |
|              | ***************************************                                                 | १४२४-१४२५          | 1           | चौवीसदंडकों के जीव कहाँ से आकर                             |              |
|              | अनुत्तरोपपातिक देवों के उपशांत मोहत्व प्रस                                              |                    | ,,,         | उत्पन्न होते हैं इसका प्ररूपण,                             | १४४१-१४५६    |
| ५३.          | अनुत्तरोपपातिक देवों को अनन्त मनोद्रव्य व                                               |                    | 97.         | तिर्यक् मिश्रोपपत्रक आठ कल्पों के नाम,                     | १४५६         |
|              | के जानने-देखने के सामर्थ्य का प्ररूपण,                                                  | 9874               | 93.         | चौबीसदंडकों में एक समय में उत्पन्न होने                    |              |
|              | लवसप्तम देवों के स्वरूप का प्ररूपण,                                                     | 70777074           |             | वालों की संख्या,                                           | १४५६-१४५७    |
| <i>વવ.</i>   | सनत्कुमार देवेन्द्र का भवसिद्धिक आदि<br>का प्ररूपण,                                     | १४२६               | 98.         | एक समय में सिद्धों के सिद्ध होने की                        | १४५७         |
| <b>៤</b> ፎ . | हरिणेगमेषी देव द्वारा गर्भ संहरण प्रक्रिया                                              |                    | 91.         | संख्या का प्ररूपण,<br>चौबीसदंडकों में अनंतरोपपन्नकादि का   |              |
| , , ,        | का प्ररूपण,                                                                             | १४२६-१४२७          | 74.         | प्रस्तपण,                                                  | 9846-9846    |
| ५७.          | महर्द्धिकादि देव का तिर्यक् पर्वतादि के उल्लं                                           | घन-                | 98.         | उत्पद्यमान चौबीसदंडकों में उत्पाद के                       |              |
|              | प्रलंघन के सामर्थ्य-असामर्थ्य का प्ररूपण,                                               | १४२७               |             | चतुर्भगों का प्ररूपण,                                      | 9846-9849    |
| ५८.          | . अल्पऋद्धिक आदि देव-देवियों का परस्पर                                                  |                    | 9७.         | चौवीसदंडकों में सान्तर-निरन्तर उत्पत्ति का                 | a a ven      |
|              | मध्य में से गमन सामर्थ्य का प्ररूपण,                                                    | <b>५४२७-५४२९</b>   |             |                                                            | १४५९-१४६०    |
| ५९           | . ऋद्धि की अपेक्षा देव-देवियों का परस्पर<br>मध्य में से व्यतिक्रमण सामर्थ्य का प्ररूपण, | १४२९               | 96.         | सिद्धों के सान्तर-निरन्तर सिद्ध होने का                    | 9880         |
|              | मध्य म स व्यक्तिक्रमण सामव्य का प्रस्तिन,<br>. देव का भावितात्मा अणगार के मध्य में से   | 1011               | 0.0         | प्ररूपण,<br>चौवीसदंडकों में उपपात विरहकाल का               |              |
| ĘU.          | . दव का भावतात्मा अणगार के मध्य न त<br>निकलने के सामर्थ्य-असामर्थ्य का प्ररूपण,         | 9879-9830          | 98.         | प्रावासदंडका म उपपात ।वरहकाल का                            | 9860-9863.   |
|              |                                                                                         | ,                  | İ           | 213.1.19                                                   |              |

| सूत्र विषय                                                                            | पृष्ठांक                 | सूत्र        | विषय                                                                    | पृष्ठांक                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| २०. चौवीसदंडकों में दृष्टान्तपूर्वक गति आदि<br>की अपेक्षा उत्पत्ति का प्ररूपण,        | र<br>१४६३-१४६५           | <b>૩</b> ९.  | वैमानिक देवों के उत्पाद आदि के ४९<br>प्रश्नों का समाधान,                | 9867-9868                               |
| २१. भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक चौवीसदंडकों<br>उत्पातादि का प्ररूपण,                         |                          | ٧٥.          | चौवीसदंडकों में आत्मोपक्रम की अपेक्षा<br>उपपात-उद्वर्तन का प्ररूपण,     | १४८४-१४८५                               |
| उत्पातााद का प्ररूपण,<br>२२. सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि चौवीसदंडकों में                | १४६५                     | 89.          | चौवीसदंडकों में आत्मऋद्धि की अपेक्षा                                    | 7000-7004                               |
| उत्पातादि का प्ररूपण,                                                                 | १४६५                     | \ \v_2       | उपपात-उद्वर्तन का प्ररूपण,<br>चौवीसदंडकों में आत्मकर्म की अपेक्षा       | १४८५                                    |
| २३. चौवीसदंडकों में एक समय में उद्वर्तित<br>होने वालों की संख्या,                     | १४६५                     | 04.          | उपपात-उद्वर्तन का प्ररूपण,                                              | १४८५                                    |
| २४. चौवीसदंडकों में सान्तर-निरन्तर उद्वर्तन                                           | न<br>१४६५                | ४३.          | चौवीसदंडकों में प्रयोग की अपेक्षा<br>उपपात-उद्वर्तन का प्ररूपण,         | १४८५-१४८६                               |
| का प्ररूपण,<br>२५. चौवीसदंडकों में उद्वर्तन के विरहकाल                                | <i>७०६५</i>              | ४४.          | हस्तिराज उदायी और भूतानन्द के                                           | 7004 7004                               |
| का प्ररूपण,                                                                           | १४६५-१४६६                |              | उत्पाद-उद्वर्तन का प्ररूपण,                                             | १४८६                                    |
| २६. उद्वर्तमानादि चौवीसदंडकों में उद्वर्तन<br>के चतुर्भगों का प्ररूपण,                | १४६६-१४६७                | ४५.          | चौवीसदंडकों में भव्य द्रव्य नैरियकत्वादि<br>का प्ररूपण,                 | १४८६-१४८७                               |
| २७. चौवीसदंडकों में अनन्तर-निर्गतादि का प्र                                           |                          | ४६.          | चौवीसदंडकों और सिद्धों में कतिसंचितादि                                  | 9४८७-9४८८                               |
| २८. चौवीसदंडकों के जीवों का उद्वर्तनानंतर<br>उत्पाद का प्ररूपण,                       |                          | ४७.          | का प्ररूपण,<br>कर्तिसंचितादि विशिष्ट चौवीसदंडक और                       | 7000-7000                               |
| २९. चौवीसदंडकों में नैरियकों का नैरियकों                                              | में                      |              | सिखों का अल्पवहुत्व,                                                    | 9866                                    |
| उत्पाद और अनैरियकों के उद्वर्तन का<br>प्ररूपण,                                        | १४७२-१४७३                | 86.          | चौवीसदंडकों और सिद्धों में पट्क<br>समर्जितादि का प्ररूपण,               | 9४८८-9४९०                               |
| ३०. चन्द्र-सूर्य का च्यवन और उपपात का                                                 |                          | ४९.          | पट्क समर्जितादि विशिष्ट चौवीसदंडकों<br>और सिद्धों में अल्पवहुत्व,       | 3 <b>४</b> ९0                           |
| प्ररूपण,<br>३१. रत्नप्रभापृथ्वी के संख्यात विस्तृत                                    | १४७३-१४७५                | 40.          | चौवीसदंडकों और सिद्धों में द्वादश                                       | , , , , ,                               |
| नरकावासों में उत्पन्न होने वाले नारकों है<br>३९ प्रश्नों का समाधान,                   | के<br>१४७५-१४७७          | 69           | समर्जितादि का प्ररूपण,<br>द्वाटश समर्जितादि विशिष्ट चौवीसटंडकों         | १४९१-१४९२                               |
| ३२. रत्नप्रभापृथ्वी के संख्यात विस्तृत                                                |                          |              | का और सिद्धों का अल्पवहुत्व,                                            | 9865                                    |
| नरकावासों में उद्वर्तन करने वाले नार<br>के ३९ प्रश्नों का समाधान,                     | कों<br>१४७७-१४७८         | ५२.          | चीवीसदंडकों और सिद्धों में चतुरशीति<br>समर्जितादि का प्ररूपण,           | 9 <i>४९२-</i> 9४९३                      |
| ३३. रलप्रभापृथ्वी के संख्यात विस्तृत                                                  | , ,                      | <b>પ</b> રૂ. | चतुरशीति समर्जितादि विशिष्ट चीदीसदंडक                                   | ì                                       |
| नरकावासों में नैरयिकों के संख्यात<br>विषयक ४९ प्रश्नों का समाधान,                     | 98७८- <u>9</u> ४७९       | 68.          | और सिद्धों का अन्ययहुन्य,<br>सात नरक पृथ्यियों में सम्यग्द्रीप्टयों आदि | १४९४                                    |
| ३४. रत्नप्रभापृथ्वी के असंख्यात विग्तृत नरव                                           |                          |              | का उत्पाद-उद्वर्तन और अधिगहितन्य का<br>प्रमयण,                          | 9 <b>४९४-</b> 9 <b>४</b> ९५             |
| में उत्पाद आदि के प्रश्नों का समाधान,<br>३५. शर्कराप्रभापृथ्वी से अद्यःसन्तम पृथ्वी-  | १४५९                     | ષ્દ્         | नैर्रायकों का प्रतिनमय अपदरण करने पर                                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| पर्यन्त स्क नरक पृध्यियों में उत्पाद आ<br>के प्रश्नों का समाधान,                      | রি<br>৭४ <i>৯</i> ৭-৭४८৭ | 55           | भी अनयहरणन्य का प्रमयण.<br>वैभानिक देवी का प्रति समय अपहरण कर           | ५८९५                                    |
| क प्रश्ना का तनायान.<br>३६. भवनवासी देवी के उत्पाद आदि के ४९                          |                          |              | क भी अनुपरम्पत्र का प्रश्यम,                                            | 5850                                    |
| प्रकों का समाधान.<br>३४. वाणव्यन्तर देवों के उत्याद आदि के ४९                         | 9886-3885                | ६.८.         | चार प्रकार के देवी में सम्बाद्धियों। डार्पिट<br>की उत्पत्ति का प्रस्पण, | % <b>৫</b> % €                          |
| प्रभी का नमावान.                                                                      | 5,475                    | 1            | स्बार्य थेये का उपान,                                                   | 500                                     |
| <ul> <li>३८, रचीतिषक देखे के उत्पाद आदि के ४९.</li> <li>प्रश्ले का ममाधान,</li> </ul> | 5863                     | i .          | सर्वेषे का प्रथम,<br>सर्वेषे का सम्मान,                                 | 980,519,85 5<br>989,5                   |

| सूत्र       | विषय                                                                                | <u>पृष्ठांक</u> | सूत्र | ∶ विषय                                            | पृष्ठांक    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------|-------------|
| ξ9.         | देवाधिदेवों का उपपात,                                                               | 9890            | ۷٥.   | दुःशील-सुशील मनुष्यों की उत्पत्ति का              |             |
|             | भावदेवों का उपपात                                                                   | <b>१४९७</b>     |       | प्ररूपण,                                          | 940८-940९   |
| ,           | भव्यद्रव्य देवों का उद्वर्तन,                                                       | १४९८            | 69.   | चार प्रकार के प्रवेशनक,                           | 940९        |
|             | नरदेवों का उद्वर्तन,                                                                | १४९८            | ८२.   | नैरियक प्रवेशनक के भेदों का प्ररूपण,              | 940९        |
|             | धर्मदेवों का उद्वर्तन,                                                              | १४९८-१४९९       | ८३.   | सात नरक पृथ्वियों की अपेक्षा विस्तार से           |             |
|             | देवाधिदेवों का उद्वर्तन,                                                            | १४९९            |       | नैरियक प्रवेशनक में प्रवेश करने वालों वे          |             |
|             | भावदेवों का उद्वर्तन,                                                               | १४९९            |       | भंगों का प्ररूपण,                                 | 940९        |
|             | असंयत भव्यद्रव्य देव आदिकों का विविध                                                |                 |       | दो नैरियकों की विवक्षा,                           | 9490        |
| 45.         | देवलोकों में उत्पाद का प्ररूपण,                                                     |                 | ८५.   | तीन नैरयिकों की विवक्षा,                          | 9490-949२   |
| ६९.         | किल्विषिक देवों में उत्पत्ति के कारणों का                                           |                 | ८६.   | चार नैरयिकों की विवक्षा,                          | १५१३-१५१६   |
| , , ,       | प्ररूपण,                                                                            | 9400            | ८७.   | पाँच नैरयिकों की विवक्षा,                         | १५१६-१५२0   |
| ७0.         | उत्तरकुरु के मनुष्यों के उत्पात का                                                  |                 | 66.   | छह नैरयिकों की विपक्षा,                           | 9420-9429   |
|             | प्ररूपण,                                                                            | 9400-9409       | ८९.   | सात नैरयिकों की विवक्षा,                          | १५२१-१५२२   |
| <b>७</b> 9. | महर्द्धिक देव की नाग, मणी, वृक्ष के रूप                                             |                 | ९०.   | आठ नैरियकों की विवक्षा,                           | १५२२        |
|             | में उत्पत्ति और तदन्तर भवों से सिद्धत्व                                             |                 | ९9.   | नौ नैरियकों की विवक्षा,                           | १५२२-१५२३   |
|             | का प्ररूपण,                                                                         | 9409            | ९२.   | दस नैरयिकों की विवक्षा,                           | १५२३        |
| ७२.         | समवहत पृथ्वी अप्-वायुकायिक उत्पत्ति                                                 |                 | ९३.   | संख्यात नैरयिकों की विवक्षा,                      | १५२३-१५२५   |
|             | के पूर्व और पश्चात् पुद्गल ग्रहण का                                                 | 01.00.01.0      | ९४.   | असंख्यात नैरयिकों की विवक्षा से,                  | १५२५-१५२६   |
|             | प्ररूपण,                                                                            | 9409-9408       | ९५.   | उत्कृष्ट नैरयिकों की विवक्षा से,                  | १५२६-१५२७   |
| ७३.         | एकत्व-वहुत्व की विवक्षा से चौवीसदंडकों<br>में अनन्त वार पूर्वोत्पन्नत्व का प्ररूपण, | 9 6 NX-9 6 N E  | ९६.   | नैरयिक प्रवेशनक का अल्पवहुत्व,                    | १५२७-१५२८   |
| 10~         | एकत्व-बहुत्व की विवक्षा से सब जीवों का                                              |                 | ९७.   | तिर्यञ्चयोनिक प्रवेशनक का प्ररूपण,                | १५२८        |
| <b>⊙</b> 8. | मातादि के रूप में अनन्त वार                                                         |                 | ९८.   | तिर्यञ्चयोनिक प्रवेशनक का अल्पवहुत्व,             | १५२८-१५२९   |
|             | पूर्वीत्पन्नत्व का प्ररूपण,                                                         | १५०६            | ९९.   | मनुष्य प्रवेशनक का प्ररूपण,                       | 9429-9430   |
| ૭५.         | द्वीपसमुद्रों में सर्वजीवों के पूर्वोपन्नत्व का                                     |                 | 900.  | मनुष्य प्रवेशनक का अल्पवहुत्व,                    | 9430        |
|             | प्ररूपण,                                                                            | १५०६-१५०७       | 909.  | देव प्रवेशनक का प्ररूपण,                          | 9430-9439   |
| ७६.         | नरक पृथ्वियों में सर्वजीवों का पृथ्वी-                                              |                 | 902.  | भवनवासी आदि देव प्रवेशनक का अल्पवर्               | हुत्व, १५३१ |
|             | कायिकत्यादि के पूर्वोत्पन्नत्व का प्ररूपण,                                          | 940७            | 903.  | नैरियक-तिर्यञ्चयोनिक-मनुप्य-देव-प्रवेशनको         | 1           |
| ৩৩.         | वैमानिक देवों में जीवों का अनन्त वार                                                | 24.00           |       | का अल्पवहुत्व,                                    | 9439        |
|             | पूर्वोत्पन्नत्व का प्ररूपण,                                                         | 9400            | 908.  | चौवीसदंडकों में सत् के उत्पाद-उद्वर्तन            | 9439-943?   |
| ७८.         | वायुकाय का अनन्त वार वायुकाय के                                                     | 9406-9406       |       | का प्ररूपण,                                       | 0133        |
|             | रूप में उत्पाद-उद्वर्तन का प्ररूपण,<br>शीलादिरहित तिर्यञ्चयोनिकों की कदाचित्        |                 |       | भगवान की स्वतः-परतः जानने का प्ररूपण              | ,           |
| ডণ্.        | शालादराहत ।तयञ्चयानका का कथापरा<br>नरक में उत्पत्ति का प्ररूपण,                     | 940८            | 904.  | चौवीसदंडकों में स्वयं उत्पन्न होने का<br>प्ररूपण, | 9438-9434   |
|             | THE TOWNSHIP THE SECTION                                                            |                 |       | ·                                                 | १ से ८      |
|             |                                                                                     |                 | •     | परिभिष्ट                                          | 1.41        |





# - ત્લાલું યોગ

अध्ययन २५ से ३८

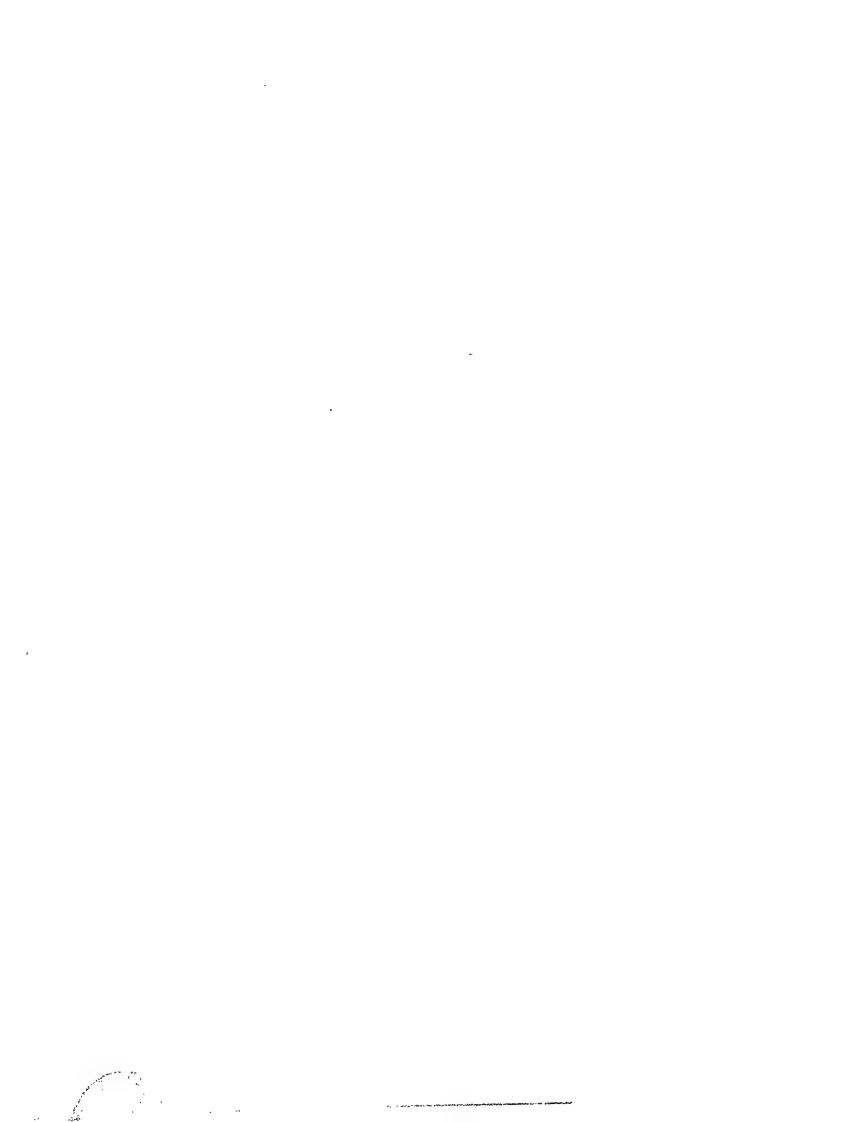



# द्रव्यानुयोग

# संयत अध्ययन : आमुख

इस अध्ययन में संयतों एवं निर्ग्रन्थों की विस्तार से चर्चा है। संसार में कुछ जीव संयत होते हैं, कुछ असंयत होते हैं और कुछ संयतासंयत होते हैं। महाव्रतधारी साधुओं अथवा श्रमणों को संयत कहते हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकों को संयतासंयत कहते हैं तथा शेष सब (पहले से चौथे गुणस्थान तक के) जीव असंयत कहलाते हैं। इस दृष्टि से देव, नैरियक, एवं एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय तक के सारे जीव असंयतों की श्रेणी में आते हैं। तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय जीव असंयत एवं संयतासंयत इन दो प्रकारों के होते हैं। मनुष्य संयत भी होते हैं, असंयत भी होते हैं। सिद्ध इन तीनों अवस्थाओं से रहित नो संयत, नो असंयत एवं नो संयतासंयत होते हैं।

संयत सर्वविरित चारित्र से युक्त होते हैं। चारित्र के पाँच भेदों के आधार पर संयत जीव पाँच प्रकार के कहे जाते हैं, यथा-

- १. सामायिक संयत, २. छेदोपस्थापनीय संयत, ३. परिहारविशुद्धि संयत, ४. सूक्ष्म संपराय संयत और ५. यथाख्यात संयत।
- 9. सामायिक चारित्र के आराधक संयत को सामायिक संयत कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है—9. इत्वरिक और २. यावकिथिक। प्रथम एवं अंतिम तीर्थङ्कर के शासनकाल में छेदोपस्थापनीय चारित्र (बड़ी दीक्षा) के पूर्व जघन्य सात दिन, मध्यम चार मास एवं उत्कृष्ट छह मास तक जिस सामायिक चारित्र का पालन किया जाता है उसे इत्वरिक सामायिक चारित्र कहते हैं। बीच के बाबीस तीर्थङ्करों के शासनकाल में जीवनपर्यन्त के लिए सामायिक चारित्र ग्रहण किया जाता है उसे यावत्किथिक सामायिक चारित्र कहते हैं। इन तीर्थङ्करों के शासन में एवं महाविदेह क्षेत्र में छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं दिया जाता।
- २. जो संयत छेदोपस्थापनीय चारित्र से युक्त होते हैं उन्हें छेदोपस्थापनीय संयत कहते हैं। इस चारित्र को आजकल बड़ी दीक्षा भी कहा जाता है। किन्तु मूलगुणों का घात करने वाले साधुओं को पुनः महाव्रतों में अधिष्ठित करने के लिए भी छेदोपस्थापनीय चारित्र का महत्व है। इस चारित्र में पूर्वपर्याय का छेद तथा महाव्रतों का उपस्थापन या आरोपण होता है, इसलिए इसे छेदोपस्थापनीय चारित्र कहा जाता है। यह चारित्र दो प्रकार का होता है—9. सातिचार और २. निरितचार। इत्वरिक सामायिक चारित्र वाले साधु के तथा एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जाने वाले साधु के महाव्रतों का आरोपण निरितचार छेदोपस्थापनीय चारित्र कहलाता है तथा मूलगुणों का घात करने वाले साधु का पुनः महाव्रतों में आरोपण सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र कहा जाता है।
- ३. परिहारविशुद्धि चारित्र से युक्त संयत परिहारविशुद्धि संयत कहलाते हैं। इस चारित्र में परिहार अर्थात् तप विशेष से कर्मनिर्जरा रूप शुद्धि होती है। इस चारित्र का धारक संयत मन, वचन और काया से उत्कृष्ट धर्म का पालन करता हुआ आत्म-विशुद्धि को अपनाता है। परिहारविशुद्धि चारित्र की विशेषावश्यक भाष्य आदि में एक लम्बी प्रक्रिया बतायी गई है जिसमें नौ साधुओं का एक गच्छ मिलकर यह साधना करता है। नौ साधुओं में से चार साधु तप करते हैं। एक साधु प्रमुखता करता है तथा शेष चार साधु वैयावृत्य करते हैं। यह प्रक्रिया छह मास तक चलती है। दूसरे छह मास में वैयावृत्य करने वाले साधु तप करते हैं तथा तप करने वाले वैयावृत्य करते हैं। तीसरे छह माह में प्रमुख व्याख्याता साधु तप करता है, एक अन्य साधु प्रमुखता करता है तथा सात साधु उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार परिहारविशुद्धि चारित्र की प्रक्रिया १८ मास तक चलती है। यह चारित्र वो प्रकार का होता है–१. निर्विश्यमानक और २. निर्विष्टकायिक। इस चारित्र की अपनाने वाले साधु निर्विश्यमानक तथा उनसे अभिन्न यह चारित्र निर्विश्यमानक कहलाता है। जिन्होंने इस चारित्र का आराधन कर लिया है से साधु निर्विश्यकायिक कहलाते हैं तथा उनसे अभिन्न चारित्र निर्विश्यकायिक कहा जाता है।
- ४. चौथा चारित्र सूक्ष्म संपराय है तथा इस चारित्र से युक्त साधु सूक्ष्म संपराय संयत कहलाते हैं। यह चारित्र दसवें गुणस्थान में होता है क्योंकि इसमें संज्वलन लोभ नामक सूक्ष्म कषाय शेष रहता है। इस चारित्र के दो प्रकार हैं-9. संक्लिश्यमानक और २. विशुद्धयमानक। संक्लिश्यमानक सूक्ष्म संपराय चारित्र उपशमश्रेणी से गिरते हुए साधु के होता है तथा विशुद्धयमानक चारित्र क्षपकश्रेणी एवं उपशमश्रेणी से आरोहण करने वाले साधु के होता है।
- ५. मोहनीय कर्म के उपशान्त या क्षीण होने पर जो छद्मस्थ या जिन होता है वह यथाख्यात संयत कहलाता है। यह 'यथाख्यात चारित्र' से युक्त होता है। यथाख्यात चारित्र ग्यारहवें से चौदहवें गुणस्थान तक पाया जाता है। इस चारित्र के दो भेद हैं—१. छद्मस्थ, २. केवली। जव यह ग्यारहवें और वारहवें गुणस्थानवर्ती छद्मस्थ में होता है तव छद्मस्थ यथाख्यात चारित्र कहा जाता है और जब यह केवली में होता है तो केवली यथाख्यात चारित्र के नाम से जाना जाता है।

संयत अध्ययन े ७९१

संयतों अथवा साधुओं को आगमों में 'निर्ग्रन्थ' भी कहा गया है। किन्तु निर्ग्रन्थों का विवेचन भिन्न प्रकार से मिलता है। निर्ग्रन्थों के पाँच प्रकार हैं–(१) पुलाक, (२) वकुश, (३) कुशील, (४) निर्ग्रन्थ और (५) स्नातक।

पाँच प्रकार के चारित्रों के साथ यदि इन पाँच प्रकार के निर्ग्रन्थों का विवेचन किया जाय तो ज्ञात होता है कि पुलाक, वकुश एवं प्रतिसेवना कुशीलों में सामायिक अथवा छेदोपस्थापनीय चारित्र पाया जाता है। कपायकुशीलों में परिहारविशुद्धि एवं सूक्ष्म संपराय चारित्र भी पाए जा सकते हैं। निर्ग्रन्थों एवं स्नातकों में एक मात्र यथाख्यात चारित्र पाया जाता है।

पुलाक वह निर्मन्य है जो मूलगुण तथा उत्तरगुण में पिरपूर्णता प्राप्त न करते हुए भी वीतराग प्रणीत आगम से कभी विचलित नहीं होता है। पुलाक का अर्थ है निःसार धान्यकण। संयमवान् होते हुए भी जो साधु किसी छोटे से दोप के कारण संयम को किंचित् असार कर देता है वह पुलाक कहलाता है। पुलाक लिव्य का प्रयोक्ता निर्मन्य पुलाक कहा गया है। इसे लिव्य पुलाक कहते हैं। दूसरे प्रकार का पुलाक आसेवना पुलाक कहा जाता है। लिव्य पुलाक पाँच कारणों से पुलाक लिव्य का प्रयोग करने के कारण पाँच प्रकार का कहा गया है—9. ज्ञान पुलाक, २. दर्शन पुलाक, ३. चारित्र पुलाक, ४. लिंग पुलाक और, ५. यथासूक्ष्म पुलाक। ज्ञान पुलाक स्वलना, विस्मरण, विराधना आदि दूपणों से ज्ञान की किंचित् विराधना करता है। दर्शन पुलाक सम्यक्त्य की विराधना करता है। इसी प्रकार चारित्र को दूपित करने वाला चारित्र पुलाक कहा जाता है। अकारण ही अन्य लिंग या वेष को धारण करने वाला लिंग पुलाक कहलाता है। सेवन करने के अयोग्य दोपों को साधु-साध्वीयों की रक्षा करते हुए कोई सेवन करे तो उसे यथासूक्ष्म पुलाक कहते हैं।

चकुश वह श्रमण है जो आत्म-शुद्धि की अपेक्षा शरीर की विभूपा एवं उपकरणों की सजावट की ओर अधिक रुचि रखता है। यह स्वाध्याय, ध्यान, तप आदि में श्रम नहीं करके खान-पान, शयन-आराम आदि की प्रवृत्ति करने लगता है। वकुश निर्मन्य पाँच प्रकार के कहे गए हैं-(१) आभोग वकुश, (२) अनाभोग वकुश, (३) संवृत वकुश, (४) असंवृत वकुश और (५) यधासूक्ष्म वकुश। साधुओं के लिए शरीर, उपकरण आदि को सुशोभित करना अयोग्य समझ कर भी जो दोष लगाता है वह आभोग वकुश है। जो न जानते हुए दोष लगाता है वह अनाभोग वकुश है। जो प्रकट रूप में दोषयुक्त प्रवृत्ति करते हैं वे असंवृत वकुश हैं। जो लोक लज्जा के कारण छिपकर शरीर की विभूपादि प्रवृत्तियाँ करता है वह संवृत वकुश है। जो आँखों में अंजन लगाने आदि अकरणीय सूक्ष्म कार्यों में समय लगाते हैं वे यथासूक्ष्म वकुश हैं।

कुशील का अर्थ है कुत्सित शील वाला। कुशील निर्मन्थ के दो प्रकार हैं—(१) प्रतिसेवना कुशील और (२) कपाय-कुशील। जो साधक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, लिंग एवं शरीर आदि हेतुओं से संयम के मूलगुणों या उत्तरगुणों में दोप लगाता है उसे प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। इन छेतुओं के आधार पर प्रतिसेवना कुशील के ५ भेद हैं—१. ज्ञान प्रतिसेवना कुशील, २. दर्शन प्रतिसेवना कुशील, ३. चारित्र प्रतिसेवना कुशील, ४. लिंग प्रतिसेवना कुशील और ५. यथासूक्ष्म प्रतिसेवना कुशील।

कपाय कुशील में मात्र संज्वलन कपाय की कोई प्रकृति पायी जाती है। यह ज्ञानादि हेतुओं से संज्वलन कपाय की प्रकृति में प्रदृत्त होता है किन्तु संयम के मूलगुणों एवं उत्तरगुणों में किसी भी प्रकार का दोप नहीं लगाता है। ज्ञानादि हेतुओं के कारण इसके भी पाँच भेउ है-१. ज्ञान कपाय कुशील, २. दर्शन कपाय कुशील, ३. चारित्र कपाय कुशील, ४. लिंग कपाय कुशील और ५. यथासूहम कपाय कुशील।

पीच निर्मन्यों के निर्मन्य भेद में कपाय-प्रवृत्ति एवं दोषों के सैयन का सर्वधा अभाय होता है। इसमें सर्वहता प्रकट होने यादी रहतीं है तथा सम्भोष का सर्वधा अभाव हो जाता है। निर्मन्य शब्द के वासायिक अर्थ 'सम-द्वेप की ग्रन्यि में रहित' का हममें पूर्वनः घटन होता है। यह निर्मन्य वीतराग होता है। समय की अपेक्षा से इसके पीच भेद है-१, प्रथम समय निर्मन्य-११वे अथवा १२वें गुलस्यान के कहर के प्रथम समय में विद्यमान । २, अप्रथम समय निर्मन्य-११वे वा १२वें गुलस्यान में दो ममय से वा उसमें अधिक समय में विद्यमान। ३, चरम समय निर्मन्य-जिसकी छद्मन्यता एक समय दोष हो। ४, अचरम समय निर्मन्य-जिसकी छद्मन्यता दो या दो समय से अधिक हो। ५, यथावक्ष निर्मन्य-जो सामान्य निर्मन्य हो, प्रथम आदि समय की विद्यक्ष में किए हो।

निर्ग्रन्थ एवं संयतों का इस अध्ययन में ३६ द्वारों से पृथक्-पृथक् निरूपण हुआ है। इन ३६ द्वारों से जव निर्ग्रन्थों एवं संयतों का विचार किया जाता है तो इनके सम्बन्ध में सभी प्रकार की जानकारी संकलित हो जाती है। ३६ द्वारों में वेद, राग, चारित्र, कपाय, लेखा, भाव आदि द्वार महत्वपूर्ण हैं।

वेद-द्वार के अनुसार पुलाक, बकुश एवं प्रतिसेवना कुशील निर्ग्रन्थ सवेदक होते हैं। इनमें काम-वासना विद्यमान रहती है। कपाय-कुशील अवेदक एवं सवेदक दोनों प्रकार का होता है। निर्ग्रन्थ एवं स्नातकों में काम-वासना नहीं रहती, अतः ये दोनों अवेदक होते हैं। संयतों की दृष्टि से सामायिक संयत एवं छेदोपस्थापनीय संयत दोनों प्रकार के होते हैं, कुछ सवेदक होते हैं तथा कुछ अवेदक होते हैं। परिहा विशुद्धिक संयत सवेदक होता है, अवेदक नहीं। सूक्ष्म संपराय एवं यथाख्यात संयत अवेदक ही होते हैं, उनमें काम-वासना शेष नहीं रहती।

राग-द्वार के अनुसार पुलाक से लेकर कषाय कुशील तक के निर्ग्रन्थ सराग होते हैं जबिक निर्ग्रन्थ एवं स्नातक वीतराग होते है सामायिक संयत से लेकर सूक्ष्म संपराय तक के संयत सराग होते हैं, जबिक यथाख्यात संयत वीतराग होता है।

कल्प-द्वार के अन्तर्गत स्थितकल्पी, अस्थितकल्पी, जिनकल्पी, स्थविरकल्पी एवं कल्पातीत के आधार पर निर्ग्रन्थों एवं संयतों का विवेच किया गया है।

चारित्र-द्वार के अन्तर्गत निर्ग्रन्थ के भैदों में संयतों के सामायिक आदि भैदों को घटित किया गया है तथा संयतों के भैदों में निर्ग्रन्थों के पुलाक आदि भेदों को घटित करने का विचार हुआ है। इसके अनुसार सामायिक संयत पुलाक से लेकर कषाय कुशील तक कुछ भी हैं सकता है किन्तु वह निर्ग्रन्थ एवं स्नातक नहीं होता है। छेदोपस्थापनीय भी इसी प्रकार होता है। परिहारविशुद्धिक एवं सूक्ष्म संपराय संयतों भै निर्ग्रन्थों का केवल कषाय-कुशील भेद पाया जाता है। यथाख्यात संयत में निर्ग्रन्थ एवं स्नातक ये दो भेद ही पाए जाते हैं, अन्य तीन नहीं।

प्रतिसेवना-द्वार में मूलगुणों एवं उत्तरगुणों के प्रतिसेवक एवं अप्रतिसेवक की दृष्टि से विचार किया गया है। दोषों का सेवन करने की प्रतिसेवना तथा उनसे रहित होने को अप्रतिसेवना कहते हैं।

ज्ञान-द्वार में यह विचार किया गया है कि किस निर्प्रन्थ या किस संयत में कितने एवं कौन-कौन से ज्ञान पाये जाते हैं। इसी द्वार के अन्तर्गत श्रुत के अध्ययन का भी विवरण है जिसके अनुसार पुलाक जघन्य नवम पूर्व की तीसरी आचार वस्तु पर्यन्त का अध्ययन करता है तथा उत्कृष्ट नौ पूर्व का अध्ययन करता है। बकुश, कुशील एवं निर्प्रन्थ जघन्य आठ प्रवचन माता का अध्ययन करते हैं तथा उत्कृष्ट की दृष्टि से बकुश एवं प्रतिसेवना कुशील तो दस पूर्वों का अध्ययन करते हैं। तथा कषाय-कुशील एवं निर्प्रन्थ चौदह पूर्वों का अध्ययन करते हैं। स्नातक श्रुतव्यतिरिक्त होते हैं। उनमें श्रुतज्ञान नहीं होता। सामायिक संयत, छेदोपस्थापनीय संयत एवं सूक्ष्म संपराय संयत जघन्य आठ प्रवचन माता का तथा उत्कृष्ट चौदह पूर्व का अध्ययन करते हैं। परिहारविशुद्धिक संयत जघन्य नवम पूर्व की तृतीय आचार वस्तु पर्यन्त तथा उत्कृष्ट कुछ अपूर्ण दस पूर्व का अध्ययन करते हैं। यथाख्यात संयत जघन्य आठ प्रवचन माता का, उत्कृष्ट चौदह पूर्वों का अध्ययन करते हैं। वे श्रुतरिहत अर्थात् केवलज्ञानी भी होते हैं।

तीर्थ, लिङ्ग, शरीर, क्षेत्र एवं काल द्वारों में इनसे सम्बद्ध विषयों पर निरूपण हुआ है। काल का विवेचन अधिक विस्तृत है।

गति-द्वार में यह निरूपण हुआ है कि कौन-सा संयत या निर्ग्रन्थ काल-धर्म को प्राप्त कर किस गति में व कहाँ उत्पन्न होता है। प्रायः सभी साधु देवलोक में उत्पन्न होते हैं और उनमें भी प्रायः वैमानिक देवलोक में उत्पन्न होते हैं।

संयम-द्वार के अनुसार पुलाक से लेकर कषाय कुशील तक असंख्यात संयम स्थान कहे गए हैं। निर्ग्रन्थों एवं स्नातकों का एक संयम स्थान माना गया है। सामायिक से लेकर परिहारविशुद्धिक संयतों तक असंख्य संयम स्थान होते हैं। सूक्ष्म संपराय संयत के अन्तर्मुहूर्त के समय जितने असंख्य संयम स्थान माने गए हैं। यथाख्यात संयत के एक संयम स्थान मान्य है। इसी द्वार में इनके संयम-स्थानों के अल्प-वहुत्व का विचार हुआ है।

सिन्नकर्प-द्वार में चारित्र पर्यवों का एवं उनके अल्प-बहुत्व का वर्णन है। योग-द्वार के अनुसार पुलाक से लेकर निर्प्रन्थ तक के निर्प्रन्थ सयोगी हैं जबिक स्नातक सयोगी भी हैं और अयोगी भी हैं। सामायिक संयत से लेकर सूक्ष्म संपराय तक के संयत सयोगी होते हैं तथा यथाख्यात संयत सयोगी भी होते हैं और अयोगी भी होते हैं। उपयोग-द्वार के अन्तर्गत पुलाक आदि पाँचों निर्प्रन्थ तथा सूक्ष्म संपराय संयत को छोड़ कर चारों संयत साकारोपयुक्त भी होते हैं और अनाकारोपयुक्त भी होते हैं। सूक्ष्म संपराय संयत साकारोपयुक्त ही होता है, आनाकारोपयुक्त नहीं होता।

'कपाय-द्वार' के अनुसार निर्ग्रन्य एवं स्नातक अकपायी होते हैं जविक शेप तीनों सकपायी होते हैं। इसी प्रकार यथाख्यात सं<sup>चत</sup> अकपायी होता है एवं शेप चारों संयत सकपायी होते हैं। 'लेश्या-द्वार' के अनुसार पुलाक, वकुश एवं प्रतिसेवना कुशीलों में तेजो, पद्म एवं शुक्ल ये तीन लेश्याएँ पायी जाती हैं जदिक कपाय कृशील में छहों लेश्याएं पायी जाती हैं। निर्प्रन्थ में एक शुक्ल लेश्या रहती है। स्नातक सलेश्य एवं अलेश्य दोनों हो सकते हैं। सलेश्य होने पर ारम शुक्ल लेश्या रहती है। सामायिक एवं छेदोपस्थापनीय संयतों में छहां लेश्याएँ रहती हैं, परिहारविशुद्धिक में तेजो, पद्म एवं शुक्ल लेश्या एहती है। सूक्ष्म संपराय में एक शुक्ल लेश्या होती है। यथाख्यात सलेश्य एवं अलेश्य दोनों प्रकार के होते हैं। सलेश्य होने पर शुक्ल लेश्या गले होते हैं।

'परिणाम-द्वार' में वर्धमान, हायमान एवं अवस्थित परिणामों के आधार पर निरूपण है। 'वंध-द्वार' में कर्मों की मूल प्रकृतियों के वन्ध का विवेचन है। कर्म-वेदन द्वार में उदय में आई हुई कर्म प्रकृतियों के वेदन का निरूपण है। कर्म-उदीरणा-द्वार में आठ कर्म प्रकृतियों में किसके कितनी प्रकृतियों की उदीरणा होती है, इसका उल्लेख है।

'उपसंपत् जहन-द्वार' में यह वताया गया है कि पुलाक आदि निर्ग्रन्थ एवं सामायिक आदि संयत अपने पुलाकत्व या सामायिक संयत्व आदि को छोड़ने पर क्या प्राप्त करते हैं। वे नीचे गिरते हैं या ऊपर चढ़ते हैं, इसमें इसका वोघ होता है।

मंज्ञा-द्वार, आहार-द्वार एवं भव-द्वार में संज्ञा, आहार एवं भव की चर्चा है। इसके अनुसार पुलाक, निर्ग्रन्य एंव स्नातक नो संज्ञोपयुक्त गिते हैं। वकुश एवं कुशील संज्ञोपयुक्त भी होते हैं और नो संज्ञोपयुक्त भी होते हैं। आहारादि संज्ञाओं में आसक्त संज्ञोपयुक्त एवं उनमें अनासक्त नो संज्ञोपयुक्त माने गए हैं। सामायिक से लेकर परिहारविशुद्धिक संयत संज्ञोपयुक्त भी होते हैं। सामायिक से लेकर सूक्ष्म संपराय तक के संयत आहारक होते हैं। ज्ञाकित यथाख्यात संयत आहारक एवं अनाहारक दोनों प्रकार के होते हैं। पुलाक से लेकर निर्ग्रन्थ तक आहारक एवं स्नातक अनाहारक होते हैं। आकर्ष-द्वार में भव-द्वार को ही आगे वदाया गया है तथा इसमें यह विचार किया गया है कि पुलाक आदि अपने एक या अनेक भवों में कितनी वार पुलाक आदि संयम ग्रहण करते हैं। काल-द्वार का दो दार प्रयोग हुआ है, किन्तु प्रयोजन भिन्न है। पहले अवसर्पिणी आदि कालों में पुलाकादि का विवेचन था और इस काल-द्वार में पुलाक आदि की अर्वाग्यित का वर्णन है। अन्तर-द्वार में यह विचार किया गया है कि एक प्रकार का संयत या निर्ग्रन्थ वने तो कितने काल का अन्तर या व्यवधान रहता है।

'समुद्धात-द्वार' में प्रत्येक निर्प्रन्य एवं संयत में होने वाले समुद्धातों का कथन है। 'क्षेत्र-द्वार' भी दूसरी वार आया है। इसमें लोक के संख्यातयें, असंख्यातयें भाग आदि में पुलाक आदि के होने या न होने का विचार किया गया है। 'स्पर्शना-द्वार' में लोक के संख्यातयें, असंख्यातयें आदि भागों को स्पर्श किए जाने या न किए जाने का विवेचन है।

'भाव-हार' के अनुसार पुलाक , वकुश एवं कुशील क्षायोपशमिक भाव में होते हैं। निर्ग्रन्थ औपशमिक या धायोपशमिक भाव में होते हैं स्नातक धायिकभाव में होते हैं। सामायिक आदि चार प्रकार के संयत क्षायोपशमिक भाव में होते हैं जबकि यद्याख्यात संयत ऑपशमिक या धायिकभाव में होते हैं।

'परिमाण-द्वार' में यह निरूपण किया गया है कि एक समय में अमुक निर्ग्रन्थ या अमुक संयत कितने होते हैं।

एतीसयों द्वार अल्प-बहुत्व से सम्बद्ध है। इसके अनुसार पांच निर्मन्यों में सबसे अल्प निर्मन्य है। उनमे पुलाक, म्नातज, बहुद्दा, प्रतिसेवना कुत्तील एवं कपायकुत्तील क्रमद्दाः संख्यातगुणा-असंख्यातगुणा है। पोंच प्रकार के संबत्ते में सबसे अल्प मृध्य संजराय संजन है। उनसे परिहारिवर्मुद्धि, ययाख्यात, छेदोपस्थापनीय एवं सामायिक संवत क्रमद्दाः संख्यात गुणा है।

संपत्ती को प्रमत्त एवं अप्रमत भेवों में भी घांटा गया है। एक प्रमत्तरांवमी जयन्य एक समय और उन्हास्ट देशीन पूर्वशीर्य जब रहाए है। अप्रमत्तरायमी जयन्य अन्तर्भुदृत्ती तथा उत्कृष्ट देशीनपूर्वकीटि तक रहता है। अनेक लीवों की अपेक्षा ये दोनों सर्वशास के रहते है।

े पेपर्गति में सम्पर्धान प्राप्त करके भी कोई देव संपत्त नहीं हो सकता, उसे असंपत एउ सवतासवत भी नहीं दान ता सङ्ग् न्यारयान्प्रशन्ति सुत्र में उसे 'मोसंपत' वहा गया है।

अन्यदाय की कृष्य में मचन कीय सबसे दाम है। इससे सबलस्यन असरवारपुर्ण है तथा उससे अस्यन कीय अस्यन्त्री है।

#### २५. संजयज्झयणं

#### १. जीव-चउवीसदंडएसु सिद्धेसु य संजयाई परूवणं-

- प. जीवा णं भंते ! किं संजया, असंजया, संजयासंजया, नोसंजय-नोअसंजय-नोसंजयासंजया?
- उ. गोयमा !जीवा णं संजया वि, असंजया वि, संजयासंजया वि. नोसंजय-नोअसंजय-नोसंजयासंजया वि।
- प. दं. १. नेरइया णं भंते ! किं संजया जाव नोसंजय-नो असंजय-नोसंजयासंजया ?
- उ. गोयमा ! नेरइया नो संजया, असंजया, नो संजयासंजया, नो नोसंजय नो असंजय. नोसंजयासंजया।

#### दं. २-१९. एवं जाव चउरिंदिया,

- प. दं. २०. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! किं संजया जाव नोसंजय-नोअसंजय, नोसंजयासंजया?
- उ. गोयमा ! पंचेंदियतिरिक्खजोणिया नो संजया, असंजया वि. संजयासंजया वि. नो नोसंजय, नोअसंजय, नोसंजयासंजया।
- प. दं. २१. मणुस्सा णं भंते ! किं संजया जाव नोसंजय नोअसंजय, नोसंजयासंजया?
- उ. गोयमा ! मणुस्सा संजया वि, असंजया वि, संजयासंजया वि, नो नोसंजय-नोअसंजय, नोसंजयासंजया,

## दं. २२-२४. वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा नेरइया।

- प. सिद्धा णं भंते ! किं संजया जाव नोसंजय-नो असंजय-नोसंजयासंजया ?
- उ. गोयमा ! सिद्धा नो संजया, नो असंजया, नो संजयासंजया, नोसंजय-नोअसंजय-नोसंजयासंजया,

संजय असंजयमीसगा य, जीवा तहेव मणुया य। संजयरहिया तिरिया. सेसा असंजया होंति॥ -पण्ण. प. ३२, स. १९७४-८**०** 

### २. मंजयाईणं कायद्विई परूवणं-

- प. मंजए णं भंते !संजए ति कालओं केवचिरं होड ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं देसूणं पुब्बकोडि।
- प. असंजए पं भंते !असंजए ति कालओं केविचरं होड ?
- उ. गोयमा !असंज्ञाए तिविहे पण्णने , तं जहा-१. अपार्टम् वा अपन्नवीसए,

#### २५. संयत-अध्ययन

#### 9. जीव-चौवीसदंडकों और सिद्धों में संयतादि का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! जीव क्या संयत होते हैं, असंयत होते हैं, संयतासंयत होते हैं, अथवा नोसंयत-नो असंयत, नोसंयतासंयत होते हैं?
- उ. गीतम ! जीव संयत भी होते हैं, असंयत भी होते हैं, संयतासंयत भी होते हैं और नोसंयत-नोअसंयत, नोसंयतासंयत भी होते हैं।
- प्र. दं. १. भंते ! नैरियक क्या संयत होते हैं यावत् नोसंयत नोअसंयत. नोसंयतासंयत होते हैं?
- गौतम ! नैरियक संयत नहीं होते हैं, न संयतासंयत होते हैं और न नोसंयत-नोअसंयत-नोसंयतासंयत होते हैं, किनु असंयत होते हैं।
  - दं. २-१९. इसी प्रकार असुरकुमारादि से चतुरिन्द्रियों पर्यत्त जानना चाहिए।
- प्र. दं. २०. भंते ! पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिक क्या संयत होते हैं यावत् नोसंयत-नोअसंयत, नोसंयतासंयत होते हैं?
- उ. गौतम ! पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिक न तो संयत होते हैं और न ही नोसंयत-नोअसंयत, नोसंयतासंयत होते हैं, किन्तु वे असंयत भी होते हैं और संयतासंयत भी होते हैं।
- प्र. दं.२१. भंते ! मनुष्य संयत होते हैं यावत् नोसंयत-नोअसंयत-नोसंयतासंयत होते हैं?
- उ. गौतम े! मनुष्य संयत भी होते हैं, असंयत भी होते हैं, संयतासंयत भी होते हैं, किन्तु नोसंयत नोअसंयत, नोसंयतासंयत नहीं होते हैं।
  - दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिकों का कथन नैरियकों के समान जानना चाहिए।
- प्र. भंते ! सिद्ध क्या संयत होते हैं यावत् नोसंयत-नो असंयत-ने संयतासंयत होते हैं?
- उ. गौतम ! सिद्ध न तो संयत होते हैं, न असंयत होते हैं और न ही संयतासंयत होते हैं, किन्तु नोसंयत-नोअसंयत, नोसंयतासंयत होते हैं। जीव और मनुष्य संयत, असंयत और संयतासंयत तीनी प्रकार के होते है। तिर्यञ्च संयत नहीं होते तथा शेप सभी असंयत होते हैं।

#### २. संयत आदि की कायस्थिति का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! संयत संयतरूप में कितने काल तक रहता है?
- उ. गीतम !(वह) जघन्य एक समय, उत्कृष्ट देशोन पूर्वकोटि तक संयतम्ब में रहता है।
- प्र. भंते ! असंयत असंयतरूप में कितने काल तक रहता <sup>६</sup>?
- गीतम ! असंयत तीन प्रकार के कहे गये हैं, यथा-१. अनादि अपर्यवसित.

- २. अणार्डए वा सपवज्जवसिए,<sup>9</sup>
- साईए वा सपञ्जविसए।
   तत्थ णं जे से असंजए साईए सपञ्जविसए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं—
   अणंताओ उस्सिप्पिणओसिप्पिणीओ कालओ।
   खेत्तओ अवइढपोग्गलपियट्टं देस्णं।

संजयासंजए जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं देसूणं पुव्यकोडिं।

- प. णोसंजए-णोअसंजए, णोसंजयासंजए णं भंते ! णोसंजए-णोअसंजए, णोसंजयासंजए त्ति कालओ केवचिरं होइ?
- उ. गोयमा ! साईए अपज्जवसिए।?

--पण्ण. प. १८, सृ. १३५८-६१

#### ३. संजयाईणं अंतरकाल पख्वणं-

- संजयस्स संजयासंजयस्स दोण्हवि अंतरं जहण्णेणं अंतोमृह्तं, उक्कोसेणं अवङ्ढ पोग्गलपरियट्टं देसूणं,
- २. असंजयस्स आइदुवे नित्य अंतरं, साइयस्स सपञ्जविसयस्स जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं देसृणं पुव्वकोडीओ,
- ३. नीसंजय-नोअसंजय-नोसंजयासंजयस्स नित्य अंतरं। -जीवा. पडि. ९, स. २४७

#### ४. यंजयाईणं अप्पयहुत्तं-

- प. एग्सि णं भंते ! जीवाणं संजयाणं, असंजयाणं, संजयासंजयाणं, नोसंजय-नोअसंजय, नोसंजयासंजयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. सब्बत्योवा जीवा संजवा.
  - २. संजवासंजवा असंखेज्जगुणा,
  - ३. नोमंजय-नोअमंजय, नोसंजयासंजया अणंतगुणा,
  - ४. अमंजया अणंतगुणा । ज्या. ५.३, मु. २६९

#### ५. निवंटाणं मंजवाण य पर्वित दार णामाणि-

१.पण्याच्या २.पेट ३.गमे ४.कष्य ५.चरित ६.परिसेयणा ७.णाणे।

- २. अनादि-सपर्यवसित.
- ३. सादि-सपर्यवसित।

उनमें से जो सादि-सपर्यविसत है, वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्तकाल तक, (अर्यात्) काल की अपेक्षा से-अनन्त उत्सर्पिणी-अवसर्पिणियों तक.

क्षेत्र की अपेक्षा से-देशोन अपार्द्ध पुद्गलपरावर्तन तक वह असंवतपर्वाय में रहता है

संयतासंयत-जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक और उत्कृष्ट देशोन पूर्वकोटि तक संयतासंयतरूप में रहता है।

- प्र. भंते ! नोसंयत-नोअसंयत, नोसंयतासंयत कितने काल तक नोसंयत-नोअसंयत, नोसंयतासंयतरूप में दना रहता है?
- उ. गौतम ! वह सादि-अपर्यवसित है।

#### 3. संयत आदि के अंतर काल का प्ररूपण-

- संयत और संयतासंयत दोनों का अन्तर—जयन्य अन्तर्मुहूर्त और उन्कृष्ट देशोन अपार्धपुद्गल परावर्तन है।
- असंयत के आदि के दो भंगों का अन्तर नहीं है।
   सादि सपर्यवसित का अंतर—जयन्य एक समय और उत्कृष्ट देशोन पूर्व कोटि है।
- 3. नीसंयत-नोअसंयत, नोसंयतासंयत का अन्तर नहीं है।

#### ४. संयत आदि का अल्पबहुत्य-

- प्र. भंते ! इन संयती, असंयती, मंयतास्यती और नीसंयत-नीअसंयत, नीसंयतासंयत जीवी में में कीन जिनमें अन्य यादत विभेषाधिक है?
- उ. गीतम १९ मदमे अन्य संदत जीव है,
  - २. (उनमें) संयतासंयत असंस्थातगुरी है,
  - (उनसे) नीसंघर-सोष्टरायत, सोस्यतास्यत हीय अननगरी है।
  - ४. (उनसे) भी असदल तीय अननस्मी है।

#### ५. निर्धन्थों और संयनों के प्रस्पक हार नाम-

क् रव्यक्तिवस्, २०विद्, ३०वयर, ४० छण्या, ५०वर्गमञ्जूषा क्रिकेत्रसः, १७ व्यक्ति २७. भव २८. आगरिसे २९-३०. कालंतरे य ३१. समुग्घाय

३२. खेत ३३. फुसणा य।

३४. भावे ३५. परिणामो खलु ३६. अप्पाबहुयं नियंठाणं ॥३॥

#### इ. छत्तीसएहिं दारेहिं णियंठस्स परूवणं-

- १. पण्णवण-दारं-
- प. कड णं भंते ! नियंठा पण्णता ?
- उ. गोयमा ! पंचविहा नियंठा पण्णता, तं जहा-
  - १. पुलाए,

२. वउसे,

३. कुसीले,

४. नियंठे,

५. सिणाए।<sup>9</sup>

- प. पुलाए गं भंते ! कड्विहे पण्णते ?
- उ. गोयमा ! पंचिवहे पण्णत्ते, तं जहा-
  - १. नाणपुलाए,

२. दंसणपुलाए,

३. चरित्तपुलाए,

४. लिंगपुलाए,

५. अहासुहुमपुलाए नामं पंचमे। ३

- प. २. वउसे णं भंते ! कइविहे पण्णते ?
- उ. गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा-
  - 9. आभोगवउसे,

२. अणाभोगवउसे,

३. संवुडवउसे,

४. असंवुडवउसे,

५. अहासुहुमवउसे<sup>४</sup> नामं पंचमे।

२७. भव, २८. आकर्ष, २९. काल, ३०. अन्तर, ३१. समुद्घात, ३२. क्षेत्र, ३३. स्पर्शना।

३४. भाव, ३५. परिमाण, ३६. अल्पबहुत्व। निर्ग्रन्थ एवं संयत का इन द्वारों से वर्णन किया गया है।

#### ६. छत्तीस द्वारों से निर्ग्रन्थ का प्ररूपण-

- १. प्रज्ञापना-द्वार-
- प्र. भंते ! निर्ग्रन्थ कितने प्रकार के कहे गये हैं ?
- उ. गौतम ! निर्ग्रन्थ पांच प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - १. पुलाक,

२. वकुश,

३. कुशील,

४. निर्प्रन्थ,

५. स्नातक।

- प्र. भंते ! पुलाक कितने प्रकार के कहे गए हैं?
- उ. गौतम ! पांच प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - १. ज्ञान पुलाक,

२. दर्शन पुलाक,

३. चारित्र पुलाक,

४. लिंग पुलाक,

५. यथासूक्ष्म पुलाक।

- प्र. २. भंते ! वकुश कितने प्रकार के कहे गये हैं?
- उ. गीतम ! पांच प्रकार के कहे गये हैं, यथा-

१. आभोग-वकुश,

२. अनाभोग-वकुश,

३. संवृत-वकुश,

४. असंवृत-वकुश,

५. यथासूक्ष्म-वकुश।

१. टाणं अ. ५, उ. ३, सु. ४४५

२. कपाय कुशील निर्म्रन्य जय पुलाक लिख्य का प्रयोग करता है तब पुलाक निर्म्रन्य कहा जाता है। उस समय उसके संज्वलन कपाय का तीव्र उदय होता है अतः उसके संयम पर्यव अधिक नष्ट होने पर उसका संयम असार हो जाता है।

इस लिंक्स को पुलाक लिंक्स और इस लिंक्स के प्रयोक्ता को पुलाक निर्मन्य कहा गया है।

ुम लिख्य का प्रयोग करते समय तीन शुभ लेश्याओं के परिणाम ही रहते हैं इसलिए कपाय की तीव्रता होने पर भी वह निर्ग्रन्थ तो रहता ही है। लिखा प्रयोग का काल अन्तर्मुहर्त से अधिक नहीं है।

इस स्टिय प्रयोग के मूल कारण पांच है-(१) ज्ञान, (२) वर्शन, (३) चारित्र, (४) लिंग एवं (५) साधु-साध्वी आदि की रशा।

हाहाहार में लिख्य पुठाक और आसेवना-पुठाक ये दो भेद भी किए हैं।

िहन् मृत्र योगी छर्छम तारों के विषयों से आसेवना पुलाक भेद की संगति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अतः लिख प्रयोग की अपेशा में ही मृतोक्त पार्ची भेद समराना मुसंगत है।

2. And 21. 4. E. 3. A. 644

र विकार शर्मा के र्राच असम्बद्धीर की अपेश क्षित की विभूष एवं उपकरणों की सजावट की ओर अधिक हो जाती है तो उसकी प्रयृति <sup>सात</sup>. पान, अपान क्षापन एक प्रसादन की यह जाती है और स्वाच्याय, ध्यान, तप आदि में परिश्रम करने की प्रवृतियों कम हो जाती है, क्षर सहुर्य विकार का अपान है।

नपुर निर्देश ही याच अवस्था होती है-

- े अहा लाल के पानन सरीप विभूगीर की प्रमृतियाँ गुरा रूप में काने वाति,
- अ.ट. मध्य हो एक पर प्राप्त स्था में प्रभृति सामी याहै,
- क्षा प्रकृत का अपन्य सम्बद्धि सुन कार्य गाँव.
- . ४० - १४ व. १५० - इस देश्य देश्ये प्राप्तका की वाली पाति,
- पुलाई के उन्न क्रमूह राज्य कराने क्षाने जात्र गुणी देव निक्रमा मेरी क्षाने क्षाने;
- 📢 🛴 र १५७५ १० नवल व हा निर्देश व पाय प्रवास वर्ष के

- प. ३.कुसीले णं भंते !कड्विहे पण्णत्ते ?
- उ. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-
  - १. पडिसेवणाकुसीले य, २.कसायकुसीले य।
- प. ३.(क) पिंडसेवणाकुसीले<sup>9</sup> णं भंते ! कड्विहे पण्णत्ते ?
- उ. गोयमा ! पंचिवहे पण्णत्ते, तं जहा-
  - १. नाण-पडिसेवणाकुसीले,
  - २. दंसणपडिसेवणाकुसीले
  - ३. चरित्तपडिसेवणाकुसीले
  - ४. लिंग-पडिसेवणाकुसीले,
  - ५. अहासुहुमपडिसेवणाकुसीले नामं पंचमे।?
- प. ३.(ख) कसायकुसीले ३ णं भंते ! कड्विहे पण्णते ?
- उ. गोयमा !पंचविहे पण्णते, तं जहा-
  - 9. नाण-कसायकुसीले, २. दंसण-कसायकुसीले,
  - ३. चरित्त-कसायकुसीले, ४. लिंग-कसायकुसीले,
  - ५. अहासुहुम-कसायकुसीले नामं पंचमे।
- प. ४. णियंठे णं भंते! कड़िवहे पण्णते?
- उ. गोयमा ! पंचिवहे पण्णत्ते. तं जहा-
  - 9. पढमसमय-नियंठे,
  - २. अपढमसमय-नियंठे,
  - 3. चरिमसमय-नियंठे.
  - ४. अचरिमसमय-नियंठे.
  - ५. अहासुहुम-नियंठे नामं पंचमे।<sup>६</sup>
- प. ५. सिणाए णं भंते ! कड्विहे पण्णते ?
- उ. गोयमा !पंचविहे पण्णते, तं जहा-
  - १. अच्छवी, २. असवलं, ३. अकम्मंसे, ४. संसुद्ध-नाण-दंसणधरे, अरहा, जिणे केवली, ५. अपरिस्सावी।<sup>६</sup>
- २. घेट-दारं--
- प. १.पुलाए णं भते !कि संपेयए होज्या, अप्रेयए होज्या ह

- प्र. ३. भंते ! कुशील कितने प्रकार के कहे गये हैं ?
- उ. गीतम ! दो प्रकार के कहे गये हैं. यथा-
  - १. प्रतिसेवना-कुशील, २. कपाय-कुशील।
- प्र. ३.(क) भंते ! प्रतिसेवनाकुशील कितने प्रकार के करे गए हैं ?
- उ. गीतम ! पांच प्रकार के कहे गए हैं. चया-
  - १. ज्ञान-प्रतिसेवनाकुशील,
  - २. दर्शन-प्रतिसेवनाकुशील
  - २. चारित्र-प्रतिसेवनाकुशील.
  - ४. लिंग-प्रतिसेवनाकुशील,
  - ५. यथास्क्ष्म-प्रतिसेवनाकुशील।
- प्र. ३.(ख) भंते ! कपायकुशील कितने प्रकार के कहे गए हैं ?
- उ. गौतम ! पांच प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - १. ज्ञान-कपायकुशील, २. दर्शन-कपायकुशील,
  - ३. चरित्र-कपायकुशील, ४. लिंग-कपायकुशील,
  - ५. यथासुक्ष्म-कपायकुशील।
- प्र. ४. भंते ! निर्ग्रन्य कितने प्रकार के कहे गए हैं ?
- उ. गीतम ! पांच प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - १. प्रथम समय निर्ग्रन्य.
  - २. अप्रथम समय निर्ग्रन्थ,
  - ३. चरम समय निर्ग्रन्थ,
  - ४. अचरम समय निर्मन्य.
  - ५. ययासृक्ष्म निर्ग्रन्य।
- प्र. भंते ! स्नातक कितने प्रकार के को गये हैं ?
- उ. गीनम ! पांच प्रकार के करे गये है, यथा-
  - १. अख्यो-शरीर की आमित से पूर्ण मृतः, २. अमयार-सर्वधा दीप गीत चारित्र वारे, ३. अध्यमीश पार्ण वर्ष गीतः, ४. विशुद्ध जान वर्षान्यर-अपूर्ण जिल्लेकारी, ५.
  - अवस्थिति-सृध्य सारा देवसीय के असिस्स संपूर्ण वर्ष चंद्रों से मुक्त।
- २. चेद-द्वार-
- प्र. १. भने रेपुराव ज्या सर्वेदक केला है या उर्वेदक कर्मा केला

- उ. गोयमा ! सवेयए होज्जा, नो अवेयए होज्जा।
- प. जइ सवेयए होज्जा, किं इत्थिवेयए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, पुरिस-नपुंसगवेयए होज्जा?
- उ. गोयमा ! नो इत्थिवेयए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, पुरिस-नपुसंगवेयए वा होज्जा।
- प. २. बउसे णं भंते ! किं सवेयए होज्जा, अवेयए होज्जा?
- उ. गोयमा ! सवेयए होज्जा, नो अवेयए होज्जा।
- प. जइ सवेयए होज्जा, किं इत्थिवेयए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, पुरिसन्पुंसगवेयए होज्जा?
- गोयमा ! इत्थिवेयए वा होज्जा, पुरिसवेयए वा होज्जा, पुरिसनपुंसगवेयए वा होज्जा।
   ३ (क) एवं पडिसेवणाकुसीले वि।
- प. ३ (ख) कसायकुसीले णं भंते ! किं सवेयए होज्जा, अवेयए होज्जा?
- उ. गोयमा ! सवेयए वा होज्जा, अवेयए वा होज्जा।
- प. जइ अवेयए होज्जा किं उवसंतवेयए होज्जा, खीणवेयए होज्जा?
- उ. गोयमा ! उवसंतवेयए वा होज्जा, खीणवेयए वा होज्जा।
- प. जइ सवेयए होज्जा, किं इत्थिवेयए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, पुरिसनपुंसगवेयए होज्जा?
- उ. गोयमा ! तिसु वि होज्जा, जहा वउसो।
- प. ४. नियंठे णं भंते ! किं सवेयए होज्जा, अवेयए होज्जा?
- उ. गोयमा ! नो सवेयए होज्जा, अवेयए होज्जा।
- प. जइ अवेयए होज्जा, किं उवसंतवेयए होज्जा, खीणवेयए होज्जा?
- उ. गोयमा ! उवसंतवेयए वा होज्जा, खीणवेयए वा होज्जा।
- प. ५. सिणाए णं भंते ! किं सवेयए होज्जा, अवेयए होज्जा?
- जेंद्रमा ! जहा णियंठे तहा सिणाए वि।णवरं-नो उवसंतवेयए होज्जा, खीणवेयए होज्जा।
- ३. राग-दारं-
- प. १.पुलाए णं भंते !किं सरागे होज्जा, वीयरागे होज्जा?
- उ. गोयमा !सरागे होज्जा, नो वीयरागे होज्जा, २-३ एवं जाव कसायकुसीले।
- प. ४. नियंठे ण भंते ! किं सरागे होज्जा, वीयरागे होज्जा?
- उ. गोयमा ! नो सरागे होज्जा, वीयरागे होज्जा।
- प. जइ वीयरागे होज्जा, किं उवसंतकसाय-वीयरागे होज्जा, खीणकसाय-दीयरागे होज्जा?

- उ. गौतम ! सवेदक होता है, अवेदक नहीं होता है।
- प्र. यदि सवेदक होता है तो क्या स्त्री-वेदक होता है, पुरुष-वेदक होता है या पुरुषनपुंसक-वेदक होता है?
- उ. गौतम ! स्त्री-वेदक नहीं होता है, पुरुष-वेदक होता है या पुरुषनपुंसक-वेदक होता है।
- प्र. २. भंते ! बकुश क्या सर्वेदक होता है या अवेदक होता है?
- उ. गौतम ! सवेदक होता है, अवेदक नहीं होता है।
- प्र. यदि सवेदक होता है तो क्या स्त्री-वेदक होता है, पुरुष-वेदक होता है या पुरुषनपुंसक-वेदक होता है?
- उ. गौतम ! स्त्री-वेदक भी होता है, पुरुष-वेदक भी होता है और पुरुषनपुंसक-वेदक भी होता है।
  - ३ (क) प्रतिसेवनाकुशील के लिए भी इसी प्रकार जानना चाहिए।
- प्र. भंते ! कषायकुशील क्या सवेदक होता है या अवेदक होता है ?
- उ. गौतम ! सवेदक भी होता है और अवेदक भी होता है।
- प्र. यदि अवेदक होता है तो क्या उपशान्तवेदक होता है या क्षीणवेदक होता है?
- उ. गौतम ! उपशान्तवेदक भी होता है और क्षीणवेदक भी होता है।
- प्र. यदि सवेदक होता है तो क्या स्त्री-वेदक होता है, पुरुष-वेदक होता है या पुरुषनपुंसक-वेदक होता है?
- उ. गौतम ! बकुश के समान तीनों वेद वाले होते हैं।
- प्र. ४. भंते ! निर्प्रन्थ क्या सवेदक होता है या अवेदक होता है?
- उ. गौतम ! सवेदक नहीं होता है, अवेदक होता है।
- प्र. यदि अवेदक होता है तो क्या उपशान्त-वेदक होता है या क्षीण-वेदक होता है ?
- उ. गीतम ! उपशान्त-वेदक भी होता है और क्षीण-वेदक भी होता है।
- प्र. ५. भंते ! स्नातक क्या सवेदक होता है या अवेदक होता है ?
- उ. गौतम ! निर्ग्रन्थ के समान ही स्नातक का कथन करना चाहिए। विशेष-स्नातक उपशान्त वेदक नहीं होता है, किन्तु क्षीण वेदक होता है।
- ३. राग-द्वार-
- प्र. १. भंते ! पुलाक क्या सराग होता है या वीतराग होता है?
- उ. गीतम ! वह सराग होता है, वीतराग नहीं होता है। २-३ इसी प्रकार कपायकुशील पर्यन्त जानना चाहिए।
- प्र. भंते ! निर्ग्रन्य क्या सराग होता है या वीतराग होता है?
- उ. गीतम ! सराग नहीं होता है, वीतराग होता है।
- प्र. यदि वीतराग होता है तो क्या उपशान्त कपाय वीतराग होता है या क्षीणकपाय वीतराग होता है ?

- उ. गोयमा ! उवसंतकसाय-वीयरागे वा होज्जा, खीणकसाय-वीयरागे वा होज्जा।
- प. ५. सिणाए णं भंते ! किं सरागे होज्जा, वीयरागे होज्जा?
- उ. गोयमा !जहा णियंठे तहा सिणाए वि। णवरं—नो उवसंतकसाय-वीयरागे होज्जा, खीणकसाय-वीयरागे होज्जा।
- ४. कप्प-दारं-
- प. १. पुलाए णं भंते ! किं ठियकपे होन्जा, अठियकपे होन्जा?
- उ. गोयमा ! ठियकप्पे वा होज्जा, अठियकप्पे वा होज्जा,

#### (२-५) एवं जाव सिणाए।

- प. १.पुलाए णं भंते !िकं जिणकप्पे होज्जा, थेरकप्पे होज्जा, कप्पातीते होज्जा?
- उ. गोयमा ! नो जिणकप्पे होज्जा, नो कप्पातीते होज्जा, थेरकप्पे होज्जा।
- प. २. बउसे णं भंते ! िकं जिणकप्पे होज्जा, थेरकप्पे होज्जा, कप्पातीते होज्जा?
- गोयमा ! जिणकपे वा होज्जा, थेरकपे वा होज्जा, नो कपातीते होज्जा।
   (३ क) एवं पडिसेवणाकुसीले वि।
- प. (३ख) कसायकुसीले णं भंते ! किं जिणकप्पे होज्जा, थरकप्पे होज्जा, कप्पातीते होज्जा?
- जायमा ! जिणकप्पे वा होज्जा, थेरकप्पे वा होज्जा, कप्पातीते वा होज्जा,
- प. ४. नियंठे णं भंते ! किं जिणकप्ये होज्जा, थेरकप्ये होज्जा, कप्पातीते होज्जा?
- जोयमा ! नो जिणकप्पे होज्जा, नो थेरकप्पे होज्जा,
   फपातीते होज्जा,
   एवं सिणाए वि।
- ५. चरित्त-दारं-
- प. पुलाए णं भंते ! किं-१. सामाइयसंजमे होज्जा,
  २. छेदोवट्ठाविणयसंजमे होज्जा,
  ३. परिहारिवसुद्धियसंजमे होज्जा, ४. सुहुमसंपरायसंजमे होज्जा, ५. अहक्खायसंजमे होज्जा?
- उ. गोयमा ! १. सामाइयसंजमे वा होज्जा, २. छेदोवट्ठावणियसंजमे वा होज्जा, ३. नो परिहारविसुद्धियसंजमे होज्जा, ४. नो सुहुमसंपरायसंजमे होज्जा, ५. नो अहक्खायसंजमे होज्जा। बउसे, पडिसेवणा-कुसीले वि एवं चेव।
- प. कसाय-कुसीले णं भंते ! किं सामाइयसंजमे होज्जा जाव अहक्खायसंजमे होज्जा ?
- उ. गोयमा ! सामाइयसंजमे वा होज्जा जाव सुहुमसंपराय संजमे वा होज्जा, नो अहक्खायसंजमे होज्जा।

- उ. गौतम ! उपशान्त कषाय वीतराग भी होता है, क्षीण कषाय वीतराग भी होता है।
- प्र. ५. भंते ! स्नातक क्या सराग होता है या वीतराग होता है?
- उ. गौतम ! निर्ग्रन्थ के समान ही स्नातक का कथन करना चाहिए। विशेष—स्नातक उपशान्तकषाय वीतराग नहीं होता है, किन्तु क्षीणकषाय-वीतराग होता है।
- ४. कल्प-द्वार-
- प्र. १. भंते ! पुलाक क्या स्थितकल्पी होता है या अस्थितकल्पी होता है ?
- गौतम ! स्थितकल्पी भी होता है और अस्थितकल्पी भी होता है।
   इसी प्रकार स्नातक पर्यन्त जानना चाहिए।
- प्र. १. भंते ! पुलाक क्या जिनकल्पी होता है, स्थिवरकल्पी होता है या कल्पातीत होता है ?
- उ. गौतम ! जिनकल्पी नहीं होता है, कल्पातीत भी नहीं होता है किन्तु स्थविरकल्पी होता है।
- प्र. २. भंते ! वकुश क्या जिनकल्पी होता है, स्थिवरकल्पी होता है या कल्पातीत होता है ?
- गौतम ! जिनकल्पी भी होता है, स्थिवरकल्पी भी होता है किन्तु कल्पातीत नहीं होता है।
   (३क) प्रतिसेवनाकुशील का कथन भी इसी प्रकार जानना चाहिए।
- प्र. (३ख) भंते ! कषायकुशील क्या जिनकल्पी होता है, स्थिवरकल्पी होता है या कल्पातीत होता है?
- उ. गौतम ! जिनकल्पी भी होता है, स्थविरकल्पी भी होता है और कल्पातीत भी होता है।
- प्र. ४. भंते ! निर्ग्रन्थ क्या जिनकल्पी होता है, स्थिवरकल्पी होता है या कल्पातीत होता है ?
- उ. गौतम ! न जिनकल्पी होता है, न स्थिवरकल्पी होता है, किन्तु कल्पातीत होता है।
  - ५. स्नातक का कथन भी इसी प्रकार करना चाहिए।
- ५. चारित्र-द्वार-
- प्र. भंते ! पुलाक क्या-9. सामायिक संयमवाला होता है, २. छेदोपस्थापनीय संयमवाला होता है, ३. पिरहार-विशुद्धक संयमवाला होता है, ४. सूक्ष्म-सम्पराय संयमवाला होता है, ५. यथाख्यात संयमवाला होता है?
- गौतम ! १. सामायिक संयमवाला होता है,
   २. छेदोपस्थापनीय संयमवाला होता है,
   ३. परिहार विशुद्धक संयमवाला नहीं होता है,
   ४. सूक्ष्म-सम्पराय संयमवाला नहीं होता है,
  - ४. सूक्ष्म-सम्पराय सयमवाला नहीं होता है, ५. यथाख्यात संयमवाला नहीं होता है।
  - वकुश और प्रतिसेवनाकुशील का कथन भी इसी प्रकार है।
- प्र. भंते ! कषायकुशील क्या सामायिक संयम वाला है यावत् यथाख्यात संयमवाला है?
- उ. गौतम ! सामायिक संयमवाला भी होता है यावत् सूक्ष्म सम्पराय संयमवाला भी होता है। यथाख्यात संयमवाला नहीं होता है।

- प. नियंठे णं भंते ! किं सामाइयसंजमे होज्जा जाव अहक्खायसंजमे होज्जा ?
- उ. गोयमा ! नो सामाइयसंजमे होज्जा जाव नो सुहुम संपरायसंजमे होज्जा, अहक्खायसंजमे होज्जा।

एवं सिणाए वि।

- ६. पडिसेवणा-दारं-
- प. पुलाए णं भंते ! किं पिडसेवए होज्जा, अपिडसेवए होज्जा?
- उ. गोयमा ! पडिसेवए होज्जा, नो अपडिसेवए होज्जा।
- प. जइ पिडसेवए होज्जा, िकं मूलगुणपिडसेवए होज्जा, उत्तरगुणपिडसेवए होज्जा?
- उ. गोयमा ! मूलगुणपिडसेवए वा होज्जा, उत्तरगुणपिडसेवए वा होज्जा। मूलगुण-पिडसेवमाणे—पंचण्हं आसवाणं अण्णयरं पिडसेवेज्जा, उत्तरगुण-पिडसेवमाणे-दसिवहस्स पच्चक्खाणस्स अण्णयरं पिडसेवेज्जा।
- प. बउसे णं भंते ! किं पडिसेवए होज्जा, अपडिसेवए होज्जा?
- उ. गोयमा ! पडिसेवए होज्जा, नो अपडिसेवए होज्जा।
- प. जइ पडिसेवए होज्जा, किं मूलगुण-पडिसेवए होज्जा, उत्तरगुण-पडिसेवए होज्जा?
- उ. गोयमा ! नो मूलगुण-पडिसेवए होज्जा, उत्तरगुण-पडिसेवए होज्जा, उत्तरगुण-पडिसेवमाणे-दसविहस्स पच्चक्खाणस्स अण्णयरं पडिसेवेज्जा। पडिसेवणाकुसीले जहा पुलाए।
- प. कसायकुसीले णं भंते ! पिडसेवए होज्जा, अपिडसेवए होज्जा ?
- गोयमा ! नो पिडसेवए होज्जा, अपिडसेवए होज्जा,
   एवं नियंठे वि!
   सिणाए वि एवं चेव।
- ७. णाण-दारं-
- प. पुलाए णं भंते ! कइसु णाणेसु होज्जा ?
- उ. गोयमा ! दोसु वा, तिसु वा होज्जा, दोसु होज्जमाणे-दोसु १. आभिणिबोहियणाण, २.सुयणाणेसु होज्जा, तिसु होज्जमाणे तिसु १. आभिणिबोहियणाण, २.सुयणाण, ३.ओहिणाणेसु होज्जा। बउसे पडिसेवणाकुसीले वि एवं चेव।
- प. कसायकुसीले णं भंते !कइसु णाणेसु होज्जा?
- 3. गोयमा ! दोसु वा, तिसु वा, चउसु वा होज्जा,

- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्य क्या सामायिक संयमवाला होता है यावत् यथाख्यात संयमवाला होता है ?
- उ. गीतम ! सामायिक संयमवाला भी नहीं होता है यावत् सूक्ष सम्पराय संयमवाला भी नहीं होता है। यथाख्यात संयमवाला होता है।

स्नातक का कथन की इसी प्रकार है।

- ६. प्रतिसेवना द्वार-
- प्र. भन्ते ! पुराक क्या प्रतिसेवक होता है या अप्रतिसेवक होता है?
- उ. गीतम ! प्रतिरोचक होता है, अप्रतिरोचक नहीं होता है।
- प्र. यदि प्रतिसेवक होता है तो क्या मूलगुण प्रतिसेवक होता है या उत्तरगुण प्रतिसेवक होता है ?
- उ. गौतम ! मृलगुण प्रतिसेवक भी होता है और उत्तरगुण प्रतिसेवक भी होता है। मूलगुण में प्रतिसेवना (दोप-सेवन) करता हुआ पांच आम्रवों में से किसी एक आम्रव का सेवन करता है। उत्तरगुणों में प्रतिसेवना (दोप सेवन) करता हुआ दस प्रकार के प्रत्याख्यानों में से किसी एक प्रत्याख्यान में दोप लगाता है।
- प्र. भन्ते ! वकुश क्या प्रतिसेवक होता है या अप्रतिसेवक होता है?
- उ. गौतम ! प्रतिसेवक होता है, अप्रतिसेवक नहीं होता है।
- प्र. यदि प्रतिसेवक होता है तो क्या मूलगुण प्रतिसेवक होता है या उत्तरगुण प्रतिसेवक होता है ?
- उ. गौतम ! मूलगुण प्रतिसेवक नहीं होता है, उत्तरगुण प्रतिसेवक होता है। उत्तरगुणों में प्रतिसेवना (दोषों का सेवन) करता हुआ दस प्रत्याख्यानों में से किसी एक प्रत्याख्यान में दोष लगाता है। प्रतिसेवनाकुशील का कथन पुलाक के समान जानना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! कषायकुशील क्या प्रतिसेवक होता है या अप्रतिसेवक होता है ?
- गौतम ! प्रतिसेवक नहीं होता है, अप्रतिसेवक होता है।
   इसी प्रकार निर्प्रन्थ का कथन जानना चाहिए।
   स्नातक का कथन भी इसी प्रकार है।
- ७. ज्ञान-द्वार-
- प्र. भन्ते ! पुलाक को कितने ज्ञान होते हैं?
- उ. गौतम ! दो या तीन ज्ञान होते हैं। दो हो तो-१. आभिनिबोधिक-ज्ञान और २. श्रुत-ज्ञान होता है। तीन हो तो-१. आभिनिबोधिक-ज्ञान, २. श्रुत-ज्ञान और ३. अविध ज्ञान होता है। वकुश और प्रतिसेवनाकुशील का कथन भी इसी प्रकार है।
- प्र. भन्ते ! कषायकुशील के कितने ज्ञान होते हैं?
- उ. गीतम ! दो, तीन या चार होते हैं।

दोसु होज्जमाणे—दोसु १. आभिणिवोहियणाणेसु २. सुयणाणेसु होज्जा, तिसु होज्जमाणे—तिसु १. आभिणिवोहियणाण २. सुयणाण ३. ओहिणाणेसु होज्जा, अहवा—तिसु १. आभिणिवोहियणाण २. सुयणाण ३. मणपज्जवणाणेसु होज्जा, चउसु होज्जमाणे-चउसु १. आभिणिवोहियणाण २. सुयणाण ३. ओहिणाण ४. मणपज्जवणाणेसु होज्जा,

- प. सिणाए णं भंते ! कइसु णाणेसु होज्जा ?
- उ. गोयमा ! एगम्मि केवलणाणे होज्जा,

एवं नियंठे वि।

- प. पुलाए णं भंते ! केवइयं सुयं अहिज्जेज्जा ?
- उ. गोयमा ! जहन्नेणं नवमस्स पुट्यस्स तइयं आयारवत्थुं;

उक्कोसेणं नवपुट्वाइंअहिज्जेज्जा,

- प. वउसे णं भंते ! केवइयं सुयं अहिज्जेज्जा ?
- गोयमा ! जहन्नेणं अट्ठपवयणमायाओ,
   उक्कोसेणं दसपुव्वाइं अहिज्जेज्जा।
   एवं पडिसेवणाकुसीले वि।
- प. कसायकुसीले णं भंते ! केवइयं सुयं अहिज्जेज्जा ?
- गोयमा ! जहन्नेणं अट्ठपवयणमायाओ,
   उक्कोसेणं चोद्दसपुव्वाइं अहिज्जेज्जा।
   एवं नियंठे वि।
- प. सिणाए णं भंते ! केवइयं सुयं अहिज्जेज्जा ?
- उ. गोयमा ! सुयवइरित्ते होज्जा।
- ८. तित्थ-दारं-
- प. पुलाए णं भंते ! किं तित्थे होज्जा, अतित्थे होज्जा?
- उ. गोयमा ! तित्थे होज्जा, नो अतित्थे होज्जा, बउसे पिडसेवणाकुसीले वि एवं चेव।
- प. कसायकुसीले णं भन्ते ! किं तित्थे होज्जा, अतित्थे होज्जा?
- उ. गोयमा ! तित्थे वा होज्जा, अतित्थे वा होज्जा,
- प. जइ अतित्थे होज्जा, किं तित्थयरे होज्जा, पत्तेयबुद्धे होज्जा?
- उ. गोयमा ! तित्थयरे वा होज्जा, पत्तेयबुद्धे वा होज्जा, नियंठे सिणाए वि एवं चेव।
- ९. लिंग-दारं-
- प. पुलाए णं भंते ! किं सिलंगे होज्जा, अञ्चिलंगे होज्जा, गिहिलंगे होज्जा?
- गोयमा ! दव्विलंगं पडुच्च सिलंगे वा होज्जा, अन्निलंगे वा होज्जा, गिहिलंगे वा होज्जा, भाविलंगं पडुच्च नियमं सिलंगे होज्जा, एवं जाव सिणाए।

दो हों तो-१. आभिनिवोधिक-ज्ञान और
२. श्रुत-ज्ञान होता है।
तीन हों तो-१. आभिनिवोधिक-ज्ञान, २. श्रुत-ज्ञान और
३. अवधि-ज्ञान होता है।
अथवा १. आभिनिवोधिक-ज्ञान, २. श्रुत-ज्ञान और
३. मनःपर्यव-ज्ञान होता है।
चार हों तो-१. आभिनिवोधिक-ज्ञान, २. श्रुत-ज्ञान,
३. अवधि-ज्ञान, और ४. मनःपर्यव-ज्ञान होता है।
निर्ग्रन्थ का कथन भी इसी प्रकार है।

- प्र. भन्ते ! स्नातक को कितने ज्ञान होते हैं ?
- उ. गीतम ! एक केवल-ज्ञान होता है।
- प्र. भन्ते ! पुलाक के कितने श्रुत का अध्ययन होता है ?
- गौतम ! जघन्य-नवम पूर्व की तीसरी आचार वस्तु पर्यन्त का अध्ययन होता है,
   उत्कृष्ट-नौ पूर्व का अध्ययन होता है।
- प्र. भंते ! वकुश कितने श्रुत का अध्ययन करता है ?
- गौतम ! जघन्य—आठ प्रवचन माता का अध्ययन करता है,
   उल्कृष्ट—दस पूर्व का अध्ययन करता है।
   प्रतिसेवनाकुशील का कथन भी इसी प्रकार है।
- प्र. भन्ते ! कपाय कुशील कितने श्रुत का अध्ययन करता है ?
- गौतम ! जघन्य—आठ प्रवचन माता का अध्ययन करता है,
   उत्कृष्ट—चौदह पूर्व का अध्ययन करता है।
   निर्ग्रन्थ का कथन भी इसी प्रकार है।
- प्र. भन्ते ! स्नातक कितने श्रुत का अध्ययन करता है?
- गौतम ! श्रुत व्यतिरिक्त होता है अर्थात् उसके श्रुत ज्ञान नहीं होता है।
- ८. तीर्थ-द्वार-
- प्र. भन्ते ! पुलाक क्या तीर्थ में होता है या अतीर्थ में होता है ?
- उ. गीतम ! तीर्थ में होता है, अतीर्थ में नहीं होता है। बकुश और प्रतिसेवनाकुशील का कथन भी इसी प्रकार है।
- प्र. भन्ते ! कषाय कुशील क्या तीर्थ में होता है या अतीर्थ में होता है ?
- उ. गीतम ! तीर्थ में भी होता है और अतीर्थ में भी होता है।
- प्र. यदि अतीर्थ में होता है तो क्या तीर्थंकर होता है या प्रत्येकवुद्ध होता है?
- उ. गौतम ! तीर्थंकर भी होता है और प्रत्येकंबुद्ध भी होता है। निर्ग्रन्थ और स्नातक का कथन भी इसी प्रकार है।
- ९. लिंग-द्वार-
- प्र. भन्ते ! पुलाक क्या स्व-लिंग में होता है, अन्य-लिंग में होता है या गृहस्थ-लिंग में होता है ?
- उ. गौतम ! द्रव्य-लिंग की अपेक्षा स्व-लिंग में भी होता है, अन्य-लिंग में भी होता है और गृही लिंग में भी होता है। भाव लिंग की अपेक्षा निश्चित रूप से स्वलिंग में ही होता है। इसी प्रकार स्नातक पर्यन्त जानना चाहिए।

#### 90. सरीर-दारं-

- प. पुलाए णं भंते ! कइसु सरीरेसु होज्जा?
- उ. गोयमा !तिसु ओरालिय-तेया-कम्मएसु होज्जा,
- प. बउसे णं भंते ! कइसु सरीरेसु होज्जा ?
- उ. गोयमा ! तिसु वा, चउसु वा होज्जा, तिसु होज्जमाणे—तिसु ओरालिय-तेया-कम्मएसु होज्जा, चउसु होज्जमाणे-चउसु ओरालिय-वेउव्विय-तेया-कम्मएसु होज्जा। एवं पडिसेवणाकुसीले वि।

#### प. कसायकुसीले णं भंते ! कइ्सु सरीरेसु होज्जा?

उ. गोयमा ! तिसु वा, चउसु वा, पंचसु वा होज्जा, तिसु होज्जमाणे-तिसु ओरालिय-तेया-कम्मएसु होज्जा, चउसु होज्जमाणे-चउसु ओरालिय-वेउव्विय-तेया-कम्मएसु होज्जा। पंचसु होज्जमाणे-पंचसु ओरालिय-वेउव्विय - आहारग -

नियंठे, सिणाए य जहा पुलाओ।

तेया - कम्मएसु होज्जा,

#### ११. खेत्त-दारं-

- प. पुलाए णं भंते ! कम्मभूमिए होज्जा, अकम्मभूमिए होज्जा?
- उ. गोयमा ! जम्मणं-संतिभावं पडुच्च कम्मभूमिए होज्जा, नो अकम्मभूमिए होज्जा।
- प. बउसे णं भंते ! किं कम्मभूमिए होज्जा, अकम्मभूमिए होज्जा?
- गोयमा ! जम्मणं-संतिभावं पडुच्च-कम्मभूमिए होज्जा, नो अकम्मभूमिए होज्जा, साहरणं पडुच्च-कम्मभूमिए वा होज्जा, अकम्मभूमिए वा होज्जा,

#### एवं जाव सिणाए।

#### १२. काल-दारं-

- प. पुलाए णं भंते ! किं ओसप्पिणिकाले होज्जा, उस्सिपिणि काले होज्जा, नो ओसप्पिणी नो उस्सिप्पिणिकाले होज्जा ?
- उ. गोयमा ! ओसप्पिणिकाले वा होज्जा, उस्सिप्पिणि काले वा होज्जा, नो ओसप्पिणि नो उस्सिप्पिणिकाले वा होज्जा,
- प. जइ ओसप्पिणिकाले होज्जा, किं-
  - १. सुसम-सुसमा काले होज्जा,
  - २. सुसमा काले होज्जा,
  - ३. सुसम-दुस्समा काले होज्जा,
  - ४. दुस्सम-सुसमा काले होज्जा,

#### १०. शरीर-द्वार--

- प्र. भन्ते ! पुलाक के कितने गरीर होते हैं ?
- उ. गीतम ! ओदारिक, तैजसू और कार्मण ये तीन शरीर होते हैं।
- प्र. भन्ते ! वकुश के कितने शरीर होते हैं ?
- उ. गीतम ! वकुश के तीन या चार शरीर होते हैं। तीन हों तो-9. औदारिक, २. तंजस्, ३. कार्मण होते हैं। चार हों तो-9. औदारिक, २. वैक्रिय, ३. तंजस् और ४. कार्मण होते हैं।

#### प्रतिसेवनाकुशील का कथन भी इसी प्रकार है।

- प्र. भन्ते ! कपायकुशील के कितने शरीर होते हैं?
- उ. गीतम ! तीन, चार या पांच शरीर होते हैं। तीन हों तो-9. औदारिक, २. तैजस् और ३. कार्मण चार हों तो-9. औदारिक, २. वैक्रिय, ३. तैजस् और ४. कार्मण। पांच हों तो-9. औदारिक, २. वैक्रिय, ३. आहारक, ४. तैजस् और ५. कार्मण।

#### निर्ग्रन्थ और स्नातक का कथन पुलाक के समान है।

#### ११. क्षेत्र-द्वार-

- प्र. भन्ते ! पुलाक क्या कर्मभूमि में होता है या अकर्मभूमि में होता है ?
- उ. गौतम ! जन्म और सद्भाव की अपेक्षा कर्मभूमि में ही होता है, अकर्मभूमि में नहीं होता है।
- प्र. भन्ते ! वकुश क्या कर्मभूमि में होता है या अकर्मभूमि में होता है?
- उ. गीतम ! जन्म और सद्भाव की अपेक्षा—कर्मभूमि में होता है, अकर्मभूमि में नहीं होता है। साहरण की अपेक्षा—कर्मभूमि में भी होता है और अकर्मभूमि में भी होता है।

### इसी प्रकार स्नातक पर्यन्त जानना चाहिए।

#### १२. काल-द्वार-

- प्र. भन्ते ! पुलाक क्या अवसर्पिणी काल में होता है, उत्सर्पिणी काल में होता है या नो अवसर्पिणी नो उत्सर्पिणी काल में होता है ?
- उ. गौतम ! अवसर्पिणी काल में भी होता है, उत्सर्पिणी काल में भी होता है और नो अवसर्पिणी नो उत्सर्पिणी काल में भी होता है।
- प्र. यदि अवसर्पिणी काल में होता है तो क्या-
  - 9. सुसम-सुसमा काल में होता है,
  - २. सुसमा काल में होता है,
  - ३. सुसम-दुसमाकाल में होता है,
  - ४. दुसम-सुसमा काल में होता है,

- ५. दुस्समा-काले होज्जा,
- ६. दुस्सम-दुस्समा काले होज्जा ?
- उ. गोयमा ! जम्मणं पडुच्च-
  - १. नो सुसम-सुसमा काले होज्जा,
  - २. नो सुसमा काले होज्जा,
  - ३. सुसम-दुस्समा काले वा होज्जा,
  - ४. दुस्सम-सुसमाकाले वा होज्जा,
  - ५. नो दुस्समा काले होज्जा,
  - ६. नो दुस्सम-दुस्समा काले होज्जा, संतिभावं पडुच्य-
  - १. नो सुसम-सुसमा काले होज्जा,
  - २. नो सुसमा काले होज्जा,
  - ३. सुसम-दुस्समा काले होज्जा,
  - ४. दुस्सम-सुसमा काले वा होज्जा,
  - ५. दुस्समा काले वा होज्जा,
  - ६. नो दुस्सम-दुस्समा काले होज्जा,
- प. जइ उस्सिप्पिण काले होज्जा, किं-
  - १. दुस्सम-दुस्समा काले होज्जा।
  - २. दुस्समा काले होज्जा,
  - ३. दुस्सम-सुसमा काले होज्जा,
  - ४. सुसम-दुस्समा काले होज्जा,
  - ५. सुसमा काले होज्जा,
  - ६. सुसम-सुसमा काले होज्जा ?
- उ. गोयमा ! जम्मणं पडुच्च-
  - १. नो दुस्सम-दुस्समा काले होज्जा,
  - २. नो दुस्समा काले वा होज्जा,
  - ३. दुस्सम-सुसमा काले वा होज्जा,
  - ४. सुसम-दुस्समा काले होज्जा,
  - ५. नो सुसमा काले होज्जा,
  - ६. नो सुसम-सुसमा काले होज्जा, संतिभावं पडुच्च-
  - १. नो दुस्सम-दुस्समा काले होज्जा,
  - २. नो दुस्समा काले होज्जा,
  - ३. दुस्सम सुसमा काले वा होज्जा,
  - ४. सुसम-दुस्समा काले वा होज्जा
  - ५. नो सुसमा काले होज्जा,
  - ६. नो सुसम-सुसमा काले होज्जा,
- प. जइ नो ओसप्पिणि नो उस्सप्पिणि काले होज्जा, किं-
  - १. सुसम-सुसमा पलिभागे होज्जा,
  - २ : सुसमा पिलभागे होज्जा,

- ५. दुसमा काल में होता है,
- ६. दुसम-दुसमा काल में होता है?
- उ. गौतम ! जन्म की अपेक्षा-
  - 9. सुसम-सुसमा काल में नहीं होता है,
  - २. सुसमा काल में नहीं होता है,
  - ३. सुसम-दुसमा काल में होता है,
  - ४. दुसम-सुसमा काल में होता है,
  - ५. दुसमा काल में नहीं होता है,
  - ६. दुसम-दुसमा काल में नहीं होता है। सद्भाव की अपेक्षा—
  - 9. सुसम-सुसमा काल में नहीं होता है,
  - २. सुसमा काल में नहीं होता है,
  - ३. सुसम-दुसमा काल में होता है,
  - ४. दुसम-सुसमा काल में होता है,
  - ५. दुसमा काल में होता है,
  - ६. दुसम्-दुसमा काल में नहीं होता है।
- प्र. यदि उत्सर्पिणी काल में होता है तो क्या-
  - १. दुसम-दुसमा काल में होता है,
  - २. दुसमा काल में होता है,
  - ३. दुसम-सुसमा काल में होता है,
  - ४. सुसम-दुसमा काल में होता है,
  - ५. सुसमा काल में होता है,
  - ६. सुसम-सुसमा काल में होता है?
- उ. गौतम ! जन्म की अपेक्षा-
  - १. दुसम-दुसमा काल में नहीं होता है,
  - २. दुसमा काल में नहीं होता है,
  - ३. दुसम-सुसमा काल में होता है,
  - ४. सुसम-दुसमा काल में होता है,
  - ५. सुसमा काल में नहीं होता है,
  - ६. सुसम-सुसमा काल में नहीं होता है।सद्भाव की अपेक्षा--
  - १. दुसम-दुसमा काल में नहीं होता है,
  - २. दुसमा काल में नहीं होता है,
  - ३. दुसम-सुसमा काल में होता है,
  - ४. सुसम-दुसमा काल में होता है,
  - ५. सुसम काल में नहीं होता है,
  - ६. सुसम-सुसमा काल में नहीं होता है।
- प्र. यदि नो अवसर्पिणी नो उत्सर्पिणी काल में हो तो क्या—
  - 9. अपरिवर्तनशील सुसम-सुसमा काल में होता है,
  - २. अपरिवर्तनशील सुसमा काल में होता है,

- ३. सुसम-दुस्समा पलिभागे होज्जा,
- ४. दुस्सम-सुसमा पलिभागे होज्जा?
- उ. गोयमा ! जम्मणं-संतिभावं पडुच्च-
  - १. नो सुसम-सुसमा पिलभागे होज्जा,
  - २. नो सुसमा पिलभागे होज्जा,
  - ३. नो सुसम-दुस्समा पलिभागे होज्जा,
  - ४. दुस्सम-सुसमा पलिभागे होज्जा,
- प. वउसे णं भंते ! किं ओसिपिणि काले होज्जा, उरसिपिणि काले होज्जा, नो ओसिपिणि नो उरसिपिणि काले होज्जा ?
- उ. गोयमा ! ओसप्पिणि काले वा होज्जा, उस्सिपिणि काले वा होज्जा, नो ओसप्पिणि नो उस्सिपिणि काले वा होज्जा,
- प. जइ ओसप्पिणि काले होज्जा, किं–सुसमसुसमा काले होज्जा जाव दुस्समदुस्समाकाले होज्जा ?
- उ. गोयमा ! जम्मणं-संतिभावं पडुच्च-
  - १. नो सुसमसुसमाकाले होज्जा,
  - २. नो सुसमाकाले होज्जा,
  - ३. सुसमदुस्समाकाले वा होज्जा,
  - ४. दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा,
  - ५. दुस्समाकाले वा होज्जा,
  - ६. नो दुस्समदुस्समाकाले वा होज्जा, साहरणं पडुच्च-अन्नयरे समाकाले होज्जा,
- प. जइ उस्सिप्पिणिकाले होज्जा, किं—दुस्समदुस्समाकाले होज्जा जाव सुसमसुसमाकाले होज्जा?
- उ. गोयमा ! जम्मणं पडुच्च-
  - १. नो दुस्समदुस्समाकाले होज्जा,
  - २. दुस्समाकाले वा होज्जा,
  - ३. दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा,
  - ४. सुसमदुस्समाकाले वा होज्जा,
  - ५. नो सुसमाकाले होज्जा,
  - ६. नो सुसमसुसमाकाले होज्जा, संतिभावं पडुच्च-
  - १. नो दुस्सम-दुस्समा काले होज्जा,
  - २. नो दुस्समा काले होज्जा,
  - ३. दुस्सम-सुसमा काले वा होज्जा,
  - ४. सुसम-दुस्समा काले वा होज्जा,
  - ५. नो सुसमा काले होज्जा,
  - ६. नो सुसम-सुसमा काले होज्जा, साहरणं पडुच्च—अन्नयरे समाकाले होज्जा,
- प. जइ नो ओसप्पिणि नो उस्सिप्पिणि काले होज्जा, किं
  - १. सुसम-सुसमा पलिभागे होज्जा,

- ३. अपरिवर्तनभील सुसम-दुसमा काल में होता है,
- ४. अपरिवर्तनशील दुसम-सुसमा काल में होता है?
- उ. गीतम ! जन्म और सद्भाव की अपेक्षा से-
  - 9. अपरिवर्तनशील सुराम-सुरामा काल में नहीं होता है,
  - २. अपरिवर्तनशील सुसमा काल में नहीं होता है,
  - ३. अपरिवर्तनशील सुसम-दुसमा काल में नहीं होता है,
  - ४. अपरिवर्तनशील दुसम-सुसमा काल में होता है।
- प्र. भन्ते ! वकुश क्या अवसर्पिणी काल में होता है, उत्सर्पिणी काल में होता है, नो अवसर्पिणी नो उत्सर्पिणी काल में होता है?
- उ. गौतम ! अवसर्पिणी काल में भी होता है, उत्सर्पिणी काल में भी होता है और नो अवसर्पिणी नो उत्सर्पिणी काल में भी होता है।
- प्र. यदि अवसर्पिणी काल में होता है तो क्या सुसम-सुसमा काल में होता है यावत् दुसम-दुसमा काल में होता है?
- उ. गौतम ! जन्म और सद्भाव की अपेक्षा से-
  - 9. सुसम-सुसमा काल में नहीं होता है,
  - २. सुसमा काल में नहीं होता है,
  - ३. सुसम-दुसमा काल में होता है,
  - ४. दुसमसुसमा काल में होता है,
  - ५. दुसमा काल में होता है.
  - ६. दुसम-दुसमा काल में नहीं होता है। साहरण की अपेक्षा से किसी भी काल में हो सकता है।
- प्र. यदि उत्सर्पिणी काल में हो तो क्या— दुसम-दुसमा काल में होता है यावत् सुसम-सुसमा काल में होता है?
- उ. गौतम ! जन्म की अपेक्षा से-
  - 9. दुसम-दुसमा काल में नहीं होता है,
  - २. दुसमा काल में होता है,
  - ३. दुसम-सुसमा काल में होता है,
  - ४. सुसम-दुसमा काल में होता है,
  - ५. सुसमा काल में नहीं होता है,
  - ६. सुसम-सुसमा काल में भी नहीं होता है। सद्भाव की अपेक्षा से—
  - दुसम-दुसमा काल में नहीं होता है,
  - २. दुसमा काल में नहीं होता है,
  - ३. दुसम-सुसमा काल में होता है,
  - ४. सुसम-दुसमा काल में होता है,
  - ५. सुसमा काल में नहीं होता है,
  - ६. सुसम-सुसमा काल में भी नहीं होता है। साहरण की अपेक्षा से–िकसी भी काल में हो सकता है।
- प्र. यदि नो अवसर्पिणी नो उत्सर्पिणी काल में होता है तो क्या-
  - अपरिवर्तनशील सुसम-सुसमा काल में होता है,

- २. सुसमा पलिभागे होज्जा,
- ३. सुसम-दुस्समा पलिभागे होज्जा,
- ४. दुस्सम-सुसमा पलिभागे होज्जा,
- उ. गोयमा ! जम्मणं-संतिभावं पडुच्च
  - १. नो सुसम-सुसमा पलिभागे होज्जा,
  - २. नो सुसमा पिलभागे होज्जा,
  - ३. नो सुसम-दुस्समा पिलभागे होज्जा,
  - ४. दुस्सम-सुसमा पिलभागे हीज्जा, साहरणं पडुच्च-अन्नयरे पिलभागे होज्जा,

### पंडिसेवणाकुसीले कसायकुसीले वि एवं चेव।

नियंठो, सिणायो य जहां पुलाए,

णवरं-एएसि इमं अब्भिहयं भाणियव्वं-साहरणं पडुच्च अण्णयरे समाकाले होज्जा।

- १३. गइ-दारं-
  - प. पुलाए णं भंते !कालगए समाणे कं गईं गच्छई ?
  - उ. गोयमा ! देवगई गच्छइ,
  - प. देवंगइं गच्छमाणे किं भवणवासीसु उववज्जेज्जा, वाणमंतरेसु उववज्जेज्जा, जोइंसिएसु उववज्जेज्जा, वेमाणिएसु उववज्जेज्जा?
  - उ. गोयमा ! नो भवणवासीसु, नो वाणमंतरेसु, नो जोइसेसु, वेमाणिएसु उववज्जेज्जा। वेमाणिएसु उववज्जमाणे— जहण्णेणं सोहम्मे कप्पे, उक्कोसेणं सहस्सारे कप्पे उववज्जेज्जा। बउसे, पडिसेवणाकुसीले वि एवं चेव, णवरं—उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे उववज्जेज्जा, कसायकुसीले वि एवं चेव, णवरं—उक्कोसेणं अणुत्तर-विमाणेसु उववज्जेज्जा। णियंठे वि एवं चेव, णवरं—अजहण्णमणुक्कोसेणं अणुत्तर-विमाणेसु उववज्जेज्जा।
  - प. सिणाए णं भंते ! कालगए समाणे कं गईं गच्छइ?
  - उ. गोयमा ! सिद्धिगईं गच्छइ।
  - पुलाए णं भंते ! वेमाणिएसु उववज्जमाणे किं— इंदत्ताए उववज्जेज्जा, सामाणियत्ताए उववज्जेज्जा,

- २. अपरिवर्तनशील सुसमा काल में होता है,
- ३. अपरिवर्तनशील सुसम-दुसमा काल में होता है,
- ४. अपरिवर्तनशील दुसम-सुसमा काल में होता है?
- उ. गीतम ! जन्म और सद्भाव की अपेक्षा से-
  - 9. अपरिवर्तनशील सुसम-सुसमा काल में नहीं होता है,
  - २. अपरिवर्तनशील सुसमा काल में नहीं होता है,
  - ३. अपरिवर्तनशील सुसमदुसमा काल में नहीं होता है,
  - ४. अपरिवर्तनशील दुसम-सुसमा काल में होता है। साहरण की अपेक्षा से—अपरिवर्तनशील किसी भी काल में हो संकता है।

प्रतिसेवनाकुशील और कषायकुशील का कथन भी इसी प्रकार है।

निर्ग्रन्थ और स्नातक का कथन पुलाक के समान जानना चाहिए।

विशेष–इसमें साहरण की अपेक्षा से किसी भी काल में होता है, ऐसा अधिक कहना चाहिए।

- १३. गति-द्वार-
  - प्र. भन्ते ! पुलाक काल धर्म को प्राप्त होने पर किस गति को प्राप्त होता है ?
  - उ. गौतम<sup>ा</sup> देव गति को प्राप्त होता है।
  - प्र. देव गित में उत्पन्न होता हुआ क्या भवनपितयों में उत्पन्न होता है, वाणव्यन्तरों में उत्पन्न होता है, ज्योतिषियों में उत्पन्न होता है या वैमानिकों में उत्पन्न होता है?
  - उ. गीतम ! न भवनपितयों में उत्पन्न होता है ? न वाणव्यन्तरों में उत्पन्न होता है, न ज्यीतिषियों में उत्पन्न होता है, किन्तु वैमानिकों में उत्पन्न होता है। वैमानिकों में उत्पन्न होता हुआ— जघन्य—सीधर्म कल्प में उत्पन्न होता है, उत्कृष्ट-सहस्रार कल्प में उत्पन्न होता है। वकुश और प्रतिसेवना कुशील का कथन भी इसी प्रकार है, विशेष—वे उत्कृष्ट अच्युत कल्प में उत्पन्न होते हैं। कषायकुशील का कथन भी इसी प्रकार है, विशेष—वह उत्कृष्ट अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होता है। निर्यन्य का कथन भी इसी प्रकार है,

विशेष–वह अजघन्य अनुत्कृष्ट अर्थात् केवल पांच अनुत्तर विमानों में ही उत्पन्न होता है।

- प्र. भन्ते ! स्नातक काल धर्म प्राप्त होने पर किस गति को प्राप्त होता है ?
- उ. गौतम ! सिद्ध गति को प्राप्त होता है।
- प्र. भन्ते ! पुलाक वैमानिक देवताओं में उत्पन्न होता हुआ क्या— इन्द्र रूप में उत्पन्न होता है, सामानिक देव रूप में उत्पन्न होता है.

तायत्तीसगत्ताए उववज्जेज्जा, लोगपालगत्ताए उववज्जेज्जा, अहमिंदत्ताए उववज्जेज्जा?

उ. गोयमा !अविराहणं पडुच्च— इंदत्ताए उववज्जेज्जा जाव लोगपालगत्ताए उववज्जेज्जा,

नो अहमिंदत्ताए उववज्जेज्जा, विराहणं पडुच्च— अण्णयरेसु उववज्जेज्जा, वउसे पडिसेवणाकुसीले वि एवं चेव।

- प. कसायकुसीले णं भंते ! वेमाणिएसु उववञ्जमाणे किं— इंदत्ताए उववञ्जेञ्जा,
   जाव अहमिंदत्ताए उववञ्जेञ्जा ?
- जोयमा ! अविराहणं पडुच्च इंदत्ताए वा उववञ्जेञ्जा जाव अहिमंदत्ताए वा उववञ्जेञ्जा।
   विराहणं पडुच्च अण्णयरेसु उववञ्जेञ्जा,
- प. णियंठे णं भंते ! वेमाणिएसु उववज्जमाणे किं—इंदत्ताए उववज्जेज्जा जाव अहिमंदत्ताए उववज्जेज्जा ?
- उ. गोयमा ! अविराहणं पडुच्चनो इंदत्ताए उववज्जेज्जा जाव नो लोगपालगत्ताए उववज्जेज्जा, अहमिंदत्ताए उववज्जेज्जा, विराहणं पडुच्च-अण्णयरेसु उववज्जेज्जा।
- प. पुलायस्स णं भंते ! वेमाणिएसु उववञ्जमाणस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहन्नेणं पिलओवमपुहुत्तं, उक्कोसेणं अट्ठारससागरोवमाइं।
- प. वजसस्स णं भंते ! वेमाणिएसु जववज्जमाणस्स केवइयं कालं ठिई पण्णता ?
- गोयमा ! जहण्णेणं पिलओवमपुहुत्तं,उक्कोसेणं वावीसं सागरोवमाइं।एवं पिडसेवणाकुसीलस्स वि।
- प. कसायकुसीलस्स णं भंते ! वेमाणिएसु उववज्जमाणस्स केवइयं कालं ठिई पण्णता ?
- उ. गोयमा !जहण्णेणं पिलओवमपुहुत्तं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं।
- प. णियंठस्स णं भंते ! वेमाणिएसु उववञ्जमाणस्स केवइयं कालं ठिई पण्णता ?
- उ. गोयमा !अजहन्नमणुक्कोसेणं तेत्तीमं सागरोवमाइं।

त्रायित्रंशक देव रूप में उत्पन्न होता है, लोकपाल देव रूप में उत्पन्न होता है, या अहमिन्द्र रूप में उत्पन्न होता है?

उ. गौतम ! अविराधना की अपेक्षा से-

- इन्द्र रूप में उत्पन्न होता है यावत् लोकपाल देवरूप में उत्पन्न होता है। अहमिन्द्र रूप में उत्पन्न नहीं होता है। विराधना की अपेक्षा से— इन पदिवयों के सिवाय अन्य देव रूप में उत्पन्न होता है। बकुश और प्रतिसेवनाकुशील का कथन भी इसी प्रकार है।
- प्र. भन्ते ! कषाय कुशील वैमानिक देवों में उत्पन्न होता हुआ क्या इन्द्र रूप में उत्पन्न होता है यावत् अहमिन्द्र रूप में उत्पन्न होता है ?
- उ. गौतम ! अविराधना की अपेक्षा से— इन्द्र रूप में भी उत्पन्न होता है यावत् अहमिन्द्र रूप में भी उत्पन्न होता है। विराधना की अपेक्षा से— इन पदिवयों के सिवाय अन्य देव रूप में उत्पन्न होता है।
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्थ वैमानिक देवों में उत्पन्न होता हुआ क्या-इन्द्र रूप में उत्पन्न होता है यावत् अहमिन्द्र रूप में उत्पन्न होता है?
- उ. गौतम ! अविराधना की अपेक्षा से— इन्द्र रूप में उत्पन्न नहीं होता है यावत् लोकपाल रूप में भी उत्पन्न नहीं होता है किन्तु अहमिन्द्र रूप में उत्पन्न होता है। विराधना की अपेक्षा से— इन पदिवयों के सिवाय अन्य देव रूप में उत्पन्न होता है।
- प्र. भन्ते ! वैमानिक देवलोकों में उत्पन्न होते हुए पुलाक कितने काल की स्थिति प्राप्त करता है ?
- उ. गीतम ! जघन्य अनेक पत्योपम अर्थात् दो पत्योपम, उत्कृष्ट अठारह सागरोपम।
- प्र. भन्ते ! वकुश वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हुए कितने काल की स्थिति प्राप्त करता है ?
- गौतम ! जघन्य अनेक पत्योपम,
   उत्कृष्ट वावीस सागरोपम।
   प्रतिसेवनाकुशील का कथन भी इसी प्रकार है।
- प्र. भन्ते ! कपायकुशील वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हुए कितने काल की स्थिति प्राप्त करता है ?
- उ. गीतम ! जघन्य अनेक पल्योपम, उत्कृप्ट तेतीस सागरोपम।
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्थ वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हुए कितने काल की स्थित प्राप्त करता है?
- उ. गीतम ! अजघन्य अनुत्कृष्ट (केवल) तेतीस सागरीपम की स्थिति प्राप्त करता है।

#### संयत अध्ययन

- १४. संजम-दारं-
  - प. पुलागस्स णं भते ! केवइयां संजमठाणा पण्णता ?
  - उ. गोयमा ! असंखेज्जा संजमठाणा पण्णत्ता। एवं जाव कसायकुसीलस्स वि,
  - प. नियंठस्स णं भंते ! केवइया संजमठाणा पण्णता ?
  - गोयमा ! एगे अजहन्नमणुक्कोसए संजमठाणे पण्णत्ते।एवं सिणायस्स वि,अप्पबहृत्तं-
  - प. एएसि णं भंते ! पुलाग, बउस, पिडसेवणा-कुसीलस्स, कसायकुसील, णियंठ, सिणायाणं संजमठाणाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
  - उ. गोयमा ! सव्वत्थोवे णियंठस्तं सिणायस्त य एगे अजहन्तमणुक्कोसए संजमठाणे, पुलागस्स संजमठाणा असंखेज्जगुणा, बउसस्स संजमठाणा असंखेज्जगुणा, पडिसेवणाकुसीलस्स संजमठाणा असंखेज्जगुणा, कसायकुसीलस्स संजमठाणा असंखेज्जगुणा।
- १५. निकास-दारं-
  - प. पुलागस्स णं भंते ! केवइया चरित्तपञ्जवा पण्णातां ?
  - गोयमा !अणंता चिरत्तपञ्जवा पण्णता।
     एवं जाव सिणायस्स,
     अप्पंबहुत्तं—
  - प. पुलाए णं भंते ! पुलागस्स सट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अङ्महिए?
  - उ. गोयमा !सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अब्भहिएं। जड़ हीणे—
    - 9. अणंतभागहीणे वा, २. असंखेज्जइभागहीणे वा,
    - ३. संखेज्जइभागहीणे वा, ४. संखेज्जगुणहीणे वा,
    - ५. असंखेज्जगुणहीणे वा, ६. अणंतगुणहीणे वा। अह अब्भिहए-१. अणंतभागमब्भिहए वा, २. असंखेज्जभागमब्भिहए वा, ३. संखेज्जभागमब्भिहए वा, ४. संखेज्जगुणमब्भिहए वा, ५. असंखेज्जगुण-मब्भिहए वा, ६. अनंतगुणमब्भिहए वा।
  - प. पुलाए णं भंते ! बउसस्स परट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्भिहए?
  - उ. गोयमा ! हीणे, नो तुल्ले, नो अब्भहिए, अणंतगुणहीणे।

एवं पडिसेवणाकुसीलेण समं वि

कसायकुसीलेण समं छट्ठाणवडिए,

नियंठस्स सिणायस्स य जहा बउसस्स।

#### १४. संयम-द्वार-

- प्र. भन्ते ! पुलाक के कितने संयम स्थान कहे गए हैं ?
- उ. गौतम ! असंख्यात संयम स्थान कहे गए हैं। इसी प्रकार कषायकुशील पर्यन्त जानना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्थ के कितने संयम स्थान कहे गए हैं?
- गौतम ! अजघन्य अनुत्कृष्ट एक संयम स्थान कहां गया है।
   स्नातक का कथन भी इसी प्रकार है।
   अल्पबहृत्य—
- प्र. भन्ते ! पुलाक, वकुश, प्रतिसेवनाकुशील, कषाय कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक इनके संयम स्थानों में कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?
- जौतम ! सवसे अल्प निर्ग्रन्थ और स्नातक का अजघन्य अनुत्कृष्ट एक संयम स्थान है।
  (उससे) पुलाक के संयम स्थान असंख्यातगुणे हैं।
  (उससे) बकुश के संयम स्थान असंख्यातगुणे हैं।
  (उससे) प्रतिसेवनाकुशील के संयम स्थान असंख्यातगुणे हैं।
  (उससे) कषायकुशील के संयम स्थान असंख्यातगुणे हैं।

#### १५. सन्निकर्ष-द्वार-

- प्र. भन्ते ! पुलाक के कितने चारित्र पर्यव कहे गए हैं?
- उ. गौतम ! अनन्त चारित्र पर्यव कहे गए हैं? इसी प्रकार स्नातक पर्यन्त जानना चाहिए। अल्पबहुत्व—
- प्र. भन्ते !पुलाक स्वस्थान की तुलना में चारित्र पर्यवों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- गीतम ! कभी हीन है, कभी तुल्य है, कभी अधिक है।
   यदि हीन हो तो—
  - 9. अनन्त भाग हीन है, २. असंख्यातभाग हीन है,
  - संख्यात भाग हीन है,
     संख्यात गुण हीन है,
  - ५. असंख्यात गुण हीन है, ६. अनन्त गुण हीन है। यदि अधिक हो तो—१. अनन्त भाग अधिक है, २. असंख्यात भाग अधिक है, ३. संख्यात भाग अधिक है, ४. संख्यात गुण अधिक है, ५. असंख्यात गुण अधिक है, ६. अनन्त गुण अधिक है।
- प्र. भन्ते ! पुलाक बकुश के पर स्थान की तुलना में चारित्र पर्यवों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गौतम ़ी हीन है, तुल्य नहीं है और अधिक भी नहीं है किन्तु अनन्तगुण हीन है।

इसी प्रकार प्रतिसेवनाकुशील की तुलना का कथन करना चाहिए।

कषाय कुशील से (उपरोक्त अनन्त भाग से लेकर अनन्त गुण तक) छह स्थान पतित है।

निर्ग्रन्थ और स्नातक के साथ तुलना वकुश की तुलना के समान है।

- प. बउसे णं भंते ! पुलागस्स परट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अव्महिए ?
- उ. गोयमा ! नो हीणे, नो तुल्ले, अव्भहिए, अणंतगुणमब्भहिए।
- प. बउसे णं भंते ! वउसस्स सट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्महिए ?
- उ. गोयमा ! सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अव्भिहए, छट्ठाणविडए।
- प. बउसे णं भंते ! पडिसेवणाकुसीलस्स परट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अट्महिए ?
- उ. गोयमा !सिय हीणे जाव छट्ठाणवडिए। एवं कसायकुसीलस्स वि।
- प. बजसे णं भंते ! नियंठस्स परट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्भहिए ?
- उ. गोयमा ! हीणे, नो तुल्ले, नो अव्भहिए, अणंतगुणहीणे।

एवं सिणायस्स वि। पिडसेवणाकुसीलस्स कसायकुसीलस्स य एस चेव वउस वत्तव्यया, णवरं-कसायकुसीलस्स पुलाएण वि समं छट्ठाणविडए।

- प. णियंठे णं भंते ! पुलागस्स परट्ठाण-सिन्गासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्भहिए ?
- ज. गोयमा ! नो हीणे, नो तुल्ले, अब्भिहिए, अणंतगुणमब्भिहिए।एवं जाव कसायकुसीलस्स।
- प. नियंठे णं भंते ! नियंठस्स सट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले अब्भहिए ?
- ज्यायमा ! नो हीणे, तुल्ले, नो अब्मिहए।
   एवं सिणायस्स वि।
   जहा णियंठस्स वत्तव्वया तहा सिणायस्स वि सव्वा वत्तव्वया।
   अप्पबहुत्तं-
- प. एएसि णं भंते ! पुलाग, बउस, पडिसेवणाकुसील, कसायकुसील, णियंठ, सिणायाणं जहन्नुक्कोसगाणं चिरत्तपञ्जवाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. पुलागस्स कसायकुसीलस्स य एएसि णं जहन्नगा चरित्तपज्जवा तुल्ला सव्यत्थोवा,
  - २. पुलागस्स उक्कोसगा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा,
  - ३. बंउसस्स पडिसेवणाकुसीलस्स य एएसि णं जहन्नगा चरित्तपञ्जवा दोण्ह वि तुल्ला अणंतगुणा,

- प्र. भन्ते ! वकुश पुलाक के पर-स्थान की तुलना में चारित्र पर्ववों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गीतम ! न हीन है, न तुल्य है किन्तु अधिक है और अनत गुण अधिक है।
- प्र. भन्ते ! वकुश-वकुश के ख़्य्यान की तुलना में चारित्र पर्यवों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गीतम ! कभी हीन है, कभी तुल्य है, कभी अधिक है, अर्थात् छ: स्थान पतित है।
- प्र. भन्ते ! वकुश, प्रतिसेवना-कुशील के पर-स्थान की तुलना में चारित्र पर्यवों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गीतम ! कभी हीन है यावत् छः स्थान पतित है। वकुश कपाय कुशील की तुलना भी इसी प्रकार है।
- प्र. भन्ते ! वकुश निर्ग्रन्थ के परस्थान की तुलना में चारित्र पर्यवों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गीतम ! हीन है, तुल्य नहीं है और अधिक नहीं है किन्तु अनन्तगुण हीन है। चकुश स्नातक की तुलना भी इसी प्रकार है। प्रतिसेचना कुशील और कषायकुशील भी छहों निर्प्रन्यों के साथ तुलना में चकुश के समान है। चिशेष—कषायकुशील पुलाक के साथ भी छः स्थान पतित है।
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्थ पुलाक के परस्थान की तुलना में चारित्र पर्यवों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गीतम ! न हीन है, न तुल्य है किन्तु अधिक है और अनन्त गुण अधिक है। इसी प्रकार निर्प्रन्थ की कषाय कुशील पर्यन्त तुलना जाननी चाहिए।
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थ के स्वस्थान की तुलना में चारित्र पर्यवीं से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है ?
- उ. गौतम ! हीन भी नहीं है और अधिक भी नहीं है किन्तु तुल्य है। इसी प्रकार निर्ग्रन्थ की स्नातक के साथ तुलना करनी चाहिए। जिस प्रकार निर्ग्रन्थ की वक्तव्यता है उसी प्रकार छहों के साथ स्नातक की भी संपूर्ण वक्तव्यता जाननी चाहिए। अल्पबहुत्व—
- प्र. भन्ते ! पुलाक, बकुश, प्रतिसेवनाकुशील, कषायकुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक इनके जघन्य, उत्कृष्ट चारित्र पर्यवों में से कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक है ?
- उ. गीतम ! १. पुलाक और कषाय कुशील इन दोनों के जधन्य चारित्र पर्यव परस्पर तुल्य और सबसे अल्प हैं।
  - २. (उससे) पुलाक के उत्कृष्ट चारित्र पर्यव अनन्तगुणा हैं।
  - ३. (उससे) बकुश और प्रतिसेवनाकुशील-इन दोनों के जघन्य चारित्र पर्यव परस्पर तुल्य हैं और अनन्तगुणा हैं।

- ४. बउसस्स उक्कोसगा चरित्तपञ्जवा अणंतगुणा,
- ५. पडिसेवणाकुसीलस्स उक्कोसगा चरित्तपञ्जवा अर्णतगुणा।
- ६. कसायकुसीलस्स उक्कोसगा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा,
- णयंठस्स सिणायस्स य एएसि णं अजहन्नमणुक्कोसगा चरित्तपञ्जवा दोण्ह वि तुल्ला अणंतगुणा।

#### १६. जोग-दारं-

- प. पुलाए णं भंते ! किं सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा ?
- उ. गोयमा ! सजोगी होज्जा, नो अजोगी होज्जा।
- प. जइ सजीगी होज्जा, किं मणजीगी होज्जा, वइजोगी होज्जा, कायजोगी होज्जा?
- ज. गोयमा ! मणजोगी वा होज्जा, वइजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा।एवं जाव णियंठे।
- प. सिणाए णं भंते ! किं सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा?
- उ. गोयमा ! सजोगी वा होज्जा, अजोगी वा होज्जा।
- प. जइ सजोगी होज्जा, किं मणजोगी होज्जा, वइजोगी होज्जा, कायजोगी होज्जा?
- उ. गोयमा ! तिन्नि वि होज्जा।
- १७. उवओग-दारं-
  - प. पुलाए णं भंते! किं सागारोवउत्ते होज्जा, अणागारोवउत्ते होज्जा?
  - उ. गोयमा ! सागारोवउत्ते वा होज्जा, अणागारोवउत्ते वा होज्जा,

#### एवं जाव सिणाए।

- १८. कसाय-दारं-
  - प. पुलाए णं भंते ! किं सकसायी होज्जा, अकसायी होज्जा ?
  - उ. गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो अकसायी होज्जा।
  - प. जइ सकसायी होज्जा, से णं भंते ! कइसु कसाएसु होज्जा ?
  - गोयमा ! चउसु संजलण को ह-माण-माया-लोभेसु होज्जा।बउसे पिडसेवणाकुसीले वि एवं चेव।
  - प. कसायकुसीले णं भंते ! किं सकसायी होज्जा, अकसायी होज्जा ?
  - उ. गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो अकसायी होज्जा।
  - प. जइ सकसायी होज्जा, से णं भंते ! कइसु कसाएसु होज्जा ?
  - गोयमा ! चउसु वा, तिसु वा, दोसु वा, एगम्मि वा होज्जा,
     चउसु होमाणे-संजलणकोह-माण-माया-लोभेसु होज्जा,

- ४. (उससे) वकुश के उत्कृष्ट चारित्र पर्यव अनन्तगुणा हैं।
- ५. (उससे) प्रतिसेवनाकुशील के उत्कृष्ट चारित्र पर्यव अनन्तगुणा हैं।
- ६. (उससे) कषायकुशील के उल्कृष्ट चारित्र पर्यव अनन्तगुणा हैं।
- ७. (उससे) निर्ग्रन्थ और स्नातक इन दोनों के अजघन्य अनुत्कृष्ट चारित्र पर्यव परस्पर तुल्य हैं और अनन्तगुणा हैं।

#### १६. योग-द्वार-

- प्र. भन्ते ! पुलाक क्या सयोगी है या अयोगी है ?
- उ. गौतम ! सयोगी है, अयोगी नहीं है।
- प्र. यदि सयोगी है तो क्या मृन योगी है, वचन योगी है या काय योगी है?
- उ. गौतम ! मन योगी भी है, वचन योगी भी है और काय योगी भी है।

#### इसी प्रकार निर्प्रन्थ पर्यन्त जानना चाहिए।

- प्र. भन्ते ! स्नातक क्या सयोगी है या अयोगी है ?
- उ. गौतम ! सयोगी भी है और अयोगी भी है।
- प्र. यदि सयोगी है तो क्या मन योगी है, वचन योगी है या काय योगी है?
- उ. गौतम ! वह तीनों का योग वाला होता है।
- १७. उपयोग-द्वार-
- प्र. भन्ते ! पुलाक क्या साकारोपयुक्त है या अनाकारोपयुक्त है ?
- उ. गौतम ! साकारोपयुक्त भी है और अनाकारोपयुक्त भी है।

#### इसी प्रकार स्नातक पर्यन्त जानना चाहिए।

- १८. कषाय-द्वार-
  - प्र. भन्ते ! पुलाक क्या सकषायी है या अकषायी है ?
  - उ. गीतम ! सकषायी है, अकषायी नहीं है।
  - प्र. भन्ते ! यदि वह सकषायी है तो उसके कितने कषाय हैं ?
  - गौतम कोध, मान, माया, लोभ चारों संज्वलन कषाय हैं।
     वकुश और प्रतिसेवनाकुशील के भी इसी प्रकार (चारों कषाय) जानना चाहिए।
  - प्र. भन्ते ! कषाय कुशील क्या सकषायी है या अकषायी है ?
  - उ. गौतम ! सकपायी होता है, अकपायी नहीं होता है।
  - प्र. भन्ते ! वह यदि सकषायी है तो उसके कितने कपाय हंं?
  - गौतम ! चार, तीन, दो या एक कपाय होते हैं।
     चार हों ती-१. संज्वलन क्रोध, २. मान, ३. माया और लोभ होते हैं।

- प. बउसे णं भंते ! पुलागस्स परट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्महिए ?
- उ. गोयमा ! नो हीणे, नो तुल्ले, अव्भहिए, अणंतगुणमब्भहिए।
- प. बउसे णं भंते ! वउसस्स सट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अव्भिहए ?
- उ. गोयमा ! सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अव्भहिए, छट्ठाणविडए।
- प. बउसे णं भंते ! पिडसेवणाकुसीलस्स परट्ठाण-सिनगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अद्भिहिए ?
- उ. गोयमा ! सिय हीणे जाव छट्ठाणविडए। एवं कसायकुसीलस्स वि।
- प. बउसे णं भंते ! नियंठस्स परट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्भिहए?
- उ. गोयमा ! हीणे, नो तुल्ले, नो अब्भहिए, अणंतगुणहीणे।

एवं सिणायस्स वि। पिडसेवणाकुसीलस्स कसायकुसीलस्स य एस चेव वउस वत्तव्वया, णवरं-कसायकुसीलस्स पुलाएण वि समं छट्ठाणविडए।

- प. णियंठे णं भंते ! पुलागस्स परट्ठाण-सिन्गासेणं चिरत्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्भिहए?
- ज. गोयमा ! नो हीणे, नो तुल्ले, अब्भिहिए, अणंतगुणमब्भिहिए।एवं जाव कसायकुसीलस्स।
- प. नियंठे णं भंते ! नियंठस्स सट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले अब्भहिए ?
- गोयमा ! नो हीणे, तुल्ले, नो अब्भिहए।
   एवं सिणायस्स वि।
   जहा णियंठस्स वत्तव्वया तहा सिणायस्स वि सव्वा वत्तव्वया।
   अप्पबहुत्तं-
- प. एएसि णं भंते ! पुलाग, बउस, पडिसेवणाकुसील, कसायकुसील, णियंठ, सिणायाणं जहन्नुक्कोसगाणं चरित्तपञ्जवाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. पुलागस्स कसायकुसीलस्स य एएसि णं जहन्नगा चरित्तपञ्जवा तुल्ला सव्वत्थोवा,
  - २. पुलागस्स उक्कोसगा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा,
  - बंउसस्स पिंडसेवणाकुसीलस्स य एएसि णं जहन्नगा चरित्तपञ्जवा दोण्ह वि तुल्ला अणंतगुणा,

- प्र. भन्ते ! वकुश पुलाक के पर-स्थान की तुलना में चारित्र पर्यवों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गीतम ! न हीन है, न तुल्य है किन्तु अधिक है और अनत गुण अधिक है।
- प्र. भन्ते ! वकुश-वकुश के ख़्य्यान की तुलना में चारित्र पर्ववीं से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गीतम ! कभी हीन है, कभी तुल्य है, कभी अधिक है, अर्थात् छः स्थान पतित है।
- प्र. भन्ते ! वकुश, प्रतिसेवना-कुशील के पर-स्थान की तुलना में चारित्र पर्यवों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- ज. गीतम ! कभी हीन है यावत् छः स्थान पितत है। वकुश कपाय कुशील की तुलना भी इसी प्रकार है।
- प्र. भन्ते ! यकुश निर्ग्रन्थ के परस्थान की तुलना में चारित्र पर्यवों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गीतम ! हीन है, तुल्य नहीं है और अधिक नहीं है किन्तु अनन्तगुण हीन है। यकुश स्नातक की तुलना भी इसी प्रकार है। प्रतिसेवना कुशील और कपायकुशील भी छहीं निर्ग्रन्यों के साथ तुलना में वकुश के समान है। विशेष—कपायकुशील पुलाक के साथ भी छःस्थान पितत है।
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्य पुलाक के परस्थान की तुलना में चारित्र पर्यवीं से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है ?
- उ. गीतम ! न हीन है, न तुल्य है किन्तु अधिक है और अनन्त गुण अधिक है। इसी प्रकार निर्प्रन्थ की कषाय कुशील पर्यन्त तुलना जाननी चाहिए।
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थ के स्वस्थान की तुलना में चारित्र पर्यवों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गौतम ! हीन भी नहीं है और अधिक भी नहीं है किन्तु तुल्य है। इसी प्रकार निर्ग्रन्थ की स्नातक के साथ तुलना करनी चाहिए। जिस प्रकार निर्ग्रन्थ की वक्तव्यता है उसी प्रकार छहों के साथ स्नातक की भी संपूर्ण वक्तव्यता जाननी चाहिए। अल्पबहुत्व-
- प्र. भन्ते ! पुलाक, बकुश, प्रतिसेवनाकुशील, कषायकुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक इनके जघन्य, उत्कृष्ट चारित्र पर्यवों में से कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक है?
- उ. गौतम ! १. पुलाक और कषाय कुशील इन दोनों के जघन्य चारित्र पर्यव परस्पर तुल्य और सवसे अल्प हैं।
  - २. (उससे) पुलाक के उत्कृष्ट चारित्र पर्यव अनन्तगुणा है।
  - ३. (उससे) बकुश और प्रतिसेवनाकुशील-इन दोनों के जघन्य चारित्र पर्यव परस्पर तुल्य हैं और अनन्तगुणा हैं।

- प. बउसे णं भंते ! पुलागस्स परट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्महिए?
- उ. गोयमा ! नो हीणे, नो तुल्ले, अव्भहिए, अणंतगुणमब्भहिए।
- प. बउसे णं भंते ! वउसस्स सट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अव्महिए ?
- उ. गोयमा ! सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अव्भहिए, छट्ठाणविडए।
- प. वउसे णं भंते ! पडिसेवणाकुसीलस्स परट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अट्मिहए?
- उ. गोयमा !सिय हीणे जाव छट्ठाणवडिए। एवं कसायकुसीलस्स वि।
- प. बउसे णं भंते ! नियंठस्स परट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अङ्महिए ?
- उ. गोयमा ! हीणे, नो तुल्ले, नो अब्भहिए, अणंतगुणहीणे।

एवं सिणायस्स वि। पिडसेवणाकुसीलस्स कसायकुसीलस्स य एस चेव वउस वत्तव्यया, णवरं-कसायकुसीलस्स पुलाएण वि समं छट्ठाणविडए।

- प. णियंठे णं भंते ! पुलागस्स परट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्महिए ?
- ज. गोयमा ! नो हीणे, नो तुल्ले, अब्भिहिए, अणंतगुणमब्भिहिए।एवं जाव कसायकुसीलस्स।
- प. नियंठे णं भंते ! नियंठस्स सट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले अब्भिहए ?
- ज्ञायमा ! नो हीणे, तुल्ले, नो अब्महिए।
   एवं सिणायस्स वि।
   जहा णियंठस्स वत्तव्वया तहा सिणायस्स वि सव्वा वत्तव्वया।
   अप्पबहुत्तं-
- प. एएसि णं भंते ! पुलाग, बउस, पिडसेवणाकुसील, कसायकुसील, णियंठ, सिणायाणं जहन्नुक्कोसगाणं चिरत्तपञ्जवाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. पुलागस्स कसायकुसीलस्स य एएसि णं जहन्नगा चरित्तपञ्जवा तुल्ला सव्वत्थोवा,
  - २. पुलागस्स उक्कोसगा चरित्तपञ्जवा अणंतगुणा,
  - ३. वंउसस्स पडिसेवणाकुसीलस्स य एएसि णं जहन्नगा

- प्र. भन्ते ! वकुश पुलाक के पर-स्थान की तुलना में चारित्र पर्यवों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गीतम ! न हीन है, न तुल्य है किन्तु अधिक है और अनत गुण अधिक है।
- प्र. भन्ते ! वकुश-वकुश के स्वस्थान की तुलना में चारित्र पर्ववें से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गीतम ! कभी हीन है, कभी तुल्य है, कभी अधिक है, अर्थात् छ: स्थान पतित है।
- प्र. भन्ते ! वकुश, प्रतिसेवना-कुशील के पर-स्थान की तुलना में चारित्र पर्यवों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- गौतम ! कभी हीन है यावत् छः स्थान पितत है।
   वकुश कपाय कुशील की तुलना भी इसी प्रकार है।
- प्र. भन्ते ! वकुश निर्ग्रन्थ के परस्थान की तुलना में चारित्र पर्यवों से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गौतमः! हीन है, तुल्य नहीं है और अधिक नहीं है किन्तु अनन्तगुण हीन है। यकुश स्नातक की तुलना भी इसी प्रकार है। प्रतिसेवना कुशील और कपायकुशील भी छहों निर्प्रन्यों के साथ तुलना में वकुश के समान है। विशेप—कपायकुशील पुलाक के साथ भी छःस्थान पितत
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्थ पुलाक के परस्थान की तुलना में चारित्र पर्यवीं से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- गौतम ! न हीन है, न तुल्य है किन्तु अधिक है और अनत गुण अधिक है।
   इसी प्रकार निर्प्रन्थ की कषाय कुशील पर्यन्त तुलना जाननी चाहिए।
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थ के स्वस्थान की तुलना में चारित्र पर्यवीं से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गौतम ! हीन भी नहीं है और अधिक भी नहीं है किन्तु तुल्य है। इसी प्रकार निर्ग्रन्थ की स्नातक के साथ तुलना करनी चाहिए। जिस प्रकार निर्ग्रन्थ की वक्तव्यता है उसी प्रकार छहों के साथ स्नातक की भी संपूर्ण वक्तव्यता जाननी चाहिए।

# अल्पबहुत्व–

- प्र. भन्ते ! पुलाक, बकुश, प्रतिसेवनाकुशील, कषायकुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक इनके जघन्य, उत्कृष्ट चारित्र पर्यवों में से कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक है ?
- उ. गीतम ! १. पुलाक और कषाय कुशील इन दोनों के जघन्य चारित्र पर्यव परस्पर तुल्य और सबसे अल्प हैं।
  - २. (उससे) पुलाक के उत्कृष्ट चारित्र पर्यव अनन्तगुणा हैं।
  - ३. (उससे) बकुश और प्रतिसेवनाकुशील-इन दोनों के

- प्रम हिंगाइ अकुर के लोडकुानमित्रीय (संस्ट) . भ ४. (उससे) बकुरा के उकुर नारित्र पर्वंद अनन्तगुणा है।
- ह. (उससे) कषायकुशील के जकुर चारित्र पर्यद अनन्तगुणा है।
- जिन्छ वार्ष पर्य पर्य प्रमार विषय है ७. (उससे) निर्मन्य और स्नातक इन दोनों के अजधन्य સનન્તાયુષા દ્વા

## -ग्राइ-गिव . ३६

- १. मन् ! पुलाक समा समीगी है या असीगी है ?
- 1ई डिम् गिरिम्ह ,ई गिरिम्म ! महर्गि . र

अनन्त्रगुणा है।

- प्र. यदि संयोगी है ती स्या मृन प्रोगी है, वचन योगी है या काय
- उ. गीतम ! मन योगी में हैं हचन योगी भी हैं और काय योगी
- ।एडी।इ ाननार क्रिये इन्हेर्म आकर्र भिट्ट
- ्र है गिर्मिस पर है गिर्मिस प्रमास काता<del>न</del> । हिन्म . **ए**
- प्र. यह संयोगी है ती क्या मन प्रोगी है, वचन योगी है आ काय 1ई मि गिविम र्राप्त है मि गिविम ! मिहा . E
- ें हैं गिनीए
- 1ई 1ति है। लाग पांच कि तीनी के पिन वाला होता है।
- प्र. भन् ! पुलाक बया साकारोपयुक्त है या अनाकारोपयुक्त है ? -ग्राइ-गिमिन्छ .७९
- . हे कि <del>कप</del>्रिमितासम्बर्ध भी है और अनाकारीपशुक्त भी है।

# श्रिशाट मिनाए फ्येंप कातान आकर्ष भिट्ट

- 一万五-四万市 . 26
- १ ई िमायकार । प्रवास । एक कालक । किम . प्र
- उ. गीतम ! सकवायी है, अकवायी नहीं है।
- ९ हैं प्राप्तक नित्रही क्रिए कि ही है विध्यक्त इह डीए! निय , R
- **गिंग्ट) ग्राकप भिड़ भि के जिंदिकुान्डिमीय ग्रींट एकुड़** ार्ड प्राप्यक म्हान्त्रम गिराम प्राप्त । मार्ग स्वाप्त । मार्ग स्वाप्त । मार्ग : E
- ्रे हैं गिएकरू ए हैं गिएकप्त एक लोहकू छाएक ! हिन्ह . ए कवाय) जानना चाहिए।
- उ. गीतम ! सकपायी होता है, अकपायी नहीं होता है।

- । इं र्राइ मिर्छ अस्ति मिर्म . ६ , मिर्म . ६ , मिर्स म्लम्ब्स . ६ – िर्म छि अस 1ई रिडि धापक कप 15 रि. नि., जाम ! महींग . र

- ४. बरसस्स उक्कोसगा चिरित्तपज्जवा अणंतगुणा,
- अर्गतगुणा। ५. पोडसेवणाकुसीलस्त उक्कासगा चार्त्तप्जावा
- ६. कसायकुसाकस्स व[र्यक्रयव] उक्कासगा
- अजह नी इण्ड विषय्पतासा चित्रपञ्जवा दोण्ड वि तुल्ला मुख्यां . ध प्रविध सिवाचिस्स ď अणतगुणा,
- -ग्राइ-गिरि . ३९

अणतगुणा।

- प. पुराए वां भेते ! किं समीगी होज्या, अजीगी होज्या ?
- ारिक्स । सिक्स मिल्लिस मिल्लिस । अस्ति ।
- प. जह सजोगी होज्जा, कि मण्योगी होज्जा, वड्जागी
- होज्जा, कायजोगी होज्जा ?
- । गर्म्यह ाह गिर्मायक उ. गीयमा ! मणजोगी वा होज्या, वड्जोगी वा होज्या,
- प. सिणाए वा मंत्रे ! कि समी होज्या, अमी होण्या ? । ठिविणी हाए हैंग
- गीयमा ! सजीगी दा होज्जा, अजीगी दा होज्जा।
- मिनिया, विज्ञानी होज्जा, कि मणजानी होज्जा, वहजानी
- हीज्जा, कावजानी होज्जा ?
- ागियह ही न्तीही! ।महर्गः . ह
- -)15-ामिक्ट . ७९
- प. पुलाए गां भते! कि सागारीवयते होज्जा, अणागारीवयते
- क नीयमा ! सागारीवयते वा होज्जा, अणागारीवयते वा
- । गाणमी नार हेग् ,।।एए।३

# -राइ-धामक . 26

- . प्रकाप गं भेरी ! कि सकसायी होज्जा , अकसायी हो । कि
- उ. गीयमा ! सकसायी होज्जा, नो अकसायी होज्जा।
- र गिरणि प. जह सकसायी होज्जा, से णं भंते ! कहपु कसाएसु
- । इन है ए ही लिसिक्राएक्सेडी**ए** स्टब् उ. गीयमा ! चउसु संजलण कोह-माण-माया-लोभेसु होज्जा।
- पि. कसायकुसीले णं भंते ! जिं सकसायी होज्या, अकसायी
- उ. गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो अकसायी होज्जा।
- र् गरन्ध प. जह सकसायी होज्जा, से वां भंते ! कहमु कसाएस
- , गिर्णेड स्थितः नाया-माया-इकिग्लिनं में प्रिया, उ. गीयमा ! चउमु वा, तिमु वा, दोमु वा, एगीम वा होज्जा,

- प. बउसे णं भंते ! पुलागस्स परट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्महिए ?
- उ. गोयमा ! नो हीणे, नो तुल्ले, अदभहिए, अणंतगुणमब्भहिए।
- प. बउसे णं भंते ! बउसस्स सट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्महिए?
- उ. गोयमा ! सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अटभहिए, छट्ठाणवडिए।
- प. वउसे णं भंते ! पडिसेवणाकुसीलस्स परट्ठाण-सिनगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अटभिहए?
- उ. गोयमा ! सिय हीणे जाव छट्ठाणवडिए। एवं कसायकुसीलस्स वि।
- प. बउसे णं भंते ! नियंठस्स परट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अड्महिए ?
- उ. गोयमा ! हीणे, नो तुल्ले, नो अब्भहिए, अणंतगुणहीणे।

एवं सिणायस्स वि। पिडसेवणाकुसीलस्स कसायकुसीलस्स य एस चेव वउस वत्तव्वया, णवरं-कसायकुसीलस्स पुलाएण वि समं छट्ठाणवडिए।

- प. णियंठे णं भंते ! पुलागस्स परट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्महिए?
- उ. गोयमा ! नो हीणे, नो तुल्ले, अणंतगुणमब्भहिए। एवं जाव कसायकुसीलस्स।
- प. नियंठे णं भंते ! नियंठस्स सट्ठाण-सन्निगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले अब्भिहिएं?
- उ. गोयमा ! नो हीणे, तुल्ले, नो अब्भहिए। एवं सिणायस्स वि। जहा णियंठस्स वत्तव्वया तहा सिणायस्स वि सव्वा अप्पवहुत्तं-
- प. एएसि णं भंते ! पुलाग, बउस, पडिसेवणाकुसील, कसायकुसील, णियंठ, सिणायाणं जहन्नुक्कोसगाणं चिरत्तपज्जवाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव
- उ. गोयमा ! १. पुलागस्स कसायकुसीलस्स य एएसि णं जहन्नगा चरित्तपञ्जवा तुल्ला सव्वत्थीवा,
  - २. पुलागस्स उक्कोसमा चरित्तपञ्जवा अणंतगुणा,
  - ३. वउसस्स पडिसेवणाकुसीलस्स य एएसि णं जहन्नगा चरित्तपञ्जवा दोण्ह वि तुल्ला अणंतगुणा,

- प्र. भन्ते ! वकुश पुलाक के पर-स्थान की तुलना में चारित्र पर्वत्री से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गोतम ! न हीन है, न तुल्य है किन्तु अधिक है और अनत गुण अधिक है।
- प्र. भन्ते ! बकुश-बकुश के स्वरयान की तुलना में चारित्र पर्वत्र से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- गीतम ! कभी हीन है, कभी तुल्य है, कभी अधिक है, अर्थात् छः खान पतित है।
- प्र. भन्ते ! वकुश, प्रतिरोधना-कुशील के पर-स्थान की तुल्ना में चारित्र पर्यचौ से क्या हीन हैं, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गीतम ! कभी हीन है यावत् छः स्थान पतित है। वकुश कपाय कुशील की तुलना भी इसी प्रकार है।
- प्र. भन्ते ! वकुश निर्ग्रन्थ के परस्थान की तुलना में चारित्र पर्ववी से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गीतम ! हीन है, तुल्य नहीं है और अधिक नहीं है किनु अनन्तगुण हीन है। वकुश स्नातक की तुलना भी इसी प्रकार है। प्रतिसेवना कुशील और कपायकुशील भी छहाँ निर्प्रन्यों के साथ तुलना में वकुश के समान है। विशेष-कपायकुशील पुलाक के साथ भी छःस्थान पतित
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्य पुलाक के परस्थान की तुलना में चारित्र पर्ववी से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गीतम ! न हीन है, न तुल्य है किन्तु अधिक है और अनत गुण अधिक है। इसी प्रकार निर्प्रन्थ की कपाय कुशील पर्यन्त तुलना जाननी चाहिए।
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थ के स्वस्थान की तुलना में चारित्र पर्य से क्या हीन है, तुल्य है या अधिक है?
- उ. गौतम ! हीन भी नहीं है और अधिक भी नहीं है किन्तु तुल्य है इसी प्रकार निर्ग्रन्थ की स्नातक के साथ तुलना करनी चाहिए जिस प्रकार निर्ग्रन्थ की वक्तव्यता है उसी प्रकार छहों के साध स्नातक की भी संपूर्ण वक्तव्यता जाननी चाहिए। अल्पबहुत्व-
- प्र. भन्ते ! पुलाक, बकुश, प्रतिसेवनाकुशील, कषायकुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक इनके जघन्य, उत्कृष्ट चारित्र पर्यवों में से कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक है?
- उ. गौतम ! १. पुलाक और कषाय कुशील इन दोनों के <sup>जघन्य</sup> चारित्र पर्यव परस्पर तुल्य और सबसे अल्प हैं।
  - २. (उससे) पुलाक के उत्कृष्ट चारित्र पर्यव अनन्तगुणा हैं।
  - ३. (उससे) बकुश और प्रतिसेवनाकुशील-इन दोनों के जघन्य चारित्र पर्यव परस्पर तुल्य हैं और अनन्तगुणा हैं।

- घंग ह्याह उन्कृष्ट के लोडकुान्धितीर (मिम्ह) . भ ४. (उससे) बकुरा के उकुर यारित्र पर्वेद अनन्तगुणा हैं।
- ह. (उससे) कषायकुशील के जकुष्ट चारिज पयंच अनन्तगुणा है।
- अनुकृष्ट चारित्र पर्यंत प्रसर तुत्व हैं और म्प्रमास के मिन्न मृह कातान ग्रीस प्रमोसी (सिप्तर) . थ अनन्तगुणा है।

#### -ग्राइ-ार्गाः .३९

消能

- ़ हैं गिर्गायह ।ए हैं गिर्गाय । एक कालप् । किए . **ए**
- 1ई डिम् गिरिम् , ई गिरिम् ! महर्मि . इ

अनन्तगुणा है।

- प्र. यदि संयोगी है ती क्या मून योगी है, बचन योगी है या काय
- तिम । मत्य । मन योगी में है , वचन योगी भी है और काय योगी र है गिमिष्ट
- । गृज्जीष्ट मिनमार मियेष प्रनेशनी गाकर भिट्ट
- 1ई मि गिरियर असि है मि गिरियर ! महारि . E प्र. भन्ते ! स्नातक क्या सयोगी है या अयोगी है?
- प्र. स्ट्रिसियो है पिरिक्र में स्ट्रिस क्षेत्र है स्ट्रिस होते हैं स्ट्रिस होते हैं स्ट्रिस होते हैं स्ट्रिस होते हैं
- ें हैं गिर्मा
- 1 है 151 है 181 ता ता स्माप्त कि स्माप्त कि स्माप्त कि सम्माप्त कि समित कि सम्माप्त कि सम्माप्त कि समित कि सम
- -ग्राइ-ार्गघ्रम्छ . ७९
- र है कप्रमिराकानस ए हैं कप्रमिराकाम एक कार्ला सन्तर हैं या
- 1ई भि <del>कप्र</del>िमारोकानस्य उत्ति ई भि <del>कप्र</del>िमारोकाम ! मार्ता . ह

## प्रिशीष्ट ाननाए क्लिक क्लाम राकर भिट्ट

- -JIB-PIP市 . 26
- 1ई डिम् मिफिकार, ई फिफिकार ! मिनि . छ १.इ. भन्ते ! पुलाक क्या सकवायी है या अकवायी है?

- । प्रज्ञीक क्रिमिक (घावक जिम् अस्ति असिक मिन्न के निरिक्तन किया अस्त उ. गीतम ! क्रीय, माया, लीम सारी संज्वलन कपाय है।
- मन्त्र । कपाय कुर्गाल क्या सकपायी है या अकपायी है।
- उ. गीतम ! सकपायी होता है, अकपायी नहीं होता है।
- ्ठे घाएक मिलो कंसर ति उ विप्रकार योद अप । जिस् . K
- 15 515 मार प्रोह । माम . इ , माम . इ , मार निकल् में . ९ – कि हि प्राप्त 1ई ताई प्राप्तक कप ाय है , माँते , प्राप्त ! मिता . ह

- ४. बउसस्स उक्कोसगा चिरित्तप्ज्यदा अर्णतगुणा,
- म् . पडिसेवणाकुसीलस्स उक्कीसगा चरित्रपञ्जवा
- <u> उक्कोसगा</u> ह. कसायकुसीलस्स किरियपज्यवा अणतिगुणा।
- अजह मे इण्ड कार्यप्रमा यरियप्याचा दोण्ड वि तुल्ला प्रविध सिवायिस्स ७. गियंठस्स अणतगुणा,

## -ज़ाइ-ार्गर . ३९

अणतगुणा।

- र प्रलाप वा मंत्रे ! फिर समीप होना । अजीपी होन्या ?
- ा गोयमा ! सजीगी होज्जा, ने अजोगी होज्जा।
- प. जह सजोगी होज्जा, कि मणजोगी होज्जा, वहजोगी
- उ. गीयमा ! मणजीगी वा होज्जा, वहजीगी वा होज्जा, हे मिण्जी विपिष्णिक , मिण्जी
- प. सिणाए जं भेते ! कि सजीगी होज्जा, अजागी होज्जा ? िठ मिणि मार मेंग्र । गण्यति वा होणाराक
- उ. गीयमा ! सजीगी वा होज्जा, अजीगी वा होज्जा।
- प. जइ सजीगी होज्जा, कि मणजोगी होज्जा, वहजोगी
- हे गिर्णा, कायजोगी होज्जा ?
- (। कियं है जिल्ला । सिमा ।
- -)गृह-।पस्टिह्ह . ७९
- प. पुलाए णं भंते! कि सागारीवउत्ते होज्जा, अणागारोवउत्ते
- उ. गीयमा ! सागारीववते वा होज्जा, अणागारीववते वा
- । गाणभी हार हेग्र ,।।एए।३

## -715-विमित् . 26

- प्रिक्ति क्षाय में से सिक्सियी होन्या, अकसायी होन्या ?
- उ. गीयमा ! सकसायी होज्जा, नी अकसायी होज्जा।
- र गिरुरोड प. जह सकसायी होज्जा, से णे भेते ! कहसु कसाएसु
- । इन इंग्र ही लिसिक्राण्डिस होए संरङ उ. गीयमा ! चउस संजलण कोह-माण-माया-लोमेसु होज्या।
- हीययी है प. कसायकुसील जो भी ! कि सकसायी हाज्जा, अकसाया
- उ. गीयमा ! सकसायी होज्जा, नो अकसायी होज्जा।
- प. जह सकसादी होज्जा, से वां भंते ! कड्स कसाएस
- , राज्नी स्थित स्थात ने मार्ग नाया नाया है स्था है होज्या , उ. गोयमा ! चवसे वा, तिसु वा, दोसु वा, एगमिन वा होज्या,

— तिसु होमाणे—संजलणमाण-माया-लोभेसु होज्जा,

दोसु होमाणे—संजलणमाया-लोभेसु होज्जा, एगम्मि होमाणे—एगम्मि संजलणे लोभे होज्जा।

- प. णियंठे णं भंते ! किं सकसायी होज्जा, अकसायी होज्जा ?
- उ. गोयमा ! नो सकसायी होज्जा, अकसायी होज्जा।
- प. जइ अकसायी होज्जा, किं उवसंतकसायी होज्जा, खीणकसायी होज्जा?
- गोयमा ! उवसंतकसायी वा होज्जा, खीणकसायी वा होज्जा।
   सिणाए वि एवं चेव,
   णवरं-नो उवसंतकसायी होज्जा, खीणकसायी होज्जा।

# १९. लेस्सादारं-

- प. पुलाए णं भंते !किं सलेस्से होज्जा, अलेस्से होज्जा?
- उ. गोयमा ! सलेस्से होज्जा, नो अलेस्से होज्जा।
- प. जइ सलेस्से होज्जा, से णं भंते ! कइसु लेसासु होज्जा ?
- गोयमा ! तिसु विसुद्धलेसासु होज्जा, तं जहा-१. तेउलेसाए, २. पउमलेसाए, ३. सुक्कलेसाए।बउसे पडिसेवणाकुसीले वि एवं चेव।
- प. कसायकुसीले णं भंते ! किं सलेस्से होज्जा, अलेस्से होज्जा?
- उ. गोयमा ! सलेस्से होज्जा, नो अलेस्से होज्जा।
- प. जइ सलेस्से होज्जा, से णं भंते ! कइसु लेसासु होज्जा ?
- उ. गोयमा ! छसु लेसासु होञ्जा, तं जहा-१. कण्हलेसाए जाव ६. सुक्कलेसाए।
- प. णियंठे णं भंते !किं सलेस्से होज्जा, अलेस्से होज्जा?
- उ. गोयमा ! सलेस्से होज्जा, नो अलेस्से होज्जा।
- प. जइ सलेस्से होज्जा, से णं भंते ! कइसु लेसासु होज्जा ?
- उ. गोयमा ! एक्काए सुक्कलेसाए होज्जा।
- प. सिणाए णं भंते ! किं सलेस्से होज्जा, अलेस्से होज्जा?
- उ. गोयमा ! सलेस्से वा होज्जा, अलेस्से वा होज्जा।
- प. जइ सलेस्से होज्जा से णं भंते ! कइसु लेसासु होज्जा ?
- उ. गोयमा ! एगाए परमसुक्कलेसाए होज्जा।
- २०. परिणाम-दारं-
  - प. पुलाए णं भते ! किं वड्ढमाणपरिणामे होज्जा, हायमाणपरिणामे होज्जा, अवट्ठियपरिणामे होज्जा?
  - गोयमा ! वड्ढमाणपिरणामे वा होज्जा, हायमाणपिरणामे वा होज्जा, अविट्ठयपिरणामे वा होज्जा। एवं जाव कसायकुसीले।
  - प. णियंठे णं भंते ! किं वड्ढमाणपरिणामे होज्जा जाव अविट्ठियपरिणामे होज्जा ?

तीन के तो ६, मन्तरन मान, २, मागा भाग ३, वेम केले दे।

को हो तो नमान्य समया और अम होते है। एक हो तो नमान्य हम होम होता है।

- प्र. भन्ते ! निर्मान्य त्या मध्यामी वाम देगा प्रक्रमची हेना है?
- 3. मोतम ! सहपायों नवें जेता है, अध्यादी केता है।
- प्र. यदि अकपायी जेना है तो तथा अभाग कपायी जेना है या भीण कपायी जेना है ?
- गीतम ! प्राधानकामणे भी दोना दे, तीम क्यांचे भी होता है।
   स्नातक का कथन भी इसी प्रकार है.
   विशेष-नर प्रधानकामणे भने तो है दीनकामों होता है।

# १९. लेश्या-द्वार-

- प्र. भन्ते ! पुलाक त्या सलेश्य नेता है या अलेश्य नेता है?
- उ. मोतम ! सलेक्य होता है, अलेक्य नहीं होता है।
- प्र. भन्ते ! यदि मुलेश्य होता है तो कितनो हेश्याये होती है?
- गांतम ! तीन विशुद्ध लेक्याये लेती है, यथा १. तेजोलेक्या, २. पद्मलेक्या, ३. शुक्ललेक्या।
   चकुश प्रतिसेचनाकुशील का भी कथन इसी प्रकार जानना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! कपायकुशील क्या सलेश्य होता है या अलेश्य होता है?
- गौतम ! सलेश्य होता है, अलेश्य नहीं होता है।
- प्र. भन्ते ! यदि वह सलेश्य होता हे तो कितनी लेश्यायें होती हैं?
- जीतम ! छ लेश्यायें होती हैं, यथा-१. कृष्णलेश्या यावत् ६. शुक्ललेश्या।
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्य क्या सलेश्य होता है या अलेश्य होता है?
- उ. गौतम ! सलेश्य होता है, अलेश्य नहीं होता है।
- प्र. भन्ते ! यदि वह सलेश्य होता है तो कितनी लेश्यायें होती है?
- उ. गौतम ! एक शुक्ललेश्या होती है।
- प्र. भन्ते ! स्नातक क्या सलेश्य होता है या अलेश्य होता है ?
- गौतम ! सलेक्य भी होता है, अलेक्य भी होता है।
- प्र. भन्ते ! यदि वह सलेश्य होता है तो कितनी लेश्यायें होती हैं ?
- उ. गौतम ! एक परम शुक्ललेश्या होती है।

# २०. परिणाम-द्वार-

- प्र. भन्ते ! पुलाक क्या वर्धमान परिणाम वाला होता है, हायमान परिणाम वाला होता है या अवस्थित परिणाम वाला होता है?
- गौतम ! वर्धमान परिणाम वाला भी होता है, हायमान परिणाम वाला भी होता है तथा अवस्थित परिणाम वाला भी होता है। इसी प्रकार कषाय कुशील पर्यन्त जानना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्थ क्या वर्धमान परिणाम वाला होता है यावत् अवस्थित परिणाम वाला होता है?

।ई 15/इ डिम् लाघ माण्रीप मामधाइ 1ई 1तिह । लाम परिणाम वाला होता है।

१ई १५६३ एका माण्डीम कथ्डीहरू

ा भाग । पुलाक मितन काल वार्य मान तीर्याप वाला ाई ज़कर छिड़ मि नथक क काम्ज

उ. गौतम ! जधन्य-एक समय, उत्कृष्ट-अन्तमृह्ता।

प्र. फितन काल तक हायमान परिणाम वाला होता है?

ें इं । हो थे अवस्थित परिणाम वाला होता है उ. गीतम ! जधन्य-एक समय, उत्कृष्ट-अन्तमृहत।

गीतम । जयन्य-एक समय। उत्कृष्ट-सात समय।

प्र. भन्ते ! निग्ने कितने काल तक वधमान परिणाम वाला । प्रज्ञाम तनाम क्रमें क्षित्रकृष्णि पर्यन्त जानमा चाहित्।

उ. गीतम ! जधन-अन्तमुह्त, उत्कृष्ट भी अन्तमुह्त। होता है ?

़ हैं 151इ 1लाइ माण्डीप 51ड़ीइफ कि लाक मिकी .R

गीतम ! जयन्य-एक समय, उत्कृष्ट-अन्तमुहुत।

मार्ग ! स्नातक कितने काल तक वधमान परिणाम वाला

रे हैं 1171 है

उ. गीतम ! जधन्य अन्तमृहत, उत्कृष्ट भी अन्तमृहत।

हैं तिर्व लान माणीं प्रमियत अवस्थित हैं।

हितर (मक छक्) निहर्ड उकुर , तेत्रुमुन्नर-मन्यतः ! मिर्ता

िष्ठ

-ग्राइ-छिह . ९६

1ई ingip iphiakita bir yaşið कि छु। E! Phír

। इ invip ipplaykha sife ip ipplaykha bib! Pplf

विधिता है। मित्रे वाधता हुआ-आयु का छाड़कर सात कामान प्राप्त

। इं ग्राक्य ग्रिड्ड मि नधक कि जाएकान्वरित्र । इ क्रियंन क्रियंन्स् कि क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं

नीतम । सत बोचता है, और बोचता है या एहं बांचता है। मन् । कपायकुशाल कितना कमप्रकृतिका वायवा ।

ाई ।हारांक iprीलुसम्क ish एकुकार-।हिंह ।किशक ठाह वाधवा है। मित बाधता हुआ-अप्रि का छाड़कर साव कामप्रकारा

उ. गीयमा विड्ढमाणपि रिणामे होज्जा,

प. पुलाए गं भंते ! केवड्चं कालं वड्ढमाणपरिणामे हीज्या ? हिंगाएसे हम

, मिमम केम्प्र-पिपणज्ञा ! । । । । । । । । ।

प. केवड्यं कालं हायमाणपरिणाम होज्या ?

उ. गीयमा ! जहणीणं-एक्कं समयं, उक्कोसेणं-अंतीमुहुत्।

उ. गीयमा ! जहण्णेण-एक्क समय, उक्कोसेण-सत्तसमया।

एवं जाव कसायकुसीले।

प. केवड्य काल अवार्ठवपरिणाम हाज्या ?

गीयमा । जहण्णेण-एक्कं समयं, उक्कोसण-अतीमुह्त।

माणि। ये भेरे ! केवड्यं काल चड्डमाणपि। गाणि

हे गिरुयो

जहणाणं-अतामुहत्त, उक्कास्पा ं गियमा . र

अवामुह्य।

उ. गीयमा ! जहण्णेणं-अंतीमुहुत्तं, उक्कीसणं-देसूणा

अर्ठ दंधमाणे-पडिपण्णाओ अर्ठ कम्मपाहाआ

सत्वंधमाणे-आठवव्जाओ सत् कम्मपगदीओ वंधद्,

उ. गीयमा ! सतीवह वंधए वा, अर्ठावह वंधए वा,

अर्ठ वंधमार्ग-परियुण्गाओ अर्ठ्ठ कम्मपगडाओ वधड्,

,इप्रेंग विधानमम्बद्धात्री सराकम्मपादीको विधर्,

प. कसाय कुसीलेणं भंते ! कड् कम्मपगडीओ वंधड् ?

उ. गीयमा ! सत्तिविहवंधप् वा अर्ठठविहवंधप् वा,

उ. गीयमा ! आउयवज्जाओ सत्तकम्पगदीओ बंधद्।

प. व्यस गं भंते ! कड् कम्मपाडीओ वंधड़ ?

प. पुलाए गां भते ! कड् कम्मपगडीओ बंधड़ ?

। हिकिन्धि

一万15-35 . 65

**'**\$1315

शिव्यह वधार वा,

एवं पिडसेवणाकुसीले वि।

प. कंपड्यं कालं अवट्रिठयपरिणामे होज्जा ?

अपामुह्य।

उद्यासिता 힏

उ. गोयमा ! जहण्णेणं-अंतोमुह्तं,

प. णियंठे णं भंते !केवइयं कालं वड्ढमाणपरिणामे होज्या ?

र किवइयं कालं अवट्रिठयपरिणामे होज्जा ?

अयामुह्य।

-गिभिकिन्ध-

अव्हिरवर्षार्गामे वा होज्या,

्।ार्ग्यि माणि विपान होन

grander and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

१ ई ात्रक ११ एडिट कि छितिकूर मेल िनकी श्र्मान । किम .

582

ाण्रिक्ष कि फिर्रिक्रिप्रेमक छो। छि उकड़िछ कि छिन्हिम . इ. र्रांध मिन्डिं . ९ , हुगर . ९—१६३ । हार का पार्*डि के विक*्रांप

ीई IF) क गाण, दिए कि मेरा हिए , मिल मान-गरह । का का गण, दिए कि कि

कि मेकहार प्रीध मेकमार-गध्रु 15१क १एप्रीध्य कि जि उ. गीतम ! दी की उदीरणा करता है और नहीं भी करता है। र है 167क मिर्गरेट कि प्रकृतियों कम प्रकृतियों को उदीरणा करता है ?

-715-निर्मपत्-जहन-द्वार-

। इं १७७७ १०० १७० १५०

र्गार ई फिड़िंध एफ राप म्ड्रिंश कि क्रकालपू कालपू ! किम , ए

, इं inহ्रांख कि जिकालपु ! मर्गाए . **र** 5 है 16) के 171ए 15क

1ई 157 के FIR कि मर्घराध IP लेहिकुधायक

९ ई 15) क 171ए भन्ने ! वकुश वकुशक्त का छाड़ने पर क्या छाड़का है और क्या

उ. गोतम ! वकुशत्व को छोड़ता है,

।ई क्रिक **रु**।ए कि मधंमामधंम पा मधंमर ,जीहकुभाषक ,जीहकु। नविस्ता

ур म्झ्छ कि क्रिशीक्काम्बितीर लीक्काम्बितीर! िम्म . ए

 कि किइछि कि जिलीक्ग्रिमिनिक्स मिनि . ह र् इं 157क ज्या प्राप्त और ई 15इछ 14क

करता है। वकुश, कपायकुशील, असंयम् या संयमासंयम को प्राप्त

पर निक्श कि जलाहिकुमाएक लीहकुमाएक ! किम .R

९ ई ID) के FMR 114 JIE ई ID इं**छ** 

ग्रांध है तिहां धाम प्रम निहां कि काम्नोत्ती क्रिमी! क्रिय . प्र **डि 15) के लिए कि मध्रीमध्**रे पुलाक, वसुत्रा, प्रतियेवनाकुशील, निर्धन्य, असंयम या

1ई फिइछि कि क्रिप्सि ! मिर्गार . ह 5 है 15) के 1711र 124

ग्रांध है । तहांश एक ग्रम नेहांश कि क्रिकान कागान ! निम . प्र ाई inf5 iPIR कि मधंभए IP कतान्न ,रुवीद्रकृधायक

९ इ १६) क स्मार १४६

-715-1時日 . から 1ई iny रु PIR कि क्राइमी

ाई inश्रंध कि क्रकताम् ! मर्तार . ह

ाई क्रियं क्रियं होते । है। इस स्थार है। इस स्थार है। इस स्थार है। इस स्थार है। इस स्थार है। इस स्थार है। इस स

होता हे है क्तप्रभाविता है । एउं हो हो क्रिक्स संस्था है । है म

> उ. गीयमा ! पंचनिह उदीरए वा, दुविह उदीरए वा। व्. गियंते गंभे किंद्र कम्मपादीओ उदीरेंद्र ?

,इंगेंडिट हििडिंग्मिक हम स्थित्य काम्यार्थ क्रियान स्थार्थ क्रियान स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्था स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्था स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्था स्थार स्था स्था स्थार स्था स्था स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार

दो उदीरेमाणे नाम च,गोयं च उदीर्ड्।

उ. गीयमा ! द्रविह उदीरए वा, अणुदीरए वा। प. सिणाए जं भेते ! कड् कम्मपगडीओ उदार्ड़ ?

दो उदीरेमाण-नामं च, गीयं च उदीर्द,

२४. उवस्तिज्यह्ण-दार्-

उत्तर्भारताई है प. पुलाए गं भेरी ! पुलायत् जहमाणे कि जहह, कि

उ. गोयमा !पुलायत जहइ,

कसायकुसील दा, असंजम वा उवसंप्रजाइ।

उत्तर्भारताई र के वार के पह में हैं विस्ता जहमाणे कि जहह, कि

उ. गीयमा ! बउसत् जहद्

प. पडिसेवणाकुसीले णं भेते ! पहिसेवणाकुसीलतं जहमाणे स्यमास्यम् वा उवस्तत्व्यह्। पोडसेवणाकुसील वा, कसायकुसील वा, असंजम वा,

उ. गीयमा ! पडिसेवणाकुसीलत जहद्र, कि जहद्र, कि उवसपज्जद्

वा उवस्तर्यहे वयसे वा, कसायकुसील वा, असंजम वा, संजमासंजम

का रिमायक्सील पा भेते ! कसायकुसीलत जहमाण कि

. गोयमा ! कसायकुसील<u>च</u>ं गहंद. ९ इरिंग्फा क्रिक्ट की , इज़िर्फ इन्हें

अस्यमं वा, स्वामास्यमं वा उवसप्जाइ, पुलायं वा; वयसं वा, पोडेसेवणाकुसीलं वा, णियंठं वा,

उन्संपज्यह र

उ. गीयमा ! नियंठतं जहद्,

की ,इंडाए की किमायतं जहमाणे कि जहर, कि कसायकुसीलं दा, मिणायं दा, असंजमं दा उदसंपन्जद्।

सिद्धगद् उवस्तर्यहा

र गण्यात प. पुलाए णं भंते ! कि सण्गोवनते होन्या, नीसण्गोवनते

की ,इंडाए की णिमड़र जियंता ! जियं के पह के ए

उर्वसितन्यर्ड रु

-राष्ट्र-Houff . 45

गारम् । महारा । महारा *. इ* 

उ. गीयमा ! मिणायसं जहद्र,

- प. वउसे णं भंते ! किं सण्णोवउत्ते होज्जा, नोसण्णोवउत्ते होज्जा?
- उ. गोयमा ! सण्णोवउत्ते वा होज्जा, नोसण्णोवउत्ते वा होज्जा। पिडसेवणाकुसीले कसायकुसीले वि एवं चेव।

णियंठे सिणाए य जहा पुलाए, १

#### २६. आहार-दारं-

- प. पुलाए णं भंते ! किं आहारए होज्जा, अणाहारए होज्जा?
- उ. गोयमा !आहारए होज्जा, नो अणाहारए होज्जा। एवं जाव णियंठे।
- प. सिणाए णं भंते ! किं आहारए होज्जा, अणाहारए होज्जा?
- उ. गोयमा ! आहारए वा होज्जा, अणाहारए वा होज्जा,
- २७. भव-दारं--
  - प. पुलाए णं भंते ! कइ भवग्गहणाइं होज्जा ?
  - उ. गोयमा ! जहन्नेणं एक्कं, उक्कोसेणं तिष्णि।
  - प. वउसे णं भंते ! कइ भवग्गहणाइं होज्जा ?
  - उ. गोयमा ! जहन्नेणं एक्कं, उक्कोसेणं अट्ठ। पडिसेवणाकुसीले कसायकुसीले वि एवं चेव।

णियंठे जहा पुलाए,

- प. सिणाए णं भंते ! कइ भवग्गहणाइं होज्जा ?
- उ. गोयमा ! एक्कं।
- २८. आगरिस-दारं-
  - प. पुलागस्स णं भंते ! एगभवग्गहणिया केवइया आगरिसा पण्णता ?
  - उ. गोयमा ! जहन्नेणं एक्को, उक्कोसेणं तिण्णि।
  - प. वउसस्स णं भंते ! एगभवग्गहणिया केवइया आगरिसा पण्णता?
  - गोयमा ! जहन्नेणं एक्को, उक्कोसेणं सयग्गसो। पाँउसेवणाकुसीले कसायकुसीले वि एवं चेव।
  - प. शियटसा णं भंते ! एगभवग्गहणिया केवइया आगरिसा प्राप्ता ?
  - भायमा ! जन्द्रीयां एक्को, उक्कोसेणां दोन्नि।
  - प. सिनायस्य णं भते ! एगभवग्गहणिया केवइया आगरिसा पत्मता ?
  - उ. रोयमा 'स्ट्रहें।
  - अ ्रायस्य प्रभित्ते ! नाप्राभवस्यहणिया केवइया आगरिसा प्रशासाः

- प्र. भन्ते ! वकुश क्या संज्ञोपयुक्त होता है या नोसंज्ञोपयुक्त होता है?
- गोतम ! संज्ञोपयुक्त भी होता है और नोसंज्ञोपयुक्त भी होता है।
   प्रतिसेवनाकुशील और कषायकुशील भी इसी प्रकार जानना चाहिए।
   निर्मन्थ और स्नातक का कथन पुलाक के समान है।

#### २६. आहार-द्वार-

- प्र. भन्ते ! पुलाक क्या आहारक होता है या अनाहारक होता है?
- उ. गौतम ! आहारक होता है, अनाहारक नहीं होता है। इसी प्रकार निर्ग्रन्थ पर्यन्त जानना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! स्नातक आहारक होता है या अनाहारक होता है?
- उ. गौतम ! आहारक भी हीता है और अनाहारक भी होता है।

#### २७. भव-द्वार-

- प्र. भन्ते ! पुलाक कितने भवों में होता है ?
- उ. गौतम ! जघन्य एक, उत्कृष्ट तीन भव में होता है।
- प्र. भन्ते ! बकुश कितने भवों में होता है ?
- गौतम ! जघन्य एक, उत्कृष्ट आठ भव में होता है।
   प्रितसेवनाकुशील और कषायकुशील भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

निर्ग्रन्थ का कथन पुलाक के समान जानना चाहिए।

- प्र. भन्ते ! स्नातक कितने भवों में होता है ?
- उ. गीतम ! एक भव में ही होता है।

# २८. आकर्ष-द्वार-

- प्र. भन्ते ! पुलाक के एक भवग्रहण योग्य कितने आकर्ष होते हैं ? अर्थात् पुलाक एक भव में कितनी वार होता है ?
- उ. गीतम ! जघन्य एक, उत्कृष्ट तीन बार होता है।
- प्र. भन्ते ! वकुश के एक भवग्रहण योग्य कितने आकर्ष कहे गए हैं, अर्थात् कितनी बार होता है ?
- उ. गौतम ! जघन्य एक, उत्कृष्ट सैकड़ों बार होता है। प्रतिसेवनाकुशील और कषायकुशील भी इसी प्रकार जानना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! निर्ग्रन्थ के एक भवग्रहण योग्य कितने आकर्ष कहे गए हैं, अर्थात् कितनी वार होता है ?
- उ. गीतम ! जघन्य एक, उत्कृष्ट दो वार होता है।
- प्र. भन्ते ! स्नातक के एक भवग्रहण योग्य कितने आकर्ष कहे गए हैं, अर्थात् कितनी वार होता है ?
- उ. गौतम ! एक वार होता है।
- प्र. भन्ते ! पुलाक के अनेक भव ग्रहण योग्य कितने आकर्ष कहें गए हैं, अर्थात् कितनी वार होता है ?

1ई 1nf3 JIP ताम उन्कृट (ई म्नयम ! मर्गींग . E

र्ताइ विकास रिपकी प्रमीप एडएएम करिस के हिक्के ! किम

इसी प्रकार कथायकुशील पर्यन्त जानना चाहित्।

र्ता मेरास के अनेक भवग्रहण योग्य किस ने इन्होंने ! किस . प्र

उत्कृष्ट अन्तमुह्ता।

़ें हैं lb हैं। कार कार कार किया कार्म । किया प्र

उ. गीतम ! जघन्य अन्तमृहत,

। इं रुक्त । इस ! मर्ताए

उक्तिष्ट अन्तर्महुते।

। केंप्र डिक्स (मक छकु) म्राइड *ञ*कुर

५ इं ५३० का काक मिकी काल्प् ! िम्म

उ. गीतम ! जधन्य एक समय,

९ ई रिझ्र कि राक रिस्की हिक्ट । किम . प्र

। प्रज्ञीय क्लिक स्पेष्ट क्षेत्र अन्य क्षित्र

एएरोसर एएरोसप्ट समस क्रिक्स राज क्रिस-अकुर

प्रम्म कि लोक नेत्रकों में निई कोलपु : मपु के कोलपु ! किम . प्र

क्ति कारिक्धापक प्रसि कारिक्शन्वित्र प्रकप्त भिट्ट

। मिनेप्राप्त अपूर्व पृद्धा भारत मार्के से स्पे

शि नामम के एकुछ नष्टक कि कतान

13 नामम कं काल्य नष्ठक कि प्रनिर्मी

उ. गीतम ! जयन्य-अन्यकृते,

९ है। 15 है।

न्राइ-ग्राह्म . ० इ

गिन्तान

उ. गीतम ! जधन्य एक समय,

़ हैं 1587 का लाक निक्ती फ़्रिसी ! किए . R

**डिंगक**र

भिट्ट भि मधक कि जिंदकुमाक अस्टि जादिकुमनम्भीप । छेप्र डिंक्स कप्र (मक छक्) निहर्ड *उ*न्कुर

गीतम ! जघन्य एक समय,

भन्ते ! वकुश काल से कितनी देर रहता है ?

। त्रिहिए भी अन्तर्मुहते।

, फेड्रेमुक्त्स भि अन्तर्महित्,

े हैं 1537 7ई मित्रकी में लाक कालपु ! किम

.85 <u>काध-हा र</u>–

।(ई 1त्रिंक कपूर्म में घम किर कींफिर) किर कि कपूर्। मिर्का ₹.

वेकास रिक्ती एपीए एडएएप करिस के कातास ! हिम

.R

1ई 1ति मांच वांच अकुर, क्षेत्र नांच बार होता है।

ें हे अर्थात् फितमी बार होता है हे

उ. गीतम ! जधन्य दो, उत्कृष्ट हजारों वार होता है।

हैं ? अथीत् कितनी वार होता है ?

प. वउसस्स णं भंते ! नाणाभवग्गहणिया केवइया आगरिसा

एवं जाव कसायकुसीबस्स,

उ. गीयमा !जहन्नेणं दीणिण, उक्कोसेणं सहस्ससी।

dankil j

उ. गीयमा !जहन्मणं दाणिण, उदकीसेणं सत्।

طمملطل خ प. गिरंठस्स णं भेते ! नाणाभवग्गहणिया केवड्या आगरिसा

उ. गीयमा ! जहन्मणं दीणि।, उदकीसेणं पंच।

ओगिरिसा पण्णासा हे

प. सिणायस्स णं भन्ते ! नाणाभवग्गहणिया कंवइया

मीयमा ! निल्लि एक्को वि ।

-715-छातः . १८

उ. गीयमा जिहन्तेणं अंतामुहुत्,

। <del>नि</del>हुमुनिंध ही एमिक्छि

प. बउसे णं भन्ते !कालओ कवाचर होड़ ?

, स्मिठांगी हाए हंगू

उ. गोयमा !जहन्नेणं अंतमुह्तं,

मिणाया जहा ववसा।

।।।गान्धृ ।इए ।ठांगणे

1 निर्ह्मिणि अंतीमुहत्ते।

उ. गीयमा !जहन्नेणं एक्कं समयं,

उ. गीयमा !जहन्नेणं अंत्रीमुहत्तं,

उक्कोसेणं अंतोमुह्ता

उ. गीयमा !जहन्नेणं एक्कं समयं,

उक्कोसेणं देसूणा पुब्लकोडी।

उदक्रीसेण

**−汀戸-アテテシ** 

उ. गीयमा !सव्यत्रे।

.0,€

છેત્તઓ અવદુહ વોગ્ગલપરિવર્ટર દેશુર્ખા,

ज्ञान

ें इंडि रेकिए काक फंड्रकरें! किए एम एस एस होड़

िर्म रिसेक्मासक र्लिसिक्राण्डिस्टीय इंग्र

? इडि र्मिक्ति किलाक! र्मि iv 1955 . P

प. पुलाया गंभी निर्माक किवास होड़ ?

? इडि रेमीम्के सिलाक! होम गिणाएगा . **म** 

? इहि र्माम्क सिरुताक! हिंम iv ठंघाणे . **p** 

।इन् हंगे ह्ये भिक्सायक्ष्मीने हि एवं देव।

,लाक

अर्णताओ

, रिरुतक रिर्धापमीस्मर-ाग्रीमीहर

उक्कासना दसूगा पुब्तकाडी।

उ. गीयमा !जहन्नेणं एक्कं समयं,

प. पुलाए गंभेते ! कालओ केविचर होड़ ?

|   | - |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| ŕ |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

र दुर्गी और

,ई 156 में एम केताओं —ाफ़्क र्क किल कहाम्म ! *निम* . **R** 

तुं । होता में प्राप्त होता है , ,ईं 1तिंड में ागार विताखोंसर

़ हैं 1515 में कारू ज़िस **1**ए , ई 161इ में गिगम इंताब्यें में

ाई 1ति हिन में गाम हैताष्ट्रांम ! मर्ता के नहीं होता है। अ

।ई 1ति में गिम वैत्राष्ट्रोस । है 1त्रिह हिन में गिंगम इंताब्यें से असंख्यातवे भाग में होता है।

1ई 115 में किल गिप्र<del>म</del>ी

−ग्राइ-ान्नेशम् . ६६

,ई 157क दिए५ कि 1पार ईंताब्यें नाम्फ र्क काल कालपृ! किम . K

,ई 157क रिष्ट कि गिम इंताकांम ,ई 1157क दिएउ कि एगम रिज्ञाकांसर

९ ई 167 के दिए एक एक गिर्फ़ म ,ई 15) क दिए कि गिंगम विराष्ट्री स्थ

। एडीए िडक भि लिश्म ल्पेश काल के उंदर राकर भिट हिल गिहाएक कि दिन्हें में ग्रह इन्हें ग्राकर मृग्दी! मिर्गीए . र

न्राह-हाम ,४६

्र हैं । हैं । प्रति कार में होता हैं । हैं

उ. गीतम ! क्षायोपशीमक भाव में होता है।

१भि प्रकार कपायकुशील पर्यन्त जानना चाहिए।

ं हैं 1त्रिहं में घाष मकी ष्टिसनी ! किय

में घाम कधाक अंधि ई ।ज़िह भि में घाम कमीइपिट ! मर्ज़ी . इ

1ई किड़ि भि

र है। ति में माप में कि कि मान में होता है? इ

1ई 1ति में घाम कधी। है। मित्रीं . र

-गाइ-गाम्रीम , भट्ट

् है र्राइ रिप्ती में एमम कप्र कालपृ! रिम .R

-ाइमिर कि नामधमतीर ! मर्गां . र

, निर्म , र्रंग , कप्र-फ्निम र्म है , र्मिश श्रीप्र , हैं निह हिम फिक ग्रांध हैं निह किया स्था

1ई तिई (ft कर्न्छ) क्रम्छु तार-अकुर

1ई र्ताइ डिम क्षिक ग्रीर ई र्ताइ क्षिक -ाइर्म्छ कि न्मितीर क्रि

्रे होड़े होस्टी में प्रमास कप एड्डिट! हिम**ा**र ाई होड़ (प्रायह कर्न्स) क्रमध्य एउस-अकुर , मिंते , कि , कप्र– फ्रिक्स कि हैं किंह शिष्ठ

-ाइम्स कि नामप्रणाप् ! मनार , र

, मारे , हं , द्या क्या हा है हों है हों शि ।है होई हिन फिक ,है होई फिक

-की स्मिग्हि ! होम iv ग्रापसी .**p** 

असंख्य्यदमागे होज्या, स्विज्जइमार्ग होज्जा,

सब्बलीए होज्जा ? असंखेज्जेस भागेसु होज्जा, संख्य्येस भागेसु होज्या,

असंखेज्जइभागे होज्जा, तु. गीयमा । में संखेरजहमागे होज्या,

असंखेज्येसु वा होज्या, , कियें में सिक्यमें मागेसु होज्या,

सब्बलीए वा होज्जा,

ने वे ने निर्मान्दार्-

-की म्मार्गल! हिम गण गण्म . म

अस्ख्न्यइमाग् केसर्ड संखेज्यहमागं फुसइ,

संखेज्येत भागेत्र फुसइ,

सव्बब्धनं क्रिसर्ह े असंबेज्जेसु भागेसु फुसइ,

विभीविवन्ति है। उ. गोयमा ! जहा खेत दारे ओगाहणा भीणदा तहा कुसणा

ने भाव-दार्-

़ारणि होए मिरिएक! होए iv ग्रह्म . P

ा गियमा ! खओवसामए भावे होज्या।

एवं जाव कसावकुसीख़े।

। गियमा ! ओवसी मेप् वा इप हा प्रवाह । भाव हो ज्या

े । भिणाए गिर्म निरम्भि । क्या मिर्म भावे होज्जा ह

उ. गीयमा ! खाड्ए भावे होज्जा,

-राइ-गिमिनीम . भ ह

र प्रिया पा मेरी ! प्राप्तमप् णं केवड्या होम्पा . म

न मियमा ! पहिवज्जमाणाए पहुच्च-

भिय ओखि, सिय निक्ष,

, ान गर्गती, तम है, तम तिक्कृ – गिर्म अर भीति हैए

1 क्रिक्रियां सयपुहत्ता

, फ़ीन मिरी, फ़ीर मिरी -क्रिट्टी ग्रन्निधाम्बर्ध

। इन्हेम्सइस गिर्मक्रिक , ान ाणीती , ान हि , ान तिरुक्त — ग्रिन अर अंति हार

उ. गीयमा ! पडिवज्जमाणाए पडुच्च-े निया गंती ! एगसमए पां केवड्या होज्या ?

, कि गर्म जहनेणं एक्को वा, दो वा, कोस्ट इंप , छीर घरी, छोर घरा

-ग्राइ-राप्नायम . १

— Invage कि 51 में में मंग्रह कि अल्प्<mark>रा</mark>

**一万国-IFPI**戻K . ℓ

नाष्ट्रम , इंग्राप इक के जाकार मीप क्रमें ! मिर्नीए ़ हैं ग़ुए ईक र्क ज़िक्र निक्री क्रांम ! निम

, त्रमामिक संयत, , हेद्रोपस्थापनीय संयत,

३. परिहार विशुद्धिक संयत, ४. सूक्ष्म संपराय संयत,

़ हैं ग्राप् इक के ज़कर निज्ञी नग्रें किमी नाम ! निम ५. यथाख्यात संयत्।

-ाष्ट्रफ ,ईं ग्राप् ईक के ज़रूप कि! मर्ज़ीए

१. यावत्काथक। ,कग्राम्ग्रह . ९

नाष्ट्रम , हैं ग्राप ईक के जाकर कि ! मर्जाप ९ ई ग्राग् ईक के प्राकप्र मिक्की क्रांभ धिमाध्रभाइछ । िम्म

। जिरतिचार। 9. सातिवार,

़ हैं ग्राप् ईक के जाकार निप्नी त्रमंभ कड़ीहिमी अही । निम

नाष्ट्रम , हैं ग्राप्त हैक के ज्ञाकर कि ! मर्ज़ी . ट

३. निविष्टकाविक। 9. निविश्यमानक,

९ ई ग्रा॰ इक के प्राकार किकी क्रांभाग क्रमान्छ । क्रिमा

नाष्ट्रम , है गुए ईक के जाकर हि ! मर्जिए

 विशुद्धपमानक। 9. संदिलश्यमानक,

। किम्क . ६ -ाय्य , हैं ग्राप हैक के ज्ञाकप हि! मर्जीए

मौम्काप्त क्राप्टरम र्क निरक जाकागिर कि हजाइ-काशीमाम नाथाथ-9. छद्मस्थ,

। भागायिक संयतः कहतामा इंग् हैं 157क नलाए (में 1णरक नार्त) धंधीही में 1धाक र्राप्ति न्म , म्म कि कि में (नाधर) उत्तर एवं (तहाइम आह)

ह्र है inya biplity में मिष्ट पत्र (प्रशाहमक्र्म) माध्राप्टम कि एनास सिम्पर कि की क इंध कि घोष्ट्रम देप

। इं क्तारुरक 'क्रपंप्त कह्नीद्रमीगडगीप' इन ई क्तिरक शिवेध पालन करता हुआ विशुद्धि (कारक तपश्चया) धारण इ. जो पंचमहाप्रत ख्प अनुतर धमें को मन, वचन ओर काया से ।ई क्रिलिक्स "क्रमि यनिपाञ्चभाइख"

माथना करता है उनका चारित्र "परिशर द्विशुद्ध वारित्र" है। एक छुरीयही :सम्ब उक्कुक्र है कर ब्रम्भ क सिंह्य है निम्म ाहक के हिंदी हुत हो है। सार के हिंदी स्थाप हुई सि अधि हैं।

रात प्राप्तीयों पृत्त गाव , ई तिरुक तिभ्रमुध कि भूम पृत्त कार्य निभूम मर

मार मिट्ट मार है भरत क्रिया पर आधार होते होते होते होते होते होते होते सायना करते हैं और दार साधु नया-व्हाव करते हैं।

द्या में में उन्हें प्रदेश हो । है । हो ने में में में हैं उन्हें प्रदेश हैं । में में में में में में में में । व हा क हा का नहा है।

ाई "हारिक हाएस स्ट्रेस" होए मूख स्पगंप दारिय-रसदे गुणसानदाने समी नायु-सरिवादो जा ताधु प्रमुखता धारण करता है और सात साधु नया राये करने हैं।

IS AND PERSONAL. 

मिनाअभित्र में नमाद के उक्षिति महीं है हम स्थर-इनीए क्यीमार

1 ई हर्गाए किंगामा करीकड़े ३० ई 1518 हर्गाए कि कि माम उर अकुर , मंत्री ताम म्यक के के मंत्री (१८१६) हो। ए

छ्य में निमाद के छिकधिकि नड़े ।ई ह्रतीए क्रधीमाप्त क्रधीक्रधाप अध हैं कि इंडोड़ कि कि कि कि मिन में मिन में मिन के फिक्रिक मिनि मारा

वाद और उत्फुटर एड मान के बाद मिधु को जो बड़ी दाधा दो जाते है दह कें नत्री ताप्त प्रमण प्रम नीच हि तिवानीय प्रमुख विवास विमास विमास विमास म निस्ताः के उक्षेति मिर्हार सहि मधर-हत्रीष्ट धृतिशास्त्रधारे 1ई किए एडी दिन हुउँ एस प्रमिष्याप्रमीय वारित्र नहीं दिया जाता है।

, हिस्से वि इस्त के छि इस्त के कर के के महाराजन-। यह इस्से हो हो हो। क्रिक्स मियास स्कृ में हमीय प्रतिपाधप्रधिधं से हमीय स्वीतास 15 हुनाव घानेमाअभा**ध्य** 

15ths 175 15F 2Ptc15

-फिज़ाम

, ए किमरख . ९

—ात्राय हे मिर्गिक प्रवास । विद्यास । निर्माण

१. सीकेलिस्समाणाए य,

—।इन्ट ज़<sub>े</sub> ज़िल्म हेर्ना है। मिया का ज़िल्म हो है।

—ाहरू हे, जिल्ला हे हो है। मिन्नार . ट

-ाज्ञार हे मार्गा । द्विहि पण्णात्, त्राप्ता . ह

· -।अर हे मायम । दुविहे पण्ण ते, ते जहा-

उ. गीयमा ! पंच संजया पणाता, ते जहा-

प. (१) सामाइयसंजाए ण भेते ! कड़ीवेह पण्णात ?

9. निव्यिसमाणए य,

१. साइवारे य,

, इसिरएय,

५. अहक्सायसम्पर्

9. सामाइयसजाए,

-ांण्डिम स्मिप्सं इति इति होमिति . ७

प. कड् गं भेते ! संजया पण्णाता ?

।। इ॥ कुछ प्र फिल्मेरग्री भीर (फिप्रमाय) प खबु ।। इ ॥ परिहरइ जो विसुद्ध तु, पंचजामं अणुत्तर धम्म ।

॥ ९॥ कुछ स पिघाठड्ठावर्क (माप्टमं मनीम्मय

तिविहण फासयतो, सामाइयसजया स खलु ॥ १ ॥

, मिलिम्क , ६

२. विसुज्झमाणए य,

, ए गृहाकठड्रमाना , ५

, मिरइयारे य,

२. आवकाहए यर,

छदीवर्ठाविणियसियए,

सामाइयोम्न उ कप्, चाउज्जाम अणुत्र धम्म ।

ें जिस्प्रायसंजय वा भेते ! कड़िक पण्णति ? . P

प. (४) सुहुमसंपरायसंजप्<sup>४</sup> णं भंते !कड्रविहे पण्णति ?

(३)परिहार विसुद्धियसंजप् ३ णां भंते ! कड़िविह पण्णते ?

प्राणम इंग्लेड किंग्य केंग्रे । कड़ीवेड पण्णिय ।प्राण्य ।

३. परिहारविसिन्डनसम्बर्भः स्ट्रिनसमरानसम्बर्भः

छत्त्वा य परियागं, पीराणं जो ठवेड् अपाणं ।



一万字-四布 、8

- 一月3-1976 8
- ार है 1तिइ किल क्या स्थित क्या स्थित किम (e) .R
- । इं राजि कि किक जाड़ीर, ईं राजि कि किक जाड़ी ! मर्जीप ९ ई १५६६ फिक्र काओर
- ई फिरि फिर काओ एक काम काम काम काम काम किया है कि (ह) .R
- ें इं 1ति किक त्रिशित कि
- 1प्रज्ञीष्ट ाननारू मि काम कड्योहुकी गड़ गाकर मिट्ट (६) ाई 1त्ति हिम क्रिक ताध्यीर , ई 1ति क्रिक ताध्यी ! मर्तार . र
- ाननार नामम के नधम कथीामाम नधमें निर्म वाह (*१*-४)
- प्र. (१) मन् होता है फिक मेर्ग एक प्रधामा है कि है (६) . K गिशिह
- . जीतम ! जिन कल्पी भी होता है, स्थिदिर कल्पी भी होता है, ें ई कि कि कि। फिल कि कि कि कि
- , ई 1त्रिड क्रिक नार्ग एक त्रधंत प्राप्तियाध्यक्ष है क्रिस ( s ) . R ाई 1515 मि 5िर्गिष्णक
- र है। ति होता किया करा है। ति किक उचित्र
- । इ infa iar ninipae कृत्वी , हैं 1तिह भि फिक्त प्रविध, हैं 1तिह भि फिक्त निर्ध ! मिता है,
- (३) इसी प्रकार परिहारविशुद्धिक संयत भी जानना चाहिए।
- ,ई किंदि फिक मणे कि कार मार्ग मार्ग है। किन (४) .R
- क्ति हिम मि फिक्ट प्रविध, है किह हिम फिक्ट मर्खी मिर्ही र इं फिर फिफिफिक ए ई फिक फिफ उनिष्ट
- । সুর্রাাদ দিনাদ দি চাট্ট চাচ্ছ্যাৎদ সারুম দিই (৮) । इं । ति हैं। एक किया है।
- प. चारित्र-द्वार-
- हिम (६) .R
- 15 किंह मिं श्रीदकुधायक क्रिया है किंह मिं कालपृ! मिति ? है ।तिह कतान्र
- ্রাফরীটে দিনাদ দি চাইট চানিসাংস্পর্যন্তর সাকম দিই (১) । हैं फ़िहि हिंग मि केकाम्ड ग्रिट हैं क्रिहि डिम प्रनेशन कुनकी
- उ किर कार्जु कि नेम कहा कि में कि कि है। प्र
- ।इ किंकि कारु मिन मिनोंग . इ ९ है । ति कि कि । निव्य
- 15 Info कि कि कि काम् । है। छि। है। में इन्हें हैं। । हैं क्रिंड ग्रीहरू **घा**पक 15 किंह आहे ए निव्हित्ता **न** ाई Iniई छिक्**छ** F
- हिन्द्र र स्थार र स्थार सम्बद्ध स्था होता । हिन्द्र (प्र) .R एक्संप्र समार से नगर घररह मध्य राज्य कि (४)
- , के साल प्रतिष्ट्रपायक सहस्राप है सिले कारहा सी सहसि एड ्रेड IDIड क्राप्ता<del>र</del>
- नार हिन्द्र प्राप्त हो ! होंद्र का प्रतिवास प्राप्त होता है । कि (४) एवं सुद्भमस्पराए वि।

प. (३) परिहारविसुद्धियसंजप् णं भेते ! किं पुरुष् होज्जा

उ. गीयमा ! पुलाए वा होज्जा जाब कसायकुरील वा

ार (९) मानाइयसंजए णं भेते ! र्हेम ए ग्रह्मधड्रामाप्त (६) .P

, ामणी किराहे कि , मिराहे किरागित कि ! मिराहि . ह

प. (४) सुहुमसंप्रायसंजाए णं भंते ! कि जिगकमे होज्जा,

प. (३) छदोवर्ठावणिवसंजप् णं भंते ! किं जिणकपे

उ. गीयमा ! जिणकपे वा होज्जा, थेरकपे वा होज्जा,

, ारण्ड फिकाणरी की ! जिंभ गे प्रायमिष्ट होमाप्त (१) . प

प. (२) छदोवर्ठावणियसंजय गं भेंते ! किंकफरी क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्

, (१०) सामाइयसंजप् णं भंते ! किं ठियकमे होग्जा,

उ. गीयमा ! दियकपे वा होज्या, अदियकपे वा होज्या।

होज्या, थेरकपे होज्या, कपातीते होज्या ?

हाज्या, नी नियंठे होज्या, नी सिणाए होज्या।

- तिणाए होज्या ?

, मिया है होसे कुमार के बार मिया हिन्दी है । एस है ।

- । गरन्धि ग्राणिति हि , राज्यित र्हाणी रि ,ार्ग्णिड र्राप्तकृशामक

, क्षित्रकृतिकृति होग्ता,

(२) एवं छदोवट्ठाव्यिए वि

[में प्रत्येप्रविधायसंजय हो (भ)

थे रकपे होज्जा, कपातीते होज्जा ?

(३) एवं परिहारविमुद्धियसंगए वि।

१ ारण्ड तितिमिक, तर्णा है सकर ध

(४-५) सेसा जहा सामाइयसंजए।

र गण्गित्र मिकप्रठीस्, गण्गित्र

े । हिन्दु किकार शिर

(३) एवं परिहार विसुद्धियसंजए वि,

। गिर्णा । वियक्षेत्र किरान्ता, मिरान्ति क्षित्रकारी । मिरानि . इ

, गिरणीं है छिए मि

सिणाए हाज्जा है

। गण्जित होज्जा।

। किर्मात हो निमिष्ट

। क्रिया हो मिलिक

-राह-<del>।</del> नर्गाह . भ

. गोण्पी । नी पुलाए होज्जा,

जाव मिणाए होज्जा ?

। हिन्दी कि प्राणिती, हिन्दी कि केपण

- **1ई 156 िमाइलन्स् क्रायह हो 19** क्रिंग नेहु । जिल्ला है । एस ने कि ने अधना और अधना और अधना और एक्ट , तिम । जयन्य आठ प्रवचन माता का,
- अतिर ए ई कि में है कि एक क्या नियं के प्राप्त है कि (६) . K **一万宝-珍行 .** . 5
- 1ई किंवि मिं में विकिए प्रिंट ई किंवि में में होता है । र होता है ?
- ह, या अतिथं में होता है तो स्पानिता है तो है पा अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्टूक्ट्र है। एवं अक्ट्र ह
- । हैं 151ई मि इन्ट्रिकफ्र प्रांध हैं 151ई मि रक्षेति ! मर्नाए ९ ई 1171इ
- ें होता हैं मिल । छेदीपस्थापनीय संयत क्या तीर्थ में होता है या अतीर्थ
- । प्रज्ञीक र्ननार नामम के प्रभंग कथीामाम त्रभंग कि व्यह । गृज्ञीम ाननार मि भग्ने कड्डीहिनी गड़िंग गलर मिड् 1ई किंदि हैं में देकिए ,ई किंदि में देति ! मिक्री में उ
- -ग्राइ-ाग्ज्ञ . १
- होता है या गृहस्य लिंग में होता है ? में गर्जी प्रम्छ, ई किहि में गर्जीक क्या किया है। किया है किया है
- ांही फ्रम्ह , ई तिहि मि में गंहीछ-113िम कि गंहीछड़ ! मिहीं . ह
- , हैं ार्गरे में गर्लीय प्रया क्या स्वाधिय में होता है, ।प्रज्ञीष्ट ाननार पि प्रयंत भी प्राप्त भी जानना चाहित। ।ई क्तिंड हि में ग्लीछ : क्तिम्नि-क्षिक्त कि ग्लीग्रा 1 हैं 1ति हैं मि में गर्ली एउड़ा, ग्रिंट हैं 1ति है मि
- ाई linfs हिम में गर्ली घ्रम्मुए प्रींध गर्ली घ्रम्ध कृत्वी ,ई linfs हि मं गंलीक अधिक कि गंली काम अधि गंलीकर ! मिलींग . ह े होता है में एंसी इस्स हिंगा में होता है
- । प्रशाम र्नाम मामम कं त्रमं काशामाम त्रमं कि परि
- -गाइ-गांगड .06
- ९ ई र्हाह उत्तर में हे हो है । स्वान किया स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान
- लिस इस्सि हो ती-९. ओदारिक, ९. तैसस, ३. क्षेम् 1ई र्तांड प्रशिद्ध घाप या पाच ,माति ! माति . द्य
- अ. मेजस्, ५. कामंगा ,कप्राक्षार . ह , फक्षीं . ९ , कप्रीाशीर . ९ – वि वि प्रीप्र होप शर शरीर ही ती-9. आशिरक, २. व्यक्ति, ३. विस्तृ, ४. समिता
- १३ होते गोग्न होच्डी व्हे क्रम्ट क्रियोडियोग्डगीट! होन्स प्र एउत्रीप्न मिनार मिन्नियं नामियास्त्रप्रोहर राजप्र सिट्ट
- , मुरामें . ९ , क्रांगोरांट . १ १ में हो आगा महि ! महारे . E
- भारत क्षेत्र क्षेत्र भयम भारताय भारत क्षेत्र हमा हार्गम स्थून इं सामगा
- -112-EB 65 Inaile Frie

कि मू कि मार्ने के मार्ने के कि कि कि कि कि कि कि कि कि

अस्तिन्द्र स्थानिक

- -ग्राइ-छात्री .ऽ 1110013 उक्कोसेणं-चोद्दसपुव्दाइं अहिज्येज्या, सुयवइरित वा उ. गीयमा ! जहण्णेणं-अट्ठ पवयणमायाओ,
- फ. (१) सामाइय संजप णं भंते! होम कि होना।, अतिरक्षे
- उ. गीयमा ! तिस्ये वा होज्या, अतिस्थे वा होज्या। हीय्या है
- प. जह अतिरथे होज्जा, कि तिस्थयरे होज्जा, पत्तेयबुद्ध
- र् गाय्यह
- गीयमा ! तिस्थरी वा होज्जा, पत्रवबुद्ध वा होज्जा।
- फिर्तार शाया मंत्र ! होने हो । कि होग्या, अतिसे
- ारिय होती है। किये हो सामा । हिन्दु हो । र् गिरुर्गह

। गुर्मि मञ्जीमुनिग्राइगीए हंग्

- जाइ-गिन-दार्-सेसा जहा सामाइयस्जर
- प. सामाइयसंजप णं भेते ! किं सिलंगे होज्जा, अन्तिलंगे
- गीयमा ! दव्यलिंगं पदुच्य-सिलेंगे दा होज्जा, अन्निलेंगे दा र गिरणंत मिलीज्ञाम, गिरणंत
- पिट पिटिस किया में । कि सिले होज्या, । ही गृणिहाठडुहाईछ हेग् भावलिंगं पदुच्य-नियमं सिलंगे होजा। । फिर्गड़ १६ फिड़िर्मि, फिर्गड़
- हिलीए-इस मी गंलीहोद्द भी गंलीहर । पहुच्च-सिलिंग
- , गण्जि रिलीहोगि हि, गण्जि रिलीन्स् मि, गण्जि
- -ग्राइ-ग्रीम .०९ मेसा जहा सामाइयसंजए।
- प. सामाइयसंजए णं भंते ! कड्स सरिस होज्या ?
- , राज्नि सुग्रम्पक-प्रकीराधि सुनी-णिमिंड सुनी उ. गोयमा ! तिसु वा, चउसु वा, पंचसु वा होज्जा।
- एगजार-मञ्जीरुष्टं एसी। प्रिस्ति भूष्ट्रां एगजार-मञ्जीरुष्टं एसी। प्रस्ति भूष्ट्रां , राज्य होमार्य-वरम् और रिक्ट ने योद्धाय-तैया-कम्पस् होज्या,
- । ही गृणिहाउड्रहाईख हैग् तेया-कम्मएसु होज्जा।
- ाह्न्यं हुमुम्बर-एर्स-प्रशासां हुती ! एर्मा : . ट परिशारियमुख्यमं गंभी । कड्स सिरोप्त होन्या ?
- । इन इंग् हो ग्रहसमाहकद्वर ग्रहसमाग्रमसम्बर्
- Heals hillianing ता सासहयस्य व ते ते हो है इस्तेमधीत होहा। -ज़ाइ-छाड़ .१९

. ~

. .

अपरिवर्तित सुसम-सुसमा कारु में होता है यावत् अपरिवर्तित प्र. प्रहे ने अवसिपित में उत्सिपित कारु में होता है। प्राप्त

- ३. अपरिवर्तित सुसम-दुसमा काल में नहीं होता है,

ार्राह में लाक विपेमिस्सर, इं सति में लाक विपेमिस्सर ! मर्ताप . र

रु. प्रदास सम्प्रमा काक हो है । एक कि है । एक ग्रिक्स में काक ग्रिक्स हो है । प्र

में होता है यावत् दुसम-दुसमा काल में होता है ?

१३ । मुसम-मुसमा कारु में नहीं होता है,

,ई गिर्ह डिम में राक मिम्सू . 5

, है । तह में राक । ममुस्म है . ४

, हैं कि हैं में ठाक मिन्हें-मिन्नु . इ

र अने हे राज जन्में हिल्ली है

shafte had bit

-1917 및 HE 1 HALL 'S

الخيانية المتنافظ التراء فواصرتها فأ

कार्य प्रेंग हैं कर रेगा में कर है कि

रें हैता-तेनत प्राप्त में कर्न विश्व क

, है। सिहे में हाऊ। सम्हू 🔑

्रं । हो मिर्ग में बाक मिर्म मिर्म . १

, हे एन्हें में रहाई एमहरू-महरू , इ

, इ रहाई हिन्से होक सिस्तृ , इ

-११३मेर कि घाप फास्रीह

मैसन-मैसना काळ में नहीं शता है.

। इं क्ति डिम में रुक्त मिरह-मिरह , इ , है किह हिम में राक ममहू . २

्रह किल् है होते किल्किनोर्क सेवेल है सिह

वीई रेनीवीजी कार में एस है भी क्या देंसन रेससी राज है।

-ाष्ट्रमिर कि म्मल ! महार्गि . इ

९ हैं 1तिह में लाक

। प्रज्ञाङ । ननार नामम के प्रधंम काशीमाम नष्टक घड़ि

ार्गात्र में लाक रिपेमिम्बर एक प्रमंत्र कड़ी हुडी गड़ रीए ! किय

हिन में गिंगमलीप हि ग्रिंगड-ार्ध्विश कि क्राफ़ीश र्राए म्नर ाई FPक कि 118PF कि 10751F हि

नामम र्क घाम फ्रासीस में लाक विक्रीमध्य विक्रीक्रध-विद्वी । प्रज्ञीक ाननार सि क्रम् अनिमाश्रम्बर्ध ज्ञाकर भिट्ट

15 inf5 में लाक क्रिकिंगिम्स मि मिली-ाइम्स कि एउड़ास

४. अपरिवर्तित हुसम-मुसमा काल में होता है।

, डे कि हिन में राज विश्व है । जारी हो हो हो है ।

अपरिवरित सुसम-सुसमा काल में नहीं होता है,

- १६ मिर्स कि सार अस्तिल भाव की अपेक्षा-

९ ई 1तिंह में लाक ाममृप्त-ममृद्

सुसमापिकमागे होज्या, जाब दुस्सम-मुसमापिकमागे म्या के ने असिणिणि ने उस्सिणिणिकार होन्या कि सुसम-

हीज्या है

हान्या वाच सेतम-भूसमाकार होन्या है

र्ह्णामाम्हरमाम्ह की एटव्ह र्ह्णायाणीमान्छ ३ए .ए

्राष्ट्रांड १५ हेस्समाकाले या होन्या,

४. दुस्सम-मुसमाकाले वा हाज्जा,

३. सुसम-दुस्समाकाले वा होज्जा,

्राज्निह काकामप्रमु र्हा . २

, गय्नि सुसम-मुसमाकार होन्या,

-मित्रभावं पहुच्च

।। गिर्णेड काकामग्रेष्ट-मग्रेड्टीन , व्र

, क्ति कीकामस्भ्रेष्ट्र कि . भ

४. दुस्सम-मुसमाकाले वा हाज्जा,

३. सुसम-दुस्समाकाले वा होज्जा,

मे सुसमाकाले होण्या,

१. नी सुसम-युसमाकाले होज्जा,

- मिया जिम्मणं पहुच्च

जाव दुस्सम-दुस्समाकाछ होज्जा ह

ार्ण्ड काकाममधु-ममधु की ार्ल्ज काकाणीम्पीमिश्च इस् . P

। गिर्मा मिर्मित के कार्यामि । अस्ति विभिन्न कि कार्या ।

ा गोयमा ! ओसिपिपिपिकाले वा होज्जा, उस्सिपिपिकाले वा र गरणिक होकार्गिमीमि

काराधिमिनिद्ध्यसंजय गं भन्म ! कि ओसिनियिषिकाले

ि गिम्मिमिह मि ,ाम्जिंड काराणिमिम्भर ,ाम्जिंड

पेसे जहा सामाइए।

जम्मण-संतिमावं पहुच्च—चउसु वि पिलभागेसु निस्रि।

शहरणं पहुच्च वि । गवरं-उस्सिणिगी ओसिणिगीसु जहा सीतभावं तहा । नि गृणिनाडुन्नाइख न्ग्र

> ।।एएडि हारामम र्पाणाध—क्रड्रम णिउनाम ४. दुस्सम-सुसमापिलभागे होज्या।

३. नी सुसम-दुस्समापिलभागे होज्जा,

२. ने सुसमापिलभागे होज्जा,

१. नो सुसम-मुसमापिलमागे होज्जा,

उ. गीयमा ! जम्मणं-संतिमादं पहुच्च-

्राह्म्पार क्षेत्रामान्द्र-मान्नद्वीतः । ६

, गिज्यह होसामास्हि होत् . १

नाजिम । यस्त्री । तिस्त-

| an and a second second |
|------------------------|
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |

- , ई राज हैं। में राज मिर्में होता है,
- , हैं 1तिह हिंन में लोक मिमुसु , भ ४. सुसम-दुसमा काल में होता है,

ా ఎంది కింది. జీ మూ కోడే

The Box Real by H

Thauth

The Court of the Majort which there is no "B

in the late he had the bottom of the ten from the - high

which kinds or both bladds this bobblioting

सोना अर्थात (राज्य स्कार) क्रारेन्ट स्टाइस नामेस्

राम्बाय मन्तर में रायर वार्य संस्था साम्य मि

। एद्योक्त मिन्नार प्रक्रम मिट्ट मि रूप्त कर्रापृत्वीप्रवरीत

ाग्रजीय ाननाह ामे तप्राप्त प्रतिपाध्यप्रधिध गढार विट्र

प्र. हेवगीत में उसत्र होता हुआ क्या भवनवासिया में उसत्र होता

कि तीए एकी रम निव स्नार मेड लाक त्रमं कामीमाम ! जिन्

। प्रज्ञीष्ट हिनार हिन एक भारत है।

४. अपरिवर्तित दुसम-मुसमा काल में होता है।

, ई क्ति हिंस में रुपमा कार में नहीं होता है,

- गोतम ! जन्म और अस्तित्व भाव की अपेक्षा-

४. दुसम-मुसमा पिलमाग में होता है ?

, हैं 161इ में गम्लीग मिस्ट्र-मस्मु , इ

9. सुसम-युसमा पिलमाग में होता है,

६. सुसम-मुसमा काल में नहीं होता है।

, हैं 151ई में गाम्छीग 1म9 है . द

15 किंड में गाम्छीए कि किकी-क्षिम्छ कि गण्डाम

३. अपरिवरित मुसम-दुसमा काल में नहीं होता है,

9. अपरिवर्तित मुसम-मुसमा काल में नहीं होता है,

-ाफ़्स कि है किह में हाक विभिन्निक कि विभिन्निक कि है। ए

1ई 1त्ति में रात भि भिनी-11र्थिए कि १०५३।।

15 18री प्रभर में स्था प्राध्य में प्रदेश - प्रार्थी

उक्तर-अनुतर विमानी में उन्ध्र होता है।

्हें गिर्दे एकर में एक मेड़िन-म्नाह

ाई गिगेंड EPSE में फिर्न किमीम है <sub>रि</sub>की

, हैं । ति इस है ने महानियों में उसद होता है.

र इं क्रिक्ट में किमीमर होवा है

,हैं ।त्रांत एकड़ में डिट्डे कित्रीक्टि ह

, हैं 15ड़ि इस्ट में एसंख्रा होता है,

। हैं 151ई इस्टर में जीएडर्ड ! महींग . ह

९ इ । हो इ हो ए

-गड-जीर . ६९

.R

-ाध्हे क्षि इस्ट में किनीमई

- , ई 1त्रिहं में रुतक 1मममु-ममुह . इ

- Little in de feinflicht beteil die beiteiltette in
- गुन्ति निर्मानम् स्थान नात स्थान द्वारामिन इति ।
  - अहमसाय संजय वि जहा मुहमसंपराए।

Hortophs

tentiartaines

णवर्-अगर्यणम्गणवर्ताः – रेष्टा

. मुग्निस्विमाण्य । ही गृहम धारप्रध मञ्जूष हैय

<u>। तिर्धारक के के ज्ञास के प्राप्त के कि कि कि कि कि क</u>

एवं परिहार विसुद्धियसम्पृ वि। । ही गणिहाडुहाईस हम्

उक्कोसेणां-अणुत्तरविमाणेसु।

, मिक मिन्नि निर्गाणकृत

वसाविति उववन्यमात्।-

वेमाणिएसु पुण उववज्जेज्जा।

नो जोड्सेस उववज्जन्मा,

नी वाणमंत्रस्,

उ. गोयमा ! नो भवणवासीसु,

- वेमाणिएसु उववन्जेन्जा ह
- प. देवगह गच्छमाणे कि भवणवासीसु उववज्जेज्या जाब
- उ. गीयमा दिवगद्गार्था ।

  - प. सामाइयसंजए णां भन्ते !कालगए समाणे कं गइ गच्छड़ ?

  - - -राइ-हार . ६९
      - । नि भिग्निक केप । । । । । वहेन्द्र – अण्णवर् पिरुपी ।
        - - । क्रिंग-मुसमापिलभागे होन्मा।
          - ३. मे सुसम-दुस्समापिलभागे होज्जा,
            - २. नो सुसमापिलभागे होज्जा,
          - १. नो सुसम-सुसमापिलभागे होज्जा,

            - उ. गीयमा ! जम्मणं-संतिभावं पहुळ्-
          - ४. दुस्सम-सुसमापिलभागे होज्या ?
          - ३. सुसम-इस्समापिलभागे होज्जा,
            - , गिष्पंत्र गिष्ठिभागमु . ६
          - १. सुसम-सुसमापिलभागे होज्जा,
      - प्रहिरणं पडुच्च-अण्णयरे समाकाले होणारा
        - ह. नो सुसम-सुसमाकाछ होज्या।
          - ५. नो सुसमाकाले होज्जा,
        - ४. सुसम-दुस्समाकाले वा होज्जा,
        - ३. दुस्सम-सुसमाकाले वा होज्जा,

          - , गण्नि होत्समाकाहे हि . ६

सामाणियत्ताए उववज्जेज्जा, तायतीसगत्ताए उववज्जेज्जा, लोगपालताए उववज्जेज्जा, अहमिंदत्ताए उववज्जेज्जा?

 जायमा ! अविराहणं पडुच्च-इंदत्ताए वा उववज्जेज्जा जाव अहमिंदत्ताए वा उववज्जेज्जा। विराहणं पडुच्च-अण्णयरेसु उववज्जेज्जा।

# एवं छेदोवहावणिए वि।

- प. परिहारिवसुद्धियसंजए णं भन्ते ! वेमाणिएसु उववज्जमाणे, किं इंदत्ताए उववज्जेज्जा जाव अहमिंदत्ताए उववज्जेज्जा ?
- गोयमा ! अविराहणं पडुच्चइंदत्ताए वा उववज्जेज्जा,
  सामाणियत्ताए वा उववज्जेज्जा,
  तायत्तीसगत्ताए वा उववज्जेज्जा,
  लोगपालताए वा उववज्जेज्जा,
  नो अहमिंदत्ताए उववज्जेज्जा।
  विराहणं पडुच्च-अण्णयरेसु उववज्जेज्जा।
  - प. सुहुमसंपरायसंजए णं भन्ते ! वेमाणिएसु उववञ्जमाणे किं इंदत्ताए उववञ्जेञ्जा जाव अहमिंदत्ताए उववञ्जेञ्जा ?
  - गोयमा ! अविराहणं पडुच्च-नो इंदत्ताए उववज्जेज्जा जाव नो लोगपालताए उववज्जेज्जा।
     अहमिंदत्ताए उववज्जेज्जा।
     विराहणं पडुच्च-अण्णयरेसु उववज्जेज्जा।

# अहक्खायसंजए वि एवं चेव।

- प. सामाइयसंजयस्स णं भन्ते ! वेमाणिएसु उववज्जमाणस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- गोयमा ! जहण्णेणं-दो पिलओवमाइं,
  उक्कोसणं-तेत्तीसं सागरोवमाइं।
  एवं छेदोवहाविणए वि।
  एवं पिरहारविसुद्धिए वि।
  णवरं-उक्कोसेणं अहारस सागरोवमाइं।
  एवं सुहुमसंपराए वि।
  णवरं-अजहन्नमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं।
  अहक्खायसंजयस्स जहा सुहुमसंपरायसंजयस्स।

# १४. संजम-दारं-

- प. सामाइयसंजयस्स णं भन्ते ! केवइया संजमठाणा पण्णत्ता?
- उ. गोयमा ! असंखेज्जा संजमठाणा पण्णता।

सामानिक देव रूप में उत्पन्न होता है, आयम्त्रिशक देव रूप में उत्पन्न होता है, लोकपाल रूप में उत्पन्न होता है, अर्हागन्द्र रूप में उत्पन्न होता है?

उ. गोतम ! वह यदि अविरायक हो तो-इन्द्र हप में उपन्न होता हे यावत् अर्हामन्द्र रूप में उसन्न होता है। विरायक हो तो-इन पदिवयों के शिवाय अन्य देव रूप में उत्पन्न होता है।

इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय संयत भी जानना चाहिए।

- प्र. भन्ते ! परिहारिवशृद्धिक संयत वेमानिकों में उत्पन्न होता । तो क्या इन्द्र रूप में उत्पन्न होता है यायत् अर्तामन्द्र रूप । उत्पन्न होता है ?
- गौतम! यदि वह अविरायक हो तो—
   इन्द्र रूप में उत्पन्न होता है.
   सामानिक देव रूप में उत्पन्न होता है.
   व्यास्त्रिशक देव रूप में उत्पन्न होता है.
   लोकपाल रूप में उत्पन्न होता है किन्तु
   अहमिन्द्र रूप में उत्पन्न नहीं होता है।
   यदि विरायक हो तो—इन पदिवयों के सिवाय अन्य देव रूप में उत्पन्न होता है।
- प्र. भन्ते ! सूक्ष्मसम्पराय संयत वैमानिकों में उत्पन्न होता हुआ क्या इन्द्र रूप में उत्पन्न होता है यावत् अहमिन्द्र रूप में उत्पन्न होता है?
- उ. गौतम ! यदि वह अविराधक हो तो—इन्द्र रूप में उत्पन्न नहीं होता है यावत् लोकपाल रूप में भी उत्पन्न नहीं होता है। किन्तु अहमिन्द्र रूप में ही उत्पन्न होता है। विराधक हो तो—इन पदिवयों के अतिरिक्त अन्य देव रूप में उत्पन्न होता है।

इसी प्रकार यथाख्यात संयत भी जानना चाहिए।

- प्र. भन्ते ! वैमानिक में उत्पन्न हुए सामायिक संयत की कितने काल की स्थिति कही गई है ?
- उ. गौतम ! जघन्य—दो पल्योपम की, उत्कृष्ट—तेतीस सागरोपम की। इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय संयत की स्थित जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिहारिवशुद्धक संयत की स्थित जाननी चाहिए। विशेष—उत्कृष्ट अठारह सागरोपम की स्थित जाननी चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्म संपराय संयत की स्थित जाननी चाहिए। विशेष—अजघन्य अनुत्कृष्ट तेतीस सागरोपम की स्थिति है। यथाख्यातसंयत सूक्ष्म संपराय संयत के समान जानना चाहिए।
- १४. संयम-द्वार-
  - प्र. भन्ते ! सामायिक संयत के कितने संयम स्थान कहे गए हैं ?
  - उ. गौतम ! असंख्य संयम स्थान कहे गए हैं।

- ्र हुं गुए हुरा माध्य संघंत्र मितवी की त्रधंत्र घार्रगंत्र म्हमू ! किया . R । प्रज्ञीान । ननार क्रिके क्रिके क्रिके । जनार । जनार । जनार । जनार । जनार । जनार । जनार । जनार । जनार । जनार ।
- ईक नास मगर छासर नेतरी घमर के त्रिवृप्ति ! मर्ताः . ह
- ्हें गुए ईक हाइन प्रमंत हैं है जा है कि हो हो हो हो है . R
- उ. गातम ! अजवस्य-अनुकृष्ट एक संयम स्थान है।
- निक में मिलिए मध्ने के किम्रे ताकाक्ष्य ग्रि भागमे प्र. भन्ते ! सामाधिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारविश्वृद्धिक, मुह्म -- मार्ह्य -- मार्
- उ. गौतम ! १. सवसे अल्प यथाव्यातसंयत का अनयन्य-ें हैं काभीागेंद्राजी क्रांग फ्रांस सिमकी
- **15 नाअ मधंत्र क**ण ठाकुहरू
- शान असंख्याणा है। मण्छ राष्ट्र (वससे) मुक्ष्म संपर्ध संपर्ध के अन्तर्मृहत् वाछ संप्रम
- असंख्याुणा है। माध्य मधार क् घार कड्याहिडीराइरीप (मिस्ट) . <u>इ</u>
- दोनों के संयम खान परसर तुल्व एवं असंख्याणा है। ४. (उससे) सामायिक संयत और छेदोपश्यापनीय संयत इन
- -)13-१कशीर
- ९ ई ग़ार इक घंग्र हिंगाइ मिक्को के क्रियं क्ष्मीमाप्त ! किम .. R
- ाहे ग्राप्त हेक घंक्र हिमान सम्मार । मधीर . ट
- क्षा है स्था है सह एक घोर हो। के घटन कार्या से प्रमार में हिंकेम हिंगीए के किसे किसीमाप्त करें ! किस . ए किया अकार व्याख्यात संघत परंन्त मानमा चाहिए।
- उ. गीतम् । कमी होन् हे, कमी तुन्त्य हे या कमी आध्यक हे अधीत्
- भिन्न प्रतिमानिक सेन्स के सांस्य केन्स स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 15 Ebîp Fib: : अ
- ें १ त्र प्रति ए ६ हन्तु, ६ मिरे एक में छिंगेप हजाड़ ह
- ly blik blik: in इतिहार हे व प्रवेश सम्बर्ध प्रभ प्रमृतिस्थ । हे स्था हे स्था है । स्था स्था है ।
- File history bout the early of this Animies februnk Tugilla किए पाउर एवं किन्द्र कि कार वे राज्य का हो कि है।
- Recall from a York to a tole to be to the a tole of avancing the best built to be the new name
- the or officeed an eventuality IR ALDE मुने के सार्क राज है किया है कि सार्थ केरान के विकास

The firm of fine that the first the sales

- प. सुहुमस्परायसंजयस्स णं भन्ते ! केव्ह्या संजमठाणा एवं जाव परिहारविसुद्धियसंजयस्स
- dontall ?
- उ. गोयमा ! असंखेन्या अंतीमुहतिया संजमराणा पणाता ।
- طمملطلن प. अहस्यवायसंजयस्स णं भन्ते ! केवड्या संजमधाणा
- उ. गीयमा ! एगे अजहण्णमणुक्कोसए संजमहाणे।
- ठाणाणं कपरे कपरेहितो अप्या वा जाव विसेसाहिया विसिद्धतं, सुहुमस्परायं, अहक्तायसंज्ञाणं संजम-न. एएसि णं भन् ! सामाइय, छदोवहावणिय, परिहार--- छिट्टीट-क्रास्ट
- अजहण्णमणुक्कोसए संजमराणे। उ. गीयमा ! १. सब्बत्योवा अहवस्वायसंजयस्स एगे
- असंखेज्यगुणा। ३. सुहुमसपरायसन्यस्त अतामुहात्तया संजमठाणा
- असिख्न्यगीगा। ३. परिहारविसुद्धियसंजयस्त गिगिशमिक्री
- ४. सामाइयसंजयस्स छदोवड्ठाविणयसंजयस्स य पुर्णास
- -गृष्ट-भाकान । सिनमराणा दोण्ह वि तुल्ला असंस्टर्माणा।
- طمملطلا خ प. सामाइयसंजयस्त णं भन्ते ! केवड्या चरित्रपज्जवा
- एवं जाव अहक्खायसंजयस्स उ. गीयमा ! अणंता चरितपञ्जवा पण्णता ।
- र प्रज्ञीम्डार, रिक्री, विडे की डीर्डिन्य मिरीह कि सामदीस माइयसंजय णं भन्ते ! सामाइयसंजयस्त सहाणं-
- उ. गोयमा ! सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अत्माहए,
- ,रम्में, एवंडे की डीक्निम्मिमा चिर्मा तुर्क, प. भागाइयसंजप णं भन्ते ! धरोवहावांणायसंजयस्स ្រេខគ្រោឡន
- प्रशामवाद्या , प्रहास्टाह प्राप्ते , सिय होणे, पिय विल्के, सिय अञ्माहप्, श्रभाह्य है
- कि मिर एण्डीसुधीरावरीय वृंग
- उ. गायम हिंगि, मी मुल्हे, मी अध्यक्षि, प्रांति, शायमा इ ें प्रशास्त्रह, रेजह , जिंडे को डीईहरुपमग्री है जि है। प्राप्ती स प. सामार्यस्याय ण पत्ते ! बहुनसंप्रायस्वयस्य पर्याय-
- ति अध्वयावाच्यवा समिति।

1886 Mills वदावरीयां वीच्यात्वात हो किया विच्यात्वा तथा व्यापता व्या हेडिल्लेसु तिसु वि समं-छडाणवडिए, उवरिल्लेसु दोस समं हीणे।

प. सुहुमसंपरायसंजए णं भन्ते ! सामाइयसंजयस्स परहाणं-सिन्नगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अदमहिए?

उ. गोयमा ! नो हीणे, नो तुल्ले, अव्पहिए अणंतगुणमब्भहिए। एवं छेदोवद्वावणिय-परिहारविसुद्धिएण वि समं।

सद्वाणे—सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अब्भहिए।

जइ हीणे—अणंतगुण हीणे। अह अब्महिए—अणंतगुणमब्भहिए।

- प. सुहुमसंपरायसंजए अहक्खायसंजयस्स य परट्ठाणं-सिन्नगासेणं चरित्तपञ्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्भिहिए?
- उ. गोयमा ! हीणे, नो तुल्ले, नो अब्भहिए, अणंतगुणहीणे।

अहक्खाय चरित्ते वि-हेड्डिल्लाणं चउण्ह समं नो हीणे, नो तुल्ले, अब्भहिए-अणंतगुणमब्भहिए।

सद्वाणे-नो हीणे, तुल्ले, नो अब्भहिए।

# अप्पा-बहुयं--

- प. एएसि णं भन्ते ! १. सामाइय, २. छेदोवट्ठाविणय,
  ३. परिहारिवसुद्धिय, ४. सुहुमसंपराय,
  ५. अहक्खायसंजयाणं जहन्नुकोसगाणं चरित्तपञ्जवाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाब विसेसाहिया वा ?
- गोयमा ! १ . सामाइयसंजयस्स छेदोवड्डावणियसंजयस्स य एएसि णं जहन्नगा चारित्तपञ्जवा दोण्ह वि तुल्ला सव्यत्थोवा।
  - २. परिहारविसुद्धियसंजयस्स जहन्नगा चरित्तपञ्जवा अणंतगुणा।
  - ३. तस्स चेव उक्कोसगा चरित्तपञ्जवा अणंतगुणा।
  - ४. सामाइयसंजयस्स छेओवट्टावणियसंजयस्स य, एएसि णं उक्कोसगा चरित्तपञ्जवा दोण्ह वि तुल्ला अणंतगुणा।
  - ५. सुहुमसंपरायसंजयस्स जहन्नगा चरित्तपञ्जवा अणंतगुणा।
  - ६. तस्स चेव उक्कोसगा चरित्तपञ्जवा अणंतगुणा।
  - ७. अहक्खायसंजयस्त अजहन्नमणुक्कोसगा चरित्तपञ्जवा अणंतगुणा।

# १६. जोग-दारं-

- प. सामाइयसंजए णं भन्ते ! किं सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा?
- गोयमा ! सजोगी होज्जा, नी अजोगी होज्जा।

- अर्थात् नीचे के तीनों चारित्र की अपेक्षा से-छः स्थान पतिन है एवं ऊपर के दो चारित्र से अनन्त गुण हीन है।
- प्र. भन्ते ! सृक्ष्म सम्पराय संयत के चारित्र पर्यव सामायिक संवत के चारित्र पर्यवों से क्या ठीन है, तृत्य हैं या अधिक हैं?
- उ. गौतम ! न हीन है, न तुन्य है किन्तू अधिक हैं वह भी अनत गुण अधिक हैं। छेदोपस्थापनीय संयत और परिहार्रावशुद्धिक संयत के साय तुलना भी इसी प्रकार करनी चाहिए! स्वस्थान की अपेक्षा अर्थात् एक सूदम संपराय संयत के चारित्र पर्यव अन्य सूदम संपराय संयत के चारित्र पर्यवों से कभी होन हैं, कभी तुल्य हैं और कभी अधिक हैं। यदि हीन हैं तो—अनन्त गुण हीन हैं। यदि अधिक हैं तो—अनन्त गुण अधिक हैं।
  - प्र. भन्ते ! मृक्ष्म संपराय संयत के चारित्र पर्यव यथाख्यात संयत चारित्र पर्यवों से क्या हीन हैं, तुल्य हैं या अधिक हैं?
  - गीतम! हीन हैं, तुल्य नहीं हैं एवं अधिक भी नहीं है किन्तु अनन्त गुण हीन हैं।
    ययाख्यांत संयत के चारित्र पर्यच नीचे के चार संयतों के चारित्र पर्यचों से न हीन हैं, न तुल्य हैं किन्तु अधिक हैं, वे भी अनन्त गुण अधिक हैं।
    (ययाख्यात संयत के चारित्र पर्यच) स्वम्यान की अपेक्षा न हीन हैं, न अधिक हैं किन्तु तुल्य होते हैं।
    अल्प-चहुत्व-
  - प्र. भन्ते ! १. सामायिक संयत, २. छेदोपस्थापनीय संयत, ३. परिहारविशुद्धिक संयत, ४. सूक्ष्मसंपराय संयत और ५. यथाख्यात संयत के जघन्य और उत्कृष्ट चारित्र पर्यवों में कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?
  - गौतम ! १. सामायिक संयत और छेदोपस्थापनीय संयत इन दोनों के जघन्य चारित्र पर्यव सबसे अल्प हैं और प्रस्पर तुल्य हैं।
    - २. (उससे) परिहारविशुद्धिक संयत के जघन्य चारित्र पर्यव अनन्त गुणा है।
    - ३. (उससे) उसी के उत्कृष्ट चारित्र पर्यव अनन्त गुणा है।
    - ४. (उससे) सामायिक संयत और छेदोपस्थापनीय संयत इन दोनों के उत्कृष्ट चारित्र पर्यव परस्पर तुल्य और अनन्त गुणा है।
    - ५. (उससे) सूक्ष्म तंपराय संयत के जघन्य चारित्र पर्यव अनन्त गुणा हैं।
    - ६. (उससे) उसी के उत्कृष्ट चारित्र पर्यव अनन्त गुणा हैं।
    - ७. (उससे) यथाख्यात संयत के अजघन्य-अनुत्कृष्ट चारित्र पर्यव अनन्त गुणा हैं।

# १६. योग-द्वार-

- प्र. भन्ते ! सामायिक संयत क्या सयोगी होता है या अयोगी होता है?
- उ. गौतम ! सयोगी होता है, अयोगी नहीं होता है।

- उ. गीत में तिर्वि में तिर्विभव है, वचनवोगी भी होता है और ़ हैं 1त्तरि गिर्मिष्टात IP हैं प्र. प्रदेशांगि है तार्व संग्रह मिर्ग्धन स्था निर्माह भाग है। एक स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान
- एजीए रिनार स्पेर क्षेत्र कार के मार्ग स्थूर राक्ष भिट्ट 15 ात्रांत्र मि गिर्गणगतः
- ें हैं 1515
- प्र. यदि संयोगी होता है तो क्या मनयोगी होता है, दचनयोगी होता ाउँ क्ति मिर्गिष्ट प्रांध ई किडि मिर्गिष्ट ! मर्ना . ह
- राहि है कि मिर्मा । मिर्मि है कि में मिर्मि है कि में मिर्मि है । ें ई 1र्जि गिर्मियोक एए हैं
- −71इ-ाम्क्रिक .06 । हैं ।त्रांड़ मि<sup></sup> गिपियाक
- ाम है क्रिहे सम्प्रिकाम क्षाय क्षाया साकारोगस्य : हिन्म . K
- र. गीतम ! सकारोपयुक्त भी होता है जोर अनाकारोपयुक्त भी ? हैं lhर्ड <del>क</del>प्ट्रियोकानर
- इ फिरि डि कपृष्णितकाप्त काम काम्भ मन्नम्-प्रदिनी प्रशाप प्रधाख्यात संयत पर्यन्त जानना चाहिए। **।ई क्रि**
- 一<u>) 13-1717中</u> **15 क्रिंग किम् क्रिक्त क्रिया है।**
- प्र. भन् । सामाधिक संयत क्या सकपायी होता है या अफपादी
- 1ई क्रिंग ! स्कार है क्रिक्ति क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार क्षित्र । स्वार
- ९ ई हंछ। प्राप्टक हिंक्सी कि ई क्रिक्न क्रिया होए! हिन्म , R
- 1ई तीरे प्राप्त कि पा है। एस । मिर्म कि एस ।
- । भारत है , भारत है , भारत है , भारत है , भारत है , भारत है , भारत है , भारत है , भारत है , भारत है , भारत है ,
- 1मिंग, इ ,ाधाम , ९ , नाम मजव्यम , ९ ति वि निर्ति
- ाग्रीक रिमार कि राय गाँग विशेषात्रकार है अवस सिट्ट ाई हिंदे महि , ६ मार भिग्न महाम हराम है है।
- क्षेत्र । योहर्म क्षित्रक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष
- र १ व्याची होता है है
- 3° संबर्ग । सक्तांना क्रिया है अक्तांना स्था है।
- र अहे ने प्राप्त के स्वाह के स्वाह के प्राप्त के प्राप्त के हैं है है . इ
- 12 113
- A g b b black of the black who have the
- The burner of the party bear the

The control of the second of the second

スキャラウン 大き いしゅいは にはないない かっきょ だ

- प. जह सजोगी होज्जा कि मणजोगी होज्जा, चड्जोगी
- हीज्जा, कायजोगी होज्जा ?
- उ. गीयमा ! मणजोगी दा होज्जा, वहजोगी दा होज्जा,
- तंव गाव विदेनस्तर।वस्तर्वा । फिर्महे 15 रिफ्छाक
- प. अहक्तायसंजए णं भन्ते िकं स्वांगी होज्जा, अजोगी
- उ. गीयमा ! सजोगी वा होज्जा, अजोगी वा होज्जा। हीज्या है
- गिरिष्ट्रक , एक्पिक पिर्गाणि की गिर्माण हो। . P
- उ. गीयमा ! मणजीगी दा होज्जा, वड्जोगी वा होज्जा, हीज्जा, कायजोगी होज्जा ?
- −ग्रइ-गिस्टिहरू ଂର 6 । किप्ह कि कि
- अणागारीवउत् होज्जा ? प. सामाइयसंजए णं भन्ते ! किं सागारीवउते होज्जा,
- 11100/3 उ. गीयमा ! सागारीवउत्ते वा होज्या, अणागारीवउत्ते वा
- अणागारीवउत् होज्जा। णवरं-सुहमस्पराए ,गिर्ग्धे सागारीवउत्ते एवं जाव अहक्खाए।
- प. सामाइयसंजाए णं भन्ते ! कि सकसायी होज्जा, अकसायी -) १८. कसाय-दार-
- हे फिर्णह
- उ. गीयमा ! सकसायी होज्जा, नी अकसायी होज्जा।
- प. जइ सकसायी होज्जा, से गं भन्ते ! कड्स कसायु होज्जा ?
- उ. गीयमा ! चउसु वा, तिसु वा, दोसु वा होज्या।
- ,ाणाम . ६ , अंक ाणजान १ . ९ प्रधन-विमिन्न मुख्य
- र.माया, ४.लाभेसु होज्या।
- , मिम . १ , पाम एलज्ज १ मुनी-पिमिंड मुनी
- 110णांत्र मुभारत ह
- ाल्लिड सुमाङ. ९ , माम एकलि . ९ साइ-णिमिड सुद्रि
- , मिनाइ शिप्तकम की ! किम ण प्रज्ञीमुधीराइरीए . प । ही ग्राणीहाडुहाईर्ध हंग्
- उ. गीयमा ! सक्सावी होज्जा, नो अकसायी हाज्जा। े गण्नित्र । ज्ञानकार
- प. गड् सक्सापी होज्या, से णं भन्ते ! कड्स कसाएम् होज्या ?
- नाहर्याह मुर्माञ्चनामानामान्हांक एकाराम मुद्रम । मामान , ह
- किसराह , क्षित्र के किस में हो हैं किस कि क्षेत्र के स्थान के स्थान
- वः सीतना निक्सादी धेरवाः ने अस्तर्भदी संस्था है। हिटान
- में तह सरवादी होटला है वा संभू 1 रहते प्राथम है। के
- . सीतारी निर्माल संदोधने पूर्व प्रेट प्र

主联级

- प. अहक्खायसंजए णं भंते ! किं सकसायी होज्जा, अकसायी होज्जा?
- उ. गोयमा ! नो सकसायी होज्जा, अकसायी होज्जा।
- प. जइ अकसायी होज्जा, किं उवसंतकसायी होज्जा, खीणकसायी होज्जा?
- उ. गोयमा ! उवसंतकसायी वा होज्जा, खीणकसायी वा होज्जा।
- १९. लेस्सा-दारं-
  - प. सामाइयसंजए णं भंते ! किं सलेस्से होज्जा, अलेस्से होज्जा ?
  - उ. गोयमा ! सलेस्से होज्जा, नो अलेस्से होज्जा।
  - प. जइ सलेस्से होज्जा, से णं भन्ते ! कइसु लेसासु होज्जा ?
  - ज. गोयमा ! छसु लेसासु होज्जा, तं जहा—१. कण्हलेसाए जाव ६. सुझलेसाए।एवं छेदोवडावणिए वि।
  - प. परिहारिवसुद्धियसंजए णं भंते ! किं सलेस्से होज्जा, अलेस्से होज्जा?
  - उ. गोयमा ! सलेस्से होज्जा, नो अलेस्से होज्जा।
  - प. जइ सलेस्से होज्जा, से णं भन्ते ! कइसु लेसासु होज्जा ?
  - गोयमा !तिसु विसुद्धलेसासु होज्जा, तं जहा-१.तेउलेसाए, २.पम्हलेसाए, ३.सुक्कलेसाए।
  - प. सुहुमसंपरायसंजए णं भंते ! किं सलेस्से होज्जा, अलेस्से होज्जा ?
  - उ. गोयमा ! सलेस्से होज्जा, नो अलेस्से होज्जा।
  - प. जइ सलेस्से होज्जा-से णं भंते ! कइसु लेसासु होज्जा?
  - उ. गोयमा ! एक्काए सुक्कलेसाए होज्जा।
  - प. अहक्खायसंजए णं भंते ! किं सलेस्से होज्जा, अलेस्से होज्जा ?
  - उ. गोयमा ! सलेस्से वा होज्जा, अलेस्से वा होज्जा।
  - प. जइ सलेस्से होज्जा, से णं भंते ! कइसु लेसासु होज्जा ?
  - उ. गोयमा ! एगाए सुक्कलेसाए होज्जा।
  - २०. परिणाम-दारं-
    - प. सामाइयसंजए णं भंते ! किं १ . वड्ढमाणपरिणामे होज्जा,
      - २. हायमाण परिणामे होज्जा,
      - ३. अवड्रियपरिणामे होज्जा ?
    - उ. गोयमा ! १ . वड्ढमाण्परिणामे वा होज्जा,
      - २. हायमाणपरिणामे वा होज्जा,
      - ३. अविडिपरिणामे वा होज्जा। एवं जाव परिहारविसुद्धियसंजए।
    - प. सुहुमसंपरायसंजए णं भंते ! किं वड्ढमाणपरिणामे होज्जा, हायमाणपरिणामे होज्जा, अविद्वयपरिणामे होज्जा ?
    - गोयमा ! वङ्दमाणपिरणामे वा होज्जा, हायमाणपिरणामे वा होज्जा, नो अर्वाद्वयपिरणामे होज्जा।

- प्र. भन्ते ! यथाख्यात संयत क्या सकपायी होता है या अकपायी होता है ?
- उ. गीतम ! सकपायी नहीं होता है, अकपायी होता है।
- प्र. यदि वह अकपायी होता है तो क्या उपशान्त कपायी होता है या शीणकपायी होता है?
- उ. गीतम ! उपशान्त कषायी भी हीता है और शीण कषायी भी होता है।
- १९. लेश्या-द्वार-
  - प्र. भन्ते ! सामायिक संयत क्या सलेक्यी होता है या अलेक्यी होता है?
  - उ. गीतम ! सलेक्यी होता है, अलेक्यी नहीं होता है।
  - प्र. भन्ते ! यदि वह सलेश्यी होता है तो कितनी लेश्यायें होती हैं?
  - जीतम ! छः लेश्याएँ होती हैं, यथा-कृष्णलेश्या यावत् ६. शुक्ललेश्या।

इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय संयत भी जानना चाहिए।

- प्र. भन्ते ! परिहारविशुद्धिक संयत क्या सलेश्यी होता है या अलेश्यी होता है?
- उ. गौतम ! सलेक्यी होता है, अलेक्यी नहीं होता है।
- प्र. भन्ते ! यदि वह सलेश्यी होता है तो कितनी लेश्यायें होती हैं?
- गौतम ! तीन विशुद्ध लेश्यायें होती है, यथा-१. तेजोलेश्या, २. पद्मलेश्या, ३. शुक्ललेश्या।
- प्र. भन्ते ! सूक्ष्म संपराय संयत क्या सलेश्यी होता है या अलेश्यी होता है ?
- उ. गौतम ! सलेश्यी होता है, अलेश्यी नहीं होता है।
- प्र. भन्ते ! यदि वह सलेश्यी होता है तो कितनी लेश्यायें होती हैं?
- उ. गौतम ! एक शुक्ललेश्या होती है।
- प्र. भन्ते ! यथाख्यात संयत क्या सलेश्यी होता है या अलेश्यी होता है ?
- उ. गौतम ! सलेश्यी भी होता है और अलेश्यी भी होता है।
- प्र. भन्ते ! यदि वह सलेश्यी होता है तो कितनी लेश्यायें होती हैं?
- उ. गौतम ! एक शुक्ललेश्या होती है।
- २०. परिणाम-द्वार-
  - प्र. भन्ते ! सामायिक संयत क्या १. वर्धमान परिणाम वाला होता है,
    - २. हायमान परिणाम वाला होता है,
    - ३. अवस्थित परिणाम वाला होता है ?
  - उ. गौतम ! १ . वर्धमान परिणाम वाला भी होता है,
    - २. हायमान परिणाम वाला भी होता है.
    - अवस्थित परिणाम वाला भी होता है।
       इसी प्रकार परिहारविशुद्धिक संयत पर्यन्त जानना चाहिए।
  - प्र. भन्ते ! सूक्ष्म संपराय संयत क्या वर्धमान परिणाम वाला होता है, हायमान परिणाम वाला होता है या अवस्थित परिणाम वाला होता है ?
  - गौतम ! वर्धमान परिणाम वाला भी होता है, हायमान परिणाम वाला भी होता है किन्तु अवस्थित परिणाम वाला नहीं होता है।

- े हैं 1ति है ह्माय माणगीप ताखीहरू कि है किहि स्थाप माणगीप मामगड , इं तिहं एतक माण्डीए नाम्बेड एक कर्ष वाख्याख्य किए . ए
- कार ठाक मेंत्रकी माण्गीए माम्बेड के त्रावंत्र कावीमात ! हिम .. र विशास विशेष किया है। अवस्थित परिणाम वाला होता है। मार्गिम नामधार , हैं कि हैं एस मार्गिम नामधे ! महारि . ह
- 5 5 557
- नित्रमुक्ट-छकुर, प्रमम कु-म्पर ! मितीर
- ्रें हैं हैं हैं को कार कार किसी माण्डीम नामभाइ .. K
- उ. गीतम ! जयन-एक समय, उत्कृष्ट-अन्तर्भृहित्।
- उ. गीतम ! जयन्य-एक समय, उत्कृष्ट-सात समय। १ ई र्हर का काक मिकी माण्डीम कांग्रीविध
- रुत्य रिप्तकी माणगीय नामधेड के त्रष्टांच घाप्रधंत्र मन्नेत्र ! हिम . ए । गृत्रीक मिनार क्रिकेप क्रिक्स क्रिक्टी एकी गड़ गीर गक्स मिड़
- 1 ग्रेंसिम ! जयन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्यमुहारा। ९ इं फेड़र कफ
- रा। रावः भारते माण्रीप मार्गेष र के क्रिक्ष काम्यावधः क्रिष्टः "ह ।गृहीिष्ट ।म्मारू राकार मिट्ट मि लाक उत्कुर ज्वान का माण्रीए नामग्रह
- उ. गीत्म ! जयन्य-अन्तर्मृहतं, उत्कृष्ट-अन्तर्भृत्।। ९ है छेग्र
- ९ ५ हिन्छ कम शाक निक्यो माणिरीए कम्भीवृधः " 🛭
- ारे ए एतंत्र भिंडर्-इन्हेन्ड (घमम कप्र-फ्ष्मक ! मिर्तीर .ह
- -गाइ-एन्स्निक , १९
- मेर जार भार जे ॥ धांध्र हे विधीदुष्ट मेक छाए । मधांग ह े है। एक्ट किनोबुद्ध किया किया किए किलोक्स किल 💃
- १३ एकाएक हि कि**छो**दुर
- भूत राम कोई प्रदर्शन वर भूत भूति होई विकास साम
- Thisportefur febr fore explicationally firm the ann ear is meigrús des Agrirus unair suc १३ एक है। या कार्य है।
- is could be belog able blibbe bode a bebook
- and resolve been shown to be the party of
- तर राज्य स्वरूप के ब्रोह्म क्ष
- terminal entraction with
- And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s
- TO A SOUTH TO SEE THE TO BE TO BE 一起"经验" "社
- A CONTROL OF STATE OF STATE OF STATE OF

- हायनाणपरिणामे होज्या, अबहियपरिणामे होज्या है
- । तिन्त्री कि माण्डी कि हो हो है। जिल्ला के साल्डी के लिल्ला कि स्थान उ. गीयमा ! वड्ढमाणपिरिणामे होज्जा, मी हायमाण
- हीक्या है मारियसंजाए णां भेते ! केवइवं काल व्हढमाणपरिणामे
- उ. गोयमा । जहनीणं-एक्कं समयं, उक्कोसीणं-अंतोमुहुतां।
- प. केवइयं कालं हायमाणापिरिणामे होज्जा ?
- उ. गोयमा ! जहनेणं-एक्कं समयं, उक्कोसणं-अंतोमुहुतं।
- ु । एन्हें माण्रीप-प्रश्चीहार हात एड्डाक् . **प**
- उ. गीयमा ! जहन्मेणं-एक्कं समयं, उक्कोसेणं-सत्त समया।
- मुहमसंपरायसंजए णं भेते ! केवइयं काल चड्ढमाण-। प्रद्यमिन परिहार विसुद्धिए।
- र गिर्याह माणग्रीम
- । इहं हंग् ही मीणरीमणमग्रह उ. गीयमा ! जहनीणं-एक्कं समयं, उक्कोसेणं-अंतीमुहुतां।
- मिन विद्यायसंजय गं भेते ! केवइयं कालं व्हढमाण-
- उ. गोयमा !जहनीणं-अंतीमुहुतं, उदकीसेणं-अंतीमुहुतां। र मिरणित माणजीप
- ़ गण्जिह माण्गिमप्रश्लीहार लाक प्रड्रायक . P
- त्याया ! जहनेगं-एक्कं समयं। उक्कोनंगन्ड :
- ।हिकिञ्धि
- -११६ कम्मदान्दार्-दार्-
- प. सामाइयसंजए गं भंते ! कड् कम्पपगडीओ वंघड़ ?
- उ. गीयमा ! सत्तिवह वंधप् वा, अहुविह वंधप् वा।
- । इसें हे विश्वात के स्वाय के साथ हो हो है। इसे हैं अप वे स्व
- प. सुसुम्सापरायसंजप् जो मेरे । कई कम्ममाधीयो वधर है । गृष्टिमध्यक्ति मार्गिष वार्ष्टि वि नह वंधमाणे पडिपुण्णानी नह कम्मपग्डोना वंधरी
- 13hb उ. भीयभी ! आउप-भीहीवाज्ञ्याज्ञाज्ञा ४ क्रमप्राधीज्ञा
- तः अध्यत्वायस्यात् वो स्पृ (क्षर्यक्रास्तवहाश्चा वसर ह
- 3. शायमा विभावह वसर्व वा अवसर्व वा।
- विशेष के किया है जो है कि विशेष के लिए हैं कि विशेष के लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि
- -ATT- Entitle 177
- तः सरस्यत्तारार्वे व्यास्ति । तन्दै रास्त्रतारम् द्वार ।
- द्वा राजन विकास गरित संवादा भागान वह

## एवं जाव सुहुमसंपरायसंजए।

- प. अहक्खायसंजए णं भंते ! कइ कम्मपगडीओ वेएइ ?
- उ. गोयमा ! सत्तविह वेयए वा, चउव्विह वेयए वा।

सत्त वेएमाणे–मोहणिज्जवज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ वेएइ।

चत्तारि वेएमाणे-१. वेयणिज्ज, २. आउय, ३. नाम, ४. गोयाओ चत्तारि कम्मपगडीओ वेएइ।

- २३. कम्मोदीरण-दारं-
  - प. सामाइयसंजए णं भंते ! कइ कम्मपगडीओ उदीरेइ?
  - उ. गोयमा ! छिव्वह उदीरए वा, सत्तविह उदीरए वा, अडविह उदीरए वा।

छ उदीरेमाणे—आउय-वेयणिज्जवज्जाओ छ कम्मपगडीओ उदीरेड।

सत्त उदीरेमाणे–आउयवञ्जाओ सत्तकम्मपगडीओ उदीरेइ।

अह उदीरेमाणे–पडिपुण्णाओ अह कम्मपगडीओ उदीरेइ।

एवं जाव परिहारविसुद्धियसंजए।

- प. सुहुमसंपरायसंजए णं भंते ! कइ कम्मपगडीओ उदीरेइ?
- उ. गोयमा ! छिव्वह उदीरए वा, पंचविह उदीरए वा।

छ उदीरेमाणे—आउय-वेयणिज्जवज्जाओ छ कम्म-पगडीओ उदीरेइ।

पंच उदीरेमाणे-आउय-वेयणिय-मोहणिज्जवज्जाओ पंच कम्मपगडीओ उदीरेइ।

- प. अहक्खायसंजए णं भंते ! कइ कम्मपगडीओ उदीरेइ ?
- गोयमा ! पंचिवह उदीरए वा, दुविह उदीरए वा, अणुदीरए वा।
   पंच उदीरेमाणे—आउय-वेयणिय-मोहणिज्जवज्जाओ पंच कम्मपगडीओ उदीरेइ।

दो उदीरेमाणे-नामं च, गोयं च उदीरेइ।

- २४. उवसंपजहण-दारं-
  - प. सामाइयसंजए णं भंते ! सामाइयसंजयत्तं जहमाणे किं जहइ, किं उवसंपज्जइ ?
  - उ. गोयमा ! सामाइयसंजयत्तं जहइ,

इसी प्रकार सूदम संपराय संयत पर्यन्त जानना चाहिए।

- प्र. भन्ते ! ययाख्यात संयत कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है ?
- उ. गीतम ! सात कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है या चार कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है। सात का वेदन करता हुआ—मोहनीय कर्म को छोड़कर सात कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है। चार का वेदन करता हुआ—9. वेदनीय, २. आयु, ३. नाम और ४. गोत्र—इन चार कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है।
- २३. कर्म उदीरणा-द्वार-
  - प्र. भन्ते ! सामायिक संयत कितनी कर्म प्रकृतियों की उदीरण करता है ?
  - उ. गौतम ! छः कर्म प्रकृतियों की उदीरणा करता है, सात कर्म प्रकृतियों की उदीरणा करता है, आठ कर्म प्रकृतियों की उदीरणा करता है। छः की उदीरणा करता हुआ—आयु कर्म और मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष छः कर्म प्रकृतियों की उदीरणा करता है। सात की उदीरणा करता हुआ—आयु कर्म को छोड़कर सात

कर्म प्रकृतियों की उदीरणा करता है। आठ की उदीरणा करता हुआ—प्रतिपूर्ण आठों कर्म प्रकृतियों

की उदीरणा करता है। इसी प्रकार परिहारविशुद्धिक संयत पर्यन्त जानना चाहिए।

- प्र. भन्ते ! सूक्ष्म संपराय संयत कितनी कर्म प्रकृतियों की उदीरणा करता है ?
- उ. गौतम ! छः कर्म प्रकृतियों की या पाँच कर्म प्रकृतियों की उदीरणा करता है। छः की उदीरणा करता हुआ—आयु कर्म और वेदनीय कर्म को छोड़कर शेष छः कर्म प्रकृतियों की उदीरणा करता है। पाँच की उदीरणा करता हुआ—आयु कर्म, वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष पाँच कर्म प्रकृतियों की उदीरणा करता है।
- प्र. भन्ते ! यथाख्यात संयत कितनी कर्म प्रकृतियों की उदीरणा करता है ?
- उ. गौतमः! पाँच कर्मों की या दो कर्मों की उदीरणा करता है अथवा उदीरणा नहीं भी करता है। पाँच की उदीरणा करता हुआ—आयु कर्म, वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष पाँच कर्मों की उदीरणा करता है।

दो की उदीरणा करता हुआ—नाम कर्म और गोत्र कर्म की उदीरणा करता है।

- २४. उपसंपत जहन-द्वार-
  - प्र. भन्ते ! सामायिक संयत, सामायिक संयतपन को छोड़ता हुआ क्या छोड़ता है और क्या प्राप्त करता है ?
- उ. गौतम ! सामायिक संयतपन को छोड़ता है,

# विद्वारिक्षा विदेशी होते हैं के विदेशी है है ।

- The section of the section of

### -U=14 5

- मृतसा, भाषावर्तना युन्ना स्थानका न कृत्यः of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th
- these persons of a fix in preparation of प्रिम्मियाप्रमम्बुर्स् प्राप्त हुए
  - र मेराना है स्थान के सामार के राजा है। जिल्ला है A IFLE DE
- एसहायाः ताल्यां प्रसायाः स्त्रीति हेर विवासिक्तामाः क

# -भार-भागार . ३१

# । वि ग्रहम्बादमञ्जस वृग

- 3. गीयमा नित्रमाणियन हो । गियमा
- े कियों मेर शिक्स
- एवं जाव परिहार्गयमुख्यसनए।
- ह मेरमीयम् हिस्सि हो होन्से वा होन्से। मेरमीय ह सेववादिद्ये होज्या है
- मि , मिराइ मेरमांच्यस को ! मिर ए प्राप्त समाद्वयसंत्रप , म

# -रोड-पिक्सं 'भेट

- 1Skahlibs मुहुमसंप्रायसंजयं वा, असंजमं वा, तिर्हिगाई वा
  - उ. गीयमा ! अह्यस्वायसंजयसं जहह, े होर-प्रमिष्टर की, हतिर
- को णिमज्ञ निम्तिवायस्त्रात् । अहत्यवायस्त्रायस्य प्रमाणा कि अहक्लावमुत्रवं वा, अस्त्रमं वा उद्सप्नगइ।
- सामाइयस्तवं वा, छेदावहावणिषसंतवं वा,
  - उ. गायमा ! मुहुमस्परायस्यस्य नहइ, ं इस्प्रिक्त वह व, दिसे उचसप्ताइ ?
- प. मुहुमसेपरायसंत्रए णं मेते ! मुहुमसेपरायसंत्रवत छदोष्हाष्णिषसंत्रषं वा, असंतमं वा उष्संपर्तह।
  - उ. गोवमा ! परिहारविशुन्डवस्तवय गहइ, र इस्च्मेम्पर की, इंड्रिस की शिमहर मिथरों
- प. परिहारिक्सिक्यनंत्रप् परं भन्ने ! परिहारिक्सिक्य-1<u>51-hHb2</u>
- सुहुमस्परायन्त्रवं वा, संत्रमास्त्रमं वा, अस्त्रमं वा
- सामाइवययन् वा' नार्धारावदीखनयन वा'
  - त. गीयमा 'ठवाबहुाविपादस्यापस्य महह्,
- ुइस्प्रेसिट की,इइस की शिमक्र प. छेदोव्ह्यद्वित्यत् पं भेते ! छेदोव्ह्यद्वित्यत् .p स्यमान्यम् ताः अस्यम् ता उत्तर्तन्यदा 8वावहारावय्यव वा ब्रांस्यवयावयय वाः

- 机新型物 医静脉性致感性神经 经国际股票
  - The second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section of the second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section o

  - 海海水等的野类大型 医二种二种 化二十二十二
- Lead to the office of the first of the
- Then Burn the Property of the
- - Table Board of a beather, but I
- The characteristic for the contraction, but it
  - -याद्रान्यात्राहः 'हेट
  - The contract in an armain that the
  - - अं स्थान विश्वविद्यान स्थाप्त है।
    - ्रकार्य स्थान
- भें हैं हैं है से संसंध्ये संबर्ध का स्थापित कर है है है ्राहित प्रसार महिन स्थान कर स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान ।
- उ. केसम ! मध्रेसपुरम भी एका है आर मध्रेसपुरम । मध्ये प्र न्यं सिम्
- अहरारित ए इ.स.हे स-प्रयोग एक रायस कार्यामास । किया 🗷

# -ग्राह-ग्रहमः भट्ट

- 15 एउट सार कि हीए छीसी इ.क्षार इ.167 से प्राप्त कि में में में एक कि प्राप्त में में में
- ,ह एटिएंच कि नम्हमूस माम्जायम् । महानि ,ह
- < है। 1674 है। है। 125 महि है। 16518 125 प्र. भन्ने ! वदाख्यात संयंत्र, ययाच्यात संयंत्रम सो धोडण हुआ
- ाई <u>कि क मार्थ</u> कि मम्हर
- मानिक संस्त, हेरीपन्यापनीय संसत, बदारयात गया या
- , हैं तिहारी कि मम्बर्ग संपत्तम संप्रता है, हुआ क्या छोड़ता है और क्या प्राय करता है।
- प्र. मन्ते ! मूस्य तंत्राप वदत, मुस्स तत्राप वदवप्त न्ये हो होता । ाई एउट छाए कि नयन्छ कि कि हर्म यनिराक्षर्नाई
  - . हे एन्ड्रेंग हे हम्प्रमुख करा हुना प्राप्त है।
- ें है 11.7द रुगर एक रांचे हैं रहाईव एक 16 हूँ 15 हैं। करायन बर्धे दुर्गितरहोर्ड, रायन बर्धे दुर्गितहोर्डे किया । स
- नदेता, संदर्भतंद्रम या अनंदन की प्राप्त करता है। वाराविक वेदव, गीत राम्मुद्धिक वयव, मूझ वपराम
  - .हे रहकुर्ध कि स्परमयन यतिमाध्यम्कि । महारि ..इ र इंस्फेट रूप क्या प्रहास है महिला कर कर स
- दि मरतयह दिमायरहर्ष्ट् ,च्यं प्रतिमायरहिं । हिम । प्र ाई <u>काल कार कि सम्म</u>ह הקוד היה הלה, הקד הדנים הקה הדרים ה

- प. परिहारविसुद्धियसंजए णं भंते ! कइ भवग्गहणाई होज्जा ?
- उ. गोयमा !जहन्नेणं-एक्कं, उक्कोसेण-तिन्नि। एवं जाव अहक्खायसंजए।
- २८. आगरिस-दारं-
  - प. सामाइयसंजयस्स णं भंते ! एगभवग्गहणिया केवइया आगरिसा पण्णत्ता ?
  - उ. गोयमा !जहन्नेणं-एक्को, उक्कोसेणं-सयग्गसो।
  - प. छेदोवड्डावणियस्स णं भंते ! एगभवग्गहणिया केवड्या आगरिसा पण्णता ?
  - उ. गोयमा ! जहन्नेणं-एक्को, उक्कोसेणं-वीसपुहुत्तं।
  - प. परिहारविसुद्धियस्स णं भंते ! एग भवग्गहणिया केवइया आगरिसा पण्णता ?
  - उ. गोयमा ! जहन्नेणं-एक्को, उक्कोसेण-तिन्नि।
  - प. सुहुमसंपरायस्स णं भंते ! एगभवग्गहणिया केवइया आगरिसा पण्णत्ता ?
  - उ. गोयमा !जहन्नेणं-एक्को, उक्कोसेणं-चत्तारि।
  - प. अहक्खायस्स णं भंते ! एगभवग्गहणिया केवइया आगरिसा पण्णत्ता ?
  - उ. गोयमा !जहन्नेणं-एक्को, उक्कोसेणं-दोन्नि!
  - प. सामाइयसंजयस्स णं भंते ! नाणाभवग्गहणिया केवइया आगरिसा पण्णत्ता ?
  - उ. गोयमा !जहन्नेणं-दोन्नि, उक्कोसेणं-सहस्ससो।
  - प. छेदोवड्डावणियस्स णं भंते ! नाणाभवग्गहणिया केवइया आगरिसा पण्णता ?
  - जायमा ! जहन्नेणं—दोन्नि,उक्कोसेणं—उविरं नवण्हं सयाणं अंतोसहस्सस्स।

परिहारिवसुद्धियस्स जहन्नेणं-दोन्नि, उक्कोसेणं-सत्त। सुहुमसंपरायस्स, जहन्नेणं-दोन्नि, उक्कोसेणं-नव। अहक्खायस्स जहन्नेणं-दोन्नि, उक्कोसेणं-पंच।

- २९. काल-दारं-
  - प. सामाइयसंजए णं भंते ! कालओ केवचिरं होइ?
  - गोयमा ! जहन्नेणं-एक्कं समयं,
     उक्कोसेण-नविं वासेिं ऊणिया पुव्वकोडी।
     एवं छेदोवहावणिए वि।

- प्र. भन्ते ! परिहारविशुद्धिक संयत्त कितने भव ग्रहण करता है?
- चंतिम ! जबन्य-एक भव, उत्कृष्ट-तीन भव।इसी प्रकार यथाख्यात संयत पर्यन्त जानना चाहिए।
- २८. आकर्ष-द्वार-
  - प्र. भन्ते ! सामायिक संयत के एक भन्न में ग्रहण करने योग्य कितने आकर्ष कहे गए हैं अर्थात् एक भन्न में कितनी वार प्राप्त होता है ?
  - जीतम ! जयन्य-एक, उत्कृष्ट-सेकड़ी बार प्राप्त होता है।
  - प्र. भन्ते ! छेदोपस्थापनीय संयत के एक भव में ग्रहण करने बीच कितने आकर्ष कहे गये हैं?
  - उ. गीतम ! जबन्य-एक, उन्कृष्ट-वीस पृथक्त अर्थात् १२० वार प्राप्त होता है।
  - प्र. भन्ते ! परिहारिवर्गुद्धिक संयत के एक भव में ग्रहण करने योग्य कितने आकर्ष करें गए हैं ?
  - उ. गीतम ! जबन्य-एक, उत्कृष्ट-तीन।
  - प्र. भन्ते ! यूक्ष्म संपराय संयत के एक भय में ग्रहण करने योग्य कितने आकर्ष कहे गए हैं ?
  - उ. गीतम ! जघन्य-एक, उत्कृप्ट-चार।
  - प्र. भन्ते ! यथाख्यात संयत के एक भव में ग्रहण करने योग्य कितने आकर्प कहे गए हैं ?
  - उ. गीतम ! जघन्य-एक, उत्कृप्ट-दो।
  - प्र. भन्ते ! सामायिक संयत के नाना भव ग्रहण करने योग्य कितने आकर्ष कहे गए हैं ? अर्थात् अनेक (आठ) भवों में कितने वार प्राप्त होता है ?
  - उ. गौतम ! जघन्य-दो, उत्कृष्ट-हजारों वार प्राप्त होता है।
  - प्र. भन्ते ! छेदोपस्थापनीय संयत के नाना भव में ग्रहण करने योग्य कितने आकर्ष कहे गए हैं ?
  - उ. गौतम ! जघन्य-दो,
    उत्कृष्ट-नौ सौ से ऊपर और एक सहस्र के अन्तर्गत अर्थात् ९८० वार प्राप्त होता है।
    पिरहारिवशुद्धिक संयत के जघन्य-दो आकर्ष,
    उत्कृष्ट-सात आकर्ष।
    स्क्ष्म संपराय संयत के जघन्य-दो आकर्ष,
    उत्कृष्ट-नव आकर्ष।
    यथाख्यात संयत के जघन्य-दो आकर्ष,
    उत्कृष्ट-पाँच आकर्ष कहे गये हैं।
  - २९. काल-द्वार-
    - प्र. भन्ते ! सामायिक संयत काल से कितने समय तक रहता है?
    - गौतम ! जघन्य-एक समय,
       उत्कृष्ट-नौ वर्ष कम क्रोड पूर्व।
       इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय संयत भी जानना चाहिए।

- । क्रि हिंक एक क्रिक्ट <del>।</del> इन्हेर
- ९ ई 1557 किया प्रमा रिक्ती में लाक कार्य भाग में मुद्दे हिन्द . ए
- - उ. गीतम ! जवन्य-एक समय,
- कि प्रमा रिक्ती में लाक प्रमा कक्षीहिमीगड़रीए ! जिन . र
- ९ इडि रंग्नीमर्क स्टिलाक! तिम iv ग्रत्यंत्रप्रसिवीराइरीम .. P
- , फ्रेमि केंग्र्य । जहन्त्रेण । प्रक्ते समयं,
- मुहुमस्परायसंजप् णं मंते ! कालओ कविचरं होइ? । हिकिन्छ्य । ए। पीरु इंसि। ए। सिकिन्य । पुराक्षिक्य ।
- उ. गीयमा ! जहन्नेणं-एक्कं समयं,
- प. सामाइयसंजया णं भंते !कालओ केवियर होड़ ? अहम्खायसंजय जहां सामाइयसंजय । <del>हिह्मितिह--</del>गिमिक्क्ट
- उ. गीयमा भिव्यन्द्री
- . P
- उ. गोयमा ! जहन्मेणं-अब्हाइज्जादं वाससयादं,
- ? इांड रोमीक्र सिरुतक ! होम । प्राप्त निया हो । . P
- उ. गोयमा ! जहन्नेणं-देसूणाइं दो वाससयाइं,
- . मुहुमस्परायसंजया णं मंते ! कालओ कवीचरं होड़ ? । स्टिडिकिञ्च्य कि स्थिएष्ट्रई--र्णर्सक्न्ध
- उ. गीयमा ! जहन्येणं-एक्कं समयं,
- अहंक्खावस्याता यहा सामाईवस्यता | 1 नेड्रमुिनंध-गिर्महत्त्र
- -राह-राहर . ० ६
- . मामाइयसंजयस्त णं भते ! केवड्यं कालं अन्तरं होड़ ?
- , फेब्रुमिहि-जिह्नमेग । जहनेग
- ,रंगकागंपह—ार्णतकालं, क्रियांताओ
- ्हिलाक हिरिएम्।स्पर -णिमिमिह
- । एप्रिरं डेफ्रीय-हार्गि इड्रक्स सिम्प
- । स्रिपरमिपायमञ्जूष वार वृष्
- प. सामाइयसंजया णं भते ! केचड्यं कालं अंतर् होड़ ?
- ि इति रातार केरक छड़करी। होम ju प्रवासकारणीवार क्रिया । P 3. गोपना !मिल अंतरी
- उ. गायमा ! यहनेणं-तेविद्याससस्यादः
- म महिलाई केरे होते होते होते हैं के साम होते हैं है अवस्थित अहारस सामित्रमा स्थाहर प्रमित्र
- द्वा स्थानी । यह चुंची व वे वेर्सिंड वी से अवस्था इ 1.30
- अल्प्नित स्थान भविष्य स्थिति ।

where is a straightful and in

leto by agrance and

is postabled a 198 1885 ( BEG. 'E

ar en en raga de en en finales de la como la

the defending from the building from a few of

अन्य १६ शह में हो १६ एक स्थापन उसे हैं कि ए

रिक्षान्य रिक्षान्य समय निवस शास समय-प्रकृत

९३ ।त्यं प्रान्तः एक राज संघरो कि एक्स क्योगित है है । "R

एउहाए मिल मामर के हम्हे क्योगित हम्हे हाएवाम्

दा प्रमा रिक्ती है काक क्षेत्र क्षेप्र संप्राप मुक्त करिए । हिन्म . प्र

। ऐर्ट्र र्राप्त कि मक प्रेच अने क्रीयश मक थर्ख-डाकुर

। प्रेय कि कि मक प्रेय २, होयह मक छकु- क्रमण । मिनी , ह

किया प्रमास केरिको है लाक कार्य करहाड़िकीशहरीए ! किया . र

कि अम्म रिक्स है लाक क्रियं प्राप्तिया स्वाप्त है हिन्द प्र

किए एम्स रिक्की में हाक होगा कारी समी करिए ! हिन्द . ए

1प्रश्रीक् ाननार नामम् कं तप्रमं कधीमाम तप्रमं ताम्बाष्ट्रप

। मर्गागम हांक छाल मारूप-इन्कृट

, गेम मि है। अधन्य – अदाई सी वर्ष,

15 fist हाकिम ! महींग . र

1 क्रिकेटिक - अस्पेट

उ. गीतम ! जयन्य-एक समय,

thairs teris tede for finance man fig.

। मिरापर शरहस्थारह-मद स्कृति हाई

th deliver this this is

·黄豆草 8850

医多种精 斯特

, गितुम् । जपन्य-अन्तर्महर्त,

किंद्रीकिस-अकुर

उ. गीतम् ! जयन्य-एक समय,

-J13-J17-16 .0 g

5 5 537

ें 5 har

ें हैं किंग

९ है कि

- प. सुहुमसंपरायसंजया णं भंते ! केवइयं कालं अंतरं होइ?
- गोयमा ! जहन्नेणं-एक्कं समयं,
   उक्कोसेणं-छम्पासा।
   अहक्खायाणं जहा सामाइयसंजयाणं।
- ३१. समुखाय-दारं-
  - प. सामाइयसंजयस्स णं भंते ! कइ समुग्धाया पण्णता ?
  - ज. गोयमा ! छ समुग्धाया पण्णता, तं जहा-१. वेयणासमुग्धाए जाव ६. आहारसमुग्धाए।एवं छेदोवडार्वाणयस्स वि।
  - प. परिहारविसुद्धियसंजयस्स णं भंते ! कइ समुग्धाया पण्णता?
  - ज. गोयमा ! तिन्ति समुग्धाया पण्णता, तं जहा—१. वेयणासमुग्धाए,३. मारणंतियसमुग्धाए।
  - प. सुहुमसंपरायस्स णं भंते !कइ समुग्धाया पण्णत्ता ?
  - 3. गोयमा ! नित्य एक्को वि।
  - प. अहक्लायसंजयस्स णं भंते !कइ समुग्धाया पण्णता ?
  - गोयमा ! एगे केवलिसमुग्घाए पण्णत्ते।
- ३२. खेत-दारं-
- प. सामाइयसंजए णं भंते ! लोगस्स किं— संयोज्जई भागे होज्जा, असंयोज्जई भागे होज्जा, संयोज्जेमु भागेसु होज्जा, असयोज्जेमु भागेसु होज्जा, मध्य शेए होज्जा ?

- प्र. भन्ते ! अनेक सूक्ष्म संपराय संयतों का कितने काल का अन्तर होता है ?
- गौतम ! जघन्य-एक समय,
   उत्कृष्ट-छः मास।
   यथाख्यात संयत सामायिक संयत के समान जानना चाहिए।
- ३१. समुद्धात-द्वार-
  - प्र. भन्ते ! सामायिक संयत के कितने समुद्घात कहे गए हैं?
  - गौतम ! छः समुद्घात कहे गए हैं, यथा १. वेदना समुद्घात यावत् ६. आहारक समुद्घात।
     इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय संयत भी जानना चाहिए।
  - प्र. भन्ते ! परिहारविशुद्धिक संयत के कितने समुद्धात कहे गए हैं?
  - गौतम ! तीन समुद्धात कहे गए हैं, यथा—
    १. वेदना समुद्धात,
    २. कषाय समुद्धात,
    ३. मारणान्तिक समुद्धात।
  - प्र. भन्ते ! सूक्ष्म संपराय संयत के कितने समुद्धात कहे गए हैं?
  - उ. गौतम ! एक भी समुद्धात नहीं है।
  - प्र. भन्ते ! यथाख्यात संयत के कितने समुद्घात कहे गए हैं?
  - उ. गौतम ! एक केवली समुद्घात कहा गया है।
- ३२. क्षेत्र-द्वार-
  - प्र. भन्ते ! सामायिक संयत क्या— लोक के संख्यातवें भाग में होता है, असंख्यातवें भाग में होता है, संख्यात भागों में होता है, असंख्यात भागों में होता है या सर्वलोक में होता है?
- उ. गौतम ! संख्यात भाग में नहीं होता है, असंख्यात भाग में होता है, संख्यात भागों में नहीं होता है, असंख्यात भागों में नहीं होता है, सम्पूर्ण लोक में नहीं होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म संपराय संयत पर्यन्त जानना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! यथाख्यात संयत क्या लोक के संख्यात भाग में होता है यावत् सम्पूर्ण लोक में होता है ?
- उ. गीतम ! संख्यात भाग में नहीं होता है, असंख्यात भाग में होता है, संख्यात भागों में नहीं होता है, असंख्यात भागों में होता है, सम्पूर्ण लोक में होता है।

- -) इ. सश्ना-द्वार-
- र है गाउन है मानत् सर्वलोक का स्पर्ध करता है ? रिस्न कि गिम हैताकों के कोई एक तर्म कागि कागिमा ! स्निम . R
- 1प्रशाम मिनार क्रिये प्रयास मिना क्रिये क्रिये होते हैं। ानोराम प्राक्त सिर हिक में प्राड होई प्राक्त मानी ! मानी . र
- -गाइ-घाम .४६
- १ ई ति है में घाम छकी तथि किया निर्म । प्रिम । प्राथित किया निर्म । प्राथित किया निर्माण । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित । प्राथित ।
- ाई रात्रंड में घाम कमीरमिष्राधः ! मर्ताः . ट
- र है । कार में काम मकी काम काष्ट्राध्य है <del>।</del> प्रजीय क्तिक क्रिक क्रिक घरमसंस्कृ अकर छिड़
- में घाम क्योग़ि प्रीर है किहि मि में घाम क्यीरियरि ! मिती ₹.
- न्राइ-गिमिरीम . भट्ट **15 Inta मि**
- ९३ र्तांड मंत्रकी में प्रमम कप तप्रम कागीमाम! निम . R
- , है कि हिम भिक्र गृष्टि है तिह सिक-१८पृष्ट कि मामध्यतीए। महाभि
- , मिंत, रंड , कप्र-प्रन्यम कि है विह डीए
- प्रतिर शक्ष प्राप्त कर्नार मि क्रक्ट-१३मेछ कि न्यकीएवेष्ट्र ।प्राप्तक किम्ध-ठ्यकुर
- ्रहें निके निप्रदेशिय प्रमप्त कम कम प्राप्त प्रतिनाक्षमाई है। निमः "ए शिक्ष प्राप्त किम्ध मि ठ्यकुठ
- किम दिय अहि है कि दियाना किस कि मामवर्षीय । महारि उ
- ारि किन्छ-इन्ह , मारे , रंड , कप्र-म्प्यम रि है होड़ होष्ट
- क्षित्र भरत आहे. हे होते भिक-विश्वेष कि प्रमित्रिकेट्र
- 15 573
- ्राम् हेर्न हे प्राप्त-प्रत्यान से हेर्न होए
- ाशक की क्रमंद्र-इन्द्र
- 12.13
- The for showing to a begin
- 1位 7057 78.00
- THE RESERVE OF THE LIST ने हो हो हो ने कि रहे हैं कि हो है के हैं कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि
- 经回货帐户 海道区

- 通知通過學院教育之一所以如此有效是以教育。
- 如此是一些人们的是一个是一个是一种的是一种的。
- रहे भारत संस्थान जेन्द्र के इंग्लिस है है है है है है है है

- न्राइ-गणमन्यु . ६६
- प. सामाइयसंजए गं भेते ! होगस्त कि संखेज्जइ भागं फुसइ
- जाव सन्तरायं केसइ रे
- न्राप्ट-हाम . ४६ अहक्खापसम्पर्
- व. सामाइयसंजए णं भंते ! कयरिम भावे होज्जा ?
- उ. गीयमा ! खओवसमिए भावे होज्जा।
- तृ अहस्सायसंजय गंभने ! कयर्गिम भावे होज्जा ? एवं जाव सुहुमसंपरायसंजए।
- ठा गीयमा ! ओवसिमए वा भावे होज्जा, खड्ए वा भावे
- -राइ-ाणामरीम , भ इ
- उ. गोयमा ! पडिचन्जमाणाए पडुच्च-सिय अस्यि, सिय प. सामाइयसंजया णं भंते ! एगसमएणं केवइया होज्जा ?
- ाइ मिति, पह के पार किम्प्र-पिक्को या, दो या, मिनि या, , भ्रीम
- । <del>निर्वेषु १५५</del>६ गिर्म तुर्म
- पुत्तपाडवन्त्रप् पदुच्य-जहन्तेणं कोडिसहस्पपुहुत्,
- उ. गीयमा !पडिवज्जमाणाए पडुच्च-सिय अस्थि, सिय निर्वा . ए हिन्दु । हिन्द्र । हिन्द्र । हिन्द्र । हिन्द्र । हिन्द्र । हिन्द्र । हिन्द्र । हिन्द्र । हिन्द्र । हिन्द्र
- ान्त्रभूष्रम-गिर्मात्रफ्ट , कि न्नीती , कि है , कि किकप्र-ंपिन्न अह की हि ।

प्रजाम प्रमा , फोर भाने - छिट्ट प्रमान भारत ।

- ्राप्ट म्निति, एट दि, दि दिक्कु पिन्निकेट मुनेटि हार
- 2 Bods प. परिहासीयमुद्धिय संभवा णं भते ! एगसम्प्रणं कंदद्वा ामञ्जूष्ट्रियस्थि – कारिस्यपुर्द्धाः
- 3. भाषमा भिडित्यममाणाय पहुंच्य-सिय आखि, सिम नीच्या
- वर स्थितिष्युद्धाः वेदय् ता द्वाता ।अञ्चति ता इक्सुझ्रत-सद्वेदेवा यह समित संध्याती त्याराम वा द्वारा मिर्माण द्वार
- क्षा वर्षेत्रपत्र वाच्या वर्षेत्रपत्र व्यवस्थात् । वर्षेत्रपत्र व्यवस्थात् । अमेरितिस्टार-विद्यालय
- के अपने व संस्थानसाहते वर्षेक अप रे. दो अप

उक्कोसेणं-वावष्टं सयं, अड्ठसयं खवगाणं, चउप्पण्णं उवसामगाणं। पुट्यपडिवन्नए पडुच्य-सिय अत्थि, सिय णत्थि। जइ अत्यि जहन्नेणं-एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, उक्कोसेणं-सयपुहृत्तं।

- प. अहक्खायसंजया णं भंते ! एगसमएणं केवड्या होज्जा ?
- उ. गोयमा ! पिडवज्जमाणए पडुच्च-सिय अत्थि, सिय नित्य। जइ अत्थि, जहन्नेणं-एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, उक्कोसेणं-वावष्ठं सयं, अहसयं खवगाणं, चउपन्नं उवसामगाण। पुव्यपिडवन्नए पडुच्च-जहन्नेणं वि कोडिपुहुत्तं, उक्कोसेणं वि कोडिपुहुत्तं।
- ३६. अप्प-वहुय-दारं-
  - प. एएसि णं भंते ! १. सामाइय २. छेदोवड्डाविणय, ३. परिहारिवसुद्धिय, ४. सुहुमसंपराय, ५. अहक्लाय-संजयाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा?
  - 3. गोयमा ! १. सव्यत्योवा सुहुमसंपरायसंजया,
    - २. परिहारविसुद्धियसंजया संखेज्जगुणा,
    - ३. अहक्लायसंजया संखेज्जगुणा,
    - ४. छेदोचद्वावणियसंजया संखेज्जगुणा,
    - ५. सामाइयसंजया संखेज्जगुणा।

-विया. स. २५, उ. ७, सु. १-१८८

- पमतापमत संजयस्य पमतापमत संजय भावस्य काल पम्प्रचन
  - प. पनतम्जयस्स णं भंते ! पमत्तसंयमे वट्टमाणस्स सव्वा वि पण पमनद्धा कालओं केविच्चरं होइ?
  - उ. मिडियपुता ! एगजीवं पडुच्च-जहन्नेणं एक्कं समयं, उन क्रीसणं देम्णा पुब्नकोडी णाणा जीवे पडुच्च सब्बद्धा।

उत्कृष्ट-एक सौ बासठ होते हैं, अर्थात् एक सौ आठ क्ष के और चौपन उपशामकों के होते हैं। पूर्वप्रतिपन्न की अपेक्षा-कभी होते हैं और कभी नहीं होते यदि होते हैं तो जघन्य-एक, दो, तीन, उत्कृष्ट-अनेक सौ।

- प्र. भन्ते ! यथाख्यात संयत एक समय में कितने होते हैं?
- उ. गौतम ! प्रतिपद्यमान की अपेक्षा—कभी होते हैं और कभी होते हैं। यदि होते हैं तो जघन्य—एक, दो, तीन, उत्कृष्ट—एक सौ बासठ होते हैं, अर्थात् एक सौ आठ क्षण् के और चौपन उपशामकों के होते हैं। पूर्वप्रतिपन्न की अपेक्षा—जघन्य भी अनेक क्रोड और उल्लाह्य भी अनेक क्रीड अपेक्ष भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड और उल्लाह्य भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक क्रीड भी अनेक

# ३६. अल्प-बहुत्व-द्वार-

भी अनेक क्रोड होते हैं।

- प्र. भन्ते ! १. सामायिक, २. छेदोपस्थापनीय, ३. परिह विशुद्धिक, ४. सूक्ष्म संपराय, ५. यथाख्यात संयत इनमे कौन किससे अल्प यावत् विशेषाधिक है?
- उ. गौतम ! १ . सबसे अल्प सूक्ष्म संपराय संयत है,
  - २. (उनसे) परिहारविशुद्धिक संयत संख्यातगुणा है,
  - ३. (उनसे) यथाख्यात संयत संख्यातगुणा है,
  - ४. (उनसे) छेदोपस्थापनीय संयत संख्यातगुणा है,
  - ५. (उनसे) सामायिक संयत संख्यातगुणा है।
- प्रमत्त और अप्रमत्त संयत के प्रमत्त तथा अप्रमत्त संयत भ का काल प्रखपण—
  - प्र. भंते ! प्रमत्त संयत में प्रवर्तमान प्रमत्त संयमी का सब मिला प्रमत्त संयम काल कितना होता है ?
  - उ. मण्डितपुत्र ! एक जीव की अपेक्षा जघन्य एक समय अ उत्कृष्ट देशोन पूर्वकोटि और अनेक जीवों की अपे सर्वकाल होता है।
  - प्र. भन्ते ! अप्रमत्त संयम में प्रवर्तमान अप्रमत्त संयमी का स मिलाकर अप्रमत्त संयत काल कितना होता है ?
  - मण्डितपुत्र ! एक जीव की अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुहूर्त अं उत्कृष्ट देशोनपूर्वकोटि और अनेक जीवों की अपेक्षा सर्वक होता है।
- देवों के संयतत्त्वादि के पूछने पर भगवान द्वारा गीतम व समाधान—
  - प्र. भन्ते ! इस प्रकार सम्बोधित करके भगवान गीतम ने श्रम भगवान महावीर को वन्दन नमस्कार किया और इस प्रक पृछा-
  - प्र. भंते ! क्या देवों को संयत कहा जा सकता है ?

- उम् (क्षाल एक दिन क्षिमें) है हिन पेमस पेछ उम् ! मर्कान .ह ।है नमक (हमीर्ताल क्षिमी) नाष्ट्राष्ट्रक एडी के किर्ह
- १३ फिका गर एक फाईस्ट कि छिई फिर फिर प्र
- ि किए एक सिंग मिर्ग है विन वैमन के अह ! मार्गा . ट । है न्युर (नयक) इस क्रिस्
- १ ई ाहक छ। एक हो हो कि एक । हिन्द "K
- उ. गीतम !यह अर्थ भी समर्थ नहीं हे (ऐसा नहीं कहा आता) रेथी की ''संपतासंपत'' कहना असद्भूत (असत्) यस्म है।
- ९ हेक एक कि छिई उसी कि! होंध**.** R

-Iupak

फिकार ए छिक "फेप्रोर्म" कि छिंदे! मिर्गा , र

# क प्रत्यक्रिस ग्रांश क बीतम् में कंब्यंसिंक निर्म .0 ए

- ९ ई फ्राम्मातम् । ए ई त्रमंग्रह, ई त्रमंग्र विकास । किम । **१**
- उ. गीतम् ! जीव संयत् भी हैं, असंयत् भी हैं और संयत्तासपत
- 15 मि समीममें राजप्त किए हैं प्राप्त किस में युच मियाद्वप राकप मिली 1 प्रशास मित्रक स्मिप
- संस्था भीत में भगभागम आहे तम्मस , क्षेत्र में भाग स्थापन में हैं। स्मिन , स्र हैं हैं कामीयदिव्योग स्थापन
- ्धं छति तममे स्पष्ट संभम् , ह ! सम्रोष् , ह
- (उनसे) संवतासंवत जीय असन्याण है।
   (उनसे) असवत जीय अनन्याण है।
- अ सीका-कोर्स कप्नीकेंग सक्ताक्षम प्रति तक्षम स्था किम । प्र १ व स्थापित हो क्षम स्था सिम्दी सिक्ष में किस
- सर्वेद्धां ता सम्बद्धित स्मृतिक भाव का सम्बद्धाः (जन्म) सम्बन्धः समाच्या स्वेत् द्वाः

- उ. गीयमा ! णी इणाहे समाहे , अत्मक्खाणमेयं हेवाणं।
- प. भंते !असंजया इति वत्तव्यं सिया ?
- उ. गीयमा ! णी इणहे समहे , णिह्युर व्यणमेयं देवाणं।
- १. भने ! संजयासंजया इति बत्तव्यं सिया ?
- उ. गीयमा ! णी इणहे समहे, असन्पूयमेयं देवाणं।
- मिर्म सिराइ गं भने ! देवाणं वतन्वं सिया ?
- उ. गोपमा ! देवा णं नोसंजया इति वसव्यं सिया। -विया. स. ५. उ. ४. सु. २०-२३

#### 90. जीव-चउदीसदंडएसु संजयाइ अपवहुत्त य पल्वणं-

- योद्या गं मंते ! किं संजया, असंजया, संजयासंजया ?जोद्या ! जीद्या संजया वि, असंजया वि, संजयासंजया
- िय। पूर्व उन्हें व पण्णवणाप् तहेत्र भाणिवाद्यं जाद वैमाणिया।
- प. एएसि णं भंते ! संजया णं असंजयाणं संजयासंजयाण य
- कर्गे कर्गेहितो अप्या या जाय विसेसाहिया वा ? उ. गोयमा ! १. सब्दस्योवा जीवा संज्या,
- ३. संगयासंजया असंखेन्जगुणा,
- ३. अस्वया अणत्ताणा। प. एतृप्ति णं भते ! पंचेदियतिरिक्स जीणयाणं असंजयाणं संजयासंजयाणं य क्यरे क्यर्रिहेतो अपा चा जाव
- विससाहिया या ? उ. गीयमा ! सव्यत्योदा पंचेदियतिरक्सजीणिया संजया-संभया,
- असंसवा असंस्टेन्यागुणा -िया. स. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ.

# लेश्या अध्ययन : आमुख

आवश्यक सूत्र की हारिभद्रीय टीका में लेश्या को परिभाषित करते हुए कहा गया है—'श्लेषयन्त्यात्मानमष्टिवधेन कर्मणा इति लेश्याः' अर्थात् जो आत्मा को अप्टिविय कर्मों से दिलष्ट करती है, वह लेश्या है। एक अन्य परिभाषा 'लिम्पतीति लेश्या' (धवला टीका) के अनुसार जो कर्मों से आत्मा को लिन्त करती है वह लेश्या है। कर्म-वन्धन में प्रमुख हेतु कषाय और योग हैं। योग से कर्मपुद्गल रूपी रजकण आते हैं। कषायरूपी गोंद से वे आत्मा पर विपकते हैं किन्तु कषाय गोंद को गीला करने वाला जल 'लेश्या' है। सूखा गोंद रजकण को नहीं चिपका सकता। इस प्रकार कषाय और योग से लेश्या मिन्त है। सर्वार्यसिद्धि, धवला टीका आदि ग्रन्थों में कषाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहा गया है। यह भावलेश्या का स्वरूप है।

लेश्या के दो प्रकार हैं—द्रव्यलेश्या और भावलेश्या। द्रव्यलेश्या पौद्गलिक होती है और भावलेश्या अपौद्गलिक। द्रव्यलेश्या में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होते हैं, भावलेश्या अगुरुलघु होती है।

द्रव्य एवं भाव-इन दोनों प्रकार की लेश्याओं के छः भेद हैं-१. कृष्णलेश्या, २. नीललेश्या, ३. कापोतलेश्या, ४. तेजोलेश्या, ५. पद्मलेश्या और १. शुक्ललेश्या। इनमें प्रथम तीन लेश्याएँ दुर्गतिगामिनी, संक्लिष्ट, अमनोज्ञ, अविशुद्ध, अप्रशस्त और शीत-रूक्ष स्पर्श वाली हैं। अन्तिम तीन लेश्याएँ मुगितगामिनी, असिक्ल्प्ट, मनोज्ञ, विशुद्ध, प्रशस्त और िनग्ध-उष्ण स्पर्श वाली हैं। वर्ण की उपेक्षा कृष्णलेश्या में काला वर्ण, नीललेश्या में नीला वर्ण, कापोतलेश्या में कवूतरी (काला एवं लाल मिश्रित) वर्ण, तेजोलेश्या में लाल वर्ण, पद्मलेश्या में पीला वर्ण और शुक्ललेश्या में श्वेत वर्ण होता है। रस की अपेक्षा कृष्णलेश्या में कड़वा, नीललेश्या में तीखा, कापोतलेश्या में कसैला, तेजोलेश्या में खटमीठा, पद्मलेश्या में आश्रव की भाँति कुछ खड़ा व कृष्ण करोता तथा शुक्ललेश्या में मधुर रस होता है। गंध की अपेक्षा कृष्ण, नील व कापोतलेश्याएँ दुर्गन्धयुक्त हैं तथा तेजो, पद्म व शुक्ललेश्याएँ सुगन्धयुक्त हैं। स्पर्श की अपेक्षा कृष्ण नील व कापोतलेश्याएँ कोमल स्पर्श युक्त हैं। प्रदेश की अपेक्षा कृष्णलेश्या में अनन्त प्रदेश हैं। वर्गणा की अपेक्षा प्रत्येक लेश्या में अनन्त वर्गणाएँ हैं। प्रत्येक लेश्या असंख्यात आकाश प्रदेशों में निस्त है। यह वर्णन द्रव्यलेश्या के अनुसार है।

प्रम्तुत अध्ययन में भाव लेश्या के अनुरूप प्रत्येक लेश्या का लक्षण दिया है। कृष्णलेश्या से युक्त जीव पंचाश्रव में प्रवृत्त, तीन गुप्तियों से अगुप्त, पर्काय के जीवों के प्रति अविरत आदि विशेषताओं से युक्त होता है, जबिक शुक्ललेश्या वाला जीव धर्मध्यान और शुक्लध्यान में लीन, प्रशान्तिवत्त और रान्त होता है, वह पाँच सिमितियों से सिमत और तीन गुप्तियों से गुप्त होता है। छहीं लेश्याएँ उत्तरोत्तर शुभ हैं।

मतंत्रय भीग दो प्रकार के हैं-संसार समापन्नक और असंसार समापन्नक। इनमें से जो असंसार समापन्नक हैं उन्हें सिद्ध कहा गया है, यह उचित नर्थ नगता। सिद्ध तो अलेक्ट्रय होते हैं। यहाँ सिद्ध शब्द मोह क्षय के लक्ष्य को साथ लेने वाले जिन के लिए प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। संसार समापन्नक भीक को के कि के के समयत और असंयत। संयत भी प्रमत्त और अप्रमत्त के भेद से दो प्रकार के हैं। इनमें सिद्ध एवं अप्रमत्त संयत को छोड़कर सभी भोक के सामग्री, परारम्भी एवं तदुभयारम्भी हैं, अनारम्भी नहीं हैं।

अभा औं भिति छेश्याकरण ओर लेश्यानिर्वृति भी कृष्ण आदि के भेद से छः प्रकार की हैं। जिस जीव के जो लेश्या होती है उसके वही लेश्याकरण और अभान कि निर्देश के निर्देशिक जीवों में कृष्ण, नील और कापोत ये तीन लेश्याएँ होती हैं। भवनपति, वाणव्यन्तर, पृथ्वीकाय, अफाय और अस्ति। अभान ने निर्देशिक के मिलाकर चार लेश्याएँ हैं। तेजस्काय, वायुकाय और विकलेन्द्रिय जीवों में कृष्ण से कापोत तक तीन लेश्याएँ हैं। वैमानिक इस ने असे असे असे असे की निर्देश की निर्देश भी अध्ययन में हुआ है।

ंदर महेदा भेजे. हा दण्डाक क्रम में सात द्वारों में निरूपण महत्त्वपूर्ण है। वे सात द्वार हैं—9. सम आहार, शरीर व उच्छ्वास, २. कर्म, • ११ के ११ के १ के ११ के अर्थन्म हो, २. आर्या यहां कर्म ओर क्रिया में भेद है। कर्म तो अल्पकर्म एवं महाकर्म के भेद से दो प्रकार का हीता के ११ के ११ के ११ के अर्थन्म हो, २. परिप्रक्रिती, ३. मायाप्रत्यया, ४. अप्रत्याख्यान क्रिया और ५. मिथ्यादर्शन प्रत्यया।

ा राजित है। इस्पर प्राथमिन केंग्र है या नहीं—इस "प्रश्न पर विचार करते हुए कहा गया है कि कृष्णलेश्या नीललेश्या की प्राप्त होकर उसी के को है जा है को है, उसे हैं प्रथ में, उसी है रम में, उसी के स्पर्श म्प में पुनः-पुनः परिणत होती है। इसी प्रकार नीललेश्या कापीतलेश्या की प्राप्त को कार को को प्राप्त को प्राप्त के प्रथा के प्रथ ने के हैंग्या पद्म ठेग्या की प्राप्त होकर, पद्मलेश्या शुक्ललेश्या की प्राप्त होकर उसी के रूप में यावत्

となっ

th which file the its lieight from Headure people in proper his

# २६. लेस्सज्झयणं

#### १. लेस्सञ्झयणस्स उक्खेवो-

लेसज्झयणं पवक्खामि, आणुपुट्विं जहक्कमं। छण्हं पि कम्मलेसाणं, अणुभावे सुणेह मे॥

नामाइं वण्ण-रस-गन्ध-फास-परिणाम-लक्खणं। ठाणं ठिइं गई चाउं लेसाणं तु सुणेह मे॥

~उत्त. अ. ३४, गा. १-२

-पण्प. प. १७, उ. २, सु. ११५६

#### २. छव्विहाओ लेस्साओ-

- प. कइ णं भन्ते ! लेस्साओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा ! छ लेस्साओ पण्णत्ताओ, तं जहा-१.कण्हलेस्सा, २.णीललेस्सा, ३.काउलेस्सा, ४. तेउलेस्सा, ५.पम्हलेस्सा, ६. सुक्कलेस्सा। २

#### ३. दव्य-भावलेस्साणं सरूवं-

- प. कण्हलेस्सा णं भन्ते ! कइवण्णा जाव कइफासा पण्णता ?
- उ. गोयमा ! १. दव्वलेसं पडुच्च-पंचवण्णा, पंच रसा, दुगंधा, अड फासा पण्णता,
  - २. भावलेसं पडुच्च-अवण्णा, अरसा, अगंधा, अफासा पण्णता।

एवं जाव सुक्कलेस्सा। -विया. स. १२, उ. ५, सु. २८-२९

# ४. लेसाणं लक्खणाइं-

१. पंचासवप्पवत्तो, तीहिं अगुत्तो छसुं अविरओ य। तिव्वारम्भपरिणओ खुद्दो साहसिओ नरो॥

निद्धंसपरिणामो निस्संसो अजिइन्दिओ। एयजोगसमाउत्तो किण्हलेसं तु परिणमे॥

२. इस्सा-अमरिस-अतवो, अविज्ज-माया अहीरिया य। गेही पओसे य सढे पमत्ते, रसलोलुए सायगवेसए य॥

आरम्भाओ अविरओ, खुद्दो साहस्सिओ नरो। एयजोगसमाउत्तो, नीललेसं तु परिणमे॥

२. (क) किण्हा नीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य। सुक्कलेसा य छड्डा उ, नामाइं तु जहक्कमं॥

-उत्त. अ. ३४, गा. ३

(व) ठाणं. अ. ६, सु. ५०४

(ग) पन्न. १७, उ. ४, सु. १२१९

#### २६. लेश्या-अध्ययन

#### १. लेश्या—अध्ययन की उत्थानिका

में ययाक्रम-आन्पूर्वी से लेक्या-अध्ययन का निरूपण करूंगा। (सर्वप्रयम्) कर्मी की विधायक छन्ने लेक्याओं के अनुभाव (रसविशेष के) विषय में मृज्ञरो सुनो। इन लेश्याओं का वर्णन नाम, वर्ण, रस, मन्य, सर्भ, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति और आयुष्य का बन्ध इन द्वारों के माध्यम से मुझसं सुनी।

#### २. छः प्रकार की लेश्याएँ-

- प्र. भन्ते ! लेश्याएँ कितनी कही गई है ?
- उ. गीतम ! छः लेश्याएँ कही गई है, यथा--
  - १. कृष्णलेश्या. ३. कापोतलेखा, २. नीललेश्या,
  - ४. तेजोलेश्या. ५. पद्मलेश्या, ६. शुक्ललेश्या।

#### ३. द्रव्य-भाव लेश्याओं का स्वरूप-

- प्र. भन्ते ! कृष्णलेश्या में कितने वर्ण यावत् कितने स्पर्श करें गये हैं ?
- उ. गौतम ! १ . द्रव्यलेश्या की अपेक्षा से उसमें पांच वर्ण, पाँच रस, दो गंध और आठ स्पर्श कहे गये हैं,
  - २. भावलेश्या की अपेक्षा से वह वर्ण, गंध, रस, स्पर्श

इसी प्रकार शुक्ललेश्या तक कहना चाहिए।

## ४. लेश्याओं के लक्षण-

- 9. जो मनुष्य पाँच आथवां में प्रवृत्त है, तीन गुप्तियों से अगुप्त है, षट्कायिक जीवों के प्रति अविरत है, तीव्र आरम्भ में परिणत है, क्षुद्र एवं साहसी है। निःशंक परिणाम वाला है, नृशंस है, अजितेन्द्रिय है, इन योगों से युक्त वह जीव कृष्णलेश्या में परिणत होता है।
- २. जो ईर्ष्यालु है, कदाग्रही है, अतपस्वी है, अज्ञानी है, मायी है, निर्लज्ज है, विषयासक्त है, प्रदेषी है, धूर्त है, प्रमादी है, रसलोलुप है, सुख का गवेषक है। जो आरम्भ से अविरत है, क्षुद्र है, दु:साहसी है इन योगों से युक्त जीव नीललेश्या में परिणत होता है।
- (घ) पण्ण. प. १७, उ. ५, सु. १२५०
- (ङ) पण्ण. प. १७, उ. ६, सु. १२५६
- (च) विया. स. १, उ. २, सु. १३
- (छ) विया. स. २५, उ. १, सु. ३
- (ज) सम. सम. ६, सु. १
- (झ) आव. अ. ४, सुं. ६
- (ञ) सम. सु. १५३ (३)

१. उत्तराध्ययन के लेक्या अध्ययन में इस गाथानुसार वर्णादि का क्रम से वर्णन है किन्तु विभिन्न आगमों के लेक्या संबंधी पाठों का संकलन करने के लिये यहाँ भिन्न क्रम से पाठों को रखा गया है।

इ. जी मनुष्य याणी में उक है, जावार में दक है, उपरों हे, अरलता से रहित है, स्वदोपों को धियाने दाला है, छस उपर का प्रयोग करने वाला है, मिस्पाहीय्ह है, जनावे हैं। को मुंह में आया वेसा दुर्घनन बोलने बाला है, दुष्टदादी है.

ते सुन्त ने में ते ते से स्था में परियोध से प्राप्त होता है। भ. जिसके क्षेत्र, भाषा और शेष अपयन अप्य है, भे प्रधान्तियन हैं, आप्य का यमन करता है, क्षेत्रचन् सदा

धुरुष्यान में रास है, प्रधाननावत और सन्त में भार स्वार्य । श्रेष्म में मिलकार कोर तोन कोर्या में भार में मिलकार के क्षित कोर्या स्वार्या हुन्द्र । १६ सम्बा स्वार्या में मिलकार के क्ष्म में स्वार्या में मिलकार के क्ष्म में स्वार्या में मिलकार के क्ष्म में स्वार्या में मिलकार के क्ष्म में स्वार्या में मिलकार के स्वार्या में मिलकार के स्वार्या में मिलकार के स्वार्या में मिलकार के स्वार्या में मिलकार के स्वार्या में मिलकार के स्वार्या में मिलकार के स्वार्या में मिलकार के स्वार्या में मिलकार के स्वार्या में मिलकार के स्वार्या में मिलकार के स्वार्या में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार के स्वार्य में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलकार में मिलका

#### --ग्राप्टरहं हिमोाक्ताक्ताक्तांक् .,*व*

, त्राप्तां (क्षांत्रक्तां क्षांत्रकार्यः असन्तर्यः । -क्षांत्रकार्यः विक्रांत्रकार्यः विक्रांत्रकार्यः ।

ति कुल्लाहरू । के वस्तुवस्य विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान के विकास स्थान स्थान स्थान स्थान के विकास स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स

# ६. वस्ताना सम्भवनात्त्व-

5 K T R 1 K 5 T R 1 W

ាស្ត្រ ខេត្ត ស្ត្រី មេសាស្ត្រី មេសាស្ត្រី មេសាស្ត្រី មេសាស្ត្រី មេសាស្ត្រី មេសាស្ត្រី មេសាស្ត្រី មេសាស្ត្រី មេ ការស្តេកិត្តិស្ត្រី មេសាស្ត្រី

ានលេខិតសំណា ពេល ឧកសំពស់ នៃខេន្តទៅ ខេត្តសំពេញ សេសសំព

ခြေသည်။ သောရန်းသုံးခိုင်းကို ချီးလာရှိသွားသော်သည် သွားတွင်းသည် တည် သော ရောက်သည် သည် သွားသော တွင် နောက်ချင်းသည် သည် သွားသည် သည် သည် နောက်ချင်းသည် သည် သွားသည် သည် သွားသွားသွားသည် သွားသွားသွားသွားသည်။ အ

> । मृत्युक्षः क्रिडीयमी , प्राधाममक्रं क्रिंट . ६ ॥ भ्राधाणक ड्रिडीय्पमी , प्रमीयक्षि एक्रेट भी

। फिरुम द घीए फिर, प्र ड्रावड्ड-फ्डार्स्फ ॥ माणग्रीय हुं फ़रुंगर, क्वांस्क्रिक्त

। रुंडळकुरु ड्रामरु ,रुंचडरी निवीधिने . ४ ॥ रुंगाइड्ड ड्रार्गर, रुंग्य द्यायां ॥

पियधमें दहसमें, क्यमिक्ट समिति हिस्सए। १ संग्रीप हे छंख्डे, किंगमिसपित्यं १ प्रणुप्त में मंद्रां साम संग्री व प्रणुप् १ मिलाइक हार्गल (क्ष्में सिक्सिक्से)

तहा पयणुवारं य, उवसक्त निर्माया एयजोग मिण्योम सुरुक्तम, मिराममामाण्यप १. अरस्त्राण विजया, धम्मसुकाणि मोस्रि ॥ ज्ञीत्तीए व नीए प्रमीस् ।एक्त्रञ्ज विशिष्ट

सरामे दीयरामे वा, उदसन्ते जिड़िस्ए। एयजोगसमान्त्रमे, सुक्रनेसं तु परिणमे॥ -इ.स.ज. २६, गा. २९-३२

# −ांशास्त्रकं गिणमीगाद्दामृत्युग्तर्थः *.*⊬

संस्था सेसाओं-दोग्गद्यामिणीओं, सस्सिस्सों अपण्णाओं, अधिसुद्धाओं, अपस्तिनोंसे सिस्स्याओं पण्णानाओं, ते जाता-

ासकेटाक, इ. प्रारक्षिण, प्राराणना प्राराणना प्राराणना प्राराणना प्राराणना प्राराणना प्राराणना प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्रक्षिण, इ. प्रारक्षिण, इ. प्र

# - भूमधीन महत्वतं सहैतत्-

स्वारक्षकार । ताः सम्बद्धकार वा सन् । क्षा भारताः चित्रका भारताः ।

this independent these has briefle has a station of

and the publication is

्रात्र के राज्य है। इस सामान्य है । वार्क के के सामान्य के समित्र है । इसके अन्य अनुकार है । इस

्रे स्ट्राड्स स्ट्रीटिंग स्ट्राड्स स्ट्राडस स्ट्राडस इ. स्ट्राडस १६०४ प्रस्तित्वेच स्ट्राडस स्ट्राडस स्ट्राड

ः १९४० विसे को कर्षा ३ क्षेत्रवेश हर १५५५ हेन्द्रः स्टारू हेन्द्रीय स्टार्थित सन्दर्भ एवं जाव सुक्कलेस्सा।

–विया. स. १, उ. ९, सु. १० (१)

# ७. सरुवी सकम्मलेस्स पुग्गलाणं ओभासणाइ-

- प. अिथ णं भंते ! सरूवी सकम्मलेस्सा पोग्गला ओभासेति, उज्जोएंति, तवेंति, पभासेंति ?
- उ. हंता, गोयमा ! अस्य।
- प. कयरे णं भंते ! सरूवी सकम्मलेस्सा पोग्गला ओभासेति जाव पभासेति ?
- उ. गोयमा ! जाओ इमाओ चंदिम सूरियाणं देवाणं विमाणेहिंतो लेस्साओ बहिया अभिनिस्सडाओ ओभासेंति जाव पभासेंति।
  एएणं गोयमा ! ते सरूवी सकम्मलेस्सा पोग्गला ओभासेंति जाव पभासेंति।
  —विया. स. १४, उ. ९, सु. २-३

#### ८. लेस्साणं वण्णा-

- प. एयाओ णं भंते ! छल्लेसाओ कइसु वण्णेसु साहिज्जंति ?
- उ. गोयमा ! पंचसु वण्णेसु साहिज्जंति, तं जहा-
  - १. कण्हलेस्सा कालएणं वण्णेणं साहिज्जइ।
  - २. णीललेस्सा णीलएणं वण्णेणं साहिज्जइ।
  - ३. काउलेस्सा काल-लोहिएणं वण्णेणं साहिज्जइ।
  - ४. तेउलेस्सा लोहिएणं वण्णेणं साहिज्जइ।
  - ५. पम्हलेस्सा हालिद्दएणं वण्णेणं साहिज्जइ।
  - ६. सुक्कलेस्सा सुक्किलएणं वण्णेणं साहिज्जइ। -पण्ण. प. १७, उ. ४, सु. १२३२
  - प. १.कण्हलेस्सा णं भंते !वण्णेणं केरिसिया पण्णता ?
  - उ. गोयमा ! जे जहाणामए जीमूए इ वा, अंजणे इ वा, खंजणे इ वा, कज्जले इ वा, गवले इ वा, गवलवलए इ वा, जंबूफलए इ वा, अद्दारिष्ठाए इ वा, परपुट्ठे इ वा, भमरे इ वा, भमरावली इ वा, गयकलभे इ वा, किण्हकेसे इ वा, आगासिथग्गले इ वा, किण्हासोए इ वा, किण्हकणवीरए इ वा, किण्हबंधुजीवए इ वा।
    - प. भवेयास्वा?
    - गोयमा ! णो इणहे समहे।
       किण्हलेस्सा णं एत्तो अणिड्ठतिरया चेव, अकंततिरया चेव, अप्पियतिरया चेव, अमणुण्णतिरया चेव, अमणामतिरया चेव वण्णेणं पण्णत्ता।
    - प. २. णीललेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पण्णता ?
    - उ. गोयमा! से जहाणामए भिंगे इ वा, भिंगपत्ते इ वा, चासे इ वा, चासिपच्छे इ वा, सुए इ वा, सुयिपच्छे इ वा, सामा इ वा, वणराइ इ वा, उच्चंतए इ वा, पारेवयगीवा इ वा, मोरगीवा इ वा, हलधरवंसणे इ वा, अयिसकुसुमए इ वा, वाणकुसुमए इ वा, अंजण केसियाकुसुमए इ वा, णीलुप्पले इ वा, नीलासोए इ वा, णीलकणवीरए इ वा, णीलवंधुजीवए इ वा।

इसी प्रकार भुक्ललेश्या पर्यन्त जानना चाहिए।

- ७. सर्ख्या सकर्म लेश्याओं के पृद्गलों का अवमासन (प्रकाशित होना)आदि-
  - प्र. भन्ते ! क्या सरूपी (वर्णादियुक्त) तक्तर्म लेक्याओं के पुराल एकन्य होते हैं ने अवभाषित होते हैं, उर्यातित होते हैं, तपते हैं या प्रभाषित होते हैं?
  - उ. हों, गीतम ! वे (अवभासित यावत् प्रभासित) होते है।
  - प्र. भति ! वे सर्ल्या कर्मलेश्या के पृद्गल कीन से है जो अवमासित यावत् प्रभासित होते हैं ?
  - गीतम ! चन्द्रमा ओर नूर्य देवों के विमानों से बाहर निकली हुई जो लेक्साएँ हैं वे अवभासित यावत् प्रभासित होती हैं।

है गोतम ! ये ही वे चन्द्र. सूर्य निर्गत तेजोलेश्याएँ हैं, जिनते सरूपी कर्मलेश्या के पुद्गल म्हिय अवभागित यावत् प्रमासित होते हैं।

# ८. लेश्याओं के वर्ण-

- प्र. भन्ते ! छः लेक्याएँ कितने वर्णों से वर्णित हैं?
- उ. गीतम! पाँच वणों से वर्णित है, यथा-
  - कृष्णलेश्या कृष्ण वर्ण से वर्णित है।
  - २. नीललेश्या नील वर्ण से वर्णित है।
  - ३. कापोतलेश्या कृष्ण-रक्त मिश्रित वर्ण से वर्णित है।
  - ४. तेजोलेश्या रक्त (लाल) वर्ण से वर्णित है।
  - ५. पद्मलेश्या पीत वर्ण से वर्णित है।
  - ६. शुक्ललेश्या श्वेत वर्ण से वर्णित है।
  - प्र. १. भन्ते ! कृष्णलेश्या केसे वर्ण वाली कही गई है ?
  - उ. गौतम ! जीमूत (काली मेघमाला), अंजन (सुरमा), खंजन (गाड़ी की धुरी के भीतर लगा हुआ काला कीट), काजल, गवल (भेंस का सींग), गवल वलय, जामुन के फल, गीले अरीठे, परपुष्ट (कोयल), भ्रमर, भ्रमरों की पंक्ति, हाथी के वच्चे, काले केश, आकाश खंड, काले अशोक, काले कनेर, काले वन्धुजीवक जैसे वर्ण वाली कृष्णलेश्या है।
  - प्र. क्या कृष्णलेश्या ऐसे वर्ण वाली है ?
  - उ. गौतम ! यह अर्थ शक्य नहीं है। कृष्णलेश्या इनसे भी अधिक अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अमनोज्ञ और अमनोहर वर्ण वाली कही गई है।
  - प्र. २. भन्ते ! नीललेश्या कैसे वर्ण वाली कही गई है?
  - उ. गौतम ! भृंग, भृंग की पांख (पत्र), नीलकंठ की पांख, तोता, तोते की पांख, इयामा (सांवाधान्य विशेष), वनराजि, दन्तराग, कपोत ग्रीवा, मयूर ग्रीवा, बलदेव वस्त्र, अलसी पुष्प, बाण पुष्प, अंजनकेसिर पुष्प, नीलकमल, नीलअशोक, नीलकनर, नीलबन्धुजीवक वृक्ष जैसे वर्ण वाली नीललेश्या है।

- प्र. ब्या नीवतेर्या एमें यमें याची हरे
- उ. गीतम ! यह अयं शक्य मही है।
- पर्व वाली क्री गई है। उत्रतिमध् तरपेध मुग्नाय क्षमीष्ट क्षयोध मि मिन्द्र विद्रशिक्तान
- ड मना , महत्र द मना, मना, ताम, मन, एक , फिक़ मिना ह ्यं हुए किस हिए। किस किस किस किस है . R
- ाई 10इसेहाराक शिक्ष कि मिर्नुस्क नम्य, वेगन पुष, क्रीहरुखर पुष, नमान पुष,
- ९ है स्थित किए हम्में एउट्सामक एक . प्र
- 3. शतिम ! यह अये शब्दा नहीं है।
- अमनीहर वर्ष वाले कही गई है। समित हेमा अनेह समित में होने प्रस्कारिक
- This is "Fight his them but theme नीयर, भनुष्य नीयर, यात दुस्याय, यात्रोर राहर, मध्य उ. गतिन ! यदाक होतर, नय शेवर, गुरुर होतर, गापर र प्रकृतिक विकास क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र होते हिस् प्र
- ly intripy type parties artified who left win 'stiff his 'whe had 'mi भीनें मूर्व (वेंद्र स्मृत) वाहराम वेदा चता वेदा (१३) इ खबारन, लोहनासमाप, किसमदो रण पुन्त प्रस्तन, गर
- Is be much on the "I . I tell the bis bis bit obel by the
- appropriate here had that the beautifully
- the first term in the south
- return to the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the
- A TELESCOPE OF A STATE OF A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA and the first war and again with the party the war in the sail of the sail of the sail The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The section was not been a section to the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section o at it is the course the course to the state of the course The first transfer is the form, but it
- The second second
- 3 A 1997 1988 1987 1882 18
- STATES BY ENDER AND BOOK BOOK BY AND BY

- र् भव्याम्बर्धारे
- उ. गीयमा । णा इणाह समहा
- वस सम्मान प्रमानिता नीरहरस्या णं एती ओणाइतीरवा नाच अमणामनीरवा

इ. स्वायम पिर्वेश हे मिर्म पिर्वेश विषयित विषयित है

- गीवता । से अधावाति (वेवरसार इ.वा. कवरसार इ.वा.
- 11b2 क्राइएक्स्पक्रमुप् इ वा, जवामा कुराम इ वा, करकुमुम तंबिराजवाहिया इ वा, वाहेगीण कुसुमए इ वा, शमाससार इ वा, तंब इ वा, तंबकराडए इ वा,
- रं फिल्मिक्सी 'h
- क्षाउक्षेत्रमा णं एनो अणिह्रतिरया जाव अमणामतीरया 12 मीर्यमी | all देवाई संसद्धा
- प्. ४. वे उर्हे ग्या णं येते हित्तिस्या वर्णणाणं पण्णात् १ Helanh Inlants by
- alt anthubble भीत है तेरी अभीतीय है हो। अंभविद्या है हो। ाम ६ सिंगरतम्प्रापृत्यते तम ६ मिनुस्ताणमृतार तम ३ वा' अवस्थालेतं दे वा' संवाधिकेशास दे सा' वाहिलासकेंसेत अवस्तारम इ.चा. लाहपवर्यमणा इ.चा. विभिन्तानक्ष्य इ या, भीतारामा इ वा, जाहीत्मुख्य, इ वा, पवालकुर इ वा, ना, भारितमान इ था, बाहोरवागर इ वा, मंझब्नराग इ वा, पराहरतिरे इ या, संवर्रहरे इ वा, मणुस्सर्हार इ उ' गीवमी । में मेहावामित संसंकृष्ट है ती' उरब्सकृष्टि है
- Albeith h
- History lalact. to thefuellate of thefundate of thefunds 'the meliers 'the majest that in theight IStile Plas llog liebelle E
- "e d geography in d his intelletter to justific in . Before talant inteled by both in the good of the
- and the production of the property the a girl back of a Historia, how The first in Endelders in Abertainal in the exchanger in I whimble In I beefly to a could be interest. or descending the entire the descent the a profession in a least that their
- to recommend to the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of the temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of temporal of te
- and the second second
- Strag Tray of the
- The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s a resulting profit is a
- The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
- And the second section of the second

- ज. गोयमा! से जहाणामए अंके इ वा, संखे इ वा, चंदे इ वा, कुंदे इ वा, दगे इ वा, दगरए इ वा, दही इ वा, दिहघणे इ वा, खीरे इ वा, खीरे इ वा, खीरे इ वा, सुक्किछवाडिया इ वा, पेहुणिमंजिया इ वा, धंतधोयरुप्पपट्टे इ वा, सारइयबलाहए इ वा, कुमुद्दले इ वा, पोंडरियदले इ वा, सालिपिट्ठरासी इ वा, कुडगपुप्फरासी इ वा, सिंदुवारवरमल्लदामे इ वा, सेयासोए इ वा, सेयकणवीरे इ वा, सेयबंधुजीवए इ वा।
- प. भवेयासवा?
- उ. गोयमा !णो इणहे समहे। सुक्कलेस्सा णं एत्तो इहतरिया चेव जाव मणामतरिया चेव वण्णेणं पण्णता।

–पण्ण. प. १७ उ. ४, सु. १२२६-१२३१

- जीमूयनिद्धसंकासा, गवलरिट्ठगसन्निभा।
   खंजणंजण-नयणनिभा, किण्हलेसा उ वण्णओ॥
- नीलाऽसोगसंकासा, चासिपच्छसमप्पभा।
   वेरुलिय निद्धसंकासा, नीललेसा उ वण्णओ॥
- ३. अयसीपुष्फसंकासा, कोइलच्छदसन्निभा। पारेवयगीवनिभा, काउलेसा उ वण्णओ॥
- ४. हिंगुलुयघायउसंकासा, तरुणाइच्चसन्निभा। सुयतुण्ड-पईवनिभा, तेउलेसा उ वण्णओ॥
- ५. हरियालभेयसंकासा, हलिद्दाभेयसन्निभा। सणासणकुसुमनिभा, पम्हलेसा उ वण्णओ॥
- ६. संखंककुन्दसंकासा, खीरपूरसमप्पभा। रययहारसंकासा, सुक्कलेसा उ वण्णो॥

-उत्त. अ. ३४, गा. ४-९

#### ९. लेस्साणं गंधा-

- प. कइ णं भन्ते ! लेस्साओ दुव्भिगंधाओ पण्णत्ताओ ?
- गोयमा ! तओ लेस्साओ दुिक्मिगंधाओ पण्णताओ, तं जहा—
  - १.किण्हलेस्सा,२.णीललेस्सा,३.काउलेस्सा।
- प. कइ णं भंते ! लेस्साओ सुब्भिगंधाओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा ! तओ लेस्साओ सुडिभगंधाओ पण्णत्ताओ, तं जहा—
  - १. तेउलेस्सा, २. पम्हलेस्सा, ३. सुक्कलेस्सा।<sup>9</sup> -पण्ण. प. १७, उ. ४, सु. १२३९-१२४० जह गोमडस्स गुरुते सामागुरुतास्त स्

जह गोमडस्स गन्धो, सुणगमडगस्स व जहा अहिमडस्स। एत्तो वि अणन्तगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं॥

- उ. गीतम ! अकरला, शंल, चन्द्र, कुन्द पुष्म, उदक, जलकण, दिया, दिधिपंड, दुग्य, दुग्यशाम, शुष्क फली, मयूरिपच्छिमिजीका, धाल रजल पह, शास्त्रीय मेय, कुमुदमब, पुण्डरीक पद्म, शालिपिष्ट राशि, कृटज पुष्म राशि, मिदुवार पुष्म माला, श्वेत अशोक, श्वेत कनेर, श्वेत बन्युजीवक वैसे वर्ण वाली श्वक्लेश्या है।
- प्र. क्या शुक्ललेश्या ऐसे वर्ण वाली है?
- जीतम ! यह अर्थ शक्य नहीं है।
   शुक्ललेश्या इनसे भी अधिक इच्ट यावत् अधिक मनीहर वर्ग वाली कही गई है।
  - कृष्णलेक्या वर्ण की अपेक्षा से स्निग्ध काले मेच के समान, भेंस के सींग एवं स्थिटक (अरीटे) के सदृश अथवा लंजन (गाड़ी के ऑधन), अंजन (काजल या नुरमा) एवं ऑस के तारे (कीकी) के समान काली है।
  - नीललेश्या वर्ण की अपेक्षा से नीले अशोक वृक्ष के समान, चास-पक्षी की पाँख के समान या स्निग्ध वैड्यरल के समान अतिनील है।
  - कापोतलेश्या वर्ण की अपेशा से अलसी के फूल जैसी, कोयल की पाँख जैसी तथा कवूतर की गर्दन जैसी कुछ काली और कुछ लाल है।
  - ४. तेजोलेश्या वर्ण की अपेक्षा से हींगलू तया वातु-गेर के समान, तरुण सूर्य के समान तया तोते की वींच या जलते हुए दीपक के समान लाल रंग की है।
  - पद्मलेश्या वर्ण की अपेक्षा से हरताल के दुकड़े जैसी,
     हल्दी के रंग जैसी तथा सण और असन के फूल जैसी पीली है।
  - ६. शुक्ललेश्या वर्ण की अपेक्षा से शंख, अंकरल एवं कुन्द के फूल के समान है, दूध की धारा के समान तथा रजत और हार (मोती की माला) के समान सफेद है।

#### ९. लेश्याओं की गन्ध-

- प्र. भन्ते ! दुर्गन्ध वाली कितनी लेश्याएँ कही गई हैं ?
- गौतम ! तीन लेक्याएँ दुर्गन्ध वाली कही गई हैं, यथा-
  - १. कृष्णलेश्या, २. नीललेश्या, ३. कापोतलेश्या।
- प्र. भंते ! कितनी लेक्याएँ सुगन्ध वाली कही गई हैं ?
- उ. गौतम ! तीन लेश्याएँ सुगन्ध वाली कही गई हैं, यथा—
  - १. तेजोलेश्या, २. पद्मलेश्या, ३. शुक्ललेश्या।

मरी हुई गाय, मरे हुए कुत्ते और मरे हुए साँप की जैसी दुर्गन्थ होती है, उससे भी अनन्तगुणी अधिक दुर्गन्थ तीनों अप्रशस्त (कृष्ण, नील, कापोत) लेश्याओं की होती है।

१. ठाणं अ.३,उ.४,सु.२२१

निहें कि क्रियान मिनीक्रिक के मिनी मीट क्ष्य सिमीक्रि निहें क्रिया क्ष्योंक रिम्मिनिह कि सिम्द के क्रिके स्मा कि क्ष्योंक कि क्षिया कि क्ष्योंक्रिक क्ष्यों कि सिम्प्य

#### -एए के दिए कि एक . 0 ह

- े के स्वात स्था (क्षेत्र) श्राम्मार कि स्वारम्पकु । सम. १. . १. वि. के स्थान स्थान स्थान कि स्थान है। सम. १. . १. स्थान स्थान के स्थान स्थान कि स्थान स्थान के कि स्थान स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्
- इत्र विक्रा क्षेत्राच्या की क्षेत्राच्या की कि
- 3. गीतम् । यस अर्थं संस्य मेरी भी कृष्यानेस्या आस्तार्य में इसमें भी अभिष्य पायन् जायक् अपनीहरू रूप यानी करी गुर्देश
- ्र सम्बन्धि किल्ड्रमा हा आध्या क्षम कर्म भर है । इ. क्षम किल्ड्रमा हा सम्बन्धि किल्ड्र कर्म कर्म कर्म कर्म इ. क्षम क्षम क्षम (इ. क्षम क्षम कर्म क्षम क्षम क्षम
- नीत्रंदरी नीत्रंकांद्र प्रसार स्थापता वर पानक प्रत (तेत्रव्यंत्रेष (त्रात्यांत्रक) त्रांतक त्रांत्रकांद्र प्रसार व्यवस्था स्वर्थ स्थापता वर्ष
- egien toer in breet, he 't
- the field of the section of the file of the state of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section o
- ung 1960 i John Samera, india india india india india. Entre la estenta displata (in incidente l'Este a Esta (Esta - The confidence experience by a base of a two by a base of the by a base of the confidence of the confi
- A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA
- and the second second second
- Approximate the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr
- and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o
- and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o
- And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

नह सुरहिकुसुमगन्दे, गन्ददासाण पिरस्समाणाण । एने हेण्डी एमस्केसाण , गिण्हानाण हो हिए ७९-३९ .गर, ४६ .स्ट.-

#### नाम्र विद्यापाँ रखान

इ ता' कर्महकदप् इ वा' वन्नकदप् इ वा।

- व, भवेयाख्या ?
- उ. गीयमा ! णा घ्याह समह। क्रणहरेस्सा णं वृत्ते आणहतिया घेव जाव अमणामसिरया चेव आसाएणं पण्णाता। प. १.णीरुरेस्साएणं मन्ते ! केरिसिया आसाएणं पण्णाता ?
- उ. गीयमा ! से जहाणामए मंगी इसा, मंगीरए इसा, पासा इ सा, चियता इसा, चिसामूह्य इसा, पिप्परीमृह्य इसा, पिप्परी इसा, सिगदेर इसा, सिरिय इसा, मिरियपुण्णे इसा, सिगदेर इसा, सिगदेरमुण्णे इसा,
- d health th
- तः इत्तर हर्स्साम् वा मन् । व्ययम्भवा आसार्यव प्रवास । असवासित्रित्ता वृत्त आसीम्बर्ग स्वास व्यास्त्रित्ता वर्षे मन्त्रि अविद्यार्थ्या वृत्त आत इत्यासित्ता । वार्षे व्यवद्यार्थि
- प्राथमित से व्यवस्था को सुर्वेदाता को स्थापता के स्थापता को स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थापता के स्थाप
- भारतित्वस्ति। क्षेत्रं स्वतात्वः । सम्मानीस्ति । सन्नात्वः सर्वे स्वतातः । सम्म
- e to retained the
- ति । प्रतिकारी है है जिल्ला है। स्वारण्यात के जिल्ला अर्थ के स्वार्थ कर स्थान इस सामग्री की रैडरिया मार्थि
- and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o
- The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th
- Company &

- प. ५. पम्हलेस्साए णं भंते !केरिसिया आसाएणं पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! से जहाणामए चंदप्पभा इ वा, मणिसिलागा इ वा, वरसीधू इ वा, वरवारुणी इ वा, पत्तासवे इ वा, पुष्फासवे इ वा, फलासवे इ वा, चोयासवे इ वा, आसवे इ वा, मधू इ वा, मेरए इ वा, कविसाणए इ वा, खज्जुरसारए इ वा, मुद्दियासारए इ वा, सुपक्कखोयरसे इ वा, अहपिहणिहिया इ वा, जंबूफलकालिया इ वा, वरपसण्णा इ वा, आसला मासला पेसला ईसी ओड्डावलंबिणी ईसी वोच्छेयकडुई ईसी तंबच्छिकरणी उक्कोसमयपत्ता वण्णेणं उववेया जाव फासेणं उववेया आसायणिज्जा, वीसायणिज्जा, पीणणिज्जा. विहंणिज्जा, दीवणिज्जा, दप्पणिज्जा, मयणिज्जा, सिव्वंदिय गायपल्हायणिज्जा।
- प. भवेयास्वा?
- उ. गोयमा ! णो इणडे समडे। पम्हलेस्सा णं एत्तो इडुतिरिया चेव जाव मणामतिरिया चेव आसाएणं पण्णत्ता।
- प. ६. सुक्कलेस्सा णं भंते ! केरिसिया आसाएणं पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! से जहाणामए गुले इ वा, खंडे इ वा, सक्करा इ वा, मच्छंडिया इ वा, पप्पडमोदए इ वा, भिसकंदे इ वा, पुष्फुत्तरा इ वा, पउमुत्तरा इ वा, आयंसिया इ वा, सिद्धित्थिया इ वा, आगासफालिओवमा इ वा, अणोवमा इ
- प. भवेयास्वा?
- उ. गोयमा ! णो इणड्डे समड्डे। सुक्कलेस्सा णं एत्तो इडतिरया चेव जाव मणामतिरया चेव आसाएणं पण्णत्ता।

–पण्ण. प. १७, उ. ४, सु. १२३३-१२३८

- जह कडुयतुम्बगरसो, निम्बरसो कडुयरोहिणिरसो एत्तो वि अणन्तगुणो, रसो उ किण्हाए नायव्वो॥
- २. जह तिगडुयस्स य रसो, तिक्खो जह हिस्यिपिप्पलीए एत्तो वि अणन्तगुणो, रसो उ नीलाए नायव्वो ॥
- ३. जह तरुणअम्बगरसो, तुवरकविट्ठस्स जारिसओ। एत्तो वि अणन्तगुणो, रसो उ काऊए नायव्वो॥
- परियणम्बगरसो, ४. जह पक्कविद्वस्स जारिसओ। वावि एत्तो वि अनन्तगुणो, रसो उ तेऊए नायव्वो॥
- ५. वरवारुणीए व रसो, विविहाण व आसवाण जारिसओ। महु-मेरगस्स व रसो, एत्तो पम्हाए परएणं॥

- प्र. ५. मंते ! पद्मलेश्या का आखाद केसा कहा गया है?
- उ. गोतम ! चन्द्रप्रभा मद्य, मणिशलाका मद्य, श्रेष्ट सीयू मद्य, श्रेष्ठ वारुणी मद्य, पत्रासव, पुप्पासव, फलासव, चोयासव, आसव, मधु, मेर, कापिशायन, पर्जृरसार, द्राक्षासार, सुपक्व इक्षुरस, आठ पुटों से निर्मित मद्य, जामुन का सिरका, प्रसन्ना मदिरा जो आस्वादनीय, जो मुख माबुर्यकारिणी हो, जो पीने के वाद कुछ कटुक तीक्ष्म हो, नेत्रों को लाल करने वाली उल्कृष्ट मादक प्रशस्त वर्ण यावत् स्पर्श से युक्त, आस्वाद करने योग्य विशेष रूप से आस्वादन करने योग्य, प्रणिनीय, वृद्धिकारक, उद्दीपक, दर्पजनक, मदजनक तया समी इन्द्रियों और शरीर को आद्भादजनक हो ऐसा पद्मलेक्या का आस्वाद है।
- प्र. क्या पद्मलेश्या ऐसे आस्वाद वाली है ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ शक्य नहीं है। पद्मलेश्या आस्वाद में इनसे भी अधिक इप्ट यावत् अधिक मनोहर रस वाली कही गई है।
- प्र. ६. भंते ! शुक्ललेश्या का आस्वाद कैसा कहा गया है?
- उ. गौतम ! गुड़, खाँड़, शक्कर, मिश्री-मत्स्यण्डी, पर्पटमोदक, मिसकन्द, पुष्पोत्तरा, पद्मोत्तरा, आदर्शिका, सिद्धार्थिका, आकाशस्फटिकोपमा व अनुपमा नामक शर्करा जैसा शुक्ललेश्या का आस्वाद है।
- प्र. क्या शुक्ललेश्या ऐसे आस्वाद वाली है?
- उ. गौतम ! यह अर्थ शक्य नहीं है। शुक्ललेश्या आस्वाद में इनसे भी अधिक इष्ट यावत् अधिक मनोहर रस वाली कही गई है।
  - 9. जैसे कड़वे तुम्वे का रस, नीम का रस या कड़वी रोहिणी (रोहिड़ी) का रस कड़वा होता है, उससे भी अनन्तगुणा अधिक कड़वा कृष्णलेश्या का रस जानना चाहिए।
  - २. त्रिकटुक (सौंठ, पिप्पल और काली मिर्च) का रस या गजपीपल का रस जितना तीखा होता है, उससे भी अनन्तगुणा अधिक तीखा नीललेश्या का रस जानना
  - कच्चा आँवला और कच्चे किपत्य फल का रस जैसा कसैला होता है, उससे भी अनन्तगुणा अधिक (कसैला) कापोतलेश्या का रस जानना चाहिए।
- ४. पके हुए आम अथवा पके हुए कपित्थ के रस जैसा खटमीठा होता है, उससे भी अनन्तगुणा खटमीठा रस तेजोलेक्या का जानना चाहिए।
- ५. उत्तम मदिरा का रस, विविध आसवों का रस, मधु तथा मेरेयक सिरके का जैसा (कुछ खट्टा तथा कुछ कसैला) रस होता है, उससे भी अनन्तगुणा अधिक (अम्ल-कसैला) रस पद्मलेश्या का जानना चाहिए।

- १. तत्थ णं जे ते अपमत्त संजया ते णं नो आयारंभा जाव अणारंभा।
- २. तत्थ णं जे ते पमत्तसंजया ते सुभं जोगं पडुच्च नो आयारंभा जाव अणारंभा।

असुभं जोगं पडुच्च आयारंभा वि जाव नो अणारंभा।

तत्थ णं जे ते असंजया ते अविरइं पडुच्च आयारंभा वि जाब नो अणारंभा।

से तेणहेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-

''अत्थेगइया सलेसा जीवा आयारंभा वि जाव अणारंभा

किण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा जहा ओहिया जीवा।

णवरं-पमत्तअपमत्ता न भाणियव्या। तेउलेस्सा, पम्हलेस्सा, सुक्कलेस्सा जहा ओहिया जीवा।

णवरं-सिद्धा न भाणियव्या। -विया. स. १, उ. १, सु. ९

# १६. लेस्साकरणभेया चउवीसदंडएसु य परूवणं--

- प. क़इविहा णं भंते ! लेस्साकरणे पण्णत्ते ?
- उ. गोयमा ! लेस्साकरणे छिव्वहे पण्णत्ते, तं जहा—
  - १. कण्हलेस्साकरणे जाव ६. सुक्कलेस्साकरणे।
  - दं. १-२४. एए सव्ये नेरइयाइं दंडगा जाव वेमाणियाणं जस्स जं अत्थि तं तस्स सव्वं भाणियव्वं।

–विया. स. १९, उ. ९, सु. ८

# १७. लेस्साणिव्वत्ती भेया चउवीसदंडएसु य परूवण-

- प. कड्विहा णं भंते ! लेस्सानिव्वत्ती पण्णता ?
- उ. गोयमा ! छिव्वहा लेस्सानिव्वत्ती पण्णता, तं जहा-
  - १. कण्हलेस्सानिव्यत्ती जाव ६. सुक्कलेस्सानिव्यत्ती।
  - दं. १-२४. एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं जस्स जइ लेस्साओ तस्स तइ लेस्सानिब्ब्त्ती भाणियव्वाओ।

-विया. स. १९, उ. ८, सु. ३४-३५

# १८. चउवीसदंडएसु लेस्सा-परूवणं-

- प. दं. १. णेरइयाणं भंते ! कइ लेस्साओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा ! तिष्णि लेस्साओ पण्णत्ताओ, तं जहा-
  - १. किण्हलेस्सा, २. नीललेस्सा, ३. काउलेस्सा<sup>१</sup>। -पंण्पे. प. १७, उ. २, सु. १९५७
- प. दं. २-११. भवणवासीणं भंते ! कइ लेस्साओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा ! (असुरकुमारा जाव थणियकुमाराणं) चतारि लेस्साओ पण्णताओ, तं जहा-
  - १ . कण्हलेस्सा जाव ४ . तेउलेस्सा रे ।

-पण्प. प. १७, उ. २, सु. ११*६६ (१)* 

- १. उनमें से जो अग्रमत संयत है वे आत्मारंभी नहीं है वाबत् अनारम्भी है।
- २. उनमें से जो प्रमत्त संयत है वे शुम योग की अपेक्ष आत्मारंभी नहीं है यावत् अनारंभी है।

अशुभ योग की अपेक्षा वे आत्मारंभी है यावत् अनारमी नहीं हैं।

उनमें से जो असंयत है वे अविरति की अपेक्षा आत्मारमी है यावत् अनारम्भी नहीं है।

इस कारण से गीतम ! ऐसा कहा जाता है कि-

''कितने ही सलेक्यी जीव आत्मारम्भी भी हैं यावत् अनारमी भी है।"

कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापीतलेश्या वाले जीवीं क संवंध में (पूर्वोक्त) सामान्य जीवों के समान कहना चाहिए। विशेष-प्रमत्त और अप्रमत्त यहाँ नहीं कहना चाहिए। तेजोलेश्या, पदालेश्या और शुक्ललेश्या वाले जीवों के विपय में भी सामान्य जीवों की तरह कहना चाहिए। विशेष-सिद्धों का कयन यहाँ नहीं कहना चाहिये।

- 9 ६. लेश्याकरण के भेद और चीवीस दंडकों में प्ररूपण-
  - प्र. भंते ! लेक्याकरण कितने प्रकार का कहा गया है?
  - उ. गीतम ! लेश्याकरण छः प्रकार का कहा गया है, यथा-१. कृष्णलेश्याकरण यावत् ६. शुक्ललेश्याकरण।
    - दं. १-२४. नैरियकों से वैमानिकों पर्यन्त सभी दण्डकों में जिसके जितनी लेश्याएँ हैं, उसके उतने लेश्याकरण कहना चाहिए।
  - 9७. लेश्यानिर्वृत्ति के भेद और चौवीस दंडकों में प्ररूपण-
    - प्र. भंते ! लेक्यानिर्वृत्ति कितने प्रकार की कही गई है ?
    - गौतम् ! लेश्यानिर्वृत्ति छः प्रकार की कही गई है, यथा-१. कृष्णलेश्यानिर्वृत्ति यावत् ६. शुक्ललेश्यानिर्वृति। दं. १-२४. नैरियकों से वैमानिकों पर्यन्त जिसके जितनी लेश्यायें हों उसके उतनी लेश्यानिर्वृति कहनी चाहिए।
  - १८. चौबीस दण्डकों में लेश्याओं का प्ररूपण-
    - प्र. दं. १. भंते ! नैरयिकों में कितनी लेक्याएँ कही गई हैं?
    - उ. गौतम ! तीन लेश्याएँ कही गई हैं, यथा-
      - १. कृष्णलेश्या, २. नीललेश्या, ३. कापोतलेश्या।
    - प्र. दं. २-११ भंते ! भवनवासी देवों में कितनी लेश्याएँ कही गई हैं?
    - उ. गौतम !(असुरकुमार यावत् स्तनितकुमारों में) चार लेक्वाएँ कही गई हैं, यथा-
      - १. कृष्णलेश्या यावत् ४. तेजोलेश्या।

 <sup>(</sup>क) जीवा. पिंड. १, सु. ३२

<sup>(</sup>ब) टाणं. अ. ३, उ. १, सु. १४०

- हिरु ग्राप्टर्रु मिनकी में किि कधीकिष्टेषु ! रिम .९९ .इं .स् १ ई ड्रेग
- -।एफ ,ई ड्रेग्प डिक ग्रॅंगिस्र्र ज़ाम ! मर्नींग् . र
- 9. कुणालेश्या यावत् ४. तेजीलेश्या। इं. १३, १६. अप्लाय और वनस्पतिकाय में भी इसी प्रकार
- नार सेशवाएं हैं। इ. १४, १५, १७, १९, भने ! तेजस्कायिक, वायुकायिक,
- , कामीकपुर्ण , कामीकार्फ ! रिम . १९ , ७९ , ५९ , ४९ . इं . प्र श्रीस्थ भीत चार्मिक प्रस्ति । हिस्स स्थात स्थात हैं है। १ हैं है।
- -ाधर , ईं हेग डिक ज़ंधाएं कहा गई हैं , यथा-
- । एड्किंगिक . इ. या कार्य एडक् . १ किस्य । किस्य । होस्य . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम् . १ हेम्
- ें हैं हैंग हिस्से ज़ेयाएं कहें गाफ़्स् -। अप । अप हें हैंग हिस्से ज़ेयां कहीं गहें हैं। यथा
- 9. कृष्णलेश्या चावत् ६. शुक्ललेश्या।
- हैं है। किस प्राप्टर सिन्सी में सिन्म है। हो . १५ . इं . ए
- गोतम । छह लेखाएँ कही गई हैं, यथा
- १. कृष्णलेश्या यावत् ६. शुक्ललेश्या।
- हिरु १५. भन् ! वाणव्यन्तर देवीं में कितनी लेखाएं कहा हे हे र
- मिति , इंग् हिक ग्रापट्छ ग्राह । मिति , ट
- १. हे. में हें। हिल प्राप्टर्क मिनकी में फिर्ट कानीकिए। हेंम , हें इ. हे . प्र
- . हें हैंग हिक कियालेड्स कही गई हैं। हें हैंग हिक प्रापट्स मिनसी में किस किस हैं हैं।
- नाश्चर, हैं हेग हिक प्रायहरू निति । मिर्निष . ह
- । मिन्नकेरमा, २. प्रमिन्नम् ३. हु , मिन्निम्म
- -ाणमञ्जूष कि छि। एए हैं में छिनी ए उन्ह
- मुख्य में सिक्सी में किसीर्ग के किसीर्ग में किसीर्ग किस्ता में किसीर्ग के किसीर्ग किस्ता में किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसीर्ग के किसींर के किसींर के किसींर के किसींर के किसींर के किसीर्ग के किसींर के किसींर के किसींर के किसींर के किसींर के किसींर किसींर के किसींर के किसींर क
- ि हैं होंग । हैं होंग हिक 102रुंग्रिमिक कप्रे ! मिर्तींग ्रह
- १ ई. मंते ! यालुकाप्रमा में कितनी केरपाएं कहा गई है. प्र - गोतम ! दो केरपाएं कहा गई है, यथा-
- । १ क्रिक्सिक . ६ क्रिक्सि . ६

- पि. दं. १२. पुर्विक्काइयाणं भंते ! कह किसाओ ४ तहास्ताम
- पणाताओ ? उ. गोधमा ! चतारि लेसाओ पणाताओ, तंजहा– १. शम्हलेसा जाब ४. तेक्लिसा ।
- । १ इ. १ इ. भाउ नणस्सङ्काङ्माण हि . ३ १ , ६ ९ . ई
- प. दं. १४,१५, १७, १९. तुउ<sup>३</sup> वाउ<sup>४</sup> बेइंदिय<sup>५</sup> तेइंदिय, चारिंदियाणं भंते ! कड् लेस्साओ पण्णाताओ ?
- 9.करलेस्सा जाव ३.कायलेसा<sup>ह</sup>।
- मि: इं. १०. पंडीहेयितिरिक्षजीणियाणं भंते ! कड् हेसाओ राधान
- । साम्बेहकस्या जाव ह . युक्कस्सा । १ . इ. २ ९ . मणुस्साणं भंते ! हेव्ह ! हेम् गणुस्साणं ।
- . गोयमा । छ लेस्साओ पण्णाताओ, तं जहा
- ). कप्हलेसा जाव हं. चुक्कलेसा। नपणा. प. १७, उ. २, मु. ११६०-११६४(१)
- पि. दं. २२. वाणमंत्ररहेवाणं भंते ! कड् मेराभाभि हे कि ! मेराभाभि !
- गोयमा ! चतारि केस्साओ पण्णाताओ, तं जहा-१. कण्हकेस्सा जाव ४. तेठकेस्सा<।
- . दं. २३ . मोडसियाणं मंते हेळ! केंद्रसाओ पण्णताओ ? . . .
- उ. गीयमा पिया तेउलस्सा पणाता र
- ें हिं। दें. २४. वेमागिणामां मेंते ! कह केसाओ पणाताओ !
- । । विका हे , हिताना केस्साओ पण्णताओ , तं जहा
- । 1155 के किया हु. इ. (1555 के म. ६ (155 कि किय
- -quor. q. 99, 5. 5, g. 99 e9-99 e9 (9)
- -राम्बर्ग सिस्म सुराग्टा -१९ -रिशासिक सुग्रह्य न
- इक रिपार १. हमीसे ए भेरे ! रयणप्याप्यप्रपुद्धतीय नेरइराणं कड्
- र्लसाओ पणाताओं ? १. गोयमा ! एगा काउलेस्सा पणाता<sup>९</sup>।
- निगृपामकरकाम हंगू. ह नामार विरामक्ष्य हरू । संख्यात विरामक्ष्य
- . ३. बालुयपभाए णं भंते ! कह रेस्साओ पणाताआ ! उ. गोयमा ! दो हेस्साओ पणाताओ, तं जहा—
- १. मिलकेसाय, २. काउलेसाय।
- निया. स. १९, उ. ३, स. १९ (2) 21의 공, 목, 명, 나이오 .6 (ख) हाण स. ४, उ. ३ स. ३९४ 0 8은 '문 '은 '도 '은 '단 [의2 (원) 76 "是 '5 "名 '6 "出 "版图 105 े. (क) विया. त. १९, उ. इ. ह. १८, २१ . (क) विवा, स. २०, उ. १, मु. हे, .,3 题点 医原体 医海 医 脚 (대) हाणं, अ. ४, उ. ३ सु. ३९९ हिता. स. २०, उ. १, हा प्रि 20分量当活血 9. (क) विया. स. १९, उ. ३, सु. ३, विया. स. १९, उ. ३, सु. २० 5 '윤 '6 '호 '0 5 '윤 '15년 (원)

# तत्थ णं जे काउलेस्सा ते बहुतरा, जे नीललेस्सा ते थोवा।

- प. ४. पंकप्पभाए णं भंते ! कइ लेस्साओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा ! एगा नीललेस्सा पण्णता।
- प. ५. धूमप्पभाए णं भंते ! कइ लेस्साओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा ! दो लेस्साओ पण्णत्ताओ, तं जहा-
  - कण्हलेस्सा य,
     नीललेस्सा य।
     जे बहुतरगा ते नीललेस्सा, जे थोवतरगा ते कण्हलेस्सा।
- प. ६. तमाए णं भंते ! कइ लेस्साओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा ! एगा कण्हलेस्सा पण्णत्ता।
  - ७. अहेसत्तमाए एगा परमकण्हलेस्सा।

-जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. ८८ (२)

- २. तिरिक्खजोणिएसु लेस्साओ-
- प. तिरिक्खजोणिया णं भंते ! कइ लेस्साओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा !छ लेस्साओ पण्णत्ताओ, तं जहा— १.कण्हलेस्सा जाव ६.सुक्कलेस्सा।
- प. एगिंदियाणं भंते !कइ लेस्साओ पण्णत्ताओ ?
- उ. गोयमा ! चत्तारि लेस्साओ पण्णत्ताओ, तं जहा— १. कण्हलेस्सा जाव ४. तेउलेस्सा<sup>१</sup>। —पण्ण. प. १७, उ. २, सु. ११५८-११५९
- प. १ क. सुहुम-पुढिवकाइया णं भंते ! जीवाणं कइ लेस्साओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा ! तिण्णि लेस्साओ पण्णत्ताओ, तं जहा— १ . कण्हलेस्सा, २ . नीललेस्सा, ३ . काउलेस्सा। —जीवा. पडि. १, सु. १३ (७)
- प. ख. वायर-पुढिवकाइयाणं भंते ! जीवाणं कइ लेस्साओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा ! चत्तारि लेस्साओ पण्णताओ, तं जहा-
  - १ . कण्हलेस्सा, २ . नीललेस्सा, ३ . काऊलेस्सा, ४ . तेऊलेस्सा। —जीवा. पडि. १ , सु. १५
  - २. क. सुहुम आउकाइया जहेव सुहुम पुढिवकाइयाणं— —जीवा. पिड. १, सु. १६ ख.बायर आउकाइया जहेव बायर पुढिवकाइयाणं— —जीवा. पिड. १, सु. १७
  - ३. क. सुहुम वायर तेउकाइया जहेव सुहुम पुढविकाइयाणं। —जीवा. पडि. १, सु. २४-२५
  - ४. सुहुम वायर वाउकाइया जहा तेउकाइयाणं।

−जीवा. पडि. १, सु. २६

- ५. क. सुहुम वण्णस्सइकाइयाणं जहेव सुहुम पुढिवकाइयाणं, —जीवा. पिंड. १, सु. १८
- प. ५ ख. पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयाणं भंते ! कइ लेस्साओ पण्णताओ ?

- उनमें से जो कापोतलेश्या वाले हैं वे अधिक हैं और नील्लेश्या वाले अल्प हैं।
- प्र. ४. मंते ! पंकप्रमा में कितनी लेक्याएं कही गई है?
- उ. गीतम ! एक नीललेश्या कही गई है!
- प्र. ५. भंते ! धूमप्रभा में कितनी लेश्याएं कही गई है?
- ज. गीतम ! दो लेक्याएं कही गई हैं, यथा १. कृष्णलेक्या,
   २. नीललेक्या।

उनमें से नीललेक्या वाले अधिक हैं और कृष्ण-लेक्या वाले अल्प हैं।

- प्र. ६. मंते ! तमः प्रभा में कितनी लेक्याएं कही गई हैं?
- उ. गीतम ! एक कृष्णलेक्या कही गई है।
- ७. अधःसप्तम पृथ्वी में एक परमकृष्णलेश्या है।
- २. तिर्यञ्चयोनिकों में लेश्याएं-
- प्र. भंते ! तियेचयोनिक जीवों में कितनी लेश्याएं कही गई है?
- ज. गीतम ! छह लेश्याएं कही गई हैं, यथा-१. कृष्णलेश्या यावत् ६. शुक्ललेश्या।
- प्र. भंते ! एकेन्द्रिय जीवों में कितनी लेश्याएं कही गई हैं?
- ज. गौतम ! चार लेश्याएं कही गई हैं,१. कृष्णलेश्या यावत् ४. तेजोलेश्या।
- प्र. १ क. भंते ! सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक जीवों में कितनी लेक्याएं कहीं गई हैं ?
- ज. गौतम ! तीन लेश्याएं कही गई हैं, यथा-१. कृष्णलेश्या, २. नीललेश्या, ३. कापोतलेश्या।
- प्र. ख. भंते ! वादर पृथ्वीकायिक जीवों में कितनी लेश्याएं कही गई हैं ?
- उ. गीतम ! चार लेश्याएं कही गई हैं, यथा-
  - १. कृष्णलेक्या, २. नीललेक्या, ३. कापोतलेक्या,
  - ४. तेजोलेश्या।
  - २ क. सूक्ष्म-अप्काय में सूक्ष्म पृथ्वीकाय के समान तीन लेश्याएं हैं।

ख. वादर-अप्काय में वादर पृथ्वीकाय के समान चार लेश्याएं हैं।

- क. सूक्ष्म-वादर तेउकाय में सूक्ष्म पृथ्वीकाय के समान तीन लेश्याएं हैं।
- ४. सूक्ष्म-वादर वायुकाय में तेउकाय के समान तीन लेश्याएँ हैं।
- ५. क. सूक्ष्म वनस्पतिकाय में सूक्ष्म पृथ्वीकाय के समान तीन लेश्याएँ हैं।
- प्र. ५ ख. भंते ! प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय में कितनी लेश्याएं कही गई हैं ?

- १. कृष्णलेश्या यावत् ४. तेजोलेश्या। -एए , हैं हेंग हिंक ग़ाएडरू गार ! मर्गींग . र
- ें हैं होग हिक ग्राएड्क प्र. ५ ग. मंते ! साधारण श्रीर वादर वनस्पतिकाय में कितनी
- -। मिर्म , हैं हैंग हिक ग्राप्ट्रह मिर्म । मिर्मा . ट
- ् हें ड्राप हिक ग्राप्टरू िनिकी में प्रज्ञिहि । हों . R
- , एड्कामित . इ , राष्ट्रकार . इ , राष्ट्रक राष्ट्र . १ -। मिम , हैं हैंग हिक ग़िएहरू मि । मिर्नि , ट
- । हैं किड़ि ग़ाप्रक़ मि में फ़र्निह ज़कर भिड़
- ें हैं होग हित्र ग्राप्ट्रह िककी में किलि किनिक्टिका प्रज्ञीक मध्यीप्रमा ! हों . K । इं िर्म ग्राप्टर्फ स्ति भि में घसी रीकृष अधर भिड़
- , एड्फाम्पर , एड्फान् , प्राप्त क्या, इ , पाप्रकाणकु . १ -ाष्टर, ईं ड्रेग हिक ग्रापट्ठ नि ! मिर्नी . र
- मं छिछला किनिधिष्टिकी प्रशिष्ट्रं मध्दीमुम्स ! हों .क .प
- -ाष्ट्रफ , हैं ड्रेग डिक प्रापट्स निति । मिर्ना , र ें हैं हैंग डिक ग्राएडर्स मित्रकी
- , १ . हिला १ . हे , १ हिला १ . हे । १ हिला हु . ६
- । इं ग्राप्रकृ मिर मिम्स क किए उन्नक्त म रिमाश्य रामिक केरीयक्षेत्रीय स्वापद स्वापद में
- मं प्रमाधिक एत स्वान्य भिर्मेन्य निर्मानक स्थलचर परिसर्पो में
- मं किंगि उच्छं किनीकिक्येतिक्सीकं मध्यीमम .प्र । हें ग्राप्टर्क मिन निमन के ग्रियाएं हैं।
- मं छितिः किनीप्रक्षिता प्रज्ञिष् किनीक्ष्र्यमा ! र्तम . ए जलचरों के समान तीन लेशवाएँ हैं।
- -ाधक , हैं हो। हिक ग्राप्टर हर । मिनी . इ हैं हैं। हिक प्राप्टर मिनकी

१. कृष्णलेश्या यावत् ६. शुक्ललेश्या।

- क. गर्मव्यकान्तिक पंगेरियपितपञ्चित्रपानिक जनावर जीवाँ
- डिं ग्राप्टर्फ इस मे
- कृतिक क्रिक्टिक क्रिक्टिक क्रिक्टिक क्रिक्टिक भारत हिं ग्रिप्टर्न इस नामम के रिम्निट में कित्र अपूर्व कानीकार प्रेयोज्य विर्वाचन कार्नाकार कार्ना कार्य
- मं विक्रों प्रमार्थ कर्मार्थ प्रयोगिष्यपेतिष कर्माक क्रियर नीत्रों मे ाहै ग्राप्यर्क देश नामस के ग्रियनह में शिहि प्रमान
- 18 श्रायक्ष कर मि में फिस्ती कर्नाफेस्टोनी प्रावस निर्देश हिं ग्रेप्टरने इस नामम के ग्रिम्नार

- -ाइर्फ हे, स्थि<u>तिगण कि स्साओं प्राप्ति . इ</u>
- प. ५ ग. साहारणसरीरबायरवणस्सङ्काइया णं भेते ! कड् १. कम्हर्भसा जाच ४. मेरिक्सा
- -।इम्ट हे , हि। निर्मण हिस्साओ पण्याताओ । निर्मा । हि। निर्मा । सिर्मा । स हे स्साओ पणात्ताओं ?
- न्तीवा. पडि. १, मु. २०-२१ ाम्मिर्कराक. इ. राम्मर्करामि. ९. राम्मर्कडणक. १
- प. बेड्रिया णं भंते ! कड् हेस्साओ पण्णाताओ ?
- , 1199 के हाक . इ , 1199 के होन . द , 1199 के उप . १ - जिए हे , स्थितिका हेस्साओ पणाताओ , ते जहा-
- ाही एगिडीं रिट्ट हैंग । ही गिष्ठिंड्रिंह हम्
- ़ हिाह्राणम हि।स्रिक् इक ! र्हम गणाणिकिक्रम्रीतिष्ठविद्यं मध्डीमुम् . प 0 ह- 2 र. मु. १ . होए . गिर्मार-
- । १११ किया . इ. ११११ किया . इ. ११११ किया . ६ त. गोयमा ! निरिणा हेस्साओ पणाता ।
- - 411. 4. 99, उ. २, 평. 99 ६३-(२)
- —ाइरु हे , स्थितिगण कि। सिन्निक गणिती! । स्थित . र ९ हिराजाणम हिरास्मर्भ इक
- मिणीिल्झभीतियवीदियं मध्दीमुम्म . छ -bheb भड़ . मु. १ . होए . गड़ीर-, 1996 हें , 1996 हैं , 1996 हैं , 1996 हैं , 1996 हैं
- मच्छीमिम । । <u> पंदोदियतिरिक्खजीणिया</u> परिसम-शितपरा जहां जलयराणी
- य. सम्मुच्छम-पेदोदयतिरिक्खजाणिया खहपरा जहा थितपरा जहा जलपराणी
- इक ! हंस राणाणीरिक्प्रिक्रियांचेहियातीक्ष्रकाणा . प -जीवा. पडि. 9, सु. ३६ जलवर्गण
- े स्सिओ पणात्ताओं
- -ाइम् हे , विज्ञाना पणा हिल्ला है छ । एक ए . इ
- -4007. 4. 9७, उ. २, 절. 99 ६ ३(३) । 199 है। हे नाम 199 है। मुख्य है।
- छ. गल्मवस्कृतिय-पंत्रीहेयमित्रक्राणा २६.मृ.१.शेष.फीर-作用种 छ १९मन्गर ।प्राणित्यक्ष्मितिप्रमित्राहें प्रमिक्ष्मिता । क
- ममग्री प्राणीत्म्धमग्रीतिषश्चें प्रतिकृष्टाः .ाः । शिणी प्राप्ति । जहां जन्म प्राप्ति ।
- ार्याया: वीडा भे से ४० । नीया जन्मयस्थानु । प. गव्यवस्कृतिप-पंजेदिप्तिरिक्खजीणिया खहपरा -जोदा. पडि. ९.स. ३९ धलायरा जहा जलयराणां।
- ही गिणिणितिहरूग्रीति इप्
- -dal. a. 90, 3. 9, 3. 99 63 (x)

- ३. मणुस्सेसु लेस्साओ-
- प. सम्मुच्छिममणुस्साणं भंते ! कइ लेस्साओ पण्णत्ताओ ?
- उ. गोयमा ! तिण्णि लेस्साओ पण्णत्ताओ, तं जहा— १. कण्हलेस्सा, २. नीललेस्सा, ३. काउलेस्सा।
- प. गब्भवक्कंतियमणुस्साणं भंते ! कइ लेस्साओ पण्णत्ताओ ?
- गोयमा ! छ लेस्साओ पण्णत्ताओ, तं जहा—
   १. कण्हलेस्सा जाब ६. सुक्कलेस्सा।
   मणुस्सीणं एवं चेव<sup>9</sup>।

*-पण्ण. प. १७, उ. २, सु. ११६४-(२-४)* 

- प. कम्मभूमयमणूसाणं भंते ! कइ लेस्साओ पण्णत्ताओ ?
- गोयमा ! छ लेस्साओ पण्णत्ताओ, तं जहा—
   १ . कण्हलेस्सा जाव ६ . सुक्कलेस्सा,
   एवं कम्मभूमयमणूसीण वि।
- प. भरहेरवयमणूसाणं भंते !कइ लेस्साओ पण्णताओ?
- गोयमा ! छ लेस्साओ पण्णत्ताओ, तं जहा—
   १ . कण्हलेस्सा जाव ६ . सुक्कलेस्सा ।
   एवं मणुस्सीण वि ।
- प. पुव्वविदेह-अवरिवदेहकम्मभूमयमणूसाणं भंते ! कड् लेस्साओ पण्णताओ ?
- ज. गोयमा !छ लेस्साओ पण्णत्ताओ, तं जहा—१. कण्हलेस्सा जाव ६. सुक्कलेस्सा।एवं मणुसीण वि।
- प. अकम्मभूमयमणूसाणं भंते ! कइ लेस्साओ पण्णत्ताओ ?
- गोयमा ! चतारि लेस्साओ पण्णताओ, तं जहा—
   १. कण्हलेस्सा जाव ४. तेउलेस्सा।
   एवं अकम्मभूमय मणूसीण वि।

### एवं अंतरदीवय मणुसाणं मणुसीण वि।

- प. हेमवय-एरण्णवय-अकम्मभूमयमणूसाणं मणुसीण य कइ लेस्साओ पण्णताओ ?
- गोयमा ! चत्तारि लेस्साओ पण्णत्ताओ, तं जहा—१. कण्हलेस्सा जाव ४. तेउलेस्सा।
- प. हरिवास-रम्मयवास-अकम्मभूमयमणुस्साणं मणूसीण य कइ लेस्साओ पण्णताओ ?
- गोयमा ! चतारि लेस्साओ पण्णताओ, तं जहा-१.कण्हलेस्सा जाव ४.तेउलेस्सा।

- ३. मनुष्यां में लेश्याएं-
- प्र. भंते ! सम्मूर्च्छम मनुष्यों में कितनी लेश्याएं कही गई है?
- उ. गीतम ! तीन लेक्याएं कही गई है, यया-
  - १. कृष्णलेश्या, २. नीललेश्या, ३. कापीतलेश्या,
- प्र. भंते ! गर्भज मनुष्यों में कितनी लेक्याएं कही गई हैं?
- गौतम ! छह लेश्याएं कही गई है, यथा १. कृष्णलेश्या यावत् ६. शुक्ललेश्या।
   इसी प्रकार (गर्भज) मनुष्य स्त्रियों में भी छह लेश्याएं होती है।
- प्र. भन्ते ! कर्मभूमिज मनुष्यों में कितनी लेश्याएं कही गई है?
- गौतम ! छह लेश्याएं कही गई हैं, यया—
   १. कृष्णलेश्या यावत् ६. शुक्ललेश्या।
   इसी प्रकार कर्मभूमिज मनुष्यस्त्रियों में भी छह लेश्याएं कहनी चाहिए।
- प्र. भंते ! भरतक्षेत्र और ऐरवतक्षेत्र के मनुष्यों में कितनी लेक्याएं कही गई हैं ?
- गौतम ! छह लेश्याएं कही गई हैं, यथा—
   १. कृष्णलेश्या यावत् ६. शुक्ललेश्या।
   इसी प्रकार इनकी मनुष्यस्त्रियों में भी छः लेश्याएं कहनी चाहिए।
- प्र. भंते ! पूर्वविदेह और अपरिवदेह के कर्मभूमिज मनुष्यों में कितनी लेक्याएं कही गई हैं ?
- जैतम ! छह लेश्याएं कही गई हैं, यया—
   १. कृष्णलेश्या यावत् ६. शुक्ललेश्या।
   इसी प्रकार इनकी मनुष्यित्रयों में भी छह लेश्याएं कहनी चाहिए।
- प्र. भंते ! अकर्मभूमिज मनुष्यों में कितनी लेश्याएं कही गई है?
- उ. गौतम ! चार लेक्याएं कही गई हैं, यथा—
  १. कृष्णलेक्या यावत् ४. तेजोलेक्या।
  इसी प्रकार अकर्मभूमिज मनुष्यस्त्रियों में भी चार लेक्याएं
  कहनी चाहिए।
  इसी प्रकार अन्तर्द्धीपज मनुष्यों और मनुष्यस्त्रियों में भी चार
- प्र. भंते ! हेमवत और ऐरण्यवत अकर्मभूमिज मनुष्यों और मनुष्यिस्त्रियों में कितनी लेक्याएं कही गई हैं?
- जीतम ! चार लेश्याएं कही गई हैं, यथा-१. कृष्णलेश्या यावत् ४. तेजोलेश्या।

लेश्याएं कहनी चाहिए।

- प्र. भंते ! हरिवर्ष और रम्यक्वर्ष के अकर्मभूमिज मनुष्यों और मनुष्यस्त्रियों में कितनी लेश्याएं कही गई हैं ?
- गौतम । चार लेक्याएं कही गई हैं, यथा-१. कृष्णलेक्या यावत् ४. तेजोलेक्या।

१. जीवा. पडि. ३, सु. ९७

- –ग्राए९७ में हिई .४
- ९ ई ड्रेग हिक ग्राप्टरर्ह मिनकी में किई! होंम .R.
- उ. गीतम ! छह ठेश्याएं कही गर्द हैं, यथा-
- १. कृष्णलेश्या यावत् ं ६. शुक्छत्रया।
- 5 हैं ड्रेग हिक ग्रायहरू मिनकी में फिनीई! होंम .R
- गीतम ! चार लेडवाएं कहे गई । मिर्ना . रु । प्रमणेलेडवा पानस्था ४ . तेजीलेडवा।
- जिस् ,ई ड्रेग हिक प्राप्टर्छ राष्ट्र में रिगमकुरमुख . ६
- ९. कृष्णकेश्वा, २. नीक्लेश्या, १. कापीतकेश्या, ४. तेजीकश्या।
- एशीय िडक श्रायक्ष आव क्लिय श्रिमकुफ्ति आक्ष भिट्ट क्रिडक श्रायक्ष आव कि में फिनीई मिग्निम्प आक्ष भिट्ट
- जार कि में फिनीई ज़िंह छई ज़ानाय वाका मिड़ . ç । ज़िशार किइक ज़ारक्ष
- १३ । प्रश्निक्ति कप्र के पिनीई जीए हई क्यिपीएर 1 के प्राप्तिक
- प्राप्टरल निमन्दी कि छिट में एनक मादहै और मेधिकी हिम .४ .ए हैं हैंग हिक
- 1ई ड्रेग डिक ाप्टरर्कार्फि कप्र! एकारि .E
- हिरा प्राप्टरन िमकी में फिस्से घर्ड किनीम है (नाइड्रे-मेधि) . R
- मिर्ग । एक रिक्त किया ।

ार्ड एप्डलेम्ड्रेंग कुण में इन्हीम ग्रस्टि गामकुनम है एप्डलेम्ड्रेंग कुण मि में कलियह गुक्स सिट्ट है एप्डलेम्प्रेट कुण म्हेंग कियरिंट में फक कानात है एप्डलेम्प्रेट्सिंग कुण में दिन्हें कतीएप्रिग्निस

তে দুন্দাস ক হিচিপ্টে চাণ্যাদ্য বিদ্যাদিং তর্গ —ফ্রিস্ —ফেদ্র —ফেদ্র রাজ্য ক্রিক্স কর্মান দান ক্রিন্দ্র গ্রান্থ্য ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রিক্স ক্রেক্স ক্রিক্স 
देवकुरुउत्तरकुरू-अकम्मभूमयमणुस्साणं एवं देव।

।इंडे इंग् गिस्रिएम झीग्र्

। नि ईमर्खीए , नर्न हेए ईमरीपृष्टमेड्रा

एवं पुक्खर्ख वि भाणिपव्दं। —पण्ण. प. १७, उ. ६, मु. १२५७(१-१६)

- ४. डेवेसु केस्साओ-
- ृ हिमानाणम् सिं। अहं केस्साओ पणात्ताओ . p
- उ. गीयमा ! छ हेस्साओ पणाताओ, तं जहा-
- १.कण्हलेस्सा जाव ६ सुरक्षस्सा<sup>प</sup>
- प. देवीणं भंते ! कड् केस्साओ पण्णताओ ? उ. गोयमा ! चतार केस्साओ पण्णताओ . ह
- —ाइल i, रिलाजाण पि स्मिन्धे नाह्य । समितः . छ । सम्बन्धाः याच ४ . तेयस्या।

असुरकुमाराणं चत्तारि केस्साओ पण्णताओ, तं जहा– ९. कण्हलेस्सा, २. नीलकेस्सा,

३. काउलेसा, ४. तेउलेसा।

एवं जाव श्रीगयकुमाराणं?। —ठाण. अ. ४, उ. ३, सु. ३९९ एवं भवणवासिणीण वि।

- -पण्ण. प. १७, उ. २, सु. १९६६(२)
- २. वाणमंतरदेवाणं देवीण वि एवं चेव।
- ३. जोड्सियाणं जोड्सिणीण वि एगा तेउलेस्सा। -एण्यः ९७, उ. २, सु. ९९६७-९९६८
- ए. ४. सिहम्मीसागेसु णं मंते ! क्येसु हेवाणं कड् हिसाओ एकासाओ ?

- पण्णताओ ? उ. गोयमा ! एगा तेउलेस्सा पण्णाता,
- -वण्ण. व. ९७, उ. २, बु. ९९९ (२) सणंकुमारमाहिदेसु एगा पम्हलेस्सा, एवं वम्हलोगे वि पम्हा। लंतए एगा सुक्कलेस्सा आय गेवेक्कलेस्सा। अणुत्तरोबबाड्याणं एगा परम सुक्कलेस्सा।
- त्तमीप्त गिम्मिर्ल प्रामामित्र ठडूलीकीप्तराडडूलीकीप्तं .0१ —iण्यन्य
- ंसुरङ्गाराणं तथो हेस्साओ संकिलिस्टाओ पण्णताओ.

-वादा. पांड. इ. इ. १. सु. २०१

१.कण्हलेस्सा, २.नीललेस्सा, ३.काउलेस्सा,

#### एवं जाव थणियकुमाराणं।

पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं तओ लेस्साओ संकिलिट्ठाओ पण्णत्ताओ, तं जहा—

- १.कण्हलेस्सा,२.नीललेस्सा,३.काउलेस्सा। पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं तओ लेस्साओ असंकिलिट्ठाओ पण्णत्ताओ,तं जहा—
- तेउलेस्सा, २.पम्हलेस्सा, ३.सुक्कलेस्सा।
   मणुस्साणं तओ संकिलिट्ठाओ तओ असंकिलिट्ठाओ लेस्साओ एवं चेव।
   वाणंमतराणं जहा असुरकुमाराणं,

–ठाणं अ. ३, उ. १, सु. १४०

# २१. सलेस्स चउवीसदण्डएसु समाहाराइसत्तदारा-

- प. दं. १. सलेस्साणं भंते ! नेरइया सव्वे समाहारा, सव्वे समसरीरा, सव्वे समुस्सासणिस्सासा?
- उ. गोयमा !णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. सें केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
   'सलेस्सा नेरइया नो सव्ये समाहारा नो सव्ये समसरीरा, जाव नो सव्ये समुस्सासणिस्सासा?
- उ. गोयमा !णेरइया दुविहा पण्णता, तं जहा-
  - १. महासरीराय, २. अप्पसरीराय.
  - 9. तत्थ णं जे ते महासरीरा ते णं बहुतराए पोग्गले आहारेंति, बहुतराए पोग्गले परिणामेंति, बहुतराए पोग्गले उस्ससंति, बहुतराए पोग्गले णीससंति, अभिक्खणं आहारेंति, अभिक्खणं परिणामेंति, अभिक्खणं उस्ससंति,अभिक्खणं णीससंति,
  - २. तत्थ णं जे ते अप्पसरीरा ते णं अप्पतराए पोग्गले आहारेंति, अप्पतराए पोग्गले परिणामेंति, अप्पतराए पोग्गले उस्ससंति, अप्पतराए पोग्गले णीससंति, आहच्च आहारेंति, आहच्च परिणामेंति, आहच्च उस्ससंति, आहच्च णीससंति.

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— "सलेस्सा नेरइया नो सब्बे समाहारा, नो सब्बे समसरीरा, नो सब्बे समुस्सासणिस्सासा।"

- प. २. सलेस्सा णं भंते ! णेरइया सच्चे समकम्मा?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं युच्चइ-''सलेस्सा णेरइया णो सब्वे समकम्मा ?''

- 9. कृष्णलेश्या, २. नीललेश्या, ३. कापोतलेश्या। इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यन्त जानना चाहिए। पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिकों के तीन संक्लिप्ट लेश्याएं कही गई हैं.यथा—
- 9. कृष्णलेश्या, २. नीललेश्या, ३. कापोतलेश्या। पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिकों के तीन असंक्लिप्ट लेश्याएं कही गई हैं, यथा—
- 9. तेजोलेश्या, २. पद्मलेश्या, ३. शुक्ललेश्या। मनुष्यों के संक्लिष्ट और असंक्लिष्ट तीन-तीन लेश्याएं इसी प्रकार है। वाणव्यंतरों के असुरकुमारों के समान तीन संक्लिष्ट लेश्याएं जाननी चाहिए।

#### २१. सलेश्य चौवीस दंडकों में समाहारादि सात द्वार-

- प्र. दं. १ भन्ते ! क्या सभी सलेश्य नारक समान आहार वाले हैं, सभी समान शरीर वाले हैं तथा सभी समान उच्छ्वास-निःश्वास वाले हैं ?
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
- प्र. भंते ! िकस कारण से ऐसा कहा जाता है िक-"सभी सलेक्य नारक समान-आहार वाले नहीं है, सभी समान शरीर वाले नहीं है और सभी समान उच्छ्वास-निःक्वास वाले नहीं हैं?
- उ. गौतम ! नारक दो प्रकार के कहे गये हैं, यथा-
  - महाशारीर वाले,
     अल्पशारीर वाले।
  - 9. उनमें से जो महाशरीर वाले नारक हैं, वे वहुत अधिक पुद्गलों का आहार करते हैं, वहुत अधिक पुद्गलों का पिरणमन करते हैं, वहुत अधिक पुद्गलों का उच्छ्वास लेते हैं और वहुत अधिक पुद्गलों का निःश्वास छोड़ते हैं। वे वार-वार आहार करते हैं, वार-वार पुद्गलों का पिरणमन करते हैं, वार-वार उच्छ्वसन करते हैं और वार-वार निःश्वसन करते हैं।
  - २. उनमें से जो अल्पशरीर वाले नारक हैं, वे अल्पपुद्गलों का आहार करते हैं, अल्प पुद्गलों का परिणमन करते हैं, अल्प पुद्गलों का उच्छ्वास लेते हैं और अल्पपुद्गलों का निःश्वास छोड़ते हैं। वे कदाचित् आहार करते हैं, कदाचित् पुद्गलों का परिणमन करते हैं, कदाचित् उच्छ्वसन करते हैं और कदाचित् निःश्वसन करते हैं।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि—
"सभी सलेश्य नारक समान आहार वाले नहीं हैं, सभी समान
शरीर वाले नहीं हैं और सभी समान उच्छ्वास-नि:श्वास वाले
नहीं हैं।"

- प्र. २. भंते ! सभी सलेश्य नारक समान कर्म वाले हैं?
- उ. गौतम ! यह अर्थ शक्य नहीं हैं।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "सभी सलेश्य नारक समान कर्म वाले नहीं हैं।"

-एक , इंसेक फ़्रिक है, वे पार क्रिक्ट कि मेस्ट , ह

।श्रीद्रीयमधीयम् . ह

. जिलाशुद्धः 9. सम्पद्धीय,

-ाप्रय , इं प्राप्त हेक व्हें अक्ट्र सिंह क्राप्त प्रकंश ! मिहींग , ह "९ है किन होए। फिद्धी नामफ करान प्रदर्शन मिक्ष"

-को ई। तिहा हा अपने में एगा का मानी है है।

ाई डिम फनार केर अप ! मिनी , ह

१३ हाए एउडी नामछ करान घरछेछ मिछ एक । होन् . इ . ए

"। है हिम र्राप्त मारक मामम काम प्रदर्श मिन्न"

-को है क्रार । हरू । एक्र में मिर्ग के **ए**ज़ स्ट्र

ा है शार मित्र के उन्हों है है । है और से स्टा स्टा है ।

9. उनमें जो संदीभूत हैं, वे महान् वेदना वाले हैं,

9. संद्याभूत, १. असंदीमूत।

-ाग्नि , है ग़ार ईक के प्राक्ष के काप महर्म ! मिर्ना . ह

"सुभी मुरुद्ध नारक समान वेदना वाह नहीं है ?"

-को ई ातार । इक । स्पृष्ट में ार । स्था किया । स्था विकास । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स

1ई डिम फाद वेध उम्रीम मिर्मा . छ

१ हैं काम मिन्ने स्था सभी सकेश्य नारक समान वेदना वार्क हैं ?

1ई ज़िह्न १५५५ क्रिशुद्ध मेश्या बाले हैं जो पश्चादुपपन्नक हैं वे अविशुद्ध

, हैं कप्त्रपर्गापूर्य कि में में कि की निवास कि कि कि र इसी प्रकार मेरी क्यां के कि एक प्रिक्त प्रिक्ट प्रिक्ट

। हैं डि़िम लाठ गेण नामप्त क़ान पटलेप्त सिप्त ''

-की ई फ़ारू 13क 14में ! मिर्गी में एग्राक मड़

जिला के कार्य के स्वाहित के अधिशुद्ध का विश्व कि सिम्ह

, हैं हाड़ रिड हुड़ी हें , हैं कान्पर्गाड्र कि में में मह

२. पश्चादुपपत्रका ,कह्ममिंग्रि . १

-ाघष , इं प्राप ईक रू जाकार कि कज़ान घड़रूम ! मर्ज़ा . ह

"९ इं डिम कांघ पेंग नामम करान परक्स मिन"

-की ई IFITE 13क 113.9 मि एगक मुकी! जिंम .R

उ. गीतम ! यह अर्थ शक्स नहीं है।

हैं हो विया समी सहस्य नारक समान वर्ण वाहे हैं ?

"। हैं हिम ठाइ मेक नामम कराम प्रहिम भिम"

-की ई 151र 13क 13में 1 मिर्गा है 1071 के 13

, इं हाम मेकाइम हं , ईं कह्ममृशुम्हम कि मेंम्ह . ç

,ई र्राघ मेक फार र ,ई कह्ममांग्रि कि मेंन्छ . ९

२. पश्चादुपपत्रक।

, कह्ममिष्टि, . १ -ाष्ट्रफ , हैं गृए ईक र्क ज़ार कि कार कि कार कि सहिए ! मिल्ला . ह

पुव्वीववन्नगाय,
 पुखोववन्नगाय।

प. संकेणहर्वणं भंते ! एवं चुच्चइ-1र्रड्रामप्त हेड्राण्ड्र तिए! मिएति . र

''? १४९७ क्रिस किस कि । १५६३ कि । १५५६४ कि

उ. गीयमा ! सरेस्सा गेरइया तिविहा पण्णता, त जहा-

नागर में <u>कारण्क विशेष</u>

भारत पं में से समिद्रह्ही ते मि पं यतार

४. अपव्यवस्थायाकारमा

, प्रिमाहिया,

, विड्रड्डीग्रहमी , ६

३. सम्मामिखड्रिस्हो।

३. मायादासिया,

, ग्रामीग्राह , १

, रिड्डिइडीम्म . ९

ह. सर्भक्ता पां भंते ! णेरइया सब्दे समिकिरिया ? "।।।एए६मम क्रिस । जिंद्या जो सन्द्रे समदेयजा।"

में तेणहरेणं गीयमा ! एवं वृच्चइ-

१. तत्य णं जे ते अस्रिणणभूया ते णं अपवेयणतारारा

9. सिणिगियुद्धा य, *५. असी*ज्ञामुरा द।

उ. गीयमा ! सलेस्सा णेरइया द्वीवहा पण्णता, तं जहा-

''सर्भसा गेरड्या गो सब्दे समदेयगा ?'' -इम्प्रह छए। भिष्ट गिर्फ एठ दुस्तह-

उ. गोयमा !णो इणट्टरे समट्टे।

. प. सकस्सा णं भंते ! जेरद्या सब्दे समदेयणा ?

क् पुष्योवज्ञा ते गं विसुद्धमेसतरागा, जे ४. एवं जहेव वण्णेण भीणेया तहेव सलेस्सामु वि

''सरेस्सा गेरड्या गी सब्दे समदण्गा।''

से तेणहरूणं गीयमा ! एवं वृच्चइ-

आविसन्दर्भावाधाः

ह गाम्ह्राम्बर्धा में कि कि प्रमुख्या है

, ागा त लय गं में ते पृष्टी वय प्रमाति गं विसुद्धवणा त रागा,

तृः पर्छोववस्यास् ). पु<u>ब्लाविवत्र</u>गा य,

उ. गीयमा ! सर्रेस्सा णेरड्या दुविहा पण्णता, तं जहा-

,, सिरुस्सा ग्रेरइंसा ग्री सिद्धं समद्यग्ता है —इ<del>क्व</del>िहं हेग्र ! ऐंदे होस्र हे . Þ

उ. गीयमा !णी इणाट्टरे समट्रेंहो

प. ३.सरेस्सा णं भेते ! णेरइया सब्दे समदाणा। ?

''सिरुस्सा णेरइया जो सब्दे समकम्मा।'' में तेणड्ठेणं गीयमा !एदं युच्चइ—

तस्य णं जे ते पख्छोबदन्नगा ते णं महाकम्मत् गा।।

9. तस्य गंजे ते पुब्योवयनागा ते गं अपकम्मत्रागा।

उ. गीयमा ! सर्हस्सा जेरइया दुविहा पण्णाता, तं जहा-

२-३. तत्थ णं जे ते मिच्छिद्ट्ठी जे य सम्मामिच्छिद्द्ठी तेसिं णियइयाओ पंच किरियाओ कज्जंति, तं जहा—

9. आरंभिया,

२. परिग्गहिया,

३. मायावत्तिया,

४. अपच्चक्खाणिकरिया,

५. मिच्छादंसणवत्तिया।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-

''सलेस्सा णेरइया णो सव्वे समकिरिया।''

प. ७. सलेस्सा णं भंते ! णेरइया सब्वे समाउया ?

उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।

प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ— ''सलेस्सा णेरइया णो सब्वे समाउया ?

उ. गोयमा ! सलेस्सा णेरइया चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-

१. अत्थेगइया समाउया समोववण्णगा,

२. अत्थेगइया समाउया विसमोववण्णगा,

३. अत्थेगइया विसमाउया समोववण्णगा,

४. अत्थेगइया विसमाउया विसमोववण्णगा,

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— ''सलेस्सा नेरइया णो सव्वे समाउया''

प. दं. २ सलेस्सा असुरकुमाराणं भंते ! सव्वे समाहारा। सव्वे समसरीरा, सव्वे समुस्सासणिस्सासा ?

उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे जहा नेरइया।

प. सलेस्सा असुरकुमाराणं भंते ! सव्वे समकम्मा ?

उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।

प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ--''सलेस्सा असुरकुमारा नो सव्वे समकम्मा ?''

उ. गोयमा ! सलेस्सा असुरकुमारा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-

१. पुट्वोववण्णगा य,

२. पच्छोववण्णगा य।

१. तत्थ णं जे ते पुट्वीववण्णगा ते णं महाकम्मतरागा।

२. तत्य णं जे ते पच्छोववण्णगा ते णं अप्पकम्मतरागा। से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—

''सलेस्सा असुरकुमारा नो सव्वे समकम्मा।''

प. सलेस्सा असुरकुमाराणं भते ! सव्वे समवण्णा ?

उ. गोयमा !णो इणट्ठे समट्ठे।

प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ--''सलेस्सा असुरकुमारा नो सब्वे समवण्णा ?''

गोयमा ! सलेस्सा असुरकुमारा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-१. पुट्योववण्णगा य,२. पच्छोववण्णगा य।

२-३. उनमें जो मिथ्यादृष्टि और सम्यग्मिय्यादृष्टि हैं, वे नियम से पांच क्रियाएं करते हैं, यथा-

१. आर्रामकी,

२. पारिग्रहिकी,

३. मायाप्रत्यया,

४. अप्रत्याख्यानिक्रया,

५. मिथ्यादर्शनप्रत्यया।

इस कारण से गोतम ! ऐसा कहा जाता है कि-''सभी सलेश्च नारक समान क्रिया वाले नहीं हैं।''

प्र. ७. मंते ! क्या सभी सलेश्य नारक समान आयु वार्ल है?

उ. गीतम ! यह अर्थ शक्य नहीं है।

प्र. भंते ! िकस कारण से ऐसा कहा जाता है िक-"सभी सलेश्य नारक समान आयु वाले नहीं हैं?"

उ. गीतम ! सलेश्य नारक चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-

 कई नारक समान आयु वाले और एक साथ उत्पन्न होने वाले हैं,

२. कई नारक समान आयु वाले हैं किन्तु पहले पीछे उसन्न हुए हैं,

 कई नारक विषम आयु वाले हैं किन्तु एक साथ उलन्न हुए हैं,

४. कई नारक विषम आयु वाले हैं और पहले पीछे उत्पन्न हुए हैं.

इस कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-''सभी सलेक्य नारक समान आयु वाले नहीं हैं।''

प्र. दं. २ भंते ! क्या सलेश्य असुरकुमार सभी समान आहार वाले हैं, सभी समान शरीर वाले हैं और सभी समान उच्छ्वास-निःश्वास वाले हैं ?

गौतम ! यह अर्थ शक्य नहीं है।नैरियकों के समान यह सब जानना चाहिए।

प्र. भंते ! क्या सभी सलेश्य असुरकुमार समान कर्म वाले हैं?

उ. गौतम ! यह अर्थ शक्य नहीं हैं।

प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "सभी सलेश्य असुरकुमार समान कर्म वाले नहीं हैं?"

उ. गौतम ! सलेश्य असुरकुमार दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

१. पूर्वोपपन्नक,

२. पश्चादुपपन्नक।

9. उनमें जो पूर्वीपपन्नक हैं, वे महाकर्म वाले हैं।

२. उनमें जो पश्चादुपपन्नक हैं, वे अल्प कर्म वाले हैं। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— "सभी सलेश्य असुरकुमार समान कर्म वाले नहीं हैं।"

प्र. भंते ! क्या सभी सलेश्य असुरकुमार समान वर्ण वाले हैं?

उ. गौतम ! यह अर्थ शक्य नहीं हैं।

प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "सभी सलेश्य असुरकुमार समान वर्ण वाले नहीं हैं ?"

उ. गौतम! सलेश्य असुरकुमार दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

9. पूर्वीपपन्नक,

पश्चादुपपन्नक।

- , सम्मिद्द्ही, ्राध्याद्वरद्वाः -15に B, IFFsup
- उ. गीवम् ! सरेस्सा प्योध्यतिरिक्तनीयम् । ।
  - ं । एरोडीस इंद्र िए एए एएएए इस्से हो हो है ।
    - प. संकेगर्हरेणं भंते ! एवं वृच्चड्-
      - 1 हंड्रमा हंड्राण्ड्र शिप । गियार समर्हा ९ गण्डीकीमप्त
- म्ह हम । प्रतिष्यितिष्यवातिष्या प्रमान । भ्रह प्राप्तरीकी जिपाप — प्रहाप
- दं. २० सलेस्सा पंचेंदियतिरिक्खजीणिया जहा णेरइया।
  - व. १३-१९ एवं जाव चउरिदिया। तिमाउए जहा नेरड्या।
  - ''। मजेस्सा पुढवीकाइया सच्चे समलेक्सा ''
  - में तेणड्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-
- १. मिन्छादंसणवितया। 9. आर्मियाजाव तीस णियइयाओ पंयोक्ति रियाओ कज्जाते, त जहा-
- उ. गीयमा ! सलेस्सा पुढीवकाइया सब्दे माईभिच्छोद्देहेंठो ,, सकस्सा तैब्रावकाइया सच्च समाकारवा हु,,
  - म से केणार्ठणां भेते ! एवं चुच्चड्म
  - उ. हंता, गीयमा ! सलेस्सा पुढीवकाइया सब्दे समीकिरिया।
    - मिलीसम किम! मिंग गंग में । सक्स समिलि । म ''सलेस्सा पुढिवकाइया सब्दे समदेयणा।''
      - में तेणड्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ— असम्पाभूयं अभिषयं देयणं देदीते।
- उ. गीयमा ! सलेस्सा पुढिविकाइया सब्दे असण्णी-
- ''सलेस्सा पुढाविकाइया सच्चे समवेयणा ?''
  - प. से केणट्ठेणं भेते ! एवं वुच्चइ-
  - उ. हेता, गीयमा ! सब्दे समदेयणा।
  - प. मलेस्सा पुढविकाइया णं भंते ! सन्दे समवेयणा ?
  - । फिट्टेंग्रेन किए
- दं. ९२ सर्नस्सा पुढविकाइया आहार-कम्म-वण्ण-लेसाइ
  - दं. ३-११ एवं जाव थोणपकुमारा
    - - । गिएड्रिन । इस भिनम् । ही ग्रास्मिन इंग् "सर्वस्सा असुरकुमारा नो सब्दे समदण्गा।"
        - में तेणड्ठेणं गीयमा ! एवं वुच्चइ-
        - विसुद्धवणातरागा।
- के मं ति पच्छोद्यणागा र प्रभ में न طسارا زانال
- 9. तस्य णं जे ते पुब्योववणागा ते णं अविसुद्ध
- । ई कांघ रेप इंद्रिघीस है , ई कह्ममर्गिष्टू कि मैंन्छ . ९

- I will have been the properties of the control of

Endings (A

- ha ing kim kelipepepisipi bigh ipha

  - -र, इस्टिम्स म्याने से नियम स्यो होते । ह
    - - 3. शीतम् । पढ अर्थ सम्बद्धाः <sub>(</sub>ह र हे होर

125 Barrier 4

- 1252 12 212 to

- एडरी मामस एक उम्होंकृष्टकृती कड़ीकृत करकेस सिम । सिम , प्र
  - । हे फ़िरमी में फिफ़री-प्रहिनी
  - एजीए सिप्रमा नामम के किमीर ने निक्र
- ह. १० संस्य पंतरमान्य नियंत्वयोग्यान संस्था हो।
- प्रिशान हेडक ग्रञ्ज होस कि एक्टी ग्रिक्ट ग्रिक्ट सिट्ट १६६ . इ
- । प्रशाप । एउक नामप्त कं किप्री) ने नष्टक । क क्यपृगम्
  - ाहि रुाव एउडी नामए कघीकिकिए प्रदक्ष मिर्छ''
    - नहीं हैं किहि डिक छिएं ! मित्रीर में एग्राक मुट्ट
  - प. मिस्यादशंनप्रत्या। 9. आर्राम्भको यावत्
- -ाष्ट्र , है कि के प्राप्नकों कोए : क्रम्प्रानी के
- में मेरि ओड्राफ्रमी-फिाम कछीाकिक प्रदक्ष भिष्म ! मिर्जाः .ह ''' हैं होए एसी नामम कधीक्रिय एहही मिम ''
  - -को इ iniv isa भग्ने में एगक मुकी! होन .R
- 15 र्राज्ञ । सभी सकेश्य पृथ्वीकारिक समान क्रिया वार्ज हो . ह
- "। ई र्हा । । नर्म माम कियाक किया है । । ।
  - -की हैं क्तार । किस । पेस । किस मिर्म कि कि कि
- 1इँ हेर्फा में वेदना वेदते हैं। उ. गीतम ! समी सनेश्य पृथ्वीकाविक असंज्ञी हैं और असंज्ञीमृत
  - "? हैं कांघ ान्डिं नामम कंधीकां छेर प्रहक्ष मिम"
    - -की ई Intr 13क 1149 में 1071 के मिल . R
- । प्रज्ञीान ान्ज्ञक नामम के किछी र में घटाठी के ाप्ट्रक्
- ज़िर के सम्बद्ध क्यों का साम है। इस स्वार के कार्य के निर्मा के निर्मा के निर्मा के निर्मा के निर्मा के निर्मा
- । एंडी।इ ाननारू क्तप्रेय ग्रामकुर्मनीत्र ग्राक्स सिंड् १९-६ . इ 1ई नाम<del>।</del> के किछी। ने नष्टक
- परि ,ग्रज्ञीाच ानज्ञक भि में इनक्स के स्थिए हि ग्राकर भिट्ट
  - "। हैं हिन ठीव पेप नाम रामकुरमुख उद्देश सिम," -की ई तात इक १३५१ मिती में प्राक भड़
  - ा है हों एक ऋदिनी है , हैं कह्त्पमुहारु ए हि <del>मिन्</del>छ . *५*

- ३. सम्मिमच्छिद्दिट्ठी।
- तत्थ णं जे ते सम्मिद्दट्ठी ते दुविहा पण्णना. तं जहा--
- १. असंजया य,
- २. संजयासंजया व।
- क. तत्थ णं जे ते संजयासंजया तेसि णं तिण्णि किरियाओं कज्जंति, तं जहा—
- १. आरम्भिया,
- २. परिग्गहिया,
- ३. मायावत्तिया।
- ख. तत्थ णं जे ते असंजया तेसिं णं चत्तारि किरियाओं कज्जंति, तं जहा—
- १. आरंभिया,
- २. परिग्गहिया.
- ३. मायावत्तिया,
- ४. अपच्चक्लाणिकरिया।
- २. तत्थ णं जे ते मिच्छिद्दिट्ठी जे य सम्मामिच्छिदिद्वि तेसिं णियइयाओ पंच किरियाओ कर्जात, तं जहा~
- १. आरंभिया जाव
- ५. मिच्छादंसणवत्तिया।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-

सलेस्सा पंचेंदियतिरिक्खजोणिया णो सच्चे समिकिरिया।''

- प. दं. २१ सलेस्सा मणुस्सा णं भंते ! सच्चे समाहारा सच्चे समसरीरा सच्चे समुस्सासणिस्सासा ?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ— "सलेस्सा मणुस्सा णो सव्वे समाहारा, णो सव्वे समसरीरा, णो सव्वे समुस्सासणिस्सासा?
- उ. गोयमा ! सलेस्सा मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—
  - १. महासरीराय,
- २. अपसरीराय।
- तत्थ णं जे ते महासरीरा ते णं बहुतराए पोग्गले आहारेंति, बहुतराए पोग्गले परिणामेंति, बहुतराए पोग्गले उस्ससंति, बहुतराए पोग्गले नीससंति, आहच्च आहारेंति, आहच्च परिणामेंति, आहच्च उस्ससंति, आहच्च नीससंति।
- तत्थ णं जे ते अप्पसरीरा ते णं अप्पतराए पोग्गले आहारेंति, अप्पतराए पोग्गले परिणामेंति, अप्पतराए पोग्गले उस्ससंति, अप्पतराए पोग्गले नीससंति। अभिक्खणं आहारेंति, अभिक्खणं परिणामेंति, अभिक्खणं उस्ससंति, अभिक्खणं नीससंति।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— ''सलेस्सा मणुस्सा णो सव्वे समाहारा, णो सव्वे समसरीरा, णो सव्वे समुस्सासणिस्सासा।''

- ३. मुग्यांग्ययहरास्य
- उनमें जो मध्यपद्धि है, वे दो प्रकार के को एपे है, प्रधान
- 7. MH93.
- े संपन्तसंपन्त
- क. इनमें भे भा भूप समयत है, ने तीन हिन्यार हरते हैं, यथा -
- ૧. પ્રામંઘર્જા,
- ५. पारियारिकी,
- ३. मानावन्यमा
- छ। उनमें भी प्रमान है, है नार किया? हाते है, पया-
- ). आसंभा है।
- २. पहेंग्यांकरी.
- 3. मायाप्तराष्ट्रा
- श्राद्यात्यानां क्या।
- २. उनमें को संस्थाद्वीय और सम्पोपन्याद्वीय है वे सियमत पान कियाई करते हैं, एसान
- १. आर्गिकती पावन् निस्पादभीनप्रथया।

इस कारण से गौतम ! ऐसा करा जाता है कि-

"सभी सतेश्य पर्वास्त्रपतिष्टं न्ययोगिक समक्रिया वर्ले नभी है।"

- प. दं. २७ भते ! तथा सभी सत्तेदय मनुष्य समान आहार बाले. सभी समान शरीर बाते तथा सभी समान उत्रह्याम-निव्यतम बाले है?
- उ. गोतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
- प्रति ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि "सभी सलेश्य मनुष्य समान आहार वाले नहीं है, सभी समान शरीर वाले नहीं है और सभी समान उच्छ्वास निक्ष्वास बाले नहीं है।"
- उ. गोतम ! सलेक्य मनुष्य दो प्रकार के कहे गए है, यया-
  - १. महाशरीर वाले,
- २. अल्पशरीर वाले,
- 9. उनमें से जो महाशरीर वाले मनुष्य है, वे बहुत अधिक पुद्गलों का आहार करते हैं, बहुत अधिक पुद्गलों का परिणमन करते हैं, बहुत अधिक पुद्गलों का उच्छ्वास लेते हैं और बहुत अधिक पुद्गलों का निःश्वास छोड़ते हैं। वे कदाचित् आहार करते हैं, कदाचित् पुद्गलों का परिणमन करते हैं, कदाचित् उच्छ्वसन करते हैं, कदाचित् जच्छ्वसन करते हैं, कदाचित् निःश्वसन करते हैं।
- २. उनमें से जो अल्प शरीर वाले हैं, वे अल्प पुद्गलों का आहार करते हैं, अल्प पुद्गलों का परिणमन करते हैं, अल्प पुद्गलों का परिणमन करते हैं, अल्प पुद्गलों का उच्छ्वास लेते हैं और अल्प पुद्गलों का निःश्वास छोड़ते हैं। वे वार-वार आहार करते हैं, वार-वार पुद्गलों का परिणमन करते हैं, बार-वार उच्छ्वसन करते हैं।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— "सभी सलेश्य मनुष्य समान आहार वाले नहीं हैं, समान शरीर वाले नहीं हैं और समान उच्छ्वास-नि:श्वास वाले नहीं हैं।"

नामम र्क किपीर्र घर्षक्ष नंगेंच (का राह्य निर्वेश मिना विद्याहिता होते ।

- । ई तिश्वमी में फिली-विश्वमें । र ई र्राप्त भाषा समी प्रदेश प्रमा । प्रमा ।
- . गीतम ! यह अर्थ समये वेता । -की ई क्ताप्त किस भिर्म में मिल हिंग प्राप्त है कि - प्र
- ... '.' हैं हिम् काठ ाघत्री नामम प्रमुम घड़केम सिम.''
- . से निष्यं तीन प्रकार के कहें गए हैं, यथा– उ. गीतम ! मनुष्यं तीन प्रकार के कहें गए हैं, यथा–
- , अड्डाम्प्रम , १ , अड्डिम्प , १
- ३. सम्पागमयाहोट्ट।
- -ाष्ट्र , है ग़ार ईक रहे ज़क्र मिन है , हैं उद्योह मिन हिम्ह
- 9. संयत, १. असंयत,
- १. संयतासंयत।
- नमें जो संयत हैं, वे दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा-9. सरागसंयत, २. कीतरागसंयत।
- नमें जी चीतरागसंयत हैं, वे जियारित हैं, नमें जो सरागसंयत हैं, वे दे प्रकार के कर गए हैं, यया-
- । किम्प्रेमिमसार्थः द्र , किम्प्रेमिमसः . €
- , इं तंरक एक्सी एक मायायाया है, वे कु मायायत्यया किया कर है,
- ।ई क्त्रिक प्राप्नक्री कि ,ई क्रिफ्रिक्मप्र कि मिन्छ
- १. आरम्मिकी, २. मायाप्रत्यया।
- उनमें जो संयतासंयत है, वे तीन क्रियाएं करते है, पथा-
- , किशंहरीम . ६ पारिशहरकी, श. मायाप्रत्यया।
- -ाष्ट्रम, है है एक व्राप्तको जार है है प्रमंभर कि मैन्छ
- । प्राथको माम्याप्रस्ट .४ फ्राम्यास्ताम .१ १ मधनो हे इं छोड़ाष्यमगीयम आरं छोड़ाष्यम कि मैन्ह नाय है हेरस प्राथ्यी होष्
- १) आरोन्पर्का पावत् ५. मिखादर्गनप्रत्या।
- इं. १२ मेर्स्य यायकार्य के ग्राम्कार्य अपूर्वे मार्स है। समाने हैं।
- दे. २३-२४ सतेश्य ज्यांतयः और देमानिक हेर्ग के मानी हार मी हुनी प्रकार हैं। विदेश्य-वेरना में सितान है।
- त्र स्थान विश्वास के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के
- 12 19th path pic shi halls 12

गिंगाग्डर में गम्भिस । इस् सिर्म

णवरं—किरियासु णाणत्। ए. सरुसा मणुस्सा णं भंते ! सब्बे समकिरिया ?

- उ. गीयमा | णी हुणडू हे सम्हर्म उ. गीयमा | गीयमा है
- . में केणटूठेणं भें ने ! एवं बुच्चड्-''सर्कस्ता मणुस्सा णो सन्ये समस्मित्या ?''
- उ. गोयमा ! मणुस्सा तिविहा पण्णाता, तं जहा–
- भावनाः नशुस्ता स्वायन् । अस्ति । अस्ति । १. सम्मिदिस्दी, १. मिखदिस्दी,
- ३. सम्मानच्छातुन्त्रा, ३. सम्मानच्छादुन्द्रशी तत्थ णं जे ते सम्मादुन्द्रश ते तिविहा पण्णता, तं ज
- तस्य णं जे ते सम्मद्रिद्द्ठी ते तिविहा पण्णाता, तं जहा– १. संजया, २. असंजया,
- ३. संजयासंजया।
- तस्य णं जे ते संजया, ते दुविहा पण्णता, तं जहा-१. सरागसंजया य, २. बीयरागसंजया च।
- तस्य णं जे ते दीयरागसंजया ते णं अकिरिया। तस्य णं जे ते सरागसंजया, ते दुविहा पण्णता, तं जहा— १. पमत्तसंजया य, ३. अपमत्तसंजया य।
- तस्य णं जे ते अपमत्तसंजया तिसं एगा माथावतिया तिर्मणक प्रज्ञाति, तस्य णं जे ते पमत्त संजया तिसं दो किरियाओ कज्जोत,
- तं <u>जहा</u> -१. आरंभिया, २. मायादितया य।
- तस्य णं जे ते संजयासंजया तीतें तिण्णा किरियाओ नास-तं जहा–
- , प्रिमाम् , इ. प्रिमामाः, १. प्रिमामा
- 3. भाषायांत्राया । तत्य णं जे ते असंजया तेसिं चतारि किरियाओ कर्णात,
- त जहा– १. अपव्यक्षणाकिरिया ४. अपव्यक्षणाकिरिया। मिर्ह प्रिक्ता में ते मध्यद्विरह् के य सम्माम्यविद्व के प्रमान
- णियइपाओ पंचिकिरियाओं कर्जाते, तं जहा– १. आरंभिया जाब ५. मिख्यादंसणवित्या।
- द. २२ सनेस्सा दाणमंतराणं जहा असुरकुमारा।
- रे. २३-२४ एवं सलेस्सा जोड्सिया वि वेमाणिया वि।
- णवर-वेयणाए णाणत्। प. सन्स्या णं भंते ! जोड्सिया देमाणिया सब्दे समदेयणा ?
- उं मियमा ! जो द्वार्ट्ड समहर्ताः . ह
- म केगार्ठ णं मंते ! एवं वृष्ट्य -"सर्केस्स जोशिया वेसाणिया णं सब्धे सम्वेप्प
- ं सकेस्सा नौड्सिया वेमाणिया यो सब्दे सम्देवया 🤃

- उ. गोयमा !ते दुविहा पण्णत्ता,तं जहा-
  - १. माइमिच्छिद्दट्ठीउववण्णगा य,
  - २. अमाइसम्मिद्ट्ठीउववण्णगा य।
  - तत्थ णं जे ते माइमिच्छिद्दिट्ठी उववण्णगा ते णं अप्पवेयणतरागा।
  - २. तत्थ णं जे ते अमाइसम्मिद्दिट्ठी उववण्णगा ते णं महावेयणतरागा।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-

''सलेस्सा जोइसिया वेमाणिया णो सव्वे समवेयणा।'' –पण्ण. प. १७, उ. १, सु. ११४५

# २२. कण्हादिलेस्साइविसिट्ठ चउवीसदंडएसु समाहाराइ सत्तदारा–

प. दं. १ कण्हलेस्सा णं भंते ! णेरइया सव्वे समाहारा, सव्वे समसरीरा, सव्वे समुस्सास णिस्सासा ?

# उ. गोयमा ! जहा ओहिया तहा भाणियव्या।

णवरं-वेयणाए माइमिच्छिद्दिट्ठ उववण्णगा य, अमाई सम्मिद्दिही उवण्णगा य भाणियव्वा सेसं तहेव जहा ओहियाणं

दं. २-२२ असुरकुमारा जाव वाणमंतरा एए जहा ओहिया,

णवरं–कण्हलेस्सा णं मणूसाणं किरियाहिं विसेसो जाव तत्थ णं जे ते सम्मद्दिदट्ठी ते तिविहा पण्णत्ता, तं जहा–

- १. संजया, २. असंजया, ३. संजयासंजया य जहा ओहियाणं
- दं. २३-२४ जोइसिय वेमाणिया आइल्लिगासु तिसु लेस्सासुण पुच्छिञ्जंति।

एवं जहा कण्हलेस्सा वि चारिया तहा णीललेसा वि चारियव्वा।

काउलेस्सा णेरइएहितो आरब्म जाव वाणमंतरा।

णवरं-काउलेस्सा णेरइया वेयणाए जहा सलेस्सा तहेव भाणियव्वा।

तेउलेस्साणं असुरकुमाराणं आहाराइ सत्तदारा जहेव सलेस्सा तहेव भाणियव्वा।

णवरं-वेयणाए जहा जोइसिया तहेव भाणियव्वा

तेउलेस्सा पुढिव आउ वणस्सइ पंचेंदियतिरिक्खजोणिया मणूसा जहा सलेस्सा तहेव भाणियव्या।

णवरं-मणूसा किरियाहिं णाणत्तं-''जे संजया ते पमत्ता य अपमत्ता य भाणियव्वा सरागा वीयरागा णित्थ।<sup>9</sup>

- उ. गीतम ! वे दो प्रकार के कहे गये है, यया-
  - १. मायी-मिय्यादृष्टि-उपपन्नक.
  - २. अमायी-सम्यप्ट्रिट-उपपन्नक।
  - उनमें से जो मायी-मिय्यादृष्टि-उपप्रत्य है, वे अल वेदना वाले हैं।
  - २. उनमें से जो अमायी-सम्यग्दृष्टि-उपपन्नक हैं, वे महावेदना वाले हैं,

इस कारण से गोतम ! ऐसा कहा जाता है कि-"सभी सलेक्य ज्योतिष्क और वैमानिक समान वेदना वाले नहीं है।"

- २२. कृष्णादि लेश्या विशिष्ट चीवीस दंडकों में समाहारादि सात द्वार-
  - प्र. भंते ! क्या सभी कृष्णलेश्या वाले नेरियक समान आहार वाले हैं, सभी समान शरीर वाले हैं, तथा समान उच्छ्वास निक्ष्वास वाले हैं ?
  - उ. गौतम ! जैसे सलेश्य नैरियकों के सात द्वार कहे वैसे ही कहने चाहिये।

विशेष-वेदना द्वार में मायीमिय्यादृष्टि-उपपन्नक और अमायी सम्यग्दृष्टि उपपन्नक कहने चाहिये।

शेष कथन पूर्ववत् आधिक के समान कहना चाहिए।

दं. २-२२ असुरकुमारों से वाणव्यन्तर तक के सात द्वार औधिक के समान कहने चाहिये।

विशेष-कृष्णलेश्या वाले मनुष्यों में क्रियाओं की अपेक्षा कुछ भिन्नता है यावत् उनमें जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य हैं वे तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

१. संयत, २. असंयत, ३. संयतासंयत।

क्रिया के लिए शेष कथन आधिक के समान है।

दं. २३-२४ ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के विषय में प्रारम्भ की तीन लेश्याओं के प्रश्न नहीं करना चाहिए।

जैसे कृष्णलेश्या वालों का कथन किया गया है, उसी प्रकार नीललेश्या वालों का भी कथन करना चाहिए।

कापोतलेश्या नैरियकों से वाणव्यन्तरों पर्यन्त पाई जाती है। विशेष-कापोतलेश्या वाले नैरियकों की वेदना के लिए सलेश्य नैरियकों की वेदना के समान कहना चाहिये।

तेजोलेश्या वाले असुरकुमारों के आहारादि सात द्वार सलेश्या वाले के समान कहने चाहिये।

विशेष-वेदना के विषय में जैसे ज्योतिष्कों का कहा है, उसी प्रकार यहां भी कहनी चाहिए।

तेजोलेश्यी पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, वनस्पतिकायिक, पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिक और मनुष्यों का कथन सलेश्यों के समान कहना चाहिए।

विशेष-तेजोलेश्या वाले मनुष्यों की क्रियाओं में भिन्नता है जो संयत हैं, वे प्रमत्त और अप्रमत्त दो प्रकार के कहने चाहिए और सराग संयत और वीतराग संयत नहीं होते हैं।

१. मणुस्ता सरागा वीयरागा न भाणियव्या-

नमम के गिमकुरमुर नथक क गिम्नावाण विश्विकित समझमा वाधिक भि मं प्रप्रधी के किनीमिंग ग्रीर क्यांतिक ग्राक्स भिड़ श्रिक्ष मिंग्या कि किनीमिंग ग्रीर क्यांतिक ग्राक्स भिड़े

इसी प्रकार पट्नतेश्या वाली के सात द्वार कहने गाहए। विशेष-जिन के पट्नलेश्या हो उन्हों में उसक कथन करना एडीए।

,कमी(फ्रिक्ट्रेतीफ्रेनिंग एड्स्क्रिड र्गीर एड्सेम्ड्रेग-प्रदेशे ,ई क्रिडि डि में किमीमर्न र्गीर प्रमुम

1किंड हिन में किंकि घड़

1 हैं कृष्टिय <u>भूषेवत् हैं।</u>

-ाणम्म एक ममाण्डीम में गिंशाइमेर अविभि कि गिंशाइफ़ . ह इ जाण्डीम में गिमाण्डीम के जाक्ष मिजकी गण्डकाणकु ! जिंम . ए

स्ट्रान्तम ,र्क प्राक्ष ि ,र्क प्राक्ष मित ।एडर्काणकु ! मर्तीष .र र्क प्राक्ष सिकार्ति कि कि एष र्क प्राक्ष भिएम्ट्र ,र्क प्राक्ष हाणप्रीप में मिगणप्रीप र्क प्राक्ष राष्ट्रम ।एड्रम्

ान्त्रक म्यक भि कि मिगण्रीप के का प्राप्ताना भी क्या मिड । प्रशास

एक की तिरुष्ट रकाई त्यार कि एड्स्डिशिन एफ्स्डिशिक प्राप्त कि एस एस स्थाप के तिरुष्ट की तिरुष्ट कि एस एक्सिड की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट की तिरुष्ट क

्रें किंगे ताणीम : स्पृ में स्पृ में स्पृ में स्पृ की सिर्फ , स् से किंग्य प्रस्तां स्प्राप्त कि प्रम्हें की प्रम्थित की स्पृत्त के किंग्य के सिर्फ , से स्पृत्र को स्पृत्त किंग्य के सिर्फ , से स्पृत्ति के सिर्फ , से स्पृत्त

1ई किछ कार्रीय : म्यु : म्यु में यन हिम्स के सिर्फ (में यन नन्दी है किक्ष क्रिये सिर्फ क्रिये कि क्ष्ये हैं कि

भगम में एन के सिंह करेक लार कि एक्डिसी एक्डिप्पर्स. र हे तिहि लग्गीए : भ्यू : भ्यू में एन दिस के सिंह

, पर्: प्रताप एकार (तर शेडध और छाष) मेर्स ! मनांग ,छि .ठ एक नेथ हो तिया । में एक दोश्ड प्रताप एप क्षण द्वारा प्रथस द तिया भार भी एक सम द तिया ,में एक क्षण द तिया ,में

न्यीं स्पान में पुनः पुनः पुरान को साम है। स्पान में प्राप्त किंद्र न्यों है लिस किस मिली में सिम है स्पान के साम प्रिया किंद्र किंद्र भूमा में मन के लिस क्षाम कि सामक्ष्य में ब्यू बुने हैं

य नाम न्यू में में त्या स्था है।.

र्मना ब्यम क अनुमार-संस्कृत्या कार्यन्त्रिया के प्राप्त के कर्म कार्यन्त्रिया क्षेत्रिया के प्राप्त के क्ष्य हैन्द्रिया व्यस्त्रिया के प्राप्त के ब्रह्म

।।)।मक्रिक्ष अस् ग्राम्भकर्त ।) तम्मक्ष

-नि । काणीमर्घ-क्र<u>मी</u>इक्ति क्र्य

भेसं ते बेब। एवं पस्लेस्सा वि भाणिषव्या। णवर्-जेसिं अस्थि।

सुक्सिए। जिस्मा विश्व स्था अधिक प्राप्त हो। अधि अधि सन्दर्भ स्थान

णवर्-पम्हलेस्स-सुक्कलसाओ पंचेरियतिरिक्खजोणप-मणूस-नेमाणियाणं एवं वेदा २२९२६-१४६९ मु.९.उ.९.उ.९.चा नि ाणिसे ए

२३. लेस्साणं चिविद्विवस्तवम् पारिणामन् पल्वणं— २. कण्हलेस्सा णं भंते ! कड्डिहा परिणाम् परिणमङ् ?

एवं जाव सुक्कलेस्सा। -वण्ण. व. १७, त. ४, सु. १२४२

प. से गूर्ण भेते ! कण्डलेस्सा जीललेस्सं पप्प तारबताए, तारण्णाताए, तार्गथताए, तारसताए, तापसताए भुज्जी परिणमङ्

उ. हंता, गोयमा ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारुवताए, तार्वण्णाताए, तार्गधताए, तारससताए, ताफासताए भुज्जी-भुज्जो परिणमङ्ग।

प. में केणट्रकेणं भंते ! एवं बुच्चड्-कण्हलेसा जीललेसां पण तालवताए जाब ताफासताए

भुज्जी परिणमङ् ? उ. गोयमा !ते जहाणामए खीरे दूसि पप्प, सुद्धे दा दत्से रागं पप्प तारुवताए तादण्णताए, तागंधताए, तारसताए, ताफासताए भुज्जी परिणमङ्।

में तैणहरेणां गीयमा ! एवं चुच्चड् – ''कण्हतेस्सा णीलतेस्सं पय तारूवताए जाब ताष्टासताए भुज्यो-भुज्यो परिणमङ्ग'' एवं एएणं अभिलावेणं– णीलतेस्सा काउतेस्सं पय्,

, एक । मुर्द्धन्य । मिर्द्धम् ।

पम्हलेस्सा सुक्कलेस्सं पप्प, तारूवत्ताए जाव ताफासत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमइ।

- प. १-से णूणं भंते ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं, काउलेस्सं, तेउलेस्सं, पम्हलेस्सं, सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए, तावण्णत्ताए, तागंधत्ताए, तारसत्ताए, ताफासत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमइ?
- उ. हंता, गोयमा ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प जाव सुक्कलेस्सं पप्प तास्वत्ताए, तावण्णत्ताए, तागंधत्ताए, तारसत्ताए, ताफासत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमइ।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
   "कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प जाव सुक्कलेस्सं पप्प ताख्वत्ताए जाव ताफासत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमइ ?"
- उ. गोयमा ! से जहाणामए वेरुलियमणी सिया किण्णसुत्तए वा, णीलसुत्तए वा, लोहियसुत्तए वा, हालिद्दसुत्तए वा, सुक्किल्लसुत्तए वा आइए समाणे तास्वताए जाव ताफासत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमइ। से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— "कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प जाव सुझलेस्सं पप्प तास्वताए जाव ताफासत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमइ।"
- प. २. से णूणं भंते ! णीललेस्सा किण्हलेस्सं जाव सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव ताफासत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमइ?
- उ. हंता, गोयमा ! एवं चेव।
   ३. एवं काउलेस्सा कण्हलेस्सं, णीललेस्सं, तेउलेस्सं, पम्हलेस्सं, सुक्कलेस्सं।
  - ४. एवं तेउलेस्सा कण्हलेस्सं, णीललेस्सं, काउलेस्सं, पम्हलेस्सं, सुक्कलेस्सं।
  - ५. एवं पम्हलेस्सा कण्हलेस्सं, णीललेस्सं, काउलेस्सं, तेउलेस्सं, सुक्कलेस्सं।
- प. ६. से णूणं भंते ! सुक्कलेस्सा कण्हलेस्सं, णीललेस्सं, काउलेस्सं, तेउलेस्सं, पम्हलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव ताफासत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमइ?
- उ. हंता, गोयमा ! एवं चेव।9

--पण्प. प. १७, उ. ४, सु. १२२*०-*१२२५

२४. दव्यलेस्साणं परप्परं परिणमणं-

प. से किंतं भंते ! लेस्सागइ ?

- पद्मलेख्या शुक्ललेक्या को प्राप्त होकर उसी के रूप में यावन् उसी के स्पर्भ रूप में पुनः पुनः परिणत हो जाती है।
- प्र. १. भंते ! क्या कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या ओर शुक्ललेश्या की प्राप्त होकर उन्हीं के रूप में, उन्हीं के वर्ण रूप में, उन्हीं के गन्यरूप में, उन्हीं के रसारूप में, उन्हीं के स्पर्श रूप में पुन: पुन: परिणत होती है?
- उ. हां, गोतम ! कृष्णलेश्या नीललेश्या को यावत् शुक्ललेश्या को प्राप्त होकर उन्हीं के रूप में, उन्हीं के वर्ण रूप में, उन्हीं के ग्रंव रूप में, उन्हीं के रस रूप में और उन्हीं के स्पर्श रूप में पुनः पुनः परिणत होती है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "कृष्णलेश्या नीललेश्या को यावत् शुक्ललेश्या को प्राप्त होकर उन्हीं के रूप में यावत् उन्हीं के स्पर्श रूप में पुनः पुनः परिणत हो जाती है ?
- उ. गीतम ! जैसे कोई वेडूर्यमणि काले सूत्र में या नीले सूत्र में, लाल सूत्र में या पीले सूत्र में अथवा इवेत सूत्र में पिरोने पर वह उसी के रूप में यावत् उसी के स्पर्श रूप में पुनः पुनः परिणत हो जाती है,

इस कारण से गीतम ! ऐसा कहा जाता है कि—
"कृष्णलेश्या नीललेश्या को यावत् शुक्ललेश्या को प्राप्त
होकर उन्हीं के रूप में यावत् उन्हीं के स्पर्श रूप में पुनः पुनः
परिणत हो जाती है।"

- प्र. २. भंते ! क्या नीललेश्या कृष्णलेश्या को यावत् शुक्ललेश्या को प्राप्त कर उन्हीं के रूप में यावत् उन्हीं के स्पर्श रूप में परिणत हो जाती है ?
- उ. हां, गौतम ! पूर्ववत् (पिरणत होती) है।
  ३. इसी प्रकार कापोतलेश्या, कृष्णलेश्या, नीललेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या को प्राप्त होकर उसी के रूप में यावत् उसी के स्पर्श रूप में पुनः पुनः पिरणत हो जाती है।
  - ४. इसी प्रकार तेजोलेश्या, कृष्णलेश्या, नीललेश्या कापोतलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या को प्राप्त होकर उसी के रूप में यावत् उसी के स्पर्श रूप में पुनः पुनः परिणत होती है।
    - ५. इसी प्रकार पद्मलेश्या, कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या और शुक्ललेश्या को प्राप्त होकर उसी के रूप में यावत् उसी के स्पर्श रूप में पुनः पुनः परिणत हो जाती है।
- प्र. ६. क्या शुक्ललेश्या, कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, और पद्मलेश्या को प्राप्त होकर उसी के रूप में यावत् उसी के स्पर्श रूप में पुन: पुन: परिणत हो जाती है?
- उ. हां, गौतम ! परिणत होती है।

२४. द्रव्यलेश्याओं का परस्पर परिणमन-

प्र. भंते ! लेश्यागित किसे कहते हैं ?

१.(क) विया.स.४,उ.१०,सु.१

(ख) विया.स.१९,उ.१,सु.२

(ग) पण्ण.प.१७, उ.५, सु.१२५१

तिर उक्ति त्यार कि एप्टर्किनि (फ्टूर की) एप्टर्काण हु! मितीं .र के तिरु ,में पन्न प्रांग के तिरु ,में पन्न पेण के तिरु ,में पन्न के तिरि ताणरीप :नपृ :नपृ में पन्न रिष्म के तिरु एप्ट एप्ट में पन्न सर ।ई तीग एप्टर्क उन्न ,ई

-- मिनारीम्स रम्प्रम कि स्थिष्टिक मिला मिला स्थाना । एउ व्हें सिरः स्वर्ध स्थाप कि एक्किनि एरक्काम । इस । इंस् प

ाई की। प्रदेश इक **,** इ कि। इ

एज की सिरु रकि राम कि एड्रिकीन एड्रिकाकु एक ! होंग् .स किट ,में एज एना की सिरु ,में एज एए की सिरु में (आकार) हाएरोप : ह्यू : ह्यू में एज़ हिस्स की सिरु रामि में एज हार की

र्क सिरु रकाई स्नार कि एम्हरूलि एम्हलापलु! सनींग ,डि .रु सुर क् सिरु ,में एक प्रना कि सिरु ,में एक पिरु कि सिरु ,में एक डिम नाणीए :स्पृ :स्पृ में एक दिए के सिरु रोहि में एक

. मीतम् । यह कराचित् आकार मायमाता से अथया क. गीतम् । यह कराचित् आकार मायमाता से अथया भूतमागमायासास से कृष्णकेश्या है। इ. यह नेत्रकेश्या नहीं है।

1ई डिम क्रिय-किटप ड्रेड डिर डिम डिम डिस डिस -की ई क्राए डिक भिर्म मिर्मिष्ट करा आहे.

नुभाष में एन की सिर्ट प्रकांत्र निगर कि एप्टर्रुशनि एप्टर्शणकु" "१३ किंव किंन जाणीय : मृष्ट : मृष्ट में एक दिएम की सिर्ट के सिर्ट प्रकांत्र निगर कि एप्टर्शिमिक एप्टर्शिन एफ ! होंग "रू

क मत्र ! क्या नारुख्या कापातुख्या का प्राप्त शक्त उसा क्ष्म है । क्या नारुख्या कापातुख्या का प्राप्त शक्त उसा होगी है ?

द किर प्रकार शिर कि एस्टलिस्टेस्स एस्टलिस्टिस कि प्रमा है। किर प्रकार कि त्या के स्टा के स्टा के स्टा के स्टा के स्टा के स्टि किस्स विक्रि

-त्री हैं क्षिण छन्न समृभे एम्स सम्बों कि दूर में एवं ते किए एन्से कि एम्स्सिय क्षेत्रिक के क्षिण ''' हैं कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि सम्भा के स्थानकार के कि कि कि कि कि

> उ. गीयमा ! केस्सागड् जण्णं कण्हकेस्सा नीककेसं पप ताब्वताए तावण्णताए तागंधताए तारसताए ताकासताए भुज्जी परिणमङ्

एवं नीलकेसा काउनेस्तं पप ताब्वताए जाव ताफासताए परिणमइ, एवं काउनेस्सा वि तेऊनेस्सं, तेऊनेस्सा वि पस्तेस्सं, प्रकंस्सा वि सुस्नेन्सं पप ताब्वताए जाव ताफासताए

-dool. 4. 98, y. 9998

२५. अपारभादाइ मादाए लेस्साणं परपरं अपरिणमनं— प. से गूर्णं भंते ! कण्हलेस्सा जीललेस्सं पप्प जो तालवताए, जो तावण्णताए, जो तागंधताए, जो तारसताए, णो ताफासताए भुज्जो-भुज्जो परिणमङ् ?

। ड्रागम्प्रक हे हे हे स्थागड़ी ।

 हता गीयमा !कण्डलेसा णीललेस्सं पप णी तारुवताए, णी तारसताए, णी ताराणाताए, णी ताराधाताए, णी तारसताए, णी तारासताए भुज्जी-भुज्जो परिणमङ् ।

प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वृच्चड्-कण्हलेस्ता नीललेस्सं पण्य णो तालवताए जाव णो ताफासताए भुज्जो-भुज्जो परिणम्ड् ? उ. गोयमा ! आगारभावमायाए वा, से सिया पिलभागभावमायाए वा, से सिया कण्हलेस्ताणं वा, णो

महत्त्र सा फीलकेस्सा तस्य गया उस्सक्षड्, चा से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं चुच्चड्-कण्हेभ्सा णीककेस्सं पप्प णो तालवताए जाव णो ताफासताए भुज्जे-भुज्जो परिणमङ् । प. से णूणं भंते ! णीककेस्सा काउकेस्सं पप्प णो तालवताए प. से जूणं भंते ! णीकसताए भुज्जो परिणमङ् ?

- से केणहरूणं भृते ! एवं चुट्चड् -गीरुकेस्ता काउनेस्सं पण्णो तारूवताए जाव गो ताप्तासताए भुज्जो परिणम्ड ? जाप्तासताए ! आवाप्तास्मादमावाए वा, से सिया-उ. गोवमा ! आवापतास्मादमावाए वा, सं सिया-गो

णि भागभावमायाय वा में मिया णीरहेस्सा णं सा. णी पहुंसा काउनेसा, तत्य गया उस्सक्द वा, जीसक्द वा, में गैणर्ड्रणं भीयमा ! एवं बुच्चद्-त्रिंगाहरेणं भीयमा ! एवं बुच्च क्

वीप्रसिताष् भुन्ती-भुन्ती परिपास्।'' एवं कारकेसा तडकेस्तं पय, तेडकेसा परकेस्यं पय, एवं कारकेस्य एक्टरेस्य

तस्यासी मेश्यूसी तता।

- प. मं णूणं भंते ! सुक्कलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव णो ताफासत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमइ?
- 3. ह्वा, गोयमा ! सुक्कलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प णो तास्त्रवत्ताए जाव णो ताफासत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमङ्।
- प. में केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
   "मुझलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प णो ताखवत्ताए जाव णो नाफासनाए भुज्जो-भुज्जो परिणमइ?"
- गोयमा ! आगारभावमायाए से सिया पिलभागभावमायाए वा से सिया, सुक्कलेस्सा णं सा, णो खलु सा पम्हलेस्सा, तत्थ गया उस्सक्कइ वा ओसक्कइ वा। से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ –

''मुक्रलेम्सा पम्हलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए <mark>जाव णो</mark> ताफासत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणम**इ।**''

–पण्ण. प. १७, उ. ५, सु. १२५२-१२५५

### २६ - चउवीस दंडएमु लेस्साणं तिविह वंध परूवणं-

- प. कण्डलेस्साए जाव सुक्कलेस्साए णं भंते ! कड्विहे बंधे पण्णने ?
- उ. गोयमा ! तिविके वंधे पण्णत्ते, तं जहा-
  - ५. शीवणयोगवंदी, २. अणंतरवंदी, ३.परंपरवंदी।
  - द. १-२४ मध्ये ते चउवीस दंडगा भाणियव्या,

णवरं – जाणियव्यं जम्स जं अत्थि। *–विया. स.* २०, उ. ७, सु. १९-२१

# २२. मार्गम् यज्ञीम दंडाग्मु उववञ्जणं-

- यः १.१. भीषे भी भीते ! ते भिवए नेरइएसु उववन्जित्तए से मध्ये भीठ विसेषु प्रवचनताइ?
- रोजन के जलेंगाई ख्याई परिआइता कालं करेड़ किस्सु क्रिक्जिंड न जया-क्रिक्स के से क्रिकेंग्स्या, क्राफलेंसेस्वा,

्र तथ्य आंत्रांना या तस्य भाणियव्याः

- प्र. भंते ! क्या शुक्ललेश्या पद्मलेश्या को प्राप्त होकर उसी के रूप में यावत् उसी के स्पर्श रूप में पुनः पुनः परिणत नहीं होती है ?
- उ. हां, गौतम ! शुक्ललेश्या पद्मलेश्या को प्राप्त होकर उसी के वर्ण यावत् उसी के स्पर्श रूप में पुनः पुनः परिणत नहीं होती है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "शुक्ललेश्या पद्मलेश्या को प्राप्त होकर उसी के रूप में यावत् उसी के स्पर्श रूप में पुनः पुनः परिणत नहीं होती है ?
- उ. गौतम ! वह कदाचित् आकारभावमात्रा से अथवा प्रतिभागभावमात्रा से शुक्ललेश्या ही है, वह पद्मलेश्या नहीं हो जाती है। वह वहां रही हुई घटती-बढ़ती नहीं है। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— "शुक्ललेश्या पद्मलेश्या को प्राप्त होकर उसी के रूप में यावत् उसी के स्पर्श रूप में पुनः पुनः परिणत नहीं होती है।"

#### २६. लेश्याओं का त्रिविध बंध और चौवीस दंडकों में प्ररूपण-

- प्र. भंते ! कृष्णलेश्या यावत् शुक्ललेश्या का वन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ?
- जीतम ! तीन प्रकार का वन्ध कहा गया है, यथा—
  १. जीवप्रयोगवन्ध, २. अनन्तरवन्ध, ३. परम्परवन्ध।
  दं. १-२४ इन सभी का चौवीस दण्डकों में कथन करना चाहिए।
  विशेष—जिसके जो (वंध प्रकार) हो, वही जानना चाहिए।

#### २७. सलेश्यी चौवीसदंडकों की उत्पत्ति-

- प्र. दं. १. भंते ! जो जीव नैरियकों में उत्पन्न होने योग्य है, वह कितनी लेक्याओं में उत्पन्न होता है ?
- ज. गीतम ! वह जीव जिस लेक्या के द्रव्यों को ग्रहण करके काल करता है, उसी लेक्या वाले नारकों में उत्पन्न होता है, यथा-कृष्णलेक्या वालों में, नीललेक्या वालों में या कापीतलेक्या वालों में,

इसी प्रकार जिसकी जो लेश्या हो, उसकी वह लेश्या कहनी चाहिए.

दं. २-२२ इसी प्रकार वाणव्यन्तरों पर्यन्त कहना चाहिये।

- प्र. दं.२३. भंते ! जो जीव ज्योतिष्कों में उत्पन्न होने योग्य है, वह किस लेक्या में उत्पन्न होता है?
- उ. गोतम ! जिस लैश्या के द्रव्यों को ग्रहण करके जीव काल करता है, उसी लेश्या वाले ज्योतिष्कों में उत्पन्न होता है, यथान तेजोलेश्या वालों में।
- प्र. दं. २४. भंते ! जो जीव वैमानिक देवों में उत्पन्न होने योग्य है, वह किन लेक्याओं में उत्पन्न होता है?
- गोतम ! जिस लेक्या के द्रव्यों की ग्रहण करके जीव कार करता है, उसी लेक्या वाले वेमानिक देवीं में उत्पन्न गेता है,

वदा-तेगौलेश्या, पद्मलेश्या या शुक्ललेश्या वाली में।

#### <u>-निभट में किमी १ में घरकी १ . ১ ६</u>

- र्ता हाइर्जापकु ,पिर्लञ्ज्यह ज्ञावा प्रेश्नेपकु ! मर्गीर ,छ ९ है होए हि इफ़र में कियो ) है छोट छिड़ लिए कि मेरे निरुलंक्य में वसा कृणालंकी पावत् शुक्लंक्यी में निर्म .
- -को है ाजार इक 1149 में 1071 के 1151 होंग . R । हैं तिहर हि इफ्ट में किछी में
- र है शिए हि इफ्ट में किछी में "कृष्णलेश्यी यावत् शुक्ललेश्यी होने पर भी कृष्णलेश्या वाले
- । इं होए इं इफ्ट में किप्रीरम होए एडहीप्पकु निर्ि हं रूप निह ताण्रीए में एन र्स एम्डर्शाप्पसु प्रांध है होए हि प्राणग्रीप में एन से एम्डर्शापसु र्हाह-र्हाह स्पार कि इस्क्रंप्त नाअ एड्र केन्छ ! मर्हार ,रह
- मं किरोरमं लाव परलायकु पिरलेल्फार्ट जावात विदलायकु -को हैं क्तार इस्ट अपने ! मिलोंग् में एगक मड़
- र १ होति पुर : में हरात है। इस होते हैं। होते हैं है प्र. भेते ! वास्तव में क्या कृष्णलेश्वी यावत् शुक्ललंश्वी होने पर "। इं त्रीर इं इफ्ट
- हि शिह है एसर में कियोग्न कार एरक्शीन ही, गीतम ! कुणलेश्यी वाबत् शुक्लल्झ्या होन पर भी नीच.
- -को है छिए छिक एसे हैं एमक एकी ! हीर . ह
- ९ से लाह दि हरुह में किछी में लाह "कुणाहेरवी वाबत् शुक्छहेरवी होने पर भी जीव भीहरू भा
- 15 सिए हि द्राप्त में तियोगमें होड व्रिव्हेशिन प्रति है प्राप्त है। वार्यात है कि कि प्राप्त के कि कि निया कि नियमि में एक के एएस्सामि होसे-हिति छानुसी एक मिति-स्थि स्पर दि हिस्सम् संग्रिम् स्थान उपाय हो एस्स् । स्थान
- .. केलाईसी बाबने सेन्छ्ड च्यु होने से मी होने मेर होता -था है स्थित विकासित है सिर्मा से विभिन्न से
- ीत निहा है एक्ट में क्रिमीए हीए
- as for the fire the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property o an sin thai as fa kenta thasiling and that the tentral the un
- tindia max is pipul a lumbina max क्षेत्र । स्थान क्षेत्र कृतिकार स्थान क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र
- न्य र तो है अंग है है जो है। The state of the transfer to the tenth of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th - e. o los los hilly hitters half the "K
- विद्यान विकास के से से समानु से स्थापन के से सी सी h thad be an a many himberth and and and the
- ें हैं है है है है है है है है है है है है है and the control of the first and the second section

-विया. स. ३, उ. ४, मु. १२-१४ त जहां निरुक्षेत्र वा, पर्नहर्म वा, प्रबन्धित वा।

# २८. सलेस्सेसु नेरइएसु उववज्जां-

- कण्हलेसीसु ने रइएसु उववज्जीति ? प. में मूर्ग भेते ! कण्हलेस्से जाच मुक्कलेस्से भविता
- प. संकेणट्रेणं भेते ! एवं चुच्चइ-कण्हलेसीसु नरइएसु उववज्जाति। उ. हंता, गीयमा ! कण्हलेस्से जाव सुक्षलेस्से भविता
- मृणिमभ्भर्शकींम त्रमायमा . र उववन्जीते ? सृष्ट्रम भाव मुक्किली भावता कारलेस भावता कारलेस म
- परिणमिता कण्हलस्से सुन्दर्यसु उववज्जाते, मिलेइण्क तीमाणीप मिलेइण्क प्रणिमिमिलीकार कस्सद्राणेस्
- मिनाम भिलेसपु जार भिलेइएक ! रीम रापून म . प उववण्जीते। भिष्हेभ्से जाव सुक्षेत्रसे भविता कण्हलस्स न १६एस न तेगार्डेणां गोयमा ! एवं बुच्चइ-
- नीललस्सेसु नरइएसु उववज्जाति ?
- नीललस्तेषु ने रहपूषु उववज्जीते। उ. हता, गीयमा ! कण्हलेस्से जाब सुक्केस्स भीवेता
- ह्या मिर्ग्य के स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वपन में केणहरेणं भेते ! एवं चुच्चड्
- उ. गोयमा ! केस्सर्ठाणेसु सीक्रिकस्तमाणासु वा, उत्वयन्त्रीत ?"
- निर्माणना नीलकस्तु नरइएसु उववज्जाति। विसुन्द्रमणित दा, नीललस्त परिणमित नाललस्त
- " नििष्णिक एक स्मर्थित जाव मुखर्क मिनिता निर्मात स्मर्थित हो। न नेपार्डेगा गोयमा ! एवं चुच्चइ-
- कीउलस्सस् नरद्यम् उववच्चात ? ाजिया मुख्यमु जार सिर्देशक ! की एम स . म
- गाविष्यवा। वा गुरमा । एवं जहा नीललेखाए तहा काउलेखाए ।
- ?别phipps क्षेत्रस् वात सेक्स्यम् मित्रस सार्वसा कार्यस्ति नेर्यास् न. में केपाहरेण भंते ! एपं वृत्यद-
- ं रहित्रमं साम्रहार प्राचनम् महिनमं सुरहार् न पुराविद्वा ग्रीतां , तीत तेल्दरlimblallia उ. गीयमा । एवं यहा नीलवित्ताए तहा काडोम्माए वि

William Street

医细胞皮质 医皮肤病

# २९. सलेस्सेसु देवेसु उववज्जणं-

- प. से नूणं भंते ! कण्हलेस्से जाव सुक्कलेस्सेसु भवित्ता कण्हलेस्से देवेसु उववज्जंति ?
- उ. गोयमा ! एवं जहेव णेरइएसु पढमे उद्देसए तहेव भाणियव्वं।

नीललेस्साए वि जहेव नेरइयाणं जहा नीललेस्साए।

एवं जाव पम्हलेस्सेसु। सुक्कलेस्सेसु एवं चेव,

उववज्जंति।'

णवरं-लेस्सट्ठाणेसु विसुज्झमाणेसु-विसुज्झमाणेसु सुक्रलेस्सं परिणमइं सुक्रलेस्सं परिणमित्ता सुक्रलेस्सेसु देवेसु उववज्जंति। से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— 'कण्हलेस्से जाव सुक्कलेस्से भवित्ता सुक्कलेस्सेसु देवेसु

–विया. स. १३, उ. २, सु. २८-३१ ३०. भावियप्पणो अणगारस्स लेस्साणुसारेणं उववाय परूवणं--

- प. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा चरमं देवावासं वीइक्कंते, परमं देवावासं असंपत्ते, एत्थ णं अंतरा कालं करेज्जा, तस्स णं भंते !कहिं गई,किं उववाए पण्णत्ते ?
- उ. गोयमा ! जे से तत्थ परिणस्सओ तल्लेसा देवावासा तिहं तस्स गईं, तिहं तस्स उववाए पण्णत्ते।

से ये तत्थगए विराहेज्जा कम्मलेस्सामेव पडिपडइ, से य तत्थ गए नो विराहेज्जा। तामेव लेस्सं उवसंपञ्जिताणं विहरइ।

- प. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा चरम असुरकुमारावासं वीइक्रंते, परमं असुरकुमारावासं असंपत्ते एत्थ णं अंतरा कालं करेज्जा, तस्स ण भंते ! कहिं उववाए पण्णत्ते ?
- उ. गोयमा ! एवं चेव। एवं जाव थणियकुमारावासं, एवं जोइसियावासं वेमाणियावासं जाव विहरइ। -विया. स. १४, उ. १, सु. ३-५
- ३१. सलेस्सेसु चउवीसदंडएसु ओहेणं उववाय-उव्वट्टाणाओ—
  - प. दं. १. से नूणं भंते ! कण्हलेस्से णेरइए कण्हलेस्सेसु णरइएसु उववञ्जइ ? कण्हलेस्से उव्वट्टइ ?

जल्लेस्से उववज्जइ तल्लेसे उव्वट्टइ ?

 इंता. गायमा ! कण्हलेस्से णरइए कण्हलेस्सेसु णेरइएसु उववन्जइ, कण्हलेस्से उव्बट्टइ,

# २९. सलेश्य की देवों में उत्पत्ति-

- प्र. भंते ! वास्तव में क्या कृष्णलेश्यी यावत् शुक्ललेश्यी होने पर भी जीव कृष्णलेक्या वाले देवों में उत्पन्न हो जाते हैं?
- उ. हां गीतम ! जिस प्रकार (प्रथम उद्देशक में) पूर्वीक्त नरिवकीं के विषय में कहा उसी प्रकार यहां भी कहना चाहिए। नीललेश्या वाले देवों के विषय में नीललेश्या वाले निरियकों के समान कहना चाहिए। इसी प्रकार पद्मलेश्या वाले देवों पर्यन्त कहना चाहिए। शुक्ललेश्या वाले देवों के विषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए।

विशेष-लेक्या स्थान विशुद्ध होते-होते शुक्ललेक्या में परिणत हो जाते हैं और शुक्ललेश्या में परिणत होने के पश्चात् ही शुक्ललेश्यी देवों में उत्पन्न होते हैं।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि– ''कृष्णलेश्यी यावत् शुक्ललेश्यी होने पर भी जीव शुक्ललेश्या वाले देव रूप में उत्पन्न हो जाते हैं।

# ३०. भावितात्मा अणगार का लेश्यानुसार उपपात का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! किसी भावितात्मा अनगार ने चरम (पूर्ववर्ती) देवावास (देवलोक) का उल्लंघन कर लिया किन्तु उत्तरवर्ती देवावास को प्राप्त न हुआ हो इसी वीच में काल कर जाए तो मंते ! उसकी कौन-सी गित होती है, कहां उत्पन्न होता है?
- उ. गौतम ! (भावितात्मा अणगार) उसके आसपास में जो लेखा वाले देवावास क्षेत्र हैं वहीं उसकी गति होती है और वहीं उसकी उत्पत्ति होती है। वह अनगार यदि वहां जाकर अपनी पूर्वलेश्या को विराधित करता है, तो कर्मलेश्या से गिरता है और यदि वहां जाकर उस लेश्या को विराधित नहीं करता है तो वह उसी लेश्या में विचरता है।
- प्र. भंते ! किसी भावितात्मा अनगार ने चरम असुरकुमारावास का उल्लंघन कर लिया और परम असुरकुमारावास को प्राप्त नहीं हुआ इसी वीच में वह काल कर जाए तो उसकी कौन-सी गति होती है, कहां उत्पन्न होता है?
- उ. गौतमः! पूर्ववत् जानना चाहिए। इसी प्रकार स्तनितकुमारावास पर्यन्त कहना चाहिए। इसी प्रकार ज्योतिष्कावास और वैमानिकावासों के लिए भी कहना चाहिए।
- ३१. लेश्यायुक्त चौवीसदण्डकों में जीवों का सामान्यतः उत्पाद उद्र्वतन-
  - प्र. दं. १. भंते ! वास्तव में क्या कृष्णलेश्यी नारक कृष्णलेश्यी नारकों में ही उत्पन्न होता है? क्या कृष्णलेश्यी होकर ही उद्वर्तन करता है ? जिस लेख्या में उत्पन्न होता है क्या उसी लेख्या में उद्वर्तन
  - उ. हां, गौतम ! कृष्णलेश्यी नारक कृष्णलेश्यी नारकों में उत्पन्न होता है, कृष्णलेश्या में उद्वर्तन करता है (मरता है)

15 Ib) क निरम्भ में उत्पन्न होता है-उसी लेखा में पद्वतिन

क्निम गिमकुफ्तिम में गिमकुभ्रम्ध गक्स भिट्ट .१९-५ .ई एडीए स्मिन्स मि फिर्फिएएक ऑर फिर्फार्म जन्म पिट्ट

। प्रज्ञीान ान्त्रक नायक (तक न्त्रेम्बर प्राप्ति शामक)

। प्रज्ञीप्ट १५७२क काशीर नष्टक कि 1४९६किन-प्रदेशी

फिर्ह्हाणकु एफ ? ई कि इस्ट में कियोकि छिर फिर्ह्हाणकु क्रामाक्षित्रपृ पिद्रहाणकु एक में छात्राघ ! होम . ५९ . ५ . १

न्तेम्बर्ध में एष्टल मिर एम 'ई कि इसर में एप्टल मिर्ग 

फिरलाप्यु कमीक्रिये प्रिटलाप्यु ! मर्गा , रह . र ५३ कारक

रक्ति पिड़लापकु क्रेमीहरू, है। तिहै इफट में किपीक्रियु

<u> 1ई 157 क ह्नेप्टेंट उक्त ि फ़िल्मिक क्रिडीइक</u> ,ई 1157क म्हेम्ड उक्त होक्ट क्वान करता है,

कदाचित् जिस छेश्या में उत्पन्न होता है, उसी छेश्या में उद्वर्तन

गिर्जाप्त करवे (कि निर्वेश गाँउ हाएन्छ) मि में कािन एडर्लितिगित प्रस्थि एडर्लाली प्राक्त मिड् ि का क

फ़िरुर्जाएं क्योक्तियु क्रिर्जाएं एक में क्राप्त ! हों . K

ें हैं lb) के निवर्*ध रेकार विद्वी*एर । र् है । ग्रह हफ्ट में किधीकाँ पुर

नित्र छेरपा में उत्पन्न होता है, क्या उसी छेरपा में उद्वर्गन

करता है ?

किडर्जाएर कमीकाञ्चे प्रदर्भाग्रह ! मर्जाः , रंड . र

।ई 157क म्रोम्*ट्र रक्षे* किल्लाब्लु क्रमीठक ,ई 1त्रिं हरू में किमीकक्रिपु

*्ई 157क निम्प्रेट एक* शिरक्षिपक क्रमीहक ,ई Inरक न्रेप्ट्रिंग रेका विष्टिला करता है,

म एडर्लाफ्र कुन्हों ,ई । कि इभर रका कि पु में पार्ट्सिक्

1ई ID) क ड़िम् म्रोज्*ट )* कड़ि <del>त</del>्राहु

। प्रज्ञीक ाम्त्रक नष्टक तक (म्फेक्ट्र ग्रिस्ट अफ्रस्ट की) किमीकिमिमन गृहि किमीकिए ग्रक्त भिट्ट ३६, ६९ . ई

1प्रज्ञीाच ाम्प्रक् मथक ाक (म्तेच्ट्रट ग्रिंध ञाफर भि क्) किमीकप्राव ग्रिः किमीक्शर्म ग्राकर भिट्ट १८-४९ . इ

1ई किंद्र विज्ञाल स्वाप्त होती है।

الېزىر. ँ स्थिए ६६ इंडिस अक्र सिट ई इस् में हिराप्रश्रम निर्मिति स्थितार के किमीकिष्य जनस्य सनी म्छक क फिन्म गरि किमीफिन्धिभारिक् ६६-०६ . इ । गृज्जीष्ट गुम्नाम् (मिन्ड्रेंग्-इग्निम्) में शिशक्ष्यं गिनी पि कि फ़िस्नीर्गाप्ट ग्रस्थि प्रज्ञीहि ,धस्ती है ग्रक्स भिट्ट १९-७९ . इ

1

• मामम कं रं, २२ वाणव्यन्तार मक् कि रिगम्हरू डिय-व्रिडिन

**४५ : वाजमयरा जहा अर्सेरकेमारा**। । हि। क्रिक्रिक्रिक्ष क्रिक्षिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षित्र क्षेत्र क्षे । किछाणीम भागिषवा।

पुढांचकाइया आइल्लियासु तिसु लेस्सासु भाणया तहा हैं. २०-२९ पंरोहियनिरिक्खजीणिया मणुसा य जहा

हैं: ९७-१९, विय-तिय-चर्निसिया एवं चेव तिसु । फ्रीए । फ्रिकेस्त जीयम्-ज्ञान

। इन्हें हम् स्वाह स्वर्ह, १९,४९. ई

<u>,इड्राञ्चर मुर्कायक प्रमी</u>

भिय गीललेसे उव्हड्ड,

सिय कण्हलेसे उत्पड्ड, तैवावस्राहितसी वचवनन्यहें भे

नेउलेसी उव्यह्ड् ?

तैवावस्थादतिसै वववन्त्यदि ह

कि १३ । १५ विकास । १५ विकास विकास विकास

सिय कावलस वन्धर्द,

,इड्डाक्डर हर्नलाने घरी

मिय जल्लेसे उववज्जाइ तत्लेसे उत्पर्टरइ।

जिल्ले उपवय्याइ पिल्ले उत्पर्टर है

णवर्-तेउलस्सा अन्यद्या।

एवं गीलनेसे थि, काउनेसे थि।

गलेमे उत्पर्गाइ पत्लेम उत्पह्द।

जल्लस उत्पन्जद पल्लस उत्पह्द है

न. १३, १६, एवं आवक्काहए वणस्तद्काह्या नि

। इंड्राफ्ट भिरुंटर्त iu देव ui तेरार भिरुंटर्

उ. हता, गोयमा ! तेउलेस्से पुढविकाइए तेउलेसिसु

प्रसिक्ति ! किल्ला प्रवास्त्राह्म मिल्लाह्म निर्माण में . म

पुढांपक्षाइएस उववन्नई, सिव कर्ण्हलेसे उव्यट्टइ, उ. हता, गोवमा ! कण्हलेस पुढविकाइए कण्हलेसीय

तैवातकार्ति वततन्तारं ; कर्भभ्यं वत्तर्दरं ;

प्रिस्तिग्रंपक प्रहाकादी इप्रस्तिग्रंपक ! तिथ रिप्त सि . १९ . इ . . प

हैं. २-१९ एवं असुरक्मारा विजाब थ्रणियकुमारा वि

असासा

#### २९. सलेस्सेसु देवेसु उववज्जणं-

- प. से नूणं भंते ! कण्हलेस्से जाव सुक्कलेस्सेसु भवित्ता कण्हलेस्से देवेसु उववज्जंति ?
- उ. गोयमा ! एवं जहेव णेरइएसु पढमे उद्देसए तहेव भाणियव्वं।

नीललेस्साए वि जहेव नेरइयाणं जहा नीललेस्साए।

एवं जाव पम्हलेस्सेसु। सुक्कलेस्सेसु एवं चेव,

णवरं--लेस्सट्ठाणेसु विसुज्झमाणेसु-विसुज्झमाणेसु सुक्कलेस्सं परिणमइं सुक्कलेस्सं परिणमित्ता सुक्कलेस्सेसु देवेसु उववज्जंति। से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-'कण्हलेस्से जाव सुक्कलेस्से भवित्ता सुक्कलेस्सेसु देवेसु उववज्जंति।' −विया. स. १३, उ. २, सु. २८-३१

# ३०. भावियप्पणो अणगारस्स लेस्साणुसारेणं उववाय परूवणं-

- प. अणगारे णं भंते ! भावियपा चरमं देवावासं वीइक्कंते, परमं देवावासं असंपत्ते, एत्थ णं अंतरा कालं करेज्जा, तस्स णं भंते ! कहिं गई, कहिं उववाए पण्णत्ते ?
- उ. गोयमा ! जे से तत्थ परिणस्सओ तल्लेसा देवावासा तिहं तस्स गईं, तिहं तस्स उववाए पण्णत्ते।

से ये तत्थगए विराहेज्जा कम्मलेस्सामेव पडिपडइ, से य तत्थ गए नो विराहेज्जा। तामेव लेस्सं उवसंपज्जिताणं विहरइ।

- प. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा चरम असुरकुमारावासं वीइक्रंते, परमं असुरकुमारावासं असंपत्ते एत्थं णं अंतरा कालं करेज्जा, तस्स णं भंते ! किहं उववाए पण्णत्ते ?
- उ. गोयमा ! एवं चेव। एवं जाव थणियकुमारावासं, एवं जोइसियावासं वेमाणियावासं जाव विहरइ। -विया. स. १४, उ. १, सु. ३-५
- ३१. सलेस्सेसु चउवीसदंडएसु ओहेणं उववाय-उव्वट्टाणाओ-
  - प. दं. १. से नूणं भंते ! कण्हलेस्से णेरइए कण्हलेस्सेसु णेरइएसु उववज्जइ ? कण्हलेस्से उव्वट्टइ ?

जल्लेस्से उववज्जइ तल्लेसे उच्चट्टइ ?

उ. हंता, गीयमा ! कण्हलेस्से णेरइए कण्हलेस्सेसु णेरइएसु उववज्जइ, कण्हलेस्से उव्बट्टइ,

#### २९. सलेश्य की देवों में उत्पत्ति-

- प्र. भंते ! वास्तव में क्या कृष्णलेश्यी यावत् शुक्लवेश्यी होने पर भी जीव कृष्णलेश्या वाले देवों में उत्पन्न हो जाते हैं?
- उ. हां गीतम ! जिस प्रकार (प्रथम उद्देशक में) पूर्वीक्त नैरिकों के विषय में कहा उसी प्रकार यहां भी कहना चाहिए। नीललेश्या वाले देवों के विषय में नीललेश्या वाले नरियकों के समान कहना चाहिए। इसी प्रकार पद्मलेश्या वाले देवों पर्यन्त कहना चाहिए। शुक्ललेश्या वाले देवों के विषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए। विशेष-लेश्या स्थान विशुद्ध होते-होते शुक्ललेश्या में परिणत हो जाते हैं और शुक्ललेंश्या में परिणत होने के पश्चात् ही शुक्ललेश्यी देवों में उत्पन्न होते हैं। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-''कृप्णलेश्यी यावत् शुक्ललेश्यी होने पर भी जीव शुक्ललेखा वाले देव रूप में उत्पन्न हो जाते हैं।

### ३०. भावितात्मा अणगार का लेश्यानुसार उपपात का प्रह्मपण-

- प्र. भते ! किसी भावितात्मा अनगार ने चरम (पूर्ववर्ती) देवावास (देवलोक) का उल्लंघन कर लिया किन्तु उत्तरवर्ती देवावास को प्राप्त न हुआ हो इसी वीच में काल कर जाए तो भंते ! उसकी कौन-सी गति होती है, कहां उत्पन्न होता है?
- उ. गौतम !(भावितात्मा अणगार) उसके आसपास में जो लेखा वाले देवावास क्षेत्र हैं वहीं उसकी गित होती है और वहीं उसकी उत्पत्ति होती है। वह अनगार यदि वहां जाकर अपनी पूर्वलेश्या को विराधित करता है, तो कर्मलेश्या से गिरता है और यदि वहां जाकर उस लेखा को विराधित नहीं करता है तो वह उसी लेखा में विचरता है।
- प्र. भंते ! किसी भावितात्मा अनगार ने चरम असुरकुमारावास का उल्लंघन कर लिया और परम असुरकुमारावास को प्राप्त नहीं हुआ इसी वीच में वह काल कर जाए तो उसकी कौन सी गति होती है, कहां उत्पन्न होता है?
- उ. गौतम ! पूर्ववत् जानना चाहिए। इसी प्रकार स्तनितकुमारावास पर्यन्त कहना चाहिए। इसी प्रकार ज्योतिष्कावास और वैमानिकावासों के लिए भी कहना चाहिए।
- ३१. लेश्यायुक्त चौवीसदण्डकों में जीवों का सामान्यतः उत्पाद उद्वंतन-
  - प्र. दं. १. भंते ! वास्तव में क्या कृष्णलेखी नारक कृष्णलेखी नारकों में ही उत्पन्न होता है? क्या कृष्णलेश्यी होकर ही उद्वर्तन करता है? जिस ले्श्या में उत्पन्न होता है क्या उसी लेश्या में उद्वर्तन

उ. हां, गौतम ! कृष्णलेश्यी नारक कृष्णलेश्यी नारकों में उत्पन्न होता है, कृष्णलेश्या में उद्वर्तन करता है (मरता है)

निक्स में उद्यु होता है –उसी केश्या में उद्वितिन कारत

। एडी।च । मझमस कि किश्केतिमाक ग्रीर किश्केति ग्राकर सिड् इस १-९ - इस ग्रक्त ग्रिक्स सिड्ड : १९-९ - इं । प्रज्ञाच । मुज्ञाच । मुज्जाच । मुज्जाच ।

विशेष मिरक कथीर मध्य का का एडकी मिर्ग मिर्ग क्यांकिय किर्म क्यांकिय मिरकाक स्था मिरकाक्ष्य स्था है। स्था क्यांकिय स्था है। स्था क्यांकिय स्था है। स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय स्था क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय क्यांकिय

होकर उद्वतेन करता है ? जिस केश्या में उसज होता है, क्या उसी केश्या में उद्वर्तन करता है ?

पिडलाप्पु सभीतिवाष्ट्र पिडलाप्पु ! मिनी , is . र रक्ष पिडलाप्पु प्रमीहिक , ई । तिइ इम्घ में किथीक्षियु

उद्पतेन करता हैं। कदाचित् नीललेश्यी होकर उद्पतेन करता है, कदाचित् कापीतलेश्यी होकर उद्पतेन करता है। कदाचित् जिस लेश्या में उत्पन्न होता है, उसी लेश्या में उद्पतेन

हिंदी प्रकार मिलके स्था और कामोमके स्था मिहें शिक्ष मिलके मिलके शिक्ष मिलके स्था कि मिलके स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्थ

पृथ्वीकाविकों में उत्पन्न होता है ? क्या तेजोलेश्यी होकर उद्वर्तन करता है ? सम लेश्या में उत्पन्न होता है, क्या उसी लेश्या में उद्वर्तन

करता है ? किरुर्काफ कमीकिया पृथ्वीकाधिक तेजोलेश्या

पूर्वीक्षां में उपात्र होता है, 1ई क्षिणक में उद्योग के एवं विश्व के ता है। के विश्व में के कि के विश्व के ता है, के विश्व के विश्व के विश्व के विश्व के विश्व के विश्व के विश्व के विश्व के

क्राचित् नाल्लस्या होक र उद्वतन न रता है, क्राचित्र क्रामिल्स्या होकर उत्वह क्रिस्लामिल क्राचित्र क्रिक्स से स्ट्रिस्ट उत्वह स्ट्रिस्ट क्रिस्ट क्रिस्ट क्रिस्ट उद्विस में होता है।

किधीकितीस्मिन प्रांध किधीकिष्ट प्राक्त मिट्ट ३९, ६९, ई किधीकिप्तान प्रमान प्रमान प्रकार प्रांत स्थान किहान किश्वीकिप्तान प्रांत किधीकिष्ट प्रांत किहान प्रांत किहान प्रांत किहान प्रांत किहान प्रांत किहान प्रांत किहान कि

भि उनाह और उद्वतिन का करना चाहिए। ।ई तिहि हिन पारक्षिते मेन्ड्र—प्रदेशि फिस्मेरीसूच गोरं फ्रसीद्धं, फ्रसीद्धं गक्स भिट्ट १९-७९ .इ । प्रदेशित मन्मार (म्रेन्ड्र-इप्टिंग) में फ्रिय्ट्र मिति भि कि मफ्रक कि फ्रिय्ट्र गोरं किनीफ्रिय्टेमिक्ट्रिकं १९-०९ .इ

में स्थिए में नि कि म्नि ए के कियोकि कि प्राव्य भागी

।इड्डाक्रि मिल्ला इंग्यिव उत्तर्हा

एवं णीलनेसे वि, काउनेसे वि। इ. २-९९ एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा वि।

णवरं-तेउलेसा अब्मह्या। प. दं. १२. से नूणं भते ! फण्हलेस्ते पुढविकाइए कण्हलेसीस पुढविकाइएसु उववज्जाइ ? कण्हलेस्ते उच्चट्टइ ?

गलमेसे उववज्याइ पालमेसे उत्पर्टह ?

उ. हंता, गीयमा ! कण्हलेस्ते पुढविक्षाद्रए कण्हलेसीपु पुढविक्षाद्रएसु उववज्जाद्र, सिय कण्हलेस्ते उंव्यट्टद्र,

मिय नीललेसे उव्यह्ड, मिय काउलेसे उव्यह्ड, मिय जल्लेसे उववज्जाड् तब्लेसे उव्यट्टड्।

वि १५५ के भिष्म । ।

प. सं नूणं भेते ! तेउलेस्से पुढविकाइए तेउल्लेससु पुढविकाइएसु उववज्जाइ ?

<u> यत्क्रेस वत्त्र विद्ध</u>र हे

उ. हंता, गोयमा ! तेउलेस्से पुढिषकाइए तेउलेस्सेस् पुढिषकाइएस् उववज्जाइ,

उन्नायकार्य उत्पर्धार, सिय गीलमेसे उत्पष्ट्र, सिय गीलमेसे उत्पष्ट्र,

तिकसे सन्वन्जह, णी देव णं तेरकसे सक्छ।

रे. ९३, ९६. एवं आवकाइए वणस्तइकाइमा वि

किं हम साह किं , १९,४९ . इ

णवरं-एएसि तेउनेस्सा णिस। इं. १९-१९. विय-तिय-चनिरिद्या एवं चेन तिसु नेसासु। इं. २०-२९ पंचेहियतिरिक्खजोणिया मणुसा य जहा

हं. २०-२९ पंरोदियतिरिक्खजीणिया मणूसा य जहा पुढविकाइया आइल्लियामु तिसु लेस्सामु भणिया तहा छमु वि लेसामु भाणियच्या।

# २९. सलेस्सेसु देवेसु उववज्जणं-

- प. से नूणं भंते ! कण्हलेस्से जाव सुक्कलेस्सेसु भवित्ता कण्हलेस्से देवेसु उववज्जंति ?
- जोयमा ! एवं जहेव णेरइएसु पढमे उद्देसए तहेव भाणियव्वं।

नीललेस्साए वि जहेव नेरइयाणं जहा नीललेस्साए।

एवं जाव पम्हलेस्सेसु। सुक्कलेस्सेसु एवं चेव,

णवरं-लेस्सट्ठाणेसु विसुज्झमाणेसु-विसुज्झमाणेसु सुक्कलेस्सं परिणमइ सुक्कलेस्सं परिणमित्ता सुक्कलेस्सेसु देवेसु उववज्जति। से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— 'कण्हलेस्से जाव सुक्कलेस्से भवित्ता सुक्कलेस्सेसु देवेसु उववज्जति।' —विया. स. १३, उ. २, सु. २८-३१

# ३०. भावियप्पणो अणगारस्स लेस्साणुसारेणं उववाय परूवणं-

- प. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा चरमं देवावासं वीइक्कंते, परमं देवावासं असंपत्ते, एत्थ णं अंतरा कालं करेज्जा, तस्स णं भंते ! किहं गई, किहं उववाए पण्णत्ते ?
- उ. गोयमां ! जे से तत्थ परिणस्सओ तल्लेसा देवावासा तिहं तस्स गइं, तिहं तस्स उववाए पण्णत्ते।

से ये तत्थगए विराहेज्जा कम्मलेस्सामेव पडिपडइ, से य तत्थ गए नो विराहेज्जा। तामेव लेस्सं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ।

- प. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा चरम असुरकुमारावासं वीइक्कंते, परमं असुरकुमारावासं असंपत्ते एत्थ णं अंतरा कालं करेज्जा, तस्स णं भंते ! किहं उववाए पण्णत्ते ?
- उ. गोयमा ! एवं चेव। एवं जाव थणियकुमारावासं, एवं जोइसियावासं वेमाणियावासं जाव विहरइ। -विया. स. १४, उ. १, सु. ३-५
- ३१. सलेस्सेसु चउवीसदंडएसु ओहेणं उववाय-उव्वट्टाणाओ—
  - प. दं. १. से नूणं भंते ! कण्हलेस्से णेरइए कण्हलेस्सेसु णेरइएसु उववज्जइ ? कण्हलेस्से उव्वट्टइ ?

जल्लेस्से उचवज्जइ तल्लेसे उच्चट्टइ ?

इंता, गोयमा ! कण्हलेस्से णेरइए कण्हलेस्सेसु णेरइएसु
 उववज्जइ, कण्हलेस्से उव्बट्टइ,

# २९. सलेश्य की देवों में उत्पत्ति-

- प्र. भते ! वास्तव में क्या कृष्णलंश्यी यावत् शुक्ललेश्यी होने पर भी जीव कृष्णलेश्या वाले देवों में उत्पन्न हो जाते हैं?
- हां गीतम ! जिस प्रकार (प्रथम उद्देशक में) पूर्वीक निरिक्तों के विषय में कहा उसी प्रकार यहां भी कहना चाहिए। नीललेश्या वाले देवों के विषय में नीललेश्या वाले निरिक्तों के समान कहना चाहिए।

इसी प्रकार पद्मलेश्या वाले देवीं पर्यन्त कहना चाहिए। शुक्ललेश्या वाले देवीं के विषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए।

विशेष-लेक्या स्थान विशुद्ध होते-होते शुक्ललेक्या में परिणत हो जाते हैं और शुक्ललेक्या में परिणत होने के पक्षात् ही शुक्ललेक्यी देवों में उत्पन्न होते हैं।

इस कारण से गीतम ! ऐसा कहा जाता है कि-

"कृष्णलेश्यी यावत् शुक्ललेश्यी होने पर भी जीव शुक्ललेश्या वाले देव रूप में उत्पन्न हो जाते हैं।

# ३०. भावितात्मा अणगार का लेश्यानुसार उपपात का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! िकसी भावितात्मा अनगार ने चरम (पूर्ववर्ती) देवावास (देवलोक) का उल्लंघन कर लिया किन्तु उत्तरवर्त्ती देवावास को प्राप्त न हुआ हो इसी वीच में काल कर जाए तो भंते ! उसकी कौन-सी गति होती है, कहां उत्पन्न होता है?
- उ. गौतम !(भावितात्मा अणगार) उसके आसपास में जो लेक्या वाले देवावास क्षेत्र हैं वहीं उसकी गित होती है और वहीं उसकी उत्पत्ति होती है। वह अनगार यदि वहां जाकर अपनी पूर्वलेक्या को विराधित करता है, तो कर्मलेक्या से गिरता है और यदि वहां जाकर उस लेक्या को विराधित नहीं करता है तो वह उसी लेक्या में विचरता है।
- प्र. भंते ! किसी भावितात्मा अनगार ने चरम असुरकुमारावास का उल्लंघन कर लिया और परम असुरकुमारावास को प्राप्त नहीं हुआ इसी वीच में वह काल कर जाए तो उसकी कौन-सी गति होती है, कहां उत्पन्न होता है ?
- गौतम ! पूर्ववत् जानना चाहिए।
   इसी प्रकार स्तिनितकुमारावास पर्यन्त कहना चाहिए।
   इसी प्रकार ज्योतिष्कावास और वैमानिकावासों के लिए भी कहना चाहिए।
- ३१. लेश्यायुक्त चौवीसदण्डकों में जीवों का सामान्यतः उत्पाद उद्र्वतन—
  - प्र. दं. १. भंते ! वास्तव में क्या कृष्णलेश्यी नारक कृष्णलेश्यी नारकों में ही उत्पन्न होता है ? क्या कृष्णलेश्यी होकर ही उद्वर्तन करता है ?

जिस लेश्या में उत्पन्न होता है क्या उसी लेश्या में उद्वर्तन करता है ?

उ. हां, गौतम ! कृष्णलेश्यी नारक कृष्णलेश्यी नारकों में उत्पन्न होता है, कृष्णलेश्या में उद्वर्तन करता है (मरता है)

निस केश्या में उत्पन्न होता है—उसी केश्या में उद्वर्तन ।ई।तरक

एडीाच ानझमझ भि विश्केतिमक अहिर विश्वकारी भी समझमा चाहिए। इ. १-१९. इसी प्रकार असुरकुमारों से स्तिनितकुम रोक्स भिड़ . १९-९ . इ (एडीए निक्स क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कार्य क्षेत्र विश्वका क्षेत्र विश्वका क्षेत्र विश्वका क्षेत्र विश्वका क्षेत्र विश्वका क्षेत्र विश्वका क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कार्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

क्षितिका । हें . १९ . इं . ए किर्माक्षिय पिर्माक्षिय । स्था हो । होन् . १९ . इं . ए पिर्माक्षिय । पिर्माक्षिय । पिर्माक्षिय । पिर्माक्षिय ।

होकर उद्वतेन करता है ? जिस लेखा में उसज्ञ होता है, क्या उसी लेखा में उद्वर्तन

ें हैं 1157 के पिटलायक क्षेत्र कार्याक्षित क्षेत्र कार्याक्ष्य क्षेत्र कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष्य कार्याक्ष कार कार्याक्ष्य कार्याक्य कार्याक्ष कार्याक्ष कार्याक्य

उद्वतेन करता है। कदाचित् नील्लेश्यी होकर उद्वर्तन करता है, कदाचित् कापोलेश्यी में उत्यन्न होता है, उसी लेश्या में उद्वर्तन कदाचित् जिस लेश्या में उत्यन्न होता है, उसी लेश्या में उद्वर्तन

ज्ञान्य । भिन्न मं भिनान प्रथमितिमान प्रार्थ प्रथमित ज्ञान । भिन्न ।

पृथ्वीकारिकों में उत्पन्न होता है ? क्या तेजीलेश्यी होकर उद्वर्तन करता है ? जिस लेश्या में उत्पन्न होता है, क्या उसी लेश्या में उद्वर्तन

हैं क्रिस्क्रिक क्ष्मीक्षित्रपु प्रिस्क्रिक ! मनीर , रंड . र

पृष्टीकामिकों में उत्पन्न होता है, फदाचित् कृष्णलेश्यी होकर उद्वर्तन करता है। कदाचित् नीललेश्यी होकर उद्वर्तन करता है,

ह्याहित् कापीतकेश्वी होकर उद्वतंन करता है, केजीकेश से युक्त होका है 11 है किस स्थान होता है। महिल्ला होका उद्याप से 12 किस होता है।

रिक्रपीत्कितीस्प्रमण्ड प्रांध कियोत्कार अवस क्षिट्ट ३१, १६, १६ । प्रज्ञीय ाम्प्रक म्डक क्ष (म्तेम्ट्र्य प्रांध आस्ट क्ष्) क्षे) क्षित्रीक्ष्याय प्रांध क्षित्रीत्क्रस्य प्रांच प्रक्षित्र प्रांच म्हण्य क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क

1ई तिह डिम एटर्लिए में मेन्डे-प्रिडी फ्रिस्टी में मेन्डे-प्रिडी फ्रिस्टी में मेन्डे-प्रिडी फ्रिस्टी में मेन्डे-प्रिडी फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी मिना में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी के फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिसी में फ्रिस्टी में फ्रिसी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिसी में फ्रिस्टी में फ्रिसी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्टी में फ्रिस्ट

विशेष-छहों केरवाओं का रूप दरलना चाहिए। दं. २२ वाणव्यत्तरों का (उत्पाद और उद्वर्तन) अमुरङुमारों के समान जानना चाहिए।

। इड्डळर मिल्रान इप्प्लिस उत्बह्द

एवं जीलक्षेत्रे वि, काउलेसे वि। वं. २-१९ एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा वि।

णनरं-तेउलेस्सा अब्मइया। प. रं. १२. में नूपां भेते! फण्हलेस्से पुढविकाइए कण्हलेस्सेसु पुढविकाइएसु उववज्जाइ ? कण्हलेस्से उच्चर्टरइ ?

गल्लेसे उववनगाई पाल्लेसे उत्पर्टरहे हे

यः हंता, गीयमा ! कण्हलेसी पुढिविद्धादुए कण्हलेसीस पुढिविद्धादुएसु उववज्जाद्, सिय कण्हलेसी उव्यट्टर्ड,

सिय नीलनेसे उव्यह्म, सिय काउनेसे उव्यह्म, सिय जन्नेस उववज्जाइ पन्नेस उव्यह्ट्म।

। जी तम्मिलेशक तम्मिलेगिए वृंग

गल्लेस उत्पन्मइ पल्लेस उत्पद्दइ ?

प. स नूपां भंते ! तेवलेसी पुढविकाद्दप् तेवल्लेसीप्त पुढविकादपुतु उववज्जाद्द ? श्रुवलेसी उत्पर्दहर्

प्रसिन्धित गृहास्त्रमिक् मुर्कास्त्र । तिकस्य प्रकार्य ताहे . ट

पुढावकाइएसु उववज्जाइ, मिय कारहेसे उव्यह्ड, मिय फीलकेसे उव्यह्ड, मिय कारहेसे उव्यह्ड,

वि । १३, १६, १५ वं आउक्षार पृड्ठाक्ष क्रि. ३६, ६६, ई

। इंदें हम् साह सह, १९,४९.ई

णवरं-एएसि तेउलेस्सा णिख। इ. १९-१९. विय-तिय-चउरिदिया एवं चेव तिसु लेसासु। इ. २०-२१ पंचेदियतिरिक्खजोणिया मणुसा य जहा

रं. २०-२१ पंदीह्यतिरिक्खजीणिया मणुसा य जहा युद्धिकाइया आदिल्लियामु तिमु लेसामु भणिया तहा छमु विसंसम्

। विस्थानिक सामिन विस्थानी चारियव्यामी। १२. वाणमंतरा जहा अमुरक्षारा।

- प. दं. २३. से नूणं भंते ! तेउलेस्से जोइसिए तेउलेस्सेसु जोइसिएसु उववज्जइ ?
- उ. गोयमा ! जहेव असुरकुमारा। दं. २४ एवं वेमाणिया वि।

णवरं-दोण्ह वि चयंतीति अभिलावो। --पण्ण. प. १७, उ. ३, सु. १२०१-१२०७

- ३२. सलेस्सेसु चउवीसदंडएसु अविभागेणं उववाय-उव्बट्टण परूवणं--
  - प. दं. १. से नूणं भंते ! कण्हलेस्से णीललेस्से काउलेस्से णेरइए कण्हलेस्सेसु णीललेस्सेसु काउलेस्सेसु णेरइएसु उववज्जइ? कण्हलेस्से णीललेस्से काउलेस्से उव्वट्टइ, जल्लेसे उववज्जइ तल्लेसे उव्वट्टइ?
  - उ. हंता, गोयमा ! कण्हलेस्स णीललेस्स काउलेस्सेसु उववज्जइ, जल्लेसे उववज्जइ तल्लेसे उव्वट्टइ।
  - प. दं. २-११ से नूणं भंते ! कण्हलेस्से जाव तेउलेस्से असुरकुमारे, कण्हलेस्सेसु जाव तेउलेस्सेसु असुरकुमारेसु उववज्जइ ? कण्हलेस्से णीललेस्से काउलेस्से तेउलेस्से उव्वट्टइ

जल्लेसे उववज्जइ तल्लेसे उव्वट्टइ ?

- उ. गोयमा ! एवं जहेव नेरइए तहा असुरकुमारे वि जाव थिणयकुमारे वि।
- प. दं. १२ से नूणं भंते ! कण्हलेस्से जाव तेउलेस्से पुढविकाइए कण्हलेस्सेसु जाव तेउलेस्सेसु पुढविकाइएसु उववञ्जइ? कण्हलेस्से जाव तेउलेस्से उव्वट्टइ जल्लेसे उववञ्जइ तल्लेसे उव्वट्टइ?
- उ. हंता, गोयमा ! कण्हलेस्से जाव तेउलेस्से पुढिविक्काइए कण्हलेस्सेसु जाव तेउलेस्सेसु पुढिविक्काइएसु उववज्जइ, सिय कण्हलेस्से उव्वट्टइ। सिय णीललेस्से उव्वट्टइ, सिय काउलेस्से उव्वट्टइ, सिय जल्लेस्से उववज्जइ तल्लेसे उव्वट्टइ,

तेउलेस्से उववज्जइ, णो चेव णं तेउलेस्से उव्वष्टइ।

दं. १३, १६ एवं आउक्काइया वणस्सइकाइया वि भाणियच्या।

- प्र. दं. २३. भंते ! वास्तव में क्या तेजोलेक्यी ज्योतिष्क देव तेजोलेक्यी ज्योतिष्क देवों में उत्पन्न होता है?
- गौतम ! (तेजोलेश्यी) असुरकुमारों के समान कहना चाहिए।
   दं. २४. इसी प्रकार वैमानिक देवों के (उत्पाद और उद्वर्तन के) विषय में भी कहना चाहिए।
   विशेष-दोनों प्रकार के देवों का च्यवन होता है ऐसा अभिलाप करना चाहिए।
- ३२. सलेश्य चौवीस दण्डकों में अविभाग द्वारा उत्पाद-उद्वर्तन का प्ररूपण--
  - प्र. दं. १. भंते ! वास्तव में क्या कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतलेश्या वाला नैरियक कृष्णलेश्या वाले, नीललेश्या वाले और कापोतलेश्या वाले नैरियकों में उत्पन्न होता है ? क्या वह कृष्णलेश्या, नीललेश्या तथा कापोतलेश्या वाला होकर ही उद्वर्तन करता है (अर्थात्) जिस लेश्या में उत्पन्न होता है क्या उसी लेश्या में मरण करता है ?
  - हां, गौतम ! कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतलेश्या वालें नारकों में उत्पन्न होता है।
     जिस लेश्या में उत्पन्न होता है, उसी लेश्या में उद्वर्तन करता है।
  - प्र. दं. २-११ भंते ! वास्तव में क्या कृष्णलेश्या यावत् तेजोलेश्या वाला असुरकुमार कृष्णलेश्या यावत् तेजोलेश्या वाले असुरकुमारों में उत्पन्न होता है, क्या वह कृष्णलेश्या नील लेश्या कापोत लेश्या वाला होकर ही उद्वर्तन करता है। जिस लेश्या में उत्पन्न होता है, क्या उसी लेश्या में उद्वर्तन करता है?
  - उ. हां, गौतम ! जैसे नैरियक के उत्पाद-उद्वर्तन के सम्बन्ध म कहा, वैसे ही असुरकुमार से स्तिनतकुमार पर्यन्त भी कहना चाहिए।
  - प्र. दं. १२. भन्ते ! वास्तव में क्या कृष्णलेक्या यावत् तेजोलेक्या वाला पृथ्वीकायिक कृष्णलेक्या यावत् तेजोलेक्या वाले पृथ्वीकायिक में उत्पन्न होता है, क्या वह कृष्णलेक्या यावत् तेजोलेक्या वाला होकर ही उद्वर्तन करता है, जिस लेक्या में उत्पन्न होता है क्या उसी लेक्या में उद्वर्तन करता है ?
  - उ. हां, गौतम ! कृष्णलेक्सी यावत् तेजोलेक्सी पृथ्वीकायिक कृष्णिलेक्सा यावत् तेजोलेक्सा वाले पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न होता है, कदाचित् कृष्णलेक्सी होकर उद्वर्तन करता है, कदाचित् नीललेक्सी होकर उद्वर्तन करता है, कदाचित् कापोतलेक्सी होकर उद्वर्तन करता है, कदाचित् कापोतलेक्सी होकर उद्वर्तन करता है, कदाचित् जिस लेक्सा में उत्पन्न होता है, उसी लेक्सा में उद्वर्तन करता है। तेजोलेक्सा से युक्त होकर उत्पन्न तो होता है, किन्तु तेजोलेक्सा वाला होकर उद्वर्तन नहीं करता है। दं. १३, १६. इसी प्रकार अष्कायिकों और वनस्पतिकायिकों

के विषय में भी कहना चाहिए।

हे कारक निवर्ध में अद्वर्तन करता है ? भिर एक रहे । एक में अया में अपन के अपन होता है । उका हे जा है अप कि स्वाप का विषय है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है अप है एक रे हे एवं होता है जनस्मानिक में उस्प्र होता है हे स्पा मिट ।एडर्किशन , एक्काक्य , कमिक्म का वाज नारक्रिया भीर गृष्टि । एड्लेलि , १४९ . इ. १४ । मिर । प्रत्या हे । ए

,ई 1615 हमर में किधीकुर्के कां का एडकामिक र्राप्त अर्थ के निवास के निवास का निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के ाहा, गोतम ! कृष्णलेश्या, नीललेश्या भीर कापीतलेश्या वाला

,ई ID) क म्हेम्ड्र एक एक किर्काणक क्रमीहरू ।

,ई 1त) क म्रेन्ट्रें रक्ति पिड्लेली प्रेनी इस

,ई 157क न्तेष्ट्रह एकडि **प्रिस्का**गिक ज्ञानिक

न्तेघर्ट में १४६० भिर ,ई १०१५ इंभर में १४६० भिर्ध क्रियोज्य

। प्रशीष गन्द्रक में प्रवधी के जिलि प्रसीरिवन गरि प्रसीह , एज्ञीडि एक कमीक्ष्माक प्रकार किड्ड १९-७९ , ५९ . इं

करता है ? कर्या में उत्तर होता है क्या उसी लेश्या में उद्वर्तन मान (ज्ञायक है । अवस्त में उद्वर्गन करता है है (अयित्) जिस ाम्डलाप्य प्रियञ्चयोनिकों में उत्पन्न होता है ? क्या कृष्णलक्या काघ एडक्कार क्रमाय एडकाक्य क्रमीय इनक्षेत्र व प्र. इ. २०. भेरी ! वास्तव में क्या कृष्णलेश्यी पावत् शुक्लक्श्यी

नियंज्वयोनिक कृष्णलेश्या याबत् शुक्ललेश्या वाले पंचीन्नय-उ. हां, गोतम ! कृष्णलेश्यी यावत् शुक्ललेश्यी पंचीन्द्रय-

क्रवाचित् कृष्णलेश्यी होकर उद्वर्तन करता है यावत् । हैं Infa RPE में किमीयेज्दोती

न्तेम्डर में एडर्ज सिर , ई कि इस्ट में एडर्ज सार्व क्रियों के ,र्ज १०७२ मुक्लिन होक १ वद्वपंच करता है,

हं. २९ इसी प्रकार मनुष्य का भी उत्पाद-उद्वर्तन कहना

दं. २२ वाणव्यन्तर का उत्पाद-उद्वर्तन असुरकुमार के समान

क्षेत्र मिष्टेहर-ज्ञान्य क किमीमचे गाँध क्यातीय्य ४५-६५, इ 1प्रज्ञीाम । मजक

म्प्रक तर सिराएरर्ल मिन्छ , हिं ग्राप्टर्ल मिनारी में मिनी-प्रिड़ी ग्रिज्ञीान मिनार प्राकर

प्रिशीष्ट किरम

में उत्पन्न नहीं होता है। इस रेसड़ इस्टि मि ड्रेक्ट हे स्थिड़िहर सिम काण्रीए में प्रमुस मुख्य -ाणम्बर कि निमार विमान के विक्रि प्रवृत्ति . हु इ

असिन समय में परिपत सभी हें इया औं से प्रमान मानीह

हि तिहि हिम द्रमट में

उत्पह्ट रे जिल्लेस उववज्जाइ तिल्लेस उत्पह्ट रे मिर्काक मिर्काप मिर्काक दें इंप्यान स्थान सामिर्कि कार्या कार्या है भिभक्षाक मिभक्ष्णी भिभक्ष्णक मिरुहार मिरुहार मिरुहार । होन गिरु पर . इ . p

१ वेत्रकार्य दे काव्यक्रीत पुरक्षाइत्री <u>નાબિબર્વર્લ</u> क्रन्ध्भर्स उ. हता गीयमा ! कण्हलेसी पीललेसी काउलेसी तेउकाइए

भिय गीललेसे उत्पह्ट, सित कर्व्यस् उत्पह्दं

भिय काउलेसे उव्यह्ह,

। इ<u>ड्राज्य मिल्ला</u> ज्ञान निल्ला प्रमी

वरिहिया वि भाणिपव्या। दं. १५, १७-१९ एवं वाउक्षाइया, बेड्रिय, तेड्रिय,

त्रक्षेत्र उत्पह्ट हे उत्पह्ट गाव मिक्कप्रि व व्यह्ट पब्क्ष्म वत्वन्यार त्वाद्वापाद्वत्वापाद्वत्व वववन्त्रद्धं कन्ध्वस्त प्रेंबेद्यतिरिक्सनोगिए, कण्हलेसेसु जाव सुक्षलेसेसु मिलक्षम् जान मिलडापत ! काप्हलेसे जान सुक्षलेस

,इड्राक्ट मिरुक्स एमी जान इड्राक्ट मिरुराक एमी पंचीदयतिरिक्षजोणिएसु उववज्जइ, प्यदियतिरिक्षजीणिए, कण्हलेसिसु जाव सुक्षलेसिस 

मिय जल्लेसे उववज्जाइ तल्लेस उत्पह्ड

। ही भ्राणम इंग् ९६ . इं

दं. २२ वाणमंतरे जहा असुरकुमारे।

,।एकात स्प्रत, ।एकार स्प्रत-जन्म

~qual. q. 99, 5. 2, 92, 9206-9298 ि छिप्राणीम भी रिक्र हो इपि

॥ स्प्रविद्य क्षित्र हम रेम , शिवकर विस्पर वि 1 हु ज्ञीए। प्रीपमप्त , में ग्रह ज्ञीक्षित ज्ञास्ति ॥ समिर भीर रिप रेप , रिए किट ही सक ही न ा हु ज्ञीएणिरीए म्नीएमप्त , म्डिए ज्ञीव्यप्त ज्ञाप्त ने अलेस जीवाणं कया प्रमुवामण प्रवर्ण – १३ अन्तमुहुत्तिम्म गए, अन्तमुहुत्तिम्म रोगए वेव। लेसाहिं परिणयाहिं जीवा, गच्छन्ति परलोयं ॥

- 3d. d. de. 11 4444 1

३४. लेस्साणं पडुच्च गदभ पजणण पखवणं-

प. कण्हलेस्से णं भंते ! मणूसे कण्हलेस्सं गट्भं जणेज्ञा ?

उ. हंता, गोयमा ! जणेज्जा।

प. कण्हलेस्से णं भंते ! मणूसे णीललेखां गव्यं वर्णाच्या ?

उ. हंता, गोयमा ! जणेज्जा। एवं काउलेस्सं तेउलेस्सं पम्हलेस्सं मुक्कलेसां छीप आलावगा भाणियव्वा।

एवं णीललेसेण वि काउलेसेण वि तेउलेसेण वि पनःलेसेण वि सुक्कलेसेण वि एवं एए छत्तीसं आलावगा।

- प. कण्हलेस्सा णं भंते !इत्थिया कण्हलेस्सं गर्भ जणेज्ञा ?
- उ. हता, गोयमा ! जणेज्जा, एवं एए वि छत्तीसं आलावगा।
- प. कण्हलेस्से णं भंते ! मणूसे कण्हलेसाए इत्थियाए कण्हलेस्सं गद्धां जणेज्जा?
- उ. हंता, गोयमा ! जणेज्जा, एवं एए वि छत्तीसं आलावगा।
- प. कम्मभूमयकण्हलेस्से णं भंते ! मणुस्से कण्हलेस्साए इत्थियाए कण्हलेस्सं गट्भं जणेज्जा ?
- उ. हंता गोयमा ! जणेज्जा, एवं एए वि छत्तीसं आलावगा।
- प. अकम्मभूमयकण्हलेस्से णं भंते ! मणूसे अकम्मभूमयकण्हलेस्साए इत्थियाए अकम्मभूमय-कण्हलेस्सं गब्धं जणेज्जा ?
- उ. हंता, गोयमा ! जणेज्जा, णवरं-चउसु लेसासु सोलस आलावगा एवं अंतरदीवगा वि भाणियव्वा।

-पण्ण. प. १७, उ. ६, *सु.* १२५८

३५. लेस्सं पडुच्च चउवीस दंडएसु अप्प-महाकम्मत्त पर्लवणं-

- प. दं. १. सिय भंते ! कण्हलेस्से नेरइए अप्पकम्मतराए, नीललेस्से नेरइए महाकम्मतराए ?
- उ. हंता, गोयमा ! सिया।

२५ वर्ग द्राच्या गात्र यस प्रतास महामार्ग्हर स्रोतिक मार भीर अन्तर्हर अप करता है। अप समय जाप प्रसाह र 17 19

३ ८. नेश्याओं ही अपेश वर्ष प्रतन्त हा प्रश्यान-

- थे, अर्थ विद्या भूगानवात वास्त्रभन्ना भूगानवात वास्त्रभ 1983 (A.17) \*\*
- के हो की क्षेत्र के कार कार का किए हैं।
- प्र. अहर नहां कृष्णतरका करते प्रमुख्य के जनात करें एक व 经存储 有压力等人
- पुत्रा केम किला किला करा के

इसे प्रकार कार्यनसभय, नेतिनभय, पर्मनभय भे भूमनेवण राने गर्भ ही उनस्य है दिवय में पर प्रानात कहने नाहिला इसी प्रकार नेप्पतिभया वाने, कारितनेभ्या वाने, तेजीतेभ वाले, पदमनेश्या वाले और शुक्लनेश्या वाले प्रयेक गतु

के छ। छ। आनारह हत्त्वे बाँहर, क्षेत्र इस प्रकार वे न प्रतीस अत्याद हुन्।

प्र. भो ेल्सा कृष्णनस्य राजी को तुष्णनस्य याने सभी प्रमान करती है।

उ. ब, मीम । उपन स्टोरी इस प्रकार ये भी प्रतीत अलावक करने बारिए।

- प्र. भते ! हुम्मानेशया पाना मनुष्य तथा हुम्मानेशया वालो चौ कृष्णतेश्या अते गर्भ हो उपभ हरता है?
- उ. हो, गोलम ! वद उपाव हिंदा है। इस प्रकार ये भी धनीस आलायक हुए।
- प्र. भीते ! कर्मभूमिक कृष्यतिस्या जाता मनुष्य कृष्यतिस्या व स्त्री से कृष्णलेक्या वाले गर्भ को उत्पन्न करता है?

उ. हां, गोतम ! यह उत्पन्न करना है। इस प्रकार ये भी छत्तीस आलापक हुए।

- प्र. भते ! अकर्मभूमिक कृष्णलेश्या वाजा मनुष्य अकर्मभू कृष्णलेक्या वाली स्त्री से अकर्मभूमिक कृष्णलेक्या वाले को उत्पन्न करता है ?
- उ. हां, गीतम ! वह उत्पन्न करता है। विशेष-चार लेश्याओं के कुल सोलह आलापक होते हैं। इसी प्रकार अन्तरद्वीपज के भी सोलह आलापक व
- ३५. लेश्याओं की अपेक्षा चौवीसदंडकों में अल्प-महाकर्मत्व प्रखपणा-
  - प्र. दं. १. भंते ! क्या कृष्णलेश्या वाला नैरियक कदा अल्पकर्मवाला और नीललेश्या वाला नैरियक कदा महाकर्मवाला होता है ?
  - उ. हां, गौतम ! कदाचित् ऐसा होता है।

१. (क) विया.स.१९, उ.२, सु.१ (ख) सम.सु.१५३(३)

तिया। मिया। सिया।

- 1ई तिगर इक १९६६ में भिष्ठ कि हीथरी! मिर्गि .ह -की ई १५०ए इक १९६६ में मिर्गि में १०५१ सड़ ई १५६६ राजा मिर्गिक किया वाला में १००० में १००० किया है। इंग्लिस कार्य क्रिक्स क्रिया क्षेत्र क्रिया क्षेत्र क्रिया क्षेत्र क्रिया क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क
- "। ई 1518 लाहमेकम्मर त्राची एक कारी र है लाह प्रदुर्कली एक है हों . स् त्राची एक कारी र लाह प्रदुर्काण और ई 1518 हों 1518 लाहमेका अप
- उ. हो, गौतम ! कदाचित् ऐसा होता है।
- -की ई फाल उन्ह प्राप्त मेकी! फेंग्स फेंगी! केंग्र . स ई फिंड लाघेमकम्जर क्रियोज्य क्रियोज्य खाच प्रदेशकी " क्रियोज्य में क्रियोज्य क्रियोज्य क्रियोज्य में क्रियं "! ई फिंड
- 5 मोतम ! स्थित तेर अपेक्षा ऐसा कहा माति । क्यां माति कि अपोक्ष में माति है। माति क्षां माति क्षां माति क्षां में माति क्षां माति क्
- [गृडीाम ाम्डक भि मं घपनी के जामकुरमुख जाकर भिट्ट , इ , इ |ई तिर्गड काशीस ाम्हर्कार्य के मेमर—प्राप्टी |गृडीाम ाम्डक प्त्रिय किंदि कमीमचै जाकर मिट्ट , ४५–६ , इं
- ित्रक ग्रॅंग्यर्फ मिनट किमट , उंड ग्रॅंग्यर्फ मिनिये मिमिये । ग्रिडींग्य । ग्रिडींग्य मिरक डिम मिरक कि करण्ड के कि कि कारीक्षि मिनट ग्रिडींग्य है डि ग्रिडिंग्यर्फि को मिलियांग्य की हिस्से
- 13 किम गण्यकर कि मेकावम मेकाम्स मेकम्पर क्रियोटक क्रमीमई छाड़ प्रदर्शमूच एक ! किंध .स मेकावम क्रियोटक क्रमीमई छाड़ प्रदर्शमूच प्रक्रि छाड़ ? ई क्रिवं छाड़
- ाई क्ताई एस्प्रे क्रियोडक ! मर्कार , is . र
- की हैं गित करा एमें में एमार मेकी! निस् , प्र गिर्म हैं आप हैं क्ष्म क्ष्मित कर्माम् काला क्ष्मिक्ष्म क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित हैं हैं भीर हैं क्ष्मित क्षमित - । हैं सिमाट एक सिमी मिटीस कि सीमिमी। मिनीर की -की हैं सिमाट किक सिमी। मिनीर के एप्राक सट्ट सिमें सिमाट में प्रमाद मिनीटिक कमीमिट सिमाट सिम्डेम्पेन सिमें में क्षांत्रम हिम्मीटिक कमीमिट सिमाट सिम्बेर्सिक हैं सिम्बेर्स
- ्राचित्रका मुद्राय समय संस्थानस्य समय व्यवस्य स्थानस्य शिक्षायः सन्यवस्य सम्बद्धाः

- में केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चड् भिरव कण्हेक्से नेरइए अपकम्पतराए, नीलकेसे नेरइए पहाकम्पतराए ?''
- उ. गोयमा ! छिड् पडुच्च, से तेणड्ठेणं गोयमा ! एवं चुच्चड् ''सिय कण्हकेसी नेरड्णं अपकम्मतराण्, नीलकेसी नेरड्ण महाकम्मतराण्।''
- म्रिर्न्छाक ,ग्राप्रतम्मकम्मरू युट्टप्र सम्बन्धः । तंथ एसी . प १ ग्राप्रतम्मकाइम युट्टप्र
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं चुच्चड्-''सिय नीलकेस्से नेरड्ए अपकम्मतराए, काउलेस्से नेरड्ए महाकम्मतराए ?
- मोयमा ! ठिइं पडुच्च,
   से तेणाट्ठेणं गोयमा ! एवं चुच्चइ ''सिय नीललेस्ते नेरइए अप्यकम्मतराए काउलेस्से नेरइए '' महाकम्मतराए।''
- दं. २. एवं असुरकुमारे वि. णवरं—तेउलेस्सा अब्महिया, दं. ३—२४. एवं जाव वेमाणिया, जस्स ज्यू नेस्साओ तस्स तह भाणिषव्याओ,
- जोद्दियस्स न भणाद्द्, जोद्दिस्पुसु एगा तेउलेस्सा तत्थ नीत्रे अपकम्म-महाकम्मपत्रवणं,
- प्रक्रिक्स न्यात्रामक्रमक्रम् अपकम्पत्राप्, युक्किस्सप्रमाणिए महाकम्पत्राप् ?
- उ. हता, गोगमा ! मिया। म. में केणट्रेण भंते ! एवं बुच्चड्-म. में केमिणिए अपकम्मताए मुक्केस्ने वेमाणिए भेरक्षेत्रमें हेमिणिए अपकम्मतायार सुक्केस्ने
- महाकम्मतराप् ?'' उ. गोवमा ! दिइं पहुच्य,
- न्डळ्ड ने गोयामा हे एवं बुट्ड हुन्ह -गणीमहे सिर्छक्ड , प्राप्तम्मकम्परः प्राणीमहे सिर्छक्ड महासम्मयस्य
- ग्रियतम्मकाञ्चम बार्षः ग्रायममकम्परः सम्प्रदेशम् विर्घः सर्म १-३-१, ६.६.६. सं त्राच्येन

# ३६. लेसाणुसारेणं जीवाणं नाणभेया-

- प. कण्हलेस्से णं भंते !जीवे कइसु णाणेसु होज्जा ?
- उ. गोयमा ! दोसु वा, तिसु वा, चउसु वा णाणेसु होज्जा। दोसु होमाणे-आभिणिवोहिय, सुयणाणेसु होज्जा, तिसु होमाणे-आभिणिवोहिय-सुयणाण-ओहिणाणेसु होज्जा, अहवा तिसु होमाणे - आभिणिवोहिय - सुयणाण -मणपज्जवणाणेसु होज्जा, चउसु होमाणे-आभिणिवोहिय-णाण-सुयणाण-ओहिणाण- मणपज्जवणाणेसु होज्जा एवं जाव पम्हलेस्से।
- प. सुक्कलेस्सेणं भंते !जीवे कइसु णाणेसु होज्जा?
- उ. गोयमा ! दोसु वा, तिसु वा, चउसु वा, एगम्मि वा होज्जा, दोसु होमाणे-आभिणियोहिय-सुयणाणेसु होज्जा, एवं जहेव कण्हलेस्साणं तहेव भाणियव्यं जाव चउहिं।

एगम्मि होमाणे एगम्मि केवलणाणे होज्जा। –पण्ण. प. १७, उ. ३, सु. १२१६–१२१७

## ३७. लेसाणुसारेणं नेरइयाणं ओहिनाण खेत्तं-

- प. कण्हलेस्से णं भंते ! णेरइए कण्हलेस्से णेरइयं पणिहाए ओहिणा सव्यओ समंता समिमलोएमाणे-समिमलोएमाणे केवइयं खेत्तं जाणइ, केवइयं खेत्तं पासइ?
- गोयमा ! णो बहुयं खेत्तं जाणइ, णो बहुयं खेत्तं पासइ, णो दूरं खेत्तं जाणइ, णो दूरं खेत्तं पासइ, इतिरियमेव खेत्तं जाणइ, इतिरियमेव खेत्तं पासइ।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
   "कण्हलेस्से णं णेरइए णो बहुयं खेतां जाणइ जाव इत्तिरियमेव खेतां पासइ?"
- उ. गोयमा ! से जहाणामए केइ पुरिसे बहुसमरमणिज्जंसि भूमिभागंसि ठिच्चा सव्यओ समंता समिभलोएज्जा, तए णं से पुरि से धरणितलगयं पुरिसं पणिहाए सव्यओ समंता समिभलोएमाणे-समिभलोएमाणे णो बहुयं खेत्तं जाणइ, णो बहुयं खेत्तं पासइ, इत्तरियमेव खेत्तं जाणइ, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—
  "कण्डलेस्ये णां को द्वार को जन्म को क्यां को जन्म प्राप्त कर्मा के जन्म कर्मा के जन्म कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्
  - ''कण्हलेस्से णं णेरइए णो बहुयं खेत्तं जाणइ जाव इत्तिरियमेव खेत्तं पासइ।''
  - प. णीललेसे णं भंते ! णेरइए कण्हलेस्सं णेरइयं पणिहाय ओहिणा सव्वओ समंता समिभलोएमाणे-समिभलोएमाणे केवइयं खेत्तं जाणइ, केवइयं खेत्तं पासइ?
  - गोयमा ! वहुतरागं खेतं जाणइ, बहुतरागं खेतं पासइ, दूरतरागं खेतं जाणइ, दूरतरागं खेतं पासइ, वितिमिरतरागं खेतं जाणइ, वितिमिरतरागं खेतं पासइ, विसुद्धतरागं खेतं जाणइ, विसुद्धतरागं खेतं पासइ।

# ३६. लेथ्या के अनुसार जीवी में ज्ञान के भेद-

- प्र. भते ! कृष्णलेश्या वाले जीव में कितने जान होते हैं ?
- उ. गोलम ! दो, तीन या चार जान होते हैं। यदि दो जान हो तो अभिनियोगिक जान और शुरुजान होते हैं। यदि तीन जान हो तो आभिनियोगिक जान, शुरुजान और अवधिजान होते हैं। अथवा तीन जान हो तो आभिनियोगिक जान, शुरुजान और मनः पर्यवजान होते हैं। यदि चार जान हो तो आभिनियोगिक जान, शुरुजान अवधिजान और मनः पर्यवजान होते हैं। इसी प्रकार पद्मलेश्या पर्यन्त कथन करना चाहिए।
- प्र. भते ! मुक्लकंप्रया थाले जीव में कितमे जान होते हैं?
- उ. गोतम ! दो. तीन, चार या एक ज्ञान होता है। यदि दो ज्ञान हो तो आिमिनियोधिक ज्ञान और शुतज्ञान होते हैं इसी प्रकार जैसे कृष्णलेश्या वालों का कथन किया उसी प्रका चार ज्ञान तक कहना चाहिए। यदि एक ज्ञान हो तो एक केवलज्ञान ही होता है।

# ३७. लेश्या के अनुसार नैरियकों में अयिश्वान क्षेत्र-

- प्र. भंते ! कृष्णलेश्यो निरियक कृष्णलेश्यो अन्य निरियक व अपेक्षा अवधिज्ञान के द्वारा चारों ओर अवलोकन करता हुउ कितने क्षेत्र को जानता और देखता है?
- उ. गीतम ! न अधिक क्षेत्र को जानता है और न अधिक क्षेत्र व देखता है, न दूरवर्ती क्षेत्र को जानता है और न दूरवर्ती क्षे को देखता है वह थोड़े-से क्षेत्र को जानता है और थोड़े से क्षे को देखता है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "कृष्णलेश्यी नैरियक अधिक क्षेत्र को नहीं जानता है याव थोड़े से ही क्षेत्र को देख पाता है ?"
- उ. गौतम ! जैसे कोई पुरुप अत्यन्त सम एवं रमणीय भू-भाग पिसत होकर चारों ओर देखे, तो वह पुरुष भूतल पर स्थित पुरुष की अपेक्षा से स दिशाओं-विदिशाओं में वार-वार देखता हुआ न अधिक की जानता है और न अधिक क्षेत्र को देख पाता है यावत् ये

से क्षेत्र को जानता है और थोड़े से क्षेत्र को देख पाता है। इस कारण से, गीतम ! ऐसा कहा जाता है कि— "कप्रालेक्सी नैस्सिक अधिक क्षेत्र को नहीं जानता है या

''कृष्णलेश्यी नैरियक अधिक क्षेत्र को नहीं जानता है या थोड़े से ही क्षेत्र को देख पाता है।''

- प्र. भंते ! नीललेक्या वाला नारक कृष्णलेक्या वाले नारक अपेक्षा चारों ओर अविध ज्ञान के द्वारा देखता हुआ कि क्षेत्र को जानता और कितने क्षेत्र को देखता है?
- उ. गौतम ! अत्यधिक क्षेत्र को जानता है और अत्यधिक क्षेत्र देखता है, वहुत दूर वाले क्षेत्र को जानता है और वहुत वाले क्षेत्र को देखता है, स्पष्ट रूप से क्षेत्र को जानता है उस्पष्ट रूप से क्षेत्र को जानता है उस्पष्ट रूप से क्षेत्र को जानता है उस्पष्ट रूप से क्षेत्र को विशुद्ध रूप से क्षेत्र को जान है और विशुद्ध रूप से क्षेत्र को देखता है।

निसुर्वेस्सं देवं देविं अणागारं जाणइ पासङ्

- प. ४. अविसुद्धलेखे णं भते ! अणगारे समोहएणं अपाणणं
  - 1र्ड्डमम् रेड्राण्ड्र शिए। मिएति .र

ओवेषुखनस्य देवं देवि अगगारं जागद् पासद् ?

- प. ३. अविसुद्धस्स्र गं भंते ! अपगार समोहएणं अपगोणं
  - 18ंडमम हंडाण्ड्र पिए। मिलिए . ह

अपाणेणं विसुद्धम्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइं ? ए (२) अधिसुद्धकेस्ते णं भंते ! अणगारे असमोहएणं

ि गीयमा । णी इणाइ हे सम्दर्भ

तासद हे

अपाणेणं अधिसुन्द्रलेस्सं देवं देविं अपागारं जाणाइ णि (१) मिस्सि गं मेरी । अपमिष्टिमिस (६) . म

३८. अविसुद्ध-विसुद्धलेस्से अणगारस्स जाणग-पासण-

विसुद्धतरागं खेतं पासइ। "-पण्ण. प. १७, उ. ३, सु. १२९५ न्इळ्ड् हेग् ! । मधीर गठड्राण्ह स्

जाव विसुद्धतरागं खेतं पासइ।

समिमिलोएमाणे-समिमिलोएमाणे बहुतारागं धत्तं जाणाइ धराणतलगय च पुरिस पोणहाय सब्बजा समता समिमिलीएज्जा, तए णं से पुरिसी पव्ययगय दुलाहता द्रीणेण पादे उच्चाविय संव्यंभा समता भूमिभागाओ पव्ययं हुलहइ, दुलहिता रुक्प हुलह उ. गीयमा ! से जहाणामए केंड् पुरिसे बहुसमरमणिज्याओ

विसुद्धतरागं खेतं पासइ ? "काउलेसी णे प्रहाप प्रोलक्ष्स ग्रह्म प्राप्ति हा

- प. से केणड्ठेणं भंते ! एवं वृच्चइ— र्वासर्ह्य
- उ. गीयमा ! बहुतरागं खेतं जाणइ जाव विसुद्धतरागं खेतं
- क्तं जाणइ, केवड्यं क्तं पासइ ?
- सब्बरी समीत समिनिलीएमाणे-समीमलोपमाणे केवड्यं ाण्डीसि छेड्राण १५४६ णीलन्स पेहर्म ए ५६६ था हिल्ला . प
- विसुद्धत्।गं खेत् पासइ।" भारत प्राज्ञाणीय प्रवृत्ति भिरहर्म प्राप्ति भिरहर्म भार
- में तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं चुच्चइ—
- बहुतरागं खेते जाणइ जान विसुद्धतरागं खेते पासइ, पामिश्वम् सब्बसे समिता समिन्धिएमाणे-समिन्धिएमाणे समीभेलेएज्जा, तए णं से पुरिसे धरिणेतल-गर्च पुरिसं मीमभागाओ पव्ययं दुष्हद्, दुर्लाह्ता सव्यओ समता उ. गीयमा ! से जहाणामए केंद्र पुरिसे बहुसमरमणिज्जाओ
- विसुद्धतरागं खेनं पासद् ?'' हार ए। हाजापी एड्रा किन्छे के के हैं। के सिर्व के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद के हिंद
  - प. से केणड्ठेणं भंते! एवं वुच्चड्-

- 18 10875 लिलाह कि साल्ह सह कि कि कि कि कि कि प्रमाह हड़ीन निर्देश आन्नह आन्नह छि। हम .४ .R
  - 1ई डिम वेमस वेस इम ! महारि .ह
  - इहं क्रिक्स्ट्रे क्रिमाह

आला से आवशुद ठेश्या वाठे रदन्दी और अनगर यो

प्र. ३. भेरे ! ओवशुद लहवा बाला अनगर उपयोग मोहत

1ई डिम्म मिल केरि अप । मिली **.**ट

रे इसिता है ? -किनाह कि प्राप्निह किई प्रांट कई होव एड्छेड्डिकी में

ामास प्रजीर गिष्पट राग्निस छा। वाहर हिन्दु होस है . K

1 हैं हिन धेममें धेश अर्घ ! मिर्ता है।

रेखता है ? क्तानाह के प्राप्निक प्राहि कि देव, है की भारत है।

ामार हड़ीर गिर्मर आग्निस लाग प्रदर्श हड़ीस ! होंस . १ . प्र

३८. अविशुद्ध-विशुद्ध लेश्या वाले अनगार का जानना देखना-

"। है 1तगर्र कि हि में एन इन्हों तागर

"अप्रेतिक कराम कार । एडलेलीन कराम । लाउ वार कार्य अप्रेता -की ई फ़ारू इक भिर्म ! मिर्गोंग् में एगक छड़

1 हैं 1519 के ति हो हैं 1 एन छुट्ट हो **5**1 हैं। तानाए कि इंदे कथिलक कि ता हुआ अस्प्रधिक के अस्प्रधिक प्राप्त ति वह पुरुष परेत पर और भूतल पर स्थित पुरुष को अपेक्षा भिर्द प्रिक्त क्रिक कि कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रिक्त कि प्रि ,हं 15 में भीर पर्वत पर चढ़कर वृक्ष पर चढ़ता है,

उ. गीतम ! जैसे कोई पुरुष अत्यन्त सम रमणीय भू भाग से पर्वत

यावत् विशुद्ध स्वत से क्षेत्र को जानता देखता है ?'' १६मिर कि क़रान नार कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्र कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्र कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्र कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्राप्त कांग्र कांग्र कांग्राप्त कांग्र कांग्र कांग्र कांग्र कांग्र कांग्र कां

- -की ई Iniv 15क 14प में एगक मकी ! ज़िंस .R **1ई फिछ्रई कि ह्रि**
- ह एन । अत्यक्षिक क्षेत्र को जानता है यावत् विशुद्ध रूप से ें ई तिश्रई कि इंधे रित्वी र्रिए ई तिराए कि इंधे रित्वी
- । हे ने अवलेक म्कि एक म्या है । इस है । इस है । इस है । इस है । कि क़ाम र्का एड्किंगि क़ाम राजा एड्किंगिक ! हिंद . ए ''।ई क्रिक्रई कि हि एम्ब्रह्म होनाह

"मिलकेश्या वाला नारक, कृष्णलेश्या विह नारक की अभिक्षा -की ई 151र 13क 189 ! मिर्जी में एगक छड़

1ई 15195 कि होई *मि एन* छुट्टिनी

अवलोकन करता हुआ अत्यधिक क्षेत्र को जानता है पावत् जिंह पुरव मुराह प्रित ते किया ते किया ना हो। ह गामिमीय प्रीपम , मम क्रिक छठ्य डेक मिन । मिनीय मी

"ं ई 1519ई कि हो भे में इन्हों हो हो है।" "नीललेश्या वाला नारक कृष्णलेश्या वाले नारक की अपेक्षा

-की ई IFITE 13क 14 में में मिरा कहा नाता है IFIE . R

- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. ५. अविसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणड पासइ?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. ६. अविसुद्धलेस्से णं भते ! अणगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ ?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. ७. विसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे असमोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ ?
- उ. हंता, गोयमा ! जाणइ पासइ।
- प. ८. विसुद्धलेस्से णं भंते ? अणगारे असमोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ ?
- उ. हंता, गोयमा ! जाणइ पासइ।
- प. ९. विसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे समोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ?
- उ. हंता, गोयमा ! जाणइ पासइ।
- प. १०. विसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे समोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ ?
- उ. हंता,गोयमा !जाणइ पासइ।
- प. ११. विसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ?
- उ. हंता, गोयमा ! जाणइ पासइ।
- प. १२. विसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ ?
- उ. हंता, गोयमा ! जाणइ पासइ। —जीवा. पिंड. ३, सु. १०३
- ३९. अणगारेण स-पर कम्मलेसस्स जाणण-पासणं-
  - प. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा अप्पणो कम्मलेस्सं न जाणइ न पासइ, तं पुण जीवं सर्खिं सकम्मलेस्सं जाणइ पासइ?
  - इंता, गोयमा ! अणगारे णं भावियप्पा अप्पणो कम्मलेस्सं न जाणइ न पासइ, तं पुण जीवं सरूविं सकम्मलेस्सं जाणइ पासइ। —विया. स. १४, उ. ९, सु. १
- ४०. अविसुद्ध-विसुद्धलेसस्स देवस्स जाणण-पासणं-
  - प. १. अविसुद्धलेसे णं भंते ! देवे असमोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेसं देवं देविं अन्नयरं जाणइ पासइ?

- छ. भोतम ! यन अर्थ समर्थ नहीं है।
- प्र. ५. भते ! आंवशुक्तवेश्या वात्रा अनुमार उपयोग मस्ति या गीरत आत्मा से आंवशुक्त वेश्याचात्रे देव देवी और अनुगार की जानना देखना है?
- उ. गोतम ! यद अर्थ समर्थ मही है।
- प्र. ६. भते ! अधिकादिकक्या वाला अनगार उपयोग सन्ति य र्गित आग्मा से विकादिकक्या थाले देव, देवी और अनगार की आनता देसला है?
- उ. गोतम ! यद अर्थ गमर्थ नहीं है।
- प्र. ७. भते ! विश्वराहेश्या बाटा अनगार उपयोग र्रान्त आत्म से अविश्वर लेश्या बाले देव-देवी ओर अनगार को जानता देखता ने?
- उ. वां, गांतम ! वर भानना देलना है।
- प्र. ८. भंते ! विशुद्धकेश्या वाला अनगार उपयोग रहित आला से विशुद्धकेश्या वाले देव-देवी और अनगार की जानता देखता है?
- उ. हां, गीतम ! वह जानता देखता है।
- प्र. ९. भंते ! विशुद्धलेश्या बाला अनगार उपयोग सिन्त आत्मा से अविशुद्धलेश्या वाले देव-देवी और अनगार की जानता देखता है?
- उ. हां, गोतम ! वह जानता देखता है।
- प्र. १०. भंते ! विशुद्धलेश्या वाला अणगार उपयोग सहित आत्मा से विशुद्धलेश्या वाले देव-देवी और अणगार की जानता-देखता है ?
- उ. हां, गीतम ! वह जानता-देखता है।
- प्र. ११. भंते ! विशुद्धलेश्या वाला अणगार उपयोग सहित या र'हित आत्मा से अविशुद्ध लेश्या वाले देव-देवी और अणगार को जानता देखता है?
- उ. हां, गीतम ! वह जानता-देखता है।
- प्र. १२. भंते ! विशुद्धलेश्या वाला अणगार उपयोग सहित या रहित आत्मा से विशुद्ध लेश्या वाले देव-देवी और अणगार को जानता देखता है ?
- उ. हां, गौतम ! वह जानता-देखता है।
- ३९. अणगार द्वारा स्व-पर कर्मलेश्या का जानना-देखना-
  - प्र. भंते !अपनी कर्मलेश्या को नहीं जानने देखने वाले भाविताला अणगार क्या सरूपी (सशरीर) और कर्मलेश्या सहित जीव को जानता देखता है ?
  - डां, गौतम ! भावितात्मा अणगार, जो अपनी कर्मलेश्या की नहीं जानता देखता, वह सशरीर एवं कर्मलेश्या को जानता देखता है।
- ४०. अविशुद्ध-विशुद्ध लेश्यायुक्त देवों को जानना-देखना-
  - प्र. (१) भंते ! क्या अविशुद्ध लेश्या वाला देव उपयोग रहित आत्मा से अविशुद्ध लेश्यावाले देव देवी या अन्यतर (दोनों से किसी एक) को जानता-देखता है ?

- 1ई डिम् एकाइ क्षेश्र इक्ष्म मिर्ति . र
- प्र. १. मंत्रे !क्या अविशुद्ध लेख्या वाला देव उपयोग रहित आत्मा-ते विशुद्ध लेख्या वाले देव-देवी या अन्यतर को जानता-देखता है ?
- उ. गीतम ! यह अर्थ शक्य नहीं है।
- प्र. ३. भेंते ! क्या अविशुद्ध लेखावाला हेच उपयोग महित आत्मा नाननार कि अन्यतार के व्यावाल हेच-हेची या अन्यतर को जानता-
- 1ई हिम प्रकार थेर अयं शक्य नहीं है।

रे इं क्ति है

- ४. भेरे ! क्या अविशुद्ध केश्यावाका देव उपयोग मिहत आत्मा
   में विशुद्ध केश्यावाके देव-देवी या अन्यतर का जानता- देखता
- ।ई डि़िम फ़ाइ क्षेष्ट इप ! मर्ता है।
- प्र. ५. भेते ! क्या अविशुद्ध लेश्यावाला देव उपयोग सिहत या रहित आत्मा से अविशुद्ध लेश्यावाले देव-देवी या अन्यतर को जानता-देखता है ?
- उ. गीतम ! यह अर्थ शक्य नहीं है।
- प्र. ह. भेरी ! स्या अविज्ञुद्ध केश्याचाला देच उपयोग महित या कि उत्तर आसा से विज्ञुद्ध केश्याचाले देव-देवी या अन्यतर को जानता-देखता है ?
- ाई डिम प्रमाद अध अप । मर्ता<sup>र</sup>ं. र
- में ! निशुद्ध छेरथा वाला देव उपयोग रिक्षि अस्त मानास नानास्त क्षेत्रपादाक्ष हेव-देवी या अन्यतर क्ष्राहाभिक्ष
- देखता है ? 3. गीतम ! यह अर्थ शक्य नहीं है।
- सं मिमार तज्ञीर गिर्मपट वर्ड ग्लावायहरू ऋदुवी! विंस . ऽ . R र इं ताकार्ड-तिनाम कि राजम्म पा विर्ध-वर्ड लावायहरू ऋदुवी
- उ. गीतम ! यह अर्थ शक्य नहीं है।
- में मिमार कड़ीम गिप्पट वर्ड लावायरल छहुवी ! र्हम , १ . प्र -ातमार कि उत्तम्भर ाय किर्ड-वर्ड लावायरल छहुवीस्
- हें ता हैं ? । इं , गंगित । यह जानता-देखता है ।
- हैं मित्रास् तहीस पिष्ट्य कई लाकाक्ट्र इट्टवी ! हींस् .0 e . R तिक्ष्य कि प्रतिकार कि राज्य कि स्वाधित के कि स्वाधित के कि स्वाधित के कि स्वाधित के कि स्वाधित के कि स्वधित के
- । इं फिछर्र-फिनार ३० ! मिर्गी , रंह , र
- प्रकृत में में में हियुद्ध केरवावाल देव उपयोग महित या अन्यत्तर हो । स्थान में अविद्युद्ध केरवावाल देव-देवों या अन्यत्तर को आनात-देखता है !
- । इं क्रिक्ट किनाम इंट । महित्त है। इं
- प्र. १२. भते ! विद्युद्ध उत्यावाला देव उपयोग गहेल या लोहन तंद्र प्रस्पत्त या विदेश्य हेय्यावाले देवन्देवी या अन्यन्त हो आन्यान्येतला है !
- 1ई एम्पर्ट-फिनार इन् । मनीर (हि. L

- 1र्डड्रमम् रेड्राण्ड्र गिरामधीर .ह
- प. २. अविसुद्धलेसे णं भंते ! देने असमोहएणं अपाणेणं विसुद्धलेसं देवं देवि अन्नयरं जाणद् पासद् ?
- उ. गोयमा !णो इणट्हे समट्हे।
- प. ३. अविसुद्धलेसे णं भंते ! देने समोहएणं अपाणेणं अविसुद्धलेसं देवं देविं अत्रयरं जाण्ड् पास्ट् ?
- । ठंडुमम् ठंडुणड्ड पि । गमप्रि . छ
- प. ४. अविसुद्धलेसे गां भंते ! देवे समोहएणं अपाणेणं

विसुखलसं देवं देविं अन्नयरं जाणइ पासइ ?

- । रुड्डमम् रेड्राण्ड्र fिए ! ामफि . रु
- प. ५. अविसुद्धसेसे गं भेते ! देवे समोहपासमोहएणां अपस्ट होई हेनं इस्स्ट्रियास गाणह गामह ?
- उ. गोयमा !णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. ६. अविसुद्धलेसे गं भंते ! देवे समोहवासमोहएणं अपाणेणं विसुद्धलेसं देवं देविं अण्णायरं जाणद् पासद् ?
- । इसम् हेज्राव्हे पि । मिथरीर .ट
- प. ७. विसुद्धलेसे गं भंते ! देने असमोहएणं अपाणेणं अविसुद्धलेसं देनं देवि अण्णायरं जाणाइ पासइ ?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे । म
- . ८. विसुद्धलेसे णं भंते ! हेवे असमोहएणं विसुद्धलेसं देवं अस्ति आपारा नामान
- देवि अण्णयरं जाणद् पासद् ? उ. गोयमा !णो दृणद्रुठे समट्हे।
- गिणिमिर्फ निम्हाम हेई ! होंग में समुद्धान अपिणि । हें . में
- अनिसुद्धलेसं देवं देवि अण्णायरं जाणद् पासद् ?
- उ. हता, गोयमा ! जाणाड् पास्ट्र।
- प. १०. विसुद्धतेसे ण भंते ! देन समीहएणं अपाणिणंपि. १०. प्रमाणिणं अपाण्यं नागद् पासदः
- उ. हंता, गोयमा ! जाणड् पासड् ।
- प. १९. विसुद्धसेसे णं भंते ! देवे समोहयासमोहएणां अपाणीणं अविसुद्धसेसं देवं देविं अण्णायरं जाणाइ पासइ?
- । इसाम इाणाल् । माम्पारि, गर्ने . ट
- प. १२. विसुद्धलेसे गं भते ! देवे समोहवासमोहएणं अपाणेणं विसुद्धलेसं देवं देवि अण्णवरं जाणद् पासद् ?
- उ. हता, गोयमा ! जाणड् पासड्।

- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. ५. अविसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. ६. अविसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ?
- उ. गोयमा !णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. ७. विसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे असमोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ ?
- उ. हंता, गोयमा ! जाणइ पासइ।
- प. ८. विसुद्धलेस्से णं भंते ? अणगारे असमोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ ?
- उ. हंता, गोयमा ! जाणइ पासइ।
- प. ९. विसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे समोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ ?
- उ. हंता, गोयमा ! जाणइ पासइ।
- प. १०. विसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे समोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ ?
- उ. हंता, गोयमा ! जाणइ पासइ।
- प. ११. विसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ?
- उ. हंता, गोयमा ! जाणइ पासइ।
- प. १२. विसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ ?
- उ. हंता, गोयमा ! जाणइ पासइ। —जीवा. पिंड. ३, सु. १०३

# ३९. अणगारेण स-पर कम्मलेसस्स जाणण-पासणं—

- प. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा अप्पणो कम्मलेस्सं न जाणइ न पासइ, तं पुण जीवं सर्खिवं सकम्मलेस्सं जाणइ पासइ?
- इंता, गोयमा ! अणगारे णं भावियप्पा अप्पणो कम्मलेस्सं न जाणइ न पासइ, तं पुण जीवं सर्ख्वं सकम्मलेस्सं जाणइ पासइ। —विया. स. १४, उ. ९, सु. १
- ४०. अविसुद्ध-विसुद्धलेसस्स देवस्स जाणण-पासणं-
  - प. १. अविसुद्धलेसे ण भंते ! देवे असमोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेसं देवं देविं अन्नयरं जाणइ पासइ?

- उ. भीनम । यह अर्थ समर्थ नहीं है।
- प्र. ५ भते ! आंच्युद्ध रेथ्या का स अनुमार उपयोग गरित या गरित आत्मा में आंच्युद्ध रुथ्याचाले देव देशों और अनुमार की जानना देखना में ?
- उ. गोलम । यद अर्थ समर्थे नदी है।
- प्र. ६. मते १ आंत्रशृद्धवेदया नाटा अनगार उपयोग महित्य र्राज्य आत्मा से विद्युद्धवेदया याठे देव, देवी और अनगर के जानना देशना दे?
- उ. गोलम ! यन अये समये मने है।
- प्र. ७. भने ! विश्वद्दिष्ठया बाह्य अनगार उपयोग गॅहन अल्ब से अविश्वद लेड्या बाले देव-देवी और अनगार को जानता देखना दे ?
- उ. जं, मोलम । यह भानवा देखा है।
- प्र. ८. भते ! विशुद्ध वेदया बाला अनगार उपयोग गीत आला से विश्दालेक्या बाले देव-देवी और अनगार को जानता देखता है?
- उ. जां, गांतम ! धड जानना देखता है।
- प्र. २. भंते ! विशुद्धलेश्या वाला अनगार उपयोग सहित आला से अविशुद्धलेश्या वाले देव-देवी और अनगार को जानग देखता है ?
- उ. तां, गोतम ! वह जानता देखता है।
- प्र. १०. भंते ! विशुद्धलेश्या वाला अणगार उपयोग सहित आला से विशुद्धलेश्या वाले देव-देवी और अणगार को जानता-देखता है?
- उ. हां, गीतम ! वह जानता-देखता है।
- प्र. ११. भंते ! विशुद्धलेश्या वाला अणगार उपयोग सहित या र हेत आत्मा से अविशुद्ध लेश्या वाले देव-देवी और अणगार को जानता देखता है?
- उ. हां, गौतम ! वह जानता-देखता है।
- प्र. १२. भंते ! विशुद्धलेश्या वाला अणगार उपयोग सिंहत या रिहत आत्मा से विशुद्ध लेश्या वाले देव-देवी और अणगार की जानता देखता है?
- उ. हां, गौतम ! वह जानता-देखता है।

# ३९. अणगार द्वारा स्व-पर कर्मलेश्या का जानना-देखना-

- प्र. भंते ! अपनी कर्मलेश्या को नहीं जानने देखने वाले भावितात्मा अणगार क्या सरूपी (सशरीर) और कर्मलेश्या सहित जीव को जानता देखता है?
- उ. हां, गौतम ! भावितात्मा अणगार, जो अपनी कर्मलेश्या को नहीं जानता देखता, वह सशरीर एवं कर्मलेश्या को जानता देखता है।

४०. अविशुद्ध-विशुद्ध लेश्यायुक्त देवों को जानना-देखना-

प्र. (१) भंते ! क्या अविशुद्ध लेश्या वाला देव उपयोग रहित आत्मा से अविशुद्ध लेश्यावाले देव देवी या अन्यतर (दोनों से किसी एक) को जानता-देखता है ?

- 3. गीतम ! यह अर्थ शक्स नहीं है।
- ए. २. भेते ! क्या अचित्रुद्ध छेश्या वाला देव उपयोग रहित आत्मा-ते निशुद्ध छेश्या वाले देव-देवी या अन्यतर को जानता-हेला है ।
- उ. गीतम ! यह अर्थ शक्य नहीं है।
- प्र. ३. भेते ! क्या अविशुद्ध लेखालाल देव वपयोग सिहत आत्मा-से अविशुद्ध लेखालले देव-देवी या अन्यतर को जानता-देखता है ?
- उ. गीतम ! यह अर्थ शक्स नहीं है।
- . ४. भेते ! स्या अविशुद्ध छेश्यावाला देव उपयोग सिहत आसा क्षेत्राह्म छेश्यावाले देव-देवी या अन्यतर का मानता- देखता
- उ. गौतम ! यह अर्थ शक्य नहीं है।
- प्र. ५. भेते ! स्या अविशुद्ध केश्यावाला देव उपयोग सिहत या रहित आत्मा से अविशुद्ध केश्यावाले देव-देवी या अन्यतर को जानता-देखता है ?
- उ. गोतम ! यह अर्थ शक्य नहीं है।
- प्र. ह. मेरी ! क्या अविशुद्ध केश्याचाला देव उपयोग महित या तहत आत्मा से विशुद्ध केश्याचाले देव-देवी या अन्यतर को जानता-देखता है ?
- ।ई डिम् एकाइ थिस अप । मिर्गि ं. रु
- से ! मिर्गुट के स्वाचा के उत्तर्भा मिर्मित अला से अस्ति अला में मिर्मित भामा सि अस्ति अस्ति के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वच
- 1ई जिम भार अर्थ शक्य नहीं है।
- से । भास तड़ीर गिप्पट वर्ड जावायहरू छहुवी ! हिंस . ऽ . R ? ई तिभ्रह-तिनाम कि राजम्भ ए विर्व-वर्ड लावायहरू छहुवी
- उ. गीतम ! यह अर्थ शस्य नहीं है।
- प्र. ९. भंते ! विशुद्ध लेश्यावाला देव उपयोग सिहत आसा में अविशुद्ध लेश्यावाले देव-देवी या अन्यतर को जानता-देखता है ?
- 1ई फिछर्ट-फिनार इछ ! मिर्तार, वंड . ह
- से अपनास में होता स्वास्थ के अपनास्थ होता स्वास्थ होता होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता है। स्वास्थ होता होता होता है। स्वास्थ होता होता है। स्वास्थ होता होता है। स्वास्थ होता होता है। स्वास्थ होता होता है। स्वास्थ होता होता है। स्वास्थ होता है। स्वास्थ होता है। स्वास्थ होता है। स्वास्थ होता है। स्वास्थ होता है। स्वास्थ होता है। स्वास्थ होता है। स्वास्थ होता है। स्वास्थ होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास होता है। स्वास
- 1ई 1तिभर्न- वह मिर्मा है।
- प्र. १९ : मेरी ! विशुद्ध केशवाला देव उपयोग सिहत या अन्यत्तर को आसा से, अधिशुद्ध केशवाल देव-देवी या अन्यत्तर को जानता-देखता है ?
- 1ई <del>किंग्रर्भ । वह जानता देखता</del> है।
- त्र १२. भेते ! विशुद्ध केश्यावाला देव उपयोग रहित या सहित क्षेत्र केश्यावाल हेव-देवी या अन्यत्तर के जानता-देखता है ?
- उ. हां, गीतम ! वह जानता-देखता है।

- 18ंड्रमम 8ंड्राण्ड्र पिए। 1मफ्रींग .ह
- प. २. अविमुद्धलेसे णं भंते ! देवे असमोहएणं अपाणेणं विमुद्धलेसं देवं देवि अन्त्यरं जाणद् पासद् ?
- 1र्ड्डमम् र्ड्डाण्ड्र गि! मिथिंग् . र
- प. ३. अविसुद्धतेसे गं भंते ! देवे समोहएणं अपाणेणं अविसुद्धतेसं देवं देविं अत्रयरं जाणाड् पास्ट् ?
- । ठंडुमम् ठंडुणड् गिः। मिम्रिः . र
- प. ४. अविसुद्धस्त्रेमं मं मंत्रे ! हेने समोहएणं अपाणिणं र इसण जाणाः रातस्त्र सिर्ध स्प्रहास्त
- विसुखलेस देवं देवि अन्यपरं जाणाइ पासइ ?
- उ. गीयमा !णो इणार्टरे समस्रे।
- प. ५. अविसुद्धलेसे णं भंते ! देवे समोहयासमोहएणं अपाणेणं अविसुद्धलेसं देवं देवि अत्रयरं जाणइ पासइ ?
- । ठेड्रमम् ठेड्राण्ड्र गि! मिर्फार . रु
- प. ६. अविसुद्धलेसे णं भंते ! देवे समोहयासमोहएणं अपाणेणं विसुद्धलेसं देवं देविं अण्णायरं जाणह् पासङ् ?
- उ. गीयमा !णी इणाट्ठे समट्ठे। ए. ७. विसुद्धलेसे णं भंते ! देवे असमोहएणं अपाणेणं
- मीवेसुद्धलेसं देवं देविं अण्णावरं जाणद् पासद् ?
- उ. गीयमा !णो इणट्ठे समट्ठे।
- प्रश्तिक क्षेत्र व्यवस्थात । देवे असमोहएणं विसुद्धलेसं देवं
- दीवे अण्णायरं जाणह् पास्ह् ? उ. गीयमा !णी ह्णाट्ठे समट्ठे ।
- प. ९. विसुद्धलेसे णं भंते ! देवे समोहएणं अपाणेणं अस्तरमञ्जूष
- अविसुद्धकेसं देवं देवि अण्णयरं जाणाड् पासङ् ?
- उ. हंता, गोयमा !जाणड् पास्ड्।
- प्रमुह्यणं अपाणिणं निधुन्द्रकेसे गं भंते ! देने समीहएणं अपाणिणं निधुन्द्रकेसं देवं देवि अण्णायरं जाणद् पासद् ?
- उ. हंता, गोयमा ! जाणड् पासड्।
- प. १९. विसुद्धसेसे गं भंते ! देवे समोहयासमोहएणां अपाणेणं अविसुद्धसेसं देवं देविं अण्णयरं जाणाङ् पासङ्
- उ. हंता, गीयमा ! जाणड् पासड्।
- प. १२. विसुद्धनेसे गं भेते ! देने समोहधासमोहएणं अपाणेणं विसुद्धनेसं देवं देवि अण्णायरं जाणद् पासद् ?
- उ. हेता, गीयमा ! जाणाड् पासड्।

एवं हेडिल्लएहिं अट्ठिहं न जाणइ न पासइ, उचिरल्लएहिं चडिंहं जाणइ पासइ। —िवया. स. ६, उ. १, सु. १३,

### ४१. समणं निग्गंथस्स तेउलेस्सोप्पइकारणाणि-

तिहिं ठाणेहिं समणे णिग्गंथे संखित्तविउलतेउलेस्से भवंति, तं जहा—

- १. आयावणताए,
- २. खंतिखमाए,
- ३. अपाणगेणं तवोकम्मेणं। -ठाणं. अ. ३, उ. ३, स. १८८

### ४२. तेउलेस्साए भासकरण कारणाणि-

दसिंह ठाणेहिं सह तेयसा भासं कुज्जा, तं जहा-

- केइ तहारूवं समणं वा, माहणं वा अच्चासातेज्जा, से य अच्चासातिए समाणे पिरकुविए तस्स तेयं णिसिरेज्जा। से तं पिरतावेइ, से तं पिरतावेत्ता तामेव सह तेयसा भासं कुज्जा।
- केइ तहारूवं समणं वा, माहणं वा अच्चासातेज्जा, से य अच्चासातिए समाणे देवे परिकुविए तस्स तेयं णिसिरेज्जा। से तं परितावेइ, से तं परितावेत्ता तामेव सह तेयसा भासं कुज्जा।
- केइ तहारूवं समणं वा, माहणं वा अच्चासातेज्जा से य अच्चासातिए समाणे परिकुविए देवे वि य परिकुविए ते दुहओ पिडण्णा तस्स तेयं णिसिरेज्जा। से तं परितावेंति, से तं परितावेत्ता तामेव सह तेयसा भासं कुज्जा।
- ४. केइ तहारूवं समणं वा, माहणं वा अच्चासातेज्जा, से य अच्चासातिए समाणे परिकुविए, तस्स तेयं णिसिरेज्जा. तत्थ फोडा संमुच्छंति, ते फोडा भिज्जंति, ते फोडा भिण्णा समाणा तामेव सह तेयसा भासं कुज्जा।
- ५. केइ तहारूवं समणं वा, माहणं वा अच्चासातेज्जा, से य अच्चासातिए समाणे देवे परिकुविए तस्स तेयं णिसिरेज्जा। तत्थ फोडा संमुच्छंति, ते फोडा भिज्जंति, ते फोडा भिण्णा समाणा तामेव सह तेयसा भासं कुज्जा।
- ६. केइ तहास्त्वं समणं वा, माहणं वा अच्चासातेज्जा, से य अच्चासातिए समाणे परिकुविए देवे वि य परिकुविए ते दुहओ पडिण्णा तस्स तेयं णिसिरेज्जा, तत्थ फोडा संमुच्छंति, ते फोडा भिज्जंति, ते फोडा भिण्णा समाणा तामेव सह तेयसा भासं कुज्जा।
- ७. केइ तहाख्वं समणं वा, माहणं वा अच्चासातेज्जा से य अच्चासातिए समाणे परिकुविए तस्स तेयं णिसिरेज्जा तत्य फोडा संमुच्छंति, ते फोडा भिज्जंति, तत्थ पुला संमुच्छंति, ते पुला भिज्जंति, ते पुला भिण्णा समाणा तामेव सह तेयसा भासं कुज्जा।

देव प्रारम्भ के आठ भंगी में नहीं जानता-देखता और अतिम चार भंगों में जानता देखता है।

- ४१. श्रमण निर्म्रन्थ की तेजोलेश्या की उत्पत्ति के कारण-तीन स्थानी से श्रमण निर्मन्थ सक्षिण की दुई विपुल तेजीलेश्या बाले होते हैं, वथा-
  - आतापना हेर्ने से.
  - २. क्रोयशान्ति व समा करने से.
  - ३. जल रहित तपस्या करने से।

### ४२. तेजोलेश्या से भस्म करने के कारण-

दस कारणों से श्रमण माहन अपमानित करने वाले की तेज से पस कर डालता है, यथा—

- कोई व्यक्ति तथारूप-तेजोलिंध्य सम्पन्न अमण माइन का अपमान करता है। वह अपमान से कुपित होकर. उस पर तेज फेंकता है, वह तेज उस व्यक्ति को परितापित कर देता है, परितापित कर उसे तेज से भस्म कर देता है।
- २. कोई व्यक्ति तथारूप-तेजोलिक्ष्य सम्पन्न श्रमण माहन का अपमान करता है। उसके अपमान करने पर कोई देव कुपित होकर अपमान करने वाले पर तेज फेंकता है, वह तेज उस व्यक्ति को परितापित करता है, परितापित कर उसे तेज से भस्म कर देता है।
- ३. कोई व्यक्ति तयालप-तेजोलिय्य सम्पन्न श्रमण माहन का अपमान करता है। उसके अपमान करने पर मुनि और देव दोनों कुपित होकर उसे मारने की प्रतिज्ञा कर उस पर तेज फेंकते हैं। यह तेज उस व्यक्ति को परितापित करता है और परितापित कर उसे तेज से भस्म कर देता है।
- ४. कोई व्यक्ति तथारूप-तेजोलिंध्य सम्पन्न श्रमण माहन का अपमान करता है। तव वह अपमान से कुपित होकर उस पर तेज फेंकता है। तव उसके शरीर में स्फोट (फोड़े) उत्पन्न होते हैं। वे फूटते हैं और फूटकर उसे तेज से भस्म कर देते हैं।
- ५. कोई व्यक्ति तथारूप-तेजोलिब्ध सम्पन्न श्रमण माहन का अपमान करता है। उसके अपमान करने पर कोई देव कुपित होकर, उस पर तेज फेंकता है। तब उसके शरीर से स्कोट (फोड़े) उत्पन्न होते हैं, वे फूटते हैं और फूटकर उसे तेज से भस्म कर देते हैं।
- ६. कोई व्यक्ति तथारूप-तेजोलिक्य सम्पन्न श्रमण माहन का अपमान करता है। उसके अपमान करने पर मुनि व देव दोनों कुपित होकर मारने की प्रतिज्ञा कर उस पर तेज फेंकते हैं। तब उसके शरीर में स्फोट (फोड़े) उत्पन्न होते हैं, वे फूटते और फूटकर उसे तेज से भस्म कर देते हैं।
- ७. कोई व्यक्ति तथारूप-तेजोलिब्ध सम्पन्न श्रमण माहन का अपमान करता है। तव वह अपमान करने पर कुपित होकर उस पर तेज फेंकता है, तव उसके शरीर में स्फोट (फोड़े) उत्पन्न होते हैं। वे फूटते हैं उससे छोटी-छोटी फुंसियां निकल्ती हैं, वे फूटती हैं और फूटकर उसे तेज से भस्म कर देती हैं।

ारु महाम एमारू इपम्स खिलिंग्टिन-फ्लाएं त्रीप्ट इंकि .১ त्रिम्ह घर्ड इंकि उप निउक नामप्रस् क्रिस्ट । ई 165 क्ष्म नामप्रस् क्षिस्ट घर । ई 16कर्स प्रति उप लाइ निउस नामप्रस् उकाइ क्षिस्ट ई क्रियु ६ । ई विश्व हफ्स (इंकि) उक्स में उत्ति क्षिर उक्त उत्ति ई 165 क्ष्म निव्या है। विश्व प्रस्ति है।

ाक महाम एमाथ एमाभ छीलिएरि-एमाथि सीक हेकि .१ मिर्क छई छ मीमु १४ िन्स माम्प्रेस कीस्ट।ई १०७२क माम्प्रेस रिकर्स एरि १४ एट १क १९विप्त कि म्राम छट १काई छिपेस् रिउपू ६।ई रिड १९४८ (इसि) उत्मि में १९११ क्ष्रेस्ट छि।ई १कड्यू ११६ ई ठिड्यू ६।ई ठिल्कमि (१४४२) स्पृष्ट ई १कड्यू ११६ ई छिड्यू है।ई ठिल्कमि (१४४२) स्पृष्ट ई

म्युलिकमं ड्रेग ड्रिखं उप उक्षित्रमं मावासं उत्तर प्रस्टी ।स्टिड्र माण्डीप क प्रश्निक्ति कि कलाश्रीर एर्न इप्राध्य ड्रिम् प्राप्तम्भयं मावाप्य सं घारा के प्राध्य क्षित्र विक्र ।(क्षिष्ट क्षित्र के क्षित्र क्षित्र उद्धि प्रक्षि

#### −<del>तिथि। ञक्र</del>ध-म्नायम कि रिशम्ब्रक, ह४

- तिष्मी अकुर ई कि तेड्सिन्स तिष्मी म्यार कि एर्ड्जाण्कु . १ । प्रज्ञान निर्मार कि मर्गामा मिर्ति काशीस तेड्रुस् कप्र अकार गृष्टि ई कि वेड्सिन्स निष्मी स्प्राप्त कि एर्ड्जिन्स
- ञकुर र्रोस ई कि ठेड्डोम्टम्स निक्षी ज्याप कि 1एड्स्स्सि , ९ मर्गरागम मुड कथिर गाम विताळोम्स के मर्गाज्य तिथी विश्वीत मिनार कि
- 3. कापीतलेख्या की जधन्य स्थिति अन्तर्महुँ की है और उकुष्ट स्थिति पत्नीपम के असंख्यातवें भाग अधिक तीम सागरीपम कि जान में चाहिये।
- ञकुर र्रांध ई कि ठेड्रेमुन्स नीष्ट्री ज्याप कि एर्क्स्प्रि .४ कि मण्रागप्त कि काडीस लाए किलाकोस के मण्डिन तीष्ट्री । प्रह्मीय मिनार
- अकुट र्रॉस ई कि तेत्रुमिल्स ठीएरी ज्यार कि एट्स्स्ट्रिंग . । फ्रीए मिनार कि मर्गागम एड काडीस तेड्रुम कुण तीएरी अकुट र्रॉस ई कि तेड्रुमिल्स ठीएरी ज्यार कि एट्स्क्रिंह . ३ मिनार कि मर्गागम सिर्फ काडीस ठेड्रुम कुण तीएरी

1) हैं। इं ड्रेग कि होणेंह में प्रक्षेप्त होएसे ड्राप्त कि स्थितिहरू

-त्रीक्षी कि स्थिएक । अर्थन कि कि कि मिर्म राष्ट्र . ४४। । गण्डेक न्येष कि तिथि कि स्थितिक में किसी है। हिस्

> य में , गिर्णतामाळच वा महापं ता पापापं क्रा इत . ऽ मिर्म मिर्म प्रविकुरीय केई पासम प्रतीसाळक मिर्मिया विक्ष में मिर्गियमा विक्ष मिर्मिया भाष्मी किए हे निर्मियमा किए हे निर्ध्यम् क्रिय भाषा आसम्

> ह तह कि समणे साम वा अन्यासास्म हह . १ ते कि समणे साम के मिल्का समणे वा अन्यासास्म सम्बन्ध स्टि के विक्रिया समाने प्रतिकृति है के कि समाने समाने सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्का सिक्

मिति गिमितिसाम् । मार्ग मार्ग मार्ग मिति । अन्य स्ट . 0 ९ मित्र मिति । स्ट मित्र मित्र मित्र के स्ट . 0 ६ स्ट मित्र मित्र के मित्र मित्र के मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित

जहा वा गोसालस्स मंखिषपुतस्स तवे तेए। –ठाणं. अ. ९०, सु. ७७६

## <u>−ड़ेठी ामिक्राणिजरु गिर्मिक</u> .ह४

े. मुहुत्तव्हं तु जहज्ञ तेत्तीसं सागरा मुहुत्वटाहिया। अन्नोस होड़ छिड़े नायव्या किन्हलेसाय् ॥ २. मुहुतव्हं तु जहज्ञा दस उदही प्रकामसंख्यागमन्याहिया।

- ३. मुहुत्तव्दं तु जहजा तिण्णुदही पिरुयमसंख्यापामन्महिया। अक्षेत्रा होड् हे नायव्या काउलेस्साए ॥
- े. मुहैतन्द्रं तु जहजा दो उदही पिछयमसंखाभामक्याहिया । धक्रोसा होड़ रिट्हं नायव्या तेउलेसाए ॥
- । एडीटनर्स तु जहना दस हो मिल साग मुह्त हो ।। उसे सायव्या प्रस्केमा ॥ । महमन्द्र न महम्म सामग्रा महमन्द्र न स्वया ।।
- ह. मुहुमन्द्रं तु जहन्ना तेनीसं सागरा मुहुत्तऽहिया । उन्नोसा होड् ठिर्ड नायव्या सुस्रलेसाप् ॥

एसा खलु हेसाणं ओहेणं ठिर्डु उ दणिणया होड्ड। -उस. स. ३४, गा. ३४-४० (९)

४४. चराईसु मेसमाणं हिड्डे— ॥ मीख्जिं हु इंडी ाणास्त्र क्लिया हुई। ही मुरह दस वाससहस्साइं काउए ठिई जहन्निया होइ। तिण्णुदही पिलओवम असंखभागं च उक्कोसा॥ तिण्णुदही पिलय-मसंखभागा जहन्नेण नीलठिई। दस उदही पिलओवम असंखभागं च उक्कोसा॥

दस उदही पिलय असंखभागं जहन्निया होइ। तेतीससागराइं उक्कोसा होइ किण्हाए॥ एसा नेरइयाणं लेसाणं ठिई उ विण्णिया होइ। तेण परं वोच्छामि तिरिय-मणुस्साण देवाणं॥

अन्तोमुहुत्तमद्धं लेसाण ठिई जिहं-जिहं जाउ । तिरियाण नराणं वा विज्जित्ता केवलं लेसं ॥

मुहुत्तत्वं तु जहन्ना उक्कोसा होइ पुट्यकोडी उ । नविह विरसेहिं ऊणा नायव्या सुक्कलेसाए ॥ एसा तिरिय-नराणं लेसाण ठिई उ विण्णिया होइ । तेण परं वोच्छामि लेसाण ठिई उ देवाणं ॥ दस वाससहस्साई किण्हाए ठिई जहन्निया होइ । पिलयमसंखिज्जइमो उक्कोसा होइ किण्हाए ॥ जा किण्हाए ठिई खलु उक्कोसा सा उ समयमन्भिहया। जहन्नेणं नीलाए पिलयमसंखं तु उक्कोसा ॥

जा नीलाए ठिई खलु उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया। जहन्नेणं काउए पलियमंसंखं च उक्कोसा ॥

तेण परं वोच्छामि तेउलेसा जहा सुरगणाणं । भवणवइ—वाणमन्तर-जोइस-वेमाणियाणं च ॥ पिलओवमं जहन्ना उक्कोसा सागरा उ दुण्हऽहिया । पिलयमसंखेज्जेणं होई भागेण तेऊए ॥ दस वाससहस्साइं तेऊए ठिई जहन्निया होइ । दुण्णुदही पिलओवम असंखभागं च उक्कोसा ॥ जा तेऊए ठिई खलु उक्कोसा सा उ समयमब्भिहया । जहन्नेणं पम्हाए दस उ मुहुत्तऽहियाइं च उक्कोसा ॥

जा पम्हाए ठिई खलु उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया । जहन्नेणं सुक्काए तेत्तीस-मुहुत्तमब्भहिया ॥

-उत्त. अ. ३४, गा.४०(२)-५**५** 

४५. सलेस्स-अलेस्स जीवाणं कायद्विई-

- प. सलेस्से णं भंते ! सलेसे ति कालओ केवचिरं होइ?
- उ. गोयमा ! सलेसे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-
  - १. अणाईए वा अपञ्जवसिए,
  - २. अणाईए वा सपज्जवसिए।
- प. कण्हलेस्से णं भंते ! कण्हलेस्से त्ति कालओ केवचिरं होइ?

कापीतलंडचा की जचन्य रियति दस हजार वर्ष है और उक्कृष्ट स्थिति पत्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक तीन सागरीपम है। नीललेडचा की जचन्य स्थिति पत्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक तीन सागरीपम है और उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक दस सागरीपम है।

कृष्णलेखा की जधन्य स्थित पत्यीपम के असंस्थातवें भाग अधिक दस सागरोपम है और उत्कृष्ट स्थित तेतीस सागरोपम है। यह नेरियक जीवों की लेखाओं की स्थित का वर्णन किया है। इसके आगे तिर्यञ्चों, मनुष्यों और देवों की लेखाओं की स्थित का वर्णन करूंगा।

केवल शुक्ललेश्या को छोड़कर मनुष्यों ओर तिर्यञ्चों की जितनी भी लेश्याएँ हैं, उन सबकी जबन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्त-र्मुहर्त है।

ा शुक्ललेश्या की जबन्य स्थिति अन्तामुंदुर्त हे और उत्कृष्ट स्थिति नी वर्ष कम एक करोड़ पूर्व है।

मनुष्यों ओर तिर्यञ्चों की लेश्याओं की स्थिति का यह वर्णन किया है, इससे आगे देवों की लेश्याओं की स्थिति का वर्णन कर्लगा।

(देवों की) कृष्णलेश्या की जचन्य स्थिति दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का असंख्यातयां भाग है।

कृष्णलेश्या की जो उल्कृष्ट स्थिति है, उससे एक समय अधिक नीललेश्या की जघन्य स्थिति है और उल्कृष्ट स्थिति पत्योपम का असंख्यातवां भाग है।

नीललेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति है, उससे एक समय अधिक कापोतलेश्या की जघन्य स्थिति है और उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम का असंख्यातयाँ भाग है।

इससे आगे भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों की तेजोलेश्या की स्थिति का निरूपण करूँगा।

तेजोलेश्या की जघन्य स्थिति एक पत्योपम है और उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक दो सागरोपम है।

तेजोलेश्या की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक दो सागरोपम है।

तेजोलेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति है उससे एक समय अधिक पद्मलेश्या की जघन्य स्थिति है और उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहुर्त अधिक दस सागरोपम है।

जो पद्मलेश्या की उत्कृष्ट स्थिति है उससे एक समय अधिक शुक्ललेश्या की जघन्य स्थिति है और उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त अधिक तेतीस सागरोपम है।

## ४५. सलेश्य-अलेश्य जीवों की कायस्थिति-

- प्र. भंते ! सलेश्य जीव सलेश्य—अवस्था में कितने काल तक रहता है ?
- उ. गौतम ! सलेश्य दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - १. अनादि-अपर्यवसित,
  - २. अनादि-सपर्यवसित।
- प्र. भंते ! कृष्णलेश्या वाला जीव कितने काल तक कृष्णलेश्या वाला रहता है ?

- कधीस नेड्रोमुक्तम अकुर र्रांस ई नेड्रोमुक्त क्वायर ! मर्गा .र
- लाइ एड्डिकिट कि लाक निक्त विधि लाइ एड्डिकिट हैं . R
- रहता है ? क भगमिन ! जवन्य अन्तर्महूर्त है और उकुष्ट पत्मोपम के
- त्र मर्गामा ! जवन अन्तर्महूर्त और उक्कर प्रामान के
- । हैं मग्रामा मि कड़ीर गाम वंताव्यास्य है। राजा । प्रदर्शाण कार कार कार मिन्दी चित्र । प्राचार क्षित । प्राचार क्षित । प्राचार क्षित । प्राचार क्षित । प्र
- रहें 11537 के मिप्रिक्ष अकुछ और वेब्हुप्ट प्रमाप के
- । मग्रागम कि काडीस गाम कैताव्योसस् एडर्लम्ड्रम का लाक निक्ती वृद्धि लाव एडर्लम्ड्रम । हिंस . ए
- नाला रहता है ? उ. गौतम !जघन्य अन्तर्मृहर्त और उक्कट अन्तर्मृहर्त अधिक दस
- सगरोपम है। प्रमण्डेक्स्यावाला जीव कितने काल तक बुक्ल्रक्याः प्र
- ताला रहता है ? कथीस नेत्रुंस्ट अक्ट ग्रीर केंद्रुस्ट अन्यम् ! मर्गाः . इ
- 1तीस सागरीपम है। में मन्न फिड़र्रुस का लाक नित्ती किए फिड्रुंस ! जिंम .प्र १ई किइर
- ।ई तिहर काल लाक तिरीविपरिकाल का किया है।
- एमन्यर कि लाकराज्नक के किंगि प्रवृत्तिक प्रवृत्ति . ३४
- प्र. मंते ! कृष्णलेख्या वाले जीव का अन्तरकाल किताना है ? उ. गीतम ! जघन्य अन्तर्महूर्त और उक्लब्ट अन्तर्महूर्त मे कुछ
- ।ई कि मर्गागास सिर्क कडीरू कि जिल्लाम अस्थित कार्य सिड्ड कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
- ।गृडीम ाम्डल कालरान्स् १ ई ।म्फली लालरान्स् ।क घिट लाघ ।एडलीएर्ह ! होस्र .स
- गोतम ! जयन अन्तर्मह्ते और उक्लब्य तनस्तिम्ह कार्का मिह
   मिल कहना चाहिए।
- ? ई । मिनकी लाक भ्राम्स कि विष्य किरक्ष । किंद . R
- ई डिम् राम्पल कि प्रिमिन का अन्तर हो।
- %. सुर्वेश्य-सर्वेशय मीत कि कि कि स्वाप्त होता मान्य होता । आहे कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि

् हं क्योग्राग्रहा काम मन्ह मिमकी , निक में विकि फिड़र्स

- हितार । जहणीयां अंतीमुह्त, उक्षोसेणं निर्मास
- साग्रवमाहं अंतोमुह्तमन्यमिह्याह्। . म किरुक्स गं मंत्रे ! जीरुक्स म् स्वाह में होड़ ?
- गीयमा ! जहणीणं अंतीमुह्तं, उक्कोसेणं दस सागरीवमाइं पिलओवमस्स असंखेज्जद् भागमन्द्रमिह्याइं।
- पालआवमस्स असखन्यद् भागमन्याह्याद्। प. काउनस्स गं भेते !काउनेस्स ति कालओ केवचिरं होड् ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमूह्त, उक्कोसेणं दो सागरिवमाइं
- ं इंडि ग्रेम्डीमर्क स्थितक ज्ञिक्स । जिल्ह्म । जिल्ह्म . P
- उ. गोथमा !जहणोणं अंतोमुह्तं, उद्योगं दस सागरीवमाइं जन्म
- अतामुहुत्तमन्याहेवाड्ं प. मुक्केसी गं मेते ! मुक्केसी ति कालओ केवित् हे हे
- उ. गीयमा ! जहणीणं अंतीमुह्तं, उक्कीरणं तेतीसं सागरीवमाइं अंतीमुहत्तमन्यहियाइं।
- उ. गोयमा ! साइए अपज्जवसिए)। --पणा. प. १८, सु. १३३५–१३४५
- -iण्डिय जात र त्रांश प्राचित स्प्रक्रिय-स्प्रकात र . ३४
- . में इंडि रंगीय के किला के अंतर् कालओं केविचार होड़ ?
- हिता ! जहणीणं अंतिमृहतः, उक्षोसेणं तेतीसं
- । हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो । । स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान ।
- . में होड़ रे होन के किलाक रे हों हो में कि स्वति हों हैं हैं . P
- उ. गीयमा !जहण्णेणं अंतोमुहुत् उक्कोसेणं वणस्तइकालं एवं पस्लेसस्स वि, चुक्कोसस्स वि।
- . होंड रे प्रीफर्क फिलाकर ज़ंह ! होंग एं एस एक एक . P
- उ. गीयमा ! साईयस्स अपज्जवस्यियस्स णाह्य अंतरं। -जीवमा ! साईयस्स अपज्जवस्यियस्स णाह्यः ९, सु. २५३
- जिल्ला-अलेस्त जीवाणं अप-वहुतं-
- प्रमुक्ति जावान जन्म नहुता-म. प्रमुक्ति गं भंते ! सुरुसाणं जीवाणं, कण्हरेसाणं जान पुक्तरेसाणं अस्तेसाण् य क्यरे क्यरेहितो अपा वा जान विसेसाहिया या ?

- उ. गोयमा ! १ . सव्वत्थोवा जीवा सुक्कलेस्सा,
  - २. पम्हलेस्सा संखेज्जगुणा,
  - ३. तेउलेस्सा संखेज्जगुणा,
  - ४. अलेस्सा अणंतगुणा,
  - ५. काउलेस्सा अणंतगुणा,
  - ६. णीललेस्सा विसेसाहिया,
  - ७. कण्हलेस्सा विसेसाहिया<sup>9</sup>,
  - ८. सलेस्सा विसेसाहिया<sup>२</sup>।

–पण्प. प. १७, उ. २, सु. १*१७*०

### ४८. सलेस्स चउगइयाणं अप्पबहुत्तं-

- प. एएसि णं भंते ! १. णेरइयाणं कण्हलेस्साणं, नीललेस्साणं, काउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा णेरइया कण्हलेस्सा,
  - २. णीललेस्सा असंखेज्जगुणा,
  - ३. काउलेस्सा असंखेज्जगुणा।
- प. एएसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- गोयमा ! सव्वत्थोवा तिरिक्खजोणिया सुक्कलेस्सा, एवं जहा ओहिया।

### णवरं-अलेस्सवज्जा।

- प. एएसि णं भंते ! एगिंदियाणं कण्हलेस्साणं जांव तेउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १ . सव्वत्थोवा एगिंदिया तेउलेस्सा,
  - २. काउलेस्सा अणंतगुणा,
  - ३. णीललेस्सा विसेसाहिया,
  - ४. कण्हलेस्सा विसेसाहिया ३।
- प. एएसि णं भंते ! पुढिविक्काइयाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कयरे कयरेहिंती अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! जहा ओहिया एगिंदिया।

णवरं—काउलेस्सा असंखेज्जगुणा। एवं आउक्काइयाण वि।

- प. एएसि णं भंते ! १. तेउक्काइयाणं कण्हलेस्साणं,२. णीललेस्साणं, ३. काउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- गोयमा ! १ . सव्यत्थोवा तेउक्काइया काउलेस्सा,२ . णीललेस्सा विसेसाहिया,

- उ. गीतम ! १. सन्से भोड़े जीव शुक्तकेश्या वाले है,
  - २. (उनमे) पद्मकेश्या वाले सत्यातमुणे है,
  - (उनसे) तेजीलेश्या वाले संस्थातगुणे है,
  - ४. (उनसं) अहेडयो अननागुणे है,
  - ५. (उनसं) कापोतालेक्या वाले अननागुणे है.
  - ६. (उनसे) नोल्जेज्या धाले विशेषाधिक है.
  - ७. (उनसे) कृष्णलेखा बाले विशेषाधिक है,
  - ८. (उनसे) सहेक्यों विशेषाधिक है।

### ४८. सलेश्य-चार गतियों का अल्पवहुत्व-

- प्र. भंते ! कृष्णलेक्या, नीललेक्या ओर कापोतलेक्या बाउँ नेरियकों में कोन, किससे अल्य यावत् विशेषाधिक हैं?
- उ. गीतम ! १ . सबसे योड़े कृष्णलेश्या वाले नास्क है,
  - २. (उनसे) असंख्यातमुणे नीललेश्या याले हैं,
  - (उनसे) असंख्यातगुणे कापोतलेक्या वाले हैं।
- प्र. भंते ! इन कृष्णलेश्या यावत् शुक्ललेश्या वाले तिर्यञ्चयोनिकीं में कोन, किससे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?
- उ. गौतम ! सबसे कम तिर्यञ्चयोनिक शुक्ललेश्या वाले हैं, इसी प्रकार शेष कथन पूर्ववत् आधिक के समान कहना चाहिये।

विशेष-तिर्यञ्चों में अलेश्यी नहीं हैं।

- प्र. भंते ! कृष्णलेश्या वाले यावत् तेजोलेश्या वाले एकेन्द्रियों में से कौन, किससे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?
- उ. गीतम ! १. सबसे कम तेजोलेश्या वाले एकेन्द्रिय हैं,
  - २. (उनसे) कापोतलेश्या वाले अनन्तगुणे हैं,
  - ३. (उनसे) नीललेश्या वाले विशेपाधिक हैं,
  - ४. (उनसे) कृष्णलेश्या वाले विशेषाधिक हैं।
- प्र. भंते ! कृष्णलेश्या यावत् तेजोलेश्या वाले पृथ्वीकायिकों में से कौन, किससे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?
- उ. गौतम ! जिस प्रकार समुच्चय एकेन्द्रियों का कथन किया है, उसी प्रकार पृथ्वीकायिकों का कथन करना चाहिए। विशेष—कापोतलेश्या वाले पृथ्वीकायिक असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार अफायिकों में अल्पवहुत्व समझना चाहिए।
- प्र. भंते ! इन १. कृष्णलेश्या वाले, २. नीललेश्या वाले और ३. कापोतलेश्या वाले तेजस्कायिकों में से कौन, किससे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?
- गौतम ! १ . सबसे कम कापोत्तलेश्या वाले तेजस्कायिक हैं,
   २ . (उनसे) नीललेश्या वाले विशेषाधिक हैं,

- १. जीवा.पडि.९, सु.२५३
- २. (क) पण्ण.प.३,सु.२५५

(ख) सव्वत्थोवा अलेस्सा सलेस्सा अणंतगुणा -जीवा. पडि. ९, सु. २३२ ३. विया. स. १७, उ. १२, सु. ३

ान्न इमम क्रड्रेब्फ्स दि क किथीकधुव जाकर छिड़ । ई काशीपदिर्घ हार । एड्छाप्यक् (मन्ह) . इ

ें हैं कथी।यहिंदी क्राय फार फिरकी , निर्क में कियी।क -िमिन्न कुष्णिक्या वाले **या**वत् तेजीलेश्या वाले वनस्पिन-

। गृज्ञीाज । एज्जल । है । एज्ञाल । गुज्ञाज । गुज्ञाज । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । गुज्जाल । ग 

ाई नामम् क किमीक्शर्मा*ई* कार्रविष्य, जीविष्य अपिष्ट ग्रिक्त कार्वाहर कार्यवहत्त्व

ृं *हैं* काशीष्रिक पंचीद्रय-तियंग्ययीतिकों में से किसीसे अस्य याब्तु हाह एक्किन्या वाव क्ष्मिक्स्या वाव स्वावत् हुक्किन्या वाक

। प्रज्ञाष्ट ान्ज्ञक <u>ज्ञ</u>ाह्मभूष्ट । क किनीपिञ्चे प्रतिन प्रस्ति । प्रकार उ. गीतम ! जैसे औधिक तियञ्चो का अल्पबहुत्व कहा उसी

। हैं नामभ के किमीकार्गि इ. सम्मूल्येम पंयोक्तरा-नियञ्चला का अलपबहुत्त असंब्यातगुणे हैं।

इ. गम्पा पंचीन्य-तिर्घन्तां का अल्पबहुत्व समुच्यप

। हैं FIPH के किटफेरी-फर्रनिएं

भित्रविद्वत्व कहना चाहिए। भि क फिस्री कनीफिन्य्येती-एक्नीइंग एक्षा गकर भिट्ट . ४

ें हैं काशीयदिवी जाय यावत् विश्वायाति हैं ? म मि तिमिप्रिस्टिमी-प्रस्तिम एमा लाग । एर्ल्स्स हागा ह्या १ १५६ किमीफिट्ट की नम्स्रीम्म (ভাচ ।एङ्कामिक प्राचन काच वाबत् कामान्द्रभा को) ! होम . म . ম

. मोतिम<sub>ि</sub>

, हैं किनिष्ठिट्येती 9. सबसे कम शुक्लकश्या वाले गर्भज पंचीन्रय-

२. (उनसे) पद्मलेश्या वाले संख्यातगुणे हैं,

, हं भिर्मुतास्त्रम् कान्न प्रम्हिस्स् (स्निस्ट) . <u>इ</u>

४. (उनमे) कावीतकेश्या वाके संख्यातगुणे हैं,

, ई काशीयहारी कान गण्डकार (मन्छ) . भ

्, ई काशीप्रदिर्घी काठ ाय्डकाप्यकु (मुन्छ) , ३ -

-फ्रन्निर्घ मध्यीम्मप्त काघ १४६६६मा क्ष्म (सन्ध) . ७

्र किम्हो का एक्किन (क्षेत्र) .s , इं णि, जासंख्यात कार्नाक कार्ना है,

्हें कभी।प्रहिने काह एडकापक (मुम्ह) . १

्र इं कंगी। प्रमित्न काय वाचत् विश्वापारिक हैं। में फिस्री कमीरिफ्टफेरी ग्रीर किमीरिफ्टफेरी-फ्रिकिंफ प्र. ह. मंत्रे ! कृष्णलेखा वाले यावत् शुक्ललेखा वाले सम्प्रिक्प

> ि विश्विद्याण वि ३. कण्हलस्सा विसेसाहिया।

विसिसाहिया वा रे नाम काम कार्यो कार्योहितो अपा वा जाव मार प्रमुस गां भेते ! वणस्तइकाइयाणं कण्हलेसाणं जाव

बंड़िस, तेड़िस, चउरिंदियाणं जहा तेउब्हाड्याणं।

वा जाब विसेसाहिया वा ? कण्हलेसाणं जाव सुक्षलेसाण य कयर कयरीहतो अणा व. १. प्रमुस गं भेते ! पंरोहेशतिरियखनोगियागं

उ. गोयमा ! जहा ओहियाणं तिरिक्खजोणियाणं।

२. सम्मुच्छमपद्मीदेपतिरिक्खजीणिपाणं जहा तेउक्काइ-

नाणं सिरिक्खजीणियाण् गह्मवक्कतियपंत्रीदियतिरिक्खजीणियाणं जहा अहि-

्।।।एएएएक्सा संस्कृतिक—रेघा

४. एवं तिरिक्खजीणिषाचि।

विस्साहिया वा ? जाव सुक्षकस्माण य कपरे कपरेहितो अप्पा वा जाव गब्भवक्षतिय-पर्वेदियतिरिक्षजीणियाण य कण्हलस्साण (१३ गिमिन्हिन काच कानुस्ति हो। हो। प. ५. एएसि गं भेते ! सम्मुच्छिमपंदेदियतिरिक्ख-

े गोयमा ।

१. सब्दाया गन्मवह्मित्यपंदेदियतिरिस्स् जोणिया

२. पम्हलस्सा संखेज्यगुणा, रीक्षेप्रसा,

३. तेउलेस्सा संखेज्यगुणा,

४. काउलस्सा संदेज्जाणा,

, गिरुकेस्सा विसेसाहिया,

ह. कण्हलेस्सा विसेसाहिया,

सम्मुख्यमपंद्रीहयतिरक्षजोणिया 11396मार . ७

, गाउँ भारतिसा विसेसाहिया, असंखेज्जगुणा,

१. कण्हलसा विसेसाहिया।

विस्थाहिया वा ? मुक्षरिसाण य कपरे कपरिहंती अपा वा जाव जारियाम हिस्स्नीरियाम य कण्हेल्सा गांच प. ह. प्रपृप्ति गं भंते ! सम्मुच्छमपंचेदियतिरिक्ख-

- उ. गोयमा ! जहेव पंचमं तहा इमं पि छट्ठं भाणियव्वं।
- प. ७. एएसि णं भंते ! गब्भवक्वंतियपंचेंदियतिरिक्ख-जोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?

#### उ. गोयमा!

- गब्भवक्रंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया १. सव्वत्थोवा सुक्कलेस्सा.
- २. सुक्कलेस्साओं तिरिक्खजोणिणीओ संखेज्जगुणाओं,
- ३. पम्हलेस्सा गब्भवक्रंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया संखेज्जगुणा,
- ४. पम्हलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेज्जगुणाओ,
- ५. तेउलेस्सा गब्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया संखेज्जगुणा,
- ६. तेउलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेज्जगुणाओ,
- ७. काउलेस्सा गडभवक्रंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया संखेज्जगुणा,
- ८. णीललेस्सा गडभवक्रंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया विसेसाहिया,
- ९. कण्हलेस्सा गडभवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया विसेसाहिया.
- १०. काउलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेञ्जगुणाओ,
- 99. णीललेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ विसेसाहियाओ,
- १२.कण्हलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ विसेसाहियाओ।
- प. ८. एएसि णं भंते ! सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्ख गब्भवक्रंतिय-पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा?

#### उ. गोयमा!

- १. सव्वत्थोवा गब्भवक्कंतियतिरिक्खजोणिया सुक्कलेस्सा,
- २. सुक्कलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेज्जगुणाओ,
- ३. पम्हलेस्सा गब्भवक्कंतियतिरिक्खजोणिया संखेज्जगुणा,
- ४. पम्हलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेज्जगुणाओ,
- ५. तेउलेस्सा गट्भवक्कंतियतिरिक्खजोणिया संखेज्जगुणा,

- उ. गोतम ! जैसे पांचवां अल्पवहुत्व कहा वैसे ही यह छठा कहना चाहिए।
- प्र. ७. भंते ! इन कृष्णलेक्या वाले यावन् शुक्ललेक्या वाले गर्नज पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोगिको और तिर्यञ्चयोगिक स्त्रियो में ते कोन, किससं अल्य यावत् विशेषाधिक है?

#### उ. गीतम !

- 9. सबसे कम शुक्ललंश्या वाले गर्भज तिर्यञ्चयोनिक है.
- २. (उनसे) शुक्ललंक्या वाली गर्भज तिर्यञ्चयोनिक स्त्रिया संख्यातगुणी है,
- (उनसे) पद्मलेश्या वाले गर्भज पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिक संख्यातगुणे हैं,
- ४. (उनसे) पद्मलेश्या वाली गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियां संख्यातगुणी है,
- ५. (उनसे) तेजोलेश्या वाले गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक संख्यातगुणे हें,
- ६. (उनसे) तेजोलेश्या वाली गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियां संख्यातगुणी हैं,
- ७. (उनसे) कापोतलेश्या गर्भज पंचेन्द्रिय वाले तिर्यञ्चयोनिक संख्यातगुणे हैं,
- ८. (उनसे) नीललेश्या वाले गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्वञ्चयोनिक विशेपाधिक हैं.
- ९. (उनसे) कृष्णलेश्या वाले गर्भज पचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक विशेपाधिक हैं.
- १०. (उनसे) कापोतलेश्या वाली तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियां संख्यातगुणी हैं,
- ११. (उनसे) नीललेश्या वाली तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियां विशेषाधिक हैं.
- १२. (उनसे) कृष्णलेश्या वाली तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियां विशेपाधिक हैं।
- प्र. ८. कृष्णलेश्या वाले यावत् शुक्ललेश्या वाले इन सम्पूर्चिम पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों, गर्भज पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों तथा तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियों में से कौन, किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?

#### उ. गौतम !

- सबसे कम शुक्ललेश्या वाले गर्भज तिर्यञ्चयोनिक हैं,
- २. (उनसे) शुक्ललेश्या वाली तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियां संख्यातगुणी हैं,
- ३. (उनसे) पद्मलेश्या वाले गर्भज पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिक संख्यातगुणे हैं,
- ४. (उनसे) पद्मलेश्या वाली तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियां संख्यातगुणी हैं,
- ५. (उनसे) तेजोलेझ्या वाले गर्भज तिर्यञ्चयोनिक संख्यातगुणे हैं,

- ,र्ड गिगुफाभ है, ह. (उनसे) क्रमीक्ष्या काकी प्रिम्ध हेश्यां
- , हैं णिएताष्ट्रि कनीयञ्चयो क्षेप काठ प्रम्कार्गित (४-४) . ७
- गम्ज पितव्ययानिक क्राघ ाए*६७७*मि (मन्*घ*) .১
- गम्य पितंञ्चती।नेक श्विम किथा अध्या वास्रे , हैं कांशीयहिं
- ग्रिष्टी कानीकिच्या कार्य किन्छ) .0 ९ <u>,ई काशीषहिर्</u>ठी
- फिस्री कर्निफिड्न्फिर्फी ११. (उनसे) नीलकेश्या वाली भुष्यायग्री। हैं,
- १२. (उनसे) क्रमाकश्या काठ प्रिन्ध) .१९ । हैं कांशीयहिंही
- १३. (उनसे) काप्रोतलेश्या वाले सम्मृच्छिम । हैं कांशीणहिंही
- मध्डीमुम्म ह हा फर्रनिहंम १४. (उनसे) नीललेश्या , इं णिग्ठास्यासक कर्माराज्यात् हैं,
- मध्डीमुम्म कृष्णालेश्या १५. (उनसे) <u>, ईं काशीाग्रहर्घी कानीफिक्टफेर्</u>ग
- ।ई क्रशीषह्ठी क्रनीफ्रिक्टिंगे-फ्रक्नीक्रंग्
- में मिल्री क्रमीधिक्येकी ग्रीर किमीधिक्येकी एक्रीइंग् हार १. १. मेर्न १ हमा कार पाउन पाउन मुद्ध होन १ . ए
- हैं किंधी किंप यावत् विश्ववाधिक हैं ?
- , हैं किन्मिष्टिकोती-प्रऋषिं हैं। हो। एड्लेक्स्ट्रि मक मिन्से . १
- ,र्ड गिणुफाम्जाम २. (उनसे) शुरललेश्या वाली तिर्ज्ययोनिक स्त्रियां
- ३. (उनसे) पर्मलेश्या वाले गर्भज पंचीन्त्य तिर्घञ्चयोनिक
- ४. (उनसे) पद्मलेश्या वाली तियञ्चयोनिक स्थिपां ,हैं णिुगाओं हैं,
- किन्मिक्योमिक्का प्रक्रिक्त क्षिप्त कार्य किन्द्र पिक्का भ ,ई गिंगुगो है,
- हे. (क्रेम्स) क्रेमिक्या काठ क्रिम्ट) *.*इ , इं णिएताछा है,
- , इं रिष्टातगुणी हैं,
- किन्छ। कापीतक्या वाली तिच्चयोनिक स्थिता
- ा (सेन्ह) किए । एड्या किए । एड्या प्रमान । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । सब्यातगुणी है,
- ाम्झी कानीक्रस्टिमी लिए एडलेप्पकु (मेन्छ) .१ **,** इं काओागह्ने
- किन्धे क्रिक्ति कार्या कार्या कार्या किन्छ) .06 **,** हें कांडी।एहिंही
- क्रिनाएं प्रदेश होता क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क असंख्यातगुण है,

, इं कांग्रीपाइकों

- हः पुरक्षसाओ पिरिक्स्नोणिणीओ संकेन्नगुणाओ,
- . काउलेसा गब्भवक्षंतियतियसिक्ष्योणाम् संबेज्जगुणा,
- ८. णीललेस्सा गब्भवक्षतियतियित्रस्वजाणिया विसेसाहिया,
- कण्हलस्सा गब्मवक्षतियतिरिक्षवर्गाणिया विसिसाहिया,
- , हि।।णुम्प्र्यंत्रम् हिर्गणिणिष्टिभ्रम् स्थान्ने स्थिन्यम् । ० ९
- १९. नीललेस्साओ तिरिक्क्नोणिणीओ विसेसाहियाओ,
- , स्थि। इंगिस्से में मिर्गिणि किन्ने सिर्मा क्षेत्र १६ ।
- मम्सिन्छमपंचेदियतिरिक्खनोणिया १३. काउलेस्सा
- अस्ख्र्यांगा।
- , प्रही। भिन् सन्मोद्धमपद्यदियोतीरेक्खज्योगेया १४. गीललेसा
- मिसाहिया। सम्मुद्धमपद्यदियोतीरेक्स्वजीणया 1144 कंग्हेंग्स
- ातारवस्वजीणिणीय क्रण्हलेस्साणं जाव सुक्षलेस्साण य प्राप्ति गं भंते! पंदेहियतिरिक्खजीणियाणं
- उ. गीयम्ता ! क्यर् कयर्हितो अप्पा वा जाव विस्साहिया वा ?
- ९. सव्यत्योदा पंचेदियतिरिक्स्वजीणिया सुक्षलेस्सा,
- मुक्किल्साओ तिरिक्ष्वजीणणीओ संखेज्जगुणाओ,
- गरमवह्नेतियपेयेदियतिरिक्सन्त्रोणिया ३. पन्हलेस्सा
- ४. पन्हलेसाओ निरिक्वजीणाणीओ संबेज्जगुणाओ, संख्य्यग्रेगा।
- <u>। भवभवक्षेत्रियपंदेदियतिरस्यजाणया</u> 11398स्सा
- , तिराणुग्ने सिरिज्युनोणिवित्रो संख्य्नाणाओ । संखेज्यगुणा,
- ्हायुर्ग्याओ विरिक्खनीणिणीओ संखेन्यायाओ,
- फारुसाअ विस्तानी कियानी विस्तानिकारि
- , किएसेसाओ तिरिक्षनीर्णिणीरिक्र नेति सिराम्भर्भे । १
- अस्रख्न्यगीवा।,
- , फ़िड़ीए एक ग्टम्वक्तियतिर्रिक्ष्योणाया ११. हराएँ . ६६

- १२. कण्हलेस्सा गब्भवक्रंतियतिरिक्खजोणिया विसेसाहिया,
- प. १०. एएसि णं भंते ! पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं, तिरिक्खजोणिणीण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! जहेव णवमं अप्पाबहुगं तहा इमं पि।

णवरं-काउलेस्सा तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा। एवं एए दस अप्पाबहुगा तिरिक्खजोणियाणं। दं. २१ एवं मणूस्साणं पि अप्पाबहुगा भाणियव्या। णवरं-पच्छिमगं १०. अप्पाबहुगं णित्थ।

- प. १. एएसि णं भंते ! देवाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा!
  - १. सव्वत्थोवा देवा सुक्कलेस्सा,
  - २. पम्हलेस्सा असंखेञ्जगुणा,
  - ३. काउलेस्सा असंखेज्जगुणा,
  - ४. णीललेस्सा विसेसाहिया,
  - ५. कण्हलेस्सा विसेसाहिया,
  - ६. तेउलेस्सा संखेज्जगुणा।
- प. २. एएसि णं भंते ! देवीणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा !
  - १. सव्वत्थोवाओ देवीओ काउलेस्साओ,
  - २. णीललेस्साओ विसेसाहियाओ,
  - ३. कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ,
  - ४. तेउलेस्साओ संखेज्जगुणाओ।
- प. ३. एएिस णं भ्तें ! देवाणं देवीण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा!
  - १. सव्वत्थोवा देवा सुक्कलेस्सा,
  - २. पम्हलेस्सा असंखेज्जगुणा,
  - ३. काउलेस्सा असंखेज्जगुणा,
  - ४. नीललेस्सा विसेसाहिया,
  - ५. कण्हलेस्सा विसेसाहिया,
  - ६. काउलेस्साओ देवीओ संखेज्जगुणाओ,
  - ७. णीललेस्साओ देवीओ विसेसाहियाओ,
  - ८. कण्हलेस्साओ देवीओ विसेसाहियाओ,
  - ९. तेउलेस्सा देवा संखेज्जगुणा,
- १०. तेउलेस्साओ देवीओ संखेज्जगुणाओ।
- प. १. एएसि णं भंते ! भवणवासीणं देवाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसंसाहिया वा ?

- 9२. (उनसे) कृष्णलेश्या वाले गर्भज तिर्यञ्चयोनिक विशेपाधिक हैं।
- प्र. 90. भंते ! कृष्णलेश्या वाले यावत् शुक्ललेश्या वाले इन पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों और तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियों में ते कौन, किससे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?
- उ. गौतम ! जैसे नीवां तिर्यञ्चयोनिक सम्बन्धी अल्पवहुत्व कहा वैसे यह दसवां भी समझ लेना चाहिए। विशेष—कापोतलेश्या वाले तिर्यञ्चयोनिक अनन्तगुणे हैं। इस प्रकार ये दस अल्पवहुत्व तिर्यञ्चयोनिकों के कहे गए हैं। द. २१. इसी प्रकार मनुष्यों का भी अल्पवहुत्व कहना चाहिए। विशेष—उनका अंतिम (दसवां) अल्पवहुत्व नहीं है।
- प्र. १. भंते ! इन कृष्णलेश्या वाले यावत् शुक्ललेश्या वाले देवीं में से कौन, किससे अल्प यावत् विशेपाधिक हैं ?
- उ. गीतम !
  - 9. सवसे योड़े शुक्ललेश्या वाले देव हैं,
  - २. (उनसे) पद्मलेश्या वाले देव असंख्यातगुणे हैं,
  - ३. (उनसे) कापोतलेश्या वाले देव असंख्यातगुणे हैं,
  - ४. (उनसे) नीललेश्या वाले देव विशेपाधिक हैं,
  - ५. (उनसे) कृष्णलेश्या वाले देव विशेषाधिक हैं,
  - ६. (उनसे) तेजोलेश्या वाले देव संख्यातगुणे हैं,
- प्र. २. भंते ! इन कृष्णलेश्या वाली यावत् तेजोलेश्या वाली देवियों
   में से कौन, किससे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?
- उ. गौतम !
  - 9. सवसे थोड़ी कापोतलेश्या वाली देवियां हैं,
  - २. (उनसे) नीललेश्या वाली विशेषाधिक हैं,
  - ३. (उनसे) कृष्णलेश्या वाली विशेषाधिक हैं,
  - ४. (उनसे) तेजोलेश्या वाली संख्यातगुणी हैं।
- प्र. ३. भंते ! इन कृष्णलेश्या वाले यावत् शुक्ललेश्या वाले देवों और देवियों में से कौन, किससे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?

#### उ. गौतम !

- 9. सवसे थोड़े शुक्ललेश्या वाले देव हैं,
- २. (उनसे) पद्मलेश्या वाले असंख्यातगुणे हैं,
- ३. (उनसे) कापोतलेश्या वाले असंख्यातगुणे हैं,
- ४. (उनसे) नीललेश्या वाले विशेषाधिक हैं,
- ५. (उनसे) कृष्णलेश्या वाले विशेषाधिक हैं,
- ६. (उनसे) कापोतलेश्या वाली देवियां संख्यातगुणी हैं,
- ७. (उनसे) नीललेश्या वाली देवियां विशेषाधिक हैं,
- ८. (उनसे) कृष्णलेश्या वाली देवियां विशेषाधिक हैं,
- ९. (उनसे) तेजोलेश्या वाले देव संख्यातगुणे हैं,
- 90. (उनसे) तेजोलेश्या वाली देवियां संख्यातगुणी हैं।
- प्र. १. भंते ! इन कृष्णलेश्या वाले यावत् तेजोलेश्या वाले भवनवासी देवों में से कौन किससे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?

- ा मिर्तिए .घ
- 9. सबसे फम तेजोलेखा वाले भवनवासी देव हैं.
- , ई (एमस्यास्याचा वारु हेच असंख्यासगुण है,
- , ईं क्रभाषिह्नी हर्न हाड ।एर्ह्नि (<del>१</del>८०) . इ
- १५ (उनसे) कृष्णलेश्या वाले देव विश्रोषाधिक हैं।
- . र . मंते ! इन कृष्णलेश्यावाली याबत् तेजीलेश्या वाली भवनवासी देवियों में से कीन, किससे अल्प याबत्
- िं से सिमिट्टिंग के किंदि ) राक्य भिट्ट ! मिलि . ह
- भूगबाह सम्बद्ध साम्बद्ध साम्बद्ध सम्बद्ध सम्व सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध
- प्र. इ. भंते ! कृष्णलेख्या वाले यावत् तेजोलेख्या वाले भवनवासी हेनी और हेनियों में से कीन, किससे अल्प यावत् हे हैं
- ं मिर्जी .ह
- 9. सबसे थोड़े तेजोठेश्या वाके भवनवासी देव हैं,
- . (उनसे) तेजोलेश्या वाली भवनवासी देवियां संख्यात-. .
- मुणी हैं, ३. (उनसे) कापीतलेश्या वाले भवनवासी देव असंख्यात-
- गुण हैं, ४. (उनसे) नीललेख्या वाले भवनवासी देव विशेषाधिक हैं,
- ५. (उनसे) कृष्णलेश्या वाले भवनवासी देव विशेषांक हैं, - (उनसे) कृष्णलेश्या वाले भवनवासी केष्णां
- ह. (उनसे) कापीतकेश्या वाली भवनवासी देवियां संख्यातगुणी हैं,
- ंडें काधीयहिंची हिन्छ। स्वाचा भवनवासी देवियां विश्वेषारिक हैं, अन्तर्भा कृष्णकेश्या वाली भवनवासी होयां अन्तर्भा कृष्णकेश्या वाली
- । ई काशीयहाडी , ई 13क क्रिड्रायन्स का फिरीई-वर्ड मिावनवस्य प्राक्ष मुख्
- , हैं 13क न्युडम्पर एक फिड़ीई-वर्ड मिगडन्धर प्राक्त प्रास्ति। 1 प्रशीय नेउक न्युडम्पर हैं निति कें ग्रिन्म्यणव प्राक्त मिट्ट , निर्क में मिंगड़ीई-वर्ड कात्रीक्ष्य काव प्रदर्शात नेट्ट ! तिंद . प्र
- े हैं कथी। यदि विद्याप्त है ?
- े मितिम ह
- सवसे थोड़े तेजोलेश्या वाले ज्योतिक देव हैं,
   ए सवसे शोलेश्या वाली ज्योतिक देवयां संख्यातगुणी हैं।
- , र्राप्त एक्सेम्ट्रम् . ६ , र्राप्त एक्स्लिंग्टि . १ म्ट्र ! र्होम् . ए फार रिप्तती ,माँक रि में छिड़ कानीमाँ र्राप्त एक्स्क्रिक्ट्र . इ
- ें हैं कमीगर्गहों मिल्राम हें मिल्रींग हैं
- , हैं हई क़नीामहै लाह ।एडलैंक्युड मक मेहस , ९
- ३. (उनसे) पर्मलेखा वाले असंब्यातायो है,
- 3. (इ.स.) मेजोलेस्या वाके असंख्यातगुरे हैं।

- उ. गीयमा !
- 9. सव्दर्शीया भवणवासी देवा तेउलेस्सा,
- गणिण्ण्या असंखेन्या . १
- , गण्डीाएमेडी १५५७००० . इ
- ।एडी।भिभिन्ना भिन्ना हिया।
- . ए एति गं भेते ! भवणवासिणीयां देशीयं कण्डस्साणां इन्हा १५ गणाः विशेषास्त्र सम्मारम्
- जान तेउलेसाण य कयरे कयरेहितो अमा ना जान निसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! एवं देव।
- त्र. यूप्रीस णं भेते ! भवणवासीणं वेदाणं य देवीण य कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कधरे कधरेहितो अपा वा जाव विसेसाहिया दा ?
- ं गोयमा !
- ९. सच्तर्थीवा भवणवासी देवा तेउलेस्सा, . भवापतामिशोतिको देवा सन्तर्भास्त्र
- . भवणवासिणीओ तेउलेस्साओ संखेन्जगुणाओ,
- ३. काउलेसा भवणवासी देवा असंखेज्जागुणा,
- , गण्डीसिमिडी १५५% की १५% १५%
- ५. कण्हलेस्सा विसेसाहिया,
- ह. काउलस्साओ भवणवासिणीओ संखेज्यगुणाओ,
- , मिल्रम्सामे विस्माहिताना,
- । क्रिएडी। भिन्न हिं। भिन्न हेर्ग १३
- एवं नाणमंत्तराण वि तिण्णेव अप्पाबहुया जहेव भवणवासीणं तहेव भाणियव्या।
- प. एएसि णं भंते ! जोड्सियाणं देवाण य देवीण य तेउलेस्साण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा?
- उ. गोयमा !
- १. सब्बलीवा जोड्सियदेवा तेउलेस्सा,
- . नोहीिणदेवीओ सेरास्त्रका संख्याची संख्याताचा ।
- प्रपृप्ति गं भीते ! ९. वेमाणियाणं देवाणं तेन्तर्भाणं, १. पुष्टिताणं य क्यो कियोधां, १. मुख्यस्थाणं य क्यो
- अपा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- ं गिमधिंग . र
- सन्दर्भावा वेमाणिया देवा मुक्किसा,
- २. पम्हलेसा असंखेज्यगुणा,
- ३. तेउन्नेस्सा असंदेज्जाणा ।

प. एएसि णं भंते ! वेमाणियाणं देवाणं, देवीण य तेउलेस्साणं, पम्हलेस्साणं, सुक्कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?

#### उ. गोयमा!

- १. सव्वत्थोवा वेमाणिया देवा सुक्कलेस्सा,
- २. पम्हलेस्सा असंखेज्जगुणा,
- ३. तेउलेस्सा असंखेज्जगुणा,
- ४. तेउलेस्साओ वेमाणिणीओ देवीओ संखेज्जगुणाओ।
- प. एएसि णं भंते ! भवणवासीणं, वाणमंतराणं, जोइसियाणं, वेमाणियाण य देवाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?

#### उ. गोयमा !

- १. सव्वत्थोवा वेमाणिया देवा सुक्कलेस्सा,
- २. पम्हलेस्सा असंखेज्जगुणा,
- ३. तेउलेस्सा असंखेज्जगुणा,
- ४. तेउलेस्सा भवणवासी देवा असंखेज्जगुणा,
- ५. काउलेस्सा असंखेज्जगुणा,
- ६. णीललेस्सा विसेसाहिया,
- ७. कण्हलेस्सा विसेसाहिया,
- ८. तेउलेस्सा वाणमंतरा देवा असंखेञ्जगुणा,
- ९. काउलेस्सा असंखेज्जगुणा,
- १०. णीललेस्सा विसेसाहिया.
- ११. कण्हलेस्सा विसेसाहिया,
- १२. तेउलेस्सा जोइसिय देवा संखेञ्जगुणा।
- प. एएसि णं भंते ! भवणवासिणीणं, वाणमंतरीणं, जोइसिणीणं, वेमाणिणीण य कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?

#### उ. गोयमा!

- सव्वत्थोवाओ देवीओ वेमाणिणीओ तेउलेस्साओ,
- २. तेउलेस्साओ भवणवासिणीओ असंखेज्जगुणाओ,
- ३. काउलेस्साओ असंखेज्जगुणाओ,
- ४. णीललेस्साओ विसेसाहियाओ,
- ५. कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ,
- ६. तेउलेस्साओ वाणमंतरीओ देवीओ असंखेञ्जगुणाओ,
- ७. काउलेस्साओ असंखेन्जगुणाओ,
- ८. णीललेस्साओ विसेसाहियाओ,
- ९. कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ,
- १०. तेउलेस्साओं जोइसिणीओ देवीओ संखेज्जगुणाओ।

प्र. भंते ! इन तेजोलेक्या वाले, पद्मलेक्या वाले, शुक्ललेक्या वाले वैमानिक देवों और देवियों में से कीन किससे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?

#### उ. गीतम !

- 9. सबसे थोड़े शुक्ललेश्या वाले वैमानिक देव हैं,
- २. (उनसे) पद्मलेश्या वाले असंख्यातगुणे हैं,
- ३. (उनसे) तेजोलेश्या वाले असंख्यातगुणे हैं,
- ४. (उनसे) तेजोलेश्या वाली वैमानिक दैवियां संख्यातगुणी है।
- प्र. भंते ! कृष्णलेश्या वाले यावत् शुक्ललेश्या वाले, भवनवाती, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों में से कीन, किससे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?

#### उ. गीतम !

- 9. सवसे थोड़े शुक्ललेश्या वाले वैमानिक देव हैं,
- २. (उनसे) पद्मलेश्या वाले असंख्यातगुणे हैं,
- ३. (उनसे) तेजोलेक्या वाले असंख्यातगुणे हैं,
- ४. (उनसे) तेजोलेश्या वाले भवनवासी देव असंख्यातगुणे हैं,
- ५. (उनसे) कापोतलेश्या वाले असंख्यातगुणे हैं,
- ६. (उनसे) नीललेश्या वाले विशेपाधिक हैं,
- ७. (उनसे) कृष्णलेश्या वाले विशेपाधिक हैं,
- ८. (उनसे) तेजोलेश्या वाले वाणव्यन्तर देव असंख्यातगुणे हैं,
- ९. (उनसे) कापोतलेश्या वाले असंख्यातगुणे हैं,
- १०. (उनसे) नीललेश्या वाले विशेपाधिक हैं,
- ११. (उनसे) कृप्णलेश्या वाले विशेषाधिक हैं,
- १२. (उनसे) तेजोलेश्या वाले ज्योतिष्क देव संख्यातगुणे हैं।
- प्र. भंते । कृष्णलेश्या वाली यावत् तेजोलेश्या वाली भवनवासी, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क एवं वैमानिक देवियों में से कौन किससे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?

#### उ. गौतम!

- सबसे थोड़ी तेजोलेश्या वाली वैमानिक देवियां हैं,
- २. (उनसे) तेजोलेश्या वाली भवनवासी देवियां असंख्यातगुणी हैं,
- ३. (उनसे) कापोतलेश्या वाली असंख्यातगुणी हैं,
- ४. (उनसे) नीललेश्या वाली विशेषाधिक हैं.
- ५. (उनसे) कृष्णलेश्या वाली विशेषाधिक हैं,
- ६. (उनसे) तेजोलेश्या वाली वाणव्यन्तर दे<sup>विया</sup> असंख्यातगुणी हैं,
- ७. (उनसे) कापोतलेश्या वाली असंख्यातगुणी हैं,
- ८. (उनसे) नीललेश्या वाली विशेषाधिक हैं,
- ९. (उनसे) कृष्णलेश्या वाली विशेषाधिक हैं,
- 90. (उनसे) तेजोलेश्या वाली ज्योतिष्क देवियां संख्यात-गुणी हैं।

१९. (उनसे) नीलनेश्या दाली दिशेषाधिक हैं, संख्यातगुणी हैं, १०. (उनसे) कापीतलेश्या वाली भवनवासी देवियां (उनसे) कृष्णलेश्या वाले विशेषाधिक हैं, , इं कथी। महिलेश्या वाले विश्वेषाधिक हैं, s (उनसे) कापीतलेश्या वाले भवनवासी देव असंख्यातगुणे हैं, ६. (उनसे) तेजोलश्या वाली भवनवासी देवियां संख्यातगुणी है, ५. (उनसे) तेजोलेश्या वाले भवनवासी देव असंख्यातगुणे हैं, ४. (उनसे) तेजोरुशा वाली वैमानक दीवयां संख्याताणी हैं, ३. (उनसे) तेजोलेश्या वाले असंख्यातगुणे हैं, , इं (एमता वाले असंख्याता है, सबसे थोड़े शुक्ललेश्या वाले वैमानिक देव हैं, े मिर्तिए . इ र हैं कथी।यहिर्घ हिलाई माबत् वैमानिक देवों और देवियों में से कमीम के अल प्रा. मंत्र हे क्रिक्स वाक वावत् शुक्लक्या वाक भवनवासी 885

यागव्यन्तर

ाड़े प्राट्य मिड़ मि कहुंच कार कि गिमकुधीहर

। हैं क्रमी। प्रमाय हैं। हैं। क्रम्मीय हैं। इस्ताय हैं। . ४

३. (उनसे) नीललेश्या वाले विशेषाधिक हैं,

२. (उनसे) कार्योतरेश्या बारु असंख्यातगुणे हैं,

, हैं र्हाठ एप्डर्निटि प्राम्कुपाई मनस् मेहम . १

र इं राधीएहिंघी काप मार्स हमकी नर्क ह

संख्यातगुणी है,

असब्बायनीम् हुभ

संख्यातगुणी है,

े मिना . र में गिमकुपाई लाम ापरलिंग्ति क्रमाय लाम ापरलापा है। हों . प्र ४९. सनेश्य द्वीपकुमाराहि का अल्पवहुत्त- ।ई गिणुनाम्भ मंघनिङ कार्नाम् लिए । एडल्फिर (मिन्छ) . ६ ९ , इं फि्फाप्रम इंद स्यतिम्य काच एक्किए (सेन्छ) . ६५ , हं त्यनी। कृष्णलेखा वाली देवियां विशेषाधिक हैं, १५. (उनसे) नीललेश्या वाली दीवयां विशेषां कि १५. १८. (उनसे) कापीतलेश्या वाली वाणव्यन्तर देवियां , हैं काभीयदिभी काम ामस्कापकु (सन्छ) . ७९ १६. (उनसे) मीलनेश्या वाले विशेषाधिक हैं, १५. (वनस्) कापोतलेश्या १४. (उनसे) मेनेलेश्या खाका वाणव्यन्तर देशियां १३. (उनसे) तेजोलेश्या वाले वाणव्यन्तर देव असंख्यातगुणे हैं, ,ई कामीायहंभी लाग गम्हलाव्य (मुन्छ) . १९

9. विया.स.२५, उ.१, सु.३ - [학회[. 전. 9 €, 조. 9 2, 전. 9 । घट घेर घी । ग्रामकुर्हा इट ४. कण्हलेस्सा विसेसाहिया। -विवा. स. १६, उ. १९, सु. इ , मिललेसा विसेसाहिया, , गण्मिकसा असंवेज्जाणा, सव्यखीवा दीवकुमारा तंउलस्सा, त. गीयमा ! विस्थाहिया वा रे तेउलेसाण य कयरे कपरेहितो अपा वा जाब प्रपृप्ति गं भेते ! दीवकुमाराणं कण्हलेसाणं जाब ४९. सलेस्सदीवकुमाराइणं अप्पबहुत्तं-0966-6066. \$ .5. \$ .06. P. Turp-शिक्षिज्यमुणाओ । २२. तेउलेस्साओ जोड्सिणीओ देवीओ १९. तेउलेस्साओ जोइमिया देवा संखेज्जगुणा, , क्रिएडी। से हिन्दे हिन्न स्थाने हेन । 0 ६ १६. णीललेस्साओ देवीओ विसेसाहियाओ, संख्य्यगाओं, किविने सिरि होमाणा हि। सिन्धि देवी अ , एडी। भिर्मिति । भिर्मित हम्म . ७६ , एडी। मिर्मिता विस्ताहिया, 9५. काउलेस्सा वाणमंत्ररा देवा असंखेज्यगुणा, , हिंगाणुग्ण्ये सिविज्ञे हिरी मांगाची सिंग्युक्त १४. १३. तेउलेस्सा वाणमंतरा देवा असंखेज्जगुणा, , किंग्डिं किंग्डिं किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्डिंग किंग्ड , फिएड्रीसिमे विस्साहियाओं , ६६ संखेज्यगुणाओ, 16 काउनेसाओ भवणवासिणीओ देवीओ , एडीसिमिनि सिर्मिहिया, ८. गोललस्सा विस्साहिया, , गागुम्प्या भवणवासी देवा असंखेज्जगुणा, ह. पेउछस्साओ भवणवासिणीओ देवीओ संखेज्जगुणाओ,

५. तेउलेस्सा भवणवासी देवा असंखेज्जगुणा,

४. *नेउरुस्*साओ वेमाणिणीओ देवीओ संखेन्जगुणाओ,

३. तेउलेस्सा असंखेज्जाणा,

२. पम्हलस्सा असंखेज्जगुणा,

सव्दक्षीवा वेमाणिया देवा मुक्किस्सा,

i गियमा !

निध्या अध्ययन

क्यरेहितो अपा वा जाव विसेसाहिया वा ? देवीण य कण्हलेसाणं जाव सुक्षलेसाण य कपरे प. प्पृपि गं भेते ! भवणवासीणं जाब वेमाणियाणं देवाण य एवं दिसाकुमारा वि। —िवया. स. १६, उ. १३, सु. १ एवं थणियकुमारा वि। —िवया. स. १६, उ. १४, सु. १ एवं नागकुमारा वि। —िवया. स. १७, उ. १४, सु. १ सुवण्णकुमारा वि एवं चेव। —िवया. स. १७, उ. १४, सु. १ वाउकुमारा वि एवं चेव। —िवया. स. १७, उ. १५, सु. १ अग्गिकुमारा वि एवं चेव। —िवया. स. १७, उ. १६, सु. १

# ५०. सलेस्स जीव-चउवीसदंडएसु इड्ढि-अप्पबहुतं-

प. एएसि णं भंते !जीवाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पिड्ढिया वा महिड्ढिया वा ?

#### उ. गोयमा!

- १. कण्हलेस्सेहिंतो णीललेस्सा महिड्ढिया,
- २. णीललेस्सेहिंतो काउलेस्सा महिड्दिया,
- ३. काउलेस्सेहिंतो तेउलेस्सा महिड्दिया,
- ४. तेउलेस्सेहिंतो पम्हलेस्सा महिड्ढिया,
- ५. पम्हलेस्सेहिंतो सुक्कलेस्सा महिड्दिया,
- ६. सव्विपिड्ढिया जीवा कण्हलेस्सा,
- ७. सव्वमहिड्ढिया जीवा सुक्कलेस्सा ।
- प. एएसि णं भंते ! णेरइयाणं कण्हलेस्साणं, णीललेस्साणं, कात्रलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अपिड्ढिया वा, महिड्ढिया वा?

### उ. गोयमा!

- १. कण्हलेस्सेहिंतो णीललेस्सा महिड्दिया,
- २. णीललेस्सेहिंतो काउलेस्सा महिड्दिया,
- ३. सव्विपिड्दिया णेरइया कण्हलेस्सा,
- ४. सव्वमहिड्ढिया णेरइया काउलेस्सा।
- प. एएसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पिड्ढिया वा, महिड्ढिया वा?
- उ. गोयमा ! जहा जीवा।
- प. एएसि णं भंते ! एगिंदियितिरिक्खजोणियाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पिड्ढिया वा, महिड्ढिया वा?

### उ. गोयमा !

- कण्हलेस्सेहिंतो एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो णीललेस्सा महिड्ढिया,
- २. णीललेस्सेहिंती काउलेस्सा महिड्ढिया,
- ३. काउलेस्सेहिंतो तेउलेस्सा महिड्ढिया,
- सट्विपिड्ढिया एगिदियितिरिक्ख जोणिया कण्हलेस्सा,
- ५. सव्यमहिङ्ख्या तेउलेस्सा। एवं पुर्वावकाइयाण वि।

दिशाकुमारों का अल्प वहुत्व भी इसी प्रकार है। स्तिनतकुमारों का अल्प वहुत्व भी इसी प्रकार है। नागकुमारों का अल्प वहुत्व भी इसी प्रकार है। सुवर्णकुमारों का अल्प वहुत्व भी इसी प्रकार है। विद्युत्कुमारों का अल्प वहुत्व भी इसी प्रकार है। वायुकुमारों का अल्प वहुत्व भी इसी प्रकार है। अग्निकुमारों का अल्प वहुत्व भी इसी प्रकार है।

- ५०. सलेश्य जीव चौवीस दंडकों में ऋदि का अल्पवहुत्व-
  - प्र. इन कृष्णलेश्या वाले यावत् शुक्ललेश्या वाले जीवों में से कौन, किससे अल्प ऋद्धि वाले या महाऋद्धि वाले हें?

#### उ. गीतम!

- कृष्णलेश्या वालों से नीललेश्या वाले महर्द्धिक हैं,
- २. नीललेश्या वालों से कापोतलेश्या वाले महर्द्धिक हैं,
- कापोतलेश्या वालों से तेजोलेश्या वाले महर्द्धिक है,
- ४. तेजोलेश्या वालां से पद्मलेश्या वाले महर्द्धिक हैं,
- ५. पद्मलेश्या वालों से शुक्ललेश्या वाले महर्द्धिक हैं,
- ६. कृष्णलेश्या वाले जीव सबसे अल्प ऋदि वाले हैं,
- ७. शुक्ललेश्या वाले जीव सबसे महा ऋदि वाले हैं।
- प्र. भंते ! इन कृष्णलेश्यी, नीललेश्यी, कापोतलेश्यी नारकों कौन, किससे अल्प ऋद्धि वाले या महाऋद्धि वाले हैं?

#### उ. गीतम !

- १. कृष्णलेश्यी नारकों से नीललेश्यी नारक महर्द्धिक हैं,
- २. नीललेश्यी नारकों से कापोतलेश्यी नारक महर्द्धिक हैं
- ३. कृष्णलेश्या वाले नारक सवसे अल्प ऋद्धि वाले हैं,
- ४. कापोतलेश्या वाले नारक सवसे महाऋद्धि वाले हैं।
- प्र. भंते ! इन कृष्णलेश्या वाले यावत् शुक्ललेश्या व तिर्यञ्चयोनिकों में से कौन, किससे अल्प ऋदि वाले महाऋदि वाले हैं?
- गौतम ! जैसे समुच्चय जीवों की अल्पऋदि महाऋदि कर्ह
   उसी प्रकार तिर्यञ्चयोनिकों की कहनी चाहिए।
- प्र. भंते ! कृष्णलेश्या वाले यावत् तेजोलेश्या वाले एकी तिर्यञ्चयोनिकों में से कौन, किससे अल्पऋद्धि वाले महाऋद्धि वाले हैं?

#### उ. गीतम !

- कृष्णलेश्या वाले एकेन्द्रिय तिर्यञ्चों की अपेक्षा नीलव वाले एकेन्द्रिय महर्द्धिक हैं,
- २. नीललेश्या वालों से कापोतलेश्या वाले महर्द्धिक हैं,
- कापोतलेश्या वालों से तेजोलेश्या वाले महर्द्धिक हैं,
- ४. सबसे अल्पऋद्धि वाले कृष्णलेश्या वाले एके तिर्यञ्चयोनिक हैं,
- ५. सवसे महाऋदि वाले तेजोलेश्या वाले एकेन्द्रिय हैं इसी प्रकार पृथ्वीकायिकों की अल्पऋदि महाऋदि अल्पवहुत्व कहना चाहिए।

अल्प ऋदि या महाऋदि जान लेनी चाहिए। राम्नुस्थ के कमानास्थ मड़ में मक मिरु हैं ड्रेग डिक में मक मिली ग्राप्टर्क निर्माणी मैनली कर्त कि एस्नी मिन ग्राक्स मिड्

महाऋदि वाले हैं पर्यन्त सब कथन पूर्ववत् करना चाहिए। कि कि मिल कि कि कि शुक्लिक कि है। कि कि कि कि कि वर्ग हिन्द्र किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किन्न किनीपिन्टपेती प्रज्ञिक्तिगरिक गृहि मध्जीमम ग्राकर भिड़

़ें हैं हो छोस्राइम ए होट छोस्रम्भर है मिया निक <del>है</del> में गि। इस कृष्णके या वाल सावत् तेनिक स्था वाल स्था भारते हैं। हिं ~Programme तक द्वीऋ कि ज्ञीग्रामकुमिड एप्रिस . ९२

#### े मितिम . इ

- 7. नीलकेश्या वालों से कापीतकेश्या वाले द्वीपकुमार , इं कड़ीइम रामकुमिड लाघ ापडललिम में लाघ पारलाप्ले . ९
- **,** इं कड़ीहम ३. कापीतकेश्या वाली से तेजीकेश्या वाले हीपकुमार , हैं के छोड़िम
- **। हैं फ़िड़्ला**र्फ़ लाइ ही सावत अल्पऋष्टि वाले कृष्णलेश्यों हैं, सबसे महाऋष्टि

**डिंगकि**र भिट्ट छाड्डिक स्वाहर का अध्यवहर्ष हो । नागकुमार, मुवणकुमार, विद्युकुमार, वायुकुमार और 15 ) गिक्स मिट्ट क्रिक्टिम्मिश कि छोक्राइम জ্রীরূপ্যারু নির্দান সাধি সাদকু।। ইর্ম সেদকুরী হর

### -माध्र क्रिंगिष्ट्रि, ९०

- ़ें ई िंग ईक नाअ निक्ती के ाम्डलापकु .R
- ।ई र्तिइ लाध्य के स्थिएएक उत्संख्यात लोको के जितने आकाश प्रदेश हैं उतने प्रमा निर्मा के जाक विभीम्राध-विभीम्राध हास्थिम् । गृजीाड निनार नास्त्र स्थलेख स्पेश प्रदेशकार आकर भिड़ 1ई धार इक लाध्य ष्यांसह के प्रदर्शाय है। मिलीं . ह
- −म्रिश्मिक स्थानों में अल्पबहुत्व−
- र् हें कधीाणदेशे कुशप कार केसकी नकि में १४ कि तिहर्म एक क्ये अपिक्षा, प्रहिम कि विहर्म तह कि कि में नियम स्थात के पान्ने शुक्क है होते हैं। ऐसे 'स
- ह्यान है, क् एड्स्फ्रिए । इस की अपेक्षा सबसे अल्ल जयन कापोत्रहरूपा के -मि १४ भिर्म कि कि
- असब्बावगुण हे, तिनसे) नीललेश्या के जयन्य स्थान द्रव्य की अपेसा
- तिनहीं के अपन स्थान इस के अपनी हैं असच्यातगुण हे, (उनसे) कृष्णल्द्या क जयन्य स्थान दया को जयता

गीयव्यं जाव चउरिंदिया। एवं एएणं अभिनावेणं जहेच निस्ताओं भावियाओं तहेव

996-6966. B. 5. 5. 60. p. Toop-नेमाणिया देवा मुक्कलेस्सा । अभिद्रिहया नेमाणिया देवा तेउलेस्सा, सब्यमहिद्धया मानुखनाणां गब्मवह्मितियाण य सुव्हीस् भाणियव्यं जाद पदीद्यतिरिक्खजीणियाणं निरिक्खन्मीर्णणी

५९. सलेस्स दीवकुमाराइणं इहिंद अप्पवहुत्तं-

- महिड्डिया वा रे त करों कर होते कर्म हिंदी अभिड्डिया वा वार प्राप्ति गं भेते ! दीवकुमाराणं कण्हलसाणं जाव
- , एडड्रोडीम ११५७६० किड्रोस्ट्रिक्सा, , १. कर्निस्तिहितो नीललस्सा महिद्धिया,
- , १८० ड्रीडीम ११५७०० । १५७ हे ।
- ४.मृ.१९.च.,३१.म. गयनी-11177556 सब्दमहिद्धिया 1<del>177</del>6504 ४. सत्वीमिद्धिया

~6-59.5, 36.1F.1IFFI-वहीं हैए हे गिरामकुन्नगिर व पुर्व होने हैं

थर-5र .च. १ए .म. तप्तिने-नाग-सैनग्ग-निय्य-नाय-अपिगक्रिमाराग त एवं चेव।

### —nors ion### . FP

ं गिम्प्रिमा । ह

- उ. गीयमा ! अस्दिज्जा कण्हलेस्स्ट्ठाणा पण्णाता। प. केवड्या णं भेते !कण्हलेस्सट्ठाणा पण्णाता ?
- -3A. 3K, 38, 7K. 33 मिलाईया लेगा लेसाणं होते ठाणाइं ॥ असंखेन्या गीसीयगीग उस्सियिगीग य समरा। -पण्ण. प. १७, उ. ४, सु. १२४६ एव जाव सिक्कलस्सा।
- प्रसङ्ग्याप, दब्दर्ठपएसर्ठयाए कथरे कथरीहती दव्यट्ठयाए, Tulliquestr रीक्षथसार्याता च गाव [UIIUIठ५<del>]।</del> 所。 ĮΩ मिग्रिय . म ५३. लेस्सट्ठाणाणं अप्प-बहुत-

अया वा जाव विस्साहिया वा ह

- उ. गीयमा ! सब्दायोदा जहणागा काउलसर्ठाणा न्याधनात्-
- जहणागा णीलनेस्सिड्ठाणा दब्बट्ठयाप् असंबेज्जगुणा, दत्तद्वराप्,
- जहणागा कण्हलेसाडाणा दव्यर्ठयाए असखन्यगुणा,
- जहणामा तेउलस्तराणा दव्यर्ठयाए असंवज्जाणा,

असच्यातगुण हे,

जहण्णगा पम्हलेस्सद्वाणा दव्यट्ठयाए असंखेज्जगुणा, जहण्णगा सुक्कलेसद्वाणा दव्यट्ठयाए असंखेज्जगुणा,

### पएसट्ठयाए-

सट्यत्थोवा जहण्णगा काउलेसङ्घणा पएसट्ठयाए, जहण्णगा णीललेस्सङ्घाणा पएसट्ठयाए असंखेज्जगुणा,

जहण्णमा कण्हलेस्सद्वाणा पएसट्ठयाए असंखेज्जगुणा,

जहण्णगा तेउलेस्सडाणा पएसट्ठयाए असंखेज्जगुणा,

जहण्णगा पम्हलेस्सङ्घाणा पएसट्ठयाए असंखेज्जगुणा,

जहण्णगा सुक्कलेस्सङ्घाणा पएसट्ठयाए असंखेञ्जगुणा,

## दव्यट्ठ-पएसट्ठयाए-

सव्वत्थोवा जहण्णगा काउलेस्सडाणा दव्वट्ठयाए, जहण्णगा णीललेस्सडाणा दव्वट्ठयाए असंखेज्जगुणा, एवं कण्हलेस्सडाणा तेउलेस्सडाणा पम्हलेस्सडाणा,

जहण्णगा सुक्कलेस्सद्वाणा दव्वट्ठयाए असंखेज्जगुणा,

जहण्णएहिंतो सुक्कलेस्सट्ठाणेहिंतो दव्वट्ठयाए जहण्णगा काउलेस्सट्ठाणा पएसट्ठयाए अणंतगुणा, जहण्णगा णीललेस्सट्ठाणा पएसट्ठयाए असंखेञ्जगुणा, एवं जाव सुक्कलेस्सट्ठाणा।

- प. एएसि णं भंते ! कण्हलेस्सट्ठाणाणं जाव सुक्रलेस्सट्ठाणाण य उक्कोसगाणं दव्वट्ठयाए, पएसट्ठयाए, दव्वट्ठपएसट्ठयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- गोयमा ! सव्वत्थोवा उक्कोसगा काउलेस्सट्ठाणा दब्बट्ठ्याए,

उक्कोसमा णीललेस्सट्ठाणा दव्यट्ठयाए असंखेज्जगुणा,

एवं जहेब जहण्णगा तहेब उक्कोसगा वि,

# णवरं-उक्रीमान अभिलावी।

प. एएरिय पां भति ! कण्हलेस्सट्ठाणाणं जाव मुक्रियसद्द्राणाणं य जङ्गणुक्कोसगाणं दब्बट्ठयाए, गासङ्क्षाः, दब्बट्ठपएसट्ट्याए कबरे कथरेहितो अप्पा य जाव विसंगादिया वा ?

#### रब्द्द्रायाग्-

३. शीवण १ सब्बद्धांवा जहरणमा काउलेसाट्ठाणा १-४९८४गर,

्रवारामा भीत्र वेम्सद्दारम् बब्बद्द्याम् असंखेटनमुणाः,

(उनसे) पद्मलेश्या के जघन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं,

(उनसे) शुक्ललेश्या के जघन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं,

## प्रदेशों की अपेक्षा से-

सवसे अल्प प्रदेशों की अपेक्षा कापोतलेश्या के जघन्य स्थान हैं, (उनसे) नीललेश्या के जघन्य स्थान प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं,

(उनसे) कृष्णलेश्या के जघन्य स्थान प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं,

(उनसे) तेजोलेश्या के जघन्य स्थान प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं,

(उनसे) पदम्लेश्या के जघन्य स्थान प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं,

(उनसे) शुक्ललेश्या के जघन्य स्थान प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं,

## द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से-

सबसे अल्प द्रव्य की अपेक्षा कापोतलेश्या के जघन्य स्थान हैं, (उनसे) नीललेश्या के जघन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं, इसी प्रकार जघन्य कृष्णलेश्या स्थान, तेजोलेश्या स्थान, पद्मलेश्या स्थान भी क्रमशः असंख्यातगुणे हैं,

(उनसे) शुक्ललेश्या के जघन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं,

द्रव्य की अपेक्षा जघन्य शुक्ललेश्या स्थानों से कापोतलेश्या के जघन्य स्थान प्रदेशों की अपेक्षा अनन्तगुणे हैं,

नीललेश्या के जघन्य स्थान प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं, इसी प्रकार शुक्ललेश्या के स्थानों पर्यन्त असंख्यातगुणे जानना चाहिए।

- प्र. भंते ! इन कृष्णलेश्या के उत्कृष्ट स्थानों यावत् शुक्ललेश्या के उत्कृष्ट स्थानों में से द्रव्य की अपेक्षा से, प्रदेशों की अपेक्षा से तथा द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से कौन, किससे अत्य यावत् विशेषाधिक हैं?
- उ. गीतम ! सवसे अल्प द्रव्य की अपेक्षा कापोतलेश्या के उत्कृष्ट स्थान हैं।

(उनसे) नीललेश्या के उत्कृष्ट स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं।

इसी प्रकार जघन्य स्थानों के अल्पवहुत्य के समान उत्कृष्ट स्थानों का भी अल्पवहुत्व जानना चाहिए।

विशेप-जघन्य शब्द के स्थान में उत्कृष्ट शब्द कहना चाहिए।

प्र. मंते ! इन कृष्णलेश्या यावत् शुक्ललेश्या के जघन्य और उत्कृष्ट स्थानों में द्रव्य की अपेक्षा से, प्रदेशों की अपेक्षा से तथा द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से कौन, किससे अल्य यावत् विशेषाधिक हैं?

## द्रव्य की अपेक्षा से-

उ. गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा सवसे थोड़े कापोतलेश्या के जघन्य स्थान हैं,

(उनसे) नीललेश्या के जघन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं,

जधन्य स्थान क्रमशः असंख्यातगुणे हैं, र्क एष्ट्ररूप र्राप्ट एष्ट्रर्काण्ठ , राक्र भिड़

असंब्यायगुण है, अपेक्षा के जवन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा

अपेक्षा के उकुर स्थान द्रव्य की अपेक्षा ,हैं णिएताध्यक्ष अपेक्षा असंख्यातगुणै हैं, र्क एप्टरिक्तिमित्र में निष्धि एप्टरिक्काहु एन्छा १३५८ कि एप्टर

र्क एष्ट्ररूप प्रहि एष्ट्ररूपित ,एष्ट्ररूप के प्राक्र भिड़ असंख्यातगुणे हैं,

*उकुष्ट स*्थान क्रमशः असंख्यातगुणे हैं,

१५ णिग्नाष्ट्रभि (उनसे) शुक्लकरपा के उक्कर स्थान इत्य की अपेक्षा

−<del>月</del> 118PFE कि पिं§

ाक्ष्मेध कि रिह्रिप नाध्य प्रमाय के एड्क्लिन (मृन्ध) , इं नाध्र फ्यार र्ह एड्किनिगत । अर्पेश कि विड्रि फार से मिन

प्रिशी के अपेक्षा से अल्पबहुत्व का कथन कि ग्रिक्स कि ग्रिक्स हि हिंहें ,ई ागा ामनी नष्टक कि छन्यवृद्ध अलवहुन का कथन किया गया है, वैसे असंख्यातगुणे हैं,

, इं म्लिस से प्रमा सिर्म कि एवं माध्य प्रमान के प्रदेशनिय मि १४६ कि गिंड्र्न्र गिंग् क्रिंग

म्मार क पारक्रमञ्च राधि पारक्रीएर , पारक्राव्य राक्र भिट्ट (इ.स.) नीलहेरया के जचन्य स्थान द्रव्य की अपेद:, असंख्यातागुणे हैं,

स्थान क्रमशः असंब्यातगुणे हैं,

क अपेक्षा जायन्य चुक्लिक्या स्थानों से कापोत्तलेक्या क असंख्यातगुणे हैं, प्रिमेर कि एक माध्य स्थाप के प्राप्त की अपेक्षा

(उनसे) नीललेश्या के उत्कृष्ट स्थान इव्य की अपेक्षा असंख्यातमुणे हैं, उकुष्ट स्थान दव्य की अपेक्षा असंप्यातगुणे हैं,

उकुर सान द्रव्य की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं, क् मिड्लिकाह रूप मिड्लम्रूप , मिड्लीर्फ , मिड्लाप्ल प्राक्स मिड्र

, इं णिफ्रनम्स । अपेस कि ग्रेड्स माअ क इत्य की अपेक्षा उत्कृष्ट चुक्लकेश्या स्थानों से जघन्य कापीतकेश्या

,हं णिएठाष्ट्रांस अपेक्ष कि ग्रिड्स मास्र प्रमंद्र क एडर्रा क्रिक्ट के ए एडर्रा है। एडर्रा एडर्रा एडर्रा एडर्रा है। (उनसे) जवन्य नीलनेश्या स्थान प्रदेशीं की अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं,

, इं रिपृप्ताप्रधास प्रधिस कि पिस्स नाम के प्रवर्धन अकुर (सेनर) ,ई र्णाना अस्य अस्य अस्य अस्य असंख्या असंख्याना है, छतुरः हं निष्म प्रस्केम्बह प्रप्या प्रावेश कि विहर्ष

<u> १ई एंग्राफ)सर प्रमेश कि पिर्देश साम्र प्रकृट</u> इसी प्रकार कृष्णलेखा, तैजीलेखा, पर्मलेखा एवं चुक्ललेखा क

५४, संश्वा अध्यवन का उपसंहार-

1 हें शिक्ष हिन्दे हिटाहोह है हिछाई स्टिक्ट क्रिक गाहित है हिछाई अतः हेर्याओं के अनुमाग (बिनाक) को जान कर भाराभि

एवं कण्हलेसार्ठाणा, तेउलेसार्ठाणा, पम्हलेसार्ठाणा,

जहणागा सुक्केस्सट्ठाणा दब्दट्ठयाए असंखेज्यगुणा,

काउलेसार्ठाणा दब्बर्ठवाए असंबेज्जाणा, जहणापृहितो सुक्षलेसार्ठाणीहेतो दब्बर्ठयाप् उक्षासा

उक्षोसा गीलन्नेस्सट्ठाणा दव्यह्याए असंखेज्जगुणा,

एवं कण्हलेसाट्ठाणा तेवलेसाट्ठाणा पम्हलेसाट्ठाणा,

उक्षीया सुक्षिलसार्शाणा दब्बर्शनाए असंबेज्जाणा।

जहण्णमा णीलकेस्सट्ठाणा पएसट्ठयाए असंखेज्जगुणा, सब्बद्धीवा जहणामा काउन्नेसार्ठामा पर्परः रंज्यापः <u>નતેમદેશનાતે</u>–

। किएगिमि ही गारुठ्डाम् ए इंह गारुठ्डाम् हेन के कि

एवं कण्हलेसाट्ठाणा तेवलेसाट्ठाणा पम्हलेसाट्ठाणा जहण्णमा गीललेस्सट्ठाणा दव्यट्ठयाए असंखेज्जमुणा, सव्दर्भावा महण्णागा काउलेस्सर्ठाणा दव्दर्ठयाए, વૃત્લદંશનાં લાકુ

जहण्णमा सुक्षलेस्सर्शणा दत्तर्रुशाप् असंदेज्यगुणा,

-deal d' 66 2 R 65 82-65 R उक्षायमा सिक्कलेसर्राणा पर्पसर्ठनाए असंबन्यमेगा। एवं कण्हलेसट्ठाणा तेउलेसाट्ठाणा पम्हलेसट्टाणा, उक्कीसया णीललेस्सर्गणा पएसर्ठयाए असंखन्नगुणा, कारलस्तर्राणा पएसर्ठयाए अस्तर्ज्याण।, ामिक्क प्राप्टरम्प्रप (कड़ीणिट्ड्राम्) सुक्कि प्राप्टर प्राप्ट जहणाना मुक्षलेसस्टाणा असंखेज्जगुणा; एव कण्हलसट्ठाणा तेउलेस्सट्ठाणा पम्हलेसट्ठाणा, <u> ગંદેગળાના ગૌજ્જેસ્સટ્ડાળા વર્ણસટ્ડવાણ એસંલેગ્નાનુગા,</u> गहण्णामा काउलेस्सर्ठाणा पएसर्ठयाए अणंतगुणा उक्कामपहितो सुक्कलस्सर्ठाणीहेतो दत्तर्ठवाप, उक्षासगा सुक्षलेसार्याणा दव्यर्वयाए असंबेज्यागा।, एवं कण्हलेसाट्ठाणा, तेउलेसाट्ठाणा, पम्हलेसाट्ठाणा, उक्कासा गीललेस्सर्ठाणा दब्दर्ठयापु असंबेज्जाुणा, उक्षीसा काउलेसार्ठाणा दब्दर्ठयाए असंखेऱ्जाुणा, गहणापीहता सुक्षलस्सर्ठाणीहता दव्यर्ठयापः,

63 正文: 宋 正 上三一 अपसत्याओ विज्यता पसत्याओं अहिट्ठेन्यास तम्हा प्याण हेसार्ण अणुभागे दियाणिया। -किछमणिस्प्राणम्झण्डस्त

# क्रिया-अध्ययन

जैनदर्शन में 'क्रिया' एक पारिभाषिक शब्द है। इसका सम्बन्ध मन, वचन एवं काया की प्रवृत्ति रूप 'योग' से है। जव तक जीव में योग विद्यमान है तब तक उसमें क्रिया मानी गई है। जब जीव अयोगी अवस्था अर्थात् शैलेशी अवस्था को अथवा सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह अक्रिय हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि बिना योग के क्रिया नहीं होती है। क्रिया का कारण अथवा माध्यम योग है।

व्याकरणदर्शन में सिद्ध अथवा असिद्ध द्रव्य की साध्यावस्था को क्रिया कहा गया है। साधारणतः हम किसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए जो प्रवृत्ति करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जीव में भी हो सकती है और अजीव में भी, किन्तु जैनदर्शन की पारिभापिक क्रिया का सम्बन्ध जीव से है। जीव अपनी क्रिया से अजीव में यथासम्भव हलन-चलन कर सकता है, तथापि तात्त्विक दृष्टि से क्रिया का फल जीव को मिलता है, इसलिए जीव में ही क्रिया मानी गई है। स्थानांग सूत्र में यद्यपि क्रिया के दो प्रकार कहे गए हैं—जीव क्रिया और अजीव क्रिया। किन्तु अजीव क्रिया के ऐयापियकी और साम्परायिकी नाम से जो दो भेद किए गए हैं वे जीव से ही सम्बद्ध हैं, अजीव से नहीं।

कषाय की उपस्थिति में जो क्रिया होती है वह साम्परायिकी तथा कषाय रहित अवस्था में जो क्रिया होती है वह ऐर्यापथिकी कही जाती है। इसका तात्पर्य है कि क्रिया कषाय निरपेक्ष है। उसका कषाय के होने न होने से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका सम्बन्ध योग के होने न होने से है।

आगमों में क्रिया का विविध प्रकार से विभाजन उपलब्ध होता है। स्थानांग सूत्र में क्रिया को दो प्रकार की कहते हुए दसों विभाजन किए गए हैं। कुछ विभाजन इस प्रकार के हैं, जिनका समावेश क्रिया के पाँच भेदों, तेरह भेदों अथवा पच्चीस भेदों में हो जाता है। इसमें जीवक्रिया के जो दो भेद किए गए हैं, वे महत्त्वपूर्ण हैं--9. सम्यक्त्व क्रिया, २. मिथ्यात्व क्रिया। सम्यक्त्वपूर्वक की गई क्रिया सम्यक्त्व क्रिया तथा मिथ्यात्वी की क्रिया को मिथ्यात्व क्रिया कह सकते हैं। क्रिया में राग एवं द्वेष निमित्त बनते हैं, इसलिए क्रिया के दो भेद ये भी हैं-9. प्रेय: प्रत्यया (रागजन्या) और २. द्वेप प्रत्यया। फिर प्रेय: प्रत्यया को माया एवं लोभ के रूप में तथा द्वेष प्रत्यया को क्रोध एवं मान के रूप में विभक्त किया गया है।

जिस निमित्त, हेतु, फल अथवा साधन से क्रिया की जाती है उसी निमित्त, हेतु साधन अथवा फल के आधार पर क्रिया का नामकरण कर दिया जाता है। इसीलिए क्रिया के अनेक विभाजन हैं।

व्याख्याप्रज्ञित , प्रज्ञापना, स्थानांग, समवायांग आदि सूत्रों में क्रिया के पाँच प्रकार ये कहे गए हैं—9. कायिकी, २. आधिकरिणकी, ३. प्राहेिषिकी, ४. पारितापिनकी और ५. प्राणातिपातिकी। जिस क्रिया में काया की प्रमुखता हो उसे कायिकी क्रिया कहते हैं। जो क्रिया शस्त्र आदि उपकरणों की उसे पारितापिनकी तथा दूसरे प्राणियों के प्राणों का अतिपात करने वाली क्रिया को प्राणातिपातिकी क्रिया कहते हैं। जीव के चौबीस ही दण्डकारी हो पाँचों प्रकार की क्रियाएँ पायी जाती हैं। यह अवश्य है कि जिस समय जीव कायिकी, आधिकरिणकी और प्राह्में किया से स्पृष्ट होता है तथा कोई नहीं होता। इन पाँच क्रियाओं में प्रारम्भ की तीन क्रियाओं का आधिकरिणकी एवं प्राह्में पितापितिकी क्रिया से स्पृष्ट होता है तथा कोई नहीं होता। इन पाँच क्रियाओं में प्रारम्भ की तीन क्रियाओं का प्राधिकरिणकी एवं प्राह्में पितापितिकी क्रिया होती हैं और कदाचित् नहीं। यह निर्धारित है कि जब प्राणातिपातिकी एवं प्राणातिपातिकी क्रियाओं का पूर्व की चारों क्रियाएँ होती हैं, किन्तु पारितापितिकी क्रिया होती हैं तो उस जीव के क्रियाओं के सहभाव पर प्रस्तुत अध्ययन में जीव, समय, देश एवं प्रदेश की एकता के आधार पर चार बिन्दुओं से विचार किया गया है। कायिकी आदि ये पाँचों क्रियाएँ कीत के संसार से जोड़ने वाली होने के कारण आयोजिका क्रियाएं कही गई है।

एक अन्य विभाजन के अनुसार पाँच क्रियाएँ ये हैं—9. आरम्भिकी, २. पारिग्रहिकी, ३. मायाप्रत्यया, ४. अप्रत्याख्यान क्रिया और ५. पिरग्रहपूर्वक की गई क्रिया पारिग्रहिकी क्रिया प्रमाद की उपिथिति में होती है. आरम्भयुक्त अथवा हिंसायुक्त क्रिया को आरम्भिकी क्रिया कहते हैं। पार्या के निमित्त से की गई क्रिया माया प्रत्यया है। अप्रत्याख्यानी जीव की आरिम्भिकी क्रिया कहते हैं। वाली क्रिया अप्रत्याख्यान क्रिया कहलाती है तथा मिथ्यात्व के कारण उत्पन्न क्रियाएँ मिथ्यादर्शन प्रत्या कही गयी है मिथ्यादृष्टि जीवों में ये पाँचों क्रियाएँ पार्या जाती हैं तथा सम्यग्दृष्टि जीवों में मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया को छोड़कर चारों क्रियाएँ पार्या जाती हैं। इन पाँचों क्रियाओं के सहभाव का नियम किरा जीवा में मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया पाई जाती है, उसमें शेष चारों क्रियाएँ निश्चित रूप से होती हैं। जिसमें अप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसमें शोष चारों क्रियाएँ निश्चित रूप से होती हैं। जिसमें अप्रत्याख्यान क्रिया होती है किन्तु शेष तीनों क्रियाएँ उसमें होती है। मायाप्रत्यया क्रिया वाले के शेष चारों क्रियाएँ वैकित्पक क्ष्म से होती हैं। आरिम्भिकी क्रिया के साथ मायाप्रत्यया क्रिया नियम से होती है, किन्तु शेष ती क्रियाएँ करता है इसका क्ष्म के साथ मायाप्रत्या क्रिया निर्वेश है। अठारह पाप स्थानों में प्रत्येक से विरत जीव किस प्रकार की क्रियाएँ करता है इसका भी इस अध्ययन में उत्लेख हुआ है

आर्रान्मकी आदि क्रियाओं में सबसे अल्प मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रियाएँ हैं, उनसे अप्रत्याख्यान, पारिग्रहिकी एवं आरम्भिकी क्रियाएँ उत्तरोत्तर

क्रियाओं के पंचविध होने का निरूपण अन्य प्रकारों से भी हुआ है, यथा—9. दृष्टि-विकार जन्य क्रिया, २. स्पर्श सम्बन्धी, ३. वाहर के निमित्त से उपने, ४. नमूड़ से होने वाली, ५. अपने हाथ से होने वाली। दूसरा प्रकार है—9. विना शस्त्र के होने वाली क्रिया, २. आज्ञा देने से होने वाली क्रिया और ५. विना आकांक्षा के होने वाली क्रिया। २. आज्ञा देने से होने वाली क्रिया अंदिर के उप्पत्रकों में पाई जाती है। मनुष्यों में पाँच प्रकार की क्रियाएँ इस प्रकार निरूपित हैं—9. रागभाव-जन्य क्रिया, २. द्वेषभाव जन्य क्रिया, ३.मन अंदिर की उप्पत्रकों से उप्पत्रकों से अंदिर की सामूहिक रूप से होने वाली क्रिया और ५. गमनागमन से होने वाली क्रिया।

र्णेख कियाएँ ये भी हैं–9. प्राणितिपात किया, २. मृषाबाद किया, ३. अस्तादान किया. ४. मैथुन किया और ५. परिग्रह किया। ये पॉचों कियाएँ रू हैं, आत्मकृत हैं तथा आनुपूर्वीकृत हैं। ये पॉचों कियाएँ आम्रव के भेदों में भी समाहित हैं।

हिया से आसव होता है। आसव के अनन्तर कर्म-बन्ध होता है। यदि क्रिया कषाय युक्त है तो बन्द अवश्य होता है और यदि क्रिया कषाय रहित प्राप्त आसव होता है, बन्ध नहीं।

के में से हम के से एक जीव एक जीव की अपेक्षा कहाचित् तीन, चार या पाँच क्रियाओं वाला तथा कहाचित् अफ्य होता है। एक जीव के अपेक्षा के जिल्हा की अपेक्षा भी इसी प्रकार निर्मा के प्रवास कि का जीव के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा भी है। जैसे के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक्षा के अपेक

क्तेंग फ्लाइ मोहडाध्यमी उकर्ज से डीशिट डाणापुर, जीएती।।णार ग्रॅंगिक्सी डउउटिए हैं। हैं तिलिट में एन के सिशायक्षी उउउटिए क्यांस्था का कि मित्र क्षेत्र 
।ई फिकम कि फिक्ती कि एए एटी फ़ेस्ट अकर किट ई किडि की दूर में सिंध एसी एक उड़ारु ए अकर सिर्वी

लिखा के २५ भिक्स किया है। एक्सी में ३५ किया है है। एं सुखका में ३ई है। एं स्वा के उन्हें इस अकार है। एक्सी किया है। एक्सी किया के १० किया है। एक्सी किया है। एक्सी किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० किया के १० क

हैं। अध्यय में किया का व्यापक विवेचन हुआ है। कमें, आसव, भाग, बन्ध और कपाय के साथ किया का व्यापक विवेचन हुआ है। हैं।

। हैं किक्स कि सिम्स इर्फ खिन्छ राज्निस के निरस निर्वास कि मिल्या

संसार का अन्त करने वाली क्रिया को अन्तिक्या कहा गया है, इसका घार प्रकार ने निस्पण है। अन्त में यह कहा जा सकता है क्रिया दोनों प्रकार की ती है–धर्मच्यान स्य भी एवं अयमेच्यान स्य भी। अधनेपरक क्रिया का ब्यान कर धर्मफक िस्पा अपनाने में ही मुक्ति का माने निहित है।

### २७. किरिया-अज्झयणं

# (F)

किरिया-अज्झयणस्स उक्खेवो—
 णित्थ किरिया अकिरिया वा, णेवं सन्नं निवेसए।
 अत्थि किरिया अकिरिया वा, एवं सन्नं निवेसए॥

-सूय. सु. २, अ. ५, गा. ७७२

किरियारुई सरूवं—
 दंसणनाणचरित्ते, तव विणए सच्च सिमइ गुत्तीसु।
 जो किरिया भावरुई, सो खलु किरियारुई नामं॥

-उत्त. अ. २८, गा. २५

- ३. जीवेसु सिकरियत्त-अकिरियत्त परूवणं-
  - प. जीवाणं भंते ! किं सिकरिया, अकिरिया?
  - उ. गोयमा ! जीवा सिकरिया वि, अकिरिया वि।
  - प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-''जीवा सिकरिया वि, अिकरिया वि''?
  - उ. गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-
    - १. संसारसमावण्णगा य, २. असंसारसमावण्णगा य।
    - तत्थ णं जे ते असंसारसमावण्णगा ते णं सिद्धा, सिद्धा अकिरिया।
    - २. तत्थ णं जे ते संसारसमावण्णगा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—
    - १. सेलेसिपडिवण्णगा य, २. असेलेसिपडिवण्णगा य।
    - १. तत्थ णं जे ते सेलेसिपडिवण्णगा ते णं अकिरिया।
    - २. तत्थ णं जे ते असेलेसिपडिवण्णगा ते णं सिकरिया।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--''जीवा सिकरिया वि, अकिरिया वि।''

-पण्ण. प. २२, स<u>.</u> १५७३

४. ओहेण किरिया— एगा किरिया<sup>9</sup>।

-टाणं अ. १, स. ४

- विविद्यायेक्खया किरियाणं भेयप्पभेयाओ—
   दो किरियाओ पण्णत्ताओ, तं जहा—
  - वी किरियाओ पण्णत्ताओं, तं जहा— १. जीविकरिया चेवः २.
    - २. अजीविकरिया चेव।
- शेविकिरिया दुविहा पण्णाता, तं जहा—
  - मम्मनिकरिया चेव,
     भम्मनिकरिया चेव।
- 🤃 अजीविकिरिया दुविहा पण्णाता, तं जहा—
  - अग्याबहिया वेव.
  - २. अपराइया चेव।
  - रं किरियाओं पण्यताओं, तं जहा-

# २७. क्रिया अध्ययन



१. क्रिया अध्ययन का उपोद्घात-

'क्रिया और अक्रिया नहीं है ऐसी संज्ञा नहीं रखनी चाहिए, अपितु क्रिया भी है और अक्रिया भी है ऐसी मान्यता रखनी चाहिए।

२. क्रिया रुचि का स्वरूप-

दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, सिमिति और गुप्ति आदि क्रियाओं में जिसकी भाव से रुचि है वह क्रिया रुचि है।

- ३. जीवों में सिक्रयत्व-अक्रियत्व का प्ररूपण-
  - प्र. भंते ! जीव सिक्रय होते हैं या अक्रिय होते हैं ?
  - उ. गौतम ! जीव सक्रिय भी होते हैं और अक्रिय भी होते हैं।
  - प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "जीव सिक्रिय भी होते हैं और अक्रिय भी होते हैं?"
  - उ. गौतम ! जीव दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
    - १. संसारसमापन्नक, २. असंसारसमापन्नक।
    - उनमें से जो असंसारसमापन्नक (संसारमुक्त) हैं वे सिद्ध जीव हैं और जो सिद्ध हैं वे अक्रिय हैं।
    - उनमें से जो संसारसमापन्नक (संसारप्राप्त) हैं, वे भी दो प्रकार के हैं, यथा—
    - १. शैलेशीप्रतिपन्नक, २. अशैलेशी प्रतिपन्नक।
    - 9 उनमें से जो शैलेशी-प्रतिपन्नक (अयोगी) हैं वे अक्रिय हैं।
    - २. उनमें से जो अशैलेशी-प्रतिपन्नक (सयोगी) हैं, वे सिक्रय हैं।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-''जीव सिक्रय भी हैं और अक्रिय भी हैं।'

४. एक प्रकार की क्रिया— क्रिया एक है।

- ५. विविध अपेक्षाओं से क्रियाओं के भेद-प्रभेद-क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-
  - 9. जीव क्रिया,

२. अजीव क्रिया।

- 9. जीव क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-
  - १. सम्यक्त्व क्रिया,
- २. मिथ्यात्व क्रिया।
- २. अजीव क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-
  - १. ऐर्यापथिकी (कपायमुक्त की क्रिया),
  - २. साम्परायिकी (कपाययुक्त की क्रिया)। क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा–

• । सम्भास्य प्रसूत्र

- नाष्ट्रम, ई ड्राप डिक कि जाकर जि एक्स किथीक . **१** ाएिक्स (रिकार में हैं में शिस्त्राहे) किणीरकधीए . . ५
- , (एक्से कि कीष्र कड़ीर हीरही ) एक्सेफकररम्हरू . ९
- हुब्युक्तकाय किया (विषयासक की फिक्ता ।।
- नाष्ट्रप्र ,ई ड्राप डिक कि जाकर जिल्हा किपिज्ञाहि . **६**
- , (एक्से कि निर्हाण कार्ड) (कार्प) कार्डीन की क्रिया),
- ।(।एक्स कि णिमने हग़द्र) किणिरकशीम्रिकेन . ५
- -ाष्ट्रम ,ई इंग्रम् डिक कि भक्त कि गरि
- ,(१) (कि भीड़ी (के पिट्टी) (के शिहार)
- ।(ाघ्रत्री कि म्इ मार्गिप) किनीमार्गाप . ५
- नाष्ट्र , ई ड्राप हिक कि जाकर कि एक्स किथिड़ार . **१**
- ,( जामोध्यें हीए र्क विर्म) किथि आरोहा . १
- ।(চাদ্দাঞ্চই तीर र्क চদিদ্র) কিথারামচদিদ্র
- राकर मिकी एसी (िलाइ मेरक हिम्ह प्रहे) किथि हार ! होने . र
- -ाष्ट्रफ, ईं ड्रेग डिक कि ज़कर नि ! मिल्री · ट ें हैं होग हिक कि
- जिससे मन अद्युभ परिणत हो जाता है। १. स्व. (अपना), २. पर (अन्य का), ३. उभय (दोनों का)
- **। है नि**ण्ण कि फिर्की किमीद्वार ज़प्त
- (एक्सी कि र्म इंक में एवं रेम हो किर्माण तिमार हो है । १ -ाष्ट्रम ,ई ड्रेग हिक कि जिल्हा कि । एसी किनीमार्जीम
- कि निल्ही ञक में छाड़ के रिम्ड्र) किनीगाररीएएउउए . ६
- निक्यो एक्सो (लिए न्हे पार्तिप) किनीमार्त्रीए ! हिंद .R
- -ाधर ,ई ड्रेग डिक कि जिला मिही । मिहीं . ट ़ हैं हो<sup>।</sup> हिक कि प्राकर
- हे स्पर, इ. वभय, को जिससे दुःष उपन हो
- **।**ई क्रिक
- ाई म्पेष्ठ कि एकी किमीमा<del>त्री</del>ाप इप्र
- –ाध्य , हं ड्राम हिक कि जाकर वि एकी
- (एक्से िकार मिंह में एक गरि) एक्से कामती।एए . १
- नाइफ , है ड्रा॰ हिक कि प्राक्ष कि एको क्रिफ्ती क्रिक्सी क्रि (फिरो िकार में हे में मीर मिल) फिरो माम्जाम्प्रस्ट . ६
- (ाम्की जिप्त होहे प्रम हंग्राम हं घाड़ हंग्यह) एक्सी नामनीगणप्रक्रिड़छः . १
- रूप सिक्राम से घाउँ व्हें ग्रेड्ड) फिली कामिनीविधित स्टिन्डिंग प्र
- हेम्स्ये एस्ये (छाप्न हरेस स्थापन घाँट) हायहीएए । हेस् "ए (फिल्री जिप्त निह
- नियम , हैं होग हिक कि प्रकार मोहै ! मिहीं . ट िहें ड्रीम डिक्ट कि **प्राक्र**

- , किइया चेव,
- । इह । अहिंगरिणाया <del>वे</del>वा
- -।इस् छ, राज्ञान दीवहा पण्णाता, तं जहा-
- १. अणुवरयकायिकिरिया चेव,
- द्रैपउत्तकायिकिरिया चेव।
- । अहिंगरणिया किरिया दुविहा पण्णाता, तं जहा
- 9. संजीयणाधिकरणिया चेदा,
- २. णिब्धत्तणाधिकरणिया चेव १।
- नाइए हे , स्थिति। पण्ण स्थित है । । इहिंदि । स्थान
- १. पाओसिया चेव,
- ३. पारियाविणिया चेव।
- माओभिया किरिया द्विवहा पण्णाता, तं जहा
- 9. जीवपाओसिया चेव,
- 2-6/0 p. मु. ५ . छ. ५ . म्ह ग्वाठ-अजीवपाओिसिया चेदा
- र पाजीसिया णं भंते ! किरिया कड्डिवहा पणाता ?
- —।इल हे , <del>।हालहा पणाता, तं जहा</del> —
- 9. में जं अपणी वा, २. परस्स वा, ३. तदुभयस्स वा-
- OOP6 . B . 55 . P . Toop-। १५ मिली कि मिली कि मिली है। असुभे मणं पहारेड्र।
- पारियायणिया किरिया दुविहा पण्णाता, तं जहां—
- 9. *सहत्थपारियाचणि*या <del>चे</del>व,
- मरहत्थपारियावणिया चेव<sup>२</sup>।
- 8/02 년 , 5 . 한 , 5 . 한 . 한 1018-
- े । जारियावणिया गं भंते ! किरिया कड्रविहा पण्णाता :
- जिए हें , जिल्हा पण्णाता, ते जहा--
- ना अपणी वा, २. प्रस्स वा, ३. तद्भयस्त वा-
- असायं वेयणं उदीरेंद्र!
- -dool d. 52, 4. 9469 । १५ मार्ग वार्ग विभाग मिर्म
- —।इंग् हे , स्थि<u>नाज्य</u> प्रधार । वहा
- , हें प्राप्ति होने हो । १ ।
- १. अपच्चवस्वाणिकारिया चेदा।
- नागाइवायिकीरेया दुविहा पण्णाता, तं जहा-
- १. सहस्थपाणाड्वायकिरिया चेव,
- २. परहत्यपाणाड्वायकिरिया <del>चे</del>व<sup>३</sup>।
- प्राप्ताइवायिकिरिया णं भंते ! कड्विहा पण्णता ? मागाइवायिकिरिया णं भंते ! कड्विहा पण्णाता ? -डाणं अ. २, उ. २, सु. ५०/१०-११
- -ाइस् ऐ, ात्राणम् । तिविहा पण्णाता, तं जहा-
- 8-9.ਸੂ. इ. ਹ, इ. ਸ. ਸਿਸੀ (ਸ) 9326-2326. 万. 25. 日. 1737 (部) ・?

१. जे णं अप्पाणं वा, २. परं वा, ३. तदुभयं वा जीवियाओ ववरोवेइ।

से त्तं पाणाइवाय किरिया। *–पण्प. प.* २२*, सु.* १५७२

- २. अपच्चक्खाणिकरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. जीव अपच्चक्खाणिकरिया चेव,
  - २. अजीव अपच्चक्खाणिकरिया चेव।

दो किरियाओ पण्णत्ताओ, तं जहा-

- १. आरंभिया चेव,
- २. पारिग्गहिया चेव।
- आरंभिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा–
  - १. जीवआरंभिया चेव,
  - २. अजीवआरंभिया चेव।
- २. पारिग्गहिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. जीवपारिग्गहिया चेव,
  - २. अजीवपारिग्गहिया चेव।

दो किरियाओ पण्णत्ताओ, तं जहा-

- १. मायावत्तिया चेव,
- २. मिच्छादंसणवत्तिया चेव।
- १. मायावत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—
  - १. आयभाववंकणया चेव,
  - २. परभाववंकणया चेव।
- २. मिच्छादंसणवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—
  - १. ऊणाइरित्तमिच्छादंसणवत्तिया चेव,
  - २. तव्वइरित्तमिच्छादंसणवत्तिया चेव।

दो किरियाओ पण्णत्ताओ, तं जहा-

- १. दिट्ठिया चेव,
- २. पुट्ठिया चेव।
- १. दिट्ठिया किरिया दुविहा पण्णता, तं जहा-
  - १. जीवदिट्ठिया चेव,
  - २. अजीवदिद्ठिया चेव।
- २. पुट्ठिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—
  - १. जीवपुट्टिया चेव,
  - २. अजीवपुद्ठिया चेव।
  - दो किरियाओं पण्णताओं, तं जहां—

१. स्व, २. पर, ३. उभय का जिससे जीव नष्ट कर दिया जाता है।

यह प्राणातिपात क्रिया का वर्णन है।

- २. अप्रत्याख्यान क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-
  - १. जीव अप्रत्याख्यान क्रिया (जीव सम्वन्धी अविरति से होने वाली क्रिया).
  - २. अजीव अप्रत्याख्यान क्रिया (अजीव सम्वन्धी अविरति से होने वाली क्रिया)।

क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-

- आरम्भिकी क्रिया (पापार्जन की क्रिया),
- २. पारिग्रहिकी क्रिया (परिग्रह से होने वार्ला क्रिया)।
- 9. आरम्भिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-
  - 9. जीव आरम्भिकी क्रिया (जीव मारने की क्रिया),
  - २. अजीव आरम्भिकी क्रिया (अचेतन पदार्थों को तोड़ने की क्रिया)।
- २. पारिग्रहिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-
  - 9. जीव पारिग्रहिकी क्रिया (सजीव पदार्थों के प्रति मूर्च्छा की),
  - २. अजीव पारिग्रहिकी (अजीव पदार्थों के प्रति मूर्च्छा की)। क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-
  - 9. मायाप्रत्यया (कपट से की जाने वाली क्रिया),
  - २. मिथ्यादर्शनप्रत्यया (झूठी श्रद्धा से की जाने वाली क्रिया)।
- 9. माया प्रत्यया क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-
  - 9. आत्मभाव-वंचना (अपना वड़प्पन दिखाने की क्रिया),
  - २. परभाव वंचना (दूसरों को ठगने की क्रिया)।
- २. मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-
  - १. ऊनातिरिक्त मिथ्यादर्शनप्रत्यया (तत्वों का न्यूनाधिक स्वरूप कहने की) क्रिया,
  - २. तद्-व्यतिरिक्त मिथ्यादर्शनप्रत्यया (तत्वों का विपरीत स्वरूप कहने की) क्रिया।

क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-

- दृष्टिजा (रागभाव से देखने की क्रिया),
- २. स्पृष्टिजा (रागभाव से स्पर्श करने की क्रिया)।
- 9. दृष्टिजा क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-
  - 9. जीवदृष्टिजा (रागभाव से सजीव पदार्थों को देखने की क्रिया),
  - २. अजीवदृष्टिजा (रागभाव से अजीव पदार्थों को देखने की क्रिया)।
- २. स्पृष्टिजा क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-
  - 9. जीवस्पृष्टिजा (रागभाव से सजीव पदार्थों को स्पर्श करने की क्रिया),
  - २. अजीवस्पृष्टिजा (राग भाव से अजीव पदार्थी को स्पर्श करने की क्रिया)।

क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-

- 808
- (ाफर्स िकार नाम कि में एक प्राधा । किम्सीतार . e
- ।(एक्से सिंह रिप्त रिप्त क्षिप्त क्षिप क्षिप्त क्षिप्त क्षिप क्षिप्त क्षिप्त क्षिप्त क्षिप्त क्षिप्त क्षिप्त क्षिप्त क्षिप्त क्षिप्त क
- , (।एस्री हिग्छ भित्र मिनी के चिक्त) किन्नीगिप्रकि . ९ -ाष्ट्रम ,ई ड्रेग् डिक कि जाकप्र कि एक्स किम्जीति। . e
- ।(एक्से िकार निरुद्ध मिनि के विष्कि ) किस्री किस्रिक्ष है।
- कि शिंद्रम विभिन्न निम्म (अपने स्वीव पदार्थों कि . १ -ाष्ट्रम ,ई ड्राप हिक कि ज़िक्स कि एक्स कि ज़िल्मिमिन्स्निम **, ९**
- ।(।एक्से लिए निंह रम निम्धु ।मांद्रप्र कि भिन्न क्लिक् हिम्ह (अपने क्लिमिनिमिक्ति प्रदाश्च

नाष्ट्र ,ई ड्राप ड्रिक कि ग्रक्स कि एक्स

- (ाफ्सी लिाट निंह में एाड़ निमर) किफीड़ाञ . ९
- नाष्ट्र ,ई ड्राम डिक कि जाकर कि एक्सी किल्जीड़ाञ ।(एक्से लिए निह में निक्से के क्ला फिकी) किञ्जीपुर्न . ९
- ९. जीवस्वहितकी (अपने हाथ में रहे हुए जीव से इसरे
- (फिर्क़ा कि निराम कि इस्टि ३. अजीवस्वहित्तकी (अपने हाथ में रहे हुए शस्त्र से दूसरे ,(1प्रकी कि न्राम कि चिर
- , (10 से नियं कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि . १ नाधम र्ई हेग हिक कि जाका कि प्रका कि खाड़ कि कि की है . द
- ।(। एक्री लाइ निइ प्र निकर्म कि इंग्लिश) किन्छी प्रेने इंग्लिश . ६
- नाष्ट्रम ,ई ड्राप डिक कि जाकप्र कि एक्सी
- , (एक्से लिए मेंह से मेंह होना किया),
- ।(१४२६) कि है एक निमी-निधी कि धि। १५०० । १५० । १५० ।
- , पित्र कि में इ । हा कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि . १ नाष्ट्राष्ट ,ई ड्रेग्ट डिक कि जाकर कि ग्रक्त कि ग्राह्म . **९**
- २. अजीव-आज्ञापमी (अजीव पदायों के संवंध में आज्ञा देने
- ।(ाम्रुक्त कि
- (ाफरो कि न्रिक निम-निम-की कि कि कि । (एप्रीइट-कि . e नाष्ट्रम ,ई हेम हिक कि जारुष कि ाफ्सी गिजीड़ के . **६**
- ्र. अजीव-वैदारिणी (अजीवों के किन्य-मिन करने की फिरा)।
- ्(फ़िक्रो किए में हैं मिए किए ) एक एमिन हैं . १ नाइष्ट ,ई ड्राप डिक कि जरूर कि एकी
- ि अन्यकांक्षाप्रस्तया (परियाम सेहि हिस्स । इ
- । अनावुक्त-आदानता (असावधाना ने बच्च आहे हुने हो। नाम्म ,हं होए हिक कि प्राक्ष कि प्रक्षा कि प्राम्तानिक . १
- ।(।इन्हों कि म्झर्कतीए इ. अनायुक्त प्रमानेनता (असायदानी में पात्र आदि इ
- (एड) हैए हैंस के रेडिंग इ अर्थ से अभिष्ठ हैं। हिर्मा अधिकार से अर्थ हैं। -प्रमाणक है। विकास प्रकार है किया है। स्वापन से क्षेत्र से दें हैं। स्वापन

- १. पाड्डीस्या चेव,
- २. सामन्त्रीवणिवाइया चेव।
- 9. पाडुच्चिया किरिया दुविहा पणाता, तं जहा–
- १. मीवपाडुचिया चेव,
- २. अजीवपाडुच्चिया चेदा
- २. सामन्तोवणिवाड्या किरियाडुविहापणाता,तंजहा-
- १. जीवसामन्तोवणिवाइया चेव,
- १. अजीवसामन्त्रीवणिवाइया चेव।
- -ाइाएं **५** (स्थिति। एप स्थित है।
- १. गेसिक्षिया चेव। , इंड १५%। इंद
- महिश्या कि रिया दुविहा पन्ना भारति । ह
- १. जीवसाहरिश्या चेव,
- २. अजीवसाहित्यया चेव।
- णेसिस्या किरिया दुविहा पण्णाता, तं जहा
- *२. अजीवणेसि*क्षिया <del>दे</del>दा 9. जीवणेसिक्ष्या चेव,
- –ाज्ञर 
  ं, भिरानाणप स्थिपि ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।निवास ।
- १. वेयारिगिया चेवा १. आणविणिया चेव,
- 9. जीवआणविणिया चेव,
- २. अजीवआणविणास नेव।
- नेयारणिया किरिया दुविहा पण्णाता, तं जहा-
- १.मीववेयारणिया चेव,
- २. अजीववेयार्गिया वेदा
- १. अणाभोगवित्या देव, –ाइए ंत्र, सिलानाण्य क्रिक्ष कि कि कि
- १. अणवकंखवितिया वेव।
- 9. अणाभागवित्तया किरिया दुविहा पण्णाता, तं जहा-
- २. अणाउत्पमन्याया वेदा

9. अणाउत्तआद्यणया चेद,

- अगवकंखवितया किरिया दृषित पण्णता, तं जहा-
- १. आयस्रीरअणवकंखवातिया चेव,

# २. परसरीरअणवकंखवित्तया चेव।

दो किरियाओ पण्णताओ, तं जहा-

- १. पेज्जवत्तिया चेव,
- २. दोसवत्तिया चेव।
- 9. पेज्जवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. मायावत्तिया चेव,
  - २. लोहवत्तिया चेव।
- २. दोसवत्तिया किरिया दुविहा पण्णता, तं जहा-
  - 9. कोहे चेव,
  - २. माणे चेव। -ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५०/१३-३६

## ६. काइयाइ पंच किरियाओ-

तेणं कालेणं तेणं समएणं जाव अंतेवासी मंडियपुत्ते णामं अणगारे पगइभद्दए जाव पञ्जुवासमाणे एवं वयासी—

- प. कइ णं भंते ! किरियाओ पण्णत्ताओ ?
- उ. मंडियपुत्ता !पंच किरियाओ पण्णत्ताओ, तं जहा-
  - १.काइया, २.अहिगरणिया, ३.पाओसिया,
  - ४.पारियावणिया, ५.पाणाइवायकिरिया<sup>9</sup>।

-विया. स. ३, उ. १, सु. १-२

## ७. चउवीसदंडएसु काइयाइ पंच किरियाओ-

- प. दं. १. नेरइया णं भंते ! कइ किरियाओ पण्णत्ताओ ?
- उ. गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ, तं जहा-
  - १. काइया जाव ५. पाणांइवायकिरिया।
  - दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियाणं।

-पण्ण. प. २२, सु. १६०६

# ८. जीवेसु काइयाइ किरियाणं पुट्ठापुट्ठभाव परूवणं-

- प. जीवे णं भंते ! जं समयं काइयाए आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुट्ठे तं समयं पारियावणियाए किरियाए पुट्ठे पाणाइवायिकरियाए पुट्ठे?
- उ. १. गोयमा ! अत्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समयं काइयाए आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुट्ठे तं समयं पारियावणियाए किरियाए पुट्ठे, पाणाइवाय किरियाए पुट्ठे।
  - २. अत्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समयं काइयाए आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुट्ठे तं समयं पारियावणियाए किरियाए पुट्ठे, पाणाइवार्याकरियाए अपुट्ठे।

- २. पर-शरीर-अनवकांक्षाप्रत्यया (दूंसरे के शरीर की अपेक्षा न रखकर की जाने वाली क्रिया)।
- क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-
- 9. प्रेय:प्रत्यया (राग भाव से होने वार्रा क्रिया),
- २. द्वेपप्रत्यया (द्वेप भाव से होने वाली क्रिया)।
- प्रेय:प्रत्यया क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा-
  - माया प्रत्यया (राग भाव से कपट करके की जाने वाली क्रिया),
  - लोभ प्रत्यया (राग भाव से लोभ करके की जाने वाली क्रिया)।
- २. द्वेपप्रत्यया क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यया-
  - 9. क्रोधप्रत्यया (क्रोध से की जाने वार्ला क्रिया),
  - २. मान प्रत्यया (मान से की जाने वाली क्रिया)।

## ६. कायिकी आदि पांच क्रियाएं-

उस काल और उस समय में भगवान के अन्तेवासी शिष्य प्रकृतिमह मंडितपुत्र नामक अनगार ने यावत् पर्युपासना करते हुए इस प्रकार पूछा—

- प्र. भंते ! क्रियाएं कितनी कही गई हैं ?
- उ. मंडितपुत्र ! पांच क्रियाएं कही गई हैं, यथा-
  - १.कायिकी, २.आधिकरणिकी, ३.प्राद्वेपिकी,
  - ४. पारितापनिकी, ५. प्राणातिपातिक्रया।
- ७. चौबीस दंडकों में कायिकी आदि पांच क्रियाएं-
  - प्र. दं. १. भंते ! नारकों में कितनी क्रियाएं कही गई हैं ?
  - उ. गौतम ! पांच क्रियाएं कही गई हैं, यथा-
    - १. कायिकी यावत् ५. प्राणातिपातिकया।
    - दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त पांच क्रियाएं जार्न चाहिए।
- जीवों में कायिकी आदि क्रियाओं के स्पृष्टास्पृष्टभाव व प्ररूपण—
  - प्र. भंते ! जिस समय जीव कायिकी, आधिकरणिकी औ प्राद्वेषिकी क्रिया से स्पृष्ट होता है, क्या उस सम पारितापनिकी क्रिया से स्पृष्ट होता है या प्राणातिपातकी क्रिय से स्पृष्ट होता है?
  - उ. १. गौतम ! कोई जीव, एक जीव की अपेक्षा से जिस सम् कायिकी, आधिकारणिकी और प्राद्वेषिकी क्रिया से स् होता है, उस समय पारितापनिकी क्रिया से भी स्पृष्ट होता और प्राणातिपातकी क्रिया से भी स्पृष्ट होता है।
    - २. कोई जीव, एक जीव की अपेक्षा से जिस समय कायि आधिकरणिकी और प्राद्वेषिकी क्रिया से स्पृष्ट होता है, उ समय पारितापनिकी क्रिया से स्पृष्ट होता है, कि प्राणातिपातकी क्रिया से स्पृष्ट नहीं होता है।

१. (क) आव.अ.४,सु.२४

<sup>(</sup>स) ठाणं. अ. ५, उ. २, सू. ४१९

<sup>(</sup>ग) विया.स.८,उ.४,सु.२ (घ) पण्ण.प.२२,सु.१५६७

<sup>(</sup>ङ) सम.स. ५,सु. १

<sup>(</sup>च) पण्ण.२२,सु.१६०५

(केमीक घमम मर्गी में सिक्सि कि कि कि के ग्रें (क्रिंग) हों हैं के हैं मर ,ई 1515 अपन में प्रक्षि किमिडाए ग्रीट किणीं क्षिमीस्था ग्रीट ई 1515 अपन मिर्म मिर्म किमीमानीएएए ।ई 1516 अपन मिर्म मिर्म मिर्म किमोम्पीएएए हों 152 अपन में किमीहाए प्रमाय क्षिम में किम्म मिर्म मिर्म किम्म मिर्म म

र्जार के प्रमुख कि में प्राप्त किमीगार्जा कम्म

उस्तरम एक स्थिपकी मांग शाकधीक में किन्ने सिविध .?

1ई 1755 ड्युमर कि कि एका किरामधाणा**र** 

## -धाम्डभ

- र्क्सर एक ,ई तिह एक्सी किमीत के घरि सेची ! जिंध .स -काशीस के घरि मुर्ची ! ई तिह एक्सी किणिम्काशीस ! ई तिह एक्सी किमीक कमर एक ,ई तिह एक्सी किणीम - इंक्सर क्षित्र एक्सी किमीक के किस करा है।

- १ ई िति । एकी किमिद्वार रुंसर । एक ,ई िति । एकी किमिद्वार रुंसरी १ ई िति । एकी किमीक रुंसर । एक अपना । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट । एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट | एक्ट |
- 3. गौतम ! पूर्वतत् (नियमतः होना) जानना चाहिए। प्र. भंते ! जिस जीव के काधिकी किया होती है,
- ्रेड किडि एक्सी किनीमाज्ञीए क्स्ट एफ ,ई किडि एक्सी किनीमाज्ञीए क्स्कि ?ई किडि एक्सी किमीक क्स्ट एफ
- गीतम ! जिस जीव के काथिका किया होती है,
   उसके पारितापनिकी किया कदाचित् होती है और कदाचित्
- ,ई तितं है, कियी किमीमार्गाए कीमां है, उसरे क्षित्र कियीन किया का महम्माव क्ष्मां स्वाहित्। इस प्रकार प्राणातियात किया का सम्माव क्ष्मां स्वाधित इस प्रकार प्राप्त की नीन कियाओं का परस्पर सहभाव
- । हे 151ई में मधनी , ई 151ई ग़ाध्यी निर्धिक मन्त्राए कीमी
- ्ड कार गणका नक स्थार कमर्टा एडोइक गर्भ ई स्थि मुख्येष्ट प्राप्टको कि कि विस्ट देस्ट ,ई क्रिडे डिन
- रहे हिने स्टब्स स्मितिया हेम्स स्मि इस्से हिन्दी स्टब्स्सिट्स इस्स् १६ हिने स्टब्स्सिट्स होस्स् स्टब्स्

३. अस्थेगड्य जीवे एगड्याओ जीवाओ जे समयं काड्याए आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए अपुर्हे समयं पारियाद्यायायाया किरियाए अपुर्हे

पणाइवायिकिरियाए अपुट्ठे। ४. अस्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समयं काइयाए आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए अपुट्ठे तं समयं पारियांचीयाण् क्षेपूट्ठे। पणाइवायिकिरिया अपुट्ठे।

९. जीव-चउचीसदंडएसु काइयाइ् पंचिकिरियाणं परीषरसहभावी--

- प. जस्स णं भेते ! जीवस्स काइया किरिया कण्जइ तस्स आहिगरणिया किरिया कण्जइ जस्स आहिगरणिया किरिया कण्जइ तस्स काइया किरिया कण्जइ?
   प्रमित्ता ! जस्स णं जीवस्स काइया किरिया कण्जइ,
- नस्स आहिग एगी गिरामा कज्जह, जस्स आही गिरामी किरिया प्राप्त । १ हिण्ल मिघणि छिरीकी छिड़ाक छी स्प्रित
- प. जस्स णं भेते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जाइ, तस्स पाओसिया किरिया कज्जाइ जस्स पाओसिया किरिया कज्जाइ तस्स काइया किरिया कज्जाइ ?
- उ. गीयमा ! एवं चेव। प. जस्स णं भेते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जइ, तस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ ?
- जस्स पारियावणिया किरिया कण्जाड् तस्स काड्या किरिया कण्जाड् ? उ. गोयमा ! जस्स णं जीवस्स काड्या किरिया कण्जाड्,
- तस्स पारियादणिया किरिया सिय कज्जाइ, सिय णी कज्जाइ, जस्स पुण पारियादणिया किरिया कज्जाइ, तस्स काइया किरिया णियमा कज्जाइ।
- । इंग्लिक ामघाणी एप्रीकी एडाक स्प्रित एवं पणाइवायावा एत्री एत्री एत्री हो। । जींच्य एणीती पाघाणी प्रमिष्ठ एक्षाम् हो।
- नस्स आदिल्लाओ होणण कन्नात, भारत उनीरलाओ दोणण सिय कन्नात, सिय णो कांग्यत,
- जस्स उविरिल्हाओं दोणिण किन्यांत. तस्स आहल्हाओं तिणिण णिवमा कन्नांत। म. जस्स णं भते ! जीवस्स पारियावणिया किरिया कन्नाइ,
- तेस्स पाणाड्यायिकस्या कञ्जड ? नम्स पाणाड्यायिकस्या कञ्जड तस्स पारियायिषाया (दर्शिया कञ्जड ?

जेयमा ! जस्स णं जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ, तस्स पाणाइवायिकिरिया सिय कज्जइ, सिय णो कज्जइ,

जस्स पुण पाणाइवायिकरिया कज्जइ, तस्स पारियावणिया किरिया णियमा कज्जइ।

- प. जस्स णं भंते ! णेरइयस्स काइया किरिया कज्जइ, तस्स आहिगरणिया किरिया कज्जइ?
- उ. गोयमा ! जहेव जीवस्स तहेव णेरइयस्स वि।

# एवं णिरंतरं जाव वेमाणियस्स।

- प. जं समयं णं भन्ते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जइ, तं समयं आहिगरिणया किरिया कज्जइ, जं समयं आहिगरिणया किरिया कज्जइ, तं समयं काइया किरिया कज्जइ?
- उ. गोयमा ! एवं जहेव आइल्लाओ दंडओ भणिओ तहेव भाणियव्यो जाव वेमाणियस्स।
- प. जं देसं णं भंते !जीवस्स काइया किरिया कज्जइ, तं देसं णं आहिगरणिया किरिया कज्जइ?
- गोयमा ! एवं जहेव आइल्लाओ दंडओ भिणओ तहेव जाव वेमाणियस्स।
- प. जं पएसं णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जइ, तं पएसं आहिगरणिया किरिया कज्जइ?
- गोयमा ! एवं जहेव आइल्लाओ दंडओ भणिओ तहेव जाव वेमाणियस्त।
  एवं एए-१.जस्त २.जं समयं ,
  ३.जं देसं, ४.जं पएसं णं चत्तारि दंडगा होंति।
  -पण्ण. प. २२, सु. १६०७-१६१६

# १०. चउवीसदंडएसु आओजिया किरियाणं परूवणं-

,

- प. कइ णं भंते !आओजिया किरियाओ पण्णत्ताओ ?
- ज. गोयमा ! पंच आओजिया किरियाओ पण्णताओ,तं जहा—
  - काइया जाव ५. पाणाइवायिकिरिया।
     ५. १-२४ एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं।
- प. जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया आओजिया किरिया अत्यि, तस्स आहिगरणिया आओजिया किरिया अत्थि, जस्स आहिगरणिया आओजिया किरिया अत्थि, तस्स काइया आओजिया किरिया अत्थि?
- गोयमा ! एवं एएणं अभिलावेणं ते चेव चत्तारि दंडगा भाणियव्वा, तं जहा—

उ. गीतम ! जिस जीव के पारितापनिकी क्रिया होती है.

उसके प्राणातियात किया कदाचित होती है और कदाचित् नहीं होती है, किन्त निया जीत के पाणावितात किया होती है

किन्तु जिस जीव के प्राणातिपात क्रिया होती है, उसके पारितापनिकी क्रिया निश्चित होती है।

- प्र. भंते ! जिस नेर्रायक के कायिकी क्रिया होती है क्या उसके आधिकर्राणकी क्रिया होती है ?
- गोतम ! जिस प्रकार सामान्य जीवीं का कथन है उसी प्रकार निरियकों के संबंध में भी समझ लेना चाहिए।
   इसी प्रकार निरंतर वैमानिक पर्यन्त (क्रियाओं का परसर सहभाव) कहना चाहिए)
- प्र. भंते ! जिस समय जीव कायिको क्रिया करता है, क्या उस समय आधिकर्राणकी क्रिया करता है? जिस समय आधिकर्राणकी क्रिया करता है, क्या उस समय कायिको क्रिया करता है?
- गौतम ! जिस प्रकार क्रियाओं का प्रारम्भिक दण्डक कहा है,
   उसी प्रकार यहां भी वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! जिस देश में जीव कायिकी क्रिया करता है, क्या उसी देश में आधिकरणिकी क्रिया करता है?
- गौतम ! जिस प्रकार क्रियाओं का प्रारम्भिक दण्डक कहा है,
   उसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त यहां भी कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! जिस प्रदेश में जीव कायिकी क्रिया करता है, क्या उसी प्रदेश में आधिकरणिकी क्रिया करता है?
- उ. गौतम ! जिस प्रकार क्रियाओं का प्रारम्भिक दण्डक कहा है उसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त यहां भी कहना चाहिए। इस प्रकार (१) जिस जीव के (२) जिस समय में (३) जिस देश में (४) जिस प्रदेश में ये चार दण्डक होते हैं।
- १०. चौबीस दंडकों में आयोजिका क्रियाओं का प्रह्मण-
  - प्र. भंते ! आयोजिका (जीव को संसार से जोड़ने वाली) क्रियाएँ कितनी कही गई हैं ?
  - गौतम ! आयोजिका क्रियाएं पांच कही गई हैं, यथा-
    - कायिकी यावत् ५. प्राणातिपात क्रिया।
       १-२४. इसी प्रकार नैरियकों से वैमानिकों पर्यन्त पांचे
       क्रियाओं का कथन करना चाहिए।
  - प्र. भंते ! जिस जीव के कायिकी आयोजिका क्रिया है,

क्या उसके आधिकरणिकी आयोजिका क्रिया है ? जिसके आधिकरणिकी आयोजिका क्रिया है, क्या उसके कायिकी आयोजिका क्रिया है ?

उ. गौतम ! इस प्रकार इन आलापकों से उन चार दण्डकों व कथन करना चाहिए, यथा-

र्जा में एई मुखे . इ. प्रमम मुखे . २ . वि मिखे . १ अ. मि एईप्र मुखे . ४

ान्डक <del>ह्न्येप किनीमई में किथीर्ग्ने</del> ग्राकप्र भिट्ट .४६-९ . इं

# -ग्राम्की जांग शास्त्र किमीग्रास् . ९ ९

्र हैं हेग हिक मिठकी ग्राप्रकी! र्हाम . R

-ाग्न ,ई ड्रेग डिक घंग ग्राप्नती ! मर्ता .रु गण्नाम . ६ ,किशिएगीम . ६ ,किम्मीगारु . १

४. अप्रत्याख्यानाभुग ५. मिथ्यादर्शन-प्रत्यया।

### -ाण्यम्प्रए कि इनमीएन के हिंगामकी ज्ञीस किमीउनार . ५ ९

५ ई िर्मिड कंमकी । एकी किम्मी ग्राप्ट ! िर्मः . R

। हैं किहि के कप्रमन्मए कप्र किकी! मर्ता . रु

्र ई क्रिडि क्रिकी फिक्षी किडीएरीए ! हिंद . R

5. गीतम ! फिसी एक संयतासंयत के होती है।

1ई िरिइ र्क त्रमित्रम्प्रस्थ क्या िरिक्त । मित्री । प्रार्ताः . र ई िरिइ क्ष्मिक्त । प्राप्ताम्बाध्याक्रप्राः । िर्मः . प्र

।ई तिइ कं मािष्याप्रप्राप्त क्य किकी! मर्ताए . र

**१ ई क्तिंह र्कम्की एक्हा एफ्ट्रायमें इंक्ट्रायमें !** क्रिंम . **ए** 

ाई तिहि र्क निदेशाष्ट्रमी का मिकी! मर्ताए . ह

### –ग़गमसी <u>जांप शीस किमीं जां में किंड</u>ड़े मुड़िहि . हु ९

्रं हैं हैंग हिस प्राप्त मितियों में कियोग हैं। हींभ . ६ . इ . ए

उ. गीतम ! पांच कियाएं कहा गई है, यथा-

। । भारम्भिक्ता यावत् ५. मिथ्यादद्राम्भारम्

निरुक गृगम्रती जिंगि क्तिमे किमीमर्च गरूर भिट्ट .४५-५ .५

## क देश पापस्यानी से विरत जीवी में आर्थ किसीआर अर्थ

६४ वारुक १५ किस्पेरास छोट कराये में कामनीएए ! मनीं .स १६ क्रिकेट मि दिन होगोडक रादि है मि वारुक नुष्टीहिक

trad traducin top pik bypl é bipbinyk i ép "k

करता है। इ. मीतम देख अर्थ समर्थ नेत्री है।

· 2 12 12 12 12

nik) lipparpik bik bibl k biphinini ( bb .k. - s max

ति से १ त्रांतापुर्वास स्थाप के हिन ति ति ति ति ति ति ति ति ति ति । अस्ति से स्थापित स्थापित स्थाप १ स्थापित से स्थाप ११

9.जस्स, २.जंसमयं, ३.जंदेसं, ४.जंपदेसं।'

। गिष्मिणीमिर्व जात् वेपाणियाणं।

-4ml. 4. 22, B. 9699-9699

### -रिधाम्प्रीकी द्यं हाप्रभीग्रारः . ९ ६

ं हिम्मानाण्यातियात्री होमं ग्रंग इक . p

निक्त हे, सितानाणमें विक्रियिनी हमें । मिनि . रु इस्तिमान हें मिनिया है । सिनिया है । सिनिया

। शाम्त्रीमायस्त्राधाः भ . भारतिकाणसम्बद्धाः १

-daal. q. २२, <del>य</del>ु. १६२९

### - अर्गियम् किरियासामित्र पत्नवर्ण

? इंग्य्क १५५ कार्य कार्य होने विश्व करता कार्य करता है। इंग्यु

. गोयमा ! अण्णयरस्सावि पमत्तसंजयस्स। म. पारिगाहिया णं भंते ! किराया कस्स कन्जड् ?

उ. गोयमा ! अण्णाय रस्सावि संजयासंजयस्त।

. मायावितया ण भन्ते ! कितिया कस्स कण्यद् ?

उ. गीयमा | अण्णयरस्सावि अपमत्तसंजयस्ता

े अपच्चत्रवाणिकिरिया णं भेते ! कस्त कण्याइ ?

मिराणी । अण्यवरस्यादि अपव्यवस्याणिस्स । हः

ें इंग्प्ल स्प्रत एरीकी! हिंभ गंग मिनीवापसंत्राखनी . प

उ. गोयमा ! अण्णायरस्सानि मिच्छादंसणिस्स

-daal' d' 55' ब्रि. 9६२२-9६२६

### - विविध्यत्त्र आर्मियार् पंचिष्टित्राची-

ें हिंगिनाण्ण सिंगिर्धित इक् ! हिंभ गिष्टिश्र में . ९ . इ

- । ज्ञान । पंच जिल्ला त्राजी वर्ष । प्राप्ता . ट

१. आरंभिया जाव ५. मिखादंसणदितया।

हं. २-२४ एवं जाव वेमाणियाणां। – वण्ण. प. २२, सु. १६२७

## -रिक्यमेव प्रसामिता हो। सिवाई फिरियामेव प्रम्पान

पणाइवायविरयस्स णं भंते ! जीवस्स कं आर्रिया

किरिया कन्जर ? उ. गोयमा ! पाणाड्वायविरयस्स जीवस्स आरम्भिया किरिया

सिय कज्जड्, सिय जो कज्जड्। प्राणाह्वायविरयस्स णं भंते ! जीवस्स पारिगाहिया

किरिया कन्यह ? उ. गीयमा ! णी इणहरे समहरे ।

प. पाणाह्यायविरयस्य णं भेते ! जीवस्त नायाचीत्वा

्रिस्टिय स्टियं होन्यु | हः नोपम् | सियं करन्यु | सियं जो करन्यु |

प. पाणाइयायीयरदस्य गं भने ! जीवस्त अपव्यमनाम-नीत्तया विशेषा करतह

- उ. गोयमा !णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. पाणाइवायविरयस्स णं भंते ! जीवस्स मिच्छादंसणवित्तया किरिया कज्जइ?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे। एवं पाणाइवायविरयस्स मणूसस्स वि।

## एवं जाव मायामोसविरयस्स जीवस्स मणूसस्स य।

- प. मिच्छादंसणसल्लिवरयस्स णं भंते ! जीवस्स किं आरंभिया किरिया कज्जइ जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ ?
- उ. गोयमा ! मिच्छादंसणसल्लविरयस्स जीवस्स आरंभिया किरिया सिय कज्जइ, सिय णो कज्जइ। एवं जाव अपच्चक्खाणिकरिया।

### मिच्छादंसणवत्तिया किरिया णो कज्जइ।

- प. मिच्छादंसणसल्लिवरयस्स णं भंते ! णेरइयस्स किं आरंभिया किरिया कज्जइ जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ?
- उ. गोयमा ! आरंभिया वि किरिया कज्जइ जाव अपच्चक्खाणविकिरिया कज्जइ, मिच्छादंसणवित्तया किरिया णो कज्जइ। एवं जाव थणियकुमारस्स।
- प. मिच्छादंसणसल्लविरयस्स णं भंते तिरिक्खजोणियस्स किं आरंभिया किरिया कज्जइ जाव मिच्छादसणवत्तिया किरिया कज्जइ?
- उ. गोयमा ! आरंभिया किरिया कज्जइ जाव मायावत्तिया किरिया कज्जइ, अपच्चक्खाणकिरिया सिय कज्जइ, सिय णो कज्जइ, मिच्छादंसणवत्तिया किरिया णो कज्जइ।

### मणूसस्स जहा जीवस्स।

# वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयस्स।

-पण्प. प. २२, सु. १६५०-१६६२

१५. चउवीसदंडएसु सम्मद्दिट्ठियाणं आरंभियाइ किरिया पखवणं-

सम्मिद्दिट्ठयाणं णेरइयाणं चत्तारि किरियाओ पण्णताओ, तं जहा-

- १. आरंभिया,
- २. पारिग्गहिया,
- ३. मायावत्तियाः, ४. अपच्चक्खाणिकरिया। सम्मिद्दिडियाणं असुरकुमाराणं चत्तारि किरियाओ पण्णताओ, तं जहा–
- १. आरंभिया..
- २. पारिग्गहिया,
- ३. मायावत्तिया.
- ४. अपच्चक्खाणिकरिया।

- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
- प्र. भंते ! प्राणातिपात से विरत जीव मिथ्यादर्शन-प्रत्यया क्रिया करता है?
- उ. गोतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। इसी प्रकार प्राणातिपात से विरत मन्ष्य का भी आलापक कहना चाहिए। इसी प्रकार मायामृपाविरत पर्यन्त जीव और मनुष्य के संवेध में भी कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! मिथ्यादर्शन-शल्य से बिरत जीव क्या आरम्भिकी क्रिया करता है यावतू मिय्यादर्शन प्रत्यया क्रिया करता है?
- उ. गौतम ! मिथ्यादर्शनशत्य से विरत जीव आरम्भिकी क्रिया कदाचित् करता है ओर कदाचित् नहीं करता है। इसी प्रकार यावत् अप्रत्याख्यानक्रिया कदाचित् करता है और कदाचित् नहीं करता है।

किन्तु मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया नहीं करता है।

- प्र. भंते ! मिथ्यादर्शनशल्यविरत नैरयिक क्या आरम्भिकी क्रिया करता है यावत् मिथ्यादर्शन-प्रत्यया क्रिया करता है?
- उ. गौतम ! वह आरम्भिकी क्रिया भी करता है यावत् अप्रत्याख्यान क्रिया भी करता है किन्तु मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया नहीं करता है।

इसी प्रकार स्तनितकुमार पर्यन्त क्रिया संवंधी आलापक कहना चाहिए।

- प्र. भंते ! मिथ्यादर्शन शल्य विरत पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक क्या आरम्भिकी क्रिया करता है यावत् मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया करता है ?
- उ. गौतम ! वह आरम्भिकी क्रिया करता है यावत् मायाप्रत्यया क्रिया करता है, अप्रत्याख्यान क्रिया कदाचित् करता है और कदाचित् नहीं भी करता है किन्तु मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया नहीं करता है।

(मिथ्यादर्शनशल्य विरत) मनुष्य के क्रिया संबंधी आला<sup>पक</sup> सामान्य जीव के समान कहने चाहिए।

वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिकों के क्रिया संवंधी आलापक नैरियकों के समान कहना चाहिए।

१५. चौबीस दंडकों में सम्यग्दृष्टियों के आरम्भिकी आदि क्रियाओं का प्ररूपण-सम्यग्दृष्टि नैरियकों में चार क्रियाएं कही गई हैं, यथा-

- १. आरम्भिकी.
- २. पारिग्रहिकी,
- ३. मायाप्रत्ययिकी,
- ४. अप्रत्याख्यानक्रिया। सम्यग्दृष्टि असुरकुमारों में चार क्रियाएं कही गई हैं, यथा-
- १. आरम्भिकी.
- २. पारिग्रहिकी,
- ३. मायाप्रत्ययिकी.
- ४. अप्रत्याख्यान क्रिया।

ाम्डक हन्येप किनीम्पे उकड्छ कि पिस्निकमी जन्म मिड्

क र्रं मिलाइस्य द्वारा किमीराए में किन्ने भीगीन ड्योड्सास्म .३९

नाष्ट्र ,ई हेग हिक ग्राप्रसी छांग कि कि फिरी रहे उन्हा छा

। एएम्पर निरंशाक्षमी . में मुनवाय किमींगार . ह कि इण्ड मिस क्त्रीय किमीमिट खोड़ाष्ट्रमी गरूरानी गरूरा मिड़ । एड़ीएन निडक ग्राप्टर्सी किंग्रि में एडेसर कि क्स्राप्टसी , में फिल्लिकारी (डीसर एल्लिका) –एडिडी किंग्रिक कि निडक कि (एएडिडी) इप खोड़ाष्ट्रमी (में निड हाम्मर

। एडीए मन्नाम कृष्ट्रमें में एंड्ड भीर । एडीए कि स्थिपकी शास्त किमीग्रास्त में रिक्ड अमिकि-छिम् . ७ ९

,ई क्रिंड एक्सी किम्नीजार कं ठिए प्राची ! फ्रिंट . R ,ई क्रिंड एक्सी किडीएआए कंप्रट एफ

्रे किर्व एक्स किन्नीर्गाए क्रिक्टी इं किर्व एक्स किम्मीगर क्रिक्ट एक

-- | निराम-भागनी

-Ivp P R

, हो मिर्ड एक्सी किमनीश के घरि एसी ! मोता के सिर क्रियोदिक शोर है सिर्ड क्रियोदिक एक्सी क्रियोदिक शोर क्रियो है सिर्ड

, इं तिरंड एक्सी किओएप्रीए क्स्मिट । इं तिरंड में मधनी एक्सी किस्मीप्राप्ट क्स्मट , इं तिरंड एक्सी किस्मीप्राप्ट के छिट सम्ही ! हिंस . **ए** 

५ है किछ फिल्री एकप्राथाम क्रिम्टी ,ई किछ एक । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि । किस्पि

1ई तिर्त एकी एकर एम से मणनी कीस्ट ,ई तिर्ह एक्सी एकराएम कीस्टी हिस कृष्टीकर मध्य है तिर्ह कृष्टीकर एक्सी किस्पीमार क्रिट 1ई तिर्ह

, हं तिने एको क्षिम्नीस व् विध सही ! तिम , प्र , हं तिने एको क्षिमीक्षाण्यस कीस विम

मेलन १ जिल होते के लिलन से एक एक क्या कर्म है।
 मेलन १ जिल होते के लिलन से एक एक क्या कर्म है।

The hole bitter hand have herrelike hore

हेल्स २०४३ त्याचान्य इस्टाइया चन्द्र । सन्द्रे स्टाहरू उस्त्र स्टब्स्सन्तिस्ट्राहरू हेल्स चन्द्र हेल्स इस्टाइर

this car that is interest only limited

एवं विगलिदियवज्जं जाव वेमाणिदाणं। -ठाणं स. ४, उ. ४, सु. ३६९

- मिखिरिरुप <u>च</u>उनीसंडएसु आरंभियाड् किरिया पत्न्वणं - ३६

भिखाहीस्ठियाणं णरङ्घाणं पंचिकरियाओ पण्णताओ, तं जहा-१.आरंभिया जाब ५.भिखादंसणवितया।

। गंगागणीमर्व गंगठ ड्रिडिस्स्यां मार्ग में सिक्सि हंग

१६५ . मु. ५ . म्ह महीं मिर्ग त्रिहेड्डी क्यां अपनं सहीं भी स्वाप्त १६४ . मु. ५ . महं क्यां अपनं सहीं भी स्वाप्त

-ाणिक -ामिकाणीं गिक्ति हो । जिल्ला स्थाहिक स्थित । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान । जान

म. जस्स णं भेते ! जीवस्स आरिमया किरिया करणड्,
 तस्स पारिग्गहिया किरिया करणड्,
 मस्स पारिग्गहिया किरिया करणड्,
 मस्स आरिमया किरिया करणड्?
 मस्स आरिमया प्रिमया करणड्?

तस्स पारिगाहिया किरिया सिय क्रमाइ, सिय जो कम्पइ,

, इंग्य्य विभिन्न किरीक्षा क्रिया कर्ण्यह, तस आरंगिया क्रिया णियमा कर्ण्यह। प्रमण्य क्षिया क्षिया क्ष्यहोस्त क्ष्यहोस्त क्ष्यहोस्त क्ष्यहोस्त क्ष्यहोस्त क्ष्यहोस्त क्ष्यहोस्त क्ष्यहोस्त

तस्त मायावितया किरिया कज्जाड्, जस्स मायावितया किरिया कज्जाड्, तस्स आरंभिया किरिया कज्जड् ? उ. गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जड्,

नस्स माथावितया किरिया णियमा कज्जड्, जस्स पुण माथावितया किरिया कज्जड्, इच्च्य आर्थिया किरिया सिय कज्जड् सिय णो कन्जड्।

, इंग्लिक फ्रिनीकी क्रिमीगृहि स्प्रिकीए हिंग हैंग क्रिक्स . P

,इस्प्ल अपच्चस्ताण किरिया कम्मह, जम्स अपच्चस्ताण किरिया कम्मह ? सम्स आर्रिया क्रिया कम्मह ?

त. गोयमा ! जम्म णं जीवमा आगमिया किराया सन्तर. तम अपव्यवस्ताण किराया सिय सन्तर, मिन् यो

करवड़, अस क्या अपन्ययादाया विभिन्न रहन्द्र, अस आसीया विभिन्न विभिन्न करन्द्र। एवं विच्छास्त्रयादीव्याप्तात्रम्

## एवं पारिग्गहिया वि तिहिं उवरिल्लाहिं समं चारेयच्या।

जस्स मायावत्तिया किरिया कज्जइ, तस्स उवरिल्लाओ दो वि सिय कज्जइ, सिय णो कज्जइ,

जस्स उविरिल्लाओ दो कज्जइ, तस्स मायावित्तया किरिया णियमा कज्जइ, जस्स अपच्चक्खाण किरिया कज्जइ, तस्स मिच्छादंसणवित्तया किरिया सिय कज्जइ, सिय णो कज्जइ, जस्स पुण मिच्छादंसणवित्तया किरिया कज्जइ, तस्स अपच्चक्खाणिकिरिया णियमा कज्जइ।

दं. १. णेरइयस्स आइल्लियाओ चत्तारि परोप्परं णियमा कज्जीत।

जस्स एयाओ चत्तारि कञ्जइ, तस्स मिच्छादंसणवत्तिया किरिया भइञ्जंति.

जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ तस्स एयाओ चत्तारि किरियाओ णियमा कज्जंति।

दं. २-११ एवं जाव थणियकुमारसा।

#### दं. १२-१९. पुढविक्काइया जाव चउरिंदियस्स पंच वि परोप्परं णियमा कज्जंति।

दं. २०. पंचेंदिय-तिरिक्खजोणियस्स आइल्लियाओ तिष्णि वि परोष्परं णियमा कज्जंति, जस्स एयाओ कज्जंति, तस्स उवरिल्लाओ दो भइज्जंति.

जस्स उवरिल्लाओ दोण्णि कज्जंति, तस्स एयाओ तिण्णि वि णियमा कज्जंति, जस्स अपच्यक्खाणिकरिया कज्जइ,

तस्स मिच्छादंसणवत्तिया सिय कज्जइ, सिय णो कज्जइ,

जस्स पुण मिच्छादंसणवित्तया किरिया कर्जाइ, तस्स अपच्चक्खाणिकिरिया णियमा कन्जाइ। दं. २१. मणूसस्स जहा जीवस्स।

- दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियस्स जहा णरइयस्स।
- प. जं समयं णं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जइ तं समयं पारिग्गहिया किरिया कज्जइ ?
- ज्ञासा ! एवं एए चत्तारि दंडगा णेयव्वा, तं जहा-ज्ञासा, २. जं समयं, ३. जं देसं, ४. जं पदेसं।

जहा णेरइयाणं तहा सव्वदेवाणं णेयव्वं जाव वेमाणियाणं। -पण्ण. प. २२, सु. १६२८-१६३६ इसी प्रकार पारिग्रहिकी क्रिया के भी तीन आलापक ऊपर के समान समझ लेना चाहिए।

जिसके मायाप्रत्यया किया होती है.

उसके आगे की दो क्रियाएं (अप्रत्याख्यानिकी और मिथ्यादर्शनप्रत्यया) कदावित् होती है ओर कदावित् नहीं होती है।

(किन्तु) जिसके आगे की दो क्रियाएं होती हैं. उसके मायाप्रत्यया क्रिया निश्चित होती है।

जिसके अग्रत्याख्यान किया होती है,

उसके मिय्यादर्शन प्रत्यया क्रिया कदाचित् होती है और कदाचित् नहीं होती है।

(किन्तु) जिसके मिय्यादर्शन प्रत्यया क्रिया होती है,

उसके अप्रत्याख्यान क्रिया निश्चित होती है।

दं. १. नरियक के प्रारम्भ की चार क्रियाएं परस्पर निश्चित होती हैं।

जिसके ये चार क्रियाएं होती हैं उसके मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया विकल्प से होती है।

जिसके मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया होती है, उसके ये चारों क्रियाएं निश्चित होती हैं।

दं. २-११. इसी प्रकार स्तिनतकुमार पर्यन्त क्रियाओं का कथन करना चाहिए।

दं. १२-१९. पृथ्वीकायिकों से चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीवों के पांचों ही क्रियाएं परस्पर निश्चित हैं।

दं. २०. पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक के प्रारम्भ की तीन क्रियाएं परस्पर निश्चित हैं।

जिसके ये तीनों क्रियाएं होती हैं, उसके आगे की दोनों क्रियाएं विकल्प से होती हैं।

जिसके आगे की दोनों क्रियाएं होती हैं, उसके ये प्रारम्भ की तीनों क्रियाएं निश्चित हैं।

जिसके अप्रत्याख्यान क्रिया होती है,

उसके मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया कदाचित् होती है और कदाचित् नहीं होती है।

जिसके मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया होती है, उसके अप्रत्याख्यानक्रिया निश्चित होती है,

दं. २१. मनुष्य का सामान्य जीवों के समान कथन करना चाहिए।

दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों का नैरियकों के समान कथन करना चाहिए।

- प्र. भंते ! जिस समय जीव को आरम्भिकी क्रिया होती है, क्या उस समय पारिग्रहिकी क्रिया होती है ?
- गौतम ! इसी प्रकार ये चार दंडक जानने चाहिए, यथा—
   १. जिस जीव के, २. जिस समय में, ३. जिस देश में और
   ४. जिस प्रदेश में,

जैसे नैरियकों के विषय में ये चारों दण्डक कहे उसी प्रकार सब देवों के विषय में वैमानिक पूर्यन्त कहने चाहिए।

-ाणम्नप क रियम्बरी ज्ञास किमीग्रास के स्थितकी-एन . ১९ इक कि एउड़े किसी गृह हिम्हे मामाप्त कि निप्रसी ! हिंम . प्र

, कि हो उन्हें हैं कि लाम कि नीउनी , कि एउनु एड होउक प्लिंग कि नामाप्त के नीउनी प्तर | होंथ ? ई तिग्ल एक्सी किमीउत्तर एक्स ? ई तिग्ल एक्सी किडीएउति ? ई तिग्ल एक्सी किडीएउतिम

ाष्ट्र ई क्रिग्ल एक्सी किमीष्ट्राफारह

।ई तिगल ाप्रसी किडीएरीाप म्याप्रसामिक्या फिला किडीफ्साप्राम क्षेत्रक्षा किनीक्ष्याक्राक्ष्य

1 हैं तिगर हि किन्हें ग्रेग्स्ती वस के ति ति र स्त्रीय किस्सी से एसड़ाए सट लाक स्वक् म्मिन ! स्रिस्न . स्र र स्प्रेस किस्मि (कि इंग्रिस्) हैं एस्सी अभिस्न लाम कि स्प्रेस्ती कि स्प्रेस्ती इस स्नुस्ति (एसड़ी ई पि मनाधर स् ) प्रजित्ती

—ि इं एक जिम्म ले का क्रिक्त क्षा क्रिक्त क्षा क्षित्र लाम क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष

प्रांष्टि ? हैं गिगल एक्दी मि काम के मंगरनी प्रस्त में काम के मंगरनी प्रस्त के कांच मंत्रिक एक्दी गिर-मर्के में में ग्रंसामकी किमीम्प्रमीहमास्यमी

ें डे तिग्छ किमोगस से नामाम के निफ्ठों स्ट कि तीएगुए स्ट! मतींग .ट 1ई तिग्छ प्राध्यों किमीच्यान्यस्ट नुनाप्र

नम्म व्यवस्थानम् । स्था क्यांच्यं क्यांच्यं स्था क्यांच्यं मिस्सादर्भग्रस्थायको क्रिया क्यांच्यं स्थायं हे आर स्थायंच्यं

-स्टिटिंग्स्स् स्टिस्टिंग्स्स् स्टिस्टिंग्स्स् स्टिस्टिंग्स्स् स्टिस्टिंग्स्स् स्टिस्टिंग्स्स्स्याच्या स्टिस्टिंग्स्स्याच्या स्टिस्टिंग्स्स्याच्या

Te que les ellices d'en el de med elle. Le hime her de la laction de la lactione. Le hime de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de la laction de laction de la laction de la laction de laction de la laction de laction de la laction de la laction de la laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de laction de lactio

> - कय-विस्करमाणाणं आर्गियाड् हिम्सीराह हेणाणामप्रकड़िन .v इंभ इर्क म्प्राणामाणकड़िन इंभ ! िमं र्ण म्प्रहानहाा .p

, अवह रंज्जा, नस्स णं भंते ! मं अणुगवेसमाणस्स-तं अस्ति भारीमा किरीया कज्जह, प्राप्ति साहिया किरीया कज्जह, मायावित्तया क्रिकी प्रमायानम् भाषावित्तया कज्जह,

उ. गोयमा ! आर्गिया किर्णय कन्जइ,

र इाय्यक एर्गिकी एर्गिवापम्हास्त्रमी

पारिगोहया किरिया कज्जड्, मायावितया किरिया कज्जड्, अपव्यव्सवाणिकरिया कज्जड्, मिख्यादंसणवित्याकिरिया सिय कज्जड्, सिय नो कज्जड्,

ारा में सि में इंस् में मानाणाप भराइ, तभी में स्था । त्यां मानी ताओ पराणुई भवीता माहावहस्स णं भंते ! भंडं विदिक्तणमाणस्स कह्य माहावहस्स णं भंडे य से अणुवाणीय सिया,

. गोयमा ! गाहावड्स्स ताओ भंडाओ आरमिया किरिया कण्जड् जाच अपस्यक्ष्याण किरिया कण्जड्,

जान मिखादस्यानिया किर्मेश कर्जा है।

कर्णाइ जाव अपच्ययताणा किरिया करणाइ, सिय नो मिखादस्णवित्तया किरिया सिय करणाइ, सिय नो करणाइ,

एमीजी एमीपाट की विधिन विश्वास प्राप्त स्थापन क्षेत्र । इंहरूक एमीकी एमीयायमायायमी बार्ष्य हरूक

उ. गीयम् । कर्यस्य ताटो भंदायो हेह्स्लाये क्सोस् विधयानी संस्थाति मिनात्रीयाची संस्थाति

संशावहँका वी याज्य क्वाइस व्याप्तः स्रवस्थायस्यवस्थात् । प्रश्नातं स्वद्यातः  प. गाहावइस्स णं भंते ! भंडं विविकणमाणस्स कइए भंडं साइज्जेज्जा, धणे य से अणुवणीए सिय,

कइयस्स णं भंते ! ताओ धणाओ किं आरंभिया किरिया कज्जइ जाव मिच्छादंसणिकिरिया कज्जइ ? गाहावइस्स वा ताओ धणाओ किं आरंभिया किरिया कज्जइ जाव मिच्छादंसणिकिरिया कज्जइ ?

- गोयमा ! कइयस्स ताओ धणाओ हेट्ठिल्लाओ चतारि किरियाओ कज्जंति मिच्छादंसण किरिया भयणाए, गाहावइस्स णं ताओ सव्वाओ पयणुई भवंति,
- प. गाहावइस्स णं भंते ! भंडं विक्किणमाणस्स कइए भंडं साइज्जेज्जा, धणे य से उवणीए सिया, गाहावइस्स णं भंते ! ताओ धणाओ किं आरंभिया किरिया कज्जइ जाव मिच्छादंसण किरिया कज्जइ ? कइयस्स वा ताओ धणाओ किं आरंभिया किरिया कज्जइ जाव मिच्छादंसण किरिया कज्जड ?
- उ. गोयमा ! गाहावइस्स ताओ धणाओ आरंभिया किरिया कज्जइ जाव अपच्चक्खाण किरिया कज्जइ, मिच्छादंसण किरिया सिय कज्जइ, सिय नो कज्जइ, कइयस्स णं ताओ सव्वाओ पयणुई भवंति।

-विया. स. ५, उ. ६, सु. ५-८

### १९. आरंभियाइकिरियाणं अप्पाबहुयं-

- प. एयासि णं भंते ! आरंभियाणं जाव मिच्छादंसणवित्तयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्या वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवाओ मिच्छादंसणवित्तयाओ किरियाओ.
  - २. अपच्चक्वाण किरियाओ विसेसाहियाओ,
  - ३. पारिग्गहियाओं किरियाओं विसेसाहियाओं,
  - ४. आरंभियाओं किरियाओं विसेसाहियाओं,
  - ५. मायावत्तियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ।

-पण्ण.प.२२,सु.१६६३

## २०. चउवीसदंडएसु दिट्ठियाइ पंच किरियाओ-

पंच किरियाओ पण्णत्ताओ, तं जहा-

- १. दिट्ठिया,
- २. पुट्ठिया,
- ३. पाडुच्चिया,
- ४. सामन्तोवणियाइया,
- ५. साहत्यिया।
- दं. १-२४. एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं।

–वाणं. अ. ५, उ. २, सु. ४९९

२१. चउवीसदंडएसु णेसित्ययाइ पंच किरियाओ-पंच किरियाओ पण्णताओ, तं जहा-

- प्र. भंते ! किराणा वेचने वाले उस गायापित के किराने के खरीदने वाले ने खरीदा और वर ले गया किन्तु उसका मूल्य नहीं दिया तो-
  - भंते ! खरीदने वाले को उस धन से क्या आरंभिकी क्रिया यावत् मिथ्यादर्शन क्रिया लगती है ?
  - और गायापति को उस धन से क्या आरंभिकी क्रिया यावत् मिथ्यादर्शन क्रिया लगती है ?
- उ. गौतम ! खरीदने वाले को उस धन से प्रारंभ की चार क्रियाएं लगती हैं और मिथ्यादर्शन क्रिया विकल्प से लगती है। गाथापति के तो उस धन से पांचों क्रियाएं हल्की होती है।
- प्र. भंते ! किराना वेचने वाले गायापित के किराने को खरीदने वाला खरीद कर घर ले गया और उसको धन भी दे दिया, तो भंते ! उस धन से गायापित को क्या आरंभिकी क्रिया यावत् मिथ्यादर्शन क्रिया लगती है ? और खरीदने वाले को उस धन से क्या आरंभिकी क्रिया यावत् मिथ्यादर्शन क्रिया लगती है ?
- उ. गौतम ! गायापित को उस धन से आरंभिकी क्रिया यावत् अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है किन्तु मिथ्यादर्शन क्रिया कदाचित् लगती है और कदाचित् नहीं लगती है। खरीदने वाले के वे पांचों क्रियायें हल्की होती हैं।

## १९. आरंभिकी आदि क्रियाओं का अल्प-बहुत्व-

- प्र. भंते ! इन आरम्भिकी यावत् मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रियाओं में कौन-किससे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?
- उ. गौतम ! १. सबसे कम मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रियाएं हैं,
  - २. (उनसे) अप्रत्याख्यानक्रियाएं विशेषाधिक हैं,
  - ३. (उनसे) पारिग्रहिकी क्रियाएं विशेषाधिक हैं,
  - ४. (उनसे) आरम्भिकी क्रियाएं विशेषाधिक हैं,
  - ५. (उनसे) मायाप्रत्यया क्रियाएं विशेषाधिक हैं।

## २०. चौबीसदंडकों में दृष्टिजा आदि पांच क्रियाएं-पांच क्रियाएं कही गई हैं, यथा-

- १. दृष्टि के विकार से होने वाली क्रिया,
- २. स्पर्श के विकार से होने वाली क्रिया,
- ३. वाहर के निमित्त से होने वाली क्रिया,
- ४. समूह से होने वाली क्रिया,
- ५. अपने हाथ से होने वाली क्रिया।
- दं. १-२४. इसी प्रकार नैरियकों से वैमानिकों पर्यन्त पांचों क्रिया<sup>ए</sup> जाननी चाहिए।
- २१. चौबीसदंडकों में नैसृष्टिकी आदि पांच क्रियाएं-पांच क्रियाएं कही गई हैं, यथा-

९. विया.स.८, उ.४, सु. २

- , एको लिए मिंह में मेरक मंत्रम मंत्रक . इ
- , एक्सी लिए मिंडे में एमाइफ .४
- । फिर्स कार में है में मिला किया है ।
- प्रिज्ञीष्ट स्मिनि ग्राप्रसी छिंप स्पेप किमीमिड में किछी र गकर भिड़ .४५-९ . इ
- -गृगम्रही मांप जीस्था अस्तर्या भारत है। में मिन्न . ५५

- , एक्से लिए निंह में एंडिटिंग्डर के शिर में ने वाली किया,
- , एक्री लाि र्निड में एन कडीमाम .४
- । गिक्ती लिाठ निह मि नमगमिमा , भ
- किम में किञ्च प्राप्त ,ई क्षिड़ में क्रिम्म ग्राप्तकी किंग क
- ि गिरि

- कि हि तामाञ्च प्राप्ट कि सिवाइडी दिय कि दि F तामाञ्च उ. गीतम ! स्पृष्ट की जाती है अस्पृष्ट नहीं की जाती पावत्
- जाता है। कि करक हिम्म कि हिहाइडी छोए एए प्राप्त , नाह कुछीडिक

- ९३ म्ह्रियमर १४ ई हरूम , ई हरूममार १४३१ वर्ग । ही 💃 🗷
- उ. गीतम ! वह प्रियं अल्मुख है, किनो परहुन था उभद्दहन
- मामन । तर अनेप्रसाद प्राप्ता १५ (तमा अने न प्राप्ता ।
- The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s the high one grap as being st भीव े दि रेपांचाने प्रसिद्धे अस्ति । जा स्थानाने ने सिन्दे
- with the a little all reality the gain has

- , एक्से लाइ मिंड के इस हाम हो . ७

- -ाष्ट्र , इं ड्राम डिक ग्राप्टकी जांग
- , एक्सी लिए मिड़ में छाए एए . ९
- , एसी लाि मिड़ में घार पह . ट्र

- —pvम्मर तह स्धिएकी ज्ञीस् किप्तीएतीएए । १६६ कि कि कि कि कि कि में कि इंस् अधिक निर्मा १६६
- ९ ई रिग्रक ामक्रीकिमीमिनी।।णार ग्रिंग ग्रम । हिंम "र
- 1 हैं किरक! मिर्ता , वि . इ
- ९ इं िहार कि ड्याप्सर पर इं िहार कि ड्याप्स प्रस्ते ३५ ! हेम . ए
- प्र. भेते ! वह क्रिया कृत है या अकृत है ?
- 1इ हिम् तदुष्ट , इ तदु प्रदर्श बच ! मतारे . इ

- प्र. भत्र विकासित विकास के मानु कि है है। विकास कर विकास के
- thing that this a light had brinks her, 's of mileries be at 'plus or may be के अपने हैं। है किये के वह के में किया है। इस है
- The contract that the parties are the

I BUR DE DU DE BUR DO LES TO

- १. णेसिरियमा
- १. आणविणिया
- ३. वेथारिणिया
- ४. अणाभोगवितिया
- । अणवकंखवित्रया।
- हं. ९-२४. एवं नेरइयाणं जाद वेमाणियाणं।
- 868. B. 5. 5. p. 16. 1015-
- निधार्गिक् क्यं दार्गियाद् पंच किरियाओ-
- —।इए हे , स्थिति पण्ण स्थित हो हो -।इए हे , स्थिति प्राधित हो
- , फिर्मिशिया,
- २. दोसवातेया
- ्राष्ट्रीकीर्गाध्यः, इ
- ४. समुदाणाकारया,
- । इतियावहिया।
- हे. २९. एवं मणुस्साण वि, संसाणं जस्सि।
- २१४. मु. ५. उ. २, मु. १९९
- १३. गीव-चयवीसदंडएस जीवाइं पहुच्च पाणाइवापाइयाण
- -ांणक्रम । एर्गका
- प. अस्यि गं भेते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कण्णइ ?
- । एतीरः। एपपाः, एउ
- प. सा भते ! कि पुर्ठा कज्जाइ ? अपुर्ठा कज्जाइ ?
- निवाधाएणं छहिसि, वाषायं पडुच्च सिय तिदिसि, सिय उ. गीयमा ! पुट्ठा कम्पाइ, नो अपुट्ठा कम्पाइ जाव
- । मिशिष्ट मिर्म, मिशिष्ट
- ें ड्राप्प्क डिकार हे होप्प्क डिक की! होंग IF .P
- । हाएन । इस किया कर्मा है। में अकड़ा कर्मा ।
- प्राप्त हे होते असकडा कज्जाहरे परकडा कन्पहरे
- उ. गीवमा ! अत्तकडा कच्जाइ, णी परकडा कच्जाइ, णी पर्मितकडा क्रम्पाइ है
- प. सा भते ! कि आणुपुब्यकडा कज्नाड् ? अणाणुपुष्टकडा पर्मित्कडा कन्नाइ।
- भव्या सा आगुपुब्सिकडा, नो अणागुपुब्सिकडात नतव्य कर्जाइ, जा व कडा, जा व कर्जाइ, जा व कान्यमार्ड उ. गोयमा ! आणुपुच्चिकडा कन्नइ, ना आणाणुप्चक्डा क्ष्याई १
- lalblallhb bile ba
- Tables मन निधिष्ट हमें भिष्मित हमी करूप पायत वावर्-गीयार्थ एमिरियाय व नित्यायायाय हारीस.
- મુસારા હિતલ શહીસા
- तः शत्यास्य तारायः सेसायाः विश्वास्य १६

- उ. हंता,गोयमा !अत्यि।
- प. सा भंते !िकं पुट्ठा कज्जइ, अपुट्ठा कज्जइ?
- उ. गीयमा ! जहा पाणाइवाएणं दंडओ एवं मुसावाएण वि।

एवं अदिण्णादाणेण वि, मेहुणेण वि, परिग्गहेण वि। एवं एए पंच दंडगा।

- प. जं समयं णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जइसा भंते ! किं पुट्ठा कज्जइ, अपुट्ठा कज्जइ?
- उ. गोयमा ! एवं तहेव जाव वत्तव्वं सिया।

एवं जाव वेमाणियाणं। एवं जाव परिग्गहेणं। एए वि पंच दंडगा।

- प. जं देसं णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ, सा भंते ! कि पुट्ठा कज्जइ, अपुट्ठा कज्जइ?
- गोयमा ! एवं जाव परिग्गहेणं।
   एवं एए वि पंच दंडगा।
- प. जं पदेसं णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ सा भंते ! कि पुट्ठा कज्जइ, अपुट्ठा कज्जइ?
- गोयमा ! एवं तहेव दंडओं।
   एवं जाव परिग्गहेणं।
   एवं एए वीसं दंडगा।
   —िवया. स. १७, उ. ४, सु. २-१२

# २४. नालफ्तलपवाडमाणस्स पुरिसस्स किरिया पस्रवणं-

- पुरिसे ण भते ! तालमारूहइ, तालमारूहिता तालाओ नालफल पंचालमाणे वा, पंचाडेमाणे वा कइ किरिए?
- उ. गांपमा ! जार्च च णं से पुरिसे तालमासहइ, तालमासहिता ता राजा तालफलं पचालेइ वा, पवाडेइ वा, ता राजा वा गं पुरिसे काइयाए जाव पाणाइवायकिरियाए पर्वात । हरियाहि पुरुठे, जेमि पि य णं जीवाणं सरीरेहिंतो ताले निर्वातिष्, नालफले निव्वतिष् ते वि णं जीवा स्ट्रामा पाच पाणाइवाय किरियाए पंचहिं किरियाहिं

- उ. हां, गौतम ! करते हैं।
- प्र. भंते ! वह क्रिया स्पृष्ट है या अस्पृष्ट है ?
- उ. गौतम ! जैसे प्राणाितपात का दण्डक कहा उसी प्रकार मृषावाद-क्रिया का भी दण्डक कहना चाहिए। इसी प्रकार अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह क्रिया के विषय में भी जान लेना चाहिए। इस प्रकार ये पांच दण्डक हुए।
- प्र. भंते ! जिस समय जीव प्राणातिपातिकी क्रिया करते हैं, क्या उस समय वे स्पृष्ट क्रिया करते हैं या अस्पृष्ट क्रिया करते हैं?
- उ. गौतमः ! पूर्वोक्त प्रकार से ''अनानुपूर्वीकृत नहीं हैं पर्यन्त कहना चाहिए। इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त जानना चाहिए। इसी प्रकार पारिग्रहिकी क्रिया पर्यन्त कहना चाहिए। इस प्रकार ये पांच दण्डक हुए।
- प्र. भंते ! जिस देश (क्षेत्र) में जीव प्राणातिपातिकी क्रिया करते हैं क्या उस देश में वे स्पृष्ट क्रिया करते हैं या अस्पृष्ट क्रिया करते हैं ?
- उ. गौतम ! पूर्ववत् पारिग्रहिकी क्रिया पर्यन्त जानना चाहिए। इस प्रकार ये पांच दण्डक हुए।
- प्र. भंते ! जिस प्रदेश में जीव प्राणातिपातिकी क्रिया करते हैं, उस प्रदेश में वे स्पृष्ट क्रिया करते हैं या अस्पृष्ट क्रिया करते हैं?
- गौतमः! इसी प्रकार पूर्ववत् दण्डक कहना चाहिए।
   इसी प्रकार पारिग्रहिकी क्रिया पर्यन्त जानना चाहिए।
   इस प्रकार ये कुल वीस दण्डक हुए।

# २४. ताड़फल गिराने वाले पुरुष की क्रियाओं का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! कोई पुरुष ताड़ के वृक्ष पर चढ़े और चढ़कर फिर उस ताड़ के फल को हिलाए या गिराए तो उस पुरुष को कितनी क्रियाएं लगती हैं?
- उ. गौतम ! जव वह पुरुष ताड़ के वृक्ष पर चढ़ता है और चढ़कर उस ताड़ वृक्ष से ताड़ फल को हिलाता है और गिराता है, तव वह पुरुष कायिकी यावत् प्राणातिपातिकी इन पांचीं क्रियाओं से स्पृष्ट होता है। जिन जीवों के शरीरों से ताड़वृक्ष और ताड़ फल वना है, वे जीव भी कायिकी यावत् प्राणाति-पातिकी इन पांचों क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं।
- प्र. भंते ! (उस पुरुष द्वारा तालवृक्ष के हिलाने पर) जो वह ताड़फल अपने भार से यावत् अपने आप गिरने से वहां के प्राणी यावत् सत्व जीव रहित होते हैं तव भंते ! उस पुरुष को कितनी क्रियाएं लगती हैं ?
- उ. गीतम (पुरुप द्वारा ताड़वृक्ष के हिलाने पर) जो वह ताड़फल अपने भार से गिरे यावत् जीवन से रहित करता है तो वह पुरुप कायिकी यावत् पारितापनिकी इन चार क्रियाओं से स्पृष्ट होता है।

जिन जीवों के शरीरों से ताड़वृक्ष निष्पन्न हुआ है, वे जीव कायिको यावत पारितापनिकी इन चार क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं। जिन जीवों के शरीरों से ताड़फल निष्पन्न हुआ है,

कं रुस्हा भृत्र हैइए किंि में एन किंगिमार कि । हैं किंह उप्स हं छिए हो हिंग रहे कि शाम हो हो है।

। है तिह उपुर रि ोहाफक्षी किए मड़ किछीएफीएए क्रमण किछीक कि छिए ह , इं ५१३ कधाइए

## किस्ट िम प्राप्त पर प्रलंडी कि रुपूर के छड़ परमू इंकि ! हिंद . ए -णमञ्रर कि स्थिएकी कि प्रमृष्टि निम्न निम्मी कि शील्प्रिक्षेत्र ., १ ६

- मिंग मेड्र किंगामिगाणिए क्रिया किंगाक पर्रमु इछ घत उ. गीतम ! जब वह पुरुष वृक्ष के मुरु को हिलाता या गिरा है ९ ई किएल शाम्बरी मिनकी
- मिराप्रसी विषय मह किरीएगी।।एए त्रुग किरीक भि हं, है यूनु इप्यानी रहा होना राप है गिरीह के निक्ति नारी 1ई ार्गेंड इप्टर में रिधापकी
- ग्राप्तरी निमली कि प्रमु प्रध का रेक नम्ह कि निर्मि प्र. भी शिद्ध वह मूल अपने भारीपन के कारण नीये गिर पावत 1इ तिइ उगुर है
- इ फ़ार्गा डिम्हि एराक के ह्मारीम हैम्ह रुपू ड्रह ! महारि .ह
- 1 हैं 1 ति इं इप्तर में फिए रही राध म्ह्र रिक्रिमातरीय क्राय कियोक प्रमु इस धार यावत् अन्य जीवीं का हनन करता है,
- रं हिएसी राष्ट्र मुक्तिमारतीए क्राप्य क्रियोक विर्ध जिन जीवों के शरीर से वह कद पावत् बाज निष्य हुआ है,
- ाइ होएं उपूर है हि एउड़ी दिया है उन्हों है जिस्सा है। किन जीवों के शरीरों से मूर नियन हुआ है, ये जाय काविकी । ५ हो । उपूर
- उधास के रुप गृष्ट हैगरों छिंदि हैं एड़ कविद्याल छिंदि हि
- प्रभाग कि विकास मान के बार का विकास मान कि विकास मान के विकास मान मान महर्मात्र क्राय हो। में सिराप्रको क्रिया मह किसीयमधीयार हमाय क्रियोक छोट है
- अ अधिन । जात्र में हा है जा है ्र हिस्से प्रायक्ष विस्कृ
- ्रिक्षा सुन्देश स्वरूप rin er ingengent kom gegle må de bb
- ें कर के विकास कर है जो है कि है जो है जो है है है है
- or the Mit H
- I have proved to the property of the for a term to the track that the state is a

की जिया से जीवा अहे वीससाए पच्चीवयमाणस्स उवगहे , १८५५ झाए ग्रेकी झिट्टेंग ते वि य गं जीवा काइयाए जाव पाणाइवायिकिरियाए

, क्राउड्रह

-विया. स. १७, उ. १, सु. ८-९ । १८५५ झाएर्निकी झिम्पे ते वि य णं जीवा काइयाए जाव पाणाइवायिकोरियाए

#### ें गुरीकी इक १६ व. पुरिसे गं भेरे ! रुस्वस्स मूर्ल पचालेमार्गे वा, पवाडेमार्ग -रंग्डमूलाइ पवाडमाणस्स पुरसस्स कियापन्वयंग-

- नार गृतीक्रमि रुपू तिज्ञिरिप्त रंगानिर रंग प्र में सिर्ह ,ठंड्रुए ज्ञीएरीकी ज्ञीहं ग्राएरीकीषाञ्ज्ञाणप जार गाइत सी में में में में होए जान उ. गीयमा ! जावं च णं से पुरिसे रुक्तस्स मूलं पचालेइ वा,
- र प्रतिकी इक छेरीपृ है ! होंभ iv कित इक्तिक प. अहे पां भीते ! से मुरे अपपणी गरुपताए जाद जीवियाओ ११०५५ ज्ञीएरीकी ज्ञेष्टि प्राधरीकीघाड्याण नार प्राप्त्राक कि ए व व व प्राप्तिक प्रि
- उ. गीयमा ! जावं व णं हे मूर्रे अपणो गरुवताए जाव
- जास यानाजा सरीरहितो कं नेव्यस्पि ए प्र भी सिर्ह ,ठंड्रुए ज्ञाएराका इंटिड गामणिनात्रीाप नार प्राध्वार मेरीपृ में गंव वाहे जीवियाओ ववर्गवेद,
- ही है ,यहीक्रमें रुप्न हिड़ीरीरेप्त in क्रिक्ट in क्र मि सि पारितानीणवाप् चउहि किरियाहि पुर्ठा, कार प्रायहार का वे वा वा काह्याए जाव
- म्प्राणमध्किय गामभि के का कि में ए व वि , १०५५ झाए ग्रेकी य णं जीवा काइयाए जाव पाणाइवायांकारियाए पंचाह
- मार्गिकायावार जाव पाणाइवायाकार कि वि । ਜੀਂਤਤੂਸ ਗ਼ਾਸ਼ਸ਼
- णिमहोरम, पर गिमरीटम इंद एसस्स हैं। होंग पर मेरीपू . प १ १८ इप ज्ञाप्राकी ज्ञाप्र
- त. गीयमा ! जावं च णां से पुरिसं करें पचारमाण वा, ९ प्रजीको इक १६
- माने य णे भी भीरते काहवाए नान पाणाइनक हंगीए है ए ए हिति तवादसीवा वा'
- प्राप्त प्रमाजन इक क्लिक्षित प्राप्त व व व व व ,ठंड्रुए ओएगोली अंघ्र
- भारति व वी सीवा वाहरावार जात वावा वावाहर वा विश्व वि गर्व सित्यसितः
- ्रेस्ट्राहर संस्था हुन स्थान हुन है। इस है ते असे वासी एते. यह सामान्य विभागता वात रहेनाच्या ताहरेते शास्त्रा हो होता

- उ. हंता, गोयमा !अस्थि।
- प. सा भंते ! किं पुट्ठा कज्जइ, अपुट्ठा कज्जइ?
- उ. गोयमा ! जहा पाणाइवाएणं दंडओ एवं मुसावाएण वि।

एवं अदिण्णादाणेण वि, मेहुणेण वि, परिग्गहेण वि। एवं एए पंच दंडगा।

- प. जं समयं णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ सा भंते !किं पुट्ठा कज्जइ, अपुट्ठा कज्जइ?
- उ. गायमा ! एवं तहेव जाव वत्तव्वं सिया।

एवं जाव वेमाणियाणं। एवं जाव परिग्गहेणं। एए वि पंच दंडगा।

- प. जं देसं णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ, सा भंते !किं पुट्ठा कज्जइ, अपुट्ठा कज्जइ?
- गायमा ! एवं जाव परिग्महेणं।
   एवं एए वि पंच दंडगा।
- प. जं पदेसं णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ सा भंते !किं पुट्ठा कज्जइ, अपुट्ठा कज्जइ?
- गोयमा ! एवं तहेव दंडओ।
   एवं जाव परिग्गहेणं।
   एवं एए वीसं दंडगा।

–विया. स. १७, उ. ४, सु. २-१२

## २४. तानफलपथाडमाणस्स पुरिसस्स किरिया पर्लवणं-

- प. पूरिसे ण भंते ! तालमारूहइ, तालमारूहित्ता तालाओ नालफड पचालेमाणे वा, पवाडेमाणे वा कइ किरिए?
- उ. गीयमा 'जार्च च णं से पुरिसे तालमालहइ, तालमालहिता ना यजो ताउफर पचालेइ चा, पवाडेइ चा, ना यजो ताउफर पचालेइ चा, पवाडेइ चा, ना यजा से पुरिसे काइयाए जाव पाणाइवायिकरियाए पचीर विस्थान पुरुठ, जैसि पि यणं जीवाणं सरीरेहितो ना ये निस्थितिए, तालफरे निस्थितिए ते वि णं जीवा स्टांगए जाय पाणाइवाय किरियाए पंचिहि किरियाहिं ना विद्याल नाय पाणाइवाय किरियाए पंचिहि किरियाहिं
- प ेर र भरे । में तालकले असणी गरुयताए जाव अहे • भगा प्रकीत्यमध्ये जाई तथ पाणाई जाव सताई • गेराहर दिसेचेई तहाम भने ! में पुरिसे कई किरिए?
- रे ते अपितार वाण में साहकरे असणी मनयनाए जाव विकास करिया कार्यक साम वाण में पुरिसे काड्याए जाव किसी केरिया विकेश किसी हैंटिया है

्रिक्षे कर्ता क्षेत्रसमिति त्रिक्षिम्बन्धि, १८४४ व्यक्ति स्थाना भाव परित्यसम्बद्धाः, बाह्य १८४४ व्यक्ति १८४ व्यक्तिसम्बद्धाः

- उ. हां, गौतम ! करते हैं।
- प्र. भंते ! वह क्रिया स्पृष्ट है या अस्पृष्ट है?
- उ. गौतम ! जैसे प्राणातिपात का दण्डक कहा उसी प्रकार मृषावाद-क्रिया का भी दण्डक कहना चाहिए। इसी प्रकार अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह क्रिया के विषय में भी जान लेना चाहिए। इस प्रकार ये पांच दण्डक हुए।
- प्र. भंते ! जिस समय जीव प्राणातिपातिकी क्रिया करते हैं, क्या उस समय वे स्पृष्ट क्रिया करते हैं या अस्पृष्ट क्रिया करते हैं?
- उ. गौतम ! पूर्वोक्त प्रकार से ''अनानुपूर्वीकृत नहीं हैं पर्यन्त कहना चाहिए। इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त जानना चाहिए। इसी प्रकार पारिग्रहिकी क्रिया पर्यन्त कहना चाहिए। इस प्रकार ये पांच दण्डक हुए।
- प्र. भंते ! जिस देश (क्षेत्र) में जीव प्राणातिपातिकी क्रिया करते हैं क्या उस देश में वे स्पृष्ट क्रिया करते हैं या अस्पृष्ट क्रिया करते हैं ?
- उ. गौतम ! पूर्ववत् पारिग्रहिकी क्रिया पर्यन्त जानना चाहिए। इस प्रकार ये पांच दण्डक हुए।
- प्र. भंते ! जिस प्रदेश में जीव प्राणातिपातिकी क्रिया करते हैं, उस प्रदेश में वे स्पृष्ट क्रिया करते हैं या अस्पृष्ट क्रिया करते हैं?
- उ. गौतम ! इसी प्रकार पूर्ववत् दण्डक कहना चाहिए। इसी प्रकार पारिग्रहिकी क्रिया पर्यन्त जानना चाहिए। इस प्रकार ये कुल वीस दण्डक हुए।

#### २४. ताड़फल गिराने वाले पुरुष की क्रियाओं का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! कोई पुरुष ताड़ के वृक्ष पर चढ़े और चढ़कर फिर उस ताड़ के फल को हिलाए या गिराए तो उस पुरुष को कितनी कियाएं लगती हैं ?
- उ. गौतम ! जव वह पुरुष ताड़ के वृक्ष पर चढ़ता है और चढ़कर उस ताड़ वृक्ष से ताड़ फल को हिलाता है और गिराता है, तव वह पुरुप कायिकी यावत् प्राणातिपातिकी इन पांचों क्रियाओं से स्पृष्ट होता है। जिन जीवों के शरीरों से ताड़वृक्ष और ताड़ फल वना है, वे जीव भी कायिकी यावत् प्राणाति-पातिकी इन पांचों क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं।
- प्र. भंते ! (उस पुरुष द्वारा तालवृक्ष के हिलाने पर) जो वह ताड़फल अपने भार से यावत् अपने आप गिरने से वहां के प्राणी यावत् सत्व जीव रहित होते हैं तव भंते ! उस पुरुष को कितनी क्रियाएं लगती हैं ?
- उ. गीतम (पुरुष द्वारा ताड़वृक्ष के हिलाने पर) जो वह ताड़फल अपने भार से गिरे यावत् जीवन से रहित करता है तो वह पुरुष कायिकी यावत् पारितापनिकी इन चार क्रियाओं से स्पृष्ट होता है।

जिन जीवों के शरीरों से ताड़वृक्ष निष्पन्न हुआ है, वे जीव कायिको बाबत पारितापनिको इन चार क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं। जिन जीवों के शरीरों से ताड़फल निष्पन्न हुआ है,

, हैं तिंह कमाइप्त कं रुसहात पृत्र हंइप मिरि हं एड कवीमाछ विधि कि 15 तिहि **उ**ग्रम में सिएसी छिंप मेड़ कितीएतीएएए क्रिम किमीक गिर्ट है

हिएस कि है। इस दिली प्राप्त प्रमाप किसी है।

। इ तिइ उप्ते ह

किसर कि प्राप्ती कि प्रारुद्धी कि रूप के छिट्ट परमू है कि . ए -rupex कि स्थिपकी कि एउप कि निरापी कि शीलपुष्ठ . ५ ç

जिए मह किर्माएतीएए क्रमण किर्माक प्रत्यु इस स्त ड. गीतम ! जब वह पुरुष वृक्ष के भूर को हिस्सा या गिराता है ९ इं किग्ल ग्राम्ब्स मिनकी

ांटाघ्रेस्रो छिंद म्ड्र कितीएतीएए ठ्रेग्य किथीक मि घरि है , है गृह हम्मने होई क्रांग लुम है गिरीह के जिल नहीं 15 inf5 अप्र में fietrail

जीवों का हनन करे तव उस पुरुष को कितनो कियाएं फ़ाफ रंगो फ़ीसे गएरातर कं म्पीरीम स्पष्ट रुपू इछ डीछ ! हंभ . K 1 हैं किंह **उ**ग्रम हि

ह ।।।। जब मुख अपने भारीम के मार्गा है। ।। ९ इ किग्लि

प्राप्ट मद्र किमीमात्रपीम कृष्णम किमीक प्रमृ इष्ट वित वावत् अन्य जीवी का हनन करता है,

में सिएको एक म्यू किमीएएएएए हिनक कियोक छिए है ,इ 11र है सम्पर्ध हो के पाय दे यावयु की है मोड़ के छिहि मही । है । ताह अपूर है । हि । है।

ाउ निर्धे अपून में हि एक्सी छिए स्यू किर्माप्रतीएए हुआप्र ारे भोरत भारे हैं , है गह है सम्पन्ने रुप्त है गिरीह के शिक्षेत्र नहीं 15 ताइ उप्ट

, है जिल अभाग वे १ मृ भूभा मिर्म में एवं ब्रामीमान मिर्म है।

19 149 Zile the contact to be a controlled from the first of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

grand market from 1886 by 1886 'E Syllin ymalifical an epinephic gy way finkiya ek a

and the figure of the second of the second

and bodies for the engine of the ed Aveo who pistual

22.7 2 2 2 The transfer of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

化氯化 化铁铁矿 医克朗氏病 医电影性的 医病 **经**收益的 化化物 医线点 医脑炎 医含化 如此 医性心囊

ते वि य गं जीवा काइयाए जाव पाणाइवाविकरियाए

, रेड्रिए झाएरीकी झेट्रे

हीं कर में मार्ग किया है कि हिस्सीत ने किया है कि है है है है है

१-५.१ .१ .१ .१ .१ .४ .८.१ ाठड्रुप् झाएग्रेको झेट्रंप प्राध्रीकीषाञ्चाणा मार प्राध्राक कि ए व व व , प्रेडिड्रि

णिमहाक्य, ाव णिमर्राक्य रहुम मुरायक्ष । रिम ण मिरीपृ . p २५. रुक्वमूलाइ पवाडमाणस्स पुरिसस्स किरिवापल्वणं-

जाद या सावं य पं भे पुरिसे काइयाए जाव , ाइ इंजाइम लेपू स्माभक्त संग्रीपृ में गंप छ छाए ! मार्गा . ह ९ ग्रेगिकी इक १६

। १०५५ झाएरीकी डीएंए गएरीकीए।इहाणाप जार प्राप्त्राक फिर ए ए ही है प्रतिक्रिने प्रि हाए एत्रोक्रने रूप किंडीरीरेस गिक्रि ग र ये सिर्ह , ठंड्रुए जीएगोकी ज़िष्टंग प्राएगिकीए। इंग्र

ें प्रजीकी इक मंत्रीपृ में ! मेंभ iu रिध्न इंब्रियन कि। में में में में में अपयोग गुरुवताए जाद मीवियाओ

उ. गीयमा ! जादं च णं से मुर्ल अपणी गरुवताए जाद

इंटिड गांशणीनातशीय नाए गांड्राक मंत्रीपृ में iu इं इंगत ,इंगि ववरीवेड,

जार जिल्लास के लिए वे वे वे वे वे विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के लिए विकास के ल नार प्रतिक्रमें इंक किंग्रीग्रिप्त गिनारिए हें प्र भी भिरि ,ठंड्रुए झाफ्रीकी

ज्ञीयमे प्राप्तरीक्षीयावद्गाणम वास् प्राप्तद्भारत । विस् ने हिं ,यहीकाने रुप्त हिंडोई। से ए ए ए में सि , १ठड्रुए जाएगाच चर्चाहे किरियाहि पुर्ठा,

, ठिड्रपृ शाष्ट्रीका

161556 31005 स्माणाम्प्राध्यम् प्राप्ति में हा हिए है है है है है

। १५५६ विषया है। हो । मार्गकोबाक्दाणार नाच पाणड्वाव किए ए घे है

या रह्य विश्वतित्तु हे ए। पुरिशे णं भंते ! हवसस्स कंद्र पद्मारिमाणे दा, पद्मारोम

th lalkath उ. गीयमा ! जाप च पो में पुरित कर प्यतिनाय दा.

साम व वा से तीहरू माईवात भाव तावाहतान हुन है कि मार्थ

कार उत्तरान के प्रमान विश्वास कि विश्वास के भी सिंह , उड़िए जाएपी भी भी भी

langer, no take nucleus and in the by h ीति सिन्धासिती

अस्ति भाषत् सुरा भाषत

and the standard and the transfer

उ. गोयमा ! जावं च णं से कंदे अप्पणो गरुयत्ताए जाव जीवियाओ ववरोवेइ,

तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव पारितावणियाए चउहिं किरियाहिं पुट्ठे,

जेसिं पि य णं जीवा णं सरीरेहिंतो मूले निव्वत्तिए, कंदे निव्यत्तिए जाव बीए निव्वत्तिए

ते वि य णं जीवा काइयाए जाव पारितावणियाए चउहिं किरियाहिं पुट्ठा,

जेंसिं पि य णं जीवा णं सरीरेहिंतो कंदे निव्वतिए जाव वीए निव्वतिए

ते वि य णं जीवा काइयाए जाव पाणाइवायिकरियाए पंचीहं किरियाहिं पुट्ठा,

जं वि य से जीवा अहे वीससाए पच्चोवमयमाणस्स उवग्गहे वट्टंति,

ते वि य णं जीवा काइयाए जाव पाणाइवायिकरियाए पंचीहं किरियाहिं पुट्ठा।

जहां कंदं एवं जाय वीयं। -विया. स. १७, उ. १, सु. १०-१४

## २६. पुरिसवधकस्स किरिया पह्नवणं-

- प. पुरिसे णं भंते !पुरिसं सत्तीए समिभधंसेज्जा, सयपाणिणा वा से असिणा सीसं छिंदेज्जा तओ णं भंते ! से पुरिसे कइ किरिए?
- उ. गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे तं पुरिसं सत्तीए समिभ्धंसेइ, सयपाणिणा वा से असिणा सीसं छिंदइ, तावं व णं से पुरिसे काइयाए जाव पाणाइवायिकिरियाए पंचिहं किरियाहिं पुट्ठे। आसन्नवहएण य अणवकंखणवत्तीए णं पुरिसवेरेणं पुट्ठे।

-विया. स. १, उ. ८, सु. ८

# २०. धणुपक्टोबगस्स किरिया प्रख्वणं-

- प. पृरिसे णं भंते !धणु परामुसइ, परामुसिता उसुं परामुसइ, उमुं परामुसिता ठाणं ठाइ, ठाणं ठिच्चा आययकण्णाययं उमु करेउ आययकण्णाययं उसुं करेत्ता उड्ढं वेहासं उसुं उच्चित्रद, तएणं से उसुं उड्ढं वेहासं उब्बिहए समाणे जाइं तथ पाणाइ जाव सत्ताइं अभितणइ जाव जीवियाओ वियोगेद, तएणं भंते !से पुरिसे कड किरिए?
- 3. गंदमा ! आप च णं से पुरिसे धणुं परामुसइ जाव में गाओं नवरीचेइ, तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव भाग नवीकी पाए पर्चाठ किरियाहि पुट्ठे, जेसि पि य भाग मगरिको धमु निब्बत्तिए ते वि य णं जीवा महाराज्ञ नाव पामाइचायिकरियाए पंचाठं किरियाहि

ं (१५) पुर्दं पर्यात किरियाति, जीवा पंचति, ण्हास पर्यात, उत् पर्यात, सरे, पत्तेगे, फले, न्यास पंचति। उ. गीतम ! जव वह कंद अपने भारीपन के कारण नीचे गिरता है यावत् अन्य जीवों का हनन करता है।

तव वह पुरुष कायिकी यावत् पारितापनिकी इन चार क्रियाओं से स्पृष्ट होता है।

जिन जीवों के शरीरों से मूल, स्कन्ध यावत् वीज निष्क हुए हैं,

वे जीव कायिकी यावत् पारितापनिकी इन चार क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं,

जिन जीवों के शरीरों से कन्द यावत् वीज निष्पन्न हुए हैं

वे जीव कायिकी यावत् प्राणातिपातिकी इन पांचों क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं।

जो जीव स्वाभाविक रूप से नीचे गिरते हुए कन्द के सहायक होते हैं,

वे जीव कायिकी यावत् प्राणातिपातिकी इन पांचों क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं।

जिस प्रकार कन्द के विषय में आलापक कहा, उसी प्रकार (स्कन्ध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल) यावत् वीज के विषय में भी कहना चाहिए।

#### २६. पुरुष को मारने वाले की क्रियाओं का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! कोई पुरुष किसी पुरुष को भाले से मारे या अपने हाथ से तलवार द्वारा उसका मस्तक काटे तो भंते ! उस पुरुष को कितनी क्रियाएं लगती हैं ?
- उ. गौतम ! जब वह पुरुष उस पुरुष को भाले द्वारा मारता है या अपने हाथ से तलवार द्वारा उसका मस्तक काटता है, तब वह पुरुष कायिकी यावत् प्राणातिपातिकी इन पांचों क्रियाओं से स्पृष्ट होता है। तत्काल मारने वाला एवं दूसरे के प्राणों की परवाह न करने वाला वह (पुरुष) पुरुष-वैर से स्पृष्ट होता है।

## २७. धनुष प्रक्षेपक की क्रियाओं का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! कोई पुरुष धनुष को स्पर्श करता है, स्पर्श करके वह वाण को ग्रहण करता है, ग्रहण करके आसन से वैठता हैं, वैठकर वाण को कान तक खींचता है, खींच कर ऊपर आकाश में फेंकता है, ऊपर आकाश में फेंका हुआ वह वाण जिन प्राणियों यावत् सत्वों को मारता है यावत् जीवन से रहित कर देता है तव भंते! उस पुरुष को कितनी क्रियाएं लगती हैं?
- उ. गीतम ! जब वह पुरुप धनुप की ग्रहण करता है यावत् प्राणियीं को जीवन से रहित कर देता है तब वह पुरुप कायिकी यावत् प्राणातिपातिकी इन पांचों क्रियाओं से स्पृष्ट होता है। जिन जीवों के शरीरों से वह धनुप निप्पन्न हुआ है वे जीव भी कायिकी यावत् प्राणातिपातिकी इन पांचों क्रियाओं से सृष्ट

इसी प्रकार धनुःपृष्ठ जीवा (डोरी), ण्हारू (स्नायु) वाण, शर, पत्र, फल ऑर ण्हारू (निर्माता) भी पांचों क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं।

- प. पुरिसे णं भंते ! कच्छंसि वा जाव वणविदुग्गंसि वा मियवित्तीए, मियसकंप्पे, मियपणिहाणे, मियवहाए गंता ''एए मिय'' ति काउं अण्णयरस्स मियस्स वहाए उसुं णिसिरइ, तओ णं भंते ! से पुरिसे कइ किरिए?
- उ. गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-''सिय तिकिरिए, सिय चउिकिरिए, सिय पंचिकिरिए।''
- उ. गांयमा ! जे भविए णिसिरणयाए तिहिं,

जे भविए णिसिरणयाए वि, विद्धंसणयाए वि, णो मारणयाए चउहिं।

जे भविए णिसिरणयाए वि, विद्धंसणयाए वि, मारणयाए वि, तावं च णं से पुरिसे पंचिहं किरियाहिं पुट्ठे।'' से नेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—

''सिय तिकिरिए, सिय चउिकिरिए, सिय पंचकिरिए।'' –विया. स. १, उ. ८, सु. ६

## २९. मियवहगस्स वधकवहगस्स किरियापरूवणं-

प. पुरिसे णं भंते ! कच्छंसि वा जाव वणविदुग्गंसि वा मियवित्तीए, मिय संकप्पे, मियपणिहाणे मियवहाए गंता "एस मिय" ति काउं अण्णयरस्स मियस्स वहाए आययकण्णाययं उसुं आयामेत्ता चिट्ठेज्जा, अन्ने य से पुरिसे मग्गओ आगम्म सयपाणिया असिणा सीसं छिंदेज्जा,

मे य उसूयाए चेव पुट्यायामणयाए तं मियं विंधेज्जा, से णं भंते ! पुरिसे किं मियवेरेणं पुट्ठे, पुरिसवेरेणं पुट्ठे?

- गोयमा ने मियं मारेइ, से मियवेरेणं पुट्ठे।
   ने पुरिस मारेइ, से पुरिसवेरेणं पुट्ठे।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
   ं ने मियं मारेड, से मियवेरेणं पुट्ठे, जे पुरिसं मारेइ से पुरिस्थेरेण पुट्ठे?''
- ३. से नृप गांचमा ! कज्जमाणे कडे, सिधज्जमाणे सिधए, निकास्त्रजनाणे निव्यतिए, निसिरिज्जमाणे निसिद्ठे ति स्थान्त्रस्था?

ं र, भग रे करणमाणे कडे जाव निसिद्दे ति वनव्यं भिष्य

न अस्यत्यं प्रमार्थम् वृद्यः-

्रामा समेदी से नियंत्रीय पुढ़दे वे पुरिसं सारेड से होता हो राष्ट्रव्या

- प्र. भंते ! मृगों से.आजीविका चलाने वाला, मृगवध का संकल्प करने वाला, मृगवध में दत्तचित्त कोई पुरुष मृगवध के लिए निकलकर कच्छ में यावत् गहन वन में जाकर "ये मृग है" ऐसा सोचकर किसी एक मृग को मारने के लिए वाण फेंक्ता है तो भंते ! वह पुरुष कितनी क्रिया वाला होता है?
- उ. गौतम !कदाचित् तीन क्रिया वाला, कदाचित्ं चार क्रिया वाला और कदाचित् पांच क्रिया वाला होता है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि—

  "कदाचित् तीन क्रिया वाला, कदाचित् चार क्रिया वाला और कदाचित् पांच क्रिया वाला होता है ?"
- उ. गौतम ! जब वह वाण निकालता है तब वह तीन क्रियाओं से स्पृष्ट होता है,

जव वह बाण निकालता भी है और मृग को वांधता भी है, किन्तु मृग को मारता नहीं है, तव वह चार क्रियाओं से सृष्ट होता है,

जव वह वाण निकालता भी है, मृग को वांधता भी है और मारता भी है, तव वह पुरुष पांचों क्रियाओं से सृष्ट होता है।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-''कदाचित् तीन क्रिया वाला, कदाचित् चार क्रिया वाला और कदाचित् पांच क्रिया वाला होता है।''

## २९. मृगवधक और उसके वधक की क्रियाओं का प्ररूपण-

प्र. भंते ! मृगों से आजीविका चलाने वाला, मृगवध का संकल्प करने वाला, मृगवध में दत्तचित्त कोई पुरुष मृगवध के लिए कच्छ में यावत् गहन वन में जाकर ''ये मृग है'' ऐसा सोचकर किसी एक मृग के वध के लिए कान तक वाण को खींचकर तत्पर हो उस समय दूसरा कोई पुरुष पीछे से आकर अपने हाथ से तलवार द्वारा उसका मस्तक काट दे।

वह वाण पहले के खिंचाव से उछलकर कर मृग को वींध दे, तो भंते ! वह (अन्य) पुरुष मृग के वैर से स्पृष्ट है या पुरुष के वैर से स्पृष्ट है ?

उ. गीतम ! जो मृग को मारता है, वह मृग के वैर से सृप्ट है। जो पुरुप को मारता है, वह पुरुप के वैर से सृष्ट है।

प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "जो मृग को मारता है वह पुरुष मृग के वैर से सृष्ट हैं और जो पुरुष को मारता है वह पुरुष के वैर से सृष्ट हैं?"

उ. गीतम ! "जो किया जा रहा है, वह किया हुआ" "जो साथी जा रहा है, वह साधा हुआ" जो वनाया जा रहा है वह वनाया हुआ" "जो निकाला जा रहा है वह निकाला हुआ कहलती है न?"

(गीतम—) 'हां, भगवन् ! जो किया जा रहा है, वह किया हुआ'' यावत्—'जो निकाला जा रहा है, वह निकाला हुआ कहलाता है।'

इस कारण से गीतम ! ऐसा कहा जाता है कि-''जो मृग को मारता है, वह मृग के वैर से स्मृष्ट है और जी पुरुष को मारता है, वह पुरुष के वेर से स्मृष्ट हैं।

जेंसिं पि य णं जीवाणं सरीरेहिंतो अए निव्वत्तिए, संडासए निव्वत्तिए, धम्मट्ठे निव्वत्तिए, मुट्ठिए निव्वत्तिए, अहिगरणी निव्वत्तिया, अहिगरणिखोडी निव्वत्तिया, उदगदोणी निव्वत्तिया, अहिगरणसाला निव्वत्तिया, ते वि य णं जीवा काइयाए जाव पाणाइवाय किरियाए पंचहिं किरियाहिं पुट्ठा।

-विया. स. १६, उ. १, सु. ७-८

## ३२. वासं परिक्खमाण पुरिसस्स किरियापखवणं-

- प. पुरिसे णं भंते ! वासं वासइ, वासं नो वासईत्ति हत्थं वा, पायं वा, वाहुं वा, उक्तं वा, आउंटावेमाणे वा, पसारेमाणे वा कइ किरिए?
- उ. गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे वासं वासइ, वासं नो वासई ति हत्थं वा जाव उलं वा, आउंटावेइ वा, पसारेइ वा तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव पाणाइवायिकिरियाए पंचिहं किरियाहिं पुट्ठे। —विया. स. १६, उ. ८, सु. १४
- ३३. पुरिस आस हित्यआइ हणमाणे अन्न जीवाण वि हण्णपस्त्वणं-
  - प. पृग्सि णं भंते ! पुरिसं हणमाणे किं पुरिसं हणइ, नोपुरिसं नणइ?
  - उ. गोयमा !पुरिसं पि हणइ, नोपुरिसे वि हणइ।
  - प. में केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
     'पुरिसं पि हणइ, नोपुरिसे वि हणइ?'
  - उ. गोयमा !तस्स णं एवं भवइ— १९५ राष्ट्र अहे एगं पुरिसं हणामि' से णं एगं पुरिसं रणमाणे अधेगे जीवे हणइ। मे तप्पद्टेण गोयमा ! एवं बुच्चइ— ९१म १९ रणइ, गोपुग्मि विहणइ।'
  - प प्रिते म भते । आम दणमाणे कि आसं हणइ, नो आसे च रणद्

जिन जीवों के शरीरों से लोहा बना है, संडासी बनी है, घन बना है, हथौड़ा बना है, एरण बनी है, एरण की लकड़ी वनी है, कुण्डी बनी है और लोहारशाला वनी है। वे जीव भी कायिकी यावत् प्राणातिपातिकी इन पांचों क्रियाओं से सृष्ट होते हैं।

# ३२. वर्षा की परीक्षा करने वाले पुरुष की क्रियाओं का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! वर्षा वरस रही है या नहीं वरस रही है ?—यह जानने के लिए कोई पुरुष अपने हाथ, पैर, बाहु या उरू (पिंडली) को सिकोडे या फैलाए तो उसे कितनी क्रियाएं लगती हैं ?
- उ. गौतम ! वर्षा बरस रही है या नहीं बरस रही है ? यह जानने के लिए कोई पुरुष अपने हाथ यावत् उरू को सिकोड़ता है या फैलाता है तव वह पुरुष कायिकी यावत् प्राणातिपातिकी इन पांचों क्रियाओं से स्पृष्ट होता है।

## ३३. पुरुष अश्व हस्ति आदि को मारते हुए अन्य जीवों के भी हनन का प्ररूपण—

- प्र. भन्ते ! कोई पुरुष, पुरुष की घात करता हुआ पुरुष की ही घात करता है या नोपुरुष (पुरुष के सिवाय अन्य जीवों) की भी घात करता है ?
- उ. गौतम ! वह (पुरुष) पुरुष की भी घात करता है और नोपुरुष की भी घात करता है।
- प्र. भन्ते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— 'वह पुरुष की भी घात करता है और नोपुरुष की भी घात करता है ?'
- उ. गौतम ! घातक के मन में ऐसा विचार होता है कि— 'मैं एक ही पुरुष को मारता हूँ,' किन्तु वह एक पुरुप को मारता हुआ अन्य अनेक जीवों को भी मारता है। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— 'वह पुरुप को भी मारता है और नोपुरुप को भी मारता है।'
- प्र. भन्ते ! कोई पुरुष अश्व को मारता हुआ क्या अश्व को ही मारता है या नो अश्व (अश्व के सिवाय अन्य जीवों को भी) मारता है ?
- उ. गौतम ! वह (अश्वधातक) अश्व को भी मारता है और ने अश्व (अश्व के अतिरिक्त दूसरे जीवों) को भी मारता है। ऐसा कहने का कारण पूर्ववत् समझना चाहिए। इसी प्रकार हाथी, सिंह, व्याघ्र, चित्रल पर्यन्त मारने के संवंध में समझना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! कोई पुरुष किसी एक त्रसप्राणी को मारता हुआ क्या उस त्रमप्राणी को मारता है या उसके सिवाय अन्य त्रम प्राणियों को भी मारता है ?
- गीतम ! वह उस बसप्राणी को भी मारता है और उसके मिवाय अन्य बसप्राणियों को भी मारता है।
- प्र. भन्ते ! किम कारण में ऐसा कहा जाता है किन

ंबह पुरुष उस बसजीव की भी मारता है और उसके मिकाय अन्य बसजीवों की भी मारता है?

- अन्य समजाया का भा भारता ह?' किट हं-को दं कार्त प्राच्ची एको है हम के कठाय ! मजीए के कारान कि प्रतिस्क सह इस हम्को दूँ कि भार मा कि छोत्तिस्क किस किस हम हम्स किस हम किस हम हम हम हम हम हम
- इस कारण से गीतम ! ऐसा कहा जाता है जिर उसके मिद्राप अन्य बस जीवों को भी मारता है और उसके मिद्राप अन्य बस जीवों को भी मारता है।
- रेन कि एकि एक एट एक्स काम कि थीक वर्ग्य देखि! किम .R कि कि कि कि (फ्रम्स प्राप्तसी रू थीक्र) श्रीक्रिक्त ए है किमम
- . गीतम ! यह (ऋषि घातक) ऋषि को भी भारता है और में और को भी भारता है।
- को है । जिस्स एक । छुए हैं । कार छकी ! होंसे . प्र अप है । एस है । एस हैं । एस हैं । एस हैं । एस हैं । एस ।
- '13 किसम मि कि प्रक्रिमि राक्ष्ये सक्ष्ये में में में में क्ष्ये स्ट्राह रोग्न कि प्रोज़ | मक्ष्ये कि एक्ष्ये तक्ष्ये क्ष्ये के क्ष्ये कि प्रोज़ क्ष्ये में '-क्ष्ये हैं क्ष्ये 'हि क्ष्ये कि क्ष्ये क्ष्ये क्ष्ये क्ष्ये क्ष्ये क्ष्ये क्ष्ये क्ष्ये क्ष्ये क्ष्ये क्ष्ये क्ष्ये क्ष्ये क्ष्ये
- 3ो वे महार एक मिर्फ़ो सिमी में फ्रांक हुं भारत के महार के प्रोक्त के महार के मिर्फ़ भारत के महार में कि मुक्त

#### -एएम्पर कि निरम्भ रहे के घरपू गृह तिराम , ४ इ

- प्र. मने 1 पुरुष की पारना हुआ गीए ब्यान ज्या पुरुष पर ने सुरह तेला है वा सीयुरुष वर (पुरुष है सिवाब अन्य अप क नाय) में स्पृष्ट तेला है है
- The local and the estimated present the process of the little of the local and the estimated and the little of the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the local and the
- ध्या है यात्र में शित्य तथा संशीत का यह है। तितत संसी यात्रम त्याक्षी कि एत वित्तम तुक्त मंत्रीत हैसी त्रसक्त सरव संक्रिय प्रतम तिक्र संभीति कामक
- The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co
- Tarker Property of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of th
- "我们的是这个人。" 第一个人的是是一个人们的是我们的我们的是一种人们的是我们的我们们都是

and the action of the second

- 'अग्रयर् पि तस्पार्ण हणड्, नी अग्रयर् वि तसे पाणे हणड्?'
- . मायमा ! तस्स णं एवं भवड़, एवं ख़्हु अहे एमे अनायरं तसं पाणं हणीम से णं एगं अन्तयरं तसं पणं हणमाणे अणेगे जीवे हणाड़,
- ते तेणाट्ठेण गोयमा ! एवं बुच्चद्-'अन्नयरं पि तसपाणं हणड्, नो अन्नयरे वि तसे पाणे हणड्डा'
- प्राप्त वा मंते ! इपितं हणमाणे कि इपितं हणाद, ना इपितं स्पाद् ?
- ा होएड मिं सिंह है। इंग्डे मिं ही हो सिह। ।
- मी।एउ भिट्ट एग इंस्ट हुन्छ देय द्वाय हुन्स स्मा ! सम्मा ! सम्मा । स्मा है। । इाण्ड दिक्ति हींगरू विमाण सम्मा । हाण्ड हिन्ह

—इन्युट्ट जुव्यड् — ''डीसी पि हणडू मी स्ट्रीड कि हणडू पि ''डीसी पि हणडू के भी होड़े कि होएस पि सिंह । इ. इ. भी - 9-8

- ३.८. सर्गामीया पुरिसम्म-काम्यय पस्तवर्णे— -विकास स. ९. उ. ३.६.मु.
- , डेड्र्य प्रिहेम्सीय की विमाय ! क्षेत्र प्रांगीय का प्रांगीय का क्ष्यां के क्ष्यां के क्ष्यां का क्ष्यां का क क्ष्यां के क्ष्यां के क्ष्यां के क्ष्यां के क्ष्यां के क्ष्यां के क्ष्यां के क्ष्यां के क्ष्यां के क्ष्यां के
- उ. आयमा १ । मियमा ताय पुरिस्तेयेरंणं पुरुर, २. अहवा पुरिस्तेयेण य णोपुरिस्तेण य पुरुर, १. अहवा पुरिस्तेयेण य मुप्तिस्तेत्वा य पुरुर,

एवं आप आव विल्लाला आन् अहवा विल्लाबेरेण व, णी विल्लाबेरीह व पुरुष

- रीस देशवे केरीहरू व' तीससे वो सप्त । हीस स्वासीहो (४ हीसदेशवा तेरपूर व्य
- र न्युली कि पुंच भी का रितित्वत्वा तर्कृत
- र सम्बद्धित्वस्य वर्षेत्रस्य स्टब्स
- ្រាស់ ខេត្ត ខេត្ត ខេត្ត ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ម៉ូន សមត្ថមន្ត្រី ដែលបាន ខេត្
- रूप स्थायकार स्थान वृतक दंगने स्थायक व कृति व
- Committee of the state of the s

नगराओ गुणसिलाओ चेइयाओ पडिनिक्खमइ पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ।<sup>9</sup>

तेणं कालेणं तेणं समएणं उल्लूयतीरे नामं नयरे होत्था, वण्णओ।

तस्स णं उल्लूयतीरस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरित्थमे दिसिभाए एत्थ णं एगजंबुए नामं चेइए होंत्था, वण्णओ।

तए णं समणे भगवं महावीरे अन्नया कयाइ पुट्याणुपुट्यिं चरमाणे जाव एगजंबुए समोसढे जाव परिसा पडिगया।

भंते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरे वंदइ नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासि—

प. अणगारस्स णं भंते ! भावियपंणो छट्ठंछट्ठेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उड्ढं बाहाओ पिगिज्झिय-पिगिज्झिय सूराभिमुहे आयावेमाणस्स तस्स णं पुरिक्षिमेणं अवड्ढं दिवंस नो कप्पइ हत्यं वा, पायं वा, बाहं वा, ऊर्लं वा, आउंटावेत्तए वा, पसारेत्तए वा पच्चित्थिमेणं से अवड्ढं दिवसं कप्पइ, हत्थं वा, पायं वा, बाहं वा, ऊर्लं वा, आउंटावेत्तए वा, पसारावेत्तए वा, तस्स य अंसियाओ लंबंति तं च वेज्जे अदक्खु ईिसं पाडेइ, ईिसं पाडेत्ता अंसियाओ छिंदेज्जा।

से नूणं भंते ! जे छिंदइ तस्स किरिया कज्जइ ?

जस्स छिज्जइ नो तस्स किरिया कज्जइ णऽन्नत्थगेणं धम्मंतराइएणं?

उ. हंता, गोयमा ! जे छिंदइ तस्स किरिया कज्जइ, जस्स छिज्जइ नो तस्स किरिया कज्जइ णऽन्नत्थगेण धम्मंतराइएणं। —विया. स. १६, उ. ३, सु. ५-१०

# ३६. पुढिविकाइयाणं आणमपाणममाणे किरिया परूवणं-

- पुढिविक्काइए णं भंते ! पुढिविकाइयं चेव आणममाणे वा, पाणममाणे वा, ऊससमाणे वा, नीससमाणे वा कइ किरिए?
- उ. गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए।
- प. पुढिविकाइए णं भंते ! आउकाइयं आणममाणे वा, पाणममाणे वा, ऊससमाणे वा, नीससमाणे वा कइ किरिए?
- गोयमा ! एवं चेव ।
   एवं जाव वणस्सइकाइयं ।
   एवं आउक्काइएण वि सव्वे वि भाणियव्वा ।

एवं तेउकाइएण वि सव्वे वि भाणियव्वा।

गुणशीलक नामक उद्यान से निकले और निकलकर बाह्य जनपर्दें में विचरण करने लगे।

उस काल और उस समय में उल्लूकतीर नाम का नगर था। उसका वर्णन (ओपपातिक मूत्र के अनुसार) जानना चाहिए।

उस उल्लूकतीर नगर के वाहर उत्तर पूर्व दिक् भाग (ईशान कोण) में एक जम्बूक नामक उद्यान था, उसका वर्णन (औपपातिक सूत्र के अनुसार) जानना चाहिए।

एक वार किसी दिन श्रमण भगवान् महावीर स्वामी अनुक्रम से विचरण करते हुए यावत् एक जम्बूक उद्यान में प्यारे यावत् परिषद् (धर्मदेशना सुनकर) लीट गई।

'भंते !' इस प्रकार से सम्बोधित करके भगवान् गौतम ने श्रमण भगवान् महावीर को वन्दन नमस्कार किया और वन्दन नमस्कार करके फिर इस प्रकार पूछा—

प्र. 'मंते ! निरन्तर छठ-छठ (वेले-वेले) के तपश्चरण के साथ ऊपर को हाथ किये हुए सूर्य की तरफ मुख करके आतापना लेते हुए भावितात्मा अनगार को (कायोत्सर्ग में) दिवस के पूवार्द्ध में अपने हाथ, पर, वांह या उरू (जंघा) को सिकोड़ना या पसारना नहीं कल्पता है, किन्तु दिवस के पश्चिमार्ड (पिछले भाग) में अपने हाथ, पर, वांह या उरू को सिकोड़ना या फैलाना कल्पता है इस प्रकार कायोत्सर्ग स्थित उस भावितात्मा अनगार की नासिका में अर्श (मस्सा) लटक रहा हो उस अर्श को किसी वैद्य ने देखा और काटने के लिए उस को लेटाया और लेटाकर अर्श का छेदन किया,

उस समय भंते ! क्या अर्श को काटने वाले वैद्य को क्रिया लगती है ?

या जिस (अनगार) का अर्श काटा जा रहा है उसे एक मात्र धर्मान्तरायिक क्रिया के सिवाय अन्य क्रिया तो नहीं लगती है?

उ. हां, गौतम ! जो (अर्श को) काटता है उसे (शुभ) क्रिया लगती है और जिसका अर्श काटा जा रहा है उस अणगार को धर्मान्तरायिक क्रिया के सिवाय अन्य कोई क्रिया नहीं लगती।

# ३६. पृथ्वीकायिकादिकों के द्वारा श्वासोच्छ्वास लेते-छोड़ते हुए की क्रियाओं का प्रस्पण—

- प्र. भंते ! पृथ्वीकायिक जीव, पृथ्वीकायिक जीव को आभ्यन्तर एवं वाह्य श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करते और छोड़ते हुए कितनी क्रियाओं वाला होता है?
- उ. गौतम ! कदाचित् तीन क्रियावाला, कदाचित् चार क्रिया वाल और कदाचित् पांच क्रिया वाला होता है।
- प. भंते ! पृथ्वीकायिक जीव, अफायिक जीवों को आभ्यन्तर एवं वाह्य श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करते और छोड़ते हुए कितनी क्रियाओं वाला होता है ?
- उ. गौतम ! पूर्वोक्त प्रकार से ही जानना चाहिए। इसी प्रकार वनस्पतिकायिक पर्यंत कहना चाहिए। इसी प्रकार अप्कायिक जीवों के साथ भी पृथ्वीकायिक आदि सभी (५ भंग) का कथन करना चाहिए। इसी प्रकार तेजस्कायिक के साथ भी पृथ्वीकायिक आदि सभी (५ भंग) का कथन करना चाहिए।

ज्ञीर कमीक्षियु मि थाम के किए कमीक्ष्म गाउँ भिड़ शिक्ष (ए मंग) सिम

- कि किक्षि काश्वाकितीस्भिन्छ , इक्षि काश्वाकितीस्भिन्छ ! किंध . ए गृह तिरक एडए में मन्न के साहकुनिसाइ खांच र्रीए राज्यार र ई किंद्र ब्लाव फिराफ्की किनकी यह रेडिश र्रीए
- ें हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 है 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 है 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 हैं 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 15 है 1
- कि एंट्र कि एंट्र कि एंट्र कि एंट्र कि एंट्र कि एक एंट्र एंट्र कि एक एंट्र एंट्र एंट्र एंट्र एंट्र एंट्र एंट्र
- एम्म्म्र र्मार । स्थानका प्रमुक्त के स्रुप्त के स्थानका क्रिया है। रिक्ष प्रमुक्त क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र
- लागम्स्य राष्ट्र प्रमीहरू, लाग्न एम्सी मिर्ग प्रमीहरू । स्मीहर् .ह ।ई १७७३ लाग्न एम्सी मंग्न प्रमीहरू र्रास्ट एमी के शास्ट पृत्त निगत्ती कि स्पष्ट प्रमार हुई
- ३८. जीव-चीवीस दंडकों में एक व अनेक जीव की अपेक्षा

प्रिशिष्ट मिनाए प्राप्ति

- न्याओं का प्रकपण— एक जीव एक जीव के अपेक्षा कितनी क्षिपक्षों १ई छाड़
- र्जा क्यां स्थाप होंग क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क
- प्र. इ. ९. इ. १ विक मीट एक नीट का अपेक्षा कि प्रमाण है ?
- 1 प्रज्ञाच मिन्नक क्लंच प्रकार स्तिनक्ष्मार पर्यंत्त कहना चाहिए। इं १९-२९, (क्लं जीव को) पृथ्विकाशिक, क्यांक्षिक, क्यांक्षिक, क्यांक्षिक, क्यांक्ष्मिक, क्यांक्षिक, क्यांक्ष्मिक, क्यांक्ष्मिक, क्यांक्ष्मिक, क्यांक्षिक, क्यांक्षिक, क्यांक्षिक, क्यांक्षिक, क्यांक्षिक, क्यांक्षिक, क्यांक्ष्मिक, क्यांक्षिक, क्यांक्यंक, क्यांक्षिक, क्यांक्यंक्षिक, क्यांक्षिक, क्यांक्यंक्षिक, क्य
- म किमीमर्च ग्रिक कार्तीएर (ग्रम्बाण २४, २१-११) है भित्रक के समान कियाएं कहनी माहित कि किया है महित्रका किया किया किया किया है। भित्रका किया किया किया किया किया है।
- ्डे लाट ऑर्स्ड हे लाग ग्रिंगिक्स ग्रांप प्राप्त मिर्मि क्रिग्रीह्क ! मिर्मि इ
- तः गातमः । कदाचित् अस्ति । कदाचित् अस्ति ।
- हि। ए हें स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स्वाट स
- प्राप्ट है । साह दिस्ता अस्त कि हो । स्वाप्ट है । स्वाप्ट है । स्वाप्ट है । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्ट हो । स्वाप्
- ाड़ प्रजीस्त जीस्य है। इस प्रक्रप्त सिर्फ हैं कड़े हैंडर सिर्फ प्रक्रप सिर्फ हैंसर इंक्डर में स्वर्ध हैंस्टर्फ
- द्धियाओं तिमन्त्रों सम्प्रेस कि बाहे कप्र बाहे कर्मस । तेम "प्र १३ होष्ट

। क्रिमिहार्गणी विक्रिम हो । एग्रहाक्षरा हं छे

- प. वणस्सइकाइए णे भंते ! वणस्सइकाइयं चेव आणममाणे वा, पाणममाणे वा, ऊससमाणे वा, नीससमाणे वा कइ किरिए ?
- प्रमी , ग्रीकीघट एसी , ग्रीकीती एसी ! मार्गा . ह १६-३१. मु. ४६. ६. १. म. मार्घी । ग्रीकीघर्
- . —ांग्रह्म एमीकी गिम हाघ्म-मिाड्म हार्घ्यक स्मागक्राह . ७ इ
- ्राज गिमिकाइम केंद्र स्प्रक्षस्य मुर्क प्रवासकाणि ा. १ प्रभिकी इक १० गिमिडाइम
- हम , एरीकीटह एसी , एरीकीती एसी ! मिय व्यक्तिरए, सिय एरीकीट्रं

निया. स. ९, उ. ३४, सु. २३-२५

- ३८. जीव-घउवीस दंडएसु एगस-पुहत्तीहं किरियापलवणं—
- र् ग्रीकी इक स्थिविष्टि! हंभ गि हिस . प

। ज़िक्ट जात बीयं।

- एत्रीकीरा । सिय निकिति, प्रिय चन्नीकार्य, एस । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्थ
- र गुरीकी इस स्थित होगी होंगे हिंगे के किए हैं . म
- एसे ,ग्रीकीध्य एसी ,ग्रीकीते 'धमे ! भाषा .ह
- दं. २-१९. एवं जाव थिषयकुमाराओ। दं. १२-१९. पुढिकाइय-आउक्षाइय-तेवक्षाइय-वायकाइय-वर्गफ्रइकाइय-वेइंदिय-तेइंदिय-चर्गिरिय, पंचीहय-तिरिस्वजीणिय-मणूसाओ जहा जीवाओ।
- र्डे. २२-२४. वाणमंतर-जोड्सिय-वेमाणियाओ जहा गेरड्याओ।
- ्र प्रमुक्त इक <u>िजीदीए</u> । हंभ गर् हिस् . P
- हमी ,ग्रीकीटम एसी ,प्रितिकीत प्रमा ! मिना .ट
- । गुर्गकी स्थान । भिन्न अस्थि । हिन्दु । भीने वा स्थान । भीने वा स्थान । भीने वा स्थान । भीने वा स्थान । भीने वा स्थान । भीने वा स्थान । भीने
- एमी ,एरीकोर्घ एसी ,एरीकीनी एसी ! मार्गा .र
- आकारए। एवं जहेव पहमी इंडओ तहा एसी वि विद्भो भाणिपव्लो।
- प. जीवाणं भेते !जीवाओं कड़ किरिया ?

- उ. गोयमा ! तिकिरिया वि, चउिकरिया वि, पंचकिरिया वि, अकिरिया वि।
- प. जीवा णं भंते ! णेरइयाओ कइ किरियाओ ?
- उ. गोयमा ! जहेव आइल्लदंडओ तहेव भाणियव्वो जाव वेमाणिय ति।
- प. जीवा णं भंते ! जीवेहिंतो कइ किरिया?
- उ. गोयमा ! तिकिरिया वि, चउिकरिया वि, पंचिकिरिया वि, अकिरिया वि।
- प. दं. १. जीवा णं भंते ! णेरइएहिंतो कइ किरिया ?
- उ. गोयमा ! तिकिरिया वि, चउिकरिया वि, अकिरिया वि। दं. २-२४. असुरकुमारेहिंतो वि एवं चेव जाव वेमाणिएहिंतो। णवरं—ओरालियसरीरेहिंतो जहा जीवेहिंतो।
- प. णेरइए णं भंते ! जीवाओ कइ किरिए?
- उ. गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउिकरिए, सिय पंचिकिरिए।
- प. दं. १. णेरइए णं भंते ! णेरइयाओ कइ किरिए?
- उ. गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए। दं. २-११. एवं जाव थणियकुमाराओ।
  - दं. १२-२१. पुढिवकांइयाओ जाव मणुस्साओ जहा जीवाओ।
  - दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाओ जहा नेरइयाओ।
  - णवरं-ओरालिय सरीराओ जहा जीवाओ।
- प. णेरइए णं भंते !जीवेहिंतो कइ किरिए?
- उ. गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए।
- प. णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो कइ किरिए?
- गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउिकरिए।
   एवं जहेव पढमो दंडओ तहा एसो वि विइओ भाणियव्वो।

एवं जाव वेमाणिएहिंतो।

णवरं-णेरइयस्स णेरइएहिंतो देवेहिंतो य पंचमा किरिया णीत्य।

- उ. गीतम ! तीन, चार या पांच क्रियाओं वाले हैं और अक्रिय भी हैं।
- प्र. भंते ! अनेक जीव एक नैरियक की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाले हैं ?
- उ. गौतम ! जिस प्रकार प्रारम्म का दंडक कहा है उसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! अनेक जीव अनेक जीवों की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाले हैं ?
- उ. गौतम ! वे तीन, चार या पांच क्रियाओं वाले हैं और अक्रिय भी हैं।
- प्र. दं. १. मंते ! अनेक जीव अनेक नैरियकों की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाले हैं ?
- उ. गौतम ! तीन या चार क्रियाओं वाले हैं और अक्रिय भी हैं । दं. २-२४. असुरकुमारों से वैमानिकों पर्यन्त इसी प्रकार क्रियाएं कहनी चाहिए। विशेष—औदारिक शरीरधारियों की अपेक्षा क्रियाएं जीवों के समान कहनी चाहिए।
- प्र. एक नैरियक एक जीव की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाला है?
- उ. गौतम ! वह कदाचित् तीन, चार या पांच क्रियाओं वाला है।
- प्र. दं. १. भंते ! एक नैरयिक-एक नैरयिक की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाला है ?
- उ. गौतम ! वह कदाचित् तीन या चार क्रियाओं वाला है। दं. २-११. इसी प्रकार यावत् स्तनितकुमार की अपेक्षा कहना चाहिए।
  - दं. १२-२१. पृथ्वीकायिक यावत् मनुष्य की अपेक्षा जीव के समान क्रियाएं कहनी चाहिए।
  - दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक की अपेक्षा नैरियक के समान क्रियाएं कहनी चाहिए।
  - विशेष-औदारिक शरीर की अपेक्षा जीव के समान कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! एक नारक अनेक जीवों की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाला है ?
- उ. गौतम ! वह कदाचित् तीन, चार या पांच क्रियाओं वाला है।
- प्र. भंते ! एक नैरियक, अनेक नैरियकों की अपेक्षा कितनी कियाओं वाला है ?
- उ. गौतम ! वह कदाचित् तीन या चार क्रियाओं वाला है। इस प्रकार जैसे प्रथम दण्डक कहा, उसी प्रकार यह द्वितीय दण्डक भी कहना चाहिए।

इसी प्रकार यावत् अनेक वैमानिकों की अपेक्षा से कहना चाहिए।

विशेष-एक नैरयिक अनेक नैरयिकों की अपेक्षा से और अनेक देवों की अपेक्षा से पांचवीं क्रिया नहीं करता।

- हि। सेन ने समान के काल कार्य कार्य कि स्था कि स्था है है। इंडे क्षांच
- । ईं रुाघ रिंधाम्ब्री छोग ए। प्राप्त , निंग प्रिंगाम्बर्ग हं । मिर्गि . ह
- नहीं करता। प्र. भंते ! अनेक नारक अनेक जीवों की अपेक्षा कितनी क्रियाओं इं हैं
- । ईं कार्र हिंगफरी होए एर गह , हि क्रिडीडिक है ! महिं . र
- । ईं कीट स्थिएकी प्राप्त मिन हैं। मिनि , र
- ग्रॅंगफर्सी में एडमेंस्ट कि किमीमडें कर्नस्ट प्रजाय गर्ना पिड्ड । प्रज्ञीाड मिडक प्राप्तर्स एडमेंस्ट कि फिरीएडग्रीए क्रीएडमि
- अनेक जीवों की कियाओं के समान कहनी चाहिए। प्र. भंते ! एक असुरकुमार एक जीव की अपेक्षा कितनी कियाओं वाला है ?
- र्ठार इक करण्ड जाट संस्टि से एक्षर्यक्ष कि कज़ान कर्ण ! मितीर .ट डिडिंग्रे एक्सी मि से एक्ष्मिक कि जामकुज़ुम्ह कर्ण हि संदे ,ई
- चार सण्डक कहने चाहिए। इसी प्रकार उपयोगपूर्वक कहना चाहिए कि 'एक जीव और एक मनुष्य' अक्रिप भी कहा जा सकता है,
- शेष जीव अतिय सही कहै जाते। समी जीव औरतिक शरिर वाला के अपेक्षा पांच
- । इं िहार र्नड़क करण्ड गान-गान में इप के घरिए कप्र-कप्र गरूर भिट्ट । प्रजीान
- त्रीहि कार कार कार है। है एंड कड़क हो उकानमी नकू कि । है कड़क क्
- क सिंगिक्स प्रिक्त कि गिरीए में किये सिंगिन के अपेस किया किया कि . १ ह
- —ирму रिए अर्थ । हिम्स्य । हिम्स्य । हिम्स्य । हिम्स्य । हिम्स्य । हिम्स्य । हिम्स्य । हिम्स्य । हिम्स्य । हिम्स्य ।
- ग्रांस है एका मिला क्ष्मां क्ष्मां है। एक्षां है क्ष्मां है। एक्षां है क्ष्मां है। एक्षां है क्ष्मां है। इस है
- क्षित्र कि अरोद कर्गोड़िक क्षेत्र क्षेत्र के .ह .ह .ह .ह .ह रहे क्षित्र क्षित्र कि

3. गीतम ! यह फरावित नीन, चार पा पाद जियाओ दारा है।

- ए. मेरइसा गं भेरे ! जीवाओ कह किरिया ?
- छ. गीयमा ! सिय तिकिरिया, सिय चर्यकिरिया, सिय गंकिरिक्शिया।
- । स्थिमिणीमिर्व हाए इंग्र
- णवर्-णरङ्गाओ देवाओ य पंचमा किरिया णास्थि।
- े । एरीकी इक िडीकिए ! होंध ju 1457 fü . **.** प
- ानी एर्डीकीरमं है, चंडीकीरया वि, पंचीकीरिया वि . ह
- ं १६६वा णं भेते ! णेर्ड्पहितो कह किरिया ?
- ान्। १५ क्यान् । सिक्रीया वि. चयक्तिया । १ कं जान चेमाणितिया
- । तिञ्जिकि किए किंग्री भिष्ठी। भिल्ना भी ने हिंग
- प. असुरकुमारे णं भंते ! जीवाओ कड् किरिए ?
- उ. गीयमा ! जहेव णेर्ड्एणं चत्तारि दंडगा तहेव असुरकुमारेण विचतारि दंडगा भाणियव्या।
- एवं उवजीय्यकण भाणेयव्दं ति जीवे मणूसे य अभितृ ए वृच्यङ् सेसाणं अभित्रिया ण वृच्चिति,
- । त्रींच्च्रह ए १४९७ किन्ने ए ए १५३१ वि

सब्दे जीवा औरालियस रिहेरी पंचकिरिया,

- । क्रियाणीम गाइं गानव-गानव ग्रयविकक्ष्यं व्य
- एवं एयं दंडगसयं। सब्दे वि य जीवादीया दंडगा। -क्णा. प. २२, सु. ९५८८-९६०४
- ३९. जाव-चउवीसदंडएसु पंच सरीरेहि किरियापह्नयां-
- र ग्रीको इक हिए। भिष्ठभारित होते कि पि
- हो एसी ,गुरीकीहड छसी ,गुरीकीही एसी ! ामधीर .ह । गुरीकीश समी ,गुरीकी
- ? ग्रीकी इक िराग्री अभिक्षा अभिन्न हैं . भ . म

- प. दं. २. असुरकुमारे णं भंते ! ओरालियसरीराओ कड़ किरिए?
- उ. गोयमा ! एवं चेव, दं. ३-२४. एवं जाव वेमाणिय। णवरं-मणुस्से जहा जीवे।
- प. जीवे णं भंते ! ओरालियसरीरेहिंतो कइ किरिए?
- उ. गोयमा !सिय तिकिरिए जाव सिय अकिरिए
- प. नेरइए णं भंते !ओरालिय सरीरेहिंतो कइ किरिए?
- गोयमा ! एवं एसो जहा पढमो दंडओ तहा इमो वि अपिरसेसो भाणियव्वो जाव वेमाणिए।
   णवरं-मणुस्से जहा जीवे।
- प. जीवा णं भंते !ओरालियसरीराओ कइ किरिया?
- उ. गोयमा ! सिय तिकिरिया जाव सिय अकिरिया।
- प. नेरइया णं भंते !ओरालियसरीराओ कइ किरिया?
- गोयमा ! एवं एसोवि जहा पढमो दंडओ तहा भाणियव्वी जाव वेमाणिया! णवरं-मणुस्सा जहा जीवा।
- प. जीवा णं भंते !ओरालियंसरीरेहिंतो कइ किरिया?
- उ. गोयमा ! तिकिरिया वि, चउिकरिया वि, पंचिकिरिया वि, अकिरिया वि।
- प. नेरइया णं भंते !ओरालियसरीरेहिंतो कइ किरिया?
- गोयमा ! तिकिरिया वि, चउिकिरिया वि, पंचिकिरिया वि।
   एवं जाव वेमाणिया।
   णवरं-मणुस्सा जहा जीवा।
- प. जीवे णं भंते ! वेउव्वियसरीराओ कइ किरिए?
- गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउिकिरिए, सिय अिकिरिए।
- प. नेरइए णं भंते ! वेउव्वियसरीराओ कइ किरिए?
- गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउिकिरिए।
   एवं जाव वेमाणिए।
   णवरं-मणुस्से जहा जीवे।

- प्र. दं.२.भंते !अगुरकुमार ओदारिक शरीर की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाला है?
- उ. गीतम ! पूर्ववत् क्रियाएं कहनी चाहिए।
   दं. ३-२४. इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए।
   विशेष-मनुष्य का कथन सामान्य जीव की तरह कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! एक जीव ओदारिक शरीरों की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाला है ?
- उ. गोतम ! कदाचित् तीन क्रियाओं वाला है यावत् कदाचित् अक्रिय है।
- प्र. भंते ! नैरियक जीव ओदारिक ग्रिरीरों की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाला है?
- उ. गौतम ! जिस प्रकार प्रथम दण्डक में कहा उसी प्रकार यह दण्डक भी सारा का सारा विमानिक पर्यन्त कहना चाहिए। विशेष-मनुष्य का कथन सामान्य जीवों के समान जानना चाहिए।
- प्र. भंते ! वहुत से जीव औदारिक शरीर की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाले हैं?
- उ. गीतम ! वे कदाचित् तीन क्रियाओं वाले यावत् कदाचित् अक्रिय भी हैं।
- प्र. भंते ! वहुत से नैरियक जीव औदारिक शरीर की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाले हैं ?
- उ. गौतम ! जिस प्रकार प्रथम दण्डक कहा गया है, उसी प्रकार यह दण्डक भी सारा का सारा वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए। विशेष-मनुष्यों का कथन सामान्य जीवों की तरह जानना चाहिए।
- प्र. भंते ! वृहुत से जीव औदारिक शरीरों की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाले हैं ?
- उ. गौतम ! वे तीन, चार या पांच क्रियाओं वाले हैं और अक्रिय भी हैं।
- प्र. भंते ! बहुत से नैरियक जीव औदारिक शरीरों की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाले हैं ?
- गौतम ! वे तीन, चार या पांच क्रियाओं वाले हैं।
   इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त समझना चाहिए।
   विशेष-मनुष्यों का कथन सामान्य जीवों की तरह जानना चाहिए।
- प्र. भंते ! एक जीव वैक्रिय शरीर की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाला है?
- उ. गौतम ! कदाचित् तीन या चार क्रियाओं वाला है और अक्रिय भी है।
- प्र. भंते ! एक नैरियक जीव वैक्रिय शरीर की अपेक्षा कितनी क्रियाओं वाला है?
- उ. गौतम ! वह कदाचित् तीन या चार क्रियाओं वाला है। इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए। विशेष-मनुष्य का कथन सामान्य जीव की तरह करना चाहिए।

ई ईक करूप जान १४४१६ कि जीए कजीर्जीर जक्स सम्ब रिडक करूप जान कि १४४१६ कि जीए फकीर्ट जिस्स सिर्ट । जुडीए

। प्रज्ञीाम । मरक दिन मधक एक । एक्षी किमां ए मिस्ट्र – व्यक्षि

१) सभी कथन पूर्ववत् समझना चाहिए।

मिर ,ई प्रिम प्रकी नष्टक कि ग्रीगृष्ट फ्लीई जाकर भिर्म नष्टक मि कि ग्रीगृष्ट प्रमेक ग्रीस्ट मुर्फि, कगड़ास्ट जाकर निडक कञ्चण्ट जान-जान के कर्फर ग्रीस्ट पृडीक्त मिरक

- नाहप् यावत्-रिफकी १४ कि ग्रिश क्ष्मिक हे किनामई से छुछ। संस् १ ई काङ स्थित

## क एक्स नाम्आरुस्ट नामम कि श्रीप्रदीष्ठ गृहि ठिग्रह .0४

-ाएमम् रहित ! ऐसा कहक भगवान् गीतम ने अमण भगवान् महावीर स्वामा को वन्दन-नमस्कार किया और वन्दन- नमस्कार करके इस

ाखुर ) राकर कि (क्तार) महीझ र्रांध करं ,कि इरीड र्रांध खिश्व कि । म्हां . हां ्र ई क्तिएल एक्सी नाष्ट्राष्ट्रप्त मुख्य नामम

- १ के नामम कि क्षित्र क्षित्र मान्य क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षिते क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षिते क्षिते क्षिते क्षित्र क्षित्र क्षिते क्षिते क्षिते क
- 1ई तिगल ापती नाम्यास्य -की ई तिगर इक 11भी में प्रमुक्त मुक्ती ; र्रोष्ट , प्र
- न्यायायाय स्वायं सामा का माना क्ष्मान क्ष्म क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष्मान क्ष
- 3. गोतम ! अविरात की अपेक्षा ऐसा कहा जाता है। -की ई 11नार एक 11में पेसा के 11में एगक इस -का के 11मा कि 11मा कि 11मा के 11मा
- भ्यत् धायत् शायत् शाया एवा माम स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त है। ।ई गिगल ग्रम्ही
- .ex। हाथी नाम्याम्प्रसर नामम कि गिर्फ के गृष्टके ग्रींस क्षित्र .ex
- कि घरि के प्रुष्ट् ग्रींध क्षिष्ठ में घत्साव एक ! िम प्र ? ई तिगरू नामम् एक्सी किनीष्णारुप्त
- है । १८९० स्थान क्रिक्ष प्रिक्ष क्षित्र । स्वास्त्र स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स्थान । स
- -को है हिस्क प्रमणे से एगक सकी ! होंद्र . **ए**
- नामस एउटी दिन्दीष्ट्राप्टरास्ट्राट्टर कि छोट के प्रृष्टिक प्रीड कि। "े ई किएक (१ ई हिन्हें एड्टिस में में में इंप्यूच हैं कि। इंप्यूच के छोट हैं। हैं।
- -दी है क्तिह छक क्षिमें क्षिमें के एमक क्षेट्र सम्भ एद्रों केसीक्सक्स कि घोट के प्रकृष्ट मांट खिड़ा ''ह क्रिक

एवं जहा अगिरासित्यस्ति विचात्रं संदात मणियस्य। विक्रमसिति हो ।

णनर'—पंचमितिरोया ण भणाड्। भेसं तं चेव। गमक डी गंधर्त डी गंगशास एक छा गंधर हो।

- प. वेमाणिया णं भंते ! फिमममत हो होन का का विकार है । कि
- ४०. सेट्रिठधितयाईणं अपच्यक्खाणिकिरियाया समाणत्त-पह्नणं-
- 'भेंते !' ति भगवं गोवमे समणं भगवं महावीरं वंदड् नमंसड् वंदिता नमिसिता एवं वयासी—
- य से मंगे ! सेहिरम्स य तणुवस्स य माने । सेहिरमास य प्राप्त । मेरे । सेहिरमास य समा चेव अपव्यवस्वाणाकारिकार । हा । सेहिरमा व स्वाप्त । सेहिरमा व स्वाप्त । सेहिरमा व स्वाप्त । सेहिरमा व स्वाप्त । सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व सेहिरमा व स
- उ. हंता, गोयमा ! सेट्रिस्स य जाब लित्यस्स य समा चेव अपच्यक्खाण किरिया कम्जाइ। प. सेकणट्रेणं भंते ! एवं बुच्चइ—
- णिरुकस्स य जाव खितयस्स य समा चेव अपच्चस्साण भिरिता कप्जाइ ? उ. गोयमा !अधिरइं पहुच्च।
- में तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं चुच्चड्-'सेट्ठिस्स य जाब खतियस्स य समा चेव अपच्चक्खाण 'सेट्ठिस्स य जाब खतियस्स य समा चेव अपच्चक्खाण 'हेन्द्रिंग कण्जाड्रा'
- मिर के स्मुख्के क स्मुक्षित्र ! होन्न कि .P हारुक्त प्रमुख्य के प्रमुख्य हो होने होने होने होने होने होने होने
- उन स्वयंतान कि त्या है। हिस्सि य कुंधुस्त य समा चेव
- अपच्चस्ताण जितिया कम्जह। - से केणहरेणं भंते ! एवं बुच्चह्
- ाभीकी एपस्कार हो । सम्बन्ध व सम्बन्ध हो। इस्प्रेस
- 3. गीयमा !अविरट्नं पहुच्चा से तेणाट्ठेणं गीयमा ! एवं बुच्चड् 'धिसस्स य कुंधुस्स य समा चेव अपच्चन्द्रगण व्हिरिया 'इ.इ.इ.इ.इ.इ.च्चा,च्चा

## ४२. सरीरेंदिय-जोगणिव्यत्तणकाले किरिया परूवणं-

- प. जीवे णं भंते ! ओरालियसरीरं निव्वत्तेमाणे कइ किरिए?
- उ. गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए। एवं पुढिवकाइए वि जाव मणुस्से।
- प. जीवा णं भंते ! ओरालियसरीरं निव्वत्तेमाणा कइ किरिया?
- उ. गोयमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि। एवं पुढिवकाइया वि जाव मणुस्सा।

एवं वेउव्वियसरीरेण वि दो दंडगा;

णवरं-जस्स अत्थि वेउव्वियं।

एवं जाव कम्मगसरीरं। एवं सोइंदियं जाव फासेंदियं।

एवं मणजोगं, वइजोगं; कायजोगं जस्स जं अत्थि तं भाणियव्वं। एए एगत्तपुहत्तेणं छव्वीसं दंडगा।

–विया. स. १७, उ. १, सु. १८-२७

# ४३. जीव-चउवीसदंडएसु किरियाहिं कम्मपयडीबंधा-

- प. जीवे णं भंते ! पाणाइवाएणं कइ कम्मपगडीओ बंधइ ?
- गोयमा ! सत्तविहबंधए वा, अट्ठिवहबंधए वा।
   दं. १-२४ एवं णेरइए जाव णिरंतरं वेमाणिए।
- प. जीवा णं भंते ! पाणाइवाएणं कइ कम्मपगडीओ बंधंति ?
- उ. गोयमा ! सत्तविहबंधगा वि, अट्ठविहबंधगा वि।
- प. दं. १. णेरइया णं भंते ! पाणाइवाएणं कइ कम्मपगडीओ वंधंति ?
- ज. गोयमा ! १. सव्ये वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा,२. अहवा सत्तविहवंधगा य अट्ठविहवंधगे य,
  - ३. अहवा सत्तविहवंधगा य अट्ठिवहबंधगा य।
  - दं. २-११. एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा।

- ४२. शरीर-इन्द्रिय और योगों के रचना काल में क्रियाओं का प्रस्पण-
  - प्र. भंते ! ओदारिक शरीर को निष्पन्न करता (वनाता) हुआ जीव कितनी क्रियाओं वाला है ?
  - उ. गीतम ! कदाचित् तीन, चार या पाँच क्रियाओं वाला है।

इसी प्रकार पृथ्वीकायिक से लेकर मनुष्य पर्यन्त जानना चाहिए।

- प्र. भंते ! औदारिक शरीर को निप्पन्न करते हुए अनेक जीव कितनी क्रियाओं वाले हैं ?
- गौतम ! तीन, चार या पाँच क्रियाओं वाले हैं।
   इसी प्रकार अनेक पृथ्वीकायिकों से लेकर अनेक मनुष्यों पर्यन्त कहना चाहिए।

इसी प्रकार वैक्रिय शरीर के भी (एक वचन और बहुवचन की अपेक्षा) दो दण्डक कहने चाहिए।

विशेष-ज़िन जीवों के वैक्रिय शरीर होता है उनकी अपेक्षा जानना चाहिए।

इसी प्रकार कार्मणशरीर पर्यन्त कहना चाहिए। इसी प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय से लेकर स्पर्शेन्द्रिय पर्यन्त कहना

इसी प्रकार मनोयोग, वचनयोग और काययोग के विषय में जिसके जो हो उसके लिए कहना चाहिए।

इस प्रकार एकवचन वहुवचन की अपेक्षा कुल छव्वीस दण्डक होते हैं।

- ४३. जीव-चौवीस दंडकों में क्रियाओं द्वारा कर्मप्रकृतियों का बंध-
  - प्र. भंते ! एक जीव प्राणातिपात क्रिया से कितनी कर्मप्रकृतियाँ वाँधता है ?
  - गौतम! सात या आठ कर्मप्रकृतियाँ वाँधता है।
     दं. १-२४ इसी प्रकार नैरियक से लेकर वैमानिक पर्यन्त कर्म प्रकृतियों का बन्ध कहना चाहिए।
  - प्र. भंते ! अनेक जीव प्राणातिपात क्रिया से कितनी कर्मप्रकृतियाँ वाँधते हैं ?
  - उ. गौतम ! सात या आठ कर्मप्रकृतियाँ वाँधते हैं।
  - प्र. दं. १. भंते ! अनेक नारक प्राणातिपात क्रिया से कितनी कर्मप्रकृतियाँ वाँधते हैं ?
  - र. गौतम ! १. वे सव नारक सात कर्मप्रकृतियाँ वाँधते हैं।
    - अथवा अनेक नारक सात कर्मप्रकृतियों का वन्ध करने वाले होते हैं और एक नारक आठ कर्म प्रकृतियों का वन्ध करने वाला होता है।
    - अथवा अनेक नारक सात कर्मप्रकृतियों का वन्ध करने वाले और अनेक नारक आठ कर्मप्रकृतियों का वन्ध करने वाले होते हैं।
    - दं. २-११ इसी प्रकार असुरकुमारों से स्तनितकुमारों पर्यन्त कर्मप्रकृतियों के वन्ध कहना चाहिए।

करण मिरिष्ठ में 118मेर कि कर्मर गरि कर गकर मड़

कि रिंगिक्सी राम नियोंड मेक ठास्ट में किडड़े मिडिन्नि-विक्ति .४४ -एमज़र

्र हैं ।त्रिह राज मंधायस्त्र १

ि क्या । एक जीव द्यानावरणीय के में के प्राप्त होंग को । कि

ें हैं तिह कार्य मिलास्सी क्रिक्स होते होते क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क

क्यालास् प्रनेय किमीमवे में किथिरमें प्राकार भिट्ट. ४६-९. ह

कहने चाहिए। इसी प्रकार दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, अायुष्य, नाम, के दंधको की एअन्तराय कर्मप्रकृतियों के दंधकों की कियाओं के आलाफ कहने चाहिए।

िर्म केटिन करण्ड अनिम निक्र ॥४०% कि निक्रम्प ग्रांध निक्रम

४५. में (घार पायकर-पायक) यथ विवीद-विवीद . २४ -ाणम्बर क प्रका कि आगण्य

रकांत्र तस्मी में घाम घाषक आगणर-तद्देत ! तीम .R ,पृत्र तंत्राहानी रक किन के निमास

्रमा उम हेपापादर्श किया स्ताम हु। या साम्प्रापिद्ध किया स्ताम है है -५७८ में मार्ग प्राप्त आगण्ड मुहे में मिर्ग हो

> हं. १२-१*६. पु*ढनि-आय-तेउ-वाउ-वणस्सद्काद्या य एए सब्बे वि जहा ओहिया जीवा। इं.१७-२४ अवसेसा जहा णेरद्या।

> एवं एए जीवीगिदयवन्त्रा तिणिण भंगा सब्दत्थ भाणिपबन्द ति एवं मुसाबाएणं जाव मिख्डादंसणसल्लेणं।

> एवं एगत-पोहनिया छनीसं दंडगा होति। ४२२९-९२२९ .मु. १९२.२ एण्ण-

- जीव-चउदीसदंडपृसु अट्ठकम्म बंधमाणे किरिया पल्वणं

म. जीदे णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणे क<u>इ</u> किरिय् ?

मि ,एप्रीकीरुम् एप्री ,एप्रीकीर्ति मिस् ! मिमि .र

दं. १-२४ एवं गेरइए जाव वेमागिए।

प. जीता णं भेते ! णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणा कड् किरिया ?

. मायमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचिकारिया वि।

हं. १-२४ एवं गेरड्सा निरंतरं जाव वेमाणिया।

एवं दिस्मावर्गिग्जं वेयिग्जं मीहिण्जं अतियं णामं गीदं अंतराड्यं च कम्मयगडीओ भागियव्याओ।

एगत्न मोतिसा सीलस दंडगा। -पण्ण. प. २२, सु. १५८५-१५८७ फिरीकी सुरागण्छ इंघुंस सुर्धिन्दिन्दिन्दिन्दिन्

प्लयणं-में संयुडस्स णं भंते ! अण्गारस्स दीवीपंथे ठिच्या-

स्वात मनाता १७०० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० |

उ. गीयमा ! संयुद्धस्त णं जाणागारस्य वायोप्य ठिच्या-पुरजो म्वार्ध निन्द्रायमाणस्स जाव को म्वार्थ जालोप्याणस्स तस्स णं नो इरियावहिया किरिया कज्जइ, संपराइया किरिया कज्जइ।

- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
  "संवुडस्स णं अणगारस्स वीयीपंथे ठिच्चा—
  पुरओ रूवाइं निज्झायमाणस्स जाव
  अहे रूवाइं आलोएमाणस्स
  तस्स णं नो इरियावहिया किरिया कज्जइ, संपराइया
  किरिया कज्जइ?"
- उ. गोयमा ! जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा वोच्छिन्ना भवंति, तस्स णं इरियाविहया किरिया कज्जइ, नो संपराइया किरिया कज्जइ, जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा अवोच्छिन्ना भवंति,

तस्स णं संपराइया किरिया कज्जइ, नो इरियावहिया किरिया कज्जइ, अहासुत्तं रियं रीयमाणस्स इरियावहिया किरिया कज्जइ,

उस्सुत्तरीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ,

से णं उस्सुत्तमेव रीयइ।
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—
''संवडुस्स णं अणगारस्स वीयीपंथे ठिच्चा—
पुरओ रूवाइं निज्झायमाणस्स जाव
अहे रूवाइं आलोएमाणस्स
तस्स णं नो इरियावहिया किरिया कज्जइ,
संपराइया किरिया कज्जइ।''

- प. संवुडस्स णं भंते ! अणगारस्स अवीयीपंथे ठिच्चा— पुरओ रूवाइं निज्झायमाणस्स जाव अहे रूवाइं आलोएमाणस्स, तस्स णं भंते ! किं इरियाविहया किरिया कज्जइ? संपराइया किरिया कज्जइ?
- उ. गोयमा ! संवुडस्स णं अणगारस्स अवीयीपंथे ठिच्चा— पुरओ स्वाइं निज्झायमाणस्स जाव अहे स्वाइं आलोएमाणस्स, तस्स णं इरियाविहया किरिया कज्जइ, नो संपराइया किरिया कज्जइ।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ— "संवुडस्स णं अणगारस्स अवीयीपंथे ठिच्चा— पुरओ स्वाइं निज्झायमाणस्स जाव अहे स्वाइं आलोएमाणस्स, तस्स णं इरियाविहया किरिया कज्जइ, नो संपराइया किरिया कज्जइ?

- उस को ईर्यापथिको क्रिया नहीं लगती, किन्तु साम्परायिकी क्रिया लगती है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि—
  "संवृत अणगार कपायभाव में स्थित होकर
  सामने के रूपों को निहारते हुए यावत्
  नीचे के रूपों को देखते हुए
  उसको ईर्यापिथकी क्रिया नहीं लगती है, किन्तु साम्पराधिकी
  क्रिया लगती है?"
- उ. गौतम ! जिसके क्रोच, मान, माया और लोम नप्ट हो गये हैं। उसी को ईर्वापियकी क्रिया लगती है। उसे साम्परायिकी क्रिया नहीं लगती है। किन्तु जिस जीव के क्रोध, मान, माया और लोभ नप्ट नहीं हुए हैं उसको साम्परायिकी क्रिया लगती है। ईर्यापथिकी क्रिया नहीं लगती है। सूत्र के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले को ईर्यापथिकी क्रिया लगती है। सूत्र विरुद्ध प्रवृत्ति करने वाले को सांपरायिकी क्रिया लगती है। क्योंकि वह सूत्र विरुद्ध आचरण करता है। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-''संवृत अणगार कषाय भाव में स्थित होकर सामने के रूपों को निहारते हुए यावत् नीचे के रूपों को देखते हुए उसको ईर्यापथिकी क्रिया नहीं लगती है, किन्तु साम्परायिकी क्रिया लगती है।''
- प्र. भंते ! संवृत अनगार अकषाय भाव में स्थित होकर-सामने के रूपों को निहारते हुए यावत् नीचे के रूपों को देखते हुए, भंते ! क्या उसे ईर्यापिथकी क्रिया लगती है ? या साम्परायिकी क्रिया लगती है ?
- उ. गौतम ! संवृत अनगार अकषाय भाव में स्थित होकर-सामने के रूपों को निहारते हुए यावत् नीचे के रूपों को देखते हुए, उसको ईर्यापथिकी क्रिया लगती है, किन्तु साम्परायिकी क्रिया नहीं लगती है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि—
  "संवृत अनगार अकषाय भाव में स्थित होकर
  सामने के रूपों को निहारते हुए यावत्
  नीचे के रूपों को देखते हुए
  उसको ईर्यापथिकी क्रिया लगती है,
  किन्तु साम्परायिकी क्रिया नहीं लगती ?"

''। ई किग्ल डिम् ाम्रक्ष किमी। स्मि हुन्की ,ई किग्ल । एक्षी किमीर्गपड़े किम्स् गृह रिछाई कि पिन के टिरि क्रानिहारते हुए यावत् *फिल र्क निमाप्त प्रका*ड काष्ट्री मि काष्ट्रायकार गाम्मर कड़ेंग्र'' -की हैं 151र 13क 13पें ! मेर्ना से 1071क 13ड़ ।ई in) के एग्रहारि इन्हें की हम्ने इंग् की कि ई फिग्ल एक्से किमीरमांप्त कि कार निरुप ऋरमी हुम क्रमाम् ही मिष्ठ हिम एक्षी किभी। स्मान हेर 1ई क्तिएल ाफ्की किष्रीमोम्ड्रे कि*सर* 

#### -एएन्स्र एक एक्से कि जानम्ह छड़े। प्राप्त के अन्तर्पा

- र इं क्रिएल ाम्रे किमीरम्पाम पर ई क्तिग्र प्रम्त किन्नीपर्द ! हंम −कि ग्राग्न्म्र সূত্র নিস্যা দে সূত্র ন্যিক एउए नर्धारत्राप राधि लघ्नक ,हाप , इस के ग्विपट हिंच । अप हो है अप के प्रकार हिंच । इस के प्रक्ष के उन्हें अप । अप के व्य पृत्र हिठ , पृत्र हिड़ इंछ , पृत्र हिरक नमा कडी गारियर ! हिम . ए
- क्रिको इ क्रिए । हैं कि एक क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त हैं क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक क्रिक क्रिक्त क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक "उपयोगरहित अनगार का गमन करते हुए यावत् -की हैं Iniv ।इक ।म•़े में एग़क मकी ! फेंम . R **ाई किएल एकी किमी**7म्म<del>ी हुन्</del>की

इ. गीतम ! ऐसे अनगार को ऐयोपथिको किया नहीं रागमह

- इ क्रिंग्रेश फिली किमीमिर्ग कि क्रिंग् , इं ग्रेग् इं (क्रांहिएर) हरजींक भार आहे। जिस के कोच भार, माया और छोभ खुछित्र **"**९ इ किंग्छ फ़िर्की किंग्रीरम्गा
- कियोगमार्ग है किए एक कियोगमार किसर है पृह हिम हिस्तु जिस जीव के क्षेत्र, मान, नाया आर लोभ व्युच्छित्र 15 किंग्ल जिम् एको किमी*)* स्माप्त
- । इ क्रिएड डिम् क्रिसी
- ।ई क्रिम्ड फ़िड़ी कियोगोग् कि जाननः होए जिक मीट्रर जानुन्छ के ह्यू
- छन्या है। एडरी दियोगम्पर कि मानस् कीए लेक मीट्रा सुक्र
- fair i lein he mir, graphy ir men the true market have the first have been been been been been the -हो ह स्थार एक साहै । सम्बंध है स्थार सह । इ. ११० अ. स्ट्रीड शहर । हार प्राप्तस्य कांक्र्य क्योंक्र

متلعثقاليتاني للتنته عندوه لاار

भवीते, उ. गीयमा ! जस्स गं कोह-माण-माया-लेगा होस्छा।

तस्स णं इरियावहिया किरिया कज्जद, नो संपराइया अहे रुवाइं आलोएमाणस्स, कवार् मिन्झायमीगस्सि जाब 'भेवुडस्स णं अपागारस्स अदीयीपंथे िच्चा पुरमो -इम्बर् हेग्। मियमा गिउड़ार्फ में से गं अहासुत्रमेवरीयद्। । इंग्य्क १५५१की १५३१४ ए<del>।</del> १५५६ । जार संपराइया किरिया करणद जाब ,इम्प्ल १४९७वि १४३ विकास स्टेस

## ४६. अणाउत् अणगारस्स किरिया पह्नवणं-

ि रिगर्या कज्जाइ।

सपराइया कि। रेवा कज्जाइ े े इंग्य्क १५९१ विशेषा हिन्दी हो । होने वि ता, निरिखवमाणस्स वा, अणायत, वस पोडेगाहं कंबल पायपुंछणं गेणहमाणस्स विर्ठमाणस्य वा, निसीयमाणस्स वा, तुयर्टमाणस्स वा, ्राञ्जभागारस्य गं भेते ! अणाउन में अगागस्य दा,

-विया. स. १०, उ. २, सु. २-३

- । इम्प्ल मध्रीकी उ. गीयमा ! णो इरियावहिया किरिया कज्जह, संपराइया
- हें. गोयम । जस्स गं क्रिह-माग-माया-निक गंग भाग । । गोयम । जस्स गंग होते । मिराइया किरीकी फड़ारमि निरेपवनमाणस्य वा, ने इरियावहिया किरिया कण्जइ, अणगारस्स मं अणाउत् गच्छमाणस्स दा जाद में केणाट्ठेणं भेते ! एवं वृच्यड्
- ण सपराइया किरिया कज्जह, नी इरियाबहिया किरिया स्रित तीवर ाहळीविर एरिल-एएए-एए-जेक् ए स्पर् |इंग्प्लि फिरीकी ए हो होता होता होता किया है। विश्वा किया है।

अहासुत्रं रियं रीयमाणस्स इरियावहिया किर्णेया कञ्जइ। 13/204

उसीय रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ,

वर है , १ व. ६ म. हिन्दी - "इंग्लिस क्रिका क्रिका क्रिया में ,इंग्ल्क १६) हो द्वितिविद्या विश्वात क्रम्म ''अगारिस वा अगारिक निर्माणक वा मुद्रामित न तणहरूणां गोवमा ! एवं बुब्धः -स ण उस्स्तमंबरियाइ।

#### ४७. आउत्तं संवुड अणगारस्स किरिया परूवणं-

- प. संवुडस्स णं भंते ! अणगारस्स आउत्तं गच्छमाणस्स जाव आउत्तं तुयट्टमाणस्स, आउत्तं वत्थं पडिग्गहं कंबलं पायपुंछणं गिण्हमाणस्स वा, निक्खिवमाणस्स वा, तस्स णं भंते ! किं इरियाविहया किरिया कज्जइ? संपराइया किरिया कज्जइ?
- उ. गोयमा ! संवुडस्स णं अणगारस्स आउत्तं गच्छमाणस्स जाव निक्खिवमाणस्स तस्स णं इरियावहिया किरिया कज्जइ, णो संपराइया किरिया कज्जइ।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—''तस्स संवुडस्स णं अणगारस्स इरियाविहया किरिया कज्जइ, नो संपराइया किरिया कज्जइ?
- उ. गोयमा ! जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा वोच्छिन्ना भवंति तस्स णं इरियाविहया किरिया कज्जइ, तहेव जाव उस्सुत्तं रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ, से णं अहासुत्तमेव रीयइ, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— "तस्स संवुडस्स णं अणगारस्स इरियाविहया किरिया कज्जइ, नो संपराइया किरिया कज्जइ।"

–विया. स. ७, उ. ७, सु. १

#### ४८. पच्चक्खाण किरियाया वित्थरओ पह्नवणं-

सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्लायं, इह खलु पच्चक्लाण किरिया नामज्झयणे, तस्स णं अयमट्ठे—आया अपच्चक्लाणी या वि भवइ, आया अकिरियाकुसले या वि भवइ,

आयां मिच्छासंठिए या वि भवइ, आया एगतदंडे या वि भवइ,

आया एगंतवाले या वि भवइ, आया एगंतसुत्ते या वि भवइ, आया अवियारमण-वयण-काय वक्के या वि भवइ,

आया अप्पडिहय पच्चक्खायपावकम्मे या वि भवइ,

एस खलु भगवया अक्खाए-असंजए-अविरए- अपिडहय-पव्यक्ताय-पायकम्मे सिकिरिए असंवुडे एगंतदंडे एगंतवाले एगंतसुने, मे वाले अवियारमण-वयण-काय-वक्के सुविणम वि पांपम्सइ, पावे से कम्मे कञ्जड।

तन्य दोषण् पण्णवगं एवं वयासि-

#### ४७. उपयोग सहित संवृत अनगार की क्रिया का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! उपयोग सिहत चलते यावत् करवट वदलते तथा उपयोग सिहत वस्त्र, पात्र, कम्चल, पादप्रोंछन आदि ग्रहण करते और रखते हुए संवृत अनगार को क्या ऐर्यापिथकी क्रिया लगती है या साम्परायिकी क्रिया लगती है?
- उ. गौतम ! उपयोग सहित गमन करते हुए यावत् रखते हुए उस संवृत अनगार को ऐर्यापथिकी क्रिया लगती है, किनु साम्परायिकी क्रिया नहीं लगती है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि—

  "उस संवृत अणगार को ऐर्यापियकी क्रिया लगती है, किन्तु

  साम्परायिकी क्रिया नहीं लगती है?
- उ. गौतम ! जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ व्युच्छिन्न हो गए हैं उसको ऐर्यापथिकी क्रिया लगती है, उसी प्रकार यावत् उत्सूत्र प्रवृत्ति करने वाले को साम्परायिकी क्रिया लगती है क्योंकि वह उत्सूत्र प्रवृत्ति करता है। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— "उस संवृत अणगार को ऐर्यापथिकी क्रिया लगती है साम्परायिकी क्रिया नहीं लगती है।

#### ४८. प्रत्याख्यान क्रिया का विस्तार से प्ररूपण-

हे आयुष्पन् ! उन भगवान् महावीर स्वामी ने ऐसा कहा, मैंने सुन। इस निर्ग्रन्थ प्रवचन में प्रत्याख्यान क्रिया नामक अध्ययन है उसका यह आशय है—आत्मा (जीव) अप्रत्याख्यानी (सावधानी का त्याग न करने वाला) भी होता है, आत्मा अक्रियाकुशल (शुभिक्रिया न करने में निपुण) भी होता है,

आत्मा मिथ्यात्व (के उदय) में संस्थित भी होता है,

आत्मा एकान्त रूप में (दूसरे प्राणियों को) दण्ड देने वाला भी होता है,

आत्मा एकान्तरूप से (सर्वथा वाल अज्ञानी) भी होता है,

आत्मा एकान्तरूप से सुषुप्त भी होता है,

आत्मा अपने मन, वचन, काया और वाक्य (की प्रवृत्ति) पर विचार करने वाला भी नहीं होता है।

आत्मा अपने पापकर्मी का प्रतिहत (घात) एवं प्रत्याख्यान करने वाला भी नहीं होता है।

इस जीव (आत्मा) को भगवान् ने असंयत (संयमहीन) अविरत हिंसा आदि से अनिवृत्त, पापकर्म का घात (नाश) और प्रत्याख्यान (त्याग) न किया हुआ, सिक्रय, असंवृत, प्राणियों को एकान्त (सर्वथा) दण्ड देने वाला, एकान्तवाल, एकान्तसुप्त कहा है और मन, वचन, काया तथा वाक्य (की प्रवृत्ति) के विचार से रहित वह अज्ञानी (हिंसा का) स्वप्न भी नहीं देखता है—(अव्यक्त चेतना वाला है) तो भी वह पापकर्म का वंध करता है।

इस पर प्रश्नकर्ता ने प्ररूपक से इस प्रकार पूछा-

्रिया प्रिस्सामि प्राप्ति । राध या, राष्ट्रिसिस्स या, स्पर्ध सिद्धाप प्रदिसिस्सीम दाप म महासाम्य वर्षा सिया गहिविद्स्य दा, गहिविद्भम दा.

अधिय आह तत्व धन्नु भगवया बहुए दिर्देते पण्जात.

, कुप्ताप्तिवास्त्र । 26 बार इंकि ३, डाग्रीप म बार गाइशाणा . e-Isk h ,हंगमा तार्वायनायान किन्तु म्यायनायान विसद् गुमार जीपाकमीग्रीट ज़ीछ ह्यातिह -फड़िहामह

पाणाता, ते जहा- ९ . पुढविकाइया जाव ६ . तसकाइया। मापरित आह-,पक्ष खलु भगवया छन्नोवानकाया हक

<u> ९ रुई ५ ए १५७</u>क

ामि हे इंग्य्क मिक हीए हिस्सिएह नि माणनिष्ठ फ़िक्का-पाक-पाक-पाकनीर फ़िक्सा मुनियान पावियाप, असंतएणं काएणं पावएणं, <u>અદુર્ગાવસ્</u>स जे मए पुब्स्त असंतएणां मणेणां पानएणां, असंतियाए वर्ड्ए

<u>निश्</u>य पणादमे चीयमं एवं वयासी—

मिंडामञ्जू हे खिनी, मुंडामञ्जू हे कि, इंग्ल्क मिक ओवेयार-मण-वयण-काय वहत्त्रस मुविणमवि अपसाओ पावे असंतएणं काएणं पावएणं अहणंतस्त अमणवस्तस्त असंतएणं मणेणं पाबएणं असंतियाए वर्ड्ए पावियाए, नत्थ जो जे ते एवमाहंसू-

<u>–तिकिह्न इंगु गृष्टि इंगिग्णृ</u>

सीवणमीव पासओं, एवं गुणजाइयस्स पावे कम्मे कज्जह। हगतस समणवस्वस्त सविधारमण-वयण-काय-वक्कस्त अणायरेणं काएणं पादएणं कायदित्ए पादे कम्मे कज्जह, ,इंग्ण्क मिक व्राप गुर्निष्ठ्व गाप्रधीए गुर्डे गुरिप्राणिस अण्णयरेणं मणेणं पात्रपणं मणदित्य पाते कम्मे कण्जाइ, **–िनिक्ति हम् प्रमि**ह

अविवारमण-वयण-काय-वक्षस्य सुविणमित अपस्तओ पार्वे

असंतएणं काएणं पावएणं, अहणंतस्स अभागस्तस्स

असंतएणं मणेणं पावएणं, असीतेयाए वहुए पावियाए,

इिल्फ्क ि मिक

़ रहे 5 iv 1957 क

इ हैं गिग्रीक

ार्यहै की किने देखा करते के कि में किया कि

होया है तह संसदम् या तत स्थाया है। तह मद्भार ।

न्य दियो स्थापने पर (स्थापन) अधार

**१. वृध्याकाय वाबत् ६. यसकाय**।

<u> ५ हे हुई । एक । क नधक छट्ट</u>

-134

**डि 5**हक फ़िर्म

−हैं 5़हक हाए कि में एग**री** सड़

-ई 153क राकप भड़ :म्पृ (फिकम्ड्स) कर्प्र

to high man had been block him had been and

का अध्या कार्य कि वर्ष क्षेत्र के विकास कर कि विकास क

उर्ष हे हाशाम है प्रपन्नी सद्द है लिक्स (स्पूर्ट (क्रमन्स) वेग्रियार

रिम महुन्ने में लिक्ष्माप अगडम मड़े म्लाम्नोक्साक्रमी .১१ क्षणा प्रदेश ३३ । यह अपनीय १५ क्षणा व्यापनी १६

- 194 , ई 11र्फ इच्छे इन्हें और है 1647 हमीलड़ में हाथ

ति भिन्नीय क्षेत्रमानपुरमी प्रदेग हि प्रति प्रका तिम माध्याकप्र

ार मेराग्रा , एको हिम क्रम कोक ब्रोह क्षेत्रकार में एकाह

मरों कि पार प्रपट में एसी कि जिसे के घरनी बहि हुए मुद्र

-।धम ,हं हिरु में एड़ एग्राक के धनेनेक कि गिकिमी विहिड्ट प

F नायाम प्रजी केंग्स्ट्र-ायक ने (क्यादार) विकास

ाउँ फ्राप्त हो पर् है किरक मेकशाय घरि वार्ष हो विधा है ।

ार मन्य (ग्राक्रमाए) एउट ग्रांह हि एउट म गाँगर उक्रहरू-छ्रम<del>।</del>

क प्राप्त हो, मनोविकल हो, मन, वचन, काप और वाक्य का

म मि । एंडी कि गिगर फिकी डेंग् , डि म कपृथाप मि ग्रांक , डि म

त्मप्रिया मि नडड ,हि न त्मह पाप नम की एड इक रुड़प निमें कि

जाकर सड़ में (जाकनरर) कार्र में (जाड़ानर) कागहर जम सड़

न्य और वि क्षा मार्थ मार्थ है। यह स्वाप मार्थ है है। जा स्वाप मार्थ है। जा स्वाप मार्थ है। जा स्वाप मार्थ है।

, नचन, नम, (इ स्प्रनमरू, (इ ात्र क न जाय वा वा विपर क्रिकी, (इ न

कप्रभाग मि ११) ह न कप्रभाग भि नज्ञ , हा न कप्रभाग भि नम

मकपाप जिल्ला है। इन विशेषवाओं से युक्त जीव पापकम

र्रांध ई ात्ररक पर्पप्र तक प्रकाठ र्रांध याक ,ह्य ,ह्म रकाइड्रू

नार ,ई त्मृष्ट में रागाञ्चनिम त्मृष्टामंत्री ,ई कारक विज्ञी णिए कि

, इ ातार एकी मेकगार कधीक डि रम निइ अराइ कप्टमार

,ई क्तार एकी मेकपाप कछी। इ उप र्निड म्ह क्युपाप

-ाइक प्राक्र भट्ट र्ह (किकन्ड्र) कर्प में प्रकट

,ई क्तार एकी मेकपाप कछीनाम हि रप निइ कपृथाप के नम

ाष्ट्र कि निह हिम छो के मिकाग (छिए में मिको में किकान्द्र**ए**)

ार्ड 165 डिम्ट अंग्रह एक मिक्रमाप के किए **छ**्छ , 151 हिन कि निरम में कि भि में भि भि कि (ई 158) है राज्ञी

र्क मिरापि शीएडी प्रमाह और वास्त , नम्म , नम्म क्षिमी , ई क्षेत्रमम्भर कि ,157क डिन एउड़ी कि फिणीए कि उप निर्ड न प्राक क्तप्रिमा । यह उप र्वा महिल में स्वाप क्षित्र में स्वाप क्षित्र में स्वाप क्षित्र में स्वाप क्षित्र में स्वाप क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धित क्षित्र में स्वर्धि

858

से किं नु हु नाम से वहए तस्स वा गाहावइस्स, तस्स वा गाहावइपुत्तस्स, तस्स वा रण्णो, तस्स वा रायपुरिसस्स, खणं निदाए पविसिस्सामि, खणं लद्धूणं वहिस्सामित्ति पहारेमाणे विया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए निच्चं पसढिवओवातचित्तदंडे भवइ?

एवं वियागरेमाणे समियाए वियागरे ? चोयए हंता भवइ।

आयितय आह-जहा से वहए तस्स वा गाहावइस्स, तस्स वा गाहावइपुत्तस्स, तस्स वा रण्णो, तस्स वा रायपुरिसस्स खणं णिदाए पविसिस्सामि, खणं लख्रूणं वहिस्सामित्ति पहारेमाणे दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए निच्चं पसढिवओवायचित्तदंडे,

एवामेव बाले वि सव्वेसिं पाणाणं जाव सत्ताणं दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए निच्चं पसढविओवातचित्तदंडे, पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले।

एवं खलु भगवया अक्लाए असंजए अविरए अप्पडिहय-पच्चक्लाय-पावकम्मे सिकरिए असंवुडे एगंतदंडे एगंतबाले एगंतसुत्ते या वि भवइ, से बाले अवियार-मण-वयण-काय-वक्के सुविणमवि ण पस्सइ, पावे य से कम्मे कज्जइ।

जहा से वहइ तस्स वा गाहावइस्स जाव तस्स वा रायपुरिसस्स पत्तेयं-पत्तेयं चित्त समादाए दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए णिच्चं पसढविओवातचित्तदंडे भवइ,

एवामेव वाले सव्वेसिं पाणाणं जाव सव्वेसिं सत्ताणं पत्तेयं-पत्तेयं चित्तं समादए दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए जाव चित्तदंडे भवइ।

णो इणट्ठे समट्ठे चोयगो। इह खलु वहवे पाणा जे इमेणं सरीरसमुस्सएणं णो दिट्ठा वा, नो सुया वा, नाभिमया वा, विण्णाया वा, वह हत्यारा उस गृहपित की, गृहपित पुत्र की अथवा राजा की या राजपुरुप की हत्या करने हेतु अवसर पाकर घर में प्रवेश कहँगा और अवसर पाते ही प्रहार करके हत्या कर दूँगा, इस प्रकार का संकल्प विकल्प करने वाला (वह वधक) दिन को या रात को, तोते या जागते प्रतिक्षण इसी उधेड़वुन में रहता है, वह उन सवका अमित्र (शृत्रु) भूत है, उन सवसे मिथ्या (प्रतिकूल) व्यवहार करने में जुटा हुआ है, चित्तरूपी दण्ड में सदैव विविध प्रकार से निप्दुरतापूर्वक घात का दुप्ट विचार रखता है, क्या ऐसा व्यक्ति उन पूर्वोक्त (व्यक्तियों) का हत्यारा कहा जा सकता है या नहीं? आचार्यश्री द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर प्रेरक (प्रश्नकर्ता) शिष्य समभाव के साथ कहता है—''हाँ पूज्यवर! ऐसा पुरुप हत्यारा (हिंसक) ही है।''

आचार्य ने पुनः कहा—जंसे उस गृहपित या गृहपित के पुत्र को अथवा राजा या राजपुरुप को मारना चाहने वाला वह वयक पुरुप सोचता है कि अवसर पाकर इसके मकान (या नगर) में प्रवेश करूँगा और मोका मिलते ही प्रहार करके इस का वय कर दूँगा ऐसे दुर्विचार से वह दिन-रात सोते जागते हरदम घात लगाये रहता है, सदा उनका शत्रु (अमित्र) वना रहता है, मिथ्या (गलत) कुकृत्य करने के लिए तत्पर रहता है, विभिन्न प्रकार से उनके घात के लिए नित्य शठतापूर्वक हृदय में दुष्ट संकल्प विकल्प करता रहता है, इसी प्रकार (अप्रत्याख्यानी, वाल, अज्ञानी) जीव भी समस्त प्राणियों भूतों यावत् सत्वों का दिन-रात सोते-जागते सदा वैरी (अमित्र) वना रहता है, मिथ्यावुद्धि से ग्रस्त रहता है, उसको नित्य निरन्तर उन जीवों को शठतापूर्वक मारने के विचार उत्पन्न होते रहते हैं क्योंकि वह (अप्रत्याख्यानी वाल जीव) प्राणातिपात से मिथ्यादर्शनशल्य पर्यन्त अठारह ही पापस्थानों में ओतप्रोत रहता है।

इसिलए भगवान् ने ऐसे जीव के लिए कहा है कि—वह असंयत, अविरत, पापकर्मों का (तप आदि से) नाश एवं प्रत्याख्यान न करने वाला, पाप क्रिया से युक्त संवररिहत एकान्तरूप से प्राणियों को दण्ड देने वाला सर्वथा वाल (अज्ञानी) एवं सर्वथा सुन्त भी होता है। वह वाल अज्ञानी जीव मन, वचन, काय और वाक्य का विचारपूर्वक (पापकर्म में) प्रयोग न करता है, (पापकर्म करने का) स्वप्न भी न देखता हो तब भी वह (अप्रत्याख्यानी होने के कारण) पापकर्म का बंध करता है।

जैसे वध का विचार करने वाला घातक पुरुष उस गृहपित यावत् राजपुरुष की हत्या करने का दुर्विचार चित्त में लिए हुए रात-दिन सोते-जागते अमित्र होकर कुविचारों में डूबकर सदैव उनकी हत्या करने की धुन में रहता है।

इसी प्रकार (अप्रत्याख्यानी भी) समस्त प्राणों यावत् सत्वों के प्रति हिंसा के भाव रखने वाला अज्ञानी जीव दिन-रात सोते-जागते सदैव उन प्राणियों का शत्रु और मिथ्या विचारों में स्थिर होकर यावत् मन में घात की वात सोचता रहता है।

प्रश्नकर्ता ने कहा—यह पूर्वोक्त वात मान्य नहीं हो सकती। क्योंकि इस जगत् में वहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनके शरीर को न कभी देखा है, न ही सुना है, वे प्राणी न अपने अभिमत (इप्ट) हैं और न वे ज्ञात हैं।

ान्डर करही तक फ़िणीए मिर्ग में रिगम के क्लिम एकाइनोइप्राप्यमी ान्डर म्प्लंस में निरक राउनक एकमी एस केन्ट एक । । । । ान्छ जाम (हार) हमीर । तमर जामर-रिप्त जार-न्त्री पृह्न क्रिश् त्तवी प्रमाप्तज्ञी तीए र्क रिणाए ककिए कि में धिराणीए किंग्रे एग्राक सड़

नाष्ट्रम, इं रिज्ञी माउर हे के नावाय में भावाय ने उस हिया इस विवय में ि हैं हिम् क्रायम पि

१. असंद्रीहरूरान्त। १. संद्रीदृष्टान्त

९ है एक क्ताञ्च हिंमे . e . R

। इं जि**म** गर्छ ामकी माष्णाम्पर र्राप्त कार्यारनी तक प्रमंत्री एएत तर्राधि समस् , मिरांसर कि घाराचिर कीट अपि है है। शिरक पर हैं किरक धार है में छिए (कम्छ) मट्ट कि सम्ह-की कि किन प्राप्ननी सिर्ग प्रमस सर सर क्रिकी हूँ पि । । । प्राप्त प्रसिर हूँ मि 157क घेरक 1नगर है घरकछिए में '-की हैं 151ई राष्ट्रधी ामर्ग में नम क्षर कि ई कारक एट ई किरक छन्छ (शाराहास्ट) ान्मर हि में प्राक्षिय पुरुष प्रेय में छिए क मकिन किट्टम क्रिक्स प्रकार में प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रका कार्याप प्रज्ञित हो है । जा है अकार है अपने से से में प्रचित्र प्रपायक

रिगप रिगर के कि एन। इन्हें इंगळ में है नामनी।।णार ३५ एग्रीक मइ। इं हिम प्रिष्ठ फिळी माध्याध्या प्रीट जाम्मीप कि मिक्प्राप किनोह है जीए एसंबे किन्छ ग्रांध क्रम्बी क्रमेश है एसंबे कि छिति के शिकनीमित हिंश नय गिणा देव एगक मुट्ट ।ई मि क्तारक राधि है किरक पेरक में फिरकिनीनिक हिंख न्छ-मि मन प्रमाम ३० लोफि (डिम मेग्रम) ई 1517 के ग्रांध ई 157 क मित हि में हिन्हि न्ह्र ए न्ह्र इह की कि हिन राष्ट्री पिर् कि कीष्ट भर , हूँ भि क्षारक राधि हूँ क्षारक घेक में छिकि क पाक इस में-को ई ाहरक राष्ट्रांशी डिए इह कि ई कि गहारक गृष्टि है 157 के गिक में गिनिर के प्राक इछ क्रीफ़ ड्रेकि ड्रीफ । प्रशीष्ट ान्डरक में प्रप्रघी के किंगिंग के कार घाकसद राकर सिट्ट

रेप्ट क्षि कि हि क्रिक्स मिल निष्ट क्षित है छिक क्षिप्र रिक र प्रतिर्देश हैं साध्याध्य । एवं होर (से ब्रीस्टिक्ट) क्षावान् ने पूर्व प्राणी को असंवत, अधिरत, पायकमा का 

प्र. असंदीदृष्टान्त क्या है? । है न्निञ्जू कि डिमे हुए ।(ई क्तिरक धर्ष्ट) कि मेकप्राप्ट

one for his beliebit is said to bette his inhibitation r educate r bus is a gra lightly ten men date kan appt to har him beim bistem राज्या कर र विकेश क्षेत्र के प्रकार के पूर्व के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार and being the second of the second of the second ash nuk it ng fit f in 5 fab ha fi jing है समस है सताया है लाह यो समस्य दर सरहे दें। से भ (राष्ट्र) एड. म. (हं एडस म. हं द्रियम में मेरी (हं छिसेस में हं इति सन्तमार कार्यम् महाति देश एए विवेह समीक्रतिस्मम उ. असंदी का दृष्टान्त इस प्रकार है-पृष्टीकारिक वीची ने

> ग्रमनमार ग्रहीमुख्यमी 쁘 गिमिरागिर मिसं गो पतेयं-पतेयं चित्तं समादाए दिया वा राओ वा सुते वा

,ईइंत्रमीतानिस्टिनीइस्प

िक्सिएस्ट्रिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सि

一[5]下 [5 आयरिए आह तत्य खबु भगवया दुवे दिर्ठता पणाता,

१. असिणिदिर्ठते य। ए रिठंड्डीही . १

९ ६४५५ में संस्थापित है है १६ . प

भित्रय-अविरय-पिडह्य-पव्यक्ताय-पावकम् या वि फिए को इं वि, का रवेड् वि, से य ताओ पुढावेकायाओ में एवं भवइ इमेण वा-इमेण वा, से य तेणं पुढविकाएणं र के कि ए, वि मिरिगक, की मिरिक किकी रिगालकी की इस कुछ क्रि-इइम क्रि गं एस भरइ-एवं खुलु अहं , ही इरिक फ़्रेंक्श एंजिकिकाएंगं किच्चं करें हैं। छज्जाबनिकाए पहुच्च, तं जहा-पुढीवकायं जाव ह. सिणाहिङ्हते जे इमे सिणाप्तिहिया पज्जतागा प्रपृप्ति गं

िक्सिएस्ट्रिंग होए ग्राइशाणार अस्त्राय-अविरय-अविद्धय-परचक्खाय-पावकम्म जीएकिनिक् जीय जीहे ए में , बी इंड्रिंगक , बी इंग्रिक फिकी डीग्राक्रनीग्रिंग् डीरा डीर्न ए में, गर डीर्म इ, गर डीर्म इ -इनि हेंग हे गि की पी ही मिहिरास ही मिरिस जिसी है। तस्स णं एवं भवइ–एवं खलू छहि जीवनिकापहिं इंगिक, में इरक किंकी हीप्रकिनिमिह ही ए हिंग में एवं जाव तसकायाओं ति भाणियव्हें,

। फ्रेंड्रिडीएणी में में , इएएक में मिक परवस्ताय-पावकमे, मुविणम्वि अपसाओ पावे य एस पलु भगवया अक्काए असंजए अविरए-अपोडहय-

ं हंडड्डीज्यिस हे हो है .P

निहाहाहाउपम किले प्रमासाहा मान्यान संबोधि सताणी दिवा वा राजी वा मुत्ते दा जागरमाण दा मिष्याणित है वि णं बाला सब्बास पाणाण नाव क्ष का करणाए, अणीहं वा कारवेत्व, क्षाण का वा का तेका इ वा, सण्णा इ वा, पण्णा इ वा, मणे इ वा, वई इ नाव वणस्सइकाइया छड्ठा केगइया तसा पाणा, जीसे णो उ. अस्पिणहिर्देते जे इमे अस्पिणाओं पाणा, पुरायकाइया इच्चेवं जाणे, णो चेव मणो, णो चेव वई पाणाणं जाव सत्ताणं दुक्खणयाए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिट्ठणयाए परितप्पणयाए ते दुक्खण-सोयण जाव परितप्पण-वह बंधणपरिकिलेसाओ अप्पडिविरया भवंति।

इइ खलु ते असिण्णणो वि संता अहोनिसं पाणाइवाए उवक्खाइज्जंति जाव अहोनिसं परिग्गहे उवक्खाइज्जंति जाव मिच्छादंसणसल्ले उवक्खाइज्जंति। से त्त असिण्णिदिट्ठंते।

सव्वजोणिया वि खलु सत्ता सिण्णणो होच्चा असिण्णणो होति, असिण्णणो होच्चा सिण्णणो होति,

होच्चा सण्णी अदुवा असण्णी, तत्थ से अविविचिया अविधूणिया असमुच्छिया अणणुताविया

- १. सिण्णकायाओ वा सिण्णकायं संकमंति,
- २. सिण्णकायाओ वा असिण्णकायं संकमंति,
- असिण्णकायाओ वा सिण्णकायं संकमंति,
- ४. असिण्णकायाओं वा असिण्णकायं संकमंति। जे एए सण्णी वा, असण्णी वा सव्वे ते मिच्छायारा निच्चं पसढविओवातचित्तदंडा, तं जहा—
- १. पाणाइवाए जाव १८ मिच्छादंसणसल्ले।

एवं खलु भगवया अक्खाए असंजए-अविरए-अप्पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे सिकिरिए असंवुडे एगतदंडे एगंतबाले एगंतसुत्ते,

से वाले अवियार-मण-वयण-काय-वक्क, सुविणमवि अपासओ पावे य से कम्मे कज्जइ।

चोयग-से-किं-कुव्वं-किं-कारवं-कहं संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे भवइ ?

आयरिय आह-तत्थ खलु भगवया छज्जीवणिकाया हेऊ पण्णता, तं जहा-

१. पुढविकाइया जाव ६. तसकाइया,

से जहानामए मम अस्सायं दंडेण वा, अट्ठीण वा, मुट्ठीण वा, लेलूण वा, कवालेण वा, आतोडिज्जमाणस्स वा, हम्ममाणस्स वा, तज्जिज्जमाणस्स वा, ताडिज्ज-माणस्स वा जाव उद्दिविज्जमाणस्स वा जाव लोमुक्खमा णमायमिव विहिंसकारं दुक्खं भयं पिडसंवेदेमि, इच्चेवं जाण सब्वे पाणा जाव सब्वे सत्ता दंडेण वा जाव कवालेण इस प्रकार यद्यपि असंज्ञी जीवों के मन नहीं होता और न ही वाणी होती है तथापि वे (अप्रत्याख्यानी होने से) समस्त प्राणियों यावत् सत्वों को दुःख देने, शोक उत्पन्न करने, विलाप कराने, रुलाने, पीड़ा देने, वध करने तथा परिताप देने, उन्हें एक साथ दुःख शोक यावत् संताप वध-वन्धन परिक्लेश आदि करने से विरत नहीं होते (अपितु पापकर्म में सदा रत रहते हैं) इस प्रकार वे प्राणी असंज्ञी होते हुए भी अहर्निश प्राणातिपात यावत् परिग्रह में तथा मिथ्यादर्शनशल्य पर्यन्त के समस्त पापस्थानों में प्रवृत्त कहे जाते हैं, यह असंज्ञी का दृष्टान्त है।

सभी योनियों के प्राणी निश्चितरूप से संज्ञी-असंज्ञी पर्वाय में उत्पन्न हो जाते हैं तथा असंज्ञी होकर संज्ञी (पर्याय में उत्पन्न) हो जाते हैं।

वे संज्ञी या असंज्ञी होकर यहाँ पापकर्मी को अपने से अलग न करके (तप आदि से) उनकी निर्जरा न करके (प्रायश्चित आदि से) उनका उच्छेद न करके, उनकी आलोचना आदि न करके—

- 9. संज्ञी के शरीर से संज्ञी के शरीर में संक्रमण करते हैं,
- संज्ञी के शरीर से असंज्ञी के शरीर में संक्रमण करते हैं,
- ३. असंज्ञी से संज्ञीकाय में संक्रमण करते हैं,
- ४. असंज्ञीकाय से असंज्ञीकाय में संक्रमण करते हैं। जो ये संज्ञी या असंज्ञी प्राणी हैं, वे सव मिथ्याचारी हैं और सदैव शठतापूर्ण हिंसात्मक चित्तवृत्ति वाले हैं।

अतएव वे प्राणातिपात से मिथ्यादर्शनशल्य पर्यन्त अठारह ही पापस्थानों का सेवन करने वाले हैं।

इसी कारण से भगवान् ने इन्हें असंयत, अविरत, पापों का प्रतिघात (नाश) और प्रत्याख्यान न करने वाले अशुभक्रियायुक्त संवररहित, एकान्तहिंसक, एकान्तवाल (अज्ञानी) और एकान्त (भावनिद्रा) में सुप्त कहा है।

वह अज्ञानी (अप्रत्याख्यानी) जीव भले ही मन, वचन,काय और वाक्य का प्रयोग विचारपूर्वक न करता हो तथा (हिंसा का) स्वप्न भी न देखता हो, फिर भी पापकर्म (का वंध) करता है।

(इस स्पष्टीकरण को सुनकर प्रश्नकर्ता ने) जिज्ञासा वताई तव मनुष्य क्या करता हुआ, क्या कराता हुआ तथा कैसे संवत, विरत तथा पापकर्म का निरोधक और प्रत्याख्यान करने वाला होता है?

आचार्य ने कहा-इस विषय में भगवान् ने पृथ्वीकाय से त्रसकाय पर्यन्त षड्जीव निकायों को (संयत अनुष्ठान का) कारण वताया है।

जैसे कि मैं किसी व्यक्ति द्वारा डंडे से मारा जाऊँ, तर्जित किया जाऊँ, ताड़ित किया जाऊँ यावत् हड़िडयों से, मुक्कों से, ढेले से या ठीकरे से पीड़ित किया जाऊँ यावत् मेरा एक रोम उखाड़ा जाए तो मैं हिंसाजनित दुःख भय और असाता का अनुभव करता हूँ इसी तरह ऐसा जानो कि समस्त पीड़ित प्राणी यावत् सभी सत्व भी डंडे यावत् ठीकरे से मारे जाने पर

उम नार इंछिट मिर कप तुम्हा उम नार देखी तड़ीए क्राप्ट है किरक इम्हरू कि घम अर्थ हो विनिष्ण हैं।

1ई किंड 57वि रिंगिश्रमाए है ड्राठर म स्वाप्त कोड रे डीए ट्याक र्काट म्यक स्वाप्त कोड हुए ड्राप्त समय प्रकर्क धीयर्थर, प्राप्तल म (रुच्याक) मर्च्यर में हिम् ,र्रक क्रमीय्यम् कि ग्रेंडर प्र ग्रिज्य म्यक्ष ग्राप्त के प्रमु ग्रीर्थ रेक म्

#### <u>– गिम्बर कि हिंगि की में डिन्सेनी गिमार , १४</u>

- प्र. भंते ! क्या शमण निर्मन्य किया करते हैं ?
- ा हो , माण्डतपुर । हिराहर । इ. १६ माण्डपुर ।
- िई क्रिक किंद्रो एक्सी एमसे। किंद्र , प्र एक्सी हं क्ष्मीनी के रिप्ते प्रांट के अमर्स ! स्प्रिज्यीम ई , र
- . हे नाज्यतुत्र १ प्रमाद *व जात पामा* क जानत च क्रमा हिं*छे*क

।ई ग्रिक एक्सी एमेरनी एमेड में एक एक्डमी प्राक्रप्र सङ्

## -IVPAR कि IPकी केंग्र में Bमम केंग्र . O A

- अरूप सड़ मुख्यार है छेड़क अरूप सड़ कोवीतिम्म्ह ! हींम .प्र नकी है छेउस गाण्यक्रप
- -122 ,ई 153व ग्रेपटडी है में इसस कुछ इसि कुए''
- क्षां क्षेत्र हे क्षित्र प्रयक्तिका क्षेत्र हे हिंदी .ह ,हे स्थित क्षेत्र प्रतिकालिका
- तिस्त क्षिति दे क्षित्री क्षित्री क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षत्रे क्षित्रे क्षत्रे ्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्ष
- th week in of bosons lå bler incidentil northern in Fall for the contraction northern in their states
- की केशक देश आहे होते सम्बद्ध न प्राध्यक्ष करता हो करता. सुनदाह्याच्या नार्य हैं है संस्कृत कुटा केश स्था

the transfer of the same of the same of the

99

वा, आलीडेज्जमाणा वा जाव उद्देविज्जमाणा वा जाव केमुक्खमाणमायमिव विहिसक्कारं दुक्खं भयं तिहसंवेदीत,

एवं णच्या सुर्क पाणा जाव सुर्क सत्ता ण हंतव्या जाव ण गिर्क स्वित प्राप्ता प्रद्राणी हुर्य सम्प्र भुग्न प्राप्ता प्राप्ता हुर्य हिडीहिंग हीर्णिन्हें

एवं से मिक्खू विरए पाणाइबायाओ जा

। किल्लास्यास्यास्य । विद्यास्यास्य । विद्यास्य ।

मेनस् अकिए अकूप अको अमाया अमाया अमाया अमाया अमाया अस्ताय संजय-विरय-विह्य-प्रस सकु भगवया अस्ताय संजय-विरय-विह्य-विद्यान्त्रमान्त्रमा अकिए संवुद्ध फांनपंद्रिय वा विद्यान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्यमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान

## -ंगम्भ ।एरीकी मुधानागि-गिमम . १४

- प. अस्थि गं भेते ! समणाणां णिगांथाणां किरिया करन्य ?
- ा होहि। मिष्ट्रध्या । अस्थि।
- ? इंग्य्यक १४) की हिम ग्रिका हिम ग्रिक हैं। इंग्यु
- ाइ हिमीनीर्गर, । प्रमायपद्मया । मिप्रहीं ए
- । इम्प्ल सम्पाणं णिग्गंशणं कितिया कञ्जह।

-विया. स. इ. इ. इ. स. १९-९० – १० . प्रासमप् प्राक्तिरिया पत्न्वणं –

निमिन्न एवं मान भी । एवमाइस्सीत जान एवं पल्विति - P

इरिक्स दिवासीकी दि विवास वार्षण हिस्से विवास स्टूड हैं।

एवं सन्दु एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओं पकरेंद्र, मं जहा-

- , मं भंगीकीतध्यमी, ६ , मं भंगीकीतम्म , १
- भ समयं सम्मतिकरियं पकरेड, ते समयं भिखनिकरियं पकरेड,
- भ्रमसं विक्रम प्रतिविधितं पक्रेंद्र, तं समयं समस्यितियं पक्रेंद्र,
- ्डरंक्ट वर्तक्षिकाणि विवयत्त्रमात्रीकार्यक्रियात् । इस्क्रिक्षिकार्यक्षित्रमात्रात्रमात्रीक्षिकार्यः
- र तथा त्य साथे वीत्र सीत्र कीता सम्मव्या हो हिर्दास्यारच्च सन्दर्भ
- र समाग्रीकार है । विद्यार्थित है

से कहमेयं भंते ! एवं ?

उ. गोयमा ! जन्नं से अन्नउित्थया एवमाइक्खंति जाव एवं परूवेंति— एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेइ, तहेव जाव सम्मत्तिकिरियं च, मिच्छत्तिकिरियं च। जे ते एवमाहंसु तं णं मिच्छा। अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव एवं परूवेमि—

एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं एगं किरियं पकरेइ, तंजहा—

- १. समत्तिकिरियं वा, २. मिच्छत्तिकिरियं वा।
- जं समयं सम्मत्तिकिरियं पकरेइ नो तं समयं मिच्छत्तिकिरियं पकरेइ,
- २. जं समयं मिच्छत्तिकिरियं पकरेइ, नो तं समयं सम्मत्तिकिरियं पकरेइ,

सम्मत्तिकिरिया पकरणयाए, नो मिच्छत्तिकिरियं पकरेड्, मिच्छत्तिकिरिया पकरणयाए, नो सम्मत्तिकिरियं पकरेड्, एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं एगं किरियं पकरेड्, तं जहा—

सम्मत्तिकिरियं वा, मिच्छत्तिकिरियं वा १।

–जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १०४

प. अन्नउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति जाव एवं परूवेंति ?

एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेड़ तं जहा—

- १. इरियावहियं च, २. संपराइयं च।
- जं समयं इरियाविहयं पकरेइ, तं समयं संपराइयं पकरेइ,
- २. जं समयं संपराइयं पकरेइ, तं समयं इरियावहियं पकरेइ,

इरियावहियाए पकरणयाए संपराइयं पकरेइ, संपराइयाए पकरणयाए इरियावहियं पकरेइ, एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेइ, तं जहा—

- इरियावहियं च,
   से कहमेयं भंते ! एवं ?
- गोयमा ! जं णं ते अण्णजित्थया एवमाइक्खंति जाव एवं पर्ल्वंति एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेइ, तं जहा—
  - इरियावहियं च, २. संपराइयं च।
     जे ते एवमाहंसु तं णं मिच्छा।
     अहं पुण गोयमा! एवमाइक्खामि जाव एवं प्रूवेमि-

भंते ! उनका यह कथन कैसा है ?

उ. गीतम ! जो अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं यावत् इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं कि— एक जीव एक समय में दो क्रियाएँ करता है उसी प्रकार यावत् सम्यक्विक्रया और मिथ्यात्विक्रया। जो वे इस प्रकार कहते हैं वह मिथ्या है। गीतम ! मैं इस प्रकार कहता हूँ यावत् इस प्रकार प्ररूपण करता हूँ कि—

"एक जीव एक समय में एक क्रिया करता है, यथा-

- १. सम्यक्त्विक्रया या, २. मिथ्यात्विक्रया।
- जिस समय सम्यक्त्व क्रिया करता है उस समय मिथ्यात्विक्रया नहीं करता।
- २. जिस समय मिय्यात्विक्रया करता है उस समय सम्यक्व क्रिया नहीं करतां।

सम्यक्त्विक्रया करते हुए मिथ्यात्विक्रया नहीं करता, मिथ्यात्विक्रया करते हुए सम्यक्त्विक्रया नहीं करता। इस प्रकार एक जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है, यथा—

सम्यक्त्वक्रिया या मिथ्यात्वक्रिया।

- प्र. भंते ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं यावत् इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं कि— एक जीव एक समय में दो क्रियाएँ करता है, यथा—
  - १. ईर्यापियक और २. साम्परायिक।
  - जिस समय ईर्यापिथक क्रिया करता है, उसी समय साम्परायिक क्रिया भी करता है।
  - २. जिस समय साम्परायिक क्रिया करता है, उसी समय ईर्यापथिक क्रिया भी करता है।

ईर्यापिथक क्रिया करते हुए साम्परायिक क्रिया करता है। साम्परायिक क्रिया करते हुए ईर्यापिथक क्रिया करता है। इस प्रकार एक जीव एक समय में दो क्रियाएँ करता है, यथां-

- ईर्यापियक और
   भंते ! उनका यह कथन कैसा है ?
- गौतम ! जो अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं यावत् इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं कि-एक जीव एक समय में दो क्रियाएँ करता है, यथा-
  - 9. ईर्यापथिक और २. साम्परायिक। जो वे इस प्रकार कहते हैं वह मिथ्या है। गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हूँ यावत् इस प्रकार प्रक्षणा करता हूँ कि—

-ाघघ ,"ई 1त्रिक ाघली कपृ में घमम कपृ घिट कपृ"

,कारक जिम किसी किपीराम्नाप्त पृत्र किरक फिक्षी किपीरां , । क्रिया नहीं करता। कंग्रीमोग्रेड एमम सर ई किएक एक्सी कंग्रीएम्पम इमम सनी ,16) के डिम् गम्ही क्यी। समय मम क्रिया क्या क्या क्या क्या समय सम्ब किंगीएमाम . ६ ाष्ट्र क्रियमिष्ट्रे . ६

ात्राक किसी हि कपू में घमम कपू विक् कपू राकार मुड़ ,कार हिम किसी कहीयोपड़े पृठ्ठ रिश्क किसी किही। स्मान

-।ष्रिष्ठ (ई

किमीरमाम . ६ ाए काशीमीएड्रे . ९

#### – किमीनी कि छः ह । किसी णामफकी . ९ भ

, है *पन* छ: रू एस्सी ड्रेग कि छेरू हे निरक''-सी है हैं रुक ११ एक प्रहार है हैं इक जाका राष्ट्र कोशीरेस्स । हिंम . ए

्हें जिम *एन*छः हु एफ्सी ड्रेड्ड कािल कि

एको देश तिगर कि ,ई एन छः हु इछ ,ई एक्सी कि छेपू कि इछ 

रिम प्रस्काः रू रि मेरक र्राप्ति है प्रस्काः रू एक्सो इछ <del>रि</del> मेरक म ें हैं एनश: है में निरक्त F IV हैं एनश: है में निरक्त के ।एफ कि ু,३ एन्छ: হু ঢিন্মী চন্টু कि ञाघ र्क न्रिक र्गीए ई डिन एन्छ्छ: हू

नै किएए किइक इस राध और, क्रुर, एएए उक्डेक है । एएँ ई भ:इ तिकृषामण्याह आह है छ:इ क्राफ्स दें छ: इ क्रिक्स ।एडीाड फिड़क फर्प ई

९ में फ्रम हम इप क किंग्रीहिम्म एक ! हींग हि प्रिशाच मित्रत प्रिप्

वेदना वेदते हैं प्सा कहना चाहिए। (आणार) हमाम ह हहरू मार्ग कोगीहिम्म ह मार्ग , ह

-दो है एउस एएएए हैं पायब है एउस अध्या कई है। मिन्स ्हें हिंहरू फ़िस्में में हैं हिंहरू एस्प्रे हि

, ये की किया देशभात के हैं।

प्रमान है एक्से राहे कि बाद वर्ष होते होते होते होते हैं हैं ्रह मत्त्री हुई हिस्स दुःसन्तर ६,

12 126

is the heat five years to plot be an

ng kara kara kara k

grand, The per decide and The per et le les tons unilé une plus

The Best thing are both by back like to both by hellion

will be all he which the tree that រណៈ ម្យៈទំនាន់ យក់ឃុំ មួយ ដែលសំខេត្តនិ

1. 基础上产品 ETER the state of the state of

> <u> - 151v F</u> एंडे खहु एंगे जीडे एगेणं समएणं एंगं हिक्त हैं,

> जं समयं इरियावहियं पकरेंद्र, नो तं समयं संपराइयं १. संपराइयं वा। १. इरियावहियं वा

> 'इ) फी

15)45P फंडीहाएरीड्र समय हि. देर समय इरियावहियं

,इरिक्स छंरीकी रिय रागुम्स रिय के छैं। इर्फ हुए हुए हुए स्पराइयाप् पक्राणयाप् नी इरियावहियं पकरेंद्र, ,इंरिक्स एंडाएमंसे ि ग्राधाए वक्रावाह्यं वक्रीह

一形下 万

- विया. स. १, उ. १०, मु. २ १. संपराइयं वा। १. इरियावहियं वा

–। कर्णनाणी दुस्ख निमित्ता किरिया

, जिम्लिया गं भेते ! एवमाइसवीत जान पलवेति, . P

''पुचिं किरिया दुक्सा,

अदुस्ता, किरियासमयविद्कतं च णं कडा किरिया मा सा पुटितं किरिया दुवरवा, कज्जमाणी किरिया ", 1942 प्रिंगी हिक गि म फिर्म प्रमिया दुस्सा," , १९५५ अदुस्रवा,

, १५४५ हिएए क सि हुन कि (१५४६) में हिएए का स्थान है दुक्ता, सा कि करणओ दुक्ता अकरणओ दुक्ता ?

अिकच्यं दुबर्स, अफुसं दुबर्स, अकज्जमाणकड दुबर्स सवं वतव्यं सिया।

पाण-भूय-जोव-सत्ता वेदतीत 35476 विया

़ हम्। हिंग घमंत्रक हि वसब्द-सिया।

। एमी किनव निर्मित हें गोयमा ! जे गं ते अत्रविश्या एवमाइक्खित जाब वेयणं

-मिनिकप हिए जार मीक्रिक्डामका ! मिर्फाए एए अह ाख्यमी है मुझामछ्य है हि

.पुष्टि किरिया अदुक्सा,

, किन्छ । ए हो को । विभिन्न हु वस्ता,

क्रिया विवासस्यक हे । क्रिकेक्ट्रक्रीयमार्गार्गिकी

अदेवस्या।

, १९५५ विद्यं किरिया अदुब्खा,

। एक्ट्रेंग्ड एर्गेडी रिणमहरू ए ए हेळडूवीयमभाप्र गी.री कज्जामाणी किरिया हुक्ता,

करणाओं जो सा हेकरा में एवं मा अकरावाओं हेकरा ने न ी जिस्सा भी हिस्सा नास्त्री है स्था है

दित होते इसक्री इसक्रीतार है ते भी किया मिर्मा निर्मा

#### ५२. किरिया वेयणासु पुव्वावरत्त परूवणं-

- प. पुव्चिं भंते !किरिया पच्छा वेयणा ?पुव्चिं वेयणा पच्छा किरिया ?
- उ. मंडिंयपुत्ता !पुव्विं किरिया पच्छा वेयणा, णो पुव्विं वेयणा पच्छा किरिया। *−विया.स.३,उ.३,सु.८*

#### ५३. जीव-चउवीसदंडएसु अट्ठारस पावट्ठाणेहिं पाविकिरिया पस्त्रवणं—

- प. १. अत्यि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाए णं किरिया कन्जइ?
- उ. हंता, गोयमा ! अत्थि।
- प. कम्हि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाए णं किरिया कज्जइ ?
- उ. गोयमा ! छसु जीवणिकाएसु।
- प. अत्थि णं भंते ! णेरइयाणं पाणाइवाए णं किरिया कञ्जइ?
- हंता, गोयमा ! एवं चेव।
   एव णिरंतरं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं।
- प. २. अस्यि णं भंते ! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कज्जइ?
- उ. इता, गोयमा ! अत्थि।
- प. किन्ह णं भंते ! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कज्जइ ?
- गोयमा ! सव्वदव्वेसु।
   एवं णिरंतरं णेरङ्याणं जाव वेमाणियाणं।
- प. ३. अस्यि णं भंते ! जीवाणं अदिण्णादाणेणं किरिया कन्जइ?
- उ. नमा, गोयमा ! अत्य।
- प. क्रिन मं भंते ! जीवाणं अदिण्णादाणेणं किरिया कञ्जइ ?
- गोयमा ! गरणधारणिकोसु दब्बेसु !
   एव णिरतरं शेरइयाणं जाव वेमाणियाणं !
- 😘 💰 ओं व पा भने ! जीवाणं मेडुणेणं किरिया कज्जइ ?
- उ ८५, वियम । जीना
- भ । विकास भने । क्षेत्राय मेडुभेण किरिया कलाई ?
- १ १ (म) १२ रम् ३, मदमहोस् वा दब्वेस्।

# ्। स्थानस्य वेरद्वान २५ वेमाणियाम्।

- १ ४० ४० ४० हे तह पीमहित दिसिय करन्द?
- I make the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o
- २ । ११ वस १० ल । यह सम्बद्ध विस्ता कराई ?

#### ५२. क्रिया वेदना में पूर्वापरत्व का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! क्या पहले क्रिया होती है और पीछे वेदना होती है? अथवा पहले वेदना होती है और पीछे क्रिया होती है?
- उ. मंडितपुत्र ! पहले क्रिया होती है और वाद में वेदना होती है परन्तु पहले वेदना हो और पीछे क्रिया हो ऐसा संभव नहीं है।

#### ५३. जीव-चौवीस दंडकों में अठारह पाप स्थानों द्वारा क्रियाओं का प्ररूपण—

- प्र. १. भंते ! क्या जीवों द्वारा प्राणातिपात क्रिया की जाती है?
- उ. हाँ, गौतम ! की जाती है।
- प्र. भंते ! किस विषय में जीवों द्वारा प्राणातिपात क्रिया की जाती है?
- उ. गौतम ! छह जीव निकायों के विषय में की जाती है।
- प्र. भंते ! नारकों द्वारा प्राणातिपात क्रिया की जाती है?
- उ. हाँ, गौतम ! इसी प्रकार की जाती है।
   इसी प्रकार निरन्तर नैरियकों वैमानिकों पर्यन्त कथन करना चाहिए।
- प्र. २. भंते ! क्या जीवों द्वारा मृषावाद क्रिया की जाती है?
- उ. हाँ, गौतम ! की जाती है।
- प्र. भंते ! िकस विषय में जीवों द्वारा मृषावाद क्रिया की जाती है?
- गौतम ! सर्वद्रव्यों के विषय में क्रिया की जाती है।
   इसी प्रकार निरन्तर नैरियकों से वैमानिकों पर्यन्त कथन करना चाहिए।
- प्र. ३. भंते ! क्या जीवों द्वारा अदत्तादान क्रिया की जाती है?
- उ. हाँ, गौतम ! की जाती है।
- प्र. भंते ! किस विषय में जीवों द्वारा अदत्तादान क्रिया की जाती है ?
- गौतम ! ग्रहण करने और धारण करने योग्य द्रव्यों के विषय में यह क्रिया की जाती है।
   इसी प्रकार निरन्तर नैरियकों से वैमानिकों पर्यन्त कथन करना चाहिए।
- प्र. ४. भंते ! क्या जीवों द्वारा मैथुन क्रिया की जाती है?
- उ. हाँ, गीतम ! की जाती है।
- प्र. भंते ! किस विषय में जीवों द्वारा मैथुन क्रिया की जाती है?
- गौतम ! अनेक रूपों में या रूपसहगत द्रव्यों के विषय में मह क्रिया की जाती है।
   इसी प्रकार निरन्तर निरियकों से विमानिक पर्यन्त कथन करनी चाहिए।
- प्र. ५. भंते ! क्या जीवों द्वारा परिग्रह क्रिया की जाती है?
- हाँ, गांतम ! की जाती है।
- प्र. भने ! किस विषय में जीवों द्वारा परिग्रह क्रिया की जानी है?
- उ. गोतम ! समस्त द्रव्यों के विषय में (परिग्रह) क्रिया के जाती है।

न्छक क्तरेप किसीमर्के छे किछीउने उक्तरनी उतका छिट्ट । प्रज्ञीक क्तरे

तुंती प्रकार हं. क्रीय से ७. मान से, ८. माया से, ९. क्रीय हुंते १०. पंता से, १९. क्रेंच हे, १९. क्रमह से, १९. अर ति में १०. १०. परपरिवाद से, १६. अर ति में से, १४. परपरिवाद से, १६. अर ति में से, १४. परपरिवाद से, १६. अर ति में से, १४. परपरिवाद से, १६. अर ति में में माया से एवं १८. भरता है। माया से एवं १८. भरता है। से से से माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से १८ माया से एवं १८ माया से एवं १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया से १८ माया

1 गृह कड़ इज्ञाठर र्घ जाकर मुड्

1ई तितार कि ! मिर्ता , ाँह . र

- हैं की कि कि सिक्सी होता प्राप्त होता है । स्व
- हं क्रिक्त के क्रेक हिस्स (क्रिक्सिक्सिक्सि) इस एक ! र्हम . प्र

- गिमः सि (स्टेंग्स प्रस्ती) ततु (जापनीगणार) इड एष्ट ! र्रिष्ट .स ? ई तिमः सि (र्रुस्ती एष्सी गम्मि) त्रस्थ एष ई ई तिमः सि (स्टेंग्स एपसी) ततु एष्सी जापनीगणार ! मर्नागः .ह
- । है तियह कि हिम् (ईन्ही एम्सी तम्ही) त्रकुर रूप , है तियह कि एम्स कि एम्स एम्स शिक्ष कि एम्स है एम्स ।
- हारा की जाती है या उभय हारा की जाती है ? रहे गित ने अभ आया क्ये हारा की जाती है , में अभ्य आया हो।
- 13 किए कि एमट म मह है किए है ऐसा कि में मक्तूनर (एक्दी काफ्तीएएए) उस एक ! होंसे .ए हैं किए कि में मक्तूनर कि होंग
- ड, मोतम 1 वस किया अनुरुष में में की जाती है, जिसा अनुरुप कि नहीं की जाती है। जो किया की गई है, जो दिया की गई है है और जो किया की जाएंगी वस अनुरुप में बन्दे हैं, किन्तु विमा क्षम के नहीं की गई है ऐसा क्षमा स्वीत्ता
- · A four th 19th Eureborg our laplif 19th for th
- ाहे हैं अर्थ होते । स्थान के प्र
- is him is the first han inc, so, help to
- national action is a final path of the latest and the latest and the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the latest action of the lat
- មានជាស្នាត់ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ស្នង ប្រជាពលរបស់ មាន ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រជាពលរបស់ ប្រ
- नेवान साधाः श्रीपुत्रते स्व प्वयक्त स्थापके स्टब्स वेचारण के प्राप्ति का स्थान १००० मेन्याः

। एवं केरड्सार्थ किरंतर अन्य वेसामित्या।

एवं ६. कोहेणं, ७. मायाए, ९. सोमिए, १. सोमिए, १. सोमिए।, १९. सम्सेणं, १०. प्राप्ता, १९. सम्सेणं, १०. पर्नार्थां, १०. पर्नार्थां, १०. पर्नार्वार्यां, १४. पर्नार्वार्यां, १४. पर्नार्वार्यां, १४. पर्नार्वार्यां, १६. अस्ट्रार्ट्सए, १७. मायामीसेणं, १६. अस्ट्राट्सए, १७. मायामीसेस्यं भाषायव्यं णिसंसं सिल्लेणं, सब्देषु जीयं णेर्ड्यभेदेषु भाणियव्यं णिसंसं गिरंतरं अह्डारस एए दंडगा।

- प. अस्यि गं भेते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जद ?
- । अभिरा, गमर्भार, गरें . र
- प. सा भते ! कि पुट्ठा कप्पाइ, अपुट्ठा कप्पाइ ?
- उ. गोयम ! पुर्य कर्जाइ, में अपुर्य काण ! प्रमा .ट भित्रीती एसी च्ह्य घाषायं पहुंच्य सिय विश्वित, ।सिशिय पंचित्रीयं, मिशिय पंचित्रीयं
- प. साभते ! कि कडा कण्यह, अकडा कण्यह ?
- उ. गीयमा !कडा कण्यद्, नी अकडा कण्यद्।
- प. सा भंते ! किं अत्तकडा कम्मद्द, परकडा कम्मद्द, तदुभयकडा कम्मद्द ?
- ते , क्रियक । अस्तक क्रियह, नी परकड़ा कम्पड़, नो
- तदुभयकडा कम्माड्डा १. सा भंते ! किंगणुषुष्य कहा कम्माड्डा, अणाणुषुष्य कहा १. हस्त्र
- उ. गीयमा ! आणुपुटिय कडा कज्जाड, णो अणाणुपुटियं कडा कज्जाड, जा य कडा, जा य कज्जाड, जा य कोज्जसम्ड, मच्या सा आणुपुट्यकडा, नो अणाणुपुट्य कडांत धत्तव्यं सिया।
- ्रहरूक एम्प्रोक्षीमाड्याणां प्रापट्टम् । होम ण भीहः . **म**
- उ. हता, गोगमा ! अस्ति . ह
- व. सा भेते । कि पुरुष कण्णद्र, अपुरुष का ।
- १इहरू से इड़ीय सियमी घाट । सियस .ह
- d. सामने ।किन्द्रशास्त्रवादः अन्तरा दनवादः
- ग्यानीति १६स वस्तर्भे सु सरस्य रूप्य सम्बन्धः । इ. गृतसा । १स्स वस्तर्भः सु सरस्य रूप्यः स्वतं सम्बन्धः
- नुसार्वाता । तस्र नुस्रती १९० क्षिपुरवक्तम सांगातन्त १११

एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जहा पाणाइवाए तहा जाव मिच्छादंसणल्ले। एवं एए अट्ठारस पावड्ढाणे चउ वीसं दंडगा भाणियव्वा। -विया. स. १, उ. ६, सु. ७-११

## ५४. जीव-चउवीसदंडएसु पाविकरिया विरमण परूवणं--

- प. अत्यि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवायवेरमणे कज्जइ?
- उ. हंता, गोयमा !अत्थि।
- प. कम्हि णं भंते !जीवाणं पाणाइवायवेरमणे कज्जइ?
- उ. गोयमा ! छसु जीवणिकाएसु।
- प. दं. १ . अत्थि णं णेरइयाणं पाणाइवायवेरमणे कज्जइ ?
- गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
   दं. २-२४ एवं जाव वेमाणियाणं।
   णवरं-मणुसाणं जहा जीवाणं।

एवं मुसावाएणं जाव मायामोसेणं जीवस्स य मणूसस्स य,

सेसाणं णो इणट्ठे समट्ठे। णवरं--अदिण्णादाणे गहण-धारणिज्जेसु दव्वेसु,

में हुणे ख़बेसु वा, ख़बसहगएसु वा दब्बेसु,

#### सेसाणं सव्वदव्वेसु।

- प. अत्यि णं भंते ! जीवाणं मिच्छादंसणसल्लवेरमणे कन्जद ?
- उ. हंता, गोयमा !अत्यि।
- प. फिन्ड ण भंते !जीवाणं मिच्छादंसणसल्लवेरमणे कज्जइ?
- गोयमा ! सब्बदब्बेसु।
   एव पेरङ्याणं आब वेमाणियाणं।

भवर-एगिर्दय-विगलिदियाणं णो इणट्ठे समट्ठे। -पण्यः प. २२, मु. १६३७-१६४९

५ - विशेषा प्रायम द्वित पक्या-

रु २ में आहम् १ तेर्गं भगवया एवमक्तायं— २०१५ (तरेरगाणणे पानप्रत्वपणे तस्स णे अवमट्ठे— २०१५ (तरेरगाडुबे आगा एवमार्ग्यक्ति, तं ज्ञान— १ अस्त थेवः २. अध्यस्म वेषः, १ ३ (११० व) १. २. अधुवसते वेषः। १ १९४ मु. २. अ. २. मु. १९४ एकेन्द्रियों के विषय में सामान्य जीवों के समान कहना चाहिए। प्राणातिपात क्रिया के समान मिथ्यादर्शनशल्य पर्यन्त इन अठारह पापस्थानों के विषय में चौवीस दण्डक कहने चाहिए।

### ५४. सामान्य जीव और चौबीस दण्डकों में पाप क्रियाओं का विरमण प्ररूपण—

- प्र. भंते ! क्या जीवों द्वारा प्राणातिपात विरमण किया जाता है?
- उ. हाँ, गौतम ! किया जाता है।
- प्र. भंते ! किस विषय में जीवों का प्राणातिपात विमरण किया जाता है ?
- उ. गौतम ! छह जीव निकायों के विषय में (प्राणातिपात विरमण) किया जाता है।
- प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरयिकों द्वारा प्राणातिपात विरमण किया जाता है ?
- ज. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
  दं. २-२४ इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त जानना चाहिए।
  विशेष:—मनुष्यों में (प्राणातिपात विरमण) सामान्य जीवों के
  समान कहना चाहिए।

इसी प्रकार मृषावाद से मायामृषावाद पर्यन्त सामान्य जीव और मनुष्य का विरमण कहना चाहिए।

शेष दण्डकों में (प्राणातिपात विरमण) नहीं किया जाता। विशेष:—अदत्तादान विरमण ग्रहण और धारण करने योग्य द्रव्यों के विषय में होता है।

मैथुन-विरमण अनेक रूपों में या रूपसहगत द्रव्यों के विषय में होता है।

शेष पापस्थानों से विरमण सर्वद्रव्यों में होता है।

- प्र. भंते ! क्या जीवों द्वारा मिथ्यादर्शनशल्य से विरमण किया जाता है ?
- उ. हाँ, गीतम ! किया जाता है।
- प्र. भंते ! किस विषय में जीवों का मिथ्यादर्शनशल्य से विरमण किया जाता है ?
- उ. गौतम ! सर्वद्रय्यों के विषय में होता है। इसी प्रकार नरियकों से वैमानिक पर्यन्त (मिथ्यादर्शनशल्य से विरमण) का कथन करना चाहिए। विशेष:-एकेन्द्रियों और विकलेन्द्रियों में यह नहीं होता है।

#### ५५. क्रिया स्थान के दो पक्ष-

हे आयुप्पन् ! मेंने सुना उन भगवान् ने इस प्रकार कहा कि-यहाँ ''क्रिया स्थान'' नामक अध्ययन है उसका अर्थ यह है-इस लोक में संक्षेप में दो स्थान इस प्रकार कहे जाते हैं, यथा-

१. धर्म म्थान

२. अधर्म स्थान,

अथवा-१. उपशान्त स्थान

२. अनुषद्मान्त स्थान।

#### –मान् कें निष्धि फिक्षी इप्रति . ३७

–को है फिर हाए क्त हो स्वानी में से प्रवास स्वान अयम्पस का को विकल्प है मह

-।।।। र्तिंड प्रमुम सकु में गाइडी एम्डीड क्रांग देषु में किल मुट्ट''

1 ई र्तांक़ के पिछ रिष्ट के कारि के रिक्त के पिछ र इस्कृ के कारि के पिछ र इस्कृ के कारिक के पिछ के कि एक र इस्कृ के कारिक के कि एक र इस्कृ के कारिक के कि कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के कि कार्य के क 15 र्ताइ स् इक इक इक मिर इं र्ताइ स् इक इक इक ार्ने हों छाहि। हिन्दु है के अहि है हिंह छिट्टी है के । है रिड़ि ग्रेम्स ड्रेक ग्राँट है रिड़ि ग्रेम्ट ड्रेक

रामाएडी) माञामस रुण्ड कि जारा छड़ में छिन्म ब्रीकि छेक्ति मर । ই চিহ্নি দল্ফু ইক সাধি ই চিহি দল্য ইক

म्डें कि छाट्ट-छामु है ,हैं गिगर प्रायसमा के प्राकर किड़ कि , में रियंज्योनिकों में, मनुष्यों में ओर देवों में, नाचरण) देखा जाता है, यथा-

हैक प्राक्रप एड़ है ,हैं लाइन एक्सी के प्राक्रप हर्रत के मिल्ह , है कि क

्र प्रोप्टिंग प्राप्त (६६) (प्रज्ञी क्षिप्त मीव रूप मित्रे प्रष्ट में हमी) उद्योगरायोगमाँ (०६) (एउडी शिए मिंह छ मामग्रीर) काग्रीकर नाम (१) (१५३) छिप नाव है नक्त होह) क्योक्स्मायस (১) (१४३) हिए हो है । प्रिक्त कार्यक्राहर (ह) (१५४) (१५४) (१५४) मिले हैं उड़ि कार्याजरायम् (३) (हिंही लिक मिहे हैं मस्तीम) रन्यसंप्राप्त की है। (१) (१३) किए मार्ग के क्राप्तकार) २७५ जिम्मरेस्ट (४) (एस्से हीए रहे एस्झे) इण्डाएझे (६) (एस्डी मर्ह्याप्रमा) इण्डोम्ह (१) (१५३) महाप्रिक्ष इण्डोम्ह (६)

मं छिमोने से मुमानमार रूपको प्रधीयोग (६६) (छिद्यो छिक्त भंत में भारे) क्रयोधर-भाँछ (१९) (एक्रो छिए मेंछ से एएम)

### -एएनस एक एक एक की निएक एक यो की स्थान निर्मात है।

।(१एक) शिक्ष भिर्

- k b la 10% whiteh Patric billibb Sab leigh-6

ीक्ष सुरक्त धार ध्ये प्राप्त कर कि the last was last the best fix नमन् देशि देशन

think his think the figure the the

The entire the second of the second of the second कर के रहे अपने स्टेस्ट्रेंग के विकेश हैं है के "是我的东西等级 無利斯

Takko ber eminisk in Abibat bilda bilah ah

म् २ त्यारे स्प्रोत्तर्भव व्याप्ति हेर्ने व्याप्ति हेर्ने हेर्न

文献者法告诉出表表表的(x)。

## पह. नेरस किरियाठाणणामाणि

in 1995 मिंगडी 1999 मिश्रा 1990 1990 मिंगडी मिंगडी पि है in 1995

न गहा-इह खलु पाईणं वा जाब दाहिणं वा संतेगइया मणुस्सा भवंति, -ठेड्रमधि

, रिव्राप्तमम्भइ , रिव्र क्रिम्पाक ्रिक् प्रितिप्राधि , विवित्रित्रिया हे । अरिया देगे, अणारिया देगे,

्रिवणा देगे, दुवणा देगे,

रिहि किन्दु, रिह किन्सुर

नाइर हे, ए। इम्से एपाएमस इंड हें न्याए**, ते** जहां –

गेरइएस, सिरिक्खनोणिएस, माणुसेस, देवेसु,

न जिंहा ह नेसि पि य णं इमाइं सेरस किरियाठाणाइं भवंतीति मक्खावाइं,

, मिहिहर्गियारियासियार्ड, ६. मीसवितिए, , र्हाइस्कार, १. अणङ्राइ, १. हिंसाइड, ४. अक्सहोद्हे,

७. अदिन्नाहाणदिए, ८. अन्द्राक्षिए, ९. माणदित्,

, प्रतिधमित, १९, मायावित, १२. लेभवित,

-र्ययः से ४ अ. ४ से ६४९ । १ मजीहा हुन हु ।

# न्। अधम्मप्रखास्य किरियाराणाणा सब्ब प्रह्माने। - ।

, इस्निमाराणे अर्रहादंबदीतप्रि मि अभिन्यह

, इसमीयो प्रमिष्ट सेर्रायोग सीरेपाध-१५५ ५५ ५ , प्रहार दा, भागहर दा, भूतहर दा, तस्तर दा, , क्रिक्स का, मार्ड हे मान्ह का महिला है है । - िंग्रीपृ इस् प्रामाणकार हि

"Plate lable Paleglag by hale , ghirthlial pl joicule

ं इस्टर्सास भा .. स्टर्मास .. क्राहरताइ: ।

the production of the factor of the factor of तानु इस्तानवानु अर्दशस्यासने पुरा सानुता

ा भारताताल के हिन्दी से हैं है जा हता नहा

exacts 124 house

ते णो अच्चाए, णो अजिणाए, णो मंसाए, णो सोणियाए, एवं हिययाए, पित्ताए, यसाए, पिच्छाए, पुच्छाए, बालाए, सिंगाए, विसाणाए, दंताए, दाढाए, णहाए, ण्हारुणीए, अट्ठीए अट्ठिमेंजाए,

णो हिंसिंसु मे त्ति, णो हिंसिंति मे ति, णो हिंसिस्संति मे ति,

णो पुत्तपोसणयाए, णो पसुपोसणयाए, णो अगारपरिवृहणयाए, णो समणमाहणवत्तिणाहेउं, णो तस्स सरीरगस्स किंचि विपरियाइत्ता भवइ,

से हंता, छेता, भेता, लुंप्इता, विलुंपंइत्ता, उद्दवइत्ता उज्झिउं, वाले वेरस्स आभागी भवइ, अणट्ठादंडे।

(२) से जहाणामए केइ पुरिसे— जे इमे थावरा पाणा भवंति, तं जहा— इक्कडा इ वा, किडणा इ वा, जंतुगा इ वा, परगा इ वा, मोरका इ वा, तणा इ वा, कुसा इ वा, कुच्चका इ वा, पव्चगा इ वा, पलालए इ वा, ते णो पुत्तपोसणयाए, णो पसुपोसणयाए, णो अगारपोसणयाए, णो समणमाहणपोसणयाए, णो तस्स सरीरगस्स किंचि विपरियाइत्ता भवइ, से हंता, छेता, भेता, लुंपइत्ता, विलुंपइत्ता, उद्दवइत्ता, उज्झिउं वाले वेरस्स आभागी भवइ अणट्ठादंडे।

(३) से जहाणामए केइ पुरिसे—
कच्छेंसि वा, दहंसि वा, दगंसि वा, दिवयंसि वा, वलयंसि वा, णूमंसि वा, गहणंसि वा, गहणंसि वा, वणंसि वा, वणंसि वा, वणंसि वा, वणंसि वा, वणंसि वा, पव्वयंसि वा, पव्वयंविदुगंसि वा, तणाई कसिय कसिय,
समभेय अगणिकायं णिसिरई,
अण्गेण वि अगणिकायं णिसिरई गणणाम्याहित्यं वि अगणिकायं णिसिरई गणणाम्याहित्यं वि

अग्ग पि अगणिकायं णिसिरंतं समणुजाणइ, अणट्ठादंडे। ९४ राहु तम्स तप्पत्तियं सावज्जे ति आहिज्जइ। रोध्ये दडसमादाणे अणट्ठादंडवत्तिए ति आहिए।

अन्यस्य तच्चे दंडसमादाणे हिंसादंडवित्तए ति आहिज्जइ,

४ ६६ । स-थावरेदि पाणेदि सयमेव णिसिरइ,

A TO THE PROPERTY.

अस्य व लिसिंगन् सम्युजानाई, दिसावडे।

उनको वह अपने शरीर की रक्षा के लिए, चमड़े के लिए, माँस के लिए, रक्त के लिए, इसी प्रकार, हृदय के लिए, िपत्त के लिए, वर्षी के लिए, पंख के लिए, पूँछ के लिए, वाल के लिए, सींग के लिए, विषाण के लिए, वाँत के लिए, दाढ के लिए, नख के लिए, आँतों के लिए, हड्डी के लिए और हड्डी की मज्जा के लिए नहीं मारता है।

इसने मुझे मारा है, मार रहा है या मारेगा, इसलिए भी नहीं मारता है।

पुत्रपोषण के लिए, पशुपोषण के लिए तथा अपने घर को सजाने के लिए भी नहीं मारता है।

श्रमण और ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के लिए,

एवं उन के शरीर पर कुछ भी विपत्ति आये उससे बचाने के लिए भी नहीं मारता।

(किन्तु बिना प्रयोजन ही) वह अज्ञानी उनके प्राणों का हनन, अंगों का छेदन, भेदन, लुंपन, विलुंपन, प्राण हरण करके व्यर्थ ही वैर का भागी होता है।

(२) जैसे कोई पुरुष-

जो ये स्थावर प्राणी हैं, यथा-

इक्कड़, ढिण, जन्तुक, परक, मोरक, तृण, कुश, कुच्छक, पर्वक और पलाल उन वनस्पतियों को पुत्र पोषण के लिए, पशु पोषण के लिए तथा अपने घर को सजाने के लिए, श्रमण एवं व्राह्मण के जीवन निर्वाह के लिए एवं उनके शरीर पर आई हुई विपित से वचाने के लिए भी नहीं मारता है,

किन्तु बिना प्रयोजन ही वह अज्ञानी उन स्थावर प्राणियों का हनन, छेदन, भेदन लुंपन विलुंपन प्राण हरण करके व्यर्थ में वैर का भागी होता है।

(३) जैसे कोई पुरुष-

कच्छ में, द्रह में, जलाशय में तथा नदीं आदि द्वारा घिरे हुए स्थान में, अन्धकारपूर्ण स्थान में, किसी गहन स्थान में, किसी दुर्गम गहन स्थान में, वन में या घोर वन में, पर्वत पर या पर्वत के किसी दुर्गम स्थान में, तृण या घास को फैला-फैला कर

स्वयं उसमें आग लगाता है, दूसरों से आग लगवाता है,

आग लगाने वाले का अनुमोदन करता है,

वह पुरुष निष्प्रयोजन प्राणियों को दण्ड देता है।

इस प्रकार उस पुरुष को व्यर्थ ही प्राणियों की घात के कारण सावध कर्म का वन्ध होता है, यह दूसरा अनर्थ दण्ड प्रत्यियक दण्ड समादान (क्रिया स्थान) कहा गया है।

३–अव तीसरा हिंसादण्ड प्रत्ययिक दण्ड समादान (क्रिया स्थान) कहा जाता है--

जैसे किसी पुरुष ने-

मुझको या मेरे सम्बन्धी को तथा दूसरे को या दूसरे के सम्बन्धी की मारा था, मार रहा है या मारेगा.

ऐसा सोचकर कोई स्वयं त्रस एवं स्थावर प्राणियों को दंड देता <sup>है</sup>, दूसरे से दण्ड दिलाता है

दण्ड देने वाले का अनुमोदन करता है. ऐसा व्यक्ति प्राणियों की (हिंसा रूप) दण्ड देता है।

ाई <sub>कि</sub>ह ार मेरायञास कि पर्रमु सर एजाक के जा**न कि मिणी**।ए जाकर सड़

हिक् (माप्न फिर्स) मात्राम्ह रण्ड क्योजिए रण्ड छिडी एसिह इप

-हें क्तिए छिक (माझ ाम्रती) माशमस रुष्ठ कर्मीकर रुष्ठ नामकर ।शिंग वस-४

- फर्क्ष इंकि फिर्र (१)

, है किक्त प्रजी के निरक घघ कि एमु आहे हैं किछा माप्र ति कि एम ,ई किरक फ्रकंप्त कि भिग्न कि एम ,ई किरक मीट्रए कि मेराम कि एम उकार में मठ रांध फिकी क्राय में खक

भिड़े रिक रिक्र कहर्षिक पर रा अरूप पा कहिल माखंगा'' ऐसा सोचकर बाण फेंकता है किन्तु उससे तीतर, बतक, कि एमु एट'' र्गांट है क्तिलंड उक्त डाँछे कि एवड रूप छन्ड र्न्याल तर पृर्श के भंगम कि एम कप छिकी उक मारू कि "ई एम इड़"

ा बात हो जाता है, यह अकस्मात् दण्ड है। म्नर हिन्दी है फिक्टेंग एए पृत्ती के निराम कि रिप्तूड इंग्र राकप्र प्रदू

-प्रहमृ ड्रेकि किर्हे (ç)

भ्य प्राप्त र्रायमी स्थाः पृजी र्रु भंडाक कि (प्राप्त) एपु किसी ार है। फ़रत स्वाप्त कि फिर्फ के फिनाइ कमान हो। मुक् , फ़र्राक (ड्रॉर) मिह (,रुष्टांप) सीए

अप तुरम , एक , ध्रद्रांस , होति , विवाद कृत्वी '' विद्रांक कि विकृ (एनमम) त्रमृश्याम् विधि प्रप्ति श्रीह अस्ति । व्रमुक्त विद्याना । -को ज्ञार

्र-र्रो है । एक प्रियं हमा अकार क्रिक्स के अकार हुई 1ई 10ई उरू म्डिंग के छिए के छाउ

हमा है कि है कि है कि है कि सिर्म के उन महि सिर्म के 18 ३२४ मिम्प्स्य हे यह मालाह ठाक कि क्रिस

वह नवैत् अवसाय इत् काल्यक व्यव समाधान (१९४८) काम 1ई। एक एक एक स्थापन

त-अन् वान्यं हेर्डि (वस्तान देवर प्रयोग्ध स्वाप्त (१५ स हिंदी सेटी हों।

ध्रीमि प्रश्न (मिल

- Mich Fill Mic (b)

the base of the hin មាននៃប្រជាព្រះបាននៅ នៃ ១៤៤ ខាង ទោះ មេមេ ដែល ២២ का रहीं करें के होते की अनुभाव दें के से अने मिला है हैं।

九元 200 100(1)

\$1. . : 1 3.2 and the second of the same of with a transfer to the state of the state of THE REST OF FREE PERSONS AND THE BEST TORKS

।इंग्लिश सी ग्लिम हे मिल सिंह है है है है

। गृड़ीरि ही गृहीह इंग्रिड़ी णिडामप्त इंड कित

,इफ्ल्इ्रीफ़ि त्री प्रतिष्ठ्यं क्रिक्स विद्यामभूष्ट्रं क्रिप्ट रिवाइस-४

– भ्रिग्रीपृ इर्त्र प्रमाणकृत् भ्रं (१)

,1514 ग्राइडफ्रमी ,णिडाणेम्प्रमी , फिसंग्रम, गृतिवियम, वा भींग्युनीण वार वार वास्य क्षेत्रक

त्रादे वा, कविजल वा विधित्ता भवइ। तितिरं वा, वर्टरा वा, चडगं वा, लावगं वा, कवितगं वा, इडक ही मीएमडीड धमी है , किरिएगा व विस्ताम हुर गुड़िर भिया सि अन्यस्स भियस्स वहाए उसे

। ईंगरुक्त में अण्णस्स अट्टाए अण्णं फेसइ अकम्हादंडे।

,क्तिमीली मुक्स वहाए सुखे गिमिरेजा, ्रिंगिमरुरुतीर्ग वा, प्राधान वा, प्रिक्षां वा, जिपिरुरु ्रान गिन्निइइक्ति, ान गिड़ीिन, ान गिरिजाए मित्रीपृ इर्क प्रमाणक्रर मि (२)

इंड (पंखे में अन्नस्स अट्ठाए अन्ने फुसइ, अफन्स दंडी या, परमं या, रालयं वा छिदिता भवद्। एक , ान नेंग्ड्रांक , ान जीहि , ान लीए , ड्रुक मी मी।।एग्ड्रां रंग सामग, तणा, कुमुदगं विहिक्तिसयं कार्यम् ए

। इच्निशार ही क्ष्मिम घ्रामिष्ट १४४६ होछ। एउ

्रियहोस्टि मी युम्नीइष्टंड स्मकार विद्यामारच्छं छिट्टा

SECULE मो र्शामीप्रियमिष्ठीउडीडी विश्वामप्रश्रंड मैप्रम र्पातस - म

Tempelip diet. the the first find finner theiredic समी विसारमा जीस में शीरकृत में शिक्षा में सीत्रे , ए. सीहरूप, ए. सीविपिष, क्यारिक पूर सीने हैं, ए. सीने हैं। -सिरोप्टिक्त प्रमाणकार स्ट( र )

न्मुस्ति हेर्द्र तेसा व्यक्त स्थापन

construction of the appropriate of the third to be to be further order of the transfer for the figure of o appropriet to better and by blueby the entirety to entire the high man

न्तर प्रमान के देश है। जिस्से के कि देश है जिस है है

एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे त्ति आहिज्जइ।

पंचमे दंड समादाणे दिट्ठीविप्परियासियादंडे त्ति आहिए।

६-अहावरे छट्ठे किरियाठाणे मोसवत्तिए ति आहिज्जइ।

से जहाणामए केइ पुरिसे— आयहेउं वा, नायहेउं वा, अगारहेउं वा, परिवारहेउं वा, सयमेव मुसं वयाइ, अण्णेण वि मुसं वयावेइ, मुसं वयंतं पि अण्णं समणुजाणइ। एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे त्ति आहिज्जइ।

छट्ठे किरियाठाणे मोसवत्तिए त्ति आहिए।

७—अहावरे सत्तमे किरियाठाणे अदिण्णादाणवित्तए ति आहिज्जइ। से जहाणामे केइ पुरिसे— आयहेउं वा, नायहेउं वा, अगार हेउं वा, परिवारहेउं वा सयमेव अदिण्णं आदियइ, अण्णेण वि अदिण्णं आदियावेइ अदिण्णं आदियंतं वि अण्णं समणुजाणइ। एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे ति आहिज्जइ।

सत्तमे किरियाठाणे अदिण्णादाणवत्तिए त्ति आहिए।

८–अहावरे अट्ठमे किरियाठाणे अज्झत्थवत्तिए ति आहिज्जइ–

से जहाणामए केइ पुरिसे-

से णित्य णं केइ किंचि विसंवादेइ सयमेव हीणे, दीणे, दुट्ठे, दुम्मणे, ओहयमणसंकप्पे, चिंतासोगसागर संपिवट्ठे, करयलपल्हत्थमुहे, अट्टज्झाणोवगए भूमिगयदिट्ठीए झियाइ।

तस्स णं अज्झत्थिया असंसङ्या चत्तारि ठाणा एवमाहिज्जंति तं जहा--

१.कोहे, २.माणे, ३.माया, ४.लोभे। अज्झत्थमेव कोह-माण-माया-लोहा। एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे त्ति आहिज्जइ।

अट्ठमे किरियाठाणे अज्झित्यए त्ति आहिए। '

९-अहावरे णवमे किरियाठाणें माणवत्तिए ति आहिज्जइ,

से जहाणामए केइ पुरिसे-

इस प्रकार उस पुरुष को दृष्टि विपर्यास से किये गए दण्ड के कारण सावद्य कर्म का वन्ध होता है।

यह पांचवां दृष्टि विपर्यास दण्ड प्रत्यियक दण्ड समादान (क्रिया स्थान) कहा गया है।

६—अव छठा मृपाप्रत्यियक दण्ड समादान (क्रिया स्थान) कहा जाता है—

जैसे कोई पुरुप-

अपने लिए, ज्ञातिवर्ग के लिए, घर के अथवा परिवार के लिए ख़बं असत्य वोलता है,

दूसरों से असत्य वुलवाता है,

असत्य वोलने वाले का अनुमोदन करता है,

इस प्रकार उस पुरुष को असत्य प्रवृत्ति-निमित्त से सावद्य पापकर्म का वन्य होता है।

यह छठा मृपावाद प्रत्ययिक दण्डसमादान (क्रियास्थान) कहा गया है।

७—अव सातवां अदत्तादान प्रत्यियक दण्डसमादान (क्रिया स्थान) कहा जाता है।

जैसे कोई पुरुष-

अपने लिए, ज्ञाति के लिए, घर के लिए और परिवार के लिए अदत्त-विना दी हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण करता है,

दूसरे से अदत्त ग्रहण करवाता है,

अदत्त ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है,

इस प्रकार उस पुरुप को अदत्तादान-सम्वन्धित सावद्य (पाप) कर्म का वन्ध होता है।

यह सातवां अदत्तादान प्रत्ययिक दण्ड समादान (क्रिया स्थान) कहा गया है।

८—अव आठवां दण्ड समादान (क्रिया स्थान) अध्यात्मप्रत्यिक कहा जाता है—

जैसे कोई पुरुष-

किसी विसंवाद (तिरस्कार या क्लेश) के विना स्वयमेव हीन, दीन, दुष्ट, दुर्मनस्क और उदास होकर मन में बुरा संकल्प कर चिन्ता या शोक सागर में डूवकर हथेली पर मुँह रखकर पृथ्वी पर दृष्टि किये हुए आर्त्तध्यान करता रहता है।

निःसन्देह उसके हृदय में ये चार आध्यात्मिक कारण कहे जाते हैं, यथा—

१. क्रोध, २. मान, ३. माया, ४. लोभ।

क्योंकि क्रोध, मान, माया और लोभ आन्तरिक कारण है। इस प्रकार उस पुरुष को अध्यात्म प्रत्ययिक सावद्यकर्म का वन्ध

होता है।

यह आठवां अध्यात्मप्रत्ययिक दण्ड समादान (क्रिया स्थान) कहा गया है।

९—अव नौवां मानप्रत्ययिक दण्ड समादान (क्रिया स्थान) कहा जाता है—

जैसे कोई पुरुष-

- (१) जातिमद, (२) कुलमद, (३) दलमद, (४) स्पम्द,
- | চদাহুদ ( **१** ) (४) तममर, (६) शुतगद, (७) लामनद, (२) एरवर्षमूद,

क्तारक जिए , इ किस्ट्रम् । इ क्तिरक इन्में , इ क्रिक कि इन मद खानों में से किसी एक मद-खान से मत होकर दूसरे व्यक्ति

हें गिन्। ब्रोह सब , सकु , होए जाहों में ग्रिट हैं महि कीफ इए है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है।

तिरस एएटर सर्वेरप सर्वेष्ट्रातिहरूची रस्क अप विक्र सिक रसङ्खि . । है कि ए छ

स्यार कि काम रिप्तडू है काम कप् , कि एएम रेप्तडू है एएम कप् ्रिक म्मर रेछडू है म्मर कुए ,कि मेग रेछडू है मेग कुए -।।।।

निकाभार एमार के एक्द्रों कि सामगीर कि वर्ष्ट एक मारूप छड़ 

१०-अब दरीवी मित्र होते प्रत्योत्त हरूड समीयम (रि.स) स्थान 15 1PP एउ. (FID: IDA) मिशमिष्टण्ड कर्मीक्रसमा विमि हर । है। कि कि कि कि

निवास करना हुआ उनके कियों छोटे में अपरांप पर करत भारत काम दें कि भार है। यह मार्था, पुत्रा भूत और भेर मुद्राम (किमें ताल -प्ररुप्ट्रांक छाट -हैं क्रिक छिक

ें के कर होते. प्रभाव प्रतिकार के कर हो है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि ्व र पेट्ट दे पर प्राप्त क्षान में लिए देख लिए में लिये के दिए

नाप्रम है । एवं इ.०३

किरता है।

The her his leaders while he have

化加强性原始 and the season of the property and their best to

The Latest Place of the election 

west to the straint प्रकार के बार के हैं । एक बहुत बहुत के बहुत के बहुत के हैं है

· 我是一个多点。 100 日本中人的 1000年 1000年 1000年 121 表 李净 1200 医内部含含化 电压流 经保险股份等的贷

provide the transfer of the second The for Estateman in the about

The time of the second of the second A to the way to the property to be at

> (४) हवमएण वा, (५) तवमएण वा, (६) सुयमएण वा, (१) जातिमएण दा, (२) कुलमएण दा, (३) वलमएण दा,

(७) लाममएण दा, (८) इस्सिरियमएण दा, (९) पण्णामएण

, ड्राणमञ्जर, यरियवद, अवमण्यदि, ,इंडेनि ,इंठीडे रेप पिमाप सम प्रपाणे परं हीरेड, निदेइ, 1112

गुणाविवेए, इतिरिए अयं अहमीस पुण विसिट्हजाइकुरु चलाइ

एवं अपाणं समुक्कते देहा चुए कम्मविद्धए अवसे पयाद्र,

, रिया मिर्गा क्या है। वार्याओं वार्या, , मिन् विमानि, जन्मीओ जन्म,

एवं जुलू तस्स तमितवं मावन्ते हो हो। । इहम ही 1ए गिंगम , रहा ह, हा ह, हो

,इफ्लिशाह ही प्रहोइस्डिम्मे विठायोकी मुम्ड र्घाइस्-०९ । प्रज्ञारः ही प्रतिवाणम णिठार्ग्राको मेवाण

ाह ऑहरम , ए शिणिपिम , ए अंड्रिय , माइंडिया , पह अंड्रिय । −मित्रीपृ इकं प्रमाणकिए िं

-ाउर हे, इंतिमा अन्तयसि अहालहुगीस अवराहीस सयमव गठप इड

उसिणोदगवियदेण वा कायं ओसिचिता भवद, ,इनम । तर्मीवृद्धि वाक प्रमुख्या । स्वदं

गानिया था, वेसेया था, पोलेया बा, तथा बा, बसंघा बा, विधाए अगीणकाएण वा कायं उड्डिसा भवड्.

वा, लगाए या, अन्त्रयर्थण वा ह्योंण पासाई उद्दर्शनेता भवदा

नात शाशुंड इसा मंत्रदे। दहता ता' अर्द्धाता वा' मेर्द्धाता वा' कृत्वत वा' क्वान्ता ता

क्षतिमार्व तेस्सियार्वि अर्चनमात्र्य रैस्स्या अर्चस्य त प्रश्नाद्व

Think high think high high geneket hines helde dlitteth glicken Telbh linhb

ते देश है । अर्थ ने स्ट्रीय के प्राप्त के स्ट्रिक के प्राप्त के स्ट्रिक के प्राप्त के स्ट्रिक के प्राप्त के स संभावता है। व्यापन विद्यापन स्थापन स्थापन

\$ · · · · · · म् रत्रांत्र राज्यान् स्थात्रा राज्यान्य 一个是一种情况的特别的特别的特别的 एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे ति आहिज्जइ।

पंचमे दंड समादाणे दिट्ठीविप्परियासियादंडे त्ति आहिए।

६-अहावरे छट्ठे किरियाठाणे मोसवत्तिए ति आहिज्जइ।

से जहाणामए केइ पुरिसे— आयहेउं वा, नायहेउं वा, अगारहेउं वा, परिवारहेउं वा, सयमेव मुसं वयइ, अण्णेण वि मुसं वयावेइ, मुसं वयंतं पि अण्णं समणुजाणइ। एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे त्ति आहिज्जइ।

छट्ठे किरियाठाणे मोसवत्तिए त्ति आहिए।

७—अहावरे सत्तमे किरियाठाणे अदिण्णादाणवित्तए ति आहिज्जइ। से जहाणामे केइ पुरिसे— आयहेउं वा, नायहेउं वा, अगार हेउं वा, परिवारहेउं वा सयमेव अदिण्णं आदियइ, अण्णेण वि अदिण्णं आदियावेइ अदिण्णं आदियंतं वि अण्णं समणुजाणइ। एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे ति आहिज्जइ।

सत्तमे किरियाठाणे अदिण्णादाणवत्तिए ति आहिए।

८-अहावरे अट्ठमे किरियाठाणे अज्झत्थवत्तिए ति आहिज्जइ-.

से जहाणामए केइ पुरिसे-

से णित्य णं केइ किंचि विसंवादेइ सयमेव हीणे, दीणे, दुट्ठे, दुम्मणे, ओहयमणसंकप्पे, चिंतासोगसागर संपविट्ठे, करयलपल्हत्थमुहे, अट्टज्झाणोवगए भूमिगयदिट्ठीए झियाइ।

तस्स णं अज्झित्थया असंसङ्या चत्तारि ठाणा एवमाहिज्जंति तं जहा-

१.कोहे, २.माणे, ३.माया, ४.लोभे। अज्झत्यमेव कोह-माण-माया-लोहा। एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे त्ति आहिज्जइ।

अट्ठमे किरियाठाणे अज्झत्थिए त्ति आहिए। 🕆

९-अहावरे णवमे किरियाठाणें माणवत्तिए ति आहिज्जइ,

से जहाणामए केइ पुरिसे-

इस प्रकार उस पुरुष को दृष्टि विपर्यास से किये गए दण्ड के कारण सावद्य कर्म का वन्च होता है।

यह पांचवां दृष्टि विपर्यास दण्ड प्रत्यीयक दण्ड समादान (क्रिया स्थान) कहा गया है।

६—अव छठा मृपाप्रत्यियक दण्ड समादान (क्रिया स्थान) कहा जाता है—

जैसे कोई पुरुप-

अपने लिए, ज्ञातिवर्ग के लिए, घर के अथवा परिवार के लिए खयं असत्य वोलता है.

दूसरों से असत्य वुलवाता है,

असत्य वोलने वाले का अनुमोदन करता है,

इस प्रकार उस पुरुप को असत्य प्रवृत्ति-निमित्त से सावद्य पापकर्म का वन्य होता है।

यह छठा मृपावाद प्रत्ययिक दण्डसमादान (क्रियास्थान) कहा गया है।

७-अय सातवां अदत्तादान प्रत्यियक दण्डसमादान (क्रिया स्थान) कहा जाता है।

जैसे कोई पुरुप-

अपने लिए, ज्ञाति के लिए, घर के लिए और परिवार के लिए अदत्त-विना दी हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण करता है,

दूसरे से अदत्त ग्रहण करवाता है,

अदत्त ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है,

इस प्रकार उस पुरुप को अदत्तादान-सम्वन्धित सावद्य (पाप) कर्म का वन्ध होता है।

यह सातवां अदत्तादान प्रत्यियक दण्ड समादान (क्रिया स्थान) कहा गया है।

८-अव आठवां दण्ड समादान (क्रिया स्थान) अध्यात्मप्रत्यिक कहा जाता है-

जैसे कोई पुरुष-

किसी विसंवाद (तिरस्कार या क्लेश) के बिना स्वयमेव हीन, दीन, दुष्ट, दुर्मनस्क और उदास होकर मन में बुरा संकल्प कर चिन्ती या शोक सागर में डूवकर हथेली पर मुँह रखकर पृथ्वी पर दृष्टि किये हुए आर्त्तध्यान करता रहता है।

निःसन्देह उसके हृदय में ये चार आध्यात्मिक कारण कहे जाते हैं, यथा-

१. क्रोध, २. मान, ३. माया, ४. लोभ।

क्योंकि क्रोध, मान, माया और लोभ आन्तरिक कारण है।

इस प्रकार उस पुरुष को अध्यात्म प्रत्ययिक सावद्यकर्म का वन्ध होता है।

यह आठवां अध्यात्मप्रत्यियक दण्ड समादान (क्रिया स्थान) कहा गया है।

९—अव नौवां मानप्रत्ययिक दण्ड समादान (क्रिया स्थान) कहा जाता है—

जैसे कोई पुरुष-

- (१) जातिमद, (२) कुलमद, (३) बलमद, (४) स्वपमद,
- | ज्ञमाहर ( १ ) (५) तपमद, (६) शुतमद, (७) लाभमद, (८) ऐश्वर्यमद,
- क्तीक रेमड़ रकांड छम में माथ-इम का मिकी में में लिए इस न्ड्र

151万7中

ी है । किरक मिम्पर्फ **,** ई । किरक ज़क्अज़ी , ई क्ति ने ने से किए हैं। किए हैं किए के किए कि किए कि किए कि किए हैं। किए कि

री युक्त हैं। ਓ ਪਿੰਦੂ ਕੀਇ ਲਾਡ ,ਲਲੂ ,ਜੀਨ ਤਗਵੀਰੀ ਸੈਂ ਸਿੱਦ ਤੋਂ ਸਤਿ ਜੀਲ ਡਾ

ाहरक ाणापर कलिरम कंछ्याहरू । उन्हें एस कि सिक रकड़ि रिश क्रीफ प्रिर्ध है फिनाम उन्कुर किमार नेमर ३० जाकर छड़

जिंद में हुसरे मरण को, एक नरक से दूसरे नरक को प्राप्त , कि म्म से दूसरे गर्भ की , एक जन्म से दूसरे जन्म की नाष्ट्रम , इ

।ई Inis िमममीर र्जार कंचर , फिनमीर , धिरह इह

का वन्ध शेवा है। मेराडा एराक के एक्से कि माममीर कि छठ्यू एट राकर एड़

(দাঙ্গ ঢিনা) দাসাদদ ইण্ড কর্দ্যাস্ট্র দুর্ঘ ।চন্দ্র চন্দ্র—0 е 

निवास करता हुआ उनके किसी छोटे से अपराध पर स्वयं भारी माता, पिता, भाई, वहन, भायो, पुत्री, पुत्र और पुत्रवधुओं के साथ -वर्म इंकि मिर्ह -ई क्तिए डिक

-11थिए ,ई 117ई टण्ड

ामी के दिनों में उनके शरीर पर उवलता हुआ पानी छिड़कता है, ,ई गित्र है कि उरिए कि व ते उन्हें में अल्ल न कि है कि है।

कि रुग्न केमर केरक राइए में 1871 कि राकर मिली इन्हें प्र तथा जोत, वेंत, छड़ी, चमड़ा, कसा, चाबुक, लकड़ी, लता, चाबुक ,ई 115 मांड कि रिश केन्ट है एए

क्मर रक राम-राम में रामभा पर रकाठ ,रुई, डि्म ,ड्रिड ,ईंड इंग् , हैं 165 इंडिंट डि्मफ

र्जार ई तिंड कि: है कार जारुरीए उप नेडर में उस के वरुप हिं **1ई 155 रक ना**हलुड्रेकि कि रीरीद

कि रुण्ड र्राप्ति लान र्ने रुण्ड गिर्म , लान रेम्डर में माप रिटं ११५० , इं र्हा जाने पर सुखी होते हैं,

। इं iny के जेड़ों है। अपना ओहों के किए) p ,ई डि 157क छड़ीरू 1न्मरू कि मैं कोल इस छाड़ है।

। है । ति है म्निक कि मेक्स्पाप्त मिन एराक के निरक गई में हिमी कि घठपू मर राकार मड़ ार्ड 157 क लिएट्ट र्घांग ठाँग अर्थि डें 1537 15लए में अदि इड

-इ गाता है-(माप्र प्रक्री) मात्रामप्तरण कविक्रा विम विरुगाव्य विरु-६६ ाई ाप्राप्त (नाष्ट्राप्रस्ती) नाशमप्त **२**ण्ठ कछीछरूपर्व हमी ह्रष्ट

> (४) ध्वमत्या वा, (५) तवमत्या वा, (६) सुयमत्या वा, (१) जातिमएण दा, (२) कुलमएण दा, (३) बलमएण दा,

> (७) लाभमएण दा, (८) इस्सिरियमएण दा, (९) पण्णामएण

खिसद्, गरहद्, परिभवद्, अवमणोद्, अन्तयरेण वा मयर्ठाणेण मत्ते समाणे पर् होर्ल्ड, निदेड्, 1112

इत्तीरेए अयं अहमीस पुण विसिट्ठजाइकुल बलाइ

गुणविवेष,

<u> - 151~ 1</u> एवं अपाणं समुक्कसे देहा चुए कम्मविद्धए अवसे पयाद्,

, रिशेष स्थिति कार्य, वारवाउनी वारवा, ,मिर्माओ गह्मं, जम्माओ जम्मं,

एवं खलु तस्त तमित्रां माद्यम् हि अपि अपि चंडे, थद्धे, चवले, माणी या वि भवइ।

अपिहरण्यद् , नि प्रनिधितिमी णिठाएरीकी मिम्ड रेघाइस-०१ । ग्रज्ञारु ही ग्रहीहाणम गिठाएरीकी महाण

धुवाहि वा, पुतिहें वा, सुण्हाहिं वा सिद्धे संवसमाणे तीस नाईहिं वा, मिईहिं वा, माईहिं वा, मिगोहिं वा, मज्जाहिं वा, -मिर्रापृ इकं ग्रमाणङ्ग मि

-1इर ते जहा-हंडे छेठार प्रियम सिहारहरू सिंग्युक्त स्थान इंड

जसणादगोवयडेण वा कायं ओसिवता भवद्, सीओदगदिपडीस वा कायं ओबोलिता भवड़,

ना, लयाए वा, अन्तयरेण वा दवरेण पासाइं उद्दालेता भवइ। जीतेण वा, वेतेण वा, जेतेण वा, तया वा, कसेण वा, छिथाए अगणिकाएण वा कायं उद्देहिता भवद्,

दहेण वा, अर्रठीण वा, मुर्रठीण वा, लेलूण वा, कवालेण वा

कायं आउद्दिसा भवइ।

णिमसन्म , तिनिम गामक विमान संवसमाण दुम्पणा भवित प्रवसमाण

इमास लोगीस, अहिए परीस लागीस। प्रजीए डाइम्प्रमुख्यं प्रजाप्यं सिम्पयं प्राप्तिमी राग्निका सुमणा भवाता।

।इंग्लिशिक्ष सी किना में मिल से हो हो है है मजला क्रिएत पिट्रियमीस वा दि भवड़ी

अग्रहण्यद्र, नि गृतिवादाम णिठाधरीकी मिध्रातक्ष्य ईघाइए-९९ प्रिशास हो यहीवस्त्रिमित्रिमित्रिमित्रिमित्र जे इमे भवंति-गूढायारा, तमोकासिया, उलूगपत्तलहुया, पव्वयगुरुया, ते आरिया वि संता अणारियाओ भासाओ विउज्जंति।

अन्नहा संतं अप्पाणं अन्नहा मन्नंति, अन्नं पुट्ठा अन्नं वागरेंति, अन्नं आइक्खियव्वं अन्नं आइक्खंति। से जहाणामए केइ पुरिसे अंतोसल्ले तं सल्लं णो सयं णीहरइ, णो अन्नेण णीहरावेइ, णो पडिविद्धंसेइ, एवामेव निण्हवेइ, अविउट्टमाणे अंतो-अंतो रियाइ,

एवामेव माई मायं कट्टु णो आलोएइ, णो पडिक्कमेइ, णो णिंदइ, णो गरहइ, णो विउट्टइ, णो विसोहेइ, णो अकरणयाए अब्भुट्ठेइ, णो अहारिहं तवोकम्मं पायिकत्तं पडिवज्जइ,

मायी अस्तिं लोए पच्चायाइ, मायी परंसि लोए पुणो-पुणो पच्चायाइ, निंदं गहाय पसंसए णिच्चरइ, ण नियट्टइ णिसिरिय दंडं छाएइ,

मायी असमाहडसुहलेसे या वि भवइ। एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सार्वज्जे त्ति आहिज्जइ।

एक्कारसमे किरियाठाणे मायावत्तिए त्ति आहिए।

9२-अहावरे बारसमे किरियाठाणे लोभवत्तिए त्ति आहिज्जइ, जे इमे भवंति आरण्णिया, आवसहिया, गामंतिया,

कण्हुई रहस्सिया,

णो वहुसंजया, णो बहुपडिविरया, सव्वपाण-भूय-जीव-सत्तेहिं

ते अप्पणा सच्चामोसाइं एवं विउंजंति अहं ण हंतव्वो, अन्ने हंतव्वा, अहं ण अज्जावेयव्वो, अन्ने अज्जावेयव्वा, अहं ण परिघेत्तव्वो, अन्ने परिघेत्तव्वा, अहं ण परितावेयव्वो, अन्ने परितावेयव्वा, अहं ण उद्दवेयव्वो, अन्ने उद्दवेयव्वा, एवामेव ते इत्यिकामेहिं मुच्छिया, गिद्धा, गढिया, गरिहया, अञ्झोववण्णा जाव वासाइं चउ-पंचमाइं छद्दसमाइं अप्पयरो वा, भुज्जयरो वा भुंजित्तु भोगभोगाइं कालमासे कालं किच्वा अन्नयरेसु आसुरिएसु किव्विसिएसु ठाणेसु उववतारो भवात।

तओ विष्पमुच्चमाणा भुज्जो-भुज्जो एलमूयत्ताए तमूयत्ताए जाइमूयत्ताए पच्चायंति। जो पुरुष गूढ आचार वाले, अंधेर में दुराचार करने वाले, उल्लू के पंख के समान हल्के होते हुए भी अपने आपको पर्वत के समान भारी मानने वाले ऐसे वे आर्य होते हुए भी अनार्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं।

वे अन्य रूप में होते हुए भी स्वयं को अन्य रूप में मानते हैं। वे अन्य वात पूछने पर अन्य वात की व्याख्या करते हैं, उन्हें कहना तो कुछ और चाहिए किन्तु कहते कुछ ओर ही हैं। जैसे कोई (अन्दर के शल्य वाला) पुरुप उस शल्य को स्वयं नहीं निकालता है, न किसी दूसरे से निकलवाता है, न उसको नष्ट करता है किन्तु निष्प्रयोजन ही उसे छिपाता है और न निकालने पर वह शल्य अन्दर ही अन्दर गहरा चला जाता है,

इसी प्रकार मायावी माया करके उसकी आलोचना नहीं करता, प्रतिक्रमण नहीं करता, निन्दा नहीं करता, गर्हा नहीं करता, उसका त्याग नहीं करता, उसका विशोधन नहीं करता, पुनः करने के लिए उद्यत नहीं होता और यथायोग्य तपकर्मरूप प्रायिश्चत स्वीकार नहीं करता है।

ऐसा मायावी.इस लोक में जन्म लेता है और परलोक में भी पुनः पुनः जन्म लेता है। वह दूसरे की निन्दा करता है, दूसरे से घृणा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वुरे कार्यों में प्रवृत्त होता है, असत् कार्यों से निवृत्त नहीं होता है और दण्ड देकर भी उसे छिपाता है।

ऐसा मायावी अशुभ लेश्याओं से युक्त होता है। इस प्रकार उस पुरुष को माया युक्त क्रियाओं के कारण सावद्य पाप कर्म का वन्ध होता है।

यह ग्यारहवां माया प्रत्ययिक दण्ड समादान (क्रिया स्थान) कहा गया है।)

9२—अव वारहवां क्रियास्थान लोभप्रत्ययिक कहा जाता है-

जो ये वन में निवास करने वाले, कुटी वनाकर रहने वाले, ग्राम के निकट डेरा डालकर रहने वाले, किसी गुप्त साधना को करने वाले—

वे सर्वथा संयमी नहीं हैं समस्त प्राण, भूत, जीव और सत्वों की

हिंसा से स्वयं विरत भी नहीं हैं, वे स्वयं कुछ सत्य और कुछ मिथ्या वाक्यों का प्रयोग करते हैं कि

''मैं मारे जाने योग्य नहीं हूँ, अन्य मारे जाने योग्य हैं,

मैं आज्ञा देने योग्य नहीं हूँ, अन्य आज्ञा देने योग्य हैं,

मैं दास होने योग्य नहीं हूँ, अन्य दास होने योग्य हैं, मैं सन्ताप देने योग्य नहीं हूँ, अन्य सन्ताप देने योग्य हैं,

मैं पीड़ा देने योग्य नहीं हूँ, अन्य पीड़ा देने योग्य हैं।

इसी प्रकार वे स्त्री भोगों में मूर्च्छित, गृद्ध, ग्रस्त, गर्हित, आसक्त होकर चार, पांच, छह या दस वर्ष तक थोड़े या अधिक काम-भोगों का उपभोग करके मृत्यु के समय मरकर असुरों में या किल्विपिक स्थानों में उत्पन्न होते हैं।

वे वहाँ से मरकर पुनः पुनः वकरे की तरह गूंगे, अंधे एवं जन्म से गूंगे-अंधे होते हैं।

। ग्रज्ञीह १५६६ मारु ६ ज्ञाहर कृष्म कि पिहाह, एमार कम में है पर्ड- एए नाइनाइन हो। िई फ्रिफ ाउक (माध्र ाप्रती) माशामम रूप्ट कधीफार मिल ib३१1P हा निवंदा पीप कमें का बन्ध होता है। क्रमीफ्रसम्हि कि घरमु छठ एग्रक के फिण्डुलि—प्रथि राकर छड़

#### -mpम्रह कि एम्हार्क निष्ण स्मी कपूर निष्ठ . ১*०*

ाई IPI । इक राकप्र भड़ फक़िंग कि । अप अप । अप । अप । अप । 1ई ITE जिंह ग्र<del>िट</del> । एडिंग यह स्थान अनार्य यावत् सब दुःखों के क्षय का अमार्ग, एकान्त 15 56 म्नि में पल देशि र्राप्त मिंग शिर्षि कि निमम : नपू रकरम है डिंग वि 1ई र्ति रूपर में गिष्ण कर्यान्नीकी ID में रिप्तुर-रकरम र्ह क्रांग है तिंड शास्ट (क्रियन मिनक्यम्स) क्रायम है क्रि -ई IDITU दिक प्राकार भड़ फ्रकांची कि क्षमी नाष्ट्र रेमिति व्रह

1िएक F ग्रींछ हैं 5) के अर न हो। यावतू न दुःखाँ का अन्य कि म अ**रि** , ই সূহ হ্রাট দ চাঁচি দাদচচ দ দিয়ে । যের হ্রাট (কচিত্র) দহ

#### −ण७३।मम् कि किश्वानार में प्रिम मधिर . १०

-िर्मि, उँ जिए डि करीकमम में निष्ण कि नइ क्ष्म निक्ष की प्राक्ष के राक्ष मह

ाउक ) तकार भड़ गर्म्म कि कि है कि क्षित्र भारत सि हिंह ।में जोारमुन्ध र्रांक में जारमह ,में मेश्रर र्रांक में मेश्र

, इं धार इंक कर्नीदार प्रायदुक अथोत् दार्शीत कि र्नित हैं भुर , हैं । प्राप्त

४. विनयवादी। , जिगगम्ही . ९ , क्रिक्शिक्यावादी,

न्यत भिया का भ्राप्त मिल्य है, उन्हों में अप का प्रोचन निहिन्द

15 6) 4 , हैं । एकी

# -- माएरीए रासि छोड़ूर कि एकपु में क्ष्म में अहार जी प्राप्त

उं अधानवाद्ये

, उक्स सीकारिक (सूत्र का वय करा कार्य कार्य कार्य , ध , उसना शिरोह कि वर्ष कर निर्म वाला) निकर, , प्रकाम (१९१६ म्डाक गाँ। कम्छम्भा । महास , प्रया सीयखंदक (सेंघ लगाने वाला) वनकर, (लाक में कुरने वाला प्राविपयिक (मार्ग में कुरने वाला) १. अनुगामिक (सहगामा) वनकर, २. अथवा उपचरक - इं IBY के एप्रजास कि मिक्पाप कान्मिनी पृर्श के क्षिड़िप क जिए, घर वनाने के जिए, प्रीतार के जिए, प्रिश क क्षिमाप्त मगद ,एली र्क मिल्लीाह ,एली निपर प्रमुम गिगर हेिक

एवं खलु तस्स तम्मीयं साद्यन्त्र भी अधिक्रम हो

। गृज्जीार ही गृहीहर्मल णिठाएरीकी मिरलाइ

-र्ययः से . र. स. १ में . ६९५-७०६ महिणेण दा सम्म सुपीरेजाणियव्वार्डं भवीते। ्राप्त प्रतावस किरियाठाणाड्रं दविएणं समणेण वा,

#### में इमे भवंति—आरिणाया जाव अन्तयरेषु अपिरिएसु जहावरे तत्त्वस ठाणस मिसगस्स विभेग एवमाहिज्जइ-५८. अधम्म बहुल मिस्सठाणास्स सब्द पत्नवणं-

तओ विषमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयताए तमूयताए ि निष्यिति हार्णसु उववत्तारी भवति।

असाह। ध्त हाणे अणारिए जाव असव्यदुक्स्वयहीणमग् एगितिमेख पच्चायोत् ।

-र्स्यः वि: ४' अ: ४' वि: तके ४ । प्रज्ञामन्य रिमनी स्नापसमी स्नाणठ स्त्रम्नि कुछ स्प्

-- सूयः सुः २, अः २, सुः ७२१ (१) ाहि होस्भिरीक सिज्झित जाव नो सव्यदुक्लाणमंतं करेंसु वा, करीते वा, इन्येप्हें वारसपृहिं किरिया ठाणेहिं वर्रसाणा जीवा नो

#### ,िर्मापेन समणुगममाणा इमेहि चेव दीहि अभिय (१५) - ए. अधम्म पक्खे पावादुवाणं समाह*र*णं-

िमिनी स्प्रिक्समम्बर्ध स्प्राणाल स्प्रमञ्चम में कि एँ एक कि धमे वेव, अधमे वेव, उवसंते वेव, अणुवसंते वेव। निजहा-

नस इमाइ मिणेग तेवर्ठाइं पावाउयसयाई भने-प्रिशीमध्य

३. अग्णागियवार्डणं, ४. वेणाड्यवार्च्यां, , फिरियावाइंगं, , गिड़ागिर्मासीस् . ५ नांत्रेम क्रांगियादं, तं जहा-

त विनव्यागमाहंसु, ते वि पिलमोक्समाहंसु,

-सुय. सु. र. अ. २, सु. ७९७ । गिम्डमि सायद्या, वे वि छव्ति भाषद्यागा,

#### ना, परिवार हेउं वा, नायमं वा, सहवासियं वा णिस्साए-रेजेगाफ, ान रेजाणस, ान रेजियाए, ता रेजियाछ वा, अगापर में - जधमा पक्खीय पुरिसाणं पिहाति परिणामो य-

गिठच्छेप्, ६. अदुवा ओरिलप्, ७. अदुवा सापारप, ४. अदुवा संधिच्छेयए, , yalpalip ५. अदुवा २. अदुवा उवचरए, ३. अदुवा , अमितामुगर . ९

- ८. अदुवा वागुरिए, ९. अदुवा साउणिए, १०. अदुवा मच्छिए, ११. अदुवा गोपालए, १२. अदुवा गोघायए, १३.अदुवा सोवणिए,१४.अदुवा सोवणियं तिए।
- से एगइओ अणुगामियभावं पंडिसंधाय तमेव अणुगमियाणुगमिय हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्दवइत्ता आहारं आहारेइ।

इइ से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइता भवइ।

२. से एगइओ उवचरगभावं पडिसंधाय तमेव उवचरइ हंता जाव उद्दवइत्ता आहारं आहारेइ।

इइ से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइता भवइ।

३. से एगइओ पाडिपहियभावं पडिसंधाय तमेव पडिपहे ठिच्चा हंता जाव उद्दवइत्ता आहारं आहारेइ।

इइ से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ।

४. से एगइओ संधिच्छेदगभावं पडिसंधाय तमेव संधिं छेत्ता भेत्ता जाव उद्दवइत्ता आहारं आहारेइ।

इइ से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ।

५. से एगइओ गंठिच्छेदगभावं पिडसंधाय तमेव गंठिं छेत्ता भेता जाव उद्दवइत्ता आहारं आहारेड्।

इइ से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ।

६. से एगइओ उरिटमयभावं पिडसंधाय उरब्मं वा, अण्णयरं वा तसं पाणं हंता जाव उद्दवइत्ता आहारं आहारेइ।

इइ से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइता भवइ।

 से एगइओ सोयिरयभावं पिडसंधाय मिहसं वा। अण्णयरं वा तस पाणं हंता जाव उद्दवइत्ता आहारं आहारेइ।

इइ से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्लाइत्ता भवइ।

- ८. अथवा वागुरिक (मृगों को पकड़ने वाला) वनकर, ९. अथवा शाकुनिक (पिक्षयों को जाल में फंसाने वाला) वनकर, १०. अथवा माल्यिक (मच्छीमार) वनकर, ११. अथवा गोपालक वनकर, १२. अथवा गोघातक (कसाई) वनकर, १३. अथवा स्वपालक (कुत्तों को पालने वाला) वनकर, १४. अथवा शौवनिकान्तिक (कुत्तों से शिकार करवाने वाला) वनकर
- 9. कोई पापी पुरुप ग्रामान्तर जाते हुए किसी धनिक के पीछे-पीछे जाकर उसे डंडे से मारता है, (तलवार आदि से) छेदन करता है, (भाले आदि से) भेदन करता है, (केश आदि पकड़कर) घसीटता है, (चायुक आदि से मारकर) उसे जीवन रहित कर उसके धन को लूट कर आजीविका करता है। इस प्रकार वह महान् पाप कमीं के कारण महापापी के नाम से अपने आपको जगत् में प्रख्यात कर लेता है।
- २. कोई पापी पुरुप किसी धनवान का सेवक होकर उसका पीछा करता हुआ उसको डंडे आदि से मारकर यावत् जीवन रिहत कर धन छीन कर आजीविका का उपार्जन करता है। इस प्रकार वह महान् पापकर्मों से महापापी के रूप में अपने आपको जगत् में प्रख्यात कर लेता है।
- कोई पापी पुरुष लुटेरे का भाव वनाकर ग्राम से आते हुए किसी धनाढ्य पुरुष का मार्ग रोक कर उसे डंडे आदि से मारकर यावत् जीवन रहित कर धन छीन कर आजीविकाका उपार्जन करता है।

इस प्रकार वह महान् पाप कर्मों से अपने आपको महापापी के रूप में जगत् में प्रसिद्ध करता है।

४. कोई पापी पुरुष धनिकों के घरों में संध लगाकर, प्राणियों का छेदन, भेदन कर यावत् उन्हें जीवन रहित कर उनका धन छीनकर आजीविका का उपार्जन करता है। इस प्रकार वह महान् पाप कमों से स्वयं को महापापी के नाम से जगत् में प्रसिद्ध करता है।

५. कोई पापी पुरुप धनाढ्यों के धन की गांठ काटने का धन्धा अपना कर उसके स्वामी का छेदन-भेदन कर यावत् उन्हें जीवन रहित कर उनका धन छीनकर आजीविका का उपार्जन करता है।

इस प्रकार वह महान् पाप कर्मों के कारण वह ख्यं की महापापी के रूप में जगत् में विख्यात कर लेता है।

६. कोई पापी पुरुष भेड़ों का चरवाहा वनकर उन भेड़ों में से किसी को या अन्य किसी भी त्रस प्राणी को मार-पीटकर यावत् उन्हें जीवन रहित कर उनका मांस खाता है या उनका मांस वेचकर आजीविका चलाता है।

इस प्रकार वह महान पापकर्मों के कारण जगत् में स्वयं की महापापी के नाम से प्रसिद्ध कर लेता है।

७. कोई पापी पुरुष सुअरों को पालने का या कसाई का धन्धा अपना कर भैंसे, सुअर या दूसरे त्रस प्राणी को मार-पीट कर यावत् उन्हें जीवन रहित कर अपनी आजीविका का उपार्जन करता है।

इस प्रकार वह महान् पाप-कर्मों के कारण संसार में अपने आपको महापापी के नाम से प्रसिद्ध कर लेता है।

- फ़िष्ठ ड्रिट में क्रिएए एराक के रिक्राए मुड़िम डेंट राकर छड़ ।ई 16) के निर्मात का उपानेन करता है। उक नडीर ननिए नुमार उक उपि-राम कि थिए सह मिकी ८. कोई पापी मनुष्य शिकारी का धन्या अपनाकर मृग या अन्य
- ि . श्रे हे मने क्या वहिलया वनकर तिसम् हिम कि । अन्य सिक्स ाई nb6 ya रूप्तार मिमान के मिग्गड़म कि
- 1ई IDYक **म्रि**मिट कि किनिमिस िम्पर एक तड़ीर मञ्जी क्रिका रेकराम कि पिएए एट
- ाई inरु रुक जाम्बार मि माम् क ियागड़म कि धेष्ट्र में क्रांफ एग्राक के मिक्रमाए नाइम इंड ग्रांकर भट्ट
- **।ई 15) क म्रेगम्ट क किनिम्स्** निपर रक तड़ीर नविए क्रवाय रकराम कि किन्एलेए १०. कोई पापी मनुष्य मधुआ बनकर मछले या अन्य त्रस
- 1ई ार्फ़ रुक इस्रीए मि मान र्क शिशाइम कि फेल में क्रांफ एराक की मिक्पाए मुख्य इंघ राक्स प्रड्
- तड़ीर नगिर क्राया है एउटी-।तराम क्रिट राघ-राघ रक लाकनी -लाकिन कृष्टपु में र्लांड कि इंछिट किन्छ एए फिएए डिन्ट (एकड़ि त्रिक्) क्रक प्राकां । अन्य कि नला कि न्यून कि निर्म कि . ६६
- 1ई Inite कि इस्मीर के मान क मिगिन में क्रांप पार के मिरु पार नाइम इंघ राक्र भड़ **।ई 157क न्हापट कि किविधिस निपर रेक**
- निमर्भ में क्रांग्ल प्राफ़ के मिक पाए नाइम इन प्राक्त मुड़ <u> 1ई ID) के निर्धार कि किनिशिष्ट किपर ५क ठड़ीर निर्धार</u> ज़िमार रेकराम कि गिगर मह मि मिकी म्नर पार कई , घाए 9२. कोई पापी मनुष्य गोवंशघातक (कसाई) का धन्या अपना कर
- 93. कोई पापी मनुष्य कुने पालने का धन्धा अपना कर उनमें किसी 1ई ान्छ रक छ्रिमार में एक के िमागड़म किमार्स्ट
- ाई inरु रक रूमीए मि मन रह गिगिनड़म कि छेछ में क्रांग्ए एजार के मिरुएए मुद्रम इह जारा मुट्ट 1ई ID) रू नर्राप्य रू रिक्शियार नियम एक प्रजी नगिर क्रा अन्य क्रिसी से पिए से मिली क्रिस कि कि कि
- 15 iniv 15 इ.मीR में एक र्र गिगिनि में क्रांग्र गिर्म गिर्म के मिक्राप मिनि इह जाकर मुट्ट ाई ID) के नर्जापर एक किनीजिस मिमस एक तड़ीर निर्माण व्यवसाय अपनाकर मनुष्य या अन्य प्राणी को मारकर यावत् कि निभित्र राकाही में फिक गिकाही स्पृप्त मिए हेकि .४६
- मं"-की है ाहरूक एकंडर में छाँह के इपरीप परपू पिए इकि . ९
- क्रक प्रश्नेप्रणार क्रांग्य है फिराम कि गिरमह क्रिकी इन्छ ए ार्रापेर, पीतर, उत्तर्व, तकाल, हिंदी, छतक, उत्तर्वात् इह काज्य समा "। हैं 11571म कि गिंगप्र सट्ट
- 15 किए छि छि छिए में मान के गिमित्रम में ज्ञान एजाक के मिक गाए मुद्रम इह जाकर सड़ 1ई lb)क ग्रिहार करता है।

हें एज़र ड्रेकि उप मिंह डालवी में किकी परपूर प्रीप ड्रेकि . इ

- तस पाणं हता जाव उद्दवद्ता आहारं आहारेंंडा ८. से एगड्ओ वागुरियभावं पिडसंधाय मिगं वा अण्णयरं वा
- इंड् से महरा। पावेहिं फम्मेहिं अताणं उवक्खाइता भवइ।
- वा तसं पाणं हता जाब उद्दवद्ता आहारं आहार्द ९. से एगड्डो सार्योगयभावं पिडेसंधाय सर्वाणं वा अणायरं
- । इन्म फिड़ाइफ़र्फ गिर्फ़ इंम्पिक इंग्निप एउम में इड़
- तसे पाणं हेता जान उद्दव्दद्या ओहार आहार्द्र। १०. से एगड्ओ मिख्यमार्च पहिसंधाय मच्छं वा अण्णयरं वा
- १इम ।। महम ।। महम ।। महम ।। महम ।। महम ।।
- 1इ)।जारु परिजाविय परिजाविय हंता जाब उद्दवइता आहार न । हिस्छात मोहिस्छात पहिस्छात सम्बन्ध । १६
- इंड से महरा। पानेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइता भवइ।
- तसे पाणं हंता जाव उद्दवइता आहारं आहारेड़ा १२. से एगड्ओ गीघात्तगभादं पिडेसंधाय गीणं दा अण्णयरं दा
- इंड से महया पावेहिं कम्मेहिं अताणं उवक्लाइता भवइ।
- ना तस पाणं हता जाब उद्दवद्ता आहारं आहार् १३. से प्राइओ सीविधियभावं पिडसंधाय सुणगं वा अण्णायरं
- <u> इंड</u> से महया पानिहिं क्रिम्मे असागं उवक्लाइता भवइ।
- इंगिइस् अणायर वा तस पाणं हंता जाब उद्दवइता आहार १४. से एगड्जी सीवणिवितियमावं पिडेसंघाय मणुस्से वा
- इं में महया पानेहिं कम्मेहिं अताणं उवक्खाइता भवइ।
- ति मीएक इम्इस एउट्टीट स्थिएक्समित्री पिर्झाण से . ९
- *उद्दर्वद्*या आहारं आहार्द् कींचे वा, कविंजल वा अण्णायरं वा तसं पाणं हता जाब तिसिर वा, वर्टरां वा, चडगं वा,लावगं वा, कवीयगं वा,
- इंड से महया पावेहिं कम्मेहिं अताणं उवक्खाइता भवइ।
- णिमिस ईन्छि । परिपाद्राप्त द्रापर्क रिष्टाग्प सि . ६

अदुवा खलदाणेणं, अदुवा सुराथालएणं गाहावईण वा, गाहावइपुत्ताण वा सयमेव अगणिकाएणं सस्साइं झामेइ,

अण्णेण वि अगणिकाएणं सस्साइं झामावेइ, अगणिकाएणं सस्साइं झामंतं पि अण्णं समणुजाणइ। इइ से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्वाइत्ता भवइ।

३. से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेणं, अदुवा सुराथालएणं गाहावईण वा, गाहावइपुत्ताण वा, उट्टाण वा, गोणाण वा, घोडगाण वा, गद्दभाण वा सयमेव घूराओ कप्पेइ, अण्णेण वि कप्पावेइ, कप्पंत्तं पि अण्णं समणुजाणइ। इइ से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ।

४. से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्ध समाणे अदुवा खलदाणेणं, अदुवा सुराथालएणं गाहावईण वा, गाहावइपुत्ताण वा, उष्टसालाओ वा, गोणसालाओ वा, घोडगसालाओ वा, गद्दभसालाओ वा, कंटगबोंदियाए पडिपेहित्ता, सयमेव अगणिकाएणं झामेइ, अण्णेण वि झामावेइ, झांमंतं पि अन्तं समणुजाणइ। इइ से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइता भवइ।

५. से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे, अदुवा खलदाणेणं, अदुवा सुराथालएणं गाहावईण वा, गाहावइपुत्ताण वा, कुंडलं वा, मणिं वा, मोत्तियं वा सयमेव अवहरइ, अन्नेण वि अवहरावेइ, अवहरतं पि अन्नं समणुजाणइ। इइ से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइता भवइ।

६. से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे समणाणं वा, माहणाणं वा, छत्तगं वा, दंडगं वा, भंडगं वा, मत्तगं वा, लिट्ठगं वा, मिसिंग वा, चेलगं वा, चिलिमिलिगं वा, चम्मगं वा, चम्मच्छेदणगं वा, चम्मकोसं वा— सयमेव अवहरइ, अन्नेण वि अवहरावेइ, अवहरंतं पि अन्नं समणुजाणइ। इइ से मइया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ।

 सं एगइओ णो वितिगिंछइ गाहावईण वा, गाहावइपुत्ताण दा, अथवा खराव अन्नादि दे देने से सुरापात्र का अभीष्ट लाम न होने देने से नाराज या कुपित होकर उस गृहपित के या गृहपित के पुत्रों के धान्यों को स्वयं आग लगाकर जला देता है, दूसरों से जलवा देता है,

जलाने वाले को अच्छा समझता है। इस प्रकार वह महान् पापकर्मों के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है।

३. कोई पापी पुरुष किसी कारण से विरुद्ध होने पर अथवा खराव अन्नादि दे देने से या सुरापात्र का अभीष्ट लाभ न होने देने से उस गृहपित के या गृहपित पुत्रों के ऊँट, वैल, घोड़े और गधे के अंगों को स्वयं काटता है।

दूसरों से कटवाता है काटने वाले को अच्छा समझता है। इस प्रकार वह महान् पापकर्मों के कारण जगत् में महापापी के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। ४. कोई पापी पुरुप किसी कारण से विरुद्ध होने पर

४. कोई पापी पुरुप किसी कारण से विरुद्ध होने पर अथवा खराव अन्न आदि दे देने से या सुरापात्र का अभीष्ट लाभ न होने देने से उस गृहपित की या गृहपित के पुत्रों की उष्ट्रशाला, गौशाला, अश्वशाला या गर्दभशाला को

काँटों से ढक कर स्वयं आग लगा कर जला देता है, दूसरों से जलवा देता है जलाने वाले को अच्छा समझता है। इस प्रकार वह महान् पाप कमों के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ५. कोई पापी पुरुष किसी कारण से विरुद्ध होने पर

अथवा खराव अन्न आदि दे देने से या सुरापात्र का अभिष्ट लाभ न होने देने से उस गृहपति के या गृहपति पुत्रों के कुण्डल, मणि या मोती का स्वयं अपहरण करता है, दूसरे से अपहरण कराता है,

अपहरण करने वाले को अच्छा समझता है। इस प्रकार वह महान् पाप कर्मों के कारण जगत् में महापापी के

नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ६. कोई पापी पुरुष किसी कारण से विरुद्ध होने पर, श्रमणों या माहनों के छत्र, दण्ड, उपकरण, पात्र, लाठी, आसन, वस्त्र, पर्दा (मच्छरदानी), चर्म, चर्म-छेदनक (चाकु) या चर्मकोश (चमड़े की थैली) का—

स्वयं अपहरण कर लेता है,

दूसरे से अपहरण करवाता है,

अपहरण करने वाले को अच्छा जानता है। इस प्रकार वह महान् पापकर्मों के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है।

७. कोई पापी पुरुष विना विचारे किसी गृहपति के या गृहपति-पुत्रीं के धान्यों को.

**।ई क्तार्फ कि ऋ**मीर मि मान के गिगगड़म में क्रांग्ल एंग्राक के फिकाग माड़म डेंग् गकर छड़ ई 117ई 11न्छार से 17मुड्ड स्वयं आग लगाकर जला देता है,

ीई INITE कि इस्मीए **कि** मान के गिगगड़म में क्रान्फ एक्राक के फिक्याप नाइम इंड जाकार छड़ ।ई फिप्टमम ।ख्नर **कि का**र नेडाक **इसरों से करवाता है**,

ें हिंदी निमजुर एक की मुख्य हिस्सी रोजना निम्ही कर है। एक एक प्रिक्त

।ई inई iर्ला yसाएल एम्ह फेन्ड yस कड हि जिंक कि फिलाइमर्नेग पर लाइघड्स, लाइग्रि, लाइस्ट्र कि हिंपू क तिमग्रुए ाम कि तीमग्रुए किकी राज्ञी गम्बी यक्प गिम ड्रेकि . १

**।ई क्तार कि ऋग्रीए मि मार** के िमागड़म में क्रांफ एगल के मिल गाप नाड़म ड़ड़ ग़क्स भड़ जलाने वाले को अच्छा समझता है। इसरों से जेलवा देता है

,ई 157क एए उपहें अपहें पा प्रीम कडण्कु के स्प्रिंगिरुए ाप तीपरेए जिया विया किया है कि . 0 ९

।ई inसम्म ख्डिह कि काठ निरुक एए हम्म् दूसरों से अपहरण करवाता है

,हुउ के निज्ञाम पर विचार अपणों या माहन प्रकृ ि १९, **।ई IDITE कि इस्मीए मि** इस प्रकार वह महान् पापकर्मों के कारण जगत् में महापापी के नाम

वा चर्मकाश का स्वयं अपहरण करता है। कम्डि, वर्षक (ण, पात्र, लाठी, आसन, वस्त्र, पदा, चर्म, चर्मछदनक

र्क भिागड़म में क्रांफ एक्राक के मिरक पाए नाइम इह जाकप छड़ । इं ingम्म । छन्ध कि की मेर एए एउन्हा दूसरों से अपहरण करवाता है,

, इ in) के जाएगर किमार निमर में मन के की है निक मेक माप र्क जारा मान जरान के कि एक्षा या याना मान है है . ५९ 15 INITE 15 इ. छोप छ मान

अथवा चुरिकयां वजाता है,

तुनय पर घर आए हुए को अशन यावत् खाद्य नहीं हेने हेता है, अधवा करोर वचन बोलता है,

हि प्राकृत क्र नगुरक पायक वे इस चिक्कार पूर्ण जीविका वार्क नोयन को ्रोमुराह ,र्रोप्न र्नाई प्राप्त ,र्राइड्कर है तिर्ह में फि"–ई फिड़क हान

> झामते पि अन्नं सम्पुजाणह्। अन्नोग दि झामादेइ, स्यमेव अगणिकाएणं ओसहीओ झामेइ,

१ हे में महरा पनिहिं कम्मेहिं अताणं उवस्वाइता भवइ।

अणोग वि कपविड, ,इफिक हिरोज़े हमिप्तम वी, उर्राण वा, गीणाण वा, घोडगाण वा, गह्माण वा, ८. से एगहुओ जो वितिमिछड् गाहावहुण वा, गाहवड्पुताण

इंड से महया पावेहिं कम्मेहिं असाणं उवसवाइता भवइ। अणा पि कप्ते समणुजाणड् ।

गहमसालाओ वा, करगवादियाए पोडपीहता, सवमव वा, उट्टसालाओ वा, गोणसालाओ वा, घोडगसालाओ वा, ९. से एगड्ओ गो वितिमेछड् गाहावहँण वा, गाहावहपुताण

झामते पि अन्ने समणुजाणह्। अण्णेण वि झामावेद्र, अगोगिकाएणं झामेइ,

ं इंड् से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइता भवइ।

अवहरति पि अन्तं समणुजाणाइ। अन्नेण वि अवहरावेद्द, पुताण वा, कुडल वा, मीणे वा, मीतियं वा स्वमेव अवहरड़, - के प्राहम गो वितिगिछ गाहावहूण वा, गाहावह-

छत्तगं वा, दंडगं वा, भंडगं वा, मत्तगं वा, लट्टिंगं वा, मिसिंग १९. से एगड्ओ जो वितिगिछड्, समणाण दा, माहणाण वा,

इंड से महया पावेहिं कम्मेहिं अताणं उवस्वाद्ता भवड्।

अण्णेण वि अवहरावेड्, वम्मकोभियं वा-स्यमेवअवहर्ड वा, चलगं वा, चिलिमिलिगं वा, चम्मगं वा, चम्मछद्णगं वा,

1इन्द्र । एउन में इंड्रिक स्मिल हो । अवहरत पि अन्नं समधुजाणद्

अदुवा णं अच्छराप् आफालेता भवइ, पावकमीहें अताणं उवक्खाइता भवइ। हें हें समयों साह वा, महिणं दा, दिस्सा णाणाविहों

म इमे भवित-दोण्णमंता भारिक्कंता अलस्या वसल्या दत्ताव्या भवद् कालेण वि से अणुपविट्ठस्स असणं दा जाद साइमें दा णी अदुवा णं फरुसं विदित्ता भवइ,

। त्राभुट्टाम्स िनगगा। सम्पाना पव्ययंती ते इंपामेव जीविय धिज्याविय नाइं ते पारलोइयस्त अट्ठस्स किंचि वि सिलिस्संति ते दुक्खंति, ते सोयंति, ते जूरंति, ते तिप्पंति, ते पिट्टंति, ते पिरतप्पंति, ते दुक्खण-सोयण-जूरण-तिप्पण-पिट्टण-पिरतप्पणं- वह- बंधणपिरिकलेसाओ अपिडिविरया भवंति। ते महया आरंभेणं, ते महया समारंभेणं, ते महया आरंभ समारंभेणं विरूवरूवेहिं पावकम्मिकच्चेहिं उरालाइं माणुस्सगाइं भोगभोगाइं भुंजित्तारो भवंति, तं जहा—

अन्नं अन्नकाले, पाणं पाणकाले, वत्यं वत्यकाले, लेणं लेणकाले, सयणं सयणकाले,

सपुव्वावरं च णं ण्हाए कयविष्ठकम्मे कयकोउयमंगलपायिच्छत्ते सिरसाण्हाए कंठे मालकडे आविद्धमणिसुवण्णे किष्यमालामउली पडिवद्धसरीरे वग्घारियसोणिसुत्तग-मल्ल-दामकलावे अहयवत्थपरिहिए चंदणोक्खित्तगाय-सरीरे—

महइमहालियाए कूडारगारसालाए,

महइमहालयंसि सीहासणंसि इत्थीगुम्मसंपरिवुडे,

सव्वराइएणं जोइणा झियायमाणेणं,

महयाहयनट्ट गीय-वाइय-तंती-तल-ताल-तुडिय-घण-मुइंगपडुप्पवाइयरवेणं, उरालाइं माणुस्सगाइं भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरइ।

तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच जणा अवुत्ता चेव अब्भुट्ठेंति

भण देवाणुप्पिया ! किं करेमो ? किं आहरेमो ? किं उवणेमो ? किं उवट्ठावेमो ? किं भे हियइच्छियं ? किं भे आसगस्स सयइ ?

तमेव पासित्ता अणारिया एवं वयंति-

'देवे खलु अयं पुरिसे, देवसिणाए खलु अयं पुरिसे, देवजीवणिज्जे खलु अयं पुरिसे।'

अण्णे वि णं उवजीवंति।

तमेव पासित्ता आरिया वदंति-

अभिक्कंतकूरकम्मे खलु अयं पुरिसे अइधुए, अङ्आयरक्वे दाहिणगामिए नेरइए कण्हपक्किए आगमिस्साणं दुल्लभवोहिए या वि भविस्सइ।

इच्चेयस्स ठाणस्स उट्ठिता वेगे अभिगिज्झंति,

अणुट्ठिता वेगे अभिगिज्झंति,

अभिझंझाउरा अभिगिज्झंति।

एस ठाणे अणारिए अकेवले अप्पडिपुण्णे अणेआउए असंसुद्धे असल्लगत्तणे असिद्धिमग्गे अमुत्तिमग्गे अनिव्वाणमग्गे अणिज्जाणमग्गे असव्वदुक्खप्प हीणमग्गे एगतमिच्छे असाहु।

एस खलु पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिए। -सुय. सु. २, अ. २, सु. ७०१-७१०

अहावरे पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिज्जङ् वे कुछ भी पारलोकिक अर्थ की साधना नहीं कर पाते। वे दुःखी होते हैं, शोक करते हैं, खिन्न होते हैं, आंसू बहाते हैं, पीटे जाते हैं और परितप्त होते हैं। वे दुःख, शोक, खेद, अश्रु-विमोचन, पीड़ा, परिताप, बन्ध और परिक्लेश से बिरत नहीं होते हैं।

वे महान् आरम्भ, समारंभ, महान् आरम्भ-समारंभ, नाना प्रकार के पापकारी कृत्यों से उदार मानुपिक भोगों को भोगने वाले होते हैं, जैसे—

भोजन के समय भोजन, पानी के समय पानी, वस्त्र के समय वस्त्र, आवास के समय आवास और शयन के समय शयन।

वह सायं-प्रातः हाथ-मुंह धो, कुल देवता की पूजा कर, कीतुक-मंगल और प्रायिश्वत कर, सिर से पर तक नहा कर, गले में माला पहन कर, मिणजिटत सुवर्णमय चूडामणी पहनकर मालायुक्त मुकुट धारण कर, कमरपट्टा वांयकर पुष्पमाला युक्त प्रलम्बमान करधनी को धारण कर, नए वस्त्र पहन कर शरीर और उसके अवयवों पर चन्दन का उपलेप कर,

अति विशाल कूटागारशाला में

अति विशाल सिंहासन पर वैठ, स्त्री-समूह से परिवृत हो,

पूरी रात दीपक के जलते,

महान् प्रयत्न से आहत, नाट्य, गीत, वाद्य, वीणा, तल, ताल, तुर्य, घंटा और मृदंग के कुशलवादकों द्वारा वजाए जाते हुए खर के साथ उदार मानुषिक भोगों को भोगता हुआ रहता है।

वह एक को आज्ञा देता है तव विना बुलाए चार-पाँच मनुष्य उठ खड़े होते हैं। (वे कहते हैं)

'कहें देवानुप्रिय ! हम क्या करें ? क्या लाएं ? क्या भेंट करें ? क्या उपस्थित करें ? आपका दिल क्या चाहता है ? आपके मुख को क्या स्वादिष्ट लगता है ?'

उस पुरुष को देख अनार्य इस प्रकार कहते हैं-

'यह पुरुष देवता है, यह पुरुष देव-स्नातक हैं, यह पुरुष देवता का जीवन जीने वाला है।'

इसके सहारे दूसरे भी जीते हैं।

उसी पुरुष को देख आर्य कहते हैं-

यह कूरकर्म में प्रवृत्त, भारी कर्म वाला, अति स्वार्थी, दक्षिण दिशा में जाने वाला, नरक में उत्पन्न होने वाला, कृष्णपाक्षिक और भविष्यकाल में दुर्लभवोधिक होगा।

इस (भोगी) पुरुष जैसे स्थान को कुछ प्रव्रजित पुरुष भी चाहते हैं,

कछु गृहस्य भी चाहते हैं।

जो तृष्णा से आतुर हैं (वे सब) चाहते हैं।

यह स्थान अनार्य, द्वन्द्व सहित, अप्रतिपूर्ण, न्याय रहित, अशुद्ध, शल्यों को नहीं काटने वाला, सिद्धि का अमार्ग, निर्वाण का अमार्ग, निर्वाण का अमार्ग, सव दुःखों के क्षय का अमार्ग, एकांत मिथ्या और बुरा है।

यह प्रथम स्थान अधर्म पक्ष का विकल्प इस प्रकार निरूपित है।

अब प्रथम स्थान अधर्मपक्ष का विकल्प (पुनः) इस प्रकार कहा जाता है—

1 हैं निह कान निरम किनीमिशि । ग्राइ के मेशल अधि काराणज्ञाल और आस्थान और अध्यक्ष के में मेथर, काय नीत नाय: जीवन जीन वाह, अधान में , फिप्प्रिमिक्स , किसीक्स , किस्प्रीमिक्स , अधार्मानुवावी, एउ नावत् दक्षिण दिशाओं में कई मनुष्य होते हैं, जो महान् हुए

,र्काह ६५ क्रांध ग्राष्ट किन्छ रक्छे वि विष्य ग्रीस वि वि । इर्ड । पिए – १६३५ उपक (माम-र्कात ठिट्ट) उकू , नीठुरक , गिम , गिन हो , गिर्फ , (र्काट निरक माक ज्ञांच्छी । किही क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षाच्या क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र मि तार , र्राप्त निव्हं धर (क विमन (रिकड़क इप) जिल , र्रिख , रिमि

पयन्त ओवरत, फाइमाइज्ञाध्यम् में कामितााणार केम मक्यित्काय ,धुामस (हाक 

, क्राम, मांच, माल्य और अलंकार के में एन भार यावज्जीवन सब स्नान, उन्मदंन, वर्णक, विलेपन, शब्द, स्पर्श,

, काजन की विस्तीर्ण विधियों से अविरत, की वग्धी, शिविका, स्यंदमानिका, शयन, आसन, यान, वाहन, गावज्जीवन सव शकरथान, (थथान, वाहन, डोली, दो (पच्चरी

, कथामधर, , कथाम , फक्री-फक्ष के प्राक्ष वस नविष्णु

, का भी से अपनी है। का में से अपने

, कामीर में विषय में भारत पदायों से अधिर (क्यों से ,णिम ,म्नाप्त , मप्त , एका , कण्जी के जाकर वर्ष नविष्णा

, हा माम-५ के नि-२ के निवास में अधि (प)

यावज्जीवन सब आरम्भ-समारम्भ से ओवरत,

,त्राग्नीर में नारक निरक के प्राक्र का नगरिय्नाप्त

यावज्जीवन सव कुह्न, पीडन, तर्जन्, ताडन, वथ, वंध परिक्छेश , त्राविस मि नवा-नवन के प्रकार वि नविष्यवाद

। इं हुए हो एक शाह नार है है। है है। म्भिर्मिण्याप है । इ कि कि मिर्क लाइ म्डि मार्गीम कि छि। पी। रिप्तृड राहि कार में शिक्ति, जिना क्रम के राक्र पट्ट कि । इं र्हाइ **ह**) हो ह

रकाइ रहु ज्ञान शाह के जिना शाह जाह जाक (लघंट ,फिलकू ,ामसार ,इइर ,गमूर ,लिए ,मूंग , उइद , राजमा, कुलथी,

हीर के किलीर जीक मंभ , १६ धुक , जिए , राप्म , राध्यु , ११ में ,कारा , एपु , राइक , कारल , र्रेड , राति परमु अर्घ राया अरा **डि 15) क गिएए कि इंश्राप्टमी** 

13 iny के गिमर कि हैंगे किमी प्रकार पूर्व क्रिकार

इंड्र ग्रीम फेड़ रूप में इंड अग्रम ति-।डिश क जन्म कियी ग्रिड र्तनर-पर्त्यानम् । इति रक्तेक , राजीनम् , कार्ष् , स्पर् , साज नाधक, हैं, यशिष विषय है, यशिन

,इ फिर्डूण उस शकता है ख़ोड़ में डाज दे, इस दन्दी दना कर जेल में डाल दे, इसे हो अज़ारो मेंद्र , इंग्राय में दिन मेंद्र , इंग्रेचित में ब्राय दें , इंग्रेचित मेंद्र , इंग्रेचित मेंद्र , इंग्रेचित में हिर होड़ , रेंक हिड़ , रेंक हिड़ , रेंक होड़ेड़ होड़े (डे किड़क डेंघ) होड़े नाम , इ । तर्म । नाम । क

> अधम्मपलज्जाणा अधम्मसीलसमुदायारा अधम्मेण चेव विति <u> અદ્યામ્તર્કે રાગક્ષમન વસ્તા કંગકામના વિત્યાવિષા)</u> અદ્યમન બોર્ક્યા महिल्ला महारंभा महापरिग्गहा अधिमाया अधमाणुया ,तींच्य मार्चणं वा जाब दाहिणं वा संतेगद्या मणुस्ता भवांत,

> ,ालडुङ गिरिंगि त्रीमि-इफक-इक्न-द्यापी-ाधाम-एफ्छ-एफ्क्रिक्ट ाधामीहाम , हुए , इंद , हिंग निगत अहितपाणी चंदा, रहा, खुहा, । निग्रेड़िन गणमिक

> मिखादसणसल्लाओ अप्पोडीवेरया जावज्जीवाए, जावज्यावाप अपोडीवर्या पाणाइवायाओ जीव क्रियाणहीयहू देव्यया .હ્યાહિ, सब्बाओ

पवित्यरविहीओ अपिडिदिरचा जावज्जीवाए, सयगाऽऽसग-जाण-वाहण-भोग-भोयण-संदमाणिया, -घिन-रुनि-रुनि-एन-पुग्न-। सब्बाओ ,गाविष्णकार माधिविष्य स्थाविष्य नाय-मावाप्, ०हाणुम्मद्दण-चन्नाग-चिक्ष्वण-सद्द-फार्स-रस-सव्वाओ

किंग-विकाय-मास-5द्धमास-रुवग-संववहाराओ सब्बाओ

- हिर्गा-सुदागा-धाग-धाग-मोग्-मोरिय-सिख-सब्बाओ अपिडिविरया जावज्जीवाए,

सव्याओ कूडतुल-कूडमाणाओ अपोडीवेर्या जावज्जीवाए, सिलपदालाओ अपोडेविरया जावज्जीवाए,

सव्वाओ करण-कारावणाओं अपिडिविर्या जावज्जीवाए, सबाओ आरंभसमारंभाओ अपिडिविरवा जावज्जीवाए,

नव्दाओं कुट्टण-पिट्टण-तज्जण-तालण-वह- बंधपरिकिल-सव्वाओ पयण-पयावणाओ अप्रिविरया जावज्जीवाए,

मिन्फ पार्वणो पहपागारा सावज्या अवोहिया कम्मता साओ अपडिविरया जावज्जीवाए।

अपडिविर्या जावज्जीवाए। र्घ किंग तीय्यक द्वीप्रशायक क् गुरुवावयात्राप्त तसी वि

रकू प्रधर अप्रीमामधमनीम-एउसनीस-क्रनक्-नात्मणी नाम-गिम-जिन-भूम-मरुक मिरीपू इर्क प्रमाणकार मे

- मिर्गिरिप्त-मिक्-जीर-जाह-गोह-मिर्गिप्त-मिर्गिपिन-प्रमेव तहमागारे पुरिसमाए तितिए-वर्टरग-लावग- कवीय-,इफ्ट्रम इंडाध्नमी

।इरुंध्प इंडाक्डमी रेक्ड प्रमध इंप्रिशाम

-मञ्जाइस्ट मार्गमुरिस व पं अत्यरीस अहालहुस-इ रिकम्मक , ाठ इ काड़ाम , ाठ इ प्रथम , गड इ भिर्म , ाठ इ भिर्म ना विय में वाहिरिया परिसा भवड़, ते जहा-

नारगवंधणं करें, इम नियल-जुयल-संकाडिय-माडिय करें, मइ , कोक रिष्टे हों में हैं, को एए कि हों में हैं, को के हमें देह, इम मुहेह, इमें तालेह, इमें ताहह, इमें अदुपवधण नाति सियमेव गरुपं दंड निव्यतंड, ते जहा- माइ ते पाग्लोइयस्स अट्ठस्स किंचि वि सिलिस्संति ते दुक्यति, ते सायति, ते जूरति, ते तिपाति, ते पिट्टंति, ते दुक्त्वण-सोयण-जूरण-तिप्पण-पिट्टण-र्याग्नपण- वह- वंथणपरिकिलेसाओ अपिडिविरया भवंति। ने मनया आरंभेणं, ते महया समारंभेणं, ते महया आरंभ पावकम्मकिच्चेहिं विरूवस्वेहिं माण्यमगाउं भोगभोगाइं भुंजित्तारो भवंति, तं जहा-

अनं अन्नकाले, पाणं पाणकाले, वत्थं वत्थकाले, लेणं रेगकार्ड, संयणं संयणकाले,

कयवलिकम्मे ण्हाए णं भएबावर मालकडे रुपको उपमंगलपार्याच्छते सिरसाण्हाए कंठे ्पडिबद्धसरीरे कप्पियमालामउली आदिहर्सणस्यण्ण अहयवत्थपरिहिए ःगारिययोगिस्तग-मल्ठ-दामकलावे च इपोविदानगाय-सरीरे-

मन्द्रमहालियाए कुडारगारसालाए,

मन्द्रमना उचाँम मीनासणींस इत्वीगुम्मसंपरिवुडे,

न जगउएम जोइणा क्षियायमाणेणं,

गाय-वाइय-तंती-तल-ताल-तुडिय-घण-मनगानप्तस्य म् भ्याप्याप्यार्थेण, उरालाई माणुस्सगाई भोगभोगाई भारताचे विकासी

🚧 🔅 एमधीय आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच जणा तत्ता वन अवस्ट्ठेति

👵 🖫 शर्मान्यः । कि करमी ? कि आहरेमी ? कि उवणेमी ? ित १ त्रेटा (मो १ कि. भे हियइच्छियं ?िकि भे आसगस्स

५ १५ सन्तः अपूर्णस्या एवं वयति–

💠 🖂 इय प्रिमे, देवमिणाए खलु अयं पुरिसे, ८०७ ४०० ४ छन् अय प्रिसे ।'

र १५ सन्दर्भना स्थिन

२२४ ५५ ओ रस्तु अय पुरिसे अद्भुष, अ<mark>द्वआयरक्ले</mark> १५१७ सन्दर्भ सम्बद्धित आगमिस्साणं 

१८५० १५५ १४५५ वर्षे अभिनेत्रकृति,

and the second second

 १८०० १८०० १८३३ अस्तिपृथी अभेआउए The second of this set is अम्तिनग अपन्य क्षान्य क्षान्य क्षान्यमं

The second of the first the part of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the seco プリカイスサック 190 Commission Confi वे कुछ भी पारलैकिक अर्थ की साधना नहीं कर पाते।वे दुःबी होते हैं, शोक करते हैं, खिन्न होते हैं, आंसू बहाते हैं, पीटे जाते हैं और परितप्त होते हैं। वे दु:ख, शोक, खेद, अश्रु-विमोचन, पीड़ा, परिताप, बन्ध और परिक्लेश से विरत नहीं होते हैं।

वे महान् आरम्भ, समारंभ, महान् आरम्भ-समारंभ, नाना प्रकार के पापकारी कृत्यों से उदार मानुषिक भोगों को भोगने वाले होते हें, जैसे-

भोजन के समय भोजन, पानी के समय पानी, वस्त्र के समय वस्त्र, आवास के समय आवास और शयन के समय शयन।

वह सायं-प्रातः हाथ-मुँह धो, कुल देवता की पूजा कर, कौतुक-मंगल और प्रायिश्चित्त कर, सिर से पैर तक नहां कर, गले में माला पहन कर, मणिजिटत सुवर्णमय चूडामणी पहनका मालायुक्त मुकुट धारण कर, कमरपट्टा बांधकर पुष्पमाल युक्त प्रलम्बमान करधनी को धारण कर, नए वस्त्र पहन कर शरीर और उसके अवयवों पर चन्दन का उपलेप कर,

अति विशाल कूटागारशाला में

अति विशाल सिंहासन पर बैठ, स्त्री-समूह से परिवृत हो,

पूरी रात दीपक के जलते,

महान् प्रयल से आहत, नाट्य, गीत, वाद्य, वीणा, तल, ताल, तुर्य, घंटा और मृदंग के कुशलवादकों द्वारा वजाए जाते हुए खर के साथ उदार मानुषिक भोगों को भोगता हुआ रहता है।

वह एक को आज्ञा देता है तब बिना बुलाए चार-पाँच मनुष्य उठ खड़े होते हैं। (वे कहते हैं)

'कहें देवानुप्रिय ! हम क्या करें ? क्या लाएं ? क्या भेंट करें ? क्या उपस्थित करें ? आपका दिल क्या चाहता है ? आपके मुख की क्या स्वादिष्ट लगता है ?'

उस पुरुष को देख अनार्य इस प्रकार कहते हैं-

'यह पुरुष देवता है, यह पुरुष देव-स्नातक हैं, यह पुरुष देवता की जीवन जीने वाला है।'

इसके सहारे दूसरे भी जीते हैं।

उसी पुरुप को देख आर्य कहते हैं-

यह कूरकर्म में प्रवृत्त, भारी कर्म वाला, अति स्वार्थी, दक्षिण दिशा में जाने वाला, नरक में उत्पन्न होने वाला, कृष्णपाक्षिक और र्भावप्यकाल में दुर्लभवोधिक होगा।

इस (भोगी) पुरुष जैसे स्थान को कुछ प्रव्रजित पुरुष भी वाल है.

कष्ठु गृहस्य भी चाहते हैं।

जो नृष्णा से आतुर हैं (वे सव) चाहते हैं।

यह स्थान अनार्य, द्वन्द्व सहित, अप्रतिपूर्ण, न्याय रहित, अर्ड्ड शल्यों को नहीं काटने वाला, सिद्धि का अमार्ग, निर्वाण का अमार्ग. निर्चाण का अमार्ग, सब दुःखों के क्षय का अमार्ग, एहर्ति निर्धा

यह प्रथम स्थान अधर्म पक्ष का विकल्प इस प्रकार निर्हार है।

अब प्रथम स्थान अधर्मपक्ष का विकल्प (पुनः) इस प्रकार करा जाता है-

1 हैं 5 कि कार ने अपोधित कि ए**।** के मेथर अधि कावागुवास और वाचरणवान और अध्ये के में मेथर, कार निर्म नगर: जीवन क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं नहाआरंभी, महापरिग्रही, अधार्मिक, अधर्मानुवादी, एउं मानम् कि 'ई विश्व प्यम्म ईक में सिंगाइडी एक्षीड रागम हेपू

जाइ किन्छ उत्कार कि विषि अपि विष्ठ हिर्दे निप्रि-हिर्देश उपक (माम-र्कात रिट्र ) उक् , नीठुरक , माम , ाम हं , रिट , (र्काट निरस रि तार ,र्राप्त निवृद्धि कि विमन्त (रक्षेत्रक इप्र) जिक ,र्रिश ,रिमि

पयन्त ओवरत, फाइनोइग्राध्म में हामिशाणार केम नक्षिण्काप **,**धुामर (हाह ,र्काघ देने वार्क,

, का मार, माल्य और अलंकार को मार, मार, एक , भूर यावज्जीवन सब स्नान, उन्मदेन, वर्णक, विलेपन, शब्द, सार्श,

की वग्धी, शिविका, स्यंदमानिका, शयन, आसन, यान, वाहन, गावज्जीवन सब शकरथान, रथयान, वाहन, डोली, दो एक्यरी

, कमामधिर, कमाम, फ़क्की-फक् के प्रकार वाप मार्ग मार्ग के मार्ग के मार्ग के मार्ग के मार्ग के मार्ग के मार्ग के

, का की है । किया में अधि परार्थ है । किया है । ,णिम, माध, भध, एका, क्रण्डी के प्रकार घम, धान, प्रांच,

यावज्जीदन सब कुर-गुर्फ, कूर-माप से अयिरत,

यावज्जीवन सव आरम्भ-समारम्भ से आवरत,

यावज्जीवन सव प्रकार के पद्म-पादन से अविरत, ,त्राचीर में नारक निरक के जाकर वम नविष्यवाद

यदन्त्रीत सव कुहन, पीडन, तर्जन, ताडन, यथ, वंथ परिस्लेश

म्मारिक्ना है। है कि के मिक लाइ म्हे मार्गीम कि फिणीए रिभुट्ट प्रांध रुगा है । हो हो हो है । हो हो है । हो है । । इं र्हाइ **क**्राशिस ह

रकाई रुद्ध एनछ। तीर के फिना जीए तम्ह लाक ,लिछोड़ , किन्न पुरप चांवल, मसूर, जिल, भूंग, उड़द, राजमा, कुलड़ी, । इं त्राघीर हे मिर राघ नार प्रयोध है प्रिमिट

,कात के सा पुरुत पीवर, वटर, लावक, कड़वर, मृन, वातक, हि किरक पिष्टर कि स्ट्रायम

। इं iny के गिर्धा कि डेंशाफनी रकाइ रहू iनमह नीस द फिलीस जीह भार , महरूक, ऑह , राम्म , प्रस्तु , सिने

इंड लिए एक पर लेंथ धाराना अपराय कियो एउ जमर-प्रकृषिन भागम अवस्य अवस्य अधिक अधिक भाग नाधव, हैं ड्रफ़ीय घाट किस्ट कि

क लिक्षेत्र कर होकला है। तिहित है भी देश है है आ मह स्था तह है आ है आ है आ है है आ मेर्ड, इमायन संस्कृति हुन स्थाप है है स्थाप है है मिन्त भेर , रेक महाम भेर , रेक महार मेर (ई फिरम बर) सेहे नायम , इ । तर्म विधान एक ।

> । त्रीं ५५६वि ॥णाम्म्यक अधम्मपल्ज्जागा अधम्मसीलसमुदायारा अधम्मेण चेव विसिं <u> અદ્યામ્તર્વે છે. અદ્યામત વર્ષના કે તે સમ્મત વર્ષના તે કે માનત વર્ષના કે તે માનત વર્ષના કે તે માનત વર્ષના કે ત</u> महारंभा महारंभा महाराभा अधानाया अधानाया इह खलु पाईणं वा जाब दाहिणं वा संतेगद्या मणुस्सा भवंति,

> ,ालड्डेंड गिरिंगि नीमि-हिक-हकू-हीम्पी-मिम-पिहां-पिहकंक्ट पि<del>मि</del>हाम , एड्रा भिद्र निगतना लोहतपाणी चंदा, एड्रा, पुड्

> संयगाऽऽस्ग-जाग-वाह्ग-भोग-भोया-संदमागिया, -घिन-ल्जीधी-ल्जीगि-फिन्ध-णिर-इर-डाग्प सब्बाओ क्व-गंध-मल्लालंकाराओ अपिडिविरया जावज्जीवाए, ण्हाणुम्मद्दण-वण्णाग-विलेवण-सद्द-फरिस-रस-सब्बाओ मिखादस्पासल्लाओ अपोडीवेर्या जावज्जीवाए, जावज्जीवाए पाणाइवायाओ गिव अपडिविरया हुपडियाणंदा देव्यया <u> અલાર્</u>દ્ધિ <u> इस्स</u>ोला सब्वाओ

> कि। विक्रय-मास-5द्धमास-रुव्या-स्ववहाराओ सब्बाओ ग्रावित्यरविहोओ अपडिविरया जावज्जीवाए,

अपोडीवेर्या जावज्जीवाए,

सिलपदालाओ अपडिविर्या जावज्जीवाए, -छिप-मिनिन्। हाण-हाला-मोनिन्। मिनिन-भिन्न-भिन्न-भिन सब्बाओ

सब्बाओ आरंभसमारंभाओ अपिडिविरधा जावज्जीवाए, सत्याओ कूडतुल-कूडमाणाओ अपोडेविर्या जावज्जीवाए,

सब्बामी प्रपा-प्यावणामी मुप्डिविरया जावज्जीवाए, सव्याओ करण-कारावणाओ अपिडिविरया जावज्जीवाए,

नव्यामा कुट्टण-पिट्टण-तज्जान-वाध्न-वह- बंधपरिकिल-

में सिंह जीएपल इंप्रियाणक क् ,गुरुणपरितायणकार जे यावणो तहप्पाति सावज्जा अबीहिया कम्पता साओ अपडिविरमा जावज्जीवाए।

रक्र प्रघर डीप्रशामाधमहीप-एडम्हीर-छन्द्र-घात्मणी -माम-ागम्-रुकि-रुष्ट्रम-मरुक भ्रिरीपृ इक प्रमाणकार से मेपाडविर्या जावज्जीवाए।

प्यमेव तहपागारे पुरिसनाए तितिए-वर्टरग-लावग-कवीय-,इफ्टम इंडाइडमा

-व्रमारिप्ती-म्प्कु-इिंग-इग्राप्-वार्घ-प्रदीम-व्रमी-लर्घाक

। इंग्ट्रिंग इंग्रेडिंग रेकु प्रयुक्त इंग्रिशीम

नमञ्जाहर सीमहर व वो भीते कि अत्रयासि अहालहुस-इ रेकम्मक, ाए इ काड़ाम, गाए इ ग्राप्ट वता, माइक्ट वा, कम्मक इ -।ज़र्फ हे, इंक्ष्य प्रिरीय प्रविज्ञाह हे य ही ।र्ह

, रंग मं महास-महाकित-ज्युद-ल्यान मह , इरक णियन गार मड़े, डोक पिपलवधणं करहे, इमें होडबंधणं करहे, इम इमें देंड, इम मुंडेह, इम तालेह, इमें ताहेह, इम अदुयवधण नाति। स्यमेव गरुपं दंड निव्यत्ह, ते जहा-नाति। इम् रत्यच्छिण्णयं करेह. इमं पार्याच्छण्णयं करेह. इमं क्रण्याच्छण्णयं करेह. इम नकओट्ठ-सीसमुहच्छिण्णयं करेह, उमं धेयच्छिण्णयं करेह. उन अंगछिप्णयं करेह. इम हिदयुष्पाडिययं करेह उमं जयण्याडिययं करेह, इमं द्रसग्पाडिययं करेह, उनं वसण्याडिययं करेह, उम जिभ्याडिययं करेह, .मं उन्डोयययं करेत. उम धींसयं करेत. ्म योजिय करेत्र. उमं मुडाइयं करेह. इस मुजाभिष्णयं करेह. इम साम्बन्धियं करेह. उन प्रश्नियं करेत. इस संक्षियको करेह, ३म तसन्यां व्यवमां करेन, .म. अर्थामा १ इडपमें करेह. इस रामधिनमधाधियमं करेह. दम मनागर्गनगद्ध करेत. म राजन्तीय उत्यंघणेकोन्ह, भ अव्यापरेण अस्मेणं कुमारेषां मारेह। ा । २ में अंभनांग्या परिमा भवड, तं जहां-भार १ ए. विकाद भा, भाषा इ वा, भगिणी इ वा, भज्जा इ र एक इ.स. इ.स. इ.स. मुख इया, १७ । १ ४ १ १ ८५ मि अंसल्दुसम्मास् अवराहसि–सयमेव THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

र्वा का कारण क्षेत्रीवेता भवद <mark>जता मितदोर्मावत्तए</mark> जाव

en a pota anata.

इसके हाथ काट दें, इसके पैर काट दें, इसके कान काट दें, इसका नाक, होठ, मस्तक और मुंह काट दें, इसे नपुंसक कर दें, इसके अंग काट दें, इसका हृदय उखाड़ दें. इसकी आँखें निकाल दें, इसके दांत निकाल दें, इसके अंडकोश निकाल दें. इसकी जीभ खींच लें, इसे कुए में लटका दें, इसे घसीटें. इसे पानी में डुवो दें, इसे शूली पर लटका दें, इसे जूली में पिरोकर टुकड़े-टुकड़े कर दें, इस पर नमक छिड़क दें, इस पर चमडा वाँध दें. इसकी जननेन्द्रिय को काट दें, इसके अंडकोशों को तोड़कर इसके मुंह में डाल दें, इसे चटाई में लपेट कर आग में जला दें, इसके मांस के छोटे-छोटे टुकड़े कर इसे खिलाएँ, इसका भोजन-पानी वन्द कर दें, इसको जीवन भर पीटें और वांधे रखें, इसे दूसरे किसी प्रकार के अशुभ और बुरी मार से मारें। जो उसकी आन्तरिक परिषद् होती है, यथा-माता-पिता, भाई, वहिन, पत्नी, पुत्र, पुत्री अथवा पुत्रवधू,

उनके द्वारा किसी प्रकार का छोटा-सा अपराध होने पर खर्य भारी दंड का प्रयोग करता है, यथा—
टंडे पानी में उसके शरीर को डुवोता है यावत् जिस प्रकार मित्रहेष प्रत्यिक क्रियास्थान में दण्ड कहे गये हैं वैसे ही दण्ड देते हैं और ये परलोक में अपना अहित करते हैं। वे दुःखी होते हैं, शोक करते हैं, खिन्न होते हैं, आँसू वहाते हैं, पीटे जाते हैं ओर परितप्त होते हैं। वे दुःख, शोक, खेद, अश्रुविमोचन, पीड़ा, परिताप, वध, यन्यन ओर परिक्लेश से विरत नहीं होते हैं। इसी प्रकार वे स्त्री-कामों में मूर्च्छित, गृद्ध, प्रयित, आसक्त शंकर, थार-पाच छह-या दस वर्षी तक, कम या अधिक काल तक भंगी को भोग कर वेर के आयतनों को जन्म देकर, अनेक थार यहां हुए कमी का सबय कर, प्रचुर मात्रा में किए गए कमी के कारण दय करी का सबय कर, प्रचुर मात्रा में किए गए कमी के कारण दय करी का

जिसे-केर्द का गोला अथवा पत्थर का गोला जल में डाइने पर जिसे के तर की पार कर चरती के तल पर जाकर टिक्ता के

1ई 1<del>1</del>5कड़ी 110 मि रुफ़र्फ़ मिन ,रक राप कि रुफ़ के कि छिर छ ,रकरम में माम रुक ,लांट भिरक जाय कि फिणिए घट एफिलड्रेंग एफ लड्डेगर्ध्यस , लड्डामारमक, लड्डमित्रल, निर्मात्रक, क्रापरतावहुल, , रही प्रकार वेसा पुरुष जो कमेवहुर, धूतवहुरू, पंकवहुरू,

। इं रिड काञ ान्ज्रच छसर र्राप्त कपु में हिएन-१६केक ,कागमार युक्त उक्कट दुगेस वाले, कृष्ण (कापीत) अभिनवर्ण की में प्रांफ्क्पिए , मीट्रास् , र्राप्ति त प्रांपि के प्रांप अपित हो हो। हिलि , इंगि , किंच- इस् , फ्राइ में 11मा कि यजीए उर्गित सक्षन , पेप्र ,रुष्ट ,अर ,यमित में जाकान्छ अन्जनी वि । हैं छाव तीकुार कि र्गमु इति गृहि एकिम्ह में उड़ा कि उड़ा कि उड़ा मानकार है

1ई किड़ि कीम र्जार र्षेष्ट म, ई क्तिंड इन्नार म, ई किड़ तीमुर म मिन्छ। ई क्रिक रु इनि र्ठई-र्र्ड म, इं तिकार रु ज़िन रकार म कारी र में मिरावाकर म स्ट वे नरकावास अग्रीम है और उनमें अग्रुम वेदनाएँ हैं।

। इं कार्का म्वर्क पृट्ट किरक घमनुस् कि ान्छिक किरा है अनुभव करा है हो। , නුවා වා දු , පං ප, ෦ ද ආ ද , ආ ද , නුවා , පාණු ව ම ව

मण्डी हे प्रधारी , विदार हे प्रधारी इह , विदार है प्राप्त है प्रधार है , विदार हैं। उस इंप पिने के हिल्ल र र उसद हो। सिन के ने ने ने ने ने ने

में कार रिभट्ट है कार का ,मैं कुमु रिभट्ट में कुमु का ,मैं म्मर्ल 1ई 1571<sup>न</sup> हि 7*घर* हि मिन्डू <del>हि</del> 7*घर्ली र्ना*स्

।ई 165 कार्याहम्लेट्ट में लाकाप्राधीम र्गार्ध किशीम-ाप्पतु , लाज निंड इम्भ्य में कर्रन की एडडी एड्डीड इन् ीं हो है है । इस है । जाया है।

,गिमिश क्त प्रम के किंच पावत् सव दुर्खो के क्षय का अमि।,

1ई । एट ग्रांध । एडमी क्लाकण

## –।णशोग क प्रमिष्धीय पुरुष का पर्राक्षम

हि रिड्रें 7P नाम्न क्यू हम उकान्द्र किंड्रोन दिए कप त्तर में प्राप्तराधार हिए क्या सम्प्राप्त हिए अभिप्रायवाहे, नाना ख्याव वाहे, नाना होट वाहे, नाना होच ानाम ,र्रामाद्वार मनाम ,किकशास्य कं मेध कमीद्राप्ट ई

मुहरे प्रहेश में विधि प्रमित्री केर्नु कि द्राप्त महे कुँ रेम है गिगित कुँ करते देसे महै । किसाद्राप्त कपृ में शाम्प्रधासाम मृगा ! लागशामाम ! किक्शीह क् मेर हैं '-हाई में किनीवाड कपू में अध्यवसाय मान काय ! राष्ट्राह्माहरूमित ! किकड़ीक्ष के मेरे एक इकप में मिर्छम कि इशि कि हाए पृत्रु रेंस है शिएंड पृत्रु हिशह परसू ड्रेकि प्रमप्त सड

ारिक एक्ट्रिय कि विद्या कि प्रतिकार ह ाएं में भाग ते जिस्है पक इंक्स से लिए में संह म

that be in base has it bein brick b

ारिक हमान हिंदी होते के क्रियोगिए ह

धर्गितलमइवइता अहे गर्गतलपड्ट्ठाणे भवड्। ाञ्चकी लाक भामलाक जीएएएएम र्हाएएएए केरवहुले अपन्तियबहुले दंभवहुले गियोडेबहुले साइबहुले एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए वज्जबहुरू धूयबहुरू पंकबहुरू

गरगा, असुभा णरएसु बेदणाओ। काक्जगणिवणामा, कव्यवडफासा, दुरिहेयासा असुमा विवस्तरू ित्राणुलेवणतला, असुइ वीसा परमदुबिमगंधा, सूर-नयस्वत-जोड्सप्यहा, मेद-वसा-मंस-रुहिर- पूयपडल-सुरयस्ठाणसीठया, णिव्यधकारतमसा ववगयगह-चंद-इह 187 छेट इंग्रिक 187 ए के वि

। जिम्लुंग वा , मिर्म वा , मिर्म वा उवलम्। ता ने केव गं नरएसु नेरइया णिड्डायांत वा, पयलायीत वा,

तिव्यं दुरहियासं गिरयवेदणं पट्यणुभवमाणा विहरित। राम्ह इंफ्ड् इंफ् प्रक्षक फ्रिक आग्म रुपूनी राम्पर भाग पि

। इंडाम सिंग गिर्म किस मंभी दिसमं अभी दुग्गं तभी भिष्ट । िनह, हुं हैं हैं , गार नियं प्रदाय । प्रियं किन्न - गुमाणहिए है

माराओ मारं, णरगाओ णरगं दुक्खाओ दुक्खं, एवामेच तहप्पगारे पुरिसजाए गहमाओ गहमे, जम्माओ जम्मे,

। ज्ञामरू छन्मिर्गम् िमाणिक भारत जात असल्देश में भारत सम्बद्ध । इनम ही 14 प्रजीविमक्त्रह प्रक्रफीएइएक गृङ्गाण ग्रमी।।गण्डी।इ आगमिस्साणं

-र्ययः से : ४ अ: ४ से : ते : प्रिंगिम्ह्य रिष्टि स्प्रिक्ष्म म्मक्ष्य स्प्राणाठ स्प्रमञ्ग

इंग्रीणीन निर्णादिर्देशे नागासीला ते सब्दे पवितया आइगरा धम्माणं नाणापणा। नाणाछदा नधम्म पक्खांच पृरिसाणं परिक्खणं –

इमें ताव तुरमे सागणियाणं इंगालाणं पाइं बहुपडिपण्णं गहाय आइंगरा ! धम्मीणं णाणापणणा जाव नाणाञ्जवसाणसंजुता। जाव नाणाञ्जवसाणसंजुते एवं वयासी-हंभी पावाउया ! पिडासएणां गहाय ते सब्दे पावानए आइगर् धम्माणं गाहाप प्रिसे य सागिणयाणं इंगालाणं पाइं चहुपडिपणणं अयामएणं िगठें इन

निधाण स्वत्याणसंजुता एगं महं मंडिलवंधं किच्या सब्दे एगओ

मिर्गाणिह

मार हु प्रधानम् नेयावाद्यं कुन्मा णो य हु साहम्मिय-येवाव्हियं कुन्ना, णा य हु अगिश्यायाचा कुम्पा , ारूकु छंगासं एसाइंस हु ए 100 मुहत्तर्ग-मुहत्तर्ग पाणिणा धरह, उन्नुया गियागपिडचन्ना अमायं कुट्यमाणा पाणिं पसारेह,

33 युच्या से पुरिसे तेसि पायाउयाणं तं सागणियाणं इंगालाणं पद वतुनिंडपुण्यं अओमय संडासएणं गहाय पाणिंसु विश्वितः

ताः, यं ते पावाउया आइगरा धम्माणं नाणापन्ना जाव सम्मान्यावनाणसंजुना पाणि पिडसाहरेति,

ताः, मं मं पुरिसे ते सब्बे पावाउए आइगरे धम्माणं नाणापन्ने भाव नामान्सवसाणसंज्ते एवं वयासी-

ं भी पाबाउया ! आइगरा धम्माणं नाणापन्ना जाव भागान्यवसाणसंजुता ! कम्हा णं तुब्भे पाणिं पडिसाहरह ?

पन्यों नी उपकेरता? ६ (३) के भवित्सक्ष ? ५२४ - दुसर्व ति मण्णमाणा पडिसाहरह। एम ५३४ - एस पमाणे, एस समोसरणे नोय ५४% पोर्च पमाणे, प्रोचं समोसरणे।

त्य भ ते ते समणा मारुणा एवमाइक्खंति **जाव एवं** परकार

र्का १८६८ भाष मध्ये मता इतव्या, अञ्जावेयव्या, र्कान्यत्वा, परिवासियव्या, किलामेयव्या, उद्दवेयव्या।

े रेग्यू रेपान्ते आमनु भेषाए,

े १८६६ १८६ ४८ मध्या ओणिजस्मणं-संसार-पुणब्भव-११८८ मध्य १४ ४४ ६४६ थे भागिणो भविस्संति।

ि २५० १८० में हाराण प्रश्तमाण अदुर्वधणाणं बोलणाणं २१ १८ १ १८ १८५१ १८७ भाउमस्याणः भगिणीमस्याणं १ १८१ १ १८५१ १८५१ प्रश्तमस्याणं सुरक्षमस्याणं, १ १८५१ १८५१ १८५१ स्वरूपं विश्वविद्यां अगिणं बहुणं सीधे पंक्ति में बैठ, शपथपूर्वक माया का प्रयोग न करते हुए हाथ को पसारो,

यह कह कर वह पुरुष उन दार्शनिकों के सामने जलते अंगारे से भरे हुए पात्र को लोहे की संड़ासी से पकड़ कर उनके हाथों की ओर आगे बढ़ाता है।

तव वे धर्म के आदिकर्ता, नानाप्रज्ञावाले यावत् नानाअध्यवसाय से युक्त दार्शनिक अपना हाथ खींच लेते हैं।

तव उस पुरुष ने धर्म के आदिकर्ता, नानाप्रज्ञावाले यावत् नानाअध्यवसाय से युक्त उन सव से इस प्रकार कहा–

'हे धर्म के आदिकर्ता ! नानाप्रज्ञावाले ! यावत् नानाअध्यवसाय से युक्त दार्शनिक प्रावादुकों ! तुम किसलिए हाथ को पीछे खींच रहे हो ?

क्या हाथ नहीं जलेंगे?

हाथ जलने से क्या होगा?

'दुःख होगा-दुःख-होगा'—यह मानकर तुम हाथ हटा लेते हो। यह तुला (निश्चित) है, यह प्रमाण है और यह समवसरण है। प्रत्येक के लिए तुला है, प्रत्येक के लिए प्रमाण है और प्रत्येक के लिए समवसरण है।

जो ये श्रमण-व्राह्मण ऐसा आख्यान यावत् ऐसा प्ररूपण करते हैं कि-

सव प्राण यावत् सव सत्वों का हनन किया जा सकता है, अर्धान वनाया जा सकता है, दास वनाया जा सकता है, परिताप दिया जा सकता है, क्लान्त किया जा सकता है और प्राणों से वियोजित किया जा सकता है।

वे भविष्य में शरीर के छेदन भेदन को प्राप्त होंगे।

वे भविष्य में जन्म, जरा, मरण योनिजन्म संसार में वारवार उत्पत्ति, गर्भवास, भव-प्रपंच में व्याकुल चित्त वाले होंगे।

वे वहुत दंड, मुंडन, तर्जन, ताडन, सांकल से वंधना, घुमाना तथा मातृमरण, पितृमरण, भ्रातृमरण, भिगनीमरण, भार्यामरण, पुत्रमरण, पुत्री मरण, पुत्रवधुमरण एवं दरिद्रता, दीर्भाग, भिर्य-वियोग और अनेक दुःख व वमनस्य के भागी होंगे।

वे अनादि-अनन्त, लम्बे मार्गवाले, चतुर्गतिक संसाररूपी अर्ण्य <sup>मं</sup> वार-वार परिभ्रमण करेंगे।

वे सिद्ध नहीं होंगे <mark>यावत् सव दुःखों का अन्त नहीं करेंगे।</mark> यह तुला है, यह प्रमाण है और यह समवसरण है। प्रत्येक के लिए तुला है, प्रत्येक के लिए प्रमाण है और प्रत्येक के लिए समवसरण है।

# ६२ . धर्मपक्षीय क्रियास्थान-

अब नेरस्यो ईर्यापथिक क्रियाम्यान कहा जाता है। इस जगत् में इस क्रिया म्थान में आत्म कल्याण के लिए सही अगरहरू-

१ देशे समिति में युक्त,

ने अपर सोसीय में सुना,

- , कपृ हे हीमीमाण्ग्य . इ
- त्रीमीप्त कि र्नछार प्रॉप्ट रिंग्क एड्स के ब्रीए एएकएट ,हाए .४ क्रिप्ट रि
- र्म होमोर । म्याळग्रीप कि रुर्म ग्रींध म्यर्कड , स्वक ह्रम्-रूम . भ चन्य
- सुक, १. वनसमिति, ३. कायसमिति मे युक्त
- 9. मनीगुप्त, २. वचनगुप्ति, ३. कायगुप्ति से गुप्त, काथक इन्द्रियां त्रहाचर्य की गुप्तियों से गुप्त हैं,जो साधक

जिसका दान्द्रया त्रहाचय का ना गुष्तिया स गुप्त ह,जा साधक उपयोग सिहत गमन करता है, खड़ा होता है, वैठता है, करवट वदलता है, भोजन करता है, बोलता है,

र्जार, जन्मक, पाउर कि जीस म्थॉरडाए ,लन्मक, स्टाए ,स्डिट पि कंलप कि किर्मेंस क्रवार है Infoट-Ineyर केंद्र हि कर्षेपू पियप्ट मुक्त क्षित हासम प्रविधि में युस्स सिर्फ है Inforer महीसपियप्ट

। ई किडि ाफ्सी कि**धी**गफड़े

1ई किक्ति

वह प्रथम समय में वद्ध सृष्ट होतो है, हितीय समय में उसका अनुभव होता है,

।ई किड़ फ्रोनि किस्ट में **एम**स फ्रीकृ

,চंत्रीडिट ,ञफ्न छः :दमस्र फिस्री किषीगोष्ट्रे उन प्रकार भट्ट नाम्मेकस् इन में लास मिागास र्जाए है तिह गिर्मिनी र्रांस तडीट्

। ई कि कि प्राप्त कि भागार कि भागात के प्रिक्त कि भाग स्थावन कि । इस असावन कि एक्स सह

ाई ाप्रार ाइक काशीयोधट्टे नाष्ट्र 1 एकी किइ) कि

की ड्रें फिरक में'' (-ई रिड़क के मिछ्यून्य मिछ्योमधम् कि) रह्येकि र्मित्यों में लक्त नाम्तेष्ट ,ई यृष्ट रह्येकि रिकारी में लक्क्यू इस्तें म्ड र्म मिस मर , पिंड़ रह्येकि भि रिकारी में प्राधीय सिंह ई

्रिंग्रेस एक ई किए ,ई एकी नष्टक कि निष्टाम्नाप्रस्रा

। रिंग्रेंक गणमन्त्र एक हैं किंग्रक गणमन्त्र , हैं कि गणमन्त्र ग्राकप किंग्र मध्यें , हैं एको मध्यें कि माध्य एको छिंग्रें मिंग्रेंग्य ग्राकप किंग्र

रिक म्प्रेन

- इत्रोपक्षिय पुरुष क्या विष्युचन अब हुमरे भ्यान धर्मपक्ष का विरुक्त हम प्रकार राज्य क्या भे

सब दुसरे स्टास सम्प्रक का दिकल्य स्म प्रकार क्या नाम प्र-सैव बादम् दक्षिण दिक्त से कुछ समुष्य संने ४, वया-

सुख आये नीते हैं आर कुछ आये. सुख उच्च भीत दाने तीने हैं प्राप्त कुछ नीच भीत भीते. हुए एवं मेरी दाने तीन कुछ आये.

३. दसणासिमयस्स,

४. आयाणभंडमत्त्रणिक्खेवणासियस्स,

- उच्चार-पासवण-खेल-सिंघाणजल्लपारिट्ठावणिया-

प्रमियस्स। ३. वड्समियस्स, ३. काथसीमियस्स

9. मणगुत्तसः, ३. वद्गुतसः, ३. कायगुत्तसः,

गुतस्त गुतिदेयस्त गुतवंभयारिस्त आउतं गच्छमाणस्त, आउतं विङ्ठमाणस्त, आउतं णिसीयमाणस्त, आउतं तुयङ्टमाणस्त आउतं भुंजमाणस्त, आउतं भासमाणस्त

। इष्ण्क मार्ने एडीवायरी इपिया विका महसू ।

सा गढमसमए वद्धपुट्ठा।

त्रुयसमय् गिरिज्जिणा।,

विद्यसमए वेद्या,

म्म्करू र्राक्ष्य पुरुष । क्या विद्या । क्या ।

। इंग्र्य भी टाफ

एवं खबु तस्त तमीनवं असावन्त्री हि अहिष्यहा

तरसमे किरियाठाणे इरियावहिए ति आहिए। से नेमि–जे य अतीता, जे य पडुपद्मा, जे य अगमिस्सा अरहंता भगवंता सब्दे ते एयाइं चेव तेरस किरियाठाणाई– भासिसु या, भासित वा, भासिस्सीत वा,

आयाणामेच पडिसाहरेज्जामि सि बीम। -सूयः सु. ३. ३. ३. सु. ५२१

.

#### - महभीमी स्ममग्रीपृ प्राप्तिम स्मित्र । हर्न

अहायरे दोच्यस्त ठाणस्स धम्मप्यस्यस्त विमोगे एवमास्टिन्यर् इ४ खरु पाईणं वा **जाव** दाहिणं वा, संतेगद्दवा मणुस्सा भवति, ने नहा-

अरिया देरी, अणारिया देरी. उच्चागीया देरी, जीयागीया देरी. भारमंत्रा देरी, इस्सम्हा देरी. मुवण्णा वेगं, दुव्वण्णा वेगं, मुक्त्वा वेगं, दुस्त्वा वेगं, तेमिं च णं खेत्तवत्यूणि परिग्गहियाणि भवंति। एसो आलावगो तहा णेयव्यो जहा पोंडरीए जाव सव्योवसंता मव्ययाए परिनिव्युडे ति वेमि।

एस टाणे आरिए केवले <mark>जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगंतसम्मे</mark> साह्।

वोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिए।

-सुय. सु. २, अ. २, सु. ७९९

तत्व णं जे ते समण-माहणा एवं आइक्खंति जाव एवं पक्वेति-

''मब्बे पाणा जाव सब्बे सत्ता ण हंतव्या, ण अज्जावेयव्या, ण प्रियेनव्या, ण परितावेयव्या, ण किलामेयव्या, ण उन्देवेयव्या

ते जो आगंतु छेयाए, ते जो आगंतु भेयाए,

ते णो आगंतुं जाइ जरा-मरण-जोणि-जम्मण-संसार-पृणःभधगव्भवास-भवपर्वच कलंकलीभागिणो भविस्संति।

ते णो वरूणं दंडणाणं जाव णो वरूणं दुक्खदोमणसाणं आभागिणो भविस्संति।

अणादियं च णं अणवदरगं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं भुःजी-भुज्ञो णो अणुपरियट्टिस्ति।

न मिन्दिम्मति जाव सव्यदुक्खाणं अंतं करिस्संति।

-सुय. सु. २, अ. २, सु. ७२०

# ६ ८ - यम्मयदुन मिस्सठाणस्य सक्तव पत्नवणं—

अंवतंत्रे तच्चास्स ठाणस्स मीसगस्स विभगे एवमाहिज्जङ्-१४०१ तु पादणं चा जाव दाहिणं वा संतेगङ्या मणुस्सा भवंति, ८५८६ -

ा मन्यः, अपारभा, अप्पपरिस्माता, धिम्मया धम्माणुया जाव कर्मण च गविति क्रिमेमाणा विहरति,

# संस्थातम् अस्य सुमहिष्यापदा सुसाहू।

भारतको परिमाद्यायाओं पिडिविरया जावज्जीवाए, भारतको असर्वित्रका जाब एमच्याओ कुट्टण-पिट्टण-भारतको अस्ति स्थापनि होत्साओं पिडिविरया जावज्जी-भारतको अस्ति अस्ति होत्रका।

े २०२० आपमास सावकाः अवीविया कम्मीता १०२० १८ १८ व्यक्तिः, त्रको वि एसच्याओ १८ १८ १८ १८ विद्याः एव्याओ असर्विदस्याः।

्रात्तिक स्थानम् । स्थापित अभिगयनीयाऽनीयाः, स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स कुछ गोरे होते हैं और कुछ काले, कुछ सुडौल होते हैं और कुछ कुडौल उनके भूमि और घर परिगृहीत होते हैं, ये आलापक पोंडरीक के समान जानना चाहिए

ये आलापक पोंडरीक के समान जानना चाहिए यावत् जो समस कषायों से उपशान्त हैं और समस्त भोगों से निवृत्त हैं (वे धर्मपक्षीय हैं) ऐसा मैं कहता हूँ।

यह स्थान आर्य, द्वन्द्वरिहत यावत् सब दुःखों के क्षय का मार्ग, एकान्त सम्यक् और श्रेष्ठ है।

इस प्रकार दूसरे स्थान धर्मपक्ष का विकल्प निरूपित है।

जो ये श्रमण-ब्राह्मण ऐसा आख्यान यावत् ऐसा प्ररूपण करते हैं कि—

''सब प्राण यायत् सब सत्वों का हनन नहीं करना चाहिए, अर्धान नहीं बनाना चाहिए, दास नहीं बनाना चाहिए, परिताप नहीं देना चाहिए, क्लान्त नहीं करना चाहिए और प्राणों से वियोजित नहीं करना चाहिए।

वे भविष्य में शरीर के छेदन भेदन को प्राप्त नहीं होंगे। वे भविष्य में जन्म, जरा, मरण, योनिजन्म, संसार में वार-वार उत्पन्न, गर्भवास, भवप्रपंच में व्याकुलचित्त वाले नहीं होंगे। वे वहुत दंड यावत् अनेक दुःख व वैमनस्य के भागी नहीं होंगे।

वे अनादि-अनन्त लंवे मार्ग वाले, चातुर्गतिक संसाररूपी अरण्य में वार-वार परिभ्रमण नहीं करेंगे।

वे सिद्ध होंगे यावत् सब दुःखों का अन्त करेंगे।

६४. धर्म बहुल मिश्र स्थान के स्वरूप का प्ररूपण-अव तीसरे स्थान मिश्रकपक्ष का विकल्प इस प्रकार कहा जाता है-पूर्व यावत् दक्षिण दिशा में कई मनुष्य ऐसे होते हैं, यथा-

वे अल्प इच्छा वाले, अल्प आरम्भ वाले, अल्प परिग्रह वाले, धार्मिक, धर्म का अनुगमन करने वाले यावत् धर्म के द्वारा आजीविका करने वाले होते हैं।

वे सुशील, सुव्रत, सुप्रत्यानन्द सुसाधु हैं। वे यावज्जीवन कुछ प्राणातिपात से विरत हैं और कुछ से अविरत हैं यावत् यावज्जीवन कुछ कुट्टन, पीडन, तर्जन, ताडन, वर्ध, वंध परिक्लेश से विरत और कुछ से अविरत हैं।

जो इस प्रकार के अन्य सावद्य, अवोधि करने वाले, दूसरे प्राणियें को परितप्त करने वाले कर्म-व्यवहार किए जाते हैं। उनमें में में कुछ से यावज्जीवन विरत होते हैं और कुछ से अविरत होते हैं। कुछ ऐसे अमणोपासक होते हैं—जो जीव-अजीव को जानने बारे, पुण्य-पाप के मर्म को समझने वाले, आस्रव, मंबर, बेदना, निर्वार, किया, अधिकरण, बन्ध और मोक्ष के विषय में कुदान होते हैं।

। इं र्राइ दिम् एकी एक म्हिस स्ट्री ।ग्रह्म के गिणफर्ड शास्त्र गरहम ,घड़ार ,इड़ार ,घड़पूरी ,गम्नकी सत्य के प्रति स्वयं निश्चल, देव, असुर, नाग, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस,

प्रांध काघ नेनार प्रध , काघ निक्य घघडनीवी तिसर , काघ निक मद्रप्र में प्रधादी मुरु, ह्याय निरम् एउप्र , ह्याय निम्मे कि धाथक **,** कड़ी र क्षित को कार है। स्वाप के किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया

मेर्ट , वे अपुष्म । यह निर्माय प्रवचन यथार्थ है, यह परमार्थ है, भ्रेप 

क उपरि ग्रिकीर कि मिणिर र्रोह । अधायका भीर है । ,र्हाए र्ह्म एर्ह्स र्ह उठाकर मिकी ान्ही में उप के उिमुड़ अर्धि उष्ट: क्रिस , र्लाम निभार लागु कि र्लाम र राहि । क्रिस कि लिपि ह (काइ मिनाम १४०), ई धम्स

कल्त-ठिंग, एएमें, अपार्थ, नर्थार्थ, पार्थ, केवल, पार्थ, मेपर्य, भेपर्य, पीर-फलक ने अमण-निर्मेन्यों को प्राप्तुक और एपणीय अशन, पान, खादा, । इं र्हां रिक म्लाम्हरू कुम्प

क्षेत्रा तथा यथापिग्रहीत तमः के मेकः प्राप्त प्राप्ता का प्राप्त के वहुल शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पीपधोपवास , र्ह्मा मेर्ड माठ एक कराह्यमे र्राप्ट एए ह

ঠি চাঁঠ দ্দ্দত দি কিগিচই ক্রিকী ক্যক ভাক দি দ্যাদভাক ,कंघ्रु धीमम उक एमक्रीए ऑर्ट ाम्डलिए उक इंख्ये ,हैं हैं) रे इंछा ।) 13 के नारम्ध कि मिल का सिन्ने कर्म्छ केंग्रेक माध्याफार, हैं किंग्रक माध्याफार कि मर्शन कि नेही किन्छ रप्र मिंह म ए रेप मिंह म्म्फ्र के एडाइ कि झार्गर रकम्लाप , ই চ্যিক দভাদ । ক ঘাঁদদ কদাদাণিদঙ্গ কচ দৈহ চহুচ पृत्र है। कर एर हो है अब के अब कि अब कि अब कि कि 

है। भूप मार्स महाय तीष्ट मार्स होड़ मार्स कार्क्टर है

अर सुसाधु है। वह खान आवं वावर्त् सव है:वों के धव का मार्ग, एकान सम्दर्फ श्रेव कथन पूर्ववर्त जानना चाहिए वादत्

ाई 10th 15th प्रायप्त सह म्हळाटी 1क अमशमी नाम्न ग्रेसति हाप्

न्मार्गि क्षे माहुस कि फिक्ष प्रक्रियम्ब . ५३

नायन ,र सिने स्पृत्त हैर में सिराइने गिरी है, पथान अब दूसरे स्थान धर्म का दिस्स्य दूस प्रसार हुए। अपने प्राप्त

द्र सेद्यासी सी.म.श. सी.म.स.स.स.च ११०० वे. स.च.रा.स. १४ अ.१९८६ स्थानस ेर रेज हैंदे हिन्द रिकारिक स्टिन्स है है। देखा के का कि 'र्ज स्था सेमार्केट पर इस 'यहात 'प्रयोग्ह 'हिमेर्डेट

hing is the case that "had been been been being being be Lakingur ar i kizur kata ka kunguntipa kerlaatib t 19 Amii eir

> पानयणाओ अणाइसमिण्जा, क्षियांगमी इतितान् इतिताना हम-क्रायां होता है। असङ्ज्याद्वास ८-नाग-सेवत्ता-जक्त-रक्त्य-एक्पर-

> વિગિસ્થિયટ્ઠા સમિગયટ્ઠા સિટ્રિબેમિનબેમાળુ (11) (વા. पुस्छिपट्ठा ठिड्राइशीर 15520 खिर्गित्रिक्षि ामग्रीक्षनी इणमेर निग्गंथे पावयणे निस्संकिया

> ाइलीसम्भीत्र चियत्ते ३ (प (घ (प वेसा ,ठ्रागह अयमाउसी ! निगांथे पावयणे अर्ठे, अयं परमर्ठे, सेसे

> ।॥णम्हामृण्ह चाउद्दसर्ठमीद्देड पुण्णमासिणीसु परिपुण्णं पोसहं सम्मं

> । हीं उड़ी murfir jure इंम्लिक्डि इंग्रिशि नीएडिस मीलव्यय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासीहें ,।।णाममालडीप ंपग्रासंशास्यान्। ।। , णिष्धेपृषाम-कव्क-ज्ञाग्डीम-क्रिव ,गिरिहमेस्रमिर्फिनो समणे निगांथे फासुएसणिज्जेणं असण- पाण-खाइम-साइमेणं

> भेताइ पव्यक्खाइति, पव्यक्खाइता, वहूई भेताई अणसणाए पाउणिता आवाहिसि उपण्णांसि वा, अणुप्पणांसि वा, वहुड् वहुई वासाई समगोवासगपिरियाग पाउणोते, —NUTHY इही iv राइडी iv हे अपूर्ण iv ह

> किच्या अण्णवरेस देवलोएस देवताए उववतारी भवाते, लेक भामलक किम्हीमम क्रिक्टीमण्ड्रिकार कार्य , काइल

महिद्दिएस महन्जुइएस जाव महासोक्खेस।

ब्रिप्त मिसर्तापृ हार रिमाणहिम्परहरूस प्रशाह रिए स्र -वार वहंत मिस

-वृषः सः ३, थः २, सः ७९५ । गृज्ञीमञ्जू रिम्जी सुमामुमि सुमागढ १५५०० ।

의 교회는 ६६-विदु पाईणं वा जाव दाहिणं वा संतेगइया मणुस्सा भवाते. -इस्च्हो।मञ्जू रिएडी स्प्रिक्स्प्रमाथ स्प्राण्ठ स्प्रस्वि रेगाइस न्यः धम्मपयस्वीयाणं पुरिसाणं पविति परिणाम य-

नेमाडा मेल्दवा बैनाइवार्गंडा नेमाहे-। तीरको ।एएम्क नीर्ग इर्ग एम्प लेशार्या अविधिगारी सिम्म्या सम्माणुगा सीमर्टरा जाव

त्यामार्यक्रमाध्ये वीहीत्रयेवा यात्रकाराते" सत्यात्रम् अर्थत्य-पुर्वेडव्य-सन्यय-भारत्य तर्र-महा प्रविक्रित किर्मेशिष्टि विश्वासी स्थान

|  | •     |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|
|  | • . • |   | • |   |
|  |       |   | • |   |
|  |       |   |   | , |
|  |       |   |   |   |
|  |       | • |   |   |
|  |       |   |   |   |
|  |       |   |   |   |
|  | •     |   |   | ٠ |
|  | •     |   |   |   |
|  | • *   |   |   |   |
|  |       |   |   |   |
|  |       |   |   |   |
|  |       |   |   |   |
|  |       |   |   |   |
|  |       |   |   |   |
|  |       |   |   |   |
|  |       |   |   |   |

क मंत्री मिंते , मानपट क मंत्री कि , मानपट क मंत्री कप क —ाष्ट्रम, रहे तिहि त्तीवृध् रिकाट निलंड निवास प्रिकार प्रकार भड़ कि क्लिनाम नर

मास का उपवास, छह मास का उपवास, यथा-कां अववास, तीन मास का उपवास, चार मास का उपवास, पांच का उपवास, एक पक्ष का उपवास, एक मास का उपवास, दो मास हत्र क्य भाष्ट्र का उपवास, पांच दिन का उपवास, हह दिन

। र्हाट र्न्छ कि राहर पृष्ट कीकर्त प्रहाट में राहरि-काए . ६

। र्हाए निरु कि निरुक्त की पाद की की निरुक्त की निरुक्त है। । हाइ हिंह कि महारि हों) में महारि-काए . इ

। जिरम भीतम केने वाले।

। हाह म्ह म्हाम मिह . भ

। हार हर । इसी में ग्रिय किस्ट . ए । कांक रिक रिकार मिल . ३

।र्राप्त हाथ या कड़क प्रि मिश्रा निर्धा निर्धा

। र्जार मर्ज समी में धिड़क पर एउड़ मर्लार . १

। हाछ र्न्छ कि झीए उन्नार हाछ रिष्ठी दिन रिमा . ५९ ।रहाइ र्रह कि झार प्राज्ञार काइ रिष्ठाई रिमाप्त . ९९

। रंगार र्न्छ एइमी हि राप र्नाए छूपु इए ''९ पिरू प्रिसी एफ'' , ६ ९

। राम मिशा हो ।। मानी हो को मद्रा अप-" (ग्रि ।। मिशा मि ।। १८ ।

। होए मेरेक महारि रकाल । हिसी एंछ . ५९

। हार मेरे महामि कि किमी हेर्ड हेरि । प्राप्त किमार रेम्ट्रे . ३ ६

। रुंग्रह र्रुं कि मिर्म हि रुप र्र्मेड निरुप कि वि में राजाह . 3 १

। र्हा मेरे निर्मात हुआ भीजन हेरे वाही।

। हो। मेरी महाभि कि किसी हो होगी है . 0 इ

। रुंगः मेरे गिमी कि कि मिने मिने कि । ६६

१३). निर्दोप या ब्यंत्रन रहित मेहाने ने वाहे।

१३. वचा-धुया भेजन फर्र पाछे।

।शाध मेरल महामि क्षिप्त . ४६

। होए हेरस हिंदी एडीर में राष्ट्र के ब्रीह होंड़ । यह

। होए हेरस हर्दांग एस फियर होरपू . ३६

ारीए किस प्राज्ञार १४५ , ८५

हिए निक निविद्य स्था . ३६

मं हर सिक्स समार से समाने मिना (0)

र्था सिर प्रियं से सीर्थ वर्ष राज्य ।

Han Fire Phankling 186

वेहें। सेन स्माद्र प्रदेशिया सेन स्मान प्रदेश

Test Fitch Hib Tib 146

ied har boken it midha int

Board Ethermal Element of fall had both did be mit for

तिसे णं भगवताणं इमा एयाख्वा जायामायावितो होत्या,

गत, छम्मासिए भते। अदुत्तरं च णं प्रभीमिक् , किं प्रभीमिक , किंग प्रभीमिक , किंग प्रभीमिक , किए ग्रिस मार्गि, अन्द्रमासिए भते, मासिए भते, मिरुलारे , रिम मिर , रिम मिर , रिम भेर , हवालम मे

१. अवेखत्वराग,

२. णिक्षित्वत्तवरगा,

३. उक्तिस्तीणेक्सित्वरगा,

४. अंतवरगा,

, गिरुइइस्, , व्र

७. समुदाणाचरगा,

८. ससट्ठयाम,

१. अस्सर्ठियरगा,

१०. तज्जायसंसर्ठवर्गा,

, भिमीलठड्रजी . ९९

१२. अदिर्ठलामिया,

, प्रस्तालठड्रम् . ६९

, अपुर्ठलामिया,

, मियस्वलामिया,

, ग्रामीलभ्रममीर . ३१

, गार्डियायिक् , ७९

. त्रागिलायचरगा, . ५६

, गिर्माणिनिह . १९

२०. संसादित्या,

, १४ मिर्मियमिडवाइया,

१२. सुन्द्रसणिया,

, गिराहाता,

२४. पंताहारा,

, १७७४ अरसाहारा,

, एससित्त, थर , गिरसिहारा,

र्रेट. तुच्छाहारा,

१८. अत्यावा,

३०. पतनावा,

, एउड्डोमरीपू . ९६

३२. अयिवितिया,

३३. मिरियगह्या.

'हास्परक्षामध्यमाहै' इ.स. वी विविधामध्यमाहै इंदः असद्यन्तिसी सिवार्

'Italiada 'ha

'स्टिस्टिस्टिस्'

- ३८. विशेष प्रकार से बैठने वाले।
- ३९. वीरासन की मुद्रा में अवस्थित।
- ४०. पैरों को पसार कर बैठने वाले।
- ४१. लक्कड़ की तरह टेंड़े होकर सोने वाले।
- ४२. आतापना लेने वाले।
- ४३. वस्त्र त्याग करने वाले।
- ४४. शरीर से निर्मोही रहने वाले।
- ४५. खुजली नहीं करने वाले।
- ४६. नहीं यूकने वाले।
- ४७. केश, इमश्रु, रोम और नखों को न सजाने वाले।
- ४८. समस्त शरीर को सजाने संवारने से मुक्त रहने वाले होते हैं। वे इस प्रकार से विचरण करते हुए बहुत वर्षों तक श्रामण्य-पर्याय का पालन करते हैं।

पालन करने में वाधा उत्पन्न होने पर या न होने पर, अनेक दिनों तक भोजन का प्रत्याख्यान करते हैं।

प्रत्याख्यान कर अनेक दिनों तक भोजन का त्याग करते हैं। त्याग करके जिस प्रयोजन के लिए नग्न-भाव, मुंडभाव, स्नान का निषेध, दतौन का निषेध, छत्र का निषेध, जूतों का निषेध, भूमि-राय्या, फलकराय्या, काष्ठराय्या, केशलोच, ब्रह्मचर्यवास मिक्षार्थ परघरप्रवेश होने पर आहार प्राप्त में लाभ, अलाभ, मान, अपमान, अवहेलना, निन्दा, भर्त्सना, गर्हा, तर्जना, ताड़ना, नाना प्रकार के ग्राम्यकंटक (चुभने वाले शब्द) आदि वाईस परीपह और उपसर्ग सहे जाते हैं, सहकर साधु धर्म की आराधना करते हैं।

आराधना करके अन्तिम उच्छ्वास-निःश्वासों में से अनन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, पूर्ण, प्रतिपूर्ण, केवलज्ञानदर्शन प्राप्त करते हैं।

प्राप्त करके वे सिद्ध, वुद्ध, मुक्त और परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं तथा सब दुःखों का अन्त करते हैं।

कुछ अनगार एक भव करके मुक्त होते हैं।

कुछ दिन पूर्व कर्म के अवशेष रहने पर कालमास में काल करके किन्हीं देवलोकों में देव रूप में उत्पन्न होते हैं, यथा−

वे देवलोक महान् ऋद्धि, महान् द्युति, महान् पराक्रम, महान् यश, महान् वल, महान सामर्थ्य और महान् सुख वाले होते हैं। उन देवलोकों में महान् ऋद्धि वाले यावत् महान् सुख वाले देव होते हैं। वे हार से सुशोमित वक्ष स्थल वाले, भुजाओं में कड़े और भुजरक्षक पहनने वाले, वाजूबन्ध, कुंडल, कपोल-आलंखन और कर्णफूल को धारण करने वाले, विचित्र हस्ताभरण वाले, मन्तर्क पर विचित्र माला और मुकुट धारण करने वाले, कल्याणकारी सेष्ट माला और मुगिधित उत्तम वस्त्र पहनने वाले, कल्याणकारी सेष्ट माला और अनुलेपन धारण करने वाले, प्रभायुक्त शरीर वाले, हवी वनमालाओं को धारण करने वाले.

दिव्य रूप, दिव्य वर्ण, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य संघात, दिव्य राज्यान, दिव्य ऋदि, दिव्ययुति, दिव्यप्रभा, दिव्य छदा, दिव्य अर्था, दिव्य तेज, दिव्य छेस्या से दशी दिशाओं को उद्योति। और प्रभागित करने वाले, कल्याणकारी गति वाले, कल्याणकारी दिव्यत वाले और कल्याणकारी भविष्य वाले बोते हैं।

आर सुसाधु है। क्रम्म होकप्र, गिम कि छाइ के छि: हु हम क्राय छे। हि नाम अह

15 ागः ठिक फिक्टी कि धिमेध नास रीप्रेड हे

हह. सामान्य *स*प से ओक्रान-

-िम्से कि एक । एवं

1ई कप्र **एक्सि** 

। इ छिक मिल निर्मा होति एक मिति किस । मिति . र ्र है रुस एक कि एक्सिए! केंग्र ,R

-ाएम्बर कि निमृधामर-द्वाम ६८. युप्त-जागृत-सवलत्य-दुवलत्य-दक्षत्य-आलीसत्व को अपशा

ान्छा मुस्स । अच्छा हम् एक क्रिक्त हम्म अच्छा है जा जानुस एक एक

उ. जवन्ती ! कुछ जीवी का मुत्त रहना अच्छा है और कुछ जीवो

-को हैं मिल करा भिष्ठ है एग कहा होते . प्र का जागुत रहना अच्छा है।

जागृत रहना अच्छा हे ?'' ाक किए अर्क अर्थ है । अर्थ रहना अर्थ है और कुछ ने विवा

अजिविका करने वाल है। छ। में में भेर अधनीवरण करने वाह और अधन में में अधमे का कथन करन वाल, अथमावलाकनकता, अथम म उ. जयनी ! जो वे अधार्मिक, अधमीनुसरणकतो, अधार्मरू,

िन एपूर में ने शाहताए होगा कार छ: है कि किस त्राह क्योंक ये जीव मुख रहत है तो अनक प्राणा, मृत्रों जायो उन जीवों का मुख रहना अच्छा ह,

। रिगक दिए कहायान ए (१५५५) एटाफको कमीयार करिट ति प्रमान प्राप्त कि ग्रम्ह , कि प्रेष्ठ वृत्ति के प्रमान्त्र प्राप्त

इसलिए इन नीवों का मुख रहना अध्या है।

, ५ अपने मिक प्रिक्श होते हैं, अवस्था । आ व वासिक, वसानुसारा वादने राभ से है। अपहा

छ फेल फुन प्राप्त के छूट है। है है है से से स्टेंस है सीक्र ्ह । स्पर्ध । स्था अपूर्व । स्था है ।

for fairly being of the train of the first un is the the president hypothet (with) his this we what he he him he had the

接拉拉地地區 ions for a receipt of the fire the fir

医乳头管 医测量器 化物型混合物 医皮肤 医乳皮质 医动物性小囊性囊肿

रें हैं कि एक के के लिए के प्रतिकार

एस ठाणे आरिए जाव सब्बदुक्त्यहीणम्गै एंगतसम्मे साहू।

-सैय. से. २, अ. २, सु. ७९४ । गृज्ञीमिन्ग निम्नी भिन्नमिष्य भुगारि भिम्नि

एगा ओक्रीरया नाम्रीकीर एहार , ३३

₹ 6. ₽Ħ. ₽Ħ~

-किस् ाफ्रोक्सि . ७३

प. से पा भेते ! ओकीर या कि फ

निया. स. २, उ. ५, सु. २६ उ. गीयमा ! सिद्धिपज्यादसागिफला पण्णाता?,

नाह-असाह पक्वण-६८. मुत-जागर-विष्णेयत-दुव्यित्यत-दुव्यत्यायात् पहुच्च

प. सुततं भेते ! साह, जागरियतं साह ?

जीवाण जागीरंयत् सहि। उ. जवति ! अस्माइयाण जीवाणं सुतत् साहू, अस्माइयाण

''अत्येगड्याणं जीवाणं सुत्ततं साहू, अत्येगड्याणं जीवाणं प. से केणट्ठेणं भेते ! एवं चुच्चइ-

ગેहોમાટ્ઠા, એદમ્પલવાદુ, <u> અદમ્મપભાર્</u> -म्मिकृति उ. जयंती ! जे इमे जीवा अहम्मिया, अहम्माणुया, ार् ह्राप्त सह रेग

, क्री प्रवाणा विहर्तते, परिज्याणा, अहम्मसमुदायारा अहमोणं येव विति

गावागं सयागं देवस्वायापं सावगताप एए जो जीवा सुता समाणा नो वहूणं पाणाणं, भूयाणं, प्प्रिस गं जीवाणं सुत्ततं साहू।

ना वहार अहान्यवाहि संजावणाहि संजाव्वारा भवात। एए ण जोवा सुता समाणा अयाण वा पर वा तहुमय वा परियावणयाए वर्टति।

जवया । जे इमे जीवा धीमाया धमाणिया जाब धमाण प्रपास वा जावार्ग सुत्तत्व साह।

अर्देवस्तर्णायाप् जाच अंतरियाचणयाप् वहात्। एए पा मीया मागरा समीवा। बहुवा पावाचा बाब सतावा पूर्वास जो जीवाणं जागरियत्तं साह्र। चेव विति कषमाणा विहरीते,

िनाम एतिएए वेत्रापमाति वेत्रापमाति विक्र एए पा याचा यागरमाणा अव्याण या, पर पा, तंत्रभय पा

TELEVITIES FRE istate highlighth and alleged the in his

विवेश तो सुनिवा चार्यास्तर शहित

\$ 1875,753 G

से तेणट्ठेणं जयंति ! एवं वुच्चइ— 'अत्थेगइयाणं जीवाणं सुत्तत्तं साहू, अत्थेगइयाणं जीवाणं जागरियत्तं साहू।''

- प. बलियत्तं भंते ! साहू, दुब्बलियत्तं साहू ?
- उ. जयंति ! अत्थेगइयाणं जीवाणं बलियत्तं साहू, अत्थेगइयाणं जीवाणं दुब्बलियत्तं साहू।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
   ''अत्थेगइयाणं जीवाणं बिलयत्तं साहू अत्थेगइयाणं जीवाणं दुब्बिलयत्तं साहू ?''
- जयंति ! जे इमे जीवा अहम्मिया जाव अहम्मेणं चेव वित्तिं कप्पेमाणा विहरंति एएसि णं जीवाणं दुब्बलियत्तं साहू। एएणं जीवा एवं जहा सुत्तस्स तहा दुब्बलियस्स वत्तव्वया भाणियव्वा।

बिलयस्स जहा जागरस्स तहा भाणियव्वं जाव संजोएतारो भवंति,

एएसि णं जीवाणं बलियत्तं साहू। से तेणट्ठेणं जयंति! एवं वुच्चइ-

'अत्थेगइयाणं जीवाणं बलियत्तं साहू, अत्थेगइयाणं जीवाणं दुब्बलियत्तं साहू।'

- प. दक्खत्तं भंते ! साहू, आलसियत्तं साहू ?
- उ. जयंति ! अत्थेगइयाणं जीवाणं दक्खत्तं साहू, अत्थेगइयाणं जीवाणं आलसियत्तं साहू।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—''अत्थेगइयाणं जीवाणं दक्खत्तं साहू, अत्थेगइयाणं जीवाणं आलसियत्तं साहू'?
- उ. जयंति !जे इमे जीवा अहम्मिया जाव अहम्मेणं चेव वित्तिं कप्पेमाणा विहरंति, एएसि णं जीवाणं आलसियत्तं साहू, एए णं जीवा अलसा समाणा नो वहूणं जहा सुत्ता तहा अलसा भाणियव्वा। जहा जागरा तहा दक्खा भाणियव्वा जाव संजोएतारो भवंति।

एए णं जीवा दक्खा समाणा वहूहिं—

- १. आयरियवेयावच्चेहिं, २. उवज्झायवेयावच्चेहिं,
- ३. थेरवेयावच्चेहिं, ४. तवस्सीवेयावच्चेहिं,
- ५. गिलाणवेयावच्चेहिं, ६. सेहवेयावच्चेहिं,
- ७. कुलवेयावच्चेहिं, ८. गणवेयावच्चेहिं,
- ९. संघवेयावच्चेहिं, १०. साहम्मियवेयावच्चेहिं, अत्ताणं संजोएतारो भवंति।

एएसि णं जीवाणं दक्खतं साहू।

से तेणट्ठेणं जयति ! एवं वुच्चइ-

''अत्थेगइयाणं जीवाणं दक्खत्तं साहू, अत्थेगइयाणं जीवाणं आलसियत्तं साहू।''*-विया. स.* १२, उ. २, *सु. १८*-२०

- इस कारण से जयन्ती ! ऐसा कहा जाता है कि-"कई जीवों का सुप्त रहना अच्छा है और कई जीवों का जाग्रत रहना अच्छा है।"
- प्र. भंते ! जीवों की सवलता अच्छी है या दुर्वलता अच्छी है?
- उ. जयन्ती ! कुछ जीवों की सवलता अच्छी है और कुछ जीवों की दुर्वलता अच्छी है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि—
  ''कुछ जीवों की सवलता अच्छी है और कुछ जीवों की दुर्वला
  अच्छी है ?''
- उ. जयन्ती ! जो जीव अधार्मिक यावत् अधर्म से ही आर्जाविका करते हैं, उन जीवों की दुर्वलता अच्छी है। जिस प्रकार जीवों के सुप्तपन का कथन किया है उसी प्रकार दुर्वलता का भी कथन करना चाहिए। जाग्रत के समान सवलता का कथन धार्मिक संयोजनाओं में संयोजित करते हैं पर्यन्त कहना चाहिए। ऐसे (धार्मिक) जीवों की सवलता अच्छी है। इस कारण से जयन्ती ! ऐसा कहा जाता है कि— "कुछ जीवों की सवलता अच्छी है और कुछ जीवों की निर्वलता अच्छी है।"
- प्र. भंते ! जीवों का दक्षत्व अच्छा है या आलसीपना अच्छा है?
- उ. जयंती ! कुछ जीवों का दक्षत्व अच्छा है और कुछ जीवों का आलसीपना अच्छा है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "कुछ जीवों का दक्षपना अच्छा है और कुछ जीवों का आलसीपना अच्छा है?"
- उ. जयन्ती ! जो जीव अधार्मिक यावत् अधर्म से ही आजीविका करते हैं उन जीवों का आलसीपन अच्छा है। इन जीवों के आलसी होने पर सुप्त के समान आलसीपने का कथन करना चाहिए।

जागृत के कथन के समान दक्षता का धर्म के साथ संयोजित करने वाले होते हैं पर्यन्त कथन कहना चाहिए।

ये जीव दक्ष हों तो

आचार्य वैयावृत्य,
 उपाध्याय वैयावृत्य,

३. स्थविर वैयावृत्य, ४. तपस्वी वैयावृत्य,

५. ग्लान (रुग्ण) वैयावृत्य, ६. शैक्ष (नवदीक्षित) वैयावृत्य,

७. कुल वैयावृत्य, ८. गण वैयावृत्य,

९. संघ वैयावृत्य और १०. साधर्मिक वैयावृत्य (सेवा) से अपने आपको संयोजित (संलग्न) करने वाले होते हैं। इसलिए इन जीवों की दक्षता अच्छी है। इस कारण से जयन्ती ! ऐसा कहा जाता है कि—"कुछ जीवों का दक्षत्व (उद्यमीपन) अच्छा है और कुछ जीवों का आलसीपन अच्छा है।"

#### -ग्राप्रकीन्नरः कि जकर जाइ . १३

नाम्म , है हेग हिक कि जरूर जाम सम्बोहन

-ई ामकीक्ता भग्र प्रम अन्तिकता है-

। इं क्ति क्या है। । इं क्षिड़ फाइ क्रिक्ट क्सिट

उत्कृष्ट तन क्षण को है। उत्कृष्ट वेदना होती है। इस प्रकार का पुरुष अल्पकारिक साधु-पर्याय के द्वारा सिट होता है यावत् सर्व दुःखों का अन्य करता है। जैसे-गजसुकुमाल अनगार, यह दूसरी अन्तिक्ष्या है।

के जीसरी अल्लोक्स इस प्रकार है-1ई 1853 रगर कि म्मर-अनुस भाग की मिक मुख्य प्रकृष्ट होक कि शरीयर में भग जागमर श अध्यय जिल्ला है। अल्लेस के अल्ला है।

इ ।ताइ एन्फ

उनकर वेपक उन्हर तम होता है, उन्हर वेदना होती हो। इस प्रकार का पुरुष डीचे-राजिक मण्यु पर्धाय दे प्राप्त शित होता हे मायन् मर्च दुश्यां था अन्य सम्मार्था । भेता-यातुरम परकाभी सम्बद्धमार ११.११, ५६ लागरा भेता-यातुरम १६ हाथ

नंदार एता है। संदासतीन द्वादाने हतातान हत्न गांच है। १ १, १६०५ - १५ पद बीवड रे स्टब्स हैंजन से १००० रहा व हैए र १५ राई तैन्द्र सन्ते हन्यु ग्रानाद संनेदर रस्त है। हाल सुरा स्टा ४० स्पृत्ती संस्थानित देन हैं है। ४४ ४ -

उस्तर व व ें के जेवच १६

នគឺលិស បាន ១ នេះគឺជាប់កាមន ានសេកស្រាស់ ពេលកំពុំ សូមនានសាក្សាស់ក្រុងសំពី សូមនេះក្រុងស្រាស់ក្រុងស្រាស់ សូមនេះក្រុងស្រាស់ក្រុង សូមនេះក្រុងស្រាស់ក្រុង

-रिधाम्रीकीतंश रिधाइम्बीघम .१३

चतारि अंतिकिरियाओ पण्णताओ, तं जहा– १. तस्य खलु इमा पढमा अंतिकिरिया–

ामिक्ष के स्वाप्त क्षा मि स्वाप्त के मुंचे मिक्ष के में मुंचे मिक्ष के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप

तस्स णं णो तहप्पगारे तवे भवड्, णो तहप्पगारा-वेयणा भवड्, तहप्पगारे पुरिसजाए दीहेणं परियाएणं सिज्झड्, बुज्झड्, मुच्चड्, परिणिव्यायड् सव्यदुस्स्वाणमंतं करेड्, जहा-से भरहे राथा चाउरंतचक्कच्डी, पढमा अंतिकिरिया। अहावरा दोच्या अंतिकिरिया,

महीकमें पच्चायाए या वि भवड़, से णं मुंडे भविता अगाराओ अगगारियं पव्डड्ए, संजमबहुले जाब उवहाणवं दुक्खक्खवे तवस्सी, तस्स णं तहपगारे तवे भवड़

तस्स ण तहप्ताार तव भवड् तहप्ताारा वेयणा भवड्, तहप्ताारा पुरिसजार निरुद्धणं परियाएणं सिज्झङ् जाब् सब्बदुवस्याणमंतं करेड्, पहा से गयसुहमारे अगगारे, दोच्या अंतिकिरिया। १. असवरा तच्या अंतिकीरंया,

महाकमे पच्चावाए या वि भवडू, से णं मुंडे भविता अगाराओ अणगारियं पब्बड्ए, संजम वहुरु जाब उवहाणवं दुरखक्खवे तवस्ती,

तस्त ण तहपगार तव भवड्, तहपगारा वेयणा भवड्, तहपगारा वेयणा भवड्, सब्दुक्यणमंते करेड् मध्युक्यणमंते करेड् जास से सणंकुमारे राया चाउरंतचक्वर्डी, तच्या अंतिकरिया। ४, असम्बर्धा अंतिकरिया–

अपकम पच्चावाष् या वि भवद्द, से णं मुडे भविता अगाराओं आगारियं पव्यद्ध, संजमयहुके जाव उपराणवं युवद्ययत्वे तयस्ती,

नस वो वस्तामारे तये भवद, नन्य भा मन्द्रेय मनद, प्रत्या प्रियाय्य निन्तर जाब संस्थापरे पृथितमा मदर, निर्माणक कोर्य सस्य प्रतिस्थापर करेंद्र सस्य प्रतिस्थापर करेंद्र सस्य प्रतिस्थापर करेंद्र

42 6 6 4 5 8 3 W.

#### ७०. जीव-चउवीसदंडएसु अंतिकरिया भावाभाव परूवणं-

- प. जीवे णं भंते !अंतिकरियं करेज्जा ?
- गोयमा ! अत्थेगइए करेज्जा, अत्थेगइए नो करेज्जा।

#### दं. १-२४. एवं नेरइए जाव वेमाणिए।

- प. दं. १. नेरइए णं भंते ! नेरइएस अंतिकरियं करेज्जा ?
- उ. गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे।
- प. दं. २. नेरइए णं भंते ! असुरकुमारेसु अंतिकिरियं करेज्जा?
- उ. गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे। दं. ३-२४. एवं जाव वेमाणिएसु, णवरं-
- प. नेरइए णं भंते !मणूसेसु अंतिकरियं करेज्जा?
- उ. गोयमा !अत्थेगइए करेज्जा, अत्थेगइए नो करेज्जा। एवं असुरकुमारे जाव वेमाणिए। एवमेव चउवीसं-चउवीसं दंडगा भवंति।

–पण्ण. प. २०, सु. १४०७-१४०९

# ७१ . अणंतरागयाईणं चउवीसदंडएसु अंतकिरिया परूवणं—

- प. दं. १. नेरइया णं भंते ! किं अणंतरागया अंतकिरियं करेति, परंपरागया अंतिकरियं करेति?
- उ. गोयमा ! अणंतरागया वि, अंतिकरियं करेंति, परंपरागया वि अंतिकरियं करेति। एवं रयणप्पभापुढवी नेरइया वि जाव पंकप्पभापुढवी नेरइया।
- प. धूमप्पभापुढवीनेरइया णं भंते ! किं अणंतरागया अंतिकिरियं करेंति, परंपरागया अंतिकिरियं करेंति ?
- उ. गोयमा ! णो अणंतरागया अंतिकरियं करेंति, परंपरागया अंतिकरियं करेंति एवं जाव अहेसत्तमापुढवीनेरइया।
  - दं. २-१३, १६. असुरकुमारा जाव थणियकुमारा पुढवी-आउ-वणस्सइकाइया अणंतरागया वि य ु अंतिकरियं करेंति, परंपरागया वि अंतिकरियं करेंति।
  - दं.१४-१५-१७-१९. तेउ-वाउ-बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिया णो अणंतरागया अंतिकरियं करेंति, परंपरागया अंतिकरियं करेंति।

दं. २०-२४. सेसा अणंतरागया वि अंतिकरियं करेंति, परंपरागया वि अंतिकिरियं करेंति।

-पण्ण. प. २०, सु. १४१०-१४१३

- ७०. जीव-चीवीस दण्डकों में अन्तक्रिया के भावाभाव का प्रखपण-
  - प्र. भंते ! क्या जीव अन्तक्रिया करता है ?
  - हां, गीतम ! कोई जीव अन्तक्रिया करता है और कोई जीव नहीं करता है।
    - दं १-२४. इसी प्रकार नैरियक से वैमानिक पर्यन्त की अन्तक्रिया के लिए जानना चाहिए।
  - प्र. दं. १. भंते ! क्या नारक नारकों में रहता हुआ अन्तिक्रया करता है?
  - उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
  - प्र. दं. २. भंते ! क्या नारक असुरकुमारों में अन्तिक्रिया करता है ?
  - उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। दं. ३-२४. इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त अन्तिक्रया की असमर्थता जाननी चाहिए, विशेप-
  - प्र. भंते ! क्या नारक मनुष्यों में आकर अन्तक्रिया करता है?
  - गौतम ! कोई (अन्तिक्रया) करता है और कोई नहीं करता है। इसी प्रकार असुरकुमार से वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए। इसी तरह चौवीस दण्डकों की चौवीस दण्डकों में अन्तक्रिया कहना चाहिए।

(ये सब मिलाकर २४x२४=५७६ प्रश्नोत्तर होते हैं।)

- ७१. चीवीसदंडकों में अनन्तरागतादि की अन्तक्रिया का प्रह्मण-
  - प्र. दं. १. भंते ! क्या अनन्तरागत नैरियक अन्तिक्रया करते हैं या परम्परागत अन्तक्रिया करते हैं ?
  - गौतम !अनन्तरागत भी अन्तक्रिया करते हैं और परम्परागत भी अन्तक्रिया करते हैं। इसी प्रकार रत्नप्रभा पृथ्वी के नैरियकों से पंकप्रभा पृथ्वी के

नैरियक पर्यन्त अन्तिक्रया के लिए जानना चाहिए।

- प्र. भते ! धूमप्रभापृथ्वी के अनन्तरागत नैरियक अन्तिक्रया करते हैं या परम्परागत अन्तक्रिया करते हैं?
- उ. गौतम ! अनन्तरागत अन्तक्रिया नहीं करते, किन्तु परम्परागत अन्तक्रिया करते हैं।

इसी प्रकार अधःसप्तमपृथ्वी पर्यन्त के नैरियकों की अन्तक्रिया कहनी चाहिए।

- दं. २-१३, १६. असुरकुमार से स्तनितकुमार पर्यत भवनपति देव तथा पृथ्वीकायिक, अष्कायिक और वनस्पतिकायिक अनन्तरागत जीव भी अन्तक्रिया करते हैं और परम्परागत भी अन्तक्रिया करते हैं।
- दं. १४, १५, १७, १९. तेजस्कायिक, वायुकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय अनन्तरागत जीव अन्तिक्रिया नहीं करते, किन्तु परम्परागत अन्तक्रिया करते हैं।
- दं. २०-२४. शेष सभी अनन्तरागत अन्तक्रिया भी करते हैं और परम्परागत अन्तक्रिया भी करते हैं।

- -Inhelk ए एक समय में अनन्तरागत चीवीस दंबकों में अमार का . इथ
- ९ है हैं) के एकीहरू निक्यों में प्रमप्त कप्र कार्रान कार्यात्रानिन्ध ! किं . १ . इ . K

डाकुर आह मीत पर है ,कप प्रमाय है में घमस कप ! मितीं . ह

- नि है। इस एकी<del>न ए</del> में फ़िय़ मिट्ट मि करान तागरमार के विष्णुमाराक्ष्मा के वाल का मिर्मारमार ाई <u>क्रिक फिलेक्टिफ मु</u>ड
- **5 है किया क्यांक्रिक निकी** म प्रमप्त कप कार्राम हागारानमध्य के किशामप्रकां ! हीम प्र
- प्र. इं. १-१९. मेरी ! अनन्तरागत असुरकुमार एक समय म ि कार क्रिक क्रिक्रिक मान रुकुर र्राप्ट मित पर हे ,कप प्रमण हे में प्रमप्त कप ! मितींग . ह
- <sup>5</sup> है कि क एकोक्त कि की
- िमाओं में घमम कप्र विशीमकुरमुख तागराज्ञास ! किंम . ए 15 है) के फिक्सिन्स डाँग्
- हि कि के फिर्किफ होंग अबुन्छ आँट मिता प्रि. कुण प्रमाय में प्रमाय कुण है। मिताँग . ह ९ हैं किरक फ़िक्रीन्स्
- निरक फ़िक् कि मिपेए गिमकुतमील हि मेंहे हिक फ़िक्रे कि गिमकुर्गुमर हजीए कियेंडे हागरहन्मर क्रेंहे राक्ष क्रिडे
- े हैं कि क किसोक्ति इस हेरियों में प्रभार तर्ण त्राणीत पूर्वाता केयू हागर प्रमास ! होने . १६ . इ . १
- 18 हैं) के फिसील्स ग्राप्ट प्रदुन्त और मिले मा है, क्षेत्र म्हणह ई में भूमा क्षेत्री मिलीं ह
- पार हे अबुर कि क्रमीकिस अक्रम होड़ , इ. हे
- , ३७ व मीकिनीमिनम् , ३६ , ५
- , स्ट फिल्में कलींट्रेस्ट्रिकी क्षांत्रक क्षांत्रक विक्रिया विक्रिय क्षांत्रक क्षांत्रक क्षांत्रक क्षांत्रक क्षांत्रक क्षांत्रक क्षांत्रक क्ष
- इ. ३३. समुख्य दस्य, समुख्यम्प दस्य,
- दें, देते , याचाव्यन्तर देव दत्ते , याचाव्यन्तर हेविया वाता,
- ्राभावे व्यक्तिक देव देव, उद्योगित हु है, 'स
- । इ फिरड । इ.स.स. by thig select '21% to ship skiphy '82' '8
- सम्बद्धां वेश राज्या rolegy arthred Arthred Attack (1964)
- 2000年12月1日 1月日共12日本 12日本 12日本本本本 (本)
- 李·拉·勒达山花 " 新 1 花 山 " 译 Book the Branch time
- AND THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF
- まは1つでいたいようのでは、1 A Late to a to prove the tracket

- −jupøp ७२. अणंतरागयाणं चउदीसदंडपुषु एगसमए अंतिकारिया
- ? निर्मकप **छ**रीकीनंध प. दं. १. अणंतरागया णं केंद्र ! केंद्र पं प्रमाग्र । केंद्रया प्रगत्तमप् णं केंद्रया
- Fy जीव मेंच 1175 उ. गीयमा ! जहण्णेणं एगी दा, दो दा, तिणा दा, उद्योसेणं
- गिणमाना । एड्रेनिइस्प्रियमानुद्धिन । हिम् गि । प्रापानामान . प वाजीतत्त्रमातेष्टवीम् (देता।
- ंगियमा ! जहण्णेणं एको दा, दो दा, तिणा वा, उक्कीमंग ९ होर्रिकम एमीकीहार एड्डिक
- प. दं. २-११. अर्णातरागया णं भेते ! असुरकुमारा निर्मातिष्ट
- ं। मधिका वार्षिक वा, हो वा, हो वा, विकार्या । समिति . इ एगसमएणं केवड्या अंतिकारियं पकरीत ?
- ण अमसम्म सिरीमकुभुधः निम ण मिसम्प ण
- उ. गोयमा! जहण्णेणं एसा दा, दो दा, तिण्णा दा, उदकीसेणं
- एवं जहा असुरकुमारा सदेवीया तहा जाव थणिवकुमारा।
- प. इ. १२. अर्गतरागया गं भेते ! पुरचीकाइया एगसमएणं
- ंगियम ! महावित्र , कि विद्या विद्या है , विद्या वा , विविध्य वा , विद्यान र नाउंकम मंत्रीकीति । एड्रेन्क
- दं, १३. एवं आउकाइया वि चतारि,
- द. १ ६. वणस्सइकाइया छ,
- , मुद्र हिर्गिणणीत्र दस्, दं. २०. पंचेहिय-तिरिक्यजीणिया इस, तिरिक्य-
- दं. २१. मणुस्सा दस्, मणुस्साओ वास,
- , दिए स्थितिमायाद्र , सूत्र प्राथमित्रा ह , इंट , इं
- , मार्ड स्थितिया दस, जाद्दीसणी मा वैसि,
- रं. २४. वेमाणिवा अर्ड्सचं, वेमाणिवा में निर्मा
- प्रार्थित प्राप्त किश्मेशको ने में प्रार्थित अपन इंट्र तहवासद्दर्धाने इत्रहैतानितरं अवस्थित विस्तान
- के अनुस्तान को देवति है संसर्भ है। e le cipatit à labélle
- a distinct the figures of the property of
- ु क्रिकेट करेंद्र से स्वाप्त के ह
- इ.स.च्या १० व्याक्षेत्र संग्रह

- प. णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो अणंतरं उव्विहत्ता नागकुमारेसु जाव चउरिंदिएसु उववञ्जेञ्जा ?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो अणंतरं उव्विष्टिता पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएसु उववज्जेज्जा ?
- उ. गोयमा ! अत्थेगइए उववज्जेज्जा, अत्थेगइए णो उववज्जेज्जा।
- प. जे णं भंते ! णेरइएहिंतो अणंतरं उव्विहत्ता पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएसु उववज्जेज्जा से णं केविलपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए ?
- उ. गोयमा ! अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा।
- प. जे णं भंते ! केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए से णं केवलं बोहिं बुज्झेज्जा ?
- उ. गोयमा ! अत्थेंगइए बुज्झेज्जा अत्थेगइए णो वुज्झेज्जा।
- **प.** जे णं भंते ! केवलं बोहिं बुज्झेज्जा, से णं सद्दहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा?
- उ. हता, गोयमा ! सद्दहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा।
- प. जे णं भंते ! सद्दहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा से णं आभिणिबोहियणाण-सुयणाणाइं उप्पाडेज्जा ?
- उ. हंता, गोयमा ! उप्पाडेज्जा।
- प. जे णं भंते !आभिणिबोहियणाण-सुयणाणाइं उप्पाडेज्जा से णं संचाएज्जा सीलं वा वयं वा गुणं वा वेरमणं वा पच्चक्खाणं वा पोसहोववासं वा पडिवज्जित्तए?
- उ. गोयमा ! अत्थेगइए संचाएज्जा, अत्थेगइए णो संचाएज्जा।
- प. जे णं भंते ! संचाएज्जा सीलं वा जाव पोसहोववासं वा पडिवज्जित्तए से णं ओहिणाणं उप्पाडेज्जा ?
- उ. गोयमा ! अत्थेगइए उप्पाडेज्जा, अत्थेगइए णो उप्पाडेज्जा।
- प. जे णं भंते ! ओहिणाणं उप्पाडेज्जा, से णं संचाएज्जा मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए ?
- उ. गोयमा !णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. णेरइए णं भते ! णेरइएहिंतो अणंतरं उव्विष्टत्ता मणूसेसु उववज्जेज्जा?
- ज. गोयमा ! अत्थेगइए उववज्जेज्जा, अत्थेगइए णो उववज्जेज्जा।
- प. जे णं भंते ! उववज्जेज्जा से णं केविलपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए?
- गोयमा ! अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा।जहा पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएसु तहा मणुस्तेसु जाव—

- प्र. भंते ! नारक जीव नारकों में से निकल कर क्या अनतर (सीचा) नागकुमारों में यावत् चतुरिन्द्रियों में उसन्न होता है?
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
- प्र. भते ! नारक जीव नारकों में से निकलकर क्या अनतर (सीधा) पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों में उत्पन्न होता है?
- उ. गोतम ! कोई उत्पन्न होता है ओर कोई उत्पन्न नहीं होता है।
- प्र. भंते ! जो नारक नरकों में से निकल कर अनन्तर (सीध) पंचेन्द्रिय तियंचयोनिक जीवों में उत्पन्न होता है तो क्या वह केवलिग्ररूपित धर्म श्रवण का लाभ प्रान्त करता है?
- उ. गोतम ! कोई धर्मश्रवण का लाभ प्राप्त करता है और कोई नहीं करता है।
- प्र. भंते ! जो केविल-प्ररूपित धर्मश्रवण का लाम प्राप्त करता है क्या वह केवलवीचि को प्राप्त करता है ?
- गौतम ! कोई केवलवोधि को प्राप्त करता है और कोई नहीं करता है।
- प्र. भंते ! जो केवल-बोधि को प्राप्त करता है तो क्या वह उस पर श्रद्धा प्रतीति रुचि करता है ?
- उ. हां, गौतम ! वह उस पर श्रद्धा प्रतीति रुचि करता है।
- प्र. भंते ! जो श्रद्धा, प्रतीति रुचि करता है क्या वह आभिनियोधिकज्ञान और श्रुतज्ञान उपार्जित करता है?
- उ. हां, गौतम ! वह उपार्जित करता है।
- प्र. भंते ! जो आमिनिवोधिकज्ञान और शुतज्ञान का उपार्जन करता है, क्या वह शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास अंगीकार करने में समर्थ होता है?
- उ. गौतम ! कोई अंगीकार करने में समर्थ होता है और कोई <sup>नहीं</sup> होता।
- प्र. भंते ! जो शील यावत् पौषधोपवास अंगीकार करने में समर्थ होता है क्या वह अवधिज्ञान उपार्जित करता है ?
- उ. गौतम ! कोई उपार्जित करता है और कोई नहीं करता है।
- प्र. भंते ! जो अवधिज्ञान उपार्जित करता है तो क्या वह मुण्डित होकर गृह त्यागकर अनगार धर्म में प्रव्रजित होने में समर्थ होता है ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
- प्र. भंते ! नारक जीव नारकों में से निकलकर क्या अनन्तर (सीधा) मनुष्यों में उत्पन्न होता है?
- उ. गौतम ! कोई उत्पन्न होता है और कोई उत्पन्न नहीं होता है।
- प्र. भंते ! जो उत्पन्न होता है, क्या वह केवलिप्ररूपित धर्मश्रवण का लाभ प्राप्त करता है ?
- उ. गौतम ! कोई लाभ प्राप्त करता है और कोई नहीं करता। जैसे पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिकों के विषय में कहा उसी प्रकार मनुष्यों के लिए भी कहना चाहिए यावत्-

- ें हैं। हैं कि हैं हैं हैं। एवं हैं कि हैं कि हैं हैं। उस्ते हैं कि हैं। इस्ते हैं हैं। इस्ते हैं हैं।
- हाहोहार में मेधजाएमध उक एए उकाई हड़ीमू एँ! होंम .k होशीएड माहछेष्ट:मम इछ एफ हि ई छिड़ हेमस में सिंह
- ्ड insta । इ insta द्विम ड्रेरिक stife डे insta घोनीएट ड्रेरिक ! मर्काए . ह
- इप्र एम कि है किरक क्षेत्रीएट नाइव्येष : नम कि ! किष्
- े हैं 157क जिल्लाम्ड नाहरूक र् । इं 157क दिन हैं कि आंट हैं 157क छोलाएट हैं कि ! मर्जाए . इ
- ार्गरे रूमी रूप एक कि ई ात्ररक कोरीएट माहकवर्क कि ! किं .R
- है पावत् सच दुःखों का अन्त करता है? उ. गीतम ! वह सिन्द होता है पावत् सच दुःखों का अन्त
- । इ in र कर कर कि में कि राम , घाँए कराम ! किंम . प्र क्षित्राम , क्षित्राम , घाँए कराम ! किंम . प्र क्षित्राम कर क्षित्राम कर क्षित्राम , राम्न क्षित्राम ।
- र नात । १३ हिम्से समस्य नहीं है।
- ा, (छ) भी संस्कृतिक असुरक्ष्मा में में निक्य क्षेत्र कि । प्र रहे कि अन्तर (चिन्नि) में स्वित्त हैं कि स्वार्थ होता है
- उ. गोतम । यह अर्थ समर्थ नहीं है।
- क्ष्य रेक रेक्सी में में फ्रांस्ट्रियुम्स आम्ब्रुयुम्स ! क्षेत्र .R
- जनसर (साधा) असरिहमारा में उत्तर होता है 5
- ाई छेन प्रेम प्रेस होते हैं। भूगो प्रकार स्मिन स्पेन प्रमुख्यान प्रकार होड़े
- क्षा भाग भागती में में सिम्बुरमुख्य आस्ट्रामुख्य । सेम प्र १३ किथे क्षांपर में विकास क्षेत्रकार (क्षांसे) अस्तिस
- as which six services is there as
- ्र हा उन्हों के सीच है है। इस स्टेस के साथ है जो है कि साथ है जो है के साथ है जो है कि साथ है जो है कि साथ है
- ्रेड दिन कार्य के कि कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य विकास कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य का
- ने संसी पूर्व का है। हैसी प्रवास करताहरू कर क्यान्स्वाहरू करों है जिल्ल
- า และ เมื่อสามารถสามารถสามารถสมาธิการณา สมาธิการสมาธิการสมาธิการสมาธิการณา (ค.ศ. 1986) การแกรง (ค.ศ. ค.ศ. ค.ศ. 1986) (ค.ศ. 1986)
- त्या के तर तत्त्व स्था तत्त्व के स्था है। १८ १५ है भा त्या है। नया असी स्था पात्र त्यारस्य के बराया स्थापनी के स्था के स्थाप स्थान स्थापनी के स्थापनी के अपने व्यवस्था स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन

- रं, में मंत्री हिमाणं उपाडेन्या से गं संघाएना मुंडे मित्रा अगाराओ अगारापं पव्यद्तए ?
- हा प्रहारकार, संचाएया संचाएकार, अक्षेगड्य प्राप्त संचाएकार,
- हा गोयमा ! अस्थेगद्य उपाहेज्जा, अस्थेगद्य जा
- ाणडाणड हें में हैं । मणवर्षणाणं उषाहेज्या, से णं केवरणाणं . प
- उपाडेच्या ? उ. गोयमा ! अस्मेगड्र्ए उपाडेच्या, अस्मेगड्र्ए गो
- उपाहेन्या। प. में पं मंते ! केवलनाणं उपाहेन्या से णं सिन्दोच्या जाव
- सब्बद्धस्यागमतं करेज्या ? सः य ग सतः १ वस्ति करेज्या ?
- प. गेरव्ए गं भेते ! गेरव्यहितो अगंतरं उब्बहिता दाणमंतर-जोद्दिय-नेमणिएसु उववज्जा ?
- । ਨੰਤੁਸਸ਼ ਨੰਤ੍ਰਾਪਝ ਗਿ । ਸਿਸਗਿ , ਣ
- प. (ख) असुरकुमारे णं भंते ! असुरकुमारेहितो अणंतर उव्यह्ति ग्रेरइएसु उव्यन्जेग्जा ?
- उ. गायमा ! णा स्णाट्ट समट्टे। प. असुरकुमारे णं भंते ! असुरकुमारेहितो अणंतरं
- उत्पृहिमा असिरक्षमार्सि उत्तरन्येच्या ह
- । रेड्रमार रेड्राण्ड्र पिए। मिर्माः .स । स्ट्रास्वरुक्ताः राज्याः
- मृव जाय धणियकुमारेसु। फंक्सिरोसकुरभूकः । क्रांच्युक्सारेहिको अर्थातर
- ्रेत्रात्र पुरस्मा । त्यावनार्थं त्यावनार्थं । प्राचनार्थं । प्राचन्यं । प्राचनार्थं । प्राचनार्थं । प्राचनार्थं । प्राचनार्थं
- ते वा गृह्य । उत्तवक्षाक्रम हो वो प्रवित्रवक्षास तास
- । इंड्राम इंड्राफ्ट प्रेश प्रमाण १६
- ार्ग सिहेक्सेक्स-हाह र्राः
- . In spot to Historian total total of the second of the Historian total of the second of the
- સાને જેમારૂ વધા છા દેશો સનમુક્તી તવાને તેલુંદ્રવ દુવાડાવ્યાણો ૧ - . તાને ૧૯૬૬ દુકાલે દુકાનો પ્રદેશ

एवं जाव थणियकुमारे।

- प. (ग) पुढिवक्काइए णं भंते ! पुढिवक्काइएहिंतो अणंतरं उव्विष्टिता णेरइएसु उववज्जेज्जा ?
- ज. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।एवं असुरकुमारेसु वि जाव थिणयकुमारेसु वि।
- प. पुढिवक्काइए णं भंते ! पुढिवक्काइएिहंतो अणंतरंउव्विहत्ता पुढिविक्काइएसु उववञ्जेञ्जा ?
- उ. गोयमा ! अत्थेगइए उववज्जेज्जा, अत्थेगइए णो उववज्जेज्जा।
- प. जे णं भंते ! उववज्जेञ्जा से णं केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेञ्जा सवणयाए?
- ज. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
   एवं आउक्काइयादीसु णिरंतरं भाणियव्यं जाव चउरिंदिएसु ।
   पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिय-मणूसेसु जहा णेरइए।

वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु पडिसेहो।

एवं जहा पुढिवक्काइओ भणिओ तहेव आउक्काइओ वि वणफ्राइओ वि भाणियव्वो।

- प. (घ) तेउक्काइए णं भंते ! तेउक्काइएहिंतो अणंतरं उव्विहत्ता णेरइएसु उववज्जेज्जा ?
- ज. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।एवं असुरकुमारेसु वि जाव थिणयकुमारेसु वि।

पुढिविक्काइय-आउ-तेउ-वाउ-वणस्सइ-बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिदिएसु अत्थेगइए उववज्जेज्जा, अत्थेगइए णो उववज्जेज्जा।

- प. जे णं भंते ! उववज्जेज्जा से णं केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. तेउक्काइए णं भंते ! तेउक्काइएहिंतो अणंतरं उव्विहत्ता पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएसु उववज्जेज्जा ?
- उ. गोयमा ! अत्थेगइए उववञ्जेञ्जा, अत्थेगइए णो उववञ्जेञ्जा।
- प. जे णं भंते ! उववज्जेज्जा से णं केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सक्णयाए?
- उ. गोयमा ! अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा।
- प. जे णं भंते ! केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए से णं केवलं वोहिं वुज्झेज्जा ?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।

- इसी प्रकार स्तनितकुमार पर्यन्त जानना चाहिए।
- प्र. (ग) भंते पृथ्वीकायिक जीव, पृथ्वीकायिकों में से निकल कर क्या अनन्तर (सीचा) नैरियकों में उत्पन्न होता है?
- गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
   इसी प्रकार असुरकुमारों से स्तनितकुमारों पर्यन्त उत्पति का निषेध जानना चाहिए।
- प्र. भंते ! पृथ्वीकायिक जीव, पृथ्वीकायिकों में से निकल कर क्या अनन्तर (सीचा) पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न होता है?
- उ. गोतम ! कोई उत्पन्न होता है और कोई नहीं होता है।
- प्र. भंते ! जो उत्पन्न होता है तो क्या वह केवलिप्ररूपित धर्मश्रवण का लाभ प्राप्त करता है ?
- उ. गौतम! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
  इसी प्रकार अष्कायिक से चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीवों की निरन्तर उत्पत्ति के लिए कहना चाहिए।
  पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिकों और मनुष्यों में उत्पत्ति निरिषकों के समान जानना चाहिए।
  वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिकों में पृथ्वीकायिक की उत्पत्ति का निषेध समझना चाहिए।
  इसी प्रकार जैसे पृथ्वीकायिक की उत्पत्ति के विषय में कहा है
  उसी प्रकार अष्कायिक एवं वनस्पतिकायिक के विषय में भी
- कहना चाहिए।

  प्र. (घ) भंते ! तेजस्कायिक जीव, तेजस्कायिकों में से निकल कर क्या अनन्तर (सीधा) नारकों में उत्पन्न होता है ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। इसी प्रकार तेजस्कायिक जीव की असुरकुमारों से स्तिनत कुमारों पर्यन्त उत्पत्ति का निषेध समझना चाहिए। पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियों में केई उत्पन्न होता है और कोई उत्पन्न नहीं होता है।
- प्र. भते ! जो उत्पन्न होता है तो क्या वह केविल प्ररूपित धर्मश्रवण का लाभ प्राप्त करता है ?
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
- प्र. भंते ! तेजस्कायिक जीव, तेजस्कायिकों में से निकलकर क्य अनन्तर (सीधा) पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिकों में उत्पन्न होती हैं
- उ. गौतम ! कोई उत्पन्न होता है और कोई नहीं होता है।
- प्र. भंते ! जो (पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिक में) उत्पन्न होता है तो व्य वह केवलि-प्ररूपित धर्मश्रवण का लाभ प्राप्त करता है?
- उ. गौतम ! कोई लाभ प्राप्त करता है और कोई नहीं करता है
- प्र. भंते ! जो केवलिप्ररूपित धर्मश्रवण का लाभ प्राप्त करता तो क्या वह केवलवोधि को प्राप्त करता है ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।

- भन्तर (साधा) मनुष्य वाणव्यन्तर-ज्योतिक-वैमानिकों में प्रम रेक रकाने हे में किमीक्सार्य नेवार क्योक्सार है। होंग . R
- । प्रजीक्त । मर्क
- ६५ । हो इस्ट में किया (विविध् ) राजनार
- प्रिशीष्ट मिडक
- ह । से में के के के के लिया के लिया में कहा है , इसा हो

- ाफ रक रुक्तनी में मिरिए कहीड़ि, होरिय ने निम्ह हो। एस (इ) . R
- प्रमम भि में प्रपनी के क्योकिपृश्च जाकर मिर ।उक पृत्नी के ब्रीएट मीफर उक्तामी कि ब्रिए क्यीक्सर्फ मेंऐ राक्स मिड्
  - 1ई डिम मेमम मेर अम् मार्ग . ट ९ इ । त्रि इफ्ट

·建建设的企业的产品的线

"""最后,"数455数2 3数,数45° 位

graduation from the con-

I William to the "B" "E

र है। शहर प्रीड शिक्षिद्ध , जिस्

§ ३ 15) रू हमार मारु Iक

।इ छिम प्रेमम फेर अप । मनी . ह

**९ है 15) के 121** र नाइ ७ इक्

**। इ किक्स रक एए**ए

*कि ठिकम एक छा*ए नाह्यप्रीप्र

९ इ ।।।।इ

12103

A THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE

र्वेतालय १६४ १८वर्ग्या स्थाप स्थाप स्थाप 

के हे जिसके अस्ति हा है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो

化过滤波 有连续 医甲酰甲酰甲酰胺 化二氯甲酰甲基甲酰甲基

Alleger to the second second that the terms

on the trop from the filtrance for 1 ft gr

भाभा भाभा भाभा विश्वविध्य भाषा है। भागविष्य के कि है।

है। मेर्ड और इ फारद लाइ कि मोदिसमूद केरि । महार्थ , ह

है।। रात व्याद्र भारत एक विकास में कि हो। हो है। हो है।

ाई किरत भिन् इंदेर प्रस्थि ई किरस स्मार मार होके ! महावि "ह

ए. मेरी उत्पन्न होता है तो क्याच्छ क्योलप्रनाय की मेर

असर में किंग्रान (शिरी) राजनार प्रम रेकरुकानी में में

रिक्रमीएक्पेरीएक्पेरीएक्पेर्सिक्पेरीए । होन (छ) . K

रुष्ट एक कि है किरक स्नार नाह्यविष्टानम कि ! हिंम .प

:मम प्रवार भी व्यक्ति प्रसीरीकृष-घड़ीहि राक्स भिड़

मार क्रिकेप मार्क्षिक्राक्ष्म रहाई इस्ट में क्रिक्ट्स-माईडी

उ. गीतम ! कोई उसम होता है और कोई मधी होता है।

१३ mायः । नार कि पोरिष्ठकृत्रं ३६ एक कि

वा हो। सुसस्य १ तर वस्य स्थाय वस्य है। है।

क्ष्मीता है। सह कार के किए कार कार कार है। इस प्र

- मर्गास-वागाम्पर-गादीसव-वेमागिएस उववन्येन्या ? प. तेउक्काइए गं भंते ! तेउक्काइएहिंतो अणंतरं उव्वाहिता
- उ. गीयमा ! णी इणारू हे सम्बूहे।
- ानी पृडाकम्हान छेप रेतर्राणी पृडाक्म्यर्त न्ह्रीए छेप्
- प. (ङ) वेइहिए णं भेते ! वेइहिएहिंतो अणंतरं उव्यहिता
- ग्रेरइएस् व्यवन्त्रोन्त्रा ह
- उ. गीयमा !जहा पुढविबक्ताइए।
- । तिर्देशम् हं गिरियान मिरियान हो स्वित्री निवार
- Ilivialpe एवं तेड्रविय-चर्नारिया वि जान् मणपञ्जवणाणं
- उपाड्रेज्या ह ंग में । मार्ग । मार्ग नियावार्ग । विष्याहरू । विष्याहरू । विष्या
- निरियसनाणिप्रहितो अर्णतरं उब्बह्ति गरइएस् -फ़ड़ीहंभ् ! हंभ ju गुणित्मिक्रक़ीतीफ़ड़ीहंभ् (छ) म उ. गीयमा ! णी इणार्ट्ड समर्टे ।
- उ. गीयमा ! अत्येगइए उववनजेन्या, अत्येगइए गो उ मिर्णिक्यो है
- मिन क्रियान क्षेत्र के विषय क्षेत्र के विषय क्षेत्र के विषय क्षेत्र के विषय क्षेत्र के विषय क्षेत्र के विषय के Hortoppe
- मियमिल पिर प्रहाम्कार, अल्लेग्ड प्राप्तिक प्रहाम्कार। सियमि . इ र प्राधायम् ।। एकम् छ
- क्रम में गो क्रमिल्यात्रे धम्में सम्प्रियात्र प्रयायाप् से गो क्रमल
- नीहि सुरक्षेरणा है
- उ. गीयमा ! अस्मेगइए वृज्येत, अस्मेगइए ने बुन्धन्ता।
- मिन्देश in हे मिन्देश्य द्वीय राष्ट्र ! होंग in ह .P
- र्गासप्टचा ग्रेप्टचा है
- उ. ४८१, गीयमा । सह्हेरमा पित्रप्राप्त पित्रप्राप्त
- े । एक्टीक्ट हे । जाती हो जाती है । जाती है । जाती है । जाती है । कि में पर महिल्ला परिपट्ना प्रदेश हैं कि कि
- Therefine i little the te
- इताहरूपा में वो संवर्धिया। सुरिः ता त्यात तीमधानतास तः च ता मन् । सामितिवादीरियवाति-भेतद्वाति-स्वाहरूपताहः
- या ता इस्ता है ।
- उ सीताम १८० है जो हैं है से प्रस्तु हैं
- ांचे असेरांचा हो हो है। हो स्वीधर्म होता हो

things is the fing with bound

तिहास हार का के बेर्चा के के के हैं के उन्हों के उन्हों के उन्हों के कि कि कि कि कि कि कि कि

## वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु जहा णेरइएसु।

एवं मणूसे वि। वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिए जहा असुरकुमारे। -पण्ण. प. २०, सु. १४१७-१४४३

#### ७४. कण्ह-नील-काउलेस्सेसु पुढवी-आउ वणस्सइकाइयाणं अंतकिरिया परूवणं—

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव अंतेवासी मागंदियपुत्ते नामं अणगारे पगइभद्दए जहा मंडियपुत्ते जाव पज्जुवासमाणे एवं वयासी—

- प. से नूणं भंते ! काऊलेस्से पुढिवकाइए काउलेस्सेहिंतो पुढिवकाइएहिंतो अणंतरं उव्विष्टत्ता माणुसं विग्गहं लक्भइ, केवलं बोहिं बुज्झइ, केवलं बोहिं बुज्झित्ता तओ पच्छा सिज्झइ जाव अंतं करेइ?
- उ. हंता, मागंदियपुत्ता ! काऊलेस्से पुढिवकाइए जाव अंतं करेड्।
- प. से नूणं भंते ! काऊलेस्से आउकाइए काऊलेस्सेहिंतो आउकाइएहिंतो अणंतरं उव्विष्टत्ता माणुसं विग्गहं लब्भइ माणुसं विग्गहं लिभत्ता केवलं बोहिं बुज्झइ जाव अंतं करेइ?
- उ. हंता मार्गिदयपुत्ता ! काऊलेस्से आउकाइए जाव अंतं करेड्।
- प. से नूणं भंते !काऊलेस्से वणस्सइकाइए जाव अंतं करेइ।
- उ. हंता, मागंदियपुत्ता ! एवं चेव जाव अंतं करेइ।
- प. सेवं भंते ! सेवं भते ति मागंदियपुत्ते अणगारे समणं भगवं महावीरं जाव वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव समणे निग्गंथे तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छिता समणे निग्गंथे एवं वयासी-

"एवं खलु अज्जो ! काउलेस्से पुढिवकाइए तहेव जाव अंतं करेइ,

एवं रालु अञ्जो !काउलेस्से आउकाइए जाव अंतं करेइ,

एवं सन्तु अन्त्रों ! काउलेस्से वणस्सइकाइए जाव अंतं

तर् प ते समणा निरमंथा मार्गादयपुत्तस्त अणगारस्त एवं नाउपरामाणस्य जाव एवं पत्नवेमाणस्त एयमट्ठं णो सदर्भतः, पनियति, रोयंति, एयमट्ठं असद्द्रमाणा अपंत्रप्तायाः अरोएमाणा जेणेव समणे भगवं महावीरे भीव उपान्छति तेणेव उत्रागिछत्ता समणे भगवं सर्वायं पदित नमसति वदित्ता नमसिता एवं वयासी— वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों में उत्पत्ति क कथन नैरियकों के समान है।

इसी प्रकार मनुष्य की भी उत्पत्ति का कथन जानना चाहिए। वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक की उत्पत्ति का कथन असुरकुमारों के समान है।

#### ७४. कृष्ण-नील-कापोतलेश्यी पृथ्वी-अप्-वनस्पतिकायिकों में अन्तःक्रिया का प्ररूपण—

उस काल और उस समय में श्रमण भगवान् महावीर के अन्तेवासी यावत् प्रकृतिभद्र माकन्दिकपुत्र नामक अनगार ने मण्डितपुत्र अनगार के समान यावत् पर्युपासना करते हुए इस प्रकार पूछा-

- प्र. 'भंते! क्या कापोतलेश्यी पृथ्वीकायिक जीव, कापोतलेश्यी पृथ्वीकायिकजीवों में से मरकर सीधा मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है फिर केवलज्ञान उपार्जित करता है, केवलज्ञान उपार्जित करके तत्पश्चात् सिद्ध-युद्ध-मुक्त होता है यावत् सर्व दुःखों का अन्त करता है?
- उ. हां, माकन्दिकपुत्र ! वह कापोतलेश्यी पृथ्वीकायिक जीव यावत् सव दुःखों का अन्त करता है।
- प्र. भंते ! क्या कापोतलेश्यी अप्कायिक जीव, कापोतलेश्यी अप्कायिक जीवों में से मरकर सीधा मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है और मनुष्य शरीर प्राप्त करके केवलज्ञान प्राप्त करता है, केवलज्ञान प्राप्त करके यावत् सब दु:खों का अन्त करता है?
- उ. हां, माकन्दिकपुत्र ! कापोतलेश्यी अप्कायिक जीव यावत् सर्व दुःखों का अन्त करता है।
- प्र. भंते ! कापोतलेश्यी वनस्पतिकायिक जीव यावत् सब दुःखीं का अन्त करता है ?
- उ. हां, माकन्दिकपुत्र ! वह भी इसी प्रकार (पूर्ववत्) यावत् सव दुःखों का अन्त करता है।
- प्र. 'भंते !' यह इसी प्रकार है, 'भंते !' यह इसी प्रकार है, यों कहकर माकन्दिकपुत्र अनगार श्रमण भगवान् महावीर को यावत् वन्दना-नमस्कार करके जहां श्रमण निर्प्रन्य थे, वहां आए और उनसे इस प्रकार कहा—

'हे आर्यों ! कापोतलेश्यी पृथ्वीकायिक जीव पूर्वोक्त प्रकार से यावत् सव दुःखों का अन्त करता है,

हे आर्यों ! कापोत्तलेश्यी अप्कायिक जीव यावत् सर्व दुःखीं का अन्त करता है.

हे आर्यों ! कापोतलेश्यी वनस्पतिकायिक जीव यावत् सर्व दुःखों का अन्त करता है।'

तदनन्तर उन श्रमण निर्ग्रन्थों ने माकन्दिकपुत्र अनगार के इस प्रकार कहने यावत् प्ररूपणा करने पर इस मान्यता पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि नहीं की और इस पर अश्रद्धा अप्रतीति अरुचि वताते हुए जहां श्रमण भगवान् महावीर स्वामी थे वहां आये और वहां आकर उन्होंने श्रमण भगवान् महावीर स्वामी की वंदन नमस्कार किया और वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार पृष्ठा—

हिन्दान । एक राक्स सड़ संमह है जाएनक हुएकड़ीकाम ! होंच' -को एकड़ी एपड़्स स्य संज्ञह प्रस्त होनान कर्माक़िक्य है किस्केत्रिक ! फिल्ह है'

.इ काज क्रमा है। इ. क्षेत्रक हैं। इ. क्षेत्रक हैं।

अन्य करता है। हे आयी ! कार्यतर्केशकी यनम्पतिकारिक पायन् नद हुन्हों। हि अन्य करता है।

९ इं फ़िक्स कि किंके फ़िएं! किंग्र

नामान प्रमास ,कोरक कामीनिक प्रकार मुद्द ! गिमार ई नाम्य प्राथम क्षेत्र मुद्दे हैं भिन्देशने ग्रिक्स स्था है अभिन्न

ह आयों ! एक संस्कृ कि में गामन्य प्रमुक्तझकाम है ।। −ई कि गाण्यस्य

ति क्षेत्रकृष्ट के मुन्ना कथीकिक पृथ्विक विकास स्ता । क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षे

क कि है है। से प्रयोध क मोक्सी वसमीक को कर से स्व

अन्य करता है, उनका यह कथन सब २१ 'हे आयो ! में भी इसी प्र स्टर्भ -उने भारका एक्स मूर्ग में

rec'mag eich abliartag ibretwag i kim & 1-12 is die ein bem einertei felie feltenkag

४ आदी | सुन्दर्भनी वैन्या स्थापक स्थापार्थ सह है १५, ५१ स्थास हो

हैसा दशा साम्यन्तम् तैन्त्रराम्यः मा तार् । वर सम्बन्धाः ४

अन्यतिक शार जनस्थारत्यक १, १४ सन् है या १६ १० ४ सिस प्रदार केन्द्रहात्वक क्षांतन स्व १६६ १ एवं १९६६ है एवं स्थासन क्षान्य हो

ti vi di ili e di tertifici di e me e me e me e ili di vita. Cotte mentide il esti di energia propieta di esti di contrata di contrata di esti di contrata di esti di esti Contrata di esti di esti di energia di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di Contrata di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di esti di

STATE OF STATE AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSI

なられた。 たられた。 かいいい 一つでは、Atmig か いがったれた。では、Motoが、Motoととを集まれ

建环基础 医身体 化异类化 电流通路 网络山楂

एवं खलु भेते ! मागहियपुत्ते अणगारे अन्हं एवमाइस्खड् जाव एवं पत्नंद=-तंत्रं खलु अज्जो ! कारुकेसी पुढांकाड्य जाव अंतं नेहं

इर्रक होंछ **बाए** प्रहाकगार क्रिर्न्छाक! क्लिए कुछ हेप्र

एवं खुलु अन्मी ! काउन्नेस्से वणस्तइकाइए जान अंतं हरेन

ें हम ! होंं धर्महरू है

ाधांगनी र्यमप्त क्षेत्री होता होता होता होता है। स्टिस्ट निर्माण होता होता होता होता होता होता होता है।

जं गं अन्त्रों ! मागहियपुत्ते अणगारे तुद्धे एवमाइवस्वइ जाव परुवेड्-

एवं खलु अन्जो ! काउलेसी पुढविकाइए जाब अंते करेड,

,इरेंक फंट जार प्रशासकार सिर्कात ( क्लिट कुछ छेए)

एवं खलु अच्छा ! क्रिक्टास वणस्पद्रकाद्य । क्रिक्ट क्रुम एवं उन्ह

करड़, संस्कृ णं एसमट्टे, अहं पि णं अच्छों ! एवमाइक्साम आव एवं पर्ल्याम

िंडी हिम्छेत्रणक प्रहाकक्री कृष्ट हैम्स्य स्टब्स्य होस्य हैम् । इन्हें के होट कार्य हिन्नी प्रहासक्रीहर्ष

, इरंक निंध जाप प्रदासकारी पुरस्कान ! निष्टाह सम्

, घी मैंग्हेहाक भूग

वि, मध्ये जे गुगमर्थे । वि, मध्ये जे गुगमर्थे ।

त्वताहित में त्यु जैतापु स्पेश्य संस्थाय संस्थाप संस्थाप स्थाप के व्यवस्था संस्थाप संस्थाप संस्थाप संस्थाप स्थाप स्थाप स्थाप संस्थाप स्थाप स्थाप संस्थाप स्थाप स्थाप संस्थाप 
化化物 医自己性病 经现代证

क्षा प्रति । इत्र विकास विवास विवास । इत्र के नाजना सामग्री सिमास सम्बद्धां सामग्री सिमास

है। यह तम है तम स्वर्णित कर कर तो स्वर्णित है। इ.स. १ १८०० से तम सुरक्षित हैं। तस्ति हैं। स्वर्णित कर तम तम है। इ.स. १५५

, :

- प. से केणट्ठेणं भंते !एवं वुच्चइ—"अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा ?"
- गोयमा ! जस्स णं रयणप्पभापुढिविनेरइयस्स तिस्यगरणाम–गोयाइं कम्माइं वद्धाइं पुडाइं निधत्ताइं कडाइं पट्ठिवयाइं णिविडाइं अभिनिविडाइं अभिसमण्णागयाइं उदिण्णाइं, णो उवसंताइं भवंति,

से णं रयणप्पभापुढिवनेरइए रयणप्पभापुढिवनेरइएहिंतो अणतरं उव्विद्दत्ता तित्थगरत्तं लभेज्जा, अस्स णं रयणप्पभापुढिवनेरइयस्स तित्थगरणाम-गोयाइं णो बद्धाइं जाव णो उदिण्णाइं उवसंताइं भवंति, से णं रयणप्पभापुढिवनेरइएहिंतो अणंतरं उव्विष्टत्ता तित्थगरतं णो लभेज्जा, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वुव्वइ— अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा।"

एय जाव वालुयप्पभापुढविनेरइएहिंतो तित्थगरत्तं भभन्जा।

- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि—
  'कोई तीर्थंकर पद प्राप्त करता है और कोई नहीं करता है"?
- उ. गौतम ! जिस रत्नप्रभापृथ्वी के नारक ने तीर्थंकर नाम-गोत्र कर्म बद्ध (बाँधा) स्पृष्ट (छुआ) निधत्त (सुदृढ़ वाँधा) कृतनिकाचित किया, प्रस्थापित किया, निविष्ट (स्थित किया) अभिनिविष्ट विशेषरूप से स्थित किया, अभिसमन्वागत किया और उदीर्ण (उदय में आया है) किन्तु उपशान्त नहीं हुआ है। वह रत्नप्रभापृथ्वी के नैरियकों में से निकलकर अनन्तर (सीधा) तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है,

किन्तु जिस रलप्रभापृथ्वी के नैरियक ने तीर्थंकर नामगोत्र कर्म नहीं बांधा यावत् उदय में नहीं आया और उपशान्त है, वह रलप्रभापृथ्वी का नैरियक रलप्रभापृथ्वी से निकलकर सीधा तीर्थंकर पद प्रान्त नहीं करता है।

इसलिए गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-

"कोई नैरियक तीर्थंकर पद प्राप्त करता है और कोई नहीं करता है।"

इसी प्रकार वालुकाप्रभापृथ्वी पर्यन्त के नैरियकों में से निकल कर सीधा तीर्थंकर पद प्राप्त करता है (और कोई नहीं करता है)

- प्र. भंते ! पंकप्रभापृथ्वी का नारक पंकप्रभापृथ्वी के नैरियकों में से निकलकर क्या अनन्तर (सीधा) तीर्थंकर पद प्राप्त करता है ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, किन्तु वह अन्तक्रिया कर सकता है।
- प्र. भंते ! धूमप्रभापृथ्वी का नारक धूमप्रभापृथ्वी के नारकों में से निकल कर क्या अनन्तर (सीधा) तीर्थंकर पद प्राप्त करता है ?
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, किन्तु वह विरित प्राप्त कर सकता है।
- प्र. भंते ! तमापृथ्वी का नारक तमापृथ्वी के नारकों में से निकलकर क्या अनन्तर (सीधा) तीर्थंकर पद प्राप्त करता है?
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, किन्तु वह विरताविरित (देश विरति) को प्राप्त कर सकता है।
- प्र. भंते ! अथःसप्तमपृथ्वी का नारक अथःसप्तम पृथ्वी कें नेरियकों में से निकलकर क्या अनन्तर (सीया) तीर्यंकर पर प्राप्त करता है ?
- उ. गोतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, किन्तु वह सम्यक्त्य प्राप्त कर सकता है।
- प्र. दं. २-१३ भते ! असुरकुमार देव असुरकुमारों में से निकल कर क्या अनन्तर (सीचा) तीर्थकर पद प्राप्त करता है?
- 3. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, किन् वह अन्तक्रिया है! सकता है।
  - इसी प्रकार निरन्तर अकायिक पर्यन्त जानना वाहिए।
- अ. ४.७४ भते ! तेजस्कायिक जीव तेजस्कायिको में में निक्रकार रवा अनन्तर (मोचा) तीर्थकर पद प्राप्त करता है?

- अवण प्राप्त कर सकता है। मंत्र हमोनप्रदोष्टक इस हिन्दों , ई डिम वेमछ वेह इस ! मिनी . इ
- भगर ३४ उक्षेप्रीत (व्यक्ति) अस्मिस विक उक्ष उक्ष्यकर्ती ह मं दिक्षीयतीसम्प्रमा हारि क्योक्तिमिन्म ! त्रेम ३९-५९ . इ. . १ 1 गरीत मने समस्र भी में घपयी के कांग्रीक्या जाकर भिट्ट
- उ. गोतम ! यह अर्थ समये नहीं है, किन्नु यह अस्रोप्रया अर
- ग्रान्स एक रहरकमें में में शिर प्रश्नीतृत क्या , प्रशाह प्राप्त प्रशाहित क्या है। स्था स्था स्था है। स्था है। स्था है। स्था है। स्था है। स्था है। स्था है। स् विकास
- र माध्यपेशमम हिन्दी ,ई हिम प्रेमछ पेछ इय ! मार्गा ,ह ्र है क्षिरक रुगर ३ए उक्केक्टि (क्रिक्टि)
- , अमोरिक्योतिक देव प्रोहित्य मार अन्यापिक भार , यहम , कमीक्षाय क्षेत्र । प्रोप्त हर-०६ . हे . ए 1ई फिरुए रक म्हे।एट
- क प्राप्तीनस हन्यों ,वे हिन प्रेमम पेस वृष्ट । मन्ति ,ह ें हैं 189क PTR देप उक्की (19ff) 97नम्ह मनुष्य, वाणव्यत्तर आर ज्योतियक देवी में से मंत्रकाणक ,प्रमृत
- तंत्र मारा संप्रम स्थार कार्यकार वा देव, अपने मार्ग स्थान कार्य कार्य
- राग्रिक सम्मन्न स्थान के अराम के प्रमान राजना ब्याया इत भागम । कोई प्राप्त कराता है और प्रोप्त है कि । मानोर इह वया अनसर (साथा) पोदेवर पद प्राप्त प्राप्ता ४५
- भूषा प्रसार संस्थान हिस्से हे हैं से से से से हैं हैं हैं हैं में से से से हैं हैं
- -ार्यास्त्रात होस् रुस्यांस्य में स्टब्स्यांस्य ना
- value of the attraction to the best and the contractions
- well are a termination for a big the
- repair of both and their being the "fi
- 一直 人名英格兰 经收益 医皮肤 医皮肤 医皮肤
- 1971年197日を日本の1989日でからから1981年 Service Control of the Control of the Service - Barrer Carlotte State Comments
- The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s 医乳性性肠炎 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性

- 1 ylplupp उ. गीयमा ! णी इणट्ठे सम्ट्रे, केविलपणात् धम्मं लभेन्जा
- । नि पृहातकशान नेप्
- अणंतरं उव्वट्टिया तिस्थगरतं छर्मेच्ना ? प. दं. १५-१६ वणप्टइकाइए णं मंते ! वणप्टइकाइएहितो
- ाह्य्यिक एपृ छिर्गकीहरू, ईड्रमप्त हेड्राण्ड्र हिंग् । प्रमार्गा . इ
- निर्माभनी क्रिड्रीकर र्जापर क्रिडीप्रशिरीर क्रिड्री प. दं. १७-१९ वेइहिय-मेडीइहिय-मेडीइह १९-७९. <br/> . प
- उ. गीयमा ! णी इणह्छसम्ह, मणप्टन्त्रणाणं पुण र फिल्मिओ
- भागमतर जोइपिएहिंतो अणंतरं उब्बाह्स्सा तिसगरतं मुणम फार्गिरिक्रकरीतीयत्रीहंम ! हंभ ए प्राप्तेशीर -र्माएक-माण्य-मण्य-मण्य-प्रशिव 4, 30-33 । किञ्डीफट
- ाह्या । गार्या हेगाड्या हेड्स १ इंट्राइ कि । निवाह १ १ । र प्रियंत्रमा है
- प. दं. २४ मीहमगदेव णं भंते ! अणंतरं यदं यद्ता
- ्राह्मिक गिया प्रशास्त्र (१६० मुख्य विद्या विद्या । तिस्यगर्स क्रमच्या ?
- 2486-8886 E'OE'h Yaah-क्रिंगर्स सम्बद्धारी स्थादेव। प्रिकार्मकोर्डासम्पायका ।सार विग
- - पउनामदंडपुनु यक्कवृष्टिआईणं प्रख्वां -
- मेरड्योहितो अणात् उत्यहित्सा प्यक्योहरस प. स्यापमापुर्वित्रेष्ट्रम् ण भते । नय्पपमापुर्वित
- गीवभा िसक्षाहुष् समेरवा, अन्यादृष् भी स्पेन्ता. ं प्राप्तिकार्य है
- ारियाम के अन्य त्यावायमा विद्यान में ह्या स्थापन होता है। ्र जिल्लाह एवं विदेशिक मिल्लाह विदेशिक है। ते सुर्यात्रिया मीस विदे तैत्तर्
- and other process where being better Contraction of the training of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of t

grammer and the best to be the best to be

- 12) Bergarak Balander 😮 LO BOY
- ाधिकार्वकार्विक्षासम्बद्धाः १०० हो।
- The state of the state of the state of

- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ— ''अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा ?''
- उ. गोयमा ! जस्स णं रयणप्पभापुढिविनेरइयस्स तित्यगरणाम–गोयाइं कम्माइं बद्धाइं पुडाइं निधत्ताइं कडाइं पट्ठिवयाइं णिविडाइं अभिनिविडाइं अभिसमण्णागयाइं उदिण्णाइं, णो उवसंताइं भवंति,

से णं रयणप्पभापुढिविनेरइए रयणप्पभापुढिविनेरइएहिंतो अणंतरं उव्विट्टत्ता तित्थगरत्तं लभेज्जा, जस्स णं रयणप्पभापुढिविनेरइयस्स तित्थगरणाम-गोयाइं णो वद्धाइं जाव णो उदिण्णाइं उवसंताइं भवंति, से णं रयणप्पभापुढिविनेरइएहिंतो अणंतरं उव्विष्टत्ता तित्यगरत्तं णो लभेज्जा, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— 'अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा।''

एवं जाव वालुयप्पभापुढविनेरइएहिंतो तित्थगरत्तं लभेज्जा।

- पंकप्पभापुढिविनेरइए णं भंते ! पंकप्पभापुढिवि नेरइएहिंतो अणंतर उव्विष्टित्ता तित्थगरत्तं लभेज्जा ?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समहे, अंतिकरियं पुण क़रेज्जा।
- प. धुमप्पभाषुढिविनेरइए णं भंते ! धूमप्पभाषुढिवि नेरइएडितो अणंतरं उव्विद्टिता तित्यगरत्तं लभेज्जा?
- उ. गांयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, विरइं पुण लभेज्जा।
- प. तमापुद्रविनेरइए णं भंते ! तमापुद्धविनेरइएहिंती अणंतरं उच्चीदृडना तित्यगरत्तं लभेज्जा ?
- उ. गांचमा ! णो इगट्ठे समट्ठे, विरयाविरयं पुण लभेज्जा।
- प. अनेमनमा पुढाँबनेरइए णं भंते ! अहेसत्तमा पुढाँबनेग्यणीयोः अणंतरं उव्यक्तिता तित्यगरत्तं रभेग्या?
- शेषमा । शे स्पार्दे समर्दे , सम्मतं पुण लभेज्जा।
- र र २ ३३ अम्रजुमारे य भते ! अमुरकुमारेहितो अर्था अस्टिन्स्ति चनस्त लभेज्ञा?
- ६ 🕝 क्षा भी १८६० सम्दर्भ, अत्रकिरियं पुण करेण्या।

## ्विभान्तर हो । आवस्याद्यु

र १ १४ (१२४) त्या भने । तेष्ठक्या प्रतिनी अगतर १ १ (१८) (१८) मान्य १५ १७३

- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि-'कोई तीर्थंकर पद प्राप्त करता है और कोई नहीं करता है"?
- उ. गौतम ! जिस रत्नप्रभापृथ्वी के नारक ने तीर्थंकर नाम-गोत्र कर्म बद्ध (बाँधा) स्पृष्ट (छुआ) निधत्त (सुदृढ़ बाँधा) कृतनिकाचित किया, प्रस्थापित किया, निविष्ट (स्थित किया) अभिनिविष्ट विशेषरूप से स्थित किया, अभिसमन्वागत किया और उदीर्ण (उदय में आया है) किन्तु उपशान्त नहीं हुआ है। वह रत्नप्रभापृथ्वी के नैरियकों में से निकलकर अनन्तर (सीधा) तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है,

किन्तु जिस रत्नप्रभापृथ्वी के नैरियक ने तीर्थंकर नामगोत्र कर्म नहीं बांधा यावत् उदय में नहीं आया और उपशान्त है, वह रत्नप्रभापृथ्वी का नैरियक रत्नप्रभापृथ्वी से निकलकर सीधा तीर्थंकर पद प्रम्त नहीं करता है।

इसलिए गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-

"कोई नैरियक तीर्थंकर पद प्राप्त करता है और कोई <sup>नहीं</sup> करता है।"

इसी प्रकार वालुकाप्रभापृथ्वी पर्यन्त के नैरियकों में से निकल कर सीधा तीर्थंकर पद प्राप्त करता है (और कोई नहीं करता है)

- प्र. भंते ! पंकप्रभापृथ्वी का नारक पंकप्रभापृथ्वी के नैरियकों में से निकलकर क्या अनन्तर (सीधा) तीर्थंकर पद प्राप्त करता है?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, किन्तु वह अन्तक्रिया कर सकता है।
- प्र. भंते ! धूमप्रभापृथ्वी का नारक धूमप्रभापृथ्वी के नारकों में से निकल कर क्या अनन्तर (सीधा) तीर्थंकर पद प्राप्त करता है ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, किन्तु वह विरित प्राप्त कर
- प्र. भंते ! तमापृथ्वी का नारक तमापृथ्वी के नारकों में से निकलकर क्या अनन्तर (सीधा) तीर्थंकर पद प्राप्त करता है?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, किन्तु वह विरताविरित (देश विरति) को प्राप्त कर सकता है।
- प्र. भंते ! अधःसप्तमपृथ्वी का नारक अधःसप्तम पृथ्वी के नैरियकों में से निकलकर क्या अनन्तर (सीधा) तीर्थंकर प्र प्राप्त करता है ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, किन्तु वह सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है।
- प्र. दं. २-१३ भंते ! असुरकुमार देव असुरकुमारों में से निकल कर क्या अनन्तर (सीधा) तीर्थंकर पद प्राप्त करता है?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, किन्तु यह अन्तिक्रया कर सकता है।

इसी प्रकार निरन्तर अष्कायिक पर्यन्त जानना चाहिए।

प्र. दं. १४ भते ! तेजस्कायिक जीव तेजस्कायिकों में से निकरकर क्या अनन्तर (सीचा) तीर्थंकर पद प्राप्त करता है?

- ीई फिर्का एक एगए **ए**क्स मेष्ठ क्रिक्सिक्सिक् इक क्रुकी ,ई डिम् हेम्स हेरू इक् ! मर्का . र
- ार हम उन्होंकी (113िम) उक्तमार 11 कि उन्होंकी (113िम) प्र. इ. १५-१६ मंदी ! वनस्पतिकायिक जीव वनस्पतिकायिकों में । प्रज्ञाष्ट १००६ इमप्त भि में घषठी के कघीकिधार राकर भिड़
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, किन्तु वह अन्तिक्ष्म फ ९ ई 16) क
- राजन्म । क्योरिक्य जीवी में कि निकलकर क्या अनन्तर , एक्रीडि निष् प्रक्रीरीकृष-प्रक्रीहि-एक्रीडि ! र्तम १९-७९ . इ. . R ि किकार
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, किन्तु मन:पर्यवद्यान का ९ ई iny रु जार जार जार जार है iny रु जार जार जार जार जार जार जार जार जा जार जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा ज
- मनुष्य, वाणव्यन्तर और ज्योतिक देवों में से निकलकर क्या ,किनिफिट्टेमीएक्रीर्ट्म वर्ड स्थितिक ग्रीर ग्रान्थापाठ प्र. इं. २०-२३ भंते ! पंचीन्नयतिरुच्चपीतिरु, मनुष्य, । हैं 15कप्त रक नर्राप्त
- उ. गोतम ! यह अर्थ समध नहीं है, किन्तु अन्तिकथा कर ़ ई inरक ह्यार इप रक्षेडिंत (11डिंसि) राज्नन्छ
- ़ हैं ID7क PIR *Þ*P 7कंधित (18िम) 7िन्म ।एक क्रक म्यन में यह , देर हैं , प्रमान कर के कि कि कि कर है । प्र
- । प्रज्ञाप्र ग्रन्मार क्रिकेप घर्ठ र्क नामधि क्रिमीथोग्रम ग्राकप्र भिट्ट । प्रज्ञीान मिनार नामभ के करान के क्रिपुमिस्त्रान्तर नथक घाड़ 1ई 157 क डिम ड्रेकि और ई 157 क FMR ड्रेकि! मिर्ज़ी . E
- <u> ९ ई 157क न्नार व्र्मीत्रकक्ष (11शीर) उत्तन्न । एक उक्लकनी</u> िह मि किराम के क्रिएमिएलर करान कि क्रिएमिएलर । र्हांस . **ए** नाणम®प्र कि ज्ञाए छोनी¤क्षड्र में किडज़ेमडिंडि . ३७
- । है। ग्रेग क हिम ड्रेकि प्रांधि ई IBYक PIR अप्रोतिष्टका ड्रेकि ! मित्री . E
- कि इप रेकोशी कि कराम के क्षिप्राध्यान भीती कि कि कि '़ ई 157क डिम ड्रेकि र्राप्ट ई 157क ह्यार इंग्रीहेन्सह ड्रेकि' -की ई 151ए डिक 1459 में 1071क 13की! होंं .R
- मिए इमिनिकरा (अपि) राज्निक प्रम राज्यकानी है मैं किंग्राम के खिर । भिराह कर्माम कि खिर । भिराह । हिंद . R । प्रज्ञीाज ामज़क भि जिंछ जाकर भिरु ई ज़िक में उनक्स के ज़ीर
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। करता है हे
- र हैं 15) क ह्माए इप्रोतिष्टता (।।अप्ति) राजनार ।। एक राक राक राक नि फ्रिम्म र्राप्त किनिफिष्टिक प्रमाधिष्टिक किनिफिष्टिक । होन । ग्रह्माज्ञ १५५५म १५३१ क अन्य क्षेत्रक १५५५ । १५५ । १५६ ।
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।

- संचगधार्या उ. गीयमा ! णी इणट्ठे समट्ठे, केविलिपणात् धम्मं लभेज्या
- किंग्रीगृहाकइत्माणि ! रिभ iv गृहाकइत्माणि ३९-१९ . ह . म नि गृडाक्कधाह हग्
- र गिर्मिक निर्मातिया निर्देशकर रेतिए।
- 9 HUV/489 प. दं. १७-१९ वेइंदिय-तेइंदिय-स्वीरिएणं भेते ! बेइंदिय
- नामित्र जोड्डियो अणंतरं उच्चाहरमा विकारमा मुएम छाणीराभ्रम्भीतीयभिष्टमं ! होन ए प्रभिद्दिर - रानेमणाव-मुणम-वाणीकभभीती-यञ्चीह्म q. 30-33 11rv21pv5 उ. गीयमा ! णी इणट्ठेसमेड्डे, मणप्जनणाणं पुण
- उ. गीयमा ! णी इणड्ठे समट्ठे, अंतिकिरियं पुण करेज्या। र गिरम्ध
- तित्यगर्त लभेज्या ? प. दं. २४ सीहम्मगदेवे णं भंते ! अणंतरं यदं चइता
- ।गृड्रमिधिधृमिष्माप्य ।इए हेग् उ. गीयमा ! अत्येगद्दए लमेज्जा, अत्येगद्दए गी लमेज्जा,
- フካደ6-ደደደ6 '£' OÈ 'h 'loob− एवं जाव सव्यट्ठिसिन्द्रगदेवे।
- जन्त्रमार्डणम् चक्कवाहिआहणं प्रविणं-
- र मिर्यक्ष अर्गतर् उत्वार्टरता किंडीएड्रफ् चक्कवाद्दत -विश्वाप्रमापुर ! रिप्न गं गृड्र रिव्याप्रभापुरिक्षे
- में केणाट्ठेणं भेते ! एवं बुच्चड्
- 'असीगइए सम्जन्म, अस्मगइए गो कामिल एडा है'
- किड्रीम्किम गाउड्डीक्ट र्जाण्य किडीएड्रिमिवर् -ाम्मापुरकापुर्वा गं मंद्रे । संक्राप्तमानु
- 16्रमम ६ऽगण्ड्र गिए। 1मद्रिंग . र र गिर्ण्या रे
- फ्रांगर किंडीपृष्म-एत्रीति ! िसं iv पृष्म-एतीती .P एवं जाव अहंसत्तम्। जाव होत
- उ. गोयमा ! णो इणट्टहे समट्टे । उव्वाट्टिया चक्कवाट्टियं छभेज्या ?

- प. भवणवइ-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिए णं भंते !
   भवणवइ-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएहिंतो अणंतरं
   उव्विट्टता चक्कविट्टतं लभेज्जा ?
- गोयमा ! अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा।एवं वलदेवतं पि।णवरं-सक्करप्पभापुढविनेरइए वि लभेज्जा।

एवं वासुदेवत्तं दोहिंतो पुढवीहिंतो वेमाणिएहिंतो य अणुत्तरोववाइयवज्जेहिंतो, सेसेसु णो इणट्ठे समट्ठे।

मंडिलयतं-अहेसत्तमा-तेउ-वाउवज्जेहिंतो। -पण्ण. प. २०, सु. १४५९-१४६६

## ५७. चउवासदंडएसु चक्कविंड रयणाणमुववाओ-

 संणावइरयणतं, २. गाहावइरयणतं, ३. वड्ढइरयणतं, ४. पुरोहियरयणतं, ५. इत्थिरयणतं च एवं चेव,

णवरं-अणुतरोववाइयवज्जेहिंतो।

असरयणतं इत्थिरयणतं च रयणप्पभाओ णिरंतरं जाव सनस्सारो अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा।

बन्धरयणतं छत्तरयणतं चम्परयणतं दंडरयणतं असरयणतं मणिरयणतं कागिणिरयणतं एएसि णं असुरकृमारेजितो आरत्दं णिरंतरं जाव ईसाणेहिंतो उववाओ, विमेरिको णो इणट्ठे समट्ठे। -४०००.४.२०,४१.५,४९५०-५४६९

३८. भ अभिहेदयाण अंतकिरियाकाल पह्नवणं-

मन्तरम् भवसित्या जीवा, जे एगेणं भवस्महणेणं स्मिन्यसम्बंद, बुन्यस्मित्, मुच्चिस्मित, परिनिच्चाइस्मित, सन्बद्धार्यभनं हरिस्मित। —सम.सम.१,सु.४६ सन्बद्धाः भवसित्या जीवा जे दीहि भवस्महणेहिं सर्वद्धार स्वास्तरम्यारमनं क्रिस्मित। प्र. भंते ! भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देव भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों में से निकलकर क्या अनन्तर (सीधा) चक्रवर्ती पद प्राप्त करता है?

उ. गौतम ! कोई चक्रवर्ती प्राप्त करता है और नहीं करता है। इसी प्रकार बलदेवत्व के विषय में भी समझ लेना चाहिए। विशेष—शर्कराप्रभा पृथ्वी का नैरियक भी बलदेव पद प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार वासुदेवत्व दो पृथ्वियों (रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा) से तथा अनुत्तरोपपातिक देवों को छोड़कर शेष वैमानिकों से प्राप्त कर सकता है, किन्तु शेष जीवों में यह अर्थ समर्थ नहीं है। अधःसप्तमपृथ्वी के नारकों तथा तेजस्कायिक, वायुकायिक जीवों को छोड़कर शेष जीवों में से निकलकर अनत्तर (सीधा) मनुष्यभव में उत्पन्न जीव मांडलिक (जागीरदार) पद प्राप्त करता है।

७७. चौवीस दंडकों में चक्रवर्ती रत्नों का उपपात-

9. सेनापित रत्नपद, २. गाथापित (भंडारी) रत्नपद, ३. वर्धिक (सुथार) रत्नपद, ४. पुरोहित रत्नपद और ५. स्त्री रत्नपद की प्राप्ति के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

विशेष-अनुत्तरोपपातिक देवों को छोड़कर सेनापतिरल आदि पद प्राप्त होते हैं।

रलप्रभापृथ्वी से लेकर निरन्तर सहस्रार देवलोक के देव पर्यन्त कोई जीव अश्वरल एवं हस्तिरल पद प्राप्त करता है और कोई नहीं करता है।

असुरकुमारों से लेकर निरन्तर ईशानकल्प पर्यन्त में से चक्ररल, छत्ररल, चर्मरल, दण्डरल, असिरल, मणिरल एवं काकिणीरल की उत्पत्ति होती है।

शेष जीवों में से नहीं होती।

७८. भवसिद्धिकों की अंतःक्रिया का काल प्ररूपण-

कितनेक भव्यसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो एक मनुष्य भव ग्रहण करके सिद्ध, वुद्ध, मुक्त, परिनिवृत होंगे और सर्व दु:खों का अन्त करेंगे।

कितनेक भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो दो भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

कितनेक भव्यसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो तीन भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दु:खों का अन्त करेंगे।

कितनेक भव्यसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो चार भव ग्रहण करके सिद्ध होगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

कितनेक भव्यसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो पांच भव ग्रहण करके सिद्ध ोंगे यावन् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

कितनिक मव्यागिदिक जीव ऐसे हैं जो छह भव ग्रहण करके लिउं तेंगे यावत सर्व दुःसों का अन्त करेंगे।

छित्र के अन्य विश्व होते हैं हैं में किए क्र अन्य अन्य अन्य हैं। होंगे साव हैं हों कि स्मर्थ हैं। स्मर्थ कि स्व

हिंग की के स्वाधित के मुख्य हैं की अपन मुख्य अहण कर भी हुड़ स्था सावत् सर्व हु:खीं का अन्त कर्मि।

इसी की का अन्त की की हैं। होंगे यावत् सर्व दु:खों का अन्त कर्मि।

कितनेक भव्यसिद्धक जीव ऐसे हैं जो दश भव प्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दु:छों का अन्त करिंगे।

केनन भव्यसिद्ध की वृष्ट हैं में व्यारह भव ग्रहण कर्मकी सिद्ध होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त क्रींगे।

क्रित कर मद्मिक जीव प्रेस हैं जी तेरह भव ग्रहण कर मिन्छ भिने साबतू सर्व हु:खों का अन्त फ्रेंगे।

कितनेक भरासिङ्किक जीव पेसे हैं जो चौदह भव ग्रहण करकी सिद्ध िर्फ क्रिक्त सर्व हु:खों का अन्त क्रिक्त

कितनेक भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जी पन्हह भव ग्रहण करकी सिद्ध होंगे **पाब्त्** सर्वे दु:खों का अन्त करेंगे।

कितनेक भविसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो सीलह भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दु:खों का अन्त करेंगे।

क्रक भावत् सर्व हु:खों का अन्त भाव ग्रहण कर्मक सिङ्क होंगे यावत् सर्व हु:खों का अन्त क्रिंगे।

क्रक णड्डा घर इराठफ कि है में योच प्रहास वर्म कर्मिक भिन्द होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त मिर्फ क्रिंगे।

इसी र्करक णडार घम मिस्ट में हैं में घर्षि कर्छी स्वास कर्तनकी शिरंक इन्हें हो। हो। स्वास हो।

इसी क्रक णड़ार घम मिक्षेड़ कि ई से प्रांच करा सहास विक्र विक्रा सिंह होता है है। कि करा स्वार्थ है।

> होगिहमा भवसिद्धिया जीवा के सति स्वाहिम तिसिसिति काव सव्यदुक्खणमंते करिस्सिति। इ. १. १. ७. मम. मम–

ज्ञीणज्ञपन भंवमिद्धया जीवा के अट्टोस भवगार्वा ज्ञीमिद्ध्या भीम्मिरीक जिल्लाक्ष्मकुष्ट्या माम्स्यामि १९.५. मास्यान भव्यद्वस्थाणमंत्रं कार्यस्थाति ।

संगिर्धा भवसिद्धिया जीवा ने निहिं भवमाहणी तिस्मिति काव सव्यद्धस्याणमंते किस्सिति। -सम. सम. १, मु. २०

संगिराह्या भवसिद्ध्या जीवा के स्वीहें निस्प्रियों किस्प्रिया मिल्ले किस्सिता १२. मु. १०, मु. १४

हीर्गिड्या भविभिद्धया जीवा के एक्कारसिहं भवग्गहणेहि तिस्मितीक किस्पुक्तिमानं काच सब्पुड्य के हे. हे. हे. हे. हे.

संगिर्ध्या भवमिद्ध्या जीवा जे बारसिहं भवगाहणीहं शिस्त्रिशिक निव्यद्ध्याणमंतं किस्सिति। ७२.ष्टु.१९, यु. १०

सेरेगड्या भवसिद्ध्या जीवा जे तेरसिंहं भवग्गहणी। मिस्सिर्सात जाब सव्यदुयखामंतं करिस्सीत। -सम. सम. १३, ष्ट. १७

ज्ञीणज्ञणन्यः ज्ञीमञ्चयः कं विक्याः स्वामित्रः भवग्वानिस् । भिस्मितिकं तंमणक्ष्यवृद्धस्याः साम्। १४, यु. १८, १८, १८, १८, १८,

हीरियाद्या भवसिद्ध्या जीवा के पणारसिहं भवगर्गहों तिस्मिरीक तिस्मिरीक सिव्यदुव्यवायां ते किस्मिर्सित इ. १६. मु. १९. मा.

ज्ञीमिलम विस्था मान्यात्रका में साम्यात्रका मान्यात्रका मान्यात्यका मान्यात्रका मान्यात्यका मान्यात्रका मान्यात्य

ज्ञीणज्ञापन्य व्यास्त्रिक्या ज्यातम् क्यास्या भवास्त्रिक्या ज्ञास्या । । भिस्त्रित्रिक्यान्यान्यक्ष्यान्यान्यान्यान्यान्याः । १६.२९ ह्य. १७९ . मस्

ज्ञीएज्ञास्या भवसिद्ध्या जीवा के अर्ठासिह्या भवगहणी । जिस्मिति काव सव्यद्भवाणमंतं करिस्तीत २६, यु. १८, यु. १८

ज्ञीणज्ञापनम् यासिकाम्य कं किए व्यक्तिसार्यः मन्त्रमित्रः । । तिस्मितिकं कंमणक्ष्यकृष्ट्यस् वाच सन्तर्भातः विस्तर्भातः । १९. व्र. १९. मम्

जीण्डापनम् प्राप्ति कि विद्या प्रद्विप्ति । । । जिस्मिरीक तिमणक्षकृष्टका वाच शिस्मिह्णीस १६.१९.४

हीणिज्ञम्म भवसिद्धिया जीवा जे एककोसाए भवसिद्ध्या जीवा जे एककोसार । । तिस्मिरीक तंमणकुक्कुक्या जाव सन्तद्ध्या । १३, में १९, में भार भार । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे बावीसाए भवग्गहणेहिं सिन्झिस्संति जाव सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति।

-सम. सम. २२, सु. १४

संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे तेवीसाए भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति जाव सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति।

-सम. सम. २३, सु. १३

संतेगइया भविसिद्धिया जीवा जे चउवीसाए भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति जाव सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति।

–सम. सम. २४, सु. १५

संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे पणवीसाए भवग्गहणेहिं सिन्झिम्सति जाव सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति।

–सम. सम. २५, सु. १८

संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे छव्वीसाए भवग्गहणेहिं सिन्झिम्सित जाव सव्वदुक्खाणमंतं करिस्सिति।

-सम. सम.२६, सु. ११

संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे सत्तावीसाए भवग्गहणेहिं सिन्झिस्संति जाव सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति।

–सम. सम. २७, सु. १५

सतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे अट्ठावीसाए भवग्गहणेहिं भिन्धिस्सति जाव सव्वदुक्खाणमंतं करिस्सति।

-सम. सम. २८, सु. १५

सतंगइया भवसिद्धिया जीवा जे एगूणतीसाए भवग्गहणेहिं भिन्दिस्सति जाव सव्यदुक्खाणमंतं करिस्संति।

–सम. सम. २९, सु. १५

मनेगड्या भविसिद्धिया जीवा जे तीसाए भवग्गहणेहिं गिन्दिसमति जाब सञ्बदुक्ताणमंतं करिस्संति।

-सम. सम. ३०, सु. १६

म भारत्या भवमिदिया जीवा जे इक्कतीसाए भवग्गहणेहिं भारतम्मति नाय सञ्जदुक्ताणमंतं करिस्सति।

-सम. सम. ३१, सु. १४

न एक । भवनिष्दिया जीवा जे बत्तीसाए भवग्गहणेहिं पर्वकारणात्र आव मध्यद्वसायमतं करिस्सति।

–सन. सन. ३२, मु. १४

२ ५३ ८ भ रॉमर्डेडमा जीवा वे तेतीसाए भवगारणेहिं १९९४म्मर १६४ सन्दर्भसम्बद्धारम्य रुस्सिति।

--सम. सम. ३३, मु. १४

व्यांकात्वीयु अन्यक्षेत्रं मध्-

নৰ মুখ্য কলা নাগ আয়াকা, পালি পুঠাৰ মুখ্য কৈছুকৰ নাগৰ নাম বিধান পালি কায়া, নাজি পালি বিধান কৈছিল মুক্তিই হ कितनेक भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो बाईस भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

कितनेक भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो तेईस भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

कितनेक भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो चौवीस भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

कितनेक भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो पच्चीस भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

कितनेक भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो छब्बीस भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

कितनेक भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो सत्ताईस भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

कितनेक भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो अट्ठाईस भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

कितनेक भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो उनतीस भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

कितनेक भविसद्धिक जीव ऐसे हैं जो तीस भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

कितनेक भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो इकत्तीस भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

कितनेक भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो वत्तीस भव ग्रहण करके सिद्ध होंगे यावत् सर्व दु:खों का अन्त करेंगे।

कितनेक भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो तेतीस भव ग्रहण कंरके सिउ होंगे यावत् सर्व दुःखों का अन्त करेंगे।

'99. वंघ और मोक्ष का ज्ञाता अंत करने वाला होता है—
तीर्थंकर गणधर आदि ने कहा है कि अपार सिलल-प्रवाह वाले
समुद्र को भुजाओं से पार करना दुस्तर है, वैसे ही संसारवर्षी
महासमुद्र को भी पार करना दुस्तर है। अतः इस संसार समुद्र के
स्वरूप को (ज्ञ-परिज्ञा से) जानकर (प्रत्याख्यान-परिज्ञा से) उसकी
परित्याम कर दे। इस प्रकार का त्याम करने वाला पिछत मृति
कर्नों का अना करने वाला कहलाना है।

न्रिक ज्निस कि एक एक प्राप्ति हि घड़च्छ निमु गित्रहर्घ कि गिराक के छिम र्राध फ़िक राक्स भट्ट । ई । ए। तह कि उप ई । ति श्रिमिठी तर मिक म्छ ।राइ श्रीध-मोद्रज्ञम्म राकर भिरु ,ई धिंब मेक के पत्र भागी एउड़ के जीए जाप्यमी में उपाप्त पड़ ने विजन्म

**डि 151िए डि** त्मुम्बी में म्प्रें रहे एरम म्प्ल में रामंग्रे भड़ है प्रम्हनी धुाम अन ,ई डिम् छ्रघतिए भि डिक ि छेप ई छड़ी? *छ सि*छड़ुए ककीलिंग्रम -ककीलिंड्-इन्लार्गन कथा पाथक निरालम्ब-इह्लीकिक-भि हामनुष्टीकी त्ममणे में किलि निर्म तक किएन ,किल भड़ वाला कहलाता है।

### -इर्भ ग्राप्ट के एग्रमनम्म झारू डिग्नामक्ते . 0 ऽ

१ ई फिए ईक निक्ती एग्रिमनम ! फिंम . ए

नाष्ट्रफ , ईं फ्राप्ट इंक र्क प्राकप्र प्राष्ट (प्राष्टादी के किम हामीवी) एप्रसनमा ! मर्काए . इ

४. विनयवादी। फ़ियावादी, २. ओक्रेयावादी, ३. अज्ञानवादी,

### −<del>राकर ठाए के फिशीगायकीए</del> .es

नाष्ट्रम , ईं गृग ईक के ग़कप्र ठाए शिवाप्रकार

, र्लाम निरम् रासिन कि कि कि ने निमन्त्र . १

अनेकवादी-एकत्व को सर्वथा अस्वीकार करने वाले,

, काञ निनम तमिरीम कि किंगि-क्रिकिन मनने वार,

, रिमितवादी-जगतकर्तव को मानने वारे,

, हां मिन हिं। है है है कि की **नावादी क्षा कि कि कि कि कि कि** 

, जिल निमा फानी क्राक्य कि कार्ल-शिकानी . ৩ . , जिग्नकाणीक्षे--जिग्नक्छन्मुम् , व

। र्हाइ मेरक दिम माद्रवी में कार्लग्रम-द्रिादकार्ल ग्रम क्रुम्स . ऽ

#### ८२. चीबीस दंडकों में वादि समवसरण-

नाथक , ई फ्रा इंक एए भिष्म भार आहे जाह जाह है . ६ . इ

9. फियावादी, ४. अज्ञाननादी, ३. अज्ञानवादी, ४. विनयवादी

वार वादि-समवसरण जानना चाहिए। -ग्राष्ट क्त्रिय गिमकुर्तनील में गिमकु<u>रमुर</u> ग्राक्स भिट्ट. १९-५ . इ

प्रिशीय निरुक एग्सिमिस सीव गाउँ-गाउँ निर्मेप किनीम्हे रुक्ड्छि कि फिल्लीक्डी राक्ष भिट्ट .४५-५९ .५

क्त गिरुस्टम्म झार झाला हो। एड स्था है। है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था है। एड स्था ह

<u> —Inh⊌K</u>

ें हैं या विनयवादी हैं े 9. प्र. मंते ! क्या जीव फ़ियावादी हैं, अफ़ियावादी हैं, अन्नानवादी

। हैं कि ज़िक्सिकारी र्गीए हैं कि ज़िक्सिक्सि , हैं कि ज़िागफर्राए , हैं कि ज़िागफर्री गिए! मिर्गी . ह

९ ई शिनग्रननी क्रेम ई शिनामक्षी निर्म परक्ष ! होम . R. 5

॥ इंघ्यु मी इंक्रिफे गिपृ हु मि अहा तहा बंधियमिक्ख जे विद्, जहा य विसि वे विमोक्ख आहेत्। जहा य बद्धं दह माणविहि,

~31. g. 3, st. 9 E, g. c02-c0x । इञ्जूमे विपदंच विमुच्दई।। , फिठड्रीतीयमापवलागणी हु मि ा शिक्ती सुराणं जस्स सिक्षी हो। , वि भ्रुवि च ग्रग्प ग्रह्म म्मीमड्

-क्रेंडिंग्डिंस् म्लाण्याद् समाप्रभाम्भ ड्रास्ट्रिंग्डानाम् प्रेक्टा . 0 s

प. कड् गं भंते ! समीसरणा पण्णाता ?

—।ज्ञर्ण हे , ।जिल्ला प्रणा प्रणाता, वे जहा—

-विया. स. ३०, उ. १, <del>प</del>ु. ९ ४. वेणइयवाई 19 १. किरियावार्द, २. अकिरियावार्द, ३. अत्राणियवार्द,

#### गागम् इस् ग्रिकाम् ग्रिकास् . ९०

<u> नहरू हे अकिरियावार्ड पण्णाता, तं जहा</u>

*२. अ*णेगावाई, , ह्रावाद,

३. मितवाइ,

४. गिमिमत्तवार्ड,

५. सायवाद्

*६* . समुच्छेपवार्ड्,

्रह्राघाषाज्ञार्द,

७०३.मु.८.म. नाव-

८. णसीतेपरलोगवाई।

८२. चउनीसदंडएसु वादि समवसरणा-

<u> – । इस हे , । जाण । । जहां की सिर्म भाग । जहां विद्या</u>

, किरियावार्ड, २. अकिरियावार्ड, ३. अणाणियावार्ड,

1 होिंगिइशिक् ४

दं. २-११. एवं असुरकुमाराण विजाव थांणेयकुमाराणं,

*አ*ሄ ድ ' ይ ' ጸ ' ድ <u>ነ</u>ል ነ हें. १२-२४. एवं विगितिंगियवज्जं जाव वेमाणियाणे।

८३. जीवेसु एकारसठाणीहे किरियाबाइआइ समीसरणपलवणं-

.म.९ जोवा णं भंते ! किं किरियावाई, ओकिरियावाई,

उ. गीयमा ! जीवा किरियावाई वि, अकिरियावाई वि, अआंगियवार्द, वेणाड्यवार्द्ध,

7. म. संस्था णं भंते । जीवा कि किरियावाई जान । र्घ ड्राइपड्राफ्ट , र्घ ड्राइप्रगिद्धार

वर्गार्यवार्ट् रे

- गोयमा !िकरियावाई वि जाव वेणइयवाई वि। एवं जाव सुकलेस्सा।
- प. अलेस्सा णं भंते ! जीवा किं किरियावाई जाव वेणइयवाई?
- उ. गोयमा ! किरियावाई, नो अकिरियावाई, नो अन्नाणियवाई, नो वेणइयवाई।
- ३.प्र. कण्हपिक्खया णं भंते ! जीवा किं किरियावाई जाव वेणइयवाई?
  - उ. गोयमा ! नो किरियावाई, अकिरियावाई वि, अन्नाणियवाई वि, वेणइयवाई वि। सुक्रपिक्खया जहा सलेस्सा।
  - सम्मिद्दिष्ठ जहा अलेस्सा।
     मिच्छिदिष्ठि जहा कण्हपिक्खया।
  - प. सम्मामच्छिद्दिट्ठीणं भंते ! जीवा किं किरियावाई जाव वेणइयवाई?
  - उ. गोयमा ! नो किरियावाई, नो अकिरियावाई, अन्नाणियवाई वि, वेणइयवाई वि।
  - ५. णाणी जाव केवलनाणी जहा अलेस्सा।
  - ६. अत्राणी जाव विभंगनाणी जहा कण्हपक्खिया।
  - अाहारसन्नोवउत्ता जाव परिम्महसन्नोवउत्ता जहा सलेस्सा।
     नो सन्नोउवत्ता जहा अलेस्सा।
  - ८. सवेयगा जाव नपुंसगवेयगा जहा सलेस्सा। अवेयगा जहा अलेस्सा।
  - ९. गुरुसायी जाव लोभकसायी जहां सलेस्सा।

अक्षमायी जहां अलेस्सा।

- १०० सनोगी जान कायजोगी जहां सलेस्सा।भनोगी जहां अलेस्सा।
- )) भागारोधउता अणागारोबउता य जहां सलेस्सा। चीवा. म. ३०, उ. १, सु. २-२१
- ८४. चऽनेत्रदङ्गम् एकारसटागेहि किरियावाईआइ समोसरण प्रयादन
  - प ६ ५ भेगपा या भने ! कि किस्यावाई जाव स्टारमाई
  - र १८८८ चित्रं स्थलपुर्वते साम्र वेस्ट्रमवाई वि।
  - प २ वर्ग प्रभावे हैं नेपद्भाविक किरियायाई जाय रेट्स्स्स
  - ३ वेशन व्यक्त र गई एक्क वेणहरूवाई विश

ार्थ र ५ का (संस्था) सम्बद्धाः अस्ति । स्थापना

- उ. गौतम ! क्रियावादी भी है यावत् विनयवादी भी है। इसी प्रकार शुक्ललेश्या पर्यन्त कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! क्या अलेश्य जीव क्रियावादी हैं यावत् विनयवादी हैं?
- उ. गौतम ! वे क्रियावादी हैं, किन्तु अक्रियावादी, अज्ञानवादी या विनयवादी नहीं हैं।
- ३.प्र. भंते ! क्या कृष्णपाक्षिक जीव क्रियावादी हैं यावत् विनयवादी हैं ?
  - उ. गौतम ! क्रियावादी नहीं हैं, किन्तु अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी हैं।

शुक्लपाक्षिक जीवों का कथन सलेश्य जीवों के समान है।

- ४. सम्यग्दृष्टि जीव अलेश्य जीवों के समान हैं। मिथ्यादृष्टि जीव कृष्णपाक्षिक जीवों के समान हैं।
- प्र. भंते ! क्या सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव क्रियावादी हैं यावत् विनयवादी हैं ?
- उ. गौतम<sup>ं</sup>! वे क्रियावादी और अक्रियावादी नहीं हैं, किन्तु वे अज्ञानवादी और विनयवादी हैं।
- ५. ज्ञानी से केवलज्ञानी पर्यन्त अलेश्य जीवों के समान हैं।
- स. अज्ञानी से विभंगज्ञानी पर्यन्त कृष्णपाक्षिक जीवों के समान है।
- ७. आहारसंज्ञोपयुक्त यावत् परिग्रहसंज्ञोपयुक्त जीव सलेश्य जीवों के समान हैं।

नो संज्ञोपयुक्त जीव अलेश्य जीवों के समान हैं।

- सवेदी से नपुसंकवेदी पर्यन्त जीव सलेश्य जीवों के समान हैं। अवेदी जीव अलेश्यी जीवों के समान हैं।
- सकपायी से लोभकषायी पर्यन्त जीवों का कथन सलेश्य जीवों के समान हैं।

अकषायी जीव अलेश्य जीवों के समान हैं।

- 90. सयोगी से काययोगी पर्यन्त जीव सलेश्य जीवों के समान हैं। अयोगी जीव अलेश्यी जीवों के समान हैं।
- 99. साकारोपयुक्त और अनाकारोपयुक्त जीव सलेश्य जीवों के समान है।
- ८४. चीवीस दंडकों में ग्यारह स्थानों द्वारा क्रियावादी आदि समवसरणों का प्ररूपण—
  - प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक क्रियावादी होते हैं यावत् विनयवादी होते हैं ?
  - उ. गीतम ! वे क्रियावादी भी होते हैं यावत् विनयवादी भी होते हैं।
  - प्र. मंते ! क्या सलेश्यी नैरियक क्रियावादी होते <sup>ह</sup> यावन् विनयवादी होते हैं ?
  - उ. गोतम ! वे क्रियाचादी भी होते हैं यावत् विनयवादी भी होते हैं।

इसी प्रकार कापोतलेश्यो नरियक पर्यन्त जानना वाहिए। कृष्णपाक्षिक निरियक क्रियाबादी नहीं है।

। प्रज्ञीान निज्ञक क्त्रिय क्रिया निज्ञान (माध्र इराष्ट्र) िि के किछीर मि में किछ राधि राक्ष किछ ई डिक में क्रियम के किि प्रनामाप्त में मक प्राणी ग्राकर मिर्ण

ाम्बर दिम पदि ,प्रज्ञाम ाम्बर दिम वि कि किमणे-प्राप्ती

ज़कर फ़िट ,ई म्छक कि किमीज़ ज़कर फ़र्म . ९९-९ . ज़

प्रिज्ञीष्ट ाम्डेक क्लिक रिगमकुर्तनील

हुन्से हैं निह हिम विवयनात ग्रीर विवयनात है। मार्गा .ह यावत् विनयवादी होते हैं ? हैं निंह जिञ्जानको जिल्लाको जान । निष्ट . ९९ . इ . R

।प्रज्ञीान नेज़क (ज्ञिक्तनावास) गरि मिनाक्तिरिण (अफ्रियाचा के दी समवस्राण (अफ्रियाचादी में मिन नर ,िंड नमें इप कि में किशीकियप जिल्हा की 

।गृज्ञीड र्हेन्स एग्स्टिम्स कि रहे छ्यम में मिष्टि भिष्ठ म्लिय प्रसीरीहाड जाकर भिट्ट .१९-६९ .५

गिर्जाम निमार णरमान के ध्यम है हि है भि में नाह र्राप छन्न मध्य के

,ई नामम के किंगि इ. २०. पंदीस्यतिरिज्यतीरिज्यतिराज्य का का का मान्य

नामम के किंि प्रनामाम नष्टक एमम का प्रिकृप . १५ . इ 1) मिन्डेन हैं भी निक्त कि कि कि मिन्डे- **प्रा**ष्ट्रि

न्यक तक किनीमर्थ गृष्टि क्यितीय्य, गृत्राचावा .४ ५-२ ५ . इ । गृज्ञीान । नजक

असुरकुमारों के समान जानना चाहिए।

−IIण्म*न्*रा कि क्रकक्रीमीव्मम्ह राद. क्रियावादी मि किंडरं मिलिंट निक नीम हिमान्त

ाम है कक्ष्मीमिन्ध एक मिल हिमानक्ष ! होंस .e .p

 गैंतिम । भविति हक्त हैं, अभविति हक्त नहीं हैं। अभवसिद्धिक हैं ?

ें हैं कड़ीमीनमध प्र. भेरी ! अफ़ियावादी जीव क्या भविभिद्धिक हैं या

में प्रघादी के किए जिल्ला है। इस किए जिल्ला है। मित्र । वे मित्र । मित्र अपनि । मित्र अपनि । मित्र । मित्र । मित्र ।

प. २. मंते ! सरुरप क्रियावादी जीव क्या भविसिद्धिक हैं या 

 मित्र कि क्रिक्सिक्स के अभविभिद्धि के अभविभिद्धि कि । ९ हैं कड़ीमीनमर

ाफ ईं कद्वीमीनम एक निर्म किमायादीस एड्से ! किंम .R

प्रमान जानना चाहिए। र्क प्रश्नेम क्त्रिय किंग्लेक्ट्र (में किंग्लेक्ट्र) राकर भिड़ र्क एएक्रिम मि जिल्लानी गाँए जिल्लाहरू ग्रक्स भिट्ट ाई कि कक्कीमीनमरू ग्रंष्टि हैं मि कक्कीमीनम है। मार्गा . ह े हैं कड़ीमीनमरू

> नेरइयाग विजाव अणागार्यवस्या। एवं एएए। क्रमेण जहंद जरूद जीवाणं व्तव्या सुख्व

1ड्राणम न मेमें अधि ते भागिषक्तं , मेमं न भणाइ।

हे. २-११. महा मेर्ड्या एवं जान थोणस्कृमारा।

यांच वेगार्यवार्ट रे प. दं. १२. पुढिसकाइया णं भेते ! जीवा कि किरियावाई

मि एक्स १ मिन स्यादं याच अजाना हान्य हो । कि इंग्रिप नि एक्स सन्तर भीर कि विकार विकास विकास कि अत्राणियवाई वि, नी वेणह्यवाई। उ. गीयमा ! नी किरियावार्द, अकिरियावार्द वि,

कि इंगिल्लमुर्या वेह णिएए वि हीणिनिम्मम्-रंगण । ह्राएमिसि हि ह्याग्लिस्पीम छ्रह दं. ९३-१९. एवं जाव चर्गितियाणं, सब्बर्ठाणेसु एवाइं

हं. २ ० . मंबेंदिय-तिरिक्खजीणिया जहां जीवा। सम्मास द्वादि ।

णवर्-जं अरिथ तं भागिषद्वं।

हं. २३. मणुस्सा जहा जीवा वहेब निरवसेसं।

मुध्डमित्रिक्टास् इास्टिहानाम्भीकी . २८ -<del>1712ह्नीमी</del>घम असुरकुमारा। -विया. स. ३०, उ. १, सु. २२-३२ ह. २२-२४. वाणमंतर-जोड्सिय-वेमाणिया जहा

प. १. किरियावाई णं भंते ! जीवा किं भवसिद्धिया <u>—ोंग्रुक्रम त्रुध्नामीर्ह्स</u>रू

उ. गोयमा ! भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया। अभवसिद्धिया ?

प. अकिरियावाई णं भंते ! जीवा कि भविसिद्धिया

िन डेम्प्रहाफ्ट, ही ड्राह्मणीहरू हंग् उ. गीयमा ! भवमिद्धिया वि, अभवमिद्धिया वि। अभवसिद्धिया ?

प. २. सकस्सा णं भंते ! जीवा किरियावाई किं भवसिद्धिया

अभवासिद्धिया ?

उ. गीयमा ! भवमिद्धिया, नो अभवमिद्धिया।

अभवसिद्धिया ? प. सकस्सा णं भंते ! जीवा अकिरियावाई किं भविभिद्ध्या

। में असाणियवाई भि, वेणह्यवाई मि। उ. गोयमा ! भवसिद्ध्या वि, अभवसिद्ध्या वि।

एवं जाव मेक्कनेस्सा जहा सर्वस्सा।

- प. अलेस्सा णं भंते ! जीवा किरियावाई किं भवसिद्धिया अभवसिद्धया?
- उ. गोयमा ! भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया।
  - एवं एएणं अभिलावेणं कण्हपिक्खया तिसु वि समोसरणेसु भयणाए। मुक्कपिक्खया चउसु वि समोसरणेसु भवसिद्धीया, नो अभवसिद्धीया।
  - ४. सम्मिद्दट्ठी जहा अलेस्सा। मिच्छिद्दट्ठी जहा कण्हपिक्खया। सम्मिमच्छिद्दट्ठी दोसु वि समोसरणेसु जहा अलेस्सा।
  - ५. नाणी जाव केवलनाणी भवसिद्धीया, नो अभवसिद्धीया।
  - ६. अञ्चाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्हपिक्खया।
  - मण्णासु चउसु वि जहा सलेस्सा।
     ना मण्णावउत्ता जहा सम्मिद्दट्ठी।
  - ८. मवयगा जाव नपुंसगवेयगा जहां सलेस्सा।

अवेयगा जहां सम्मिद्दट्ठी।

- सकसायी जाव लोभकसायी जहा सलेस्सा। अकमायी जहा सम्मद्दिट्ठी।
- भजोगी जाव कायजोगी जहा सलेस्सा।
   अजोगी जहा सम्मिद्द्र्टी।
- १५. यागारावउता अणागारोवउता जहा सलेस्सा।
- ४. ३ . एव नेरङ्या वि भाणियव्या, १४४४ - गायच्य जं अत्यि। ४. २-७५ . एव असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा।
- ६, १२, पुर्जवकाइया सव्यट्टाणेसु वि मन्झिल्लेसु दोसु चि पनीपरणेषु भवस्तिवीया वि, अभवसिकीया वि।

- प्र. भंते ! अलेश्य क्रियावादी जीव क्या भवसिद्धिक हैं या अभवसिद्धिक हैं ?
- उ. गौतम ! वे भवसिद्धिक हैं, अभवसिद्धिक नहीं हैं।
  - इसी प्रकार इस अभिलाप से कृष्णपाक्षिक तीनों समवसरणों में विकल्प से भवसिद्धिक हैं।
     शुक्लपाक्षिक जीव चारों समवसरणों में भवसिद्धिक हैं अभवसिद्धिक नहीं हैं।
  - ४. सम्यग्दृष्टि अलेश्य जीवों के समान हैं। मिथ्यादृष्टि कृष्णपाक्षिक के समान हैं। सम्यग्निथ्यादृष्टि अज्ञानवादी और विनयवादी इन दोनों समवसरणों में अलेश्यी के समान हैं।
  - ५. ज्ञानी से केवलज्ञानी पर्यन्त भवसिद्धिक हैं, अभवसिद्धिक नहीं हैं।
  - ६. अज्ञानी से विभंगज्ञानी पर्यन्त कृष्णपाक्षिकों के समान हैं।
  - चारों संज्ञाओं में भी सलेश्यी जीवों के समान हैं।
     नो संज्ञोपयुक्त जीव सम्यग्दृष्टि के समान हैं।
  - ८. सवेदी से नपुंसकवेदी पर्यन्त का कथन सलेश्यी जीवों के समान हैं।
  - अवेदी जीव का कथन सम्यग्दृष्टि के समान है। ९. सकषायी से लोभकषायी पर्यन्त सलेश्यी के समान हैं।
  - अकषायी जीव सम्यग्दृष्टि के समान हैं। 90. सयोगी से काययोगी पर्यन्त सत्तेश्यी के समान हैं। अयोगी जीव सम्यग्दृष्टि के समान हैं।
  - 99. साकारोपयुक्त और अनाकारोपयुक्त जीव सलेश्यी के समान हैं।
  - दं. १. इसी प्रकार नैरियकों के विषय में कहना चाहिए, विशेष—उनमें जो स्थान हैं वे कहने चाहिए।
  - दं. २-११. इसी प्रकार असुरकुमारों से स्तनितकुमारों पर्यन्त जानना चाहिए।

- त्ह. अनन्तरीपपत्रक-वीबीस दंडको में चार समवसरण का
- ई जिाञायका कथीर्र कहापग्रिक्तम् । फिर होर .R
- यावत् विनयवादी हैं ? उ. गौतम ! वे फियावादी भी हैं यावत् विनयवादी भी हैं।
- ई शिविष्यक्ष कार्यार्भ कान्न्यमार्शक्तम प्रिस्का एक । र्हा . R
- यावत् विनयवादी हैं ? उ. गौतम ! पूर्ववत् जानना चाहिए।
- ,ई फिकी म्डक क किछीऽमैं में कार्ड्ड मधर जाकर छाणे। एडीए एन्डिए एन्डिए किछीऽमें कार्ड्य जाकर छिट इ ई ई माध्य कि कि के किछीऽमै कार्ड्य क्रिक्टिम्
- करने चाहिए। इसी प्रकार सब जीवों का वैमानिकों पर्यन्त कथन करना
- न्तारू । विशेष—अनन्तरीपपत्रक जीवों में जहां जो सम्भव हो वहां वह कहना चाहिए।
- में किंडोमिडिंग केंद्रागितन्तिः शार हीनामकी .७১ -ाण्यक्रा कि कडीमीनम्ह गरि कडीमीन्य
- हैं कड़ीमीन्म एक डिगामको काग्रिक क्षप्रमार्गिक भिन्न हैं। १ई कड़ीमीन्म एक डिगामको काग्रिक हैं।
- । इं डिम् कछीमीनमर कृकी ईं कछीमीनम् । मार्गाः . **र**
- । इं िम कड़ीमीघम्स अिंध ईं िम कड़ीमीघम । मार्गिः उठ । प्रज्ञाष्ट ामनार िम जिष्णमन्त्री अिंध ।
- इसा प्रकार अज्ञानवादा आर विनयवादा मा जानना चाहए। प्र. भंते ! सलेख अनन्तरोपपत्रक नैरियक क्रियावादी क्या भवमिद्धिक हैं या अभयमिद्धिक हैं ?
- । हैं हिम कड़ीमीनम्स कुकी हैं कड़ीमीनम् ! मार्गाः .ट मं कार्ड्ड कड़ीकि राक्ष प्रमी में मानमीस प्रड़ राक्ष किड़
- ।ई फिकी नष्टक क किछी) है। । प्रज्ञीाङ । नड़क क्रिक्य क्रिप्तिकानस् । है। इस प्राक्य क्षिट
- । ग्रेंबीक किनार क्रिकेंग किनीमई जल्म क्रिड़ रिड़क नाष्ट्र क्षित है क्षिड़ हैं नाष्ट्र कि क्ष्रिमी क्रिकें निन्ध-व्यक्षि
- 1) मुंगी । प्रक्रिक्त काशीमरूमहु क्षिमामस्य क्रिक्त क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क
- 1ई भि कड़ीमीनमरू ग्राँध ई भि कड़ीमीनम <del>नम्</del> मा
- ८८. पर्रप्रोपपत्रक चीवास दडको में चार समवस्रणादि का प्रविपण-

। इं किन

मान है जिलावकी केरियक कियावादी है यावत् रहे जिलावादी

- ८६. अणंतरोवन्नग चउवीसदंडएषु चउसमवसरण पत्नवर्ग-
- प. अणंतरीववन्नगा णं भेते ! नेरड्या कि किरियावार्ड जाब वेणड्यवार्ड ?
- उ. गोयमा ! किरियावाई वि जाब नेणड्यवाई थि।
- की 1837में 1 अणंत्रीववन्नगा नेरइया कि किरियावाई जाब वेणइयवाई ?
- हें गुप्ता ! एवं देव, इ. गुप्तमह ग़गुरुद्ध स्टब्स्ट्स होता
- तं स्वाप्त अधि अणंतरोववन्नगाणं नेरड्याणं तं । । क्रियानिक्या
- । एवं सब्द मीदाणं जाद देमाणिदाणं।
- हें जीत स्त्रीस के जीर विपान्द्रमार्गित के असि में जीर हैं। १-४-९ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६ . मु. १-६
- -ठा किरावाईआइ अणंतरोववनगचउवीसदंडएमु भवसिद्धपत---ंग्कियत्र प्रह्मास्ट
- की 1237मा नेरह्या मेर्ने ! अणंतरोववन्नमा नेरह्या कि भवसिन्धीया अभवसिन्धीया ?
- उ. गोयमा ! भवभिद्धीया, नो अभवभिद्धीया।
- भवसिद्धाया अभवसिद्धाया ? उ. गोयमा ! भवसिद्धाया वि , अभवसिद्धाया वि।
- एवं अत्राणियवाई वि, वेणह्यवाई वि। प. सलस्सा णं भते ! किरियावाई अर्णतरोववत्रमा नेरइया
- िंतं भवसिद्धाया अभवसिद्धाया ? उ. गोयमा ! भवसिद्धाया, नो अभवसिद्धाया।
- एवं एएणं अभिसावेणं जहेव ओहिए उहेसए नेरइपाणं बत्तव्यपा भणिया।
- तहेव इह दि भीणियव्दा जाव अणागारीवउत गि। एवं जाव वेमाणियाणं,
- णबर्-जं जस्स अधि तं तस्स सब्दं भाणिषव्दं।
- इमं से लक्खणं—जे किरियाताई सुक्कपिस्वया, गो सम्मामेख्यदिर्ट्ठी य एए सच्चे भवसिद्धीया, गो अभवसिद्धीया।
- मेसा सब्बे भवसिद्धीया वि, अभवसिद्धीया वि। -विया. स. ३०, उ. २, यु. १९-१६
- .ss. *परपरीववञ्चाचउवीसदंडएसु चउस*मवस्ररणाह् प*लव*णं-
- मार देगाधरीकी की एड्डर्म ! जिस्र ग परंपरोववार्स जाब नेणह्यवार्स् ?

- उ. गोयमा ! एवं जहेव ओहिओ उद्देसओ तहेव परंपरोवववएसु वि नेरइयाइओ तहेव निरवसेसं भाणियव्वं। तहेव तियदंडगसंगहिओ। —िवया. स. ३०, उ. ३, सु. १
- ८९. अणंतरोववगाढाइसु समोसरणाइ पह्नवणं— एवं एएणं कमेणं जच्चेव वंधिसए उद्देसगाणं परिवाडी सच्चेव इहं पि जाव अचरिमो उद्देसो।

णवरं—अणंतरा चत्तारि वि एक्कगमगा, परंपरा चत्तारि वि एक्कगमएणं। एवं चरिमा वि, अचरिमा वि एवं चेव। णवरं—अलेस्सी केवली अजोगी न भण्णइ,

सेसं तहेव।

*-विया. स. ३०, उ. ४-*९९

- उ. गौतम ! जिस प्रकार सामान्य जीवों का उद्देशक कहा उसी प्रकार परम्परोपपन्नक नैरियकादिकों के सभी स्थान सम्पूर्ण कहने चाहिये।
  - उसी प्रकार तीनों दण्डकों सहित भी कहना चाहिए।
- ८९. अनन्तरावगाढािद में समवसरणािद का प्ररूपण— इसी प्रकार इस क्रम से बन्धी शतक (२६ वें) में उद्देशकों की जो पिरपाटी है, वही चारों समवसरणों की पिरपाटी यहाँ भी अचरम उद्देशक पर्यन्त कहनी चाहिए।

विशेष—अनन्तरोपपन्नकों के चार उद्देशक एक समान हैं। परम्परोपपन्नकों के भी चार उद्देशक एक समान हैं। इसी प्रकार चरम और अचरम के आलापक भी हैं। विशेष—अलेश्यी, केवली और अयोगी का कथन यहां नहीं कहना चाहिए।

शेष सब पूर्ववत् हैं।

### आशव अध्ययन : आनेख

प्रस्तित अध्ययन में आश्रव के भेदों का निस्तपण प्रश्नम्थात के अनुसार हुआ है। प्रश्नकाकरण सूत्र में आश्रव के भेदों का मिलपण प्रश्न के भिल्लाम के अनुसार है। हैं हैं । भेदी के प्रश्ना के प्रश्न के प्रश्ने के प्रश्ना के भेदों के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रित के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रित के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रित के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रित के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्र

हिंसीहें गेंद आश्रदों को एस अध्ययन में दिस्तार से निरूपण है किया में यह नहीं समझाया गया है। इस अध्यय के मिल्र किस सम्पूर्य के साही है। हिंसा को प्राणवध के क्य में प्रत्येत किया गया है। इससे जाह से सम्पूर्य अध्यय के मिल्र किस के स्वाप्त के साह के साह के साह के से सम्बन्ध के साह के स्वाप्त के साह के साह के सम्बन्ध के साह के स्वाप्त

उत्पर काशव का स्वस्य स्वष्ट करते हुए उनके तीस-तीस पर्यायवाची नाम दिए गए हैं। वे पर्यायवाची नाम उन आश्रवों के विविध पक्षों को मान-पक्ष करते हुए उनकी द्रव्य एवं भाव सिहित सर्वाविध खाख्या कर देते हैं। यथा-हिंसा के पर्यायवाची नामों में अविश्वास, असंयम आहि शब्द हिंसा के भाव-पक्ष के उक्त करते हैं तेत्र प्राणवंध, शरीर से प्राणों का उन्मूलन, मारण आहि शब्द हिंसा के द्व्य-पक्ष के प्रतिवध पक्षों को प्रकट प्राणवंध का स्विध । इं िरुक उक्त कि पाप, चण्ड, सुशंस, भयोतावक्ष आहि शब्दों से प्रकट किया गया है। वे शब्द हिंसा के प्रकट पश्चे हो

चीर्य के ही विभिन्न स्वय की व्याच्या करते हैं। अबहाचर्य की मैथुन, मोह, कामगुण, बहुमान आदि नामों से पुकारा गया है किन्तु ये सब नाम अबहाचर्य की विभिन्न अवस्थाओं एवं परिणामों को

जन्नसम्बद्ध का मधुन, माह, कामगुण, बहुमान जाद नामा स पुकारा नया है किया समस्त लेक के प्राणियों हारा काम्य है। खबाचर देवों, मनुष्यों और असुरों सहित समस्त लेक के प्राणियों हारा काम्य है। खबाचर के पुरुषवेद और मुंसकवेद इसके चिह्न है। यह तप, संयम और ब्रह्मचर्च के लिए विच्न स्वप है।

प्राणवंध या हिंसा आश्रव के प्रसंग में यह प्रश्न किया गया कि गयी, असंयत, अविर्त, अनुपंशान्त परिणाम वाले तथा डूसरा को डु:ल देने में तपर रहने वाले जीव किनकी हिंसा करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में जलचर, स्थलचर, उरपरिसर्प, भुजपरिसर्प और खेचर जीवों के वंध का उल्लेख करते हुए द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एवं एकेन्द्रिय जीवों के वध का भी निरूपण किया है। जलचर, स्थलचर, उरपरिसर्प, भुजपरिसर्प और खेवर जीवों का विवरण देते हुए अनेक नामों का उल्लेख किया गया है। इनमें से वहुत से जीव अभी भी उपलब्ध होते हैं और उनके नाम भी वे ही प्रचलित हैं किन्तु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके नाम बदल गए हैं अथवा उनकी जाति लुप्त हो गई है। जीव-वैज्ञानिकों के लिए जीवों का यह विवरण उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

प्राणियों का वध अनेक कारणों से किया जाता है। उनमें से चमड़ा, चर्ची, मांस, दांत, हड्डी, सींग, विप, वाल आदि की प्राप्ति भी एक कारण है। शरीर एवं उपकरणों को शृंगारित व संस्कारित करने के लिए भी जीवों का वध किया जाता है। पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा कृपि, कूप, तालाव, लाई, प्रासाद आदि के निमित्त से की जाती है। जलकायिक जीवों की हिंसा स्नान, पान, भोजन, वस्त्र धोने आदि के लिए की जाती है। भोजनादि पकाने, दीपक जलाने, प्रकाश करने आदि से अग्निकायिक जीवों की हिंसा होती है। पंखा, सूप, तालवृन्त, मयूरपंख आदि से हवा करने के कारण वायुकायिक जीवों की हिंसा की जाती है। वनस्पतिकायिक की हिंसा के आगम में अनेक प्रयोजन वर्णित हैं जिनमें प्रमुख हैं—घर, भोजन, शय्या, आसन, वाहन, नौका, खम्भा, सभागार, वस्त्र, हल, गाड़ी आदि बनाना।

कुछ सप्रयोजन हिंसा करते हैं तो कुछ निष्प्रयोजन भी हिंसा करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी पापी जीव हैं जो हास्य-विनोद के लिए, वैर के कारण अथवा भोगासक्ति से प्रेरित होकर हिंसा करते हैं। कुछ जीव कुछ होकर हनन करते हैं, कुछ लोभ के वशीभूत होकर हिंसा करते हैं तो कुछ अज्ञान के कारण हिंसा करते हैं। कुछ अर्थ, धर्म या काम के लिए हिंसा करते हैं।

प्राचीनयुग में हिंसा का कार्य करने वालों का समुदाय विशेष हुआ करता था। जैसे—सूअरों का शिकार करने वालों को शौकरिक, मछली पकड़ने वालों को मत्स्यबन्धक, पक्षियों को मारने वालों को शाकुनिक कहा जाता था। हिंसा करने वालों की फिर जातियां वन गई यथा–शक, यवन, शवर, वव्यर आदि। ऐसी अनेक जाति के लोग हिंसाकर्म किया करते थे। आजीविका चलाने के लिए भी हिंसा की जाती रही है। राजा लोग अपने आनन्द कें लिए हिंसा करते रहे हैं।

हिंसक मनुष्य हिंसाकार्य के कारण नरकवासी बन जाते हैं। वे मरकर नरक के दुःखों को विवश होकर भोगते हैं। नरकभूमियों, नरकावास एवं उनमें भोगी जाने वाली वेदनाओं का इस अध्ययन में रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्रण किया गया है। इसी प्रकार जो हिंसक प्राणी नरक से निकलकर तिर्यञ्च योनि में जाते हैं उन्हें किस प्रकार के दुःखों का अनुभव होता है उसका भी इस अध्ययन में अच्छा चित्रण किया गया है। इन दुःखों एवं वेदनाओं का वर्णन पढ़ने के पश्चात् दिल दहल उठता है तथा पढ़ने वाला हिंसा के लिए कभी प्रवृत्त नहीं हो सकता। कुछ जीव नरक से निकलकर मनुष्य पर्याय में आ जाते हैं किन्तु वे यहाँ विकृत एवं अपरिपूर्ण शरीर प्राप्त कर अवशिष्ट पापकर्म भोगते रहते हैं। वे टेढ़े मेढ़े शरीर वाले, वहरे, अंधे, लंगड़े आदि होते हैं।

मृषावाद का वर्णन करते हुए आगम में अनेक मिथ्यामतों का उल्लेख किया गया है, उनमें चार्वाक, वौद्ध एवं अन्य नास्तिक विचारधारा के मतावलम्वी सम्मिलित हैं। वामलोकवादी मत के अनुसार यह जगत् शून्य है, जीव का अस्तित्व नहीं है, किए हुए शुभ-अशुभ कर्मों का फल भी नहीं मिलता है। यह शरीर उनके मत में पाँच भूतों से वना हुआ है और वायु के निमित्त से सब क्रियाएँ करता है।

वौद्ध आत्मा को रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार इन पाँच स्कन्धों से पृथक् नहीं मानते। कोई बौद्ध इन पांच स्कन्धों के अतिरिक्त मन को भी स्कन्ध मानते हैं। कोई मनोजीववादी अर्थात् मन को ही जीव कहते हैं। कोई वायु को ही जीव स्वीकार करते हैं। कोई जगत् को सादि एवं सान्त मानते हं तथा पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार पुण्यकार्य एवं पापकार्य का कोई फल नहीं मिलता। स्वर्ग, नरक एवं मोक्ष कुछ भी नहीं है।

कुछ मिथ्यावादी लोक को अंडे से उत्पन्न मानते हैं तथा स्वयम्भू को इसका निर्माता मानते हैं। कुछ कहते हैं कि यह जगत् प्रजापित ने वनाया है। किसी के अनुसार यह समस्त जगत् विष्णुमय है। किसी के अनुसार आत्मा एक एवं अकर्ता है। वह नित्य, निष्क्रिय, निर्गुण और निर्लेप है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में विभिन्न जैनेतर मान्यताओं को मृपावादी या मिथ्यावादी कहकर प्रस्तुत किया गया है। इनमें कुछ मान्यताएँ वैदिक मान्यताएँ हैं।

कुछ लोग परधन का हरण करने के लिए मृषा वोलते हैं, कुछ राज्यविरुद्ध मिथ्याभाषण करते हैं, अच्छे को बुरा एवं बुरे को अच्छा कार्य वतलते हैं, सन्जनों को दुप्ट एवं दुप्टों को सज्जन वतलाते हैं। कुछ लोग विना विचार किए ही असत्य भाषण करते हैं तथा कुछ पाप परामर्शक झूठ वोलते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के मृषावादी हैं।

मृयाबाद का भयंकर फल वताया गया है। मृपावादी जीव नरक एवं तिर्यञ्च योनि की वृद्धि कर अनेक वेदनाओं को भोगते हैं। मृपावाद का <sup>फल</sup> इनकेंक में भी अपयश, वेर, द्वेप आदि के रूप में मिलता है।

अदतादान की प्रवृत्ति भी बड़ी घातक है। दूसरों का धन हरण करने की प्रवृत्ति चोरों एवं डाकुओं में ही नहीं राजाओं में भी पायी जाती है। एक राजा रूमरे राजा के धनादि के प्रति आकृष्ट होकर आक्रमण करते रहे हैं। इस प्रकार अदत्तादान के लिए हिंसा का भी सहारा लेना पड़ता है, झूठ की भी सनाम लेना पड़ता है। राजाओं में परस्पर किस प्रकार का वीभत्स युद्ध होता रहा है इसका प्रस्तुत प्रसंग में सुन्दर वर्णन किया गया है। सामुद्रिक ब्यानार का वर्णन करने के साथ ममुद्र में होने वाली तस्करी का भी चित्र खींचा गया है। ग्राम, नगर आदि में बने घरों में सेंथ लगाकर की जाने वाली बोरों का भी इसमें बर्णन हुआ है। चोरों की प्रवृत्तियों का भी वर्णन किया गया है।

925

अदतादान आश्रव से गाढ़ कर्मों का बन्धन ती हीता ही है, किन्तु इस लेक में भी उसका दुष्णिणाम भीगना पड़ता है। राज्य की दण्ड व्यवस्था के अनुसार कारागार में कैर कर ताड़न, अंगच्छेदन एवं तीव्र प्रहारों की वेदना दी जाती है। प्राचीन युग में राज्य-व्यवस्था के अनुसार चोरों को किस प्रकार दण्डित किया जाता था इसका प्रस्तुत अध्ययन में अच्छा निश्चण हुआ है।

अब्रह्मचर्य का सेवन प्रापः दस भवनपति, दस व्यन्तर जाति के देव, आठ मुख्य व्यन्तर देव, ज्योतिक एवं वैमानिक देव, मनुष्य तथा पंचीक्रफ किप्ज्य जीव करते हैं। अब्रह्म का सेवन मेह के अन्य से हाह हुआ है। इसलिए इसके साथ कामभोग भोगते हुए भी ये चक्रवती आदि कभी तृत्य नहीं हुए। एउवर्य का वर्णन कर अन्त में कहा गया है कि अनेक प्रकार की उत्तम भाषिओं के साथ कामभोग भोगते हुए भी ये चक्रवती आदि कभी तृत्य नहीं हुए। है एवं है। है। इसके की प्राप्त हो गए। इसलिए अब्रह्म सेवन का अन्त करना अत्यक्षिक किप्ति है।

ारं कर्कपू र्रुम् । ई कि कपू माथ्ये से प्राचन के प्राचित्र क्ष्मित का अपना । है कि इस्पम से पिर्फ रेज्य प्रिक्त कि मिर्फ्निक कि स्थित के पिर्फ्निक कि स्थित के पिर्फ्निक कि स्थित के पिर्फ्निक कि स्थित के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के कि स्थित के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्फ्निक के पिर्क्निक 
, तिन हैं। किसकी , हैं प्रायक शीयिक, इलक, भिल किसकी , हैं। जिसका काल किसकी हैं। किसकी से क्षेत्र की किसकी साम पिसमार प्राया के किसकी किसकी किसकी किसकी के किसकी किसकी किसकी किसकी किसकी किसकी किसकी किसकी किसकी है। । हैं जिसके पुष्प और किसकी किसकी के किसकी किसकी किसकी किसकी किसकी किसकी किसकी किसकी किसकी किसकी है।

। ई 18 कि विकास में महास्वर में से पेटर के कि में हो कि में हो से में से से से में में कि से से में कि से में में मिल का है। कि से मिल कि कि से मिल कि से मिल कि से मिल कि से मिल कि से मिल के से मिल कि से मिल कि से मिल कि से मिल कि से मिल कि से मिल कि से मिल कि से मिल कि से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल कि से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से मिल के से म

।ई nbर्रु रुक त्राप्त कि कीम् इष्ट

#### २८. आसवऽज्झयणं

#### १. पंच आसवस्स हेउ परूवणं -

पंच आसवदारा पण्णता, तं जहा-

- 9. मिच्छत्तं,
- २. अविरई,
- ३. पमादो,
- ४. कसाया,
- ५. जोगा।

-ठाणं. अ. ५, उ. १, स. ४१८

#### २. आसवस्स पंच पगारा -

पंचिवहो पण्णत्तो जिणेहिं इह अण्हओ अणाइओ।

हिंसामोसमदत्तं, अब्बंभ परिग्गहं चेव ॥

-पण्ह. सु. १, आ. १, सु. १, गा. २

### ३. पाणवह परूवणस्स णिद्देसो -

- 9. जारिसओ,
- २. जंनामा.
- ३. जह य कओ.
- ४. जारिसं फलं देंति.
- ५. जे वि य करेंति पावा, पाणवहं तं निसामेह॥

-पण्ह.सु. १, आ. १, सु. १, गा. ३

#### ४. पाणवह सखवं -

पाणवहो नामेस निच्चं जिणेहिं भणिओ, तं जहा-

- १.पावो, २.चंडो, ३.रुद्दो, ४.खुद्दो, ५.साहसिओ,
- ६.अणारिओ, ७.णिग्घणो, ८.णिस्संसो, ९,महब्भओ,
- १०. पइभओ, ११. अइभओ, १२. बीहणओ,
- १३.तासणओ, १४.अणज्जो, १५.उव्वेयणओय,
- १६.णिरवयक्खो, १७.णिन्द्रम्मो, १८.णिप्पवासो,
- १९. णिक्कलुणो, २०. णिरयवासगमणनिघणो,
- २१. मोहमहटभयपयट्टओ, २२. मरणवेमणस्सो॥

एस पढमं अधम्मदारं॥

-पण्ह. सु. १, आ. १, सु. २

#### ५. पाणवहस्स पञ्जव णामाणि-

तम्स (पाणवहस्स) य नामाणि इमाणि गोण्णाणि होंति तीसं, तं जना-

- पाणवरं, २. उम्मूलणा स्रीराओ, ३. अवीसंभो,
- द. दिस्तिविदिसा तहा, ५. अकिच्चं च, ६. घायणा य,
- मारणा य, ८.वहणा, ९.उद्दवणा, १०. तिवायणा य
- ५३. आरंभसमारंभो, ५२. आउयकम्मस्युवद्दवी भेयणिह्वण गाउना य गवद्गमसंदेवो. १३. मच्चू, १४. असंजमो, १४. स्टाम्मरणं

#### २८. आश्रव अध्ययन

### सूत्र

# आश्रव के पाँच हेतुओं का प्ररूपण — आश्रव के पाँच हेतु कहे गए हैं, यथा—

- १. मिथ्यात्व-विपरीत तत्वश्रद्धा,
- २. अविरति-अत्यागवृत्ति,
- ३. प्रमाद-आत्मिक अनुत्साह,
- ४. कषाय-आत्मा का राग-द्वेषात्मक उत्ताप,
- ५. योग-मन, वचन और काया का व्यापार।

#### २. आश्रव के पाँच प्रकार -

जिनेन्द्र भगवान ने इस जगत में अनादि (कर्म) आश्रव पाँच प्रकार का कहा है. यथा—

हिंसा, २, मृषा, ३. अदत्तादान, ४. अव्रह्म,
 ५, परिग्रह।

#### प्राणवध प्ररूपण का निर्देश —

- 9. प्राणवध (हिंसा) रूप प्रथम आश्रव जैसा है,
- २. उसके जितने नाम हैं,
- जिन पापी प्राणियों द्वारा वह किया जाता है,
- ४. जैसा (घोर दुःखमय) फल प्रदान करता है,
- ५. जिस प्रकार किया जाता है उसे तुम सुनो।

#### ४. प्राणवध का स्वरूप -

जिनेश्वर भगवान् ने प्राणवध (का स्वरूप) इस प्रकार कहा है, यथा—

9.पाप, २.चण्ड, ३.रुद्र, ४.क्षुद्र, ५.साहसिक, ६.अनार्य, ७.निर्घृण, ८.नृशंस, ९.महाभय, १०.प्रतिभय, ११.अतिभय, १२.भयोत्पादक, १३. त्रासनक, १४.अनार्य, १५. उद्देगजनक, १६. निरपेक्ष, १७. निर्धर्म (धर्मिवरुद्ध), १८. निष्पपास (क्रूरपिरणाम), १९. निष्करुण, २०. नरकवास-गमन-निधन (नरक प्राप्ति का हेतु), २१.मोहमहाभय प्रवर्तक, २२. मरणवैमनस्य।

.

५. प्राणवध के पर्यायवाची नाम --

# यह प्रथम अधर्मद्वार है।

प्राणवधरूप हिंसा के विविध अर्थों के प्रतिपादक गुण निष्पन्न ये <sup>तीस</sup> नाम हैं. यथा—

9. प्राणवध, २. शरीर से (प्राणों का) उन्मूलन, ३. अविश्वास, ४. हिंस्य विहिंसा-वध योग्य माने गए जीवों की हिंसा करना, ५. अकृत्य, ६. घात, ७. मारण, ८. वहन करना, ९. उपद्रव, १०. प्राणों का अतिपात-घात हनन, ११. आरम्भ-समारम्भ, १२. आयुकर्म का उपद्रव भेदन निष्ठापन (आयु को समाप्त करना) गालन संवर्तक संक्षेप-श्वासोच्छ्वास को रोकना, दम तोड़ देना, १३. मृत्यु, १४. असंयम, १५. कटक-सैन्य मर्दन,

, कराकाणम्यसंप्रघटम १४ (क्षिम) एए एए क्षिमें एपरमण्य . ३९ (क्षिमें मार्ग्य क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्षिमें क्

30. गुणों का विशास्त्र कि कहुक क्ष्म निर्मेत में सिस् इसार प्रापन्धिक के कहुक कि मार्ग निर्मेश ।ई मार्ग

#### - ज्ञान निरक भिनाणार . ३

माएग्रीप क्ताइमृह्म्स , त्रिज्ञीस , त्रियंस्स , मिग्ग-किताग हि किती कि , हैं क्तपृष्ट्य ज्ञायाञ्च के घाक ज़िस्स क्वान्य क्वान्य क्ष्मित्र ज्ञायाः ज्ञास्स क्वान्य क्ष्मित्र ज्ञायाः ज्ञास्स क्ष्मित्र क्ष्मित्र ज्ञायाः ज्ञास्स क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र ज्ञायाः अभित्र क्षित्र क्ष्मित्र #### 

### प्र. वे किनकी हिंसा करते हैं?

#### 

#### -ांग्न क निर्मि पेस्रीम्रह (क)

, ऐम-प्रविञ्जिडु-डी।रव, प्राईक्रीऐम, तक मन्य ।-चि-मिण्रा, राग्क्स , ऐम रत्योंड्र-त्म्युम्ड्ड, र्रज्ञांक-र्रड्गक, पांस ।लाडम्न-लिकुम् रहं राक्ष, मट्ट रॉस्ट इस म्ड्र, ऐम घाकलाइबी-एर्रड्म, कलीसिस ।ईं र्हर्ज इस म्ह्य प्रिया विविध्य विविध्य स्था

#### मेनपिसर्प कींग्रें का वर्ग -

-इंड-डिसे-डर्स , स्पार , तिणार रजाठ स्कंट रीडर के रिशास्ट्र-कारीड ,डांग ,कप्नार , तिणार रिगडमिरीर कीच जिंक के एं ड्रक्स कीक इंड रक्ड से जिंक-कड़ार ,डांग्रेग्ये-डमर ,राज्ये-केक्ट ,राड्ट-४ रूट

१६.चोरमणं, १७.परभवसंकामकारका, १८.दुग्गद्दम्यवाओ, १९. सुम्हाम्बाओ, १९. सुम्हान्छोत, १९. प्रक्रिकोन, १९. प्रक्रिकोन, १९. प्रक्रिकोन, १४. स्थाका, १६. मुक्तिका, १४. संक्रिक्त, १४. स्थामी, १९. प्रक्रिक्त, १८. स्थामी, १९. स्थामी, १०. गुणाणं विराहणानि १८.

विय तस्स एवमाईणि णामधेज्जाणि होति तीसं, पाणवहस्स कलुसस्स कड्रथफल-देसगाइं ॥ —पण्ह. सु. ९, आ. ९, सु. ३

ह. पाणवह कारगा– तं च पुण करेंति केड् पावा, असंजया, अभिव्या, अणिह्यपरिणामदृष्यओगा, पाणवहं, भयंकरं बहुवहं, इंचिहें कींचारं, मरदुम्बुपायणपसता द्रमेह तस-थावरेंहि जैनिहिं ४.छु.अ. इ. १. इ. १. इ. १.

#### —पिग्वन्ति ग्रेमिक . ७

९ ६ की .P

कम्डुमितीम्डिनिनिम्हाम् अणेगझस-विविह्माति-मिति-णिठाप .ट ह्यान्डिन्स्य स्टिन्स्य स्टिन

*ት .ᡛ* .୧ .№ .₹ण₽—

#### -तिमह किए १ एक . ऽ

े में . है . ह . कि . के में . ह

(क) अयगर-गोगस-तराहि-मउलि-काओवर-दब्धपुप्फ-आसालिय-१ इ. ९ . १६ . अप — । हिममञ्जू य प्रवाशिक्षार्गिर । १ इ. ७

—fripupyfp-र्रमु (छ) -गिडार्र-३१४-७८०-५३६-१४६-गिड्य-५०८०-११६-७१४-७८० मंगुस-खाडहिल-चाउप्पाइया-घिरोलिया-सिरीसिवगणे य एवमादी। -पण्ह. १, सु. ८

#### ९. खयहर जीववग्गो-

कादंवक-वक-बलाका-सारस-आडा-सेतीय-कुलल-वंजुल-पारिप्पव-कोर-सउण-दीविय-हंस-धत्तरिट्ठग-भास-कुलीकोस-कोंच-दगतुंड-ढेणियालग-सूयीमुह-कविल-पिंगलक्खग-कारंडग-चक्कवाग-उक्कोस-गरुल-पिंगुल-सुय-वरहिण-मयणसालनंदीमुह-नंदमाणग-कोंरंग-भिंगारग-कोणालग-जीवजीवग-तित्तिर-वट्टग-लावग-कपिंजलक-कवोतक-पारेवयग-चडग-ढिंक-कुक्कुड-मसर-मयूरग-चउरग-हय-पोंडरिय-करक-चीरल्ल-सेण-वायस-विहग-भिणासि-चास-वग्गुलिचम्मट्ठिल-विततपक्खी-समुग्गपक्खी खयहरविहाणाकए य एवमादी।

-पण्ह. आ. १, सु.९

90. एगिंदयाइ पंचेंदिय पञ्जंत तिरिक्खाणं वह कारणाणि— जल-थल-खगचारिणो उ पंचेंदिए पसुगणे बिय-तिय-चउरिंदिए विविहे जीवे पियजीविए मरणदुक्खपडिकूले वराए हणिंत वहुसंकिलिट्ठ-कम्मा इमेहिं विविहेहिं कारणेहिं।

#### प. किंते?

 चम्म-वसा-मंस-मेय-सोणिय-जग-फिप्फिस-मत्थुलुंग-हिय-यंत-पित्त-फोफस दंतट्ठा अट्ठि-मिंज-नह-नयण-कण्ण-ण्हारूणि-नक्कधमणि-सिंग-दाढि-पिच्छ विस-विसाण-वालहेऊं हिंसंति य।

भगर-मधुकरिगणे रसेसु गिद्धा।

तकेव तेइंदिए सरीरोवकरणट्ठयाए किवणे।

वेददिए वहवे बत्योहर परिमंडणट्ठा।

अग्गेर्डिय एवमाइएहिं बहूहिं कारणसएहिं अबुहा इह विमति तमे पाणे इमे य एगिदिए बहवे वराए तस्से य अग्गे तदिस्सए देव तणुसरीरे समारंभति। जीव, मंगुस-गिलहरी, खाड़िल-छुछुन्दर चातुप्पदिक घिरोलिका छिपकली इत्यादि अनेक प्रकार के भुजपरिसर्प जीवों का वध करते हैं।

#### ९. खेचर जीवों का वर्ग-

कादम्वक-विशेष प्रकार का हंस, वक-वगुला, वलाका, सारस, आडी, सेतीक-जलपक्षी विशेष, कुलल-हंस विशेष, वजुल-लंजन पक्षी, पारिप्लव, कीर-तोता, शकुन-तीतर दीपिका-एक प्रकार की काली चिड़िया, हंस-स्वेत हंस, धार्तराष्ट्र-काले मुख एवं पैरों वाल हंसिवशेष, भास-वासक, कुटीकोश, क्रोंच, दगतुंडक-जलकूकड़ी, ढेणिकालग-जलचर पक्षी, शूचीमुख-सुधरी, कपिल, पिंगलक्ष, कारंडक, चक्रवाक-चकवा, उक्कोस-गरुड, पिंगुल-लाल रंग का तोता, शुक-तोता, वरहिन मयूर, मदनशालिका-मैना, नन्दीमुख, नन्दमानक-पक्षी विशेष, कोरंग, भृंगारक-भिंगोड़ी, कुणालक, जीवजीवक-चातक, तीतर, वर्त्तक-वतख, लावक, कपिंजल, कपोत-कबूतर, पारावत-विशिष्ट प्रकार का कपोत, परेवा, चटक-चिड़िया, ढिंग, कुक्कुट-मुर्गा, वेसर, मयूरक-मयूर, चतुर्ग-चकोर, हदपुण्डरीक-जलीय पक्षी, करक, चीरल्ल-चील, रयेन-वाज, वायस-काक, विहग-एक विशिष्ट जाति का पक्षी, खेत चास, वल्गुली, चमगादड़ विततपक्षी और समुद्गपक्षी-अढाई द्वीप से वाहर के पक्षी विशेष इत्यादि पक्षियों की अनेकानेक जातियों की हिंसक जीव हिंसा करते हैं।

90. एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय पर्यन्त तिर्यञ्च जीवों के वध के कारण— इस प्रकार, जल, स्थल और आकाश में विचरण करने वाले पंचेन्द्रिय तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तिर्यञ्च प्राणी जो अनेकानेक प्रकार के हैं उन सभी को जीवन प्रिय है, मरण व दुः ख प्रतिकूल है फिर भी अत्यन्त संक्लिष्टकर्मा-क्लेश उत्पन्न करने की प्रवृत्ति वाले पापी पुरुष, इन वेचारे दीन-हीन प्राणियों का इन विविध प्रयोजनों से वध करते हैं।

प्र. वे प्रयोजन क्या हैं?

उ. चमड़ा, चर्ची, माँस, मेद, रक्त, यकृत, फेफड़ा, हृदय, आंत, पित्ताशय, फोफस शरीर का एक अवयव, दाँत, अस्थि, हडी, मज्जा, नाखून, नेत्र, कान, स्नायु नाक, धमनी, सींग, दाढ, पिच्छ, विष, विषाण-हाथी दाँत तथा शूकरदंत और वालों के लिए हिंसक जन जीवों की हिंसा करते हैं।

रसासक्त मनुष्य मधु के लिए भ्रमर-मधुमक्लियों का हनन करते हैं।

शारीरिक सुख अथवा शरीर एवं उपकरणों को शृंगारित व संस्कारित करने के लिए तुच्छ त्रीन्द्रिय-दयनीय खटमल आदि त्रीन्द्रिय जीवों का वध करते हैं।

वस्त्रादि का प्रसाधन करने व गृहादि को सुशोभित करने के लिए अनेक द्वीन्द्रिय कीड़ों आदि का घात करते हैं। इसी प्रकार के पूर्वोक्त तथा अन्य अनेकानेक प्रयोजनों से

वुद्धिहीन अज्ञानी पापी जन त्रस जीवों का घात करते हैं तथा वहुत-से एकेन्द्रिय जीवों का व उनके आश्रय में रहे हुए अन्य सूक्ष्म शरीर वाले त्रस जीवों का समारम्भ करते हैं।

सहरा होता है। ज्ञीर रुर कियू क्रुप्टाशार रिपर ग्रीह ग्रीर हाम ,म्र ,धांग, रोण तक किंकि रूध हैं रहाछ र्हर के प्राज्ञास तक किंच प्रीर्ध , हाइ निरंग त्रवीरि में गाथार के किए , हाइ एन के बीरि मार्काञ्चर किंच गिएए हं ।ई किं नाइरीए कि जिल्ह मृज्ञु इर ७४ गाथारु र्कन्ड ंच्म के घाकतीयनन प्रन्थ ।यत वाह्य स्थावर जीवों का द्वान नहीं है। उन्हें अभिनकाय, वायुकाय, मह इन्हें कि ने हैं हैं हैं हैं हैं कि एक प्रिक्त कि अन्य अस कि कि भ्रष्ट कि रिवास स्पष्ट हैर त्रशास के घाकविष्टु म ,र्ड र्जनाय कि घाकिष्यु म ह । र्जनाय डिम कि धिणीर नड़ र्ड, ईं हांघ छोड्रिन्म, ईं महिस्ट-लाद्मुस, ॉंग्रेनीड्र-माण्रीम किन्छ । इं कृह ईकार में फिड़ीई कि मिक कर्रे निमर र्राप्टर र्रांध है तड़ीर में विम्नाव-सुन्व , है थानर व , है एराइस र्ह ,र्ड मिहमधाप्त क् १४३ मिमरू-र्ड क्रिंगाणह णिए र्

−ई <del>६</del>७२क ामज्ञी में गिण्गक (रूाक निर्फ इक गिरि) न्ड्र निर्फन्छ एर उन्मान्न निर्फ कि निर्फ क माका भाव कार भीर माधाम भीर भीर किया भाव भाव है। ,म्ब्रमु फ्रम्स प्रधा कि कि कि फिल्क क्रिया अनन्य सुक्ष, 

#### — एराक के १५५इी कि कि मिक भीकाभिकाकिए . ९ ९

नष्ट्रीट्टेन प्रली के रिएरकपट हेए शास निह-डण्ड हाम -मराभ र्क जाकप्र ानान एक कुली के ब्रीस्ट प्रश्ने ज्ञीस्ट ज्ञास कि जाकप्र देवस्थान, आवसथ-तापसो का स्थान, भूमिगृह, भींपरा-न्तारक, देवकुरु-देवारुय, चित्रसभा, प्याऊ, आपतनं-झुँएड़ी, लयन-गुफा, आपण-दुकान, चैत्य-चवूतरा छतरी और -ाए करने का मार्ग, प्रासाद, विकल्प, भवन, गुरू, सरण-कि मीर्र इंघाग-इंघर-मक्तं ,ल्यू-तृप्ते ,रंगम ष्रद्रधी-किरीज्ञ ,गिडर, ,गडराग्म-रपृगि ,गड ,गकार ,ामंड ,स्यक्त ,माछ कि म्रिकेट के सिक्षमिक्षिमिक्किन्गिक्री ,माराभ ,ड्राभ ,किडी ह उ. कृषि, पुष्करिणी, बावड़ी, क्यारी, कूप, सर, तालाव, मिति,

**।**ई क्रिक कि मिडी कि जिपि कमीकिण पृर्श के फिक ब्रीफड़ फिछा -ज्ञांद घेप निध अलन, वस्त धीन पूर्व श्रीय-15 5) के 115 कि छिए के छाक्रिकृ

। इं क्तिक कि एउं। कि कि कि कि काकर्निए एन के निक हाकर एक निरुष्ट शास्त्र कराई, निरुक्त प्रिक्त शानकिष

। हैं किए कि एउंडी कि कि कि पक्रिए में शास्त्र हण्छ इस्छ एस हंग एक शार नावागा , फिली हन , छा पु , शार सूर्य-सूपड़ा, व्यजन-पंला, ताल्य्-त-ताड़ का पंला, मयूरपंल

क्रमेर महण्म ,ज्ञार हिंगः घर-म्बार ब्राप्टि महण्य , छाद के प्राक्ष क्रमेश आताच अनक प्रकार के बादा, नित्त , जिल्लां, करूं, पाडपार-पाटया, मुसल, ओखली, तत-अहि, भाजन-राटी वंगरह, शवन-शव्या आहि, आसन-क्षंत्र्राम-एइम ,त्रीशि नाम्न कि प्राम्कत-प्राम्प्रीम ,ज्राप्-प्राप्त

> | किन्नज्ञीव मुत्स-भुग-भुग वार विद्वार | किन्नज्ञीव | त्रणवणस्तिइगणनिसिए यः तम्मयतिज्ञाप् वेव तदाहारे <u>जिक्षमत</u> ,प्रक्षींमधीकपू लाणीलागुर गुम्छिर अकुसल-परिणाम-मंदबुद्धिजाग-दुच्चिजाणाए पुढोनेमए इंग्लामीमक विधंबर , ज्ञाणर, , प्राप्तर , प्राप्तर

<u>-इंग्लिगक इंडिटीर्</u> इमिड़। इंफि ए स्थिगारु प्र स्थिगारु होण्ड शावरकातं व सेंहम-बांवर-पर्यवसंर्रियमाम-साह्यारण अचल्युसे चक्युसे य, तसकाइए असंखे,

#### ? ff 裕 . P - मीगण्राक १५३। ंगविष्णं जीवाणं हिसा कारणान-

।गम्छीहुरुम माया-मंडोवगरणास विविहस्स अहार पुढान-हिसीत , यक य । पवा-आयतणावसह-भूमिघर-मंडवाण य कए, भवा। - घर - सरण - छराग - ओवा। - चंद्रय - देवकुळ--म्कर्भ घाप्राप-मकंप्र-धर्म - ग्रिप्र - ग्रहाड्ड - ग्राप -गाइ-गाग्ग-पृष्ट-गड्नि-मगुगस ाम्रताम्-। स्वार्य-। उ. करिसण - पोक्स्निरेगी - वावि - विभिणे - कूव-सर-तलाग-

<u> १३१५२।।मधीन-पाविष्ठान-पाविष्यान्याद्वादावा-सीवमादिप्राहै।</u>

निर्मात्म इतिष्रेञ्च - जिल्लाचरा - विद्युति हो ।

िलांगिर इंग्रिटी एवचा हिलां अपने निम-गिर्म नेहणामुह-करवल-<u>काण्डु रीम</u> डांका़ - जिया - निवस

मुसल-उखल-तत-विततातीज्ज वहण-वाहण-मंडव--कल्म-पिर्धार-भव्द-भीयण-स्यणासण-भिल्क- विविहभवण-तोरण-विडंग-देव-कुल-जालयद्धचंद-निज्जूहग-चंदसालिय-वेतिय-णिस्सेणि दोणिचंगेरी खील-मंडव सभा-पवा-वसह-गंध-मल्लाणुलेवणंबर-जुय-नंगल-मइय-कुलिय-संदण-सोया-रह सगड-जाण-जोग्ग- अट्टालग-चरिअ-दार-गोपुर-फलिह-जंतस्लिय-लउड- मुसंढि-सयग्धी-बहुपहरणा-वरणुवक्खराणकए अण्णेहिं य एवमाइएहिं बहुहिं कारणसएहिं हिंसंति ते तल्लगणे भिणया अभिणया एवमादी।

-पण्ह. आ. १, सु. १०-१७

#### १२. पाणवहगाणं मणोवित्ति-

सत्ते सत्तपरिविज्जिया उवहणंति दढमूढा दारुणमती कोहा माणा-माया-लोभा-हासा, रती, अरती, सोय, वेदत्थी, जीव जोयधम्मत्य-कामहेउ सवसा अवसा अट्ठाए अणट्ठाए य तसपाणे थावरे य हिंसंति।

मंदबुद्धी सवसा हणंति, अवसा हणंति, सवसा-अवसा हणंति।

अट्ठा-हणंति, अणट्ठा हणंति, अट्ठा-अणट्ठा दुहओ हणंति।

हस्सा हणंति, वेरा हणंति, रती हणंति, हस्सा-वेरा-रती-हणंति।

कुद्धा हणंति, लुद्धा हणंति, मुद्धा हणंति, कुद्धा-लुद्धा-मुद्धा हणंति।

अत्या हणंति, धम्मा हणंति, कामा हणंति, अत्था धम्मा कामा हणंति। —१ण्ह. आ. १, सु. १८

### १३. हिंसगजणाणं परिययो-

- प. कयरेते ?
- जे ते सोयरिया, मच्छवंधा, साउणिया, वाहा, कूरकम्पा, वाउरिया,

प्रकार के भवन, तोरण, निर्यूहक-द्वारशाखा-छज्जा, वेदी, निःसरणी-नसैनी, द्रोणी-छोटी नीका, चंगेरी वड़ी नौका या फूलों की डिलया (छावड़ी), खूँटा-खूँटी, स्तंभ-खमा, सभागार, प्याऊ, आवसाय, आश्रम, मठ, गंध, माला, विलेपन, वस्त्र, युग-जूवा, लांगल-हल, मितक-हल से जोती भूमि जिससे समतल की जाती है, कुलिक-विशेष प्रकार का हल, वखर, स्यन्दन-युद्ध-रथ, शिविका-पालकी, रथ, शकट-छकड़ा-गाड़ीयान, युग्य, अट्टालिका, चिरका, द्वार, गोपुर-परिघा, यंत्र-आगल, अरहट आदि शूली, लकुट-लकड़ी-मुसंढी, शतघ्नी-सैकड़ों का हनन हो सके ऐसी तोप या महाशिला तथा अनेकानेक प्रकार के शस्त्र, ढक्कन एवं अन्य उपकरण वनाने के लिए और इसी प्रकार के ऊपर कहे गए तथा नहीं कहे गए ऐसे बहुत से सैकड़ों कारणों से अज्ञानी जन वनस्पतिकाय की हिंसा करते हैं।

### १२. प्राणवधकों की मनोवृत्ति —

दृढमूढ-हिताहित के विवेक से सर्वथा शून्य क्रूर अज्ञानी, दारण मित वाले मंदबुद्धि पुरुष क्रोध से प्रेरित होकर, क्रोध, मान, माया और लोभ के वशीभूत होकर तथा हंसी विनोद के लिए, रित, अरित एवं शोक के अधीन होकर, वेदानुष्ठान के अर्थी होकर, वंशानुगत धर्म, अर्थ एवं काम के लिए कभी स्ववश—अपनी इच्छा से और कभी परवश—पराधीन होकर, कभी प्रयोजन से और कभी बिना प्रयोजन ही अशक्त शिक्तहीन त्रस तथा स्थावर जीवों का घात करते हैं।

वे बुद्धिहीन क्रूर प्राणी कई स्ववश स्वतंत्र होकर घात करते हैं, कई विवश होकर घात करते हैं, कई स्ववश विवश दोनों प्रकार से घात करते हैं।

कई सप्रयोजन घात करते हैं, कई निष्प्रयोजन घात करते हैं, कई सप्रयोजन और निष्प्रयोजन दोनों प्रकार से घात करते हैं।

कई पापी जीव हास्य विनोदवश, कई वैर के कारण और कई भोगासिक से प्रेरित होकर और कई हास्य वैर और भोगासिक रूप तीनों कारणों से हिंसा करते हैं।

कई क्रूद्ध होकर हनन करते हैं, कई लुब्ध होकर हनन करते हैं, कई मुग्ध होकर हनन करते हैं, कई क्रूद्ध-लुब्ध और मुग्ध तीनों के लिए हनन करते हैं।

कई अर्थ के लिए घात करते हैं, कई धर्म के लिए घात करते हैं, कई काम-भोग के लिए घात करते हैं तथा कई अर्थ-धर्म-कामभोग तीनों के लिए घात करते हैं।

#### १३. हिंसकजनों का परिचय -

- प्र. वे हिंसकजन कौन हैं?
- उ. शौकरिक-शूकरों का शिकार करने वाले, मत्स्यवन्धक-मछिलयों को जाल में फंसाकर मारने वाले, शाकुनिक-जाल में फंसाकर पिक्षयों का घात करने वाले, व्याध-मृगों को जाल में फंसाकर मारने वाले, क्रूरकर्मा, वागुरिक-जाल में मृग आदि को फंसाने के लिए घूमने वाले,

(उँ क्रिक 1ई मिनीारु खर्क कमड़ी मि-मड्डव क्षि प्रकि कि प्रकार मिड्ड ्र ई मि-मिक यिनीारू हे .R

, कातीती, कहम, , रुट, , इंक्स्, , प्राक, , प्रकाट, , प्राट, , त्वाक, , काह, ,

(करोतिस के गिर्फ के गिताए ग्रीस् पिड्ड धडीही कांक्रि) महस्र कि मि गर्फ घरिड म्प्स्ट ग्रीस्ट घरीता करस्र -इपछम्स ,प्रचलम्स होस्स होस होस्स होस

किस्ट कि में पाप , है किसम प्रशंपट कि कि पाप स्स गिए कि किस्ट कि किकि किस्ट कि में पाप , है किन्न का छोट्ट किस्ट । है किस इम्मुस कि किसमेर क्रेक काम कि किशीर किस्ट कि कि कि कि कि किसमेर क्रेक काम कि किशीर कि किसी कि किशीर , है किस सम क्रेम क्रिक-मायह के उत्तर किस्ट है। है किस असस के कि कि कि कि के उत्तर किस्ट है। है किस असस के कि कि कि कि कि

> दीवित बंधणप्रयोग-तप्प-गल-जाल- वी*रल*गायसीदब्ध दाग्गुरा कूडछेलिया, हत्था, हारिएसा, सार्यणया य दीदंसग पासहत्था वणचरगा, लद्धगा,

महुदाया, पीतघाया, एणीयारा, पएणीयारा, सर-दह-दोहिअ-तलाग-पल्लल-परिगालण-मलण-सीत्तबंधण-सिल्लासयसीसगा,

विसगललस्स य दायगा, उत्तणवल्लर दवभिग-णिद्दया प्रीतभमकरस्य प्राप्ताना

इमे य बहवे मिलक्षु जातीया। इस य बहवे मिलक्षु जातीया।

प. के ते ?

जरुर-थलसर-सणपयोरग-खहर-संडासतोड-जीदोदधासजीदी। सणीणो य असणिणणो य पञ्जत अपज्जते य अशुभ रेस-परिणामे एए अण्णे य एदमाई करीत पाणाड्दायकरणं।

पावा, पावाभिगमा, पावरुई, पाणवहकयरई, पाणवहकवाणुडाणा पाणवहकहासु अभिरमंता तुर्ठा, पावं करेतु होति य बहुप्यगारं। -पन्दः आ. १, मु. १९-२१

#### १४. पाणवह फलं--

तस्स य पावस्स फलविवागं अयाणमाणा वङ्ढंति महद्भयं अविस्सामवेयणं दीहकालवहुदुक्लसंकडं नरय-तिरिक्लजोणिं।

इओ आउक्खए चुया-असुभकम्मवहुला उववज्जंति नरएसु हुलियं महालएसु। –पण्ह.आ. १, सु. २२

#### १५. नरगाणं परियओ-

तेसु नरगेसु वयरामय-कुड्ड-रुद्द-निस्संधि-दार-विरिहय-निमद्दव-भूमितल-खरामिरस-विसम णिरय-घरचारएसु, महोसिण-सयापतत्त दुग्गंध-विस्स-उव्वेयजणगेसु,

वीभच्छ-दिरसणिज्जेसु, निच्चं हिमपडलसीयलेसु, कालोभासेसु य, भीम-गंभीर-लोम-हिरसणेसु णिरिभरामेसु, निप्पडियार-वाहि-रोग-जरापीलिएसु, अईव-निच्चंधकार तिमिस्सेसु पइभएसु ववग्गय-गह-चंद-सूर-णक्खत्त-जोइसेसु, मेय-वसा-मंस-पडल-पोच्चड-पूयरुहिरुक्किण्ण-विलीण-चिक्कण-रिसया-वावण्ण-कुहिय-चिक्खल कद्दमेसु,

कुकूलानल-पिलत्त-जाल-मुम्मुर-असि-क्खुर-करवत्तधारासु निसिय-विच्छुयडंक-निवायोवम्म-फिरस-अइदुस्सहेसु य, अत्ताणा असरणा कडुय-पिरतावणेसु, अणुवद्ध निरंतर-वेयणेसु, जमपुरिस-संकुलेसु।

तत्थ य अंतोमुहुत्तलद्धिभवपच्चएणं निव्वत्तेंति उ ते सरीरं हुंडं बीभच्छ-दरिसणिज्जं बाहणगं अट्ठि-ण्हारु-णह-रोम-विज्जयं असुभगं दुक्खविसहं।

तओ य पञ्जितमुवगया इंदिएहिं पंचिहं वेएंति असुहाए वेयणाए उज्जल-वलविउल-कक्खड-खर-फरुस-पयंड-घोर-बीहणग-दारुणाए। —पण्ह.आ.१,सु.२३-२४

#### १६. वेयणाणं सस्वं-

- प. किंते?
- कंदु महाकुंभिए पयण-पउलण-तवण-तलण-भट्टभञ्जणाणि य, लोहकडाहुक्कढुणाणि य,

#### १४. प्राणवय का फल-

पूर्वोक्त मृद्ध विराक्त छोक विसा के फठनीयपाक को नहीं जानते हुए अत्यन्त भयानक एवं दीर्घकाल पर्यन्त चहुत से दुःसी से बात परिपूर्ण एवं अधिश्वान्त निरन्तर दुःस रूप बेदना वाली नरक्योंनि और तिर्यञ्चयोनि को चढ़ाते हैं।

पूर्वधर्णित विराक जन यहां-मनुष्यभव का आयुक्षय होने पर मरकर के अशुभ कमीं की बहुउता के कारण तत्काल विशाल नरकों में उत्पन्न होते हैं।

#### १५. नरकों का परिचय -

उन नरकों की भितियां वाजमय हैं, उन भितियों में सन्धि-छिद्र और बाहर निकलने के लिए कोई द्वार नहीं है, वहां की भूमि कठोर है, उनका स्पर्श खुरदरा है, वे नरक रूपी कारागार विषम हैं। वे नारकावास अत्यन्त उच्च है एवं सदा तन्त रहते हैं (उनमें रहने वाले) जीव वहां दुर्गन्य के कारण सदेव उद्घिग्न रहते हैं।

वहां का दृश्य अत्यन्त श्रीभला है, शीत प्रधान क्षेत्र होने से सर्दव हिम-पटल के सदृश शीतल है। उनकी आभा काली है। वे नरक भयंकर गम्भीर एवं रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अरमणीय (घृणास्पद) हैं। असाच्य कुट्ट आदि व्याधियों, रोगों एवं जरा से पीड़ा पहुँचाने वाले हैं। सदा अन्धकार रहने के कारण वे नरकावास अत्यन्त भयानक प्रतीत होते हैं। वहाँ ग्रह, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र आदि के प्रकाश का अभाव है। मेद, चर्ची, माँस के ढेरों से व्यात होने से वह स्थान अत्यन्त घृणाजनक है। पीव और रुधिर वहने से वहाँ की भूमि गीली और चिकनी रहती है और कीचड़-सी वनी रहती है।

उप्णता प्रधान क्षेत्र का स्पर्श दहकती हुई करीप की अग्नि का या खैर की अग्नि के समान उप्ण तथा तलवार उस्तरा या करवत की धार के समान तीक्ष्ण है। वहां का स्पर्श विच्छू के डंक से भी अधिक वेदना उत्पन्न करने वाला है। वहाँ के नारक जीव नाण और शरण से विहीन हैं। वे नरक कटुक दुःखों के कारण घोर परिताप-संक्लेश उत्पन्न करने वाले हैं। वहाँ लगातार दुःखरूप वेदना का अनुभव होता रहता है। तथा परमाधार्मिक (असुरकुमार) यमपुरुषों से व्याप्त हैं।

वहाँ उत्पन्न होते ही भवप्रत्यियक वैक्रिय लिब्ध से अन्तर्मुहूर्त में अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं। वह शरीर हुंडक संस्थान वेडौल आकृति वाला, देखने में वीभत्स, घृणित, भयानक, अस्थियों, नसों, नाखूनों और रोमों से रहित अशुभ और दुःखों की सहन करने में समर्थ होता है।

शरीर निर्माण हो जाने के वाद पर्याप्तियों को प्राप्त करके पाँचों इन्द्रियों से उज्ज्वल, वलवती, विपुल उत्कट, प्रखर, परुष, प्रचण्ड, घोर, डरावनी और दारुण अशुभ वेदना का वेदन करते हैं।

### १६. वेदनाओं का स्वरूप -

- प्र. वे वेदनाएँ कैसी होती है?
- उ. नारक जीवों को कटु-कड़ाह और महाकुंभी-संकड़े मुख वाले घड़े जैसे महापात्र में पकाया और उवाला जाता है, तवे पर रोटी की तरह सेका जाता है, पूड़ी आदि की तरह तला जाता है—चनों की भांति भाड़ में भूंजा जाता है, लोहे की कढ़ाई में ईख के रस के समान ओटाया जाता है।

र्गार मगरिनम तड्डाङ रकाइ सिर्ट मड़ि कि ाम्ड्रिड ग्रिकाम ह क्रिय प्राप्त मिमर हं ,ई तिड़र त्रिरक मड़स का मगरिगास तिमियम र्गार ई तिड़ त्यार कि साह ग्राड किई क्रियोक्सप ।ई तिल्लाधी-तिर्गगृड त्रिरक आम्होर्छ रकाइ

ें हैं त्रिक शानोस् प्रकार मकी छिए कप्रान . **ए** 

! तात ई! पाट रिस्! तार ई! रूमी क्षा है। हम । ताह है . ट भी क्षा में , क्षें कोड़ में , क्षें अप में , क्षिड़ कि हम ! । तिस्वी ई हि फोर्नी डंग एस हमें फिर समस सड़ मार, , क्षें तड़ीरि हि !रिक तम प्राड़र प्रमुख्त ई हैं ई

,गृलीकै F गर्र, गृलीकै पठउ ,गृलीकै र्नर्छ सांस कि 7 र रेजूम कि 15 म मैं ,गृलीकै इंछ Fर्डेग रिम ,कूँ रू माधवी 15 र में

। हैं।

। प्राचीई निाप द्विम हुँ छड़ीपि छ साप्र में

। स्थिर रुक्त रुक्तीद उस्ति रुमिनी इप रि, ई कठि छ्टास्ट कि किंगम (उप्तस मिाधाम)ए) रुप्तकार उसकर अक्ष प्रड़ में स्थिर्ट्स किन्ध एउट एउट एक्स मित्र स्थित । ई रिई रुई्ट

रे हिम्हें रहेट ,हैं होम्छ हैगांक मोगीमंद रहेट है हिछई स्ट हि ह्नाष्ट साष्ट गिमड़े–हैं हिडक हे ग्रोह हैं हिम्छ हिस्पट स्नोह एसी के होगान पृष्ट हिलांह हिट्ट पिप्राप्टिक ग्राक्र स्ट्र। हैं होम

ि इंघर-उयर मीका देखते हैं। अन्तर हे मोड़ीयार क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म हैं। इं एं इंघ इंग्रेस कि एं क्ष्म हैं।

गणत है। उन्हर-उन्हर्म किरंक स्थानक क्योंक्स क्रिस्ट होर्क इंक्ट-उन्हर्म के इंक्ट उक्टक्स मिस्ट्रेस कि क्रिस्ट क्रिस स्ट्रा क्रिस्ट में इंड आड़ इसीर स्थान क्रिस्ट उक्ट क्रिस्ट अस्ट अस्टर से इंड संख्या क्रिस्ट स्थानक इंट्रिस्ट अस्टर स्थान

> नाम्मिन-तिमसन्। नाम्मिन सुरानिनाम्। सामिन-तिमसन्। निकास सुरानिनाम्। अवकोडमबंधणाणा, सूर्य-प्रिनाम्। सुरानामाणाम्। स्वान्त्रस्याणाणाः, सूर्य-प्रानिनाम्। आएसपवंचणाणि विस्तान्त्रस्यमाईकाणाणाणाम्। निक्रक्ष्यमान्निनाम्।

-ामीड्रमापीछ7नि-ान्तावताच्यां क्यां मान्यां मान्यां मान्यां मान्यां मान्यां मान्यां मान्यां मान्यां मान्यां मा भागां मान्यां मान्यां महत्यां महत्यां मान्यां 
नणीमन्त्रीमान-मानिक्षीम गित्रुक प्रायम-सागरीवमान-महायम प्रमित्रिक्ष क्ष्या ।। श्रीतिक्ष

ें हैं तें .ये क्ष्म !क्रिक्ति ! यात ! वय् ! तात ! प्राप्त ! मीत वास्तीस .ट मारम एक मिटाणीइ की इंस्ट स्थितियिद्या : प्राप्त हिंदी । राह्म सिह्म : विस्त हिंदी सिह्म !

उत्सासेयं मुहत्तयं मे देहि, पसायं करेह, मा रुस नीसमामि।गेविज्जं मुयह मे मरामि।

गार तण्हड्यो अहं डेहि पाणियं। हता !पिय इमं जलं चिमलं सीयलं ति। प्रजूण य नरयपाल-तिवयं तयं से डेित कलसेण भंजलिया।

दर्दूण य तं पदेवियंगोतांगा, असुंपगलंत-पणुयच्या छण्णा तण्हाद्वयम्ह कलुणाणि जंपमणा विपेक्संता हिसोहिसि।

असाणा, असरणा, अणाहा, अवंधता, वंधुविपहीणा विपलायंति य मिगा इ्व हेगेण भयुष्यिगा।

। हैं **कि**रक

तेण दड्ढा संतो रसंति भीमाइं विस्सराइं रुदंति य, कलुणगाइं पारेवयगा इव।

एवं पलवित-विलाव-कलुणाकंदिय-वहुरुन्न-रुदियद्दो-परिदेविय-रुद्ध-बद्धय-नारकारवसंकुलो णीसिट्ठो। रिसय-भणिय-कुविय-उक्कइय-निरयपालतिज्जय। गेण्ह, कम, पहर, छिंद, भिंद उप्पाडेहुक्खणाहि कत्ताहि विकत्ताहि य भुज्जो। भंज हण विहण विच्छुभोच्छुभ आकड्ढं विकड्ढ।

किंण जंपिस ?

सराहि पावकम्माइं दुक्कयाइं।

एवं वयणमहप्पगढमो पिडसुयासद्दसंकुलो तासओ सया निरयगोयराणं-महाणगर-डज्झमाण-सिरसो-निग्घोसो सुच्चए अणिट्ठो तिहं नेरइया जाइज्जंताणं जायणािहं।

- प. किंते?
- उ. असिवण-दब्भवण-जंतपत्थर-सूइतल-क्खारवावि कलकलंत वेयरणि

कलंब वालुया-जिलयगुहिनरुभणं उसिणोसिण-कंटइल्ल-दुग्गमरहजोयण-तत्तलोह-मग्गगमण-वाहणाणि।

इमेहिं विविहेहिं आयुहेहिं।

- प. किंते?
- मोग्गर-मुसुंढि-करकय-सत्ति-हल-गय-मुसल-चक्क-कोंत तोमर-सूल-लउल-भिंडिमाल-सबल-पिट्ट्स-चम्मेट्ट-दुहण-मुट्ठिय-असिखेडग-खग्ग-चाव-नाराय-कणग-किपणि-वासि-परसु टंक-तिक्ख निम्मल।

अण्णेहि य एवमाइएहिं असुभेहिं वेउव्विएहिं पहरणसएहिं अणुवद्धतिव्ववेरा परोप्परवेयणं उदीरेंति अभिहणंता। उवलते भीशे से दग्ध होकर वे नारक युरी तरह विन्ति हैं। वे कवूतर की तरह करुणाजनक फड़फड़ाइट करते हुए बूव रुदन करते हैं—बीटकार करते हुए आंगू बहाते हैं।

विलाप करते हैं, नरकपाल उन्हें रोक लेते हैं, बाँध देते हैं। वब नारक आतीनाद करते हैं, महाकार करते हैं, बड़बड़ाते हैं, तब नरकपाल कुषित होकर उच्च व्यनि से उन्हें धमजते हैं ओर कहते हैं—इसे पकड़ों, भारों, प्रहार करों, छेद डालें, मेर डालों, मारों पीटों, बार बार मारों पीटों, इसके मुख में गर्मार्म शीशा उन्हेल दों, इसे उठाकर पटक दों, उलटा सीवा पसीटों। नरकपाल किर फटकारते हुए कहते हैं—बोलता क्यों नहीं? अपने कृत पाषकमों ओर कुकमों का स्मरण कर!

इस प्रकार अत्यन्त ककेश नरकपालों के बोलाबाल की प्रतिब्बनि होती रहती है। जो उन नारक जीवों के लिए मदैव बासजनक होती है। जेसे किसी महानगर में आग लगने पर घोर कोलाहल होता है, उसी प्रकार निरन्तर यातनाएँ भोगने वाले नारकों का अनिष्ट निर्धोप वहाँ सुना जाता है।

- प्र. वे यातनाएं कसी होती हैं?
- उ. नारकों को असि-यन तलवार की बार के समान पत्तों वाले वृक्षों के वन में चलने को वाध्य किया जाता है, तीक्षी नोंक वाले डाभ के वन में चलाया जाता है, उन्हें कोल्हू में डाल कर पेरा जाता है, सूई की नोक के समान अतीव तीक्ष्ण कण्टकों के सदृश स्पर्श वाली भूमि पर चलाया जाता है, क्षारवाणी-क्षारयुक्त पानी वाली वापिका-वावड़ी में पटक दिया जाता है, उकलते हुए सीसे आदि से भरी वैतरणी नदी में वहाया जाता है।

कदम्यपुप्प के समान-अत्यन्त तप्त लाल हुई रेत पर चलाया जाता है, जलती हुई गुफा में वंद कर दिया जाता है, अत्यन्त उष्ण एवं कण्टकाकीर्ण दुर्गम मार्ग में रय में जोत कर चलाया जाता है, लोहमय उष्ण मार्ग में चलाया जाता है और भारी भार वहन कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त जन्मजात थैर के कारण विविध प्रकार के शस्त्रों से परस्पर एक-दूसरे को वेदना उत्पन्न करते रहते हैं।

- प्र. वे शस्त्र कौन से हैं?
- उ. वे शस्त्र हैं—मुद्गर, मुसुंढि, करवत, शक्ति-त्रिशूल, हल, गर्वा मूसल, चक्र, भाला तोमर-वाण, शूल, लाठी, भिंडिमाल-गोफन, सद्धल-विशिष्ट भाला, पिट्टस-शस्त्रविशेष, चम्मेट्ट चमड़े से लपेटा पत्थर का हथोड़ा, दुघण-वृक्षों को भी गिरा देने वाला शस्त्रविशेष, मौष्टिक-मुष्टिप्रमाण पाषाण, असिखेटक-दुधारी तलवार, खड्ग-तलवार, धनुष, वाण, कनक-विशिष्ट वाण, कप्पिणी-कैंची, वसूला-लकड़ी छीलने का औजार, परशु-फरसा और टंक छेनी। ये सभी अस्त्र-शस्त्र तीक्ष्ण और शाण पर चढ़े जैसे चमकदार होते हैं।

इनसे तथा इसी प्रकार के अशुभ विक्रिया से निर्मित शस्त्रों से भी वे नारक परस्पर एक-दूसरे को वेदना की उदीरणा करते रहते हैं।

#### -नोण्ड कि छि: इ के किनीफिड्टोमी . ७९

र्रुक्त में गार कि पानाप्रदम में त्मीनी के मिक पाप क्रीगिर्गोंकू क्ष्मिक र्रुक्त क्रिक्त कि मिक क्रुकेट्र के जकर मर-मर जाँध जुड़ मम कि प्रार्थ जार केंसर जिस्के प्रस्थ कि कि: इ क्ष्मीकिन किंक्डी नीएक्ट्रेमी गिर्म में क्ष्मिट जुड़ जिस्केट जिस्केट जिस्केट जिस्केट 1ई रिडिक्ट्रिक्ट में

एतर , है तिर्ह रेपूरीय में छि: ह घरतीस इट फेली र्कन्ट हुन्की मेंसर डहार कि भीष्ट-एरल एप्स-म्म्ल, है तिर्ह लिए डिक्ट एस्प्रप में एंप्रमें प्रांत प्रमन्त्र , प्रम्पर में एंप्रमें प्रांत है तिहा सिम्द्र है तिहा किया किया हो तिहार विश्व किया है।

कि: ट्रुं कि राख देवि होति: र्राष्ट्र हं की है कि डे होस्ट्री हक्ष्म होत्र |है रिख्य निराम

्हें में मिक छ:इ b .R

उ. शीत-उष्ण-तृषा-धुया आदि कि आरोकार येदना का अनुमय करते हैं, दन में जन्म केना, निरत्तर भय में उद्दिग्न रहता, में अपरा, दय-दंधन-ताद्रन दाग्ना-हामना, गङ्डे अद्दि में इंडिक्ज क्यून, संद्र्य कार प्रदेश क्ष्यहें माराना, हिंदका देश, संद्र्य कार प्रदेश क्ष्यहें

> तस य मोग्गएपहारचुणिगयमुर्चीढसंभगमिहियदेता जंतीव-पीलगपुरतकपिया के इस सचम्मका विग्गता गिम्मुलूल्या कण्णीड्ठणासिका छिण्णहत्स पाया।

> निम्द-फ्लीत्म-राड्मप्टी-परसुणहार-फलिक-काफ्न-वासी-संतिक्ष्मिरीप गाशलाम्लक्ष्कल्क गाम्माम्ह-ख्वीतस् तिर्ज्ञाचि इंडेक्स्प्र-प्राप्तिक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्षित्वे विस्तिक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्ष्मित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्ष्मित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्ष्मित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्ष्मित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्

न्य म् मारि-गाप्प-कार्क-कार्कि गण्य ग्रिस् डीगुम्मीडकु - धमीड - ड्रिकडूड्स - बग्ध्वी - घवीड़ डीट्रममीम गण्यम्घाड्ड्स १७६ डीग्रिभाणमलाकाळाण -इम-क्ष्मित्र-एडड्सक-कम्ड्डाग्गाड्ड्इस ग्रामीक्ष्म् गण्यहाथीस क्रम्मिट्रास्था

न्म, सुप्र, य निप्य प्रकासमाणीह य पुणी खर-भिरहान प्रकाशका तिह्न क्षेत्र होत्र क्षित्व क्ष्याह्म निस्य-भारति - क्षित्र क्ष्याहित्य निस्य निस्य निस्य निस्य भारति। भिरायवयणा उक्कीसंता य उपयंता तिरुप्त आक्ष्य भारते।

9७. तिरिस्वजीणियाणं दुस्ख वण्णां-पुत्तकम्मोदयोवगया प्रख्णापुत्ता डज्झमाणा णिदंता पुत्तकम्मोदयोवगया

पुन्यकम्मीदयोवगया पख्णणुसएण डज्झमाणा णादता पुरेकडाई कम्माइं पावगाइं तीहें ती प्रमिणि अभस्णाचिक्कणाइं दुक्खाइं अणुभविता तथों य आउक्खणां उच्चाह्रया समाणा बहने गम्छति तिरियवसिहै,

उत्स्वतरं मुदारुणं जम्म-मरण-जरा-वाहि परिसरुणारहरू-जल-थल-वहधर परीयर-विहिसण पवंच।

इमं च जगपागडं वरागा दुक्खं पावेति दीहकालं।

? fi お . P

उ. सीउणह-तणहा-खुह-वेयण-अपर्दकार-अडविजन्मण-णिव्य भउद्यिग्गवास-जगण-वह बंधण-ताडण-अंकण-णिवायण-अर्द्धिभंजण-नासाभेय-पहार-दूमण- छविच्छेयण अभिओग-पावण-कसंकुसार निवाय-दमणाणि, वाहणाणि य।

माया-पिइ-विष्पयोग-सोयपरिपीलणाणि य, रात्यऽग्गि-विसाभिघाय-गल-गवलावण-मारणाणिय, गलजालुच्छिष्णणिण य, पउलण-विकृष्पणाणि य, जावज्जीविग-वंधणाणि य, पंजरिनरोहणाणि य, सयूहनिघाडणाणि य, धमणाणि य, दोहणाणि य, कुदंड-गलबंधणाणि य, वाडगपरिवारणाणि य, पंकजलनिमञ्जणाणि य, वारिष्पवेसणाणि य, ओवय-णिभंग- विसम-णिवडण- दविग्ग-जाल-दहणाणि य।

एवं ते दुक्खसयसंपिलत्ता नरगाओ आगया इहं सावसेसकम्मा तिरिक्खपंचेंदिएसु पावंति पावकारी कम्माणि पमाय-राग-दोस-वहुसंचियाइं अईव-अस्सायकक्कसाइं।

भमर-मसग-मच्छिमाइएसु य जाइकुलकोडिसयसहस्सेहिं नविहें अणूणएहिं चउिरंदियाणं तिहें तिहें चेव जम्मण-मरणाणि अणुहवंता कालं संखेज्जं भमंति नेरइयसमाण-तिव्वदुक्खा फरिस रसण-घाणचक्खु-सिहया।

तहेव तेइंदिएसु कुंथु-पिप्पीलिया-अंधिकादिकेसु यजाइकुल-कोडिसयसहस्सेहिं अट्ठिहं अणूणएहिं तेइंदियाणं तिहं-तिहं चेव जम्मण-मरणाणि अणूहवंता कालं संखिञ्जं भमंति नेरइयसमाण-तिव्वदुक्खा फरिस-रसण- घाणसंपउत्ता।

गंडूलय-जलूय-किमिय-चंदणगमाइएसु य जाइकुलकोडि सयसहस्सेहिं सत्तिहं अणुणएहिं बेइंदियाणं तिहं तिहं चेव जम्मण-मरणाणि अणुहवंता कालं संखिज्जं भमंति नेरइयसमाण-तिव्वदुक्खा फरिस-रसणसंपउत्ता।

पत्ता एगिंदियत्तणं पि य पुढिव जल-जलण-मारूय-वणफइ-सुहुम-बायरं च पज्जत्तमपञ्जतं पत्तेयसरीरणाम-साहारणं च पत्तेय-सरीरजीविएसु य तत्य वि कालमसंखिञ्जं भमंति अणंतकालं च अणंतकाए फासिंदियभावसंपउत्ता-दुक्ख-समुदयं इमं अणिट्ठं पावंति पुणो-पुणो तिहं-तिहं चेव परभवतरुगणगहणे।

कोद्दाल-कुलिय-दालण-सलिल-मलण-खुंभण-रुंभण-अणलाणिल-विविहसत्थघट्टण परोप्पराभिहणण मारण-विराहणाणि य अकामकाइं परप्पओगोदी-रणाहि य के प्रवार गड़न करना, अग्रापायी को छंद देना, जबर्गनी भारतहन आदि कामों में नगाना, चानुक अंहुम और आरमें दमन किया जाना, भार बढ़न करना आदि दुखी की सज करते हैं।

(इन्हें आंतरिक इन इता हा में महन हमना पड़ता है)
माता पिता के पियोग बी ह से अतान पेड़ित सेना या का
नागि हा आदि के छेदन से पेडित सेना, शहर ऑग ओर पिर से आधात पहुँचना, में ते एवं तीगी का मीता जाना, मारा
जाना, महत्वें आदि हो एक होटे में या जात में हमाहर कर
में बादर निकातना, पहाना, हाता जाना, जीवन पर्यन बन्ता
में रहमा, पीजरे में बन्द रहाना, आने समूद से पृथक हिया
जाना, आधि ह दूध देने के लिए भेत आदि को कुछा बायु
लगाहर हुटना गह में दहा नाथ देना, दिससे वह भाग न सेह,
वाड़े में घेर हर रहाना, ही वह पुक्त पानी में दूधेना, जबरन
जल में पुरोड़ना, गहुदे में गिरमें से अग-भग हो जाना, विषम जल में पुरोड़ना, गहुदे में गिरमें से अग-भग हो जाना, विषम जल मरना आदि दुखों को सहन करते हैं।

इस प्रकार वे दिसक जीव सेकडी दृत्यों से पीड़ित होकर नरकी से आए दुए पचेन्द्रिय तिर्यज्ययोनि को प्रान्त कर प्रमद राग और देय के कारण बहुत सचित और भीगने से शेष रहे कमों के उदय से अत्यन्त, कर्कश असाता बेदनीय कर्मभोग के पान थनते हैं।

(इनके अतिरिक्त) प्रमर, मशक-मध्यर मक्यो आदि चतुरिन्द्रियों की पूरी नो लाद आति-कुलकोटियों में वारवार जन्म मरण के दुःशों का अनुभव करते हुए नारकों के समान तीव्र दुःख भोगते हुए स्पर्शन, रसन, ब्राण ओर चसु इन्द्रियों से युक्त होकर वे पायी जीव संख्यात काल तक प्रमण करते रहते हैं।

इसी प्रकार कुंयु पिपीलिका-चीटी, अधिका-दीमक आदि त्रीन्द्रिय जीवों की पूरी आठ लाख कुलकोटियों में पुनः पुनः जन्म मरण करते हुए स्पर्शन रसन और घ्राण इन तीन इन्द्रियों से युक्त होकर नारकों के समान संख्यात काल तक तीव्र दुःख भोगते हैं।

गंडूलक-गिंडोला, जलोक-जोंक कृमि चन्दनक आदि द्वीन्द्रिय जीवों की उन-उन पूरी सात लाख कुलकोटियों में जन्म मरण करते हुए स्पर्शन और रसना इन दो इन्द्रियों से युक्त होकर नारकों के समान संख्यात काल तक तीव्र दुःख भोगते हैं।

एकेन्द्रियों में उत्पन्न होने पर सूक्ष्म वादर और उनके पर्याप्त-अपर्याप्त भेद वाले पृथ्वीकाय, अष्काय, तेजस्काय, वायुकाय और प्रत्येक शरीर व साधारण शरीरी वनस्पतिकायिक जीव एक मात्र स्पर्शनेन्द्रिय वाले होकर प्रत्येकशरीरी तो असंख्यात काल तक और अनन्तकायिक (साधारण शरीरी) अनन्तकाल तक अनिष्ट दु:खों को भोगते हैं और परभव में पुनः पुनः वहीं वनस्पतिकाय में जन्म लेते हैं।

कुदाल और हल से पृथ्वी का विदारण किया जाना, जल का मथा जाना और निरोध किया जाना, अग्नि तथा वायु का विविध प्रकार के शस्त्रों से घर्षण होना, पारस्परिक आघातों से आहत होना, मारना, निष्प्रयोजन और प्रयोजन से विराधना

कि सिंगुट्टप जीए रुई-मेंमैं-धार । एउ रिकाट-उर्का , स्टिउर इस , सिंग्ट्रि, स्टिन्स , स्टिन्स प्रली के जीस्ट प्रज्ञार अस्टि । एड सिर्ग् , सिल्वि, सिंग्ट्रिक स्टिन्स , सिल्पि, सिंग्ट्रि , सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रि, सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रि, सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रि, सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक सिंग्ट्रिक स

### -निष्ण कि छि: हु कि क्रिनुमकु . ५९

#### -ग्राइम्भ्रम् कि नीयन यनायार :१९

र्जार काम किए काम काम कामजी जाकर मिड़ मिड़ क्रिम्स पृष्ठ किन्डम मि १९४० मिड़ क्रिम्स पृष्ठ किन्डम मि १९४० मिड़ ।ई रिज्य क्राए

-क्लिड्ड कि ,ई काप्रशिक्त कि 183 डिटाणा कोंग्रि—डिट इट ।ई फिट्ट मिर्मि में घर शिकाम-क्लिए ग्रीट घरष्युम् म्ड कार्डिक मिर्मित में अपाय-घर मुक्ती छुप मुक्ट काप्रशिक्त एं फिल्टेस शार घिटि ग्रीट ई कम्ल कि घर मुहम।ई लाट कि गिर्मिट ग्रीट ई प्रदिक म्प्लिट (ई एटाड म्प्लिट) ई किए में ग्राक्डिड में मुद्दे मिर्मिट (किल घरिम्) ग्रिट ग्राम्डे।ई लाट मिर्मिट मिर्मिट कि गिर्मिट ग्रीटिंड मिर्मिट (किल घरिम्) मिर्मे शिक्ट मिर्मिट (इ. मिर्मिट) हो मिर्मे कि गिर्मे कि मार्मिट मिर्मिट स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्यान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्था हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान

प्राण्टाध राष्ट्र मिन्हें भीर अंग्रं अंग्रं होरा वार्ष अंग्रं वार्ष अंग्रं वार्ष अंग्रं वार्ष अंग्रं क्षेत्र भीर क्षेत्र भीर क्षेत्र में क्षेत्र भीर क्षेत्र के । क्षेत्र क्षेत्र के प्राण्टें के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के मिन्ने के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अंग्रं के अ

की बहुनि वाला और मरणजन्य दीनता का जनक है। इस प्रकार यह प्राणवयस्य पहला अनमेडार का वर्णन है, ऐसा में करता हूं।

#### २०. मुपाबाद का स्वरूप-

वस् । इसा आडवडार अक्षेट्रवस्तामायमा है। यह एक्षे भूत क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्यं क्षेत्रं क्ष

हीप्रहारासाह्यां से मेसीसीस्पिम्ने ये जीपहारासाह्यां ही हो स्वाया स्वाया हो स्वाया स्वाया स्वाया स्वाया स्वयान्य स्वयान्य स्वयान्य स्वयान्य स्वयान्य स्वयान्य स्वयान्य स्वयान्य स्वयान्य स्वयान्य स्वयाद्वे स्वयं स्वयाद्वे स्वयं स्वयाद्वे स्वयं स्वयं स्वयाद्वे स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं

-iणाणक इक्छ गणासाणां दुक्ख वण्णाणं-

## -िगाइह स्पणावह व्याणास्स उदसंहारी-

एवं णरगं तिरिक्वजीणं कुमाणुसतं च हिंडमाणा पाविति अणंताइं दुक्खाइं पावकारी।

ि इकि गए हिड़िकड़ , गिग्ठिकिक स्मडें होणाए कि सिप्र निस्किक गिराठ डिग्गिम्प्य हुड़ किस्डेंस किस्ट्रेड्ड डिस्म्प्रेस ह भीस मिडीं केस ए में डेंड्य डीस्मडेंस हासिस्ट ह गिर्णे प्रमुद्ध गिर्डेस्क्रिया होस्ट्रेस हिड़ास्ट्रेप निर्मिस्प्रेस । गिर्डेस्य स्मडेंड्याए हिड़ास्ट्रियास्ट्रियास्ट्रेस

तिमानी संहत्रा।एट, इंड्रेड्ड इंड्रेड्ड डंड्ड डंडाणम सिस्प्र सिमान्याप्त क्लिक्स सिमानी सिमान्याप्त क्लिक्स सिस्प्र क्लिक्स सिमान्याप्त क्लिक्स सिम्हान्य क्लिक्स सिम्हान्य सिंड्डिड्डिस सिमान्याप्ति। सिमान्याप्ति।

पदम अहम्महार सम्मत, ति बीम। -पण्ह. आ. ९, सु. ४३

70. मुसावाय सम्बं -इस सन्नु ! विद्यं च अल्यिवयणं, रुहुमग-लहुचवलभणियं, भयंकरं, दुहकरं, अयसकरं, वेरकारगं, लहुचवलभणियं, भयंकरं, दुहकरं, अयसकरं, वेरकारगं, आद-१द-१ग-दोस-मणस्किलस-वियरणं

नियडि-साइजोयवहुलं, नीयजणनिरोवियं. निसांसं अपच्चयकारगं परमसाहुगरहणिज्जं परपीलाकारमं परमकण्हलेस्ससेवियं दुग्गइ-विणिवायविवद्वरणं भवपुणब्भवकरं चिरपरिचियमणुगयं दुरंतं किलियं विदय अहम्मदारं। -क्ट्र, मु. १, आ. २, मु. ४४

### २१. मुसावायस्स पञ्जवणामाणि—

तस्स (मुसावायस्स) य नामाणि गोण्णाणि होति तीसं. तं जहा-

१. अलियं,

२. सढं,

२. अणज्जं,

४. मायामोसो,

५. असंतकं,

६. कूडकवडमवत्युगं च,

७. निरत्थयमवत्थयं च,

८. विद्देसगरहणिज्जं,

९. अणुज्जुगं, ११. वंचणाय,

१०. कक्कणा य, १२. मिछापछाकडं च.

१३. साईउ,

१४. उच्छन्न, १६. अट्टं,

१५. उक्कूलंच, १७. अब्भक्खाणं,

१८. किव्विसं,

१९. वलयं,

२०. गहणं च,

२१. मम्मणं च,

२२. नूमं,

२३. निययी,

२४. अपच्चओ,

२५. असमओ,

२६. असच्चसंधतणं,

२७. विवक्खो,

२८. अवहीयं,

२९. उवहिअसुद्धं,

३०. अवलोवोत्ति।

अवि य तस्स एयाणि एवमादीणि णामधेज्जाणि होति तीसं 

### २२. मुसावायगा–

तं\_मुसावयं च पुण् वदंति केइ अलियं पावा असंजया, अविरया, कवड-कुटिल-कडुय-चडुलभावा कुद्धा लुद्धा भया य, हस्सिट्ठिया य सक्ली चोरा चारभडा खंडरक्ला जियजूयकरा य, गहियगहणा कक्ककुरुगकारमा कुलिंगी उवहिया वाणियगा य कूडतूल-कूडमाणी कूडकाहावणी-पजीविया पडकारगा कलाया-कारुइज्जा चारिय-चाडुयार-नगरगोत्तिय-परियारगा दुट्ठवायि-सूयग-अणबल-भणिया य पुव्वकालियवयणदच्छा साहसिका

पुर्वता एवं अधिक समीप राजनी की कर्म उस हा प्रयोग करते हैं, यह दूसस दूर है, प्र का विभाव है है, बेडड मानुबनी बारा निर्देश उत्तर करने वाला है, उन्तृष्ट कृषालेखाः किया जाना है। यह बार्वार द्रोतियों के पुनःपुनः जन्मन्यस्य हराने ग्रान्धरे, पहनि कार से जीव इस जानते हैं, निस्तार प्राय ए करिनाई में अन्त होने गोगा है अपना अहें: के। यह विजीव असमितार के।

### २१. मृपाबाद के पर्यायवाची नाम-

उस मृपानाद के गुगानिक्यन साथ है तीस नाम 4411...

१. अर्तेक-निधा जनन, २. शह-मायली त

३. अन्याया-अनार्ग-अन्याम मुक्त मा अ ४. माया-मृपा-माया क्ष्याय पुन्त असल्य बद्यन,

वस्तु का वाकह, इ. हुट-काट-अधानुक दूर्त जिये कपट सहित असत् प्रजाप करना, ७. व प्रयोजन व सत्यसंहत, ८. विदेच-गर्हणीय वि

कारण, ९. अनुनुक-यकता युक्त, १०. कल्क ११. वंचना, १२. मिय्यापश्चातृत्त-सूटा होने से त्यान्य, १३. साति-विश्वास के अयोग्य, १४.

परगुण आव्यादक, १५. उत्तूल-सन्मागं मर्याद १६. आर्त-पापियों का वचन, १७. अभ्याख्यान-वि १८. किल्विय-पापजनक, १९. वलय-गोर

२०. गहन-कपट युक्त समझ में आने वाला वच असप्ट वचन, २२. नूम-सत्य आच्छादक, २३ मायाचार को छिपाने वाला वयन, २४. अप्रत्यत

वचन, २६. असमय-सिद्धान्त व शिष्टाचार २६. असत्यसंधत्व-असत्य अभिप्राय वाला वचन्, धर्मविरुद्ध वचन, २८. अपधीक- निन्दित वुद्धि २९. उपधि-अशुद्ध-कपट युक्त सावद्य वद्यन, ३

सद्वस्तु का अपलापक वचन। सावद्य पापयुक्त अलीक ववनयोग के उपर्युक्त ती अतिरिक्त इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नाम है।

#### २२. मृपावादी-

यह असत्य कितने पापी, असंयत, अविरत, कपट कुटिल, कदुक और चंचल चित्त वाले, क्रोधी, लोभी, स और अन्य को भय उत्पन्न करने वाले, हंसी-मजाक झूंठी गवाही देने वाले,चोर, गुप्तचर-जासूस, खण्डर लेने वाले अर्थात् चुंगी वसूल करने वाले, जुंआ में हारे के माल को हजम करने वाले, कपट से किसी वात की कर कहने वाले, मिथ्या मत वाले, कुलिंगी-वेषधारी, वाले, बनिया-विणक्, खोटा नाप तोल करने वाले, नक से आजीविका चलाने वाले, जुलाहे, सुनार, कारीगर, ठगने वाले दलाल, चादुकार खुशामदी, नगररक्षक, मै स्त्रियों को बहकाने वाले, खोटा पक्ष लेने वाले, चुगलखो धन वसूल करने वाले, रिश्वतखोर, किसी के बोलने र

। हैं िरुकि फ्रिप्तर हैं, हैं हिंग का भी है मियमहीन और बिना विचार पदा-तदा बेलने वाले लाह मियमहो , १६कुंरिन, कां ने निर्मा अकुर कि निर्मा , कां निर्मा गाएँ कि ति में मियाएं कि फास्स शिकड़ेस्ट , मर्फ उन्हे-कांग्र निरक प्रहीस्ट कि कि हो महिल ने कि कि कि कि महिल ने महिल कि महिल कि कि कि कि

"वामलेकवादी" इस प्रकार कहत हैं, यह जगत् शून (सर्वथा कीं मामनाम ऋरोगिक । यह कीं कि मेरे कि माना । कि सिमुरे नामध्ये में किए जिल्लान रेस्ट्र करीतीर केन्ड्र

**। ई डिम् कान्नीरः क वि**र् असर्प) ६।

। 115) रक दिए दिए हिंद हो हो है । इस है । इस है । इस है । । तितार हिन में (घमरूप) शिष्टरे पर में घम इड़ शिष्यनुम इष्ट

में (हित्सास अधि प्राप्त , स्नीस , लाप , क्रिये ) क्रिये और आधा है। मुक्त-दुष्कृत द्वीम-अशुभ कम का सुख-दुःख स्वप फल भी नहीं है।

र्राप्त महान , नाहरी , मन्द्र , एन्न ) फिन्फ राँग कि मज़ार द्वाहर है कि ,ई 1त्रिक ग्रॅंगिक्स इस में तिमीन के धार ग्रेंस है ।सड़ ।नव

भि कि हम ठेख करीतिष्ट के किन्छ होए ब्रीष्ट एन ड्रेकि । है फ़िक्र पन्न (प्राक्रमें)

हाम कपृ डि हम इप । ई हिमा अधि शास अधि हो। ह की ई हम्म एक जिञ्जा है की देश हैं कि कि जाता है कि कि है। कि कि कि कि कि कि कि ,र्ज र्जनम (भारा) जिए वि क नम ड्रेक , हैं िनाम

आराधना करना, तपखा करना, संयम का आयरण करना, इस कारण दान देना, व्रतो का आचरण करना, पीपध की अधीत् आत्मा जैसी कोई चस्तु शप नहीं रहतो, भव है, इस भव का समूल नाश होने पर सवेनाश हो जाता है

,किंह हिम रुस पि ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि कल्याणकारी अनुष्टानों का कुछ

।ई डिम पाप ड्रेकि मि म्हिमीड्रिंग गृहि ग्रिव्हि । हैं जिन कागठलस पर्दार भि गणा मार्ग अराह अधि हो।

15 छिम रुत्म महिस्ट ड्रेरिंग मि तर मिन्यप्राप प्रमध् प्रिंध अस्प्रीप

, हैं कि फिनीए प्रमुम ग्रींट इंटफित कर्रम

15 जिम मि किराइ

। इं कि मि कीम पर हमा क्षम

एप्राञ्च में श्लीसी मि केव्ह केप्रमृ क्रीयस है हिस मि वेप्रमृष्ट ि हि मि प्रिया भी नहीं है।

461 6,

, इं डिम मि गान माध्यानप्र

क्ष क्षा कि मेगर और मेग है मीन हैंक म है मीह हैकि न ।इ हिमान वस्त्वा अर वस्त्व और वामुदेव मा नहीं है। 1ई कृमु म प्रांट है हिम लाकप्यदीम प्रांठ लाकमामिक ,लाकमूम्

्रिय सम् एउंग्ए में संग्रंच शिम के ग्रास्ट मि निडी कि सीपुर में इमीट्य ऐसा उत्तरहर इन्हेंस के विद्युर समार हिंग है। ,फ़िल्ल हिम राप मि मुख्या क्योस

अविस्या। अणिपता अणिपता छदेण मुक्कवाया भवति अलिपाहि जे लहुस्सगा असच्या गारिवया असच्यठवणाहिचिता उच्चखंदा

1नि ''ाणपु''!-निांणम ड्राक्तिमान (एड्राक्त्रक्रीन र्घर

। गिगिर किय-दुक्कवार्गा । 517 एए इसक् घी घीकी ए म'' । गृहि कि रेप इंड ड्राफ में '' ।किि छीर''

''पंचमहाभूतियं सरीरं भासीते हे वातजोगजुत्।

''इक जींणम धंभ प हमे''

मुसावादो। तिर्मित हिमान्छ मीमायमही स्प्रम हमाग्र ''वाउ'' जीवीति एवमाहंसु, ''स्रीरं सादियं सिनधणं इहभदे , त्रिड़े किड़ीरिएम ह एम''

िरुत श्रीन म गिष्टिम 

"न वेव चीरिक्ककरणं प्रदार्भवणं वा। । गिफड़फ़िलिह इंडाणि ए डी है''

। इतिही इतीन मी रंग, कम्मक भाग हाम रीम स

। भीर किलिक म'' "न नेरड्य-तिरिय-मणुयाणाजी।।

। गिमान्द्रीमी फ़ीरि म न"

। गिकमग्रीए फ्रीह हो ह" । फ्रीन रिप्रमी-ाम्मरः''

। फ्रीन वीमाणाभ्रकमः।

। म क्रिम-लात जीर जी है ।

प्रोक्षा भीर प्रीम्प्राम्प्राम्प्राम्प्राम्प्रा इक भीर्म "अरहंता चक्कवर्टी वस्हेवा वासुदेवा नस्सि।

तमा एवं विनाणिकण जहा सुबह "हादवाणुक्तम् नहत व शावग वा.

मन-विसर्परी वर्ड्ड है।

''नित्य काइ किरिया वा अकिरिया वा, ''एवं भणंति नित्थकवादिणो वामलोगवादी। —पण्ह. आ. २, सु. ४६-४७

### २३. असव्भाववाईणो मुसावाई— इमं पि विईयं कुदंसणं असब्भाववाइणो पण्णवेंति मूढा

'संभूओ अंडग्गा लोगो।' 'सयंभुणा सयं च निम्मिओ एवं एयं अलियं पयंपंति। ''पयावइणा इस्सरेण य कयं'' ति केई।

"एवं विण्हुमयं किसणमेव य जगं" ति केई। एवमेगे वदंति मोसं–"एगे आया" अकारको वेदको य सुकयस्स दुक्कयस्स य करणाणि कारणाणि सव्वहा सव्विहं च निच्चो य निक्किओ निग्गुणो य अणुवलेवओ त्ति वि य।

एवमाहंसु असब्भावं— जं पि इहं किंचि जीवलोके दीसइ सुकयं वा, दुकयं वा, एयं जिदच्छाए वा, सहावेण वावि दइवतप्पभावओ वावि भवइ, नत्थेत्य किंचि कयकं तत्तं लक्खणविहाणं नियत्तीए कारियं।

''एवं केइ जंपंति इङ्द्धि-रस-साया-गारवपरा बहवे करणालसा परूवेंति धम्मवीमंसएणं मोसं।''

-पण्ह. आ. २, सु. ४८-५०

### २४. रायविरुद्ध अव्भक्खाण वाई-

अवरे अहम्मओ रायदुट्ठं अव्भक्खाणं भणंति। अलियं-''चोरो'' ति अचोरयं करेतं। ''डामरिउ'' ति वि य एमेव उदासीणं।

''दुम्सोलो'' ति य परदारं गच्छड् ति। ''मइडि'' ति सीलकलियं अयं पि गुरुतप्पओ ति। न कोई शुभ क्रिया है और न कोई अशुभ क्रिया है। नास्तिक विचारधारा का अनुसरण करते हुए लोक-विपरीत मान्यता वाले कथन करते हैं।

#### २३. असद्भाववादक मृषावादी-

(वामलोकवादी नास्तिकों के अतिरिक्त) कोई-कोई असद्भाववादी-मिथ्यावादी मूढ जन दूसरा कुदर्शन-मिथ्यामत इस प्रकार कहते हैं-'यह लोक अंडे से उद्भूत प्रकट हुआ है।' 'इस लोक का निर्माण स्वयंभू ने किया है।' इस प्रकार वे मिथ्या प्रलाप करते हैं। कोई-कोई कहते हैं कि—'यह जगत् प्रजापित या महेश्वर ने वनाया है।'

किसी का कहना है कि—'यह समस्त जगत् विष्णुमय है।' किसी की यह मिथ्या मान्यता है कि—'आत्मा एक है एवं अकर्ता है किन्तु उपचार से पुण्य और पाप के फल को भोगता है। सर्व प्रकार से तथा देश-काल में इन्द्रियां ही कारण है। आत्मा (एकान्त) नित्य है, निष्क्रिय है, निर्गुण है और निर्लेप है।

असद्भाववादी इस प्रकार भी प्ररूपणा करते हैं-

''इस जीवलोक में जो कुछ भी सुकृत या दुष्कृत दृष्टिगोचर होता है, वह सब यदृच्छा के स्वभाव से अथवा दैवप्रभाव-विधि के प्रभाव से ही होता है। इस लोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पुरुषार्थ से किया गया तथ्य (सत्य) हो। लक्षण (वस्तुस्वरूप) और विधान भेद को करने वाली नियति ही है।''

कोई-कोई ऋद्धि रस और साता के गारव (अहंकार) से लिस या इनमें अनुरक्त वने हुए और क्रिया करने में आलसी बहुत से वादी धर्म की मीमांसा (विचारणा) करते हुए ऐसी मिथ्या प्ररूपणा करते हैं।

### २४. राज्य विरुद्ध अभ्याख्यानवादी-

कोई-कोई (दूसरे लोग) राज्य विरुद्ध मिथ्या दोषारोपण करते हैं, चोरी न करने वाले को 'चोर' कहते हैं। जो उदासीन है-लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उसे 'लड़ाईखोर या झगड़ालू' कहते हैं।

जो सुशील है-शीलवान् है, उसे दुःशील-व्यभिचारी कहते हैं, यह परस्त्रीगामी है किसी पर ऐसा आरोप लगाते हैं कि यह तो

1ई क्रिक (इक्र) क्रश्रीर कि अक्षय हुःख के कारणभूत अवन्त इंड्र कमेवन्समें में अपनी आसा , र्राप्त म्लिंह एनवे प्रती जानवी हे जाकर छड़ । ई रिड़ा कामी में निप्तिष्ट (उत्त्रज्ञ्य में नम्) कि विदि के उपन्नु लाइकु में निरक पणिप फ्रमुर , जिल्फिमर हे कार निज्य न जाराप हामाइक कि स्माप ंच्य इस्न त्रीकि गण्त कि रिंग्स् शास प्राप्त , प्राकर्गरम के घरमू अर्थ

३५. परधनापहारक मुघावादी

''। ई *त्राए* म्हड़ कि रड़िंग्ड भिन्न (मिरिल जिमायम्) हे तनमास तन्त्रम में भव हो। भे

"। इं ६७ क क्रीड़ में क्रिंड नाम छिल कि छि ।"

''। इं र्ह क्षिप्त ठिड़े फिलि के F13''

असत्यमायण करते हैं।'' ालाठ नार रु में ती।पंधर तमीनी र्क फिट्टिंग शार लई-छा। । एक की की भीर , एकी की एक , एकी के नाथ विामकास ह

,ई एराक कि किंदि र्राप्ट छः हु कुमु ,।रार , रिपूरीय ही बिदर्क एन कार्यकडु सम्पन्द्रानशून्य, लज्जाहीन, लोकगहित, वध-वन्सन आदि अर कि तर में निष्यादर्भ पूर्व एवं निष्यादर्शन में पुर है। उह असल अर्थवाला अथवा मत्व में हीन, द्वपमय, आप्रप, ,ई लाञ र्रा कर कि वारप्र ,ई णिप्रीय हे प्र्वेश-रिशिलाट्ट ,ई कपुर माया के कारण गुणहीन है, चपलता से पुक्त है, िरुक क्रम्भर कि में जाकप म्नाम्मर में प्रयोग के लोड़ छेंगू *एन* लकु ज्ञीर एक दिवायम् ई एए।एए।एए।एए।एए। हिमीन्छ हे एकछ र्क पाप-प्रण् ,काद्राम्बी र्क रिण्ट्रिय अधि काद्राकार के रिण्ट्रिस प्रकार , राहकु में निष्ठा रूपड़्य पायमी कारीतीर कीमड़

भेगें। है रिरक गिरिष्ट कि निष्ठा कान्स्तेमध्य प्रार्थ हेडीए स्रिष्ट रिक्रिम रकाशीर ,लादकुर, एममाम-प्रभाम गर्ल र्मग्रे हैं छ्ट्रार म् रिस्र एकाम क्रप्तर , ई रिस्र तायर का कि विविद्य क्रस् र्छ। है कादान के रिणुर मामछबी में रिम्रङ्क प्रीप्ट रहाब मित्रक राणप्रीडेट कि गिंगु नामछनिर में छछ ,ई छुनी में छारामीस छिमी गरि कि । इं त्मृष्ट में एर्काम एराक के रिमाणरीए छाट्टार

हेर्सा , मिड्स , माम्य के मिया के पाए गिएकथि : मृप् ई । हैं तिंड इमोन्स्ट हि एक़छ के पाए र्रांट छण्टु छिट्न

। हैं हंग्रे हाम्बी ग्रीट क्रेम्स हं ग्राकष्र कर्मछ ारु प्रिस्ट्रे प्रांध ानमध में , हैं हीन निरम नोड़्य में ामकी कि जीए

### न्ह. पाप का परामशे देने वाले मुपाबादी-

'15 किलक प्रकार प्राहे कि किहाप हर दिएएपुर रंगर हैरेक हड़ीस कि रूप-छर राकर किड़

1ई तिष्ठाह क्लींग्रे मीट हिलीमु क्षानिकोन्स्नान्स्न प्रायक-सर्वातः । उसव-स्नादिदाय वा

क्षित्र अपूर अपूर्व अपूर्व अपूर्व है। इस अपूर्व अपूर्व अपूर्व अपूर्व

यह भारत हिरुक्ट-१४ हिरू कराई भार प्राप्त स्था "इ हाराप्त प्राप्त भार भार भार भिर्मायन-प्राप्त भार भार हो।" ाई होरुक्ट अन्द्रेड काम्ब्र अहे रुह्मीक

क्षीर में केन्नि को हिन्दी के विकास किया है। कि हिन्दी के विकास के भार हार एक द्रावेद हो हिस्स करण्य

कि हैं के देश है है है कि है है कि है है

69. है 'ह . ऋ . डेण्म− । क्रिलियम्बर्धानी । अस्साइयदीएणं अप्पाणं कम्मदंधणेण।'' ति अलियवयणदच्छा प्रदेषुणायणपस्ता वेदेति । मिन्निमिन-फिर्म-इह-मिकी-णिए कि फ्ड्रिस

२५. परसावहारगा मुसावाई-

"। ज्ञिमिष्ठीा मींछर एस) में तोउन्न हिफ्निमें "

है। व किशीमिष के किशीहर के किशीक्रिस किसे .. छिखा च करींते कुडसीक्षत्त्वा ।.. "। ज्ञीप्रत्रेम परं असंतप्रिंग"

''| iणमान्ड्रान्प्रहरू हो|एम घरता व फर्ताना

किया-सीय-मिम्स अमुद्धपरिणामसंक्षिक्छं मर्मन-सिन्ध्र -वर-वंध-परिकिलेस-वहुल-जरा-मरण-लीयगरहणिज्यं, रिष्णिय दुद्दिट्ठं दुस्युयं अमुणियं लिल्लां प्रमट्ठमेदगमस्तगं विद्देसमणत्यकारकं य गाइ-६व-कुल-मीलपच्चयं मायाणिउणां

<u>अणिमगयपुष्णपादा ।</u> तावण्यमकुसल सहिगर-हणित्यं अधम्मजणणं भणीत ययगीगनासगा च हिसा-भैयोवहाइय-अिक्सियना चयग <u>અસંત્રનુખુદ્દીસ્ત્રા</u> ाठ्ड्रह्माण्गिभ्रधिभृताम्हास्

हम-६म . मु. ५ . प्रा. जण्ण-ात्रीरक छ स्मग्रम विष्यह मुगा वि अहिक रणिकिरियापवत्तका बहुविहं अणार्थ अवमद्दं

### - हे। मानपरामिरिसग मुसावाई-

"। एंगाप्छाय तींब्रीप्त य रेकप्र-महीम-॥णमर्गर हम्ए"

"। रामप्रमुप हों डी। हे प्रशिर - एसप्रमा

HEOFIGE!! तिशाम प पिर्माच्य-राज्येक प क्रारा-१८५६-१र्मिती''

"। गिर्मारस्त्रीम नीहीाम म भ्यत्यन-गुग्म-सह

"। गिरामम होडीए व प्रस्कृष्ट क्रिम्"

ताब्द्राव्या.. .. अवगर-गीणम्-म्डिङ-स्ट्रोव्स् महरू Figline p

- ''गोहा-सेहग-सल्लग-सरडगे य साहिंति लुद्धगाणं।''
- ''गयकुल-वानरकुले य साहिंति पासियाणं।''
- ''सुक-वरहिण-मयणसाल-कोइल-हंसकुले सारसे य साहिंति पोसगाणं।''
- ''वह-वंध-जायणं च साहिति गोम्मियाणं।''
- ''धण-धन्न-गवेलए य साहिंति तक्कराणं।''
- ''गामागर-नगर-पट्टणे य साहिंति चारियाणं।''
- ''पारघाइय-पंथघाइयाओ य साहिंति गंठिभेयाणं।''
- ''कयं च चोरियं साहिंति नगरगोत्तियाणं।''
- ''लंछण-निल्लंछण-धमण-दूहण-पोसण-वणण-दवण-वाहणाइयाइं साहिंति बहूणि गोमियाणं।''
- ''धातु-मणि-सिल-प्पवाल-रयणागरे य साहिंति आगरीणं।''
- ''पुष्फिविहिं फलिविहिं च साहिंति मालियाणं।'' ''अग्घमहुकोसए य साहिंति वणचराणं।''

जंताइं विसाइं मूलकम्मं आहेवण-आविंधण-आभिओग-मंतोसिहप्यओगे चोरिय-परदारगमण-बहुपावकम्मकरणं उक्संधे गामघाइयाओ वणदहण-तलागभेयणाणि बुद्धिविसविणासणाणि वसीकरण-माइयाइं भय-मरण-किलेस-दोस-जणणाणि भावबहुसंकिलिट्ठमलिणाणि भूयघाओवघाइयाइं सच्चाइं वि ताइं हिंसकाइं वयणाइं उदाहरंति। —पण्ह. आ. २, सु. ५४-५५

२७. अनामिक्षिय भार्ता मुसावाई— दुरदा या अपुद्धा वा परतत्तियवावडा य असमिक्लिय-भारिमारी उपदिस्ति सन्सा

''ब्ह्य गेंगः गवमा क्षतु।''

- ''लुब्धकों को गोधा, सेह, शल्लकी और सरटगिरगिट वतलाते हैं।'' ''पाशिकों को गजकुल और वानरकुल अर्थात् हाथियों और वन्दरों
- के झुण्ड बतलाते हैं।''
- ''पक्षी पालकों को तोता, मोर, मैना, कोकिला और हंस के कुल तथा सारस पक्षी बतलाते हैं।''
- "पशुपालकों को वध, बन्ध और यातना देने के उपाय बतलाते हैं।"
- ''चोरों को धन, धान्य और गाय-वैल आदि पशु बतला कर चोरी करने की प्रेरणा करते हैं।''
- ''गुप्तचरों को ग्राम, नगर, आकर और पत्तन आदि बस्तियाँ एवं उनके गुप्त रहस्य बतलाते हैं।''
- "ग्रन्थिभेदकों-गांठ काटने वालों (जेबकतरों) को रास्ते के अन्त में अथवा बीच में मारने-लूटने गांठ काटने आदि की सीख देते हैं।" "नगररक्षकों-कोतवाल आदि पुलिसकर्मियों को की हुई चोरी का भेद बतलाते हैं।"

गोपालकों को लांछन—कान आदि काटना या निशान बनाना, नपुंसक—विधया करना, धमण-भैंस आदि के शरीर में हवा भरना, (जिससे वह दूध अधिक दे) दुहना, पोषना जौ आदि खिला कर पुष्ट करना, बछड़े को अपना समझकर स्तन-पान कराए, ऐसी भ्रान्ति में डालना, पीड़ा पहुँचाना, वाहन गाड़ी आदि में जोतना इत्यादि अनेकानेक पाप-पूर्ण कार्य कहते या सिखलाते हैं।"

''सान वालों को गैरिक आदि धातुएँ चन्द्रकान्त आदि <sup>मणियां.</sup> शिलाप्रवाल मूंगा और अन्य रत्न बतलाते हैं।''

''मालियों को पुष्पों और फलों के प्रकार बतलाते हैं।''

''वनचरों भील आदि वनवासी जनों को मधु का मूल्य और मधु के छत्ते बतलाते हैं।''

मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के लिए-लिखित यन्त्रों या पशु-पिक्षयों को पकड़ने वाले यन्त्रों, संखिया आदि विषों, गर्भपात आदि के लिए जड़ी-बूटियों के प्रयोग, मन्त्र आदि द्वारा नगर में क्षोभ या विद्वेष उत्पन्न कर देने अथवा मन्त्रबल से धनादि खींचने, द्रव्य और भाव से वशीकरण मन्त्रों एवं औषधियों के प्रयोग करने, चोरी, पर-स्त्रीगमन करने आदि के बहुत से पापकर्मों के उपदेश तथा छल से शत्रुसेना की शक्ति को नष्ट करने अथवा उसे कुचल देने, ग्रामधात गांव को नष्ट कर देने, जंगल में आग लगा देने, तालाव आदि जलाशयों को सुखा देने, बुद्धि के विषय-भूत विज्ञान अथवा बुद्धि एवं स्पर्श रस आदि विषयों के विनाश वशीकरण आदि के भय, मरण क्लेश और दुःख उत्पन्न करने वाले, अतीव, संक्लेश होने के कारण मिलन, जीवों का घात और उपधात करने वाले वचन तथ्य यथार्थ होने पर भी प्राणियों का घात करने वाले होने से मृषावादी वोलते हैं।

२७. अविचारितभाषी मृषावादी-

अन्य प्राणियों को सन्ताप-पीड़ा प्रदान करने में प्रवृत, अविचारपूर्वक मापण करने वाले लोग किसी के पूछने पर और न पूछने पर भी सहसा दूसरों को इस प्रकार का उपदेश देते हैं-''ऊँटों, वैलों और गवयों-रोझों का दमन करो।''

ं र वें गृह रहे हिन्दै फिर नफरीए र्राध नराम र ।। ।। के जाकप इस ६ रहान निक भिक्त जिल अपू जाकप सड़ रे हैं क एक उकरी ठाठ निक नक-उक्नेक कग्रागड़र्ज नरूप्र्य प्राडी ,राजींगम कहपु सिां हास ,रिक नाप कि थि। हमी क्रिक मार्गहार, ११ मेर वस्तुओं को पकाओ, स्वजन हो है, पेय मिर ११ मि लीदी, खरिदवाओ और इन्हें वेच दी!" कि गिम्, एंग्रीक़ ,इम् ,पिथीत़ ,किइस न्ड्र काठ प्राप्त नापीप''

पर सिाञ्ज साम , शिंड लिए केंट्र है रिष्ट मिस्न-साम गृह िए कि तर्भ, बेत, बिना जिला हुई मीप , बेला, निव , निव निव , प्र "। रैक मारु ान्मर र्राप्ट हैं घन्ति न्रिक एष्ट्रि-एर्म्स ई"

रुउ ग्रही के पिग्रकप्ठ शास्ट ईक्ट्रे-शंभ शास्र शिए ग्रिंग गिनाव-फ्रिक्र, स्ट ीलिंड ाम्ड्रम्ह

''। क्लिक्डिक कि क्षिष्ट प्रली के निर्मागर के जाकर मनान जीए नियम शीए

, फिक्ति कि डिड्रे एली के निम्ह राउ । रिमे '' "। लिकिन कि किन्डे कि कि लिए।"

''। लिंह ड्राक्ट कि साि-क्र्ट्रे-क्रुड्र''

"। स्थिनकृष्ट अहि किक्टि कि कि

,राग्म, रकार, माए हि सिंद में एर्ड्स किडार कांग्र मिर्म त्रुभवी''

वंड़ और कवंट कुनगर आदि को वसाओ।

"। कि इति रूट रैं की कि कम कि लम्भक अधि लक्ष प्रपृ"

"अपने परिजनों के लिए इनका संचय क़िंग"

मसले, दानों को भूसे से पृथक् करके शोघ्र कोठार में भर लो। र्जार कि डाक कि कि जिस् जीर जार कानर-जीहि-नाव-लाह"

"। कि उक्त का कि भूम के फिलीफोक़ि इंघ ग्रीर मध्यम डिश

"। रिक ग्णाम् एकी के ब्राइड्ड १न्छ"।

",ग्रार में मीममाएं।"

",हि म्नगार छप्ट ग्रांव"

",रेंग्रें महाद्ये शीर किए भीर होए"

करणी में, अमृतासिद आदि मुहूता में, अधिवनी पुष्प आदि नहार्या ज्ञीहर क्या में मित्री कपुरू प्राक कम के द्वार , प्राक्शंभग्राधि "उपनयन-पद्मापवात संस्कार, चाल्क-शिशु का मुण्डनसंस्कार

प्रमादपुवक वहुन विपुल मात्रा म लाघ पदाया एवं मादरा जााद हास-प्रशाच ानाउठ नाल शामर प्रजी के छानुस विप्र व्यामि "अाज स्पन-सामाप क रिए लान करना याहिए अथवा "। प्रशास निष्ठ में फिफीती शास किन ग्रीस में

ज्ञाह क्यां आहे काल काल का हा हो है। यह जा है पेप पदावा के भीज के साथ सामान्यवृद्धि अददा पुजाद हो ग्राप्त

प्रोरं साम से कर स्प्रोद्धिस में ब्रोहम प्रयोश प्रजी के स्प्रिक "मुवेग्रहम, चन्नग्रहम आर अधुभ ह्वन के रुख हो निवारण "। ग्रिक कृतिक

"। फिक मकामाए

तारी शाद शहरा या है है है। हद्राप्तक हैंव हिस्सी डिक्रेपोर्क्स के ब्राप्ट इंडिक है ब्राप्त डास-महादु क्रिये हो हो है स्टब्स स्टब्स हो स्थान है स्थान

पार तस्त्रणाहुवाप् विडिसीसगाई च दहा 1551-121b Bylopylp-lopself. जाववस्स b

"। मिम्सनी-ागप्रविशा-नीर-मीस"" अणक् ाणीामक नास"

ांगिणहात्रणां।''

"अग्म होउ णहवणां मुदितं बहुत्वम्म-मिम्म-कालप कातुक

करणेषु मुहत्तेषु नक्खतेषु तिहिसु य।" ''उदाणवणं चीलगं दिवाहो जन्नो अमुगम्मि उ होउ दिवसेसु

"प्रोपा वर्ट्तु य संगामा।"

"। जमह ठाए"

''स्गा गिज्जात ।''

''अप-मह-उक्षोसगा य हंमतु पायसत्या।''

पविसत् य कोट्ठागार्।"

"सिली-विति-जादा य कुच्चतु मिल्फानु उत्पापनि कुच्च <u>च</u>

"कोह संचयं परिजणह्ळवाए।"

''मिन्निया य फलागि य कंद मूलाइं काल पताइं गेर्नेहर्ग''

ं। मिलिलपृष्ट्। "लहुं गाम आगर-नगर-कव्दड निवेसेह अडवेदिसेसु

"। ए इंगिरिक इषक ड्राप्ति)"

,,,तवाविध् च इंडिकाय मम घरट्ठवाए।),

"पिलिज्जांतु य तिला।"

.. उन्छ देन्यति।..

आर्ठाए।'' "भिज्जेतु जेतभेडाइपस्स उविहस्स कारणाए बहुविहस्स य

संकडाई डज्झेतु सूडिज्जेतु य रुक्ला।" "गहणाइं वणाइं खेत-लिल-भूमि-वल्लराइं उत्तणगण-

"। मिक हुरेक मि फिरी।""

''। जिंछिर असे य पिएर्गि मिसा य प्रक्रियानिकम्मकन्। य छिकारा य एए सवण भ ।। १३०३। १ ।। भी अर्थ से सिर्म ने सिर्म ने भी अर्थ ने भी है । "। इक्किनि ए इन्।एकी "पीरणयवया अस्ता-हत्यी-गवेलग-कुक्कडा य किण्णतु-

देह य सीसोवहारे ''विविहोसहि-मज्ज-मंस-भक्खऽन्न पाण-मल्लाणुलेवण-पईव-जलि-उज्जल-सुगंधि-धूवावकार पुष्फ फलसमिद्धे।''

''पायच्छित्तं करेह, पाणाइवायकरणेणं वहुविहेणं विवरीउप्पाय-दुस्सुमिण-पाव-सउण-असोमग्गह-चरिय-अमंगल निमित्त पडिघायहेउं।''

''वित्तिच्छेयं करेह।''

''मा देह किंचि दाणं।''

''सुट्ठु-हओ सुट्ठु हओ सुट्ठु छिन्नो भिन्नत्ति उवदिसंत्ता एवं विहं करेंति अलियं।''

मणेण वायाए कम्मुणा य अकुसला अणञ्जा अलियाणा अलिय-धम्मनिरया अलियासु-कहासु अभिरमंता तुट्ठा अलियं करेत्तु होइ य बहुप्पगारं। —पण्ह. आ. २, सु. ५६-५७

### २८. मुसावायस्स फलं –

तस्स य अलियस्स फलविवागं अयाणमाणा वड्ढेंति, महब्भयं अविस्सामवेयणं दीहकालं बहुदुक्खसंकडं न्रय-तिरिय-जोणिं।

तेण य अलिएण समणुबद्धा आइद्धा पुणब्भवंधकारे भमंति भीमे दुग्गतिवसहिमुवगया।

ते य दीसंति इह दुग्गया दुरंता परवसा अत्थ-भोगपरिविज्जिया असुहिया फुडियच्छिव बीभच्छिववन्ना खर-फरूसिवरत्त-ज्ज्ञामज्ज्जूसिरा, निच्छाया लल्लेविफलवाया असक्कयमसक्कया अगंधा अचेयणा दुभगा अकंता

काकस्सरा हीण-भिन्नघोसा, विहिंसा जडबहिरंधया मूया य मम्मणा अकंतविकयकरणा

णीया णीयजण-निसेविणो लोगगरहणिज्जा भिच्चा असरिसजणस्स पेस्सा दुम्मेहा लोक-वेद-अज्झप्पसमय-सुइवज्जिया नरा धम्मबुद्धिवियला।

अलिएण य तेणं पडज्झमाणा असंतएण य अवमाणण— पिट्ठिमंसाहिक्खेव पिसुण-भेयण-गुरु-वंधव-सयण-मित्त- "अनेक प्रकार की ओपिंधयों, मद्य, मांस, मिप्ठान, अत्र, पान, पुप्पमाला, चन्दन, लेपन, उवटन, दीपक, सुगन्धित वूप, पुणें तथा फलों से परिपूर्ण विधिपूर्वक वकरा आदि पशुओं के सिरों की विल दो।"

"विविध प्रकार की हिंसा करके अशुम सूचक उसात, प्रकृतिविकार, दुःख्यम अपशकुन क्रूरग्रहों के प्रकोप, अमंगल सूचक अंगस्फुरण-भुजा आदि अवयवों के फड़कने आदि के फल को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित्त करो।"

''अमुक की आजीविका नप्ट कर दो।''

''किसी को कुछ भी दान मत दो।''

''वह मारा गया, यह अच्छा हुआ, उसे काट डाला गया वह वीक हुआ, उसके टुकड़े कर डाले गये यह अच्छा हुआ।''

इस प्रकार किसी के न पूछने पर भी आदेश-उपदेश अयवा क्यन करते हुए, मन-वचन-काया से मिथ्या आचरण करने वाले अनार्य अकुशल, मिथ्यामतों का अनुसरण करने वाले मिथ्याधर्म में निरत लोग मिथ्या कथाओं में रमण करते हुए मिथ्या भाषण करते हैं तथा नाना प्रकार से असत्य का सेवन करके सन्तोष का अनुभव करते हैं।

#### २८. मृपावाद का फल-

पूर्वोक्त मिथ्याभाषण के फल-विपाक से अनजान वे मृयावादीजन अत्यन्त भयंकर दीर्घ काल तक निरन्तर वेदना और वहुत दुःवीं से परिपूर्ण नरक और तिर्यञ्च योनि की वृद्धि करते हैं।

नरक और तिर्यञ्चयोनियों में लम्बे समय तक घोर दुःखों का अनुभव करके शेप रहे कर्मों को भोगने के लिए वे मृपावाद में

निरत-नर भयंकर पुनर्भव के अन्धकार में भटकते हैं। उस पुनर्भव में भी दुर्गित प्राप्त करते हैं, जिसका अन्त वड़ी किटनाई से होता है। वे मृषावादी मनुष्य पुनर्भव (इस भव) में भी पराधीन होकर जीवनयापन करते हैं, उन्हें न तो भोगोपभोग का साधन अर्थ-धन प्राप्त होता है और न वे मनोज्ञ भोगोपभोग ही प्राप्त करते हैं। वे सदा दुःखी रहते हैं। उनकी चमड़ी विवाई, वाढ़, खुजली आदि से फटी रहती है, वे भयानक दिखाई देते हैं और विवर्ण कुष्त्रप होते हैं, कठोर स्पर्श वाले, रितिवहीन, वेचैन, मलीन एवं सारहीन शरीर वाले होते हैं। शोभाकान्ति से रिहत होते हैं। वे अस्पष्ट और विफल वचन वोलने वाले होते हैं। वे संस्कारहित और सत्कार से रिहत होते हैं। वे दुर्गन्ध से व्याप्त, विशिष्ट वेतना से विहीन, अभागे, अकान्त-अनिच्छनीय काक के समान अनिष्ट स्वर वाले, धीमी और फटी हुई आवाज वाले, विहिस्य दूसरों के द्वारा विशेष रूप से सताये जाने वाले जड़ विधर, अंधे, गूगे और अस्पष्ट उच्चारण करने वाले तोतली वोली वोलने वाले, अमनोज्ञ तथा इन्द्रियों वाले वे नीच कुलोत्पन्न होते हैं।

उन्हें नीच लोगों का सेवक वनना पड़ता है। वे लोक में निन्ध के पात्र होते हैं। वे भृत्य-चाकर होते हैं और असदृश असमान-विरुद्ध आचार-विचार वाले लोगों के आज्ञापालक या द्वेषपात्र होते हैं, वे दुर्चुद्धि होते हैं, अतः लोकिक शास्त्र-महाभारत, रामायण आदि, वेद-ऋग्वेद आदि, आध्यात्मिक शास्त्र कर्मग्रन्थ तथा समय आगमें या सिद्धान्तों के श्रवण एवं ज्ञान से रहित होते हैं, वे धर्मवृद्धि से

उस अशुभ या अनुपशान्त असत्य की अग्नि से जलते हुए वे मृषावादी, पीठ पीछे होने वाली निन्दा, आक्षेप-दोषारोपण, चुगली, परस्पर की फूट अथवा प्रेमसम्बन्धों का भंग आदि की स्थिति प्राप्त करते हैं। गुरुजनों, वन्धु-वान्धवों, स्वजनों तथा मित्रजनों के तीक्ष्ण

मात्मम कि हम ग्रीर एउड़ मर्गहमर । ई तिए रज्ञाह्म में हिट्ट किंस मिर्ग कार्ट हिड्सी में ड्रोह्मिक क्रियेम्चिर एड्डा की कार्ट हि । ई तिरक त्यार विक्त क्रियेश एडसी के ज्ञाह्म

ें मिर्फा में मिष्ट किंमीम ग्रेंस गठिक, एथित , घ्रिस , उप्नीस हां हो हुए मुस् मिक्र एग्राक के ग्राक्षेत्राने-ग्राक्ष्मं ग्रेंस फिक्षेड्रा हो मिर्फा के प्रावायम , इं किंड लाट मां स्प्रिट उच्छुमें ईस्ट , ईं किंड लाट स्थित द्या एफ्ट किंकु रूप ग्रिस्ट उच्छुमें ईस्ट , ईं किंड लाट स्थित हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स हिस हिस्स हिस हिस्स हिस हिस्स हिस

ज्ञातकुलनत्वन, महान् आत्मा वीरवर महावीर नामक जिनेश्वरदेव ने मृपावाद का यह फल प्रतिपादित किया है।

## -) मुषाबाद वर्णन का उपसंहार

र्क तीकुर रुप्टांड प्रिस्ट ख्युंट-ईरिश । ई शावापमु-प्राच्चेम्यस्ट । एम्चूड वर्ष्ट रुप्ट शाम्प्र प्राम्पिर छिप्ट माइम् ) । ई रिर्लाइ-रिप्टर गिष्ट्र सम्प्रह गरिल , ई प्रस्काः हु , ई प्रसंक्षम शावापमु उद्य (रिप्रस्व विम म्हम् स्व शावापमु । ई सम्मान्त्रास्व स्व प्रिस्ट प्रस्ति ।

ालाठ निजय हामट कि एक्टिंग कमीनाम च्या पर्द्ध-गण, तीम, तीम हि । इं रिकाट रिल्लेंग कमीनाम च्या पर्द्ध-गण, तीम, तीम, तिम । इं रिलेंग रिलेंग कि मान्डकीस मिर्स प्रमान, रिलेंग के उन्हें इट । इं । इं रिलेंग व्याप प्रदेश-मांडम इट । ईं रिजय निव्हें स्वाप्त निर्मा हिंम मान्डमी हैं कि रिलेंग कि स्वाप्त के विचानमें हैं

हिए कि छेमडू । इं मिन्डमी छाड़ फिरुफ़ कर मिन्डम मुप्र मिर्माश भी है । इं क्युंस में प्राव्हें मुप्त में का मिन्डम में का में का मिन्डम में मिड़्श्री के प्रमुख्य के मिन्डम में मिर्में में का मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम के मिन्डम के मिन्डम में का मिन्डम में का मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम में मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम मिन्डम

दुःसमय हैं होता है। इस प्रकार यह दूसरे अधमेद्वार मुयाबाद का बचन है, ऐसा मै इस प्रकार हूँ।

#### - १७५ अदतादान का स्वरूप-

lų ež linki ii kie imk

(श्री सुपमी न्यामी ने अपने सिप्य अन्यु स्थामी ने उत्ता-) इ. तस्यू ! नीमता अपनेशर अपनेशर स्थान है, प्रयम् । स्थान सुमरे औं यस्यू प्रो केसा। प्रशासन सुमरे अपने या प्रयम् नय का इत्य प्रो अपने सुमरे !, मग्य आप प्रयम् अपने सम्भाव में देश प्राप्त में सुमें हैं सम्भाव देश प्रस्तु हैं। स्थान नेश केस देश हैं सुमें हैं

> नस्पारणाद्वधारं अन्यस्पाणाहं बहुविहाहं पानेति, अमणोरमाहं हिययमणहूमगाहं जावज्जीवं हुद्धराहं।

> -गण्डाच्ये गण्डास्टमी-गण्ण्न-गण्डास्टम् । इस वर्न गांस्रलीकी सुक्षिप्रवृत्त । ग्रासाव्यु । गण्डास्ट्र-। छम् । गण्डास्ट्र ज्यास्य अञ्चलका । ग्रास्ट्र हिस्स्य ।

> रिहें कि में स्वी अधियवयण स्माणकार है है कि है में में स्वी स्वी स्वापन है स्वी स्वी स्वापन है स्वी स्वी स्वापन है स्वी स्वापन है स्वी स्वापन है स्वापन है स्वापन है स्वापन है स्वापन है स्वी स्वापन स्वापन है स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वा

प्यमाहंसु नायकुलनंदणो महमा जिणो उ वीरवरनामधेज्जो २, मु. १, अण्डितागान प्राप्त कावितागा

२९. मुसाबाय वणणास्त उवसंहारी— एयं ते विद्यं पि अभियवयणं लहुसग-लहु-चवल-भणियं, भयंकरं,वृहकरं,अयसकरं,वेरकरंगं,

-ह्याणी-फंलीस् एए एउ स्टिन्स मणसीके किस्ना अस्य स्वापना माहिन । ११ १ चित्र के क्षेत्र के किस्ना के स्वापना के स्वापना है।

प्रशिमम्भिनेश्वकम् । एत्राकालामेरम् स्टिणिशराग्ह्याम् नगरम् राम्यान्त्राधिराम् वह्वणं युणक्षनकार्यं । १७३६

भिवेति, मिमस् रामस्य अन्यतः । मिनिमि। १२-५१ : मु. १: १४-५४

३०. अहिण्णादाणस्स सब्दं-

।णिज्ञाण्णज्ञाह च घड्डत! होह

.इ.-मरणभय-कहुत्त-तासण-परविताटाम्परम्भः,

कालविसमसंसियं

अडोऽच्छित्र-तण्ह-पत्याण-पत्थोइमइयं, अकित्तिकरणं अणज्जं,

धिदिमंतर-विहुर-वसण-मरगण उस्सव-मत्त-पमत्त''–पसुत्त यवण विस्तवण-घायण-परं अणिहुय-परिणामं-तक्करजण-भड़मयं अकलुणं रायपुरिसरिक्खयं।

सया साहुगरहणिज्जं पियजण- मित्तजण-भेय विष्पिइ कारकं, राग-दोसवहुलं, पुणो य उप्पूर-समर-संगाम-डमर-कलि-कडड-बेड-करणं, दुग्गइविणिवाय वड्ढणं, भवपुणब्भवकरं,

धिरणारिचय मणुगयं दुरंतं।

नइय अहम्मदारी

-पण्ह. आ. ३, सु. ६०

- अदिग्णादाणस्त पञ्जवणामाणि—
   तस्य य णामाणि गोण्णाणि होति तीसं, तं जहा—
  - मन्यार क, २. परहर्ड, ३. अदत्तं,
  - ६ सोर ६४, ५. परक्षभो, ६. असंजमो,
  - र प्रथासम्म गेठी, ८. लोडिबी, ९. तक्करत्तणीति य,
  - 🖖 🔑 असमें, १९ : संबाहर्नुनार्गं, १२ : पावकम्पकरणं,

विषमकाल-आधी रात्रि आदि और विषम स्थान-पर्वत, सघन वन आदि स्थानों पर आश्रित है अर्थात् चोरी करने वाले विषम काल और विषम स्थान की तलाश में रहते हैं।

यह अदत्तादान निरन्तर तृष्णाग्रस्त जीवों को अधोगित की ओर हे जाने वाली बुद्धि वाला है, अदत्तादान अपयश का कारण है, अनार्य पुरुषों द्वारा आचरित है।

यह छिद्र-प्रवेशद्वार, अन्तर-अवसर, विधुर-अपाय एवं व्यस-राजा आदि द्वारा दिये जाने वाले दंड आदि का कारण है। उत्सवों, के अवसर पर मदिरा आदि के नशे में वेभान, असावधान तथा सोये हुए मनुष्यों को ठगने वाला, चित्त में व्याकुलता उत्पन्न करने और घात करने में तत्पर है तथा अशान्त परिणाम वाले चोरों द्वारा अत्यन्त मान्य है। यह करुणाहीन कृत्य-निर्दयता से परिपूर्ण कार्य है, राजपुरुषों-चौकीदार, कोतवाल आदि द्वारा इसे रोका जाता है। सदैव साधुजनों-सत्पुरुषों द्वारा निन्दित है, प्रियजनों तथा मित्रजनों में फूट और अप्रीति उत्पन्न करने वाला है, राग और द्वेष की वहुलता वाला है, यह बहुतायत से मनुष्यों को मारने वाले संग्रामों स्वचक्र-पराचक्र सम्बन्धी डमरों-विष्लवों, लड़ाई-झगड़ों, तकरारों एवं पश्चात्ताप का कारण है। दुर्गति पतन में वृद्धि करने वाला, भव-पुनर्भव वारंवार जन्म मरण कराने वाला है।

चिरकाल-सदाकाल से परिचित, आत्मा के साथ लगा हुआ-जीवों का पीछा करने वाला और परिणाम में-अन्त में दु:खदायी है। यह तीसरा अधर्मद्वार अवत्तादान है।

## ३१. अदत्तादान के पर्यावाची नाम-

पूर्वोक्त स्वरूप वाले अदत्तादान के गुणनिष्पन्न यथार्थ तीस नाम है, यथा—

9. चौरिक्य-चौरी, २. परहत-दूसरे के धन का अपहरण, ३.अदत्त-विना आज्ञा लेना, ४.क्रूरकृत-क्रूरजनों द्वारा किया जाने वाला, ५. परलाभ-दूसरे की उपार्जित वस्तु लेना, ६. असंयमसंयम विनाश का हेतु, ७. परधनगृद्धि-दूसरे के धन में आसित, ८. लौल्य-लंपटता, ९. तस्करत्व-चौरों का कार्य, ९०. अपहार-अपहरण, ९१. हस्तलघुत्व हस्तलाघव-हाथ की चालाकी, ९२. पापकर्म करण-पाप कर्मों का कारण,

र्राम तिन्द्रम कि पितक मिल्म में उरुक अधि मेकगाए अक्ष मड़ अत्यादा भिड़ अधि हैं मान मिति कोशम के के घड़ास नाआन्त्रक मड़ । हैं किस हि मान किस धि घड़ कि

## −िाशान्त्रास् . ८६

कि फ्रा के रिमुड़ कि डे किरक गिरू-जिं के कि छिट कोंग्रि कोंग्रि मुर् छि अस्टि , डे काट के कि अप्टि , डे काट कि अप्टि , डे काट कि अस्टि , के अस्टि अस्ट अस्ट अस्ट अस्ट अस्ट के छिट अस्ट के अस्टि , डे काट कि अस्ट के छिट अस्ट के काट कि अस्ट के अस्ट अस्ट के काट कि अस्ट के अस्ट अस्ट के काट के अस्ट 
1है तिह त्रप्र में मेरा गिर्ध गिर्ध क्वांच्या आप होता है। मेर्स में मेरा है। घग करूपड़ के निरस एउर कि छन्न के रिप्तड़ मिंह डिन्ड अधि एकि रिम एं ,र्राप डीड़ कि है। के एउड़ एउड़ के फ्रेड के कि है। प्रवे छलपूर्वक राजाज्ञा का उल्लेघन करने वाले, अनेकानेक प्रकार क्षरान्त्रीपृनी ।राइ ।हार ,र्काव म्किष् में कावार रिघानव प्रजी गिंक रेकपथी-कपछटीर, लाह नेहें झानगरि कि गिर्म लाह नेरक क्राक्त हैं में उन हो हो। कार हो है अब के उन्हें उन्हों हो। कि गिर्म , र्राप्त मेरे रायनी एवं में प्रम , र्राप्त निरम गिरि रुकेर, ई राम नारमु कि भिन्न पेय उपन नार , राम-मिर क्रिमपट के रिम्रड्स कि , हैं लांघ ने एक एए इपल का शान्छ के एक र्गाप्र तर ज्ञीस एरक्रीइंग् ,ई र्हाम निलमें क्रांग्रध प्रमध रहा र्हाम क्रेंग्रेप किंग्रेस ,ई लाइ रिक्ष एउड़ कि नड़ के रिम्रेड़ कि ,ई र्हाट न्डाक ठांग ,हैं रहाट न्डांक जारा एमें ,हैं रहाट नाथडी ड्राक्स कि घाउ कि ,ई काठ भिरक उतिरा उक्त में पिसीए ऐति ग्रिंध इं र्ह्मार नाग्ह , हैं होड़ निहाड़ जाम पड़ होड़ निड़ू कि किडीप में गिम, कागर गर्म, कामयातक, मागवातक, मार्थातक, मार्ग में जनता द्वारा विक्युप है। विक्युप्त है। वायस्य ग्रज्ञ । कारुम् १३ काट में के कान का का का कि उन्हों के अनु ाष्ट एक डरू कि जीए प्रकिलार कि ,ई र्राप्ट रिग्रक गम्म कि एपाइ तिह इस अर के विश्व कि पर है थार निकट्ट हिन कि एक पृद्ध प्रश्ने कि

#### -त्रीपुर कि स्थित कासक मन्त्रप्र . इ.इ.

पर प्रमंत अपित के समास-हैं। में मुच अपित के आपित को किया के की किया के प्रमंत की स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्

a nina a firm a gar eppa a nina a epopa d a rinna a ad gapidie a piene a žię gapisie a rinna a zymene gipenie a piene a zię gapisie en gan a promie lich nip a niemen fir gyden

> तस्स एयाणि एवमादीण नामधेज्जाणि होति, तीसं अदिज्ञादाणस्स पावकल्रिकलुसकम्मब्हुलस्स अणेगादं। –पन्हःआः ३, सु. ६९

३२. अदिण्णदाणगा— इ. अदिण्णदाणगा—

-णिक्क ।एवं १७३व्यः १११क्षा घेरीहि तीर्रेक ।ए हे १४०व्यः सामिकाः भारत्यः । ११४०व्यः ११४० । ११४०व्यः ११४० ।

अपनंजका भगसंथिया, रायदुरुकार पा मिसयनियक् क्ष्मामंजका भगसंथिया, रायदुरुकार पा में स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स्विन स

-पण्ह. आ. ३, सु. ६२

-जिनिए iणाग्रा ह्यापीएछुरू . ६६

व पुस ह्यापिम्पीणअग्रम पिपाधार हेबच य सामगीमलवलपृदी ह्युं ते ,हींणमसीस्थ अभिश्वाप उउस्तुद्धिः ह्युं -ब्रांटरप-प्रख्यासी ,शाममलवसम्प्रांचित्रक्ष्य-प्रश्चार कृत्य सहित्य-अस्पर्वामित-बीपपृद्धिं सेवीहं सेवीहं स्थिपित्र

डांचरकाः न्यूड-चया-सामर-महत्वदूर्वाद्वी न्यार्गाद्वा इत्वरंगाः वानिमृय व्यक्ति परचणाद्वा अवरं रणसीसलन्द्रलक्वा संगामांम अइवयंति, सन्नद्ध-बद्ध-परियर-उप्पोलिय चिंधपट्टगहियाउहपहरणा, मादिवरवम्मगुंडिया आविद्धलालिका कवयकंकडइया।

उर-सिर-मुहवद्ध-कंठ-तोण-माइत-वर-फलगरचीय-पहकर-सरह-सरवर-चावकर-करंछिय-सुनिसिय-सरविरस-घडकर-मुयंत-घण-चंड-वेग-धारानिवाय- मग्गे।

अणेगथणु-मंडलग्ग-संधित-उच्छलिय-सित्त-सूल-कणग-वामकर-गिहय-खेडग-निम्मल-निकिट्ठ खग्ग-पहरंत कोंत-तोमर-चक्क-गया-परसु-मूसल-लंगल-सूल-लउल-भिंडिमाल-सब्बल-पिट्टस-चम्मेट्ठ-दुघण-मोट्ठिय मोग्गर-वरफलिह-जत-पत्थर-दुहण-तोण-कुवेणी-पीढकलिय-ईली-पहरण मिडिंगिलिमिलंत-सिप्पंत विज्जुज्जल-विरचियं-रामप्यज्ञ-णभतले।

पुडपहरणे, महारण-संख-भेरि-दुंदुभि-वर-तूर-पुडर-पुडु-पुडहाह्य - णिणाय - गंभीर णंदित्त- पुक्खुभिय- विपुलघोसे।

हण गण गढ ओड-तुरिय पसरिय रहुछ तवमंधकार बहुले, हायर गर-भयम हियस बाउलकरे।

-पन्ह. आ. ३, स. ६३-६४

तरह नाना प्रकार की व्यूहरचना वाली सेना दूसरे विरोधी राजा की सेना को आक्रान्त करते हैं और पराजित करके दूसरे की धन सम्पत्ति को हरण कर लेते हैं।

दूसरे कोई-कोई नृपतिगण युद्धभूमि में अग्रिम पंक्ति में लड़कर लक्ष्य विजय प्राप्त करने वाले कमर कसे हुए और विशेष प्रकार के परिचयसूचक चिन्हपष्ट मस्तक पर वांधे हुए, अस्त्र-शस्त्रों को धारण किए हुए, प्रतिपक्ष के प्रहार से बचने के लिए ढाल से और उत्तम कवच से शरीर को वेष्टित किए हुए, लोहे की जाली पहने हुए, कवच पर लोहे के कांटे लगाए हुए,

वक्ष स्थल के साथ ऊर्ध्वमुखी वाणों की तुणीर—वाणों की थैली कंठ में बांधे हुए, हाथों में पाश-तलवार आदि शस्त्र और ढाल लिए हुए, सैन्यदल की रणोचित रचना किए हुए, कठोर धनुष को हाथों में पकड़े हुए, हर्षयुक्त हाथों से-वाणों को खींचकर की जाने वाली प्रचण्ड वेग से बरसती हुई मूसलाधार वर्षा के गिरने से जहां मार्ग अवरुद्ध हो गया है।

ऐसे युद्ध में अनेक धनुषों, दुधारी तलवारों, फेंकने के लिए निकाले गए त्रिशूलों, वाणों, वाएं हाथों में पकड़ी हुई ढालों, म्यान से निकाली हुई चमकती तलवारों, प्रहार करते हुए भालों, तोमर नामक शस्त्रों, चक्रों, गदाओं, कुल्हाड़ियों, मूसलों, हलों, शूलों, लाठियों, भिंडमालों, शब्वलों-लोहे के वल्लमों, पष्टिस नामक शस्त्रों, पथरों, हथीड़ों, दुघणों-विशेष प्रकार के भालों, मौष्ठिकों-मुट्ठी में आ सकने वाले एक प्रकार के शस्त्रों, मुद्गरों, प्रवल आगलों, गोफणों, दुहणों (कर्करों) वाणों के तुणीरों, कुवेणियों-नालदार वाणों एवं आसन नामक शस्त्रों से सिज्जित तथा दुधारी तलवारों और चमचमाते शस्त्रों को आकाश में फेंकने से आकाशतल विजली के समान उज्ज्वल प्रभा वाला हो जाता है।

उस संग्राम में प्रकट रूप से शस्त्र प्रहार होता है, महायुद्ध में कार्य जाने वाले शंखों-भेरियों उत्तम वाद्यों अत्यन्त स्पष्ट ध्विन वाले ढोलों के वजने के गंभीर आधोप से वीर पुरुष हिर्षत होते हैं और कायर पुरुषों को क्षोभ-घवराहट होती है, भय से पीड़ित होकर

कांपने लगते हैं, इस कारण युद्धभूमि में होहल्ला होता है। घोड़े, हाथी, रथ और पैदल सेनाओं के शीघ्रतापूर्वक चलने से चारीं और फैली उड़ी हुई धूल के कारण वहां सघन अंधकार व्याप रहता है जो कायर नरों के नेत्रों एवं हृदयों को आकुल-व्याकुल बना देता है।

नीक़ रुकरुक एग्राक के निज्ञा मिर निर्म निम्डं छाम कप्र मिम्ठ इच एग्राक के निर्मा पृष्ठ निज्ञ में में ग्राक्य ड्रांस ,ई निज्ञ निर्म निज्ञाक में ग्रीए कि ठिन्न में निग्न क्षाप्य में छ्रुष्ट में में ई निज्ञ और ।ई निज्ञ निज्ञ पृष्ठी के निज्ञ ग्राज्ञ कुन्न ए एवं के सिंह्य कि लिट निग्मि ग्रींस पेट्य में एप्याप्य कि एप्य के ज्ञाड़ एम्प्र है निज्ञ प्रि किन्ट में सिंह्य पिष्टी पित्र पित्र एग्य के उच्चीड़ एम्प्र है ,ई निज्ञ पृह् ईए रुम निम्मि ग्रि ज्ञाल केन्ट एग्राक मुद्दे ग्रीस ई निज्ञ मिन इसि

कि मकारम के फिडिंग्स रिसम्ड मृड किरक डाक-राम में छुट सर डि क्तिम डि ड्रीड कि मकारम-प्रकृष के किनिर्म रक छई मृड किमम रम्प्ट-रमंड एगड़ फिर र्राप्त घट्ट पृष्ट किन्डीन्डी लिड फिड मृड डिस रिस लाइकु में निलंग छाड़ एड किन्डीन्डिए रकाठर रमक ग्राष्ट्र मिर्गें रकाइ र्राप्तिनेपेड किनिर्में

1 हैं िंगम पिरीतिकक्ती रक्तकारिका कि कि कि कि माने कि कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने कि माने

। हैं तिक उक षाइ कि क्रिस्ट सिमली , हैं किंड ईर डाक इंक्स पर प्राप्ट डाक्स, प्राप्ट ग्राप्त आर डाक्स क्रिस्ट इंक्स इंक्सिट स्टिस्ट के उन्हें इंक्सिट स्टिस्ट के प्राप्ट के प्रहें हैं हैं। इंक्सिट के प्रयोग पृष्ट किंड के स्टिस्ट हैं। इंक्सिट के प्राप्ट के स्टिस्ट हैं।

देश किकमी उज्ञाघ घंग्र देश रीघायी उप मीपूर में मिए उस की छांसे , रुकायी पृष्ट किह्मएत 125 है 1533 1518 53110प काउ में किंकि पृष्ट ११६६६ में उत्तर द्वापर पृष्ट उक्त में 335 रीष्ट 5314म इक्ष प्रांतर के पालवी के फिल्म रुक्च वी पृष्ट किक्छ उग्रयट-उग्रह

निया है। कि कार्गण के कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्म कि कार्

-हें होएए एट्ट्र एटल एमहीट्ट्र में माएस प्रिमीसिट स्थापन स्ट्रे चिट्ट प्रांट कार्ट्टिट्ट , हेंट्रांट डिंग्ट्र में हुट्ट डि डिंग्ट मिंग्ट्र होट्ट होट्ट मेंट्र मिंग्टर डिंग्ट्र मेंट्र , पृट्ट होएक होट्ट हासिटा डिंग्ट एएड डे सिंग्ट डिंग्टर मिंग्टर मामा डे माएमट हायाम स्टिस माइस सिंग्टें हे मडीड स्थाप्त मिंग्ट सिंग्टी प्रीट क्रायाम

18 रंग्य 11वीं मारे विस्त विस्त क्षा के राव है 53स एक एक दें विशे रोज रोग विस्त क्षित कर राज हो से क्ष्मीबीट देंग्य हुनेन के कि किए वर्ड रोग से होगानों भाव रोग है। 'ई होत हिस्स देंग्य है कि मार्थ के प्रतास मार्थ रूपन दें विशे हैं होत के रूपी है कि क्षमी देंग्य दें कि कोंग्र मार्थ रोग से मेंग्रे होता के रूपी है कि क्षमी देंग्य दें कि कोंग्र मार्थ रोग्य के क्षम है। कोंग्र रोग्य को है कि दें कि दें कि का स्वाप है। कोंग्र रोग्य को कि है कि दें कि के का स्वाप है। कोंग्र रोग्य के का का क्षम है।

> सयराह-हसंत-क्संत-क्लंकारवे, अासुणियवयणरहे, भीम दसणाथरोट्ठ-गाद्दट्ठे, संपहरणुज्जयकरे।

> -ऋकुठ्र्रोद्रीरर्क , ध्युंतरी।इनी ह्राफ्रितिसप्तान्ती-स्वाप्ती। । हालनी -फकडीधमी-लडीकुलिग्गी -फठ्रीग्री

न्त्रांगक्, कांगियक्केमे वियोभियक्के, वगांत-तुरग-रह-पहाविय-सुमरभडा आवडिय-छेय-लाघव-न्हार-पसाधिय-समुस्सिय-वहिन्जुयल-मुख्डहास-। केंड्राक्कितकहे

-रुघ-डम -फरीइ तस्त्रीय-गघवाग्-घडीाग्-ाण्रावाग्रुक्तर्म-स्मिर-क्षिटाची-घड्याग्-डूप्-गग्र्याग्-प्रमिर्ग -भर्ग-भीग्राग्-क्रियिची-घड्याग्-डूप्-गग्रुप्-प्रमिर्ग |र्रकामी मधी-रक्तरिक-इखी-त्रेड्डय-हुम्मिर-घरीतृ

-मीर्प-फकरडीठ-फलीग्म-फलीत्म हमी-छम्नि-छड्डाफ । ईमल्जप्रीलीप्नी-मड़क

त्रंसृरसृ-तंत्रलीम्बनी-तंत्रर-प्रलीप-प्रलीड-खीसृ प्रिकृत-तथ्नीमुराइमद्द्रज्ञीज्ञाप-प्रकड़ी-एडाप्स-लाप्डीस् । फ्रिक्स-घलडी-लम्प्

न्त्रतीस-प्रसिट-प्राप-प्रहाम-मान्नुजार-भारतिका-क्षेत्रक-प्रमिट-प्रम्प-भग्गरहवर-नट्ठिस-प्रमिट-स्क्रीस-प्रमागी विद्याभरण-मान्यकान्य-प्रमान्ध्रमान-प्रमान्ध्रमान्य--क्ष्यम्ब्राप-प्रमान-प्रसाम-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्य-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रमान-प्रम

वसुवसुक्षाविकाष्ट्रित संगामसंकडं प्रधणं महता। हुप्यवेसतरंगे अभिवयंति संगामसंकडं प्रधणं महता।

य स्वयं पाइकचीरसंधा संगावड् चीरवंदपागिड्रक्या उडचीर्यस्यापासी कार-ठारड-राक प्राम्यम्बर्धस्य साम्यापास्थ्रि (तीयस्थापार्यस्य प्राप्तस्य १६००६

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

हैं कि प्रति हैं के क्रांड-का अपर के छात्र के फार में त्रुप्त हैं के क्रांड का अपर के छात्र के फार में त्रुप्त हैं के जिल्ला के का क्रांत के का क्रांत के क्रांत के क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रांत क्रां

फिनाम एक रूलेनी कार वाक्र नजीनी ाप कार पठड़ र्राठक र् उँ तिए रू रक थांच कि शिष्ट गिगर परवान रकान कि वि ति पि पि प्रिक्त मिलि कि स्पर्ध मिलिस के प्रिक्त शिष्ट प्रिक्त स्था मिलिस

1ई तिगरु धंमें त्रियार ई तरुख कि म्नीम कि जिए है , ई तिरुक ई-रुंगि ह्येट घरेनी मुंग्रे , ई जिन त्रुनी-त्रिश्ची में फिड़ के रिमड़ कि म्बड़ के प्रकार प्रमुख क्या प्राप्त , नय पृष्ठ क्रिंग में रिम के गिनि प्रवि । ई रिस्ट रह कि जिम्म के

पृष्ठ र्हर रूप रिल्ला क्रिया क्रिया क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क

एए शिरुप्रस्ट ,क्सपृ र्स ज्ञीस्ट प्रमीठ ड्रेड्ड क्षिलक में स्टिकिनी डिक्ट एए एपू र्व्छ रिप्रोद हम् ष्रध्यक में कर ,ड्रें हिंग ड्रिल ड्रेग कि चोंछे मिन्द्रीह ड्रेड्ड किरकी रघट रघड क्रावद व्हें कि प्रधीठ प्रोट स्व

ाउँ फड़म नार अवन्त भयावह जान पड़ता हैं, जहां जम्बुक गीटड़ कीं-की व्योन कर रहें हैं,

ाई विज तक माना क्रियां कि विक्रम कि विक्रम कि विक्रम क्रियां के क्रियां के क्रियां के क्रियां के क्रियां के क्रियां के क्रियां के क्रियां के क्रियां के क्रियां के क्रियां के क्रियां के क्रियां के क्रियां के क्रियां के क्रियां क्रियां के क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियं क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियं क्र

क्ष्म समानी, बनी, मूने परी, जबनी-शिजामय मुठी, बनी रुई दुकानी, पर्वती की मुराजी, वियम-जयह स्तावह स्वावी और भिड याय आदि हिस प्राणियों से ब्यास स्वानी में प्रेशन हुए इपर-उपर मोरे-मोरे भर केरों हैं।

िस 18 तिस है क्या से व्यव अर्थ भीत देसके के अरीत क्रेस्ट है दिया दिया है किया कर क्षेत्र क्षेत्र कि कियति हैं सित 18 विस्था देश क्या स्टीक हैं। ईस्ट्रे कि ई क्रिस

भन्ता । स्वास्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र स्वास क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र 
कीत राज राज राज के की हैं इस कुछ है। उसर से हैंसा-जन्म कहारूज असने रहते हैं राज्य जिले होते सरव स

राज्य के देखा है। है। यह स्वरूप है की है कि बार राज केंद्र है का है स्वर्तिय है। दे राज्ये है का कर है की दोखी से दी। है। बार के की के बहे के बिट उसके के कि

> असिय-सिय-सियमिस दच्छत्ता वाहणीहं अद्वद्ता समुद्दमच्झे हणांति, गंतूण-जणस्स पीते परदव्यहरा नरा। -पण्ड. आ. ३, मु. ६७

३६. गामाइजणं अवहारगाणां चिरया— णिरणुकंपा निक्कंखा गामागर-नगर-खेड-कव्यड-मडंब-त्रोणमुरु-पर्णासम-णिगम जणवए ते य धणसिन्द्र हणांति।

, त्रींज्ञणि ए हैंगर्गा-ज्ञाग्जी ज्ञान्ति । रारुणमई निक्रियं । प्राप्ति होंग्ये । प्रिस्ति ग्रेस्पि ।

गिरिस्वनाणि य हर्रति, धण-धन्न-दव्यजाय-जणवयकुरुणां शिरियणमई प्रस्स दव्याहि जे अविरया।

तहेर केह अहित्रादाणं गवेसमाणा कालकाकपु संचरंता चियकापज्जालय-सरस्टर्ड्डक्-क्रीड्डप-क्रोक्टर,

-तंमम-णिड्राङ-तिपि-धन्तीक प्रक्रमध-एप्य त्रिक्रिडीठ , रीक्ष्यम

.. सुसाण-यण-सुन्नयर-लेण-अंतरायण गिरिकंदर- विसम-साययकुलासु वसहीसु किलिस्संता,

, विकड्डें , १९१९ - एसीए- व्हेल्क्टी,

निरय- तिरियम्ब- संकड-दुब्दसमार-वेद्यिन्ताण, पायकमाणि सिवणता,

ीज्यां स्वाति स्वाति स्वाति । इस्तर संवति स्वाति स्वाति ।

हिन्द्रावदा वोस्ता फिल्बा सम्बेद्धसन्दर्भन्यः हैन्यः।

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

्राम्म क जाक्ष प्रविद्यों कप्र-म्डक्मिन विशे स्मिज कि चिने कि क्ष्म मिक्र हाजमुम्स कि क्षिण्ड के जाक्ष सिड्ड स्था मम्स् ग्रिंग् पिए गिमप्रम प्राप्त मिल्रास कम्प्रमा इक्ष्म जागाजा अप्रांच पिए महेपए म्ह जास्त है शिष्टेंग कि जाज मांच कि सिंग्य के स्था कि जाजा क्ष्मिल क्ष्मिल जाजा कि जाजा कि सिंग्य के जाजा कि जाजा कि जाजा कि जाजा कि जाजा कि जाजा कि

,कंग्रेस क्रिंसि म्ड्रेग कि लिक म्प्रिस ग्रिक्ट कि अप क्रिस्ट्र भाष्ट्रमी के घत है क्रिंस प्रियं घंघ प्रस्त भारत ग्री गाँध क्रिस्ट इंक्ट क्रिंस प्रस्त क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रि

कि इंस्फ ग्रेग्फ्रिक फ्रम्निश के फ्रियांकाशीए के प्राण्याक क्रिक्ट के फ्रियांकाशीए के प्राण्याक क्रिक्ट के फ्रियांकाशीए के प्राण्याक कि एक फ्रियांका क्रिक्ट के फ्रियांका के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के फ्रियांका के क्षित्र के क्षित्र के फ्रियांका के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्ष्य के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्ष्य के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्ष्य के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र के क्ष्

रेस द्रशाह के सम्बंध सह तैत त्या रागाया व हत्ये । अपे शा सिम्बंधी तो क्यांचाह के स्पेत्तांची द्रार साह देखें सिम्बंधी से अस्याम हिंदी हैंसी देखें हैं हैं हिंदी व्यास के सम्बंध सम्बद्धा थेंद्र सेंग्य पड़िया

> डीणि कार्टिम प्रम्मीिंग डीप्रदामक्र प डीहरू । នេក្ខភम होस्कि डीण्डिम-ण्डिक्से डीणि रिम्सिक्स्ट्र

नग्राह-कतुन्डिरिनीर मीम्यरिन्छिन्छिन्छिन्छिन्। प्रिक्टिन्छिन्छिन्। प्रिक्टिन्छिन्। प्रिक्टिन्छिन्। प्रिक्टिन्छिन्।

सीसादेद-यह-यावरू-यण्डग-सीघ-वंधण-तत्तस लगसूद्य-कोडणाणि तच्छणदिमाणणाणि य, खार कडुय-तित्त-नावण-जायणा।

न्धारम्भाणा बहुवाणि पावियोता, उरस्सीह-दिमाल-न्हारू-लाक्-लार ,ाारलीप्ट्रिया प्रमम् कठड्रीर-ाण्ल्ल् -फार्य-कर-उर-उरर-विया-पिरिया, मर्क्य-प्रध्य-। अर्थिककीत्रीणाह, गाम्मायाणीहिस

पाएकम् इतिहासस्रोपृत्तहः वीयुरीहंप्रवीत्राद्यीतः इस्

ते तस्य भ्रष्टपुण्या चट्टेट्स-व्यव्यव्यास्य क्रिन-क्रम-स्त प्रस्त मेलम्हारस्यताहियमस्य क्रिया प्रस्त-स्रोहित मेलिस्या क्रियास्य स्तरस्या

#### . . . .

.

.

होत्त छंटी एक ईकर्ट डेरिंग-डींग्र हित्तनी कती-रुति के ग्रीपट क्रिंट के लोम करी है प्रभीत गाँध पृष्ट डींक में में ग्रीपट के क्रिंग्ट , हैं

। ई र्तांत पृडु ग्राप्रध्य क्तफार से घम के घाम ठासीपट सेमाम प्रांर गिमम्स हर प्रांर है क्ताम प्रधी क्रिडेंग प्रम रुक्सध्य ईस्ट ज्ञावहरूत प्रभी प्राप्ति क्रिस्ट रिस्टों , है क्तार प्रधी क्रिव प्र

डाऊ एक्ट्र-गंध (व्हें ग्रिप्ट हिन्द्री-हिन्द्री) व्हेन्छ में मीमफड हिड । हैं होए ईडी रुट ईक्ट्र-हैं होए हीड

मन्तरे , हैं मजार प्रज्ञी मंड रूप ग्रिंगायाद कि भट्ट कि मिकी मिकी मंचेर पांट क्रांप्र मिंड होयर ग्रिंग रूप के कि के हिस्स पांच्डी हैं 1र्स मिल प्रज्ञी हो रूप स्वास्त्र हैं।

ोएन्ट म्यूक, ब्रानास प्रध्ये एम्पे खेरि छे छोड़ कि छोड़म कि किसी स्यान आहे कि एक्स इंक्टिन्स्प्रियों हैन्द्र एक्सक के सिंह धाराणी है

। में फेट्टम किस एक्टो एक रम्भूत एक ल्यन्ट्र छन्नि के भ्रम् के फिल फिल्मिकी

नि सिर्फ के स्टूर्स क्षेत्र के के के के स्टूर्स से अपने से अपने से सिर्फ के स्टूर्स के स्टूर्स के स्टूर्स के स्टूर्स के से स्टूर्स के से स्टूर्स के से सिर्फ के अपने से

भार प्रस्ताका प्रतिकृति होई द्वार साह भार भार के किये

ार निया करें। इस उस स्थापक स्थापक प्राप्त ार निया निर्देश के स्थापनी स्थाप उन्हें क्षारेंग स्थाप

thing her early first are are purely for this significant to the factor of the first property of the significant control of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the

The recognition of the precision (\$ 100) finds of the annual than the set properties for the first angles of other than the first of the properties of the angles of the third of the precision dependent and the first set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the s

> नार सरक्तिता है। वाजिक्नमार्केशाह हो। वाजिक्रमारक्ति । इंट्रेगिम्स्रो त्रिक्ष्या क्षेत्रका क्षेत्रका क्ष्या, असारणा त्रिक्षित्र । त्रिक्ष्या, क्षेत्रिक्षित्रं । असरणा अपहिष्या हो। विष्यहोणा विषयहोणा ।

> मरणमयुष्टिरांगा, आघायण-पडिदुवार-संपाविया अधन्ना गूरुगर-सिरुगर-मिन्नदेश।

। गिम्मिर्नमिकारीय होंग्रीक एक ह है

अयरे चउरंगधिएत दस्त्रा। अयरे चउरंगधिएत दस्त्र।

<u>। इस्रभाभममनीहुष्ट-घाएरङ्</u> रिष्ट्यम् ए हरक्षरम

1 निंगक एडीम्मनी-एरुम-एरुप्राप्त में सिंह

। इंक्षित्रमध्ये मोत्राक्षे व कियोशार एउटा विकास

।।।एसर-वित्व क्यांद्रिय-मधी उत्पादिव-नवण-दस्वा-वस्ता

ाहराजीहर्यात स्वातिकाती हिल्लाचा निव्यत्ताता निव्यत्ताता । हिल्लाच्या स्वातिकाती हिल्लाच्या । हिल्लाच्याता

ष्ट्रामा। १६ स रामस्वाब्ह्या स्थानक सिक्टचेत्व स्या सानता सर्वेलाव व सर्वव्यापन्तवा च सामुस

The part should be the source of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form of the form

एया अन्ना य एवमाइओ वेयणाओ पावा पावेंति। —पण्ह. आ. ३, सु. ७१-७२

#### ३८. तक्षराणं दंडविही-

अदितिदिया वसट्टा, वहुमोहमोहिया परधणिम लुद्धा, फासिंदिय-विसयतिव्यगिद्धा, इत्थिगय-रूव-सद्द-रस-गंध-इट्ठ-रइ-महिय-भोगतण्हाइया य धणतोसगा गहिया य जे नरगणा

पुणरिव ते कम्मदुव्वियद्धा उवणीया रायिकंकराणं तेसिं वहसत्थगपाढयाणं विलउलीकारगाणं लंचसय-गेण्हकाणं, कूड - कवड - माया - नियडि - आयरण - पणिहि - वंचण-विसारयाणं, बहुविह अलियसयजंपकाणं, परलोकपरंमुहाणं, निरयगइगामियाणं।

तेहिय आणत्तजियदंडा तुरियं उग्घाडिया पुरवरे सिंघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह महापह पहेसु।

वेत्त-दंड-लउड-कट्ठ-लेट्ठु-पत्थर-पणालि-पणोल्लि-मुट्ठि-लया-पादपण्हि-जाणु कोप्पर-पहार-संभग्गं- महियगत्ता।

अट्ठारस-कम्म-कारणा जाइयंगमंगा कलुणा, सुक्कोट्ठ-कंठ-गलक-तालु जीहा जायंता पाणीयं विगयजीवियासा तण्हाइया, वरागा तं पि य ण लभंति वज्झपुरिसेहिं घाडियंता।

तस्य य सर-फरुस-पडह-घट्टिय-कूडग्गह-गाढ-रुट्ठ-निसट्ट-परामुट्ठा, वज्झकरकुडिजुयनिवसिया, सुरत्त-कग्नधोर-गिह्य-विमुकुल-कंठेगुण-वज्झद्य-आविद्धमल्ल-८मा, मरणभयुष्णण-सेद-आयत्तणे, उत्तुपिय-किलिन्नगत्ता, पृण्य गुडिय-गरीर स्यरेणु भरियकेसा कुसुंभ-गोकिन्न-भुद्रवा, छित्र जीवियासा घुन्नंता वज्झपाणिष्पाया। ये और इसी प्रकार की अन्यान्य वेदनाएं, वे चोरी करने करें पापी लोग भोगते हैं।

## ३८. तस्करों की दण्डविधि-

इनके अलावा जिन्होंने अपनी इन्द्रियों का दमन नहीं किया है, इन्द्रिय विषयों के वशीभूत हो रहे हैं, तीव्र आसिक्त के कारण हिताहित के विवेक से रहित वन गए हैं, परकीय धन में लुख है, स्पर्शनेन्द्रिय के विषय में तीव्र रूप से गृद्ध आसक्त हैं, ख्रियों के रूप, शब्द, रस और गंध में मनोनुकूल रित तथा भोग की तृणा से व्याकुल बने हुए हैं तथा केवल धन की प्राप्ति में ही सन्तोप मानने वाले हैं,

ऐसे मनुष्यगण-चोर राजकीय पुरुषों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और फिर पाप कर्म के परिणाम को नहीं जानने वाले, वध की विधियों को गहराई से समझने वाले, अन्याययुक्त कर्म करने वाले या चोरों को गिरफ्तार करने में चतुर, चोर अथवा लम्पट को तत्काल पहचानने वाले, सैकड़ों वार लांच-रिश्वत लेने वाले, झूठ, कपट, माया, निकृति वेष परिवर्तन आदि करके चोर को पकड़ने तथा उससे अपराध स्वीकार कराने में अत्यन्त कुशल नरकगितगामी, परलोक से विमुख एवं अनेक प्रकार से सैकड़ों असत्य भाषण करने वाले राज किंकरों-सरकारी कर्मचारियों के समक्ष उपियत कर दिये जाते हैं।

उन राजकीय पुरुषों द्वारा जिनको प्राणदण्ड की सजा दी गई है, उन चोरों को नगर में शृंगाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुर्पल, महापथ और पथ आदि स्थानों में जनसाधारण के सामने-प्रकट ह्व में लाया जाता है।

तत्पश्चात् बेतों से, डंडों से, लाठियों से, लकड़ियों से, ढेलों से, पत्थरों से, लम्बे लट्ठों से, पणोल्लि-एक विशेष प्रकार की लाठी से, मुझों से, लताओं से, लातों से, घुटनों से, कोहिनयों से मार-मार कर उनके अंग-भंग कर दिए जाते हैं और उनके शरीर को मय दिया जाता है।

अठारह प्रकार के चोरों एवं चोरी के प्रकारों के कारण उनके अंग-भंग पीड़ित कर दिये जाते हैं, उनकी दशा अवन करुणाजनक होती है। उनके ओष्ठ, कण्ठ, गला, तालु और जीम सूख जाती है, जीवन की आशा नष्ट हो जाती है। वे वेचारे पास से पीड़ित होकर पानी मांगते हैं तो वह भी उन्हें नहीं मिलता, वहीं कारागार में वध के लिए नियुक्त पुरुष उन्हें धकेल कर या प्रतिट कर ले जाते हैं।

अत्यन्त कर्कश पटह-ढोल वजाते हुए, राजकर्मचारियों ब्रांग्य धिकयाए जाते हुए तथा तीव्र क्रोध से भरे हुए राजपुरुषों के ब्रांग्य फांसी या शूली पर चढ़ाने के लिए दृढ़तापूर्वक पकड़े हुए वे अत्यन्त ही अपमानित होते हैं, उन्हें प्राणदण्डप्राप्त मनुष्य के योग्य दो वर्घ पहनाए जाते हैं, वध्यदूत सी प्रतीत होने वाली, शींग्र ही मृत्यु दें की सूचना देने वाली, गहरी लाल कनेर की माला उनके गले में पहनाई जाती है। मरण की भीति के कारण उनके शरीर से पर्मान छूटता है, उस पसीने की चिकनाई से उनके अंग भीग जाते हैं, कोयले आदि के दुर्वर्ण चूर्ण से उनका शरीर पोत दिया जाता है। हवा से उड़कर चिपटी हुई धूलि से उनके केश रूखे एवं धूलभरे ही जाते हैं, उनके मस्तक के केशों को लाल रंग से रंग दिया जाता है। उनके जीने की आशा नष्ट हो जाती है, अतीव भयभीत होने के कारण वे डगमगाते हुए चलते हैं।

। हैं निह गृडु ग्राउच्य क्तफार से घम के तिम ताओगर निमास र्रार गिमम्थ मर रिस हैं क्ताल किये किये रूप लाओबार ईस्ट ज़ादरफार उन्हों रिशेष्ट किम्प से किया किया किया है।

डाक ग्लेप्र-ग्लं (र्क रिमंड डिन्की-डिन्की) र्कन्ट में मीम्पथि । इं । ईं हारू क्वी रक्त इंकडू–हैं हारू लाड

होष्टरें तहुंह ,ई Iniv 1एडी 1रापी जिमि है डिकि कि ठोटेंग कि हिन्सी नज़ र्जाट कि रिफ़र्म रुकिन्-मथादी इन्ह 1णराक के निर्ण धारापी कि

1ई सिंह पर्स्य प्रस्ति है। भिक्षा है। शिक्षा है।

र्म शास्ट इंग्डिक्ट र्राष्ट प्रशिक्ट कि लिए म्ट्रिक ग्रिट म्ट ।ई तिहार प्रस्ति त्र लिए में सिम्प्र इंग्डिस

ीं जिल्ले के काक में उन्हों में स्वाहर में काक में अपने में स्वाहर के उन्हों में स्वाहर के उन्हों में स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्वाहर के स्व

ाध्री एक तिमीयिनी एक डाक एर्ट ग्रीट छाउ के ग्रिम्ड डिन्की-डिन्की 1ई क्तिर 1ई क्तिर छिए में भागग्राक क्रियप्टिय-म्बियास कि ग्रिम्ड डेक भागग्राक कि ग्रिम्ड डेक छाड़ में निज्ञ एण्डियास कि छाड़ के भिट्ट एक इन्ह एक छाड़ थिड़िर्म में ग्रिम् स्थि छिए एक छाड़ छक्ता में

। ई Inie र्ह महिल्गांस ग्रांध प्रध्नु प्रम्बर १७३५ क्रिम्ट **,** ई र्हेब्र

ाम्रक्षीम् क्यां मिर्गाम स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्था

नान सर-करतए हं तालिज्जमाणहेहा, वातिकरनरना-रीसंपरिवुदा पेटिज्ज्जंता य नगरजणेण वज्झनेविश्या पणिज्जाते नयरमञ्ज्ञेण किवण-कलुणा, अताणा असरणा अणाहा अबंधवा बंधु-विपहीणा विपिलेखता, दिसोदिसिं

म्रामियुद्धिगा, आद्यायण-पडिदुवार-संपादिया अधन्ना स्थामयुद्धिगा, आद्यायण-पडिदुवार-संपादिया अधन्ना

। गिर्मार्भिष्विकरीय निर्मित छात्र ह रि

। IIणामन्त्रनी इंगण्कुक इर्क मुखासम्मर नीम्प्नील्जर अवरे चराराधापाय बद्धा।

। 1387 भिक्ता वृर्वावन वहविसमम्बर्ध रसह।

। त्रीं के ग्रिडीम्मनी-गिरुम-गिरुह्मा ह हंस्ट

। जिस्रा अट्ठा १ सखींड्या व की रंति मुंडपरसुहि।

केइ उक्कत कत्रीट्ठ-नासा उपाहिय-नयण-दसण-वसणा।

। प्रथमियादियाति । प्रमान । प्रमान क्रिक्स क्रिक्स । । प्राप्त-११४। ।

। तिंप्रिक य जावन्यीववंधणा य क्रिंगि। प्राप्ता इक्क लघ्ट-लघनी लाग्प्राक इन्न्या वारगाप् ।।।।।।

संयणियमुक्का मित्रजणिया अलज्जा अणुवद्धसुहा प्रारख्या बहुजणिधक्कारसहलज्जाविया अलज्जा अणुवद्धसुहा प्रारखा सीउणह-तेण्ह-वेयण-दुग्घट्ट-घट्ठिया विवञ्जमुह-विच्छविया, एया अन्ना य एवमाइओ वेयणाओ पावा पावेंति। –पण्ह. आ. ३, स. ७१-७२

#### ३८. तक्कराणं दंडविही-

अदितिदिया वसट्टा, वहुमोहमोहिया परधणिम लुद्धा, फासिदिय-विसयितिव्यगिद्धा, इत्थिगय-रूव-सद्द-रस-गंध-इट्ठ-रइ-महिय-भोगतण्हाइया य धणतोसगा गहिया य जे नरगणा

पुणरिव ते कम्मदुव्वियद्धा उवणीया रायिकंकराणं तेसिं वहसत्थगपाढयाणं विलउलीकारगाणं लंचसय-गेण्हकाणं, कूड - कवड - माया - नियडि - आयरण - पणिहि - वंचण-विसारयाणं, वहुविह अलियसयजंपकाणं, परलोकपरंमुहाणं, निरयगइगामियाणं।

तेहिय आणत्तजियदंडा तुरियं उग्घाडिया पुरवरे सिंघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह महापह पहेसु।

वेत्त-दंड-लउड-कट्ठ-लेट्ठु-पत्थर-पणालि-पणोल्लि-मुट्ठि-लया-पादपण्ठि-जाणु कोप्पर-पहार-संभग्गं- महियगत्ता।

अट्ठारस-कम्म-कारणा जाइयंगमंगा कलुणा, सुक्कोट्ठ-कठ-गलक-तालु जीहा जायंता पाणीयं विगयजीवियासा सम्हाइया, वरागा तं पि य ण लभंति वज्झपुरिसेहिं घाडियंता। ये और इसी प्रकार की अन्यान्य वेदनाएं, वे चोरी करने वाले पापी लोग भोगते हैं।

### ३८. तस्करों की दण्डविधि-

इनके अलावा जिन्होंने अपनी इन्द्रियों का दमन नहीं किया है, इन्द्रिय विषयों के वशीभूत हो रहे हैं, तीव्र आसक्ति के कारण हिताहित के विवेक से रहित बन गए हैं, परकीय धन में लुट्य हैं, स्पर्शनेन्द्रिय के विषय में तीव्र रूप से गृद्ध आसक्त हैं, स्त्रियों के रूप, शब्द, रस और गंध में मनोनुकूल रित तथा भोग की तृष्णा से व्याकुल बने हुए हैं तथा केवल धन की प्राप्ति में ही सन्तोष मानने वाले हैं,

ऐसे मनुष्यगण-चोर राजकीय पुरुषों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और फिर पाप कर्म के परिणाम को नहीं जानने वाले, वध की विधियों को गहराई से समझने वाले, अन्याययुक्त कर्म करने वाले या चोरों को गिरफ्तार करने में चतुर, चोर अथवा लम्पट को तत्काल पहचानने वाले, सैकड़ों बार लांच-रिश्वत लेने वाले, झूठ, कपट, माया, निकृति वेष परिवर्तन आदि करके चोर को पकड़ने तथा उससे अपराध स्वीकार कराने में अत्यन्त कुशल नरकगितगामी, परलोक से विमुख एवं अनेक प्रकार से सैकड़ों असत्य भाषण करने वाले राज किंकरों-सरकारी कर्मचारियों के समक्ष उपस्थित कर दिये जाते हैं।

उन राजकीय पुरुषों द्वारा जिनको प्राणदण्ड की सजा दी गई है, उन चोरों को नगर में शृंगाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुर्मुख, महापथ और पथ आदि स्थानों में जनसाधारण के सामने-प्रकट रूप में लाया जाता है।

तत्पश्चात् वेतों से, इंडों से, लाठियों से, लकड़ियों से, ढेलों से, पत्यरों से, लम्चे लट्ठों से, पणोल्लि-एक विशेष प्रकार की लाठी से, मुक्कों से, लताओं से, लातों से, घुटनों से, कोहनियों से मार-मार कर उनके अंग-भंग कर दिए जाते हैं और उनके शरीर को मय दिया जाता है।

अठारह प्रकार के चोरों एवं चोरी के प्रकारों के कारण उनके अंग-भंग पीड़ित कर दिये जाते हैं, उनकी दशा अत्यन्त करुणाजनक होती है। उनके ओष्ठ, कण्ठ, गला, तालु और जीभ सूख जाती है, जीवन की आशा नष्ट हो जाती है। वे वेचारे पास से पीड़ित होकर पानी मांगते हैं तो वह भी उन्हें नहीं मिलता, वहां कारागार में वथ के लिए नियुक्त पुरुष उन्हें धकेल कर या घसीट कर ले जाते हैं।

अत्यन्त कर्कश पटह-ढोल वजाते हुए, राजकर्मचारियों द्वारा धिकयाए जाते हुए तथा तीव्र क्रोध से भरे हुए राजपुरुपों के द्वारा फांसी या शूली पर चढ़ाने के लिए दृढ़तापूर्वक पकड़े हुए वे अत्यन्त ही अपमानित होते हैं, उन्हें प्राणदण्डप्राप्त मनुष्य के योग्य दो वस्त्र पहनाए जाते हैं, वध्यदूत सी प्रतीत होने वाली, शीघ्र ही मृत्यु देंड की सूचना देने वाली, गहरी लाल कनेर की माला उनके गले में पहनाई जाती है। मरण की भीति के कारण उनके शरीर से पर्साता घूटता है, उस पसीने की चिकनाई से उनके अंग भीग जाते हैं, कोयले आदि के दुर्वण चूर्ण से उनका शरीर पोत दिया जाता है। उचने अदि के दुर्वण चूर्ण से उनके केश रूखे एवं वृलभरे ही जाते हैं, उनके मस्तक के केशों को लाल रंग से रंग दिया जाता है, उनके शिन की आशा नष्ट हो जाती है, अतीव भयभीत होने के करण में अपमात होने के

हारू क्ष्री एक इंकडू डिख-डिख म्हानी कही-कही के ग्रीप कीम्ट के माम हम्की में ग्रीन ग्रीट गृह डीक में में ग्रीप के किट (ई 1 है हिए ग्राज़ की केट इंकडू डिख-डिख

। ई तिइ गृडु गुरुष्ट क्निक्स से घर के तिम जिसीएड हमाए र्रांट निमम्भ न्य र्रांट ई गिला प्रिया दिया होता है जोत्त क्रिक्स मार्जा रित्ती स्थार क्षित्र क

ਤਾਨ ਸਾਂਸ਼ਸ਼-ਸਾਂਦ (ਨੰ ਨਿੱਇ ਡਿ-ਨੀ-ਭਿ-ਨੀ) ਨੰਸਦ ਸੋ ਸੀਖ਼ਾਖ਼ਤਾ ।ਂਡਸ । ਤੋਂ ਜਿਦ ਸੰਤੀ ਨਨ ਵੰਨਤੂ–ਤੋਂ ਜਿਦ ਨੀਡ

किसी किसी की वृक्ष की शाकाओं पर रांग दिया जाता है, दीनता से विकाप करते हुए उनके चार अंगो अर्थात् होनों हाथों और दोनों हैरों का सस वांध दिया जाता है।

होडंस नहुंड , ई ातार एड़ी एगी डिसि छं डिस्ड कि नडेप कि हिस्सी नड़िस डिस्ड फिर्फिए रिस्डि-मथड़ी ईन्ट एगक के निए छाग्नी छ । ई किड्प निज्य

ाम्ह्री ।म्ह रमुद्रक रक्ष रुचकु छिन द्ध रम् क् थि।इ कि मिस्ही-मिस्ही ।ई ।हाण

र्म श्रीपः इंग्रज्जू र्लाष्ट प्राथ ठठीकु कि लिए रिप्त ग्रिक रिक्र रिक्र प्रिक्र रिक्र ।ई तिक्ष प्रस्ति विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्याल

तंत्र हर्न 118त ई तिए छंडी डाक कार ग्रींच छोस, स्नक के छिड़ेक । ई तिए छंडी ड्राफ्ट छोड़ छोस्ट, पण्यु ग्रींच

।ई फिए छि छाकमी उज्ञान उक छोछ। स्पर्टि

मीमुप्यय रूट उत्मी ई तिगर दि उत्म ग्राप्त , ई तिगर प्रमी उत्त मत्म , ई तिगर प्रभी उत्म कि अध्यक्ष हिंच , ई तिगर प्रमी र कि कि प्रभी उत्म तिभी हिन्मी । कि अध्यक्ष कि विश्व कि विश्व । कि विश्व । कि विश्व । कि विश्व । कि विश्व । कि विश्व ।

हिम स्टिम्स से गिर्में म्ह म्लाक्स होस् गिराक के घम घरिकागर । किरुराती है गाइ के मिस , किरक हिम । इंग्रे किम्च म्लिस्सी , किश्वा । कि से होइए । हैं सिल हि । इंग्रेमी से ग्रीस मिस है क्या कर हैं सिंह । इंग्रेस हैं सिंह के ग्राक्स में हैं में हैं ग्राह्म । कि एम हैं में हैं ग्राह्म । कि एम हैं में हैं में हैं मारक सिंह । इंग्रेस कि एम हैं में हैं ग्राह्म । इंग्रेस के कि मारक के कि मारक में हैं मारक । इंग्रेस मारक में हैं मारक । इंग्रेस हैं मारक । इंग्रेस हैं मारक । इंग्रेस हैं मारक । इंग्रेस हैं मारक । इंग्रेस हैं मारक । इंग्रेस हैं मारक । इंग्रेस हैं मारक । इंग्रेस हैं मारक । इंग्रेस हैं मारक । इंग्रेस हैं मारक । इंग्रेस हैं मारक । इंग्रेस हैं मारक । इंग्रेस हैं मारक । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस । इंग्रेस

> पावा सर-करसप्रहिं तालिज्जमाणहेहा, वातिकरनरना-रीसंपरिवुडा पेच्छिज्जंता य नगरजणा, अत्ताणा असरणा प्रणज्जंति नयरमञ्ज्ञेण किवण-कलुणा, अत्ताणा असरणा अणज्ञंति संवरमञ्ज्ञेण विष्णिसंत्रता, दिसोदिसिं

> मरणमयुष्टिनगा, आघायण-पडिदुवार-संपाविया अधन्ना पूरुग्ग-पिरुग्ग-पिननहेहा।

।॥णमनलनी इंगण्लक इन्हें मालाममन नींग्यनीक्जर अपरे चउरंगधीय बद्धा।

। 13H7 फ़ैपममिनीडुर-1017 डू र्राक्सिम विसम्पक्ष र सहा।

। जींग्रे कि एड्डीम्मन्ने-एल्फ्न-एल्डेन्गा ए *हि*रि

। ज्ञीहु १ मञ्जूष हो एक हो । अर्थ हो । अर्थ । अर्थ । अर्थ । अर्थ ।

केड् उक्कत कत्रोट्ठ-नासा उपाहिय-नयणा-दसणा-वसणा।

जिस्मीस्थिया। प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान ।।।

पमुच्चेते य जावज्जीवबंधणा य कीरीती केड् परदव्यहरणलुखा कारगण नियल-जुवल रुखा चारगाए हयसारा।

संयाविष्यमुक्का मित्रजणिन्तिविषया निरासा वहुजणिधिक्कारसद्दल्जाविया अलज्जा अणुवद्धसुहा पारद्धा सीउण्ह-तण्ह-वेयण-दुग्यह्-घट्टित्या विवञ्जमुह-विच्छविया, विहल-मिलन-दुब्बला किलंता कासंता वाहिया य आमाभिभूयगत्ता परुढ-नह-केस-मंसुरोमा छगमुत्तंमि णियगंमि खुत्ता।

तत्थेव मया अकामका बंधिऊण पादेसु कड्ढिया खाइआए छूढा।

तत्थ य विग-सुणग-सियाल-कोल-मज्जार वंद-संदंसग-तुंडपिक्खगण-विविहमुहसयल-विलुत्तगत्ता कय विहंगा।

केइ किमिणा य कुहियदेहा।

अणिट्ठवयणेहिं सप्पमाणा ''सुट्ठ कयं जं मउत्ति पावो'' तुट्ठेणं जणेणं हम्ममाणा लज्जावणका च होंति सयणस्स वि य दीहकालं। —पण्ह. आ. ३, सु. ७३-७५

## ३९. तक्कराणं दुग्गइ परंपरा-

मयासंता पुणो परलोगसमावन्ना नरए गच्छंति, निरिभरामे अंगारपिलत्तक-कप्प-अच्चत्थ सीयवेदन-अस्साउदिन्न सय य दुक्ख सय समिभद्वुए।

तओ वि उव्वष्टिया समाणा, पुणो वि पवज्जिति, तिरियजोणिं तिहं पि निरयोवमं अणुहवेंति वेयणं,

ते अणंतकालेणं जइ नाम किहं वि मणुयभावं लभंति, णेगेहिं णिरयगइगमणितिरिय-भवसयसहस्स-पिरयट्टेहिं, तत्थ वि य भमंतऽणारिया नीचकुलसमुप्पण्णा, आरियजणेवि लोकवज्झा, तिरिक्खभूयां य अकुसला-काम-भोगितिसया, जिहं निवंधित निरयवत्तिण-भवप्यवंच-करण पणोिल्ल पुणो वि संसारावत्त-णेम-मूले।

धम्म-सुइ-विवज्जिया अणज्जा कूरा मिच्छत्त-सुइपवन्ना य होति, एगंतदंडरुइणो,

वेदंता कोसीकाकारकीडोव्च अप्पगं अट्ठ कम्मतंतुघण-चंचणेणं। —पण्ह.आ.३,सु.७६ वे सदा विद्वल या विफल, मिलन और दुर्वल वने रहते हैं। थके हारे या मुर्झाए रहते हैं, कोई-कोई खांसते हैं और अनेक रोगों व अजीर्ण से ग्रस्त रहते हैं। उनके नख, केश और दाढ़ी-मूंछों के वाल तथा रोम वढ़ जाते हैं, वे कारागार में अपने ही मल-मूत्र में लिस रहते हैं।

जव इस प्रकार की दुस्सह वेदनाएं भोगते-भोगते वे मरने की इच्छा न होने पर भी मर जाते हैं (तव भी उनकी दुर्दशा का अन्त नहीं होता) उनके शव के पैरों में रस्सी वांध कर कारागार से वाहर निकाला जाता है और किसी खाई गड्ढे में फेंक दिया जाता है।

तत्पश्चात् भेड़िया, कुत्ते, सियार, शूकर तया संडासी के समान मुख वाले अन्य पक्षी अपने मुखों से उनके शव को नोच डालते हैं। कई शवों को पक्षी, गींध आदि खा जाते हैं।

कई चोरों के मृत कलेवर में कीड़े पड़ जाते हैं, उनके शरीर सड़ गल जाते हैं।

उसके वाद भी अनिष्ट वचनों से उनकी निन्दा की जाती है, उन्हें धिक्कारा जाता है कि—'अच्छा हुआ जो पापी मर गया अथवा मारा गया।' उसकी मृत्यु से सन्तुष्ट हुए लोग उसकी निन्दा करते हैं। इस प्रकार वे पापी चोर अपनी मृत्यु के पश्चात् भी दीर्घकाल तक अपने स्वजनों को लिजत करते रहते हैं।

## ३९. तस्करों की दुर्गति परंपरा-

(जीवन का अन्त होने पर) चोर परलोक को प्राप्त होकर नरक में उत्पन्न होते हैं। वे नरक निरिभराम हैं अर्थात् वहां कोई भी अच्छाई नहीं है और आग से जलते हुए घर के समान अतीव उष्ण वेदना वाले या अत्यन्त शीत वेदना वाले और (तीव्र) असातावेदनीय कर्म की उदीरणा के कारण सदैव सैकड़ों दुःखों से व्याप्त होते हैं।

(आयु पूरी करने के पश्चात्) नरक से उद्वर्तन करके अर्घात् निकल कर फिर तिर्यञ्चयोनि में जन्म लेते हैं। वहां भी वे नरक जैसी असातावेदना का अनुभव करते हैं।

उस तिर्यञ्चयोनिक में अनन्त काल भटकने के पश्चात् अनेक बार नरकगित और लाखों बार तिर्यञ्चगित में जन्म-मरण करते-करते यदि मनुष्यभव पा लेते हैं तो वहां पर वे अनार्यों और नीच कुल में उत्पन्न होते हैं कदाचित् आर्यकुल में जन्म मिल गया तो वहां भी लोकबाह्य-विहष्कृत होते हैं। पशुओं जैसा जीवन-यापन करते हैं, कुशलता से रहित होते हैं अर्थात् विवेकहीन होते हैं, अत्यधिक कामभोगों की तृष्णा वाले और अनेकों वार नरक-भवों में पहले उत्पन्न होने के कुसंस्कारों के कारण नरकगित में उत्पन्न होने योग्य पापकर्म करने की प्रवृत्ति वाले होते हैं। जिससे संसारचक्र में परिभ्रमण कराने वाले अशुभ कर्मों का वन्ध करते हैं।

वे धर्मशास्त्र के श्रवण से वंचित रहते हैं, वे अनार्य-शिष्टजनोंचित आचार-विचार से रहित क्रूर नृशंस-निर्दय मिथ्यात्व के पोपक शास्त्रों को अंगीकार करते हैं। एकान्ततः हिंसा में ही उनकी रुचि होती है।

इस प्रकार रेशम के कीड़े के समान वे अष्टकर्म रूपी तन्तुओं से अपनी आत्मा को प्रगाढ़ वन्धनों से जकड़ लेते हैं और अनन्त काल तक इस प्रकार के संसार सागर में ही परिभ्रमण करते रहते हैं।

## -मन्नान क जानम् जामम् .०४

इस प्रकार नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव गति में गमनागमन हि धिराही बाह्य पिरिध है।

ारुप्तर कि छ: हु प्रिमंग लाघ निह एप्राक की एप्स प्रीर एफ्ट एम्स किटर उँडल फिल पिछिने प्रीर पिछिने सिप्तर हैं छल खड़्क जिन्छार ।ई तिडर

।ई ठालर्स-उत्तास क्षिस्य हि गरुनी उक्तिन क्षिस्य है। क्षिस्य क्षिस्य हि क्षिस्य हि क्षिस्य हि क्षिस्य हि क्षिस्य हि क्षिस्य हि क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षिस्य क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्

1ई ह्याफ में रिइलक-लाहाए *फिल* घायक

1ई हि।एकट लादबी किमर है 17म्म कि विम किम किम के विम के

र्जार क्रिंग्निमार रुपूरी गिर्म ,ई डिम् मिर्मि ड्रेस डिस सिम्हार स्मान क्रिंग्निस स्मान क्रिंग्निस स्मान क्रिंग्निस क्रिंग्निस मिर्मिन क्रिंग्निस मिर्मिन क्रिंग्निस सिम्हार क्रिंग्निस सिम्हार क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिंग्निस क्रिं

िहा कि प्रमुगतक्ष्मिंट के मिल्राम् कि पिल्क लाम कि पिल्क कि पिल्क कि मिल्राम् मिल्राम् कि पिल्क कि पिल्क कि पिल्क मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्राम् मिल्रामिल्राम् मिल्रामिल्राम् मिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्यामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रामिल्रा

1ई रुए लाफ में लिल्लिक रुए हैं एक लिए में लिल्लिक रुए हैं एक लिए में लिए के लिए हैं हैं एक एक एक हो है। एक लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के

ोई किंग किंम अंकाम अंकाम कि माह सेम्ट किंमिन की गिममां के किंमि 'कांग्रं किंमिन कि गिममां की निक्ष्य के किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन के अंका मिल्मिन के अंका किंमिन के अंका किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंमिन किंम

> ४०. संसार सागरस्स सब्बं~ एवं नरग-तिरिय-नर-अमर-गमण-पेरंत-चक्कवालं,

जम्म-जरा-मरण-करणा-गंभीर-दुक्ख पक्खीभय-पर--त्रास-जारा-मान्यीर-चुक्ख

, कार्तामप-गर्सारय, कार्क्यक्ष्यान-क्ष्यम-थंड-इन क्ष्युड-क्षिड-क्ष्य-क्ष्य-मिल्यान्याक्ष्य-क्ष्यान्य-क्ष्यान्य-क्ष्यान्य-क्ष्यान्य-क्ष्यान्य-क्ष्यान्य-क्ष्यान्य

कसाय-पायाल-कलस-संकुलं, भवस्ययसहस्स जलसंचयं, अणंतं उच्चेयणयं अणीरपारं महस्मयं भयंकरं पद्दभयं,

अपिरिमियः-महिरुक-कलुसमइ-वाउदेग-उद्धम्ममाणं आसामिवास-पाराल-कामरइ-ागर-दोस बंधण-बहुविह-भंकप-विपुत-दगरथ रवंधकारं।

मोहमहावत्त-भोगभयमाण-गुप्पमाणुच्छलंत-बहुगब्भवास-पच्चीणयत्त-पाणियं, पधाविय-वसण-समावत्र-रुत्र-चंड-मारुय-समाहया-5मणुत्रदीची वाकुलिय-भग्ग-फुहंत-निष्ट-कल्लेल संकुलजलं,

पमाद-वहुचंड-दुट्ठसावय-समाहय-उद्धायमाणग-पूर-घोर विद्धमणत्य-बहुलं,

अण्णाण-भमंत-मखपरिहत्यं, अनिहृतिहय-महामगर-तुरिय-चरिय-खोखुब्समाण-संताव-संचयोदिन्नवज्ज-वेद्वजनाण-असरण पुब्कयकम्म-संचयोदिन्नवज्ज-वेद्वज्जमाण-दुहसय-विपाक-धुञंत-जल-समूहं, इड्ढि-रस-सायगारवोहारगहिय-कम्मपडिबद्ध-सत्त-कड्ढिज्जमाण-निरयतल-हुत्तसन्न-विसन्नबहुलं,

अरइ-रइ-भय-विसाय-सोग-मिच्छत्त-सेलसंकडं, अणाइ-संताण-कम्मबंधण-किलेस-चिक्क्लिल्ल-सुदुत्तारं,

अमर-नर-तिरिय-निरयगइगमण-कुडिल-परियत्तविपुल वेलं,

हिंसालिय-अदत्तादाण-मेहुण-परिग्गहारंभ-करण-कारावणाणुमोदण-अट्ठविह-अणिट्ठ-कम्म पिंडित-गुरुभारक्कंत-दुग्गजलोघदूर-निब्बोलिज्जमाण- उम्मग्ग-निमग्ग-दुल्लभतलं,

सारीर-मणोमयाणि दुक्खाणि उप्पियंता सायस्स य परितावणमयं, उब्बुड-निब्बुडं करेंता, चउरंत महंतमणवयग्गं, रूद्द संसार सागरं

अट्ठियं अणालंबणम-पइट्ठाणमप्पमेयचुलसीइ जोणिसयसहस्स गुविलं, अणालोकमंधकारं अणंतकालं निच्चं, उत्तत्थ-सुण्ण भव-सण्णसंपउत्ता संसारसागरं वसंति उव्विग्गवासवसिहं

जिंहें आउयं निबंधित पावकम्मकारी वंधवजण-सयण-मित्तपरिविज्जिया अणिट्ठा भवंति,

अणादेञ्ज-दुव्विणीया-कुठाणासण कुसेञ्ज कुभोयणा असुइणो कुसंघयण-कुप्पमाण कुसंठिया कुरूवा।

बहुकोह-माण-माया-लोभ-बहुमोहा, धन्मसन्न-सन्पत्त-परिद्भट्टा. संसार-सागर में ऋदिगारव रसगारव और सातागारव रूपी अपहार-जलचर जन्तुविशेष द्वारा पकड़े हुए एवं कर्मवन्ध से जकड़े हुए प्राणी जव नरक रूप पाताल के सम्मुख पहुंचते हैं तो अवसन्न खेदखिन्न और विषण्ण-विधादयुक्त होते हैं ऐसे प्राणियों की वहुलता वाला है।

वह अरति, रति, भय, दीनता, शोक तथा मिथ्यात्व रूपी पर्वतों से व्याप्त है।

अनादि सन्तान-परम्परा वाले कर्मवंधन एवं राग द्वेप आदि क्लेश रूपी कीचड़ के कारण उस संसार सागर को पार करना असन कठिन है।

जैसे-समुद्र में ज्वार आते हैं उसी प्रकार संसार समुद्र में देवगति, मनुष्यगति, तिर्यञ्चगति और नरकगति में गमनागमन रूप कुटिल परिवर्तनों से युक्त विस्तीर्ण वेला-ज्वार आते रहते हैं।

हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह रूप आरम्भ के करने, कराने और अनुमोदना करने से संचित ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों के गुरुतर भार से दवे हुए तथा व्यसन रूपी जलप्रवाह द्वारा दूर फेंके गये प्राणियों के लिए इस संसार सागर का तल पाना अत्यन्त कठिन है।

इसमें प्राणी शारीरिक और मानसिक दुःखों का अनुभव करते-रहते हैं। संसार सम्बन्धी सुख-दुख से उत्पन्न होने वाले परिताप के कारण वे कभी ऊपर उठने और कभी डूबने का प्रयल करते रहते हैं अर्थात् आन्तरिक सन्ताप से प्रेरित होकर प्राणी ऊर्ध्व अधोगित में आने-जाने की चेष्टाओं में संलग्न रहते हैं। समुद्र के चारों दिशाओं में विस्तृत होने के समान यह संसार सागर चार दिशा रूप चार गितयों के कारण विशाल है। यह अन्तहीन और विस्तृत है।

जो जीव असंयमी है, उनके लिए यहां कोई आलम्बन नहीं है, कोई आधार नहीं है, यह अप्रमेय है-छद्मस्थ जीवों के ज्ञान से अगोचर है, उसे मापा नहीं जा सकता। चौरासी लाख जीवयोनियों से व्याप है। यहां अज्ञानान्धकार छाया रहता है और यह अनन्तकाल तक स्थायी है। यह संसार सागर त्रस्त, अज्ञानी और भयग्रस्त

उद्वेगप्राप्त-घबराये हुए दुखी प्राणियों का निवास स्थान है। इस संसार में पापकर्मकारी प्राणी जहां जिस ग्राम कुल आदि की आयु बांधते हैं वहीं पर वे बन्धु-बान्धवों-स्वजनों और मित्रजनों से परिवर्जित—रहित होते हैं, वे सभी के लिए अनिष्टकारी होते हैं। उनके वचनों को कोई ग्राह्म आदेय नहीं मानता और वे दुर्विनीत दुराचारी होते हैं। उन्हें रहने को खराब स्थान, बैठने को खराब आसन, सोने को खराब शय्या और खाने को खराब भोजन मिलता है। वे अशुचि अपवित्र या गंदे रहते हैं अथवा अश्रुति-शास्त्रज्ञान से विहीन होते हैं। उनका संहनन खराब होता है, शरीर प्रमाणोपेत नहीं होता-शरीर का कोई भाग उचित से अधिक छोटा अथवा वड़ा होता है। उनके शरीर की आकृति वेडोल होती है, वे कुल्प होते हैं।

उनमें क्रोघ, मान, माया और लोभ तीव्र होता है और मोह-आसित की तीव्रता होती है।

उनमें धर्मसंज्ञा-धार्मिक समझ-वूझ नहीं होती है। वे सम्यग्दर्शन से रहित होते हैं।

1ई फिड़र फ़िफ़्स 1इस ड्यक कि फ़िड़री*ई ईन्ट* 

ि क्रिक्त माक उक का निश्चिक्त के ग्रिसट्ट-गिकिमकाण एक्स के कि एक्ष माक उक का निश्चिक्त के ग्रिसट्ट-गिकिमकाण एक्ष मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा मिल्रा

-एउसम् आस स्अव, नाम्म, भाकम, विम्न का रिस्ट्र कि प्रमोम्ह निपर-ई हिरक किनी निपर हे उसको एउप्टिस ।ई हिर कि एडिका निपर है।

साउट। ईं रिरक इन्मी कि मिक-पाप रंकी में चप्रेयू गर्ध में चप्र सड़ तकुराती-तम्ब्लि पृष्ट रिलम् में माध्य कि कांद्र रक इर मम ।ईं रिड़

नाह रुं फाड़ी शीरू लिकहानी एक फ्राएमिक निकास है हि एस म्पूर में नाह रुं हमाड़ क्राइ क्राइ क्राइ में शिखने (फड़ी) में ।ई कि

यथाजात अज्ञान पर्यु के समान जड़ बुद्ध वाले आवश्वसनीय या भंजीतिक उपन्न करने वाले होते हैं।

(फर्निनिकिल, हैं तिका किविधिस निमस केरक छुत् निम उस । हैं तिह क्रिस मि पाड़ा है। कि एक प्रमिम कममस् कि प्रकार किस्थ प्रदेश गिर्प के लिए मि कि पान कि मानास्त्र मैं कि , हैं तिहर धिंघ में हिए के सिशाव्य निस्तिमाक-रिशाहास

में कि , हैं निड़र थिंव में 1ड़ाए के सिशाव्यह-सिशामाक-सिशाहास कींव नींच निम विद्यक्ष कींव नींच कियी वस्तुम्ध नूपराप्त किया पि ककुन्ध पूछी की छोट्ट पिन्नम सिर्मिमाक विर्म नोगामेंब्स । तिवि हिंस त्यार तिरुक्त में हैं हि रोग नेरक निव्य

ड़िंघ रूंट मि 7म र्नज़ मक्ष ड़िंक ,मि 7म र्नज़ मड़ट न्डीहीर डि नर्णम छिट्ट किसे 17स्स्र 18ट-उड़ट-डण्मीक्स्मी से ड्रान्डीक 1ई क्रिन

रुमी एड महरू ड्रेकि क्रिडीहरू क्रिडी अथाई उस मि डेड फि क्रिडी जाए है अने स्ट हो आधा है।

त्राधि हुई हं है एक्टिरीए के छिक और स्नाध ,हुए (१३ किट) हिंदी

गिम्पिगिम र्रु भर र्रोध दिए। एना गिम् एक एक र्रोध इन्ह मार प्रमाण कि एक स्थान क्षेत्र मार्थ क्षेत्र कि कार क्षेत्र कि कार क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

मं सापर र्क नान्छ नाविष्ठ निष्ठ कि गरिम्परिष्ट के विष्ठुरु क्रिय प्रेड विश्व म् अर्थ क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्

ार तिसम् क्षिति हैं। स्वाप्त में क्षित्र स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वा

तारिहोनहवामिभूया, निच्चं परकम्मकारिणो, जीवणक्षरहिया किविणा परपिंडतक्कगा दुक्ष्वल्द्धाहारा, अरस-विरस-तुच्छकय कुच्छिपूरा,

परस्त पेखंता रिद्धि-सक्कार-भीयण-विसेससमुद्य विधिं निदंता अपकं कयंतं च परिवयंता।

इह य पुरेकडाइं कम्माइं पावगाइं विमणसी सीएण डन्झमाणा परिभूया होति।

सत्तपरिविज्यिया च छोमा मिक्का-समयस्थ परिविज्या,

जहा जावपसुभूवा अविवस्या,

णिन्यं नीयकम्मीपगीविणो, लोय कुच्छणिज्जा, मीघमणीरहा निरासबहुला, असापासपडिबद्धपाणा, अस्थोपायाण-कामसोक्खे य लेयसारे होति अकलंतका य।

सुर्ठा वि य उज्जमंता तिद्दवसुज्जुत-कम्मकय-दुम्बसंठविय-मित्यपिडसंचयपरा,

पक्स्वीण-दब्द्सारा,

निच्चं अधुवधण-धन्न कीस परिभोग-विविधण्या,

, किक्सिक्स-एरियीग-एरियसीक्सा,

परिसिर्ट मेगोदमेगनिस्साण-मगण-परायणा दरागा अकामिकाए विणेति दुबखं,

लपृठी तांक्रार ,तींम्लार इंक्रमी वर्ण इसु वर्ण । पाप्रभीर र झीक्र स्प्राप, पालीपंत-यस्प्रमार, इ. १४ थर (क)

#### ८१ अदिस्तादास फर्न-

्मं में अदिरमादाणम्स फलविवागो इहलोइओ परलोइओ अपमुद्री-पनुदुक्तो महस्मओ बहुरयप्पगाढो दारुणो कक्क्सो अमाओ वासमहम्मेहि मुच्चइ, नय य अवेदियत्ता अत्यि उ मोदर्गीम,

्रभारम् शायकुरागंदणो महस्या जिणो <mark>उ वोरवरनामधेज्जो</mark> २ भीर ग्रेजीदशादाणस्य फलविवागं,

-पण्त. आ. ३, सु. ७८ (ख) ७९ (क)

#### ६२. : धीरस्यादायस्य उचमेहारी-

्रात्ति तद्यानि अदिश्वादाणं हर-दह-मरण-भय-कलुस-तन्ति वस्त्रति ह-भेज्ज-लोभ-मूलं एवं जाव त्वत्रतिस्मयमञ्जूषयं दुरती।

नद्रयः अवस्मवारं समतं, ति वेमि। 💎 -पण्डः आ. ३, मु. ७९ (स)

#### रक्षा अवस्थार व

ार्ड अभववर्ष,

तः १०५८, इस्ट्रस्य अध्यस्य पत्यणिन्तं पंक-पणय-पास-१०५५

#### ४१. अदत्तादान का फल-

अदत्तादान का यह फलविपाक है अर्थात् अदत्तादान रूप पापकृत्य का उदय में आया विपाक परिणाम है। यह इहलोक-परलोक में मुख से रहित है और दुःखों की प्रचुरता वाला है। अत्यन्त भयानक है। अतीव प्रगाढ़ कर्मरूपी रज वाला है। वड़ा ही दारुण है, कर्का कठोर है, असातामय है और हजारों वर्षों में इससे पिण्ड छूटता है, किन्तु इसे भोगे विना छटकारा नहीं मिलता।

इस प्रकार ज्ञातकुलनन्दन, महान्-आत्मा वीरवर (महावीर) नामक जिनेश्वर ने अदत्तादान नामक इस तीसरे (आश्रव द्वार के) फलविपाक का प्रतिपादन किया है।

#### ४२. अदत्तादान का उपसंहार-

यह अदत्तादान परधन, अपहरण, दहन, मृत्यु भय, मिलनता. त्रास, रौद्रध्यान एवं लोभ का मूल है, इस प्रकार यह यावत् चिरकाल से प्राणियों के साथ लगा हुआ है, इसका अन्त कठिनाई से होता है।

इस प्रकार यह तीसरे अधर्म द्वार अदत्तादान का वर्णन है, ऐसा में कहता हूँ।

#### ४३. अव्रह्मचर्य का स्वरूप-

हे जम्यू ! चौथा आश्रवद्वार अव्रह्मचर्य है।

यह अन्नह्मचर्य देवों, मानवों और असुरों सहित समस्त लेक के प्राणियों द्वारा प्रार्थनीय है—संसार के समग्र प्राणी इसकी अभिलापा करते हैं। यह प्राणियों को फंसाने वाले दल-दल के समान है, इस सम्पर्क से जीव उसी प्रकार किसल जाते हैं जैसे काई के संसर्ग में फिसल जाते हैं। यह संसार के प्राणियों को बांधने के लिये पाश के समान है और फंसाने के लिए जाल के सदृश है।

स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद इसका चिन्ह है।

यह तप, संयम ओर ब्रह्मचर्य के लिए विघ्नरूप है।

यह सदाबार-सम्यक्चारित्र का विनाशक ओर प्रमाद का मूळ है। कायसें सत्वहीन प्राणियों ओर कापुक्रपो-निन्दित-निम्नवर्ग के पुरुषों (जीवों) द्वारा इसका सेवन किया जाता है।

यह सन्धनों और सबमीजनों द्वारा वर्जनीय है।

ग्रन्थं, अथा व तिर्वक्लोक इस प्रकार तीनी लोका में <sup>दस ही</sup> अवस्थिति है।

तम, मरण, रोग और भ्रोक्त का कारण है।

पर, बन्द और प्राणनाश होने पर भी इसका अन्त नवे अ<sup>ता क</sup> पर दर्शनमहनोष और चारवमोदनोष का मुक्कारण <sup>हो</sup>

कत्त देशक ते परिस्वत है और संध से प्रारंगिया है। (१८८०) इ. पट दुस्त है अको है साठत साधना से के इस से अनी <sup>अलाई</sup> पहें ते पर क्षमें द्वार है।

## १४ । अबदार्य कार्यापवाकी साम-

इत्रे केलीका ११ एकप्रदेशक सङ्ग्रालयन संभवत्र के विष्यालया है।

कानवासना का कर्न। -णिमाक .0 ६ , प्रमण्ध क कीमाध-गंभर . १५ , काग्राधनी काल मुगानकुम्पम-पाराधार । ५० हिराधिन-प्रम्पक्रमाहित का -ज्ञीमाञ्च .थर ,ग्रिक्स्यर्घ में लिक्स्यर्घ न्यविधनक्रह . ३ ५ जाने दाला कार्य, २५ बहुमान– कामीजनो द्वारा सम्मानित, ाफ्की ७कम्बी-कब्रु-। उ. १. १ कुक् लाग नार । एकी में जनक जन्य मृत्यु का कारण, २२. वैर-विरोध का हेतु, २३. रहस्व-गिरिमाक-ग्रामगिरमाक . ९५ ,थिलिसीर का घार-घाउ ,ग्रागुं क्षि-।क्र-क्षिपार . 0 ९ , एए। क कि एक्षिन १५४ - हो। १. १९ , छा ह **न्रिक ाण्यका कि फिय्रिक्र के फिल्लीड़-न्यीकृमेध्यमा** . ১ ९ , थिरिक्री जनक, १६. अधर्म-पाप का कारण, १७. अशीलता-सदावार -मंग्ने .४९ ,काम का घावर जिश्वास का घावक, १४. विमंग-मंशोय-मन में शीय उद्देश का उत्पादक, १९. अनिग्रह-स्वच्छंद नियेक का नाशक और मुह्ता अज्ञान का कारण, 90. मन र्क त्रज्ञीतज्ञी-ज्ञीम , १, तमीनी कि क्तिमन्ध-पेट , २, कथा ह कि मधंम-कथाइ-इप .थ ,।एगक कि फिक्छी फ्रक्सिक्-फिक्से .३ ,ालां माग्ल में मञ्जी के मिकागा ज्ञाार गिनि-ग्राकां -ाम्हि . भे , लाह निंह में गिममें के घरमू िक्निमामें . ४ मिणेग कुस, ३. चरंत-समस्त संसारी प्राणिप में व्याप, 9. अब्रह्म-निस्त प्रवृत्ति या अद्युम आवरण, २. मेथुन-स्त्री-पुरुष

रेसड़ र्रांक र्क राक्ष सिड़ गिलफ के सिम नाम के अहा हुस है। 1 हैं कि मान सि

- अब्रह्मस्ये का मेवन करने वाले देव, मनुष्य और रियंट्य-- काह तीम तंत्रीस में प्रवट के जीम कि प्राप्त मान का का मेट - जामकुरुंगः . इ. , प्रामकुगान-गम्पृ . ९ , एमकुरुंम्धः . ९ मुपर्णकुर्माः , ४ , प्रामकुग्विः , ४ , प्राप्तकुम्पाः प्राप्तकुमाः , ९ , प्राप्तकुमाः , ९ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्षिमाः , १ , प्राप्तक्ष

. अणपितक २. मूतवादिक, १ ऋषिवादिक, ४. मूतवादिक, ५. उत्तर १. मत्तरा १. कृष्णाण्ड और ८. पतंग देव, ये आठ सन्तर एता है, विश्वान

9. पिशाच, २. भूत, ३. यक्ष, ४. राक्ष्म, ५. किंग्नर, ६. किंग्युरुप, ७. महोरग और ८. गन्यर्च। ये आठ प्रकार के मुख्य व्यन्तर देव अपनी अप्सराओं, देवांगनाओं के साथ एवं

इन्हें क्यितिक मार्थ लेक में निवास करने वाहे ज्यीतिक देव, तथा विमानवासी विमानकहेव एवं मनुष्याण,

तथा विमानवासा वमानकदव एवं मनुष्याण, तथा जलचर, स्थलचर एवं खेचर (पक्षी) ये अन्नह्म का सेवन हैं।

9. अवंभं, २. मेहेणं, ३. चंगंत, ४. संसीग, ९. व्यंगं, ३. संसीग, ९. व्यंगं, ३. संसीगं, ९. व्यंगं, ७. व्यंगं, ७. व्यंगं, ७. व्यंगंतिगारीं, ६. संक्पी, ७. वाहणापथाणं, ८. हमातें, ९०. मणसंखोभी, ९०. सेवांगों, ९०. सिक्मां, ९६. अहम्मों, ९३. वियंगों, ९५. मिस्थांतें, ९४. मासंधम्मतिसी, ९५. १६. वंगंतिसीं, २०. व्यंग्रेसिंगों, २०. व्यंग्याणों, २६. वंगंत्रांतिंगों, ३०. स्तंतांत्रों, ३०. व्यंग्याणों, ३०. व्यंग्याणों, ३०. व्यंग्याणों, ३०. व्यंग्यों, ३०. व्यंग्याणों, ३०. व्यंग्याणों, ३०. व्यंग्याणों, ३०. व्यंग्याणों, ३०. व्यंग्याणों

तस्स एथाणि एवमादीणि नामधेज्जाणि होति तीसं। -पण्ड. आ. ४, सु. ८९

४५. अबंभसेवगा देव-मणुय-तिरिक्खा— तं च पुण निसेवंति सुरगणा स-अच्छरा मोहमोहियमर्ड्-१. असुर, २. भुयग,३. गरुल, ४. विज्जु, ५. जलण, ६.दीव,७.उदही,८.दिसि,९.पवण,९०.थणिया,

9. अणानीन, २. मुचनाइ य, ३. इतिनाई य, ४. भूयनाइ य, १. केवि य, ६. महाकंदि य, ७. कुहंड, ८. पयंगदेना।

. पिसाय, २. भूय, ३. जक्ख, ४. रक्षस, ५. किन्नर, १. किपुरिस, ७. भूरा, ८. गंधव्या।

पिरिय-जोइय-दिमाणदासि-मजुयगणा।

जलयर-थलयर-विहयरा या

मोहपिडवद्धयिता, अवितण्हा काम-मोगितिया, तारहाए वलवर्ड्य महर्ड्य समीमभूया गिढ्या य अहमुच्छ्या य अवंभे उस्सण्णा,तामसेण भावेण अणुम्मुक्का, दंगज-चरित्तमोहस्स पंजरिमव करेंति अन्नोऽन्नं सेवमाणा। –पण्ह. आ. ४, सु. ८२

## ४६. चक्कबद्दिस्य भोगाभिलासा-

भुक्तो असुर-सुर-तिरिय-मणुअ-भोग-रइ-विहर-संपठता य चन्कवर्टी सुर-नरवइ सक्कया सुरवरुव्य देवलोए, भरकण्णा-णगर-णिगम-जणवय-पुरवर-दोणमुह-खेड-कव्यड-मदंब-संबाह-पट्टणसहस्समंडियं थिमियमेयणीयं एगव्यत समागरं भुजिऊण वसुहं, नरसीहा नरवई निरंदा गर्व्यसभा मक्यवसभकणा अव्यहियं रायतेयलच्छीए दिश्यमाणा मोमा गयवंसतिलका।

र्याः समिनसंस्रयर-चक्क-सोत्थिय-पडाग-जव-मच्छ-कुम्म-रवदर भग-भगग-विमाण-तुरय-तोरण-गोपुर-मणि-रयण-न्तरपत्तनः मुगल-गगल-मुख्यवरकपल्क्क्ष भगगगगगग्रीयन्यभ धरमञ्ड-सरियं-कुंडल-कुंजर-राज्यस्य वैश्वस्य गमल-ज्ञय-इंद्रकेड-दप्पण-अहावय-या । रागल स्पत्त-मेह-मेहल-बीणा-जुग-छत्त-दाम-दामिणी-४भट ५ ५,५५७ घडा । बरपोत-सूद्ध - सागर कुमुदागर - मगर-८५ - १८५४ : ने ५४ - प्रमाणगरवेइर-किन्नर-मेयूर-वररायहंस-भारत दक्षिक यक्त गर्भागहण-चामर-खंडग-पव्वीसग-े अद्यास महित्यस्तिमी स्वाभिनेय मेड्गि भन्द हर्दमानेसमार-वद्दमाणम-पसुत्य-उत्तमविभेत-र राज्य । सरकारा

अब्रह्म (मैथुन) का सेवन करते हुए अपनी आत्मा को दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय कर्म के पिंजरे में डालते हैं अर्थात् अपने आप को मोहनीय कर्म के वन्धन से ग्रल करते हैं।

#### ४६. चक्रवर्ती की भोगाभिलाषा-

इसके अतिरिक्त असुरों, सुरों, तिर्यञ्चों और मनुष्यों सम्बन्धी भोगों में रतिपूर्वक विविध प्रकार की कामक्रीड़ाओं में प्रवृत, सुरेन्द्रों और नरेन्द्रों द्वारा सम्मानित, देवलोक में देवेन्द्र समान तथा भरत क्षेत्र में सहस्रों पर्वतों, नगरों, निगमों, जनपदों श्रेष्ठ नगरों, द्रोणमुखों (जहां जल और स्थलमार्ग-दोनों से जाया जा सके ऐसे स्थानों), खेटों-(धूल के प्राकार वाली वस्तियों) कर्वटों-कस्वों, मंडवों-(जिन के आस-पास दूर तक कोई वस्ती न हो ऐसे स्थानों) संवाहों (छावनियों) पत्तनों-(व्यापार प्रधान नगरियों) से सुशोभित एवं सुरक्षित होने के कारण स्थिर लोगों के निवास योग्य एकच्छत्र-(एक के आधिपत्य) वाले एवं समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का उपभोग करने वाले, मनुष्यों में सिंह के समान शूरवीर, नरपित, नरेन्द्र-मनुष्यों में सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली नर-वृपभ (स्वीकार किये उत्तरदायित्व को निभाने में समर्थ) नाग यक्ष आदि देवों से भी सामर्थ्यवान्, वृषभ के समान सामर्थ्यवान्, अत्यधिक राज तेज रूपी लक्ष्मी वैभव से दैदीप्यमान सान्त एवं नीरोग राजवंशों में तिलक के समान श्रेष्ठ हैं।

जो सूर्य, चन्द्र, शंख, चक्र, स्वस्तिक, पताका, यव, मत्स्य, कषुवा, उत्तम रथ, भग, भवन, विमान, अञ्च, तोरण, नगरद्वार, मणि रल नंदावर्त्त स्वस्तिक, मूसल, हल, सुन्दर कल्पवृक्ष, सिंह की आकृति वाला भद्रासन, सुरुचि (आभूपण) खूप, सुन्दर मुकुट, मुकावली हार, कुंडल, हाथीं, उत्तम वैल, द्वीप मेरे पर्वत गरुड़ के चिह्न वाली ध्वजा, इन्द्रकेतु-इन्द्रमहोत्सव में गाड़ा जाने वाला स्तम्भ, दर्पण, अप्टापद फलक या पट जिस पर चौपड़ आदि खेली जाती है या कैलाश पर्वत, धनुष, वाण, नक्षत्र, मेघ, मेखला-करधनी, वीणा, गाड़ी का जुआ, छत्र, दाम-माला, दामिनी, परों तक लटकती माला, कमण्डलु, कमल, घंटा, उत्तम पोत-जहाज, सुई (कर्ण) सागर, कुमुदवन, अथवा कुमुदों से व्याप्त तालाव, मगर, हार, जल कल्या, नृपुर-पाजेव, पर्वत, नगर, ब्रज्न, किन्नर-देर्वावशेष या वाद्यविशेष मयूर, उत्तम, राजहंस, सारस, चकोर, चक्रवाक-युगल, चंबर, ढाल, पव्वीसक-एक प्रकार का बाजा, विपर्वा-मारा तारों वार्की वीणा, श्रेष्ठ पंखा, लक्ष्मी का अभिपेक, पृथ्वी, तल्यार, अकुश, निर्मल कलश, भृंगार-झारी और वर्धमानक-सिकास अथवा प्याला, इन सब श्रेष्ठ पुरुषों के मांगलिक एवं विभिन्न उक्षणों की धारण करने वाले होते हैं।

दसके अखबा बनीस हजार श्रेष्ठ मुकुटबढ राजाओं क्रारा अनुगत-

बतीम राज्ञार क्षेत्र्य युवातियो महारामियो के चीमठ हजार नेवी के जिए वियं होते हैं।

वे रत्तवर्थ के शामीसक कांत वाले, क्षमण के गर्भ मध्यनगर बन्दा के कुने, कोरट की माला आर कमोटी पर पीची ही <sup>शर्</sup> इन्हों के रेपर के समान रोग वर्ष वाड,

में रिन्म इंच-इंच , लाट गांगिंग्स मिम लिट्स ग्रीस् रज्नु न्मिक्स के रिग्री कि जीए जाड़ीटी एत रिग्री ट रिंग् एडिनि गृह स्च एत स्थित स्व में क्यांट क्यांट क्यांट क्यांट स्व में इस्प्रीक एत में स्थित स्थित स्थित स्थान स्थान स्थान इस्प्रीक एत में स्थित स्थित स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

ाई तिह काट गरीर जमीरमु से नियरक कप्ट में मिमुकु मन्ट ग्रीर और अपट ग्रन्म कीट व्यामी मु क्षांट काल

उत्तक कलाचार्यों डिफ्नीडा हारा निपुणतापूर्वक बनाई हुई सुखकर भार क्रम तथा अन्य कुडिंग कुडिंग क्रम अन्य अन्य भार भार्यक्राण से निप्ता क्रमीर्पण कार्य है।

र्क फिथीनी कि उक्ति है नाधर फरकड़ मिनले-किर हराह हफट हं अधि सुमुद्र में स्थितिकों निन्मरातु जापाय क्षित्र भीए सिन क्षित्र मिन क्षित्र क्षित्र मिनका क्षित्र मिनकों में सहस्र क्ष्रे

(मिरिट) , मिरिटार, मिरिटार मिरिटार किया कि स्टिंग कि स्टिंग कि स्टिंग कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि सिर्मा कि स

४७. चलदेव-चासुदेवों की भोग-गृष्टि-

माअम प्रारेश लिगार अक माअम अक्ष माअस मिं गिरुप गिलास कीमड़ क माअम, रुंगा माअम कि गिम्म आप गिंगा हैंग्र-ईंग्र मिस्ताप्त , प्रणाप्तर में फिम्म, गिंग्रिम्भ, प्रिंग्रिम ग्राप्त किंद्रार, प्राप्त , रुंगा मंत्रक अंग्रिम कि प्राप्त कर्षप्राप्त समम के माप्त गिंग्राम गायम देंग्य गिंग्रिम प्राप्त कार्य क्षेत्र माप्त्य माप्त मिंग्रिम क्षेत्र क्षेत्र प्रमेस प्राप्त कार्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र माप्ति कार्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र माप्ति कार्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र माप्ति कार्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षे

वे वसुदेव तथा समुद्रविजय आदि दशाई-माननीय पुरुष के वसमुद्र, एए एए एए सम्बद्ध अनुन्त काम मुमुख, एए प्राप्त कामन के मुमुख, हो हो आदे आदि यादों और साह हो हो हो।

-ागरानिनि-धार्गणुड्ट्य-उक घरड्रम गरंउंच्य गरंक्स-घार्ट्य रिर्णि स्प्र्मिक-ड्याणीठ-उठल्लापुड्ट-घम्मीणी-णिर्यण्य । गरंधिमुस्चि-कान्य

वर-सुरमि-गंधवर चुणावास-वरकुसुम-भीरय-सिरया,

क्रिय-छेपायिरय-सुकय-रइयमारु-कडांगय हिस्य-पवर-भूसण-पिणद्धदेहा,

-फकपु-णाम-कंकप-कंकाम खिक्च स्ट्राट्ट स्ट्राट स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्

उपणा-सम्त-(यपा-दक्करयणपहाणा, नव निहेबड्णो, समिख्कोसा चाउरंता,

निरंतु में भाहिं समणुजाहज्जमाणमा, तुरगवर्द, रहवर्द, क्रिक्स-मीप्त-प्राप्त , तिरावर्द्द, क्रिक्स-मिप्त-प्राप्त , तिरावर्द्द, क्रिक्स-मिप्त-प्राप्त , तिरावर्द्द, त्रिक्स-क्रिक्स , त्रिप्त-क्राप्त , त्रिप्त-व्याक्त-प्राप्त , त्रिप्त-व्याक्त-प्राप्त , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्रिप्त-व्याक्ष्य , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र , त्र ,

४७. बलहेव-वासुदेवाणं भोग-गिहिंब— भूग्या-मज्ज वलहेव-वासहेवा हे पवरप्रिस

भुज्ये-भुज्ये वलदेव-वासुदेवा के पवरपुरिसा १४७७:४१ मास्त्रमा महाधणुष्यङ्का महासत्त्रसा। १४७७:४१ मरवस्रभा राम-केसवा भायरो सपरिसा।

वसुरेव-समुद्दविजयमादियदसाराणं पञ्ज्ञ-पितव-संव-अनिरुद्ध-निसह-उम्मुय सारणगय-सुमुह-दुम्मुहादीण- जाव-याणे, अर्द्ध्हराणा वि कुमारकोडीणं हिययदिवया, देवीए रोहिणीए, देवीए देवकीए य आणंदहिययभावणं-दणकरा,

सोलस-रायवर-सहस्साणुजायमग्गा, सोलस-देवीसहस्स-वर-णयण-हिययदइया.

णाणामिण कणग - रयण - मोत्तिय - पवाल - धण - धन्न-संचय-रिध्दि-समिद्धकोसा.

हय-गय-रह-सहस्ससामी.

गामागर-नगर-खेड-कब्बड-मडंब-दोणमुह-पट्टणासम-संबाह-सहस्स-थिमिय-णिव्वुय पमुदियजण-विविहसास-निप्फज्जमाण - मेइणि - सर - सिरय - तलाग - सेल - काणण-आरामुज्जाण मणाभिराम परिमंडियस्स दाहिणड्ढ वेयड्ढिगिरि विभत्तस्स लवणजलिह-परिगयस्स छिव्वहकाल-गुण कामजुत्तस्स अद्धभरहस्स सामिका।

धीर-कित्ति-पुरिसा, ओहवला, अइबला, अनिहया, अपराजिय-सत्तु मद्दण-रिपुसहस्स माण-महणा, साणुक्कोसा, अमच्छरी, अचवला, अचंडा मिय-मंजुल-पलावा, हिसय गंभीर-महुर-भणिया, अब्भुवगयवच्छला सरण्णा लक्खण,

वंजणगुणोववेया,

माणुम्माणपमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वंग-सुदरंगा,

सिंस सोमागार कंत पियदंसणा,

अमरिसणा

पयंड-डंडप्पयार-गंभीरदरिसणिज्जा,

ताङ्ख-उद्यिख-गरुलकेऊ,

यज्यम-गन्जंत-दरिय-दिष्य-मुट्ठिय-चाणूर-मूरगा, रिट्ठ-यमभ-दाइगो, केसरिमुहविष्फाडगा, दरिय-नाग- दष्प-मद्दणा, जमजन्तुम भजगा, महासउणि-पूतणारिवु कंसमउड-तोडगा, जसस्य मागमग्रहा। वे देवी-महारानी रोहिणी के तथा महारानी देवकी के हृदय में आनन्द उत्पन्न करने वाले होते हैं।

सोलह हजार मुकुट वद्ध राजा उनके मार्ग का अनुगमन करते हैं। वे सोलह हजार सुनयना महारानियों के हृदय के वल्लभ होते हैं। उनके भण्डार विविध प्रकार की मणियों, स्वर्ण, रत्न, मोती, मूंगा, धन और धान्य के संचय रूप ऋद्धि से सदा भरपूर रहते हैं।

वे सहस्रों हाथियों, घोड़ों एवं रथों के अधिपति होते हैं।

सहस्रों ग्रामों, आकरों, नगरों, खेटों, कर्वटों, मडम्वों, द्रोणमुखों, पट्टनों, आश्रमों, संवाहों सुरक्षा के लिए निर्मित किलों में निवास करने वाले, स्वस्थ, स्थिर, शान्त और प्रमुदित जनों तथा विविध प्रकार के धान्य उपजाने वाली भूमि, बड़े-बड़े सरोवरों, निव्यों, छोटे-छोटे तालावों, पर्वतों, वनों, आरामों, उद्यानों से पिरमंडित तथा दक्षिण दिशा की ओर का आधा भाग वैताद्य नामक पर्वत के कारण विभक्त और तीन तरफ लवणसमुद्र से धिरे हुए दक्षिणार्ध भरत के स्वामी होते हैं। वह दक्षिणार्ध भरत-वलदेव-वासुदेव के समय में छहों प्रकार के कालों अर्थात् छहों ऋतुओं में होने वाले अत्यन्त सुख से युक्त होता है।

वे (बलदेव और वासुदेव) धैर्यवान् और कीर्तिमान होते हैं। ओघवली होते हैं, अतिवलशाली होते हैं, उन्हें कोई आहत-पीड़ित नहीं कर सकता है, वे कभी शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं होते, अपितु सहस्रों शत्रुओं का मान-मर्दन करने वाले होते हैं, वे दयालु, मत्सरता से रहित, गुणग्राही, चपलता से रहित, विना कारण कोप न करने वाले, परिमित और मिष्ट भाषण करने वाले, मुस्कान के साथ गंभीर और मधुर वाणी का प्रयोग करने वाले, अभ्युपगत-समक्ष आए व्यक्ति के प्रति वत्सलता रखने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले होते हैं।

उनका समस्त शरीर लक्षणों से, चिन्हों से, तिल मसा आदि व्यंजनों से सम्पन्न होता है।

मान और उन्मान से प्रमाणोपेत तथा इन्द्रियों एवं अवयवों से प्रितिपूर्ण होने के कारण उनके शरीर के सभी अंगोपांग सुडौल-सुन्दर होते हैं।

उनकी आकृति चन्द्रमा के समान सौम्य होती है और वे देखने में अत्यन्त प्रिय एवं मनोहर होते हैं।

वे अपराध को सहन नहीं करते अथवा अपने कर्तव्यपालन में प्रमाद नहीं करते।

वे प्रचण्ड -उग्र दंड का विधान करने वाले अथवा प्रचण्ड सेना के विस्तार वाले एवं देखने में गंभीर मुद्रा वाले होते हैं।

वलदेव की ऊँची ध्वजा ताड़ वृक्ष के चिन्ह से और वासुदेव की ध्वजा गरुड़ के चिन्ह से अंकित होती है।

गर्जते हुए अभिमानियों से भी अभिमानी, मीप्टिक और चाणूर नामक पहलवानों के दर्प को जिन्होंने चूर-चूर कर दिया था, रिप्ट नामक सांड का घात करने वाले, केसरी सिंह के मुख को फाड़ने वाले, अभिमानी (कालीय) नाग के दर्प का मयन करने वाले, यमल अर्जुन को नप्ट करने वाले, महाज्ञाकुनि और पूतना नामक विद्यावरियों के ज्ञानु, कंस के मुकुट को तोड़ देने वाले और जरासंय जैसे प्रतापज्ञाली राजा का मान-मर्दन करने वाले थे।

णरा, शास कड़म और महन्न सार कार नामक सब् धारण शिरण करते हैं और वासुदेव पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कीमुदी जार गीर कामू ,कड़ में धिड़ घड़कड़ विदा है विड़ प्राप्त हैं विड़ वे (वलदेव और वासुदेव) अपराजय होते हैं, उनके रथ ।ई काग में दुलावे जाकर मुखद शीतल पदन किया जाता है। किन्धे कि रिमाट , तथीएं है सुमूह के धंगधि काट निंह इफ्ट णिंगक के पूर्व कि नामिल-स्वकृत घेर हिकल कि इंडि-क्षर्ठि मक्तर, रागर कार एक कार नार रेकी गिरपर में किरुए।र िलाइद्धीमुम प्रहि प्रमिनि में गिग्न स्वर्ध ,र्लाघ र्नप्रक प्राधीकर कि प्रमुप्त के मिश्रेल कि फितिएरान र्राप्ति कपूर में फलील ,रिवा दंडों वाले, स्वर्ण तपनीय, स्वर्ण के बने विवित्र दंडों वाले, ाष्ठि के फिणिम कि ज़कर छिछि नामम के छिनीएड़ कपूर में एटि कांघ र्न जाम कि प्रिक्षीए कांघ कर में रिक रमार विरि रिपर महित आवास वाली, श्वेत वर्ण वाली, खर्णागिरि पर रिथत तथा र्म ग्राप्त्रधी के ग्रधिमानम ,रुष्टंच नामम के डाघर रुखीए के जाम-जिस्स अन्तर हो। यह विश्व के किया मुन्दर भ्रीत-भागर ,कांघ निक हे पा कि के पूर्व प्रकार में नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के कि नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के कि नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के को नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के कि नाम के र्क ज़िंघ ।ध्रुप र्लाट ।एट ।इड्रुप र्क शिंप) की कि ।मऋ रुलेमी ह्य उभाई के त्रीपीतिएर खन्छ, रजन्यह, रुमक तर्वह ।।।।नान-नान्मरु , इफ़र में छंपू-ागम्ळपु के फ़िग़ गिमड गिर्गि , हगार में गिगा रिमम लिए रिक एरम्ही में सिसर्ग कि किये खिल

। हैं कि कि एउंग्रिक क्यून प्रांक्ष श्रीम म्हिक्क क्रमिनिमु क्रिक्ट क्रिक्ट । ईं किस्क

1ई तिह तमीका नाम के लमक किट में स्वीह कि लिडके 1ई तिह तमीका नामम के लमक किट-कारेडण्य हर्न केन्ट 1ई तिहर तमीदि राह लिघाका रम लघास्व र्राट क्ल्फ केन्ट मिट हं ,ई तिह कि रूच रस्स का स्वाध में शिक्षक केन्ट

हेम सहामर्गार किल नाशीर में मिमय प्रममर्गीमें के सिहांस हेम 1ई फिड़र नाममाम्गार रुप्तस्य विनय कि फिस्ट निम्निकी इंस्टो-रिप्तस्य रुस्त कि कि कि कि कि कि कि कि

हैं गिंड फ्मीएस स्टिन्स सम्बन्ध मिर्म का मीए किस्ट एक समार के मीए कि मार्गित समार समार समार का मीए किस्ट 1ई तिर्दे प्रमाशनी र्गोर

रुप्ते हं प्रांट हं क्षित्र क्षमीर्षि से क्षिप्रक-इम्डीक प्रमक क्षिम्ट प्रांट द्वं रिप्त रुप्ते घर्ररुष्ट) हैं क्षिप्त एप्राप्त कि स्टिप्त रुप्ति प्रका

> डीदिममम-लडमंडोंच-घडीम-मम-लाघीर ए डीर्त डीर्तिकमार डीर्डड्रमम डीर्तभूम्माणीव घंघ्लप्रिमीरम् शानंगारी

मुहसीतक-वाय वीइयंगा। ज्ञीणमम्भभित ज्ञीरमान मी स्था पिरमर ज्ञीकल्लीनी तुरुवक-धूव-वस-वास-विसद-गंधुद्धयाभिरामाहिं नीमेख रायकुल सेवियाहि कालागुरु-पवर-कुंदुरुक्क-नरवर्ड-भिरि-समुदयप्पगासण-करीहि, वरतहतीनावाड़ि ,ज्ञाहंडान्ही महिर्देह-तवणिज्युज्जल संलेखाहि ,।एलीक नाणा-मणि-कणन इंसिवधूयाहि <u> केट</u> ,जीएर रामिताहि अववायु-पाय-चवल-जाणप- मिग्च वेगाहि, -ग्रीप-प्राप्त-सर-प्राप्ति-विसद्वेसाहे कण्ग-ग्रीर-जान्यय-वीड्-पसीरेय-खीर्रातम-पवर-सागरुण्रचंचलाहि -फलीलम-फलीह-कन्ध-पड़ाण्घ्म (डीलिम-मिलिस--मुर्गान-एगलेन-एनतीगोरिसहर-विमल-सीस-कारण-सिर्ग-. इीाहारूमे-७१९म-मध्दीप-७मघ -लमकार्म-लड्रमरू - फड़क्तन, इंडीएठर्रीमुप्त-एएड्डी-एड्डि-एन्टि-एन्टि-ए

अजितरहा हल-मूसल-कागा-पाणी, संख-चक्क-गय-सित णंदगधरा,

,ि।।इडी.ही-मुक्षक-लम्बी-फक्ष्म-लिप्पकम

कुडल-उज्जीवियाणा।, पुंडरीय-णयणा, एगावलेकंठरड्यवच्छा, सिरिवच्छयुलंछणा वरजसा,

सब्योउय-मुरीम कुसुम-सुरइय-पलंब सीहंत-वियसंत-चित्तवणमाल-रइयवच्छा, अस्ठसयविभत्त-लक्खण-पसत्स-सुंदर-विराइयंगमंगा,

, ड्राप्मिलिन-म्कन्नि-एलील-इंग्रीन प्राप् सम

काडसैयग नीख-पीत-कोसिज्ज-वससा,

पवरादत्त तेया, सारय-नवत्यणिष-महुर-गंभीर्गाः । नरसीहा सीहविक्कमगई,

अत्यिमिय-पवर-रायसीहा, सोमा बारवइ पुण्ण चंदा पुट्वकयतवप्पभावा, निविट्ठसंचियसुहा अणेग-वाससयमाउवंता,

भन्जाहि य जणवयप्पहाणाहिं लालियंता अतुल-सद्द-फरिस-रस-रूव-गंधे अणुभवेत्ता तेवि उवणमंति मरणधम्म अवित्तिया कामाणं। —पण्ह. आ. ४, सु. ८६

## ४८. मंडलीय रायाणं भोगासत्ति-

भुज्जो मंडलियनरवरेंदा सवला सअंतेउरा सपरिसा सपुरोहियाऽऽमच्च-दंडनायक-सेणावइ-मंतनीतिकुसला, नाणामणि-रयण-विपुल-धण-धन्न-संचय-निही सिमद्धकोसा, रज्जिसिरि विपुलमणुभवित्ता विक्कोसंता वलेणमत्ता ते वि उवणमंति मरणधम्मं, अवितत्ता कामाणं।

-पण्ह. आ. ४, सु. ८७

## ४९. अकम्मभूमि इत्थी-पुरिसाणं भोगासत्ति-

भुञ्जो उत्तरकुरु-देवकुरु वणविवर-पादचारिणो नरगणा भोगुत्तमा भोगलक्वणधरा भोगसिस्सिरिया पसत्थ-सोम-पश्चिपुण्णस्वदरिसणिञ्जा सुजाय सव्वंग सुंदरंगा,

रतु पञ्चपत-कंतकरचरणकोमलतला,

पुपर्राट्ठय-कुम्म<mark>यारु चलणा,</mark> अपुपुद्ध मुसद मंगुलीया,

अयन्तम् तपनेमद्भवा,

नांत्रत मुक्तित्रह-पृत्रपुता,

ंग कुरुविद वन बहुणुदुर्वा न<mark>वा</mark>,

धम्म सम्मय गूडासम् वर्ष १८९२ मत् भू न्हीयकाम विकास <mark>मई,</mark> ५-१९८ मत् व गासदेखाः

连续建筑设备 化高级系统

वे नरों में सिंह के समान प्रचण्ड पराक्रम के धनी होते हैं। उनकी गति सिंह के समान पराक्रमपूर्ण होती है।

वे बड़े-बड़े राज-सिंहों को समाप्त कर देने वाले अथवा युद्ध में उनकी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। फिर भी प्रकृति से सौम्य-शान्त-सात्त्विक होते हैं। वे द्वारवती-द्वारका नगरी में पूर्ण चन्द्रमा के समान प्रिय एवं पूर्वजन्म में किये तपश्चरण के प्रभाव वाले होते हैं। पूर्वसंचित इन्द्रियसुखों के उपभोक्ता और अनेक सौ वर्षों की आयु वाले होते हैं।

विविध देशोत्पन्न उत्तम पिलयों के साथ भोग-विलास करते हैं, अनुपम शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्धरूप इन्द्रियविषयों का अनुभव-भोगोपभोग करते हैं, फिर भी वे बलदेव वासुदेव कामभोगों से तृप्त हुए बिना ही कालधर्म को प्राप्त होते हैं।

#### ४८. मांडलिक राजाओं की भोगासक्ति-

बलदेव और वासुदेव के अतिरिक्त सबल और सैन्यसम्पन्न विशाल अनन्त परिवार एवं परिषदों से संपन्न शान्तिकर्म करने वाले पुरोहितों अमात्यों-मंत्रियों दंडाधिकरियों-दंडनायकों, सेनापितयों, गुप्त मंत्रणा करने वाले एवं नीति में निपुण व्यक्तियों के खामी अनेक प्रकार की मणियों रत्नों विपुल धन और धान्य से समृद्ध अपनी विपुल राज्य लक्ष्मी का भोगोपभोग करके, शत्रुओं का पराभव करके अथवा भण्डार के स्वामी होकर अपने वल शित से उन्मत्त रहने वाले माण्डलिक राजा भी कामभोगों से तृप्त नहीं हुए, वे भी अतृप्त रहकर ही कालधर्म मृत्यु को प्राप्त हो गए।

४९. अकर्मभूमि के स्त्री पुरुषों की भोगासिक-

इसी प्रकार देवकुरु और उत्तरकुरु क्षेत्रों में वनों में और गुफाओं में पैदल विचरण करने वाले उत्तम भोगसाधनों से सम्पन्न प्रशास शारीरिक लक्षणों (स्वस्तिक आदि) युक्त भोग लक्ष्मी से युक्त प्रशास मंगलमय सौम्य एवं रूपसम्पन्न होने के कारण दर्शनीय सामुद्रिक शास्त्र के अनुरूप निर्मित सर्वींग सुन्दर अंगों वाले होते हैं।

तलुवे-हथेलियों और पैरों के तलभाग लाल कमल के पत्तों की भांति लालिमायुक्त और कोमल होते हैं।

पैर-कछुए की पीठ के समान ऊपर उठे हुए सुप्रतिष्ठित होते हैं। अंगुलियां-अनुक्रम से वड़ी-छोटी, सुसंहत-सघन-छिद्ररहित वाली होती हैं।

नख-उन्नत उभरे हुए, पतले, रक्तवर्ण और चिकने-चमकदार होते हैं।

परों के गुल्फ टखने-सुस्थित, सुघड और मांसल होने के कारण दिखाई नहीं देते हैं।

पिण्डलियां-हिरणी की जंघा, कुरुविन्द नामक तृण और वृतःमूल कातने की तकली के समान क्रमशः वर्तुल एवं स्यूल होती है। युटने-डिच्चे एवं उसके ढक्कन की संधि के समान गूढ होते हैं। गति-उत्तम हस्ती के समान मस्त एवं धीर गंभीर होती है।

गुरादेश-गुनांग-जननेन्द्रिय-उत्तम जाति के घोड़े के गुताग के नमान मुनिर्मित एवं गुन्त होता है।

गुडामाग—उनम जाति के अश्व के गुडामाग की तरह महमूत्र म निरुप होता है।

ाई किड़ि लाइ**छी र्रां**छ रामिंग इरक कि रुमक तमीकड़ी में रिएएकी कि ध्रेप्र एडि गञ्जकाट नामम र्क भूम र्क रिएंत नेजाणक्षीर प्रजंद-निजार र्क दिन गागंर-मीन **।**ई 1565 रुशि नामम र्रु रमक कि इंमी र्रापः घट्टार ठाई घेप उथू-छड़ , गाम कि रमक-गामडीक

मुद्ध किए हुए उत्तम स्वर्ण से निर्मित खड्ग की मूठ एवं श्रेष्ठ वज , इन्हें के एपेट ,रुप्तु, 'ड्राएति-किटवीकही-ागम्ययम क जिन्हे,

रामकृषु प्रगीर के किरमु, क्षिराह्मग्मिनास्य , मिकर्म, ग्रेम् कुमार ,किराजि-सीधी, समान, परसर सही हुई स्वभावतः वारीक, ीई 1515 र्रांग क्र<sub>ग</sub>-पतला व गोल होता है।

िकाइ निष्ठ निष्ठ किए-एडडी र्राष्ट्र स्मान-निष्ठित हो हो **1ई किर्कि रुमिक**ष्ट ग्रिस्

ाँडें किंहि ड्यूए *गे*स्टि

।ई ार्राइ । एक एक एक एक एक ।

र्ह हिंद हामस में रिणु फर्फ नेमर-नार्म असि प्रविभाग-निये की और हुए हिंह पृंह के हिंग है। अंतप्य संगत, धुन्दर ाई किड़ि प्रिया नामम र्क लमक**्यी**न

र्जार कार उनान र्ज्य क्युक्तीक लेमने नामप्र र्क एष्ट्रमार के रिष्ठ व कप्रिमार-दिन्डी कि लाफ र्रार ठिय । हैं र्ताइ ऋधुरीय छ्य प्तर्गिणामप्र-डे<u>श</u>ाय

।ई infa लादमी प्रांध रेगीत्रमी खपु-तन्त्रीपर ,रुप्तमम , क्राइप नामम के रूप के छाड़ी कि निम-क्राध्नाड़ 1ई तिहि तड़ीर में घर्मर के शार्गर-तड़मुक्ति

, हैं किहि घरिपमर ंच्य दिस ज्यु नामप्त के यूह के हिंग-नंघड़ालक

। हैं क्रिंहि िम्ह इड्ड मि अस्थिसियां-अत्यत् मुडोल, मुगोठेत, मुन्रर मांसल ओर नसो 一阳历

राकार्लाए राहिर किरु नामम् के लगाह कि राद्व के राग्न-ग्राह्म

र्नप्रभः गाँध नामप्र र्क गीराद लादघी र्क गानगरि-प्रवर्गाम्-ह्राष्ट 15 किंकि

। है तिह तहीर इंध-इंध्हीनी राधि कपृ प्त विषरेत मृद्द र्हाट उठान्छ সমূদ ,रुमांम ,रुमांर অपूर्रीप ,र्राघ फिरोरिह ठारु-ठार-ठाह । हैं र्तिक रुरू मामप्त के लागरू हेंहु कि कृषपु प्ते माध्य

१५५ छन्न रेतर कप प्रमु । मशील के पिन मिर्फ होंत-पिन्नात-छान 1ई ितंह रुमर्क ठाई हेड्ड िम में मगाध-ांग्रिएंस्ट

जार कार्राष्ट्र मेर्ग नेवा के विकाय हो है। हो के विकाय स्वाय के विकाय हो हो है। **।** है जिंह निकानी ग्रांध

रिकं के मार्रमा राहि शिर , शाक्र , उंगी , रकार , पशीम मतर- दिकं 1ई तिहि क्रिक्री गाँँ किरोग्री में कियी मह

क्य रिम निपन मेर्ट में गार लिए मेरप में तिम्लीवर-रीप-विनि १ई तिर्ह सिर्ह छोड़ हम किंद क्रमीमि रुप्हि ग्राप्ट नेम-।विद्धि 15 निंह Sp-rup) P नामम र्र

कि कि हिन्द्रीय नामम के द्वाय क्या उठ्य क्ष्मम क्रिम्नीय 1ह ibið कथन सुवयक होता है।

,डिक-एडीं नार्ने अड्गा-पर्ने मन्त्रीह अहीं-। प्रे

**्रिमान**-इष्रवी-प्रीर्मान्डमप गंगवित-दाहिणावत-तरंग-भंगुर्-रिविकरण-विकीसायंत-

,।।इंप्न-विशिव-१इंघ-१०-११/।। -मुखनंगक - उन - प्रीएन - एपट - हम्म - ज्ञान - प्रहिन

,ड्राग्रमिंग-पराय-रोम्ग्रु-३८० उन्जुग-सम-सहिय-जच्च-तुर्व-किस्या-णिद्ध-अदिन्य-

अस-विहग-सैयाय-पीणकुच्छा

मित-माइय-पीण-रइय पासा, संत्रय वासा, संगय-वासा, सुंदर-वासा, सुजात-पासा, **, ਸੀਜਿ** ਣਾ ਿ ਤਿਸ झसीवरा,

अकरंड्य-कमा-रिया-निम्मल-पुजाव-निरुवहय देहधारो,

कणगा-सिलातल-पसत्य-समतलउवइय-विच्छत्र-मिहल बच्छा,

<u> जैत-सीनम-पीण-रइत-पीवर-पवर्ट०-सीठव-सीप्री७र्ट०-</u>

जिसिट्ठ-लट्ठ-सुनियित-घण-थिर-सुबद्ध-**संधो**,

पुरवर मिलिय-बर्टिठव-भुवा,

भूय इंसर-विपुल-भोग-आयाज-पाज-उच्छूढ दोह-बाहू,

, किए रेड-लमिक कार हु- राजी, ,रिणाप-कार्र्ग इख्नीर (य - पछोवइय - मेयर - मेसछ - सैगाय - छक्ता - पसदा

तंब-तिर्ण-सुद्द-रुद्दल-निद्ध-नखा,

, रिभत्त-सुविरद्य-पाणिलेहा, पान्द-पाणितेहा, रिव-मिस-संववर-चवक-दिसासोवित्य-

(प्रधारा, नस्पृहाम - गराम - नार्ति - सहुलोर्सह - मारवर - मारवर-

अवार्ठ्य-मुविभय-चित्र-मुक् पउरगुल-सुप्पमाण-केब्वर-सिर्सगमीबा,

,ामृण्ड-लपृवी-लड्ड्ड्स-फसप-रास्ट-मणिटः



निमित्र कियान कियान कि निक्र मिरिट निर्म कि निर्माण कि निक्र कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि न

कनीत दें। सिर्म मिस क्षित कि फिलीम्स स्वाप क्षित कि फिलीम्स म्ह स्वभाव वाली होती हैं। प्रशस जन्म वाली अपर सर्वांग सुन्दर होती हैं। मिहि क्षित्र के स्व श्रेक क्षित्र के सिर्म होता है।

णिमर तमीर में तापहुस के उत्ति है शिषम् क्रिक्स उर्म-एउन उर्गित क्षेत्रक लामकुस लमकि र्राप्त ।ई रिड़ हिन्म

र्क रेसडू कप्र-उथदीनी र्राफ ड्यूप ,लम्स्क ,थिमि—ांफ्रिक्सिंक् रिक र्रम् ।ई क्रिनि ड्रेड्ड डिस

ग्राइकमच ग्रीस् रुमेनी ,रुक्त क्रमणनका, प्रसद्ध—म्छाम् ।ई तिइ

र्गिण्डल कलीगंम क्र्यह ,जारालांग, तडीर के मिर्ग-गंग्रनीडांगे निर्ह । है क्रिकि प्रापम्पर प्रस्थित हम्मिर्स

एगाक र्क निष्ठ क्तपृष्ठांम एक क्षेत्रीनि के एक ग्रन्थन-निर्धनुतार ।ई तिष्ठ अपूर्ण

1ई किंद्र इम्हें में मिन तथा नमी में सुबद्ध होती हैं। उस्-करि जंबाएं-सांथल कदली-स्तम्म से भी अधिक मुन्दर अकिं में को प्राय और में होते में होते को प्रकार को प्रावा की अधि प्रायाण वाली, मुन्दर होणाई में में किंग्य भाग प्राया और

।ই क्षित्र उपूर्व সাহস্থক দাদদ स्ट ड्रम र्क निरुक्त ।।ওচ্ছ হৃদাক্রাধ–ক্রিনি-।णीक्षि ।ই क्षित्र गिक्तिनी সাধ্য ক্রছি ,জিচ সাক্রাধ

है राहि कार्य मार्थ के क्षेत्र के क्षेत्र के अपन्ति कार्य के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षे

उदर-दाज के समान-मध्य में पतला शोभायमान, शुभ लक्ष्यों से सम्पन्न एवं कुश होता है।

प्रोट एक्ट्र ,तन्तु में हिलाओं मिल-लीकदी-पामप्रमा क प्रीपट ।ई क्रिये किहन

, उत्तरिक क्यांनाम , दूंदू सिमी एस्पर मिन क्यांनाम हो। स्वीतिक व्यांग्य , स्वामान स्वीतिम हो। स्वीतिक व्यांग्य - तन्म मुद्देश प्रांट रुमांक , प्रामकृष्ट , फरोड़ , स्वामान स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक - इ. क्षेत्र स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्त

वदास्यानदती होते हैं। मीम-गंग वरी के भयमे के मनान दीनगणने धरहरूर या भि नरमसाय कमे, मुखे के मिल्लो में भाजों एक रूप अर स्हां कुमराण हुए हमान में मिल्लो होता है।

> , प्राणीम्तर्गात्रक्तिम्। संयोप-पीस-पीस्तर्गात्राम्। स्टिन्यात्रक्तिस्तास् स्राम्यस्य स्वाप्ताः अपन्यस्य अवदायात्रक्ति , प्राप्तिस्यस्य स्वाप्ताः काला-छन्यात्र्याः स्वित्रं , प्राप्तिस्यम्यस्य स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्

> पमया वि य तीसे होति सोम्मा सुजायसब्दांग सुंदरीओ पहाण महिलागुणेहिं जुत्ता,

> अंड्कंत-विसप्पमाणा-मउय-सुकुमारू-कुम्म-संठिय-मिलेट्ठ-चलणा

क्जुमउय-पीचर-सुसाहयंगुलीओ

अब्मुत्रय-रइय-पिछण तंब-सुइनिख्नखा

रीमरहिय-वह-संडिय-अजहन्न-पसत्थ-लक्त्वण-अकोप्प-जंघ-जुयला, सुणीम्पय-सुनिगूढ्-जाणू

मंसल-पसत्य-पुनव्द संधी कमलीखंभातिरेक-संठिय-नित्वण-सुकुमाल-मउप-कोमल-अधिरल-समसहित-सुजाय-वहु पीचर-निरंतरो**ल,** 

भेर्ठाचय-चीइपट्ठ-मिर्गिक्य-पस्त्य-चित्रम्-प्रचित्रम्-भिर्दुलस्मिणी,

ज्ञायायामपमायायक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्यक्वान्य

**र्गियास्त्रिय-मामय-मिय-स्वियाओ** 

नंगापन्मः-पदाहिणावत्त-त्र्ममंग-रविवित्रण वरुणवीहित-भारीभावत-पडम्मंभीर-विग**रनामा.**  अगुभइ-यमन्य-सुजाय-पीणकुच्छी,

मन्नय पासां, संगतपासा, सुंदरपासा, सुजातपासा, मनमाउय-पीण-रङ्य-पासा,

अञ्गर्पः क्रमम-स्थम निम्मल-सुजाय-निरुवहय-मायनदृठी.

अधारकारतः - पमाणः - समसंहियः - लट्ठः - चूचुयः - आमेलग-अन् र-जुषात-धरि्टयं पयोहराओ

भुषम् । अष्युपुर्व्या - तपुर्या - गोपुच्<mark>य - वष्ट् - सम - संहिय-नमिय-</mark> उपोप्यत्यारम्

ानग.

मगराग्रत्था.

रामक भीवर-धरंग्लीया

ियामीयाउँचा, सर्वित-सूर-संख-चक्क-वरसोत्थिय-विभक्त-स्थानस्य स्थापिका

ापुराव करता वरिवपदेश

े प्राप्त एतकवीला,

५३१५७ प्रमाण ब्युवर-सरिसगीवा

मन १ मा इपन्स चन्हण्या,

र अस्पर्यस्थितम्पत्रव-कृतित-वराधरा,

भूतिनग्रहरू,

र १ रहर १ १ वर असिन-भाउठ-अध्यिद् विमल-दसणा,

कुक्षि-नहीं उभरी हुई प्रशस्त, सुन्दर और पुष्ट होती हैं। पार्श्वभाग-उचित प्रमाण में नीचे झुका, सुगठित संगत आकर्षक प्रमाणोपेत-उचित मात्रा में रचित, पुष्ट और रितद कामोत्तेजक होता है।

गात्रयष्टि-मेरु दंड—उभरी हुई अस्थि से रहित, शुद्ध स्वर्ण से निर्मित स्व्चक नामक आभूषण के समान सुगठित तथा नीरोग होती है। दोनों पयोधर-स्तन—स्वर्ण के दो कलसों के सदृश, प्रमाणयुक्त, उन्नत-उभरे हुए, कठोर तथा मनोहर चूचक (स्तनाग्रभाग) वाले तथा गोलाकार होते हैं।

भुजाएं—सर्प की आकृति सरीखी क्रमशः पतली गाय की पूंछ के समान गोलाकार, एक सी शिथिलता से रहित, सुर्नामत प्रमाणोपपेत एवं लिलत होती हैं।

हाथों के नाखून—ताम्रवर्ण-लालिमायुक्त होते हैं। अग्रहस्त—कलाई मांसल-पुष्ट होते हैं। हाथ की अंगुलियां—कोमल और पुष्ट होती हैं। हथेलियों की रेखाएं—स्निग्ध-चिकनी तथा चन्द्र, सूर्य, शंख, चक्र एवं स्वस्तिक के चिह्नों से अंकित एवं सुनिर्मित होती हैं। कोख और मलोत्सर्गस्थान—पुष्ट तथा उन्नत होते हैं।

कपोल-परिपूर्ण तथा गोलाकार होते हैं। ग्रीवा-चार अंगुल प्रमाण ऊँची उत्तम शंख जैसी होती हैं। दुड्डी-मांस से पुष्ट, सुस्थिर तथा प्रशस्त होती हैं। अधरोष्ट-उत्तरोष्ट नीचे ऊपर के होट अनार के खिले फूल जैसे लाल, कान्तिमय-पुष्ट कुछ लम्चे, कुंचित-सिकुड़े हुए और उत्तम

होते हैं। दांत-दही, पत्ते पर पड़ी यूंद, कुन्द के फूल, चन्द्रमा एवं चमेली की कली के समान क्वेत वर्ण, अन्तररहित-एक दूसरे से संटे हुए आर

अकविल-मुसिणिख-दीहिसरया,

1ई रिव रुक्ट रूक ग्रीर रुक्त , रीत न्या है। क्रु में पियर प्रियं स्पार प्राधित क्रियं है। 1ई रिव

, लिम-निमीइ., प्रमुन-कृत. ४. म्यान्सा १. ह. ताल्म १. ह. छ. ९ । लिम-निमीज., प्रमु-कृत. ४. म्यान्स १ था. ह. स्था. १ । एक मार्च १ प्रमुक १ था. १ । एक मार्च १ १ । एक मार्च १ १ । एक मार्च १ १ । यह १ १ । यह १ । यह १ । यह भार १ । यह १ । यह भार मार्च १ । यह १ । यह १ । यह भार मार्च १ । यह भार मार्च १ । यह १ । यह भार मार्च १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १ । यह १

रिम है। कि राम्न के राम कि कि राम कि कि कि राम कि राम कि राम कि राम कि राम कि राम कि राम कि राम कि राम कि राम कि

। इं किड प्रश्न एली के स्थि में क्नीक फीमक क्मिफ क्षित्र में , ईं किड़ उर्कम लाड में , ईं किड्य फिरीट्ट में प्राप्त हैं किड़ क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र । ईं किड़ क्ष्म में अधिभार में क्षित्र क्ष्म

।ई किहि क्विंट मक छकु में फिरुपू में होड़रें तिभीदित है प्राप्त कि राज्य हो राज्य है राज्य है राज्य

छकु मिम–इर्न प्रीरः होए, छोए, एउर, प्रिस् क्रिस्ट समी छुछ। अन्यस सुन्दर होति हो

। डैं तिर्व समस से गिंगुः के म्फार्य ग्रीस एक , केन्सी-एण्डाल हों उक्तामर शिरी में स्थित स्थान हों के मुक्त में म्ह

न स्टून यन न विशेष करने वाला जन्म तथा १५८५ । की मानवी असराएं होती हैं। वे आश्चर्यपूर्वक दर्शनीय होती हैं।

अकुट कि उस गर्म के छाष्ट्राम अकुट कि मर्गक्रिंग निर्म हो है एन में गिर्ममार कि र्केड गर्मपट कि गिर्मग्रिंग घोनिनम नार कि कुन मेंघलक है उसके म्ट्रिंग अर्थ तिम हि हिन 1ई तिह

## -तींग्डु कि किए में ग्रहों नधुने .0 भ

प्रांध स्थाप में स्थाप के स्थाप के स्थाप में अस्य स्थाप कि स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप

सदूस में किस्ती देकि देकि प्रम निर्ध विकारित कि प्रणी क्रियमणी सदूर में किस्ती प्रम उत्तर्क समुवीतम से प्रणी-प्रमणी विश्वस उत्पर्ध नेतर के इत्यह विश्वमन्त्रीय प्रमाणि से प्रमाणि से विस्तर प्रम निर्ध नेकिस है किस समीनी से विस्तरी से विस्तर प्रसि से निष्

ाहै स्थित से प्राप्त के प्रस्थ को स्थान है। में उपयोग कि मंत्रमंत्रमूचे कोंट है किम स्थाने से किस्पीक्त कि , किस, इक्त है मंत्रमंत्र केंट है स्प्य में कॉम कोंट सम्प्रस घरित्र काम कि केंद्र को कि इस कम्प्रम की स्थान के किस

। स्थित अवस्वणाथ रिभी। , स्थित मिर्म ने क्षेत्र स्थित स्थित ।

कंता सव्यस्स अणुमयाओ, क्षितकमुम्पति-गम्हिन्द्रावह्याह्न-गियमुक्काओ

, क्यिनेण य नराण थोवूणमूसियाओ, सिंगारागार- चारुवेसाओ,

सुद्र-स्वा-यह्वा-वस्वा-स्रद्र स्वावास्वा।

लारणण-न्व-जोन्यण गुणोववेदा, नंदणवण-विवर्यारिणीओ अच्छराओन्, उत्तरकुरमाणु-सच्छराओ,

40. मेहणसजा संपरिगानुषां दुगगड् — त्रीएड डीफिस प्राप्तिमान्त्रा य मोहभरिया सर्गाहम क्रिक्नमेन्छ,

विसय-विसस्स उदीरएसु अबरे परदारिहिं हम्मिति, विसुणिया धणनासं स्यणविष्णासं च पाउणाति,

परस्स दाराओं जे अविरया मेहणसन्ना संपरिगार प्रमुख मोहमारिया अस्ता, हत्वी, गदा य. महिसा, मिग्गा य मोरित एक्क्नेक्के,

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

# −7।इस्रिम्ट ाक क्रिहारः . ६२

ब्रि । एउक में 1899ं , ई नोण्ड कि फ़िह्म ग्राइ नेप्यर 11र्शन इप ग्राक्ष सड़ है अथवा बड़ी कठिनाई में इसका अन्त आता है। उपमञ्ड-ई क्त्रिड जार्फाल से अपरिचित अभ्यस्त, जार्फात और दुरन्त है न्युव्यद ।ई **क्रमीरिम्ध मिनिधार ।**ग्राइ गिंगिशीर र्क कि क्रिमम महा आश्व अवस भी देवता, मनुष्य और अपुर सिहत

## —ाणमग्रए कि मम्प्रेम् के निम्म निष्ठी मित्रीम एए इंग्रहा . इ.प.

ज्ञाकर भिरु ,ई क्तिनाइ लिए कि लिन जिम में जीएनम् कमान रेड्र 1ए लिन ड्रेड्र रिम में ड्रेन्न कि मोंघ में (मर रेक्लाह) इ। भीतम । जैसे कोई पुरुप तपी हुई सीने को (या लोह की) सलाई ९ ई १५७६

15 infa मण्झि कि विक् पृत्र हिरक नवि नष्टिम । मिनि ई

### -- ममान क जार ना प्रमान

, विद्या अनेक मणियों, स्वर्ण, कर्ततन आदि रानों, वहुमूल्य मुगंधमय −ई जिस्त मुट्ट कि ,ई घड़ाध-इएडीए विघान इए! इनिहा

, स्मि के निजीं मिनमें मिलने के वस्ते, क्रिय फर्यान-मर्लाम, क्षेत्रय पर्य शीह क्राय , ह्रोर , प्रमाय , नाय , नामाप्त क प्रकार छोड़ी लाङ निष्ट में गिष्टपट के छिउड़ा- छकु गकार ने गाड़ी, स्पन्दन-क्रीडारथ, शपन, आसन, वाहन तथा प्रिधि-ए. ए. याड़े-छकड़ा (य, यान, युग्य-विशेष ,इर्ध-रुरुद्वार प्रहित । अप , अप , अप , अप , इर्षि , प्रिवि , विवि ,कग्रा परिवार, वासी, वास, भृतक, प्रेय, सदेश वाहक,

-भि रम रिर्ध एपि ।राइ निधिन्ने के राक्ष करिए कि ज्ञार नघम ।धत शंभ-निष्ठ ,लाम कि लियू ज्ञार ग्रुक-ान्ना

ातिह हिम् स्रोठ हे इएरीप-दि त्रम रिक्त प्रका का हिल्ला अस्तर स्वतंत्र का कि है के निर्माति कियों, कर्वों, कर्ली, मंदों, संवाही तथा पतनों में मुशोमित हजारों पर्वतों, नगरों, निगमों, जनपदों, महानगरों, द्रोणमुखों,

#### नामग्रह क ब्रिहा क अर्गा न न

कि किन्द्रमाप्रम त्रभः कापत द्रोमांद्र मार हिन्छ-देशक सार् िल् (शह) कि स्मृत्ये क अन्त तृष्पा हत्ये मध्ये हकाया है से समय पंत अरोम इ.इ. क्या अपर विशेष में मिस क्या और किया अपर क्षित अपर क्षित अपर क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्ष (-८ प्राउप एड्र मोग्ट ाउसहों , इं माम्स के छड़ इएप्रीए)

कि रिक्रोंट राज्या कर कर भिरम द की स्ट्री है दिया क्षा है। बर्च अंदार के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के कि to define injury and by their him his his his fall इन्या हुने याने वस्ता है। विनयं इस वा है। वस विनयं वस्ता 

> एवं सिरपरिचियमणुगयं दुरति। <u> । फिर्गणीक्र</u>म एवं तं अवंभं पि चउले सदेव-मणुरासुरस्स लेगस्स ५३. अवभस्त उवसंहारा-

(छ) ९१ .मू. ४ .सर. उग्ग – ।मिर्घिती, जिमम राज्ञम्प इस् छिरह

## व. मेहणां भन्ते ! सेवमाणास केरिसए असंजम कण्जइ ? ५३. मेहुण सेवणाए असंजमस्तिदाहरण पख्वणं-

।इंग्प्ल मिलंसिस अधामवर्से गिड्स ं मिर्माः रंग्नित्रं निमिध्रेष्टिन्या-पिर्मा । उ. गोयमा ! से जहानामए पुरिसे खतनालियं वा, बूरनालियं

-विया. स. २, उ. ५, <del>प</del>ु. ९

-इन्नम् जाग्रीम ,४४

्रिम्हें डिगम्रीम क्रिंग होत्

र नियमा णाणामणि कपाग-रयण महरित्रक हि

कुदिय-धण-धन्न-पाणभीयणाच्छायण, सीया-सगड-रह-जाण-जुग्ग-संदण-सयणासण-वाहण), ,।•ਨਰਾ-ਸ਼ਬ-7ਡ-ਤ੍ਰ-ਸ਼ਬੀਸ-ਗਿ-ਸ਼ਬ-ਸ਼ सपुत्तदार-परिजण-दासी-दास-भयग-पेस,

, 55 इंडिगिए54-101714-रज़प-13ंग

-पण्ड. आ. ५, मु. ९३ (क) िहमित एकार्यां सामार्य समार्थ निवान समिति कार्य वसिह -फर्डामग्रीप - म्प्रिन्नम - ग्रिड्रम - जार्डाम - क्रिय - डाइक - डाइक - डाइक - डाइक - डाइक - डाइक - डाइक - डाइक -इमार्गा - राज्य प्राप्त - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज्य - राज

–ाम्माइस्स इस्स्वान्त्रीय , भभ

, जिम्मारमी-राम्छा द्वीयप्रापृप्यदेग्य-त्राप्यम्पीरीयार

,र्गंग्रेड्फड्रम-प्राप्तक-लीक-ग्रन्

,क्लिम-ध्रय-नियम-विउवसाली,

. एफिल्लिफ-मिन-पित-इंप्रिन ,किञ्चनी-गः-फरजीराजीयक्रागः

| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

-ps स्वत्नीफ्रिक् रह ग्राकप्र होंग

印. 9. 添耳. 6

न्रिक घमनुर कि छोड़ में प्राप्त होति होति होते होते होते होते हैं इए फ्रिंफ कींच विष्ठ मिर्फ क्रिंग है किए हैं हैं। अप उन्ने वाम अप क्रिंग कि हैं 9. वृहस्पति, २. ग्रुक्र, ३. श्रीरवर, ४. बुध, ५. अंगारक-मंगल,

इंड क्योंकि , कांड निरक नीए जांकाकोड़ केंद्र ान्हीं जाता एक क्नाक्ष्मिर एक श्रेय के अधि राष्ट्री अधि कि एक स्था अधि अधि र्क रज्ञार के प्रद्धि ड्रोज्ञर, इन्हें प्रयूप्त , कींग्र इनीतर राष्ट्री , ाणगरात क्रांघ नाथभं र्क प्राक्य ानान ,ाणफर्ट हाअन के प्राक्य प्रदेशठड्राध । शारु हुक लाह

1ई 5रक एडए कि इएरीय कोन्यूक्तमम

-ाध्य , वर्ड कानीमई के प्राक्षर कि कांच ने का भावनी में किंकि*ख* 

। जिल्लामुन, २. कल्पानित।

, किलाज़िक, २, इंजान, ३, सानकुनार, ४, मोधिन, १, इनान्हें , १, मेधिन, १

, চাणार . 0 ९ , চানার্চ . ১ , কাট্রারদ . ৩ , কানার . র

न्निमिनिक कांच निरक मांच में निमिन्नी मुक्त मिन्छ हुराइ ई 15 इन्हें अराज १३. अच्युती

िहें छिट्ट

। हैं इंड ट्यह क्राप्ट कं ऋक़ि नाज़म इंड किनामही मिछिनामछी है। हैं इंड छिनाफ़क़ कं সকেম হি ভাচ দিৱ্য দ দি। দি। সদুদ্ধ (চাঁচ) সদি কিচচিং (দি)

कि इएरीप तड़ीस ड्रथरीप मिपस-मिपस वर्ड के फिकिन गिराइ छ

। इं रिष्णेर वामध्यम् मिर्मर , ईं र्हारक एइए

, कि सिमासार-१००५ मधि के हैं। स्मिन के अकार मधीनी ये सभी देव, भवन, वाहन, यान, विमान, शब्दा, भद्रासन,

,कि हिंग कड़ी ,छिपिम फिरेड्ये कि राकप्र किन्छ

फिरिएएस में इच्छानुसार हम बनान वाली कामलमा अप्तराभी

हीयों, समुद्रों, दिशाओं, विदिशाओं, वेलों, वनपपडों और ,िक जुम्म कं

,कि निनक अधि लाइर, माप्रार, अगम, माए ,कि किम

र्काट फ्रिप्र रुप्रधी र्क जाकार भट्ट जारि हैं कि जा एकार कोन्युकामम कि कूप, सरोवर, तालाव, वावड़ी, दीयिका, देवकुल-देवालय, सभा,

।ई िाए रक घम्मून कि उग्रीमुम म 

। हैं काठ ग्रहंभ त्रुपमीर हे मिल हित क्निक छई छाउँ है

९ एक हि एन्डिक कि कि फिणीप प्रन्ध उसी कि निए डि हिम स्पृत क्षि घर्ड के काठ मेंडर में ऑफ उकू रिकारी ऑर किंग्य उत्पात पर्वतो, कांचनक पर्वतो, विन्निविन्नपर्वतो, क्षमकरार रतिकर पवेता, अजनक पवेता, दिधमुखपवेता, अवपात पर्वतो, (उम्होर्स क्रीएइद्र (ivबीन-ाडम ब्रीएक Irit) रूलीम ,ब्रुम्हाण्च्ल ,इमुम भीज्ञांक ,रिकेप राज्ञींगुम, ग्रिकेप राज्यक ,रिकेप अतः वर्षधर पर्वतो, इपुकारपर्वतो, वृत्त वैताद्य पर्वतो, कुण्डल

> ,7岁.5,5年.6 नानेहा माधीहोए। य देवा-

इ. राहु, ७. धुमकेउ, य तत्-तवीर्णन्ज-कणयवणा। जे य १. वहस्सइ, २. मुक्क, ३. सिणच्छरा, ४. बुधा, ५. अंगारका,

एड्रेंग्रेडा ए रुर्क तीरेष्ट राष्ट्र म्मीम्डिंग

1,7 म्रीम्ह इंग्लिडमंमास्प्रविधः ए गिगीष १ ।स्प्रविधः । अर्ठावीसइ विहा य नक्षत्त्वर्गणा नाणास्ठाण-संठियाओ

जड्ढलोगवासी दुविहा वेमाणिया य देवा, तं जहा–

ाधितामक. ६ , १६५/मिक. १

१-२. सीहम्मीसाण, ३. सणंकुमार, ४. माहिंद, ५. बंभलेग,

६. लतक, ७. महामुद्ध, ८. सहस्सार, ९. आणाय,

, १९, भागम, १९, भारपा, १२, अन्युया,

,।।णाग्रम् गिर्माावासियो सुरगणा,

उसमा सेरवरा। गेवेज्जा अणुत्तरा दुविहा-कपातीया, विमाणवासी महिद्दिब्या

। तिांगमम १५५ वि११३४ भिष्ट । इन्जिध्य में ह कि

जीवीपान में क्वी-एपवाने पिमाणान नागाविहदाक्ष भूसणा, पदार-पहरणाणि य, भवण-वाहण-जाण-विमाण-संयणासणाणि य,

नागाविहकामस्वे वेउचिय्य-अच्छरगणसंघाए,

, ए प्रञ्ज हिसाओ विहिसाओ चेड्वाणि वणसेंडे पव्यए य,

। जीम्*रुघ्ध ठेड्*कि म निर्मि न गिर्इस निर्मित्र रेतिन निर्मित महंदना महिलानि महंदना नसहिमाइयाहि बहुकाइं कित्तणाणि य-- मम - मम - लकुव - यवीव - वीव - मम - मम - प्रके गामनगर्राणि य आरामुज्याण-काणणाणि य,

र्कडवासा' ि उसे राज्यमण-ज्ञानि-ज्ञान काणक व्याप्य विश्व ७ किती १- निमिड्ड - रुली माण्डल-धीड़ लिक अंजवाकसंख-- मामुसार-इक्सुगार-वह-पव्यय-कुंडल - रूपगवर- माणुसीत्तर अच्चंत-विपुल-लोमाभिभुयसञ्चा,

|  |  |  | , |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   |  |

(भाषक , नजार , रुणह के मधनी के में रुएगीए धनिन्ननी सह किएन) है तिहि ग्रायद्भीय हिस्स जाक्वीयन्नी एएमाक , त्रिमं (म्प्रीम क्निम्-मिस्ट माडव्युप्ति जिस्से हैं तिह पियं थाम के मिड्ने। हैं किएन एउट्ट कि किएक एवड्य कि किन्न स्मी हंग क्रिमं में क्रिक्त किल एवज्जाया सह सह क्षिमं रिम्मेट जिस्से हैं एक्से म्यायत्रीय एव इएगीए प्रक्षि सह में किल सह में निज्ञाय मस्ट नामम के इएगिए ग्रुल के किलि विम में किल सह में निज्ञाय

### −ाज्य क् इएरीए .१४

र्क मेक्फिनिइमि एति, हैं तिंड उद्यीर में ग्रांकमानाहार, हैं तिंड एक विक पृट्ठ इंप में एक र्क भिल , र्काठ तीम तड़ीम से फड़र में सिंशाक्ष्रकर कार्योक्ष्मर प्रिंट कार्योक्ष्म प्रवांच प्रांच मुख्न , प्रवांच्य ।ई 5, रक पामध्रीप में ननार ग्रांमें रक्षा तीम ग्रांच त्रवांच -क्स क्षित्रम क्षित्रप ग्रींच क्षित्रम क्षित्र प्रदेश का व्याप्ति में प्रांच क्षित्रप ग्रींच क्षित्रम क्षित्र प्रांच का व्याप्ति से प्रम्न माइम ।ई लाग छः इ निम्नस् ग्रींच छात्र फल्ट काप्या

अद्ध अन् में किल मुड्ड र्राप्ट में किलरम गिगर क्रमार में इएरीम

हर्ड राष्ट्रमाटी (प्रविज्ञम) राष्ट्र कि माजन म्ड्रम्लकुताह राकर सड़ एक कापनी लग्न (र्क राड्र घन्नारू) माज्ये सड़ कमाम इर्रिगी म् ।ई एकी म्ञापतीर

### -) गड़में एट कि इस्प्रीप . 0 इ

जीस निर्केस पेट्स (मेंगणीम जीसि निर्मिस) स्वाक्त प्रकार कि राका क्ष्म क्ष्म अन्य इच्य यद पांचवां आश्रवहार पिरा हिन्म ति नामिस के लिए भिर्मिस के मिनिस्स के मिनिस्स के मिनिस्स के मिन्मिस हुआ, प्रेसा इस प्रकार यह अनित्म मिनिस्स के प्रकार में

### माश्रव अध्यवन का उपसंहार—

िम्मेक घमसतीर घिए हे जिमीनी व्हीं गड़ाइक्षार डांग क्रोंड्यू म्ड्र रिग्क एमस्ग्रीप मिं ग्रासंस मन्त्रीर गाउँ क्रिक छड़ांस क्रि ।ई रिड्य

ि क्रिक एवड़ प्रिक्ष क्रिक क्रिक विद्या क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क

कि फिक त्रजीकिनी र्निक्रिली ,ई कोमी।यर, ई जीड्राष्ट्रमी घरुपु कि एक्ष कि मेय कि 7म निए ।क्षादी में गक्र किन्छ दे ई ।फकी क्रि ।ई र्तिग्रक जिन एग्रजार ।क्षम्य क्रिकी ई रिग्रक कि

क्युण्यु के नंजक होन कि छि: है समस् नंजक के नावान निर्मा नार्थ क्षिप नीए दि से घाष थे। कि की की है। कि एक एक छोड़ स्वाधि स्वेध एक छोड़ की कि छोड़ है। है। है। है। है। कि कि कि की की की की की है।

होंग प्रांरे एक गिक्र कि हिप्तार बीस एउंडी होंग गिगर कि रूप-मेक ई ,ई रिप्रक एडर कोन्युहार कि (ग्रिहांस बीए एउंडीस) ।ई रिप्रक रूपर कि कीर्म खीसी मर्त्रोहार प्रकांड कर्म एडोस स्

> असिक्रीएयजे परिगाहे केव होति नियमा सल्ला-दंडा य गारवा मिल्लास्या सन्ता य कामगुण - अण्हणा य इंदियलेस्साओ स्यणसंप्रोमा सिच्तात्रित- मीसगाइं दव्वाइं अणंतगाइं स्वणसंप्रीमा सिच्तात्रिक

इखोते परिचेतुं। मुदेव-मणुयासुरीम लोए लोभ परिग्गहो जिणवरेहिं भणिउने निश्नि एरिसो पासी पडिबंधो अश्वि सब्द्यजीवाणं सब्दलोए। निश्न एरिसो पासो पडिबंधो आश्वि सब्द्यजीवाणं सब्दलोए।

# -फ़िल ज्ञाम्मीम .१५

परलेगीम य नट्ठा तमं पविट्ठा महयामोहयमर् तिमिसंथकारे तस-शावर मुहुम-बायरेसु पज्जतम पज्जतम एवं जाव परियट्टित दीहमद्धं जीवा लेभवस-सिन्निट्ठा।

एसे सी परिगाहस्स फलविवाओ इरलेइओ पारलेइजो, अपसुरी बहुदुक्खे महन्यओ वहुरयपगाढो हाला, क्रक्केस असाओ वाससहस्सिहिं मुच्चर न अवेयद्ता असिं हु

प्रमाहंसु नायकुलनंदणी महमा जिणी उ दीरवर-नामधेज्जी किशिय परिग्नहस्स फलविदागं। –पण्ण. आ. ५. मु. ९७ (क)

.0. परिगाहस्स उवसंहारी-- एक-ाणीम-ानान नामा नामा-माण-काणा-- प्राप्ति स्रो प्रिग्मिन हेम स्राप्ति मोक्खवरामीनिमग्गस्स - प्राप्तिन्द्रिक्षित्र

चिरिसं अहम्मदारं समत्तं, ति ब्रीम। -पण्ण. आ. ५, सु. ९७ (ख)

-गित्रवाण्झवणस्त उवसंहारो-

। फंसम्सुक्त कृषिद्वासका, 'झीटमास आयस्य। ।। फ्रांसि स्टेंड्य स्वाति अर्थास्य स्वाति ।।

सन्यगद्दपक्खंदे, क्रीहीत अणंतए अक्यपुण्णा। जे य ण सुणांति धम्मं, सीक्जा य जे पमायंति॥

अणुसिट्ठं वि बहुविहं, मिरक्रिहिया जे णारा अहम्मा। बङ्गाकाह्यकम्मा, सुणंति धम्मं णाय कर्ति।।

। हाम संस्का स्वायं में, णेख्य सीसहं मुहा पार्व।।। निणवयणं मुण्यहरं, विरेयणं सब्बह्सलाणं।।

पंचेद य पटिस्कणं, पंचेद य रिस्सकणं मातेणं। कम्मरय-दिष्पमुक्कं, मिद्धिद्रमणुत्तरं जीति॥ -पणा. यु. ९ आतम वक्तारअकम्मभूमिसु सुविभत्तभागदेसासु कम्मभूमिसु जे वि य नरा चाउरंत - चक्कवट्टी बलदेवा - वासुदेवा मंडलीया इस्सरा तलवरा सेणावई इब्भा सेट्ठी-रट्ठिया-पुरोहिया कुमारा दंडणायगा गणनायगा माडंबिया सत्थवाहा कोडुंबिया अमच्चा एए अन्ने य एवाई परिग्गहं संचिणंति।

अणंत-असरणं दुरंतं अधुवमणिच्चं असासयं,

पावकम्मं नेमं अविकिरियव्वं, विणासमूलं-वह-बंध-परिकिलेसवहुलं अणंत - संकिलेस- कारणं, ते तं धण-कणग-रयण-निचयं, पिंडी या चेव लोभघत्था संसारं अइवयंति सव्वदुक्खसन्निलयणं। —पण्ह. आ. ५, सु. ९५

# ५८. परिग्गहट्ठाए पयत्ताणि-

परिग्गहस्स य अट्ठाए सिप्पसयं सिक्खए बहुजणो कलाओ य वावत्तरिं सुनिपुणाओ लेहाइयाओ स्उणस्यावसाणाओ गणियप्पहाणाओ।

चउसिटंठ च महिलागुणे रइजणणे सिप्पसेवं-असि-मिस-किसि-वाणिज्जं-ववहारं अत्थसत्थ- ईसत्थच्छरूपगयं, विविहाओं य जोग-जुंजणाओं,

अन्तेसु य एवमाइएसु वहुसु कारणसएसु जावञ्जीवं नडिज्जए भावणित मंदवुद्ती।

परिग्गहम्सेव य अट्ठाए करंति पाणाण-वहकरणं। अलिय-नियंडि-साइ-संपओगे।

पर्यव्याभिन्ता। स पर्वाप-अभिगमणासेवणाए आयसविसूर्ण।

क रहम इम-वेसांचि य अवमाणण-विमाणणाओ।

१५४८-मंद्रच्य-रिम्बास-समयनिसिया तण्हगेहिलोभघत्या १५९२७ अभिमर्गदम करेति कोई-माण-माया-लोभे। वक्षस्कारों तथा अकर्मभूमियों में तथा सुविभक्त-भलीभांति विभागवाली भरत, ऐरवत आदि पन्द्रह कर्मभूमियों में निवास करने वाले, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, माण्डलिक, राजा, ईश्वर, युवराज ऐश्वर्यशाली लोग, तलवर-राजमान्य अधिकारी, सेनापित, इभ्य, श्रेष्ठी, राष्ट्रिक, पुरोहित कुमार, राजपुत्र, दण्डनायक-कोतवाल मांडिम्बक, सार्थवाह, कौटुम्बिक और अमात्य-मंत्री ये और इनके अतिरिक्त अन्य मनुष्य परिग्रह का संचय करते हैं।

वह परिग्रह अनन्त परिणामशून्य है, अशरण है, दु:खमय अन वाला है, अधुव है, अनित्य है एवं प्रतिक्षण विनाशशील होने से अशाश्वत है।

पापकर्मों का मूल है, ज्ञानीजनों के लिए त्याज्य है, विनाश का मूल कारण है, अन्य प्राणियों के वध, वन्धन और क्लेश का कारण है और स्वयं के लिए अनन्त संक्लेश उत्पन्न करने वाला है। पूर्वीक देव आदि इस प्रकार के धन, कनक, रत्नों आदि का संचय करते हुए लोभ से ग्रस्त होते हैं और समस्त प्रकार के दुः खों के स्थान हुए इस संसार में परिश्रमण करते हैं।

# ५८. परिग्रह के लिए प्रयत्न-

परिग्रह के लिए बहुत से लोग सैकड़ों शिल्प या हुनर तथा उच्च श्रेणी की निपुणता उत्पन्न करने वाली, गणित की प्रधानता वाली, लेखन से शकुनिरुत-पक्षियों की बोली पर्यन्त की बहत्तर कलाएं सीखते हैं।

रित उत्पन्न करने वाली नारियां चौसठ महिलागुणों को सीखती हैं, कोई शिल्प द्वारा सेवा करते हैं। कोई असि-तलवार आदि शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करते हैं, कोई मिस कर्म-लिपि आदि लिखने की शिक्षा लेते हैं, कोई कृषि-खेती करते हैं, कोई वाणिज्य-व्यापार सीखते हैं, कोई व्यवहार अर्थात् विवाद के निपटारे की शिक्षा लेते हैं। कोई अर्थशास्त्र-राजनीति तथा धनुर्वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। कोई छुरी-तलवार आदि शस्त्रों को पकड़ने-चलाने की, कोई अनेक प्रकार के यंत्र, मंत्र, मारण, समोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि योगों की शिक्षा प्रहण करते हैं।

इसी प्रकार के और दूसरे मंदवुद्धि वाले व्यक्ति सैकड़ों कारणों से परिग्रह के लिए प्रवृत्ति करते हुए जीवनपर्यन्त भटकते रहते हैं और परिग्रह का संचय करते हैं।

परिग्रह के लिए लोग प्राणियों की हिंसा के कृत्य में प्रवृत्त होते हैं। झूठ वोलते हैं, दूसरों को ठगते हैं, निकृष्ट वस्तु को मिलावट करकें उत्कृष्ट दिखलाते हैं।

दूसरे के द्रव्य में लालच करते हैं।

स्वदार-गमन में शारीरिक एवं मानसिक खेद तथा परस्त्री की प्राप्ति न होने पर मानसिक पीड़ा का अनुभव करते हैं।

कलह-विवाद-झगड़ा लड़ाई तथा वैर विरोध करते हैं अपमान तथा यातनाएं सहन करते हैं।

इच्छाओं और महेच्छाओं रूपी पिपासा के निरन्तर प्यासे बने रहते हैं। तृष्णा गृद्धि और लोभ में ग्रस्त-आसक्त रहते हैं, वे त्राणहीन एवं इन्द्रियों तथा मन के निग्रह से रहित होकर क्रोध, मान, माया और लोभ का सेवन करते हैं।

(भाषक, रूआए, रूपड, एमाद है मधनी है में इएरीए प्रिम्मिन पिट्ट मिन्न है तिहं ग्राप्टर्कमृद्ध अधि अक्विप्ट्येट्ट णुम्मक, त्रिंस , जनीम क्रम्ट-मिस नाइड्यिए अधि है तिहै एपिस थाम के , कि 1 है ति उस एक्ट्ट कि निज्य एक्ट कि कि प्रमुख्य कि कि एक्ट्र स्मी हंग क्रिस में क्राप्ट कि एम्प्राचाश सद सद्द तड़ीस ग्रिस्ट अधि विश्वम् । है एक्ट्री म्ट्राप्टीय कि इएरीए एक्ट्री कि विद्या में कि स्ट्रिट में मिन्नाप्ट इस्ट्री मिन्न में इस्ट्रीए एक्ट्री के कि विद्या में कि स्ट्रिट में में कि स्ट्रिट में में कि स्ट्रिट में में कि

### -ाज्य क् इस्प्रीम .१५

अस अन में कलि छड़ उर्गिंध में कलिएय गिगार कसार में इस्ट्रीप के मेकफिनड़िम किति, हैं रिडि अधीर में उत्काखनानाहार, हैं रिडि सम्बद्ध पृट्ठ ईप में रहि के मिले, लीट तीम तिडीमि में एउट में सिशाक्ष्रकार कार्योक्ष्पर उर्गिट कार्योक्ष्य उपाय

वर्ड राज्यन्ति (राजिज्ञम) राज्य कि । मिल्लास म्हम्म क्रम्म । यात्र प्राप्त प्रवास प्रवास क्ष्म । व्यास क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्

#### -गड़ांमुम्छ । क इस्मीम . 0 ३

जीस न्मर्केक गेष्ट्र, रिंगणीम जीस्ट क्लाक्ट्रन कि जाकर कर्नस् स्ति अध्या बहुमूल्य अन्य द्व्य यह पांचवां आश्वांचा प्राप्त क्षित्र ।ई नामफ कं लोग्स प्रली कं गिर्मोलनी-तीम प्रमेगम के सम्भे ,स्थि नोप्ट कि जाइनसार अध्याप मुम्लेस्

### माञ्चन किस्पिन का उपसंहार - १३

फिलेमेक प्रमप्तनीर प्रिक्ति में जिल्लाम होंग क्यों हु म्ड्र रिरक प्रमप्तनीर में जामंत्र एलतीर जाड़ क्रक घटांत्र कि रूज 1ई स्डर

ि क्रिक एटाथ र्राप्त त्रिक जिम्म एटाथ क्रिम्ड पिए मिड्राटिक क्रि राट कार काक रुम्प र्ट (ई त्रिक डामप में मिरक एराडास क्रिट । रिंड्र िक (एराम-म्मर्ट) म्मानमार में फिनीए

होए ग्रींध रूक एएज कि जिसार श्रीस एउड़ी होए एएए कि रूप-मेक र्ट, ई रिरक एड़ कोट्रूप्टाम कि (प्रिस्ट शास एउड़ीस) ।ई रिरक ह्यार कि कीट्ट डीसी मर्जीट्स रकड़ि कट्ट एडेस स्

> वार्गाम स्टंड-१०००म मधनी तींड वर्ष ड्राप्रीम स्टिणितकीस् सिंगिम्फिक्ष्रवेंड्रं य गण्डणस् - गणुमाक य गन्तम प्राप्तक प्र इंग्राप्तिक इंग्राप्ति - इंग्राप्तिक इंग्राप्तिस्य इंग्राप्तिस्य इंग्राप्तिस्य इंग्राप्तिस्य इंग्राप्तिस्य इंग्राप्तिस्य इंग्राप्तिस्य

इखते परिधत्। सरेव-मणुवासुरीम लोए लोभ परिग्गहो जिणवरेहिं भणिओ निश्च परिसो पासी पडिबंधो अस्थि सब्बजीवाणं सब्बलेए।

३१ .हि., भ .116 .डिप्प−

# −<del>क्रि</del>स झाग्नीम .१४

परलोगीन य नट्ठा तमं पविट्ठा महयामोहमोहियमई गण्यसंधकारे तस-थावर मुहुम-बायरेसु पज्जतम पज्जतम एवं जाव परिचट्टाते दीहमद्धे जीवा लोभवस-सन्निविट्ठा।

एसी सी परिग्गहस्स फलिवाओं इहलेइओ पारलेइजों, अपसुहों बहुदुस्स्ने महस्यओं बहुरयपगाढों कीलेश हु फरफसे असाओं वाससहस्सेहिं मुच्चड् न अवेयइता अस्थि हु मिरकों

पिनाहसु नायकुरुनंदणी महमा जिणी उ वीरवर-नामधेजो (क) थर . सु. १४. १७ (क)

# -ग्रिइम्हिट स्प्रहाम्गीम . ७३

चारेमे अहम्मदारं समत्ते, ति बेमि। -पण्ण. आ. ६, सु. ९७ (ख)

−िंगइमेह्य <del>म्राणमझ्यामार्</del>स . ९३

। कममाल कृणिहास , रचमाद्यीण संसार ॥ ।। रामस छोड्ड क्रीमृलक्ष्य ।।

आमीर हे विह्य में , हेर्ग हेरा में ग य क्या अस्म।। श्री के या मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग के स्वाप के स्वाप अस्म।।

ियम् सस्मा स्थानं ने, जेख्य सीसहं मुहा पार्ट। शिणवयणं गुणमहुरं, दिर्गणं सब्बुक्तणां ॥

- उ. गोयमा ! णो इत्थिवेया, णो पुरिसवेया, नपुंसगवेया पण्णता।
- प. दं. २ असुरकुमारा णं भंते! किं इत्थिवेया, पुरिसवेया, नपुंसगवेया पण्णता ?
- उ. गोयमा ! इत्थिवेया, पुरिसवेया, णो नपुंसगवेया पण्णत्ता ?

# दं. ३-११ एवं जाव थणियकुमारा।

दं. १२-२१ पुढवी-आऊ-तेऊ-वाऊ-वणस्सई बि-ति-चउरिंदिय-सम्मुच्छिम-पंचेंदियतिरिक्ख-सम्मुच्छिम-मणु-स्सा नपुंसगवेया,

गब्भवक्कंतियमणुस्सा पंचिंदियतिरिक्खया य तिवेया।

दं. २२-२४ जहा असुरकुमारा तहा वाणमंतरा जोइसिया-वेमाणिया वि। –सम. सु. १५६

# ५. चउगइसु वेय परूवणं-

- १. नेरइयाणं-नपुंसगवेया, -जीवा. पडि. १, सु. ३२
- २. तिरिक्खजोणिएसु-एगिंदिया
- प. सुहुमपुढिवकाइयाणं भंते ! जीवा किं इत्थिवेया, पुरिसवैया, नपुंसगवेया ?
- उ. गोयमा ! नो इत्थिवेया, नो पुरिसवेया, नपुंसगवेया। -जीवा. पिंड. १, सु. १३ (११)

बायरपुढविकाइया-जहा सुहुमपुढविकाइयाणं।

–जीवा. पडि. १, सु. १५

सुंहुम-बायर आउकाइया-जहा सुहुमपुढविकाइयाणं ~ -जीवा. पडि. १, सु. १६-१७

सुहुम-बायर तेउकाइया जहा सुहुमपुढविकाइयाणं। -जीवा. पडि.१, सु. २४-२५

सुहुम-बायर वाउकाइया जहा सुहुमपुढविकाइयाणं।

–जीवा. पडि. १, सु. २६ सुहुम-बायर-साहारण-पत्तेय सरीर वणस्सइकाइया-जहा सुहुमपुढिवकाइयाणं। −जीवा. पडि. १, सु. २०-२१

- (ख) वेइंदिया- नपुंसगवेया –जीवा. पडि. १, सु. २८
- (ग) तेइंदिया- जहा वेइंदियाणं -जीवा पडि. १, सु. २९
- (घ) चउरिंदिया- जहा तेइंदियाणं,

-जीवा. पडि. १, सु. ३*०* 

- (ङ) सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणिया-जलयरा-नपुंसगवेया -जीवा. पडि. १, सु. ३५ थलयरा-जहा जलयराणं १ −जीवा. पडि. १, सु. ३६ खहयरा- जहा जलयराणं -जीवा. पडि. १, सु. ३६
- (च) गव्भवक्कंतियपंचेंदिय तिरिक्खजोणिया-जलयरां- तिविहवेया--जीवा. पडि. १, सु. ३८ थलयरा- जहा जलयराणं र -जीवा. पिंड. १, सु. ३९ खहयरा- जहा जलयराणं –जीवा. पडि. १, सु. ४०

- उ. गीतम ! नैरियक न स्त्रीवेदक हैं, न पुरुपवेदक हैं किनु नपुंसकवेदक कहे गये हैं?
- प्र. दं. २ भंते ! क्या असुरकुमार स्त्रीवेदक, पुरुपवेदक या नपुंसकवेदक कहे गये हैं?
- उ. गीतम ! स्त्रीवेदवाले हैं, पुरुषवेद वाले हैं, किन्तु नपुंसकवेद वाले नहीं हैं।

दं. ३-९१ इसी प्रकार स्तनितकुमार पर्यन्त जानना चाहिए। दं. १२-२१ पृथ्वी, अप्, तेजस् वायु, वनस्पति, द्वीद्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सम्मूर्च्छिम पंचेन्द्रियतिर्यञ्च और सम्मूर्च्छिम मनुप्य नपुंसक वेद वाले हैं।

गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्य आर पंचेन्द्रियतिर्यञ्च तीनों वेद वाले हैं।

दं. २२-२४ वाणव्यन्तरों, ज्योतिष्कों और वैमानिकों का कथन असुरकुमारों के समान करना चाहिए।

- ५. चार गतियों में वेद का प्रस्पण-
  - 9. नैरियक- नपुंसकवेद वाले हैं।
  - तिर्यञ्चयोनिक- एकेन्द्रिय
  - भंते ! सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव क्या स्त्रीवेद वाले हैं, पुरुपवेद वाले हैं या नपुंसकवेद वाले हैं?
  - उ. गीतम ! न स्त्रीवेद वाले हैं, न पुरुषवेद वाले हैं, किनु नपुंसकवेद वाले हैं। वादर पृथ्वीकायिकों का कथन सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों के समान है।

स्क्म-वादर अप्कायिकों का कथन स्क्म पृथ्वीकायिकों के

स्क्ष-वादर तेजस्कायिकों का कथन स्क्ष्म पृथ्वीकायिकों के

स्क्म-वादर वायुकायिकों का कथन स्क्ष्म पृथ्वीकायिकों के समान है।

स्क्ष्म-बादर-साधारण, प्रत्येक वनस्पतिकायिकों का कथन स्क्ष्म पृथ्वीकायिकों के समान है।

- (ख) द्वीन्द्रय-नपुंसकवेद वाले हैं।
- (ग) त्रीन्द्रिय का कथन उसी प्रकार (द्वीन्द्रियों के समान) है।
- (घ) चतुरिन्द्रिय का कथन उसी प्रकार (त्रीन्द्रियों के समान) है।
- (ङ) सम्मूर्च्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक-जलचर-नपुंसकवेद वाले हैं। स्थलचर-जलचरों के समान (न्पुंसक वेद वाले) हैं। खेचर-जलचरों के समान (नपुसक वेद वाले) हैं।
- (च) गर्भव्युक्रांतिक पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक-जलचर-तीनों वेद वाले हैं। स्थलचर-जलचरों के समान (तीनों वेद वाले) हैं। खेचर- जलचरों के समान (तीनों वेद वाले) हैं।

ર્. મુનુષ્ટ<del>ા</del>

।ई कि फ़िर्म र्राप्त है कि र्राप्त इंग्लिस हो। , इं क्षि काठ प्रविवद् , ईं क्षि काठ प्रविद्ध – प्रकृष कानीका क्षि हैं। । हैं र्हाइ इंहिकमुर्गुन — प्रमुम मर्थे हुम्म H

ि हैं हिम् श्री इंदिक्सपृप्ट कृत्मी ,ई भि काइ इंद घर पुर्राप्त है भि काइ इंद छि --pp.8

- एक समय में एक नेइंट-इंट कए में घमम कए . *इ* 

नरने पर देव होता हुआ स्वयं-(मीम्) ष्र्नोशनी भि ड्रेकि की ईं रिश्क nuver प्रांध ईं रिश्क ान्माहर ,ई क्तिक ,ई किस्क प्राक्रप भट्ट कथिकिम्प्स । किंग्न . R

(मेथुन-सेवन) नहीं करता, त्रहें वश में करके या उनका आफिलान करके में इड़ इन्ह 9. वह वहाँ (देवलोक में) दूसरे देवों की देवियों के माथ,

। 1177क डिम गाणां मी परियारणा नहीं काम केन्छ क्रक मांली। ए क्रक में इड़ कि छिड़ीई मिगर . इ

।ई IF) क IIV) मिर्म होम क्रि*छ* उकान्छ एल तक किई हि छा है छसीई कई इह क्रिप्र . ह

(वेदन) करता है, यथा-नम्हर का कि कि कि मि कम हि कर कि कर राक्ष मड़

३. पुरुषवेद। , प्रांत्र, . १

।ई inab भि कि ब्रियमि 9. जिस समय स्वीवेद को वेदता (अनुभव करता) है, तब

1ई 1DSF Pr कि 3. जिस समय पुरुषवेद को वेदता है, उस समय वह स्त्रीवेद

अत: एक ही जीव एक समय में दोनों देदों को वेदता है, यथा-पुरुषवेद का वेदन करता हुआ स्त्रीवेद की भी वेदता है। स्त्रीवेद का वेदन करता हुआ पुरुषवेद को भी वेदता है,

२. पुरुषवेद , क्रांक्टि . १

मुरुय का नेदन एक साथ करते हैं, उनका वह कथन इन्हें क्राय है किक अप कि कोशिक्ष्म है . ह ें हें फ्रिप वर्ष (अन्यतीविको का) कथन सत्य हैं

15) के 110PAR क्रांग के 153क आकार 152 में ! मिर्जी ई

उसन्न होता है, ਸ਼ੇ ਸੜਾੜ ਸੇ ਨਾਲਿੜ ਕਹਾ ਸਿਕੀ ਸੰ ਮਿਲਿਲੜ ਲੀ। (शुरू) तिछत्री कि लाकधि ,हम्म में कीड़ कि न्जिक नमग्जू ,क्प्र्यामधाउम क्रुमा कडीउम क्रिकी ,रकरम प्रन्धिन डेकि

वाबत् अव्यन् हपवान् देव होता है। ई क्तिई मामधार्माए में क्नीक ञादीवी ,ई क्रिक क्रिक में ांसादम् । इस के वार्ष के एक से इन्हें प्रथम अन हिन

> ाष्ट्रिक्षीइ—१११५ एमधिसंक्ष्या , ही । प्रिस्तिया वि, सम्मुख्यममणुस्सा– नपुसग्वया ९४ .मु ,९ .हाम .गर्नाफ-नाम्भएम . इ

> **一IP**を3.8 नपुंसगवेया वि , अवेया वि – ex .मु. १ . डीम . १ म्. ४९

> 58 .B, e. डीP .1निि--। । एहिए भेर्प है। एहि भेरी है । एहि । ।

ाणपुरुक्त पामम रिलाक र्हामी कुछ छ। तिरिन्न निभाप निभार निभाइसहोत भारति प्रमाहसहोत भारति पणादिति ह. एगसिमए एगदेय देयण-प*ल*दणं—

अभिजुजिय-अपिजुजिय-परिवार्ड। 9. से गं ताथ नी अन्ते देवे नी अन्तिसिं देवाणं देवीओ

स्थिष्टियाभि क्ति . ६ सिकि

३. अपणामेव अपाणं विविद्यय-विरक्षिय परिवार्ड अभिज्ञिय-अभिज्ञिय परिवार्ड।

<u> – 1810 ंत्र पृत्र के प्रित्त क्षमता है। प्रविध</u>

१. पुरिसवेयं वा। , १ इस्थियेयं वा,

9. जं समयं इस्थिवेयं वेप्डू तं समयं पुरिसवेयं वेप्डू,

२. जं समयं पुरिसवेयं वेएड् तं समयं इत्थिवेयं वेएड्,

एवं खलु एगे वि य णं जीवे एगेणं समएणं दो वेयं वेएड्, पुरिसवेयस्स नेयणाए इस्थिनयं नेएइ, इस्थिवयस्स वेयणाए पुरिसवेयं वेएइ,

र क्रिंग भिष्ट किन्छक मि ३. पुरिसवेयं वा। , १ इस्थिवयं वा,

ते छमी मुहमञ्जू ते कि । यह प्रमुश्रे वा प्रमिश्रे उ. गीयमा ! जं णं ते अन्नउक्षिया एवमाइक्खोते जाब

अहं पुण गीयमा ! एवमाइक्खामि जाव एवं पर्ल्वाम-एवमाहसु,

महाणुभागेसु दूरगड्सु चिराट्ठड्रएसु। देवताए उववतारो भवति महिंद्दएषु जाव मुग्रिक्ट मुर्गमन्स प्रामम ग्राम्स देशनी कुछ इंप्र

। इन्नेशि नाम विमित्रिया जान विमित्रिया से गं तस्य देने भवद् महिद्धिए जाव दस दिसाओ

- से णं तत्थ अन्ने देवे अन्नेसिं देवाणं देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ।
- २. अप्पणिच्चियाओ देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ।
- नो अप्पणामेव अप्पाणं विउव्विय-विउव्विय परियारेइ,

एगे वियणं जीवे एगेणं समएणं एगं वेयं वेएइ, तं जहा-

- १. इत्थिवेयं वा, २. पुरिसवेयं वा।
- जं समयं इत्थिवेयं वेएइ, नो तं समयं पुरिसवेयं वेएइ।
- २. जं समयं पुरिसवेयं वेएइ, नो तं समयं इत्थिवेयं वेएइ।

इत्थिवेयस्स उदएणं नो पुरिसवेयं वेएइ, पुरिसवेयस्स उदएणं नो इत्थिवेयं वेएइ। एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं एगं वेयं वेएइ, तं जहा—

इत्थिवेयं वा,
 इत्थी इत्थिवेएणं उदिण्णेणं पुरिसं पत्थेइ।

पुरिसो पुरिसवेएणं उदिण्णेणं इत्थिं पत्थेइ।

दो वि ते अण्णमण्णं पत्थेंति, तं जहा-

- १. इत्थी वा पुरिसं,
- २. पुरिसे वा इत्थिं। *−विया. स.* २, उ. ५, सु.९
- ७. सवेयग-अवेयगजीवाणं कायट्ठिई--
  - प. सवेयए णं भंते ! सवेयए त्ति कालओ केविचरं होइ?
  - उ. गोयमा ! सवेयए तिविहे पण्णत्ते, तं जहा-
    - १. अणाईए वा अपज्जवसिए।
    - २. अणाईए वा सपज्जवसिए।
    - ३. साईए वा सपज्जविसए।

तत्य णं जं से साईए सपज्जविसए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतंकालं, अणंताओ उस्सप्पिणि- ओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अवड्ढं पोग्गलपिरयट्टं देसूणं।<sup>9</sup>

- प. इत्थिवेए णं भंते !इत्थिवेए ति कालओ केवचिरं होइ?
- गोयमा ! १. एगेणं आएसेणं जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं दसुत्तरं पिलओवमसयं पुव्वकोडिपुहुत्त-मन्भिह्यं।

- वह देव वहाँ दूसरे देवों की देवियों को वश में करके उनके साथ परिचारणा करता है,
- अपनी देवियों को ग्रहण करके उनके साथ भी परिचारण करता है,
- 3. किन्तु स्वयं वीक्रिय करके अपने विकुर्वित रूप के साय परिचारणा नहीं करता.

अतः एक जीव एक समय में दोनों वेदों में से किसी एक वेद का ही अनुभव करता है, यवा-

- १. स्त्रीवेद,
- २. पुरुपवेद।
- जव स्त्रीवेद को वेदता (अनुभव करता) है, तव पुल्पवेद को नहीं वेदता,
- जिस समय पुरुषवेद को वेदता है, उस समय स्त्रीवेद को नहीं वेदता।

स्त्रीवेद का उदय होने से पुरुपवेद को नहीं वेदता, पुरुपवेद का उदय होने से स्त्रीवेद को नहीं वेदता। अतः एक जीव एक समय में दोनों वेदों में से किसी एक को ही वेदता है, यथा—

- १. स्त्रीवेद,
- २. पुरुषवेद।

जव स्त्रीवेद का उदय होता है, तव स्त्री पुरुप की अभिलापा करती है।

जव पुरुषवेद का उदय होता है, तव पुरुष स्त्री की अभिलापा करता है।

अर्थात् दोनों परस्पर एक दूसरे की इच्छा करते हैं, यथा-

- 9. स्त्री पुरुष की,
- २. पुरुष स्त्री की।

# ७. सवेदक-अवेदक जीवों की कायस्थिति-

- प्र. भंते ! सवेदक वाला जीव सवेदक के रूप में कितने काल तक रहता है ?
- उ. गौतम ! सवेदक तीन प्रकार के कहे गये हैं,यथा-
  - १. अनादि-अपर्यवसित
  - २. अनादि-सपर्यवसित
  - ३. सादि-सपर्यवसित

उनमें से जो सादि-सपर्यवसित हैं, वे जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्तकाल तक, अर्थात् काल से अनन्त उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी तक और क्षेत्र से देशोन अपार्ध पुद्गल परावर्तन पर्यन्त (जीव सवेदक रहता है)

- प्र. भंते ! स्त्री वेद वाला जीव स्त्रीवेदक के रूप में कितने काल तक रहता है ?
- उ. गौतम ! १. एक मान्यता (अपेक्षा) से जघन्य एक समय और उत्कृष्ट साधिक पूर्वकोटिमृथक्त्व एक सौ दस पत्योपम तक रहता है।

- 1ई Inay का मर्गाज्जम इग्राठा क्रमधपुरीकिंग्रू काशीम ञकुर र्राप्त घमम क्रा प्रमान में ११ एक माना क्रा . ६
- 1ई ाठड़र कि मिर्गिल इंग्रीड क्रिक्ट्रिया कि । क्षिप्त जक्ष्य प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र जक्ष्य भारत क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष
- ाई nssy का मर्गाम्न्य कि क्रमधपुडीकिंग्र्रेप ४. एक मान्यता मे जवन्य एक समय और उत्कृष्ट साथिक
- पूर्वकोटिपृथक्त साधिक पत्योपमपृथक्त तक स्त्रीवेदक
- हार निक्ती में पन के कड़िषठपृ छिए एता डिक्ट में एक एता है। एक की कार है। 1ई 1535 मि एक र्र<del>ू</del>
- मगरिगमा काशीम ञकुर र्राप्त नेब्रुमुक्त प्रमार मगरिग .ह र है 1537 क5
- ़ ई ID37 कि लाक मित्री में मल के कर्मिसमुम निर्ण लाग कर्मिक मुम ! निम ।ई 1तड़र में पन र्क कं कंत्रधंवरपृ कंत कंप्रधपृताह
- 1ई 1537 मिं एन रह राज्ञ ह उ. गीतम ! जयन्य एक समय और उत्कृष्ट वनस्पतिकाल पर्यन्त
- का लाक निज्ञी में एल के कड़िन छाए। लाह कड़िन ! हिंम . ए
- २. सादे-सपर्यवसित ). साद-अपयेवा<del>सित</del>, -ाष्ट्रम , ई धार ईक के प्राक्रप कि कड़िस् ! मिर्ज़ीर . E
- र्जात समय क्रा स्प्रान्त है , इं तसीविध्यम श्रीम कि में मेंन्ड्र
- एमम्पर कि तीश्री भाक कि कि <del>एमिन प्रमृति । ऽ</del>
- उन्कुर र्राप्त भमप क्य प्रमार में सार्थित क्य . १ ! मिर्नी . इ ें हैं िकि हुए , हिंग कि प्रमुप निक्तों में एक कि हिंग , हिंग । होंग . प्र
- १६ फिका हर कि समिन से से कि के किस क्रिक क्रिक्ट्रिय
- 15 फिका हुर कि मर्गाकृप हुराठक क्षित क्रक्यपुरीकिवेरू २. एक अपेक्षा से जधन्य एक समय और उक्तुष्ट
- **डि किका**र क्रिकारिप्यक्त अधिक क्रिक्रि प्रमापन तक रह उ. एक अपेक्षा से जयन्य एक समय और उक्कुट
- । इं किकार । हुर कि मर्गाक्रम कि कुर क्षीर क्रिष्टपुरीकिकू ठ. एक अपेक्षा से जयन्य एक समय और उक्कट
- रहे कि क्रिक्स अधिक क्रमिप्यवन्त तक रह उन्हुन्छ प्रीह एमम क्यू एनमा में प्राप्ति क्यू .,
- ९ ई फिर्का: ३७ कि एमप्र सकता है।

- डीकिञ्ग्र अर्थारस इाम्किकीम २. एगेणं आएसेणं जहपणेणं एगं समयं, उदकीसेणं
- ३. एगेणं आएसेणं जहण्येणं एगं समयं, उक्कोसेणं तेर्देशमब्रमदेवार्द
- ४. एगेणं आएसेणं जहण्णेणं एगं समयं, उसकोसेणं चोद्दस पिछओवमार्ड् पुब्तकोडिपुहुत्तमब्मइयार्ड्
- पिछओवमपुहुत्त पुब्वकोदिपुहुत्तमब्भइयं ५. एगेणं अप्रिसेणं जहण्णेणं एगं समयं, उनकीसेणं पिलेओवमसयं पुव्यकोदिपुहुत्तमब्मइ्यां
- . मिसनेए ण भने ! पुरिसनेए मि कालओ केनिन होड़ ?
- -छागम । जहण्णेणं अंत्रेमुहतं, उदक्रीमणं मागि . इ
- मंभावेप पं भंते ! नपुंसगवेप मि कालावेप कालाविर वमसयपुहर्त् साइरेगो।
- उ. गीयमा ! जहणीणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं होइ डे
- ? इडि रेजीयर रिरुक्त मी ग्रयन्ति । रिप्त ग्रयन्ति · म [िलाकइक्गणि
- रमयं, उक्कासेणं अंतोमुहुत्तं कंग्र्य गिणिजर में ग्रिमिय्यम प्रदेश में रि गि थि साईए वा अपज्यविसिए, २. साईए वा सपज्यविसिए। -।ज्ञर्ग । अनेयप् इतिह पण्णते, तं जहा-

-dool. q. 9c, g. 937 E-9330

- प्रिंग्निम नेप्सिगाणं कापिट्ठिं पल्वणं
- ि इहि 'मिनक स्थित मिथिडि । हिम गिथिड · P
- -हीकिञ्म दसैयरं <u> फ्रिभावमसयं</u> उक्कासुतां , मियमा १ ९ . एक्कापिसींग जहन्मां एक्कं समयं,
- ी एंडीम्बमान्हुपृद्धीकळपु द्राममास्की मुर्गाद्धी एसकेगादिसेगां जहन्नेगं एसकं समयं, उस्कीसेग । फ़िड़ीमब्मिन्हियें।
- नवदस तिलओवमाइं तेव्यकोडिपुहुत्तमब्महिष्। ३. एक्केगादिसेणं जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं
- ि । महीस्थान केलको हिन्द्र निष्का । ४. एक्केणादेसीणं जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसीणं
- । फंडीम्ब्यान्त्रमुडीक्क्यु न्रहुप्मनिक्सी ५. एस्केणादिसीणं जहण्णीणं एस्कं समयं, उस्कीसीणं
- ९ इहि ग्रेडीहर्क फिलक मिश्रीणीरिक्फ़रीति! हंम iv क्षिराणीरिक्फ़रीति .P

उ. गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पिलओवमाइं पुव्वकोडिपुहुत्तमब्मिहियाइं।<sup>9</sup> जलयरीए जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडिपुहुत्तं। चउप्पय् थलयर तिरिक्खजोणित्थी जहा ओहिया तिरिक्खजोणित्थी। उरपरिसप्पी-भुयपरिसप्पित्थीणं जहा जलयरीणं,

खहयरित्थी णं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पिलओवमस्स असंखेज्जइभागं पुव्यकोडिपुहुत्तमव्भहियं।

- प. मणुस्सित्थी णं भंते ! मणुस्सित्थि त्ति कालओ केविचरं होइ?
- उ. गोयमाः! खेतं पडुच्च जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पिलओवमाइं पुव्यकोडिपुहुत्तमब्भिहयाइं।<sup>२</sup> धम्मचरणं पडुच्च जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं देस्णा पुव्यकोडी। एवं कम्मभूमिया वि, भरहेरवया वि,

णवरं-खेत्तं पडुच्च जहन्नेणं अंनोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पिलओवमाइं देसूणपुट्यकोडिमब्भिहयाइं। धम्मचरणं पडुच्च जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं देसूणा पुट्यकोडी।

- प. पुट्वविदेह-अवरविदेहित्थी णं भंते ! पुट्वविदेह अवरविदेहित्थि त्ति कालओं केवचिरं होइ?
- गोयमा ! खेत्तं पडुच्च जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्यकोडिपुहुत्तं ।
   धम्मचरणं पडुच्च जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं देसूणा पुव्यकोडी।
- प. अकम्मभूमिग-मणुस्सित्थी णं भंते ! अकम्मभूमिग-मणुस्सित्थि त्ति कालओं केवचिरं होइ ?
- गोयमा! जम्मणं पडुच्च जहन्नेणं देसूणं पिलओवमं पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणं, उक्कोसेणं तिण्णि पिलओवमाइं।
   संहरणं पड्च्च जहन्नेणं अंतोमहन् उक्कोरेणं विकेत

संहरणं पडुच्च जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पिलओवमाइं देसूणाए पुव्वकोडीए अब्मिहियाइं।

- प. हेमवय-हेरण्णवय-अकम्मभूमियमणुस्तित्थी णं भंते ! हेमवय-हेरण्णवय अकम्मभूमिय मणुस्तित्थि त्ति कालओ केविचरं होइ?
- गोयमा ! जम्मणं पडुच्च जहन्नेणं देसूणं पिलओवमं पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं पिलओवमं।

उ. गीतम ! जचन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पूर्वकीट्यृयक्त अधिक तीन पत्थीपम तक रह सकती है। जलवरी जचन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पूर्वकीट्यृयक्त तक रह सकती है। चतुष्पद स्थलवर तिर्यञ्चयोनिक स्त्री के सम्बन्ध में आँषिक

चतुप्पद स्थलवर तियञ्चयानिक स्त्रा के सम्बन्ध में आधि तिर्यञ्चयोनिक स्त्री की तरह जानना चाहिए ।

उरपरिसर्पस्त्री और भुजपरिसर्पस्त्री के सम्बन्ध में जलबरी के समान जानना चाहिए।

खेचरस्त्री जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पूर्वकींट पृथक्त्व अधिक पल्योपम के असंख्यातवें भाग तक रह सकती है।

- प्र. भंते ! मनुष्य स्त्री मनुष्य स्त्री के रूप में कितने काल तक रह सकती है ?
- उ. गीतमः! क्षेत्र की अपेक्षा जवन्य अन्तर्मुहूर्त और उक्षृष्ट पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्योपम तक रह सकती है। धर्माचरण की अपेक्षा जवन्य एक समय और उक्षृष्ट देशोन पूर्वकोटी तक रह सकती है। कर्मभूमिक और भरत-ऐरवत क्षेत्र की स्त्रियों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष क्षेत्र की अपेक्षा जवन्य अन्तर्मुहूर्त और उक्षृष्ट देशोनपूर्वकोटि अधिक तीन पत्योपम तक रह सकती है। धर्माचरण की अपेक्षा जवन्य एक समय और उक्षृष्ट
- देशोनपूर्वकोटि तक रह सकती है।

  प्र. भंते ! पूर्वविदेह अपरिवदेह को मनुष्य स्त्री पूर्वविदेह,
  अपरिवदेह मनुष्य स्त्री के रूप में कितने काल तक रहती है?
- उ. गौतम ! क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उक्वय पूर्वकोटिपृथक्त्व तक रह सकती है। धर्माचरण की अपेक्षा जघन्य एक समय और उक्वय देशोनपूर्वकोटि तक रह सकती है।

प्र. भंते ! अकर्मभूमिक मनुष्यस्त्री अकर्मभूमिक मनुष्य स्त्री के रूप में कितने काल तक रह सकती है ?

- गौतम ! जन्म की अपेक्षा जघन्य पत्योपम के असंख्यातवें भाग न्यून देशोन एक पत्योपम और उत्कृष्ट तीन पत्योपम तक रह सकती है।
  - संहरण की अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उक्<sup>छ</sup> देशोनपूर्वकोटि अधिक तीन पल्योपम तक रह सकती है।
- प्र. भते ! हैमवत-हैरण्यवत-अकर्मभूमिक मनुष्य स्त्री हैमवत-हैरण्यवत-अकर्मभूमिक मनुष्य स्त्री के रूप में कितने काल तक रह सकती है ?
- उ. गौतम ! जन्म की अपेक्षा जघन्य पल्योपम के असंख्यातवें भाग न्यून देशोन एक पल्योपम और उत्कृष्ट एक पल्योपम तक रह सकती है।

१. (क) पण्ण. प. १८, सु. १२६२

<sup>(</sup>ख) जीवा. पडि. ६, सु २२५ (ग) जीवा. पडि. ९, सु. २५५

२. (क) पण्ण. प. १८, सु. १२६३

<sup>(</sup>ख) जीवा. पडि. ९, सु. २५५

- ि प्रमुप कमीर्मनेकध-वेष्ठकृष्ण-नेवरी है। 1ई किरुम ३७ का मर्गाज्ञप कुण काशीर जीकर्प्रानी**इ**ई ञकुर र्राप्ट तेब्रुपित्स प्रमा १४ कि एरइप्र
- हर कि मर्गिक्त कि उन्हें अधि मर्गिक कि निहर् उ. मीतम ! जन्म की अपेक्षा जधन्य पत्योपम के असंख्यातवें भाग हैं िकि रह सकती हैं ? क्तिकी में एक के कि प्रमुख कमीप्रुमिक स्पान के कि में किए। इस्तिक के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि
- ञकुर र्राप्त नेद्रुमुक्ति फ्यार अभिष्ट कि एरड़ि रिकती है।
- का लाक निक्की में एन के कि प्रमुम कमीरू मेकार ठकुर प्रध उक्त ! हेन्छ उन्हें कि किए किए किए किए किए हैं । ।ई किकम ३७ कि मर्गाम्न कि काशीस अकिप्रेमिड्ड
- हर देशन तीन पल्योपम और उकुर तीन पल्योपम तक रह उ. गीतम ! जन्म की अपेक्षा जघन्य पल्योपम के असंख्यातदे भाग § ई किकार हर
- 37 कि लोक रित्रकी में एक के कि प्र्यून्म कमीप्रमेकार भंते ! अन्तर्द्यापज अकर्मभूमिक मनुष्य स्त्री अन्तर्द्यापज हि िक्स ३७ कि मिपिक नि कथिए उकिर्पून १६ ञकुर र्राप्ट तंत्रुपुत्त्मर जनम १४ पर १५ वि । इ किक्रम
- मि उत्कृष्ट र्राप्त गाम विवास्त्रामध्य के मर्गाम्पर निदर्द नूम गाति है जन्म हे अपेक्षा जवन प्रमानि में अपेक्ष पि मिर्गी ।
- ि कि कि 37 का गाम विज्ञास्था के मग्रिक कडीश डीकिन्रेन्निहरू उन्हुच् र्राहि तेत्रुमुक्त जयम् अयमुहूर्व और उन्हुच् । इं िक में इर कि गिष्ट का प्रिकार के मिर्गिक
- सकती है ? 37 कि ठाक निकी में मूल के कि घर्ड-कि घर्ड ! होंध .R
- र हैं Inan हर का लाक मित्री में मन के प्रवृप् , प्रवृप् । निम । प्रज्ञाह हिनार शिक्षीयक किन्य इंद ई हीश्रीयन किन्य किन्य मिर्गार
- क्षणीर छकु अकुछ ग्राँध तेत्रुमित्तार प्रनाम ! मिर्ता
- मं एन कं एकपृ किनोधिक्ये प्रकृ-किनोधिक्ये । किंग . प्र
- क्रफप्रीकिषेप्र अकुर र्राए तेद्रुमिक्त क्रमण ! मर्ताण ें हैं <del>15की 37 की लोक निकी</del>
- एडीए मिनार तीओणक कि कि कि प्रिकृकनीकिन्द्रेती उन्हें राक्त भिरु ,ड़िक तीश्मीगक कि गिस्मी मिर्रे राक्र मुट्ट । इं ibab डेंग् केंग मर्गारूप निर्के कडीह
- रह मकता हर कार लाक मित्र में पन के पर्व प्रत्य पुर्व में विवास कार प्र
- र्व तिकत हो कि मिर्गाल्फ नित कर्नाए जन्मपुराकपूर अदुरु गाँध केंद्रमुक्तार प्रपण वार्षिक कि हों। मिर्गा . छ

- विवास-रम्पयवास-अकम्पूरिमा-मणुसिखी णं भंते ! पिलओवमं देसूणाए पुव्यकोडीए अब्महियं। महितिकछ पहुन्त, उस्तीमुहुत्, उस्तीसेणां
- ? इडि रेडीहर्क सिरुलाक हरिवास - रम्मयवास - अकम्मभूमेग - मणुसिबिचि
- । इाम्फिलिए कि एमिकिक्ट ्रांगण्क विभिन्नहरूक्ष्माह स्रम्माहरूप इामनिहरूप उ. गीयमा ! जम्मणं पदुच्य जहन्नेणं देसुणादं दो
- ! िम र्गिसिसीएम ममीपूममका गंककुरान्नकुछ्ट पिलेओवमाइं देसूणपुष्तकोडिमब्मेहियाइं, कि गिरिकिट , जिर्मितिर गिन्निए । जिर्मितिर ।
- ? इडि र्राष्ट्रीकर्क विक्रमासुर्मित मामुस्मिक्षां अक्रम्प्रहार्मित मागुसिसिसिसि
- निति एम्रिक्फ पडुस् पर्ना ग्रिमेर्स प्रदेश प्रमास उक्कोसेगं निन्न पिलओवमाइं। व्रामिक गिरियोपस्स असंविज्यहमागेष कामिलिकोष गीयमा ! जन्मणं पहुच्च जहन्मणं देस्णाई । पिन्न
- दे इहि रेजिक्त रिलाक मिलिसियान मण्डिस हो है उत्रह ! र्तम हे किस्सीएम-एमीस्पन्नक्षराधाः त्राक्षावमार् दर्मेगातं तैव्यकादामब्मार्ड्तार्।
- प्रिओवमस्स असंखेज्जाइभागं देसूणाए पुब्बकोडीए संहरणं पहुच्य जहन्नणं अंत्रीमुहुत्, उक्कोसेणं उक्कोसणं पिछओवमस्स असंख्याना। , गिर्क गिनिम्ड्राप्नभिस असिनिस्स्री गिन्द्रियाड्यास् उ. गीयमा ! जम्मणं पदुच्य जहन्नेणं देमुणं पिलेओवमस्स
- े इहि रेमीएक सिलाक मीधीघीई! होम गिथि। ही <u>अब्महिया</u>।
- -जीवा. पडि. २, मु. ४८ (९-३) गीयमा । यत्यव भवहिठई सिच्यंव सीचर्ठणा
- <u> गिर्म</u> अतामुहुत्त, <u>जिस्न</u>्यां i ामिया . ह
- <u>सागरावमसवतेर्देय सार्दरग</u>।
- ? इडि रे जिन्के फिलाक जि प. तिरिक्सन्जीणियपुरिसे णं भेते ! तिरिक्सन्जीणय पुरिस
- पिलेओवमार् पुब्तकोहिपुहुत्तमब्मेहिपार्। मोठी णिक्रकेट , उन्हमी वंतीमुह्त , उक्कीसेण तिम्न
- . मणुस्तुपूर्तभूग ! मणुस्त विश्वक स्वाप्त विश्वक मिल्या होता है। स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप गिरिक्षजीणियपुरिसस्स सचिर्हुरुगा। एवं तं चेव सीचर्ठणा जहा इत्योणं जाव खहपर
- उ. गीयमा ! खेतं पडुच्च जहन्मेणं अंतोमुहतं, उक्कीरोणं
- ', इंग्रम्डीम्ब्रमज्हुपृशीक्ष्यपृ इंग्रमङ्गिरुलीप न्नीजी

धम्मचरणं पडुच्च जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी। एवं सव्यत्थ जाव पुव्वविदेह-अवरविदेह कम्मभूमिग

मणुस्सपुरिसाणं।

अकम्म्भूमिग मणुस्सपुरिसाणं जहा अकम्मभूमिग मणुस्सित्थीणं जाव अंतरदीवगाणं।

देवाणं जच्चेव ठिई सच्चेव संचिट्ठणा जाव सव्वत्थिसिद्धगाणं। -जीवा. पडि. २, सु. ५४

- प. नपुंसए णं भंते ! नपुंसए ति कालओ केवचिरं होइ?
- उ. गोयमा !जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं तरुकालो,
- प. णेरइयनपुंसए णं भंते ! णेरइयनपुंसएत्ति कालओ केवचिरं होइ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं। एवं पुढवीए ठिई भाणियव्या।
- प. तिरिक्खजोणियनपुंसए णं भन्ते ! तिरिक्खजोणिय नपुंसएत्ति कालओ केवचिरं होइ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहत्तं, उदकोसेणं वणस्सइकालो।

एवं एगिंदियनपुंसगस्स वण्णस्सइकाइयस्स वि एवमेव।

सेसाणं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं-असंखेज्जाओ उस्सिप्पिणी-ओसिप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेज्जा लोया।

वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियनपुंसगाण जहण्णेणं अंतोमुहुतं, उक्कोसेणं संखेज्जं कालं।

- प. पविदिय तिरिक्खजोणिय नपुंसए णं भन्ते पीचिदियतिरिक्खजोणियनपुंसए ति कालओ केवचिरं होद?
- उ. गायमा जहण्णेणं अंतोमुह्तं, उक्कोसेणं पुट्यकोडिप्डुतं। एवं-जनयर-तिरिक्ख-चउप्पय-थलयर-उरपरिसप्प भ्यपरिमप्प महोरगाण वि
- पः मगुस्तनपुरमस्य पं भते ! मणुस्तनपुरापति कालओ प्रजीवन रोहर
- गेपमः ! पेत पड्च जङ्णोणं अंतीमहतं, उक्कोसेणं पुनर्वास्तुस नमधम्य पर्व्य उरम्येय सुक्क समयं, उक्कोसेणं \$P\$10 (A)\$P\$1.583

धर्माचरण की अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उकृष्ट देशोन पूर्वकोटि तक रह सकता है।

इसी प्रकार पूर्वविदेह, अपरविदेह कर्मभूमिक मनुष्य-पुरुषों तक की सर्वत्र कायस्थिति जाननी चाहिए।

अकर्मभूमिक मनुष्य पुरुषों यावत् अन्तर्द्वीपक मनुष्य पुरुषों के सम्बन्ध में अकर्मभूमिक मनुष्य स्त्रियों के समान जानना चाहिए।

देवपुरुषों की जो भवस्थिति कही है वही सर्वार्थसिख तक के देव पुरुषों की कायस्थिति जाननी चाहिए।

- प्र. भंते ! नपुंसक, नपुंसक के रूप में कितने फाल तक रह सकता है?
- उ. गौतम ! जघन्य एक समय और उत्कृष्ट वनस्पतिकाल तक रह सकता है।
- प्र. भंते ! नैरयिक नपुंसक जीव नैरयिक नपुंसक के रूप में कितने काल तक रह सकता है ?
- गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम तक रह सकता है। इसी प्रकार रत्नप्रभादि पृथ्वियों में भी काल स्थिति कहनी चाहिए।
- प्र. भंते ! तिर्यग्योनिक नपुंसक जीव तिर्यग्योनिक नपुंसक के रूप में कितने काल तक रह सकता है?
- गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट वनस्पितकाल तक रह सकता है।

इसी प्रकार एकेन्द्रिय नपुंसक तथा वनस्पतिकायिक नपुंसक भी इतने काल तक रह सकता है।

तेजस्कायिक, अप्कायिक, (पृथ्वीकायिक, वायुकायिक) नपुंसकों का जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उल्लूख असंख्यात काल अर्थात् काल से असंख्यात उत्सिर्पणी अवसर्पिणी और क्षेत्र से असंख्यात लोक प्रमाण है।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय नपुंसकों का जघन्य अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट संख्यात काल है।

- प्र. भते ! पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक-पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक के रूप में कितने काल तक रह सकता है?
- उ. गौतम ! जघ्न्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पूर्वकोटि पृथक्त तक रह सकता है। इसी प्रकार जलचर, चतुप्पद, स्थलचर, उरपरिसर्प-भुजपरिसर्प महोरग पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक नपुंसकों की काल जानना चाहिए।
- प्र. भंते ! मनुष्य नपुंसक-मनुष्य नपुंसक के रूप में कितने काल तक रह सकता है?
- उ. गीतम ! क्षेत्र की अपेक्षा-जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पूर्व कोटि पृथक्त तक रह सकता है। थर्माचरण की अपेक्षा-जघन्य एक समय और उन्कृष्ट देशीन पूर्वकोटि पृथक्त तक रह सकता है।

प्रमुम कमीरुमेकाध-कामुष्ट प्रमुम कमीरुमेका ! हांद्र . ए । प्रज्ञीाज ानज्ञक जाकर भिट्ट मि (में ज्ञिन्म) के किस्पृन मनुष्य के इन्होरमर-इन्होर्मे (तहरी-अपतिदेह के सिनुष्य

ें हैं 15कप्त हुए कित काक निकी में एन के कारपुन

- 1ई inat हुए का डीकिए निहर्ड उन्कृष्ट र्रीए नेत्रुस्तिन प्रमण १३ पर्या १३ पर प्रयक्त तक रह सकता है। क्रिया । जन्म अने अने अने में होते क्षेप कि स्वाप । स्वाप कि स्वाप । स्वाप । स्वाप । स्वाप अन्य में स्वाप । स्व
- प्रिशाह ाम्डक जाक कि प्रोप्त किंमधून प्यनुम फर्गडिक्त अकार भिड़
- मवेदक-अवेदक जीवों के अंतरकाल का पश्चपण-
- ? ई IFDकी लाक y Dite Iक कड़िम ! होंम . R
- अनाह-सर्पर्यवित्रत (सवेदक) का भि अन्तर नहीं है। ाई जिम् राज्य (कंब्रह्म) प्रमिव्ययन्त्री मार्गा । अन्तर बही है।
- 1ई Infs कि hब्रुम्फ्फ अकुर र्जाह भूमम कप प्रमुख राजेश एक प्रमुच्चे हैं। के जान समय और
- गीतम ! जवन अनेपृह्त और उकुर अनत्त्र अयोत् ें हैं राजेंश कि लेक मिकी (मैं मिंह कि :म्पृ) कि डि ! जिंध
- क किसी क्रम कि इस्निरमध-इस्निम् क्रमार अक्ष भिट्ट अनत्तकाल याबत् देशीन अपाधपुद्गल परावतेन हैं। ञ्जुर र्राप्त भमप कुर प्रनात । अपेक प्राप्त । 1ई लाकतीम्मन्घ <u>अकुरु र्रा</u>फ तेहुपुन्नस् म्नमण १४ मिल हि हो छोक उत्तर कि छिली किन 1ई र्राजिश कि किस्री इन्टिंगी सिम राकार मिट्ट **।ई लाकताश्रम्**घ
- १ ई ान्फिली लाल राज्न्य कि कि कि लाल राज्न्य कि लाल होने । प्र अन्तर काल जानना चाहिए।
- 1ई लाकिमिश्रम्घ लाक उत्तर इस हमार वर्ष है मेर अंतर अन्तर लिंग काशीम लाकप्रक्रम भवन अपेक्ष कि मन्छ ! मर्जीर
- 1ई हाकितामिन्छ हाक उन्निह उन्हाह जिन्हों है के अपेक्षा जयन अन्तर काक अन्तर्धि के विज्ञान
- । इ जाकितिमिनिक उन्कृध ग्रांध है तेद्रुमित्तर प्रमार जाकारत्तर क क्रिसीड़ रिप्त ाउँ लाक राज्नस् रक फिस्त्री कि ज्निप्प परिक्रम् राक्रप्र क्षिट्ट
- उन्हर प्रींट है एमम कप लाका क्रम क्रम ! मार्ग . ह अनार हे ? कि राक मिका (म नाउ प्रकृष :मृष्ट) कि प्रकृष ! कि
- ।ई लाक्तीम्मिन्न हाक) तंश उन्कृड ग्रोंध है नेद्रोधित्मध प्रमाय लाक ग्राम्स का पिन्धु कानीरिंग्येती ।इ लाकप्रीम्डम्ब लाकर्राहेट

- प. अकम्मभूमगमणुस्सन्पुसप् i भूप विष्यिति ही पृड्ठिशिक्ट-अविदेह-अव्यक्तिहरू हो है।
- नेहंयतेहंय। उ. गीयमा ! जन्मणं पदुच्य जहण्णणं अंतीमुह्तं, उक्कोरीणं अकम्मभूमगमणुस्सनपुसर्पात्र कालओ केवियरं होड् ?
- [iणाग्हीं भन्त अन्त रहीवगाण] ,हिकिम्प्रेष्ट् संहरणं पडुच्च जहणीणं अंतीमुहुतं, उक्कोसेणं देसूणा
- -जीवा. पडि. २, <del>य</del>ु. ५९ (२)
- ९. सवेयग-अवेयग जीवाणं अंत्रकाल पखवणं-

वृद् अध्ययम

- प. सवेयगस्स णं भंते ! केवड्यं कालं अंतर्र होड़ ?
- उ. गोयमा ! अणाड्यस्स अपज्जवसियस्स णिक्ष अंतरं,
- -जीवा, पुडि. ९, सु. २३२ १ उक्कासम् अयामुह<del>्</del>त् स्रियस्स सपज्जविधयस्स जहण्णेणं एक्कं समयं, अणाइयस्स सपज्जविषयस्स जाहित अंतरं,
- उ. गीयमा ! जहणणणं अंतीमुह्तं, उक्कोरीणं अणतं ें इहि रेत्रेह लाक घड़िक्त । किंग गिरिष्ट . P
- मणुस्सितीए क्षेतं पदुच्च जहणीणं अंतोमुहुत्तं, । गिकिन्छमीरीती मीकिस वृंग िलिकड्राभाष-लाक
- । स्थित मान तुन्धिक अवत्र हो हो हो हो हो हो हो है अणतकालं जाव अवड्ढपोगलपरियट्टं देसूणं। धम्मदाणां पहुच्य जहण्णेणां एक्कं समय, उक्कोसण विकासियां वर्णास्सइकालो।
- रे अकमभूमिगमणुसिखीणं भंते ! केवड्यं कालं अंतरं
- अंत्रीमुहत्तमब्यहिताइं, उक्कारीणं वणस्सइकाली। गीयमा ! जन्मणं पदुच्च जहण्णेणं दसवासंसहस्साइ र इक्टि
- एमिकियाणं सव्यामि जहणीणं अंतिमुहुत्, उक्किमि । हिराधनी दें महिताओं। निगित्सिइकालो । सहरणां पहुच्य जहण्णेणं अंतीमुह्तं, उक्कोसणं
- े इंडि रेफिर लाक घड़करी किए गंतर होड़ ? श्य. मु. १. डीम. गर्नास्-विगस्सइकालो।
- । शिक्रइस्भाण्ड गिर्माक्र*र* अतामुह्त्व, <u>गिरिक्सन्जीणियपुरिसाणं</u> jufuogic न्।स्सिद्कास्त्रीर ,घमम कंघ्ग उ. गीयमा ! जहण्योगं उक्कास्मा



रिप्रक्र (क्रिनिष्ट्योती प्रस्तिम्) में क्रिक्यमिस्स्य पर्यन्त अन्तर काक जवम्य अन्तर्मिर्द्ध है मेह्री १ई छाक

।ई जाकार मिड़ कि जाक जन्म का किम्पुम् लाक जन्म कि किम्पुम् म्बन्म कि मीरूमेकार ! र्हम . र र्ह क्षित्रकार

ई तेत्रुमुक्त्स म्प्रयम् लाक रात्मका भिक्षा कि म्प्य । मार्गि .घ ।ई लाक तीम्प्रत्य प्रकृष्ट र्गास प्रकृष्ट र्गास ई तेत्रुमुक्त्स म्प्यय १४ भिक्ष्य १५ १० १० १० १० ।ई लाकतिम्प्रत्य रात्मस कि कि कि कि कि कि प्रकार भिड़

? ई । मिनकी लाक राज्य । किया किया है । ए

1ई हिन लाक रात्मक तक प्रमिवेयपट आप ! मार्गि . र र्राप्त ई तेब्रुमुत्तम्स प्रमाण लाक रात्मध तक प्रधीववेपपट-शाप्त निवारम लाग्ड्रपुथापस निविद्य काव प्रमाण हो। १ई णामए लाक

- जिड्डेंग् मम्मर एक फिर्फ कड़िंग्य-कड़िंग्य- १० ६

।गृहीाज मननार जाक

, कर्म १ ह , कर्मिस्त १ , कर्म १ मड़े ! जिंद , प्र भ में मिक मिर्म कर्मिक कर्म गाँध कर्मिस १ में मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिर्म भी मिरम

.ह. गोतम ! ९. पुरुपवेदक जीव सबसे अल्प हैं,

३. (उनसे) स्ट्रीवेदक संध्वातगुणे हैं,

३. (उनसे) अवेदक अनन्तगुणे हैं,

,ई णिफ्रन्म्स् कड्ड क्रमपृम् (मुन्ह) .४

। इं कामीाप्रहिन्ने कर्निम् (मिन्छ) . भ

—जिड्डाम्प्रस्य स्ट फिस्सी (क).९९ में फिस्सी-फिन्म .९ ,में फिस्सी-किनीफिप्रेती .९ म्ड्र! तिथ .९ .ए किमीफिरिवी क्राय फिल्ह किम्बी मिक्ष में फिस्सीवर्ड .६ ग्रीह

, हैं फिस्नी-फ्रिन फिस संघम . १ ! मिनों . इ

, हं गिणृम्जाष्ट्रांस्ट फिस्नी-कनीकिंफेनी (हेम्ड) . ९

१५ (धन्त्र) देवस्थियां असंब्यातमुणी है।

रहें क्षणीपदेश हैं होने एक स्टब्स में क्षण हैं हैं के क्षण हैं हैं के क्षण हैं हैं के क्षण हैं हैं के क्षण हैं हैं के क्षण हैं हैं के क्षण हैं हैं के क्षण हैं हैं के क्षण हैं हैं के क्षण हैं हैं के क्षण हैं हैं हैं के क्षण हैं हैं के क्षण हैं हैं के क

, है म्हरू है कि मिस्ने-क्लों में में में से हैं है है।

, किस्मिन्ह ं गणि अस्पराणं जहणीयं क्रिसिन्हर्मे । १ किस्मिन्न विकास

मणुस्सनपुंसगस्स खेतं पडुच्च जहणोणं अंतोमुहुतं, उक्कोसेणं वणस्सड्कालो। धमाचरणं पडुच्च जहणोणं एगं संमयं, उक्कोसेणं अणंतं कालं जाब अवड्ढपोग्गलपरियट्टं देसूणां। एवं कम्मभूमगस्स वि भरहेरवयस्स पुब्बविदेह-अवरविदेहगस्स वि।

हाक धंड़क्त ! किंग गं मामणुस्तमणुस्तमणुस्त । कंवह्यं काल अंतरं होड़ ?

उ. गीयमा ! जन्मणं पडुच्च जहण्णेणं अंतीमुह्त्तं, उक्कीसेणं वणस्पड्कालो। संहरणं पडुच्च जहण्णेणं अंतीमुह्तं, उक्कोसेणं वणस्पड्कालो।

प्ले जाब अंतरदीचग ति। —जीवा. पडि. २, सु. ५९ (३)

रं मीयमा ! साइयस्त अपज्जविस्थस्स गारियस्त गरियस्त प्रियस्स अस्य संविद्धः संद्यस्य सपज्जविस्यस्य सम्बद्धः । इस्तर्भाषां अपव्यत्वे काकं कांच्यं अपव्यत्वे । १९१२:

90. संवेदग-अनेदग जीवाणं अपबहुत्तं— म. एएसि णं भंते ! जीवाणं ९. सदेवगाणं, २. इत्थीदेवगाणं, इ. परिसचेयगाणं ४. जनसम्बन्धाणं ५. इत्थीद्यगाणं इ

३. पुरिसवेयगाणं, ४. नपुंसगवेयगाणं, ५. अवेयगाण य कयरे कपरेहितो अप्पा दा जाब विसेसाहिया वा ?

. गोयमा ! १ . सब्बर्खीवा जीवा पुरिसवेयगा,

. में अवेयास पां मेंने हेन्द्रं काल जेतर होड़

२. इंग्डीवेयमा संखेज्जमुणा, ३. अवेयमा अणंतमुणा,

−<del>іл</del>ड्डा म्परः गिभिड् (क). ९९

प. (९) म्यासि गं भंते ! ९. तिरम्बनोणिरिययाणं, १. दिस्याणं य कथरा १. मणीरिसियाणं, ३. देशिययाणं य कथरा

क्यराहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? उ. गोयमा ! ९ . सव्यत्थोवाओ मणुस्सित्ययाओ ,

२. तिरिक्सन्जीणित्याओ असंबेज्जगुणाओ,

ह. हे सिक्साओं असंखेज्जमुणाओं। त. (३) एसासि णं भंते ! तिरस्वजीणित्सियाणं,

9. जलवरीणं, २. थलवरीणं, ३. खहवरीण च कथरा कपराहिंतो अप्पा दा जाच विसेसाहिया वा ? 5. गोवमा ! 9 . सब्ब्लोवाओ खहवरतिरिस्ख-

. १ ! १मघर्ताः . रु , रिशायक्षीणिरि

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

,ई णिएग्राष्ट्रम प्रस्री किन्यि छिन्छ। १४ ।

, ई (णिएतास्रा संस्था किये पिर्यं संस्था संस्था है,

,हैं गिणुकास्त्रां संस्थी-वर्त किन्छ) .७९

। हैं गिणुत्ताष्ट्रां ग्रह्मीव्ह स्थतिक् (धन्द्र) . ১ ९

-न्गरीव्यास कि कि प्रित्म (छ)

प्र. १. भी हिन १. भवनवासी, २, वाणव्यंतर, ३. ज्योतिष्क -्रांगि के अत्पबहुत्व के समान यावत्-

ें हैं किशीमिद्रिंग जार ४. वैमानिक देव-पुरुषे में किनी-किनसे अल्प यावत्

उ. गीतम ! ९. सबसे अल्प वैमानिक देव-पुरुष हैं,

३. (उनसे) भवनवासी देव-पुरुष असंख्यातगुणे हैं,

३. (उनसे) वाणव्यंतर देव-पुरुष असंख्वातगुणे हैं, .

ं ४. (उनसे) ज्योतिष्ठ देव-पुरुष संख्यातगुणे हैं।

किनामर्द्र के तरिष इसियोधिक में सामि . 0 १, तक्रितीक . १ ह. अन्तद्वीपज मनुष्य पुरुवाँ, ७. भवनवासी, ८. वाणव्यंतर, तियंयोनिक पुरुषों, ४. कमेभूमिक, ५. अकमेभूमिक, राम् . इ. रामकाम . ६ रामकाण . ६ मड़ । िम . ६ . ए

देव-पुरुषी में कीन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?

कभीप्रमेक्ष एपडिक्त अल अवसे १ । १ । मिर्गा क

२-३. (उनसे) देवकुरु-उत्तरकुरु अकर्मभूमिक मनुष्य-पुरुष मनुष्य-पुरुष है,

होनों तुल्य और संख्यातगुणे हैं,

, इं पिएठाष्य भेर संख्यातमुगे हैं, ४-५. (उनसे) हरिवर्ध-रम्पक्वपं अक्रमेभूभिक मनुप्त-पुरुप

E-७. (उनसे) हेमवत-हेरण्यवत अर्फाम्मीमक मनुष्य-पुरुप

, इं पिएठाष्ट्रांत आर किटा है।

संख्यातगुणे हैं, हिन्दे परमु-प्रमुम कमीयूमिक कार्य-पुरुष (इन्ह) . १-८

,५ एएता सेनी संख्यातगुणे है, - प्रमुम कमीपुर्मक इंडिंगिंग्स-इंडिंगियू (फ्रिन्ट) . १९-०१ .

१३. (उनसे) अनुत्ररोपपातिक देव-पुरुप असंख्वातागुण है,

९३ (एनिक्राफ्र) मर्गुएड कप्रहेर मरीएट (मिन्ह) . ६९

१४. (उनसे) मध्यम ग्रेवेयक देवपुरुष संख्यातगुणे हैं,

, हैं णि्नाध्यम प्रमु-घर्ड कप्रविष् निम्ह) , ५९

१६-१९. (उनसे) अच्यत कल्प देवपुरुप संव्यातगुणे हैं पावत्

,हैं फ़िलाफ़क्स परमु-फ़र्ड के म्कारासका (हेम्छ),05 आनत कल्प के देवपुरुप संव्यातगुण है,

,ह एएताम्जासर पर्व-प्रदेश संस्थान में एंग्रिमाक्रमेस पर्डा-इन्हें के फ्रिक्सुडाइम (मिन्छ) .४५-१२

,हं गि्माफ्रमार महपुरुष के म्लानक्ष्य हैं। २५. (उनसे) सनव्यनारकन्य क देवपुरुप असच्यातागुण है,

, विश्वार - निरिक्त्वजीणित्यियाओ संखेळानुणाओ,

, स्थितपुर्वाती (स्थात स्थात में संस्थानी संस्थान । १६ . चथन । ३६ . चथन ।

, सिंगणुम्प्निंग सिंगमभी संख्यां गुर्भा . १६

। हिताणुष्ण्यमे सिधायाओ संख्यागुर्धा . २ ६

(h-6) Oh . A . 75 . To The

-िंग्डेब्यां अपबहुत्तं-

व. १. प्एसि गं भेते ! १. देवपुरिसार्ण भवणवासीर्ण, अपाबहुयाणि जहीवेत्थीणं जाद

क्यरे कपरीहेती अपा वा जान विसेसाहिया दा ? २. वाणमंतराणं, ३. जोड्सिवाणं, ४. वेमाणियाण य

उ. गोयमा ! ९ . सव्यत्थोवा वेमाणियदेव-पुरिसा,

भवणवद्देव-पुरिसा असंखेज्यगुणा,

३. नाणमंतरदेव-पुरिसा असंखेज्जगुणा,

४. जोड्सियदेव-पुरिसा संखेज्जगुणा।

पुरिसाणं ४. कम्मभूमगाणं, ५. अकम्मभूमगाणं, 9. जलयराणं, २. थलयराणं, ३. ख्ह्र्यराणं, मणुस्सiणभ्रीपृ-धार्णास्त्रभ्रम्ताः । निम् iu मीग्र्य . ç . प

८. वाणमंतराणं, ९. जोड्सियाणं, ९०. वेमाणियाणं देवपुरिसाणं, ७.भवणवासीणं, ह. अत्तरदोवगाण,

सिहमाणं जाव सव्यट्ठसिद्धगाण य कथरे कथरेहितो

अपा वा जाव विस्साहिया वा रे

मणुरसपुरसा उ. गीयमा ! १. सब्बत्योवा अंतरदीवग-अकम्ममुमग-

२-३. देवकुरु-उत्तरकुरु-अकमभूमग- मणुस्सपुरिसा

४-५. हरिवास - रम्मगवास - अकमभूमग-दावि तुल्ला संख्य्यगुणा,

मणुस्सपुरिसा दोवि तुल्ला संखेज्यगुणा,

दावि तुल्ला संख्ज्यगुणा, ह-७. हेमवए - हेरणावए - अकम्मभूम-मणुस्सप्रीरसा

८-९. भरहेरवए - कम्मभूमग - मणुस्मपुरिसा दीवि

-१भूभूमन - अवरविदह - अम्मूमना-संख्य्यगी।

१२. अणुत्तरोववाद्यदेव- पुरिसा असंखेज्यगुणा, , त्राणुरस्तवी दादि संदेज्जागुण,

, गणान्यक्रम १६६ म् १६५ म् १६५ म् १६५ म् १६५ म्

१५. हेट्टियम-गेविज्जादेव-पुरिसा संख्ज्जाणा, , गणिस्पर्म मिद्रीय-वृद्धिः संस्थाना संस्थाना, ४९

, गणियक देवपुरिसा संदेज्जाणा, १६-१९. अच्युयकमे देवपुरिसा संदिज्यगुणा जाव

२०. सहस्सारे कपे देवपुरिसा असंबन्जगुणा,

, गिए रूके मेर हेवपुरिसा असंख्या भारत २१-२४. महासुबके कमे देवपुरिसा असरवेज्माणा,

, मणंकुमारकमे देवपुरिसा असंबन्जगुणा,

२६. इसाणकमे देवपुरिसा असंबेज्जगुणा,

- २. ठिईविपरिणामणोवक्कमे.
- ३. अणुभावविप्परिणामणोवक्कमे,
- ४. पएसविष्परिणामणोवक्कमे। चउव्विहे संकमे पण्णते, तं जहा-
- १. पगइसंकमे,
- २. ठिईसंकमे.
- ३. अणुभावसंकमे,
- ४. पएससंकमे।

चउव्विहे णिहत्ते पण्णत्ते. तं जहा-

- १. पगइणिहत्ते.
- २. ठिईणिहत्ते,
- ३. अणुभावणिहत्ते,
- ४. पएसणिहत्ते।

चउव्विहे णिगाइए पण्णत्ते, तं जहा-

- १. पगइणिगाइए.
- २. ठिईणिगाइए,
- ३. अणुभावणिगाइए,
- ४. पएसणिगाइए।

चउव्विहे अपाव्हुए पण्णत्ते, तं जहा-

- 9. पगइअप्पावहुए,
- २. ठिईअपाबहए,
- ३. अणुभावअपाबहुए,
- ४. पएसअप्पाबहुए। –ठाणं. अ. ४, उ.२, सु. २९६ (२-१०)

# ७४. अवद्धंस भेएहिं कम्मबंध परूवणं-

चउव्विहे अवद्धंसे पण्णत्ते, तं जहा-

- १. आसुरे,
- २. आभिओगे.
- ३. संमोहे,
- ४. देविकिव्बिसे।
- (१) चउहिं ठाणेहिं जीवा आसुरत्ताए कम्मं पगरेंति, तं जहा-
- 9. कोहसीलयाए.
- २. पाहुडसीलयाए,
- ३. संसत्ततवोकम्मेणं.
- ४. निमित्ताजीवयाए।
- (२) चउहिं ठाणेहिं जीवा आभिओगत्ताए कम्मं पगरेति. तं जहा-
- १. अतुक्कोसेणं,
- २. परपरिवाएणं,
- ३. भूइकम्मेणं,
- ४. को उयकरणेणं।
- (३) चउहिं ठाणेहिं जीवा सम्मोहत्ताए कम्मं पगरेंति, तं जहा-
- १. उम्मग्गदेसणाए,
- २. मग्गंतराएणं.
- ३. कामासंसपओगेणं.
- ८. भिन्झानियाणकरणेणं।
- (४) व उडिं ठाणेहिं जीवा देविकिब्बिसियताए कम्मं पगरेति,
- अरहंताणं अवद्यं वयमाणे.
- २. अग्रतंतपञ्चनस्त धन्मस्त अवत्रं वयमाणे.
- ३. आयरिय-उवन्सायाणमवद्यं वयमाणे.
- बाउवसम्ब संबम्स अवद्यं वयमाणे।
  - -टाणं अ. ४, उ. ४, स्. ३५४

- २. स्थिति-विपरिणामनोपक्रम.
- ३. अनुभाव-विपरिणामनोपक्रम,
- ४. प्रदेश-विपरिणामनोपक्रम। संक्रम चार प्रकार का कहा गया है, यथा-

१. प्रकृति-संक्रम,

२. स्थिति-संक्रम,

३. अनुभाव-संक्रम,

४. प्रदेश-संक्रम।

निधत्त चार प्रकार का कहा गया है, यथा-

- १. प्रकृति-निधत्त,
- २. स्थिति-निधत्त,
- ३. अनुभाव-निधत्त,
- ४. प्रदेश-निधत्त।

निकाचित चार प्रकार का कहा गया है, यथा-

- १. प्रकृति-निकाचित,
- २. स्थिति-निकाचित,
- ३. अनुभाव-निकाचित,
- ४. प्रदेश-निकाचित।

अल्पबहुत्व चार प्रकार का कहा गया है, यथा-

- १. प्रकृति-अल्पवहुत्व,
- २. स्थिति-अल्पवहुत्व,
- ३. अनुभाव-अल्पव्ह्त्व,
- ३. प्रदेश-अल्पबहत्व।

# ७४. अपध्वंस के भेद और उनसे कर्म बंध का प्ररूपण-

अपध्वंस (साधना का विनाश) चार प्रकार का कहा गया है, यथा-

- १. आसूर-अपध्वंस,
- २. आभियोग-अपध्वंस.
- ३. सम्मोह-अपध्वंस,
- ४. देवकिल्विष-अपध्वंस।
- (१) चार स्थानों से जीव आसुरत्व-कर्म का अर्जन करता है, यथा-
- (कोपशीलता) क्रोधी स्वभाव से.
- २. प्राभृतशीलता-कलहस्वभाव से,
- ३. संसक्त तप-कर्म (प्राप्ति की अभिलाषा रखकर तप करने से),
- ४. निमित्त जीविता-निमित्तादि बताकर आजीविका करने से।
- (२) चार स्थानों से जीव आभियोगित्व-कर्म का अर्जन करता है, यथा-
- 9. आत्मोत्कर्ष-आत्म-गुणों का अभिमान करने से,
- २. पर-परिवाद-दूसरों का अवर्णवाद वोलने से,
- ३. भूतिकर्म-भस्म, लेप आदि के द्वारा चिकित्सा करने से,
- ४. कौतुककरण-मंत्रित जल द्वारा स्नान कराने से।
- (३) चार स्थानों से जीव सम्मोहत्व-कर्म का अर्जन करता है, यथा-
  - 9. उन्मार्ग देशना-मिथ्या धर्म का प्ररूपण करने से, २. मार्गान्तराय-सन्मार्ग से विचलित करने पर.
- ३. कामाशंसाप्रयोग-विषयों में अभिलाषा करने पर,
- ४. मिथ्यानिदानकरण-गृद्धिपूर्वक निदान करने से।
- (४) चार स्थानों से जीव देव-किल्विपकत्व कर्म का अर्जन करता
- 9. अर्हन्तों का अवर्णवाद वोलने से,
- २. अर्हन्त प्रज्ञप्त धर्म का अवर्णवाद वोलने से.
- ३. आचार्य तथा उपाध्याय का अवर्णवाद वोलने से,
- ४. चतुर्विध संघ का अवर्णवाद वोलने से।

- ७५. जीव-सेबिस्वंडकों में ज्ञानावरणीय अपि कम बांधते हु ।
- ात्र हें मिकार्गणिरामाह कि (क्ये) ! र्ज़म .६ .४ । हें प्राप्तांक कि फित्रीकुर मेक मित्रकी
- ं के फिर्नीकुर-मेक इस प्राप्त कार कार्य के मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी के कि मिर्मी कि
- क्छाणिरुघानाह छिए कछीरह् (कप्र) ! र्हम .१ .५ .५ .४ ९ ई फ्रियंघ कि धितीकुर्र-मेक िनकी एड्डे क्षियंघ
- तंह कथंड कि फितिकुर-मेक ठार एक प्राप्त इट! मर्ताए .ट । एडीए ाम्डक क्त्रिंग किसीमई ज़क्र मिड्र .४९-९ .ड्र
- र नामम के जिंग नथन सम्बन्धा कथन जीव के मामम
- ी সূচু রিণ্ডাচ কি শৈকদাি্সহাাদাহ চদি (চন্টুছ)! র্নিদ**্র** .R
- ें हैं होशंक कि रिम्प्रेक्ट में क ह कि फिनीकुर-मेक ठाए 1ए जास घिए रिम्प्र . ९ ! मर्जींग् . छ ह हर्त
- भिक्रिए-मेक ठारू 1ए ठाए ठिए में ठड़ेट **16थरू** . ၄ इंक्रिक्ट मेक डख ठिए क्रि मेरिड में रिड काम्न्ड 1ई 151ई काम्न्ड
- कुर-मेक इग्र ाप ठार्फ , जाम जीन मि के जुड़ वाध्य . इ । ईं र्तिड़ काम्न्ड र्क कि मेकधाणि जानाह कधी भे (मि मेड्डेड)! र्हाम् . ६ . इं . ए
- ें मैं नियोंच कि फिरीकुर-मेक मिर्की गृहु व रु फिरीकुर-मेक हाए कथिश्रम क्षिप्त . ६ ! मिर्जी . इ
- । हैं र्जि इ. के फितीकुर-मेक जाम कछी? में में जड्डा **ाड़फ**्र इ. कि फितीकुर-मेक ठारू कछी? में कुए और हैं रिड़ि
- , अथवा वहुत में मैरिक सात या आर उत्तर में महें इ. अथवा वहुत में मैरिक सात या आर उन्हें श्रि में
- 1ई र्तिइ एम् रुति ह
- दं. २-११. इसी प्रकार असुरकुमारों से स्तनितकुमारों जानना चाहिए।
- अरिजनानाह जिंद कथीत्मिक्षेष्ठ (फुड)! र्तंर , ९९ . इं . ए हे क्षेत्र हुए कितमिक्ष्य मेक मिनली युड्ड रिथांह कि हे रिह्ड कभ्न्य र्ज पिरियुष्ट मिक्ष अस्त घार छा स्र हे । मिर्गिर , ट
- रं. १३-१६ इसी प्रकार वनस्पतिकायिक जीवों पर्यन्त क चाहिए।
- , इं र्ताइ कान्न रुं फितीकुर्रोनक ठाम भिम . ९
- ं इं र्ताइ क्टांट रू फिरीकुरमेक ठाम से ठड्डून १०४४० . . ९ १ ई र्ताइ क्टांन्ट रक्ष फिरीकुर मेक ठारू क्रू

न्द्र स्ट्रिएमिक्रापेक उपर आहे साम से-कड्ट प्रवास . इ

- ७५. जीव-चउदीसदंहएसु णाणावराणिज्ञाह् कम्म बंधमाणे कड् कम्मपदडी बंधं-
- प. १. जीवे णं भंते। णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणे कड्
- कन्नयानाम ! सत्तिहर्बधप् वा, अर्ठिहर्बधप् वा, उ. गीयमा ! सत्तिहर्बधप् वा, अर्ठिहर्बधप् वा, छच्छिहर्बधप्वा।
- प. दं. ९.. गेरड्ए णं भंते ! णाणावरणिज्यं कमां बंधमाणे कड् कम्मपगडीओ बंधइ ?
- तः गीयमा ! सत्तिहर्वधए वा, अट्ठविहर्वधए वा। वं. २-२४. एवं जाव वेमाणिए।
- । विकि इस भ्रिएम-ग्रेडाण. १५. इ
- प. जीवा णं भेते ! णाणावरणिज्ञं कम्मं बंधमाणा कड्
- कम्मयगदीओ वंधीते ? उ. गोयमा ! ९. सच्चे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य,
- अट्ठावेहबधगी य, ३. अहबा स्तिविहबंधगा य, अट्ठविहबंधगा य, छक्टिहबंधगे य,
- ३. **अहवा** सत्तिहबंधगा य, अट्ठिवहबंधगा य, छव्विहबंधगाय।
- प. दं. ९. गेरह्या णं भंते ! णाणावरणिज्यं कम्मं बंधमाणा कड् कम्मपगदीओ बंधीते ?
- उ. गोयमा १९.सव्हे वि ताव होज्या सत्तविहबंधगा,
- अहवा संतिविहबंधगा य, अट्ठविहबंधगे य,
- ३. अहवा सयाविहवंधगा य, अट्ठविहवंधगा य,
- तिरिणा भंगा। वं. २-१९. एवं असुरकुमारा जाव **शणियकुमारा**
- म. दं. १२. पुरक्षिकाड्याणं भंते ! णाणावराणिज्यं कम्म बंधमाणा कड्रकमपमाडीओ बंधीति?
- उ. गोयमा ! सत्तिहर्वधमा वि, अट्ठिहर्वधमा वि। व. १३-१६. एवं जाव वणस्सद्द्रहर्या।
- इ. १७-२०. वियत्शणं पंदीह्य-तिरिक्खजीणियाण य —पानमान
- , गाप्रें हे वित्र हो हो हो हो है । १
- अहवा सत्तिविहवंधगा य, अर्ठविहवंधए य,
- ३. अहवा स्तिविहबंधगा य, अट्ठविहबंधगा य।

- प. दं. २१. मणूसा णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणा कइ कम्भपगडीओ वंधंति ?
- उ. गोयमा ! १. सच्चे वि ताव होज्जा सत्तविहवंधगा,
  - २. अहवा सत्तविहवंधगा य, अट्ठिवहवंधए य,
  - ३. अहवा सत्तविहवंधगा य, अट्ठिवहबंधगा य,
  - ४. अहवा सत्तविहबंधगा य, छिव्विहबंधए य,
  - ५. अहवा सत्तविहवंधगा य, छव्विहवंधगा य,
  - ६. अहवा सत्तविहवंधगा य, अट्ठविहबंधए य, छिट्यहवंधए य,
  - अहवा सत्तविहवंधगा य, अट्ठिवहवंधए य, छिट्वहवंधगा य,
  - ८. <mark>अहवा</mark> सत्तविहवंधंगा य, अट्ठविहवंधगा य, छिट्यहवंधए य,
  - अहचा सत्तविहवंधगा य, अट्ठिवहवंधगा य, छिट्वहवंधगा य.

एवं एए णव भंगा।

- दं. २२-२४. सेसा वाणमंतराइया जाव वेमाणिया जहा णेरइया सत्तअड्वविहादिवंधगा भणिया तहा भाणियव्वा।
- २. एवं जहा णाणावरणं वंधमाणा जाहिं भणिया दंसणावरणं पि वंधमाणा ताहिं जीवादीया एगत्त-पोहत्तीहं भाणियव्वा।
- प. ३. वेयणिञ्जं वंधमाणे जीवे कइ कम्मपगडीओ वंधइ?
- उ. गोयमा ! सत्तविहवंधए वा, अट्ठिवहवंधए वा, छिट्यहवंधए वा, एगविहवंधए वा।
  - दं. २१. एवं मणूसे वि।
  - दं. १-२४. सेसा णारगादीया सत्तविहवंधगा य, अट्डिवहवंधगा य जाव वेमाणिए।
- प. जीवा णं भंते ! वैयणिज्जं कम्मं वंधमाणा कइ कम्मपगडीओ वंथइ?
- गोयमा ! १. सब्बे वि ताव होज्जा सत्तविहवंधमा य, अद्धीयत्वंधमा य, एमविहवंधमा य,
  - अन्या सत्तिवृद्धंयमा य, अद्विवृद्धंयमा य, एमविद्धंयमा य, छिच्च्ह्यंथमे य।
  - अरुमा सत्ताबिरवंधगा य, अट्टिविहवंधगा य, एम्पियप्याग य, एस्थिहवंधगा य।
  - ५२४ अवसेना णारगादीया अद वेमाणिया जाओ भाषावरण वधनाणा वधीत ताढि माणियव्या,

#### TO THE WAS TRAFFED AS STORY OF

- प्र. दं.२१.भंते !(बहुत) मनुष्य ज्ञानावरणीयकर्म को वांधते हुए कितनी कर्मप्रकृतियों को बांधते हैं ?
- उ. गौतम ! १. सभी (मनुष्य) सात कर्मप्रकृतियों के बन्धक होते हैं,
  - अथवा बहुत-से सात के बन्धक होते हैं और एक आठ का बन्धक होता है,
  - ३. अथवा बहुत-से सात और आठ के बन्धक होते हैं,
  - ४. अथवा बहुत-से सात के वन्धक होते हैं और एक छह का बन्धक होता है,
  - ५. अथवा बहुत से सात और छह के वन्धक होते हैं।
  - ६. अथवा बहुत से सात के बन्धक होते हैं तथा एक आठ का और एक छह का बन्धक होता है,
  - अथवा बहुत से सात के बन्धक होते हैं, एक आठ का बन्धक होता है और बहुत से छह के वन्धक होते हैं,
  - अथवा बहुत से सात के और बहुत से आठ के बंधक होते हैं और एक छह का बन्धक होता है।
  - ९. अथवा बहुत से सात, आठ और छह के वन्धक होते हैं।

इस प्रकार ये कुल नौ भंग होते हैं।

- दं. २२-२४. शेष वाणव्यन्तरादि से वैमानिक-पर्यन्त जैसे नैरियकों में सात आठ आदि कर्म-प्रकृतियों के बन्धक कहे हैं उसी प्रकार कहने चाहिए।
- २. जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकर्म को वांधते हुए कर्म-प्रकृतियों के वन्ध का कथन किया, उसी प्रकार दर्शनावरणीय-कर्म को वांधते हुए जीव आदि में एकत्व और वहुत्व की अपेक्षा से वन्ध का कथन करना चाहिए।
- प्र. ३. भंते ! वेदनीयकर्म को वांधता हुआ एक जीव कितनी कर्मप्रकृतियां वांधता है ?
- उ. गौतम ! सात, आठ, छह या एक प्रकृति का वन्धक होता है।
  - दं. २१. मनुष्य के सम्बन्ध में भी ऐसा ही कहना चाहिए। दं. १-२४. शेष नारक आदि वैमानिक पर्यन्त सप्तविध और अप्ट विध वन्धक होते हैं.
- प्र. भंते ! (वहुत से) जीव वेदनीयकर्म को वांधते हुए कितनी कर्मप्रकृतियों को वांधते हैं ?
- उ. गौतम ! १. सभी जीव सप्तविधवन्धक, अप्टविधवन्धक, एक विध वन्धक होते हैं।
  - अथवा वहुत से जीव सप्तविध वन्धक अप्टिविध वन्धक और एकविध वन्धक होते हैं और एक जीव पड्विध वन्धक होता है।
  - अथवा वहुत से जीव सप्तविधवन्यक, अप्टविधवन्यक, एकविधवन्यक या छहविधवन्यक होते हैं।
  - दं. १-२४ शेष नारकादि से वैमानिक पर्यन्त ज्ञानावरणीय को बांबते हुए जितनी प्रकृतियों को बांबते हैं, उतनी का बन्ध यहाँ भी कहना चाहिए।

विशेष-मनुष्य का नहीं कहना चाहिए।

- ई रिष्ठांग्न कि फिरीकुर न्तरा १३ . १३ . मेर्न ह्या वेदनीयका कि वांघ हे हो हिन-
- 13 515 उ. गोतम ! ९ . समी मनुष्य सप्तविधवन्धक और एकविधर
- हि और एक अष्टविधवन्सक होता है। २. अथवा बहुत से सप्तिधबन्धक एवं एकविधबन्धव
- । ई **र्हा काम्न्**ष्टाविधवन्धक किस् , ई ३. अथवा बहुत से सत्तविधवन्धक एवं एकविधबन्धव
- है और एक वर्द्यविधवन्त्रक होता है। ४. अथवा बहुत से सत्तविधवन्सक एवं एकविधवन्सव
- । हैं तिह काम्बायधीड़ किस ग्रीर हैं ५. अथवा बहुत से सप्तिधवन्धक एवं एकोवधबन्धव
- है और एक अष्टविधवस्था तथा एक वडीवधन ६. अथवा बहुत से सत्तविधवन्यक एवं एकविधबन्सव
- हैं, एक अष्टीवधबन्धक होता है और बहुत से ष! ७. अथवा बहुत से सप्तविधवन्सक एवं एकविधवन्सव **15 ID**15
- नयनिष्ट्रम कप्र भिर्ध है भिर्द्ध कामनायन्त्रम ८. अथवा बहुत से सपविधवन्यक, एकविधव

। हैं तिह काम्र्

- अष्टविधवस्तक और षद्विधवस्तक होते हैं। ९. अथवा बहुत से सत्तविधबन्धक, एकविधब
- वि किए । एंड्रे । मेर कि कि कि । । हैं र्राइ एम कि के प्राक्र सड़
- ं गंस निर्म रेकड्छ कि घर्रनेक्प्र ग्रींध घरि ! मर्गा : ह **९ ई क्रियोग कि फिर्मिक्**रिस्क
- । हैं तिह भि कम्न्छिन छोड़ हैं निह भि कम्न्वधनित्रम प्रज्ञीक्र्य ग्रीर निर्ह 1ग्रज्ञीह
- **९ हैं क्रि**धिक कि फिर्रिक्रिप्रेम्क वी व्यक्ति । अधिक कि मिक्का । विष् . म . प
- इ ज्लिक किनामई में किमीर्ग राक्स भिट्ट .४५-९ .इ ाई 15 मिया । नियम *से कार के मार्ग के विश्व है ।*
- । ग्रजीय ाम्ज्रक मि नम्भ ड्रेंग् ग्राकर भिट्ट . ६ 1ग्रज्ञाह
- प्र. ६-८ भेते ! नाम, गोत्र और अन्तरायकम् को बांधता
- । गृज्ञीान निज्ञक ज़िम कि में जे गिमोन कि पिनीकुर उ. गीतम ! ज्ञानावरणीय कर्म को वांधता हुआ जिन : 🤈 ई क्रांग्रांघ कि धिकीकुर्रामक िककी व्रि
- गिन्नाहित्। इ ह्नेपेर क्लीमिट हे किंगिर गक्र भिट्ट .४९-९ .इ
- । गृज्ञीान ान्ज्रक मि मैं नम्भ बुर-ग्रक्त भिट्ट

- उ. गीयमा ! १. सब्दे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य, ? जिंधें किशिएमम्बर्क क. इ. १९. मणुसा णं भेते ! वेयिणिज्यं कम्मं बंधमाणा कड्
- एगीवहबधगा य,
- ३. अहवा स्तिविहबंधगा य, एगविहबंधगा य, अर्ठोवेहबंधए य,

२. अहवा स्तिविहबंधगा य, एगविहबंधगा य,

- ४. अहवा स्तिविहबंधगा य, एगविहबंधगा य, अर्ठोपेहबंधगा य,
- ५. अहवा स्तिविहबंधगा य, एगविहबंधगा य, भ्रिव्सिहब्धिगै य,
- अर्ठोदेहब्धए य, छोव्हिहब्धए य, ह. अहवा स्तिविह्वंधगा य, एगविह्वंधगा य, छव्सिहब्धगा य,
- अट्ठदिहबंधए य, छोव्ययबंधगा य, ७. अहवा स्तिविहबंधगा य, एगविहबंधगा य,
- अट्ठविहबंधगा , छव्यिहबंधए य, ८. अहवा स्तिविहबंधगा य, एगविहबंधगा य,
- अट्ठावहब्धगा य, छव्यहब्धगा य। ९. अहवा स्तिविहबंधगा य, एगविहबंधगा य,
- प. ४. मीहणिज्यं बंधमाणे जीवे कड् कम्मपगडीओ बंधइ े । गिरम भाव भंगा।
- त. गीयमा ! जीवीगेदियवज्जो तियभेगो।
- जीवीगीदेश स्तिविह बंधगा वि, अर्ठोदेहबंधगा वि।
- कम्मपगडीओ बंधहु ? क्रि पामधे मेरी ! अधियं कम्मं बंधमाणे कड्
- उ. गोयमा ! णियमा अर्ठ
- हं. १-२४. एवं में (इए जान नेमागिए।
- कम्मपगडीओ बंधद् ? <u>\$4</u>2 प. ६-८ णाम-गोय-अत्रायं 印 गिमिष्रिह िमि ए<del>हि</del> इप्
- । र्गिञ्ज्यार्थाम् ही। देशके विभागे कंटावी गाणावर्गिकां वंधाय, तास्रो . ह
- हं. १-२४. एवं गेरइए वि जाव देमाणिए।

2306-9906. B. X5. P. Toop-ि किछाणीम ही एर्निइपू हैए

- प. दं. २१. मणूसा णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणा कइ कम्मपगडीओ बंधाति ?
- उ. गीयमा ! १ . सच्चे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा,
  - २. अहवा सत्तविहबंधगा य, अट्ठविहबंधए य,
  - ३. अहवा सत्तविहबंधगा य, अट्ठविहबंधगा य,
  - ४. अहवा सत्तविहबंधगा य, छव्विहबंधए य,
  - ५. अहवा सत्तविहबंधगा य, छव्विहबंधगा य,
  - **६. अहवा** सत्तविहबंधगा य, अट्ठविहबंधए य, छिट्टिहबंधए य,
  - ७. **अहवा** सत्तविहवंधगा य, अट्ठविहवंधए य, छिट्वहवंधगाय,
  - अहवा सत्तिविहबंधंगा य, अट्ठिवहबंधगा य, छिट्वहबंधए य,
  - अहचा सत्तिविहबंधगा य, अट्ठिवहबंधगा य, छिव्वहबंधगा य,

#### एवं एए णव भंगा।

- दं. २२-२४. सेसा वाणमंतराइया जाव वेमाणिया जहा णेरइया सत्तअङ्घविहादिबंधगा भणिया तहा भाणियव्वा।
- २. एवं जहा णाणावरणं बंधमाणा जाहिं भणिया दंसणावरणं पि बंधमाणा ताहिं जीवादीया एगत्त-पोहत्तेहिं भाणियव्वा।
- प. ३. वेयणिज्जं बंधमाणे जीवे कइ कम्मपगडीओ बंधइ?
- उ. गोयमा ! सत्तविहबंधए वा, अट्ठविहबंधए वा, छिट्वहबंधए वा, एगविहबंधए वा।
  - दं. २१. एवं मणुसे वि।
  - दं. १-२४. सेसा णारगादीया सत्तविहबंधगा य, अट्ठविहबंधगा य जाव वेमाणिए।
- प. जीवा णं भंते ! वेयणिज्जं कम्मं बंधमाणा कइ कम्मपगडीओ बंधइ?
- उ. गोयमा ! १. सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य, अट्ठविहबंधगा य, एगविहबंधगा य,
  - २. अहवा सत्तविहबंधगा य, अडुविहबंधगा य, एगविहवंधगा य, छिव्वहबंधगे य।
  - ३. अहवा सत्तविहबंधगा य, अट्ठविहबंधगा य, एगविहवंधगा य, छिव्वहवंधगा य।
  - दं. १-२४. अवसेसा णारगादीया जाव वेमाणिया जाओ णाणावरणं वंधमाणा वंधंति ताहिं भाणियव्वा,

### णवरं-मणुस्सा न भण्णइ।

- प्र. दं.२१.भंते !(बहुत) मनुष्य ज्ञानावरणीयकर्म को वांधते हुए कितनी कर्मप्रकृतियों को वांधते हैं ?
- उ. गौतम ! १. सभी (मनुप्य) सात कर्मप्रकृतियों के वन्यक होते हैं.
  - २. अथवा वहुत-से सात के वन्धक होते हैं और एक आठ का वन्धक होता है,
  - ३. अथवा वहुत-से सात और आट के वन्धक होते हैं,
  - ४. अथवा वहुत-से सात के वन्धक होते हैं और एक छह का वन्धक होता है.
  - ५. अथवा वहुत से सात और छह के वन्धक होते हैं।
  - ६. अथवा वहुत से सात के वन्चक होते हैं तथा एक आठ का और एक छह का वन्चक होता है,
  - अथवा वहुत से सात के वन्धक होते हैं, एक आठ का वन्धक होता है और वहुत से छह के वन्धक होते हैं,
  - अथवा वहुत से सात के और वहुत से आठ के वंधक होते हैं और एक छह का वन्धक होता है।
  - ९. अथवा वहुत से सात, आठ और छह के वन्धक होते हैं।

### इस प्रकार ये कुल नौ भंग होते हैं।

- दं. २२-२४. शेष वाणव्यन्तरादि से वैमानिक-पर्यन्त जैसे नैरियकों में सात आठ आदि कर्म-प्रकृतियों के वन्धक कहे हैं उसी प्रकार कहने चाहिए।
- २. जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकर्म को वांधते हुए कर्म-प्रकृतियों के बन्ध का कथन किया, उसी प्रकार दर्शनावरणीय-कर्म को वांधते हुए जीव आदि में एकत्व और बहुत्व की अपेक्षा से बन्ध का कथन करना चाहिए।
- प्र. ३. भंते ! वेदनीयकर्म को वांधता हुआ एक जीव कितनी कर्मप्रकृतियां वांधता है ?
- उ. गौतम ! सात, आठ, छह या एक प्रकृति का बन्धक होता है।
  - दं. २१. मनुष्य के सम्बन्ध में भी ऐसा ही कहना चाहिए। दं. १-२४. शेष नारक आदि वैमानिक पर्यन्त सप्तविध और अष्ट विध बन्धक होते हैं.
- प्र. भंते ! (बहुत से) जीव वेदनीयकर्म को बांधते हुए कितनी कर्मप्रकृतियों को वांधते हैं ?
- उ. गौतम ! १. सभी जीव सप्तविधवन्धक, अष्टविधवन्धक, एक विध वन्धक होते हैं।
  - अथवा बहुत से जीव सप्तविध वन्धक अष्टिविध वन्धक और एकविध बन्धक होते हैं और एक जीव षड्विध बन्धक होता है।
  - अथवा बहुत से जीव सप्तविधवन्धक, अष्टिवधवन्धक, एकविधवन्धक या छहविधवन्धक होते हैं।
  - दं. १-२४ शेष नारकादि से वैमानिक पर्यन्त ज्ञानावरणीय को वांधते हुए जितनी प्रकृतियों को बांधते हैं, उतनी का वन्ध यहाँ भी कहना चाहिए।

विशेष-मनुप्य का नहीं कहना चाहिए।

- मेक निरुक्त पृष्ट रियं कि मेक्छनि इस स्थान हो स्थान है । स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान विद्यालय स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान
- ें हैं सियों की स्पेरिक्र्य उ. मोतिम ! १ . समी मनुष्य सप्तिधाबन्यक और एकविधवन्यक रहे हिंड
- हें अथवा बहुत से सप्तियधनसक एवं एकिवयबन्धक हो। हैं कि कि अध्यवधियधनसक हो।
- ह. **अथवा** बहुत से सत्तिष्यबन्धक एवं एकविधबन्धक होते १ , अनेक अन्यविधवन्यक होते हैं।
- ४. **अथवा** बहुत से सत्तिधबन्यक एवं एकविधबन्यक <mark>से</mark>ते हैं और एक षड्रियबन्यक होता है।
- ५. **अथवा** बहुत से सप्तिधवन्यक एवं एकविधवन्यक होते हैं और अनेक षडिधवन्यक होते हैं।
- ह. **अथवा** बहुत से सप्तिथवन्यक एवं एकविथवन्यक होते. हैं और एक अष्टिथवन्यक तथा एक षडिथवन्यक
- तिह कम्महाधिक एवं एक्सिवम्सक होता है क्सिवस्थ स्वाहित से स्विध्य स्वाहित से स्विध्य से प्रहें हो। हैं एक अष्टिवध्य स्वाहित क्षेत्र विश्व से प्रहें हो।
- , कम्बना बहुत से मिल्लिसबस्य , क्षांचित्रवस्य से तह वहांचित्रवस्य क्षां भिर्म क्षांचित्रवस्य क्षांचित्रवस्य क्षांचित्रवस्य स्था है।
- हाता है। ९. **अथवा** बहुत में सत्तिथवन्यक, एकविधवन्यक, १. क्रिडानम्बर्ग में प्रद्यिथवन्यक,
- रिडक गंभ नित रुक्ड्छ कि एक्ट्रीक्य श्रीध विद्य ! मित्रींग .घ । प्रज्ञीव
- प्रींध हैं तिंह क्षि काम्नाधायात्रम फल्लाक्ष प्रींध घरि । हैं तिंह क्षि काम्नाधायात्रम
- ि प्राप्त निर्म । अधिक कि नेक्षि हुआ हुआ । प्रिम प्राप्त । हैं । अधिक कि प्राप्तिक प्रमुक्त
- ाई फाडांघ कि फिरीकुर मेक ठारू में मधनी! मिर्गीर .घ रम्बेक क्रमेप क्रमीमई में किथीरहै प्रकार मिट्ट .४९-९ .घ
- वाहिए। १. इसी प्रकार वह वचन भी कहना चाहिए।
- ारहु । हों के नेया अन्तरायक कि होंग अन्तरायक कि वांचता हुआ . प्र जीव किसी क्षित्रायक कि किसी के मिर्फ किसी हुआ नियं किस-के के किसी किसी किसी हुआ नियं किस किस किसी हुआ नियं किस
- प्रिशीच किरुक डिस्ट है के ही स्वाप्त किर्मीक्र किरिया किरिया किरिया किरिया किरिया किर्मी किरिया स्वाप्त

। प्रज्ञीान ान्ज्ञक मिं में नमन ड्रुन्-प्राकप्र मिट्ट

- प. दं. २१. मणुसा णं भंते ! देयणिज्जं कम्मं बंधमाणा कड्
- कम्मपगडीओ बंधीते ? उ. गीयमा ! ९. सब्दे वि ताव होज्या सत्तविहबंधगा य,
- एगोवेहबंधगा य, एगविहबंधगा य, एगविहबंधगा य,
- अट्ठावहबसए स. एगविहबंधगा य, प्राविहबंधगा य,
- अट्ठविहर्बंधगा य, एगविहर्बंधगा य, ४. **अहवा** सत्तविहर्बंधगा य,
- छिलहबंधगे य, ५. अहवा सत्तिहबंधगा य, एगविहबंधगा य,
- छोव्यहबंधगा य, ह. **अहवा** सत्तविहबंधगा य, एगविहबंधगा य, अट्ठविहबंधए य, छव्विहबंधए य,
- . अहवा सत्तिविह्वंधमा य, एगविह्वंधमा य, अट्ठविह्वंधएय,धिव्यवंधमाय,
- . अहवा सत्तिहबंधमा य, एमहिबंधमा य, अट्ठिहबंधमा छिव्हबंधप् य,
- ९. अहवा सत्तिवृहवंधगा य, एगविहवंधगा य, अट्ठविहवंधगाय, छन्दिहवंधगाय।
- एवं जादा भंगा। प. ४. मोहणिज्जं बंधमाणे जीवे कड् कम्मपगडीओ बंधड् ?
- । शिष्मित्री रियम्प्रहोंगिहिरिः । मिप्रिषः . रु
- जीनेगिदिया सत्तरिह बंधगा वि , अट्ठिवहबंधगा वि।
- प. ५. जीदे णं भेते ! आउयं कम्मं बंधमाणे कड् कम्मपगडीओ बंधड् ?
- उ. गोयमा ! णियमा अर्ठ
- हे. १-२४. एवं में (दृए जाब वेमाभिए।
- एनं पुरत्नेण सि। इ.स. पाम-गोय-अंतरायं बंधमाणे ४-३ .म इ.स.पपाडाओ बंधहु ?
- . मीरामा ! जाओ णाणावर्गिण्यं वंधमाणे वंधद्, ताहिं त. भीषाव्यो।
- हे. १-२४. एवं गेरइए वि जाब वेमाणिए।

एवं पुरतेण वि भाणिवव्दं | १ -पण्ण. प. २४, सु. १७५५-१७६८

# ७६. जीव चउवीसदंडएसु हस्सोसुयमाणेसु कम्मपयडि बंधी-

- प. छउमत्थे णं भंते ! मणुस्से हसेज्ज वा उस्सुआएज्ज वा ?
- उ. हंता, गोयमा ! हसेज्ज वा, उस्सुआएज्ज वा।
- प. जहा णं भंते ! छउमत्थे मणुस्से हसेञ्ज वा उस्सुआएञ्ज वा तहा णं केवली वि हसेञ्ज वा, उस्सुयाएञ्ज वा ?
- उ. गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ— ''छउमत्थे मणुस्से हसेज्ज वा उस्सुआएज्जा वा नो णं तहा केवली हसेज्ज वा, उस्सुआएज्ज वा ?''
- उ. गोयमा ! जं णं जीवा चरित्तमोहणिज्जकम्मस्स उदएणं हसंति वा, उस्सुआयंति वा, से णं केवलिस्स नित्ध,

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— 'छउमत्थे मणुस्से हसेज्ज वा उस्सुआएज्ज वा नो णं तहा केवली हसेज्ज वा, उस्सुआएज्ज वा!'

- प. जीवे णं भंते ! हसमाणे वा उस्सुआमाणे वा कइ कम्मपगडिओ बंधइ?
- उ. गोयमा ! सत्तविहबंधए वा, अट्ठविबंधए वा। दं. १-२४. एवं नेरइए जाव वेमाणिए।

पोहत्तिएहिं जीवेगिंदयवज्जो तियभंगो।

-विया. स. ५, उ. ४, सु. ५-९

# ७७. जीव-चउवीस दंडएसु निद्दपयलायमाणेसु कम्म पयडिबंधी-

- प. छउमत्थे णं भंते ! मणूसे निद्दाएज्ज वा पयलाएज्ज वा ?
- उ. हंता, गोयमा ! निद्दाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा।

जहा हसेज्ज वा तहा भाणियव्वा,

णवरं-दिरसणावरणिञ्जस्स कम्मस्स उदएणं निद्दायंति वा, पयलायंति वा। से णं केवलिस्स निथ। अत्रं तं चेव।

- प. जीवे णं भंते ! निद्दायमाणे वा, पयलायमाणे वा कइ कम्मपगडीओ बंधइ?
- उ. गोयमा ! सत्तविहवंधए वा, अट्ठविहवंधए वा।

दं. १-२४. एवं णेरइए जाव वेमाणिए।

पोहत्तिएसु जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो। -विया. स. ५, उ. ४, सु. १०-१४

- ७६. जीव-चौबीस दंडकों में हास्य और उत्सुकता वालों के कर्मप्रकृतियों का वंध—
  - प्र. भंते ! क्या छद्मस्य मनुष्य हंसता है तथा (किसी पदार्य की ग्रहण करने के लिए) उत्सुक (उतावला) होता है ?
  - उ. हां, गौतम ! छद्मस्थ मनुष्य हंसता है तथा उत्सुक होता है।
  - प्र. भंते ! जैसे छद्मस्य मनुष्य हंसता है तथा उत्सुक होता है, वैसे ही क्या केवली मनुष्य भी हंसता और उत्सुक होता है ?
  - उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
  - प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "छद्मस्थ मनुष्य की तरह केवली मनुष्य न तो हंसता है और न उत्सुक होता है ?"

उ. गौतम ! जीव चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से हंसते हैं और

- उत्सुक होते हैं, किन्तु वह (चारित्रमोहनीय कर्म) केवली के नहीं है। (उनके तो वह क्षय हो चुका है।) इस कारण से गीतम ! यह कहा जाता है कि— 'छद्मस्य मनुष्य हँसता है और उत्सुक होता है किन्तु केवली न हंसता है और न उत्सुक होता है।'
- प्र. भंते ! हंसता हुआ या उत्सुक होता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियों को वांधता है ?
- उ. गौतम ! वह सात या आठ प्रकार के कर्मों को वांधता है। दं. १-२४. इसी प्रकार नैरियक से वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए। बहुत जीवों की अपेक्षा जीव और एकेन्द्रिय को छोड़कर शेष दंडकों में तीन भंग कहने चाहिए।
- ७७. जीव-चौबींस दंडकों में निद्रा और प्रचलावालों के कर्म-
  - प्र. भंते ! क्या छद्मस्थ मनुष्य निद्रा लेता है या प्रचला नामक निद्रा लेता है ?
  - उ. हां, गौतम ! छद्मस्थ मनुष्य निद्रा भी लेता है और प्रचला निद्रा भी लेता है।

जिस प्रकार हंसने के विषय में कहा, उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए।

विशेष-छद्मस्थ मनुष्य दर्शनावरणीय कर्म के उदय से निद्रा भी लेता है और प्रचला भी लेता है,

वह (दर्शनावरणीय कर्म) केवली के नहीं होता है।

शेष सब पूर्ववत् समझ लेना चाहिए।

- प्र. भंते ! निद्रा लेता हुआ या प्रचलानिद्रा लेता हुआ जीव कितनी कर्म-प्रकृतियों का वंध करता है ?
- उ. गौतम ! वह सात प्रकृतियों का अथवा आठ प्रकृतियों का बन्ध करता है।

दं. १-२४. इसी प्रकार नैरियक से वैमानिक-पर्यन्त कहना चाहिए।

बहुत जीवों की अपेक्षा जीव और एकेन्द्रिय को छोड़ कर शेष दंडकों में तीन भंग कहने चाहिए।

१४. लामान्तराय, १३. दानान्तराय, ,ह्याम्बर, ५६ ११. यशःकीतिनाम, 90. सातावेदनीय, १. केवलदर्शनावरण, ८. अवधिदशेनावरण, ७. अचक्षुदर्शनावरण, ६. चक्षदर्गनावरण, ५. केवलज्ञानावरण, ४. मनःपयेवज्ञानावर्ण, ३. अवधिद्यानावरण, २. शुतज्ञानावरण, १. आभिनिवीधिकज्ञानादरण, −ाध्रम, ई 167क वन्ध करता है, यथा मेक इरिंग मार्गित प्रारम्भिष्य कियी में बाध पारम्भे एड्रे -ांफ्रिक्र्रियेक काि निष्ठं में नाध्य विध् घारम् मश्रु . 20

# क अंध के कितिकूर मेक उप अभिभ कि कि कि इंदिर के

, हाराज्ञानिसम्ह . ३६

### –<u>lոհ%</u>K

1माराज्ञीयिक .७९

१८. भोगान्तराय,

- 189 कि कमुंम छुठ कि 189 कि कमुंम छुठ कि 18 ,ई तिथं एक मेरू भिष्ठ है कि । प्रमान क्षेत्र है । एक मेरू एकि । प्रमान क्षेत्र है । एक स्थान क्षित्र है । एक स्थान क्षेत्र है
- क्षमुम् मि ,घनुमु मि ,क्षि मि नायक्ष हैं हैं साध्यम मि नायक्ष मि नायक्ष मि नायक्ष हैं हैं। देश मि हैं सि हैं सि में मि नायक्ष में मि नायक्ष मि नायक्ष मि नायक्ष मि नायक्ष मि नायक्ष मि नायक्ष मि नायक्ष मि
- कप्रमुन गरि इं एतथ भी वाशक है, युरुष भी वाशक हैं भिन्न , भी वांधक कप्रमुन में एरुप मि-क्षि मि क्रियी हैं प्राधंच पि वांधता हैं और कदाचित् नहीं वांधत हैं।
- र्क प्रिमेक्सिक तिम परि उक्डिंग कि मेकपुग्ध राक्स मिड्र । प्रज्ञीय ाम्ज्ञक में प्रथा
- ाए हैं तिथांच करपू ,हैं तिथांच कि एफ कि मेकपुर्त्त ! तिंद्र .ए क्षमपुर्त्त क्षमपुर्त्त क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र हैं तिथांच हैं क्षित्र हैं तिथांच
- 1ई तिथां विम्न किं नोंध में सिन में सिन में वांधती है। प्रज्ञाम महत्व में भे विषय में भी कहना चाहए। 1ई क्षित्र किं में किंदि किंदि किंदि किंदि किंदि है।
- १३ कि एम्से स्- १ . ६
- प्रमंत ! ज्ञानावरणीय कर्म क्या संयत वांथता है । असंयत वांधता है , संयतासंयत वांथता है अथवा में संयतासंयत वांथता है ? असंयत-नो संयतासंयत वांथता है ?
- 3. गीतम ! कराधित् संयत वांथता है और नहीं भी वांथता है, असंयत वांथता है, संयतासंयत भी वांचता है, एस्तु में संयत-ने असंयत-ने संयतासंयत नहीं वांथता है। इसी प्रकार आयुक्त के प्रकड़ांश के में कपुष्ट गकर सिड़
- िषय में समझना चाहिए। अधुक्तमें के शीर (संयत, असंयत और संयतासंयत) भनना है बांधते हैं और अन्तिम (ने संयत्त-ने असंयत-ने संयतासंयत) नहीं बांधते हैं।
- -ाहर्गर कि शार छोड़पञ्च . इ
- , इं तिथा अधिक स्वाहम सम्बद्ध हैं । विस्तु हैं । प्रिस्त हैं । प्रिस्त हैं । प्रिस्त हैं । प्रिस्त हैं । प्रिस्

#### ७८. सुहुम संपराय जीवट्ठाणे बज्झानाण कम्मपयडीओ अरसम्बर्धा मार्थे

सुहुमसंपराए णं भगवं सुहुमसंपरायभावे वर्टसाणे सत्तरस कम्मपनडीओ णिबंधित, तंजहा— १. आभिणिबोहियणाणावरणे, २. सुयणाणावरणे,

- अोहिणाणानरणे,
   तेन्दल्णाणानरणे,
   तेन्दल्णाणानरणे,
- . असम्बुद्सणावर्ग, ८. अहिस्सणावर्ग,
- केचलब्सणावरणे,
   केचलब्सणावरणे,
   अर. क्वागोय,
- १३. दार्णतरायं, १४. लामंतरायं,
- १५. भीगंतरायं, १६. उवभीगंतरायं,
- ०७. वीरियमंतराया

# *७९.* विविह वंधगदेक्खया अट्ठ कम्मपगडीणं वंध-पह्नणं—

- ऋहम ग्रमंधृन-भ्रतिप्-क्षिड् . १
- प्रितीपृ , इथी बंधड़ , मेन ! कंम के इथी बंधड़, पुरिसी बंधड़, नपुंसओ बंधड़, नि इशी कि गुरिसी ने नपुंसओ बंधड़ ?
- वधड़ : जोयमा ! इसी वि वंधड़ , प्रिसी वि वंधड़ , मर्गसओ वि कंधड़ , में इसी कि निमीन ने प्रसिओ सिय वंधड़ , सिय
- । रिक्रमणीम रिर्धिमममकत्रम रिर्मायनम्हार हेग्
- प. आवयं णं भंते ! कम्मं किं इखी बंधइ, पुरिसो बंधइ, नपुसओ बंधइ, नो इखी-नो पुरिसो- नो नपुंसओ बंधइ ?
- . गोयमा ! इत्थी मिय बंधइ, सिय मो बंधइ, गम्हा स्थापन स्थापन स्थापन
- एवं तिरीणा वि भाषितव्दा। ने इशी-ने पुरिसी-ने नपुंसओ न बंधइ।
- संजयासंजयाइं पडुच्च-
- प्राणातरणिज्जं णं भंते ! कम्मे कि संजए बंधड्, असंजए में विध्दु, संजयासंजए बंधड्, नो संजए-ने असंजए-ने संजयासंजए बंधड् ?
- उ. गीयमा ! संजय सिय वंधर्, सिय नो बंधर्, असंजय बंधर्, संजयसिजय ि बंधर्, नी संजय-नी असंजय-नी संजयसंजय न बंध
- ने संजय-नो असंजय-नो संजयासंजय न बंधह्। । इंडिंग्यन्य निर्मात स्मानाहीओ माध्यव्याओं सि

# । इप्रेंड ए क्लि विका भयणाए, उचि क्लि ग बंधइ।

- न्य सम्महिद्दिरमाइं पहुच्च-
- प. णाणावरणिज्जं णं भंते ! कम्मं कि सम्महिर्ठी वंघइ, मिखहिर्ठी वंघइ,समामिखहिर्दी वंघइ?

उ. गोयमा ! सम्मद्दिट्ठी सिय बंधइ, सिय नो बंधइ,

मिच्छिद्दिट्ठी बंधइ, सम्मामिच्छिद्दट्ठी बंधइ। एवं आउयवज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ भाणियव्वाओ।

आउयं हेट्ठिल्ला दो भयणाए,

### सम्मामिच्छदिट्ठी न बंधइ।

- ४. सिण्ण-असिण्णआइं पडुच्च-
- प. णाणावरणिञ्जं णं भंते ! कम्मं किं सण्णी बंधइ, असण्णी बंधइ, नो सण्णी-नो असण्णी बंधइ ?
- गोयमा! सण्णी सिय बंधइ, सिय नो बंधइ,
   असण्णी बंधइ,
   नो सण्णी नो असण्णी न बंधइ।
   एवं वेयणिज्जाऽऽउयवज्जाओ छ कम्मप्पगडीओ।

वेयणिज्जं हेट्ठल्ला दो बंधंति, उवरिल्ले भयणाए।

आउयं हेट्ठिल्ला दो भयणाए, उवरिल्ले न बंधइ।

- ५. भवसिद्धियाइं पडुच्च-
- प. णाणावरणिञ्जं णं भंते ! कम्मं किं भविसद्धीए बंधइ, अभविसद्धीए बंधइ, नो भविसद्धीए-नो अभविसद्धीए बंधइ?
- गोयमा ! भविसद्धीए भयणाए,
   अभविसद्धीए बंधइ,
   नो भविसद्धीए नो अभविसद्धीए न बंधइ।
   एव आउयवज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ भाणियव्वाओ।

आउयं हेट्ठिल्ला दो भयणाए, उवरिल्लो न बंधइ।

- ६. चक्खुदंसणीआइं पडुच्च-
- प. णाणावरणिञ्जं णं भंते ! किं चक्खुदंसणी बंधइ, अचक्खुदंसणी बंधइ, ओहिदंसणी बंधइ, केवलदंसणी बंधइ?
- उ. गोयमा ! हेट्ठिल्ला तिण्णि भयणाए, उवरिल्ले ण बंधइ।

एवं वेयणिज्जवज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ भाणियव्याओ। वेयणिज्जं हेट्ठिल्ला तिण्णि बंधंति, केवलदंसणी भयणाए।

- उ. गौतम ! कदाचित् सम्यग्दृष्टि वांधता है और नहीं भी वांधता है.
  - किन्तु मिथ्यादृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि तो यांचता ही है। इसी प्रकार आंयुकर्म को छोड़कर शेप सातों कर्मप्रकृतियों के विषय में समझना चाहिए।

आयुकर्म को आदि के दो (सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि) भजना से वांधते हैं

सम्यग्मिय्यादृष्टि नहीं वांधता है।

- ४. संज्ञी-असंज्ञी की अपेक्षा-
- प्र. भंते ! ज्ञानावरणीय कर्म क्या संज्ञी वांधता है, असंज्ञी वांधता है या नो संज्ञी-नो असंज्ञी वांधता है ?
- उ. गौतम ! कदाचित् संज्ञी वांधता है और नहीं भी वांधता है। असंज्ञी वांधता है, किन्तु नो संज्ञी-नो असंज्ञी नहीं वांधता है। इसी प्रकार वेदनीय और आयु को छोड़कर शेष छह कर्मप्रकृतियों के विषय में कहना चाहिए। वेदनीय कर्म को आदि के दो (संज्ञी और असंज्ञी) वांधते हैं, किन्तु अन्तिम के लिए भजना है। आयुकर्म को आदि के दो (संज्ञी और असंज्ञी) भजना से वांधते हैं, किन्तु अन्तिम नहीं वांधता है।
- ५. भवसिद्धिक आदि की अपेक्षा-
- प्र. भंते ! ज्ञानावरणीय कर्म को क्या भविसद्धिक वांधता है, अभविसद्धिक वांधता है या नो भविसद्धिक-नो अभविसद्धिक वांधता है ?
- उ. गौतम ! भविसिद्धिक जीव भजना से वांधता है। अभविसिद्धिक जीव वांधता ही है, किन्तु नो भविसिद्धिक-नो अभविसिद्धिक जीव नहीं वांधता है। इसी प्रकार आयुकर्म को छोड़कर शेष सात कर्मप्रकृतियों के विषय में कहना चाहिए। आयुकर्म को आदि के दो (भविसिद्धिक और अभविसिद्धिक) भजना से बांधते हैं। किन्तु अन्तिम (नो भविसिद्धिक-नो अभविसिद्धिक) नहीं बांधता है।
- ६. चक्षुदर्शनी आदि की अपेक्षा-
- प्र. भंते ! ज्ञानावरणीय कर्म को क्या चधुदर्शनी बांधता है, अचधुदर्शनी बांधता है, अवधिदर्शनी वांधता है या केवलदर्शनी बांधता है ?
- उ. गौतम ! आदि के तीन (चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और अवधिदर्शनी) भजना से वांधते हैं किन्तु अंतिम (केवलदर्शनी) नहीं वांधता है।

इसी प्रकार वेदनीय को छोड़कर शेष सात कर्मप्रकृतियों के विषय में समझ लेना चाहिए।

वेदनीयकर्म को आदि के तीन (चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और अवधिदर्शनी) वांधते हैं, किन्तु अंतिम केवलदर्शनी भजना से वांधता है।

- मधिम कि शास्त्र भाष्यां कार्यक्षा . थ
- ें हैं फ्रिय़ोंग निर्मि कार्राप्रमध् मिन्कार्राप्रम मि एव ई क्षित्रांक क्रिकार्राप्रमध , ई 151थों इनिक कार्याप्रम एक कि मेक प्रिग्धानाह ! किंद्र . **ए**
- , ई फिथांष्ट में गन्तम भारत कार्या में बांधता है,
- (कार्राप्रमध् राधि कार्राप्रम) कि की की ए कि मेक्यु। ए एजीक ान्डक में घयवी र्क फिरीकुरमेक ठाम घरि ७कड़िछ कि मेकघुारू जाकर भिड़ 1ई 15धांघ डिम व्रांप कार्याप्रमध िक कार्याप्य-िक क्रुनी ,ई फ्रियंह इकि क्राग्रिक्ष है,
- । हैं नियोग्न हिम भजना से बंधिते हैं, किन्तु ओलेम (नो पयोप्त-नो अपयोप)
- १ माथक कामार-कामार . ऽ
- ५ ई 1त्रधांच विष् क्राधात है ? ार है तिथा वामाय कि मेरा भाष कि मेरा प्राथत है। हो प्र
- क फिरीकुरमेक ताम वर्ष एकड़िख कि प्रिन्डिंग राकर भिड़ । है निधोठ में गिनए उ. गीतम ! ज्ञानावरणीय कमे को दोनों-(भाषक और अभाषक)
- **।ई 1513**115 <del>ह</del> निपम किंग कमायक पीव बांधता है, अभाषक कि मेक प्रिके
- १८ मेर्ग अपरित आहे को अपेक्षा-

गिज्ञान मिन्नक में प्रविध

- वांधता है ? कि त्तरीपर िन्तरीप कि ए है किशंक कि त्तरीपर ,ई ात्रथं । वानावरणीय के मेक मिल वांधरा है । होन प्र
- उ. गीतम ! परित जीव भजना से बांधता है,
- विषय में कहना चाहिए। क् िंग्रीकुर मेक जाम ण्रह उकड़िछ कि मेकग्रुस्ट जाकर मिड़ 1ई 1त्रधांघ हिम घरि त्रत्रीयध कि-त्रत्रीय कि कुळी हैं किथंह हिए क्रीएर
- ,इं होधांह हे ान्छम भि इतित्रिग्रीम्स असि भि इतित्रीम कि मेक्युस
- । इमिर कि निम्हार-िमाइ . 0 ९
- वाधता है या केवल्ज्ञानी बांचता है है भुतज्ञानी वांयता है, अवधिज्ञानी वांयता है, मन:पर्यवज्ञानी , इं । हानावरणीय कर्म क्या आधिकाधिक होता है । हो . R
- विषय में समझ लेना चाहिए। क फिनीक्रामेक किए गई उकड़िश कि मिन्डि जाकर मिड़ नहीं वाधता है। है। मित्र हे मिया है मिया में मिल्ल में हैं मिया है साम है।

मिस्म मिम्सिम्बर्क , हैं तियां वांगि के शिष्ट कि मिक प्रतिश्रि

श्व-अद्यानी वांधता है या विभगवानी बांधता है ? ,इ तिया दिवास मित्र में के मेरा विवास है। हो प्राप्त है। हि क्रिया है।

- पञ्जातापञ्जाताइ पदुच्य-
- अपज्यत्रओ बंधइ, नो पज्यत्तए नो अपज्यत्तए बंधइ ? , हाथं हिंगिएक की मन्ते ! होम हे हिंगिक क्याताओं वृध्हें,
- उ. गीयमा ! पज्जत्तप् भयणाए,
- ्रिक्षे आवयवन्त्राओ सत् कम्ममग्डीओ माणियव्याभी। नी पज्जतए नी अपज्जतए न बधड़। अपज्जताएं बंधद्
- आउयं हेट्टिठल्ला दो भयणाए, उदारेल्ले ण बंधड्र।
- ८. भसियाभासए पहुच्च-
- <u>इधिह</u> प. णाणावरणिज्यं णं भेते ! कम्मं कि भासए बंधइ, अभासए
- उ. गीयमा !दो वि भयणाए।
- वेद्योगिज्यं भासए बंधड्, अभासए भवणाए। मीणियव्याओ। किन्धि। <u>भिम्म</u>क संय वेयोगिज्यवज्जाओ
- ९. परिसापरिताई पहुच्च-
- बंधइ, मी परिसे नी अपरिसे बंधइ ? म्, णाणावरणिज्जं णं भंते ! कम्मं कि परिते बंधइ, अपरिते
- उ. गीयमा ! परिते भयणाए,
- । हिल्लिक्सिणीम हिल्लिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सि ।इष्टं न निरीमरू निरीम नि अपरित्ने बंधइ,
- । ग्राण्यम् ही किरीयरः, ही किरीय घंटारि

### । इप्रेंघ ह तिरीमरू हि तिरीम हि

- म्पापज्जवनाणी वृध्ह, केवलनाणी वधह् ? ं द्वेष्ठहे सैतनावा आहिनाणी व. णाणावर्गिवानमं गं भेते ! कम्मं कि आमिगवाहियनाणी . प -<del>क्रिट्ट</del>म finibilious:-101110 .0e
- हिडिंगिमम्क 劢劢 विस्रोधिज्यविज्याओ क्र IBBb उ. गायमा ! हेट्टिल्ला चतारि भयणाए, केवलनाणी न

'इप्रह

- । गाणिम गिणानककं, इंधरं ग्रीतिय गर्कडड्रीई रंजाणीयर् गिरिक्यियोभि
- सुयअणणाणी बंधद्, दिम्गणाणी वंधद् प्. णाणादर्गिज्जं णं भेते ! कम्मं कि मद्भणाणी वृध्दू,

उ. गोयमा !आउयवज्जाओ सत्त वि बंधंति।

आउयं भयणाए।

### ११. मणजोगिआइं पडुच्च-

- प. णाणावरणिञ्जं णं भंते ! कम्मं किं मणजोगी वंधइ, वयजोगी बंधइ, कायजोगी वंधइ, अजोगी वंधइ?
- उ. गोयमा ! हेट्ठिल्ला तिण्णि भयणाए, अजोगी न वंधइ।
  एवं वेयणिज्जवज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ भाणियव्वाओ।
  वेयणिज्जं हेट्ठिल्ला बंधंति, अजोगी न बंधइ।
- १२. सागार-अणागारोवउत्तं पडुच्च-
  - प. णाणावरणिञ्जं णं भंते ! कम्मं किं सागारोवउत्ते वंधइ, अणागारोवउत्ते बंधइ?
  - उ. गोयमा ! अट्ठसु वि भयणाए।
- १३. आहारय-अणाहारए पडुच्च-
  - प. णाणावरणिञ्जं णं भंते ! कम्मं किं आहारए वंधइ, अणाहारए बंधइ?
  - जोयमा ! दो वि भयणाए।
     एवं वेयणिज्ज-आउयवज्जाणं छण्हं कम्मपगडीणं भाणियव्वं।
     वेयणिज्जं आहारए बंधइ, अणाहारए भयणाए।

आउयं आहारए भयणाए, अणाहारए न वंधइ।

# १४. सुहुम-बायराइं पडुच्च-

- प. णाणावरणिञ्जं णं भंते ! कम्मं किं सुहुमे बंधइ, बायरे बंधइ, नो सुहुमे-नो बायरे बंधइ?
- गोयमा सुहुमे बंधइ,
   बायरे भयणाए,
   नो सुहुमे नो बायरे न बंधइ।
   एवं आउयवज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ भाणियव्वाओ।
   आउयं सुहुमे वायरे भयणाए, नो सुहुमे नो बायरे ण वंधइ।
- १५. चरिमाचरिमे पडुच्य-
  - प. णाणावरणिञ्जं णं भंते ! कम्मं किं चरिमे बंधइ, अचरिमे वंधइ?
  - उ. गोयमा !अट्ठ वि भयणाए।

-विया. स. ६, उ. ३, सु. १२-२८

 जैतम ! आयुकर्म को छोड़कर शेप सातों कर्म प्रकृतियों को वांधते है।
 आयुकर्म को ये तीनों भजना से वांधते हैं।

### 99. मनोयोगी आदि की अपेक्षा-

- प्र. भंते ! ज्ञानावरणीय कर्म को क्या मनोयोगी वांधता है, वचनयोगी वांधता है, काययोगी वांधता है या अयोगी वांधता है ?
- उ. गौतम ! आदि के तीन भजना से बांधते हैं, अयोगी नहीं बांधता है। इसी प्रकार वेदनीय को छोड़कर शेप सातों कर्मप्रकृतियों के विषय में कहना चाहिए। वेदनीय कर्म को आदि के तीन बांधते हैं, अयोगी नहीं बांधता है।
- १२. साकार-अनाकारोपयुक्त की अपेक्षा-
  - प्र. भंते ! ज्ञानावरणीय कर्म को क्या साकारोपयोगी यांधता है या अनाकारोपयोगी यांधता है ?
  - उ. गौतम ! ये आठों कर्मप्रकृतियों को भजना से वांघते हैं।
- १३. आहारक-अनाहारक की अपेक्षा-
  - प्र. भंते ! ज्ञानावरणीय कर्म को क्या आहारक जीव वांधता है या अनाहारक जीव वांधता है ?
  - उ. गौतम ! दोनों प्रकार के जीव भजना से वांधते हैं। इसी प्रकार वेदनीय और आयुकर्म को छोड़कर शेप छहों कर्मप्रकृतियों के विषय में समझ लेना चाहिए। वेदनीय कर्म को आहारक जीव बांधता है, अनाहारक भजना से बांधता है। आयुकर्म को आहारक भजना से बांधता है, अनाहारक नहीं बांधता है।

# १४. सूक्ष्म वादर आदि की अपेक्षा-

- प्र. भंते ! ज्ञानावरणीय कर्म को क्या सूक्ष्म जीव वांधता है, वादर जीव वांधता है या नो सूक्ष्म नो वादर जीव वांधता है ?
- उ. गौतमः! सूक्ष्म जीव बांधता है, बादर जीव भजना से बांधता है, किन्तु नो सूक्ष्म-नो वादर जीव नहीं बांधता है। इसी प्रकार आयुकर्म को छोड़कर शेष सातों कर्म-प्रकृतियों के विषय में कहना चाहिए। आयुकर्म को सूक्ष्म और बादर जीव भजना से बांधते हैं किन्तु नो सूक्ष्म-नो वादर जीव नहीं बांधता है।

### १५. चरम-अचरम की अपेक्षा-

- प्र. भंते ! ज्ञानावरणीय कर्म को क्या चरमजीव वांधता है या अचरमजीव वांधता है ?
- उ. गौतम ! आठों कर्मप्रकृतियों को भजना से बांधते हैं।

- -थंड तीकुर मेक में किंडडेमडिडि-डिए तर्ग नाथ गण .0১ क फित्रीकुर्यमक निर्मा विष्ण (क्य) तर्ग निर्माणार ! हों .र
- वन्ध करता है ? उ. गीतम ! वह सत्तविधवन्धक, अष्टविधवंधक, षड्विधवंधक या एकविधवंधक अथवा अवन्यक कीता है। भारता प्रमाधिक के प्रिताधक के भारता भारता भारता भारता
- । एज्ञीन ाम्डक भि मं घयवी कं स्वमुम जाकर भिट्ट भिनीकुरोमक िमकी विष्ण (किन्छ) त्राचीतामतीणणर ! होंम . र १ ई रिज्ञ वंघ कर
- उ. गीतम ! सभी जीव सुप्तविधवन्यक भी होते हैं एकविधवन्यक भी होते हिं
- २. अथवा अनेक सप्तिथिधवन्यक, एकविधवन्यक और अष्टिवधवन्यक होते हैं।
- । हैं तिह स्वयन्यक होते हैं। हैं तिह स्वयन्यक्षण, एकविध्यन्यक सिह हो। हैं।
- ह. अथवा अनेक सत्तविधवन्यक, एकविधवन्यक और अवंधक्य हि है।
- तिह सम्माधनिकप्र ग्रीर सम्माधनिक्रम स्टेस्सा । १ सम्माधनिह्रण ग्रीर सम्माधनिक्रम स्ट्रा । । १६ । १६ ।
- र्ताइ स्टम्च्या अस्ट क्रम्च्या स्टाप्ट क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्य क्रम्स्य क्रम्य क्रम्स्य क्रम्य क्रम्स्य क्रम्स्य क्रम्य क्रम क्रम क्रम्य क्रम क्रम्य क्रम्य क्रम क्रम्य क्रम्य क्रम क्रम क्रम क
- इ. अथवासनेक प्रतायकार्यक, एकारावास्त्रक स्थायकारम् . इ । इं तति कार्यकार्यक प्रताय इं ति कार्यकारम् । इं ति कार्यकारम् । इं ति कार्यकारम् । इं अथवार्यकारम्
- । इं र्ताइ काम्नवध्वीड्रव ग्रीस काम्नवध्वीड्यस् र्ताइ काम्नवध्वीतवृ ग्रीस् काम्नवध्वीत्रम् कर्नस् विषयः . ६ । इं रात्राइ काम्नवस् क्रव ग्रीस् काम्नवध्वीड्यस् क्रव राष्ट्रा ईं
- हांडे कम्न्ययदीकप्र ग्रांध कम्न्ययदीसम् कर्नस विश्वस् . ५ कर्मस ग्रांस इं १७१३ कम्म्ययदीक्षर कप्र १४५ ई १ई हांडे कथंग्य
- ग्रांस काम्नकाविका, तकमावावाताम् कर्मस वाष्ट्रस्य . इ । अपनिवासम्बद्धाः क्षेत्रां ग्रांस्य हे तिव्यं काम्मवावायास्य . अपना वाष्ट्रस्य सम्बद्धाः . ४
- ाई तीरे काम्मस्य ग्रीट काम्मस्यनियार रिट्ट काम्मस्यक्षिण ग्रीट काम्मस्यमित कर्मिट विश्वर . १ १३ एम्पे काम्मस्य ग्रीट काम्मस्योद्धा क्या वित्र हैं
- ाई एक् काम्मार प्राप्त काम्मान्यवृक्ष्य क्या धात है हंग्य काम्मान्यविक्य प्राप्त काम्मान्यविक्य क्रम्स प्राप्त । ह काम्मार क्रमार प्राप्त है प्राप्त काम्मान्यविक्य क्या प्राप्त है । है सिह

- ८०. जीव चउवीस दंडएसु पावर्ठाणविरएसु कम्मपयोडबंधण-प्राणाह्वायविरए णं भंते ! जीवे कह् कम्मपयोडबंधो
- त. गोयमा ! सत्तिवहबंधए वा, अट्ठविहबंधए वा, छित्यहबंधए वा, एगविहबंधए वा, अबंधए वा।
- एवं मणूसे वि भाणियव्ये। प. पाणाइवायविरया णं भंते ! जीवा कड् कम्मपयडीओ वंधति ?
- उ. गोयमा ! सब्दे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य, एगविहबंधगाय।
- 9. **अहवा** स्तिविहबंधमा य, एमविहबंधमा य, अट्ठविहबंधमे य। २. अहवा स्तिविहबंधमा य, एमविहबंधमा य,
- अट्ठोवेहबंधगा य, एगविहबंधगा य,
- छन्दिहबंधमे य। ४. अहवा सत्तिहबंधमा य, एमविहबंधमा य, छन्दिहबंधमाय।
- ्रान्त्वन स्तिविहवंधमा य, एमविहवंधमा य, अवंधमेय।
- ह. अहवा सत्तिहबंधमा य, एमिहबंधमा य, अबंधमाय। १ अहवा मनविहबंधमा य
- १. **अहवा** सत्तिविहवंधगा य, एगविहवंधगा य, अट्ठविहवंधगे य,छित्विहवंधगे य।
- २. अहवा सत्तिहर्वथागा य, एगविहर्वथगा य, अर्ठावहर्वथगे य, छन्दिर्वथगा य।
- . अस्वा सुना सुना सुन्धा य, ए गारिहबंधाग स् ं गुरु गिरु होने सुन्धा सुन्धा सुन्धा सुन्धा सुन्धा सुन्
- अट्ठिहबंधगा य, छस्तिहबंधगे य। ४. अहवा सत्तिहवंधगा य, एगिहबंधगा य, अट्ठिहबंधगा य, छस्तिहबंधगा य।
- 9. अहवा स्तिविहवंधमा य, एगविहवंधमा य, भरतेहहकंधमा अवंधमा या
- अर्वनिहर्वधमे य, अबंधए य। २. अहवा सत्तिहर्वधमा य, एगविहर्वधमा य, अर्वनिहर्वधमे य,अवंधमा य।
- ३. अहवा सत्तविहर्वधाग य, एगविहर्वधाग य, अर्ठविहर्वधाग य,अर्वधागे य।
- ४. अहवा सत्तिहर्वयमा य, एमविहर्वयमा य, अस्तिवहर्वयमा य, सर्वायमा य,
- १. अहवा सत्तिहर्वामा य, एगविहर्वामा य, धिवहर्वामे य,अवंधमे य।
- २. अहवा सत्तविहर्षमा य, एगविहर्षमा य, धिव्यहर्षमा य, अवंधमा य।

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

- ए गीतम ! वे पूर्वोक्त सर्वाहंस भंग यहां भी कहने चाहिए ।
- क्षीर्रम् (किन्छ) त्राप्ती में फ्रायनोदायायमी ! हिंम .९ .इ .ए ? ई क्रिक यथ का फिठीक्रूप्रमेक निज्ञी
- 1ई रिडि काञ्च्छाञीरुम कछीऽर्न मिग्रः e! मर्जाः E
- अथवा (अनेक) सप्तियः-बन्धक होते हैं और (एक) अष्टिविधः-बन्धक होता है,
- ३. अथवा अनेक सानिधवस्यक और अष्टविधवस्यक
- । गृज्ञीान ाननार्य्य केत किनीमिट ग्रक्स भिट्ट , ४९-९ . इं
- दं. २९. विशेष-मनुष्यों के आलापक अनेक जीवों के समान
- प्रजीत गाहिए।
- ्रेड तिरुक्ष क्ष्म का फिरीकुरोसक निरुक्ष क्षम कि तिकुरोसक करण एट इस , ठाछ . ताप्त इस ! मर्ताण , रु
- म्बर्ध कि में का किया वानावरणीयक में किया है . हे. हे . प्र
- े हैं फिरक क्ष्म विकासिक्रियमक सिक्की सिह्न वास्त करता है। ।ई फिरक थंग कि किसिक्रियमक ठाए गाम हा । सिक्की कर्ण
- । ग्रेडीाज ाननार क्त्रिय कनीमडी ज्ञाकर भिट्ट . ४ ६-६ . इं । ई नामम र्क घरिए प्र्नामाम नष्टक तक प्र्युन्म-छाईछी
- गृह तिरस नर्श्व कि मेक्स्मिराज्ञानाह निष्ट (मृह्न)! तिः ,प्र श्रै तिरस धंग्न कि किसेक्स्मेस निम्से क्ष्मं के फितीक्स्मेस ठास् र्रास्ट निम्म निष्टि मिन्न , ६! मनीष्ट ,र
- एक छह का वंधक होता है, क्ष्मिक के इस प्रींध आप , आप मिर्फ क्षम्भ हु . इ
- । इं तिह प्रोर्ध है तिह स्वम्न र्क आस पर माप्त मिट स्टेस्स क्रिस्ट . ४ । इं तिह सम्बन्ध एक स्वार्थ (घरिस्क्र)
- कार्य के क्या आहे. जास कार्य के क्या कार्य के क्या कार्य के क्या आहे. जास कार्य के क्या आहे. जास कार्य के क्या
- । इ काड़ हैं किंड़े काम्नय के डास अधि काम मिर कम्स क्षिया है। हैं किंड़े कथंड़ कि क्रम अधि इस मिर क्रम अधि
- ्थ अथवा अनेक निव मार आर आर आर होता है होई कार्य के उपर होता है। इस निव कर्म के वार्य के मार्थ के मार्थ के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के
- होड़े राधन रहें इस प्राप्त साथ , जाम मिर कमें अपन्य . ऽ । है तिहि राधन कि कप मिर कप वित्त है
- उपन्य के कप्र गांस इस , आस , लास माहि क्रमेंस होग्रस ..?

195 FP F रह्य F भेडर PS

- उ. गीयमा !तं देव सतावीसं भंगा भाणियव्या।
- हे. १. भिखादंसणसल्लीवरया णं भंते ! णेरइया कड़ कम्मपयडोओ बंधोंत ?
- उ. गोपमा १९ सन्दर्भ मार्गहरू मार्गहरू मार्गहरू मार्गहरू स्वापन
- २. अहवा सत्तविहबंधगा य, अट्ठविहबंधगे य,
- ३. अहवा सत्तविहवंधगा य, अट्ठविहवंधगा य।
- हं. २-२४. एवं जाव वेमाणिया।
- दं. ४**३. जादर्—मणुसीणं जहा जीदाणं**। —क्ष्या. प. २२, सु. १६४२-१६४९
- ८९. णाणावर्णिण्याड् कम्म वेएमाणे जीव-चउवीसदंडएस कम्मवंध पत्रवणं—
- इक णिमगृर्घ म्मक रिप्पणिश्वाणाण ! होंध ण किहि. प्र १ इधे हिश्चिग्पम्मक
- उ. गोयमा ! सत्तविहबंधप् वा, अट्ठविहबंधप् वा, छव्दिहबंधप् वा, प्गविहबंधप् वा।
- जन्यस्य त्या, र तायस्य यात्रात्र । जन्यस्य कम्मं नेएमाणे कड् प. हे. ९. णेरड्ए णं भेते ! णाणावरणिज्यं कम्मं नेएमाणे कड्
- उ. गोयमा ! सत्तविहबंधए वा, अट्ठविहबंधए वा।
- हं. २-२४. एवं जाव वेमाणिए। णवरं—हं. २९. मणूसे जहा जीवे। प. जीवा णं भंते ! णाणावरणिज्यं कम्मं वेएमाणा कड्
- कम्मपगडीओ बंधीते ? उ. गोयमा ! १. सब्दे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य
- ३. अहवा सत्तविहबंधगा य, अट्ठविहबंधगा य,
- छोव्यवधर्य प, ३. अहवा सत्तविहवंधगा य, अट्ठविहवंधगा य,
- छोव्यह्वधगा य, ४. अहवा सत्तिह्वंधगा य, अर्ठठिवह्वंधगा य, एगविह्वंधगे य,
- . अहवा सत्तविहवंथगा य, अट्ठविहवंथगा य, मामञ्जू
- एगीवहवंधगा रा, अर्ठविवहवंधगा य, अर्वविहवंधगा य,
- छल्विहवसप् य, पुगविहवसप् य, ७. अहवा सत्तविहवंधमा य, अर्ठविहवंधमा य, छित्वहवंधप् य, पुगविहवंधमा य,
- ८. अहवा सत्तविहवंधगा य, अट्ठविहवंधगा य, प्रदेशस्थासमा प्राप्तिरांधास
- छन्दिस्वेदमा व, पुगविस्वंधप् व, ४. अस्या सत्तविस्वेदमा व, अट्ठविस्वंदमा व, छन्दिस्वयमा व, पुगविस्वंदमा व,
- ारिंश घर ग्रांध्य



- कम्म् ह क्रि भूर भूरि क् ठार ,क् घार मिर स्थि । है । सम्री . र
- हिंड कम्म्च के कम और अपि, भार भिर्म के बन्ध की हैं। हैं तथा एक छह का बन्ध के साई
- ३. अथवा अनेक जीव सात, आठ, एक या छह के बन्चक
- , इं ति ह ह (१४४) कि कि कि कि अप्राप्त की कि कि कि कि भ-४
- , प्रशीम नेडल गमें कम्म्म के कप , के ठाए , के ठाए कि कि कि कि काया १-३ कप ड्रेकि प्रिट है तिई काम्म्म कि उस कप ड्रेकि 125 है विई 1ई विद्रि गम्थ प्राप्त प्राप्त प्रह् , है तिह भि काम्म्म

। गृडु एमं ि रकालमी लकु राकर मड़

- दं. १२-१६. एकेन्द्रिय जीवों को अभाक जानना चाहिए। दं. १-१०. नारक आदि वैमानिकों पर्यंत इसी प्रकार नान मंग
- कहने चाहिते। स्ट ४-४ ० : ग्रारक जगाद समामका तस्त्य ईसा प्रकार याच मन
- ि हें कि के मुद्र कि में क्या कि में कि में कि में कि में कि कि कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में कि में
- र्ता काम्न्य रहे क्या पर तास प्रमुम (किन्छ) मिन्छ . १ । मार्गीर . २ हे, यावत् ,
- र्क ठाफ ,र्क डख ,र्क कप ,र्क ठाम प्यमुम किम्छ । ७९ । ई किंड कि काम्नाञ्च प्रक्षि ई किंड कायंव
- स्ट्रीग्रस पृष्टी के कामितामिताणार में स्थिपकी जाकर स्मर्ध ।प्रज्ञीान निज्ञक गंभ भि डिग्ध जाकर सिर्ध है इक गंभ के फिरीकुरमेक छास के निश्च के मेकधिन्द्रई जाकर सम्ब
- ज्य का कथन किया गया हैं उसी प्रकार आयु, माम और । प्रज्ञीय ाम्डक मि में प्रप्रयोग के मेकहारि किया हैं । प्रका माय का स्वयं के प्राणित होना हैं । प्रकार सम्ब नम्ब क्या का स्वयं का स्वयं क्या का स्वयं क्या का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का स्वयं का
- -IVPAR कि छंड़ मेक के घरि कड़ के मेक घरिड़ांम . çs

गिर्जाम मिरक

- प्रि. भेते ! स्या जीव मीर मेर मेर मेर मेर मेर मार होता हुआ मेर . प्र है कि के वंध करता है या वेदनीय कमें का वंध करता है । के मेर है कि के मेर से का मेर का मेर है । के से के भीर वेदनीय
- क मिन से के किरोकुरमेकञ्चर में किरुवेससीय के प्र. ६১ -ाणम्भूर
- ाउ हे क्ष्मित्र होता है (स्थाक) स्थित होता होता है । स्था है
- त्र भीतम् । वह दो कारणी से झानाबरणीय-रूमे हा दन्त करता है, वहा-

- उ. गोयमा ! ९. सब्दे वि ताव होज्जा सत्तिहबंधगा य, अट्ठविहबंधगा य, प्गविहबंधगा य,
- २. अहवा सत्तिविहवंधगा य, अट्ठविहवंधगा य, एगविहवंधगाय, छल्दिहवंधगेय,
- ३. अहवा सत्तिहबंधगा य, अट्ठिविहबंधगा य, एगविहबंधगाय,छव्हिबंधगाय,
- ४-५ अवंधगे ण वि समं हो भंगा भाणियव्या।
- ६-९ अहवा सत्तिवहबंधमा य, अट्ठिवहबंधमा य, एगिहहबंधमा य, छिवहबंधमे य, अवंधमे य चउभंगे।

एवं एए जब भंगा। दं. ९२-९६. एगिदियाणं अभंगयं।

हं. ९-२ ० . णार्रगादीणं तियमंगे एवं जाद वेमाणियाणं।

- क्. हे. १९. मणूसाणं भंते ! वेयणिज्जं कम्मं वेपमाणा कड्
- कम्मपगडीओ बंधीते ? उ. गोयमा ! १. सच्चे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य,
- एगीवहबधगा य जाव, २७: अहवा सत्तविहबंधगा य, एगविहबंधगा य, छब्दिहबंधगा य,अट्ठविहवंधगा य,अबंधगा य।

एवं एए सत्तावीसं भंगा भाणिपच्या जहा किरियासु पाणाइवायविरयस्स्।

एवं जहा वेयणिएनं तहा आउयं णामं गोवं च भाणिवन्तं।

मीहिणिज्यं नेएमाणे जहा वंधे गाणावर्णिज्यं तहा भाणियव्ही —पण्ण. प. २६, सु. ९७७६-९७८६

कम्मे वंधड्, वेयणिज्जं कम्मं वंधड् ?

- . गोयमा ! मोहणिज्जं पि कम्मं वंधइ, देवणिज्जं मि कम्मं वंधइ,
- पथर, णायरं-णणणत्थ यरित्तमोहणिज्जं कम्मं वेधद्र। वेआणज्जं कम्मं वंधद्र,णो मोहणिज्जं कम्मं वंधद्र। इ. इ. इ.
- ८३. जाव चववासदंडएपु अट्ठकम्मपयदाण वंघट्ठाण पह्नण-
- प. जीवे णं भते ! नाणावर्गणाज्जं कम्मं कड्डि ठाणेहि दंधड् ?
- उ. गोयमा ! दोहि राणीहे नाणान्ररणिज्ञे कन्ने देधद्.

-13Fr F

- रागेण य,
   रागे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा—
   माया य,
   तं जहा—
   सोसे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा—
   कोहे य,
   माणे य।
   इच्चेएहिं चउहिं ठाणेहिं वीरिओवग्गहिएहिं एवं खलु जीवे नाणावरणिञ्जं कम्मं बंधइ।
   दं. १-२४. एवं णेरइए जाव वेमाणिए।
- प. जीवा णं भंते ! नाणावरणिञ्जं कम्मं कइहिं ठाणेहिं बंधंति?
- उ. गोयमा ! दोहिं ठाणेहिं, एवं चेव।<sup>9</sup>

दं. १-२४. एवं नेरइया जाव वेमाणिया।

एवं दंसणावरणिज्जं जाव अंतराइयं।

एवं एए एगत्त-पोहत्तिया सोलस दंडगा। -पण्ण. प. २३, उ. १, सु. १६७०-१६७४

### ८४. उववज्जणं पडुच्च एगिंदिएसु कम्मबंध परूवणं-

- प. एगिंदिया णं भंते ! किं १. तुल्लिट्ठईया तुल्लिवसेसाहियं कम्मं पकरेंति.
  - २. तुल्लट्ठिईया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति,
  - ३. वेमायट्ठिईया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरेंति,
  - ४. वेमायद्ठिईया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति?
- उ. गोयमा ! १. अत्थेगइया तुल्लिट्ठईया तुल्लिवसेसाहियं कम्मं पकरेंति,
  - २. अत्थेगइया तुल्लट्ठिइया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति.
  - ३. अत्थेगइया वेमायट्ठिईया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरेंति.
  - ४. अत्थेगइया वेमायटि्ठईया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ— "अत्थेगइया तुल्लट्ठिईया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरेंति जाव अत्थेगइया वेमायट्ठिईया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति ?
- उ. गोयमा ! एगिंदिया चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहां— १. अत्थेगइया समाउया समोववन्नगा,

- 9. राग से, २. द्वेप से। राग दो प्रकार का कहा गया है, यथा-
- माया,
   ते छोभ,
   देप भी दो प्रकार का कहा गया है, यथा–
- 9. क्रोघ, २. मान। इसी प्रकार वीर्य से उपार्जित इन चार स्थानों (कारणों) से जीय ज्ञानावरणीयकर्म का वंध करता है।
- दं. १-२४. इसी प्रकार नैरियक से वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! बहुत से जीव कितने कारणों से ज्ञानावरणीयकर्म का वंध करते हैं ?
- उ. गौतम ! इसी प्रकार पूर्ववत् दो कारणों से ज्ञानावरणीयकर्म का वंध करते हैं।
  - दं. १-२४. इसी प्रकार नैरियकों से विमानिकों तक समझना चाहिए।

इसी प्रकार दर्शनावरणीय से अन्तरायकर्म तक (कर्मबन्घ के ये ही कारण समझने चाहिए।)

इसी प्रकार एकवचन और वहुवचन की अपेक्षा ये सोलह दण्डक होते हैं।

# ८४. उत्पत्ति की अपेक्षा एकेन्द्रियों में कर्मवन्ध का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! १ . एकेन्द्रिय जीव तुल्य स्थिति वाले होते हैं और तुल्य विशेषाधिककर्म का वन्ध करते हैं ?
  - २. तुल्य स्थिति वाले होते हैं और विषम विशेषाधिक कर्म का वन्ध करते हैं।
  - ३. विषम स्थिति वाले होते हैं और तुल्य-विशेषाधिक कर्म का वन्ध करते हैं?
  - ४. विषम स्थिति वाले होते हैं और विषम विशेपाधिक कर्म का वन्ध करते हैं?
- उ. गौतम ! १. कई एकेन्द्रिय जीव तुल्य स्थित वाले होते हैं और तुल्य विशेषाधिक कर्म का वन्ध करते हैं,
  - २. कई तुल्य स्थिति वाले होते हैं और विषम विशेषाधिक कर्म का बन्ध करते हैं,
  - ३. कई विषम स्थिति वाले होते हैं और तुल्य-विशेषाधिक कर्म का बन्ध करते हैं.
  - ४. कई विषम स्थिति वाले होते हैं और विषम विशेषाधिक कर्म का वन्ध करते हैं।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— कई तुल्यिस्थित वाले तुल्य विशेषाधिक कर्म का वंध करते हैं यावत् कई विषम स्थिति वाले विषम विशेषाधिक कर्म का बन्ध करते हैं?
- उ. गौतम ! एकेन्द्रिय जीव चार प्रकार के कहे गये हैं, यथा-
  - कई जीव समान आयु वाले और एक साथ उत्पन्न होने वाले हैं,
- जीवा ण दोहिं ठाणेहिं पावं कम्मं वंधित, तं जहा—
   रागेण चेव, दोसेण चेव। —ठाणं. अ. २, उ. ४, सु. १०७/-२

- फिमम हमी-हमी मणवी ग्रीर कीच ग्राप्त मामम विक् हैक . ९ । ईं कांच निव्न हम्फर में
- हें। संक्रम आर एक आर्थ काठ होए हैंग हैं।
- ४. कई जीव विषम आयु वाले और विषम उत्पन्न होने
- र्काट निइ हमर थाए उतिर र्काट घार नामम कि में मेन्ड्र . १ कि मेक कामीबिहानी म्म्कू र्काट तिष्मी म्म्कू र्ह , ईं निइ
- रिंड इफ्ट मणठी र्रांध काट प्राप्त नामम कि में मेंन्ड . ९ मेक कथीाणदिनी मणनी काट तिष्ठी एन्तु है , ई रिंड काट । ई र्फिक इन्ह एक

1 हैं हिरक <del>इन्</del>व

- र्मा हमर थार कप उर्गंध र्हाए प्राप्त मयवी कि से मिन्ड . इ एक मेक कामीायद्विन-फ्निट र्हाए त्रीक्षी मयवी हे , हैं र्हाए । हैं रिएक म्निट
- र्राठ र्निड हफर मण्डी ७६६ रहार प्राध मण्डी कि मेंन्ड ४ कि मेंक कोशीणहोंडी मण्डी र्हाड हीएसे मण्डी ई , हैं निह । हैं रिएक उन्ह

-की ई Inlw हिक 187! मिनींग में एगाक सड़ रिग्क म्म्य कि मेक कथीापदिड़ी छन्तु काड तीष्ट्री प्रमृहेक'' कि मेक कथीापदिड़ी मण्डी काड तीष्ट्री मण्डी ड्रेक नुड़ाए ई

- ति हो से में में मिक्रीकी कह्मपरिक्ता अपिक कि छो।
- —Ivpayt —Ivpayt क्षित्र काट तीएमी एक्स्ट्र एक्स्ट्रिय क्ष्ट्रिय प्रमास्ति । एक्स्ट्र । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय । एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्रिय | एक्स्ट्र्रय | एक्स्ट्रय | एक
- राधी। एहंघी फाह घेप हैं सिंह रहा तिष्मीफाह हेस ! महार्रि .ट घेप हैं सिंह रहा तिष्मीफाह हेस ग्रांध हैं स्ट्रिस म्च कि मेर है एम कि प्रें। हिं स्ट्रिस म्च कि मेरा राष्ट्री प्रांची
- -ली ई क्तार छिए भिए मि एपल मेली! किंट , प्र इंध कि देन को क्यां क्षित के कि क्ष्य मिली है के में के क्ष्योप्तियोग्मिश के क्ष्य मिली है के मिर्क हैं के स्वाप्तियोग्या क्ष्य क्ष्योग्या है के स्व
- उ. गीतम ! अनन्तरीययवक कृष्टिक मान दे प्रकार है वया-
- ्हें सीड़े सीड़ मोस्ट मामस प्रीट द्वार मामस बादि ड्रेक ..६ ..इ सीड़े सीड मोस्ट मणवी गीट द्वार मामस बादि ड्रेक ..इ
- है ,है श्रीप्र सीमर सामा ग्रांट झिंह सामग्र हि में मेन्डू .. ह इस्पे हैंदे में के क्रियोमिटियों म्यून संख् श्रीप्र तिस्मीम्यून
- ्ट्र होते भी अपने सम्बंधित होते हैं। है हो से मिल्स के में मेल्स के में से स्थाप के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिल्स के मिलस के मिल्स के मिलस के मि

12 227

- अस्त्रगह्या समावया विसमीववद्यगा,
- ३. अखेगह्या विसमाउया समोववन्नगा,
- ४. अखेगह्या विसमाउया विसमोववन्नगा।
- ं स्थ णं मे ते समायया समीववन्नगा ते . १ तुर्वेशक्ष्या तुल्लिसिसिक्षं कम्मं पक्रिंग्रक्त
- २. तस्य णं जे ते समाउया विसमीववन्त्रगा तेणं तुर्लाङ्ठड्या वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरिंदि,
- ३. तत्थ णं जे ते विसमायया समोववन्नगा तेणं देश तुन्कविसेसाहियं कम्मं पकरित,
- ४. तस्य णं मे ते विसमावया विसमोदवन्नमा तेणं भाषट्रियं समायविसेसाहियं कम्मं पक्रेंगि।

से तेणट्रेणं गोयमा ! एवं चुच्चड्-''अत्थेगड्या तुल्लिट्सिसाहियं कम्मं पकरेंति जाव अत्थेगड्या वेमायट्रिट्ड्या वेमायिविसे-प्राहियं कम्मं पकरेंति।'' –िषया. स. ३४/९, उ. ९, मु. ७६,

- ८५. उवनग्राणं पहुच्च अर्गतरोवनन्नगएगिदिएसु कम्मवंध पक्षवणं—
- ए स्टेट्ट्रीक्कृत की ! होंध ए एस्ट्रीपीयाग्ड्यार्गात्म के ! मिर्फ एं एस्ट्रिट्ट्रीयाम्ह जान ने मिर्फ होंसि होंचा हैं होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि होंसि हो
- म्मक भंजीमिसीलातु वाठ्रेठ्रेका तुल्लीसमिसिक्य .ट. भंजीसिस्चीयाम् वाठ्रेठ्रेक्या वाया स्मिर्मिस्या ।सीर्मिका म्मक
- प् से केणट्ठेणं भंते ! एवं वृच्चड्-कोरिका मम्क छंशाप्तिकीत्मातु तुम्काट्ठिवं कामं पकर्राति अत्येगड्या तुम्काट्टिव्ह्या वेमायिसीसाह्या क्यात्मा कार्येगड्या ! अणाता व्याप्ता हानाहरू हा
- उ. गीयमा ! अणंतरोबवज्ञमा धृंगींदया डुविहा पण्णाता, तं गहा-
- अत्येगह्या समाउया समीवव्यमा,
- २. अत्येगद्वा समाउया विसमीववज्ञा। १. तत्य णं में से समाउया समीववज्ञा नेणं
- । होरेक्य म्नक इंडी। मसंघीरणह । एड्डेड्डीरणह
- ं तास यो में से समाउया विसमीददाता है। मुख्याद्विता वेमाद्यिसेमाहित कम्मे पक्षोता

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— 'अत्थेगइया तुल्लट्ठिईया तुल्लिवसेसाहियं कम्मं पकरेंति अत्थेगइया तुल्लिट्ठिईया वेमायिवसेसाहियं कम्मं पकरेंति। —िवया. स. ३४/१, उ. २, सु. ७

### ८६. उववज्जणं पडुच्च परंपरोववन्नगएगिदिएसु कम्मवंध परुवणं—

- परंपरोववन्नग एगिंदिया णं भंते ! किं— तुल्लिट्ठईया तुल्लिवसेसाहियं कम्मं पकरेंति जाव वेमायट्ठिईया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति ?
- उ. गोयमा ! अत्थेगइया तुल्लिट्ठईया तुल्लिविसेसाहियं कम्मं पकरेंति जाव अत्थेगइया वेमायट्ठिईया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ— "अत्थेगइया तुल्लट्ठिईया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरेंति जाव अत्थेगइया वेमायट्ठिईया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति?"
- उ. गोयमा ! एगिंदिया चउव्विहा पण्णता, तं जहा— अत्थेगइया समाउया समोववन्नगा जाव अत्थेगइया विसमाउया विसमोववन्नगा।

तत्थ णं जे ते समाउया समोववन्नगा ते णं तुल्लिट्ठईया तुल्लिवसेसाहियं कम्मं पकरेंति जाव तत्थ णं जे ते विसमाउया विसमोववन्नगा ते णं वेमायिट्ठईया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— ''अत्थेगइया तुल्लट्ठिईया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरेंति जाव अत्थेगइया वेमायट्ठिईया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति।

*–विया. स. ३४/*९, उ. ३, सु. ३ (२)

# ८७. जीव-चउवीसदंडएसु कम्म पयडिवेयण परूवणं-

- प. जीवे णं भंते !नाणावरणिज्जं कम्मं वेदेइ?
- उ. गोयमा ! अत्थेगइए वेदेइ, अत्थेगइए णो वेदेइ।
- प. दं. १. णेरइए णं भंते ! नाणावरणिज्जं कम्मं वेदेइ?
- ज. गोयमा ! णियमा वेदेइ।
   दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिए।
   णवरं-मणूसे जहा जीवे।
- प. जीवा णं भंते !नाणावरणिज्जं कम्मं वेदेंति?
- ज. गोयमा ! एवं चेव।दं. १-२४. एवं णेरइया जाव वेमाणिया।

इस कारण से गीतम ! ऐसा कहा जाता है कि 'कई तुल्यस्थिति वाले तुल्य विशेषाधिक कर्म का बन्ध करते हैं और कई तुल्य स्थिति वाले विषम विशेषाधिक कर्म का बन्ध करते हैं।

### ८६. उत्पत्ति की अपेक्षा परंपरोपपत्रक एकेन्द्रियों में कर्म बंध का प्रक्रपण—

- प्र. भंते ! परम्परोपपत्रक एकेन्द्रिय जीव क्या तुल्य स्थिति वाले होते हैं एवं तुल्य विशेषाधिक कर्म का वन्य करते हैं यावत् विषम स्थिति वाले होते हैं एवं विषम विशेषाधिक कर्म का वंध करते हैं?
- ज. गौतम ! कई तुल्य स्थितवाले होते हैं एवं तुल्य-विशेषाधिक कर्म का यन्य करते हैं याचत् कई विषम स्थिति वाले होते हैं एवं विषम विशेषाधिक कर्म का यन्य करते हैं।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "कई तुल्य स्थिति वाले होते हैं एवं तुल्य विशेषाधिक कर्म का वन्ध करते हैं यावत् कई विषम स्थिति वाले होते हैं एवं विषम विशेषाधिक कर्म का वन्ध करते हैं ?
- ज. गौतम ! एकेन्द्रिय जीव चार प्रकार के कहे गये हैं, यया— कई जीव समान आयु वाले और साथ उत्पन्न होने वाले होते हैं यावत् कई जीव विषम आयु वाले और विषम उत्पन्न होने वाले होते हैं।

इनमें से जो समान आयु वाले हैं और साय उत्पन्न होने वालें होते हैं वे तुल्य स्थिति वाले होते हैं एवं तुल्य विशेषाधिक कर्म का वन्ध करते हैं याचत् इनमें से जो विषम आयु वाले हैं और विषम उत्पन्न होने वाले होते हैं वे विषम स्थिति वाले होते हैं एवं विषम विशेषाधिक कर्म का वन्ध करते हैं।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-

'कई तुल्य स्थिति वाले होते हैं एवं तुल्य विशेषाधिक कर्म का बन्ध करते हैं यावत् कई विषम स्थिति वाले होते हैं एवं विषम विशेषाधिक कर्म का वन्ध करते हैं। '

# ८७. जीव चौवीस दंडकों में कितनी कर्म प्रकृति के वेदन का प्ररूपण—

- प्र. भंते ! क्या जीव ज्ञानावरणीयकर्म का वेदन करता है?
- उ. गौतम ! कोई जीव वेदन करता है और कोई नहीं करता है।
- प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक ज्ञानावरणीयकर्म का वेदन करता है ?
- गौतम ! वह नियमतः वेदन करता है।
   दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त जानना चाहिए।
   विशेष-मनुष्य का कथन सामान्य जीव के समान करना चाहिए।
- प्र. भंते ! क्या अनेक जीव ज्ञानावरणीयकर्म का वेदन करते हैं ?
- गौतम ! पूर्ववत् कहना चाहिये।
   दं. १-२४. इसी प्रकार नैरियकों से वैमानिकों पर्यन्त कहना चाहिए।

गरत प्रस्त के संकार में सम्बन्ध के प्राप्ति ग्रानाह जाका प्रम्पि इश्वीमावरणीय, मीहनीय श्रीर अन्तरायकार्य के में क्ष्मित्र में मिक्सि में क्ष्मित्र में मिक्सि में क्ष्मित्र में मिक्सि में क्षित्र में क्ष्मित्र में मिक्सि में क्ष्मित्र में मिक्सि में क्ष्मित्र में मिक्सि में मिक्सि में मिक्सि में मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि मिक्सि

करण इकाम रे में प्रिप्ती कि न्यूड़ ग्रिंट न्यूक्र ग्राक्र मड़

में किंडड़े मिथिए जेह एंड केर के विन क्षित हो। के शील हो। हो।

15 515

कमें वेदन का प्रष्मणा— प्र. भेरी ! ज्ञानावरणीयकर्म का वन्न करता हुआ जीव कितनी हैं 167क म्डिंग का क्रिय क्षेत्र

। है 157 क मंत्रक मंत्रक विक्राण क्षेत्रक विक्षा क्षेत्रक विष्ट क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क

्र है । क्रिस्क म्डिट । क्रिस्क म्डिट । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्मिक । क्ष्म

ा है। १९ . इसी प्रकार मनुष्य के निर्म के प्रतास मिंह . ६९ . इ

क्ष्म किसी से किसी में किसी में क्ष्मित कि १४६-६ . इंट्रें किसी में किसी कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि

क्षितको पृष्टु र्तधांघ कि पेरुधानेश्च छोट कर्मर ! र्हम .प्र र है र्हा करने कि कि है है है एक स्वर्ध कि कि है

ं उ ता क्ष न न क्ष का मालुसमक राष्ट्र के फितीलुसमेक जार या या या है स्टि इंस्ड

स्ट्रप्टें के पिर्मोकुरमेंक जाप पर जार निर्मेश क्रिक्ट . ९ स्ट्रप्टें कि फिर्मोकुरमेंक जाम निर्मे क्षेत्र जीर हैं किंहे

क्रे छित्रीदुर्रामेक ज्ञाप्त पर प्राप्त , उपस छित्ति कर्नेस छिष्टस् . इ

रामहोगि मिनक भि में घष्टवी के विषय भिष्ट सिंह . १९ . इं

किटरे महिवि-विक् गृष्ट्र होत्स निव्हें कि शीय विविश्वामाह .,९८ -विक्रम कि निव्हें में कि

हिम्छो होहे ।स्तृ ।स्प्रज स्ट्रहे ।क सेक्स्योत्प्रधासाह । संस । ॥ १ ई ।स्प्रज स्ट्रहे ।क ग्रिसेट्ट्रहोस्क

त्र भारत रेपर भारत (प्रमाद्रुरान्य) श्राह भारत भारत भारत है।

एनं जहा नाणावर गिरानं सहा दंसणावर गिरानं मेहिए किंग अंतराइयं च।

। इन्हें इंग्र इंग्रिंगि-माण-मधार्या हं इंग्र

णवरं—मणूसी नि णियमा चेदेइ। एवं एए एगत्तनिनम् सिलस दंडगा। -पण्ण. प. २३, उ. ९, मु. ९६७५-१६७८

.১১. णाणावरणिज्याड् वंधमाणे जीव-चउनीसदंडएसु कम्म नेयण प्रवणं-

कम्मपगडीओ वेएड् ? उ. गोयमा !णियमा अट्टर कम्मपगडीओ वेएड्।

इक गिमान कम्ने । जाणावर्गिणाज्यं कम्मं बंधमाणे कड्

। भाणीमर्घ जार पृड्रमण क्या ४८-६ . इ

ाडी फ्रिक्ट्रेस हो। (फ्रिक्ट्राफ्रिक्ट्रेस हो।

म. जीरे ए हेर्स हे स्विणिय्यं कम्मं बंधमाणे कड्

. गोयमा ! सत्तविह्नेयए ता, अर्ठविह्नेयए वा, उन्हेन्यहेन्य वा।

। ही म्रीएम हंगु . ९५ . इं

दं. १-२४. सेसा जेरड्याई ज्गतिण वि पुहतेण वि णिवमा अर्ठरूकम्मपगडीओ वेहीति। जाव वेमाणिया।

इक ॥णामधे मेन क्यिणिक कमं वंधमाणा कइ . प्र हे हीईहे हिडाम्प्रमक

उ. गोयमा ! ९. सब्दे वि ताव होज्जा, अट्ठाविहवेएगा य, चयन्दिहवेएगा य,

्र अहवा अर्ठावहवेएगा य, चंडिवहवेएगा य, सत्त्रविहवेएगे य,

३. अहवा अर्ठविहवेएमा य, चजन्वहवेएमा य, सत्तविहवेएमाया

दं. २९. एवं मणूसा वि माणियव्या । १६. मु. १७६०-१५५४ ४८२९-१७६७६ मु. १६, मु. १०६०-१५५४

८९. णाणावर्णिन्याद्वेतमाणे जीव-चउवीसदंहण्मु कम्म वेत्रण पक्त्रणं-

प्र. जीदे णं भते ! णाणावरणिज्ञं कम्मं वेयमाणे कह कम्मयगङीओं देख्डु ?

उ. गीयमा ! मत्त्रीयहवेवय् दा अर्ट्डियहवय् वा।

दं. २१. एवं मणूसे वि।

दं. १-२४. अवसेसा णेरइयाई एगत्तेण वि पुहत्तेण वि णियमा अट्ठविह-कम्मपगडीओ वेदेंति जाव वेमाणिया।

- प. जीवा णं भंते ! णाणावरणिञ्जं कम्मं वेयमाणा कइ कम्मपगडीओ वेदेंति ?
- उ. गोयमा ! १. सव्ये वि ताव होज्जा अट्ठविहवेयगा, २. अहवा अट्ठविहवेयगा य, सत्तविहवेयगे य,
  - ३. अहवा अट्ठविहवेयगा य, सत्तविहवेयगा य।

दं. २१. एवं मणूसा वि। दरिसणावरणिज्जं अंतराइयं च एवं चेव भाणियव्वं।

- प. वेयणिञ्ज-आउय-णाम-गोयाइं वेयमाणे कइ कम्मपगडीओ वेएइ?
- उ. गोयमा ! जहा बंधवेयगस्स वेयणिज्जं तहा भाणियव्वं।
- प. जीवे णं भंते ! मोहणिज्जं कम्मं वेयमाणे कइ कम्मपगडीओ वेएड?
- उ. गोयमा ! णियमा अट्ठकम्मपगडीओ वेएइ। दं. १-२४. एवं णेरइए जाव वेमाणिए।

एवं पुहुत्तेण वि। १ – पण्ण. प. २७, सु. १७८६-१७९२

### ९०. अरहजिणेस्स कम्म वेयण परूवणं-

उप्पण्णणाणदंसणधरे णं अरहा जिणे केवली चत्तारि कम्मंसे वेदेइ, तं जहा—

9. वेयणिञ्जं, २.आउयं, ३.णामं, ४.गोयं। *–ठाणं.अ.४,उ.१,सु.२६८* 

# ९१. एगिंदिएसु कम्मपयडिसामित्तं बंध-वेयण परूवणं य-

- **प.** अपञ्जत्तसुहुम-पुढिवकाइयाणं भंते ! कइ कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ ?
- ज. गोयमा !अट्ठ कम्मपयडीओ पण्णताओ, तं जहा-१.नाणावरणिज्जं जाव ८.अंतराइयं।
- प. पज्जत्तसुहुम-पुढिविकाइयाणं भंते ! कइ कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ ?
- उ. गोयमा !अट्ठ कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ, तं जहा— १.नाणावरणिज्जं जाव ८.अंतराइयं।
- प. अपज्जत्त-बायर-पुढिवकाइयाणं भंते ! कइ कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ ?

- दं. २७. इसी प्रकार मनुष्य के विषय में भी जानना चाहिए। दं. १-२४. शेष सभी जीव निर्दायकों से वैमानिक पर्यन्त एकत्व और बहुत्व की विवक्षा से नियमतः आठ कर्मप्रकृतियों का वैदन करते हैं।
- प्र. भंते ! अनेक जीव ज्ञानावरणीयकर्म का वेदन करते हुए कितनी कर्मप्रकृतियों का वेदन करते है?
- उ. गोतम ! १. सभी जीव आठ कर्मप्रकृतियों के वेदक होते हैं,
  - अथवा अनेक जीव आठ कर्मप्रकृतियों के बेरक होते हैं और एक जीव सात कर्मप्रकृतियों का बेरक होता है।
  - अथवा अनेक जीच आठ या सात कर्मप्रकृतियों के वेदक होते हैं।
  - द. २१. इसी प्रकार मनुष्यों में भी ये तीन भंग होते हैं। दर्शनावरणीय और अन्तरायकर्म के साथ (अन्य कर्म-प्रकृतियों के वेदन के विषय में) भी पूर्ववन् कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्म का वेदन करता हुआ जीव कितनी कर्मप्रकृतियों का वेदन करता है?
- उ. गीतम ! जिस प्रकार पूर्व में वेदनीय के बन्धक-वेदक का कथन किया गया है, उसी प्रकार यहां भी वंधक वेदक का कथन करना चाहिए।
- प्र. भंते ! मोहनीयकर्म का वेदन करता हुआ जीव कितनी कर्मप्रकृतियों का वेदन करता है?
- उ. गौतम ! वह नियमतः आठ कर्मप्रकृतियों का वेदन करता है। दं. १-२४. इसी प्रकार नैरियक से वैमानिक पर्यन्त वेदन कहना चाहिए।

इसी प्रकार बहुत्व की विवक्षा से भी समझना चाहिए।

# ९०. अर्हंत के कर्म वेदन का प्ररूपण-

उत्पन्न केवलज्ञान-दर्शन के धारक अर्हत जिन केवली चार कर्माशीं का वेदन करते हैं, यथा—

१. वेदनीय, २.आयु, ३.नाम, ४.गोत्र।

# एकेन्द्रिय जीवों में कर्म प्रकृतियों के स्वामित्व वन्ध और वेदन का प्ररूपण—

- प्र. भंते ! अपर्याप्तसूक्ष्मपृथ्वीकायिक जीवों के कितनी कर्मप्रकृतियां कहीं गई हैं ?
- गौतम ! उनके आठ कर्मप्रकृतियां कही गई हैं, यथा-१. ज्ञानावरणीय यावत् ८. अन्तराय।
- प्र. भंते ! पर्याप्तसूक्ष्मपृथ्वीकायिक जीवों के कितनी कर्मप्रकृतियां कही गई हैं ?
- उ. गौतम ! उनके आठ कर्म प्रकृतियां कही गई हैं, यथा— १. ज्ञानावरणीय यावत ८. अन्तराय।
- प्र. भंते ! अपर्याप्तबादरपृथ्वीकायिक जीवों के कितनी कर्मप्रकृतियां कही गई हैं ?

उ. गीयमा ! एवं देव।

- -। स्टार , ईं ड्रेग किक फॅनिक्सेनक ठारू क्न्ट ! मर्जींग .र १ : अन्तर्भाय यावत् ८ : अंतराय । १ : इंग्लिक्स क्ष्यांकाक्षिक क्ष्यांकाक्ष्य । हिंस .स
- क्रिया क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्
- ा के क्षेत्रक के प्रमाण अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन क
- ारु फिरीकुर्रोस्क निर्मकी घरि कधीकिव्यिष्टमुस्यूम्सोध्य ! र्हां .र
- 1 हैं निधंक (गंकतीकृप्रेमक ठास्ट मिस) जाकर मिह ! मिक्ति .ट किए किए किए मिक्स मिह आका किह एक्स मिह अपिक मिक्स मिह आका किह एक्स किए । अपिक मिक्स मिक्स किए । एक्स मिक्स  ९-८. ज्ञानावरणीय यावत् अन्तराय, १. अत्रेडीस्त्र्यावरण, ९०. चक्षुरिस्त्र्यावरण,
- १९. ब्राणीन्द्रयासरण, १२. तिद्वीद्रयासरण,
- ।एउठावेदावरण. ४९ ,एउठावेदावरण। कंन्ड्र आंस् उवार, बार्च्स, वार्च्स कंन्ड्र आंस्ट्र आंस्ट्र आंस्ट्र आंस्ट्र इन्हें में के प्रतान के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के
- ९२. अनन्तरोपपशक प्रक्रिय जीवों में कमें प्रकृतियों के स्वामित्व वंध और वेदन का प्रकृषण—

- मित्रको कं फिक्षि कामीकाव्यिष्टमूच्याक्रमारीक्रमस्स ! र्तम .प्र १३ हेग विक प्राप्तीक्रप्रमेक
- क्षेत्र । इस दिक्ष क्षित्र हैम विकास क्षेत्र । स्था । क्षेत्र । स्था । क्षेत्र । स्था । हो । स्था । हो । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था । स्था ।
- स्मिको के शहि क्रशीक्रिकेपुरुशक क्रक्ष्मशिक्स । हेंसे .स १ ई है। हिक शिक्स देक
- -प्राप्त , है , ए दिस । प्रमायुक्तमेय आह कोन्ह । मानाः , ह
- १) शासरतीय पायम् ८) आस्तात् । इसी प्रकार असम्मित्यक दादरचनम्तीकर्तापट-पर्वम् १०३० शासरी यादिया
- thral the articulagraphaurrothers the k skifta of the figure

- उ. गीयमा ! अट्ठकम्मपयडीओ पण्णताओ, तं जहा– १. माणावरणिज्जं जाव ८. अंतराइयं।
- भः नाणान्यस्थित जाव रः अत्यराह्य। पः पज्यत् बायर-पुढविकाष्ट्याणं भते ! कड् कम्पयद्धीओ पण्णात्ताओ ?
- एवं एएणं कमेणं जाव बायर-वणस्यकाद्याणं पञ्जतगाण ति। प. अपज्जत सुहुम-पुढविकाद्याणं भेते ! कर् कम्मपयदीओ
- वंधीत ? उ. गीयमा ! सत्तविहवंधगा वि , अर्ठठविहवंधगा वि । इस वंधमाणा आययवन्याओ पत्त कम्मपयडीओ
- वंधीत। अट्ठ वंधमाणा पडिपण्णाओ अट्ठ कम्पयवडीओ वंधीत।
- प. पज्जस-मुहुम-पुढविकाइया णं भंते ! कड् कम्मपयडीओ इंधीते ?
- 3. गीयमा ! एवं सेव। 1त्री क्रमणं कमेणं जाव पञ्जत-वायर-वणस्तइकाइय ति।
- प. अपज्यत-सुहुम-पुढविकाइया णं भंते !कइ कम्मपयडीओ वेदेति ?
- चा नोयमा ! चोह्स कम्मययडीओ वेदेंति, तं जहा− १-८ नाणावरणिज्जं जाव अंतराइयं,
- , स्वामिन्नेहिसवन्यः, १८. मिस्विस्यव्यद्भः, १३. मिस्विस्यव्यः, १८. मिस्विस्यव्यः,
- १३.थीदेदवन्स्, १४. पुरिस्टिवन्स्। एवं एण्ये गंगक्षध्य गंगिक प्रमुख
- ज़िलं एएएं क्येस्टम् कंप्रेस्क केप्रेस्क केप्रेस्क केप्रेस्क क्येस्टम् प्रज्यत्त-वायर-वणस्त्रह्माध्या चोह्स कम्पयद्वीओ केर्नेहिं

#### ९२. अणंतरोबवद्यग-पृगंदिषुषु कम्मयविद्यंससामितं वेयणप्रह्यण य-

- म. अणांतरोववना-मुहुम-पुढविकाइयाणां भंते ! कइ कम्मययडीओ पण्णाताओ ?
- त्रिह हे , हितानाणण हितियमक ठड्डार । मायोः . र १ . मायावराणिन्यं जाव ८ . अंतराष्ट्रयं ।
- इक ! होंम व्याप्त होडिए-जायर-क्रिकाइयाणं भंते ! कम्मपयहीओ पण्णाताओं ?
- किं के त्रियान है जिस्से क्षेत्र क्षेत्र के जान है । - किंद्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के किंद्र  १. नाणावरणिय्यं जाव ८. अंतराद्वं। एवं जाव अणंतराववज्ञन-वावर-व्यात्सद्द्वाद्व ति।
- तः सन्तर्वस्थानसम्बद्धाः स्थाः । इद

- ज. गोयमा ! आउयवज्जाओ सत्त कम्मपयडीओ वंधित।एवं जाव अणंतरोववन्नग-बायर-वणस्सइकाइय ति।
- प. अणंतरोववन्नग-सुहुम-पुढिवकाइया णं भंते ! कइ कम्मपयडीओ वेदेंति?
- गोयमा ! चोद्दस कम्मपयडीओ वेदेंति, तं जहा—
   १-१४. नाणावरणिज्जं जाव पुरिसवेदवज्झं।
   एवं जाव अणंतरोववन्नग-बायर-वणस्सइकाइय ति।
   -विया. स. ३३/१, उ. २, सु. ४-१०
- ३. परंपरोववञ्चगाइसु-एगिंदिएसु-कम्मपयिङसामित्तं बंध वेयण पर्ववण य—
  - परंपरोववत्रग-अपज्जत्त-सुहुम-पुढिवकाइयाणं भंते ! कइ कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ (बंधंति वेदेंति)?
  - उ. गोयमा! एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओहियउद्देसए तहेव निरवसेसं भाणियव्वं जाव चोद्दस वेदेंति।

-विया. स. ३३/१, उ. ३, सु. २

अणंतरोगाढ़ा जहा अंणतरोववन्नगा।

-विया. स. ३३/१, उ. ४, सु. १

परंपरोगाढा जहा परंपरोववन्नगा।

–विया. स. ३३/१, उ. ५, सु. १

अणंतराहारगा जहा अणंतरोववन्नगा।

-विया. स. ३३/१, उ. ६, सु. १

परंपराहारगा जहा परंपरोववन्नगा।

-विया. स. ३३/१, उ. ७, सु. १

अणंतरपञ्जत्तगा जहा अणंतरोववन्नगा।

-विया. स. ३३/१, उ. ८, सु. १

परंपरपञ्जत्तगा जहा परंपरोववन्नगा।

-विया. स. ३३/१, उ. ९, सु. १

चरिमा वि जहा परंपरोववन्नगा।

-विया. स. ३३/१, उ. १०, सु. १

एवं अचरिमा वि। -विया. स. ३३/१, उ. ११, सु. १

- १४. लेस्सं पडुच्च एगिंदिएसु सामित्त बंध-वेयण परूवणं य—
  - **प.** कण्हलेस्स—अपञ्जत्त-सुहुम-पुढिवकाइयाणं भंते ! कड् कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ ?
  - उ. गोयमा ! एवं एएणं अभिलावेणं जहेव ओहियउद्देसए पण्णत्ताओ तहेव वंधंति, वेदेंति।

−विया. स. ३३/२, उ. १, सु. ४-६

- प. अणंतरोववत्रग-कण्हलेस्स-सुहुम-पुढिवकाइयाणं भंते ! कइ कम्मपयडीओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा ! एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओहिओ अणंतरोववत्रगाणं उद्देसओ पण्णत्ताओ तहेव बंधंति वेदेति। —विया. स. ३३/२, उ. २, सु. २

- ज. गीतम ! वे आयुकर्म को छोड़ कर शेष सात कर्मप्रकृतियों का वंध करते हैं।
   इसी प्रकार अनन्तरोपपत्रकवादरवनस्पितकायिक पर्यन्त वंध करते हैं।
- प्र. भंते ! अनन्तरोपपत्रकसृक्षमृथ्वीकायिक जीव कितनी कर्मप्रकृतियों का वेदन करते हैं ?
- गौतम ! वे चोदह कर्मप्रकृतियों का वेदन करते हैं, यया-9-9४. ज्ञानावरणीय यावत् पुरुषवेदावरण। इसी प्रकार अनन्तरोपप्रक्र वादर वनस्पतिकाय-पर्यन्त वेदन करते हैं।
- परंपरोपपन्नकादि एकेन्द्रिय जीवों में कर्मप्रकृतियों के स्वामित्व, वंध और वेदन का प्रक्षपण-
  - प्र. भंते ! परंपरोपपन्नक अपर्याप्तसूदमपृथ्वीकायिक जीवीं के कितनी कर्मप्रकृतियां कही गई हैं और वे कितनी कर्मप्रकृतियां वांधते हैं और वेदते हैं ?
  - उ. गौतम ! इसी प्रकार पूर्वोक्त आधिक (प्रथम) उद्देशक के अभिलापानुसार चीदह कर्मप्रकृतियों का बेदन करते हैं पर्यन्त समग्र कथन करना चाहिए। अनन्तरावगाढ एकेन्द्रिय के सम्बन्ध में अनन्तरोपपत्रक

उदेशक के अनुसार जानना चाहिए।

परम्परावगाढ एकेन्द्रिय का कथन परम्परोपपन्नक उद्देशक के अनुसार जानना चाहिए।

अनन्तराहारक एकेन्द्रिय का कथन अनन्तरोपपत्रक उद्देशक के अनुसार जानना चाहिए।

परम्पराहारक एकेन्द्रिय का कथन परम्परोपपन्नक उद्देशक के अनुसार जानना चाहिए।

अनन्तरपर्याप्तक एकेन्द्रिय का कथन अनन्तरोपपन्नक उद्देशक के अनुसार जानना चाहिए।

परम्परपर्याप्तक एकेन्द्रिय का कथन परम्परोपपन्नक उद्देशक के अनुसार जानना चाहिए।

चरम एकेन्द्रिय का कथन परम्परोपपन्नक उद्देशक के अनुसार जानना चाहिए।

इसी प्रकार अचरम एकेन्द्रिय-सम्बन्धी कथन भी जानना चाहिए।

- ९४. लेश्या की अपेक्षा एकेन्द्रियों में स्वामित्व बंध और वेदन का प्ररूपण--
  - प्र. भंते ! कृष्णलेश्यी अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथ्वीकायिक जीव के कितनी कर्मप्रकृतियां कही गई हैं ?
  - उ. गौतम ! इसी प्रकार पूर्वोक्त औधिक उद्देशक के अभिलापानुसार कर्मप्रकृतियाँ कही गई हैं वैसे ही बांधते हैं और वेदन करते हैं।
  - प्र. भंते ! अनन्तरोपपन्नक कृष्णलेश्यी सूक्ष्मपृथ्वीकायिक जीवों के कितनी कर्मप्रकृतियां कही गई हैं ?
  - उ. गौतम ! इसी प्रकार पूर्वोक्त औधिक अनन्तरोपपन्नक उद्देशक के अभिलापानुसार कर्मप्रकृतियां कही गई हैं वैसे ही बांधत हैं और वेदन करते हैं।

- इं इंग डिक iफितिक्रप्रेय िफिकी के किि क्रिमार्गिकारिक कृष्मित्र हिस्सी अपर्याप सुस्मृत्यीकारिक
- है रियांच हि सिट हैं हैंग हिक फिरीकुरमेक ग्रामुनागानमीर क का९ईर कह्ममारीम्परम क्योरिक क्त्रींकू राकप्र भिड़ ! मर्ताः . र

। गृज्ञीान निज्ञक भि में कताशीशक्रिकाणक् क्रियेग प्रज्ञीर्क्य पिश्रिष्णकु मग्रन्थ गामृतामानमीश मङ् गाकर मिरु ,ईक का९ईए ३९११म ९१का मिली में कताश्म्रज्ञीकृंग कार्गीरि

प्रिशीह ार के प्रकार के कार अपने कि ग्रेस के किए के किया फिर्फानि हि मेंहै हिक में कताए प्रज्ञिक्य पिर्फाणकु मिर्फ

। प्रज्ञीान । मज्ज कताह एमम भि गृली के मिरि प्रक्रीकंग्र फिश्लेग्गिक ग्राकर भिट्ट

। गृजीप्र १९७५ ६४५ ३४ ''। एर्स्स प्रिनास ''-प्रांशी

- ें हैं ड्राप हिक फिर्मिक्सम्क मिर्की र्क घरि क्रधीक्रिक्यमुस्य स्रोध्याध कञ्जीमीघम ! र्हम .**ए**
- 1ई क्रम्पेप भि डिगम्रीम कि क्रिड्ड क्रिक्न कार्ड्ड मग्रम्स । प्रशाम ान्त्रक भि कताष्ट्रकश्वीमीयम विषय प्राप्तना याहिए। कं काग्रप्रद्रनीकंप्र मधर काँक्रि गकर भिट्ट ! मार्गा . ह
- ई ईा हिक फिरीकुप्रमेक िक्की के िक्षि कप्रीक्रियपुम्भुष्ट प्रयोगपर कद्वीष्ठीवर क्षेत्रकृष्ट ! हंस . र
- । हैं **क्रिक म्ब्र्क ग्रांध** हैं र्हाण है है है है। विक फिरिक्रमेक रामनुगानमीर कं काएईए कावीरिं कार्कि जाकर छिट्ट ! मर्ताः .घ
- र् हें हेग हिक पिनीकुप्र मेक मिनकी में किमीकिविश्मिक ि अन्तर्रापयं कृष्णावर्षा क्टोम्नोघम । ਨੇਂਮ , R
- । है किरक क्ष्म् ग्रांध् हैं मंग्रांघ दि मेंघे हैं हैंग दिक िमिकुप्रमेक ग्रामहामालमील के कारट्रेट कप्रमम्रोक्तमरू कवितर कार्य मार्थ अपना । स्थान कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य ।
- । एहीए मेरेक कार्ड्ड हाए। म्प्रेम मार्ग्स प्राम्हाणानमीस कं कताए प्रज्ञीकृष कागीस प्राक्य मिड्

एतीक मित्रक मि कतार ाडा गिर्मेट क्रनीडाँग कक्षीम़ीव्य फ्रिनेसम् ग्रेट्स मिट , विक 

। प्रशास क्षेत्रक कि देश कि विक्ति व्यक्तिक क्योंनीव्य क्रिक्सिक अस्य निर्

ting in this h ang pring animang manag man dig शिक्षीय क्रिमार कृष्ट्रेय क्रम मार शिक्षीय क्रिक कार्ड्ड क्ते द्वार क्यांनीसम्स ज्वांक क्र कार्य मार्कस न्यम गाउँ किए विक क्रमार क्योंकीयन गाउँ मही

- र् हिलात्रायम हिन्द्रियमम्पर्य इक् ! भिष्रं गिष्ट्राक्रियम् प. पर्परीववज्ञा-कण्हलेस-अपज्जत-मृह्म-
- -विया. स. ३३/२, उ. ३, सु. २ । तिर्दि तीयं हे हितानाण्ण स्थित्र । एह विश्व । किंगीर इंग एक्षां अभिलावेणं जड़ ! । । । । ।

-विदार. स. ३३/२, उ. ४-११, मु. १ । एडींमें ए १५५५ इंप्लेम रीइस्ट हारू क्रियोगिस पंकारस उद्देसना भागिया तहें कण्हलेसप् वि प्रमण्डीमिय प्रहासि इंस्ट एएए इंप्

-विया. स. ३३/३, उ. १-११, सु. १ । किएगीम एम ही इस्मिलेलिन हेग् इस्मिलेडण्क इस्ट

, क्रिमिनिम में से से अभिमिनियं के क्रि

- विया. स. ३३/४, उ. १-११, मु. १ । िारुमिर जी ''म्प्रिक्धाक''-जंगाप

- र सिगानाणम् सिर्वेडफ्रमम्मक प. भवासिन्द्रीय-अपज्यत्-पुहुम-पुढविकाइयाणां भंते ! कड्
- । किएगिष मी एसमाञ्चितिक इस्त विभाव हो। हें गीयमा ! एवं एएणं अभिमादिणं जहेर । । ।

1 जि मग्रीज्ञरू जार <u>ज</u>र्डत डिक्निगिएसईट

- े रिधानाण्ण रिधियप्रमम्बद्ध इस ! हिंम णारहोत्रक्ति-मुहुम-प्राप्त प्रक्षितिकाइयाणं प निया. स. ३३/५, उ. १-१९, मु. २
- −विया. स. ३३/६, उ. १-११, सु. ६ । तीइंट तींंडंड रुइत स्थिताण्य एक प्रवास । युवं पूर्ण अभिनावेणं जहच जीहर इस्पू
- तिहर्ताह इंदिर एएमं अभिनादेगं पहें । । । । ९ हिमानाणम हिर्दिशमम्पक इक् ! हिम गिमाइकिहोडिं मह्म महिमानम सम्बन्ध

प. अर्णत्रतिववत्रग

-विया. स. ३३/६, उ. १-११, स. १०-११ १ ति मिरीएस जार प्रसम्हीर्क । इस । क्रियान **इक्त गिर्मार के मिराक्षेत्र गिर्मात्रक गिर्म किया है** 

-[qqq. 4. 33/9, 3. 9-99, 4. 9 ्ञिणलाम प्रम ही डीग्रङ्गिमिष्टमाललान हम् विर्णित विष्य प्रश्चिमीविष्य विर्ण

1व्हेस हेर्स (हेन्छ। इस्ति निर्माहस्मावन्य) सेस् तहवा प्यं अभवतिहिद्धां विचारेत महीसद्वायम्, नयरं नव -[ddl: 8:45/2' 2: 8-88' 8:0 । क्रियानीस वस वी डीप्रिसिमीयस क्रियं नार्वा व्या

\$ \$ 5 4 2 10 5 38 W (\$ 5) -'hibidith वस मी होप्राणियमध्यायम् स्मान्त्रयक वर्ष - [四本] 47 57 67 至 3-67 至 3

एवं नीललेस्स अभवसिद्धीयएगिंदिएहिं वि सयं भाणियव्वं। —विया. स. ३३/११, उ. १-९, सु. १ काउलेस्स अभवसिद्धीय एगिंदिएहिं वि सयं एवं चेव। —विया. स. ३३/१२, उ. १-९, सु. १

#### ९५. ठाणं पडुच्च एगिंदिएसु कम्मपयडिसामित्तं बंध वेयण परुवण य—

- प. अपज्जत्त-सुहुम-पुढिवकाइयाणं भंते ! कइ कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ ?
- ज. गोयमा ! अट्ठ कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ, तं जहा–
   १. नाणावरणिज्जं जाव ८. अंतराइयं।
   एवं चउक्कएणं भेएणं जहेव एगिंदियसएसु जाव बायर-वणस्सइकाइयाणं पज्जत्तगाणं।
- प. अपञ्जत्त-सुहुम-पुढिवकाइया णं भंते ! कइ कम्मपयडीओ बंधंति ?
- उ. गोयमा ! सत्तविहबंधगा वि, अट्ठविहबंधगा वि, जहा एगिंदियसएसु जाव पञ्जत्त-बायर-वणस्सइकाइया।
- प. अपञ्जत्त-सुहुम-पुढिवकाइया णं भंते ! कइ कम्मपयडीओ वेदेंति ?
- ज. गोयमा ! चोद्दस कम्मपयडीओ वेदेंति, नाणावरणिञ्जं जहा एगिंदियसएसु जाव पुरिसवेयवञ्झां।

<mark>एवं</mark> जाव <mark>बायर-वणस्सइकाइयाणं पञ्जत्तगाणं।</mark> *–विया. स. ३४/१, उ. १, सु. ७०-७३* 

#### ९६. ठाणं पडुच्च-अणंतरोववन्नगएगिंदिएसु कम्मपयिङसामित्तं बंध-वेयण परूवणं य—

- प. अणंतरोववन्नग-सुहुम-पुढिवकाइयाणं भंते ! कइ कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ बंधंति वेदेंति ?
- उ. गोयमा !अट्ठ कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ। एवं जहा एगिंदियसएसु अणंतरोववन्नगउद्देसए तहेव पण्णत्ताओ बंधित वेदेंति जाव अणंतरोववन्नग वायर-वणस्सइकाइया। —विया. स. ३४/१, उ. २, सु. ४,

#### ९७. ठाणं पडुच्च परंपरोववन्नगएगिंदिएसु कम्म पयिङसामित्तं वंध-वेयण परूवण य—

- प. परंपरोववन्नग पज्जत्तग सुहुम-बायर पुढिव जाव वणस्सङ्काइयाणं भंते !कङ् कम्मपयडीओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा !अट्ठकम्मपयडीओ पण्णत्ताओ, तं जहा— १. णाणावरणिज्जं जाव ८. अन्तराइयं।
- प. परंपरोववन्नग पञ्जत्तग सुहुम-वायर-पुढवि जाव वणस्सइकाइयाणं भंते ! कइ कम्मपयडीओ वंधंति ?
- उ. गोयमा ! सत्तविहवंधगा वि, अट्ठविहवंधगा वि, सत्त वंधमाणा आउय वज्जाओ सत्त कम्मपयडीओ वंधंति।

इसी प्रकार नीललेश्यी अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय शतक भी कहना चाहिए।

इसी प्रकार कापोतलेश्यी अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय शतक भी कहना चाहिए।

#### ९५. स्थान की अपेक्षा एकेन्द्रियों में कर्मप्रकृतियों का स्वामित्व वंय और वेदन का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों के कितनी कर्मप्रकृतियां कहीं गई हैं ?
- गौतम ! आठ कर्म प्रकृतियां कही गई हैं, यथा—
   १. ज्ञानावरणीय यावत् ८. अन्तराय।
   इस प्रकार प्रत्येक के (सूक्ष्म वादर और इनके पर्याप्त अपर्याप्त) चार भेदों को एकेन्द्रिय शतक के अनुसार पर्याप्त वादर वनस्पतिकायिक पर्यन्त कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव कितनी कर्मप्रकृतियों का वंध करते हैं ?
- उ. गौतम ! वे सात या आठ कर्मप्रकृतियों का वंध करते हैं। जैसे एकेन्द्रियशतक में कहा उसी के अनुसार पर्याप्त वादर वनस्पतिकायिक पर्यन्त कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव कितनी कर्मप्रकृतियों का वेदन करते हैं ?
- गौतम ! चौदह कर्मप्रकृतियों का वेदन करते हैं। एकेन्द्रिय-शतक के अनुसार वे ज्ञानावरणीय से पुरुपवेदावरण पर्यन्त कहना चाहिए।
   इसी प्रकार पर्याप्त वादर वनस्पतिकायिक पर्यन्त जानना
- ९६. स्थान की अपेक्षा अनन्तरोपपन्नक एकेन्द्रियों में कर्मप्रकृतियों का स्वामित्व बंध और वेदन का प्ररूपण—
  - प्र. भंते ! अनन्तरोपपन्नक सूक्ष्मपृथ्वीकायिक जीवों के कितनी कर्मप्रकृतियां कही गई हैं ?
  - उ. गौतम ! उनके आठ कर्मप्रकृतियां कही गई हैं, इसी प्रकार जैसे एकेन्द्रिय शतक का अनन्तरोपपन्नक उद्देशक कहा उसी के अनुसार अनन्तरोपपन्नक वादर वनस्पतिकाय पर्यन्त कर्मप्रकृतियां और उनका वंध एवं वेदन कहना चाहिए।
- ९७. स्थान की अपेक्षा परंपरोपपन्नक एकेन्द्रियों में कर्म प्रकृतियों का स्वामित्व, बंध और वेदन का प्ररूपण—
  - प्र. भंते ! परंपरोपपन्नक पर्याप्तक सूक्ष्म व वादर पृथ्वीकायिक यावत् वनस्पतिकायिक के कितनी कर्मप्रकृतियां कही गई हैं?
  - ज. गौतम ! आठ कर्मप्रकृतियां कही गई हैं, यथा-१. ज्ञानावरणीय यावत् ८. अंतराय।
  - प्र. भंते ! परंपरोपपन्नक पर्याप्तक सूक्ष्म व वादर पृथ्वीकायिक यावत् वनस्पतिकायिक कितनी कर्मप्रकृतियों का वंध करते हैं ?
  - गौतम ! वे सात या आठ कर्मप्रकृतियों का वंध करते हैं, सात वांधने पर आयुकर्म को छोड़कर शेष सात कर्मप्रकृतियों का वन्ध करते हैं।

- करत है : - गौतम ! चौदह कर्मप्रकृतियों का वेदन करते हैं, यथा-१. ज्ञानावरणीय यावत् १४. पुरुषवेदावरण।
- । है नामम के कह्मपर्गित्रेत्रक्त क कह्मपर्गित्रमं, क्राविद्यात्रक, पर्परायविद्यक, पर्पर्गित्रक, । है नामम
- । प्रज्ञाह ाननारू भि कांद्रह मत्रम्छ प्रक्षि मत्रम प्रकार भिड्
- मेक में गिऋतिकंग प्रशंति सिमिस् कि नीमर गाँध मास .११ —ाणमन्य कि म्डिंगिंस अंद्यं, क्रमीमन कि गिस्केय क्रमीक्षाक्ष प्रशास्त्र क्रमोग्निस किर्ह्माण्ये ! रिम .प्र मेक क्षित्रको के क्रियोक्षित्रमम् प्रशास्त्र क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्रिते क्षित्रको क्षित्रका क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको क्षित्रको
- ्र है हुए हिस्र फिर्फिर जारुप्र मिरु है ।इस् में काश्ट्रीर कमीहि मिर्से ! मिर्फा ,र एक्षा एक्षा महस्य म्हिस्
- । एडीए फ्टेंक क्रिक्स मिर्फी की कि फिर्मी क्रिक्स मिट्टें १ प्रशाम फड़क मि पृग्नी के फिर्मिक्सि गर्का मिट्टें १ प्रशाम फड़क मि प्रानी के फिर्मिक्सिक गर्का मिट्टें
- र्क कियोकिक मुद्रम स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्र स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्र स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र
- में काश्रेष्ट कारममार्गिमंस के काना प्रस्तीकी मेंसे! मार्गाः .ह कामीकामिम्पा त्राघ कारमगीम्पास प्रकास मिट विक मार्ग्य में प्रदेश प्रदेश कामी कामी क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष
- मि ग्रानी कं धिष्ठशिलेतांगक गोर धिष्ठशिलेलीने जाकप्त मिट्ट । प्रशास ान्त्रक
- प्र. मेते ! कृष्णलेखी परपरंगयका मर्थानलिक अस्तान कृष्ट कादर पृथ्वीकाविको पायन् भारर प्रमम्ताका पृथ्वीका क्षेत्र १३ हेत् हिन्यां क्ष्मित्र
- गाउस सिंह है सिड से काश्वेद कमीसे सहें ! मनते .ह गुण्योग्र सिव्य से एशी व्यं स्थितियों सिव्य स्थित नीक्षीयन् गुण्योग्र सिव्य से एशी व्यं स्थितियों सिव्य सिव्य सिट्ट गुण्योग्र सिव्य से एशी व्यं सिव्योद्धि सिव्य सिव्य सिद्ध्य
- रसे याचा। विकास सम्बाधीय हो से योहर प्रदेश हैं से यस सम्बाधीय हो से रहें ससी सामी

phythicity am pil popu anche prope rear thy

- अट्ठबंधमाणा पिडपुण्णाओ अट्ठकम्मपयडीओ बंधीं। प. परम्मरोवत्रज्ञगपज्जतमः सुहुमः वायरः पुढीः जाव वणस्सद्काइपाणं भंते!क्ड्कम्मपयडीओ वेरेति ?
- उ. गीयमा ! चीह्स कम्मपयडीओ वेदीत, ते जहा– १. णाणावरणिच्यं जाब १४. पुरिसवेयवज्झं। –विया. स. ३४/९, उ. ३, सु. ३ (१)
- १८. मेसं अट्ठउहेसगेमु कम्मपयि सामितं वंध वेयण पक्षण य-
- , नि मिरीज्ञ अवस्य गम्भक्ष कार अन्ति मिर्
- णवरं—अणंतरावगाढ, अणंतराहारग, अणंतरपज्ञतगा अणंतरीवश्रग सीरसा, प्रंपरीवगाढ, परंपराहारग, परंपरपज्जतगा परंपरोबवश्रग
- सारसा, चरिमा य अचरिमा य एवं -विया. स. ३४/१, उ. ४-१९, स. १ १९. ठाणं-उववण्जणं पडुच्च सनेस्स एगिदिएसु कम्मपथडी सामितं
- वंध वेवण पहलवा य-प्र, कण्हलेस्सअपज्जात-पुद्धम बायर पुढविकाइयाणं जाब पञ्जसग बायर वणस्सइकाइयाणं भंते ! कह्
- कम्मपयदीओ पण्णाताओ ? उ. गोयमा ! जहा ओहिओ उद्देसओ जाव तुल्लाट्ट्वंय ति । -विया. स. ३४/२, उ. ९-९९, पु. इ
- एवं नीललेस्से वि एवं चेव, काउलेस्से वि एवं चेव, — विया. स. ३४/३-५, उ. १-९९, मु. ९-२
- ं र्रेस र्गाप्रहाकविव्यम् सुहुम् पुर्वामा सुर्वे । १ रिधानाण्य रिधियमम्बर्धे
- उसप् । जहा प्रीहिचसप्स अणंतरोवदाग उहेम्। नहेन पण्णताओ, वेहिन वंधीत, वेहिन जाव आंतरोववत्रम वायर वणस्सद्काद्या।
- नीललेस्से वि काउलेस्से वि एवं चेव। -विया. स. ३४/६, उ. ९-९९, सु. २,
- प. पर्परीववज्ञा कण्हलेसा भवसिदीय अपन्जत सुहुम वायर पुढीवकाइया जाव वायर वणस्तुइकाइयाणं भते ! कइ कम्मपयडीओ पण्णताओ ?
- ानी महेठड्रीलात जात संस्था अहम हैं। स्थार संस्था स्थार हैं। स्थार संस्था संस्था संस्था संस्था संस्था संस्था सं
- प्रवं नेति स्मितिस्य पृथं केव । क्षेत्र प्रियं प्रवासित्य क्ष्यं केव । मि सिरीज्ञ कार्य तास्त्र हुन्ह हो। स्मि

#### 900. कंखामोहणिज्जकम्मबंधहेऊपरूवणं-

- प. १.जीवाणं भंते !कंखामोहणिज्जं कम्मं बंधंति?
- उ. हंता, गोयमा ! बंधंति।
- प. कहं णं भंते !जीवा कंखामोहणिज्जं कम्मं बंधंति ?
- उ. गोयमा !पमादपच्चया, जोगनिमित्तं च बंधंति,
- प. से णं भंते ! पमादे कि पवहे ?
- उ. गोयंमा !जोगप्पवहे।
- प. से णं भंते ! जोगे कि पवहे ?
- उ. गोयमा ! वीरिय पवहे।
- प. से णं भंते ! वीरिए किं पवहे ?
- उ. गोयमा ! सरीर प्यवहे।
- प. से णं भंते ! सरीरे किं पवहे ?
- उ. गोयमा ! जीव प्यवहे। एवं सइ अत्थि उड्डाणे ति वा, कम्मे ति वा, बले ति वा, वीरिए ति वा, पुरिसक्कारपरक्कम्मे ति वा। -विया. स. १, उ. ३, सु. ८-९

#### 909. जीव-चउवीसदंडएसु कंखामोहणिज्जकम्मस्स कडाईणं तिकालत्तं, निरुवणं—

- प. जीवाणं भंते ! कंखामोहणिज्जे कम्मे कडे ?
- उ. हंता, गोयमा !कडे।
- प. से णं भंते ! १ . किं देसेणं देसे कडे,
  - २. देसेणं सव्वे कडे,
  - ३. सव्वेणं देसे कडे,
  - ४. सव्वेणं सव्वे कडे।
- उ. गोयमा ! १. नो देसेणं देसे कडे,
  - २. नो देसेणं सव्वे कडे,
  - ३. नो सव्वेणं देसे कडे,
  - ४. सव्वेणं सव्वे कडे।
- प. दं. १ . ने रइयाणं भंते ! कंखामोहणिज्जे कम्मे कडे ?
- उ. हंता, गोयमा ! नो देसेणं देसे कडे जाव सव्वेणं सव्वे कडे।
  - दं. २-२४ एवं जाव वेमाणियाणं दंडओ भाणियव्वो।
- प. जीवा णं भंते ! कंखामोहणिज्जं कम्मं करिंसु ?
- उ. हंता, गोयमा !करिंसु।
- प. तं भंते ! किं देसेणं देसं करिंसु जाव सव्वेणं सव्वं करिंसु?
- उ. गोयमा ! नो देसेणं देसं करिंसु जाव सव्वेणं सव्वं करिंसु।
  - दं. १-२४ एएणं अभिलावेणं दंडओ जाव वेमाणियाणं।

## १००. कांक्षामोहनीय कर्म के वंध हेतुओं का प्रखपण-

- प्र. १. भंते ! क्या जीव कांक्षामोहनीयकर्म वांचते हैं?
- उ. हां, गीतम ! वांवते हैं।
- प्र. भंते ! जीव कांक्षामोहनीय कर्म किन कारणों से वांचते हें?
- उ. गौतम ! प्रमाद के कारण और योग के निमित्त से (कांक्षामोहनीय कर्म) वांधते हैं।
- प्र. भंते ! प्रमाद किससे उत्पन्न होता है ?
- उ. गौतम े! प्रमाद योग से उत्पन्न होता है।
- प्र. भंते ! योग किससे उत्पन्न होता है ?
- उ. गौतम ! योग वीर्य से उत्पन्न होता है।
- प्र. भंते ! वीर्य किससे उत्पन्न होता है ?
- उ. गौतम ! वीर्य शरीर से उत्पन्न होता है।
- प्र. भंते ! शरीर किससे उत्पन्न होता है ?
- गीतम ! शरीर जीव से उत्पन्न होता है।
   ऐसा होने पर जीव का उत्थान, कर्म, वल, वीर्य और पुरुषकर-पराक्रम होता है।

#### 909. जीव-चौवीसदंडकों में कांक्षामोहनीय कर्म का कृत आदि त्रिकालत्व का निरूपण—

- प्र. भंते ! क्या जीवों का कांक्षामोहनीय कर्म कृत (किया हुआ) है ?
- उ. हां, गौतम ! वह कृत है।
- प्र. भंते ! १ . क्या वह देश से देशकृत है,
  - २. देश से सर्वकृत है,
  - ३. सर्व से देशकृत है,
  - ४. सर्व से सर्वकृत है?
- उ. गौतम ! १. वह देश से देशकृत नहीं है,
  - २. देश से सर्वकृत नहीं है,
  - ३. सर्व से देशकृत नहीं है.
  - ४. किन्तु सर्व से सर्वकृत है।
- प. दं. १. भंते ! क्या नैरियकों का कांक्षामोहनीय कर्म कृत है ?
- उ. हां, गौतम ! देश से देशकृत नहीं है यावत् सर्व से सर्वकृत है।
  - दं. २-२४ इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त दण्डक कहने चाहिए।
- प्र. भंते ! क्या जीवों ने कांक्षामोहनीय कर्म का उपार्जन किया है?
- उ. हां, गौतम ! किया है।
- प्र. भंते ! क्या देश से देश का उपार्जन किया है यावत् सर्व से सर्व का उपार्जन किया है ?
- उ. गौतम ! देश से देश का उपार्जन नहीं किया है यावत् सर्व से सर्व का उपार्जन किया है।
  - दं. १-२४ इस अभिलाप से वैमानिक पर्यन्त दंडक कहने चाहिए।

(में पालमीस मेड्) मि उंडा 'डें तेरक' राक्ष मिड्ड ४९-९ 'ड्रं पृजीय नेक कटक प्रति प्रमित कर्मी एंड्रं हम कटक कटक प्रति मेड्रं भे एंड्रं भे एंड्रं अभिनाप से हिंड ४९-९ 'ड्रं प्रिचीय नेक कटक क्टक्य क्या हम्मिक्सी क्षित्र हिंडा किया, श्रिक्त कटक करने हैं किया, श्रिक्त कटक करने हैं अभि हैं किया, हें क्षित्रक प्रचय करने हैं, और ४ 'ड्रंक्य प्रचय हैं, श्रिक्त प्रचय करने हैं, और ४ 'ड्रंक्य प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भेरक प्रचय हैं, भीरक प्रचय है

# -Fमाष्ट्रम्य ग्रींर एग्रीईर कि मेक मिन्निमाक्षेक . **१०** ९

(1प्रज्ञीाज

कि (मेरु प्रिनेशमिशिक) घंछ घरि हि प्रदर्भी एक ! होंग्र. "रू प्रथ प्रांध है 167क हिए किसर हि एछ , ई 167क 11एप्रीर है 167क प्रयंस किसर है

ान्त कथन क्रिके में पूर्वत्त कथन कार्ना कर्

। रिंक ग्रोपनी . ६ , हैं कि क ग्रोपनी . ६ , कि ग्रोपनी . ६

- हें ,हें तिम ! जीव स्वयं हैं। उसकी उदीरणा करता है ,ह्य । हो तिम्स करता है और स्वयं है। संवर्ग करता है। है । किस्स करता है जान से क्षा है।
- हिए ,ई 157रू 1एएडिट किसट हि एड़ इट ट्रीप ! हिंद .**ए** -1एफ कि ई 167रू उंचर उन्हें 167रू
- 9. उदीर्ण (उदय में आए हुए) की उदीरणा करता है, 1. अनुदीर्ण (उदय में नहीं आए हुए) की उदीरणा
- , कारत है । किस्स क्षेत्र (उदम में प्रकार) कार्यामाण्यादेश विदेशक है । इ. अनुस्था क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष
- ४. उदयानत्तर पश्चातृकुत कर्म की उदीरण करना है ?
- , है फ़िरक हिंग गण्डिट कि व्यिट , ९! महारि , प्र
- २. अनुसीयं की उदीरणा नक्षे करता है, ३. अनुसीय-उदीरणामीयक्ष (योग्य) हमें की उदीरणा
- 45 lb302
- क्षेत्र प्रत्याद क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र होत्या अस्ति । स्था स
- ronde fi en addronde-boden ein ein fin in yn, ô ôrd, ô 80, ô ên , ê erde rop ô, 8 1893 id ên apin royde boden ô endenspre fê byn royde
- स्प्रीतिकार नावस है। स्वीतिकार नावस है स्त्रीत्व उद्योग स्टाह है। हो स्टाह स्त्रीतास है। एडसे ही रुपक हो। स्त्री है स्त्री

# <u> – ग्रिमिन्न कस्पातिका कस्पतिक १००६</u>

, मुन्निह . ९

9. उदारिस

म् से गूण भं हे । (कंखानीहोन्मकें) । संभ गूण से .प हे हेरिहें, अपणा वेद गरहड़, अपणा वेद संदर्श हे

१. निर्मारी, १. निर्मणनी, १. मुर्गणनी . १

। त्रीम्भड़ि . इ . हीइंह . इ

। जिस्मिग्रीडिंग्ट. इ. क्रीग्रेडिंग्ट. इ

-विया. स. ९, उ. ३, सु. ९-३ (९-३)

- छ. हता, गोयमा ! अपणा चेव उदीरेड्, अपणा चेव गरहड्, अपणा चेव संवरेड्!
- . जं णं भंते ! अपणा चेव उदीरेड्, अपणा चेव गरहड्, प्रणणा चेव संवरेड् तं कि—
- १. उरिणणं उदीरेड, १. अणुरिणणं उदीरेड,
- . इ. अणुहिणणं उदीरणाभिवियं कम्मं उदीरे**इ**,
- ४. उदयाणांतरंपखाकडं कम्मं उदीरेड् ?
- .इ<u>र्राप्रेश iणजीर</u> हि. ९! । मधर्ताः .ह
- , इरीडेट iovडीएग्ट हि . ५
- इ. अणुहिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उद्गेर्ड,
- ४. गी उदयाणितर पखाकर कम्म उद्गारहा
- प. पं तं मते ! अणुदिण्यं उदीरणामीवयं कम्मं उदीरंद् तं कि उद्याणां कम्मेच दश्या चीमिएणं पुरिसदकारपरवक्तमेचं अधुदिण्णं उदीरणामित्यं कम्मं उदीरंद् ?
- र'लं उद्योहर । चतिरसरवादतर रहन्तः चत्रोद्धता उद्याक्तान्द्रद इरारे स् चतिराद्धात् सहन्त्रत सर्द्धता सद्यादते रस्ल दरार्दर ।

- ज. गोयमा ! तं उद्घाणेण वि, कम्मेण वि, वलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कारपरक्कमेण वि, अणुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेइ,
  - णो तं अणुडाणेणं, अकम्मेणं, अवलेणं, अवीरिएणं, अपुरिसक्कारपरक्कमेणं, अणुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेइ।

एवं सइ अिथ उड्डाणे इ वा, कम्मे इ वा, वले इ वा, वीरिए इ वा, पुरिसक्कारपरक्कमे इ वा।

- प. से णूणं भंते ! (कंखामोहणिज्जंकम्मं) अप्पणा चेव उवसामेइ,अप्पणा चेव गरहइ,अप्पणा चेव संवरेइ?
- उ. हंता, गोयमा ! एत्थ वि तं चेव भाणियव्वं। णवरं—अणुदिण्णं उवसामेइ, सेसा पडिसेहेयव्वा तिण्णि।
- प. जं णं भंते ! अणुदिण्णं उवसामेइ, तं िकं उड्डाणेण जाव पुरिसक्कारपरक्कमेण वा अणुदिण्णं उवसामेइ उदाहु तं अणुडाणेणं जाव अपुरिसक्कारपरक्कमेणं अणुदिण्णं उवसामेइ?
- उ. हता, गोयमा! तं उड्डाणेण वि जाव पुरिसक्कारपरक्कमेण वि।
   णो तं अणुड्डाणेणं जाव अपुरिसक्कारपरक्कमेणं अणुदिण्णं कम्मं उवसामेइ।
   एवं सइ अत्थि उड्डाणे इ वा जाव पुरिसक्कारपरक्कमे इ वा।

# १०३. कंखामोहणिज्जकम्मस्स वेयणं णिज्जरण य-

- प. से णूणं भंते ! (कंखामोहणिज्जं कम्मं) अप्पणा चेव वेदेइ , अप्पणा चेव गरहइ?
- गोयमा ! एत्थ वि सच्चेव परिवाडी ।
   णवरं—उदिण्णं वेएइ, नो अणुदिण्णं वेएइ ।
   एवं उद्वाणेण वि जाव पुरिसक्कारपरक्कमेण इ वा ।
- प. से णूणं भंते ! अप्पणा चेव निज्जरेइ, अप्पणा चेव गरहइ?
- गोयमा ! एत्थ वि सच्चेव परिवाडी ।
   णवरं-उदयाणंतरंपच्छाकडं कम्मं निज्जरेइ ।
   एवं उद्घाणेण वि जाव पुरिसक्कारपरक्कमेइ वा ।
   -विया. स. १, उ. ३, सु. १२-१३

# १०४. चउवीसदंडएसु कंखामोहणिज्जकम्मस्स वेयणं-निज्जरणं य—

- प. दं. १-११ नेरइया णं भंते ! कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेंति?
- उ. हता, गोयमा ! वेदेति। जहा ओहिया जीवा तहा नेरइया जाव थणियकुमारा।
- प. दं. १२ पुढिवकाइया णं भंते ! कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेंति?
- उ. हंता,गोयमा वेदेंति।

- उ. गोतम ! वह अनुवीर्ण-इवीरणा-भविक कर्म की उदीरण उत्थान में, कर्म में, वह से, वीर्य में और पुरुषकार परव्यन से करता है.
  - (किन्तु) अनुत्यान से, अकर्म से, अवल से, अवीर्य से और अपुरुषकार-पराक्रम से अनुरोगी-उद्देशमा भॉयक कर्म की उदीरणा नहीं करता है।
  - असम्ब ज्यान है, कर्म है, यह है, बीधे हैं और पुरुषहार पराक्रम है।
  - प्र. भते ! क्या निश्चय के किव स्वय (काक्षामीक्रीय कर्म का) उपशम करता है, स्वय के मर्च करता है, ओर स्वयं के संबर करता है?
  - इ. इ. विशेष मार्थ की उसी प्रकार पूर्ववन् कहना वाहिए।
     विशेष-अनुदोर्ग का उपभव करता है, शेष तीनी विकल्पी का निषेच करना चाहिए।
  - प्र. भंते ! यदि जीव अनुदोणं कर्म का उपशम करता है. तो क्या उत्थान से यावत् पुरुषकार-पराक्रम से करता है. अथवा अनुत्यान से यावत् अपुरुषकार-पराक्रम से अनुदोणं कर्म का उपशम करता है?
  - उ. हां, गोतम ! जीव उत्थान से यावत् पुरुषकार-पराक्रम से उपशम करता है। किन्तु अनुत्थान से यावत् अपुरुषकार-पराक्रम से अनुदीर्ण कर्म का उपशम नहीं करता है। अतएव उत्थान हे यावत् पुरुषकार पराक्रम है।

# १०३. कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन और निर्जरण-

- प्र. भंते ! क्या निश्चय ही जीव स्वयं (कांक्षामीहनीय कर्म) का वेदन करता है और स्वयं ही गर्हा करता है ?
- गौतम ! यहां भी पूर्वोक्त समस्त परिपाटी समझनी चाहिए।
   विशेष—उदीर्ण को वेदता है, अनुदीर्ण को नहीं वेदता है।
   इसी प्रकार उत्थान से यावत् पुरुषकार पराक्रम से वेदता है।
- प्र. भंते ! क्या निश्चय ही जीव स्वयं निर्जरा करता है और स्वयं ही गर्हा करता है ?
- उ. गौतम ! यहां भी पूर्वोक्त समस्त परिपाटी समझनी चाहिए। विशेष—उदयानन्तर पश्चात्कृत कर्म की निर्जरा करता है। इसी प्रकार उत्थान से यावत् पुरुषकारपराक्रम से (निर्जरा और गर्हा करता है।)
- 90४. चौबीस दंडकों में कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन और निर्जरण--
  - प्र. दं. १-११. भंते ! क्या नैरियक जीव कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं ?
  - डां, गौतम ! वेदन करते हैं। जैसे जीवों का कथन किया है वैसे ही नैरियकों से स्तिनितकुमार पर्यन्त समझ लेना चाहिए।
  - प्र. दं. १२. भंते ! क्या पृथ्वीकायिक जीव कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं ?
  - उ. हां, गौतम ! वेदन करते हैं।

- ाक मेकफानिज्ञांमाहोक जाकप्र प्तकी घरिष्ट कघी।काँछपु ! र्हाम् . प्र र्ड हेज्य म्ड्रे
- बदन करत हैं ! . योतम ! उन जीवों को ऐसा तके, संज्ञा, प्रज्ञा, मन या वचन नहीं होता है कि हम कांशामोहनीय कम का वेदन कर हैं , । ई किरक घरवस अवश्य करही हैं।
- ाक नु व उसका वदन अवश्य करत है। प्र. भंते ! क्या यही सत्य और निः शंक है, जो जिन-भगवनों इस एस । स्रोत्त
- छाड़ हिन्मी कि ई कांद्र:मी ,ई छाउ डिम् ! मानी ,हि .र
- हैं मिकारप-राकप्रवृष्ट् नुमाय है माथर जुला प्राक्स सिड्ट । हैं हैरक एर्रोजनी मिनार क्त्येप किसियझीर्राह्म राक्स सिड्ट १९-६९ . इं
- पृशीाः इ. २०-२८ जैसे सामान मीवें के विषय में कहा है,
- क्ष हो प्रयोग्य पिराय है। स्थाप कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य

#### -ाणाक के म्डिं मेक मिहरीम ।।।।

- १ है गिरक म्डिट कि मैक प्रिश्नमिहोस की वेदन करिंग . प्र
- ाई क्रिक स्ड्रिट मिर्जीए, डि.**ट**
- मंत्रमं प्राकार एको कि मेक व्यक्तिसंगाओंक व्यक्ति ! होंम ... प्र १ है रिप्रक
- , बर्गासोर में गिरास (समुष्ट-समुष्ट) म्ड-म्ड ! मर्जां .ह स्थामभ्यत्य प्रिंग स्थामग्रर्थ , समुग्रिकोडीडी , स्युग्नाहों । । है रिरस म्डम् रह दिस दिस प्रामिश्माहों स्थाह

# 

- स्प्रदेश में के प्रानिक्षांमाधार क्षेत्र क्ष्मिलीएम्स एक्से क्षेत्र क्ष
- ाः किए मध्ये मि हं। मध्ये प्राप्त १६ । इ
- rei esi ia ka rikohibir pekelepe ! hp "r Is kya nar
- For A grander and the control of the State of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c
- Flore and the last the first the factor of the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the l
- 1979 Professor Baran Barat, Bell D. B.

TERMINE LOT

1211年1211日

- मन्त हं गं भेते ! पुढिकाद्या कंसामोहणिज्यं कम्मं नेदिति ?
- ा हंता, गीयमा ! तमेव सच्चं नीसंकं जं जिएतं, गहंत

प. से गूण भंते ! तमेव सच्चं नीसंकं जं जिणीहं पवेदयं ?

- जार जार अरिथ तं उड्डाण द्व वा जार पुरिसक्कारपरक्कमेड् वा। दं. १३-१९ एवं जार घर्डारेडिया।
- दं. २०-२४ पंचेदिय-तिरिक्वजीणिया जान वेमाणिया जहा ओहिया जीवा। -विया. स. १, उ. ३, सु. ९४

#### -णि।एगकाप्यकेम्मकाप्यणिज्ञांभाछकं . २०९

- . मीड्रिंग मिसे रिल्वामीहणिज्यं कम्मं वेदेति ? - निर्मा क्षेत्रा । क्षेत्रा । स्वर्धा
- । होईहं । मिष्टिं। । । । । । । । । । । । ।
- ें तीई हे म्प्य रिजाती के खामी होणाज्यों कम्में देहीति ?
- हें के कि स्वीति कार्योग होति हैं कि स्वाप्त कार्या के स्वित्या के स्वित्या के स्वत्या 
## -िराप्रधीएपर्ट स्त्रमन् रूपित्रमिष्ठकं क्रयुप्रधामी ,३०९

- म्याणेसमिष्ठकं ।शंगमी वि निमांस कंसमिष्टिकं . म सम्बन्धिः
- .इ. १ता, गोशमा ! आसा ! आसा ! जोस्या कंपानांश क्यां होने । इ.क. . म
- े होति है। स्थाप होते स्थापन होते हैं। इस्ति हैं। इस्ति हैं।
- , शेर्मतेष्ट , सेर्माणकाम , योग्नाम , संस्तानी , सोग्नाम , सोग्नाम , सोग्नाम , नियम्पोर्ग , सोग्नाम , सोग्नामम , सोग्नाम भाष्य । स्थानस्य , साम्या । साम्मा । सामम , स्थानमा ।
- तः संनेतासस्य तस्य स्थापः स्थाप्तस्य प्रतित्रं । प्रयोगस्य तस्य दुस्सा
- ार्केक्ट के मोद्राप अस्तु कारत सुर हा मोद्राप्त है अस्ति है।

एवं जाव अत्थि उड्डाणे इ वा जाव पुरिसक्करपरक्कमे इ वा। —विया. स. १, उ. ३, सु. १५

#### १०७. चउव्विहाउय बंधहेउ परूवणं-

(तमाइक्खइ एवं खलु) चउिंहं ठाणेहिं जीवा णेरइयत्ताए कम्मं पकरेंति, णेरइयत्ताए कम्मं पकरेत्ता णेरइएसु उंववज्जंति, तं जहा—

- १. महारंभयाए,
- २. महापरिग्गहयाए,
- ३. पंचिंदियवहेणं,
- ४. कुणिमाहारेणं,

#### तिरिक्खजोणिएसु, तं जहा-

- १. माइल्लयाए णियडिल्लयाए,
- २. अलियवयणेणं,
- ३. उक्कंचणयाए,
- ४. वंचणयाए।
- मणुस्सेसु, तं जहा-
- १. पगइभद्दयाए,
- २. पगइविणीययाए,
- ३. साणुक्कोसयाए,
- ४. अमच्छरिययाए।

#### देवेसु, तं जहा-

- १. सरागसंजमेणं,
- २. संजमासंजमेणं,
- ३. अकामणिज्जराए,
- ४. बालतवोकम्मेणं<sup>9</sup>

#### तमाइक्खइ-

जह णरगा गम्मंती जे णरगा जा य वेयणा णरए। सारीरमाणसाइं दुक्खाइं तिरिक्खजोणीए॥१॥

माणुस्सं च अणिच्चं वाहि-जरा-मरण-वेयणापउरं। देवे य देवलोए देविड्ढिं देवसोक्खाइं॥२॥

णरगं तिरिक्खजोणिं माणुसभावं च देवलोगं च। सिद्धे अ सिद्धवसिंहं छज्जीविणयं परिकहेइ॥३॥ जह जीवा बज्झंती मुच्चंती जह य संकिलिस्संति। जह दुक्खाणं अंतं करेंति केई अपडिबद्धा॥४॥

अञ्च अट्टियचित्ता जह जीवा दुक्खसागरमुवेंति। जह वेरग्गमुवगया कम्मसमुग्गं विहाडेंति॥५॥ जह रागेण कडाणं कम्माणं पावगो फलविवागो। जह य परिहीणकम्मा सिद्धालयमुवेंति॥६॥ –उव. सु. ५६

#### १०८. कस्स का आउसामित्तं-

दुविहे आउए पण्णते, तं जहा-

- १. अद्धाउए चेव,
- २. भवाउए चेव।

इसी प्रकार यावत् उत्यान से यावत् पुरुपकार-पराक्रम से निर्जरा करते हैं।

# १०७. चार प्रकार की आयु के वंध हेतुओं का प्रत्रपण-

(इसके पश्चात् कहा कि) जीव चार स्थानों (कारणों) से नरकायु का वन्च करते हैं और नरकायु का वंच करके विभिन्न नरकों में उसन्न होते हैं, यया—

- 9. महाआरम्म.
- २. महापरिग्रह,
- ३. पंचेन्द्रिय-वध,
- ४. मांस-मदाण।

इन कारणों से जीव तिर्यञ्च योनि में उत्पन्न होते हैं, यया-

- १. मायापूर्ण निकृति (छलपूर्ण जालसाजी)
- २. अलीकवचन (असत्य भापण)
- ३. उत्कंचनता अपनी धूर्तता को छिपाए रखना
- ४. वंचनता ठगी।

इन कारणों से जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं, यया-

- १. प्रकृति-भद्रता-स्वामाविक भद्रता सरलता,
- २. प्रकृति विनीतता स्वाभाविक विनम्रता,
- ३. सानुक्रोशता-दयालुता,
- ४. अमत्सरता-ईर्ध्या का अभाव।

इन कारणों से जीव देवयोनि में उत्पन्न होते हैं, यथा-

- 9. सरागसंयम-राग या आसक्तियुक्त चारित्रपालन,
- २. संयमासंयम-देशविरति-श्रावकधर्म,
- ३. अकाम-निर्जरा,
- ४. बाल-तप अज्ञानयुक्त अवस्था में तपस्या।

भगवान् ने पुनः कहा-

जो नरक में जाते हैं वे (नारक) वहां नैरियक वेदना का अनुभव करते हैं। तिर्यञ्चयोनिक में गये हुए वहां के शारीरिक और मानिसक दु:खों को प्राप्त करते हैं॥९॥

मनुष्य भव अनित्य है, उसमें व्याधि वृद्धावस्था मृत्यु और वेदना आदि की प्रचुरता है। देव लोक में देव-देवी ऋद्धि और देवी सुख भोगते हैं॥२॥

भगवान् ने नरक, तिर्यञ्चयोनि, मनुष्य भव, देव लोक, सिद्ध और सिद्धावस्था तथा छह जीव निकाय का निरूपण किया है॥३॥ जीव जैसे कर्म वंध करते हैं, मुक्त होते हें, संक्लेश (मानसिक दु:खों) को प्राप्त करते हैं, कई अप्रतिवद्ध अनासक्त व्यक्ति दु:खों का अंत करते हैं॥४॥

दुःखी और आकुल व्याकुल चित्त वाले दुःख रूपी सागर में डूवते हैं और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मदल को ध्वस्त करते हैं॥५॥ रागपूर्वक किये गये कर्मों का फल विपाक पाप पूर्ण (अशुभ) होता है। कर्मों से सर्वथा रहित हो सिद्ध सिद्धालय (मुक्ति धाम) को प्राप्त करते हैं।

# १०८. किसकी कौन-सी आयु का स्वामित्व—

आयु दो प्रकार की कही गई है, यथा-

- १. अद्धायु (भवांतरगामिनी आयु)
- २. भवायु (उसी भव की आयु)

, कि फिन्म . १ –। प्रम , ई ड्रेग हिक कि जिले के जनप हि हाइस्ट

। कि किनीरिञ्चकी प्रज्ञीकृ . ६

ाकि किमीर्ग . ५ -ाष्ट्र है है। हिक कि जिल्ले के अकर है होश्र-

-जिमीछ क म्रेन्धि ग्रिंट म्लाम के घृरीणू . १०९

।कग्रीग्रहें . ६ –ाष्ट्र , हैं र्हरत्य म्हाय तह (क्षाण्यू) क्षाध्य कि

, ते फिम्म . १ । कं किनीरिज्येगीएऋष्टिंग . ç नावृष्य का संवर्तन (अकाल मरण) कहा गया है, यथा-

- मेल को में के शिल में कि इंग्रेस मिल के का कार्य-

९ इं फ्राए रक्छि कडीर-धृष्ट ए इं क्तार में करम रकांव कपू-धार में विष्य व्यक्ति बच प्रक्र ! रिम ति है एपए के निव समय में कियोगने जीत कि निम . ६ . इ . ए

।।।।।ए डिम् रकाइ कड़ीर घृष्ट ,ई क्रांक में करम रकांहें कपूर-धृष्ट इछ ! मर्जींग . ह

प्र. भीते ! उस जीव में वह आयु फहां योथा और कहां समायरण

।।एको ।ए) जामप्त मे वः गातम । उस जाव ने वह आयु-पृदेभव में पांधा और पृदेभय

एएडीए हिन्द्रक में किटण्ड र्मेंग कर किलीएन में कियोंग्रे गकर मिट्ट ४५-६ .इ

-।णमन्स तर प्रष्ट हुगर अगाप सीप . ९९९

भर 104, ते एगए मेंहे सफ़्ट में मीए ग़र्मी होते कि कि . र

is their tet in his a fillippi top to it for that it filled being their purity for य भीत याभ किर है। भीत होते हैं। में भीत कर्म-मेह ें हैं 165र पर देश होएं के लिंकि एड

to been by in his in him he fig. अ) 'थे तस्ति हुए क्षेत्र है से सुन्ति स्ति है । विषय पहुं के ति ।

Tale ein tot to historia elegate the that bushed helpty kinds been only flic ly blace by the by the help sub-be

It for a the boyer and above to ma with falors of in fairly expenditions

A CONTRACTOR OF CHARACTERS IN SECTION Property of the second and the state of the state of For it for the state a gift between

in the section 1811 - Propins Ellertha Length in

नाइए हे **, हाण्य प्रधाइन्छ इ**पिंड

9. मणुस्साणं चेव,

२. पीचीदयति (यस्वजीणियाणं चेव।

, इस्गिं देव, नाइए हे , ह्राण्ण प्रधाहम इंपाइ

-Stdf 3. 3, 3. 3, 19 (99-29) २. णरद्याणं चेत्।

१०९, अहाउपपालण संबहुण सामित य-

तृ. गरिइयच्चेव॥ , विष्यव नाइफ **हे, ही हाए एटाइ**स्ट हि

-ठाण अ. २, उ. ३, मु. ७९(२३-२४) १. मणुस्साणं देव, २. पंडोहयतिरिक्खनोणियाणं देव। नाइफ हे , जिएए प्रदुष्ट्र नाउस है गई।

990. जीव-चउवीसदंडएसु आउकम्मस्स कर्णाइ—

ें इमकों गुरागने, इमकों गुराम की। होंग ए है ए. इ.९. जीवे णं भंते ! जे भविए नेरइएसु उबवाज्जतए,

उ. गीयमा ! साउए संकमइ, नी निराउए संकमइ।

९ किञ्चामर डीक ९ इंक डीक ग्रहार । हिंम कि कि . प

उ. गोयमा ! पुरिसे भद्रे कड़े, पुरिसे भद्रे समाहण्या।

요-と.뭔.ㅌ.죠.뭐.땀.TPPl-रं. २-२४ एवं जेरड्यागं जाव वेमाणिषाणं दंडभा।

न्। जाणी सावेस्छ आउदार प्रमुख्या प्रमुख्या

नाजर हे, इंग्रेक्स घटासह में भूमान्द्रीयक्ट गिर्मित है प्राचित भी भी है। भी भी है भी

रे १६ घेटाइडे मार एवं प्राय हेगाउत था है

निर्माति की बाव देवारचे तो। -छिह है, प्रोक्तम एडाहर उ. त्या, गोयमा ! ने णं भविष् नं नोणि दववन्त्रित्तम् मे

-my e, side apline initial being te

Gran ating thinker peppilingulation ur heirhadeach deficient of him is beindephilabethics of

to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se

A THE ROLL WE WERE THE PROPERTY OF THE PARTY 
एवं जाव अत्थि उड्डाणे इ वा जाव पुरिसक्करपरक्कमे इ वा। —विया. स. १, उ. ३, सु. १५

# १०७. चउव्विहाउय बंधहेउ पर्वाणं-

(तमाइक्खइ एवं खलु) चउिंहं ठाणेहिं जीवा णेरइयत्ताए कम्मं पकरेंति, णेरइयत्ताए कम्मं पकरेत्ता णेरइएसु उंववज्जंति,तं जहा—

- १. महारंभयाए,
- २. महापरिग्गहयाए,
- ३. पंचिंदियवहेणं,
- ४. कुणिमाहारेणं,

# तिरिक्खजोणिएसु, तं जहा-

- १. माइल्लयाए णियडिल्लयाए,
- २. अलियवयणेणं,
- ३. उक्कंचणयाए,
- ४. वंचणयाए।

मणुस्सेसु, तं जहा—

- १. पगइभद्दयाए,
- २. पगइविणीययाए,
- ३. साणुक्कोसयाए,
- ४. अमच्छरिययाए।

देवेसु, तं जहा-

- 9. सरागसंजमेणं,
- २. संजमासंजमेणं,
- ३. अकामणिज्जराए,
- ४. बालतवोकम्मेणं<sup>9</sup>

तमाइक्खइ–

जह णरगा गम्मंती जे णरगा जा य वेयणा णरए। सारीरमाणसाइं दुक्खाइं तिरिक्खजोणीए॥१॥

माणुस्सं च अणिच्चं वाहि-जरा-मरण-वेयणापउरं। देवे य देवलोए देविड्ढिं देवसोक्खाइं ॥२॥

णरगं तिरिक्खजोणिं माणुसभावं च देवलोगं च। सिद्धे अ सिद्धवसिंहं छज्जीवणियं परिकहेइ॥३॥ जह जीवा बज्झंती मुच्चंती जह य संकिलिस्संति। जह दुक्खाणं अंतं करेंति केई अपडिबद्धा॥४॥

अट्टा अट्टियचित्ता जह जीवा दुक्खसागरमुवेंति। जह वेरग्गमुवगया कम्मसमुग्गं विहाडेंति॥५॥ जह रागेण कडाणं कम्माणं पावगो फलविवागो। जह य परिहीणकम्मा सिद्धालयमुवेंति॥६॥ –उव. सु. ५६

# १०८. कस्स का आउसामित्तं-दुविहे आउए पण्णत्ते,तं जहा-

- १. अद्धाउए चेव,
- २. भवाउए चेव।

इसी प्रकार यावत् उत्थान से यावन् पुरुपकार-पराक्रम से निर्जरा करते हैं।

# १०७. चार प्रकार की आयु के बंध हेनुओं का प्ररूपण-

(इसके परचात कहा कि) जीव चार स्थानी (कारणी) में नरकाषु का बन्ध करते हैं और नरकायु का बच करके विभिन्न नरकी में उसन होते हैं, यथा-

- १. महाआरम्भ,
- २. महावरियहर
- 3. पंचेन्द्रिय-वध,
- ४, मास-भक्षण।

इन कारणों से जीव तिर्यञ्च योनि में उत्पन्न होते हैं, यया-

- मायापूर्ण निकृति (छलपूर्ण जाउसाजी)
- २. अलीकवचन (असत्य भाषण)
- उद्यंचनता अपनी धृतंता को छिपाए रखना
- ४. वंचनता टगी।

इन कारणों से जीव मनुष्य योगि में उत्पन्न होते हैं, यथा-

- १. प्रकृति-भद्रता-स्वाभाविक भद्रता सरलता,
- २. प्रकृति विनीतता स्वामाविक विनग्नता,
- ३. सानुक्रोशता-दयालुता,
- ४. अमलरता-इंप्यां का अभाव।

इन कारणों से जीव देवयोनि में उत्पन्न होते हैं, यया-

- १. सरागसंयम-राग या आसिक्तयुक्त चारित्रपालन,
- २. संयमासंयम-देशविरति-श्रावकंधर्म,
- ३. अकाम-निर्जरा,
- ४. वाल-तप अज्ञानयुक्त अवस्था में तपस्या।

भगवान् ने पुनः कहा-

जो नरक में जाते हैं वे (नारक) वहां नैरियक वेदना का अनुभव करते हैं। तिर्यञ्चयोनिक में गये हुए वहां के शारोरिक और मानिसक दुःखों को प्राप्त करते हैं॥॥

मनुष्य भव अनित्य है, उसमें व्याधि वृद्धावस्था मृत्यु और वेदना आदि की प्रचुरता है। देव लोक में देव-देवी ऋदि और देवी सुख भोगते हैं॥२॥

भगवान् ने नरक, तिर्यञ्चयोनि, मनुष्य भव, देव लोक, सिद्ध और सिद्धावस्था तथा छह जीव निकाय का निरूपण किया है॥३॥ जीव जैसे कर्म वंध करते हैं, मुक्त होते हैं, संक्लेश (मानिसक दु:खों) को प्राप्त करते हैं, कई अप्रतिवद्ध अनासक्त व्यक्ति दु:खों का अंत करते हैं॥४॥

दुः खी और आकुल व्याकुल चित्त वाले दुः ख रूपी सागर में डूवते हैं और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मदल को ध्वस्त करते हैं॥।॥ रागपूर्वक किये गये कर्मों का फल विपाक पाप पूर्ण (अशुभ) होता है। कर्मों से सर्वथा रहित हो सिद्ध सिद्धालय (मुक्ति धाम) को प्राप्त करते हैं।

# 90८. किसकी कौन-सी आयु का स्वामित्व— आयु दो प्रकार की कही गई है, यथा—

- १. अद्धायु (भवांतरगामिनी आयु)
- २. भवायु (उसी भव की आयु)

अन्यायु दो प्रकार के जीवों की कही गर्द है, यथा— 9. मनुष्यों की,

। कि किनिफिल्टिंगी फर्लिंग . ६

नाश है है। डिक कि कि कि महर है। यथा - भ्रम है। स्थान स्थान है। स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान । कि कि कि कि है। है . ६

- इंग्लिस के होण्यू . १०६

-ाथाय ,र्जै रिरक म्लाग क (धृणियू) हमा हि ।कधीर्रम . ६ क्ट्रे . ६

-शिक्ष के अधुष्य का संवत्ते (अरम रुतक्ष अरम के अधुष्य का में स्वाम के कि । । के किमीफिन्द्रिमिस्नीट्रंग . ६ किमीक्ष के ।

-रेाक कि मेक घुार में किञ्छे मिबिन-निर्फ . 0 ९ ९

उठा होता है, आयु नुका होकर नरक में जाता है, आयु गुर्हा उठा मिए . छ होकर नहीं जाता। प्रमायरण ने वह आयु कहां बांधा और कहां समायरण

िक्सा ? उ. गीतम !यस जीव ने वह आयु-पूर्वभव में बांधा और पूर्वभव में समाचरण किया।

िम्स का किमीमिर्ड में किसीम्ह गक्रा सिंह ४९-६ .ई । ग्रिडीक्ष क्रिक्स में किन्छण्डे

—IVPत्रप्र कि धंब छारु क्ष्मिस नीव्रि . ९९*६* 

उहा एक, ई एपर रिह हरूछ में निर्धि फीर किर्मि कि हिंग . R ें ई 1157क ध्रेष्ट कि अधु कि श्रेष्ट किर्मिक हैं

र्क निर्मि करन एक लाइ निर्म हफ्ट में निर्मि करन-निर्मे लाइ निर्म हफ्ट में निर्मित है पानत है । एक छो । कि हुए हैं । एक हो । हैं । एक हो । हैं ।

इह , हैं हम्पेट निहें हफ़र में नीए फ़िर्स होंग्य है, वह । हैं। होंग्य के स्वाह होंग्य के स्वाह होंग्य हैं।

कि नीरिकार वृद्धि एपटि की इस्प्रेट में नीरिकार निर्माति की निर्माति की निर्माति की निर्माति की निर्माति की निर्माति की निर्माति की कि नीरिकार के कि नीरिकार के कि नीरिकार के कि नीरिकार के कि नीरिकार के कि

हो। इंच ,ई 1157क घंट तर छु।ए कि निकिन्छ न होट कि तर छु।ए कि कप मिकी में में किछीए किछीर कि अवर -125 ,ई 1157क घंट

त्राध कि कारी में के किया पार कार के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य कार के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य

एक्सिंग , मुनाम कि प्राक्तिमिक्टोग्री एक्सिक्प , । ११० प्राक्तिक्ति ।

नाइर्फ हे , जिएए पणाते , ते जहा

, मधुस्साणं चेव,

। इ<u>६ iणप्रणित्मिक्रक</u>रतीयब्रीहों . ५

दीगर्ह भवातप् पणात्ते, तं जहा~ १. देवाणं चेव, २. णेर्ड्याणं चेव।

णि चेव, २, ण(र्ड्याण चेव। -ठाणं अ. २, उ. ३, मु. ७९(१९-२१)

90%. अहाउयपालणं संबह्धा सामित्रं य-

दो अहाउयं पालेति, तं जहा— १. देवच्चेच, २. णेरद्धयन्वेच॥

दोण्हें आउय—संवहूप् पण्णत्मे, रां जहा— १. मणुस्साणं चेव, २. पंचेंदियितिरिक्खजोणियाणं चेव। १. ४९(२३-२४)

१००. जीव-चववीसदंडएसु अगवकम्मस्स कर्ण्याइं–

प. इं.९.जीने णं भंते ! जे भविए नेरइएसु उवविज्यतए, से णं भंते ! कि साउए संकमइ, निराउए संकमइ ?

उ. गोयमा ! माउए संकम्द्र, नो निराउए संकम्हा

़िण्डामम डीक ़ हिक डीक ग्रहास । हिंभ रंग है . म

ा गीयमा ! पुरिम भन्ने कहे, पुरिमे भन्ने समाहण्णा

रं. २-२४ एवं मेरड्याणं जाव वेमाणियाणं दंडओ। -विया. स. ५. उ. चु. १-२-४

<u>—iण्डलम अंडरास्ट इम्प्रेस</u> ग्रिग्रिः . ९९९

प. से मूणं भंते ! जे णं भविए जं जोणि उवविज्ञतपुर से नामाउयं पकरेड़, तं जहा— नेरह्याउयं वा जाब देवाउयं वा ?

उ. हंता, गीयमा ! जे गं भविए जं जीणि उवविष्णतए से तमाउव पकरेड्, तं जहा–

—ाइाए हे , इर्रकाप <del>इंब्रीहार</del> णिम्रिकाप <del>इंब्राइर्</del>र्म

ने रह्याउयं वा जाव देवाउयं वा।

9. रयणप्रभापुढीवेनेरड्याउयं वा जाव ७. अहेसतमा पुढीवेनेरड्याउयं वा। तिरम्खजोणियाउयं पकरिमाणे पंचविहं पकरेड्, नाहान

9. एगिदिय-तिरिक्सजीणियात्यं वा जाव ५. पंचेंदिय-तिरिक्सजीणियात्यं वा।

# मणुस्साउयं पकरेमाणे दुविहं पकरेइ, तं जहा-

- १.सम्मुच्छिममणुस्साउयं,२.गब्भजमणुस्साउयं। देवाउयं पकरेमाणे चउव्विहं पकरेइ,तं जहा—
- १.भवणवासीदेवाउयं जाव ४.वेमाणियदेवाउयं। *–विया.स.५,उ.३,सु.५*

# ११२. अप्पाउय-दीहाउय-सुभासुभदीहाउय कम्मवंधहेऊ पर्वणं-

- प. कहं णं भंते !जीवा अप्पाउयत्ताए कम्मं पकरेंति ?
- उ. गोयमा ! तिहिं ठाणेहिं, जीवा अप्पाउयत्ताए कम्मं पकरेंति,तं जहा—
  - १. पाणे अइवाएता,
  - २. मुसं वइता,
  - तहारूवं समणं वा, माहणं वा, अफासुएणं अणेसणिज्जेणं, असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभेत्ता,
- प. कहं णं भंते !जीवा दीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति?
- उ. गोयमा ! तिहिं ठाणेहिं जीवा दीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति, तं जहा—
  - १. नो पाणे अइवाइत्ता,
  - २. नो मुसं वइत्ता,
  - ३. तहाँ कवं समणं वा, माहणं वा, फासुएसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभेता।
- प. कहं णं भंते !जीवा असुभदीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति?
- उ. गोयमा ! तिहिं ठाणेहिं जीवा असुभदीहाउयत्ताए कम्मं पकरेति, तं जहा—
  - १. पाणे अइवाइत्ता,
  - २. मुसं वइत्ता,
  - तहाखवं समणं वा, माहणं वा, हीलित्ता, निंदित्ता, खिंसित्तां, गरिहत्ता, अवमिन्नत्ता, अन्नयरेणं अमणुण्णेणं अपीइकारएणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पिंडलाभेत्ता,
- प. कहं णं भंते !जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति?
- उ. गोयमा ! तिहिं ठाणेहिं जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्मं पकरेति। व तं जहा –
  - १. नो पाणे अइवाइता,

- जो जीव मनुष्य योगि की आयु का वंच करता है, वह वे प्रकार के मनुष्यों में से किसी एक की आयु का वंच करता है, यथा-
- 9. सम्मूर्किम मनुष्यायु का या २. गर्भज मनुष्यायु का। जो जीव देवयोनि की आयु का वंच करता है, वह चार प्रकार के देवों में से किसी एक देवायु का वय करता है, यथा-
- १. भवनपति देवायु का यावत् ४. वैमानिक देवायु का।

# 99२. अल्पायु-दीर्घायु शुभाशुभदीर्घायु के कर्म यंथ हेनुओं का प्ररूपण-

- प्र. मंते ! जीव अल्पायु के कारणभूत कर्म किन कारणों ते वांचते हैं ?
- उ. गीतम ! तीन कारणों से जीव अल्यायु के कारणभूत कर्न वांधते हैं, यथा-
  - १. प्राणियों की हिंसा करके,
  - २. असत्य वोलकर,
  - तथारूप श्रमण या माहन को अप्रासुक, अनेपणीय अञ्चन, पान, खादिम ओर स्वादिम आहार से प्रतिलामित कर।
- प्र. भंते ! जीव दीर्घायु के कारणभूत कर्म किन कारणों से वांधते हैं ?
- उ. गौतम ! तीन कारणों से जीव दीर्घायु के कारणभूत कर्म वांधते हैं, यथा-
  - १. प्राणातिपात न करने से.
  - २. असत्य न वोलने से,
  - तथारूप श्रमण और माहन को प्रासुक और एघणीय अञ्चन, पान, खादिम और स्वादिम आहार से प्रतिलामित करने से।
- प्र. भंते ! जीव अशुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्म किन कारणों से वांधते हैं ?
- उ. गौतम ! तीन कारणों से जीव अशुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्म वांधते हैं, यथा—
  - 9. प्राणियों की हिंसा करके,
  - २. असत्य बोल कर,
  - ३. तथालप समण या माहन की हीलना, निन्दा, खिसना झिड़काना, गर्हा एवं अपमान करके, एवं (उपेक्षा से) अमनोज्ञ या अप्रीतिकार अञ्चन, पान, खादिम और स्वादिम आहार से प्रतिलाभित करके ।
- प्र. भंते ! जीव शुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्म किन कारणों से बांधते हैं?
- उ. गौतम !तीन कारणों से जीव शुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्म वांधते हैं, यथा—
  - १. प्राणियों की हिंसा न करने से,

२. असत्य न बोलने से,

1 में निरुक तामीलहीर में गड़ाए मजीएर ग्रीट मज़ीएर 1 में निरुक तामीलहीर में गड़ाए पर्यपासना करक मनोज्ञ एवं प्रीतिकारक अश्वन, पान, ३. तथालप अमण या महिन को वन्दन, नमस्कार वाबत्

# 99३. जीव-चीबीसदंडको में आधु बंध का काल प्रत्यान-

उपन्न होता हुआ नरकायु का वंध करता है, इस भव में रहता हुआ नरकायु का बंध करता है ? इह ।एक ,ई एपि निई हफ़र में किथी में किथी है। एम . ए

। 1157क डिम वंध कि पुरकार कि उप निह स्फट किन्तु नरक में उपन्न होते हुए नरकायु का बंध नहीं करता, उ. गौतम ! इस भव में रहते हुए नरकाधु का बंध करता है, उसन्न होने पर नरकायु का बंध करता है ?

ग्रिज्ञीन गिन्डक मं प्रवादी (कं इन्हानुस्कार) कं रिगमकुरमुस्ट राकार मिड्र . २ . इं

हें. ३-२४ इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त (आयुवन्स) कहना

## -इम क माण्रीए झार .४९९

२. गति बन्धन परिणाम, , माण्डीर क्रीम . ९ नाथ्रप, उँ धिर इक के ज़कर ि माण्जीपृशस्

ह. अधी गीरव परिणाम, ५. कध्वे गीरव परिणाम, ४. स्थिति वंधन परिणाम, ३. स्थिति परिणाम,

७. तियंक् गीरव परिणाम, ८. दीघ गीरव परिणाम,

# १. हस्व गीरव परिणाम।

९ ई । प्राप्त । इक । क प्राक्त मिकी मिक । क शुर्मि । **ए** 99५. अधु के जीतनामनिधतादि के छः बंध प्रकार-

- गितम ! आयु बन्ध छछ प्रकार के कहे । मिर्गा . र

9. जातिनामनिधतायु,

**३. गीतेनामनिधतायु,** 

३. स्थितिनामनिधतापु,

४. अवगहिनानामानेधतापु,

६. अनुभावनामानधत्तातु। ५. प्रदेशनामानधतायु,

# -गणमन्त्र तक किंभ के छोड़ हो। में रिकड़ मिनि . ३६९

र् है ।।। ।३५ ाक प्राकार निप्तकी म्नवस्थाधार कि किमी १ हो १ . हे . R

्रै शिए ईक र्क प्राकार इस धन्यथ्याधाभ किम्ह । मार्गीए . E

9. जातिनामनिधताषु,

उ. गायनामानध्यातिः

४. अवगाहनानामानेधसायु, ३. स्थितिनामीनधतायु,

२. नी मुस वहता,

जाब पज्युवासिता अन्नयर्ण मणुण्णेण ३. तहारूवे समणं वा, माहणं वा, वंदिता, नमीभेता

४-९.मु.३.६.भ.म. गयमी-।।।न्मालश्री त्रार्दकारतंवाअसता-तावा-त्वार्दनसार्दम्वा

# ११३. जीव-चववीसद्हएसु आवत् बह्मकाल मलवण-

उ. गीयमा ! इहगए नेरइयाउचं पकरेइ, उत्वय ने (इपाउर् पकर्ह है उववन्यमागे नेरइयाउद पकरेंद्र ? रे इरिकम छंठाएइ) में प्रान्ड्र की! होंभ गंग ह प. दं. १. जीवे गं भंते ! जे भविए नरइएसु उवविज्यतप्

नो उववन्ने नेरइयाउपं पकर्इ। नो उववज्जामाणे ने (इयाउच पक्रहें,

दं. २. एवं असुरकुमारेसु वि

-विया. स. ७, उ. ६, सु. २-४ हे. ३-२४ एवं जाब वेमाणिएस्री

## - विवित्तर्परिणामिनेया-

ह. अहंगारवपरिणाम, ५. उड्ढगारवपरिणाम, ४. ठिड्बंधणपरिणामे, ३. ठिड्परिणाम, र. गह्बध्रणप्रिणाम, 9. गड्रपीर्णाम, <u> –ाइफ हे, क्राण्पि माण्रीप्रशास् इकीव्रह</u>

, मिरियंगारवपरिणामे, ८. दीहंगारवपरिणामे, १

323.度、8.形、阿6-िम्गिरिवपरिवामि . १

प. कड़ीवेह गं भेते ! आउयबंधे पणाति ? १९५. आउपस्स जाइनामनिहताहु छ बंध पगारा-

गीयमा । छोव्यहे आययबंधे पणाते, तं जहा

9. जाइनामनिहताउए,

२. गहनामनिहतावए,

३. ठिइनामनिहताउए,

४. सागाहणानामानहताउए,

५. पदसनामनिहताउए,

-dool. q. E. y. ECN ह. अणुभावनामानहत्तावए।

प. दं. १. ने रह्याणं भंते ! कड़ीयेहे आठयबंधे पण्णाते ? १९६. चउवीसदंडएसु आउच बंध भेच पत्तवर्ग-

उ. गीयमा ! छोव्यहे आउयब्धे पणाते, ते जहा-

, प्रधानजनामान्डार . १

, ग्रहामानहार . १

३. ठिइनामान्हता . इ

४. अगाहणानामनिहतावए,

- ५. पदेसनामनिहत्ताउए,
- ६. अणुभावनामनिहत्ताउए।
- दं. २-२४ एवं जाव वेमाणियाणं।9

-पण्ण. प. ६, सु. ६८५-६८६

# ११७. जीव-चउवीसदंडएसु जाइनामनिधत्ताईणं परूवणं—

- प. १. जीवा णं भंते ! किं जाइनामनिहत्ता जाव अणुभागनामनिहत्ता?
- उ. गोयमा ! जाइनामनिहत्ता वि जाव अणुभागनामनिहत्ता वि।
  - १-२४ दंडओ नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं।
- प. २. जीवा णं भंते ! किं जाइनामनिहत्ताउया जाव अणुभागनामनिहत्ताउया?
- जाइनामिनहत्ताउया वि जाव
   अणुभागनामिनहत्ताउया वि।
   १-२४ दंडओ नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं।
- प. ३. जीवा णं भंते ! किं जाइनामनिउत्ता जाव अणुभागनामनिउत्ता?
- उ. गोयमा ! जाइनामनिउत्ता वि जाव अणुभागनामनिउत्ता वि।
  - १-२४ दंडओ नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं।
- प. ४. जीवा णं भंते ! किं जाइनामनिउत्ताउया जाव अणुभागनामनिउत्ताउया?
- जाइनामनिउत्ताउया वि जाव अणुभागनामिउत्ताउया वि।१-२४ दंडओ नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं।
- प. ५. जीवा णं भंते ! किं जाइगोत्तनिहत्ता जाव अणुभागगोत्तनिहत्ता?
- उ. गोयमा ! जाइगोत्तनिहत्ता वि जाव अणुभागगोत्तनिहत्ता वि।
  - १-२४ दंडओ नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं।
- प. ६. जीवा णं भंते ! किं जाइगोत्तनिहत्ताउया जाव अणुभागगोत्तनिहत्ताउया?
- उ. गोयमा ! जाइगोत्तनिहत्ताउया वि जाव अणुभागगोत्तनिहत्ताउया वि।
  - १-२४ दंडओ नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं।
- प. ७. जीवा णं भंते ! किं जाइगोत्तिनउत्ता जाव अणुभागगोत्तिनउत्ता?
- उ. गोयमा ! जाइगोत्तनिउत्ता वि जाव अणुभागगोत्तनिउत्ता वि।

- ५. प्रदेशनामनिवनाय्,
- ६. अनुभावनामनियनाय्।
- दं. २-२४ इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त आयुवन्त्र का कथन करना चाहिए।
- 99७. जीव-चीवीस दंडकों में जाति नामनिधतादि का प्ररूपण-
  - प्र. १. भंते ! क्या जीव जातिनामनियत्त यावत् अनुमान-नामनियत्त है?
  - जोतम ! जीव जाति नामनिधन भी दे यावत् अनुभाग-नामनिधन भी है।
    - दं. १-२४ यह दंडक नेर्रायको से वेमानिको तक करना चाहिए।
  - प्र. २. भंते ! क्या जीव जातिनामनिधसायुष्क यावत् अनुमाग-नामनिधसायुष्क हं ?
  - गीतम ! जीव जातिनामिनयत्तायुष्क भी है यावत् अनुमाग-नामिनयत्तायुष्क भी है।
    - दं. १-२४ यह दण्डक नेरियकों से वैमानिक तक कहना चाहिए।
  - प्र. ३. भंते ! क्या जीव जातिनामनियुक्त यावत् अनुमाग-नामनियुक्त हैं ?
  - उ. गौतम ! जीव जातिनामनियुक्त भी हें यावत् अनुमाग-नामनियुक्त भी हैं।
    - दं. १-२४ यह दण्डक नरियकों से वैमानिकों तक कहना चाहिए।
  - प्र. ४.भंते ! क्या जीव जातिनामनियुक्तायुष्क यावत् अनुभाग-नामनियुक्तायुष्क हैं ?
  - उ. गौतम ! जीव जातिनामनियुक्तायुष्क भी हैं यावत् अनुभाग-नामनियुक्तायुष्क भी हैं।
    - दं. १-२४ यह दण्डक नेरियकों से वैमानिकों तक कहना चाहिए।
  - प्र. ५. भन्ते ! क्या जीव जातिगोत्रनियत्त यावत् अनुभाग-गोत्रनियत्त हैं ?
  - उ. गौतम ! जीव जातिगोत्रनिधत्त भी हैं <mark>यावत्</mark> अनुभाग-गोत्रनिधत्त भी हैं।
    - दं. १-२४ यह दण्डक नैरियकों से वैमानिकों तक कहना चाहिए।
  - प्र. ६. भंते ! क्या जीव जातिगोत्रनिधत्तायुष्क यावत् अनुभाग-गोत्रनिधत्तायुष्क हैं ?
  - उ. गौतम ! जीव जातिगोत्रनिधत्तायुष्क भी हैं यावत् अनुभाग-गोत्रनिधत्तायुष्क भी हैं।
    - दं. १-२४ यह दण्डक नैरियकों से वैमानिकों तक कहना चाहिए।
  - प्र. ७. भंते ! क्या जीव जातिगोत्रनियुक्त यावत् अनुभाग-गोत्रनियुक्त हैं ?
  - उ. गौतम ! जीव जातिगोत्रनियुक्त भी हैं यावत् अनुभाग-गोत्रनियुक्त भी है।

- हं. १-२४ यह दण्डक नैरियकों से वैमानिकों तक कहना चाहिए। प्र. ८. मंते! क्या जीव जातिगोत्रनियुक्तायुष्क यावत् अनुभाग-
- ें कांत्रमान्यकायुक्त हैं हैं जावत् । मार्ग क्रिकायुक्त भी हैं वाबत् .ह
- अनुमागा)त्रोनियुक्त भी हैं। इं. १-२४. यह दंडक नैरियिकों से वैमानिकों तक कहना
- चाहिए। प्र. ९. मंते ! क्या जीव जातिनामगोत्रनिधत्त यावत् अनुभाग-. १
- नामगोत्रनिध्य हैं ? उ. गोतम् ! जीव जातिनामगोत्रनिधत् भी हैं थावत् अनुभाग-नमगोत्रनिधत् भी हैं।
- ाम्डक का रिक्नीमिट में किमीर्री कडण्ड इप ४९-९ . इं । प्रधान
- प्रमान स्था जोव जातनामगोत्रानिधतायुष्क यावत् . ए ऽ ई उत्याचनानिधतामानान
- अनुभागनामगोत्रनिधतायुष्क हैं ? उ. गौतम ! जीव जातिनामगोत्रनिधतायुष्क भी हैं याबत्
- अनुभागनामगोत्रमिस्तायुष्क भी हैं। इ. ९-२४ यह दण्डक मैरियकों से क्षमानिको तक कहना
- १९ . भीते चित्रका कीव जातिनामगोत्राहरू क्षेत्रकार हो. १६ . प्र हे हैं क्षेत्रहोस्साम

प्रिज्ञीह

- उ. गीतम ! जीव जातिनामगोत्रोनियुक्त भी हैं धावत् अनुभाग-नामगोत्रोनियुक्त भी हैं।
- हं. ९-२४ यह रण्डक नैरिधकों से वैमानिकों एक कहा चाहिए। चाहिए।
- प्र. १२. भंते ! क्या जीव जातिनामगोत्रनियुक्तायुष्क यावत् अनुभागनामगोत्रनियुक्तायुष्क हैं ?
- उ. गौतम ! जीव जातिनामगीनमियुक्तमार्थे मि क्यावत् । भनुभागमाभागेनमियुक्तमार्थे में है। इ. १-२४ यह इण्डल मेरिको में वैमानिको तक कहना
- एडी। जिल्ला क्षेप्र (मिडी) स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप

(। प्रज्ञीां रेजक कड़ इंगाइ-इंगाइ कि के मिनिनामर्ह्स

- फेकारू के यंद्र में सिवंदर के आव्य वंदा के आकर्
- प्र. मेंते ! जीव जातिनामनिधतायु को फित्ते आकर्षा (अवसरों) से बांधते हैं ? एकास उत्कृष्ट आयवा उत्कृष्ट आठ आकर्षा
- । इं तयं कि क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क
- पिकास ठास ञकुर एक्स नित, दे, के प्रमन् ! मर्तार . र ।ई तियोग्न

- । गिमिपिपिमिहं घाएं गिएइरेर्न स्टिइंड ४६-९
- प. ८. मीना णं भंते ! किं जाइगोनिननातथा जाब प्रमाननात्राध्या
- अणुभागोत्तिनवतायया हे जाइगोत्तिनवतायया वि जाब उ. गीयमा ! जाइगोत्तिनवतायया वि जाब
- अणुभागगीत्तरिवतावया वि। १-२४ दंडकी नेरइयाणं जान वेमाणियाणं।
- म. १. जीता गं भंते ! की जाइणामगीनाहता जाब . १. म
- अणुभागणामगोतिनहत्ता हे जाद्गामगोतिनहत्ता हि जाव अणुभाग-उ. गोयमा ! जाद्गामगोतिनहत्ता हि जाव अणुभाग-
- णामगीत्रनिहता दि। १-२४ संडभी नेरइयाणं जाद वेमाणियाणं।
- प. १०. जीवा णं भंते ! किं जाइणामगोत्तानहत्तावया जाव
- अणुभागणामगोत्तमिहतायया ? उ. गोयमा ! जाइणामगोत्तमिहतायया वि **जाव** अणुभाग-णामगोत्तमिहतायया वि।
- हं. ५८ ४८ वंडओ नेरड्याणं जान वेमाणियाणं
- प. १९. जीवा णं भेते ! कि जाइणामगोत्तानवता जाब अणुभागणामगोत्तानवता ?
- उ. गोयमा ! जाड्णामगोतनिवता वि जाव । जाड्णामगान्याक
- अणुभागणामगीत्तनिवसा वि। १-२४ हंडओ नेरह्याणं जाद वेमाणिदाणं।
- प. १२. जीवा यां भंते ! कि जाइणामगीतिनदत्तातथा **जाव**
- अणुभागणामगोत्तनिउत्तावया हि **जाव** उ. गोयमा ! जाड्णामगोत्तनिउत्तावया हि **जाव** अणुभागणामगोत्तनिउत्तावया हि।
- liणामणीमर्ह नात ंगाय हेर्न क्रिड्ड ४ ट्र-७
- (एवमेव गर्ड-डिस्-ओगाहणा पएस अणुभागणामाण वि ह्वालस-दुवालस दंडगा भाणियव्या) —विया. स. इ. उ. ८, मु. २९-३४
- ११८. जीव-चवनीसदंडएंसु आवबंध आगरिसा—
- प. जीवा णं भंते ! जादणामनिहत्ताउचं कड़ाहें आगरिसीहें पकरेति ?
- . मीयमा ! जहण्णेणं एक्केण वा, ब्रेहिं वा, तीहिं वा,
- । इंडिंग क्यान्य । मंद्री । जाहणामनिस्ताययं कहाँ । १ . १ . १ . १
- अएगीरेसीहं सक्तेरीतं ? उ. गोयमा ! जहण्णेणं प्रकेण वा, बीहिं वा, नीहिं वा, । जीहार पिर्फार्केण

# दं. २-२४ एवं जाव वेमाणिया।<sup>9</sup>

एवं गइनामनिहत्ताउए वि, ठिईनामनिहत्ताउए वि, ओगाहणानामनिहत्ताउए वि, पदेसनामनिहत्ताउए वि, अणुभावनामनिहत्ताउए वि। -पण्ण. प. ६, सु. ६८७-६९०

## ११९. आगरिसेहिं आउवंधगाणं अप्पवहुत्तं-

- प. एएसि णं भंते ! जीवाणं जाइनामनिहत्ताउयं जहण्णेणं एक्केण वा, दोहिं वा, तीहिं वा, उक्कोसेणं अदुहिं आगिरसेहिं पकरेमाणाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा?
- उ. गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा जाइनामनिहत्ताउयं अट्टिहं आगिरसेहिं पकरेमाणा, सत्तिहिं आगिरसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा, छिं आगिरसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा, पंचिहं आगिरसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा, विहिं आगिरसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा, दोहिं आगिरसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा, दोहिं आगिरसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा, एगेणं आगिरसेणं पकरेमाणा संखेज्जगुणा। एवं एएणं अभिलावेणं गइनामिनहत्ताउयं जाव अणुभाविनहत्ताउयं।

एवं एए छ प्पि य अप्पाबहुदंडगा जीवादिया भाणियव्वा। -पण्ण. प. ६, सु. ६९१-६९२

## १२०. आउकम्मस्स बंधगाबंधगाइ जीवाणं अप्पबहुत्त परूवणं—

- प. एएसि णं भंते ! जीवाणं आउयस्स कम्मस्स बंधगाणं, अबंधगाणं, पञ्जत्तगाणं, अपञ्जत्तगाणं, सुत्ताणं, जागराणं, समोहयाणं, असमोहयाणं, सायावेदगाणं, असायावेदगाणं, इंदियउवउत्ताणं, नो इंदियउवउत्ताणं, सागारोवउत्ताणं, अणागारोवउत्ताणं य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा?
- उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा जीवा आउयस्स कम्पस्स वंधगा,
  - २. अपज्जत्तगा संखेज्जगुणा,
  - ३. सुत्ता संखेज्जगुणा,
  - ४. समोहया संखेज्जगुणा,
  - ५. सायावेयगा संखेज्जगुणा,
  - ६. इंदिओवउत्ता संखेज्जगुणा,

- दं. २-२४ दशी प्रकार विमानिकी तक आरुषी का कर करना चाहिए।
- १. इसी प्रकार-मितनामनियतायु.
- २. रियतिनामनियनाप्
- ३. अवगादनानामनियनायु,
- ४. प्रदेशनामनियतायु और
- ५. अनुभावनामनिधतायु वध के आकर्षों का कथन कर चाहिए।

## ११९. आकर्षों में आयु बंधकों का अल्पचहुत्व-

- प्र. भते ! जधन्य एक, दो और तीन अथवा उन्हरू अ आकर्षों से जातिनामनिश्तायुका बन्ध करने बाउँ जीवों कीन किनसे अन्य यावत् विशेषाधिक हैं?
- गोतम ! जातिनामानियसायु को आठ आकर्षों से बाधने व जीव सबसे कम है,
  - (उनसे) सात आकर्षी से बाधने बाठे मध्यातगुणे हैं.
  - (उनसे) छह आकर्षों से बांधने बाले संस्थानगुपे हैं,
  - (उनसे) पांच आकर्षों से बांचने वाले संस्यातगुणे हैं,
  - (उनसे) चार आकर्षों से बांधने बाङे संस्थानगुणे हैं,
  - (उनसे) तीन आकर्षों से बांधने बाले संख्यातगुणे हैं.
  - (उनसे) दो आकर्षों से बांधने वाले संख्यातगुणे हैं. (उनसे) एक आकर्ष से बांधने वाले संख्यातगुणे हैं।
  - इसी प्रकार इस अभिलाप से गतिनामनियतायु याव अनुभागनामनियतायु को बांधने वालों का अल्पबहुत्व ज लेना चाहिए।
  - इस प्रकार ये छहों ही अल्पवहुत्वसम्बन्धी दण्ड जीवादिकों के कहने चाहिए।

#### १२(). आयुकर्म के वंधक अवंधक आदि जीवों के अल्पवहुत्व व प्ररूपण—

- प्र. भंते ! इन आयुकर्म के वंधकों और अवंधकों, पर्याप्त और अपर्याप्तकों, सुप्तों और जागृतों, समुद्घात कर वालों और न करने वालों, सातावेदकों और असातावेदक इन्द्रियोपयुक्तों और नो इन्द्रियोपयुक्तों, साकार पयोगोपयुक्तों और अनाकारोपयोगोपयुक्तों में कौन किन अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?
- उ. गौतम ! १. सवसे अल्प आयुकर्म के बन्धक जीव हैं,
  - २. (उनसे) अपर्याप्तक संख्यातगुणे हैं,
  - ३. (उनसे) सुप्तजीव संख्यातगुणे हैं,
  - ४. (उनसे) समुद्घात करने वाले संख्यातगुणे हैं,
  - ५. (उनसे) सातावेदक संख्यातगुणे हैं,
  - ६. (उनसे) इन्द्रियोपयुक्त संख्यातगुणे हैं,

- . (उनसे) अनाकारीपयुक्त संख्यातगुणे हैं.
- ,ई णिुफाष्ट्रिक कपुर्मिकास (<del>१</del>८०) .১
- , ई काशीषहिर्घ कपुर्माग्रङ्गी ह দি (भिन्छ) . १
- , ई काशीषद्भी कञ्जातावेदक कञ्जापार (भेन्छ) . ० ९
- ,ई कांग्रीषिक हैं, योव हाइ निरक न हाध्रवृक्षक (क्रन्*छ)* . ९९
- ,ई कम्री*ा*पिहर्छा 'तुगार (मिन्छ) .*५*९
- , ई काभीषिद्री विक्तिकाभीय (भ्रम्ह) , ६९
- भिन्छ। अनुस्थि कि कान्निक के मिक्सिस (मिन्छ) .४९
- 9२९. चीबीसदंडकों में परभव की आधु बंध काल का प्रमण्ण—
- । हैं किरक छंड़ तक छाए कि उ. गीतम !(वे) नियमतः छह मास आयु शेष रहने पर परभव र है है एक डोड़ एक होए कि हम्रम
- (आयुवन्स काल का कथन करना चाहिए।) का गिमकुमनील में गिमकुरभुर अक्षर क्रिन ६९-५ . इं
- र् हैं िंग के घंड कि भारत की अपन का बंध कर गए हैं ाम ाम्त्रकी कि प्राप्त कारिक कार्य कार्य किंद . १९ . इं . प्र
- -ाष्ट्राष्ट्र, ईं ग्राग्डिक के प्राक्त कि कि कि कि कि कि कि
- । सिपक्रम आयु वाले, २. निरुपक्षम आयु वाले।
- ,हैं हैं) के उन्हें कि आवृष्य का तीसरा भाग शेष रहने पर परभव की आवु 9. इनमें से जो निरुपक्षम आधु वाले हैं, दे नियमत:
- षदि रु एम रेमित रु एम रेमित रु हुम होडीहरू ,ई िंगरा में गाप होए कि घर गे में गार रेसि र हुगर क्रियोठक के ,ई कांघ धार मक्रमि कि मिन्ड . ९
- । हैं 57क दन वा सुप्त कि दिन पर पर है। ए भिर्म के पास रेमिए के पास रेमिए के हास्ट क्रिडीं क ,ई िरुक उन्ह कि भाव का उन्ह रहे हैं,
- 1ई ग़रुप्र भिट्ट भि नष्टक कि धंक हास्ट क रिसीरिहर, प्रसीह , प्रसीह एक रिक्पीकितिस्पन ग्रांध काभीकधान ,काभीकार्भ, काभीकार . १९-१९ . ज्ञ
- ाम् इ. १ हेम् . १
- -lkk ्हें ग़ार ईक के प्राकप्र िं किनिधिष्टिक की एस्निहंप ! मिर्गार . ट
- मिए कि इम्प्रेप रेप रिड्रो पिंद होिए साम इछ : किम्पेनी र्ठ , हैं होए हुगर कि पेड़ जाध्यमेश कि में मिन्छ . ९ २. असंख्यातवप्रायुद्धा 9. संख्यातवपोषुव्क,
- नाष्ट्रष्ट , इंग्राग् इंक् क जाता कि है , ई लाइ ख़ास कि पेरासकां कि कि मिन्छ .  $\varsigma$ , हैं िरक करते हैं,

, ह्यां हारि मक्ष्मि . ६

ि निरुप्त मिक्स हो।

- ७. अणागारीवस्ता संखेज्यगुणा,
- ८. सागारीवउत्ता संखेज्जगुणा,
- , गिड्रीसिक्सा विसेसाहिया,
- , एडी।मुम्भेही गग्धिशाहिया,
- १९. असमोहया विसेसाहिया,
- , मिडी। मिसी गिरा हिसी।
- , एडी मिन्नी गिन्निया,
- ት ረ ጅ ' ጅ ' ይ ' Imb− १४. अध्यस्स कम्मस्स अबंधगा विसेसाहिया।
- १२१. चउवीसदंडएसु प्रमिविपाउय बंधकाल पलवणं—
- ९ तिरिकम घटाएडीम्रम प. दं. १. नेरइया णं भंते ! कहमागावसिसाउया
- <u>। निरिक्</u>रम उ. गीयमा ! णियमा छम्मासावसेसाउया परमवियाउयं
- हं. २-१९ एवं असुरकुमारा विजाव थिणवकुमारा वि।
- प्रभवियाउयं पकरिति ? प. दं. १२. पुढिविकाइया णं भेते ! कहमगावसेसाउया
- उ. गीयमा ! पुढीवेकाइया द्वविहा पण्णाता, ते जहा-
- ामाधार्य के मिधामकम्बन्धन के कि ju क्र<sub>ि</sub>. ९ सीवक्कमाउदा यं २. निरुवक्कमाउदा या
- िर्गिरकम म्रह्मायम् । म्रह्मायम् । महामुद्धानाम् ।
- फिरा निमागनिसमावया परमेवियावं ,तिरंकम पंचावया परमवियावयं पकरेति, एसी ते एक प्रमायया ते से प्रमायया ते सिय
- । त्रीरंकम घंगायवान परमिरोत्ता क्षित्रामहिनामही-।।मही-।।मही भिय

, किरिति,

- । इंदे इंग् ही लाएडीं रीघड एडीइर्न इं. १३-१९ अस्टिन्साइकाइसाम् इक्टाइनास् इक्टाइनाम् इहिन
- र तिरिक्प प्रधायवीसरम् एक्सिमानास्ट्रेक ! हेंम ंग ए। पर्वेहिय-दिहिय-दिहित्र । १६ . १
- <u> 1517 万</u> उ. गीयमा ! पंचेंदिय-तिरिक्खनोणिया दुविहा पण्णता,
- १. संखेज्जवासाउया य, २. असंखेज्जवासाउया य।
- अमासावसेसाउया परमवियाउयं पक्रीति। 9. तत्थ णं जे ते असंखेज्जवासावया ते नियमा
- -1517 17 , तिथ णं ने से संखेजनासाउया हे हिन्हा पणाता,
- १. निरुवक्कमाउया य १. सीवक्कमावया य,

दं. २-२४ एवं जाव वेमाणिया।<sup>9</sup>

एवं गइनामनिहत्ताउए वि, ठिईनामनिहत्ताउए वि, ओगाहणानामनिहत्ताउए वि, पदेसनामनिहत्ताउए वि, अणुभावनामनिहत्ताउए वि। -पण्ण. प. ६, सु. ६८७-६९०

# ११९. आगरिसेहिं आउबंधगाणं अप्पबहुत्तं-

- प. एएसि णं भंते ! जीवाणं जाइनामनिहत्ताउयं जहण्णेणं एक्केण वा, दोहिं वा, तीहिं वा, उक्कोसेणं अडिहं आगिरसेहिं पकरेमाणाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा?
- उ. गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा जाइनामनिहत्ताउयं अहिं आगिरसेहिं पकरेमाणा,
  सत्तिहं आगिरसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा,
  छिं आगिरसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा,
  पंचिहं आगिरसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा,
  चउिं आगिरसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा,
  तिहिं आगिरसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा,
  दोहिं आगिरसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा,
  पंगेणं आगिरसेणं पकरेमाणा संखेज्जगुणा।
  एवं एएणं अभिलावेणं गइनामनिहत्ताउयं जाव
  अणुभावनिहत्ताउयं।

एवं एए छ प्पि य अप्पाबहुदंडगा जीवादिया भाणियव्वा। -पण्ण. प. ६, सु. ६९१-६९२

# १२०. आउकम्मस्स वंधगाबंधगाइ जीवाणं अप्पबहुत्त पर्लवणं—

- प्एिस णं भंते ! जीवाणं आउयस्स कम्मस्स बंधगाणं, अवंधगाणं, पञ्जत्तगाणं, अपञ्जत्तगाणं, सुत्ताणं, जागराणं, समोहयाणं, असमोहयाणं, सायावेदगाणं, असायावेदगाणं, इंदियउवउत्ताणं, नो इंदियउवउत्ताणं, सागारोवउत्ताणं, अणागारोवउत्ताणं य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. सव्यत्योवा जीवा आउयस्स कम्पस्स वंधगा,
  - २. अपञ्जत्तगा संखेज्जगुणा,
  - ३. सुत्ता संखेज्जगुणा,
  - ४. समोहया संखेज्जगुणा,
  - ५. सायावेयगा संखेज्जगुणा,
  - ६. इंदिओवउत्ता संखेज्जगूणा,

- दं. २-२४ इसी प्रकार विमानिकों तक आकर्षी का कवन करना चाहिए।
- १. इसी प्रकार-गतिनामनिधत्तायु,
- २. स्थितिनामनिधतायु
- ३. अवगाहनानामनिधत्तायु,
- ४. प्रदेशनामनिधत्तायु और
- ५. अनुभावनामनिधत्तायु वंघ के आकर्षों का कथन करना चाहिए।

#### ११९. आकर्षों में आयु वंधकों का अल्पवहुत्व-

- प्र. भंते ! जघन्य एक, दो और तीन अथवा उत्कृष्ट आठ आकर्पों से जातिनामनिधत्तायु का वन्य करने वाले जीवों में कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?
- उ. गौतम !जातिनामनिधत्तायु को आठ आकर्पों से वांधने वाले जीव सबसे कम हैं,

(उनसे) सात आकर्पों से वांधने वाले संख्यातगुणे हैं,

(उनसे) छह आकर्पों से वांधने वाले संख्यातगुणे हैं, (उनसे) पांच आकर्पों से वांधने वाले संख्यातगुणे हैं,

(उनसे) चार आकर्पों से वांधने वाले संख्यातगुणे हैं,

(उनसे) तीन आकर्पों से वांधने वाले संख्यातगुणे हैं,

(उनसे) दो आकर्षों से वांधने वाले संख्यातगुणे हैं,

(उनसे) एक आकर्प से वांधने वाले संख्यातगुणे हैं।

इसी प्रकार इस अभिलाप से गतिनामनिधतायु यावत् अनुभागनामनिधत्तायु को वांधने वालों का अल्पवहुत्व जान लेना चाहिए।

इस प्रकार ये छहों ही अल्पवहुत्वसम्वन्धी दण्डक जीवादिकों के कहने चाहिए।

- 9२(). आयुकर्म के बंधक अबंधक आदि जीवों के अल्पवहुत्व का प्ररूपण—
  - प्र. भंते ! इन आयुकर्म के वंधकों और अवंधकों, पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों, सुप्तों और जागृतों, समुद्घात करने वालों और न करने वालों, सातावेदकों और असातावेदकों, इन्द्रियोपयुक्तों और नो इन्द्रियोपयुक्तों, साकारो-पयोगोपयुक्तों और अनाकारोपयोगोपयुक्तों में कौन किनसे अल्प यावत विशेषाधिक हैं?
  - उ. गौतम ! १. सबसे अल्प आयुकर्म के वन्धक जीव हैं,
    - २. (उनसे) अपर्याप्तक संख्यातगुणे हैं,
    - ३. (उनसे) सुप्तजीव संख्यातगुणे हैं,
    - ४. (उनसे) समुद्घात करने वाले संख्यातगुणे हैं,
    - ५. (उनसे) सातावेदक संख्यातगुणे हैं,
    - ६. (उनसे) इन्द्रियोपयुक्त संख्यातगुणे हैं,

- , इं िंग्हा अनाकारीपयुक्त संख्वात्मी हैं. (केनसे)
- . (*उनसे*) साकारोपयुक्त संब्यातगुणे हैं,
- , ई क्रधीायहर्भ क्रुमिय्रज्ञी ह ( भिन्छ) . १
- , हैं काधी। बहा कड़िका किस्ट) . 0 e
- ,र्ड काशाग्रहन ह्या निरक न नाष्ट्रमुस (मिन्छ). ९ ९ गीव
- १३. (उनसे) जागुत विशेषाधिक हैं,
- , हैं कशीाष्ट्रिंग विक्य कार्याप्र (मेन्र्र) . ६९
- अधिकारी क्षेत्रकार के में अधिकार किन्छ।
- -IVPAK कि ज़िक अंघ धार कि घम 7 में कि इंग्रेमिंग . ९ ९ ९ .
- उ. गीतम !(वे) नियमतः छह मास अध् श्रेष्ठ मिन पर परभव प्रभव की आयु का बंध करते हैं ? प्र. इं. १. मेरी ! आयु का कितना भाग शेष रहने पर नेरियक
- का गिमकुत्रनीत्र में गिमकुरमुख गक्य भिट्ट १९-५ . इ । इं **क्रिक धंघ कि** धृष्टि कि
- गाम गिनाकी तक भाष भीष किया का किया भाष का किया भाष । भीष अधि किया भाषा । भीष अधि किया भीष । भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष अधि किया भीष (आयुवन्स काल का कथन करना चाहिए।)
- ─ाष्ट्रफ , ईं ग्राग् ईक कं प्राक्त कि किए किशिकिच्छिं ! मिर्गांग् . रि ें हैं रिरक छंड़ रक धुरार कि इम्राप राप नेहर बहि
- । हाए हाए मक्ष्मकर्म . १ , हाइ हाए मक्ष्मक्ष अधि ।
- , हैं कि के कि लि आवृष्य का तीसरा भाग शेष रहने पर परभव की आयु 9. इनमें से जो निरुपक्षम आयु वाखे हैं, वे नियमतः
- षदि के पाम रेमित के पाम रेमित के छाए त्रेमीडक तीसरे भाग में परभव की आयु का बन्ध करते हैं, र हुगर क्रांगिरक के , ईं कांक मुगर मक्ष्मिर कि में में इ . इ
- । हैं त्रिक इन्छ कि धुम्ह कि घम्रम रम निहर घदि गाम 17 सिंत कि एम् रेसिंत के एम्ट रेसिंत के हुए हुन्हीं इक **,**ई िंग के स्निष्ट कि शिक्ष कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक्त कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रिक कि श्रि
- 1ई ग्राकप्र भिट्ट मि नष्टक कि छिन्छ। क फिर्नीगृष्ट , फर्नीद , फर्नीड एक किथीकिभिन्न र्राह्य कामीकपुर्ग , कामीकार्म, कामीकार्थ , १९-६९ . इं
- ा. दं. १०. भेरी ! मंत्रीहम । किराना कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य
- -- llpp , हैं ग़ार ईक रूर ज़रूर हि क्रनिधिष्ट्येती घ्रस्निर्ध ! मिर्ता . ह
- ,हैं किरक इन्हें कि मियमत: छह मास आयु द्रोप रिशे पर परभव की आयु हं , हैं कीए क्राप्त कि पेड़ जाक्जंमर कि में में में में . ९ १. असंख्यातवर्षायुक्ता , संख्यातवपायुष्क, . १
- –ाइष्ट , इं ग्राप्ट ईक्ट की जाकार हि है, ई र्हाए हास कि पेछाताकांम कि में में में कि

,र्रुगिष्ट गुरिह मन्हागि - ९

। हाह हारू मक्ष्मरुमं . ६

- ८. सागारोवउता संखेज्यगुणा, ७. अणागारीवस्या संबेज्यगुणा,
- , गिड्रियउवउत्ता विसेसाहिया,
- १०. असायावेयगा विसेसाहिया,
- १९. असमोहया विसेसाहिया,
- , मिडीमिहिनी गिग्गि . ५६
- १३. पज्जत्तगा विसेसाहिया,
- ት ራ ይ 'ይ 'ይ ' **ከ** ነውው − १४. आउयस्स कम्मस्स अबंधगा विसेसाहिया।
- -ivहन्म काउनासदंडएसु प्राथियाउच बंधकाल प्रव्यणं-
- प. दं. 9. नेरइया णं भंते ! कहमागावसेसाउया
- उ. गोयमा ! णियमा छम्मासावसेसाउया परभवियाउयं र मीरिकम घंटाप्रधीमरम
- दं. २-१९ एवं असुरकुमारा विजाव थणिवकुमारा वि।
- प्रभवियाउचं पकरिति ? प. दं. १२. पुढिकाइया णं भंते ! कड्मागावसेसाउया
- १. सीवक्कमाउया य, २. निरुवक्कमाउया य। नायमा । पुढिविकाइया द्विहा पण्णाता, तं जहा-
- ामाणी के ाध्धामकभवना कि कि iv एक ए. e
- िर्गिकम् छ्राष्ट्रिमियम् प्रभाविधातयं पक्रीति।
- ि निरिक्ष घराष्ट्रिमग्रम ામ્છામુક્રેગાનાની-માનાવસેલાવ્યા घमी ,िगिकम हिन्द्र तिभागनिभागवस्था परभविधावयं <u>, त्रिंग्रेकप फंगफ्निम७म परमवियात्रयं पकर्रेत</u>ि, प्रमी के पिवकमाउवा के ए ए हिन्
- । इहे हेग् ही ाए। ही रेडिट छड़े हें म्रीड्रेह रापान्डाकड्राभाणन-धान-धान-धान १९-६९ . ह
- र त्रीरंकम घंगाविसगम । यह । स्वापनी विद्यालय प. दं. २०. पंरोहिय-तिरिक्खजीणिया णं भंते !
- उ. गीयमा ! पंचेरिय-तिरियस्काणिया दुविहा पण्णता,
- भारति है । असंखेजनासायया है कि ए छिए । १. संखेज्यवासाउया य, २. असंखेज्यवासाउया या
- २. तत्थ णं जे ते संखेज्जवासाउया ते दुविहा पणाता,

मिरिक्ष पंजावित्रायम् तर्मवियात्यं पक्रीति।

9. सीवक्कमाउया य, १. निरुवस्कमाउवा य <u> - 151~ 5</u>

- तत्थ णं जे ते निरुवक्कमाउया ते णियमा तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति।
- २. तत्थ णं जे ते सोवक्कमाउया ते णं सिय तिभागे परभवियाउयं पकरेंति। सिय तिभाग-तिभागे य परभवियाउयं पकरेंति,

सिय तिभाग-तिभाग-तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति।

## दं. २१. एवं मणूसा वि।

दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया।<sup>9</sup> —पण्ण. प. ६, सु. ६७७-६८३

#### १२२. एगसमएदुविहाउय बंध-णिसेहो-

- प. अण्णउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति जाव एवं परूवेंति—एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो आउयाइं पकरेइ, तं जहा—
  - 9. इहभवियाउयं च, २. परभवियाउयं च। जं समयं इहभवियाउयं पकरेइ, तं समयं परभवियाउयं पकरेइ,

जं समयं परभवियाउयं पकरेइ, तं समयं इहभवियाउयं पकरेइ।

इहभवियाउयस्स पकरणयाए परभवियाउयं पकरेइ,

परभवियाउयस्स पकरणयाए इहभवियाउयं पकरेइ।

एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो आउयाइं पकरेइ, तं जहा-१. इहभवियाउयं च,२. परभवियाउयं च। से कहमेय भंते ! एवं वुच्चइ?

उ. गोयमा ! जं णं ते अण्णेउत्थिया एवमाइक्खंति जाव एवं परूवेंति.

एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो आउयाइं पकरेइ, इहभवियाउयं च, परभवियाउयं च। जे ते एवमाहंसु मिच्छं ते एवमाहंसु। अहं पुण गोयमा! एवमाइक्खामि जाव एवं परूवेमि— एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं एगं आउयं पकरेइ, तं जहा—

इहभवियाउयं वा,<sup>२</sup>
 परभवियाउयं वा।

- इसमें से जो निरुपक्षम आयु बाले है, वे नियमतः अयु का तीसस भाग भेष रहने पर परभव की आयु का वैय करते हैं।
- २. इनमें से जो सोपक्रम आयु वाले है, वे कवादित् अयु के तीसरे भाग में परभव की आयु का बच्च करते हैं, कवाचित् आयु के तीसरे भाग के, तीसरे भाग में परमव की आयु का बच्च करते हैं, कवाचित् आयु के तीसरे भाग के, तीसरे भाग, का तीसरा भाग शेष रहने पर परभव की आयु का वंष स्वारों हैं।

दं. २१. इसी प्रकार मनुष्यों का भी आयु बन्ध काल जानना चाहिए।

दं. २२-२४. थाणव्यन्तर, न्योतिष्क और वैमानिकों के आयु बन्ध का कयन नैरियकों के समान (छह मास शेष रहने पर) कहना चाहिए।

#### १२२. एक समय में दो आयु वंच का निपेध-

- प्र. मंते !अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं यावत् इस प्रकार की प्ररूपणा करते हैं कि-एक जीव एक समय में दो आयु का वन्च करता है, यथा-
  - 9. इस भव की आयु का, २. परभव की आयु का, जिस समय इस भव का आयु वंच करता है, उस समय परभव का आयु वंच करता है,

जिस समय परभव का आयु वंध करता है, उस समय इस भव का आयु वंध करता है।

इस भव की आयु का यंध करते हुए परभव की आयु का वंध करता है,

परभव की आयु का वंध करते हुए इस भव की आयु का वंध करता है।

इस प्रकार एक जीव एक समय में दो आयु का वंघ करता है, यया-१. इस भव की आयु का, २. परभव की आयु का। भंते! क्या वे यह कैसे कहते हैं?

उ. गौतम ! अन्यतीर्थिक जो इस प्रकार कहते हैं यावत् इस प्रकार प्ररूपणा करता हैं कि— एक जीव एक समय में दो आयु का बंध करते हैं—इस भव की आयु का और परभव की आयु का, उन्होंने जो ऐसा कहा है, वह मिथ्या कहा है। हे गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हूँ यावत् इस प्रकार प्ररूपणा करता हूँ कि 'एक जीव एक समय में एक आयु का बंध करता है, यथा—

१. इस भव की आयु का (मनुष्य-मनुष्य का) या २. परभव की आयु का',

१. ठाणं अ. ६, सु. ५३६/४-८

२. यहां इहमव का अर्थ है मनुष्य-मनुष्य का आयु, तिर्यञ्च-तिर्यञ्च का आयु, पृथ्वीकायिक-पृथ्वीकायिक का आयु। आयु तो सदा आगे के भव का ही वांघा जाता है। वर्तमान भव का आयु तो जीव पूर्व भव में ही बांघ कर आता है। अतः इहभव से वर्तमान भव का आयु बांधना न समझें।

वंध नहीं करता है, कि घृष्टि कि घम भड़े गृह रिएक घंड़ कि घृष्टि कि घम्रम ,ई 16) के डिम अंब ति भाय का नियं का मुख्य का नियं कि नियं मुद्र का भाव का भाव का इस भव की आयु का बंध नहीं करता है, मिस समय प्रभव की आयु का बंध करता है, उस समय ,ई 1157क डिंF येंघ का सुध पर नहीं करता है, जिस समय इस भव की आयु का बंध करता है, उस समय

ाष्ट्र है कां अधुष्य क्रियेनिनिनिनिमा क्रि ! क्रिंग प्र -InheyK १२३. जीव-होबिसदंडकों में अमभा अनामीननिर्तित आयु का

9. इस भव की आयु का या २. परभव की आयु का।

। हैं कांघ (म्रिक **ए**ं पड़ रिनाम न) धार भीगिनिनिमित अन्य (३ हिन लाघ अनामोगीनदीर्तत आयुष्य वाछ हैं ?

ग्रिहीक् मिड़क में घथड़ी के प्राप्त क्रिमें किमीमर्ड में किमीर्रेन गकर भिट्ट ४६-९ . इं

ें हैं तिह कार प्रा. मेरी निक्पक्रम स्वाय होड़ होड़ कार मेर्क्स होएं । होन -Inh&K १२४. जीव चीबीसदंडको में निकाम-निक्पप्रम आपु का

। हैं र्राइ मि लार प्राप्त मक्रिका राष्ट्रि हैं तिह भि रहा हुए मक्रिम होए! महार्गि . ह

क्तु । मिश्र हिम शाह कार होता है। मिश्र होता है। अध्य वाछ होते हैं ? मत्रएकनी गए ईं र्ताइ रुगर प्राप्त मत्राप्ति तथि। दं. १. दं. १. ए

। प्रज्ञाव मिनार क्रियेर प्रामकुर्तनीत्र प्रकार भिट्ट . १९-५ . इ । इं र्ताइ र्हाट प्राप्ट मक्रम्हरनी

। गृज्ञीाड ान्डक ह्निये प्रमुम ग्राक्र भिट्ट ९५-६९ . इ 1ई नामम के <del>किए कधीं के शिल का किमीककिए ५</del> . इ

1ई मामम के किछी में मफक किन्मि छा। दं. २२-२४ वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिको का

-जिमीनि धं आर्थ है के हैं। अर्थ से स्वामित्र-

, शिरू हिंग्रर-कभीर में . ९ -ाशम ,ई ाधा हिक कि जिस अकार आम हास हिसस ! मिर्ना . र १ ई । एए । इस कि प्राक्ष मिल्ली कृषि । इसि । ए

, घृष्ट हिंहरू-कर्निष्टब्देती . ६

४. दव-असंज्ञा आयु। ३ मनेव्य-अस्या आर्वः

> एवं खहु एमे जीवे एमेणं समएणं एमं अधियं पकरेंद्र, 1इ)फि इहमिन्रयाउदां प्रभिविधाउदास पक्राणयाप, जी '<u>हे}फ</u>h इहमिवियाउयस्स पकरणायाः, णी परमवियाउयं इंहमीवेवाउवं पकर्इ। ज समय प्रभिवेयाउचं पक्दं, गी ते समय <u>।इर्क्र घराष्ट्रीमर्ग</u> रे समयं इंहमियाययं पकरेड्, जी तं समयं

<u>— गिन्नि</u> १२३. जीव-चउदीसदंडएपु आमीग अणामीगनिव्यत्तियाचयत्त

। ह स्थायियाययं वा, २. परभवियाययं वा।

अणाभोगनिव्यतियाउया ? हों गिवा णं भेते . P , एरामिक्सिमिक्सि की !

-विया. स. ९, उ. ९, सु. २०

<u> । फिशाप्तियाप्ति।</u> नामिगाभः । मे आभोगनिव्यतियातया, अणाभोग-

१२४. जीद-चउदीसदंडएसु सीवक्कम निरुवक्कम आउप ~िनया. स. ७, उ. ६, मु. १२-१४

हं. ९-२४ एवं नेरइया जाव वेमाणिया।

प. जीवाणं भंते ! कि सीवक्कमाउया, निरुवक्कमाउया ? -<del>jup.pp</del>

112 उ. गीवमा ! जीवा सीवस्कमावया वि, निरुवस्कमावया

| मिरुविक्कमाविया | प. दं. ९ नेरइया णं भेते ! कि सीवक्कमाउया

उ. गीयमा ! नेरड्या नी सीवक्कमाउया, निरुवक्कमाउया।

हिए १५-२४ वाणमंतर जोड्रिय इमीया ४५-५६ . इ त. १३-२१ एवं जाव मणुस्सा। दं. १२ पुढीवकाद्वा जहा जावा। ।।)। एवं जाव शिणयकुमार।।

निया. स. २०, उ. 90, <del>पु</del>. 9-६

9२५. अस्रीणगआउयसम्भेया दंध सामित्तं य-

प. कड़िवेह गं भेते ! अस्रिणायावए पणाति ?

उ. गीयमा ! चर्डाब्यहे अस्रिणियायात् पणाते, त जहा-

२. तिरिक्खनीविष-असीव्वात्रत्, , गृहाषाणीम् १ इर्ग मे १ वर्ग

इ. मणुस्त-अस्पिणादाउए, ४. देव-अस्पिणादाउए।९

114इर्गन

- प. असण्णी णं भंते !जीवे— किं नेरइयाउयं पकरेइ जाव देवाउयं पकरेइ?
- उ. हंता, गोयमा ! नेरइयाउयं पि पकरेइ जाव देवाउयं पि पकरेइ।

नेरइयाउयं पकरेमाणे जहण्णेणं दस वाससहस्साइं,

उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं पकरेइ। तिरिक्खजोणियाउयं पकरेमाणे जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,

उक्कोसेणं पिलओवमस्स असंखेज्जइभागं पकरेइ। मणुस्साउए वि एवं चेव। देवाउयं पकरेमाणे जहा नेरइया।<sup>9</sup> –विया. स. १, उ. २, सु. २०-२१

# १२६. असण्णिआउयस्स अप्पाबहुयं-

- प. एयस्स णं भंते ! १. नेरइय असण्णियाउयस्स,
  - २. तिरिक्खजोणियअसण्णियाउयस्स,
  - ३. मणुस्स असण्णियाउयस्स,
  - ४. देव असण्णियाउयस्स य

कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिए वा ?

- उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवे देव असण्णियाउए,
  - २. मणुस्स असण्णियाउए असंखेज्जगुणे,
  - ३. तिरिक्खजोणिय असण्णियाउए असंखेज्जगूणे,
  - ४. नेरइय असण्णियाउए असंखेज्जगुणे<sup>२</sup>।

-विया. स. १, उ. २, सु. २२

# १२७. एगंतबाल-पंडित-बालपंडित मणुस्साणं आउयबंध परूवणं-

- प. १. एगंतबाले णं भंते ! मणुस्से-
  - १. किं नेरइयाउयं पकरेइ,
  - २. तिरियाउयं पकरेइ,
  - ३. मणुस्साउयं पकरेइ,
  - ४. देवाउयं पकरेइ,
  - १. नेरइयाउयं किच्चा नेरइएसु उववज्जइ,
  - २. तिरियाउयं किच्चा तिरिएसु उववज्जइ,
  - ३. मणुस्साउयं किच्चा मणुस्सेसु उववज्जइ
  - ४. देवाउयं किच्चा देवलोगेसु उववज्जइ?
- उ. गोयमा ! एगंतबाले णं मणुस्से-
  - १. नेरइयाउयं पि पकरेइ,
  - २. तिरियाउयं पि पकरेइ,
  - ३ मणुयाउयं पि पकरेइ,
  - ४. देवाउयं पि पकरेइ।
  - १. णेरइयाउयं किच्चा नेरइएसु उववज्जइ,
  - २. तिरियाउयं किच्चा तिरिएसु उववज्जइ,

- प्र. भंते ! असजी जीव ७, क्या मरकाषु का वय करता है यावतु ४, देवायु का वय करता है?
- उ. हां, गोतम ! वह नरकायु का भी वध हरता है यावन्देवस् का भी वस करता है।

नरकाम् का वयं करने पर अधन्यतः दस उजार वर्षे का वेष करता है,

उत्कृष्टनः पन्योगम् के असरयात्वे भागं का वंच करता है। तिर्यञ्चयोनिकाषु का वच करने पर जनसतः अनामुंद्रतिका वंच करता है,

उत्कृष्टतः पत्योपम के असंस्थातने भाग का वध करता है। मनुष्यायु का बंध भी इसी प्रकार के, देवासु का बंध नरकायु के समान है।

#### १२६. असंज्ञी आयु का अल्पचर्त्य-

- प्र. भंते ! १. नारक-असझी-आयु.
  - २. तिर्यञ्चयोनिक असञी-आयु,
  - ३. मनुष्य-असंजी आयु,
  - ४. देव-असंझी-आयु,

इनमें कोन किससे अल्प यावत् विशेषाधिक है?

- उ. गौतम ! १. देव-असंजी-आयु सबसे कम है.
  - २. (उनसे) मनुष्य-असंज्ञी-आयु असंख्यातगुणी है.
  - ३. (उनसे) तिर्यञ्च-असंज्ञी-आयु असंख्यातगुणी हैं,
  - ४. (उनसे) भी नारक-असंज्ञी-आयु असंख्यातगुणी है।

#### १२७. एकांतवाल, पंडित और वालपंडित मनुप्यों के आयु वंध का प्ररूपण--

- प्र. १. भंते ! क्या एकान्त-वाल (मिय्यादृष्टि) मनुप्य,
  - १. नरकायु का वंध करता है,
  - २. तिर्यञ्चायु का वंध करता है,
  - ३. मनुप्यायु का वंध करता है,
  - ४. देवायु का वंध करता है?
  - क्या वह नरकायु वांधकर नैरियकों में उत्पन्न होता है,
  - २. तिर्यञ्चायु वांधकर तिर्यञ्चों में उत्पन्न होता है,
  - ३. मनुष्यायु वांधकर मनुष्यों में उत्पन्न होता है,
  - ४. देवायु वांधकर देवलोक में उत्पन्न होता है?
- उ. गौतम ! एकान्त वाल मनुष्य-
  - १. नरकायु का भी वंध करता है,
  - २. तिर्यञ्चायु का भी वंध करता है,
  - ३. मनुष्यायु का भी वंध करता है,
  - ४. देवायु का भी वंध करता है।
  - 9. नरकायु बांधकर नैरियकों में उत्पन्न होता है,
  - २. तिर्यञ्चायु बांधकर तिर्यञ्चों में उत्पन्न होता है,

- ३. मनुष्यायु बांधकर मनुष्यों में उत्पन्न होता है,
- ४. देवायु वांधकर देवों में उसन्त होता है।
- क्या नरकायु का बंध करता है यावत् देवायु का वंध - प्रमुम इडिंगी मिका ! हिंद . ç . K

क्या नरकायु बांधकर नैरयिकों में उत्पन्न होता है याबत् करता है ?

देवायु बांधकर देवलोक में उत्पन्न होता है ?

उ. गीतम ! एकान्त पण्डित मनुष्य,

।क्रिक डिम धंह क पुरार क्रमीइक र्रांट ई क्तरक यह कि प्रार क्रमीइक

किन मंक ए। के मुख्यापु और मनुष्यापु का बंध निका ,ई 157 के घंडे तक कुछ ई कि ई 157 के घंडे तक छु। रू डी छ

1ई Infa न्मिर में किंदे में निर्म का वंध का होता है। मनुष्यायु का वंध न करने से मनुष्यों में उलन्न नहीं होता, तियञ्चायु का बंध न करने से तियञ्चों में उत्पन्न नहीं होता, नह नरकायु का वंध न करने से नारकों में उत्पन्न नहीं होता, करवा।

"एकान्त पंडित मनुष्य नरकायु का वंध नहीं करता -की ई । जिस कारण में प्रैस कहा । जिस , प्र

डिक फितीए रि रामक कि प्रमुख महार्थ । मार्गि . र यावत् देवायु का वन्ध करने से देवों में उपन्न होता है ?'' क्ति किम स्मार में सिरोम में मिरक म बंध कि कि कि कि माबत् देवायु का वंध करता है,

नाई ड्रे, यथा–

, एक्सिन्ध, ९

२. कल्पोपपितका (सीधमादि कल्पे में उत्पन्न होना)।

"एकान्त पण्डित मनुष्य यावत् देवायु वांथ कर देवों में -की ई क्तार इक १४५ ! मर्नाए में एमक १३

- क्रमुम nडणी लाह। निम. ह. R असन् होता है।"

करता है ? क्या नरकायु का वंध करता है यावत् देवायु का वंध

देवायु वांधकर देवलांक में उत्पन्न होता है ? क्या नरकायु वांधकर नेरांथका में उत्पन्न होता हे पावत्

वंदा करता है, उ. गीतम ! वह नरकायु का वंध नहीं करता पावत् दवायु का

-को है Iniv हिरु भिर्म में एमक भकी ! किंम .R दवायु वायकर दवा म उसन्न हाता है। क्रमाय वांधकर नैरिकों में उसन नहीं होता यात्त्

-फ्रिह्म तडगीर काइ! मिर्ताः . ह दवापु बाधकर दवा में उसम्म होता है? मिलाय क्षां होन स्पष्ट में कियोग रे उसन मुख्य होता पावत दवाते का बंध करता है वालपाण्डत मनुष्य-नरकायु का वंद नहां करता पावत्

३. मणुस्साउदां किच्दा मणुस्सेसे उदावन्गर्इ,

४. देवाउयं किच्या देवेसु उववण्गद्।

।इर्कम ि एसी ,इर्कम एसी एंटाए

कि नेरड्याउयं पकरेड् जाब देवाउयं पकरेड्, - मिएम! हिंम iv प्रडींमिनेंग्प्र. ç . p

मियमा । एगंत्रपृष्टिए वां मणुस्सि . द्य किच्या देवलीएस उववज्जाइ ? मेरहेतियं किच्या मेरहेरेसे विकलाई मान देवावत

।इरेकम मधारमाउयं पकरेड्, इवाउयं पकरिडा जह पकरें ने नेरहपाउचं पकरेंद्र, नो तिरियाउचं

में से केणाड्ठेण भेते ! एवं वृच्यड्ड-देवाउचं किच्वा देवेसु उववज्जाइ। नी मणुस्साउदा किच्दा मणुस्सिस् उवदम्याइ, नी तिरियायचं किच्चा तिरिएसु उववज्गइ, मी नेरइयायवं किच्चा नेरइएसु उववज्याइ,

द्वातन् फ़िट्ना द्वति तवनत्वह ह नी नेरइयाउयं किच्चा नेरइएसु उववज्याइ जाव नी ने (इयाययं पकरें इयाव देवाययं पकरें इ, –អ៊ែរប្រុអ ប្រនាំឯករំក្ស

- ।इस् हे , हिमिगणप स्डिहा-छ. गोयमा ! एगंत पेडियस्स णं मणुस्सस्स केवलमेव दो

9. अतिकिरिया चेव,

१ किप्नाविवातिया वेदा।

ी ड्रीयप्रिक भिष्ठ किया है हो है । किया है निर्म किया है निर्म <u>—इञ्ज् हेग्र! । भग्ना । एदं वुच्चइ</u>

,इंरिकम ंडिंगाउर पकरें जाब देवाउर पकरिं, - मिएम i होम iv प्रडीम्लाङ . इ . म

उ. गीयमा ! नी नेर्ड्याउचं पकरेड् जाव देवाउचं पकरिंड, किच्या देवेसु उववज्जाद् ? नेरहपाययं किच्या नेरहएसु उववण्यह् जाव देवाययं

में केणाहरेणं भेते ! एवं चुच्चड् द्वावत किच्चा द्वसे व्ववन्त्राह् नार इएएम्ट भुग्रान किया येरापड्रान मि

किचा दवसे उववन्यह हैं। न्रह्मावन किच्या न्रह्मि वर्षवन्यहं जाव द्वावन 'इ)फि फराइट माण्डी मेरहयाउचे तक हे जाब देवाउच

- मियम । वालपाड्स गं म्यास-

तहारूवरस समणस्स वा, माहणस्स वा अंतिए एगमवि आरियं धम्मियं सुवयणं सोच्चा निसम्म देसं उवरमइ, देसं नो उवरमइ, देसं पच्चक्खाइ, देसं नो पच्चक्खाइ,

से णं तेणं देसोवरम-देस पच्चक्खाणेणं नो नेरइयाउयं पकरेइ जाव देवाउयं पकरेइ, नो नेरइयाउयं किच्चा नेरइएसु उववज्जइ जाव देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जइ। से तेणट्ठेण गोयमा ! एवं वुच्चइ— 'बालपंडिए मणुस्से-जाव देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जइ।' —विया. स. १, इ. ८, सु. १-३

## 9२८. किरियावाइयाइ चउव्विह समोसरणगएसु जीवेसु एक्कारसठाणेहिं आउयवंध परूवणं-

- प. १. किरियावाई णं भंते ! जीवा कि नेरइयाउयं पकरेंति तिरिक्खजोणियाउयं पकरेंति, मणुस्साउयं पकरेंति, देवाउयं पकरेंति?
- गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति, नो तिरिक्ख जोणियाउयं पकरेंति, मणुस्साउयं पि पकरेंति, देवाउयं पि पकरेंति।
- प. जइ देवाउयं पकरेंति किं भवणवासिदेवाउयं पकरेंति, वाणमंतरदेवाउयं पकरेंति, जोइसिय देवाउयं पकरेंति, वेमाणियदेवाउयं पकरेंति?
- गोयमा ! नो भवणवासिदेवाउयं पकरेंति,
   नो वाणमंतर देवाउयं पकरेंति,
   नो जोइसियदेवाउयं पकरेंति,
   वेमाणियदेवाउयं पकरेंति।
- प. अकिरियावाई णं भंते ! जीवा किं नेरइयाउयं पकरेंति जाव देवाउयं पकरेंति ?
- ज. गोयमा ! नेरइयाउयं पि पकरेंति जाव देवाउयं पि पकरेंति।
   एवं अन्नाणियवाई वि, वेणइयवाई वि।
- प. २. सलेस्सा णं भंते ! जीवा किरियावाई किं नेरइयाउयं पकरेंति जाब देवाउयं पकरेंति ?
- ज. गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति।
   एवं जहेव जीवा तहेव सलेस्सावि चउिह वि समोसरणेहिं भाणियव्वा।
- प. कण्हलेस्सा णं भंते ! जीवा किरियावाई किं नेरइयाउयं पकरेंति जाव देवाउयं पकरेंति ?
- गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति,
   नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेंति,
   मणुस्साउयं पकरेंति,

तथारूप अमण या माइन के पास से एक भी आयं तथा धार्मिक सुनान सुनकर, अर्थारण करके एक देश में (आशिक) पिरत जीता है और एक देश में किरन नये शेता। एक देश से प्रत्यारमान करना दे और एक देश से प्रत्याख्यान गर्भ देश निर्ध्त और देश प्रत्यारमान से वद गरकापु का वय गर्भ करना यावान देनाए का वय करना है वद गरकापु वाय कर ने स्थान्हों में अपना मही जीना यावान देवाय बांबकर देनों में अपना होना है।

्डस कारण गीवम ! ऐसा काम जला ने कि -'बाल पटिन मनुष्य यावन दे ॥यु बाय कर देवी में उनन जोता है।'

# 9२८. क्रियावादीआदि चारी समवसरणगत जीवी में ग्यारह स्थानों द्वारा आयु बंध का प्ररूपण-

- प्र. १. भंते ! क्रियावादी जीव क्या गरकायु का वय करते हैं. तिर्यञ्चयोनिकायु का वय करते हैं. मनुष्यायु का वंच करते हैं या देवायु का वय करते हैं?
- उ. गीतम ें क्रियाबादी जीव नेरियक ओर तिर्थञ्चयोनिकायु का वंथ नहीं करते हैं किन्तु मनुष्य और देवायु का वंथ करते हैं।
- प्र. यदि क्रियावादी जीव देवायु का बंध करते हैं तो क्या वे भवनवासी-देवायु का बंध करते हैं, वाणव्यन्तर-देवायु का बंध करते हैं ज्योतिष्क-देवायु का बंध करते हैं या वैमानिक-देवायु का बंध करते हैं?
- जीतम ! वे न तो भवनवासी-देवायु का बंध करते हैं,
   न वाणव्यन्तर-देवायु का बंध करते हैं,
   न ज्योतिष्क-देवायु का बंध करते हैं.
   किन्तु वैमानिक-देवायु का बंध करते हैं,
- प्र. भंते ! अक्रियावादी जीव क्या नरकायु का वंध करते हैं यावत् देवायु का वंध करते हैं ?
- गौतम ! वे नरकायु का भी वंध करते हैं यावत् देवायु का भी वंध करते हैं।
   इसी प्रकार अज्ञानवादी और विनयवादी जीवों के आयु का वन्ध कहना चाहिए।
- प्र. २. भंते ! सलेश्य क्रियावादी जीव क्या नरकायु का वंध करते हैं यावत् देवायु का वंध करते हैं?
- गौतम ! वे नरकायु का वंध नहीं करते
   इसी प्रकार (पूर्वोक्त) सामान्य जीवों के समान सलेश्य में चारों समवसरणों के आयु वंध का कथन करना चाहिए।
- प्र. भंते ! कृष्णलेश्यी क्रियावादी जीव क्या नरकायु का बंध करते हैं यावत् देवायु का वंध करते हैं?
- गौतम ! वे न नरकायु का वंध करते हैं,
   न तिर्यञ्चयोनिकायु का वंध करते हैं,
   किन्तु मनुष्यायु का वंध करते हैं,

- प्रकार प्राकाम । असे विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्थ । विश्वास्
- करते हैं वाबत् देवायु का बंध करते हैं ; उ. गीतम ! वे न नरकायु का बंध करते हैं,

न तियेञ्चयोनिकायु का बंध करते हैं, किन्तु मनुष्यायु का बंध करते हैं,

देवायु का भी बंध करते हैं।

- प्र देवायु का वंध करते हैं तेत क्या भवनवासी देवायु का वंध करते हैं? केश कंध करते हैं पावत् वैमानिक देवायु का वंध करते हैं शवत् वैमानिक देवायु का वंध नहीं करते यावत् .
- । हैं हैं रिस्क खंघ का खंघ किनामहै अछ का नरकात जान किल क्या नरकात का बंध प्र
- हैं किरक वंध का वंध करते हैं किरक उ. गीतम ! वे नरकायु का वंध नहीं करते, छ कियू विवेच्यभीकायु, मनुष्यायु और देवायु का वंध

1 हैं क्रिफ़ मंड-शुम्ह के ज़िल्फिन्डी गृष्टि ज़िल्मिन्डिस ग्रक्स मिड्ड मिट , ई मण्ड का घंड-शुम्ह के फ़िड्डिस्टि ग्रांक्स मिटी मिनाए एंड शुम्ह कि फिड्डिस्टिंड ग्रांह फ़िड्डिस्ट्रि ग्रांकर प्रशिष्ट

- त्रिक धंघ कि पुत्काम क्षित क्षित क्षित क्षित कि . K हैं क्षित के कि कि कि कि कि कि कि कि कि
- क पुग्ठिम मुम्म है किरक खंघ कि पुरक्रम म है ! मार्गाः क्ष
- क्ष प्राका माय प्राप्त विद्यागित क्षामाणकु ! होंस . इ . . ए है है रिग्स छो एक क्षा है कि का क्षा है हो है हो छो है है।
- क प्राव्य है मानी है हो के हैं। है हिस्से हैं।

निर्मित्री प्रमायन निर्मात क्ष्मामास्य स्थाप सिर्मे । । १ ज्ञीय नेडक स्था क्ष्मा । । इस स्थाप सिर्मेस स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप ।

हैं। सम्पर्याद किया है। सम्पर्याद का वाद क्या नरकायु का वंद

- करते हैं यावत् देवायु का वंच करते हैं ? उ. गीतम ! वे नरकायु और तिर्यञ्चयोनिकायु का वंच नहीं करते हैं,
- । हं तंत्रक घंच तर प्रापट ग्रांट प्राप्यमुम कृकी कं काशीपायकु घंच प्राप्त कि विक्ति दिग्गियकी खोडायमी १३ नामम

ं तिरिका यं वार्य कि कि क्षा वेदाव में वार्य हो कि अपन्य हो हो जात्र हो हो हो हो हो हो हो हो है। हो हो हो हो हो हो हो है। हो हो हो हो हो हो हो है।

- प. तेउलेस्सा णं भंते ! जीवा किरियावाई कि नेरइयाउचं पकरेंति जाब देवाउचं पकरेंति ?
- , जीर्रकम घंठाषड्र १६ कि । मिर्मार . रु , नीर्रकम घंठाष्मणीरिष्मभ्रमिति कि

मगस्साउयं पि पकरेति,

,तिरिकप मि एकास्मुएम । तिरिकप मी छ्छाङ्ड

- मह देवाउचं पकरित कि भवणवासिदेवाउचं पकरित .
   माव देनाउचं पकरित ?
   माधाम । मि भवणवासिदेवाउचं पकरित जाव देनाणिय
- . गोरामा ! नो भवणावासिदेवाउयं पकरित जाब वेमाणिय हेवाउयं पकरिता मार्गास्त हैं
- प. तेउलेस्सा णं भेते ! जीवा अफिरियावार्ट् कि नेरड्याउचं पकरित जाब देवाउचं पकरित ? उ. गोयम ! ने नेरड्याउचं पकरित,
- म. अस्सा णं भेत ! जीवा किरियावाई कं नेरइयावयं किरिक्रम जाव देवावयं पक्रिक्रम
- उ. गोयमा ! नो नेरड्याज्यं पकरेंति जाब नो देवाज्यं पकरिता
- की ड्राह्माधरीकीरिः । किम् । फ्राह्मिहण्कः . **६ . ए** तिरिक्प विचाय हे जान है जान है ।
- मी छंगान्ड नार , तिरिक्य मी छंगान्डर है ! गमहिर . छ निरंक्य

। हो झेणह्याई हि, नेगड्यवाई हि।

#### मुक्कपरित्वया जहा सर्वस्सा।

- प. ४. सम्मिद्द्री णं भेते ! जीवा किरियावाई किं नेरड्याउयं पकरेति जाब देवाउयं पकरेति ?
- .हाँरेकम ंध्याययं मेरड्याययं काँरेत. ह नी तिरिक्तनाणियाययं वक्रीका

। तिरिक्प मी घंटाइर, तिरिक्प मी घंटाामुण्म । प्राच्छी प्रश्च का इस्ट डिड्र इंडिक्सी

म् सम्मामिखदिदर्ठी णं भंते ! जीवा अण्णाणिववाई किभर्षाययं पक्रीति जाव देवाउच पक्रीति ?

- उ. गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति जाव नो देवाउयं पकरेंति,
  - एवं वेणइयवाई वि।
  - ५. णाणी, आभिणिबोहियनाणी य सुयनाणी य ओहिनाणी य जहा सम्मद्दिट्ठी।
- प. मणपञ्जवनाणी णं भंते ! जीवा किरियावाई किं नेरइयाउयं पकरेंति जाव देवाउयं पकरेंति ?
- उ. गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेंति, नो मणुस्साउयं पकरेंति, देवाउयं पकरेंति।
- प. जइ देवाउयं पकरेंति किं भवणवासि देवाउयं पकरेंति जाव वेमाणिय देवाउयं पकरेंति ?
- गोयमा ! नो भवणवासिदेवाउयं पकरेंति, नो वाणमंतर देवाउयं पकरेंति, नो जोइसियदेवाउयं पकरेंति, वेमाणियदेवाउयं पकरेंति। केवलनाणी जहा अलेस्सा।
   ६.अन्नाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्हपक्खिया।
  - ७. सण्णासु चउसु वि जहा सलेस्सा। नो सन्नोवउत्ता जहा मणपज्जवनाणी।
  - ८. सवेयगा जाव नपुंसगवेया जहा सलेस्सा।

अवेयगा जहा अलेस्सा।

९. सकसायी जाव लोभकसायी जहा सलेस्सा।

अकसायी जहा अलेस्सा।

१०. सजोगी जाव कायजोगी जहा सलेस्सा।

अजोगी जहा अलेस्सा।

- 99. सागारोवउत्ता य अणागारोवउत्ता य जहा सलेस्सा। —विया. स. ३०, उ. १, स. ३३-६४
- 9२९. किरियावाइयाइ चउव्विहसमोसरणगएसु चउवीसदंडएस एक्कारसठाणेहिं आउय बंध पह्तवणं—
  - प. दं.१. किरियांवाई णं भंते ! नेरइया किं नेरइयाउयं पकरेंति जाव देवाउयं पकरेंति?
  - जोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति,
     नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेंति,
     मणुस्साउयं पकरेंति,
     नो देवाउयं पकरेंति।
  - प. अकिरियावाई णं भंते! नेरइया कि नेरइयाउयं पकरेंति जाव देवाउयं पकरेंति ?

- ज. गीतम ! वे न नरकायु का वच करते है यावत् न देवायु क वंच करते हैं।
  - इसी प्रकार विनयवादी जीवी का वन्ध जानना चाहिए। ५. क्रियाचादी जानी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी के आयु वन्ध का कथन सम्यादृष्टि के समान है।
- प्र. भंते ! मनः वर्षवज्ञानी क्रियाचादी जीव क्या नरकाषु का वंब करते हैं यावतु देवायु का वंब करते हैं ?
- उ. गोतम ! वे नेर्रायक, तियंञ्च और मनुष्य का आयुर्वय नहीं करते, किन्तु देवायु का बंध करते हैं।
- प्र. यदि वे देवायु का बंध करते हैं तो क्वा भवनवासी देवायु का बंध करते हैं यायत् वैमानिक देवायु का बंध करते हैं?
- उ. गीतम ! वे भवनवासी, वाणव्यन्तर या ज्योतिष्क का देवायु वंध नहीं करते.

किन्तु वैमानिक देवायु का वंध करते हैं।

केवलज्ञानी के विषय में अलेश्यी के समान कहें।

- ६.अज्ञानी से विभंगज्ञानी पर्यन्त का आयुवन्य कृष्णपाक्षिक के समान है।
- ७. चारों संज्ञाओं का आयु वंघ सलेश्य जीवों के समान है। नो संज्ञोपयुक्त जीवों का आयु वंघ मनःपर्यवज्ञानी के समान है।
- ८. सवेदी से नपुंसकवेदी पर्यन्त का आयु वन्च सलेश्य जीवों के समान है।
- अवेदी जीवों का आयु वन्ध अलेश्य जीवों के समान है।
- ९. सकपायी से लोभकपायी पर्यन्त का आयु वंध सलेश्य जीवों के समान है।

अकषायी जीवों का आयु वंध अलेश्य के समान है।

- 90. सयोगी से काययोगी पर्यन्त का आयुवंध सलेश्य जीवों के समान है।
- अयोगी जीवों का आयु बंध अलेश्य के समान है।
- 99. साकारोपयुक्त और अनाकारोपयुक्त का आयुवंध सलेश्य जीवों के समान है।
- १२९. क्रियावादी आदि चारों समवसरणगत चौवीस दंडकों में ग्यारह स्थानों द्वारा आयु वंध का प्ररूपण—
  - प्र. दं. १. भंते ! क्रियावादी नैरियक जीव क्या नरकायु का वंध करते हैं यावत् देवायु का वंध करते हैं ?
  - गौतम ! वे नरकायु का वंध नहीं करते हैं, तिर्यञ्चयोनिकायु
     का भी वंध नहीं करते हैं,

किन्तु मनुष्यायु का वंध करते हैं, देवायु का वंध नहीं करते हैं।

प्र. भंते ! अक्रियावादी नैरियक जीव क्या नरकायु का वंध करते हैं यावत् देवायु का वंध करते हैं ?

करते हैं यावत् देवायु का वंध करते हैं ? उ. गीतम ! इसी प्रकार सभी नैरियक जी क्रियावादी हैं, वे एक मनुष्यायु का ही बंध करते हैं,

के अधिरादी, अद्यानवादी और विनयवादी नैरिकक हैं, हे सभी स्थानों में नरकायु का बंध नहीं करते,

, हैं 57 क घंघ का वृध करते हैं,

,ई र्हा का वंध करते हैं,

उ. गीतम ! वे नरकायु का बंध नहीं करते,

किन्तु तिरेक्यायु और मनुष्यायु का वन्स करते हैं, हेवायु का वंध नहीं करते हैं, इसी प्रकार अज्ञानवादी (पृथ्वीकािक्क) मीवों का आयु वंध

कहना चाहिए। प. भेरी ! सकरप अधिकाचारी पृख्यीकारिक जीव नरकायु का वंध करते हैं भावतु देवायु का वंध क्रा क्षा क्षा क्षा

मं नर-नर, 'है की जिसि कमीकाकिए नाष्ट्र कि-कि! मातीं .र र्राट फ्रम्म रामनानक देपू में किरमसम रि के ध्यम ।है तिशंच प्राप्त कर राकर विक्रम

हिम छो छोए। एक प्राक्षप्र मिन्नी में १४४ र्डिस्टिन-प्रदेशि ।ई रिप्रक

दं. १३-१६. इसी प्रकार अस्काविक को एस ११ - १६ ए १ नोने के आयु का चंच जानना याहिए। मुम, भूति कावीका प्रक्रिक को एक एक एक एक एक समी

हे. १४-१५. तेमस्कापिक और सायकारिक गीव, मभी स्थानों में मध्य के दो समवसरणों में भरकायु का बंध नहीं रिगक

, इं तंत्रक घंच क पृास कमीकेटकेती हुन्की तंत्रक विस्वाद का वंद्य प्रिक्त क्ष्मिक्त तंत्रक प्रिक्त का कि क्ष्मिक्त क्ष्मिक्त क्ष्मिक्त तंत्र माम के क्ष्मिक प्रीक्षिक क्ष्मिक्त क्ष्मिक्त तंत्र माम के क्ष्मिक्त क्ष्मिक्तिक क्ष्मिक्तिक्त विस्व

> , नीरंक्य जियं पर स्थाउं के प्रक्रिंत, तिरिक्ष्यजीणयाउं पि पक्रेंति, मणुस्साउं पि पक्रेंति, नी देवाउं पक्षेंता। मुझ्यबाई वि।

प. सरेस्सा णं भते ! नेरइया किरियावाई कि नेरइयाययं पकरित जाब हेवाउयं पकरित ?

ह देशनाशीकी कि निरइया जे किसियाबाई ते किसियाबाई में निरइया जे सियाबाई प्राप्ता है।

मणुस्साउचं एगं पकंरिंते, के अलिश वाचाई, केणणाणियवाई, वेणाइयवाई, के सब्बर्ट काण है, ने में रह्याउचं वेणाइयवाई, के सब्बर्ट काण प्रकार के कि सम्बर्टिंत, के सिरंक्य प्राप्त के कि इंक्लिश के कि सम्माप्त इंक्लिश के कि सिरंक्य के कि स्वार्टिंग इंक्लिश के कि सिरंक्य के कि सिरंक्य के कि सिरं

हं. २-११. एवं जाव थीणवसुमारा जहेव नेरह्या।

कें. १२. अर्थकार्यम् गं मेंने । पुढ़िकार्यम् कें. १ नेरह्याययं पकरेंति जाच देवाययं पकरेंति ? उ. गोयमा ! नो नेरह्याययं यकरेति,

,तिरंकप गेथासाउयं पकरित, मणुस्साउयं पकरित, नी हेवाउयं पकरिता एवं अण्णाणियवाई वि।

त्री संस्ता गं भंते ! पुढिविकाइया कि नेरइयाययं पर्कात

जाब देवाउचं पक्रींत ? उ. गोयमा ! एवं जं जं पयं अश्यि पुढविकाऱ्याणं तिहं तिहं मध्यमेषु दोषु समोसरणेषु एवं चेव दुविहं आवयं पकरिताः

। नीर्रेकप मी की ह्या भक्ति-रेडाण

हें, ९३,९१, एवं आउक्काइयाण वि, वेणसहकाइयाण वि

त्र १४-१५. तेउकाड्याणं वाउकाड्याणं सब्बर्ह्याणं हे. १४-१५. तेउकाड्याणं वाउकाड्याणं सब्बर्ह्याणेषु मन्द्रिमेषु दोषु समोसरणेषु, मो नरड्याउयं पकरति,

तिरिस्यजीणियाउदां पक्रींक्र मंत्रांसा ने मणुस्साउदां पक्रींक्रमं में देवाउदां पक्रींसा इस-गिर्मेशिय-क्षेड्रेस्-इंड्रिय-व्हार्गेसा नुवावकाइयागं,

<u> गवर-सन्यत-नागसु न एक्क में आडवं पक्राता</u>

- प. दं. २०. किरियावाई णं भंते ! पंचेंदिय- तिरिक्ख-जोणिया किं नेरइयाउयं पकरेंति जाव देवाउयं पकरेंति?
- जोयमा ! जहा मणपञ्जवनाणी।
   अिकरियावाई, अन्नाणियवाई, वेणइयवाई य चउव्विहं
   पि पकरेति।
   जहा ओहिया तहा सलेस्सा वि।
- प. कण्हलेस्सा णं भंते ! किरियावाई पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणिया किं नेरइयाउयं पकरेंति जाव देवाउयं पकरेंति ?
- उ. गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति जाव नो देवाउयं पकरेंति। अिकरियावाई, अन्नाणियवाई वेणइयवाई य चउव्विहं पि पकरेंति। जहा कण्हलेस्सा एवं नीललेस्सा वि, काउलेस्सा वि।

तेउलेस्सा जहा सलेस्सा, णवरं—अकिरियावाई, अन्नाणियवाई, वेणइयवाई य नो नेरइयाउयं पकरेंति, तिरिक्खजोणियाउयं पि पकरेंति, मणुस्साउयं पि पकरेंति, देवाउयं पि पकरेंति। एवं पम्हलेस्सा वि सुक्कलेस्सा वि भाणियव्वा।

कण्हपिक्खया तिहिं समोसरणेहिं चउव्विहं पि आउयं पकरेंति। सुक्कपिक्खया जहा सलेस्सा। सम्मिद्द्ट्ठी जहा मणपञ्जवनाणी तहेव वेमाणियाउयं पकरेंति। मिच्छिद्द्ट्ठी जहा कण्हपिक्खया। सम्मामिच्छिद्द्ट्ठी णं एक्कं पि पकरेंति जहेव नेरड्या।

नाणी जाव ओहिनाणी जहा सम्मदिदट्ठी।

अन्नाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्हपिक्खया।

सेसा जाव अणागारोवउत्ता सव्वे जहा सलेस्सा तहेव भाणियव्वा।

दं. २१. जहा पंचेंदिय-तिरिक्खजोणियाणं वत्तव्वया भणिया तहा मणुस्साण वि भाणियव्वा,

णवरं-मणपञ्जवनाणी नो सन्नोवउत्ता य जहा सम्मिद्दिट्ठी तिरिक्खजोणिया तहेव भाणियव्वा।

- प्र. इं. २०. भेते ! क्रियाचादा पर्वोद्धय विर्धन्वयातिक क्या नरकायु का वंध करते है यावन् देवायु का वंध करते है?
- उ. गोतम ! इनका आयु बंध मनःपर्यवज्ञानी के समान है। अक्रियाबादी, अज्ञानबादी और धिनयबादी तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय जीव बारों प्रकार के आयु का बंध करते हैं। संलेश्य तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय का आयुबंध सामान्य जीवीं के समान है।
- प्र. भंते ! कृष्णलेश्यो क्रियाचादी पचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक क्या नरकायु का अब करते हैं यावत् देवायु का अब करते हैं?
- उ. गोतम ! वे नरकायु यावत देवायु का वंब नहीं करते हैं।

अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी कृष्णलेश्यी चारों प्रकार के आयु का वंध करते हैं। नीललेश्यी और कापोतलेश्यी का आयु वंध कृष्णलेश्यी(पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक) के समान है। तेजोलेश्यी का आयु वंध सलेश्य के समान है। विशेष—अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी नैरियक का आयु नहीं वांधते, वे तिर्यञ्च, मनुष्य और देव का आयु वांधते हैं।

इसी प्रकार पद्मलेश्यी और शुक्ललेश्यी जीवों का आयुवंय कहना चाहिए।

कृष्णपाक्षिक अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी जीव चारों ही प्रकार के आयु का वंध करते हैं। शुक्लपाक्षिक का आयु वंध सलेश्यी के समान है। सम्यग्दृष्टि जीव मन:पर्यवज्ञानी के समान वैमानिक देवों का आयु वंध करते हैं।

मिथ्यादृष्टि का आयु वंध कृष्णपाक्षिक के समान है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव नैरियकों के समान एक ही प्रकार का आयु वंध करते हैं।

ज्ञानी से अवधिज्ञानी पर्यन्त के जीवों का आयु वंध सम्यग्दृष्टि जीवों के समान है।

अज्ञानी से विभंगज्ञानी पर्यन्त के जीवों का आयु वंध कृष्णपक्षिकों के समान है।

शेष अनाकारोपयुक्त पर्यन्त सभी जीवों का आयु वंध सलेश्यी जीवों के समान कहना चाहिए।

दं. २१. जिस प्रकार पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिक जीवों का कथन कहा, उसी प्रकार मनुष्यों का आयु वंध भी कहना चाहिए।

विशेष-मनःपर्यवज्ञानी और नो संज्ञोपयुक्त मनुष्यों का आयु वंध सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्चयोनिकों के समान कहना चाहिए।

1ई नामम के गिमका मुख खं**ड हा**छ ।क हं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक मिले 1ई नामम के किए प्नामाम नष्टक **व**ड़ि । हैं **र्ह) क** डिंग् डिंग हो कि हो कि कि के गिर्फार अहि गिरकर, अवेदी, अवेदी, केविया है

#### -ाणमन्त्रर तक छर्मनी छंड ९३०. चतुविध समवसरणों में अनन्तरोपपन्नकों की अपेक्षा आयु

- उ. गीतम ! वे नरकायु का वंध नहीं करते यावत् देवायु का भी हैं हिरक वंध करते हैं याबत् देवायु का वंध करते हैं ? y. भंते ! क्रियावादी अनन्तरीपपन्नक नैरियक क्या नरकायु
- ।गृज्ञीष्ट ान्त्रक धंघ घृारू ।क किन्नपर्गराज्ञान्स ज़िम्प्रमधी ग्रांध ज़िम्माइस ,जिम्मिक्सि ग्राकर भिट्ट , हैं हैं) के डिम धंह
- 1ग्रिज्ञीष्ट ाननार हन्येप कनीमई ज्ञाकर भिट्ट र हैं हिंग्स यंघ का वेंच पावत् देवायु का यंघ करते हैं ?

ाफ़ किया किया किया है। एक कार्य है। एक कार्य है किया कार्य है। एक कार्य है किया है किया है किया है। किया कार्य कार्य है किया कार्य कार्य कार्य है। किया कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार

। प्रज्ञाप्त मित्रक मित्र हास्र मित्रेय कनीमई राकप्र भिट्ट किरक हिम उन्ह प्राप्त क प्राकप्त मिनी क्लिम क्रिप्री कामि

कारीप्रत कान्नप्राप्तानास्थ में निष्ण पिस प्राकर मिड़

। गृज्ञीान निज्ञक नप्त र्घ हैं नाष्ट्र कि मिन्ध-व्यद्भि

#### १३). प्रम्परीपपन्नकों की अपेक्षा चीवीस दंडकों में आयु वंध का

- रें हैं फिरक येंच का वेच का वेंच कर हैं हैं ारु होकर्रा । परम्परीयम्बन्धः क्षित्राधादा होन् . प्र
- धंघ तक प्राप्तर अभि है किरक धंघ तक धायनुम कुन्ही (क्रिक हिम एक एकिनीएक्टरेश अहि हाकरम है। मिली . इ
- र हैं किरक छंच कि घुष्टि हमाय है किरक छंच कि प्र. भेरे ! परम्परोपननक अफियावादी नेरिक क्या नरकायु
- । इं फ्रिक डिम् का और मनुष्यायु का वन्ध करते हैं किन्तु देवायु का वंध उ. गीतम ! वे नरकायु का वंध नहीं करते, तियंब्ययोनिकायु
- प्रिन्नाच्याच्या । में प्रकार अज्ञानवादी और विनववादी के विवय में
- [মুরীাদ দেরক চরাচ কছণ্**চ দা**ট কার্ট্ডুড प्रमप्त क्रिक्रेम क्रिक्सिक में क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्सिक क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क् ज्ञान्य क्षिष्ट इन्ह में काएईइन्ड कमीस्टि मेर्ने जान्य भिट्ट
- ।गृहीाज मिस्रमस मि हिप मियेर कार्ड्ड्स मग्रमार जामुम्स के मिर ,हे जिएगीर कि कि जिएर्ड्ड में कतारिएं में मक मिट्ट गरि अकर मिट्ट

मा का काइड्रेड गाम क्षेप्ट म ब्राह ग्रन्मट-प्राध्न

'हे श्रोष्ट (श्रोष्ट सामा<del>र</del>)

असुरकुमारा। -विया. स. ३०, च. १, सु. ६५-९३ दं. २२-२४. वाणमंतर-जोद्दिस्य-वेमाणिया जहा । छंडा सेसं छोटा क्रिया सिर्ध प्रहास्थि ्रहीं रेंक्रम घंटास्ट मी iग्ण <del>न</del> ग्रण घ ,गिर्मा, केवलानाणी, अवेदका, अकसायी, अज्ञाना,

<u>—ंगम्भिम इमिणियिक्सरास्ट</u> म्ब्हुम १३०. चरीव्यह समीसरणेसु अर्गतायवननाणां

- उ. गीयमा ! नी नेरइयाउयं पंकरीत जाब नो देवाउयं ने (इयाउयं पकरीते जाव देवाउयं पकरिते। की एड्राम । अणंत्रीववनना नेरइया कि
- एवं अकिरियावाई वि, अन्नाणियवाई वि, वेणइ्यवाई 1017कम
- छ। ने मेरह्याउवं प्रकृति जाव ने इंदाउवं र हीं के मेर इया उसे कि मान देवाच्यं पक रिते हैं। प. सलेस्सा णां भंते ! किरियादाई अणंतरोवदन्ता नेरइया
- (।एनंगिमर्घ गार हेग् नि तर्मामाण्य गए ती क्रम प्रधास ही प्वं सब्द्रागेसु वि अणंत्र विवननगा ने (इया न विक्री पुनं जीव वेमािणवा। मिर्फ रिति

06-₽.₽., 5.5, 0.5 .H. 1\text{IPP} | गबरं-जं जस्स अश्वि तं तस्स भागिपव्हां।

#### <u> —Iიხს</u> १३१. पर्परीयवन्नगाणं पहुच्च-चउदीसवंडएमु आजय वंध

- ,र्हाउक्ष पकरीते, ₽. i उ. गोयमा ने (इयाउयं पकरीते जाब देवाउयं पकरिति ? की एड्रा मन्द्रमा । परमरीववन्त्रमा नेरइया कि
- की एड्रम । भारत ! पर्परोवदन्ता नेरइया कि देवाउच पकरीते।

ति रिक्सनोणियाउदं पकरित, मणुस्साउदं पकरित, नी

फंटाइर ि, नीरंकम मी फंटास्मुएम , नीरंकम मी उ. गोयमा ! नी नेरइयाउयं पकरेति, तिरिक्षनोणियाउयं ने रइयाउचे पकरेति जाब देवाउचं पकरित ?

एवं अन्ताणियवाई वि, वेणद्यवाई वि।

सच्चेव दुही पि जाव अचारमा उद्देसा, प्हें एएणं कमेणं जन्मेव वेधिसए उड्हेसगाणं परिवाडी -विया. स. ३०, उ. ३, स. १ प्रियदंडगस्गहिआ। इक्त , इंग्राईग्राम मेर्स् मेर्स्स मार्थिय हो मेर्स ही सुग्रन्न विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष

गानमानकार्य हो गातिक एकामना

परम्परा चत्तारि वि एक्कगमएणं चरिमा वि, अचरिमा वि एवं चेव,

णवरं-अलेस्सो केवली अजोगी य न भण्णइ,

सेसं तहेव।

~विया. स. ३०, उ. ३, ४-११

#### १३२. अणंतरोववन्नगाइसु चउवीसदंडएसु आउबंधस्स विहिणिसेह परूवणं—

- प. दं. १. अणंतरोववन्नगा णं भंते ! नेरइया किं नेरइयाउयं पकरेंति, तिरिक्ख जोणियाउयं पकरेंति, मणुस्साउयं पकरेंति, देवाउयं पकरेंति?
- उ. गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति जाव नो देवाउयं पकरेंति।
- प. परंपरोववन्नगा णं भंते ! नेरइया किं नेरइयाउयं पकरिंति जाब देवाउयं पकरिंति ?
- गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति, तिरिक्खजोणियाउयं
   पि पकरेंति, मणुस्साउयं पि पकरेंति, नो देवाउयं
   पकरेंति ।
- प. अणंतर परम्पराणुववन्नगा णं भंते ! नेरइया किं नेरइयाउयं पकरेंति जाव देवाउयं पकरेंति ?
- उ. गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति जाव नो देवाउयं पकरेंति।

दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिया,

णवरं-पंचिदियतिरिक्खजोणिया मणुस्सा य परम्परोववन्नगा चत्तारि वि आउयाइं पकरेति।

–िवया. स. १४, उ. १, सु. १०-१३

#### १३३. अणंतर निग्गयाइसु चउवीसदंडएसु आउयवंध विहिणिसेहो पक्तवणं—

- प. दं. १. अणंतरनिग्गया णं भंते ! नेरइया किं नेरइयाउयं पकरित जाब देवाउयं पकरिति ?
- गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरित जाव नो देवाउयं पकरित।
- परम्पर्राणगया णं भंते ! नेरइया किं नेरइयाउयं पक्तरेति जाब देवाउयं पकरेति?
- भीयमा ! नेरइयाउयं पि पकरेति जाव देवाउयं पि पक्षेति।
- प. अयतर परस्परअणिगाया ण भंते ! नेरइया कि नेरऽपाइप प्रहरित जाब देवाउचं प्रकरित ?
- र्क को भा<sup>त</sup> नो ने रहपाउथं पि पकरिति <mark>जाब नो</mark> देवाउथं पि १ ८४(४)

दे, २-४४ एवं सिरवसेसं अव वैमाणिया। चीरायस ५४, ३०, सु. १६ ११ परम्पर शब्द से युक्त चार उद्देशक एक गम वाले हैं। इसी प्रकार चरम और अचरम उद्देशक भी समझना चाहिए।

विशेष-अचरम में अलेक्यी केवली और अयोगी का कथन नहीं करना चाहिए।

शेष सब कथन पूर्ववत् है।

#### 9३२. अनंतरोपपन्नकादि चौबीस दण्डकों में आयु वंध क विधि-निषेध का प्ररूपण—

- प्र. दं. १. भंते अनन्तरोपपन्नक नैरियक क्या नरकायु का वंध करते हैं, तिर्यञ्चायु का वंध करते हैं, मनुष्यायु का वंध करते हैं या देवायु का वंध करते हैं?
- उ. गौतम ! वे नरकायु का वंध नहीं करते यावत् देवायु का वंध नहीं करते।
- प्र. भंते ! परम्परोपपन्नक नैरियक क्या नरकायु का वंध करते हैं यावत् देवायु का वंध करते हैं ?
- गौतम ! वे नरकायु का वंध नहीं करते, वे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु का वंध करते हैं किन्तु देवायु का वंध नहीं करते।
- प्र. भंते ! अनन्तर-परम्परानुपपन्नक नैरियक क्या नरकायु का बंध करते हैं यावत् देवायु का बंध करते हैं ?
- उ. गौतम ! वे नरकायु का वंध नहीं करते यावत् देवायु का वंध नहीं करते।

दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकों तक आयु वंध का कथन करना चाहिए।

विशेष-परम्परोपपन्नक पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक और मनुष्य चारों प्रकार के आयु का वंध करते हैं।

#### 933. अनन्तरनिर्गतादि चौबीस दण्डकों में आयु वंध के विधि निषेध का प्ररूपण—

- प्र. दं. १. भंते ! अनन्तरनिर्गत नैरियक, क्या नरकायु का वंध करते हैं यावत् देवायु का वंध करते हैं ?
- उ. गौतम ! वे नरकायु का वंध नहीं करते यावत् देवायु का वंध नहीं करते।
- प्र. भंते ! परम्पर-निर्गत-नैरियक क्या नरकायु का वंध करते हैं यावत् देवायु का वंध करते हैं ?
- उ. गीतम ! वे नरकायु का भी वंध करते हैं यावत् देवायु का भी वंध करते हैं।
- प्र. भंते ! अनन्तर-परम्पर-अनिर्गत नैरियक क्या नरकायु का वंध करते हैं यावत् देवायु का वंध करते हैं ?
- गोतम ! वे नरकायु का भी वंध नहीं करते यावत् देवायु का भी वंध नहीं करते।

दं. २-२४. इसी प्रकार शेष सभी कथन वैमानिकों तक करना चाहिए।

# १३४. अनन्तर खेदोपपन्तक आदि चीबीस दण्डको में आयु वंध के

- गणम्लप्र का अर्थिन-भिनि एक कारी में कान्नपर्यात्रकी अन्तनस्य ! तिंम . १ . इ . ९ . प्र ं ई तिंग्रक थंघ तक युग्वर्य ते तिंग्रक थंघ तक युग्वर्गन तक्ष युग्वर्य में प्रिक्ति का युग्वर्य के प्रिक्त प्रकार है। स्वर्गित . र
- उ. गौतम ! नरकायु का भी वंध करते हैं यावत् देवायु का भी वंध करते हैं। प
- र्म किञ्चण्ड सिम्ह क्तिपेप किनीमिट जाकर भिट्ट .४५-५ .ई १ण्डीक क्ति

# १३५. जीव-चीवीस दण्डको में एक-अनेक कि अपेक्षा स्वयंकृत

- अायु वेदन का प्रश्नपण— १. भेरी ! क्या जीव स्वयंकुत आयु का वेदन करता है ?
- उ. गीतम ! फिसी का देदन करता है और फिसी का देदन नहीं करता है।
- -की हैं फ़ाए हिक फ़िर्म भे एग से कही ! फ़िर्म .प्र हिम म्ड्रिक किकी अहि हैं फ़िरम म्ड्रिक फ़िर्म हैं फ़िरम
- न्ठी हैं Inir हिक 189 । मार्गि में गणात मुट्ट १ई Inyक हिन नड़ेट्टाक मिकी प्रीट हैं 157क नड़ेट्टाक मिकी सिट्टांट प्रनेप किनीमड़े में किथी प्रने प्रकार मिट्ट .४६-९ .इ 19इीप्ट नेड़क कटण्ड

## 9३६, देव का व्यवन के पश्चात् भवापु का प्रतिसंवेदन-

(श्लाठकड़ मृत्यम् (स्लाव मीवृ मृत्रम् (श्लावठतीक मृत्रम् ! तीन .k म् श्लाव्यक्रम् (श्लाववाम्यात्रम् , फिम्मुम्सम् , किमाववाह्म , एशायः क् ॥एषु ,एशायः क् मन्य्क वर्ड द्वेत्वः पृत्व स्ववस्य , १ ।त्राप्तः विम्न प्राथाः काम प्रमम् सक् एशायः के इपरिप्तः राधाः । ।त्रिक्तं ।त्रिक्तं ।त्रिक्तं ।त्रिक्तं ।त्रिक्तं ।त्रिक्तं ।त्रिक्तं । , १ ।त्रिक्तं ।त्रिक्तं ।त्रिक्तं ।त्रिक्तं ।

अन्य में उम देव की वही की आयु मदेशा नव्ह ते जाती है। युमीवस् वह देव तती उथम होता है, ब्या दता की आयु मेंगला है, यदा-

क्षित्रकृष्ट अहं कृतिनीक्ष्रकृति

#### १३४. अणंतरखेदोवननगाद्यु चउनीसदंदपुपु आठववंध-विहि-णिसेहो पलवणं—

की एड्राप : नेंद्र १ . में स्वायस्था को मेंने ! जेरह्या कि . में स्वायस्था कि में स्वायस्था कि में स्वायस्था कि में स्वायस्था कि में स्वायस्था कि में स्वायस्था कि में स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्य कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्य कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वायस्था कि स्वयस्था

। क्री । क्षेत्रक्य क्षेत्रक्वनमा ण भंते ! णेरइया कि

े तिरंकप क्याउर पकरित जान देवाउर पंकरित ? मि क्याउर जान देवाउर पि क्याउर हो।

। तिर्मि iv गामण्यव्यविद्याम् क्रिया प्रमापन क्रिया प्रमापन है . प्र र विदिक्य प्रमार्क्य विद्या विद्या प्रमापन

े तीरंक्य पंचाव देवाव है जार कीरंक्य पंचाव है नाम है। मिर्ग : हिंदि कार कीरंक्य में इंचाव है। सिर्ग : ह

पकरींते। दं. २-२४. एवं णिरवसेसं जाव वेमाणिया। निया. स. १४, उ. १, सु. २०

#### १३५. जीव-चयनीसदण्डएसु एग्स-पुहतेणं सयंकडं आउनेयण पत्नवणं—

े मेरी गंभी । सर्कड़ आउरां वेदेह ?

उ. गीयमा ! अस्थेगङ्घं चेदेइ, अस्थेगङ्घं नो वेदेइ।

. में केणट्रेणं मेंते ! एवं चुच्चड़-अत्येगइयं नेदेड़, अत्येगइयं नो चेदेड़।

उ. गोयमा ! उहिण्णं देहेड्, अणुहिण्णं नी देह्ह।

से तेणाट्रेणं गीयमा ! एवं चुच्चह्-'अत्थेगङ्यं वेदेइ, अत्थेगङ्यं नी वेदेइ।' हं. १-२४. एवं चउवीसदण्डएणं नेरङ्गणं जाव वेमाणिए।

पुरमेण वि एवं चेव, दं. १-२४. मेरइया जाव वेमाणिया।

१. १-२४. मर्रड्या जीव विमाणवा। १. १-४४. मर्रड्या जीव विमाणवा।

आहार ना आहारड्, अहणं आहारेड्, आहारिज्जमणे आहारिए,

परिणामिज्जमाणे परिणामिष् पर्हाणं च आरष्ट्र भदड, जस्त रवदज्जह तमारचं परिसंदेरंड, तं जहा–

तिरिवस्नोशिषाउचं वा, मणुस्साउचं वा

उ. हंता, गोयमा ! देवेणं महिड्ढिए जाव मणुस्साउयं वा पडिसंवेदेइ। —विया. स. १, उ.७, सु. ९

# १३७. चउवीसदंडएसु आगामिभवआउय संवेदणाइं पडुच्च परूवणं—

- प. दं. १. नेरइए णं भंते ! अणंतरं उव्विट्टत्ता जे भिवए पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएसु उवविज्जित्तए, से णं भंते ! कयरं आउयं पिंडसंवेदेइ ?
- उ. गोयमा ! नेरइयाउयं पिंडसंवेदेइ पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणियाउए से पुरओ कडे चिट्ठइ।

# दं. २१. एवं मणुस्सेसु वि।

णवरं--मणुस्साउए से पुरओ कडे चिट्ठइ।

- प. दं. २. असुरकुमारे णं भंते! अणंतरं उव्विट्टिता जे भविए पुढविकाइएसु उवविज्जित्तए, से णं भंते! कयरं आउयं पडिसंवेदेइ?
- उ. गोयमा ! असुरकुमाराउयं पडिसंवेदेइ पुढिवकाइयाउए से पुरओ कडे चिट्ठइ।

एवं जो जिहं भविओ उवविज्जित्तए तस्स तं पुरओ कडे चिट्ठइ, जत्थ ठिओ तं पिडसंवेदेइ।

दं. ३-२४. एवं जाव वेमाणिए। णवरं-पुढविकाइओ पुढविकाइएसु उववज्जंतओ पुढविकाइयाउयं पिडसंवेदेइ, अन्ने य से पुढविकाइयाउए पुरओ कडे चिट्ठइ।

एवं जाव मणुस्सो मणुस्सेसु उववज्जंतओ मणुस्साउयं पिंडसंवेदेइ। अन्ने य से मणुस्साउए पुरओ कडे चिट्ठइ। -विया. स. १८,उ. ५, सु. ८-११

# १३८. एग समए इह-परभव आउयवेयण णिसेहो-

 प. अण्णउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति जाव पर्ल्वंति-से जहानामए जालगंठिया सिया आणुपुव्विगढिया अणंतरगढिया परंपरगढिया अन्नमन्नभाढिया अन्नमन्नगरुयत्ताए अन्नमन्नभारियत्ताए अन्नमन्नगरुयसंभारियत्ताएअन्नमन्नघडत्ताए चिट्ठइ,

एवामेव वहूणं जीवाणं वहूसु आजाइसहस्सेसु बहूइं आउयसहस्साइं आणुपुव्विगढियाइं जाव अन्नमन्नघडत्ताए चिट्ठंति। एगे वि य णं जीवे एगेणं समएणं दो आउयाइं पडिसंवेदयइ, तं जहा— १.इहभवियाउयं च, २.परभवियाउयं च। उ. जां, गोतम ! वह महा क्रींस भाषा देव यावन व्यवन (मृत्यु) के पश्चान निर्यञ्च या मनुष्याय का अनुभव करता है।

# 9३७. चौदीस दण्डकों में आगामी भवायु का संवेदनादि की अपेक्षा का प्रकृषण—

- प्र. वं. १. भंते ! जो नेरियक मरकर अन्तर-रिख सीर्थ पंचेन्द्रिय-तिर्थञ्चयोनिको में उत्पन्न होने वाला है तो भंते ! वह किस आयु का प्रतिसर्वेदन करता है ?
- उ. गोतम ! वह नेर्रायक नरकायु का प्रतिसंवेदन करता है आर पंचेन्त्रिय-तिर्यञ्चयोनिक के आयु को उदयामिनुस करके रहता है।

दं. २१. इसी प्रकार मनुष्यों में उत्पन्न होने योग्य नैरियक के विषय में समझना चाहिए।

विशेष-मनुष्य के आयु को उदयामिमुख करके रहता है।

- प्र. दं. २. भंते ! जो असुरकुमार मरकर अन्तर रहित पृथ्वीकायिक जीवों में उत्पन्न होने वाला है, तो भंते ! वह किस आयु का प्रतिसंवेदन करता है?
- गौतम ! वह असुरकुमार के आयु का प्रतिसंवेदन करता है और पृथ्वीकायिक के आयु को उदयामिमुख करके रहता है।

इस प्रकार जो जीव जहाँ उत्पन्न होने योग्य है, वह उसक आयु को उदयाभिमुख करके रहता है और जहाँ है वहाँ के आयु का वेदन करता है।

दं. ३-२४. इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त जानना चाहिए। विशेष—जो पृथ्वीकायिक जीव पृथ्वीकायिकों में ही उत्पन्न होने वाला है, वह पृथ्वीकायिक के आयु का वेदन करता है और अन्य पृथ्वीकायिक के आयु को उदयाभिमुख करके रहता है।

इसी प्रकार यावत् जो मनुष्य मनुष्यों में उत्पन्न होन वाला है वह मनुष्यायु का प्रतिसंवेदन करता है और अन्य मनुष्यायु को उदयाभिमुख करके रहता है।

१३८. एक समय में इह-परभव आयु वेदन का निषेध-

प्र. भंते ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं यावत् प्ररूपणा करते हैं कि—जैसे कोई (एक) जालग्रन्थि (गांठे लगी हुई, जाल) हो, जिसमें क्रम से गांठे दी हुई हो, एक के बाद दूसरी अन्तररहित गांठे लगाई हुई हो, परम्परा से गूंथी हुई हो, परस्पर गूंथी हुई हो, ऐसी वह जालग्रन्थि परस्पर विस्तार रूप से, परस्पर भाररूप से तथा परस्पर विस्तार और भाररूप से, परस्पर संघटित रूप से है,

वैसे ही वहुत-से जीवों के साथ क्रमशः हजारों लाखों जन्मों से सम्वन्धित वहुत से आयुष्य परस्पर क्रमशः गूंथे हु<sup>ए हैं</sup> यावत् परस्पर संलग्न हैं।

ऐसी स्थिति में एक जीव एक समय में दो आयु का वेदन (अनुभव) करता है, यथा–

१. इस भव की आयु का, २. परभव की आयु का!

, तर पुगर कि वर्ष में में कि वर्ष कि वर्ष कि वर्ष कि वर्ष कि वर्ष कि वर्ष कि वर्ष कि वर्ष कि वर्ष कि वर्ष कि व ति कि वर्ष कें कि वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्य के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष

भिने कोई एफ जाल ग्रीस कि भिन्ध हो भिर्म वह वाबत् परसर संघठित हो, इसी मिल रिगार के प्रकेष मन्त्र कीच कप क्या ग्रेक्स हिड़ किड़ पृष्ठ होंग राम्परम घाम के चित्रहास रिगार के हुए रहते

हैं चाबत् परस्पर संखन रहते हैं। इस प्रकार एक जीव एक समय में एक आयु का वेदन करता है. यथा–

9. इस भव की आयु का या २. परभव की आयु का। जिस समय इस भव की आयु का वेदन करता है, परभव की आयु का वेदन नहीं करता है, जिस समय परभव की आयु का वेदन करता है, उस समय

इस भय की आयु का वेदन नहीं काता है। इस भय की आयु का वेदन करते हुए परभय की आयु का

वरन नहां करता ह, परभव की आयु का वेदन करते हुए इस भव की आयु का वेदन नहीं करता है।

क्रिक मंत्रक कि कार्य समय में एक आयु का नेदन करता। -ाउप . ई

। तक छार कि घम उप पर मह

-1978, ति म्डिं के मुख्यें में लिडण्ड मिविय-विति . १९९

हैं . 9. मेंते ! मोच नाएकों में उसम्म होने वाला है . प्र क्या वह इस भय में रहते हुए नरकायु का देश्न करता है, उसम्म होना हुआ नरकायु का देश्न करता है है उसम्म होने पर नरकायु का देश्न करता है है । उसम्म ! वह इस भय में रहते हुए नरकायु का देश्न नहीं

, है क्रियर म्प्रेट के प्रयोध सरकायु का देखा सम्मह सुन्धी १ है क्रियर में प्रकार के प्रयोध सम्भव

> जं समयं इहमदियातयं पिडेसंवेदइ, तं समयं परमवियातयं पिडसंवेदेइ, जं समयं परमवियातयं पिडसंवेदेइ, तं समयं इहमवियातयं पिडसंवेदेइ) एवं खलु एमे वि य णं जीवे एमेणं समएणं दो आतयाइं पवं सलु एमे वि य णं जीवे एमेणं समएणं दो आतयाइं

से कहमेयं भेते ! एवं बुच्चड् ? उ. गोयमा ! जां णं ते अन्तर्गक्षिया एवमाङ्क्खांत जाब प्रक्षेति एगे वि यं णं जीवे एगेणं समएणं दो आउयाड्ं प्रदिसंवेदेड्

इहमदियाउचं च प्रमिव्याउचं च, फें से एवमाहंसु मिख्य ते एवमाहुसु मिकिय एवं गावमा ! एवमाहुस्खामि जाव एवं पल्वीम–

में जहानामए जाल गिर्धा प्राप्त अन्मन्यहत्ताए विट्टूड, प्रवामेव एगमेगस्स जीवस्स बहूहिं आजाइसहस्सेहिं इहूं आजयसहस्साइं आणुण्याद्महाह्महें जाव अन्मनन्यहत्ताए विट्टी।

एंगे नि य णं जीवे एगेणं समएणं एगं आउयं मिडसंवेदेइ, तं जहा– १. इस्मिवयाउयं वा, २. परमवियाउयं वा।

गं समयं इहमीवयाज्यं पडिसंवेदेइ, नी तं समयं परभवियाज्यं पडिसंवेदेइ, कं समयं परभवियाज्यं पडिसंवेदेइ, नो तं समयं

इहभीवयाउचं पिडसंवेदेह्। फंफाक्सिराउचस्स पिडसंवेयणाए, नी प्रभवियावयं

पाडसंबरह, परभवियात्यस्स पडिसंवेयणाए, नो इहभवियात्यं

पडिसंदेरेहा एवं खबु एमे जीवे एमेणं समएणं एमे आउचं पहसंदेरेहा, नं जहा—

इस्मिवियाउयं वा प्रमिवियाउयं वा। -विया. स. ५, उ. ३, मु. ९

१३४. जीव-चउदीसदंडएसु आउद वेदण पल्दणं—

प. दं. ९. जीवे णं भंते ! जे भविए नेरदएसु उवविज्यतए से णं भंते ! कि दृहगए नेरद्याउचं पिडसंवेदेद् ? उववज्जमणे नेरद्याउचं पिडसंवेदेद् ? उववज्जम नेरद्याउचं पिडसंवेदेद् ?

मीयना ! णी इहगए नेरद्याउचे पिटसंदेदइ,

.इडस्नी है एड्याड्य प्डिसंदेर्ड. उबयने वि मेरह्याड्यं प्रिसंदेह।

# दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिएसु।

–विया. स. ७, उ. ६, स्. ५-६

# १४०. मणूसेसु अहाउयं मज्झिमाउयं पालणसामित्तं-

तओ अहाउयं पालयंति, तं जहा-

9. अरहंता, २. चक्कवट्टी ३. वलदेव-वासुदेवा। तओ मज्झिमाउयं पालयंति, तं जहा—

१. अरहंता, २. चक्कवट्टी, ३. बलदेव-वासुदेवा --ठाणं. अ. ३, उ. १, सु. १५२

## १४१. अप्प बहुआउंपडुच्च अंधगविष्ह जीवाणं संखा परूवणं-

- प. जावइया णं भंते ! वरा अंधगविष्हणो जीवा तावइया
   परा अंधगविष्हणो जीवा ?
- उ. हंता, गोयमा ! जावइंया वरा अंधगवण्हिणो जीवा तावइया परा अंधगवण्हिणो जीवा। —विया. स. ८, उ. ४, सु. १८

#### १४२. सयायुस्स दस दसा परूवणं-

वाससयाउयस्स णं पुरिसस्स दस दसाओ पण्णत्ताओ, तं जहा— बाला किङ्डा य मंदाय, बला पन्ना य हायणी,

पर्वचा पब्भारा य , मुंमुही सायणी तहा।

-ठाणं. अ. १०, सु. ७७२

#### १४३. आउय खय कारणाणि-

सत्तविहे आउभेए पण्णत्ते, तं जहा-

- १. अज्झवसाण,
- २. णिमित्ते,
- ३. आहारे,
- ४. वेयणा,
- ५. पराघाए,
- ६. फासे,
- ७. आणापाण, सत्तविहं भिज्जए आउयं॥

ह भिन्जए आउय॥ —ठाणं. अ. ७, सु. ५६९

## १४४. मूल कम्मपयडीणं जहण्णुक्कोस बंधट्ठिईआइ परूवणं-

- प. १. नाणावरणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं वंधिठई पण्णता ?
- गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
   उक्कोसेणं तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ,
   तिण्णि य वाससहस्साइं अवाहा,
   अवाहूणिया कम्मट्ठिई, कम्मणिसेगो।

#### २. एवं दरिसणावरणिज्जं पि।

दं. २-२४. इसी प्रकार वेमानिको पर्यन्त आयु वेदन क कथन करना चाहिए।

9४०. मनुष्यों में यथायु मध्यम आयु के पालन का म्वामित्व-तीन अपनी पूर्ण आयु का पालन करते हैं, यथा-१. अर्हना, २. धक्रवर्ती, ३. चल्देच-वामुदेव। तीन मध्यम (अपनी समय की) आयु का पालन करते हैं, यबा-१. अर्हना, २. धक्रवर्ती, ३. बलदेव-बामुदेव।

# १४१. अल्प वहु आयु की अपेक्षा अंधकर्याद्व जीवों की सम संख्या का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! जितने अल्प आयुष्य बाले अन्यकविद्य (तेउकाप) जीव है, क्या उत्तने ही उत्कृष्ट आयु वाले अन्यकविद्य जीव है?
- उ. हां, गीतम ! जितने अल्पायुष्य अधकविद् जीव हैं, उतने ही उत्कृष्ट आयु वाले अधकविद जीव हैं।

#### १४२. शतायु की दस दशाओं का प्ररूपण-

शतायु पुरुप की दस दशाएं कही गई है, यया-

- १. वाला, २. क्रीड़ा,
- ३. मन्दा,
- ४. वला, ५. प्रज्ञा.
- ६. हायिनी,
- ७. प्रपञ्चा, ८. प्राग्भारा,
- ९. मृन्मुकी,

१०. शायिनी।

# १४३. आयु क्षय के कारण-

आयु क्षय (अकालमृत्यु) के सात कारण कहे गये हैं, यया-

- १. अध्यवसान-रागादि की तीव्रता,
- २. निमित्त-शस्त्रप्रयोग आदि.
- ३. आहार-आहार की न्यूनाधिकता,
- ४. वेदना-नयन आदि की तीव्रतम वेदना,
- ५. पराघात-गड्ढे आदि में गिरना,
- ६. स्पर्श-सांप आदि का स्पर्श,
- ७. आन-अपान-उच्छ्वास-निःश्वास का निरोध। इन सात प्रकारों से आयु का क्षय होता है।

## १४४. मूल कर्म प्रकृतियों की जघन्योत्कृष्ट बंध स्थिति आदि का प्ररूपण—

- प्र. १. भन्ते ! ज्ञानावरणीय कर्म की वन्धिस्थिति कितने काल की कही गई है ?
- उ. गौतम ! जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है, उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागरोपम की है। उसका अवाधाकाल तीन हजार वर्ष का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म-स्थिति में ही कर्म पुद्गलों की निपेक (प्रदेश वंध) होता है अर्थात् अवाधाकाल जितनी स्थिति में प्रदेश वंध नहीं होता है।
  - २. इसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म की वंध स्थिति जाननी चाहिए।

हिक कि लाक र्नाक्की जीएमी छोड़ कि मेक छारिज्ञ ! हिंग . ह . . ए ? ई ड्रेग

१८११

- 5. गीतम ! जयन्य स्थिति दी समय गीता . 5 उन्कृष्ट स्थिति तीस कोड़िकाइंकि मीति सिशी उन्कृष्ट उसका अवाधाकार तिन हजार वर्ष को हैं कि में निम्ने निम्ने कियाशिक स्थित अवाधाकार मित्र विश्व में सिशी में के मुख्य सिम्में सिश्य स्था
- कि लाक र्राक्त नीक्षी यं कि मेक प्रिन्डिम ! र्रम्प .४ .ए १ई ड्रेग डिक कि नित्रुमुन्स्य निषय किया स्थित स्थित स्थित
- ्ई कि हेड्रुमुक्त कीश्री स्प्राप्त ! महींग .ह मिर्म कि क्ष्रीय कि शिक्षेत्र मिर्म कि मिर्म क्ष्रिक

हिक कि राक रिकी तिष्टी घंड कि मेर प्राप्त ! रिन्म . भ . ए

1ई कि मर्गगम । (1ई कि गम्मही डीकि चेमू लाकाशाभ्य किस्ट) कर्मने मेक हि में तिष्मी मेक मूद्र निम्मि लाकाशाभ्य ।ई तिहि (घरेर)

कि राक राज्य । जिस्सी येथ कि मेक मान । किस किस किस किस किस है । प्र

. जीतम ! जयन्य स्थिति आठ मुहूते की है,

- । हं कि मणरेगाम हिकाइकि मि निष्मे ठाकुर । हं ाक पेष्ट प्रास्त्र कि लाकामायस क्रिक्ट कर्यनोमेक हि में निष्मीमेक मूष्ट निगरी लाकामायस । हं तिह
- मेक प्राणिराज्ञानाङ्ग झीरू तीक्षी दिन कि मेक-प्रारान्नकः .১ । प्रज्ञीाच ानक्षं समप्त सामप्त कं
- ाधार आहे. होस्री उन्हेच्य-क्रवार कि छित्रेक्स मेक अधर । - क्रवार कि
- -रिफ्रिक्ट्रिप कि एप्रधानाद्व . १
- हिक कि शक नेहरों होस्से कि मेक मिरमानाह ! होंन .R १ ई ड्रेह
- ्ह कि निर्देशकार निष्यों क्रिया ! महार .ट ।हं कि मर्गाराम डिक्सडिक साहे हीस्यों अकुट हं कि एक सहत्र महे शाकाशकार स्थाट क्षेत्रकोंकर कि में शोक्सिक मूझ क्रिया शाकाशकार ।हं हिस्हे

- प. ३. वेयणिज्यस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं वंधिरुट्टं पण्णाता ?
- उ. गीयमा ! जहणोणं दो समया, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ तिणिण य वाससहस्साइं अबाहा, अबाहणिया कम्माट्टेठई, कम्मणिसेगो,
- प. ४. मीहणिज्यस्स णं भंते ! कम्मस्स केवड्चं कालं वंधठिड् पण्णाता ? उ. गोयमा !जहण्णेणं अंतोमुहुत्,
- , क्षित्रिकाडिकाडिकार्गाति सागरीवमकोडाको । सत्त य वाससहस्ताणि अवाहा, अवाह्याया कम्माठेड्, कम्माणिहाहरू
- प. ५. आउयस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं बंधठिर्ड् पण्णाता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहत्तं, उक्षोसेणं तेनीसं सागरोवमाणि पुव्यकोडितिमाग-मब्महियोणा (पुव्यकोडितिमागो अवाहा) अवाह्योणया कम्मिट्टई कम्मणिसेगो।
- लेक छेड़क्क स्प्रम्मक ! होंग गियानिग्म .**७-३ .**४ इंशिक्ष्ये पणाता ?
- उ. गीयमा ! जहण्णेणं अट्ठ मुहुता, उक्षोसेणं वीसं साग्रीवमकोडाकोडीओ, दोण्णि य वाससहस्साणि अवाहा, अवाहूणिया कम्मीट्ठर्ड्, कम्मणिसेगो।
- ८. अंतरायं जहा नाणावरणिज्जे<sup>र</sup>। -विया. स. ६, उ. ३, सु. ९९ (९-७)
- अर. उत्तर् कम्मपयदीणं जहण्णुस्रोस् ठिड् अवाहा पह्नवण च-
- 9. माणावरण-पयडीओ-प्रमाग्यरणिज्यस्स णं भंते ! कम्मस्स केवड्यं कालं टिड्ं
- उ. गीयमा ! जहणणेणं अंतोमुहते, उग्नोमेणं तीसं सागरीयमकोडाकोडीओ, तिण्ण य यासहस्ताहं अवाज्ञ, अवाह्याया कमाहिडं, कमणिसंगो।

dant411 5

- २. दंसणावरण-पयडीओ-
- प. (क) निद्दापंचयस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स तिण्णि य सत्तभागा पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं उक्कोसेणं तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साइं अबाहा, अबाहणिया कम्मिठई, कम्मिणिसेगो।
- प. (ख) दंसणचउक्कस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
   उक्कोसेणं तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ,
   तिण्णि य वाससहस्साइं अबाहा,
   अबाहूणिया कम्मिठई, कम्मणिसेगो।

### ३. वेयणीय-पयडीओ-

- प. सायावेयणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! इरियाविहयबंधगं पडुच्च अजहण्णमणुक्कोसेणं दो समया। संपराइयबंधगं पडुच्च जहण्णेणं बारस मुहुत्ता, उक्कोसेणं पण्णरस सागरोवमकोडाकोडीओ, पण्णरस य वाससयाइं अबाहा, अबाहूणिया कम्मिठई, कम्मिणिसेगो।
- प. (ख) असायावेयणिञ्जस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साइं अबाहा, अवाह्णिया कम्मिठई कम्मिणसेगो।
- ४. मोहणीय पयडीओ-
- प. १.(क) सम्मत्तवेयणिज्जस्स (मोहणिज्जस्स) णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,उक्कोसेणं छाविट्ठं सागरोवमाइं साइरेगाइं।
- प. (ख) मिच्छत्तवेयणिज्जस्स मोहणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमं पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं।
   उक्कोसेणं सत्तरिं सागरोवमकोडाकोडीओ,

- २. दर्शनावरण की प्रकृतियाँ-
- प्र. (क) भंते ! निद्रापंचक (दर्शनावरणीय) कर्म की स्वित कितने काल की करी गई है?
- उ. गीतम ! जघन्य स्थित पल्यांयम के असंख्यातवे भाग न्यून सागरोपम के सात भागों में से तीन (३/७) भाग की है, उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अवाधाकाल तीन हजार वर्ष का है, अवाधाकाल जितनी न्यून कर्मस्थिति में ही कर्म नियेक होता है।
- प्र. (ख) भंते ! दर्शनचतुष्क (दर्शनायरणीय) कर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है?
- उ. गीतम ! जबन्य स्थित अन्तर्मुहूर्त की है, उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अवाधाकाल तीन हजार वर्ष का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म नियंक होता है।
- ३. वेदनीय की प्रकृतियां-
- प्र. भंते ! सातावेदनीयकर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- उ. गौतम ! ईर्यापियक वन्यक की अप्रेक्षा अजवन्य-अनुकृष्ट दो समय की है, साम्परायिक वन्यक की अप्रेक्षा जवन्य बारह मुहूर्त की है, उत्कृष्ट पन्द्रह कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अवाधाकाल पन्द्रह सी वर्ष का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्मिस्यित में ही कर्म निपेक होता है।
- प्र. (ख) भंते ! असातावेदनीय कर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- उ. गौतम ! जघन्य पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सागरोपम के सात भागों में से तीन भाग (३/७) की है। उल्कृष्ट तीस कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अवाधाकाल तीन हजार वर्ष का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्मस्थिति में कर्म निषेक होता है।
- ४. मोहनीय की प्रकृतियां-
- प्र. १.(क) भंते ! सम्यक्त्य वेदनीय (मोहवेदनीय) की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है, उत्कृष्ट कुछ अधिक छियासठ सागरोपम की है।
- प्र. (ख) भंते ! मिथ्यात्व वेदनीय (मोहवेदनीय) कर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- गौतम ! जघन्य स्थिति पत्योपम के असंख्यातवें भाग कम एक सागरोपम की है।
   उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडाकोडी सागरोपम की है।

इसका अवाधाकाल सात हजार वर्ष का है, अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्मनियेक होता है।

- कि मेक (फ्रानिज्ञीम) फ्रानिज्ञ जाफ्रमी-फ्रम्म ! र्हाम (फ) .प्र ? ई ड्राग ड्रिक कि लाक निक्की तीष्ट्री
- . गीतम ! जयन्य श्विति अन्तर्मुह्त की है, इ.क.च्युच्ट शिशी भी अन्तर्मुह्य की है, क्षेत्रिक कि निस्तर सामान ! ईंग्ड ६०.६ प
- कि राक र्नात निक्षी कि कादमह-मायक! निम्-, ९९-९ . R १ है हेग हिक मुम्म माम हंगाळांसर के मर्गाक्ष्म तीश्री प्रमण ! मर्ना . ह
- , के कि (थ/४) गाम जान में में मिन मान के अवस्थात मान के कि , के कि (थ/४) गाम जान में में गिम जान के मगरिमाम । के कि मगरिमाम डिकाडिक मिलाट तीय जिल्हा क्रम अवाधाकाल चार हजार वर्ष तिथित में कि में नियंत । के जिल्हा में प्रिक्ष में कि में मिला का मान है। प्रिक्ष
- हिर कि रास निम्में तिथी कि घरित न्यान ! मेर 93. मेरी के हैं। के मीस ! जघन फिरीस्में कि माम कि मिस्से जिस्से मानि के

(ई कि मर्गागाम डिकाडिक मिलाट तीएमें उच्कुर ,ई कि पेर गार गार लाक्षायाम्ह कम्ह अवाधाक्ष कि में निस्मी मेक मून मिनाणे लाकायाम्ह के गिहे

- हिक कि लाक र्रातकी तिष्ठी कि नाम म्लड्जा ! र्तिष्ट .४९ .ए ९ ई हेए
- , इं कि माम कप मीक्ष्मी म्नायर ! मर्मार . ह
- । है हामम स्ट्रेग्स सीक्षी उन्कृष्ट ११ . १५ . मेर्स ! संस्था कि एतम स्लाज्ये ! स्ट्रेग्स १६ है है।
- , है कि सार्यक्ष सिंगी अध्याप ! मोता. .ह ।है नामस के छांक तीश्री ञकुर
- ।इ हामम क घाक होएस। उन्हुट हिक कि हाक हेंछवी हीएसी कि घाँछ हरूछा । हींप .३९ . प्र १ ई ड्रेए
- , हं कि नेहुमेल्स नीम्नी ज्याद ! मनीः .ह
- , है मामस के प्रांक सिक्षी क्रकुर रह होग दिका कि स्वाक में सकी सिक्षी कि प्रमिष्ट ! सिम् . ९ . . १
- मुद्र माम क्रिन्यम्स के मम्प्रेनम हो भी (इ. १) , हे हें (२. १९) माम दर्श में में मिम नाम के मम्प्रेमम 1ई हम मम्प्रेनम होक्या के दूर मिमी उद्दुर 1ई हम में दर्श में करूर हाक्यामाट विम्हे दर्श में हम में में में में में मिस हो हिस्सी काक्यामाट

सत्त च वाससहस्सादं अवाहा, अवाह्यणया कम्मट्रिंठर्ड्, कम्मणिसेगो।

- प. (ग) सम्मामिखत्तवेयणिज्जस्स (मोहणिज्जस्स) णं भेते ! कम्मस्स केवड्यं कालं ठिर्ड पण्णता ?
- उ. गीयमा !जहण्णेणं अंतीमुहुत्तं, ४ क्षेत्रीसेण वि अंतीमुहुत्तं।
- प. २-9२. कसायवारसगस्स णं भेते ! कम्मस्स केवइयं कारुं ठिई पणात्ता ? उ. गोयमा ! जहण्णेणं साग्रीवमस्स चतारि सतभागा
- ्रांगकां क्यायेष्ट्रम्य असंखेन्जद्मागेणं कणां, हिल्लीसं वाससयादं अबाहा, त्राकीसं वाससयादं अबाहा, । र्मिधीममकं दें कम्मिशो।
- प. १३. कोहसंजलणस्स णं भेते ! कम्मस्स केवड्यं कालं ठिड्रं पण्णाता,
- , स्थिडिकाडकमकोरागम सालास व्यक्तिकाडा, जनालीस वाससवादं अबाहा, अबाह्याया कम्मिट्टं, कम्मिणसेगो।

उ. गीयमा !जहण्णेणं दो मासा,

- प. १४. माणसंजलणस्यणं भेते ! कम्मस्स केवड्यं कालं ठिर्दं पण्णाता ?
- उ. गीयमा ! जहण्णेणं मासं, उक्षोसेणं जहा कोहस्स। ए. १५, मायासंजलपास्स णं भंते ! कम्मस्स केवडयं का
- प. १५. मायासंजलणस्स णं भंते ! कम्मस्स केवड्यं कालं ठिर्दे पण्णता ?
- उ. गीयमा ! जहण्णेणं अन्यमासं, उक्कोसेणं जहा कोहस्स। प्रभावतः । ६६ व्यापस्य व्यापस्य हे
- कार १६, क्रीमसंन्यास ए भेर्स है। क्रम्मस्य केवड्यं कार्ल होई पण्णास
- उ. गोरामा ! जरणणेणं अंतोमुहुत्, छक्षेत्रेणं जहा कोहस्स।
- हुठी रहात वेड्स के सम्मस्स हिंद का हुए . प्र पणाता ? उ. भीयम् ! जहण्णेणं साम्मस्स हिदड्डं सत्तमागं
- ांतर हैं। जुर नार के जुर के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्र के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्र के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्र के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्रा के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्र के स्ट्

- प. २. पुरिसवेयस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठ संवच्छराइं, 9 उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस य वाससयाइं अबाहा, अबाहूणिया कम्मिठई, कम्मिणिसेगो। २
- प. ३. नपुंसगवेयस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स दुण्णि सत्तभागा पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं। उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ,<sup>३</sup> बीसितं य वाससयाइं अबाहा, अबाह्रणिया कम्मिठई, कम्मिणिसेगो।<sup>४</sup>
- प. ४-५. हास-रती णं भंते ! कम्माणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स एकं सत्तभागं पिलओवमस्स असंखेञ्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस य वाससयाइं अबाहा, अबाह्णिया कम्मट्ठिई, कम्मणिसेगो।
- प. ६-९. अरइ-भय-सोग-दुगुंछा णं भंते ! कम्माणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तभागा पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, बीसितं य वाससयाइं अबाहा, अबाहूणिया कम्मिठई, कम्मिणिसेगो।
- ५. आउय-पयडीओ-
- प. (क) णेरइयाउयस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णता ?
- गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्त-मट्मिहयाइं,
   उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीतिभाग-मट्मिहयाइं।
- प. (ख) तिरिक्खजोणियाउयस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
   उक्कोसेणं तिण्णि पिलओवमाइं पुव्वकोडी-तिभागमन्भिहयाइं।

- प्र. २.भंते ! पुरुषवेद की स्थिति कितने काल की कही गई है?
- उ. गोतम ! जघन्य स्थित आठ वर्ष की है, उत्कृष्ट स्थित दस कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अवाधाकाल एक हजार वर्ष का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म नियेक होता है।
- प्र. ३. भंते ! नपुंसकवेद की स्थिति कितने काल की कही गई है?
- उ. गौतम ! जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सागरोपम के सात भागों में से दो भाग (२/७) की है। उत्कृष्ट स्थिति वीस कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अवाधाकाल दो हजार वर्ष का है, अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निषेक होता है।
- प्र. ४-५. भंते ! हास्य-रित कमों की स्थिति कितने काल की कही गई है?
- उ. गौतम ! जघन्य स्थिति पत्योपम के असंख्यातवें भाग कम सागरोपम के सात भागों में से एक भाग (१/७) की है, उत्कृष्ट स्थिति दस कोडाकोडी सागरोपम की है, इनका अवाधाकाल एक हजार वर्ष का है, अवाधाकाल जितनी न्यून कर्मस्थिति में ही कर्म निपेक होता है।
- प्र. ६-९. भंते ! अरित, भय, शोक और जुगुप्ता कर्मों की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- उ. गौतम ! जघन्य स्थित पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सागरोपम के सात भागों में से दो भाग (२/७) की है, उत्कृष्ट स्थिति वीस कोडाकोडी सागरोपम की है। इनका अवाधाकाल दो हजार वर्ष का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निषेक होता है।
- ५. आयु की प्रकृतियां-
- प्र. (क) भंते ! नरकायु की स्थिति कितने काल की कही गई है?
- उ. गौतम ! जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त-अधिक दस हजार वर्ष की है। उत्कृष्ट स्थिति करोड़ पूर्व के तृतीय भाग अधिक तेतीस सागरोपम की है।
- प्र. (ख) भंते ! तिर्यञ्चयोनिकायु की स्थिति कितने काल की कहीं गई है ?
- गौतम ! जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है,
   उत्कृष्ट स्थिति पूर्व कोटि के त्रिभाग अधिक तीन पत्योपम की है।

- (म) इसी प्रकार मनुष्यायु की सिक्षी (म) (स) समस म्हे सिक्षी कि छात्रुर सिक्षी कि छाड्ड (स)
- ि हेवायु के मिस्से कि हाकर्रम तीस्से कि हार्क्स (B)
- −ांफ्रीकुर्रा कि मान . ३
- रुारु मिरुरी कि मिरुपान-जीएकरम ! ज़ंद (क) . १ . प्र र ई द्वेग हिरु कि
- मक गाम छितास्थांसर के मर्गास्थ्य छीएन स्वस्त ! मर्ताग .ह .इं कि (७/९) गाम हि में गिंगम हाम के मर्गागम सड़म .इं कि मर्गागम डिकिडिक सिंह तीएने उक्छर
- , ई तक पेट जाएड कि काकाधावस तक्तर कर्मनी मेक हि में तीष्ट्री मेक मूद्र निर्माण काकाधावस
- , इँ 1तिह कि इर्जक्षपृप्ट शास्ट तीष्ट्री कि देकमान-तीपफ्टोरती (छ)
- । हैं नामम के तीश्री कि रुपक निक्ती तीश्री कि मेकमान-तीम्प्रानुम ! तिथ (म) . प्र ् हैं ड्रेग डिक
- मक गाम विज्ञास्थासर के मणिकण तीख्य प्रचार ! मतींग .ह , है कि (८/॥९) गाम इंड से में गिंगम जास के मणिगगस । है कि मणिगगस डिकाडिक इरूप तीख्ये उच्कुर
- । इं कि पेड़ मि इस्प लक्काधाडम किस्ट्र कर्पनी मेक हिं में तीध्यी मेक मूझ मित्रती लाकाधाडम
- ानेक कि हाक मंत्रकी तीध्री कि मेकमाम-नीएडई! हंभ (ष्र) . R १ ई ड्रेग
- मक गाम इंताफ्रांसर के मग्रिक तीखी क्रवर ! मर्तार .ट ,इं कि (२/९) गाम क्य में में गिगम ताम के मग्रीगामसङ्म ।इं नामम के तीखी कि इर्व्यक्ष शीर तीखी ञकुर
- ,ह कि (२,१) एम कि में पिम ठाम के मर्गरामा कि कि मर्गरामा हिकिटिक मिर तिथ्ने ठाकुट कि कि पर रेपट आहे कि शिक्षाट किस्ट्र कि कि पर रेपट आहे कि शिक्षाट किस्ट्र कि कि में कि में कि में
- । है। ति । १९८१ हो छो होन्यों कि मेरामान-मीत-प्रचीहै । होने (छ) । प्र १९८१ होने होने हिन्दू
- मत एस दोश्यातमार के मुद्रांच्या शोध्यों स्थात | मुन्तां ह |४ के १२६ १) एस एस में में रियम सिनेने के मुद्रांग्यात |६ के मुद्रांग्यात हिरियाते अवस्था शोध्यों अकुव
- स्रताताकाक व्यवस्था व्यवस्था स्थाप । भाग विद्यार सेनाया स्रताताकास स्थानक व्यवस्था हो।

- । भि स्प्रमधासूणम इंग् (७)
- । ती डेठी स्मध्याष्ट्रगण एउए स्मध्याष्ट्र (ष)
- -िस्टिइफ्फ-मााण . ३
- . १. (क) णिरयगदुणामस्स णं भेते ! कम्मस्स केवइयं इसन् हेन्से प्राणान्त ?
- कालं ठिर्ड पण्णाता ? उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स दो सतभागा प्रिओवमस्स असंखेज्जह्मागेणं ऊणां,
- उक्कोसेणं वीसं साग्रीवमकोडाकोडीओ, वीसं य वाससयादं अवाहा, अग्रहाहाणाणा कम्मार्डेड
- । गिन्मिणीम्मक , ड्रेठीम्मक प्राणिह्राइस्ट
- (ख) गिरियगद्गामस्त जहा गर्पसगदेयस्त।
- प. (ग) मणुयगद्गामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवहयं कालं ठिई पण्णता ?
- ं गोयमा ! जहणीणं सागारीवमस्स दिव्हूढं सत्मागं पिरुजीवमस्स असंदिग्जहुभागेणं ऊणां, उद्योसेणं पण्णरस् सागरीवमकोडाकोडीओ, पण्णरस् य वासस्याहं अवाहा, पण्णरस्य य वासस्याहं अवाहा,
- हैठी लाक भड़मक् स्प्रामक्त ! मिम ग्र भागमान केवाइया का . म
- पणाता ? उ. गोयमा ! जहणोणं सागरोवमसहस्सस्स एकं सत्तमागं प्राथनस्स असंखेज्यद्द्रभागेणं ऊणागं,
- उन्नोसेणं जहा पुरिसवेयस्स। प. २ (क) एगिदियजाद्गामस्स णं भंते ! कम्मस्स केदाइयं कार्ल ठिर्ड पण्णाता ?
- तारात्व व्यवस्थाः सामर्गियस्स द्विणा सत्तमामा उ. गोयम् । जहण्योगं सामरोवसस्स द्विणां स्तमामा परिओवसस्स असंदेग्जंद्रभागेणं उणां,
- , क्षित्रेकां क्षित्रं साग रावसकोडाको। नीस य वाससयाङ् अवाहा, आवाह्याया कम्पीट्सं, इस्राम्भा
- फ़्रेडिय समस्य । होंग । समापद्गणाम्हार (छ) .P
- े तिर्वण्य हेडी ठास तिमित्तिमितिप्रमा सम्मार्गम्स् पाद्यप्रमितिमाग्न स्थान् पाविस्टिस्स्य सम्पर्धस्त्रीय
- प्रितासिक्य अस्टेल्जड्मांगणं काम्। इसमेगं अङ्हारससमारोत्मकोडाकोडा, अङ्हारस व दाससवाहं अचात,
- । इन्हें हेंग हो गमाएड़ाह छड़ोड़े हें (ए)

अवार्शयाया सम्पर्धः, द्रयाम्य

## (घ) चउरिंदिय जाइणामए वि एवं चेव।

- प. (ङ) पंचेंदियजाइणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तभागा पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, वीस य वाससयाइं अबाहा, अबाहूणिया कम्मिठई, कम्मिणिसेगो।

## ३.(क) ओरालियसरीरणामए वि एवं चेव।

- प. (ख) वेउव्वियसरीरणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स दो सत्तभागा पिलओवमस्स असंखेञ्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, वीस य वाससयाइं अबाहा. अबाहूणिया कम्मिठई, कम्मिणिसेगो।
- प. (ग) आहारगसरीरणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ, उक्कोसेण वि अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ।
- प. (घ.-ङ) तेयग-कम्मसरीरणामस्स णं भंते ! कम्माणं केवइयं कालं ठिई पण्णता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तभागा पिलओवमस्स असंखेञ्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, वीस य वाससयाइं अबाहा, अबाहूणिया कम्मिटई, कम्मिणिसेगो।
  - ४. ओरालिय-वेउव्विय-आहारगसरीरंगोवंगणामए तिण्णि वि एवं चेव।

## ५. सरीरबंधणामए पंचण्ह वि एवं चेव।

- ६. सरीरसंघायणामए पंचण्ह वि जहा सरीरणामए कम्मत्स ठिई ति।
- ७. (क) वइरोसभणारायसंघयण णामए जहा रइ मोहणिज्जकम्मए।
- प. (ख) उसभणारायसंघयणणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स छ पणतीसतिभागा परिओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं,

- (घ) चतुरिन्द्रिय जाति नाम कर्म की स्थिति आदि भी झी प्रकार है।
- प्र. (ङ) भंते ! पंचेद्रिय-जाति-नामकर्म की स्थिति कितने कड़ की कठी गई है ?
- उ. गीतम ! जधन्य स्थिति पत्योपम के असंख्यातवें भाग कर सागरोपम के सात भागों में से दो भाग (२/०) की है, उत्कृष्ट स्थिति वीस कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अवाधाकाल दो उजार वर्ष का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निषेक होता है।
  - ३.(क) आंदारिक-शरीर-नामकर्म की स्थिति आदि भी इसी प्रकार है।
- प्र. (ख) भंते ! विक्रिय-शरीर-नामकर्म की स्थिति कितने कार की कही गई है?
- उ. गौतम ! जचन्य स्थित पत्चोपम के असंख्यातवें भाग कम सहस्र सागरोपम के सात भागों में से दो भाग (२/७) की हैं, उत्कृष्ट स्थित वीस कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अवाधाकाल दो हजार वर्ष का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निषेक होता है।
- प्र. (ग) भंते ! आहारक-शरीर-नामकर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- उ. गौतम ! जघन्य स्थिति अन्तःकोडाकोडी सागरोपम की है, उत्कृष्ट स्थिति भी अन्तःकोडाकोडी सागरोपम की है।
- प्र. (घ-ङ) भंते ! तैजस्-कार्मण-शरीर-नामकर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है?
- उ. गौतम ! जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सागरोपम के सात भागों में से दो भाग (२/७) की है, उत्कृष्ट स्थिति वीस कोडाकोडी सागरोपम की है। इनका अवाधाकाल दो हजार वर्ष का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निषेक होता है।
  - ४. औदारिकशरीरांगोपांग, वैक्रियशरीरांगोपांग और आहारकशरीरांगोपांग इन तीनों नामकर्मों की स्थिति आदि भी इसी प्रकार है।
  - ५. पांचों शरीरबन्ध-नामकर्मों की स्थिति आदि भी इसी प्रकार है।
  - ६. पांचों शरीरसंघात-नामकर्मों की स्थिति आदि शरीर-नामकर्मों की स्थिति के समान है।
  - ७. (क) वज्रऋषभनाराचसंहनन-नामकर्म की स्थिति आदि रित मोहनीय कर्म की स्थिति के समान है।
- प्र. (ख) भंते ! ऋषभनाराचसंहनन-नामकर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- गौतम ! जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सागरोपम के पेंतीस भागों में से छ भाग (६/३५) की है,

, ई कि मर्गागम हिकिहिक हुए तिथी उन्कृर । ई कि पेट मि इग्राट लाकायान्छ किम्ह कर्मने मेक हि में तिथी मेक मूद्र मित्तरी लाकायान्छ ।ई क्रिह हाक मिक्सी तिथी कि मेकमान-मन्डोम्हाग्रान ! िहंप (म) . R

- \$ है हैग हिक कि मक ापम र्रामाआंभ्रेश के मर्गाक्ष्म तीष्ट्री प्रचार ! मर्गांग .ट ,ई कि (म्रांश्) ापम ताप्त में में गियम मित्रें के मर्गाग्याम ।ई कि मर्गाग्याम हिकार्टाक ड्यांट तीष्ट्री ञकुट ।ई कि पेट कि ड्यांट लायायावर तम्ह्र
- रिक्त कि मिक्सार-म्मडम्बारामिस् ! किए (घ) . प्र हैं हैं में डिक्स कि लाक

रुर्धनी मेक हि में तीष्मी मेक मूप्त निर्माण लाकाशहरू

- मक गाम इंतास्थां से मर्गाल्य तीस्त्री प्रवास । मार्गि , इ । इं कि (२६/১) गाम डास्ट में में गिंगम मितेयें के मर्गारागम । ई कि मर्गारागम डिकिडिक इलिम तीस्त्री ऋकुर । ई कि पेठ कि इलिम रुग्ताशास्त्र विकास
- रुर्गनी मेक हि में तीएरी मेक मूज मितारी लाकाधारू । है 1175 रुरा मेकमान-मन्डांसकलीके! र्हम (क) .प्र है है। विकास

- ा निकास स्था है सिक्स स्टिस्ट के स्टिस्ट स्टिस्ट अपन्य स्टिस्ट अपन्य स्टिस्ट अपन्य स्टिस्ट अपन्य स्टिस्ट अपन्य सिक्ट स्टिस्ट स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टि
- ते का इन्हें को को को मेड मान्येयक हुं। हें स् (क) .१ . १
- हर्के क्ष क्रिन्द्र इस हुक्किएस संत्राध्यम के क्ष संसर्ध्यम क्षामा क्ष्माय स्वर्ध्य में की कीर्य हैं है है है है इ. सूत्रम क्षमा क्ष्माय क्ष्माय के हम्माया है से के स्थान है से स्थान है से से

and the size of entitles and

, सिटिकिडिकाचिमप्रीयमकोडाकोको, वारस य वाससयादं अवाहा, अवाह्यणया कम्मिटिई, कम्मिणिसो।

- उ. गीयमा! जहण्णेणं साग्रीवमस्स सत्त पणतीसितमागा पिरुओवमस्स असंखेज्जद्दभागेणं कणां, उद्योदमस अस्ति हाम्से चोद्दस य वाससयादं अबाहा, अबाह्यणया कम्मीठर्दं, कम्मीणसेगो।
- प. (घ) अद्धणारायसंघयणणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिड् पण्णाता ?
- मोतमा ! जहण्णेणं सागरीवमस्स अर्ठ पणतीस-तिमागा पिलजीवमस्स असंखेज्जहमागणं कणां, उक्षोसेणं सोलस सागरीवमकोडाकोडाको, सोलस य वाससयाइं अवाहा, । गिरिणीमकं, देशीमका हाणेह्राहार
- एड स्थित स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान
- उ. गीयमा ! जहण्णेणं सागरीवमस्स णव पणतीसितभागा पिल्डोवमस्स असंखेज्जद्दभागेणं ऊणगं उक्षोसेणं अट्ठारस सागरोवमकोडाकोडीओ, अट्ठारस य वाससयादं अवाहा, अवाह्यणया कम्मिटिंद्, कम्मिणसेगो।
- प. (च) सेवर्ट्सवयणणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवड्सं काले ठिई पण्णता ?
- ा गोयमा । जहण्णेणं सागरितमस्स दोण्णि सत्तागा। , गिणक् विपित्यम्स्य असंखेन्यद्रभागेणं कणाः, क्षित्रेणं वीसं सागरित्यक्षित्रकाहिणं, वीस य वाससयाहं अवाहा, । गिर्माणेष्म्याहं अस्ताना।
- ८. एवं जहा संघवणणामए छ भणिवा एवं संहाणा वि छ भाणिवव्या।
- प. ९. (स) मुक्तिरायणणणामस्य गं भते ! कमस्य केदद्वं यार हिर्दे पण्णामा ?
- १९१५त सम्मानस्य स्थापनाद्वात्राः ताष्ट्रश्चरमस्य स्थापनार्थनामुका द्वार्याः ३. सीर्यसः । स्थेन्त्रात् सोर्यासस्य स्था सम्मान
- र्वान संस्थाति है। स्थान

गलंति ते सोणियपूयमंसं, पज्जोइया खारपइद्धितंगा॥

जइ ते सुया लोहितपूयपाई, वालागणीतेयगुणा परेणं। कुंभी महंताहियपोरसीया, समूसिया लोहियपूर्यपुण्णा॥ पक्लिप तासुं पचयंति बाले, अट्टस्सरं ते कलुणं रसंते। तण्हाइया ते तउ तंबतत्तं, पञ्जिज्जमाणऽट्टतरं रसंति॥ अप्पेण अप्पं इह वंचइता, भवाहमे पुट्यसए सहस्से। चिट्ठंति तत्था बहुकूरकम्मा, जहां कड़े कम्मे तहा सि भारे ॥ समञ्जिणिता कलुसं अणज्जा, इट्ठेहि कंतेहि य विप्पहूणा। ते द्विभगंधे कसिणे य फासे, कम्मोवगा कुणिमे आवसंति॥

–सूय. सू. १, अ. ५, उ. १, गा. ६-२७

#### १२. असण्णीणं अकामनिकरण वेयणा परूवणं--

प. जे इमे भंते !असिष्णणो पाणा, तं जहा—
 पुढिवकाइया जाव वणस्सइकाइया छट्ठा य एगइया तसा,

एए णं अंधा मूढा तमं पविट्ठा तमपडल-मोहजालपलिच्छन्ना अकामनिकरणं वेयणं वेदेंतीति वत्तव्वयं सिया ?

उ. हंता, गोयमा ! जे इमे असिण्णणो पाणा जाव अकामनिकरणं वेयणं वेदेंतीति वत्तव्यं सिया।

–विया. स. ७, उ. ७, सु. २४

## १३. पभूणाअकामपकामनिकरणवेयण वेयणं-

- प. अत्यि णं भंते !पभू वि अकामनिकरणं वेयणं वेदेंति ?
- उ. हंता, गोयमा ! अत्थि।
- प. कहं णं भंते ! पभू वि अकामनिकरणं वेयणं वेदेंति ?
- गोयमा! १. जे णं नो पभू विणा पईवेणं अंधकारंसि ख्वाई पासिनए,
  - जे णं नो पभू पुरओ ख्वाइं अणिज्झाइत्ताणं पामिनए,
  - में णं नो पभू मग्गओं ख़्वाइं अणव यिक्खत्ताणं पामित्तए,
  - ते णं नो पभू सासओ रूवाइं अणवलीएताणं पर्णस्तिए,
  - में प्रानी पम् उद्दुढ मचाई अणालोएताणं पासित्तए,

रातिदन रोते चिल्लाते रहते हैं और उन्हें आग में जलाकर शंगों पर खार पदार्थ लगा दिये जाते हैं, जिससे उन अंगों से मवाद मांस और रक्त टपकते रहते हैं।

रक्त और मवाद को पकाने वाली, नवप्रज्वलित अग्नि के तेज से युक्त होने से अत्यन्त दुःख दुःसह ताप युक्त पुरुष के प्रमाण से भी अधिक प्रमाणवाली ऊंची वड़ी भारी एवं रक्त तथा मवाद से भरी हुई कुम्भी का कदाचित् तुमने नाम सुना होगा?

आर्त स्वर और करुण रुदन करते हुए अज्ञानी नारकों को नरकपाल उन (रक्त मवाद युक्त) कुम्भियों में डालकर पकाते हैं और प्यास से व्याकुल उनको गर्म सीसा और ताम्वा पिलाये जाने पर वे जोर जोर से चिल्लाते हैं।

इस मनुष्य भव में स्वयं ही स्वयं की वंचना करके तथा पूर्वकाल में सैकड़ों और हजारों अधम विधक आदि नीच भवों को प्राप्त करके अनके क्रूरकर्मी जीव उस नरक में रहते हैं क्योंकि पूर्वजन्म में जिसने जैसा कर्म किया है, उसी के अनुसार उस को फल प्राप्त होता है।

अनार्य पुरुष पापों का उपार्जन करके इष्ट और कान्त विषयों से वंचित होकर कर्मों के वशीभूत होकर दुर्गन्धयुक्त अशुभ स्पर्श वाले तथा मांस आदि से व्याप्त और पूर्णरूप से कृष्ण वर्णवाले नरकों में आयु पूर्ण होने तक निवास करते हैं।

### १२. असंज्ञी जीवों के अकामनिकरण वेदना का प्ररूपण-

भंते ! जो ये असंज्ञी (मनरहित) प्राणी हैं, यथा—
 पृथ्वीकायिक यावत् वनस्पतिकायिक (स्थावर) तथा छठे कई त्रसकायिक जीव हैं,

जो अन्ध मूढ अन्धकार में प्रविष्ट तमःपटल और मोहजाल से आच्छादित हैं, वे अकाम निकरण (अज्ञान रूप में) वेदना वेदते हैं, क्या ऐसा कहा जा सकता है?

उ. हाँ, गौतम ! जो ये असंज्ञी आदि प्राणी हैं यावत् वे अकामनिकरण वेदना वेदते हैं, ऐसा कहा जाता है।

## १३. समर्थ के द्वारा अकाम प्रकाम वेदना का वेदन-

- प्र. भंते ! क्या समर्थ होते हुए भी जीव अकामनिकरण (अनिच्छापूर्वक) वेदना वेदते हैं ?
- उ. हाँ, गौतम ! वेदना वेदते हैं।
- प्र. भंते ! समर्थ होते हुए भी जीव अकामनिकरण वेदना को कैसे वेदते हैं ?
- उ. गौतम ! १. जो जीव समर्थ होते हुए भी अन्धकार में दीपक के विना पदार्थों को देखनें में समर्थ नहीं होते,
  - जो जीव अवलोकन किये विना सम्मुख रहे हुए पदार्थों को देख नहीं सकते हैं,
  - जो जीव अवलोकन किये विना पीछे के भाग को नहीं देख सकते हैं,
  - ४. जो जीव अवलोकन किये विना पाइर्वभाग के दोनों ओर के पदार्थों को नहीं देख सकते हैं,
  - ५. जो जीव अवलोकन किये विना ऊपर के पदार्थीं को नहीं देख सकते हैं.

हिम कि रियोग के किन मिनी किनी मक्किन कि कि कि है. है किस कि

। ई ित्रहं मन्त्रहं एए किमानकर पि गृडु हिंड विमस विक् स्ट्रि हैं। इक्षि ) एए किमानकर विक् हैं हैं हैं हैं। इक्ष्में कि हैं हैं हैं हैं कि एक्षे कि हैं।

ा हैं , हिन् । सन् । से कि । स्मान । से सम् । स्मान । स्मान । स्मान । स्मान । स्मान । स्मान । स्मान । स्मान । सम्मान । स्मान 
, ई हिम थेमम में नाए ग्राप के त्रमुम कि . १ ! मर्ना . र ६ इत्रर्फ कि विषय एड इंट राम के त्रमुम कि . ट

विमम में निग्रर्ड कि विश्वार पृहु हैंग गाग के ऋम कि . ç ,ई हिन

४. की हेन थेमम में निकड़ कि फिडाय गुड़ हैं) में कलिन में कि कि . ४ कि गन्डें गिरकनिमाकर कि गुड़े कि थेमझ विक्ति में प्रें ।ई तिड़ि

9४. विविधमान् परिणत जीव का एकभावादिलप परिणमन-प्र. भंते ! क्या यह जीव अनन्त शाश्वत अतीत काल में समय-

. हें डि़ान विमाने में समधे नहीं हैं

़ें हैं **55**6 ग्राकर

।ई 1तिह लाट एक कप उरिट घाप कप प्रधारक जाब मिस्मिम मि में प्रथा के लाक नामतेन तम्हार आक्र मिट्ट ।एडी।ट

में में भिक्रम के निकलकात मिड्स में भी समझना शाहिए।

-णगन्त तक म्हां छ: इ तकुंग्रह में कि इंग्रहोस् निम्-निर्ण , भ ९ १ ई तहां कि छ: इ तकुंग्रह चित्र का निम् । सि

डिम कि किको उर्गंध ई 1655 कि छ: हु किको ! मर्गांग .र

-की ई 1511ए 15क 1139 में प्र एक एकी ! होंध . R

ें किसी के वेदता हैं भीर किसी का निहता हैं ?' के भीतम ! कहीणें (करव में आए हु :ख) को नेदता हैं , अनुदीर्ण के नेहता,

-की ई ाताल एक एमें। मिती मी एपाक मड़ "हि छोड़ हैं प्रिकी मी की मी है प्राप्त की मी की मिती हैं एड १-१४. इसी प्रकार मैं इस्ता है।" एड़िक

ि है कि विकास

६. जे गं नी पमू अहेब्बाइं अणालीएताणं पासित्तए,

155 विक्रित्तं कि असीमाकरू ही दूरी ! सिर्धा के सुर्घ ! सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के स

। स्रीस । । सम्म । ६ सिइंह iण्यह iण्यसमिकम ही मुम् । हिंस iण इक

गोयमा ! ९ . जे गं नो पभू समुद्दस्स पारं गमितए, २. जे गं नो पभू समुद्दस्स पारगवाइं ह्वाइं पासितए,

, ग्रामिता गिरुष्ट देवलोगं गमित्।, इ

४. जे णं नी पमू देवलोगगयाद् ल्वाद् पासितए, एस णं गोयमा ! पमू वि पकामनिकारणं वेयणं वेदीत। -विया. स. ७. च. ७. स. १२५-२८

निस्मायपिण्य जीवस्स एगभावाईलवपिणपानं-एस गं भंते ! जीवे तीतमणंतं सासयं समयं हुमयं हुम्स् अहुम्स्ये, समयं हुम्स्ये वा, अहुम्स्ये वा पुष्टिं च णं करणेणं अणेगभावं अणेगभूयं परिणामं परिणम्इ,

एवं अणागयमणेतं सासयं समयं। थ-भ. मु. ४. म्. १४, म. १५०

नि-चउनीसदंडपुसु सयंकड दुक्खनेयण प्लन्णं-जीने णं भंते ! सयंकडं दुक्लं नेप्ड् ? गोयमा ! अत्थेगड्यं नेप्ट्, अत्थेगह्यं नो नेप्ड् ?

से केणाट्ठणं भेते ! एवं चुट्चह् 'अस्थेगङ्घं वेएड्, अस्थेगङ्घं नी वेएड् ?' १इएह क्षिणं वेएड्, अणुरिण्णं मी वेए्ड्।

न नेजहुं के मियमा । एवं चुट्चह् – ''अस्थेगह्यं केएड् , अस्थेगह्यं नी केप्ड्।'' हे. ९-२४ . एवं नेरह्ए जाव केपाणिए।

. जीवा णं भी ! सवंकड डुक्खं वेदीत ? । मीर्यम ! अस्मेगड्यं वेदेति , अस्मेगड्यं मे वेदेति ।

| • |  |  |
|---|--|--|

। अणाबाहे।

्रागम्डिम .ऽ

, फ्रींसि . ध

, मिमि , भ

,माक ,४

६. संतोसो।

(ि गिक्समिनेवती)

- , हिम्म अहि भर , छोग-गिद , भ
- , सन्तोध-अल्पइच्छा,
- अस्ति—कार्य की पूरी हो जाना,

- १०. अनाबाध-निराबाध मोक्ष सुख।
- -।एमन्रा कि मुख-दु:ख वेदना का प्रल्पण-
- 'सिमी प्राण, भूत, जीव जीर सत्व एकान्तदुःख ख्प वेदना को त्रिक गिमन्त्र हो हो कि कि प्रकार मह कि । कि । K
- ् इं १५५१ हे से स्वा है । ऐस -रि । हैं रिब्र्
- निस्नी प्राण, भूत, जीव और सत्य एकान्त दुःख रूप वदना हैं ਨੇਮक IIणमन्न **प्रमाध** हैं ਨਿਭक ਭਾਮ कि कांधीरिफ- ि मिर्गी . ਣ
- ाठि के एक एक हैं कि एक प्राप्त कि हैं मिल्ल के एक एक हैं । मिल्लि है । हैं रेड़क एष्टमी है हैं रेड़ि कि
- को वेदते हैं और कदावित् दुः ए रूप वेदना को भी वेदते हैं, कितन ही प्रापा, भूत जीव और सत्व एकान्त मुख रूप नेदना को वेदते हैं और कदायित् मुख ख्प वेदना को भी वेदते हैं, कितने ही प्राण, भूत, जीव और सत्व एकान्तह :एम्प वेदना -का है
- को वदते हैं और कदाचित् सुख-दु:ख स्प वदना भी वदते हैं ? भावत् कितम ही मान भूत, जीव और सत्व किमान हि निर्मा की हैं किए हिंक भिए में एगक मेकी! हिंह . प

वेदते हैं, फदाचित् मुख-दु:ख रूप वेदना भी वेदते हैं।

- मि कि ान्त्रर्घ कि छः है <u>त्रिप्ताइक र्राप्ति है त्रिश्</u>ट कि ान्त्रर्घ पन भवनपित, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक प्रकान्त सुख उं नेत्रह कि ान्त्रह पलान दुः एकान् दुः । मर्गाः . ट
- डि कराचित् सुख और कदाचित् हु:स स्प वेदना भी वेदत हैं। पृस्तिकायिक जीव यावत् मनुष्य विमात्रा से वेदना को वेदते
- ाई फ्रिक वेदना को वेदते हैं और कदाचित् सुख-दु:(व रूप बेदना भी -की ई ग्लार । इक १४५ ! मर्ली में एगक भट्ट
- —Jupak l存 २०. सदं जीवों के मुख हु:ख को अणुमात्र भी दिखाने में असामध्य
- , हैं विकि नितारी में प्रापन हाुग्ला '-की हैं

- ३. आढ्यता-धन को प्रमुरता,
- , मम जीह काद-माक .४

- ८. ब्रीममोग-मुखानुमव,
- , फिय्निप-प्रमित्यम्, १
- न्। अत्रविश्या गं भेते ! एवमाइस्लीते जाब पलवीते-नेमायाए सुक्खदुक्खवेयण प्रह्मां-
- सता एगंतहुक्खं वेयणं वेदीते" ''एवं खलु सब्दे पाणा, सब्दे भूया, सब्दे जीवा, सब्दे

ग्रह्म . भु. १०, सु. ७३७-

- अहं पुण गीयमा ! एवमाइक्खामि जाव पलवीमे-मिंडामञ्र हे छम्। निर्वे विषयं वेदान , सन्ते पाणा सन्ते भूया, सन्ते जीवा, सन्ते सता, जायमा ! जं णं ते अत्रधिक्षया एवमाइक्खोतं जाव ़िंग्र! हिंद घर्महरू ह
- असेगइया पाणा भूया जीवा सत्ता वेमायाए वेयणं वेदीते, वेदीते, आहच्च असायं। असेगड्या पाणा भया जीवा सत्ता एगंतसाय वेयणं वेदीते, आहच्य साय। अखेगड्या पाणा भूया जीवा सता एगंतदुक्खं वेवणं
- उ. गीयमा ! ने रड्या एगंतदुक्खं वेयणं वेदीते, आहच्च साय। वेदीते, आहच्च सायमसाय। 'जाव अखेगड्या पाणा भूया जीवा सत्ता नेमायाए देयणं म केणार्ड्रण भेते ! एवं चुच्चड्

आहेच्य सायमसाय।

- वदात, आहच्च असाय। भवणवइ-वाणमंतर-जोइस वेमाणिया एगंतसाय वेयण
- अहिच्च सावमसाय। ,तिर्देह राणक ग्रापम नेपस्ता नेपायाए नेयणं नेदित,
- वेदीते आहच्च सायमसायं।'' -विया. स. ६.उ. १०, सु. १९ ''जाब अखेगड्या पाणा भ्या जीवा सता वेमायाए वेयणं -इम्बर् हेग् ! । । । एवं बुब्बइ-
- असामत्थ पत्नवर्णा-). सब्स्ताएमु सब्दजीवाणं मुह दुसर्व अणुम्त वि उवदीसतए
- 'जावइया रायिगिहे नयरे जीवा एवइयाणं जीवाणं नो -तिवित्रम वार तिव्याद्वस्ति । एतमाद्वस्ति जाव पत्नीतः . प

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

**।** इं । इं। ाँ मेत्र हे कि इंप्याय के जिल्ला के स्वाय कि स्वाय होती है। कि स्वाय कि स्वाय होता है । इंप्याय होता है । इंप्य

उ. गीतम ! पृथ्वीकायिक जीव शारीरिक वेदना वेदते हैं, वे िंहेन कि कारि कि की कि एक कि कि कि कि

-की ई 1511ए 15क 1149 में एगक मकी! हों **. ए** 

। गृज्ञीव निनार क्रिप <u> किंगि प्रस्तिरीहर (में कधीकिस्) राकर मिट्ट .१९-६९ .५</u> ''। हैं 1515 हिंम काढ़ि, ड्री कि ड्री कि किन्छ'' -की ई 151र 1इक 18में ! मिर्नी में एग्राक मुट्ट , हैं 556 डिम् 1म्56 क्मीमाम

1गृज्ञीाज ान्ज्रक क्त्रिम किनीमर्ज नामम के किंकि प्रमामाम नष्टक कि किंकि शेष्ट . ४५-०५ . इं

─ाणमञ्जरा कि ग्रिक्स मृत्र के १९ किम्भेम् -१९ किम्भे . ६ ६

, श्रीमिम्स कघण्डी शिष्ट-ाइरूम्-अपिट . १ -ाष्टि , हैं ग्राप् इक जाकर भन्न के हिर्काम

३. कषाय जन्य-संक्लेश, त्. उपाश्य-संबर्धा,

, १६७२३ कापिक . ध ६. वाचिक संवलश, ५. मानिसिक संब्लेश, ४. भक्तपान-संदर्भश,

१. दर्शन-संदर्भ, ८. ज्ञान-संक्लेश,

१०. चारित्र-मंतर्कशा

१. उपाश्रय-असंक्लश, १. उपधि असंबन्धा, —।ष्ठाः , इं ग्राकार भग्न कं ।हर्क्ष्मभिक्तः

३. कवाच-असंस्कृश, ४. भक्तपान-असंबल्धा,

, १६७२मेम् कन्नी . ३ ५. मानिसक असंक्लेश,

१०. चारित्र-असंक्रिश ८. दर्शन-असंक्लेश, ८. ज्ञान-असंक्रेश, , १६६७ मिर किमार . ७

-जिमीछि । के । प्रेपनी प्रिंध । म्डिशिय में अल्प महि

, हैं कान । जीव क्या महिविदना और महानिजंरा वाह हैं,

ें हैं कार ।र्रहानीकार र्राप्त विद्यार अल्पवेदना और महानिजंश वाले हैं, , इं रुाठ । र्रोटानीफार र्राप्त । न्ड्रिडान

हैं काम ।र्रोटिनीइम र्रोट । एउट्टिम्पेट निट है नित्यो , इं राघ । रोस्नी एक राधि । ने राधि । वे स्वार्थ । , हैं काठ 17रेग्नीड़म ऑरु 1नड़विदना और महानिज़रा वाह हैं,

। इं र्ह्मा । एकिनीफार गाँध । एक्टोम्मार *वर्षि* निग्वी

ें हैं शिव अलवेदना और अल्पनिजंरा वाहे हैं क्रिमा है कांघ ।र्रोरमीडम अधि ।+इम्रिम घरि डि म्फ्ली,' -की ई IFITE 1ड़क 1859 मि 1971 के 1940 ! होंग . R

प्रांध । महिन्द्रम प्राप्निक कल्लमिर-प्रमित्र ! महिन्द्र .ह

, ५ । छा ह ग्रिसेनीडम ग्राँस । इन्हेम्बर ग्रापनार करमित्रा । । हि लान । रायनाम्बर और मित्रवीं नरक-घृष्टियों के गिर्मिक जीव महत्रिद्ना और

। भिम्र मि , १५ एवड विकाद्याणं जरा, ने सीमे।

'९ रिप्रि मि , १४ ए । णाइ इत्स्विक है , न. से केणहरेणं भंते ! एवं वुच्वइ-

न हेम्पड्रियों गीयमा ! एवं बुच्चइ-वेदणं वेदिति। उ. गोयमा ! पुढिविकाइयाणं सारीरं वेदणं वेदीते, नो माणसं

तं. १३-१९. एवं जाव चउरिदियाणी 'गिम मि , ग्राप गिषड़ाकविछप्'

हं. २०-२४. सेसाणं जहा जीवाणं जाव वेमाणियाणं।

—।ज्ञार हे , जिल्ला में अपने । जाना —। <u>—रिष्टक्रम एडइनिस्ट रिप्तिक्सिमिस्टिक्स</u>

, उवहिस्रोक्तेस,

४. भयपाणसीकेलसे, ५. मणसीकेलेसे, 3. उवस्सवसीकल्से, ३. कसायसीकल्से,

६. वड्सोक्क्स, ७. कायसीकेलेसे,

८. णाणसिकेलस्, , म्रुरुक्षीमणम्रेहं . १

1 म्लक्षिम्ग्रीच . ० ६

उ. उवस्सवअसीकुक्से, 9. उवहिअसीकल्से, -ाउए हे , जिएए एक स्वेस अस्ति । ने अस्ति । ने अस्ति । ने अस्

६. वद्यसीकेल्से, , मरुकांमिरहाणम . भ ४. भत्तपाणअसीकलेसे, ३. कसायअसांकल्स,

१६७ वरित्रअसीरुलेसी ४. दसणअसोक्रिक्से, ८. णाणअसीकलेसे, मृर्क्ताम्रह्माक .थ

१९७.मु.१०१ सः गिठ--

त्। जीवा गं भेते ! किं महाविया। महानिज्यता, <u> - जिमीभार एप्टर्न एप्टिन्सि-स्पर्ध</u>

अपदेयणा महानिज्यरा, महावेयणा अपनिज्यरा,

अखेगड्या जीवा अपवेयणा महानिज्य (१, अस्येगङ्या जीवा महावेयणा अपनिज्यरा, उ. गोयमा ! अत्येगड्या जीवा महावेयणा-महानिज्जरा, अपदेयणा अपनिज्यता ?

में केणड्ठेणं भेते ! एवं चुच्चड् अस्येगद्द्या जीवा अपविवर्णा अपनिज्यत्।

उ. गीयमा ! पहिमापडिवज्ञए अणगारे महवियणे अस्येगद्द्या जीवा अष्यवेयणा अष्यन्जिरा।" "असी महावेयणा महावेयणा महानेजारा जाव

७८ंट-सयमासे तेब्बीसे मुरइया महावयणा अन्निन्जर।। 1512-611514

1 र्राटनी में प्रदेश अणगार अपवेषणं महानिम

चिक्कया केइ सुहं वा दुहं वा जाव कोलट्टियामायमवि निष्फावमायमवि. कलममायमवि. मासमायमवि. मुग्गमायमवि, ज्यमायमवि, लिक्खामायमवि. अभिनिवट्टेत्ता उवदंसित्तए,

से कहमेयं ! एवं ?

- उ. गोयमाः! जे णं ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खंति जाव एवं परूवेंति, मिच्छं ते एवमाहंस्। अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव परूवेमि-''सव्वलोए वि य णं सव्वजीवाणं णो चिक्कया केइ सुहं वा तं चेव जाव उवदंसित्तए।"
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-''सव्वलोए वि य णं सव्वजीवाणं णो चिक्कया केइ सुहं वा तं चेव जाव उवदंसित्तए ?''
- उ. गोयमा ! अयं णं जंबुद्दीवे दीवे जाव विसेसाहिए परिक्खेवेणं पन्नते। देवे णं महिड्ढीए जाव महाणुभागे एगं महे सिवलेवणं गंधसमुग्गयं गहाय तं अवदालेइ, तं अवदालिता जाव इणामेव कट्ट केवलकणं जंबूद्दीवे दीवे तिहिं अच्छरानिवाएहिं तिसत्तखुत्तो अणुपरियट्टिताणं हव्वमागच्छेज्जा, से नूणं गोयमा ! से केवलकप्पे जंबूद्दीवे दीवे तेहिं घाणपोग्गलेहिं फुडे?

हंता, फुडे चिक्कया णं गोयमा ! केइ तेसिं घाणपोग्गलाणं कोलट्ठियमायमिव जाव लिक्खामायमवि अभिनिवट्टेता उवदंसित्तए? णो इणट्ठे समट्ठे। से तेणट्ठे णं गोयमा ! एवं वुच्चइ-'नो चिक्कया केइ सुहं वा जाव उवदंसेत्तए।'

-विया. स. ६, उ. १०, सु. १

# २१. जीव चउवीसदंडएसु जरा-सोग वेयण परूवणं-

- प. जीवा णं भंते ! किं जरा, सोगे ?
- उ. गोयमा ! जीवा णं जरा वि, सोगे वि।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-'जीवा णं जरा वि, सोगे वि?'
- उ. गोयमा ! जे णं जीवा सारीरं वेयणं वेदेंति, तेसि णं जीवाणं जरा.

जे णं जीवा माणसं वेयणं वेदेंति, तेसि णं जीवाणं सोगे। से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-

''जीवा णं जरा वि; सोगे वि।''

दं. १. एवं नेरइयाण वि।

दं. २-११. एवं जाव थणियकुमाराणं।

प. दं. १२. पुढविकाइयाणं भंते ! किं जरा, सोगे ?

उन सबके दुःख या सुख को बेर की गुठली बाल नामक धान्य कलाय (मटर) मूँग उड़द जूँ और छोख जितना भी वाहर निकाल कर नहीं दिखा सकता।

भंते ! यह बात यों केसे हो सकती है ?

- उ. गीतम ! जो अन्यतीर्थिक इस प्रकार कन्ते हैं यावत् प्रहपणा करते हैं, वे मिय्या कहते हैं। हे गौतम ! में इस प्रकार कहता हूँ यावन प्ररूपणा करता हूँ कि- ''केवल राजगृह नगर में ही नहीं सम्पूर्ण लोक में रहे हुए सर्व जीवों के सुख या दु:ख को कोई भी पुरुष उपर्युक्त रूप में यावत् किसी भी प्रमाण में वाहर निकाल कर नहीं दिला सकता।"
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि-"सम्पूर्ण लोक में रहे हुए सर्व जीवों के सुख वा दुःख को कोई भी पुरुष दिखाने में यावत् कोई समर्थ नहीं हे?"
- उ. गौतम ! यह जम्बूद्वीप नामक द्वीप यावत् विशेषाधिक परिवि वाला है। वहां पर महर्द्धिक यावत् महानुभाग देव एक वड़े विलेपन वाले गन्धद्रव्य के डिव्ये को लेकर उघाड़े और उघाड़कर तीन चुटकी वजाए, उतने समय में उपयुक्त जम्बूद्वीप की इक्वीस वार परिक्रमा करके वापस शीव्र आए ता हे गौतम !(में तुम से पूछता हूं) उस देव की इस प्रकार की शीघ्र गति से गन्ध पुद्गलों के स्पर्श से यह सम्पूर्ण जन्यूडीप स्पृष्ट हुआ या नहीं ? (गौतम) हीं भंते ! वह स्पृष्ट हो गया। (भगवान्) हे गौतम ! कोई पुरुष उन गन्धपुद्गलों को वेर की गुठली जितना भी यावत लीख जितना भी दिखलाने में समर्थ है ?

(गौतम) भंते ! यह अर्थ समर्थ नहीं है ? इस कारण से हे गौतम ! यह कहा जाता है कि-'जीव के सुख दु:ख को भी वाहर निकाल कर वतलाने में यावत् कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है।'

# २१. जीव-चौबीस दंडकों में जरा-शोक वेदन का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! क्या जीवों के जरा और शोक होता है ?
- उ. गौतम ! जीवों के जरा भी होती है और शोक भी होता है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि-'ज़ीवों के जरा भी होती है और शोक भी होता है?'
- उ. गौतम ! जो जीव शारीरिक वेदना वेदते (अनुभव करते) हैं, उनको जरा होती है। जो जीव मानसिक वेदना वेदते हैं, उनको शोक होता है। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-''जीवों के जरा भी होती है और शोक भी होता है।''
  - दं. १. इसी प्रकार नैरियकों के (जरा और शोक) भी समझ लेना चाहिए।
  - दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यन्त जानना चाहिए!
- प्र. दं. १२. भंते ! क्या पृथ्वीकायिक जीवों के भी जरा और शोक होता है?

- क, ई फ़र्फ मित्र किया है , दे किया ने किया ने किया है , दे हैं ें इं १०१३ रिंग कारि क्रुकी 'ई किडि 19र के किए किशाकिए' -की ई IDITE 15क 1149 में 10 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15 मिल 15
- पर्यन्त जानना चाहिए। <u> किंगि प्रसीरीहा (में काशीकार) राकार मिट्ट . १९-६९ . इं</u> ''। ई । फरिंड डि़म् करिंड , ई फिड़ि । ए फरिंट '' -की ई ातार । इक 1स्मे ! मिती से 107 तक सड़ ्हें ५३६ डिम् म्इट क्रीनाम
- ।एज्ञीष्ट ान्ज्ञक क्र्निम किनीमई हं. २०-२४. शेष जीवों का कथन सामान्य जीवों के समान
- —IUPAR कि गिक्स मुठ्ठ के डिक्स्नेस्ट-डिक्स्ने . ९९
- 9. उपिध-संक्लेश—उपिधं विषयक असमाधि, नाष्ट्रम , हैं गुग ईक जाकर भन्न के द्रिकांम
- ५. मानिसक संबक्ध, , १६७२५-नामकम .४ ३. कषाय जन्य-संक्रिश, त्राश्रम-संबक्ध
- , १६६५ संस्केश, ्राहरूभंभे कानीान . ३
- ।हरूकम़े-ह्रीाइ .0 ९ ९. दर्शन-संक्रश, ८. ज्ञान-संक्लग्र,
- नाधम ,र्ज जाता भारत के दिस्कामार अस्तिकार अस्ति ।

८. दर्शन-असंस्केश,

- ४. भक्तपान-असंब्लेश, ्।६७५माध-आमकः . ह ५. उपाश्रय-असंक्ल्श, १. उपिध असंब्लेश,
- , १६ काचिक असंक्रेश, ५. मानसिक असंक्लेश,

१०. मारित्र-असंकर्गा

- ८. ज्ञान-असंक्लेश, , क्रिक असंक्लेश,
- -इ. अल्प महविदना और निर्मेरा का स्वामित्व-
- , डैं हाघ ।7रेप्नीड़म उपि ।म्डविदमा अप महानिज्ञा है,
- ें हैं होए । एकिनीफार ग्रीर । । इस्फार अल्पवेदना और महानिजेरा वार्छ है, , इं कार ग्रोपनीफार ग्रॉर । । ने ने इं,

वाह्य है।

- , इं रुाठ 17रेग्नीफ़फ़ र्रांध 1न्त्रवीड़म व्रांध डि र्निक्वी , डें कांघ । फिर्मिडाइम ऑरु । स्टावेडम घोर । है स्किली । मिर्गि . र
- -की ई inne isa inf में एगक मकी! हों<a> .</a> </a> (३) कांक्र । प्रोक्ति । अस्ति । अस् हैं र्राघ । र्रोपनी इम र्रीस । मञ्घेम्बर घरि हि मित्रो
- ग्रांध । प्रहाइम ग्राप्नध कड़मतीय-ामतीय ! मर्तार . र "़ें हैं होड़ । र्रोत्तिकार र्रोह । । इन्ने हैं हैं । । ,"फिली हैं कांघ एरेएसीइम एडि एन्डिंग्स होता है।
- ग्रिसेनीहम ग्रीह । इन्हेम्ब्रह आन्नेह कर्माति । । । । हैं ह्यान एरोटानीम्जर प्रांध । महावेहम विक क्योरमं कं विष्यि कर्म निवास-डिख । इं ला**ह । प्र**िमीहम

- । भिरम । भुद्धिकाड्याणं जरा, नी सीभी।
- म केणार्ठणां भेते ! एवं वृच्चइ
- 'पुढिविकाइयाणं जरा, नी सीगे ?'
- वेदणं वेदीते। उ. गीयमा ! पुढिकाइयाणं सारीरं वेदणं वेदीते, नी माणसं
- हं. ९३-९९. एवं जाव चउरिदियाणं। 'रिमि कि , १५ ए। ए। इसिक हिन्दी, न्डळ्ड हेग्। भियमा । एदं चुच्चइ-
- ण-९.मु. १. ५ हे, उ. मु. २-७ हं. २ ०-२४. सेसाणं जहा जीवाणं जाव वेमाणियागं।
- पंकिलेमासिक्लेमाणं दसिवहत्त पन्नणं-
- —।ज्ञर्फ हे , क्राण्ण्य हिरुक्शीं केशी हें ज्ञान
- ५. उवस्सयसीकेल्स, , एकक्रीम्डीफ्ट . १
- ४. भत्तपाणसींकलेसे, ५. मणसिकिलेसे, ३. कसायसीकेल्से,
- ६. वहसीकलेसे, ्रमुरुक्रीमुघाक .थ
- ८. गाणसिकेलेसे, ९. दसणसिकलेस,
- १०. चरित्तसीकेलेसी
- २. उवस्सयअसंकिलेसे, , मरुकांमधङ्गाव . १ ─।इर्फ तं, त्राण्ण फिलकी असी कियान, तं जहां ─
- ६. वह्रअसंक्रिकेसे, , मरुकां मिराणम . भ ४. भत्तपाणअसंक्रिकेसे, ३. कसायअसीकेलेसे,
- , मिलकीमधाणाण .ऽ मृर्क्ताम्भागक .थ
- 1 मिलकीं मध्ति स्वास्ति । 0 ६ , इंसणअसिकिलेसे,

? ह्रेज अ. ९०, मु. ७३९ --ठाण अ. ९०, मु. ७३९

- जिम्मीभाग्रिक्ति विश्वानित्री जिन्न । स्टि
- ,।ऽरुक्तियणा अपनिज्जरा, प. जीदा णं भेंते ! किं महावेयणा महानिज्जरा,
- अपदेयणा महानिज्जरा,
- उ. गोयमा ! अत्येगद्या जीवा महावेयणा-महानिज्जरा, अपवेशणा अपनिज्यरा ?
- अस्याद्या जीवा अपवेयणा अपान्ता । असेगड्या जीवा अपवेयणा महानिज्जरा, अत्येगड्या जीवा महावेयणा अम्पनिज्जरा,
- म. से केणाड्ठेण भेते ! एवं वृच्चड्
- उ. गीयमा ! पिडमापिडेवज्ञए अणगारे महवियणे ा।एक्निम्हिमार् आपनेयणा अपनिया। ,,अस्तुगर्दवा यीवा महावेयणा महानिज्यरा जाव
- छर्टर-सयमार्से तेंदवीर्स मुरह्या महावेचणा अन्नामिन्यरा। **१** फिल्माइम
- 1) हिन्मी महिनम् भागारि अपनेयणे महिन्म

अणुत्तरोववाइया देवा अप्पवेयणा अप्पनिज्जरा। से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— ''अत्थेगइया जीवा महावेयणा महानिज्जरा जाव अत्थेगइया जीवा अप्पवेयणा अप्पनिज्जरा।'' —विया. स. ६, उ. १, सु. १३

## २४. वेयणा निज्जरासु भिन्नत्तं चउवीसदंडएसु य परूपणं-

- प. से नूणं भंते ! जा वेयणा सा निज्जरा, जा निज्जरा सा वेयणा ?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. से केणट्ठेणं भंते एवं वुच्चइ—'जा वेयणा न सा निज्जरा, जा निज्जरा न सा वेयणा ?
- गोयमा ! कम्मं वेयणा, णो कम्मं निज्जरा।
   से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—
   ''जा वेयणा न सा निज्जरा, जा निज्जरा न सा वेयणा।''
- **प. दं. १.** नेरइयाणं भंते ! जा वेयणा सा निज्जरा, जा निज्जरा सा वेयणा ?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ— ''नेरइयाणं जा वेयणा न सा निज्जरा, जा निज्जरा न सा वेयणा ?''
- उ. गोयमा ! नेरइयाणं कम्मं वेयणा, णो कम्मं निज्जरा।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--''नेरइयाणं जा वेयणा न सा निज्जरा, जा निज्जरा न सा वेयणा।''

दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियाणं।

−विया. स. ७, उ. ३, सु. १०-१२

# २५. वेयणा निज्जरासमयसु पुहत्तं चउवीसदंडएसु य प्रक्षवणं-

- प. से नूणं ! जे वेयणासमए से निज्जरासमए, जे निज्जरासमए से वेयणासमए?
- उ. गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ— ''जे वेयणासमए न से निज्जरासमए, जे निज्जरासमए न से वेयणासमए?''
- उ. गोयमा ! जं समयं वेदेति, नो तं समयं निज्जरेति

जं समयं निज्जरेंति, नो तं समयं वेदेंति, अत्रम्मि समए वेदेंति, अन्नम्मि समए निज्जरेंति,

अन्ने से वेयणासमए, अन्ने से निज्जरासमए। से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— अनुत्तरीपपातिक देव अल्पवेदना और अल्पनिर्जरा वाहे हैं। इस कारण से गोतम ! ऐसा कहा जाता है कि-"कितने ही जीव महावेदना और महानिर्जरा वाहे हैं यावत् कितने ही जीव अल्प वेदना और अल्पनिर्जरा वाहे हैं।"

## २४. वेदना और निर्जरा में भिन्नता और चीनीस दंडकों में प्ररूपण-

- प्र. भंते ! क्या वास्तव में, जो चेदना है, वह निर्जरा कही जा सकती है ओर जो निर्जरा है, वह चेदना कही जा सकती है?
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है— "जो वेदना है वह निर्जस नहीं कही जा सकती और जो निर्जस है, वह वेदना नहीं कही जा सकती?
- उ. गौतम ! वेदना कर्म है और निर्जरा नोकर्म है। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— "जो वेदना है वह निर्जरा नहीं कही जा सकती और जो निर्जरा है वह वेदना नहीं कही जा सकती।"
- प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियकों की जो वेदना है उसे निर्जरा कहा जा सकता है और जो निर्जरा है उसे वेदना कहा जा सकता है ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि—
  "नैरियकों की जो वेदना है, उसे निर्जरा नहीं कहा जा सकता
  और जो निर्जरा है, उसे वेदना नहीं कहा जा सकता?"
- ज. गौतम ! नैरियक कर्म की वेदना करते हैं और नोकर्म की वेदना निर्जरा करते हैं। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— ''नैरियकों की जो वेदना है उसे निर्जरा नहीं कहा जा सकता और जो निर्जरा है उसे वेदना नहीं कहा जा सकता।'' दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त कहना चाहिए।

#### २५. वेदना और निर्जरा के समयों में पृथक्त्व एवं चौबीस दंडकों में प्ररूपण—

- प्र. भंते ! वास्तव में जो वेदना का समय है, क्या वही निर्जरा का समय है और जो निर्जरा का समय है, वही वेदना का समय है?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
- प्र. भंते ! ऐसा किस कारण से कहते हैं कि— "जो वेदना का समय है, वह निर्जरा का समय नहीं है और जो निर्जरा का समय है, वह वेदना का समय नहीं है?"
- उ. गौतम! जिस समय में वेदते हैं, उस समय में निर्जरा नहीं करते.

जिस समय में निर्जरा करते हैं, उस समय में वेदन नहीं करते, अन्य समय में वेदन करते हैं और अन्य समय में ही निर्जरा करते हैं।

वेदना का समय दूसरा है और निर्जरा का समय दूसरा है। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-

कि र्राफ़ हैं जिंह प्रमम का जिल्ला के वह मिर्म का समय कि कि र्रि." भिजीत का समय के उन्ह ने कि समय का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला कि कि जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का जिल्ला का ज

. रं. ९. मंरे ! नेरियक जीवों का जो देदना का समय है, क्या वही निर्जरा का समय है और जो निर्जरा का समय है, क्या वही देदना का समय है ?

- ाई डिम्म धिम्म देख अध<sub>िम</sub>मिता है।
- -की हैं 5ड़क में णगत मकी मिग्रे! में . R ग्रेस्ट ई डिन घमम ति ग्रोक्नी इंघ ,ई घमम ति मिंग्डे कि'' "ं ई डिन घमम ति मिंग्डे इंघ ,ई घमम ति ग्रोक्नी कि स्र हैं कि कि नंग्डे में घमम मिल चिक् किश्रे हैं । मिर्गि इंग्डे
- , किरक जिन एउटी में घमप में उर्ज जिन किरके किरक जिन किरके में घमप में किरक किरके किरक प्रमित्त में घमप में प्रमित्त किरके किरके किरके किरके किरके किरके किरके किरके किरके विशेष

हि एसड़ू घमम का एक्सी है और निक्र घमम खान किट -की है जाता उसा है प्रिम ! ऐसा क्ष्म जाता है जाता स्व फि र्रांफि है डिन घमम कि एक्सिन है उसम का स्वा है।'' निक्रित का समय है, वह चेहन का समय का स्वा है।''

|<del>र्फड़ी||इ. १८-७ फिनी|| एक्स फिड़े १८८-७ । इ</del>

मिकि इंप्र मांस् में ग्रिपेनी ग्रीर मिक्स कि लाकही . ३ ६

- —क्ष्म में किहुं प्रक्र गेर्गेरिनी किन्छ। एकं , एछी एक नड़ि का मिस मिरी ! हंस . प्र नड़ि किन्छ। एकं , एछी एकं गेरिनी कि मिस मिरी प्रक्षि। एछी एछी एछी एछी एछी एकं ।
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। इ. १३८ : १८८ : स्वयं समर्थ नहीं है।
- -की हैं 5ड़क एम्प्रे में एमक मकी! र्रेस .स्र एकी डिम् विपिट्टी किम्ट ,एकी एक म्डिंग का पिक मणी" डिम् म्डिंग काम्ट ,एकी एक विपिट्टी का पिक मिल मिल डिम्म म्डिंग काम्ट ,एकी एक विपिट्टी का पिट्टी डिम्म म्डिंग काम्ट्री एकी
- ारु मेरुनि पिरिनी र्रोस् हैं 151ड़ तर मेरु ने ने मेरी। .ह | हैं 151ड़ | निर्मात हैं 151द | मिरीन हैं मिरोस मेड़ | मिरीने निर्मात स्था से मेरीने मिरीने मिरी
- हिम म्डिंग किम्ट ,एएली एक विकिन कि मिक मारी रहि "।एएली एक्ट भुन्देन किमीमाई में किमीरमें राक्ष भिट्ट .४६-६ .ई

- न्ही हैं जिस कारण प्रेमा करा जाता हैं जिस .k "जिसको उर्गेट किस्ट , इं क्रिक्ट जिसकी निर्मार किस्ट हैं क्रिक्ट जिस्को क्रिक्ट हैं हैं क्रिक्ट रिप्नेट
- 1ई र्हरूक गिरिमी कि मेकिम प्रिक ई र्ह्झ कि मेक ! महारि .ह -ही ई क्तारू ड़िक क्षिप्ते ! महारि है प्रप्राक स्ट्र

''जे देयणासमए, न से निज्जरासमए।'' के निज्जरासमए, न से देयणासमए।''

- प. हं. ९. मेरड्याणं भंते ! के व्यणासमय से एक मिल्यासमय, १ के फिज्यसमय से वेयणासमय ?
- STANDAR NSTANDARDA
- उ. गीयमा!णी इणड्ठे समट्ठे।
- प. से फेगड्रेग भेते ! एवं बुच्चड्-रे, पेरड्याणं जे वेयणासमए न से निज्जरासमए, के
- निज्यातमाए न से वेयणासमए ?'' निज्यातमाए न से वेयणासमए ?'' उ. गोयमा ! नेरड्या णं जंसमधं वेदेति, णो तं समयं
- नियारी, ने समय निय्जरेति, नो तं समयं वेदेति, अन्नीम समए वेदेति, अन्नीम समए निय्जरेति,

अत्रे से वेयणासमय, अत्रे से निज्जरासमय। से तेणट्ठेणं गोयमा! यदं चुट्टाइ— ''जे वेयणासमय, न से निज्जरासमय, जे निज्जरासमय इसे केयणासमय।''

न से देयणा समए।'' हं. २-२४. एवं जाव वेमाणियाणं। —विया. स. ७, उ. ३, सु. २०-२२

२६. तिकालवेस्खया वेसणा निज्यराषु अंतरं चउवीसदंडपुषु य प्रकरणं-

प. से नूणं भते ! जं वेदेसु तं निज्जरिसु, जं निज्जरिसु तं वेदेसु ?

उ. गोयमा !णो इणट्ठे समट्ठे। प. से केणट्ठेणं भंते !एवं बुच्चइ–

"यं वेदेंसु नो तं निज्यरेंसु, यं निज्यरेंसु नो तं वेदेंसु ?"

उ. गोयमा !कम्मं वेदेसु, नो कम्मं निज्जारिस ।

से तेणट्ठेणं गीयमा! एवं चुट्चड्-''जं वेहेंसु नी तं निज्यरेंसु, जं निज्यरेंसु नी तं वेहेंसु।

हं. १-२४. एवं नेरइया जाव वेमाणिया।

प. से नूण भेरे ! जं वेदीत तं निज्जरीत, जं निज्जरीत तं वेदीत ?

। ठंडुमम् ठंडुणड्र मि । मिम्नि . रु

-इम्ब्यूड हेग्र | प्रंम ivहेड्राणक्ष्र भ

ं कोईई हे मि कीर्रायन में किर्मियन है मि कीईई है...

1 गोप्रमा !कमां देदीते, नो कमां निय्तरिता. ह

-इम्बर् हेग् ! एस हेन्द्र-

''जं वेदेंति, नो तं निज्जरेंति, जं निज्जरेंति नो तं वेदेंति।''

### दं. १-२४. एवं नेरइया जाव वेमाणिया।

- प. से नूणं भंते ! जं वेदिस्संति तं निज्जिरिस्संति, जं निज्जिरस्संति तं वेदिस्संति ?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
   ''जं वेदिस्संति नो तं निज्जिरस्संति, जं निज्जिरस्संति नो तं वेदिस्संति ?''
- गोयमा ! कम्मं वेदिस्संति, नोकम्मं निज्जिरस्संति।
   से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—
   ''जं वेदिस्संति णो तं निज्जिरस्संति, जं निज्जिरस्संति णो तं वेदिस्संति।''
   दं. १-२४. एवं नेरइया जाव वेमाणिया।

*–विया. स.* ७, उ. ३, सु. १३-१९

#### २७. विविह दिट्ठंतेहिं महावेयण-महानिज्जरजुत्तजीवाणं पस्तवणं—

प. से नूणं भंते ! जे महावेयणे से महानिज्जरे, जे महानिज्जरे से महावेयणे ?

महावेयणस्स य अप्पवेयणस्स य से सेए जे पसत्यनिञ्जराए?

- उ. हंता, गोयमा ! जे महावेयणे जाव पसत्थनिञ्जराए।
- प. छडी-सत्तमासु णं भंते ! पुढवीसु नेरइया महावेयणा ?
- उ. हंता गोयमा ! महावेयणा।
- प. ते णं भंते ! समणेहिंतो निग्गंथेहिंतो महानिज्जरतरा?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ— "जे महावेयणे जाव पसत्यनिज्जराए?
- उ. गोयमा ! १. से जहानामए दुवे वत्थे सिय एगे वत्थे कद्दमरागरत्ते, एगे वत्थे खंजणरागरत्ते।

एएसि णं गोयमा ! दोण्हे वत्थाणं कयरे वत्थे दुधोयतराए चेव, दुवामतराए चेव दुपरिकम्मतराए।

कयरे वा वत्ये सुधोयतराए चेव, सुवामतराए चेव, सुपरिकम्मतराए चेव।

जे वा से वत्ये कद्दमरागरत्ते, जे वा से वत्थे संज्ञणरागरते?

- "जिसको चेदते हैं उसकी निर्जरा नहीं करते ओर जिसकी निर्जरा करते हैं, उसका चेदन नहीं करते।"
- दं. १-२४. इसी प्रकार निरियकों से वैमानिकों पर्यन्त कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! क्या वास्तव में, जिस कर्म का वेदन करेंगे, उसकी निर्जरा करेंगे और जिस कर्म की निर्जरा करेंगे, उसका वेदन करेंगे?
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
- प्र. भंते ! ऐसा किस कारण से कहते हैं कि— "जिस कर्म का वेदन करेंगे उसकी निर्जरा नहीं करेंगे और जिस कर्म की निजरा करेंगे उसका वेदन नहीं करेंगे?"
- उ. गौतम ! कर्म का वेदन करेंगे और नो कर्म की निर्जरा करेंगे। इस कारण से गौतम! ऐसा कहा जाता है कि— "जिसका वेदन करेंगे, उसकी निर्जरा नहीं करेंगे और जिसकी निर्जरा करेंगे, उसका वेदन नहीं करेंगे।" इसी प्रकार नैरियकों से वैमानिकों पर्यन्त कहना चाहिए।

### २७. विविध दृष्टांतों द्वारा महावेदना और महानिर्जरा युक्त जीवों का प्ररूपण—

- प्र. भंते ! क्या यह निश्चित है कि जो महावेदना वाला है, वह महानिर्जरा वाला है और जो महानिर्जरा वाला है, वह महावेदना वाला है ? तथा क्या महावेदना वाले और अल्पवेदना वाले इन दोनों में वही जीव श्रेष्ठ है जो प्रशस्तनिर्जरा वाला है ?
- उ. हां, गौतम ! जो महावेदना वाला है यावत् वही प्रशस्त निर्जरा वाला है।
- प्र. भंते ! क्या छठी और सातवीं (नरक) पृथ्वी के नैरियक महावेदना वाले हैं ?
- उ. हां, गौतम ! वे महावेदना वाले हैं।
- प्र. भंते ! तो क्या वे (नैरियक) श्रमण-निर्ग्रन्थों की अपेक्षा भी महानिर्जरा वाले हैं ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। (अर्थात् वे नैरियक श्रमण-निर्ग्रन्थों की अपेक्षा महानिर्जरा वाले नहीं हैं।)
- प्र. भंते ! किस कारण से यह कहा जाता है कि—
  ''जो महावेदना वाला है यावत् वही प्रशस्त निर्जरा वाला है?
- उ. गौतम ! १. मान लो कि दो वस्त्र हैं, उनमें से एक वस्त्र कर्दम (कीचड़) के रंग से रंगा हुआ हो और दूसरा वस्त्र खंजन (गाड़ी के पहिये की कीट) के रंग से रंगा हुआ है। तो हे गौतम ! इन दोनों वस्त्रों में से कौन-सा वस्त्र दुर्घोत्तर (मुश्किल से धुलने योग्य), दुर्वाम्यतर कठिनाई से घब्बे उतारे जा सकने योग्य और दुष्परिकर्मतर (कठिनाई से दर्शनीय वनाया जा सकने योग्य) है। कौन-सा वस्त्र सुधोत्तर (सुगमता से धोने योग्य) सुवाम्यतर

कौन-सा वस्त्र सुधोत्तर (सुगमता से धोने योग्य) सुवाम्यतर सरलता से दाग उतारे जा सकने योग्य (तथा सुपरिकर्मतर सुगमता से दर्शनीय बनाया जा सकने योग्य ) है,

ऐसा वस्त्र कर्दमराग-से रक्त है या खंजनराग से रक्त है?

(स्प्रहं) इह ई तर में गिरमदेक कि में में स्प्रिह मिंह रह! हिंस ई स्वित्यक्ष विशेष हैं या स्वायीक स्वायीक

1ई रात्तिक एवं हुवाम्पतर एवं हुवाम्पतर, प्रिहा । इति सिक्की में एवं प्रिक्षित स्वाप्त । स्वाप्ति है । स्वाप्ति है । स्वाप्ति है । स्वाप्ति है । स्वाप्ति है । स्वाप्ति है । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्व

शिर हिम सेम में मिरक उननी कि लिए पूर्ट लुख़ फेक़िशार मेक्पाप के के कियोग ! मर्तार है गक्य मिड़ मि पृत्र किर्घ कि एन में कार से के एलिए इं है जुम्लिओ क्वार ड़ि हिम मि लाट नासकोटा इम ग्रीर ईं हिम लाट ग्रोटिनी हम है सिड़िशार में मिंग के मर्टिश कि में कि मिंग हिंग मिंट में हिंग "।ईं ग्रामेक्री पृष्ट ग्रीरिंग में का से में हिंग होंग होंग है हो हो है से हैं।"

(रुष्टुर) रजाह ाथय के फ़िल्मेली-गणमल ! मिलीए ई राक्स सिड़ पृष्टे फेकी ममणरीयादी युड़ फेकी गिलि ,युड़ फेकी रुधीड़ी ,मेक कि मिल्डिमिली-सिल्टि र्रास्ट ई जिल्हि इन्हि सिहिन्सिली रोस्टि रिल्डिमिली-प्रमाल है युड़ि हिन्हे नाम्रह्मेयाञ्चम र्रास्टि एर्गेलिनिज्ञम क्लोसी-गणमल है युड्ड रिड्डे

3. है गीतम ! जैसे कोई पुरुष सूखे घास के पूर्व को धधकती हुई अगिस में डाले तो क्या वह सूखे घास का पूर्व धधकती अगम में डालते ही द्याप्र जल उठता है ?

ाई फिट रुक ही हाह इट ! र्स , रंड रुधोड़ी मेक रुठायाथय के फिरोसी-।णमक्ष ! मर्फाए राक्ष मिट्ट स्रीड़ र्फ मिंड ग्रेड रुखे म्मणरीण्डी, ग्रेड रुखी णिफ, ग्रेड रिखे रु ग्रेड रिठर्ड कि फिट सिर्फ सिर्फ र्फाए डै रिफ डि उप्न डि ।ई रिडि रुग्ड प्राप्त मान्न प्राप्त मान्य हो एति रुप्त रुप्त स्थापना मान्य हो स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

, इ ितार इ उन्हों है स्वीह इह! हो से , इं भेतर प्रशासक के फिरोमी एमड़! मितीं ई प्रत्य मिट्ट भिड़ पृठ्ठ फंकी म्माण्गिणडी, पृठ्ठ फंकी लिट, पृठ्ठ फंकी राक्षा हो फंट्र कि एम्डि सिटी प्रीट ई किए इं अप है स्वीह सि हाफ माम्रुक्षणड़म हंग्र ग्रेस्टिनीड़म इन्होंने एमड़ है पृठ्ठ 1 ई विड

इस कारण में गीतम ! ऐसा कहा जाता है एगक पड़ ''जे महावेदना वाला होता है यावत् वही प्रशस्तिनिर्णरा वाला होता है।''

-श्वीसदंडकों में अल्पमहावेदना के देदन का प्रस्पण-! हंम ,डे ।जान होड़ सफ़ड़ में कियोग्न नेशी गींट ! हंम , ९ . ५ . १ ,डे ।जान हं ।जान महावेदना सह्यु ।तड़ा में घम मंद्र उठ ।क्य

> भगतं ! तस्य णं जे से अस्व कद्दमरागर्स से णं कं वं निम्प दुधीयतराए वेव, दुवामतराए वेव, दुपिकम्मतराए वेवा, एवामेव गोयमा ! नेर्द्र्याणं पावादं कम्मादं गाठिकथादं, तिक्कणोक्यादं, सिस्किलं हो क्रिक्यादं, विक्रम्यादं मिल्क्म्यादं मिल्क्मणाक्ष प्राप्ति वेयणं वेयमाणा, नो महामिल्न्यात्। मिल्क्मणा

२. से जहा वा केड् पुरिसे अहिगरणी आठनाणी महया-महया महया-महया खद्देणं महया-महया घोसेणं महया-महया परंपराघाए णं ने संचाएड्, तीसे अहिगरणीए अहाबायरे विभागले परिसाधितप्।

प्रवामित गोयमा ! नेर्ड्याणं पावाहं कम्माइं गाढीकथाइं जाव खिलीभूयाइं भवंति संपंगाढं पि य णं ते नेयणं तेषमाणा नो महानिज्जाता, नो महापज्जवसाणा भवंति।

भगवं ! तत्व जे से वत्ये खंजगरागरते से णं वत्ये भगवं ! तत्व जे से वत्ये खंजगरागरते से णं वत्ये सुधोयतराप् चेव, सुवामतराप् चेव, सुपरिकम्मतराप् चेव।

हामा । समणाणं निग्नेश अहाबायराइं हाहक हेगाठुन (इंग्लिकीकीमें इंग्लिक हेगाठुन (इंग्लिकीकीमें हाम्मक विद्यादें मार्गेश हाम्मक विद्यादें मार्गिश हो मार्गेश हो मार्गेश हो मार्गेश हो हो हो हो हो।

३. से जहानामाए केड् पुरिसे सुक्षं तणहत्थयं जायतेयंसि पिरुखवेज्जा से नूणं गोयमा ! से सुक्षं तणहत्थप् जायतेयंसि पिरुखते समाणे खिप्पामेव मसमसाबिज्जड् ?

हंता,भगवं ! मसमसाविज्यह्। प्रवामेव नोयमा ! समणाण निगांथाणं अहाबायराहं कम्माहं मिलिकशक्ष्यां निव्हिक्यांह्कहां हिण्याभगहं है iv में छड़ात छड़्छारं ,त्रींहम ड्राफ्ड्रही हमिष्णशि किंप्याधिक गणास्विज्यास प्रस्क्तीतस गणासण्हें गणहे

वेयणं वेएमाणा महानिज्जत् रा महापज्जवसाणा भवति। ४. से जहानामए केड् पुरिसे तत्तिस अयकवल्जिस उदगविंदु पिरसवेज्जा, से मूणं गोयमा ! से उदगविंदु तत्त्रीत अयकवल्जास पिरसवे समाणे सिमामेव विद्धसमागच्छड्

हेता, भगवं विध्वंसमागख्ड्। पंचामेव गोयमा ! समणाणं निग्गंथाणं अहाबायराह्ं प्रमाहं सिहिकीकपाइं निट्टवाइं इाइत्हं हामक्ष्यं ते णं प्राध्वातं क्ष्यंत्यं भवंति, जावद्वं तावद्वं ताप्त्यं तिंगं मेवां मेवांता महानिज्या प्रमाणां भवंति।

से तेणाट्ठेणं गोयमा ! एवं दुच्चड्-''जे महावेयणे जाव पसत्य निज्नराए।''

४-९.मृ.९.च.१.मु.मिन्

 उववज्जमाणे महावेयणे, उववन्ने महावेयणे?

गोयमा ! इहगए सिय महावेयणे, सिय अप्पवेयणे,
 उववज्जमाणे सिय महावेयणे, सियअप्पवेयणे,
 अहे णं उववन्ने भवइ, तओ पच्छा एगंतदुक्खं वेयणं वेदेइ,
 आहच्च सायं,

प. दं. २. जीवे णं भंते ! जे भविए असुरकुमारेसु उवविज्जित्तए, से णं भंते किं इहगए महावेयणे.

उववज्जमाणे महावेयणे, उववन्ने महावेयणे?

गोयमा ! इहगए सिय महावेयणे, सिय अप्पवेयणे,
 उववज्जमाणे सिय महावेयणे, सिय अप्पवेयणे,
 अहे णं उववन्ने भवइ तओ पच्छा एगंतसायं वेयणं वेदेइ,
 आहच्च असायं।

## दं. ३-११. एवं जाव थणियकुमारेसु।

प. दं. १२. जीवे णं भंते ! जे भविए पुढविकाइएसु उवविजत्तिए से णं भंते !किं इहगए महावेयणे,

उववज्जमाणे महावेयणे उववन्ने महावेयणे ?

गोयमा ! इहगए सिय महावेयणे, सिय अप्पवेयणे,
 उववज्जमाणे सिय महावेयणे, सिय अप्पवेयणे,
 अहेणं उववन्ने भवइ तओ पच्छा वेमायाए वेयणं वेदेइ।
 दं. १३-२१. एवं जाव मणुस्सेसु।

दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु जहा असुरकुमारेसु। -विया. स. ७, उ. ६, सु. ७-११

२९. वेयणाऽज्झयणस्स निक्खेवो— सायमसायं सब्वे, सुहं च दुक्खं अदुक्खमसुहं च। माणसरिहयं विगलिंदिया उ सेसा दुविहमेव॥ —पण्ण. प. ३५, सु. २०५४ गा. २ नरक में उत्पन्न होता हुआ महावेदना वाला होता है, नरक में उत्पन्न होने के पश्चात महावेदना वाला होता है?

उ. गीतम ! वह कदाचित् इस भव में रहता हुआ महावेदना वाल होता है और कदाचित् अल्पवेदना वाला होता है। नरक में उत्पन्न होता हुआ भी कदाचित् महावेदना वाला और कदाचित् अल्पवेदना वाला होता है। जब नरक में उत्पन्न हो जाता है, तब वह एकान्तदु:ब हुप वेदना को वेदता है, कदाचित् सुख हुप वेदना भी वेदता है।

प्र. दं. २. मंते ! जो जीव असुरकुमारों में उत्पन्न होने वाला है तो मंते! क्या वह इस भव में रहता हुआ महावेदना वाला होता है?
असुरकुमारों में उत्पन्न होता हुआ महावेदना वाला होता है?
असुरकुमारों में उत्पन्न होने के पश्चात् महावेदना वाला होता है?

उ. गौतम ! वह कदाचित् इस भव में रहता हुआ महावेदना वाला होता है और कदाचित् अल्पवेदना वाला होता है। असुरकुमारों में उत्पन्न होता हुआ भी कदाचित् महावेदना वाला और कदाचित् अल्पवेदना वाला होता है, जव वह असुरकुमारों में उत्पन्न हो जाता है, तव एकान्तसुख रूप वेदना को वेदता है और कदाचित् दु:ख रूप वेदना को भी वेदता है।

दं. ३-११. इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यन्त (महावेदनािद) का कथन करना चाहिए।

प्र. दं. १२. भंते ! जो जीव पृथ्वीकाय में उत्पन्न होने वाला है,

तो भंते ! क्या वह इस भव में रहता हुआ महावेदना वाला होता है, पृथ्वीकाय में उत्पन्न होता हुआ महावेदना वाला होतां है,

पृथ्वीकाय में उत्पन्न होने के पश्चात् महावेदना वाला होता है?

उ. गौतम ! वह कदाचित् इस भव में रहता हुआ महावेदना वाला होता है और कदाचित् अल्पवेदना वाला होता है, पृथ्वीकाय में उत्पन्न होता हुआ भी कदाचित् महावेदना वाला और कदाचित् अल्पवेदना वाला होता है। जब पृथ्वीकायों में उत्पन्न हो जाता है, तब विमात्रा से वेदना को वेदता है।
१३-२१. इसी प्रकार मनुष्य पर्यन्त महावेदनादि का कथन

करना चाहिए। २२-२४. वाणव्यन्तर-ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के <sup>महा-</sup> वेदनादि का कथन असुरकुमारों के समान करना चाहिए।

२९. वेदना अध्ययन का उपसंहार-

साता और असाता वेदना सभी जीव वेदते हैं, इसी प्रकार सुख दुःख और अदुःख-असुख वेदना भी (सभी <sup>जीव</sup> वेदते हैं) किन्तु विकलेन्द्रिय जीव (अमनस्क होने से) मानसिक वेदना से रहित हैं। शेष सभी जीव दोनों प्रकार की वेदना वेदते हैं।

## न्मध्यस-तीर

(इंसिसिस्ट) है तिका कि क्षित के कि के लिंदि े लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के लिंदि के ल

, तीए अस्म घटनिती .४ , तीए घटनिती . ६ , तीए अस्मि स्कृत . ९ , तीए कर में . ९ - विप चटनिती .४ , तीए कर किसी के किसी कर किसी कर किसी कर किसी कर किसी कर किसी किसी हैं है । अप क्षेत्र के किसी . १ , तीए घटने . १ , तीए घटने . १ , तीए घटने . १ , तीए घटने . १ , तीए घटने . १ , तीए घटने . १ , तीए घटने . १ , तीए घटने . १ , तीए घटने . १ , तीए घटने . १ , तीए घटने . १ , तीए घटने . १ , तीए घटने . १ , तीए घटने . १ , तीए कर में किसी के एक . १ , तीए किसी . १ , तीए के के अप के किसी . १ , तीए के अप के किसी . १ , तीए विस्ते के अप के किसी . १ , तीए विस्ते के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप के अप

नरकगति, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति एवं देवगति के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी हेतु इस ग्रन्थ में इनके पृथक् अध्ययनां की विपयवस्तु द्रप्ट्य है, तथापि इन चारों गतियों के जीवों के सम्बन्ध में पर्याप्ति, अपर्याप्ति, परित्त, संख्या, कायस्थिति, अन्तरकाल, अल्पवहुत्व आदि द्वारों से इस अध्ययन में विचार किया गया है।

जिन जीवों के नरकगति एवं नरकायु का उदय रहता है उन्हें नैरियक, जिनके तिर्यञ्च गित एवं तिर्यञ्चायु का उदय होता है उन्हें तिर्यक्योनिक कहा जाता है। इसी प्रकार मनुष्यगित एवं मनुष्यायु के उदय वाले जीव मनुष्य तथा देवगित एवं देवायु के उदय को प्राप्त जीव देव कहलाते हैं। गित का उदय निरन्तर रहता है। इसका अर्थ है कि गित यहाँ एक जैसी अवस्था या दशा का वोधक है जो गित नामकर्म के उदय से प्राप्त होती है।

जीव जब एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है तो वह आहार, शरीर, इन्द्रिय आदि का निर्माण करने लगता है। इसमें जो कार्य उसका पूर्ण हो जाता है वह पर्याप्ति कही जाती है तथा जो कार्य अपूर्ण रहता है उसे अपर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्तियाँ ६ हैं—१. आहार पर्याप्ति, २. भाषा पर्याप्ति, ३. इन्द्रिय पर्याप्ति, ४. श्वासोच्छ्वास (आन-प्राण) पर्याप्ति, ५. भाषा पर्याप्ति और ६. मन पर्याप्ति। ये समस्त पर्याप्तियाँ क्रमशः सम्पन्न होती हैं। जो जीव जिस योग्य है उसमें उतनी ही पर्याप्तियाँ होती हैं। कुछ जीव अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते हैं अर्थात् वे आहार आदि पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं कर पाते। साधारणतया पृथ्वीकाय आदि एकेन्द्रिय जीवों में आहार, शरीर, इन्द्रिय एवं आन-प्राण (श्वासोच्छ्वास) ये चार पर्याप्तियाँ पायी जाती हैं। हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय एवं असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों में भाषा सिहत पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं। देवों, नैरियकों, मनुष्यों एवं संज्ञी तिर्यञ्च पंचेन्द्रियों में मन सिहत छहों पर्याप्तियाँ पाई जाती हैं। सम्मूच्छिम मनुष्यों में तीन ही पर्याप्तियाँ पायी जाती हैं—आहार, शरीर एवं इन्द्रिय। वे चौथी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना ही काल कवलित हो जाते हैं। देवों एवं गर्भज मनुष्यों में भाषा एवं मन पर्याप्ति एक साथ होने के कारण इन दोनों को एक मानकर उनके पाँच पर्याप्तियाँ कहीं गई हैं। यह कथन का विवक्षा-भेद ही है अन्यथा उनमें समस्त छहों पर्याप्तियाँ पायी जाती हैं। जिस जीव में जितनी पर्याप्तियाँ कहीं गई हैं। वाती है। मात्र सम्मूर्छिम मनुष्यों में तीन पर्याप्तियाँ मानकर चार अपर्याप्तियाँ कहीं गई हैं क्योंकि उसमें चौथी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती है।

परित्त का अर्थ है परिमित। सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवों के अतिरिक्त सब जीव परित्त अर्थात् परिमित हैं। संख्या की दृष्टि से सूक्ष्म वनस्पतिकायिक एवं साधारण बादर वनस्पतिकायिक जीव अनन्त हैं। गर्भज मनुष्य संख्यात हैं। शेष असंख्यात हैं। सिद्धों का कथन किया जाय तो वे अनन्त हैं।

एक जीव जिस गित पर्याय में जितने काल तक रहता है वह काल उसकी काय स्थिति है। नैरियकों की काय स्थिति (आयुप्य) जघन्य दस हजार वर्ष एवं उत्कृष्ट तैंतीस सागरोपम होती है। देवों की कायस्थिति इतनी ही है, किन्तु देवियों की जघन्य दस हजार वर्ष एवं उत्कृष्ट पचपन पत्योपम होती है। तिर्यञ्चयोनिक जीवों की कायस्थिति जघन्य अन्तर्मूहूर्त एवं उत्कृष्ट अनन्तकाल है। तिर्यञ्च योनिक स्त्री की उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त अधिक तीन पत्योपम होती है। मनुष्य एवं मनुष्यस्त्री की कायस्थिति भी इस प्रकार जघन्य अन्तर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट पूर्वकोटि पथक्त अधिक तीन पत्योपम होती है। नैरियक एवं देव कभी भी मरण को प्राप्त होकर पुनः नैरियक एवं देव नहीं बनते जबिक तिर्यञ्च एवं मनुष्य मरण के अनन्तर पुनः उसी गित अगादिसपर्यवसित काल तक रह सकते हैं।

कायिस्थिति का निरूपण चार गितयों में पर्याप्त एवं अपर्याप्त जीवों के आधार पर तथा प्रथम-अप्रथम समय वाले जीवों के आधार पर भी किया गया है। समस्य जीवों की अपर्याप्त अवस्था का काल अन्तर्मुहूर्त है। पर्याप्त अवस्था का उत्कृष्ट काल ज्ञात करने के लिए उनकी उत्कृष्ट स्थिति में से अन्तर्मुहूर्त काल कम कर लेना चाहिए। जैसे नैरियक जीव का उत्कृष्ट काल तैंतीस सागरोपम है तथा जघन्यकाल दस हजार वर्ष है तो उसकी पर्याप्त अवस्था की उत्कृष्ट कायिस्थित अन्तर्मुहूर्त कम तैंतीस सागरोपम एवं जघन्य कायिस्थिति अन्तर्मुहूर्त कम दस हजार वर्ष होगी। जि जीवों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त होती है उनकी पर्याप्त एवं अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त रहेगी। इस दृष्टि से तिर्यञ्च एवं मनुष्य की पर्याप्त एवं अपर्याप्त अवस्था एक ही जन्म की अपेक्षा से कही गई है।

प्रथम समय के समस्त जीवों का काल एक समय होता है तथा अप्रथम समय के जीवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट स्थिति सामान्य स्थिति से एक समय कम होती है। जैसे अप्रथम समय नैरियक की जघन्य स्थिति एक समय कम दस हजार वर्ष एवं उत्कृष्ट स्थिति एक समय कम तैंतीस सागरोपम होगी।

अन्तरकाल से आशय है एक गतिविशेष के पुनः प्राप्त होने के वीच का अन्तराल समय। एक नैरियक जीव उस पर्याय को छोड़कर पुनः नैरियक पर्याय ग्रहण करता है उसके मध्य व्यतीत काल को नैरियक का अन्तरकाल कहेंगे। इसी प्रकार समस्त जीवों का अन्तरकाल निरूपित किया जाता है। भिन्न-भिन्न गति के जीवों का अन्तरकाल भिन्न-भिन्न है। अन्तरकाल का निरूपण इस अध्ययन में प्रथम एवं अप्रथम समय के जीवों के आधार पर भी

कौन से जीव अल्प हैं तया कौन-से अधिक, इसका निरूपण अल्प-वहुत्व के रूप में किया गया है। नरकादि चार गतियों एवं सिद्धों के अल्पबहुत्व पर विचार करने से ज्ञात होता है कि सबसे अल्प मनुष्य हैं। उनसे नैरियक असंख्यात गुणे हैं। उनसे देव असंख्यात गुणे हैं। उनसे सिद्ध अनन्तगुणे हैं तथा सिद्धों से भी अनन्तगुणे तिर्यञ्च जीव हैं। इन पाँच गतियों के साथ मनुष्यणी, तिर्यक्स्त्री एवं देवियों को मिलाने पर सबसे कम मनुष्यणी मानी गई दे। प्रथम एवं अप्रथम समय वाले नेरियक, देव, मनुष्य, तिर्यञ्च एवं सिद्धों के अल्प-बहुत्व का भी इस अध्ययन में निरूपण हुआ है।

## -

## ३३ गई-अज्झवण

# FF

—मान र्क फिनीा कि ग्राकर छांप . ९ ─ाष्ट्रष्ट ,ई ड्रेग डिक छांप छिनी।

९. नरकगति, २. तियञ्चगति, ३. मनुष्यगति, ४. देवगति,

इ३. गति-अध्ययन

। जिष्डमी .भ

-मान र्स फितीए कि प्राकर ठाए . -ाष्ट्र , ई ड्रा॰ ड्रिक ठाए फितीए

9. नरकगति, *२.* तिपंञ्चगति, *३.* मनुष्य गति, *५.* सिखगति, *६.* गुरुगति,

किंग्भिगमगर .ऽ

-मान के फितीए कि ग्राकप्त **भ**ञ्ज . ह

, ज्ञीम्हर्गात,

गीत दस प्रकार की कही गई है, यथा-९. नरकविग्रहगति,

तियञ्चनाति,
 त्रं चनुष्याति,
 मनुष्याति,
 मनुष्याति,
 मनुष्याति,

 , filt-skelps 5
 .2
 , filt-skelps 6

 1 filt-skelps filt 1.0
 , filt-skelps 6
 , filt-skelps 7

- एम<del>ल</del>प्र क किंदि के तीए मु तीए हु . ४

दुगीते चार प्रकार की कही गई है, यथा— ९. नैरिषक दुर्गति, २. तिर्कूयोनिक दुर्गति,

१) मनुष्य दुर्गति, ४. देव दुर्गति।

चाति चार प्रकार की कहा गई है, यथा— १. मिस्स समान, २. देव सुगति,

इ. मनुष्य मुगति, ४. मुकुल में जन्म (होता)

- एण्फलप्र कि हुई म्मार में तीएसु र्राफि तीरिट्ट म्मार तीरिट्ट के जिस्हि कि छिड़ जिस्हि कि मारिट मारिट होंग है

न हुत होते हैं, यथा– १. शब्द, २. ह्य, ३. गंध, ४. एस, ५. स्पर्श। १ पांच स्थान जब सुपरिद्यात होते हैं तह ने में वांचे के स्थान हेते होते हैं, यथा–

१. शब्द यावत् ५. स्पर्शा

ा महाराष्ट्र भ

नाव रहें तात है नीव हुगीत में जाते हैं, बया-१. मृषवाद से, १. मृष्यं १. ४. में मृष्यं से, १. महम्बर्ग १.

> 9. **पंचीवेह गई नामाई—** पंच गईओ पत्रताओ, तं जहा— १. निरयगई, १. तिरियगई,

3. मणुयगर्ड, ४. देवगर्ड, य. मणुयगर्ड, ४. देवगर्ड, प. मिस्रिगर्ड्। —न्गां स. ५.च. ३, सु. ४४२

अर्ठजाईओ पन्नताओ, तंजहा– १. णिरयगर्ड, २. तिरियगर्ड, १. मणुयगर्ड, ६. गुरुगर्ड, १. गुरुगर्ड, ६. गुरुगर्ड,

्र त्याख्यायः) ५: प्रताख्यायः। ७. पणील्ल्णा गर्दः, ८. पन्नारं गर्दः। -ठाणं.अ.८.मु. ६३०

३. दसीवेहगई नामाई— नामा, तं जहा—

9. मिरयगाई, १. मिरयदिगाहगाई, 2. तिरियाचीं, ४. तिरियदिगाहगाई, १. मणुयगाई, ६. मणुयदिगाहगाई, ७. देवागई, २. देविगाहगाई, १. सिद्धिगाई, १०. मिरिद्धियाई।

−iण<del>वश्र</del>म प्रसिद्दीगमुद्दीगम्ह ,४

चतारि दुगाईओ पत्रताओ, ते जहा— १. णेरइयदुगाई, २. तिरिस्स्वजीणियदुगाई, ३. मणुस्सदुगाई, ४. देवदुगाई।

नतारि सीग्गईओ पत्रताओ, तं जहा– १. सिखसोगाई, २. देवसोगाई,

३. मणुयसीगाई,१ ४. मुकुलम्ब्यायाई। २. मणुयसीगाई,१ स. १ सुकुलम्ब्यायाई।

दुगाई-धुगईषु य गमन हेउ पखवणं— पंस्ठाणा अपरिण्णाया जीवाणं दुग्गद्गमणाए भंवति, तं जहा—

9. सद्ता, २. ल्वा, ३. गंधा, ४. रसा, ५. फासा। पंच ठाणा सुपरिशाया जीवाणं सुगद्गमणाए भवति, तं जहा–

9. सद्दा जाव -हार्ग. स. ५, उ. ९, सु. ३९०/९२-९३

पंचिह राणीह जीवा दोग्गई गच्छीत, तं जहा– १. पाणाइनाएणं, २. मुसावाएणं, ३. अदिजाताणेणं, ४. मुरणंगं,

्रिंगिरीयः ।

पंचिहं ठाणेहिं जीवा सोगइं गच्छंति, तं जहा— १. पाणाइवायवेरमणेणं जाव ५. परिग्गहवेरमणेणं। —ठाणं. अ. ५, उ. १, सु. ३९१

## **६. दुग्गय सुगयाण य भेय परूवणं**— चत्तारि दुग्गया पन्नता, तं जहा—

१. नेरइयदुग्गया,

२. तिरिक्खजोणियदुग्गया,

३. मणुयदुग्गया,

४. देवदुग्गया।

चत्तारि सोग्गया पन्नता, तं जहा-

१. सिद्धसोग्गया,

२. देवसोग्गया,

३. मणुयसोगंगया,<sup>9</sup>

४. सुकुलपच्चायाया। -ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २६७

## ७. चउगईसु पञ्जति-अपञ्जतिओ-

प. णेरइयाणं भंते ! कइ पञ्जत्तीओ पण्णत्ताओ ?

उ. गोयमा ! छ पञ्जत्तीओ पण्णताओ, तं जहा-

9. आहार पञ्जत्ती जाव ६.मणपञ्जती।

प. णेरइयाणं भंते ! कइ अपञ्जत्तीओ पण्णताओ ?

उ. गोयमा ! छ अपज्जत्तीओ पण्णत्ताओ, तं जहा-

१. आहार अपज्जत्ती **जाव ६**.मणअपज्जत्ती। *–जीवा. पडि. १, सु. ३२* 

प. सुहुमपुढिवकाइयाणं भंते ! कइ पञ्जत्तीओ पण्णत्ताओ ?

उ. गोयमा ! चत्तारि पञ्जतीओ पण्णताओ, तं जहा-

आहार पज्जती,

२. सरीर पज्जत्ती,

३. इंदिय पज्जत्ती, ४.

्४. आणपाणु पज्जती।

प. सुहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कइ अपञ्जत्तीओ पण्णत्ताओ?

उ. गोयमा ! चत्तारि अपज्जतीओ पण्णताओ, तं जहा--

आहार अपञ्जत्ती जाव ४. आणपाणु अपञ्जत्ती।
 —जीवा. पिड. १, सु. १३ (१२)

## एवं जाव सुहुम बायर वणस्सइकाइयाण वि।

-जीवा. पडि. १, सु. १४-२६

वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं पंच पज्जत्तीओ पण्णताओ, तं जहा—

१. आहार पज्जती, २. सरीर पज्जती,

३. इंदिय पञ्जत्ती, ४. आणपाणु पञ्जत्ती,

५. भासा पञ्जती।

वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं पंच अपञ्जत्तीओ, पण्णताओ, तं जहा—

आहार अपज्जत्ती जाव ५. भासा अपज्जत्ती।
 —जीवा. पिड. १, सु. २७-३०

प. सम्मुच्छिम पंचिंदिय तिरिक्खजोणियजलयराणं भंते ! कइ पञ्जतीओ पण्णताओ ?

गोयमा ! पंच पञ्जतीओ पण्णताओ, तं जहा आहार पञ्जती जाव ५. भासा पञ्जती।

पांच स्थानों से जीव गुगति में जाते हैं, यथा-

१. प्राणातिपात विरमण से यावत् ५. परिग्रहण विरमण से।

## ६. दुर्गत सुगत के भेदों का प्ररूपण-

दुर्गत (दुर्गति में उत्पन्न होने वाले) चार प्रकार के कहे गए हैं, यवा-

१. नैरियक दुर्गत,

२. तिर्यञ्चयोनिक दुर्गत,

३. मनुष्य दुर्गत,

४. देव दुर्गत

सुगत (सुगति में उत्पन्न होने वाले) चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-

१. सिद्ध सुगत,

२. देव सुगत,

३. मनुष्य सुगत,

४. सुकुल में जन्म लेने वाला।

### ७. चार गतियों में पर्याप्तियां-अपर्याप्तियां-

प्र. भन्ते ! नैरियकों के कितनी पर्याप्तियां कही गई हैं?

उ. गौतम ! छः पर्याप्तियाँ कही गई हैं, यथा-

१. आहार पर्याप्ति यावत् ६. मनःपर्याप्ति।

प्र. भंते ! नैरियकों के कितनी अपर्याप्तियां कही गई हैं ?

उ. गौतम ! छः अपर्याप्तियां कही गई हैं, यथा-

१. आहार अपर्याप्ति यावत् ६. मनःअपर्याप्ति।

प्र. भंते ! सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों के कितनी पर्याप्तियां कही गई हैं ?

उ. गौतम ! चार पर्याप्तियां कही गई हैं, यथा-

१. आहार पर्याप्ति,

२. शरीर पर्याप्ति,

३. इन्द्रिय पर्याप्ति,

४. आन-प्राण पर्याप्ति।

प्र. भन्ते ! सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों के कितनी अपर्याप्तियां कहीं गई हैं ?

उ. गौतम ! चार अपर्याप्तियां कही गई हैं, यथा-

१. आहार अपर्याप्ति यावत् ४. आनप्राण अपर्याप्ति।

इसी प्रकार सूक्ष्म-वादर वनस्पतिकायिक पर्यन्त जानना चाहिए।

द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीवों के पांच पर्याप्तियां कही गई हैं, यथा—

१. आहार पर्याप्ति,

२. शरीर पर्याप्ति,

३. इन्द्रिय पर्याप्ति,

४. आनप्राण पर्याप्ति,

५. भाषा पर्याप्ति।

द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीवों में पांच अपर्याप्तियां कहीं गई हैं, यथा--

आहार अपर्याप्ति यावत् ५. भाषा अपर्याप्ति।

प्र. भंते ! सम्मूर्च्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक जलचर जीवों में कितनी पर्याप्तियां कही गई हैं ?

उ. गौतम ! पांच पर्याप्तियां कही गई हैं, यथा-

१. आहार पर्याप्ति यावत् ५. भाषा पर्याप्ति।

१. दान. स.३, इ.३, मु. १८७/३-४

**िंडें i**फिन्गीफफ न्रांग राकप्र भिट्ट मि के निमि रानक राधि राजाप्त राजाप *िं*हें iिक्सीक्रि न्रांग राक्य भिट्ट मि के निकि रान्छ रानकां मध्यीम्म

़ें हैं होए हिक फिल्मिफिप निग्ली के रिप्रकल किनीधिक्येती एक्नीक्रं एक्षेप ! िन्ध

1ई प्राकप भिड़ भि गिम्भीप्रमध : ख र्कन्ड्र एडीकि सिउक फिलीएम ज्ञाकर भिट्ट मि ज़िले के किए ज़िल्ड ज़िल्ड मिन ज्ञाहर प्रयोध कावत् *६.* महार भ्रायम - प्राप्त : छ : निर्मातियां क्या । स्वाप्त : छ । मिर्मा . छ

-ाक्ष्म, हैं हेंग हिक ांभभीयम नित्र ! मर्गी . उ ें हैं हेग हिक प्रित्यीप्र िम्तिकी के फिल्म मध्नीप्रम ! हों

। ज्रीकिए एज्ज<del>ी</del>ड . इ , ज्ञींक्र गज्ञार . ९ , ज्ञीप्रिप ग्रीगद . ५

़ इं हेग हिक iफिनीपिएए निप्ति के फिन्म मर्ख्योम्म ! निम्म . R

।ई ड्रेग डिक मिलीयियर अम ! मर्ता . र

्र हुं हुए हिस्र प्रियोगिय क्रिया के फिल्म क्रिया हिन्ह . K

। इं ट्रेग डिक ग्राक्स िड़ िम फिन्गीफ्रिक घांप 9. आहार पयोप्ति यावत् ५-६ भाषा-मन:पयोप्ति, - एक , ईं ड्रेग हिक फिनीफिप (:ख) जांप ! मर्ता . ट

९ ई हेग हिक ांग्रिगीयप मिनकी के किई! जिप्त

१. आहार पर्याप्ति यावत् ५, भाषा मनः पर्याप्ति। -ाष्ट्र , हैं है। हिरु ibिनीष्ट्रिय होए ! मिर्ता . ट

९ इं हेग डिक फिल्गीप्रमध िनकी के छिंट िन्म

-ाष्ट्रम , इं ड्रेग्ट डिक ibिनोफिएस हांम ! मर्ता . ट

१. आहार अपयोज्ञि वाबत् ५. मापा मनः अपयोज्ञि।

, इं ताष्ट्रांमर गर्रेट ई त्रगीप – घाकां छिए म्झू 1 है जाष्ट्रांग्रस्ट ग्राँस्ट हैं (जमीग्रीप) जग्रीप (जाँस्) व्यन्ति । -ाणमन्नप्र कि एकों मंगीए में फिनीए गांव . ऽ

, हैं हांपह और <del>हतीए-कमीक्रतीशन</del> म्हाइ और एगागह ्हें क्रांग्स ग्रांध क्रीग्रध-क्रग्रीक्रतीम्मम्ब म्ह्राः एजीए किनार क्रिकेप प्राव्यक्षित प्रशान-मंत्रेष्ट प्रकार मिड्

,ई हाष्ट्रसम्ह ग्रोर है मग्रीए-कव्योक्तिम्नम्व प्रदाद ग्राग्नेद कर्क्र

,हे त्राय्येवस अर इंग्रिट यहीं ग्रिट आर वहाँ वहाँ वहाँ है।

किहं हंग्र सितिम्प्प हमं ही गिरम्ब गिरमिक्त

। इन हम् सिर्फिरण्यक्ष हम् ही । एउड़छ-। एएलक्ष-। एएल्फ

इक् पज्जतीओ पणाताओं ? प. गत्मवक्षतिय पीयेदियतिरिक्स्जाणिय जलयराणं भेते !

9. अहिर पज्जती जाद ६.मण पज्जती 

किर्द हंग्र ही गिरम्डें हा गिरम्डे

ं हिराज्ञाणप हिराज्ञिक्य इक! हिंभ iण 1991एम मख्डीस्मि . p छ अपज्जतीओ एवं चेव। -जीवा. पीडे. १, सु. ३५-४०

3. सरीर पज्जती, , किल्पि गड़ार . ९ -ाइफ हे, सिमिनायम कितिग्रियम पण्नीसी । मिक्री · ट

पण्णाताओं ? सितिमण्णम इक ! हिंभ गि ११५९१म मखनीमुम .प १. इंदिय पज्जती।

। कि। हासा । वसारि अपन्जतीओ पणाताओ।

प्रणाताओं ? मिरिया हेक ! किंग ए । अधुम्य क्षेत्रकार का है है । ए

। जिल्पि पण्नमासार ३-५ द्यार किरूप ग्रहार . ६ —। हाए हे , स्थिमिण्ण स्थिमिल्प (छ) छं। । मधिस

ev .मु , e . ही म. । क्रिंग्-ि इन्हें इंग् सिलामण सिलिम्प्रमूख इंग्

व्या व्या गंती ! कड् पज्यतीओ पणाताओ ?

9. अहार पज्जती जाव ५.भासा-मण पज्जती। –ाइए हे , क्लिह्नाण्यम क्रिक्सिंग्य क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स

प. देवाणं भन्ते ! कड् अपज्जतीओ पण्णताओ,

- । विद्या । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम । प्राथम ।

-जीवा. पडि. १, सु. ४२ 9. आहार अपज्जती जाव ५. भासा-मण अपज्जती।

९६. मु. १ .डोघ . १ में . ३२ । फिर्फामिता असंदेगा। चंग्रम् परिताणं संखा पत्नवणं -

-गोवा. पांड. 9, सु. 9३ (३३) । लिक्निक्रम् । मार्गि – । त्या क्रिक्निक्रिक्त

-वादा, पाड. १, मु. २१ । तिंपर वायर वणसङ्काइया–प्रशिव । मुहुम वणस्सद्काद्या-अपरिता अणंता। –जीवा. पाँड. १. सु. १८ एवं जाव सुहुम-वायर वायकाइया वि। ३९-४९ .हांग्. १५१६

-बाबा बाइ ३' से ५३ पतिय सरीर यायर वणस्सद्काद्वा-परिमा असर्व-ना।

のま-25. 長. 6. さに、下にー । क्षित्रकृष्टा क्रियेष-क्रियेश्च । क्षित्रक्षा अध्यक्षित्रक्षा पंचेंदिय तिरिक्खजोणिया--परित्ता असंखेज्जा। --जीवा. पडि. १, स. ३५-४०

सम्मुच्छिम मणुस्सा-परित्ता असंखेज्जा। गब्भवक्रंतिय मणुस्सा-परित्ता संखेज्जा। -जीवा. पडि. १, सु. ४१ देवा-परित्ता असंखेज्जा। -जीवा. पडि. १, सु. ४२

## ९. चउगईसु सिद्धस्स य कायट्ठिई परूवणं-

- प. णेरइए णं भंते ! नेरइए ति कालओ केवचिरं होइ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवामाइं<sup>9</sup>।
- प. तिरिक्खंजोणिए णं भंते ! तिरिक्खंजोणिए ति कालओ केवचिरं होइ ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतंकालं, अणंताओ उस्सिप्पिण-ओसिप्पणीओ कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा, असंखेञ्जा पोग्गलपियट्टा, ते णं पोग्गलपियट्टा आविलयाए असंखेञ्जइभागो।
- प. तिरिक्खजोणिणी णं भंते ! तिरिक्खजोणिणी ति कालओ केवचिरं होइ ?
- गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पिलओवमाइं पुट्यकोडिपुहुत्तमन्मिहियाइं।
   एवं मणूसे वि<sup>३</sup>।
   मणुसी वि एवं चेव।
- प. देवे णं भंते !देवे ति कालओ केवचिरं होइ?
- उ. गोयमा ! जहेव णेरइए<sup>४</sup>।
- प. देवी णं भंते !देवी ति कालओं केवचिरं होड ?
- गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं,
   उक्कोसेणं पणपण्णं पिलओवमाइं<sup>५</sup>।
- प. सिद्धे णं भंते ! सिद्धे ति कालओ केवचिरं होइ?
- उ. गोयमा ! साईए अपज्जवसिए<sup>६</sup>।

-पण्ण. प. १८, सु. १२६१-१२६५

- प. असिद्धे णं भंते !असिद्धे ति काल्ओ केवचिरं होड् ?
- उ. गोयमा ! असिद्धे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-
  - १. अणाईए वा अपञ्जवसिए,
  - २. अणाईए वा सपज्जवसिए वा।

—जीवा. पडि. ९, सु. २३९

90. जलयराइ पंचिंदिय तिरिक्खजोणियाणं कायट्ठिई काल पद्भवणं— पुव्यकोडीपुहत्तं तु उक्कोसेण वियाहिया।

कायट्ठिई जलयराणं अन्तोमुहुत्तं जहन्निया॥ –उत्त. अ. ३६, गा. १७६ पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक-परित्त है और असंख्यात है,

सम्मूर्च्छिम मनुष्य-परित्त हैं और असंख्यात हैं, गर्भज मनुष्य-परित्त हैं और संख्यात हैं, देव-परित्त हैं और असंख्यात हैं।

### ९. चार गति और सिद्ध की कार्यास्थित का प्ररूपण-

- प्र. भन्ते ! नारक नारकपर्याय में कितने काल तक रा
- उ. गीतम ! वह जघन्य दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस
- प्र. भन्ते ! तिर्यञ्चयोनिक तिर्यञ्चयोनिकपर्याय में वि तक रहता है ?
- उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अनन्तक कालतः अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक, क्षेत्रतः अनन्त लोक, असंख्यात पुद्गलपरावर्त रू वे पुद्गलपरावर्त्त आविलका के असंख्यातवें भाग
- प्र. भन्ते ! तिर्यञ्चयोनिनी तिर्यञ्चयोनिनी पर्याय में वि तक रहती है ?
- उ. गीतम ! (वह) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उल्कृष्ट पूर्वको अधिक तीन पल्योपम तक रहती है। इसी प्रकार मनुष्य की कायस्थिति के लिए कहना मनुष्य स्त्री के लिए भी इसी प्रकार कहना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! देव-देव पर्याय में कितने काल तक रहता है
- उ. गौतम ! नारक के समान देव की कायस्थिति कहन
- प्र. भन्ते ! देवी-देवी पर्याय में कितने काल तक रहती
- जीतम ! जघन्य दस हजार वर्ष,उत्कृष्ट पचपन पल्योपम तक रहती है।
- प्र. भन्ते ! सिद्ध जीव सिद्धपर्याय में कितने काल तक
- उ. गौतम ! सिद्ध जीव सादि अनन्त काल तक रहता
- प्र. भन्ते ! असिद्ध असिद्ध पर्याय में कितने काल तक
- गौतम ! असिद्ध दो प्रकार का कहा गया है, यथा-अनादि अपर्यवसित.
  - २. अनादि सपर्यवसित।

### 90. जलचरादि पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों की कार्या प्ररूपण-

जलचरों की कायस्थिति उत्कृष्ट पूर्वकोटि-पृथक्त्व व जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है।

३. उत्त.अ.३६,गा.१७६

१. (क) उत्त.अ.३६,गा.१६७

<sup>(</sup>स) जीवा.पडि.३,सु.२०६

 <sup>(</sup>क) उत्त.अ.३६,गा.२०१
 (ख) जीवा.पडि.७,सु.२२६

४. उत्त.अ.३६,गा.२४५

५. (क) जीवा.पडि.३,सु.२०६ (स) जीवा.पडि.६,सु.२२५

६. (क) जीवा.पडि.९,सु.२५५

<sup>(</sup>ख) जीवा.पडि.९,सु.२३१

<sup>(</sup>ग) जीवा.पडि.९,सु.२४९

1ई कि नेड्रो<del>गु</del>म्भ फायक ग्रींध ई कि मर्गाम्नम नि कधीर ज्निष्टपु-डीकिंद्रेपु उच्कुर तीष्ट्रीमक कि विविध उच्छा

। ई कि <del>नेड्रिएन</del> छ प्रमण र्राए ई कि एप इंग्राख्यें एक मर्गाज्ज कथीर क्राधपु डीकिव्रेपू उन्कृध तीष्रीधाक कि विक् प्रक्र

# -ाणमगर कि निर्भागक कि छितीर ग्राम् स्थायमर-स्थाय . ९९

- ़ हैं IDहुए किए कार हों मिकी में प्रोप्रमकरात नोयपर-जिल् करात नायक । किस . **ए**
- | 5 117.57 कि नेत्रमा । जयन अन्तुमुह्म भी अनुमूक्त भी अन्तुमुह्म ।
- कित काक मिक्की में घोष्ट्रपक जाह-स्रोह्म काम स्रोहम ! होह . ए ान्डक नेड्रोमुन्स १९९१ स्रोक्त स्रोक्त एक एक १९६ । एक १९६
- उ. गीतम ! जयन्य अन्तर्मृहतं कम दस हजार वर्ष, र हता है ?
- ।ई फिरुर कि ममिरागिस सिर्कित मक नेबूधुन्छ अकुरू
- ें ई 1537 कि लोक निकी मं भाग किन्यान किन्य । स्त्रीत किन्य । स्त्रीत किन्य । स्र
- प्रजी के तिष्भिष्ठाक कि किनीविष्टवेती लोधप जाकर भिट्ट ।ई किरा कि मर्गाक्रिंग नि मक त्रेर्मुक्त अकुर उ. गीतम ! जधन्य अन्तर्महर्त,
- प्रिज्ञाह ि उस प्राक्त कि है कि भीष्मीयाक कि वित्राय्यमून प्रार्थि व्यक्त ।प्रज्ञाान ।ान्डक
- गिशीव हिन्नक नामम के कारीर ने लोधप तीस्त्रीधाक कि घर्ड लोधप
- <sup>5</sup> हैं कि <sup>5</sup>7 कि राक र्तिको में एन र्रु प्रोप्र छिर्न स्रोप्रम-छिर्न स्रोप्रम ! स्निम . र
- । इं किइर कि मर्गाम्निर नम्घर मक रिद्रुमित्नध अकुर उ. गीतम ! जयन्य अन्तर्मृहतं कम दस हजार वर्ष,
- जाइ के जीएभीयाक कि इसी गाँध विजीए गांग मधराध-मधर . ९९
- 5 ई lbsy an साम निक्री मं एक क्रांग्रेर्फ कं एमस मण्ड-काग्रेर्फ कं एमस मण्ड। किम .. ह
- ाष्ट्रमा क्या मिला . ह
- क्रोंग्रे डे प्रमुस मण्डार-क्रोग्रेन डे प्रमुस मण्डार । किस . ह
- । मिप्रतिवास महिति मद्र समान द्या प्रकृत ें के भारत है कि मह विभन्न परि के के किया है कि है। र है । इस द्वार कार किया है एक

। ----- गेग) एस ईस्ट्री हास । १५५६ हे १५५६ हे १५५५ हे १५५५ हे १५५५ हे १५५५ १

प्रसिक्ष के स्वाप्त के स्वाप्त है है । । सिडीमि एमिक्किट स्मिष्टलीम गिम्मिक्रोम्स 6/326-926. TF. 35. TE. FE-

6/526-526, 邢. 952-953/9 |-----ंगा) एड़िए हें ठेड़ी प्राक्

-रंग्निम देउड्डीमाक गिर्देग्ध कापिहरू प्रक्षितां - ६६

- ? इड़ि र्जानिक फिलाक ति गुत्तरम्भरमस्य गं भेते ! गेरह्म-अपर्यसम् प्
- 1 मेहम्रिह्म हि एस्क्रिट ही एपिएइए ! मिय्री हि . इ
- ।।मिनीरूपेस् किई गार हेग्
- ? इहि ग्रे*नि*घर्क प. गेरइयपज्जत्त गं भेते ! गेरइयपज्जत्त में कालभी
- उक्कोसेणं तेतीसं सागरोयमाइं अंतोमुहुतूणाइं। उ. गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुह्त्युणाइं,
- तिरिक्षजीणियपज्जतप् ति कालओ केवीचर् होड् ? प. तिरिक्षजीणियपज्जत्तए
- । ইাण्ट्रिकुर्मितंध इंगमविध्लीम एणीती एमिह्नर उ. गीयमा ! जहण्णेणं अंत्रीमुह्त्तं,
- । ही । इस्तार कार्याणीय कार्या है।

मणुसे-मणुसी दि एवं चेव।

प्रिमायन यहा वे १६ इसक्यायम्

- ? इहि र **प्री**प्तर प्रकाक जी फानिय्या मं भेरे ! होष्यम्पतिय ति कारुओ
- । इंगण्कृडुम्तिंह इंगमकिलीय ivoprop ivर्विहरू उ. गीयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतीमुहुत्तृणाइं,
- १८ . पदमापदम चाउगर्रमु मिखस्स य कापर्रिड्र काल पलवर्ण--deal. q. 92, g. 9266-9250
- ९ इति र जीवक क्रिजाक ही पृड्रापिष्मभूमक्षम् । दिस् गि ग्रिड्रापिष्ट्रमभूमक्षम . प
- उ. गोवमा ! एक समयो . ट
- § इहि ज्ञिह्य हिस्स्य त्र अपरमसमयणेरङ्य णं भने ! अपरमसमयणेरङ्य नि
- उ. गोयमा ! अहण्योदा दस याससहस्ताहं समयदाहं,
- । इंग्रेट्सिस इंग्रिसिस सिमिर्स व्यक्ताइ



- 1ई डिम् <del>र्राह</del> भि क क्सीव्येग्म शाम्छ उ. गीतम ! अनादि अपर्यविसत का अन्तर नहीं है,
- कि लाक) तर्ह के इसी अहि रिकीए आह माथ्रसर-माथ्र .४९

़ इं ाम्फर्की लाक राज्य का कारी र के घमम मध्र ! जिया . R

- िकाकितिमिन उकुर, येघ जयन अन्तर्मित जीवन दस हमार वर्ष, यक्ष
- ्र हैं IFमकी रुक्त राम्म् कि कमिर्ग के प्रमप्त मधराध ! निम . R
- उ. गोतम ! जयन्य अन्तर्महत, उकुर वनस्रतिकाल।
- हाक राज्ञा क कर्निकिड्डिंग्री के घमम मध्र ! जिन्ह .R
- उन्हेर , एउहा घम देह कि मक घमम कप प्रमा । मार्ग . र
- हाक रात्म्य कि कानीयिष्टिकति के प्रमाप्त माहराध ! जिन्म .R वनस्रतिकाल।
- उ. गीतम ! जयन्य एक समय अधिक धुद्र भव ग्रहण, है । । ।
- ्र है। मिनकी लाक राज्ञिश का प्रमुप के घमम मध्य। किम . R । क्रिक्ट कुछ अधिक सार्गामम शत पृथक्त
- उ. गीतम ! जयन्य एक समय कम दो धुद्र भव ग्रहण, उत्कृष्ट
- र है । निज्ञी रुपस अन्य का अनुष्य का अन्य कार शिराना है । वनस्पतिकाल।
- उन्हुन्छ , एउत्र घम इड्ड कांग्रीस्ट घमम क्यू प्रनाम ! मर्ता . ह
- ाड़े <del>।) हैं । अनार काल ने रामिक क्रिक</del> लनस्तिकाल।
- ९ इं ाम्फलो हाक राज्य का छमी के घमम मध्य! किम . R
- ा गितम ! अन्तर काक **ग्रह्म !** मिगो . र
- १ इं एम्ए म्हाराह । कि राम होते के होता महाराह । किए .R
- हि हिम काट प्रमध्य कि किमिव्येष्ट शाह ! मिन्नां . ह
- जयसा जावा का कि फिर्मा आर पा मा मा
- र इ.च.चायाच्या कृताय रुन्द संपद्धी नहें में प्रशंस हैं कियों छाए है फ़िलो शह कि , किस्मिक्स एक मुख्ये , हेरो भार हो। हिन , प्र
- iğ paget pek fepb iş i tehti i.t

- उ. गोवमा ! अणाइवस्स अपज्जवित्यस्स निव अंतरं,
- -जीवा. पीडे. ९, सु. २३९
- -ांग्नम लाकातां प मान्या मिखान प अंतरकाल पन्नां -
- प्रज्ञास प्रमासम्पर्ध हिम् हिम् हिम् हिम् हिम् हिम्
- हें द्वे
- । लित्महत्मस्याहिताइ, उक्कोरिणं वणस्तइकाला उ. गोयमा वाससहस्साइ द्रस <u>infunși</u>
- प्राप्तिमसमसम्पर्ण ह्यस्स गं में ! अंतर् कालभा केवितरं
- । शिकड़म्भाण्यं गिर्मिक्षरं, ज्ञिमुरिनंशं गिर्णस्ट ! मियनि . इ ? इंडि
- प. पदमसमयतिरियस्ताणिपस्त णं भेते ! अंतर् काल्ओ
- उ. गीयमा ! जहण्णेणं दो खुड्डागभदग्गहणाइं समयुणाइं, ? इति ग्रे*ची* किसे
- प्रकास राहे । होत्र in स्प्रमणीरियस्य को अंतरं काला । लिकिइम्भाण्य गिमिक्किर
- उ. गीरामा ! जहण्णेणं खुड्डागभवगहणं समयाहियं, र इति र जीवर्
- प. पदमसमयमण्यस्य गं भेते ! अंतर् कालओ केविचर् उस्त्रीसेणं सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं।
- । लाकइम्माण्घ iणमिक्किट उ. गीयमा ! जहण्णेणं दो खुद्डागभदगहणाइं समयूणाइं,
- प्राप्तमसमयमण्यास गं भेते ! अंतरं कारुओ केवित्रं
- । शिकाइम्प्राणम् णिप्रक्रिट उ. गीयमा ! जहण्णेणं खुड्डाग भवग्गहणं समयाहियं,
- प्राचित्र हिलाक प्रांत ! अंतर कालजी केवीचर शास्त्रिकट्टरार्ण हिए रेस्स् रिक्स क्रिक्ट
- रे झेंह
- उ. गोयमा ! णाँस अंतर्
- प्राधिक पिरुप रेग्स । अंतर कारजी केवियर
- ा) गोएमा । साईयस्स अपन्यविध्यस्स गाँविय अंतर्
- -जीया. पांड. ९, सु. २५९
- 9५. पच अर्ठ वा गई पहुन्च जीवाणं अपवहुत्त-
- उ. भीपमा १९, सद्याचा मणुस्सा, वा चार्च विस्थादिया वा इ दवाणं सिर्द्राण य पंचगड् समासेणं कवर्र कवर्राणा । प्राप्ति णं भेते ! नेरहवाणं तिरिक्सनोणिवाणं मणुस्साणं

2.45.是19.13年7期前 (W)

क (स) याचा संद्रा व मिन्न हरू

- २. नेरइया असंखेज्जगुणा,
- ३. देवा असंखेज्जगुणा,
- ४. सिद्धा अणंतगुणा,
- ५. तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा<sup>५</sup>।
- प. एएसि णं भंते ! नेरइयाणं तिश्विस्त जोणियाण तिरिक्खजोणिणीणं मणुस्साणं मणुस्सीण देवाण देवीण सिद्धाण य अट्ठगइ समासेणं कयरे कथरेजिलो अणा ना जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १ . सव्वत्थोवाओं मणुस्तीओं,
  - २. मणुरसा असंखेज्जगुणा,
  - ३. नेरइया असंखेज्जगुणा,
  - ४. तिरिक्खजोणिणीओं असंखेजनगुणाओं,
  - ५. देवा असंखेज्जगुणा,
  - ६. देवीओ असंखेज्जगुणाओ,
  - ७. सिद्धा अणंतगुणा,
  - ८. तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा २।

-पण्णा, प. ३, सु. २२५-२*२*६

# १६. पढमापढम चउगईसु सिद्धस्स य अप्पवहुत्तं-

- प. एएसि णं भंते ! पढमसमयणेरइयाणं, पढमसमयितिरिद्य-जोणियाणं, पढमसमयमणूसाणं, पढमसमयदेवाणं, पढमसमयसिद्धाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा पढमसमयसिन्दा,
  - २. पढमसमयमणूसा असंखेज्जगुणा,
  - ३. पढमसमयनेरइया असंखेज्जगुणा,
  - ४. पढमसमयदेवा असंखेज्जगुणा,
  - ५. पढमसमयतिरिक्खजोणियां असंखेज्जगुणा।
- प. एएसि णं भंते ! अपढमसमयनेरइयाणं जाव अपढमसमयसिद्धाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा अपढमसमयमणूसा,
  - २. अपढमसमयनेरइया असंखेज्जगुणा,
  - ३. अपढमसमयदेवा असंखेज्जगुणा,
  - ४. अपढमसमयसिद्धा अणंतगुणा,
  - ५. अपढमसमयतिरिक्खजोणिया अणंतगुणा।
- प. एएसि णं भंते ! पढमसमयनेरइयाणं, अपढमसमय-नेरइयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा?
- ज. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा पढमसमयनेरइया,२. अपढमसमयनेरइया असंखेज्जगुणा,
- प. एएसि णं भंते ! पढमसमयतिरिक्खजोणियाणं, अपढमसमयतिरिक्खजोणियाणं य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?

- १६- प्रथम-अप्रथम चार गतियो और गिर्द्ध हो प्रन्यवहुन्दन
  - प्र. भन्ते । इन प्रथमनमाद नेर्द्धाः , प्रथमसम्पद्धाः न्यान्त्रहाः । प्रथमसम्पद्धाः प्रथमनमाददः । शत् प्रथमसम्पद्धाः ने स्वैत हैतनमे अन्य प्रथमत्त्राधाः ।
  - पीतम १५, प्रथमनमाप कर्माद समग्री भाग है,
    - २ ( इसमें) प्रथमसमाप है। मन्द्र्य असर्या ग्रुपे हैं,
    - (उनसे) वधमसमय 'ह नेस्य ह असरका लुपे है.
    - ६. (उनसे) प्रथमसमय के देश अस्ट्या स्पृते हैं,
    - ५. (उनमें) प्रथमसमय है जियान्यवीने हे असरवाराषुमें हैं।
  - प्र. भन्ते ! इन अप्रथमसमय नेर्सायात् याचत् अप्रथमसमय सिद्धे में कीन किनसे आन्य याचत् विशेषाधिक है ?
  - उ. गोतम ! १. अप्रथमसमय के मनुष्य सबसे अल्प है.
    - २. (उनसे) अप्रथमसमय के नेरियक अमस्यारागुणे हैं.
    - ३. (उनसे) अप्रथमसमय के देव असंस्यातगुणे हैं,
    - ४. (उनसे) अप्रथमसमय के सिद्ध अनन्तगुणे हैं,
    - ५. (उनसे) अप्रथमसमय के तिर्यञ्चयोनिक अनन्तगुणे हैं।
  - प्र. भन्ते ! इन प्रथमसमयनेरियकों ओर अप्रथमसमयनेरियकों में कौन किससे अल्प यावत् विशेषाधिक है ?
  - ज. गौतम ! १. सवसे अल्प प्रथमसमयनैरियक हैं,२. (उनसे) अप्रथमसमयनैरियक असंख्यातगुणे हैं।
  - प्र. भन्ते ! इन प्रथमसमयितर्यञ्चयोनिकों और अप्रधमसमय-तिर्यञ्चयोनिकों में कौन किससे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?

- , ईं कनीरिज्व्येतीयमप्तमप्रय फार मिनम . १ ! मार्गाः . रु । ईं पिएफ्निम्ध कनीरिज्व्येतीयमप्तमप्रप्राध (मिन्य) . ६
- मं फिस्मयमसप्रस्य अहि पित्रमुमयमसप्रस्य में हैं । किस अप्रमासमयमस्य में हैं ।
- नाहरू। निक्ष में क्लिमियमसमस्यास् रिक्ष किसीयमसमस्य म्ड्र । निम 'र्स १ ईं कसीयहिडी नगर ज्यस् संभवी
- हैं हैं कथीय यावत् विशेषाधिक हैं ? उ. गीतम ! ९ . सवसे अल्प प्रथमसमयसिख हैं ,

। র্ট দিদুদ্দদর ফ্রদীদদদদসমেও (রূদ্হ) . ১

- , कार्यो , स्ट्रा मियम सम्प्रमं , द, कार्यो नियम , प्र - फ्ट्रो मियम सम्प्रमं , ४ , कान्यि क्ट्रो मियम सम्प्रमं , ६ , अस्प्रम सम्प्रमं प्रमुम्द्रमं , ६ , अप्रम समयम् मियम , १ , अन्य मियम सम्प्रमं , १ , अप्रम समयम , १ , ०० मियम सम्प्रमं , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १ , ०० मियम समयम , १
- , हैं इसीयमसमयप्र फ़्रफ फ़िर्म . ६! मर्तार . इ
- प्रथमसम्बद्ध असंख्यातगुणे हैं,
- ३. (उनसे) अग्रथमसमयमनुष्य असंख्यातगुणे हैं,
- , ई िंगुनाफअसर कमी? मैथमसमध्र (<del>र्हेन्</del>ट) .४
- , हैं फि्ग्नाप्यसम्बद्ध असंख्यात्मुणे हैं,
- , हैं णिफ्ताष्यक्रिक कनिष्ठिन्द्रभेतीयमममध्य (फ्रेन्ट) ,
- , इं णिगुनाक्रांमरू कमीरम्यमसम्बद्ध (हिन्छ) ः
- , इं र्ण्यानामान क्रियमसमयहरू (सैन्छ) .s
- , हैं पिएक्तनस्य इसीयमसमयप्रस्य (केन्छ) ..
- । हे फ्रिन्निक कानीरिष्ट्येगीयमसमप्राध (फ्रेन्ट) . ० ९

- उ. जीयमा ! ९ . सब्दाखीवा पढमसमयितिस्बर्गोणिया, १. अपढमसमयितिस्खर्गोणिया अणंतगुणा।
- एएसि गं मेंते ! पदमसमयमणूसाणं अपहमसमय-एएसि जान जान हिस्सित अपना वा जान हिस्सिसिहिया
- उ. गोयमा ! १. सब्दत्योदा पदमसमयमण्सा,
- ३. अपदमसमयमणूसा असर्वज्जाणा, जहा मणूसा तहा देवावि।
- प्रवृति गं भंते ! पढमसमयितिद्धाणं अपदमसमयिद्धाणं
- य कचरे कचरिहतो अपा वा जाव विसेसाहिया वा ? उ. गोयमा ! १. सच्चत्योवा पहमसमयिखा,
- । गण्फुर्जाप्स ग्रामियमसम्बर्ग २ . अपस्य अपार्थ । हाणाङ् । स्वापन । हास्य । स्वापन ।
- अंपहमसमयने रड्याणं, पढमसमयतिरिक्सजोणिशाणं, अपहमसमयतिरिक्सजोणिशाणं, पहमसमयमयां, अपहमसमयम्पासाणं, पहमसमयदेवाणं, अपहमसमयदेवाणं, पहमसमयसिद्धाणं, अपहमसमयसिद्धाणं य कथरे कयरेहितो अप्पा वा जाव
- उ. गोयमा ! ९ . सब्बखोवा पढमसमयमिखा।
- तदमसमयमग्रीसा अस्तिच्यागा।
- अपदमसमयमा असंखेळागुणा,
- ४. पदमसमयने(इया असंखेजमार्गणा,
- पदमसमयदेवा असंखेज्जाणा,पदमसमयितिरिक्तजोणाः असंखेज्जाणा,पदमसमयितिरिक्तजोणाः असंखेज्जाणा,
- , आपहमसमयमेरड्या असंखेळमाणा,
- ्। अपदमसमयदेवा असंखेन्यगुणा,
- १ तपुरनांका कार्यात्मसमस्यातिक । ० ९ १२९ . हु. १ . होष . क्वान्-

इ ७.५.६. होया.पर्वि. ७.१

(U) जीया, पीड, ९, सु. ३ ५ व विदेश अन्तर सिना है-वस्त्र । पाया संस्थान व

१ मुलसा १४ सन्दर्भग दर्भसत्तर्भाता

- प. एए,सि ण भन्ते ! पश्मस्ययोद्द्याण, पश्चसम्योतिस्यः तीर्णयाण, पश्मसम्यद्धाणं, पश्मसम्यद्दाणं, अत्रस्यम्यद् नेरद्याण, अपद्मसम्यतिरिक्षभीरायाणं, अपद्मसम्यद्दाणः,
- ्रात्मसास्य वा स्थान व स्या स्याहरम् असा वा साम
- প্রকার রাজ্য রাজন ১০১৮ কি বিশ্বরার সাজানী বিজ্ঞান স্থানী বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ

The property to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

"Tribaching thankingh

קבונים אונים לאורים לאונים אונים אונים אונים לאונים וויים וו

अस्टमसम्बद्धाः असर्भवर्धाः

त्रदश्सेनसंतिन्दर्शेतः चेसर्द्यस्यार्थः । तश्मेनस्तित्रं स्थानस्यार्थः स्मर्थकर्थाः । ।

## नरकगति अध्ययन

इस अध्ययन में नरकगति एवं नैरियकों से सम्बद्ध वर्णन उपलब्ध है। सात प्रकार की बर 8 पृष्टिग्गों, नर 8 समी तथा भरार, अवगारका, नरनत, संस्थान, लेक्सा, स्थिति आदि विभिन्न २५ द्वारों से नैरियक जीवों के विषय में जानकारी करने के किए जीवा निर्माणन पूज अपना इस प्रन्थ के अन्य अध्ययन द्रष्टव्य हैं। किन्तु इस अध्ययन में सूत्रकृताङ्ग एवं व्याख्या प्रक्रांश सूत्रों में उपत्रका नेगीय 8 विषय वस्तु नरक में जाने के कारणों, वहाँ प्राप्त दुःखद फलें, अनिष्ट यानत् अमनाम म्पर्सीर अनुभनी पर किन्द्र है। मंत्रप्त देश

नरक में जाने के प्रायः चार कारण माने जाते हैं-महारम्भ, महापरिग्रह, प्रज्ञोन्द्रयच्य ए र मांग भग्नण। हन्, एनं मून हुन्हि मून के अनुमार इसके अग्राङ्कित कारण दिए गए हैं-जो जीव अपने विषय सुख के लिए अस ओर स्थानर प्राणियों को तीन पोरणामी से दिसा करता है, अने ह अपने से प्राणियों का उपमर्दन करता है, अदत्त को ग्रहण करता है, श्रेयस्कर सीख को नहीं म्वीकारता है वह नरक में आता है। इसी प्रकार से आय करने में धृष्ट है, बहुत से प्राणियों का घात करता है, पाप कार्यों से निवृत्त नहीं है, वह अज्ञानी जीव अन्तकार में थीर अम्म कार युक्त नरक में आता है।

नैरियक जीवों को शीत, उष्ण, भूख, प्यास, शस्त्रविकुर्वण आदि अनेक वेदनाएं भोगनी पड़ती है। इनका नणन इम द्रव्यानुयोग के देवना अध्यपन में द्रष्टव्य है। वे पृथ्वी, अप्, तेजस्, वायु एवं वनस्पित का स्पर्श करते हैं तो वह भी उन्हें अनिष्ट, अकात, अद्रिय, अपनोज एउ अमनाम अनुभव होता है। ऐसा अनुभव रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक सवमें होता है। नरक वस्तुतः दुःश राय ह एवं विप्रम है। यहां पर पूर्वकृत दुष्कर्मी का दुःखद फल भोगा जाता है। नरकपाल एवं परमाधर्मी देव नेरियकों को विविध प्रकार की धातनाएं देते हैं। नरियक किस प्रकार का असब एवं हृदय द्रावक दुःख भोगते हैं इसका वर्णन प्रस्तुत अध्ययन में विस्तार से हुआ है। इसमें एक सदाजला नाम ह नदी का भी उन्हेरा है जिसमें जल के साथ क्षार, मवाद एवं रक्त भी है। यह आग से पिघले हुए लोहे की भाँति अत्यन्त उष्ण है। नेरियकों को काने वाले पूर्व एवं ट्रांट सियारों का भी इसमें उल्लेख हुआ है।

इसमें एक यह सत्य प्रकट हुआ है कि जो जीव जिस प्रकार के कर्म करता है उसको उनके अनुरूप फल भोगना होता है। यदि जीव ने एकान्त दुःख रूप नरक भव के योग्य कर्मों का बंध किया है तो उसे नरक का दुःख भोगना होता है। नेरियक जीव सदेव भयग्रस्त, ग्राँसत, भूखे, उद्धिग्न, उपद्रवग्रस्त एवं क्रूर परिणाम वाले होते हैं। वे सदैव परम अशुभ नरक भव का अनुभव करते रहते हैं।

वे पुद्गल परिणाम से लेकर वेदना लेक्या, नाम-गोत्र, भय, शोक, क्षुधा, पिपासा, व्याधि, उच्छ्वास, अनुताप, क्रोध, मान, माया, लोभ <sup>एवं</sup> आहारादि चार संज्ञाओं के परिणामों का अनिष्ट, अप्रिय, अमनोज्ञ एवं अमनाम रूप में अनुभव करते हें। वे समस्त परिणाम २० प्रकार के माने <sup>गए</sup> हैं जिनका उल्लेख जीवाभिगम सूत्र में हुआ है।

नैरयिक जीव नरक में उत्पन्न होते ही मनुष्य लोक में आना चाहते हैं, किन्तु नरक में भोग्य कमों के क्षीण हुए विना वहां से आ नहीं सकते। नरकावासों के परिपार्श्व में जो पृथ्वीकायिक, अष्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक एवं वनस्पतिकायिक जीव हैं वे भी महाकर्म, महाक्रिया, महा आश्रव एवं महावेदना वाले होते हैं।

चार-सौ पाँच सौ योजन पर्यन्त नरकलोक नैरयिक जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। इस प्रकार नरक में अत्यन्त दु:ख है। यही इस अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय है।

सुंध

### - नएक प्रमान के कारणों का प्रस्पण-

ाष्ट छुपू में मिष्टि प्रक्षित्रम प्रिडम निव्हरूटर्क निमें (मिष्टि गिष्टि) रिनार पार्स ! मृम् ईं ! ईं त्कृष्ट में पार्तमीर के प्रक्ष फ़र्की कथीर है'' एप्रक मुखी झिर्म निव्हरू ड्रेम्'-की ईंक कि जाहरू क्षम् प्रसीम्ड ईं ॥ शा ? ईं र्तिए रूप्ट में

कामिए। उम्में उम्में क्ष्में गाइ (मिछ मिछ) रेम जाकर छड़ कर्म उप्त' । इक ड्रफ में (जीवाड़म माठाम्म) प्रदिग्मिक्दाक हराहु। ए मिड्ने क्रिक्स कीट में उस्ते मिट्नेस्ट्र ड्रफ ई मण्डी इंग् कायड़ाहाड़ ।। इ।। 'ग्राक्ताह पिस्ट में हैं। एस इंग्लेड्ड इंग्लेड माड़साहनी कि किंकि

मिकपाप प्रश्नि फ्रिल के मजिए स्पार काफि मिलिक कि में किल मुड़ रुवा मात मनवित कपूर में आकम्मिक इंग्रीमी प्रवित्त हैं हैं। शिव हों। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं।

कि मिणीप उचार उत्तीर मह नमीने के घ्रेययद्व ने भट विक्ति कि कि पिणीप में पिष्ट कर्नस्, ई फिरक प्रज्ञी में मिणिरीप हित उत्प्रमध्य कि उत्ति है। अपस्य कि प्रश्नित के प्रमुख्य शार्था है। शार्थ क्ष्युंचे कि घ्रम्य

, डै ातुरुक त्राप्त एक फिणीप कर्न्स, डै अपुर में नेउक पाए एउट्ट कि र्राप्त क्रीन में ठाकान्स्य ठाकि तिवास इव , डै डिम त्रचुनी में फिकपाए क्रिक्ट व्याप्त प्राप्त क्रिक्ट राहिड है प्राप्त क्रिक्ट क्रिक्ट राह्य राख्य क्रिक्ट ॥ शा डै 1तुरुक्त क्राप्त क्रिक्ट राहिड प्राप्त क्रिक्ट राह्य है क्रिय हो हो हो हो हो हो हो हो है क्रिय हो है

# - एग्रन्स एक देशारु कि प्रिप्त में एक प्राप्त करा . *६*

- क ज़कर सका कांग्रेन के क्यि प्रमाण प्राप्त के स्वाप्त करा स्वाप्त के स्वाप्त करा है। स्वाप्त करा करा है कि का
- गीतम ! वे अनिष्ट यावत् अभणाम भूमिस्पर्श का अनुभव
   करते हैं।
- 1 प्रशीय किनार क्लेप क्षिप्रसम्प्रसः अक्ष क्रिड्र दे अक्ष सक्षी क्षेत्री के क्षित्र क्षित्र क्षेत्र क
- ध्यमुस्य १३ फेस्स्यक्ष माणमस्य मुख्या व्यमीसः । मागीः । क्ष १३ केरक
- इसी प्रकार अयःसतम वृथ्वी पर्यन्त आनना व्यक्ति। इसी प्रकार तेजम्, बावु और बनम्पनि के म्यंत्रे के शिग् भी अयःतपम वृथ्वी पर्यन्त जानना व्यक्ति।

#### -iग्निम मीशिगक मिल्यामारम् . १ मिर्हम छठीठक इ सम्बद्धीए

न्स्यः <u>स</u>ि. ९, थ. ५, उ. ९, गा. ९-५ ॥ भा फिट्ट इंक्ट इंक्स रेमी छिए ,र्राक्रमंध्र अंतकार, अणिव्युडे घातमुवेद् बाले। , इाइही पिहुड विप्रमधीतपू ॥ ४॥ छोंकी १५५४छीए६ ड्रे१५४६९ी ए , गि।इन्द्राध होड् प्रमुख रि ाञ्डिप इसुयार इसरी रि ्ष रेहार विणिणीप रिप्त छात्रे। ॥ ह्या तिंह्य गुरम् वातमीक्रिती , राष्ट्राधमिति हन्नग्रह ह । । इंदेर हो देश हाम्मक इंग्ला ,ठिड्रमगिरि इह ।शा इक् र्म आहीणयं दुक्कोडयं पुरत्या ॥२॥ पवेदइस्से दुहमट्ठदुग्ग, इणमव्यवी कासवे आसुपण्णे। ,रिमिए। इस ठंडू ए प्रम इंग् ॥ शा र्तिहर गिराण गराह पुर इक , गिए ड्रीड़ णिप्ट में जिणहिस ्मिईम फ़िलीहर्क इ फ़्रुख्नीपृ

# - विराय तुरसीय-तुरमीआईगं मास प्रवान-

- प. इमीसे गं मंते ! एकापमाए पुढवीए नेरहवा क्रिसं हे हों इही गणना निहरों है
- । माणमार जार ठंडाणीर । गमप्रींग . र
- एवं जाव अहंसत्तमाए। प. इमीसे णं भन्ते ! रचणयमाए पुढवीए नेरइया केरिसयं आस्टासं पच्चणुव्ययमाणा विहर्तिते ?
- उ. गीयमा ! अणिहरे जाव अस्पामी . इ.

एवं जाय जहसतमाए। एवं तेउ-वाउ-वणकहफासं जाव अहेसतमाए पुढदीए<sup>१</sup>। -केंग, पंड, इ. इ. ६

न्होंडेट ड्राक्सिक डेक्स् ड्राटकरि सुगराणे ः इं स्थायकारमास्यास रिकार

नंतरम् भाषपञ्चम्याम् तमे प्रतस्तामि भएनदियो। दाश नत कुल्यमस्याते, देशेन समार्थभूर इत्हर १६.४

各等的"更要性知识如何

## ३४. णिरयगई अज्झयणं

#### सूत्र

१. निरयगमणस्य कारणानि परूवणं-पुच्छिस्स हं केवलियं महेसिं. कहं भियावा णरगा पुरत्था। अजाणतो मे मुणि वृहि जाणं, कहे णु वाला णरगं उवेंति॥१॥ एवं मए पुट्ठे महाणुभागे, इणमव्ववी कासवे आसुपण्णे। पवेदइस्सं दुहमट्ठदुग्गं, आईणियं दुक्कडियं पुरत्था ॥२ ॥ जे केइ वाला इह जीवियट्ठी, पावाइं कम्माइं करेंति रुद्दा। तं घोररूवे तिमिसंधयारे. तिव्वाभितावे नरए पडंति॥३॥ तिव्वं तसे पाणिणो धावरे य. जे हिंसई आयसुहं पडुच्चा। जं लूसए होइ अदत्तहारी, ण सिक्खई सेयवियस्स किंचि॥४॥ पागव्भिपाणे वहुणं तिवाई, अणिव्युडे घातमुचेइ वालं। णिहो णिसं गच्छद् अंतकाले, अही सिरं कट्टु उचेइ दुग्गं॥५॥

-स्य. सु. १, स. ५, इ. १, गा. १-५

### २. णिरय पुढवीसु-पुढवीआईणं फास परूवणं-

- प. इमीसे ण भंते ! रचणप्पभाए पुढवीए नेरङ्या केरिसवं पुढविफासं पच्चणुटभवमाणा विहरात ?
- उ. गोयमा!अणिट्टं जाव अमणामं।

एवं जाय अहैमनमाए।

- प. इमीसे णं भन्ते ! रचणप्यभाए पुढवीए नैरहचा केरिसयं आउफासं पच्चण्यमयमाणा विहर्गत ?
- इ. गोयमा ! ऑणट्डे जाव अमणामं।

एवं जाय अहेमतमाए। एवं तेउ-याउ-यणफाइफामं जाव अहेमतमाए पुढवीए<sup>५</sup>।

## ३४. नरक गति-अध्ययन

#### सूत्र

#### १. नरक गमन के कारणों का प्ररूपण-

(सुधर्मा स्वामी) मैंने केवलज्ञानी महर्षि महावीर स्वामी से पूछा या— "नरिवक किस प्रकार के अभिताप से युक्त हैं ? हे मुने ! आप जानते हैं इसलिए मुझ अज्ञात को कहें कि—'मूढ़ अज्ञानी जीव किस कारण से नरक पाते हैं ? ॥१॥

इस प्रकार मेरे (सुधर्मा स्वामी) द्वारा पूछे जाने पर महाप्रभावक आशुप्रज्ञ काश्यपगोत्रीय (भगवान महावीर) ने यह कहा "यह नरक दु:खदायक एवं विषम है वह दुष्प्रवृत्ति करने वाले अत्यन्त दीन जीवों का निवासस्थान है, वह कसा है में आगे वताऊँगा'॥२॥

इस लोक में जो अज्ञानी जीव अपने जीवन के लिए रीद्र पापकर्मों को करते हैं, वे घोर निविड़ अन्धकार से युक्त तीव्रतम ताप वाले नरक में गिरते हैं॥३॥

जो जीव अपने विषयसुख के निमित्त त्रस और स्यावर प्राणियों की तीव्र परिणामों से हिंसा करता है, अनेक उपायों से प्राणियों का उपमर्दन करता है, अदत्त को ग्रहण करने वाला है और जो श्रेयस्कर सीख को विल्कुल ग्रहण नहीं करता है॥४॥

जो पुरुष पाप करने में धृष्ट है, अनेक प्राणियों का घात करता है, पापकार्यों से निवृत्त नहीं है, वह अज्ञानी जीव अन्तकाल में नीचे घोर अन्धकार युक्त नरक में चला जाता है और वहाँ नीचा शिर एवं ऊँचे पाँच किये हुए अत्यन्त कटोर वेदना का वेदन करता है॥५॥

## २. नरक पृथ्वियों में पृथ्वी आदि के स्पर्भ का प्ररूपण-

- प्र. भन्ते ! इस रलप्रभा पृथ्वी के निरियक किन प्रकार के भूमिन्यर्श का अनुभव करते हैं ?
- जीतम ! ये अनिष्ट यावन् अमणाम भूमिन्यर्ग का अनुभव करते हैं।
   इसी प्रकार अधःमजनपृथ्वी पर्वन्त जानना चारिए।
- प्र. भन्ते ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नैर्गायक किस प्रकार के जनस्पर्ध का अनुभव करने हैं ?
- गीतम ! अतिक सावन् अमणाम जलगर्था का अनुभाव करते हैं।
   इसी प्रकार अधासनम पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए।
   इसी प्रकार सेजम्, वायु और बनम्यति के स्थारिक तिल् भी

## नरकगति अध्ययन

इस अध्ययन में नरकगति एवं नैरियकों से सम्बद्ध वर्णन उपलब्ध है। सात प्रकार की नरक पृथ्वियों, नरकावारों तथा शरीर, अवगाहना, संहनन, संस्थान, लेश्या, स्थिति आदि विभिन्न २५ द्वारों से नैरियक जीवों के विषय में जानकारी करने के लिए जीवाजीवाभिगम सृत्र अथवा इस ग्रन्थ के अन्य अध्ययन द्रष्टव्य हैं। किन्तु इस अध्ययन में सूत्रकृताङ्ग एवं व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्रों में उपलब्ध नैरियक विषयक वर्णन का भी उल्लेख है। संक्षेप में इस अध्ययन की विषय वस्तु नरक में जाने के कारणों, वहाँ प्राप्त दुःखद फलों, अनिष्ट यावत् अमनाम स्पर्शादि अनुभवों पर केन्द्रित है।

नरक में जाने के प्रायः चार कारण माने जाते हैं-महारम्भ, महापिरग्रह, पञ्चेन्द्रियवध एवं माँस भक्षण। किन्तु यहाँ सूत्रकृताङ्ग सूत्र के अनुसार इसके अग्राङ्कित कारण दिए गए हैं-जो जीव अपने विषय सुख के लिए त्रस और स्थावर प्राणियों की तीव्र परिणामों से हिंसा करता है, अनेक उपायों से प्राणियों का उपमर्दन करता है, अदत्त को ग्रहण करता है, श्रेयस्कर सीख को नहीं स्वीकारता है वह नरक में जाता है। इसी प्रकार जो जीव पाप करने में धृष्ट है, बहुत से प्राणियों का घात करता है, पाप कार्यों से निवृत्त नहीं है, वह अज्ञानी जीव अन्तकाल में घोर अन्यकार युक्त नरक में जाता है।

नैरियक जीवों को शीत, उष्ण, भूख, प्यास, शस्त्रविकुर्वण आदि अनेक वेदनाएँ भोगनी पड़ती हैं। इनका वर्णन इस द्रव्यानुयोग के देवना अध्ययन में द्रष्टव्य है। वे पृथ्वी, अप्, तेजस्, वायु एवं वनस्पित का स्पर्श करते हैं तो वह भी उन्हें अनिप्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोज्ञ एवं अमनाम अनुभव होता है। ऐसा अनुभव रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक सवमें होता है। नरक वस्तुतः दुःखदायक एवं विपम है। यहाँ पर पूर्वकृत दुष्कर्मों का दुःखद फल भोगा जाता है। नरकपाल एवं परमाधर्मी देव नैरियकों को विविध प्रकार की यातनाएँ देते हैं। नैरियक किस प्रकार का असहा एवं हृदय द्रावक दुःख भोगते हैं इसका वर्णन प्रस्तुत अध्ययन में विस्तार से हुआ है। इसमें एक सदाजला नामक नदी का भी उल्लेख है जिसमें जल के साथ क्षार, मवाद एवं रक्त भी है। यह आग से पिघले हुए लोहे की भाँति अत्यन्त उष्ण है। नैरियकों को काने वाले भूखे एवं ढीठ सियारों का भी इसमें उल्लेख हुआ है।

इसमें एक यह सत्य प्रकट हुआ है कि जो जीव जिस प्रकार के कर्म करता है उसको उनके अनुरूप फल भोगना होता है। यदि जीव ने एकान्त दुःख रूप नरक भव के योग्य कर्मों का बंध किया है तो उसे नरक का दुःख भोगना होता है। नैरियक जीव सदैव भयग्रस्त, त्रसित, भूखे, उद्विग्न, उपद्रवग्रस्त एवं क्रूर परिणाम वाले होते हैं। वे सदैव परम अशुभ नरक भव का अनुभव करते रहते हैं।

वे पुद्गल परिणाम से लेकर वेदना लेश्या, नाम-गोत्र, भय, शोक, क्षुधा, पिपासा, व्याधि, उच्छ्वास, अनुताप, क्रोध, मान, माया, लोभ एवं आहारादि चार संज्ञाओं के परिणामों का अनिष्ट, अप्रिय, अमनोज्ञ एवं अमनाम रूप में अनुभव करते हैं। ये समस्त परिणाम २० प्रकार के माने गए हैं जिनका उल्लेख जीवाभिगम सूत्र में हुआ है।

नैरियक जीव नरक में उत्पन्न होते ही मनुष्य लोक में आना चाहते हैं, किन्तु नरक में भोग्य कर्मों के क्षीण हुए बिना वहाँ से आ नहीं सकते। नरकावासों के परिपार्क्व में जो पृथ्वीकायिक, अष्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक एवं वनस्पतिकायिक जीव हैं वे भी महाकर्म, महाक्रिया, महा आश्रव एवं महावेदना वाले होते हैं।

चार-सौ पाँच सौ योजन पर्यन्त नरकलोक नैरयिक जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। इस प्रकार नरक में अत्यन्त दु:ख है। यही इस अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय है।

## नरकगति अध्ययन

इस अध्ययन में नरकगति एवं नैरियकों से सम्बद्ध वर्णन उपलब्ध है। सात प्रकार की नरक पृथ्वियों, नरकावारों तथा शरीर, अवगाहना, संहनन, संस्थान, लेश्या, स्थिति आदि विभिन्न २५ द्वारों से नैरियक जीवों के विषय में जानकारी करने के लिए जीवाजीवाभिगम सूत्र अथवा इस ग्रन्थ के अय अध्ययन द्रष्टव्य हैं। किन्तु इस अध्ययन में सूत्रकृताङ्ग एवं व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्रों में उपलब्ध नैरियक विषयक वर्णन का भी उल्लेख हैं। संक्षेप में इस अध्ययन की विषय वस्तु नरक में जाने के कारणों, वहाँ प्राप्त दुःखद फलों, अनिष्ट यावत् अमनाम स्पर्शादि अनुभवों पर केन्द्रित है।

नरक में जाने के प्रायः चार कारण माने जाते हैं–महारम्भ, महापरिग्रह, पञ्चेन्द्रियवध एवं माँस भक्षण। किन्तु यहां सूत्रकृताङ्ग सूत्र के अनुसार इसके अग्राङ्कित कारण दिए गए हैं–जो जीव अपने विषय सुख के लिए त्रस और स्थावर प्राणियों की तीत्र परिणामों से हिंसा करता है, अनेक उपायों से प्राणियों का उपमर्दन करता है, अदत्त को ग्रहण करता है, श्रेयस्कर सीख को नहीं स्वीकारता है वह नरक में जाता है। इसी प्रकार जो जीव पाप करने में धृष्ट है, बहुत से प्राणियों का घात करता है, पाप कार्यों से निवृत्त नहीं है, वह अज्ञानी जीव अन्तकाल में घोर अन्थकार युक्त नरक में जाता है।

नैरियक जीवों को शीत, उष्ण, भूख, प्यास, शस्त्रविकुर्वण आदि अनेक वेदनाएँ भोगनी पड़ती हैं। इनका वर्णन इस द्रव्यानुयोग के देवना अध्ययन में द्रष्टव्य है। वे पृथ्वी, अप्, तेजस्, वायु एवं वनस्पित का स्पर्श करते हैं तो वह भी उन्हें अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोज्ञ एवं अमनाम अनुभव होता है। ऐसा अनुभव रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक सबमें होता है। नरक वस्तुत: दु:खदायक एवं विपम है। यहाँ पर पूर्वकृत दुष्कर्मों का दु:खद फल भोगा जाता है। नरकपाल एवं परमाधर्मी देव नैरियकों को विविध प्रकार की यातनाएँ देते हैं। नरियक किस प्रकार का असहा एवं हृदय द्रावक दु:ख भोगते हैं इसका वर्णन प्रस्तुत अध्ययन में विस्तार से हुआ है। इसमें एक सदाजला नामक नदी का भी उल्लेख है जिसमें जल के साथ क्षार, मवाद एवं रक्त भी है। यह आग से पिघले हुए लोहे की भाँति अत्यन्त उष्ण है। नैरियकों को काने वाले भूखे एवं ढीठ सियारों का भी इसमें उल्लेख हुआ है।

इसमें एक यह सत्य प्रकट हुआ है कि जो जीव जिस प्रकार के कर्म करता है उसको उनके अनुरूप फल भोगना होता है। यदि जीव ने एकान्त दुःख रूप नरक भव के योग्य कर्मों का बंध किया है तो उसे नरक का दुःख भोगना होता है। नैरियक जीव सदैव भयग्रस्त, त्रसित, भूखे, उद्घिग्न, उपद्रवग्रस्त एवं क्रूर परिणाम वाले होते हैं। वे सदैव परम अशुभ नरक भव का अनुभव करते रहते हैं।

वे पुद्गल परिणाम से लेकर वेदना लेश्या, नाम-गोत्र, भय, शोक, श्रुधा, पिपासा, व्याधि, उच्छ्वास, अनुताप, क्रोध, मान, माया, लोभ एवं आहारादि चार संज्ञाओं के परिणामों का अनिष्ट, अप्रिय, अमनोज्ञ एवं अमनाम रूप में अनुभव करते हैं। ये समस्त परिणाम २० प्रकार के माने गए हैं जिनका उल्लेख जीवाभिगम सूत्र में हुआ है।

नैरियक जीव नरक में उत्पन्न होते ही मनुष्य लोक में आना चाहते हैं, किन्तु नरक में भोग्य कर्मों के क्षीण हुए बिना वहाँ से आ नहीं सकते। नरकावासों के परिपार्श्व में जो पृथ्वीकायिक, अष्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक एवं वनस्पतिकायिक जीव हैं वे भी महाकर्म, महाक्रिया, <sup>महा</sup> आश्रव एवं महावेदना वाले होते हैं।

चार-सौ पाँच सौ योजन पर्यन्त नरकलोक नैरयिक जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। इस प्रकार नरक में अत्यन्त दुःख है। यही इस अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय है।

## ३४. नरक गति-अध्ययन

## ३४. गिरियगर्ड अज्झयणं

-एए, मिन के निमा को . १

॥ शा ५ ई हीए का मि ह र्फाए पार ! र्रमु ई ? ईं त्कृष्ट फ्र पात्रमीए के आकार प्रकी कारी रहें " -ाष्ठ छिए में मिछि प्रविद्य प्रिक्ष मिल्ला मिल्ला मिल्ला व्यास्त्र ।

मारे क्तिम र्राप किए है अपूर्व के मार्थ के का कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य का कर्रान रूप'' हिक रूप में (राविहिम माञाप्य) प्रदिशिष्ध्रहाक हराद्वारि क्रामरात्रम रम नार छेपू ।राइ (मिछ मिधमू) र्म राकर छड़

र्राष्ट्र मार्ट महाराति त्तर्यु में प्राकान्नधः इद्योनी प्रांप र्व , हैं निरक् कि मिक्रमाप द्रारे प्रही के म्वारि मिर्म व्यक्ति निग्नाहरू कि में कि मुड़

॥ झा है हिरागे में कर्रम

॥ शा ई 16) के छिम एडए रुकुछी कि छाति क फिलीए हं फिएट कर्नर, ई कारक एस्डी हं मिल्लीप हि कि पिणीए प्रधाय प्रांध प्रह छमीनी के छमुष्ठप्रधी स्पर छिए कि

॥ शा है 167रर FSP रह कि मिड्टे रिडेंस मिल्स पृत्र हैकी घोप इंद्रे घेप गरी प्राप्त दिय गार इं प्राप्त विकास कर ने कार की गारा है प्रापकायी से निवृत्त नहीं है, वह अधानी मीच अन्तकार में नीचे प्रार ,है 157क 51म कि फिणीए कर्नर, है अपूर्व में हैं रूक पाप प्रकृष्ट कि

-ाणमञ्जूष तक रिसम् के जीए कियू में कियोष्ट्र काम . ६

१ हे छेरक कमनुष्ट क हम्मम्हि क प्राक्षप्त एको कथीरमें के छिए एम्सल्प छड़ ! स्मिम .स

活而走 रम्पूर हि अंबर वादव् अन्यान मूमिनदा है। महार

विकास व अवस सरी कार्या सं देवते विकास स्था है। हिस क्षेत्र प्रकार अधःसम्पृष्ये पर्यन्त प्राप्ता स्वाहरू।

this in itself thank both might i belie is र श्रीय क्षेत्र क्षेत्र क

रिवेद्यां किया स्थान क्षित्र किया है विकास मि एसे दें देस दें संस्थान गर हुए, क्षेत्र है गरद है रिवेश्वात सिन्धान सिक्ता दिन्दी सिन्धान कार अक्ता होते

- नाम विश्वतित्र स्त्र स्त

THE ENDER A PROPERTY भी कार देह स्थान भारता है। स्था कि पूर्व कर है भारता ने उक्तमध्य व एक कर्र का अने राष्ट्र के देशोर है 

> । भियावा णर्गा पुरस्था। ्मिईम फ़ज़ेक्द इ फ़्रुख्रीपू -िण्डम नी।एगक भुगणमाग्रम्

ी हिसई आयसुरं पहुच्चा। ्रष्ट रेष्ट्राष्ट्र राज्य पाणिणो थावरे य ॥ ध्रा हींद्रप प्रग्रम धात्रामीकिही , प्राप्नधामिति वित्रप्राप्त है । 1556 निरिक इाम्म्क इाना , ठिड्र प्राधा इह ग्रीपियड्ठी, आहीणयं दुक्कडियं पुरस्या ॥२॥ ,गिन्हुठंड्रमह्हू सिह्ह्हिम इणमव्यदी कासचे आसुपण्णे। ्रिमिणुत्रिम ठंड्रुए ग्रम इंग्र ॥ शा निद्धां गुगण । हाइ क्षेत्र , गिए ड्रीड्र गिमु में क्रिणरिस

, ड्राइती एउड़ णिएएडीएए ॥ शा छोंकी एमप्रधिपर्छ देशप्राप्ती ए ्रीगइम्इछ इंडि एमुड्र र्ह्

्रज्ञाक्रमीट इरजार मुग्नी दिग्नी अणिब्युंड वासमुबेद्द बारिं।

ा। भा गिर्म इक्ट टुड़क रामी विह

ካ-6 'ILL'6 'E' ካ'E' 6 'Æ' <u>ኮሕ</u>-

प श्रीसे ण भते ! रचणव्यमाए पुरदीए मेरइया किरिस्य -ांणरम् मुरबीसु-पुरबीआईणं कास प्रस्थां . ऱ

उ. गीपमा! अणिहरू जाव अमणाम्। नैवानकास मच्चणुन्तवमागा विहरात है

प्राप्तीय । व्यवायनाए कुरवीए मेरह्या येत्राच पृष्टी जात अहससमाए।

१ शीवसी हिंसी है शिवार से से शीवी है। ९ हो १३वी ।ए।भव्यव्यवस्था ।

的重要编出第一 ा पृष्ठां के वास्त्र के वार्ष के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास lyling महिल्ला है।

ं विकास विकास है कि इस्तार है है।

自然 (基础 在 a 数 A) (100 年 ) 设计 The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Highlight Hill thinks ें केर हैं के किसी के किसी हैं

The thirty of the company

## नरकगति अध्ययन

इस अध्ययन में नरकगित एवं नैरियकों से सम्बद्ध वर्णन उपलब्ध है। सात प्रकार की नरक पृथ्वियों, नरकावासों तथा शरीर, अवगाहना, संहनन, संस्थान, लेश्या, स्थिति आदि विभिन्न २५ द्वारों से नैरियक जीवों के विषय में जानकारी करने के लिए जीवाजीवाभिगम सूत्र अथवा इस ग्रन्य के अन्य अध्ययन द्रष्टव्य हैं। किन्तु इस अध्ययन में सूत्रकृताङ्ग एवं व्याख्या प्रज्ञिति सूत्रों में उपलब्ध नैरियक विषयक वर्णन का भी उल्लेख है। संक्षेप में इस अध्ययन की विषय वस्तु नरक में जाने के कारणों, वहाँ प्राप्त दुःखद फलों, अनिष्ट यावत् अमनाम स्पर्शादि अनुभवों पर केन्द्रित है।

नरक में जाने के प्रायः चार कारण माने जाते हैं-महारम्भ, महापिरग्रह, पञ्चेन्द्रियवध एवं माँस भक्षण। किन्तु यहाँ सूत्रकृताङ्ग सूत्र के अनुसार इसके अग्राङ्कित कारण दिए गए हैं-जो जीव अपने विषय सुख के लिए त्रस और स्थावर प्राणियों की तीव्र परिणामों से हिंसा करता है, अनेक उपायों से प्राणियों का उपमर्दन करता है, अदत्त को ग्रहण करता है, श्रेयस्कर सीख को नहीं स्वीकारता है वह नरक में जाता है। में धृष्ट है, बहुत से प्राणियों का घात करता है, पाप कार्यों से निवृत्त नहीं है, वह अज्ञानी जीव अन्तकाल में घोर अन्धकार युक्त नरक में जाता है।

नैरियक जीवों को शीत, उष्ण, भूख, प्यास, शस्त्रविकुर्वण आदि अनेक वेदनाएँ भोगनी पड़ती हैं। इनका वर्णन इस द्रव्यानुयोग के देवना अध्ययन में द्रष्टव्य है। वे पृथ्वी, अप्, तेजस्, वायु एवं वनस्पित का स्पर्श करते हैं तो वह भी उन्हें अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोज्ञ एवं अमनाम अनुभव होता है। ऐसा अनुभव रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक सबमें होता है। नरक वस्तुत: दु:खदायक एवं विषम है। यहाँ पर पूर्वकृत दुष्कर्मों का दु:खद फल भोगा जाता है। नरकपाल एवं परमाधर्मी देव नैरियकों को विविध प्रकार की यातनाएँ देते हैं। नैरियक किस प्रकार का असत्य एवं हृदय द्रावक दु:ख भोगते हैं इसका वर्णन प्रस्तुत अध्ययन में विस्तार से हुआ है। इसमें एक सदाजला नामक नदी का भी उल्लेख है जिसमें जल के साथ क्षार, मवाद एवं रक्त भी है। यह आग से पिघले हुए लोहे की भाँति अत्यन्त उष्ण है। नैरियकों को काने वाले भूखे एवं ढीठ सियारों का भी इसमें उल्लेख हुआ है।

इसमें एक यह सत्य प्रकट हुआ है कि जो जीव जिस प्रकार के कर्म करता है उसको उनके अनुरूप फल भोगना होता है। यदि जीव ने एकान्त दुःख रूप नरक भव के योग्य कर्मों का बंध किया है तो उसे नरक का दुःख भोगना होता है। नैरियक जीव सदैव भयग्रस्त, त्रसित, भूखे, उद्घिग्न, उपद्रवग्रस्त एवं क्रूर परिणाम वाले होते हैं। वे सदैव परम अशुभ नरक भव का अनुभव करते रहते हैं।

वे पुद्गल परिणाम से लेकर वेदना लेश्या, नाम-गोत्र, भय, शोक, क्षुधा, पिपासा, व्याधि, उच्छ्वास, अनुताप, क्रोध, मान, माया, लोभ एवं आहारादि चार संज्ञाओं के परिणामों का अनिष्ट, अप्रिय, अमनोज्ञ एवं अमनाम रूप में अनुभव करते हैं। ये समस्त परिणाम २० प्रकार के माने गए हैं जिनका उल्लेख जीवाभिगम सूत्र में हुआ है।

नैरियक जीव नरक में उत्पन्न होते ही मनुष्य लोक में आना चाहते हैं, किन्तु नरक में भोग्य कर्मों के क्षीण हुए बिना वहाँ से आ नहीं सकते। नरकावासों के परिपार्श्व में जो पृथ्वीकायिक, अष्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक एवं वनस्पतिकायिक जीव हैं वे भी महाकर्म, महाक्रिया, <sup>महा</sup> आश्रव एवं महावेदना वाले होते हैं।

चार-सौ पाँच सौ योजन पर्यन्त नरकलोक नैरयिक जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। इस प्रकार नरक में अत्यन्त दुःख है। यही इस अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय है।

### ३४. नरक गति-अध्ययन

## ३४. गिरयगद् अज्झयण

नाणमञ्जार । क र्गिणाक के निमाम् कार्म . १

8468

ण) क मिले विष्य मुझ अवाय फा के के हैं के पि प्राव्य किस क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय र्फाए मार । मृप ई ई ई कप्रु पि मात्रमीर के प्रकार प्रकी कछी र ।

॥ शा 🤅 क्रीम क्राम मि

इःखदायक एवं विषम है वह दुष्प्रवृत्ति करने वाले अत्यन्त दीन अश्विपत कारपंगीत्रीय (भगवान महावीर) ने यह कहा ''यह नरक कनामराज्ञम रम नार्र छपू ।राइ (मिछि मिध्रमू) र्रम राकर छड़

॥ धा हैं किराने में करम हार PID PDR कर के प्रायमित होते । एक है , हैं कि एक कि मिकपाप ब्रिंग प्रली के निर्मात निपस विप्त निर्माहरू कि मै किल प्रह

मीप को विल्कुल ग्रहण नहीं करता है।।४॥ उत्स्रमर्भ कि प्रीध ई ।लाइ निरक एउए कि त्रइस ,ई ।त्ररक नईमम्ह ारु धिर्णिए में धिराप्ट रुन्छ, इं राह्य राह मिर्जि में स्थित हिं। इं कि मिणीप राजाए रासि प्रह तमीनी के छप्रुप्रधादी नेगर वासि कि

॥ भा ई 157 क नर्रे का नर्रे रिक रिक्स क्रिक्स मेर्ड हेकी होंग किस प्रित प्राद्धी किन र्राप्त है किन लिए लिए में करन क्रिय राकान्न छ र्गाप कि में कारकार कि निवास अब अब में हैं हिम प्रवेश में जिल्ला के निवास कि हैं। , ई । চ্যক চাঘ । ক ফিণি। ম কৰ্নচ , ई ড্যন্ত में न्यक पाप घठपू कि

क जाकर एकी कानीज़िक के किए । एराज़ छड़ ! किए . र —ाणम्लप्र कि १९१५ के झीस्ट कियु में फिन्अपि करम . ?

उ. गोतम ! वे अनिष्ट यावत् अमणाम भूमिस्पर्श का अनुभव र् हैं िर क घमनुभ का विभूमीर्

हिम्मलाए के प्राक्षप मुकी कानी में के क्षिप्र मिरान्त्र मुड़े निम्म इसी प्रकार अधःसन्तमपृष्टी पर्यन्त जानना चाहिए। **।** हैं हिंग्रक

उ. गीतम ! अभिष्ट वाबत् अमणाम जलसूत्र का अनुभव ९ ई िंग्रक घमनुष्ट एक

प्रिज्ञीष्ट । निर्मार क्रिकेप क्षिप्ट मिरुप्तः अस् जाकर भिड्ड

 मरको में पूर्वकृत दुष्कृत कमें फणों का वेदन— अधःसत्मम पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए। ि गृजी के रिष्प के जिप्पन गृष्टि छाट ,प्रम्पे गकर भिट्ट

॥ शा है जिपिष रुस कि फिराइ किस (पूर्व जन्म मेर्ग ) राक्स प्रका निर्म भाव विश्व क्षेत्र मेर्ग माम तत्कृह रम डिंग्ट गिर्डेक कि कि कि स्निन स्निन में प्रमुखेशक में स्निन्म र्क करम लाग्न माथक के मंत्र छा: है त्राहराह में व्राप्त प्राप्त की है

> अही सिरं कट्टु उवेद हुग्नं ।भि ।। , हाक्रोंह इख्जा माणी डिाणी अणिब्बुड घातमुबेइ बाले। प्रामिटिमपाणे बहुणं तिवाइ, ॥ भा जिली सुभविष्य स्वाधि ॥ ॥ जे लुसए होड् अदत्तहारी, । क्रिसर् आयंसुरं पहुचा। तिव्यं तसे पाणिणो थावरे य, ॥ इ॥ होइए ५४म हातमीक्रित , प्राप्रधिमिति वित्रप्रार, पावाइं कम्माइं करीते रुद्दा। , ठिड्र प्रिंगिए इह ग्रीवियर्ठी, आद्रिणयं दुक्कोंड्यं पुरस्या ॥२ ॥ ,ोग्हेठड्रमइ्ह फ्रिइंडिंग इंगमत्वदी कासदे आसिपणो। एवं मए पुर्ठ महाणुभागे, ॥ शा निव्धि गिराण । छाइ पुर इक , गिए डीड़ गिर्म में तिणिरिह निययाचा गर्गा पुरस्या ्। मीईम फ़िलार्क इ <del>म्म</del>र्स्टीपृ

-ांग्निम नागिराक मुराणमाप्तर नि

फ़िर्मिड़ गिर्मिड़ ग्राम्पियार ! रिम गिर्मिड़ . P णिरय पुढचीसु-पुढचीआईणं फास पह्नवंणं— - ፏዊ. ዓ. ዓ. ዓ. ዓ. ዓ. ም. ዓ. ብ. 9-

पुढिभासं पव्यणुब्भवमाणा विहर्ति ?

उ. गोयमा! ओपार्ठ जाब अमणामी

ीं गोयमा ! अणिहरं जाद अम्पामी ।

आउफासं पव्यणुब्भवमाणा दिहरति ? भिन्न । स्वापनाय पुढवीय मेर्ने । स्मिन के प्रिमिइ . म गिमित्रमहरू हाए हुए

ि गृष्टिकपु गामत्महरू गाए मात्महरू गण्ड-राघ-राध हेय एवं जाव अहंसत्तमाए।

 गिरएसु पुरकडाइं दुक्कडं कम्मफलाइं वेदिति— -जीवा. पडि. ३, सु. ९२

वदीते कमाई पुरेकडाई ॥ ॥ वाला जहा दुक्षडकम्मकारी, ांण्डेताइर मीखिकाम में त ओहावर् सासयदुक्तवधन्मं, उदरं विकत्तंति खुरासिएहिं। गेण्हेत्तु बालस्स विहन्न देहं, वद्धं थिरं पिट्ठओ उद्धरंति॥२॥ बाहू पकत्तंति मूलओ से, थूलं वियासं मुहे आडहंति। रहंसि जुत्तं सरयंति बालं, आरुस्स विज्झंति तुदेणपिट्ठे॥३॥ अयं तत्तं जलियं सजोइं, तओवमं भूमिमणोक्कमंता। ते डज्झमाणा कलुणं थणंति, उसुचोइया तत्तजुगेसु जुत्ता॥४॥ बाला बला भूमि मणोक्कमंता, पविज्जलं लोहपहं व तत्तं। जंसीऽभिदुग्गंसि पवज्जमाणा, पेसेव दंडेहिं पुरा करेंति॥५॥

हत्थेहि पाएहि य बंधिऊणं.

ते संपगाढंसि पवज्जमाणा, सिलाहिं हम्मंतिऽभिपातिणीहिं। संतावणी नाम चिरट्ठिईया, संतप्पइ जत्थ असाहुकम्मा॥६॥ कंदूसु पिक्खप्प पयंति बालं, तओ वि डड्ढा पुणरुप्पयंति। ते उड्ढकाएहिं पखज्जमाणा, अवरेहिं खज्जंति सणफ्फएहिं॥७॥

समूसियं नाम विधूमठाणं, जं सोयतत्ता कलुणं थणंति। अहोसिरं कट्टु विगत्तिऊणं, अयं व सत्थेहिं समोसवेंति।८॥

समूसिया तत्य विसूणियंगा, पक्खीहिं खज्जंति अयोमुहेहिं। संजीवणी नाम चिरट्ठिईया, जंसि पया हम्मइ पावचेया॥९॥

तिक्खाहिं सूलाहिं भियावयंति, वसोवगं सो अरियं व लद्धुं। ते सूलविद्धा कलुणं थणंति, एगंतदुक्खं दुहओ गिलाणा ॥१०॥ सदा जलं ठाणं निहं महंतं, जसी जलंती अगणी अकट्ठा। विट्टंती तत्या वहुकूरकम्मा, अरहस्सरा केइ विरट्ठिईया॥१९॥ (परमाधार्मिक असुर) नारकीय जीवों के हाथ पर वांयकर तेज उस्तरे और तलवार के द्वारा उनका पेट काट डालते हैं और उस अज्ञानी जीव की क्षत-विक्षत देह को पकड़कर उसकी पीठ की चमड़ी जोर से उधेड़ देते हैं॥२॥

वे उनकी भुजाओं को जड़ मूल से काट लेते हैं और वड़े-वड़े तपे हुए गोले को मुँह में डालते हैं फिर एकान्त में ले जाकर उन अज्ञानी जीवों के जन्मान्तर कृत कर्म का स्मरण कराते हैं और अकारण ही कोप करके चाबुक आदि से उनकी पीठ पर प्रहार करते हैं॥३॥

ज्योतिसहित तपे हुए लोहे के गोले के समान जलती हुई तप्त भूमि पर चलने से और तीक्ष्ण भाले से प्रेरित गाड़ी के तप्त जुए में जुते हुए वे नारकी जीव करुण विला करते हैं॥४॥

अज्ञानी नारक जलते हुए लोहमय मार्ग के समान (रक्त और मवाद के कारण) कीचड़ में भी भूमि पर (परमाधार्मिकों द्वारा) वलात् चलाये जाते हैं किन्तु जब वे उस दुर्गम स्थान पर ठीक से नहीं चलते हैं तब (कुपित होकर) डंडे आदि मारकर वैलों की तरह जबरन उन्हें आगे चलाते हैं॥५॥

तीव्र वेदना से व्याप्त नरक में रहने वाले वे (नारकी जीव) सम्पुष गिरने वाली शिलाओं द्वारा नीचे दवकर मर जाते हैं और चिरकालिक स्थिति वाली सन्ताप देने वाली कुम्भी में वे दुष्कर्मी नारक संतप्त होते रहते हैं॥६॥

(नरकपाल) अज्ञानी नारक को गेंद के समान आकार वाली कुम्भी में डालकर पकाते हैं और चने की तरह भूने जाते हुए वे वहाँ से फिर ऊपर उछलते हैं जहाँ वे उड़ते हुए कौओं द्वारा खाये जाते हैं तथा नीचे गिरने पर दूसरे सिंह व्याघ्र आदि हिंस्र पशुओं द्वारा खाये जाते हैं ॥७॥

नरक में (ऊँची चिता के समान आकार वाला) धूम रहित अग्निका एक स्थान है जिस स्थान को पाकर शोक संतप्त नारकी जीव करुण स्वर में विलाप करते हैं और नारकपाल उसके सिर को नीचा करके शरीर को लोहे की तरह शस्त्रों से काटकर दुकड़े दुकड़े कर डालते हैं॥८॥

वहाँ नरक में (अधोमुख करके) लटकाए हुए तथा शरीर की चमड़ी उधेड़ ली गई है ऐसे नारकी जीवों को लोहे के समान चोंच वाले पक्षीगण खा जाते हैं। जहाँ पर पापात्मा नारकीय जीव मारे पीटे जीते हैं किन्तु संजीवनी (मरण कष्ट पाकर भी आयु शेष रहने तक जीवित रखने वाली) नामक नरक भूमि होने से वह चिरस्थिति वाली होती है ॥९॥

वशीभूत हुए श्वापद हिंस पशुओं जैसे नारक़ी जीवों को परमाधार्मिक तीखे शूलों से वींधकर मार गिराते हैं वे शूलों से वींधे हुए (भीतर और बाहर) दोनों ओर से ग्लानि (पीड़ित) एवं एकान्त दुःखी होकर करुण क्रन्दन करते हैं)॥१०॥

वहाँ (नरकों में) सदैव जलता हुआ एक महान् (प्राणिघातक) स्थान है, जिसमें विना ईंघन की आग जलती रहती है जिन्होंने (पूर्वजन्म में) वहुत क्रूर कर्म किये हैं वे कई चिरकाल तक वहाँ निवास करते हैं और जोर-जोर से गला फाड़कर रोते हैं॥११॥

है ाहुर मेग में एक णियम घड़ी कि है माख्य १९९० कुए उप है हो कि जा कि कि पात कि कि पात कि कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के कि पात के

॥४९॥ ईं <del>त्रिक्ष ६ र्राफ्</del>र गृड्ड र्यंत इरात कि कलमेळात

उक 17क पएम्म कि मिकपाए ब्रिंग के किंगि घरीन्छान लाएकरन उड़े क्रीउस नड़ा जाम नामम के थिड़ पड़ ध्की हजीं में दिखेंछ न्लड़ केंग्य उसे कि किंगिन के कि एड़ प्रिंग के उसे किंग्य में ह्याइ जाइकिंगि अपी केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य केंग्य के

ड़ड़िक ठ्रालड़ 1राड़ लिएकरम घिए किराम रीडर्ड मामर के कलाड़ र्राट हैं तिए घलड़ रम मीपूर महुरड़ी पिएरीए में डिके र्रीट रिप्प में विकि कराम मर समी भारुट पृष्ठु धिंड में मियड़ के राकर कमेर इंडी र्रक्रेडी रथट रथड़ मामम के लीडराम केरक इंकडू-ईकडू की

जाते हैं॥ है।॥ है।॥ होला हो कार कि समान) एक बिला से अलाहा को समान) एक बिला से अलाहा को समान) एक बिला से मिला हुआ कि समान के समान के समान है। उस पर अतिकूर क्या है। उस पर अतिकूर के मिला है। उस पर अलाह है। उस पर अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है। अलाह है।

कधीरमें काठ मेरक मेरकड़ ,कि:ड्र प्त मार प्रकी तड़ीए राज्जरमी प्र पन्न ज्ञाकप र्जाए हैं विडर क्षिर पृष्ट किपिय पातरीय तार-मडी किए पिपर पृड्ड इप में करम लाइडी र्जाए मघडी तुई के त्रीक्रिकि:ड्र

II 2 शा हैं निज्ञुर निज्ञि रूप्टर्क प्रमान निए जीम ज्ञुरूण सिर्मिय मि

के हाड राकके में छाड़ रुसमूर गृष्टि गण्ड्रम् रुगएकरम् है कि रुड्ट गृष्टि हैं कि इक्ति कि कि कि कि कि कि कि कि छाड़ कि घड़ि मामस पृद्ध कि मम कि कि कि कि कि कि है है। उड़ ड्रेड किम्प्टी ॥ १ ॥ है कि गृष्टी गृष्टी गृष्टि प्रमुख्य है है।

इंक-इंक ठिक प्रीर्ध भ्रिष्ट थिक घड़िस हि से घाष्ट्र में कार्रे सर मेक प्रत्य माडम में प्रान्नामन्य जांघ मेड़ा कि कि । हैं हिड़ा प्राप्ति एक कि कि कि मिर्म में ही प्रिप्तिंग हि में साम प्रीर्ध जांघ मिर्म । 100 शा हैं निर्मा

, प्राप्त रुप किससी ई किम मोग्ड क्रम्भ कप कि मान लिलाउस ईलि रुप्त पृडु रुप्रमी मि गार उठ प्रीर ई त्याक मि का प्रीर ज्ञानम पृडु रिक्षी रुदिए में हिम मोग्ड क्रम्भ मिप्त ई प्यट क्रम्भ मामम र्द ॥ ९ ८॥ ई निइप निप्त प्रकाड घाडमार हि रुद्ध चिर क्राम

> ाजमीरामा ठ तिनंम ।तिनी भिन्ने प्रकृक नं ते तीस्वृष्ट्य अमा उट्ट इं तत्थ असाहकम्मा, स्पी जहा पतितं जोड्मज्झे ॥१२ ॥ सदा कसिणं पुण धम्मठामं, गाहोबणीयं अतिदुक्सवधम्मं। हत्सेहं पाएहिं य बंधिक्यां,

मंजीत जारुस सहाण प्रिट, भोसीय मिस्स क्षेण प्रिटी ते मिन्न क प्रकाशनाहरू, तत्ताहें आराहें णिष्णेज्यंति ॥१४॥ स्वानुत्या कद्द असाहरूम, तिइंच इंच्छीई या, में इब्हेच दुए तयो ता,

नात का मुर्म मणीस्काना, । त्रेंडम कड़ठकं लेप्यवीप हेडम्ड स्प्रीय हो कित्र ।। वृ ६॥ त्रीरंक लिड ठड़ेकि एर्गीमिस

, ममें तरशा बहुकूरकमा, परं सहस्साण मुहुत्तनाणं ॥९७॥ संबाहिया दुक्कडियो थाणात, अहो घ पराओ परितणमाणा। - कंतिकडे नरए महंते, - १८॥ ८॥०॥ विसमे हया छ।। ८॥

। क्रिक्ली होने हाल प्रयानिक स्दे

, वितिमी। मान प्रली। प्रव

, सिरिस रिमक्कपृ iv तीरुंम । रुईाम् रुसमु र्स राम्मस , फ्रांम्ड रुडीरु ।इर्डेह्म्मी र्स ।। १९॥ हींड्य रुंताणिरुष्टा ग्रुह्मिस्ट । रिह्मिसिस मान एस्रीाणस्

अणासिया नाम महासियाला, पानीक्षणो तत्थ स्यायकोवा। खज्जीत तत्था बहुकूरकम्मा, अदूरयासंक्रील्याहिं बद्धा ॥२०॥ स्याजलानाम नदी*द्रि*यमा

सथाजलानाम नदीटमिदुग्गा, पीयज्ञ्या लेहविलीणतत्ता। जंसी मिदुग्गांसि पवज्जमणा, ॥१९॥ त्रीरंक ांणमकमण्टात्राम्या एयाइं फासाइं फुसंति बालं, निरंतरं तत्थ चिरट्ठिईयं। ण हम्ममाणस्स उ होइ ताणं, एगो सयं पच्चणुहोइ दुक्खं ॥२२॥ जे जारिसं पुव्वमकासि कम्मं, तहेव आगच्छड संपराए। एगंतदुक्खं भवमिज्जणिता, वेदेति दुक्ली तमणंत दुक्लं ॥२३॥ एयाणि सोच्चा णरगाणि धीरे. न हिंसए कंचण सव्वलोए। एगंतदिट्ठी अपरिग्गहे उ, बुज्झिज्ज लोगस्स वसं न गच्छे।२४। एवं तिरिक्खमणुयामरेसुं, चउरंतणंतं तयणूविवागं। स सव्वमेयं इइ वेयइता, कंखेज्जकालं ध्रयमायरेज्जा।। -सूय. सु. १, अ. ५, उ. २, सु. २५

#### ४. णेरइय णिरयभावाणं अणुभवण परूवणं-

- प. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए णेरइया केरिसयं णिरयभवं पच्चणुभवमाणा विहरंति ?
- गोयमाः! ते णं तत्थ णिच्चं भीया, णिच्चं तिसया, णिच्चं छुहिया, णिच्चं उव्विग्गा, णिच्चं उवट्टुआ, णिच्चं विहया, णिच्चं परममसुभमउलमणुबद्धं निरयभवं पच्चणुभवमाणा विहरित।

एवं जाव अहेसत्तमाए णं पुढवीए पंच अणुत्तरा महइमहालया महाणरगा पण्णत्ता, तं जहा-

9. काले,

२. महाकाले,

रोरुए,

४. महारोरुए,

५. अप्पइट्ठाणे।

तत्य इमे पंच महापुरिसा अणुत्तरेहिं दंडसमादाणेहिं कालमासे कालं किच्चा अप्पइट्ठाणं णरए णेरइयत्ताए उववण्णा, तं जहा—

१. रामे जमदग्गिपुत्ते,

२. दढाऊलच्छइपुत्ते,

३. वसू उवरिचरे,

४. सुभूमे कोरव्वे,

५. वंभदत्ते चुलणिसुए।

ते णं तत्थ नेरइया जाया काला कालोभासा जाव

ते णं तत्य वेयणं वेदेंति-उज्जलं विउलं **जाव दु**रहियासं। *-जीवा. प*ड़ि. ३, सु. ८९ (४)

५. जिरयपुदवीसु पोग्गल परिणामाणुभवण पर्ववणं-

प. ग्यणप्पभापुद्धिवनेरङ्ग्या णं भंते ! केरिसयं पोग्गलपरिणामं पच्चणुभवमाणा विहरंति ? वहाँ (नरकों में) सुदीर्घ आयु वाले अज्ञानी नारक निरत्तर इस प्रकार की वेदनाओं से पीड़ित रहते हैं, पूर्वीक्त दुःखों से आहत होते हुए भी उनका कोई भी रक्षक नहीं होता, वे स्वयं अंकले ही उन दुःखों का अनुभव करते हैं॥२२॥

पूर्वजन्म में जिसने जेसा कर्म किया है वही दूसरे भव में उदय में आता है। जिन्होंने एकान्त दुःख रूप नरकभव के योग्य कर्मों का उपार्जन किया है वे दुःखी जीव अनन्तदुःख रूप उस (नरक) का वेदन करते हैं॥२३॥

बुद्धिशील धीर व्यक्ति इन नरकों के वर्णन को सुनकर समस्त लेक में किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, लक्ष्य के प्रति निश्चित दृष्टि वाला और परिग्रहरहित होकर लोक (संसार) के स्वरूप को समझे किन्तु कदापि उसके वश में न होये॥२४॥

इसी प्रकार तिर्यञ्च, मनुष्य और देवों के दुःखों को भी जानना चाहिए। यह चारगित रूप अनन्त संसार है और कृतकर्मानुसार विपाक (कर्म फल) होता है। इस प्रकार से जानकर वह बुद्धिमान् पुरुष मरण समय तक आत्म गवेषणा करते हुए संयम साधना का आचरण करे।।

४. नैरियकों के नैरियक भावादि अनुभवन का प्ररूपण-

प्र. भन्ते ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नैरियक किस प्रकार के नरक भव का अनुभव करते हुए विचरते हैं ?

उ. गौतम ! वे वहाँ नित्य डरे हुए रहते हैं, नित्य त्रसित रहते हैं, नित्य भूखे रहते हैं, नित्य उद्घिग्न रहते हैं, नित्य उपद्रवग्रस्त रहते हैं, नित्य वधिक के समान क्रूर परिणाम वाले रहते हैं, परम अशुभ अनन्य सद्दृश नरकभव का अनुभव करते हुए रहते हैं।

इसी प्रकार यावत् अधःसप्तम पृथ्वी में पांच अनुत्तर अति विशाल महानरक कहे गये हैं, यथा-

9. काल,

२. महाकाल,

३. रौरव,

४. महारौरव,

५. अप्रतिष्ठान।

वहाँ ये पाँच महापुरुष सर्वोत्कृष्ट हिंसादि पाप कर्मों को एकत्रित कर मृत्यु के समय मरकर अप्रतिष्ठान नरक में नैरियक रूप में उत्पन्न हुए हैं, यथा—

१. जमदिग्न का पुत्र राम, २. लच्छतिपुत्र दृढायु,

३. उपरिचर वसुराज,

४. कौरव्य सुभूम,

५. चुलिणसुत ब्रह्मदत्त।

ये वहाँ उत्पन्न हुए नैरियक काली आभा वाले यावत् अत्यन्त कृष्णवर्ण वाले कहे गए हैं,

वे वहाँ अत्यन्त जाज्वल्यमान विपुल यावत् असह्य वेदना की वेदते हैं।

५. नरक पृथ्वियों में पुद्गल परिणामों के अनुभवन का प्रस्पण-

प्र. भन्ते ! रलप्रभापृथ्वी के नैरियक किस प्रकार के पुद्<sup>गल</sup> परिणामों का अनुभव करते हैं ?

- लाग्र्यू लक्रुतीर र्क नम्) मानमक्ष द्वावाद उनिक्ष है । मर्जी .ह । ई रिज्ञ विम्नुस्थ एक (माण्डीप
- निष्णान के किमीर्ग के क्लिक्स कि किसीर्थ के निष्ण के निष्ण के मिट्टी के किस कि के मिट्टी के किसीर्थ कि किसीर्थ कि किसीर्थ कि किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ किसीर्थ
- क्रमार (ई र्तरक वस्तृस्य) कि एक माणरीम एन्डर्म राकप्र फ्रिड् क राकप्र सकी कारीर्र्म के क्षियुमारुप्तः धर्म । क्रिस . प्र े ई रिस्क वस्तृस्य कि माणरीम क्षित्रस्परीम
- ें हैं रिज्ञ वस्तुक का अनुभव कर हैं हैं । का नीत ! वे अनिष्ट वावत् अमनम (परिग्रह्मंड्या परिणाम का) । विकास कर हैं ।
- ह. नैरियक का मनुष्य लोक में अनागमन के चार कारण— चार कारणो से नरक लोक में तकाल उसझ नैरियक शीघ ही मनुष्य लोक में आना चाहता है, किन्तु आ नहीं पाता, यथा—
- ाहिंग क्षित मिंड में किए करान क्षिरी हमार काका . ९ कि. में मारा हो मारा है कि क्षिर क्षिर में साह के कि मारा होना है। । क्षिर हिंग होने कि
- 7. तकार अपन्न में एकि करन कथीर है एक लोका में अपने हों। बार-बार आक्रान्त हो पर योद्य है मनुष्य लेक में आना चाहता है, किन्तु आ नहीं पाता।
- ह. सकाल जरात में स्वीत की स्रोह को मनुष्यलोक में अपना चाहता हैं . तम्ही पृष्टी पक्षि की मिक घर्गा निर्मास में करम मुन्की हैं पिता होना से इह , ति हो हो हो हो हो ।
- ४. रातकारु उसन्न नैरियक झीप्र ही मनुष्य लोक में भाग वाहता है किन्तु नरकायु के शीण हुए बिना, उस भीगे बिना, उसका निर्जरण हुए बिना आ नहीं पाता।
- नजरण हुए बना आ नहा पाता। इन चार कारणों से तत्काल उत्पन्न नैरियक यावत् इच्छा रखते हुए भी आ नहीं पाता।
- िरक णिम्नस क्रांचा है रिडक जाकर सड़ कथेतिष्टक ! रूम ःस —की है
- ईकप रसकत थाड़ कि फिव्ह में अव ने मिल कार्ड हैंक में मैं मीम कि छंड़ीप ड्रेड डिस मजकप में गिम मैंक वि वायस हं पृड्ड प्रमुम ड्रफ कार नर्माय कि डॉप कि आंट जावा आंट डिड्ड डि नष्ट ड्रिम ड्रिम डिस ड्रिस में में स्थान हो कि स्थान है नियं ड्रिस ड्रिस ड्रिस कि हो स्थान हो हो स्थान है ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्रिस ड्स ड्रिस ड
- उ. मीतम ! जी के अन्तरीकिक इस प्रकार फड़ के किया मार्गिक . ह के कि है , ई लाम्ज है स्थितन मार्गिक किया है। कहते हैं उनका वह कथन मिख्यों है।
- मि प्राप्ट-की हूँ IDTक IIVPAR क्रांग्य हूँ IDEक प्राक्र प्रद्र में मठामठ में किंि कधीर्र क्रिक्रि क्रिक्र म्हि म्हि होंग्रे

- उ. गीयमा अणिहरं जान अमणामी।
- । प्रदेगनिवधामत्रमहरू वाए वृग
- एवं वेदणा परिणामं जाद १ प. अहेसतमापुढिदिनेरड्या णं भन्ते ! केरिसयं परिग्गहसण्णापरिणामं पच्चणुभवमाणा विहरित ?
- उ. गोयमा ! अणिट्ठं जाव अमणामं। -विया. स. १४, उ.३, सु. १४-१७
- -ाणीएराक्यां माणुस्सीमें अणागमस्स चयकारणाणि मंगुस्साणं माण्यस्य निर्माणाम् माण्यस्य माण्यस्य माण्यस्य माण्यस्य भाग्यस्य माण्यस्य - ंगुरुक् सुन्धान सींग्लिम्गणी गृड्गण दिन्नणिहरू . ९ केया क्रिया, ग्राम्ख्यानासम्बद्धां हिन्मण्य । ज्या क्रियानासम्बद्धाः । जिन्द्राप्तः हत्यानासम्बद्धाः
- इंस्रिम्स्यां मींस्स्यां ग्रेड्स् निम्स्यां मेर्स्स्यां मेर्स्यां मेर्स्स्यां मेर्स्स्य मिरम्स्यां मेर्स्स्य मिरम्स्यां मेर्स्यां मेर्स्स्य मिरम्स्य मिरम्स्य मेर्स्याप् इंस्त्यामास्य मेर्स्याप् मेर्स्स्याप् मेर्स्स्य मेर्स्याप्त मेर्स्स्याप्त मेर्स्स्य मेर्स्स्याप्त मेर्स्स्याप्त मेर्स्स्याप्त मेर्स्स्याप्त मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्याप्त मेर्स्स्याप्त मेर्स्स्याप्त मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्य मेर्स्स्य मेर्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्य मेर्स्य मेर्स्स्य मेर्स्य मेर्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्य मेर्स्स्य मेर्स्स्य मेर्स्य मेर्स्य मेर्स्य मेर्स्य मेर्स्य मेर्स्य मेर्स्य मेर्स्य मेर्स्स्य मेर्स्य 
णं संचाएड् हत्यमागिखनाए। नगणं. अ. ४, च. ९, मु. २४५

- . चय-पंचजीयणस्य निरयलोय नेरइयसमाइण्ण प्रह्नया<del>--</del>
- प्रमाय प्राप्त । प्रमाइक्सीत जाब पल्वीत-
- ते जहानामए जुनड् जुनाजे हत्थेणं हत्थे गेण्हेज्जा, चक्कस्स ना नाभी अरगाउत्ता सिया एवामेव **जाव च**तारि चंच जोयणसवार्ड्ड बहुसमाड्णो मणुसलेए मणुस्सेहिं से कहमेयं भन्ते ! एवं ?
- उ. गीयमा ! जं णं ते अन्तरिश्या एवमाइक्खेति जाब मजुरलोप मणुरलाह्बहुसमाइणो मणुरलोप मणुरसेहिं,जे ते एवमाहंसु मिख्ज ते एवमाहंसु। अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाब पत्लोम एवामेव प्राधित पंच जोयणसयाइं बहुसमाइणो मंगिर पं

-विया. स. ५, उ. ६, मु. ९३

- ८. निरयपरिसामंतवासि पुढिवकाइयाइ जीवाणं महाकम्मतराइ पस्तवणं—
  - प. इमीसे णं भन्ते ! रयणप्पभाए पुढवीए णिरयपिरसामंतेसु जे पुढविकाइया जाव वणस्सइकाइया ते णं जीवा महाकम्मतरा चेव, महािकरियतरा चेव, महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव?
  - उ. हंता, गोयमा ! इमीसे णं रयणपभाए पुढवीए निरयपरिसामंतेसु पुढविकाइया जाव वणस्सइकाइया ते णं जीवा महाकम्मतरा चेव जाव महावेदणतरा चेव। एवं जाव अहेसत्तमा। —विया. स. १३, उ, ४, सु. ११

- नरकावासों के पार्श्ववासी पृथ्वीकायिकादि जीवों के महाकर्मतरादि का प्रखपण-
  - प्र. भन्ते ! इस रलप्रभापृथ्वी के नरकावासों के परिपार्स्व में जो पृथ्वीकायिक से वनस्पतिकायिक पर्यन्त जीव है क्या वे महाकर्म, महाक्रिया, महाआश्रव ओर महावेदना वाले हैं?
  - उ. हाँ, गीतम ! इस रलप्रभा पृथ्वी के नरकावासों के परिपार्श्व में पृथ्वीकाय से वनस्पतिकायिक पर्यन्त जो जीव हैं वे महाकर्म यावत् महावेदना वाले हैं। इसी प्रकार अव:सप्तम पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए।

### न्मध्यस त्रीम्ब्स्मिन

रुरुं में मात्र ही मात्र एक ऐसी गति हैं, जिसमें एकेन्द्रिय से रुरे पंचीन्त्रय ते कि जीव विद्यमार्त हैं। कारा के जीव विद्यमार्त में महिल (अनत्त के जीव हैं। तिर्पर्य के जीव कि कि स्वारों में कि स्वारों में कि स्वारों में कि से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से मिल से

पृथ्वीकायिक आदि स्थावर जीवों में वनस्पतिकाय सबसे सूक्ष्म है तथा वही सबसे बादर भी है। वनस्पतिकाय के अनन्तर शेष रहे चार भेदों में से वायुकाय सबसे सूक्ष्म है, फिर तीन भेदों में से अग्निकाय सबसे सूक्ष्म है। यृष्टीकाय एवं अफाय सूक्ष्म है। बादर की अपेक्षा वनस्पतिकाय के पश्चात् वादर है। इस प्रकार यह अपेक्षाकृत सूक्ष्म एवं बादर होने का विवेचन है। अवगाहना की अपेक्षा इनमें अल्प बहुत्व है। सबसे अल्प अवगाहना अपर्याप्त सूक्ष्मिनगोद (वनस्पितकाय) की जघन्य अवगाहना है। उससे अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकायिक, अपर्याप्त सूक्ष्म अभिनकायिक, अपर्याप्त सूक्ष्म अप्कायिक एवं अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक की जघन्य अवगाहना उत्तरांत्तर असंख्यातगुणी है। सबसे अधिक अवगाहना पर्याप्त प्रत्येक शरीरी वनस्पितकायिक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। वादर एवं सूक्ष्म के पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक की अवगाहना मध्य में वर्णित है।

इन जीवों की परस्पर अवगाढ़ता के प्रश्न पर भगवान् फरमाते हैं कि जहाँ पृथ्वीकाय का एक जीव अवगाद होता है वहाँ असंख्यात पृथ्वीकायिक जीव अवगाढ़ होते हैं तथा असंख्यात अफायिक, असंख्यात तेजस्कायिक, असंख्यात वायुकायिक एवं अनन्त वनस्पतिकायिक जीव अवगाढ़ होते हैं। इसी प्रकार जहां अफाय आदि का एक जीव अवगाढ़ होता है वहाँ वनस्पतिकाय के अनन्त जीव एवं शेप स्थावरकायों के असंख्यात जीव अवगाढ़ होते हैं।

इस अध्ययन में एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के जीवों का लेश्या आदि १२ द्वारों से प्रश्नोत्तर शैली में प्रलपण किया गया है। वे वारह द्वार हैं-१. शरीर, २. लेश्या, ३. दृष्टि, ४. ज्ञान, ५. योग, ६. उपयोग, ७. आहार, ८. पापस्थान, ९. उपपात, १०. स्थिति, ११. समुद्घात, १२. उद्वर्तना। एकेन्द्रियों में प्रथम द्वार के अनुसार पृथ्वीकायिक, अफायिक तेजस्कायिक एवं वायुकायिक जीव प्रत्येक जीव पृथक्-पृथक् आहार ग्रहण करते हैं और उस आहार को पृथक-पृथक् परिणत करते हैं, इसलिए वे पृथक्-पृथक् शरीर वाँधते हैं, जविक वनस्पतिकाय के अनन्त जीव मिलकर एक साधारण शरीर बाँधते हैं और फिर आहार करते हैं, परिणमाते हैं और विशिष्ट शरीर वाँधते हैं। लेश्याएँ पृथ्वीकायादि सव स्थावरों में चार मानी गई हैं-कृष्ण, नील, कापोत एवं तेजो लेश्या। ये सभी मिथ्यादृष्टि हैं। सभी अज्ञानी हैं। इनमें मित अज्ञान एवं श्रुत अज्ञान ये दो अज्ञान हैं। इनमें मात्र काययोग पाया जाता है, मनोयोग एवं वचन योग नहीं पाया जाता। उपयोग की दृष्टि से ये साकारोपयोगी भी हैं एवं अनाकारोपयोगी भी हैं। ये सर्व आत्मप्रदेशों से कदाचित् चार, पाँच एवं छह दिशाओं से आहार लेते हैं। वनस्पतिकायिक जीव नियमतः छहों दिशाओं से आहार ग्रहण करते हैं। पृथ्वीकायादि समस्त एकेन्द्रिय जीव जो आहार ग्रहण करते हैं उसका चय होता है और उसका असारभाग वाहर निकलता है तथा सारभाग शरीर, इन्द्रियादि में परिणत होता है। इन जीवों को यह संज्ञा, प्रज्ञा, मन एवं वचन नहीं होते हैं कि वे आहार करते भी हैं, फिर भी वे आहार तो करते ही हैं। इसी प्रकार उन्हें इध्य एवं अनिष्ट के स्पर्श की संज्ञा, प्रज्ञा आदि नहीं होती फिर भी वे वेदन तो करते ही हैं। इनमें प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शन शल्य तक के १८ पाप रहे हुए हैं। पृथ्वीकायिक आदि जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं इसका निरूपण व्युट्कान्ति (वक्कंति) अध्ययन में किया गया है। फिर भी संक्षेप में कहा जाय तो पृथ्वी, अप् एवं वनस्पतिकाय में तिर्यञ्च गति, मनुष्यगति एवं देवगति के २३ दण्डकों (नारकी को छोड़कर) से उत्पत्ति होती है तथा तेजस्काय एवं वायुकाय में तिर्यञ्चगति एवं मनुष्यगति के १० दण्डकों से आगमन होता है। सभी एकेन्द्रिय जीवों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त है, किन्तु उत्कृष्ट स्थिति भिन्न-भिन्न है। पृथ्वीकायिक की उत्कृष्ट स्थिति २२ हजार वर्ष, अष्काय की ७ हजार वर्ष, तेजस्काय की ३ अहोरात्रि, वायुकाय की ४९ दिन एवं वनस्पतिकाय की एक करोड़ पूर्व की है। इनका वर्णन भी वक्कंति अध्ययन में द्रष्टव्य है। पृथ्वी, अप्, तेजस् एवं वनस्पतिकाय में तीन समुद्घात हैं-वेदना, कषाय और मारणान्तिक। वायुकाय में वैक्रिय सहित चार समुद्घात होते हैं। एकेन्द्रिय के समस्त प्रकार के जीव मारणान्तिक समुद्घात करके भी मरते हैं और विना मारणान्तिक किए भी मरते हैं। ये उद्वर्तना करके (मरकर) कहाँ जाते हैं इसका निरूपण वुक्कंति अध्ययन में किया गया है फिर भी संक्षेप में पृथ्वी, अप् एवं वनस्पतिकायिक जीव मनुष्य एवं तिर्यञ्चगति के 90 दण्डकों में जाते हैं तथा तेजस्काय एवं वायुकायिक जीव मात्र तिर्यञ्चगति के ९ दण्डकों में जाते हैं।

विकलेन्द्रिय जीवों (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय एवं चतुरिन्द्रिय जीवों) में भी लेश्यादि १२ द्वारों का निरूपण है। द्वीन्द्रियादि विकलेन्द्रिय जीव पृथक्-पृथक् आहार कर पृथक्-पृथक् परिणमन करते हैं तथा पृथक्-पृथक् शरीर बाँधते हैं। इनमें कृष्ण, नील एवं कापोत, ये तीन लेश्याएँ होती हैं। ये सम्यन्दृष्टि भी होते हैं। इनमें दो ज्ञान (मित एवं श्रुत) अथवा दो अज्ञान (मित एवं श्रुत) पाए जाते हैं। इनमें वचनयोग एवं काययोग होता है, मनोयोग नहीं। ये नियमतः छहों दिशाओं से आहार लेते हैं। ये दो गितयों तिर्यञ्चगित एवं मनुष्यगित के १० दण्डकों से आते हैं तथा उन्हीं में जाते हैं। इनकी स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। द्वीन्द्रिय की उल्कृष्ट स्थिति १२ वर्ष त्रीन्द्रिय की उल्कृष्ट स्थिति ४९ अहोरात्रि एवं चतुरिन्द्रिय ६ मास है। जघन्य स्थित सवकी अन्तर्मुहूर्त है। ये उद्वर्तना करके मनुष्यगित तिर्यञ्चगित के १० दण्डकों में ही जाते हैं। शेष वर्णन पृथ्वीकायिक आदि एकेन्द्रिय जीवों की भाँति है। विशेषता यह है कि ये नियमतः छहों दिशाओं से आहार लेते हैं।

इन लेश्यादि १२ द्वारों का तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय जीवों में भी निरूपण किया गया है। इनके अनुसार ये भी द्वीन्द्रियों की भाँति पृथक्-पृथक् आहार ग्रहण कर उनका पृथक्-पृथक् परिणमन करते हैं तथा पृथक्-पृथक् शरीर बाँधते हैं। इनमें छहों लेश्याएँ (तेजो, पद्म एवं शुक्ल सिहत) एवं तीनों दृष्टियाँ (मन्यर्गमय्यादृष्टि सिहत) होती हैं। तिर्यञ्च पंचेन्दिर्य में तीन ज्ञान एवं तीन अज्ञान होते हैं। शेष वर्णन द्वीन्द्रियादि के समान है। इनका उत्पाद, स्थिति, समुद्र्यात एवं उद्वर्तना का वर्णन मिन्न है. ये चार गित के २४ ही दण्डकों से आ सकते हैं तथा २४ ही दण्डकों में जा सकते हैं। इनमें केवली एवं आगरक समुद्र्यात के अतिरिक्त पाँच समुद्र्यात होते हैं। इनकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्योपम होती है। प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोन्द्रयों का मामान्य ग्रहण हो गया है, किन्तु तिर्यञ्चगित अध्ययन में मात्र तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय विषयक सामग्री ही ग्राह्य है।

उत्तरिक्त विकास अन्य हे कि उन्हों है कि उन्हों है। उन्हों विकास कि विकास कि है। उन्हों से अप कि कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि वि

-रैं जिंह मड़ कुछी घिनिछल्ला खर्कु में मिन्ड I जापपट में ब्रीलिम तक किए सिम . ç ç २२. स्नीवेदाहि, २३. बन्ध, २४. संज्ञी, २५. इन्द्रिय, २६. अनुबन्ध, २७. संवेध, २८. आहार, २९. स्थिति, ३०. समुद्धात, ३९. व्यवन और १९. जात, १२. योग, १३. उपयोग, १४. वर्ण-रसादि, १५. उच्छ्वास, १६. आहार, १७. निरति, १८. किया, १९. बन्धक, २०. संज्ञा, २९. कपाय, में हुआ है, वे हैं–9. उपपात, २. परिमाण, ३. अपहार, ४. अवगाहना, ५. कमेनन्ध, ६. वेदक, ७. उदय, ८. उदीरणा, ९. लेखा, ९०. बुच्टि, मायपणी आहे के मूल कंदाहि का निल्पण है। इगलवृक्ष, जालयधिक के मधीमव का प्रलपण भी है। उतलाह वाना के निल्प के निल्प माध-मि शारू लामि लाम , शारू भिल्हे , शाङ्भक्ष माला है। इं मील एक , शाङ्क लेम के शारू कर्मी सिल्हे , शाङ्क में स करीतीस के , ज्ञाज्क लप्न के ज्ञास पृष्ट-मांब , ज्ञास व्यक्ति मिलस , ज्ञारप्रम-लक , ज्ञास ज्ञीरलीए , ज्ञांलफर मिल्र 1ई पिप्रफर क्रान्स एले के निनान के कुछ प्रकारों का इस अध्ययन में ३२ हारों से निल्पण हुआ है, जो दास्पति के विभिन्न प्रकारों एवं उनकी विशेषताओं को जानन

- ।ई क्रिह लाइ इक्ति कर्नस इंड र्र.प र्नास हम फेर मेंसर कीइफ ई क्रिएडिफ कर्ण लगर (इक्ट्रिंप) हम कर्ण . ९
- । ई क्तिइ सि म्इंट छेप एडर कि रिक्ष मेड़ एक्ष मिड़। ई क्रिंड छंड कि मिक (क्रिडी मेकपुक्त) ठार का का सि र्रम ह
- ۶.
- । हैं िम्ब गंभ 02 में मिंह ग्रैंगएर्रु रिगट के मिकी छेंग इ के मिकी र के मिकी में में एप्टरे एर्ट छेंग होगाक ,लीन ,प्यकु
- । 🕏 र्राङ्ग । मिर्फ । स्वापन । स्वापन । स्वापन । स्वापन । स्वापन । स्वापन । स्वापन । स्वापन । स्वापन । स्वापन । स्व ٠,
- । जिम में किए कुकी ,र्ज मिंज दिए किए किए भार , मिर में उन्होड़
- °റെ । हैं किन्छ एंक्ष ३९ र्क श्रीप्त (निलाकिन मांम) कमान्द्रः नि (निल मांम) कमान्य्यन
- । इं हिंस फिक्समें मुस्किस, भक्षी है। .5
- । ज्ञीर कराज्ञानस् डेकि कराज्ञास् डेकि-कै किन पंभ २ छ खेडु कि कराज्ञानस्-कराज्ञास्
- 1ई िन्छ एंथ 02 नामम के ाण्डल के ज्ञीस िम्प्रक खित्र , ज्ञीस ग्रहां ग्रहांस .06
- ।ई र्राइ स्मि-हमी झारू फन्म्स (जान) संख्या । म्हे जिस्से पिर्क्य प्रायः में अलग्ह में उसले में उसले में उसले हो एवं है। एवं हुन है । उसले से अलग्ह में उसले से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह से अलगह एवं आक्रमाहि, आक्राकानियु इह कुकी।ई 1537 का काक काल काल काल के कि में हैं। कि के के कि के कि कि का कि का कि का
- । हैं कि हार अपन में अपन के विवुक्त हैं। एक कि में अने के अपन प्रा अपन आप कि हैं। ए । एक राम के अपन हैं प्रमुद्द के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के उस के अपन के के प्रमुद्द कि
- 1ई 1िम एकी एफर्स कालू के में के किया के महम के मिह में श्रीहि में श्रीह के महम के मोवल अनिक अनिक के में किया किया
- १४. जालेब्रीहि आदि के मुलाद जीवों के भी ३२ हार कहे गए हैं।

मुला, अदरक आदि का अन्तर्भाव होता है। अनन्त जीव वाले होने के कारण ही आलू आदि जमीकंदों को अरवाद्य बतलाया गया है। अनेक जीव वाल एक एक जीव वाल हो। बहुबीजक वृक्षी में अस्तिक, हुँह, काभित्व आहि का मिल कप्र कर कर के एक कि कि से आ मास, मिन ।(काइ कि ने असंख्यात जीव वाले वृक्ष दो अकार कि की - ९ . वहां का के अप के अप के कि को को अप अप के अप अ চাচ্চ্যের ষ্ণিতু স্রান্ত প্রচাপে, জ্যাদচ, ,হাচ।র্জাচ চন্দি চন্দে . ६ স্থিত জাচ চন্দি চাচ্চ্যের স্থান চন্দি স্বান্ত স্থার স্থান করে।

।ई गरुड़ एपन्नेनी कि कि पंछिटी ज्ञार जाहर ज्ञार के एाट फिटीर इस अध्ययन में सूक्ष्म सेहकाय (अप्) के पतन, अत्पवृष्टि एवं महावृष्टि के कारणों, प्रहरन पर हथौड़ा मार्स से वायुकाय की उत्पत्ति एवं निमाश,

इस प्रकार इसमें सम्पूर्ण तियन्नगति का सामान्य एवं एकेन्द्रिय जीवों का विशेष वर्णन हुआ है। अन्य सम्बद्ध वर्णन बुक्रित, गर्भ आदि अध्ययनों

1ई फ़्डा में इंग्रह

## 3५. तिरिय गई अज्झयणं

## सुव

### १. पडुप्पन्न छज्जीवणिकाइयाणं निल्लेवणा काल परूवणं-

- प्र. पडुप्पन्नपुढविकाइया णं भन्ते ! केवइकालस्स णिल्लेवा सिया?
- गोयमा ! जहण्णपए असंखेज्जाहिं उस्सिप्पिण-ओसप्पिणीहिं, उक्कोसपए वि असंखेज्जाहिं उस्सिप्पिणी-ओसप्पिणीहिं। जहण्णपए उक्कोसपए असंखेज्जगृणाओ।

#### एवं जाव पडुपन्नवाउक्काइया।

- प. पडुप्पन्नवणप्भइकाइया णं भंते ! केवइकालस्स निल्लेवा सिया ?
- ज्यायमा ! पडुप्पन्नवणप्फइकाइया जहण्णपए अपदा उक्कोसपए वि अपदा, पडुप्पन्नवणप्फइकाइयाणं णिथ निल्लेवणा।
- प. पडुप्पन्नतसकाइया णं भंते ! केवइकालस्स निल्लेवा सिया?
- उ. गोयमा ! पडुप्पन्नतसकाइया जहण्णपए सागरोवमसयपुहत्तस्स, उक्कोसपए सागरोवमसय पुहत्तस्स। जहण्णपदे उक्कोसपदे विसेसाहिया। —जीवा. ३, उ. २, सु. १०१ (२)

### २. तस थावराणं भेय परूवणं-

तिविहा तसा पन्नता, तं जहा-

- तेउकाइया, २. वाउकाइया, ३. उराला तसा पाणा।
   तिविहा थावरा पन्नता, तं जहा—
- पुढिवकाइया, २. आउकाइया, ३. वणस्सइकाइया।
   –ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १७२

#### ३. जीवाणं काय विवक्खया भेया-

दो काया पण्णता, तं जहा-

- तसकाए चेव २. थावरकाए चेव।
   तसकाए दुविहे पण्णते, तं जहा—
- १. भवसिद्धिए चेव।
- २. अभवसिद्धिए चेव।

यावरकाए दुविहे पण्णते, तं जहा-

- १. भवसिद्धिए चेव, २. अभवसिद्धिए चेव। -ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ६५
- ४. थावर काय भेया तेसि अधिपती य पलवणं— पंच यावरकाया पण्णता, तं जहा—

## ३५. तिर्यञ्च गति-अध्ययन



### १. प्रत्युत्पन्न पट्कायिक जीवों के निर्लेपन काल का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! तत्काल उत्पन्न पृथ्वीकायिक जीव कितने काल में निर्लेप हो सकते हैं ?
- उ. गीतम ! जघन्यतः असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में और उत्कृष्टतः असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में निर्लेप (खाली) हो सकते हैं। जघन्य पद से उत्कृष्ट पद असंख्यातगुणा अधिक जानना चाहिए। इसी प्रकार तत्काल उत्पन्न वायुकायिक पर्यन्त निर्लेप का कथन जानना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! तत्काल उत्पन्न वनस्पतिकायिक जीव कितने काल में निर्लेप हो सकते हैं ?
- उ. गौतम ! तत्काल उत्पन्न वनस्पतिकायिकों का जघन्य और उत्कृष्ट पद में निर्लेप होने का कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि (अनन्त होने से) तत्काल उत्पन्न वनस्पतिकायिकों की निर्लेपना नहीं हो सकती है।
- प्र. भन्ते ! तत्काल उत्पन्न त्रसकायिक जीव कितने काल में निर्लेप हो सकते हैं ?
- उ. गीतम्! तत्काल उत्पन्न त्रसकायिक जघन्य पद में सागरोपम शतपृथक्त्व और उत्कृष्ट पद में भी सागरोपम शतपृथक्त्व काल में निर्लेप हो सकते हैं। जघन्य पद से उत्कृष्ट पद विशेषाधिक है।

## २. त्रस और स्थावरों के भेदों का प्रस्तपण-

त्रस जीव तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- तेजस्कायिक, २. वायुकायिक, ३. उदार त्रसप्राणी।
   स्थावर जीव तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा—
- १. पृथ्वीकायिक, २. अष्कायिक, ३. वनस्पतिकायिक।

## ३. जीवों के काय की विवक्षा से भेद-

काय दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- त्रसकाय,
   त्रसकाय,
   त्रसकाय दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा—
- भवसिद्धिक-मुक्ति के लिए योग्य,
- २. अभवसिद्धिक-मुक्ति के लिए अयोग्य। स्थावरकाय दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा—
- १. भवसिद्धिक,
- २. अभवसिद्धिक।
- ४. स्थावरकायों के भेद और उनके अधिपतियों का प्ररूपण-पांच स्थावरकाय कहे गए हैं, यथा-

- १. इन्द्रस्थावरकाय-पृष्टीकाय,
- , भारमान् रकाय-अष्काय,
- ४. सम्मीर्तस्थावरकाय-वायुकाय, , भारत्राच (काय-तेजस्काय,
- । प्राकितिम्प्रिन्घ-प्राक्त) वाष्ट्रभ्रम्प्रागारा

नाथम ,हैं ग़ार ईक तिमधीर मांग के माका माध्य -।

- १. इन्द्रस्थावरकायाधिपति,
- व्हास्थाव (कावाधिपति,
- ३. बिल्पस्थावरकायाधिपति,
- ,त्रीप्रशायकर वाष्ट्रभीस्मम्
- ५. प्राजापसस्थावरकायाद्वीता

## ५. स्थावरकायिको की गात अगात समापञ्चकादि की विवक्षा से

नाष्ट्रम , हैं ग्राप ईक के ज़िक्स कि *निष्टि क* मीकि कि -ाणमन्। क काअंग्रीडी

। ज्ञानक्रिक्स में जीए ातिसमापत्रक-एक भव से इसरे भव में जात समय अन्तराल

२. अगतिसमापत्रक-वर्तमान भव में रिथत।

निनाए इस इ-ि क कफ़िर नियेग किशीकितीस्पन गर्कर भिट्ट

माष्ट्रफ , इंग्रम इक के जाकर कि किए किशाकिए

- 9. अनंतरावगाढ-वर्तमान समय में किसी आकाशहेश में स्थित।
- म् १६३१दाकार भिकी में मिममे सभीक पा १६–गाम्गाम् . ६

## र्मार इम कि-ि के कफ़्रि क्रिकेंग कियोकितीशम राकर भिड़

गिन्धा

9. परिणत-बाह्य हेतुओं से अन्य स्व में परिवर्तित निर्माद माष्ठफ , ईं ग्राम ईक के आकार कि निर्म किमीकिए

(अचित्) हो गया हो।

२. अपरिणत-अपरिवर्तित (सचित्त)।

। गृज्जीष्ट मिनार इर्प हिन्हि के म्लिक क्यीक्तिम्भिन्छ ग्राकर भिट्ट

हिं ,ई क्रिंड आफ्ट किए किरोकिए के हिंग ! किए .R एमम्प्रस कि जिल्ला प्रस्तर अवगादल का प्रतिक कि।

र् ई रिड़ आफ्र विकायिक किए किए।

। ई र्तिइ आग्न्य (निर्म्य क्यीकियु) जाष्ट्रांभर । इन ! मर्जाग्

्रें निह जाएम जीव अवाह माने . R

ा असंख्यात अवगाढ होते हैं। इ. असंख्यात अवगाढ होते हैं।

१. हित जाएक जीव अवगढ होते हैं?

असंख्यात अवगाढ होते हैं।

् हैं रिहि ज्ञाप्न्रध निर्फ किमीकप्रान निर्की . र

उ. ' असंख्यात अवगाढ होते हैं।

्र ई र्राइ आफ्टार हिए क्याकितीयन निर्मा . R

अन्त अवगाह होते हैं।

9. इंदे थावरकाए,

२. बंभे थावरकाए,

३. सिप्ने थावरकाए,

४. सम्मद्दे थावरकाए,

५. पायावच्चे थावरकाए।

—।ङार ते, ।ानाण्ण िमधीयिता, ते <u>जहा</u>

, िमधीमित्रकायाधिपती,

, किमधीाधाकरभाष भिष्ठ , इ

३. सिप्रे थावरकायाधिपती,

४. सम्मर्द् थावरकायाधिपती,

-ठाणं. अ. ५, उ. १, सु. ३९३ ५. पायावच्चे थावरकायाधिपती।

शाव्रकाह्याणं गङ्-अगङ् समावण्णायाई विवक्षया हुविहत्त

<u> – जिए ते , । त्राण्ण । एड्रोक्निड्र</u> । जेनिह् —<u>Inbक्ष</u>म

9. गतिसमावणागा चेव,

३. अगतिसमावण्णमा वेव।

एवं गाव वर्णस्सद्काइया।

द्वविहा पुढविकाइया पण्णाता, तं जहा-

, छणंत्ररोगाहा चेव,

१ मर्परीगाति येवी

एवं जाव वर्णस्सर्काइया।

<u> – ।इंग् हे , ।ज्ञान्या प्रणाता , तं जहा</u>

, विरिणया चेव,

१. अपरिणाया चेव।

-हार्ग. स. २, उ. ९, सु. ६३

एवं गाव वर्गासहकाइया।

-ंगनम् एकाइसाणं जीवाणं परीपरं भेगाहरा पत्रवाणं . ३

प. जल णं भेते ! एमे पुढिविकाइए अमाढि तस केवइया

ं पुढीवेकाइया ओगाहा ?

उ. गीयमा !अस्विज्जा।

प. केवड्या आउक्काड्या ओगाढा ?

उ. असंखेज्या।

म. केवइया तेउकाइया ओगाढा ?

असंखेज्या।

में केवइया वाउक्काइया ओगाढा ?

असिखेन्या।

में केवइया वणस्सिकाइया ओगाहा ?

उ. अगता।

- प. जत्थ णं भंते ! एगे आउकाइए ओगाढे तत्थ णं केवइया पुढविकाइया ओगाढा ?
- उ. गोयमा !असंखेज्जा।
- प. केवइया आउक्काइया ओगाढा?
- असंखेज्जा।
   एवं जहेव पुढिवकाइयाणं वत्तव्वया तहेव सव्वेसिं
   निरवसेसं भाणियव्वं जाव वणस्सइकाइयाणं जाव—
- प. भंते !केवइया वणस्सइकाइया ओगाढा ?
- उ. गोयमा ! अणंता । -विया. स. १३, उ. ४, सु. ६४-६५

#### ७. सुहुमिसणेहकायस्स पवडण परूवणं-

- प. अत्थि णं भंते ! सया सिमयं सुहुमे सिणेहकाये पवडड् ?
- उ. हंता, गोयमा ! अत्थि।
- प. से भंते ! किं उड्ढे पवडइ, अहे पवडइ, तिरिए पवडइ?
- उ. गोयमा ! उड्ढे वि पवडइ, अहे वि पवडइ, तिरिए वि पवडइ।
- प. भन्ते ! जहां से बायरे आउकाए अन्नमन्नसमाउत्ते चिरं पि दीहकालं चिट्ठइ, तहा णं से वि ?
- उ. गोयमा ! नो इण्हे समहे, से णं खिप्पामेव विद्धंसमागच्छइ। —विया. स. १, उ. ६, सु. २७

### ८. अप्प-महावुडिं हेऊ पखवणं-

तिहिं ठाणेहिं अप्पवुडीकाए सिया, तं जहा-

- तिस्तं च णं देसंसि वा, पदेसंसि वा णो बहवे उदगजोणिया जीवा य पोग्गला य उदगत्ताए वक्कमंति, विउक्कमंति, चयंति, उववज्जंति।
- देवा णागा जक्ला भूया णो सम्ममाराहिया भवंति, तत्थ समुट्ठियं उदगपोग्गलं परिणयं वासिउकामं अण्णं देसं साहरंति।
- अब्भवद्दलगं च णं समुद्वियं पिरणयं वासिउकामं वाउकाए विधुणइ,
   इच्चेएिहं तिहिं ठाणेहिं अप्पवुद्विकाए सिया।
   तिहिं ठाणेहिं महावुद्वीकाए सिया, तं जहा—
- तिस्सं च णं देसंति वा, पदेसंति वा, वहवे उदगजोणिया जीवा य पोग्गला य उदगत्ताए वक्कमंति विउक्कमंति, चयंति, उववज्जंति।
- देवा णागा जक्खा भूया सम्ममाराहिया भवंति, अण्णत्थ समिट्टयं उदगपोग्गलं परिणयं वासिउकामं तं देसं साहराति,
- अन्भवद्दलगं च णं समुद्वियं परिणयं वासिउकामं णो वाउआए विधुणइ

- प्र. भन्ते ! जहां एक अष्कायिक जीव अवगाढ होता है, वहां कितने पृथ्वीकायिक जीव अवगाढ होते हैं?
- उ. गीतम ! वहां असंख्यात (पृथ्वीकायिक जीव अवगाड होते हैं।)
- प्र. कितने अप्कायिक जीव अवगाढ होते हैं ?
- असंख्यात अवगाढ होते हैं।
   जिस प्रकार पृथ्वीकायिक जीवों के लिए कहा उसी प्रकार वनस्पतिकायिक जीव पर्यन्त अन्यकायिक जीवों का समस्त कथन करना चाहिए यावत्-
- प्र. भंते ! वहां कितने वनस्पतिकायिक जीव अवगाढ होते हं?
- उ. गीतम ! वहां अनन्त अवगाढ होते हैं।

#### ७. सूक्ष्म स्नेहकाय के पतन का प्ररूपण-

- प्र. भन्ते ! क्या सूक्ष्म स्नेहकाय (सूक्ष्म जल) सदा परिमित (सीमित) पड़ता है ?
- उ. हाँ, गौतम ! पड़ता है।
- प्र. भन्ते ! वह सूक्ष्म स्नेहकाय ऊपर पड़ता है, नीचे पड़ता है या तिरछा पड़ता है ?
- उ. गौतम ! वह ऊपर भी पड़ता है, नीचे भी पड़ता है और तिरछ। भी पड़ता है।
- प्र. भन्ते ! क्या वह सूक्ष्म स्नेहकाय वादर अप्काय की भांति परस्पर समायुक्त होकर वहुत दीर्घकाल तक रहता है?
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, क्योंकि वह (सूक्ष्म स्नेहकाय) शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।

## ८. अल्प महावृष्टि के हेतुओं का प्ररूपण-

तीन कारणों से अल्प वृष्टि होती है, यथा-

- िकसी देश या प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उदकयोनिक जीवों और पुद्गलों के उदक रूप में उत्पन्न होने और नष्ट होने तथा नष्ट और उत्पन्न होने से,
- २. देव, नाग, यक्ष और भूतों के सम्यक् प्रकार से आराधित न होने पर उस देश में उत्थित वर्षा में परिणत तथा बरसने वाले उदक-पुद्गलों (मेघों) का अन्य देश में संहरण होने से,
- इन तीन कारणों से महावृष्टि होती है।
- 9. किसी देश या प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उदकयोनिक जीवों और पुद्गलों के उदक रूप में उत्पन्न होने और नष्ट होने तथा नष्ट और उत्पन्न होने से.
- २. देव नाग, यक्ष और भूतों के सम्यक् प्रकार आराधित होने पर अन्यत्र उत्थित वर्षा में परिणत तथा बरसने वाले उदक पुद्गलों का उस देश में संहरण होने से,
- समुत्थित वर्षा में परिणत तथा वरसने वाले अभ्रवादलों के वायु द्वारा नष्ट न होने से,

।ई तिहि अधिहास हि पिग्राक मित म्ड्र

## - एफन्नप्र कि 191म्मी उर्मिए जिम्म्छ कि घाकछान्न में गिए काडीस्ट . ?

- प्रमम किगाम ाङ्गिङ ) रम (म्प्रज्ञ) पिप्रकांधीस्थ एक ! किम . **ए** ? ई क्तिङ स्प्रन्य प्रायक्षित
- ।ई 115 हमर । वायुकात स्था हो। १३ : हो
- ए. भन्ते ! उस वायकाय का (किसी दूसरे पदार्थ के साथ) सर्वा है कि भर वह मरता है या कि मम्बर्ध हुए ही भरता है ?
- उन्हें कि में मिंद्र कि साथ के साथ है। भरता है, बिना स्पर्श हुए नहीं महाना है।
- ग्रा. भन्ने ! वह (मृत वायुकाय) सरीरसिहत (भवान्तर में) जाता है आ शरीररिहत जाता है ?
- हैं किलका भी क्यांत्र सहस्य हैं किलका है और कानीव्य किलका है। इस स्वाधित हो किलका कि उन्हों के स्वाधित का किलका है।
- -शित , ईं गृग ईक ग्रीर आह के घातु हो। मिर्गी . र

9. जीवारिक, २. केसीट, ३. तैजस्, ४. अग्राण। भीर किस निकल्ला है। नकी है। किस्का में मार्ग केसा है। नकी है गाल इक प्राप्त में गोग्स में

अश्वास्त स्थापित स्थापित स्थापित अश्वास्ति अग्रहासित अश्वासित भारतास्त्री स्थापित स्थापित स्थापित अश्वासित अश्वासित

#### −) तक्र के घाकछा़ म्रमीं छ. 0 €

ें हैं गिरुकिन

निर्मत राष्ट्रिक कि भक्ष प्रांच प्रांच हैं, यथा

- . शुन इम्पर में क्यां निर-पीर कर वक्य में निर्माता . १ १. ध्यात-धीक्यी आहि से उसन वायु।
- । भार इफ्ट में ज्ञार नेड़िन के ड़िफ्क लीर-कड़ीए . इ
- । हुए इफ्ट में शिक्ष साष्ट्रकर, उत्क्रह्मानुगरी है . ४
- । धृाव इफ्ट में निलंड शास । कंप-मध्नीमुं में . भ

### -एएन्स्र एक गिर्ड इगान नीयएक जास में किए एइनीकृ . ९९

- -ाथरू जाकर भड़ हनार र्न भिगड़ मिगड़ मंजीर में जार डाएटाज़ कधीत्मिक्ष्य हांग जाह हनार (कि) हाडीक्र एक ! हिन्द . ए जाड़ार खिर जुट डांह अहि ई नियंह जीतर एजायास जरूरम जाह क्ष्मड़ ई किरक ममण्जीय तक जाड़ार सर उसी ,ई किरक १ ई किरक घंड़ (डाहीडी) तक जीतर उसी

इस्सेएडिं निहें राणेहिं महावृद्धिकाए मिया। २०६१: इ. इ. इ. ५ इ. १८२

- —ंगन्याप माग्यी-एमक्कम स्त्रमायकान प्राप्ति। मन्त्रमाय वास्त्रमाय । अधिकार्याप वास्त्रमार् ?
- हेता, गिया विस्ति। जन्म हेता, महार हा अंग स्टब्स्
- प. से भन्ते ! कि पुडे पहाइ, अपुडे उहाइ ?
- उ. गोयमा ! पुडे यहाइ, नो अपुडे यहाइ।
- प. से भन्ते ! फिं ससरीरे नियलमड्, असरीरे नियलमड् ?
- हिस्स हो। जिस्साह । सिय संस्कृति निक्लमङ्, सिय असारी
- प. से केणहेण भन्ते ! एवं चुच्चड् भिय ससरीरे निक्खमड् , सिय असरीरे निक्खमड् ?'
- उ. गोयमा ! वायकायस्स णं चतारि सरीरया पण्णता, तं जंहा–
- 9. अंग्रिसिट, २.वेजीयर, ३.तेयर, ४.कमए अंग्रिस वेजियमंड्रं विष्णजहाय तेजनमपृष्टिं भेजस्वमङ् १.सिय ससरीरे निक्कमङ्, सिय असरीरे निक्कमङ्।''

ρ-ξ·평 '6 'B '36 '표' Ibb|-

-गाम माक्राय नायका पंगात-

पंचित्हा अधिता वाउकाइया पण्णाता, तं जहा— १. अक्केते,

- ३. धंते,
- , प्रलीि . इ
- ४. सरीराणुगए,
- ५. संमुच्छिने। –नागं. स. ५. उ. २, यु. ४४४
- एनांदिय जीवेसु सिय लेस्साइ बारसदाराणं पलवणं राधित जाब एवं वधासि—
- ए. ९. मिय भंते ! जाव चतारि एंच पुढिकाइया एए ए सारा तिरिज्ञार एक पिता तेजी क्या आहारिया, पिरणमीय, सरीरं वा बंधीत ?

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

- ें हैं गृह हैं। में फ़ाइनोइज़ाध्यमी प्र. ८. भन् ! मान (क्ष्मीकिष्यु) ह. एक ! हिन्ध . ১ . қ
- ि कि कि म्ह 'ई रिश्क शाएड़ी हिए हे कि हिक्स मिर्ग **,हैं पृ**ह हैं) म फाइनोइअध्यम् हिनार नामितालार विक है ! मिलार राहे हैं . ह
- । फिडि डिम् काइ उर्ध एए) ई डिंग डि एउडी गिएड
- ें हैं हिंड हिंभर उसार मि फिर्म क्रांचा है तिह हिल्ह राजा क्रांच में कियो रे हैं कियो रे हैं
- भि । इस जाकर भिरु ,ई । इक ज्ञानर क कि कि कारीकिष्यु में रुमानीकाष्ट्र ठेख के इप्रान्माद्र ग्रक्र मणी ! महीं .ह
- लाक निक्ती जीएनी कि किपि कामीकिए नर ! जिन .0 e .R । पृज्ञीाच । म्हक
- . के नेत्रुमुक्त स्पान श्वास स्थाप स्थाप स्थाप हो। ें हैं ड्राम डिक कि
- ९ है ग़ार ईक जायद्रुस रिंग्ली के जिलि नर। किए (क) १९ .R **1ई कि वेद राएड सर्वेश क्रक्र**
- चारा , इंग्रां कि तोन समुद्धात कह गए हैं, यथा—
- ३. मारणान्तिक समुद्धात। क्रवात समेदंवाप **). वेदना समुद्**घात,
- त्रीम का का समुद्धात कानी।।।।। कि ह । एक है कि (छ) . K
- उ. गीतम ! वे मारणान्तिक समुद्धात करक भी मरते हैं और हैं या मारणान्तिक समुद्धात किये बिना ही मरते हैं ?
- हाए । इस एडी १४१८ ) काम हिए (क्राक्शिक्षे) हे . ६९ . R ।ई किम कि निन्ने किया भी मरते हैं।
- उ. गीतम ! (प्रज्ञापनासूत्र के छठ क्रिक्मान्तिपद के अनुसार **़ें हैं किंद्र 199** हिस्स हैं
- जाहोड़ी) ज्ञीह के जामण्डीम , के क्रिक जाजार प्राप्टरम क्षम्ड राधि है निधांब रारीद विराधाम-कप्र रक लमी कि किमीक्ष होए ए आड होना कि क्रियोक्स एक ! कि " K उनकी उद्वतंना कहनी चाहिए।
- केड जाएड जाम उन्कुर तीष्ट्री कि विकि कधीकिए-व्यंद्री विसा ही यहां भी उद्वतना द्वार पर्यन्त जानना चाहिए। ,ई 11मा 13क कमालास्ट 11मर्ट मृत्ती के किमीकिक्यु ! मिर्गा . र

व्हाध्येत हैं ?

- ं इं रिष्ठांच जीतद (ভাदीय) जिल्हें ही माणीप , इं रिज्ञ ज्ञाह ज्ञान्द्रम क्षम्ड र्जार ई नियांच ज्ञान एजायाम कप उक् र ने । किया के पाय हो हो है । विश्व के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप शेष सब पूबेबत् है।
- अनुसार जानना चाहिए। र्क हमु ।न्याहर ।न्येव्ह र्रोह भीर होष्टी , राम्य । यहा विह्न उ. गीतम ! इनके विषय में भी पूर्वत्त् समझना चाहिए।

- प. ८.ते णं भेते ! जीवा कि पाणाइवाए उववस्वाइज्जात जाब
- उ. गीयमा ! पाणाइवाए वि उवक्साइण्याति जाव र र्जायम् क्यार्मा क्यार्म हेन्स्याद्वार हेन
- ि निर्णान गाण्यही िन गिविस ां मी मिर्म निर्मण्डी मिर्म एव मिर्म हे गिर्म में मिर्म । जींच्य्डाभ्फ्रिक वी र्रमणभूज्ञास्यमी
- र तींग्यक्र तिझिंक् वाम तींग्यक्र फ़िंडीगृड्र7र ? जींच्यवा कओसिक कानि ! तेंम ए हे. १ . म
- । शिक्राणीम । इत उ. गीयमा ! एवं जहा वक्कतीए पुढिविकाइयाणं उववाओ
- प. १०. तिस णं भंते ! जीवाणं केवइयं काल ठिई पण्णाता ?
- उ. गीयमा जिहणोणं अंतोमृहत्,
- प. १९. (क) तेसि णं भेते ! जीवाणं कड् समुग्याया उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साइं।
- उ. गीयमा !तओ समुग्धाया पश्रता, तं जहा– طمماطل خ
- ३. मारणीतेय समुग्धाए। कसायसमुग्धातः विव्यवासिमुग्दाए,
- र हींग्रम गण्डीमभरू, हींग्रम गण्डीमभ की एवं भेरे ! जीवा मारणीतेयसमुग्धाएणं कि
- । नीरम ही एडोमिस्स , हीरम ही एडोमिस । मिथि . ह
- र निरिय्यवित्र होक े निख्ना डीक ,ामडीक्र ) मांचा अगंपर हिम्ह in हे . ५६ . म
- गीयमा । एवं उव्यह्णा जहा वक्कतीए ।
- र शिष्टी वा , सरीर वा बंधीत ? , क्रिंगिंडार्स ख्या किए क्षिया प्राह्म निर्मेश निर्मा निर्मा क्षाह्म हो हो है। प. सिय भेते ! जाव चतारि पंच आउपकाइया एगयओ
- जीव उब्बट्टोते, उ. गोयमा ! एवं जो पुढीकहाइयाणं गमो सो चेव भाणियच्यो
- , गिमितेक्र ने सहस्साइं उत्कोसेगं,
- र तिथि वा, सरीर वा बंधित 🕝 ताहारण सरीरं बंधीं बेधिता तुओ पच्छा आहारीते वा, पि. सिय भेते ! जाद यताहि पंच तेयकाइया एगधओ मिस ते चेव।
- ।इन्हें इंग्रे । भिष्टि : र
- णवर-उववाओं छिद् उव्वह्णा य जहा पत्रवणाएँ ।

सेसं तं चेव। वाउकाइयाणं एवं चेव, नाणतं-णवरं-चत्तारि समुग्धाया।

- प. सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच वणस्सइकाइया एगयओ साहारणसरीरं बंधंति, बंधित्ता तओ पच्छा आहारेंति वा, परिणामेंति वा, सरीरं वा बंधंति?
- उ. ग्रोयमा ! णो इणहे समहे, अणंता वणस्सइकाइया एगयओ साहारणसरीरं बंधंति बंधिता तओ पच्छा आहारेंति वा, परिणामेंति वा, सरीरं वा बंधंति। सेसं जहा तेउक्काइयाण जाव उव्वट्टंति।

णवरं--आहारो नियमं छिद्दिसिं, ठिई जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, सेसं तं चेव।

-विया. स. १९, उ. ३, सु. २-२१

### १२. लेस्साइ बारसदाराणं विगलेंदिय जीवेसु पलवणं— रायगिहे जाव एवं वयासी—

- प. सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच बेंदिया एगयओ साहारणसरीरं बंधंति बंधित्ता तओ पच्छा आहारेंति वा, परिणामेंति वा, सरीरं वा बंधंति?
- उ. गोयमा ! नो इणट्ठे समद्वे, बेंदिया णं पत्तेयाहारा य, पत्तेयपरिणामा, पत्तेयसरीरं बंधंति बंधित्ता तओ पच्छा आहारेंति वा परिणामेंति वा सरीरं वा बंधंति।
- प. तेसि णं भंते ! जीवाणं कइ लेस्साओ पन्नताओ ?
- गोयमा ! तओ लेस्साओ पन्नत्ताओ, तं जहा–
   १. कण्हलेस्सा, २. नीललेस्सा, ३. काउलेस्सा।
   एवं जहा एगूणवीसइमे सए तेउकाइयाणं जाव उच्चट्टंति

णवरं-सम्मदिडी वि, मिच्छिदिडी वि, नो सम्मामिच्छिदिडी,

दो नाणा, दो अन्नाणा नियमं, नो मणजोगी, वयजोगी वि, कायजोगी वि,

### आहारो नियमं छिद्दसिं।

- प. तेसि णं भंते ! जीवाणं एवं सन्ना ति वा, पन्ना ति वा, मणे ति वा, वयी ति वा अम्हे णं इड्डाणिडे रसे, इड्डाणिडे फासे, पडिसंवेदेमो?
- उ. गोयमा ! णो इणड्डे समङ्घे, पडिसंवेदेंति पुण ते। ठिई जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वारस संवच्छराइं

शेष सब कथन पूर्ववत् है। बायुकायिक जीवों का कथन भी इसी प्रकार है। विशेष-भिन्नता यह है वायुकायिक जीवों में बार समुद्रवात होते हैं।

- प्र. भंते ! क्या कदाचित् दो यावत् चार या पांच वनस्पतिकायिक जीव मिल कर एक साधारण शरीर बांचते हैं और इसके पश्चात् आहार करते हैं, परिणमाते हैं और (विशिष्ट) शरीर बांचते हैं?
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, अनन्त बनस्पतिकायिक जीव मिल कर एक साधारण शरीर बांधते हैं, फिर आहार करते हैं, परिणमाते हैं और (बिशिष्ट ) शरीर बांधते हैं इत्यादि सब तेजस् कायिकों के समान उद्धर्तना करते हैं पर्यन्त जानना चाहिए।

विशेष-वे आहार नियमतः छहाँ दिशाओं से लेते हैं, उनकी जयन्य और उत्कृष्ट स्थिति भी अन्तर्मुहूर्त की है। शेष सब कथन पूर्ववत् है।

# १२. लेश्यादि वारह द्वारों का विकलेन्द्रिय जीवों में प्रखपण राजगृह नगर में यावत् गौतम खामी ने इस प्रकार पूछा-

- प्र. भन्ते ! क्या (कदाचित्) दो, तीन, चार या पांच द्वीन्द्रिय जीव मिलकर एक साधारण शरीर वाधते हैं और वांधकर उसके बाद आहार करते हैं आहार को परिणमाते हैं फिर विशिष्ट शरीर को वांधते हैं?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, क्योंकि द्वीन्द्रिय जीव पृथक्-पृथक् आहार करने वाले, पृथक्-पृथक् परिणमाने वाले और पृथक्-पृथक् अरीर वांधने वाले होते हैं, वांधकर फिर आहार करते हैं, उसका परिणमन करते हैं फिर विशिष्ट शरीर वांधते हैं।
- प्र. भन्ते ! उन (द्वीन्द्रिय) जीवों के कितनी लेश्याएं कही गई हैं?
- उ. गौतम ! उनके तीन लेश्याएं कही गई हैं, यथा-
  - 9. कृष्णलेश्या, २. नीललेश्या, ३. कापोतलेश्या। इस प्रकार समग्र वर्णन उन्नीसवें शतक में अग्निकायिक जीवों के विषय में पूर्व में जैसा कहा है, वह यहां भी उद्वर्तित होते हैं पर्यन्त कहना चाहिए।

विशेष-दीन्द्रिय जीव सम्यग्दृष्टि भी होते हैं, मिथ्यादृष्टि भी होते हैं। स्वादृष्टि नहीं होते हैं।

उनके नियमतः दो ज्ञान या दो अज्ञान होते हैं। वे मनोयोगी नहीं होते किन्तु वचनयोगी और काययोगी

व मनीयागा नहीं होते किन्तु वचनयोगी और कीयः होते हैं।

वे नियमतः छहों दिशाओं से आहार लेते हैं।

- प्र. भन्ते ! क्या उन जीवों को हम इष्ट अनिष्ट रस तथा इष्ट अनिष्ट स्पर्श का प्रतिसंवेदन (अनुभव) करते हैं, ऐसी संज्ञा, प्रज्ञा, मन या वचन होता है?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, वे रसादि का प्रतिसंवेदन करते हैं। उनकी स्थित जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट वारह वर्ष की होती है।

प्रिशीन ाननार पि गृही के किए एक्री ग्रीहा ग्राप्त एक्री पिड़ शेव सब कथन पूर्ववत् जानना चाहिए।

।ई राज्न्य में तीष्ट्री र्राप्त फ्रन्नीड़ किन्ड्न**-व्यह्नी** 

श्रेव सब कथन पूर्ववर्त है।

- लश्यादि बारह हार्रो का पंचीत्रय जीवी में प्रस्पपा-
- र है िष्टाह कि रिशद रती ,ई िमिएरीप कि राजार ,ई िरक राजार ज्ञाह र्रुपट प्रकाशंघ प्रिट हैं रिष्रांघ प्रीराह गिराष्ट्राप्त कए एक रुमी एऋषिं होए ए , राष्ट (निर्ि हि) होही।इन्ह । एक ! निन्ध । ए
- ार्फ सिंति प्रिंध हैं तिंह के म्लकनी नाइस् नित प्रींध नाह प्राप्त मिन्ड्र। हैं तिहि पाञ्जीड्र निति प्रिक्ष प्राप्टर हिंख किन्ड्र—व्यहिन उ. गीतम ! पूर्ववत् द्वीन्द्रय जीवों के समान जानना चाहिए।
- ें हैं िंगक एड़ार गड़ास्ट मड़ की हैं । जिंह नम्म ग्र हम ,ाहर ,ाहंछ छिए कि कि (एड्सिट्पे) हुए । एक । कि . R
- । इं हि रिग्रक ि ग्राइम्छ रि मि ग्रसी है रिग्रक एड्राए ग्राइम्स मड़ की कि हिम नव्य प्राथत वाय कि हिम हि <del>नि</del>क्ती र्राप्ति हैं रिरक एड़ार राज़ाध मड़ की हैं कि निष्टा ार नम , गहर , गहार किर्म किर्म किर्म (विद्रप्त) हि रिप्तकी ! मर्गाए . र
- ं इं र्रिंग्क (मञ्ज्येतीए) नम्हरू क दिए अनीर अड़ । इंप्स भर अनीर अड़ , इना अनीर अहे ,एन अनिस्ट अहंद, इस्ट अनिस्ट अह महे की है ।तिह म्हा । हमा हम । स्वीध्य (एक्टीहर्प) म्हा प्रम । स्वा
- 1ई हि fyक fn घमनुध (Fर्घें कि ज्ञार) र्ह कृतम। ई र्हारक न्व्यंभितीर कि दिए अनिर्ध चचन नहीं होता है कि हम इंप्ट अनिष्ट शब्द याबतु इंप्ट क्राय प्रायं मिर्ग कि (विसंध) मिकी-मिकी। हैं रिश्क घण्ट्रा कि दिए उन्हें की हैं गाउँ यादतू हुए अनिष्ट स्व में शाहि न्डिंग ! मिर्ग क्षेत्र कि स्थित (हिंम) हिंम । स्वाह्य विकास कि कि स्वाह्य । स्वाह्य कि स्वाह्य कि स्वाह्य कि स
- र् हैं गृह हैं) में म्जादनदिशास्त्रमी त्रुंगम तामती।णार निर (फ्रज़िंध्रं) र्घ की ई 151र । इक 18र्थ । एक ! रिन्ध . प्र
- **ि ग**र्गा हिम नाह कि प्राक्र भट्ट कि कि कि हैक प्रांध ई कि नाहर्ग कि प्रकार भट्ट "ई कार िगम मिड ह" गाँध "ई जिए मह" करते हैं, यन जीवों में से कई जीवों का किया मह कि त्रीष्ट काम्कीएए र्व कीए के किए नरी ।ई कार इक ामग्रे हैं गृह ईंग्र हिम में फ्लाइमोइज्राष्ट्रमी <u>त्र</u>माय तामती।णार किए हेक । ई काल एक किए हैं, हैं गृह हैंग में मन्त्रिश कहा जाता है। कई की उ. गीतम ! यनमें से क्हें (फर्ल्सिक्य) केल में में महा । स्वाप

क्षि में लिहि रेम र्क ह्निये इसीयेक्स अग्रह कि लिहि हर

नाएर्रुएम इस (परि) रक इछि कि नापर्रुएम किन्के मिन्छ । हैं किंहि कि मर्गरागप्त मिर्ि ञकुर प्रसि कि नेद्रुमिन्स ज्नार तीसी किन्र । न । मान

**1**ई र्ति

1र्<del>ग</del> 1र्म गर्म हो एस हो । इस हो । इस हो । किंते ते से

– निया. स. २०, उ. १, सु. ३-६ किं हो हो हो । ए ग्र इठी सुग्री इ-ज़हाण

- ए. सिय पेरी होए। ताय वंसीहर्ण एगवा महारण माहारण । क्षेत्र होए । क्षेत्र होए । क्षेत्र होए । क्षेत्र होए । क्षे 9३. लेस्साइ बारस दाराणं पंचेदियजीवेसु पलवणं—
- र हीं इंड के सरीरं वा बंधीते ?
- । तिनिए डिइिंगि गाणध्य प्रणाणक्र व्यक्ति ,।।।। जीए के प्राथा है है । कि कि के कि के के उ. गीयमा !जहा बेड्रियाणां।
- । हि ग्णृ हीँ उज्ञाह, मिरीज्ञाम राज्ञारू ए इस । हो कि हाए । हो । इस हो । हो । हो । हो । हो । ,मिराज्ञामराज्ञार णं इनस् वि वि वि वि वि वि वि उ. गीयमा ! अस्थेगड्याणं एवं सण्णा ति वा, पण्णा ति वा, र मिराज्ञामराज्ञारः गं क्रिस कि ति कि । कि नि प. भिर्म राज्ञ निया, प्रणा ति वा, प्रणा ति वा, प्रणा ति वा, म
- र् मिर्निस्थिप कास हाणाड्ड , भ्रेंग्र हाणाड्ड , शिंग डीणीड्ड , इंस् डीणीड्ड , इंस डीणीड्ड iv ईम्स , कि में भेरे ! जीवाणं एवं सज्जा ति वा जाब वयी ति वा,
- 15 ग्णृ ठीइंग्स्डीम मिर्डिस्डीप मात्म हाणीड्ड जार इस हाणाड्ड गर इनस् , १६ त्री कि हम मिला का भी पत्र सम्पाति हा जाद ने एवं दि । ्रिक्सिडीप भार हाणाड्ड कार इस हाणाड्ड iv इन्स् उ. गीयमा ! अखेगड्याणं एवं सत्रा ति वा जान वयी ति वा,
- मार नीम्प्रहायम् उवस्वाह्याप् क्षान्त्रा में में में में में
- । ज्ञान जाहरी हि गिष्टि । जिल्ला । निर्मा । निर प्राप्त माह्यापुर क्रिया में मीर शिल्प्शामध्य उवस्साइज्जाता जीसं पि णं जीवाणं ते जीवा काभाणमंत्राखना मि नाम तींच्य्याभ्याम प्राथना उ. गोयमा ! अत्येगइया पाणाइदाए वि उवक्खाइज्जात जाव

ग्ववामे सन्तमे जाव सन्वहमिद्धामे।

। इंगमित्राम्। मिनित्रं गिनिक्यतः । ज्ञुम्पित्रं गिन्धः । गिन्धः ।

११ए०६शीच्य केविलवज्या।

#### उव्बष्टणा सव्वत्थ गच्छंति जाव सव्बद्धसिद्धंति।

सेसं जहा बेइंदियाणं। -विया. स. २०, उ. १, सु. ७-१०

### १४. विगलिंदिय-पंचेंदिय जीवाण य अप्पावहुत्तं-

- प. एएसि णं भंते ! वेइंदियाणं जाव पंचेंदियाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा पंचेंदिया,
  - २. चउरिंदिया विसेसाहिया,
  - ३. तेइंदिया विसेसाहिया,
  - ४. बेइंदिया विसेसाहिया। -विया. स. २०, उ. १, सु. ११

#### १५. ओहेण एगिंदिय भेयप्पभेय परूवणं-

- प. कड्विहा णं भंते ! एगिंदिया पन्नता ?
- उ. गोयमा ! पंचविहा एगिंदिया पन्नता, तं जहा-
  - पुढिवकाइया जाव ५. वणस्सइकाइया।
- प. पुढविकाइया णं भंते ! कइविहा पन्नत्ता ?
- उ. गोयमा !दुविहा पन्नत्ता, तं जहा-
  - १. सुहुमपुढिविकाइया य, २. बायरपुढिविकाइया य।
- प. सुहुमपुढिवकाइया णं भंते ! कइविहा पन्नता ?
- उ. गोयमा ! दुविहा पन्नता, तं जहा-
  - १. पज्जत्ता सुहुमपुढिवकाइया य,
  - २. अपज्जत्ता सुहुमपुढविकाइया य।
- प. बायरपुढिवकाइया णं भंते ! कइविहा पन्नता ?
- ज. गोयमा ! एवं चेव।एवं आउकाइया वि चउक्कएणं भेएणं णेयव्वा।

एवं जाव वणस्सइकाइया<sup>9</sup>। *–विया. स. ३३,* उ. १, सु. १-६

## १६. पुढिवकाइयाइ पंच थावरेसु सुहुमत्त बायरत्ताइ परूवणं-

- प. एयस्स णं भंते ! पुढिविकाइयस्स आउकाइयस्स तेउकाइयस्स वाउकाइयस्स वणस्सइकाइयस्स य कयरे काये सव्वसुहुमे, कयरे काये सव्वसुहुमतराए?
- उ. गोयमा ! वणस्सइकाए सव्वसुहुमे, वणस्सइकाए सव्वसुहुमतराए।
- प. एयस्स णं भन्ते ! पुढिवकाइयस्स आउकाइयस्स तेउकाइयस्स वाउकाइयस्स य कयरे काये सव्वसुहुमे, कयरे काये सव्वसुहुमतराए?
- उ. गोयमा ! वाउकाये सव्वसुहुमे, वाउकाये सव्वसुहुमतराए।
- प. एयस्स णं भन्ते ! पुढविकाइयस्स आउकाइयस्स तेउकाइयस्स य कयरे काये सव्वसुहुमे, कयरे काये सव्वसुहुमतराए?

वे मर कर सभी जीतों में यावन सर्वावीसत पर्यंत उस्त्र होते हैं।

शेष सब कथन ढीन्द्रिय जीवी के समान जानना चाहिए।

#### १४. विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों का अल्पवरुत्व-

- प्र. भरो ! इन द्वीन्द्रिय यावत् पनेन्द्रिय जीवी में कीन किन्से जल यावत् विशेषायिक है ?
- उ. गोतम ! १ . सबसे अन्य पर्वेद्धिय जीव है।
  - २. (उनसे) बन्सिद्य जीव विशेषाधिक है।
  - ३. (उनसे) बॉस्टिय बीच विशेषाधिक है।
  - ४. (उनसे) द्वीद्रिय जीव विशेषाधिक है।

#### १५. सामान्यतः एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण-

- प्र. भन्ते ! एकेन्द्रिय जीव कितने प्रकार के करे गए हैं?
- उ. गीतम ! एकेन्द्रिय जीव पांच प्रकार के करे गए हैं, यया-
  - १. पृथ्वीकायिक यावत् ५. यनस्पतिकायिक।
- प्र. भंते ! पृथ्वीकायिक जीव कितने प्रकार के कहे गए हैं?
- उ. गीतम ! वे दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - १. स्क्ष्मपृथ्वीकायिक, २. बादरपृथ्वीकायिक।
- प्र. भन्ते ! सूक्ष्मपृथ्वीकायिक जीव कितने प्रकार के कहे गए हैं?
- उ. गीतमं ! वे दो प्रकार के कहे गए हैं, यया−
  - पर्याप्त सूदमपृय्वीकायिक,
  - २. अपर्याप्त सूदमपृय्वीकायिक।
- प्र. भन्ते ! वादरपृथ्वीकायिक जीव कितने प्रकार के कहे गए हैं?
- गौतम ! वे भी पूर्ववत् दो प्रकार के कहे गए हैं।
   इसी प्रकार अफायिक जीवों के भी चार-चार भेद जानने चाहिए।
   इसी प्रकार वनस्पतिकायिक पर्वन्त चार-चार भेद जानने
- चाहिए। १६. पृथ्वीकायिकादि पांच स्थावरों में सूक्ष्मत्व वादरत्वादि का
  - प्र. भन्ते ! पृथ्वीकायिक, अष्कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक (इन पांचों) में से कौन सी काय सब से सूक्ष्म है और कौन सी सुक्ष्मतर है ?

उ. गौतम ! (इन पांचों कायों में से) वनस्पतिकाय सबसे सूक्ष्म हैं और वनस्पतिकाय ही सबसे सुक्ष्मतर है।

- प्र. भन्ते ! पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक (इन चारों) में से कौन सी काय सबसे स्<sup>क्ष्म है</sup> और कौन सी स्क्ष्मतर है?
- उ. गौतम ! (इन चारों में से) वायुकाय सबसे सूक्ष्म है और वायुकाय ही सबसे सूक्ष्मतर है।
- प्र. भन्ते ! पृथ्वीकायिक, अप्कायिक और अग्निकायिक (इन तीनों) में से कौन-सी काय सबसे सूक्ष्म है और कौन सी सूक्ष्मतर है?

- उ. गीत ई म्ब्रुम् संबस पाकानीक से में (ॉनिंत नड़)! मार्गिक .र
- 1ई फ्राम्सप्र मिनम है , कधीत्कर्फ , कधीत्कर्षि म्ह ! जिन्म . **ए** मि मिक में में (जिंग म्ह) कधीत्करीयम्म प्रिक्ति कधीत्कृष्टा ? ई फ्राज्ञा मिनम मि मिक प्रिक्ति है (लुख्न) रजान मिनम माक
- , ई उठाव्रेस माकतीसम्बन्ध में (मिंग म्ड्र)! माति .र. ।ई उत्तरज्ञाव मेंबस हि प्राक्तीसम्बन्ध उत्तर कार्याकर्मिक , कार्याकान्त्रपु ! जिन्ह .प्र
- स. मन्त : पृथ्वाकावक, जन्मावक, जानकाविक जार वायुकायिक (इन चारों) में से कीन सी काय सबसे वादर है और कौन-सी बादरतर हैं ?
- ।ई रातरा सिम्स कि सम्बन्ध । कि सम्बन्ध । किस्स । किस । सम्बन्ध । किस । सम्बन्ध । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस । किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | किस | कि

उ. गीतम ! (इन चारों में से) पृथ्वीकाय सबसे बादर है और

- हि मातग्रस प्रिस है प्रचादित स्वास्त है मार्गि महें। सवसे बादरतर हैं।
- ति-निक में (मिन्टेन हो प्रायुक्ताय (इन दोनों) में में किने-मि फाय सबसे वादर है कीन भी वादरतर है?
- अन्य राजना मान्य है मान स्थान स्थान स्थान है जो जोना स्थान स्थान है जो जोना स्थान स्थान है जो जोना स्थान स्थान है जो जोना स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थ
- एम*न्*रप्र में कांक तक ज्ञीम् जाकक्षियु . ७९

अधीका में गांच प्रकार के नादर जीव कहे गए हैं, यथा— १. पृथ्वीकाकिक, २. अफाकिक

<u>रुधीत्रुरुम्म ४</u> क्छीक्षा ।

३. वासुकाविक, ४. वनस्रतिकायिक

। गिंगार सह जारु . . । ग्रह्माप्ट र्ननार इसे छांग सि में कांकिवेडेक जाकर सिड़

—IBF ,र्डे गुग ईक छिए ५२१२ के ५१कप्र छोग में कारुक्रेयती

9. एकेन्द्रिय, ५. हीन्द्रिय,

, फ्राफिट .४ , फ्राफि . इ

. प्रह्मित्रया १० स्टब्स्य

## 9.. पृथ्वी शरीर ते विशालता का प्रस्ति पृथ्वी अहम . २९ । इस प्रहा कि प्राप्ति कि प्राप्ति कि । फिल्म । फिल्म । फिल्म ।

- ,डें र्तिड़ ज़ीरह र्नाम्ची रहं मिलि कमीलमुग ममूम नाम्बंस 1ई त्तिड़ं अरीरह कि मकर्मिस स्मूम क्या त्मिर क्षित्र ज़ीरहं र्मास्य के मिलस्पीस स्मूम नाम्बंस 1ई त्तिड़ं अरीरह कि मिल्स स्मूम क्या

- उ. गीयमा ! तेउकाचे सव्यसुह्मे, तेउकाचे सव्यसुहमतराए।
- प. एयस्स णं भंते ! पुढविकाइयस्स आउक्षाइयस्स य कयरे कावे सव्ययुद्धेम, कयरे कावे सव्ययुद्धमतराए ?
- गोयमा ! आवकाये संव्यसुहमे, आवकाये
   प्यसुत्त गां भंते ! पुढिनकाइयस्त आवकाइयस्त
   प्यस्त गां भंते ! पुढिनकाइयस्त आवकाइयस्त
- तेयकाइपस्स वायकाइपस्स वणस्सइकाइपस्स य कपर् कामे सब्बायरे, कपरे काये सब्बायरताए? उ. गीयमा ! वणस्सइकाये सब्बायरे, वणस्सइकाये
- सव्यवायरतराए। प. एयस्स गं भंते ! पुढिवकाइयस्स आवकाइयस्स तेयक्षाइयस्स वायकाइयस्स य कथरे काचे सव्यवायरे,
- क्रयरे काये सब्बायरतराए ? उ. गोयमा ! पुढविकाए सब्बायरे, पुढविकाए
- सब्बायरतराए। प. एयस्त णं भंते ! आउकाइ्यस्त तेउकाइ्यस्त नाउकाइ्यस्त य कथरे काथे सब्बायरे, कयरे काथे सब्बायरतराए ?
- उ. गोयमा ! आयकाये सब्बायरे, आयकाये सब्बायरतराए।
- प. एयस्स गं भेते ! तेयकायस्स वायकायस्स य कपर कार्य सव्यवायरे, कपरे काये सव्यवायरतराए ?
- उ. गीयमा !तेपकाए सब्बायरे, तेपकाए सब्बायरतराए। -विया. स. १९, उ. ३, सु. २३-३०

### -j<del>ण्डाक प्रहाति गावान् यावान् प्रवान</del> । जन

- जिए हे , 15 गिया प्राधित हो में प्राधित है हि

१. पुढीवकाइया, २. आउकाइया,

३. वाउकाइया, ४. वणस्तिइकाइया,

५. ओराला तसा पाणा।

एंडे उड्डकोंगे वि। —।इए तं, जापण १७ विच वायरा पण्णाता, तं जहा—

9. प्रगिंदिया, २. वेड्रिया,

३. तेड्रिया, ४. चर्गरीदया,

५. पेचिदिया। –जागं. अ. ५, उ. ३, सु. ४४४

#### -ivpay जिल्ला महास्वाचन प्रमाणिक . ১९

। प्रहमआउसरीर।

सरीरा से एगे सुहमवाउसरीराणं जावह्या सरीरा से एगे असंखेज्जाणं सुहमवाउसरीराणं जावह्या सरीरा से एगे असंखेज्जाणं सुहमतेउकाइयसरीराणं जावह्या सरीरा से असंखेज्जाणं सुहुमआउकाइयसरीराणं जावइया सरीरा से एगे सुहुमपुढिवसरीरे।

असंखेज्जाणं सुहुमपुढिवकाइयाणं जावइया रारीरा से एगे बायरवाउसरीरे।

असंखेज्जाणं बायरवाउकाइयाणं जावइया सरीरा से एगे बायरतेउसरीरे।

असंखेज्जाणं बायरतेउकाइयाणं जावइया सरीरा से एगे बायरआउसरीरे।

असंखेज्जाणं बायरआउकाइयाणं जावइया सरीरा से एगे बायरपुढविसरीरे।

एमहालए णं गोयमा !पुढविसरीरू पण्णत्ते।

–विया. स. १९, उ. ३, सु. ३१

## १९. पुढविकाइयस्स सरीरोगाहणा परूवणं-

- प. पुढिवकाइयस्स णं भंते ! के महालया सरीरोगाहणा पण्णत्ता?
- गोयमा ! से जहानामए रण्णो चाउरंतचक्कविष्टस्स वण्णगपेसिया तरुणी बलवं जुगवं जुवाणी अप्पातंका जाव निउणसिप्पोवगया,

तिक्खाए वइरामईए सण्हकरणीए, तिक्खेणं वइरामएणं वट्टावरएणं

एगं महं पुढिवकायं जउगोलासमाणं गहाय पिडसाहरिय पिडसाहरिय पिडसंखिविय-पिडसंखिविय जाव इणामेव त्ति कट्टु तिसत्तखुत्तो ओपीसेज्जा।

तत्य णं गोयमा ! अत्थेगइया पुढविकाइया आलिद्धा, अत्थेगइया नो आलिद्धा,

अत्थेगइया संघट्टिया, अत्थेगइया नो संघट्टिया,

अत्थेगइया परियाविया, अत्थेगइया नो परियाविया, अत्थेगइया उद्दविया, अत्थेगइया नो उद्दविया, अत्थेगइया पिट्ठा, अत्थेगइया नो पिट्ठा, पुढविकाइयस्स णं गोयमा ! एमहालया सरीरोगाहणा पण्णत्ता। —विया. स. १९, उ. ३, सु. ३२

## २०. एगिंदियाणं ओगाहणं प्डुच्च अप्पबहुत्तं-

प. एएसि णं भंते ! पुढिवकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं सुहुमाणं बादराणं पज्जत्तगाणं अपज्जत्तगाणं जहण्णुकोसियाए ओगाहणाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?

#### उ. गोयमा !

- सव्वत्थोवा सुहुमनिओयस्स अपञ्जत्तगस्स जहिष्णया ओगाहणा।
- २. सुहुमवाउकाइयस्स अपञ्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेञ्जगुणा।
- सुहुमतेउकाइयस्त अपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा।

अमंख्यात मुक्त्म अध्काय के जितने अग्रेर होते हैं, उतना एक मुक्त पृथ्वी काय का अग्रेर होता है।

असंस्यात युक्त पृथ्वीकाय के जितने असेर होते हैं, उतन एक बादर वायुकाय का असेर होता है।

असंख्यात नादर वायुकाय के जितने शरीर होते हैं, उतनाएक भादर अभिनकाय का शरीर होता है।

असंख्यात चादर ऑग्नकाय के जिनने शरीर होते हैं, जना एक चादर अफाय का शरीर होता है।

असंस्थात बादर अफाय के जितने शरीर होते हैं, उतना एक बादर पृथ्वीकाय का शरीर होता है।

हे गीतम ! इतना बड़ा पृथ्वीकाय का शरीर होता है।

## १९. पृथ्वीकायिक की शरीरावगाहना का प्रसपण-

- प्र. भन्ते ! पृथ्वीकाय के शरीर की कितनी वड़ी अवगाहना करी गई है ?
- उ. गोतमः! जैसे चक्रवर्ती राजा की चन्दन विसने वाली दासी हो। जो तरुणी, बलवती, युगवती, युवावय प्राप्त रोगरहित यावत् कला कुशल हो। वह चूर्ण पीसने की वन्नमयी कठोर शिला पर, वजमय तीक्ष्ण लोढ़े से लाख के गोले के समान, पृय्वीकाय का एक वड़ा पिण्ड लेकर वार-वार इकट्ठा करती और समेटती हुई-''में अभी इसे पीस डालती हूं,'' यों विचार कर उसे इकीस वार पीस दे तो भी हे गौतम ! कई पृथ्वीकायिक जीवों का उस शिला और लेंद्र से स्पर्श होता है और कई जीवों का स्पर्श नहीं होता है। उनमें से कई पृथ्वीकायिक जीवों का घर्षण होता है और कई पृथ्वीकायिकों का घर्षण नहीं होता है। उनमें से कुछ को पीड़ा होती है और कुछ को पीड़ा नहीं होती है। उनमें से कई मरते हैं और कई नहीं मरते हैं। कई पीसे जाते हैं और कई नहीं पीसे जाते हैं। गौतम । पृथ्वीकायिक जीव के शरीर की इतनी बड़ी अवगाहना कही गई है।

## २०. एकेन्द्रियों का अवगाहना की अपेक्षा अल्पबहुत्व-

प्र. भंते ! इन सूक्ष्म-बादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवों की जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहनाओं में कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक है ?

### उ. गौतम !

- सबसे अल्प अपर्याप्त सूक्ष्मिनगोद की जघन्य अवगाहना है।
- २. (उससे) अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकायिक जीवों की जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।
- ३. (उससे) अपर्याप्त सूक्ष्म अग्निकायिक की जधन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।

- असंख्यातगुणी है। ४. (उससे) अपर्यात्त सूक्ष्म अफायिक की जवन्य अवगाहना
- अवगाहना असंख्यातगुणी है। ५. (उससे) अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक की जधन्य
- इ. (उससे) अपयोप्त वादर वायुकायिक की जधन्य
- भ्राया कि क्यांकिनीस् आया नारा अभिनक्षाकि का जायन अवगाहना असंख्यातगुणी है।
- ८. (उससे) अपयोप्त बादर अफायिक की जयन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।
- ९. (उससे) अपयोत्त वादर पृथ्वीकाविक को जघन्य अवगाहना असंख्यातगुगी है।
- रज्ञाव गिगिड ककिए ल्योंक्स (मिम्ह) .१९.-०१ अवगाहना असंख्यातगुणी है।
- 1ई गिगृः अवगाहना दीनों की परस्यर तुल्य और असंख्यात-वनस्पितकारिक की और बादर निगोद की जघन्य
- १३. (उससे) अपर्यात मूक्ष्म निगोद को उकुष्ट अवगाहना असंख्यातगुणी है। १२. (उससे) पर्याप सूक्ष्म निगोद की जधन्य अवगाहना
- १४. (उससे) पर्याप सूक्ष्म निगेद की उक्कुट अवगाहना **।**ई कशीशहर्भ
- १४. (उससे) पर्याप मूक्ष्म वावुकापिक की ज्वयन्त अवगाहना **।ई कर्धाणहर्घा**
- ९६. (उससे) अपर्याप मूक्ष्म वातुकारिक का उक्कुट असंब्यातगुणी है।
- १७. (उससे) पर्याप्त मूक्ष्म वायुकायिक की उकुष्ट अवगाहना ाई कंधीाग्रह्मे **।** निज्ञाग्निक
- १८. (उससे) पर्याप पृक्ष्म अग्निकाय की जयन्य अवगाहना **।** कंशागद्रम
- ाहिना हुए अस्ते हो अपर्वाप्त कि उन्हेस्ट अस्पाहिना **१**९ असंब्यातगुणी है।
- २०. (उससे) उसी के पर्याप की उकुर अवगाहना । ई कझाणहरू
- २१. (उससे) पर्याप मुक्ष अफारिक की जयन्य अवगाहना **डि किंग्रागिद्ध**
- ाम्झाम्झार ठाकुर कि मोधमार के ग्रिस् (मिस्ट) . **१** १ असंब्यातगुणी है।
- ाम्हाएम्हर अकुर कि लांग्रेग के किए (संस्ट) . **६**८ ा इं काओा **प्रदर्**छ।
- **। है कांगीागहिछी**
- १४. (उससे) पर्याप पृत्यीकाविक के जयन अवनाहना
- **1**ई कद्यीमहर्म ाहिता है अपयोध कि अपयोध कि है है कि अपयोध कि एक अप्राह्म अप्राह्म अप्राहम असंख्यातगुणी है।

- ४. सिंहमआउकाइसस्स अतन्त्रयास जहिणाया
- ५. सुहुमपुढविकाइयस्स अपज्ययास्स गहणिणधा ।।।एएफ्प्रिंग असंदेग्ना।।।
- महिणिश्वा आगाहणा असंखेज्जागा।
- हे. बाद्रतात्रकाइस<del>स</del> अपज्जयन्त्र
- ७. बादरतेउकाइयस्स अतिन्यं धार्स प्रह्मिणाया आगहिणा असंदेज्जाणा।
- ओगाहणा असंखेज्यगुणा।
- ओगहिणा असंखेज्जगुणा। ८. बाद्रायावकाइपस्स अवज्यद्यास्स ाष्ट्राण्गिइंग्ट
- बादर्पुढिविकाइ्यस्स जहिणाया अपज्यया ११
- नगस्सिर्द्धभाईसस्स १०- ११. पत्रेयसरीर बादर ओगाहणा असंखेज्जगुणा।
- असिखिज्यगीगा। तिलाति गाण्डाानिह जहिर्णिया 힏 हणह बादरनिओयस्स य, एएसि णं अपज्यत्गाणं
- अस्ख्न्यगीगा। १२. सुहुमनिगोयस्स पञ्जत्तगस्स जहणिणया ओगाहणा
- १३, तस्तचेव अपज्जतगस्त उस्त्रीसिया ओगहिणा
- १४. तस्त चेव पज्जतगस्त उद्योतिया ओगाहणा <u>। फिन्नाहिया।</u>
- ð र' सिंहेमवातकाइंतस्स गहणिणाया 420144 । एडी। मेरी
- १६. तस्त चेव अपज्यतगस्त उस्त्रीसिया ओगहिणा आगाहणा असंख्ज्यांगा।
- १७. तस्त वेव पज्जतगस्स उक्कोसिया ओगहणा । प्रहामिस
- १८. सुहुम तेउकाइयस्स ाधाणीश्रह 4224 <u> । फिड़ी।। फि</u>
- १८. तस्त चेव अपज्यतगस्स उद्योसिया ओगहिणा ओगाहणा असंखेज्जगुणा।
- २०. तस चेव पज्जतगस्स उस्नीसिया ओगाहणा
- ३३. सुहुम आउकाइयस्स पज्जदागस्स जहािणाया | विस्साहिया।
- आगाहणा असंखेज्जगुणा।
- विस्साहिया। १२. तस्स चेव अपन्जतगस्स उद्योसिया ओगाहणा
- २३. तस्त चेव पन्जतगस्त उद्योसिया ओगाहणा
- २४. मुहुम पुढविकाइपस्स पज्जतगस्स जहािणाया । गिरुहो। भिर्म
- ाक्झाम्भ्रह्मा २५. तस्स चेव अपन्यतगस्स उद्योसिया ओगहिणा । गणिएक्टिकास गण्डाणिह

- २६. तस्स चेव पज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- २७. बादर वाउक्काइयस्स पञ्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेञ्जगुणा।
- २८. तस्स चेव अपज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- २९. तस्स चेव पज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ३०. बादर तेउकाइयस्स पज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा।
- ३१. तस्स चेव अपञ्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ३२. तस्स चेव पज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ३३. बादर आउकाइयस्स पञ्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेञ्जगुणा।
- ३४. तस्स चेव अपज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ३५. तस्स चेव पज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ३६. बादर पुढवीकाइयस्स पञ्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेञ्जगुणा।
- ३७. तस्त चेव अपज्जत्तगस्त उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ३८. तस्स चेव पज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ३९. बादरनिगोयस्स पज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा।
- ४०. तस्स चेव अपज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ४१. तस्स चेव पज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ४२. पत्तेयसरीर बादर वणस्सइकाइयस्स पञ्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा।
- ४३. तस्स चेव अपञ्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा असंखेञ्जगुणा।
- ४४. तस्स चेव पज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा। *–विया. स. १९, उ. ३, सु. २२*

## २१. अणंतरोववत्रग एगिंदिय भेयप्पभेय प्रवणं-

- प. कड्विहा णं भंते !अणंतरोववन्नगा एगिंदिया पन्नता ?
- गोयमा ! पंचिवहा अणंतरोववत्रगा एगिदिया पत्रता, तं जहा—
  - पुडविकाइया जाव ५. वणस्सङ्काइया।

- २६. (उससे) उसी के पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाला विशेषाधिक है।
- २७. (उससे) पर्याप्त बादर वायुकायिक की जवन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।
- २८. (उससे) उसी के अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाला विशेषाधिक है।
- २९. (उसरो) उसी के पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है।
- ३०. (उससे) पर्याप्त वादर अग्निकायिक की जयन अवगाहना असंख्यातगुणी है।
- ३१. (उससे) उसी के अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है।
- ३२. (उससे) उसी के पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है।
- (उससे) पर्याप्त वादर अष्कायिक की जवन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।
- ३४. (उससे) उसी के अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेपाधिक है।
- ३५. (उससे) उसी के पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेपाधिक है।
- ३६. (उससे) पर्याप्त वादर पृथ्वीकायिक की जधन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।
- ३७. (उससे) उसी के अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेपाधिक है।
- ३८. (उससे) उसी के पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है।
- ३९. (उससे) पर्याप्त वादर निगोद की जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।
- ४०. (उससे) अपर्याप्त नादर निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है।
- ४१. (उससे) पर्याप्त वादर निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है।
- ४२. (उससे) पर्याप्त प्रत्येक शरीरी वादर वनस्पतिकायिक की जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।
- ४३. (उससे) अपर्याप्त प्रत्येक शरीरी वादर वनस्पतिकायिक की उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यातगुणी है।
- ४४. (उससे) पर्याप्त प्रत्येक शरीरी वादर वनस्पतिकायिक की उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यातगुणी है।

## २१. अनन्तरोपपन्नक एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण-

- प्र. भन्ते ! अनन्तरोपपन्नक (तत्काल उत्पन्न) एकेन्द्रिय जीव कितने प्रकार के कहे गए हैं ?
- उ. गौतम ! अनन्तरोपपन्नक एकेन्द्रिय जीव पांच प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - १. पृथ्वीकायिक यावत् ५. वनस्पतिकायिक।

- र्क जाकर मित्रकी किए काशीकाव्यिषु कार्राणाजनमा । किस . K
- ें हैं गार ईस - १६ मिनीर कि के उसे मिनीर कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम - १ स्था निक्ता कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि
- १. सूक्ष्म पृथ्वीकािक २. वादार पृथ्वीकािकािक मुक्क्ष्म १ क्ष्मिकािका प्रक्रित क्ष्मिका क्ष्मिका भिन्न भिन्न । अस् भिन्न । अस् भिन्न । अस्य भिन्न । अस्य भिन्न । अस्य भिन्न । अस्य भिन्न । अस्य भिन्न । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य
- -ाणमत्रार क्त किर्मार-क्रिस के किन्नीकी कह्मणिरमंग्रम . ९९ इक के ज्ञाकार निज्ञी विक्रि प्रज्ञीकी कह्मणिरमंग्रम ! हिंस . रा
- ं हैं गुए ईक के प्राक्त छोंग छिए प्रस्नीकी कह्न्प्रग्रिप्रोप ! मिनीए , छ
- —प्रथम, हैं, ग्राप १ - प्रधीतिकतिस्पन्छ , १ १ - प्रकार क्षेत्रक इस ग्राम-ग्राम ग्रामुस्थ के कार्ष्ड्रय क्रमीरिश्च ग्रक्स मिड्ड । ग्रेडीाम
- -ाणमत्रप्र कि किंदिर-इदि के छिन्निक्य द्रीकाण्डिरानन्तर . ह*र*
- 9. अनन्तरावगाढ एकेन्द्रिय का कथन अनन्तरोपपञ्चक उद्देशक के समान जानना चाहिए।
- परम्पराचगाह एकेन्द्रिय का कथन परम्पराचगाह उद्देशक
   भनमान जानना खाहिए।
   भनन्तराहारक एकेन्द्रिय का कथन अनन्तरोपपञ्चक उद्देशक
- के समान जानना चाहिए। ४. परम्पराहारक एड्सेक्ट का कथन परम्परोपनक उद्देशक
- के समान जानना चाहिए। ५. अनन्तरपर्याप्तक एक्सिक्य कमन्तरपरायक्षक १. इस्थान जानना चाहिए।
- ह. परम्परपर्यापक का कहा का मन्त्रमास्त्रक वहेशक के समान जानना चाहिए।
- े. चरम एकेन्द्रिय का कथन परम्परोपपन्नक उद्देशक के समान जानना खाहिए। अचरम एकेन्द्रिय का कथन परंपरोपपन्नक उद्देशक के समान
- ्र यस एवं देव होती हैं है है होता है है है । चानना चाहिता से प्रकार में इंग्लारह व्हेशक हैता।
- है हैं ग़ार ईक के ग़कर मिल्ली छिट छन्नीकी छिटलापकु! होंस् . R है गार ईक के गकर मंग छिट छन्नीकी छिटलापके। महिर्ग
- है, गोतम ! कुळालेडची एकेन्द्रिय जीव पांच प्रकार के कहे गए है, चथा–
- (कार्योकतीयर २, मुनाय कार्योक्सिय , ९ के प्रकार रिम्बी गरिर कार्योक्सिय रहा प्रम्हणपङ् ! होंद्र . ए
- ् हें ग्रार ईस नाम , हैं ग्रार ईस स्ं आकार कि छें। मार्गीर . र
- िकमीकिव्यित्राच्छा . ६ कमीकिव्यित्रमुम् . ९ क् ज्ञाकर र्माकी कमीकिव्यित्र म्ह्रम् काञ्चाम्हर्गाणकु ! र्निष्ट . र १ ई ज्ञार्ग्

- . म अणंत्र १ हिम १ में में १ किए हिम कही कही अल्ला १
- उ. गीयमा हिनिहा एत्राया हे नाम हो । इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ.
- 9. सुहुमपुढोवेकाइया य २. बादरपुढोवेकाइया य। एवं हुपएणं भएणं जाव वणस्सइंकाइया १। नियाः स. ३३, उ. २, मु. ९
- प. कड्विहा णं भंते ! पर्पर्ववन्नगा युगिदिया पन्नता ?

- परंपरोबदन्मग एगिदिय जीवाणं भेषपभेष पखवणं-

- उ. गीयमा ! पंचित्रहा परंपरोवदन्नगा प्रोगिद्धा पण्णाता, नाइए ह
- ९. पुढिविकाड्या जाव ५. वणस्सिडकाड्या। एवं चउक्कमे भेजी जहां मीहिष्यबुदेसए। —विषा. स. ३३, उ. ३, यु. ९
- -ंगन्त्रम प्रसम्पर्ध गिनिय जीवाणं भेवपमेर पर्न्वणं-
- १. अणंतरीगाहा जहा अणंतरीबदनगा।
- १. परंपरोगाहा यहा परंपरोववन्नगा।
- ३. अणंतराहारमा जहा अणंतराववनमा।
- ४. परंपराहारगा जहा परंपरोववन्नगा।
- ५. अणंतरप्रज्ञतमा जहा अणंतरविवन्नमा।६. पर्परप्रज्ञतमा। जहा पर्परोववन्नमा।
- । । निमा विजहा परंपरोवदनगा।
- ाही ामगीहरू हंगू .ऽ

एवं पूप् पृक्कारस उद्देसगा। -विया. स. ३३/९, उ. ४-९९

- २४. कण्हलेस्स पृगिदिय जीवाणं भेयपमेय पख्वणं—
- प. कड़िवहा णं भंते ! कग्हलेस्सा एगिहिया पण्णाता ? उ. गीयमा ! पंचविद्धा कण्हलेस्सा एगिहिया पण्णाता,
- 9. पुढिनिकाइया जाच ५. वणस्सङ्काह्या।प. कण्हलेस्सा णं भंते ! पुढिकाइया कड्विहा पण्णाता ?
- जायमा ! दुविहा पणाता, तंजहा-
- 9. सुरमपुढांचकाइया य २.वायरपुढांचकाइया कहनिहा य. कण्हलस्ता णं भंते ! सुरमपुढांचकाइया कहनिहा पण्णाता ?

- उ. गोयमा ! दुविहा पण्णता, तं जहा-
  - १. अपज्जत्ता सुहुमपुढविकाइया य।
  - २. पज्जता सुहुमपुढिवकाइया य।
- प. कण्हलेस्सा णं भंते ! बायरपुढविकाइया कइविहा पण्णत्ता?
- उ. गोयमा !दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. अपज्जता बायरपुढविकाइया य,
  - २. पज्जत्ता बायरपुढिवकाइया य। एवं आउकाइया वि चउक्कएणं भेएणं णेयव्वा।

एवं जाव वणस्सइकाइया। -विया. स. ३३/२, उ. १, सु. १-३

## २५. अणंतरोववन्नग कण्हलेस्स एगिंदिय भेयप्पभेय प्लवणं-

- प. कड्विहा णं भंते ! अणंतरोववन्नगा कण्हलेस्सा एगिंदिया पण्णता ?
- उ. गोयमा ! पंचविहा अणंतरोववन्नगा कण्हलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता,तं जहा—
  - १. पुढिवकाइया जाव ५. वणस्सइकाइया।
     एवं एएणं अभिलावेणं तहेव दुपओ भेओ जाव वणस्सइकाइय ति।
- २६. परंपरोववन्नग कण्हलेस्स एगिंदियजीवाणं भेयप्पभेय पर्ववणं-
  - प. कइविहा णं भंते ! परंपरोववन्नगा कण्हलेस्सा एगिंदिया पण्णत्ता ?
  - उ. गोयमा ! पंचविहा परंपरोववन्नगा कण्हलेस्सा एगिंदिया पण्णत्ता,तं जहा-
    - पुढिविकाइया जाव ५. वणस्सइकाइया।
       एवं एएणं अभिलावेणं चउक्कओ भेओ जाव वणस्सइकाय ति। —विया. स. ३३/२, उ. ३, सु. १
- २७. अणंतरोवगाढाइ कण्हलेस्स एगिदियाणं भेयप्पभेय पह्नवणं—

एवं एएणं अभिलावेणं जहेव ओहिए एगिंदियस्स एक्कारस उद्देसा भणिया तहेव कण्हलेस्साए वि भाणियव्वा जाव अचरिमकण्हलेस्सा एगिंदिया। ——विया. स. ३३/२, उ. ४-९९

२८. नील-काउलेस्स एगिंदिय जीवाणं भेयप्पभेय परूवणं— जहा कण्हलेस्सेहिं एवं नीललेस्सेहिं वि सयं भाणियव्वं। —विया. स. ३३/३, उ. १-९९ एवं काउलेस्सेहिं वि सयं भाणियव्वं।

णवरं-काउलेस्स ति अभिलावो। *-विया. स. ३३/४, उ. १-११* 

- उ. गोतम ! वे दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - १. अपर्यात्रक सूरम पृथ्वीकायिक।
  - २. पर्याप्तक सूरम पृथ्वीकायिक।
- प्र. भंते ! कृष्णलेक्या वाले वादर पृथ्वीकायिक कितने प्रकार के कहे गए हैं ?
- उ. गीतम ! वे दो प्रकार के कहे गए है, यथा-
  - १. अपर्याप्तक वादर पृथ्वीकायिक,
  - २. पर्याप्तक वादर पृथ्वीकायिक।

इसी प्रकार अष्कायिक जीवों के भी चार-चार भेद जानन चाहिए।

इसी प्रकार वनस्पतिकायिक पर्यन्त (चार-चार) भेद जानन चाहिए।

- २५. अनन्तरोपपन्नक कृष्णलेश्यी एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण—
  - प्र. भंते ! अनन्तरोपपन्नक कृष्णलेश्यी एकेन्द्रिय जीव कितने प्रकार के कहे गए हैं ?
  - उ. गीतम ! अनन्तरोपपत्रक कृष्णलेश्यी एकेन्द्रिय जीव पाँच प्रकार के कहे गए हैं, यथा—
    - पृथ्वीकायिक यावत् ५. वनस्पतिकायिक।
       इसी प्रकार इसी अभिलाप से पूर्ववत् वनस्पतिकायिक पर्यन्त दो-दो भेद जानने चाहिए।
- २६. परंपरोपपन्नक कृष्णलेश्यी एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण--
  - प्र. भंते ! परम्परोपपन्नक कृष्णलेश्यी एकेन्द्रिय जीव कितने प्रकार के कहे गए हैं ?
  - गौतम ! परम्परोपपन्नक कृष्णलेश्यी एकेन्द्रिय जीव पाँच प्रकार के कहे गए हैं, यथा—
    - पृथ्वीकायिक यावत् ५. वनस्पतिकायिक।
       इसी प्रकार इसी अभिलाप से वनस्पतिकायिक पर्यन्त चार-चार भेद कहने चाहिए।
- २७. अनन्तरावगाढादि कृष्णलेश्यी एकेन्द्रिय जीवों के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण-

औधिक एकेन्द्रियशतक में जिस प्रकार इग्यारह उद्देशक कहे गए हैं, उसी प्रकार इस अभिलाप से अचरम कृष्णलेश्यी एकेन्द्रिय पर्यन्त यहाँ कृष्णलेश्यी शतक में भी इग्यारह उद्देशक जानने चाहिए।

२८. नील-कापोतलेश्यी एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण-जैसे कृष्णलेश्यी एकेन्द्रिय का शतक कहा वैसे ही नीललेश्यी एकेन्द्रिय जीवों का शतक भी कहना चाहिए। कापोतलेश्यी एकेन्द्रिय के विषय में भी इसी प्रकार शतक कहना

वाहिए।

विशेष–कृष्णलेक्या के स्थान पर कापोतलेक्या ऐसा कहना चाहिए।

- उ. गीतम ! भवितिद्धक एरेनिस्य जीव पॉम प्रकार के कहे गए . है . वाथा— शः पृथ्वीकायिक याबत् ५. वामपतिकायिक प्रवित्व किन्ने मेर पूर्वबत् कहेने
- कि रिम्प-इम् के निर्म प्रक्रीकृष कक्षीत्रीयम प्रिप्रजाणकु .0 ह —णगन्म

|ग्रज्ञीाम

- र्क जारूप मित्रकी चिरू एम्डीस्टीचम पिर्डलाज्जु! होंम ्प्र १ ई जार ईक
- र्क प्राक्तप्र माँग विष्य प्रस्तिकंत्र कर्द्धासीयम विद्रक्षण्य है। मार्गि रह
- उ. गीता है है से प्रकार के के में स्थान १. सूस्मपृष्टीकारिक २. वादर पृस्कितिकारिक की कधीत्कव्यिष्टमस्था कडीसीड्स पिडर्लाप्टक । हंस प्र
- नित्नी कमीकिव्यपुम्भूम कक्षीमीघम पिन्न्र्लाप्य ! प्रिम .प्र १ ई प्राप इस के प्राकार
- नाष्टम ,ई ग्राप ईक रह जाकार कि हं ! मिर्जीए . छ
- । कार्राधम् . ६ कार्याक्रमः । । १ मुद्याप्त निर्मात के कार्याक्राक्ष्यक्रम् आकर भिट्ट १ में अभिनाय से कर्म्य से मानमीस् भिट्ट आकर भिट्ट १ मुद्याप्त
- प्रज्ञीकीय कञ्जीमीयम विद्याणकु कम्नमग्रीमनम् ! र्हाम .स ्र हे या हेक के प्राक्ष मिनकी व्राक्ष
- उ. गीतम् ! अनन्तरीयपक्षक कृष्णक्षेत्रम् भवसिद्धिक क्रिक्स्य नाथ , है ग्रम् ईक के प्रकार घाँप विश
- । क्रमीकामिक्स म्ह. म. न्वाका क्रमीकाम् . ९ क्रमीकाम् क्रमीमीम्म क्रिस्ट्रिक्षक् क्रम्मिन्नम्म ! रीम . प्र १ ई ग्रम् ईक रू प्रकार निज्ञी
- -ाष्ट्रम , है ग़ार ईक के ज़कप कि है ! मिनीर . ह
- १३. सूसपृष्टीकारिक २. वादर पृष्टीकारिक। इस ११-१५ भि कं शारू कारीकारू पर्र ११कार छिट्ट १४३॥४
- जन्म के कार क्योंके में मानमीस मेड़ जन्म मिड़ अवस्य पर्येत केवन कारड़ेट डि डजाय केवेचू क्लेय मजन

- २९. भवसिन्द्वीय एगिदिय जीवार्ण भेयप्पभेय परूवणं-प. कड्विहा णं भेते ! भवसिन्द्वीया एगिदिया पन्नता ?
- . गोयमा ! पंचविहा भवसिद्धीया पुगेरिया पन्नता, तं जहा–
- ९. पुढीवकाड्या जाव ५. वणस्स्हकाड्या। भेओ चउक्कओ जाव **वणस्स्हकाड्य सि।** —विवाः सः ३३/५ उ. ९-९९
- न्।. कारलेस भविष्टीय पृशीरित <u>जीवाणं</u> भेरापमेय प्रक्रांन
- प. कड़िवहा णं भंते ! कण्हलेस्सा भवसिद्धिया पुगिदिया पञ्चता ?
- उ. गोपमा ! पंचविहा कण्हलेस्सा भवसिद्धिया पुगिदिया पन्नता, तंजहा— १. पुढविकाद्याजाव ५. वणस्स्हकाद्या।
- प. कण्हलेस्ता भवसिन्दीया पुरनिकाइया णं भन्ते! कड़िनहा पणात्ता ?
- गोयमा ! दुविहा पण्णाता, तं जहा भुद्धमपुढिपकाइया य ?. बायरपुढिपकाइया या भन्ने
   प्रहमपुढिपकाइया या भन्नमण्डिकाह्या ण भन्ने
- प. कण्हलेसा भवसिन्द्रीया सुहुमपुर्विकाद्या णं भन्ते ! कद्विता पणाता ?

उ. गीयमा ! द्वीयहा पण्णाता, तं जहा-

- 9. जपज्जता। य २. अपज्जता। य। एवं दायरा वि। एवं एएणं अभिसावेणं तहेव चउक्कभी भेभी माणियव्दो। २२ एएणं अभिसावेणं तहेव चउक्कभी भेभी माणियव्दो।
- ए. कड़िवड़ गाम्हान्यां अणंतरोववात्रमा करूड़क .प शास्त्रमा प्राधिता पणाता ?
- ामक्ष्या । पंचनित्र अगंतरात्वामा कण्डलेसा -।इंग् मंत्राप्तिया पणाता, तं जहा-
- 9. पुढोवकाइया जाव ५. वणस्तुइकाइया। प. अणंतरीववश्मा कण्हलेस्मा भवसिद्धीय पुढविकाइयाणं भने !कड्विहा पणाता ?
- उ. गीयमा ! दीवेहा पण्णता, तं जहा— १. सुहुमपुढविकाइया य, २. वायरपुढविकाइया य।
- १-थ. मु.९९-९. च. ३२/६६. म. प्रधी । पिर्ध पिर्ध केंग्र
- एवं एएणं अभिनावेणं एकारस वि उद्देसमा तहेव माणियव्या जहा ओहियसए जाव अवरिमो ति। -विया. स. ३३/६, उ. १-९९, यु. ९९

३२. नील-काउलेस्स भवसिद्धीय एगिंदिय जीवाणं भेयप्पभेय पखवणं-

जहा कण्हलेस्सा भवसिद्धीय सयं भणियं एवं नीललेस्स भवसिद्धीएहिं वि सयं भाणियव्वं।

--विया. स. ३३/७. उ. १-९१

एवं काउलेस्सा भवसिद्धीएहिं वि सयं।

--विया. स. ३३/८, उ. १-११

- ३३. अभवसिद्धीय एगिंदिय जीवाणं भेयप्पभेय पह्नवणं--
  - प. कइविहा णं भंते !अभवसिन्द्रीया एगिंदिया पण्णत्ता ?
  - उ. गोयमा ! पंचविहा अभवसिद्धीया एगिंदिया पण्णत्ता. तं जहा-
    - १. पुढविकाइया जाव ५. वणस्सइकाइया। एवं जहेव भवसिद्धीय सयं।

णवरं-नव उद्देसगा चरिम, अचरिम उद्देसगवज्जं।

सेसं तहेव।

-विया. स. ३३/९, उ. १-११

३४. कण्ह-नील काउलेस्स अभवसिद्धीय एगिंदिय जीवाणं भेयपभेय पलवणं-

एवं कण्हलेस्सा अभवसिखीय सयं वि।

-विया. स. ३३/९०, उ. ९-९९

नीललेस्सा अभवसिद्धीय एगिदियाएहिं वि सयं।

–विया. स. ३३/११, उ. १-९

काउलेस्स अभवसिद्धीएहिं वि सयं।

एवं चतारि वि अभवसिद्धीयसयाणि नव-नव उद्देसगा भवंति। -विया. स. ३३/१२, उ. १-९, सु. १-२

- ३५. उपन वणस्मइकाइयाणं उववायाइ वत्तीसद्दारेहिं प्लवणं-
  - उबबाओं, २. परिमाणं,
  - ३ ४ . अवसरुव्यत्, ५. वंध, ६. वेदेया
  - ३.:४९, ८. उदीरणाए, ९. छेसा, १०. दिद्ठी य,
  - ११) नार्य यशावर वर जोगुबओंगे,
  - ५८ १८व स्पमाइ, १५. जसासमे य, १६. आहारे।
  - 🕠 हिस्दे, १४.हिस्सा, १९.
  - अस्य, २९ २२. क्सावित्य,
  - का अवयः स्टब्स्स्सिग्स्यः
  - १५ १९५५, २५२६, संदेशका,
  - १४८ ३१ समृधार् ३३. वयमं मृजईसुय,
  - CONTRACTORS
  - र १४ वर सम्पूर्ण स्वसितं <mark>आव प्रस्तृत्रसमस्ये सूर्व</mark>

३२. नील-कापोतलेश्यी भवसिद्धिक एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण--

जिस प्रकार कृष्णलेश्यी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीवों का शतक कहा, उसी प्रकार नीललेश्यी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीवों का शतक भी कहना चाहिए।

कापोतलेश्यी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीवों का शतक भी इसी प्रकार (पूर्ववत्) कहना चाहिए।

- ३३. अभवसिद्धिक एकेन्द्रियों के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण-
  - प्र. भंते ! अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीव कितने प्रकार के कहे गए हैं ?
  - उ. गौतम ! अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीव पाँच प्रकार के कहे गए हैं. यथा–
    - पृथ्वीकायिक यावत् ५. वनस्पतिकायिक। जिस प्रकार भवसिद्धिक शतक कहा उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए।

विशेष—चरम-अचरम उद्देशक को छोड़कर शेष नौ उद्देशक जानना चाहिए।

शेष कथन पूर्ववत् है।

३४. कृष्ण-नील-कापोतलेश्यी अभवसिद्धिक एकेन्द्रियों के <sup>भेद-</sup> प्रभेदों का प्ररूपण-

इसी प्रकार कृष्णलेश्यी अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय का शतक भी पूर्ववत् कहना चाहिए।

इसी प्रकार नीललेश्यी अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय का शतक भी पूर्ववत् जानना चाहिए।

इसी प्रकार कापोतलेश्यी अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय का शतक भी पूर्ववत् जानना चाहिए।

अभवसिद्धिक चारों शतक के नौ-नौ उद्देशक कहने चाहिए।

- ३५. उत्पलादि वनस्पतिकायिकों के उत्पातादि वत्तीस द्वारों के प्रखपण-
  - २: परिमाण, उपपात,
  - ३. अपहार, ५. कर्म (वंधक) अवगाहना (ऊँचाई) 8.
  - ८. उदीरणा, वेदक, ७. उदय,
  - 99. ज्ञान, लेश्या. 90. दृष्टि,
  - १४. वर्ण-रसादि, १२. योग, १३. अपयोग,
  - १७. विरति, १५. उच्छ्वास, १६. आहार,
  - १८. क्रिया, २०. संज्ञा, १९. वन्धक,
  - २१. कपाय, २३. वन्ध, २२. स्त्रीवेदादि,
  - २६. अनुवन्ध, २४. संज्ञी, २५. इन्द्रिय,
  - २९. स्थिति, २७. संवेध, २८. आहार,
  - ३०. समुद्वात ३१. च्यवन, ३२ सभी जीवों का मूलादि में उपपात। (ये उत्पर्लाद के <sup>३२</sup>
  - उम् कोल ओर् उस समय में राजगृह नामक नगर था यावत् पर्युपासना करते हुए (गातमस्त्रामी ने) इस प्रकार पूछा-

## - जाननी निर्म किन्छ-क्रम में इप लिफार , ३६

- प्र. भंते ! एक पत्र वाला उत्पन्न (कमक) एक जीव वाला है या अनेक जीव वाला है ?
- 3. गीतम ! एक पत्र वाला उत्पल एक जीव वाला है, अनेक जीव वाला नहीं है।
- जिंद के से से से में जो दूसरे पन उसन होते हैं, है एक मार्ग के में कि का कार्य है। है सि के के से से से से से स

#### -ग्राइताम्मर . १

- रें किंड हफर उकार में डिक जीव की हैं। स् , इं किंड हफर उकार में किथी में हाफ , ईं किंड हफर उकार में किनीफिट्टोरी , ईं किंड हफर उकार में क्यिं
- हैं कि अक्टर उकाइ ही हैं हैं। के किर्योग्ने हैं। मिली के क्या होते हैं। के किर्योग्ने के किर्योग्ने के क्या किर्योग्ने हैं। किर्योग्ने कि इक्या किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ये के किर्या किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग्ने किर्योग

#### -ग्रह ाणामग्रीम . ६

प्रिज्ञीष्ट हिन्दु ।

- ़ ईं र्राइ हिम्ह स्प्रह स्वकी विक्ति है में विमान क्ये! हों .R
- उन्कुर प्रिंस नित पर दे, कुण स्वयन में यमम कुण है। मार्गि . रु तिह हमर ताक्षां का असंख्यात उत्तर है।

क किंकि के क्रिके कालिड़ में इशान देवलोक पर्यन्त के जीवों का

- -ग्रह ग्रहमरू . ह
- हि ग्राप्ट काकमी कप्र-कप्र में घमम कक्रिए घिट हैं। हींम .R ि ग्राप्ट काकमी कप्र-कप्र में अक्ष मिल्ली
- कप्र-कप्र में घमम ककिर होए। हैं छिए हाष्ट्रिम्स ई! महींग ्र र्नहर्मि रुस्स गिर्पेमिह्मरू-गिर्पेमिह्मर हाष्ट्रिमर कि ग्रॅंगरू रुस्सि ए ग्रिक्ति म्ह मि कि हैं कि ए ग्रिक्त ए एमसे । हैं क्ति हैं हिम प्रक्रिमरू
- -ग्रह्म (ाम्झाग्म्म) ड्राप्टर्स .४
- हिक दिन नीती क्याप्टार अराप्टा कि मीत ने हिंदे . K
- , गाम 'डेनाक्रफेस के लुम्स स्प्रमण मित्राग्य केम्छ । मार्गाः . ह । ई कि मह्य प्राप्त क्रम क्रमिक छक् उन्कुर
- -) ज्ञानावरणादिवंश हार-
- . भेते ! वे जीव, द्यानावरणीय कर्न के वंचक है या अवंचक है ?
- उर्ग किसी (ई (ज्ञानावरणीव कर्म के) अवंधक नहीं है, किसी एक है क्षेत्र के क्षेत्र असे के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र कि है हैं। प्रकार (अधु कर्म के क्षेत्रकर) असराय क्ष्में पर्देस नाना वाहिए। विशेष-

## ३६. उपलापते एग-अणेगजीवविधारी—

- . म. उपासे गंरी ! एगपनाय हो एमजाने अणेगनाने ?
- उ. गीयमा ! एगजीवे, नी अणेगजीवे।
- ते परं जे अने जीवा उववज्जाति, ते णं णो एगजीवा अणेगजीवा। जवकायवारं

## 9. उववायदार-

इंवेहितो उववज्जीपे ?

- ृ ने पं भेते ! जीला कऔरिंती उबवज्जीते ? के ने रड्युहितो उववज्जीत, तिरिक्खजोणिपृहितो उववज्जीत, मणुस्त्रेहितो उववज्जीत,
- त्रीरिक्त ने मेर्स्स । मोत्री उद्योश मेर्स्स । क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां क्यां

#### -) मिसाणादारं-

- े हीं हैं में में ने निवा एगसमएगं केवड्या <u>उववर्ग</u>ा है . p
- उ. गोयमा ! जहण्योगं एक्षो वा, दो वा, तिरिणा वा, उक्षोतेणं संस्केन्मा वा, असंस्केन्या वा उववन्जांति।
- न्। अवहारदारं-
- -ाणामग्रीक्रकः प्रमम-प्रमम् क्रिकः । र्तमः ग्रंगः ५ . म १ तींग्रीक्रकः गर्लाकः इञ्कः गणामग्रीक्रकः
- उ. गोयमा ! ते गं असंखेज्जा समए-समए अवहोरमाणा-अन्तर्हारमाणा असंखेज्जा समए-समए अवहोष्णानिह अन्तर्हारामाणा असंखेषा सिया।
- -ज्ञान(गिर्जागिरः) कव्यत् (अंगाहणा) दारं-
- व. तेसियां भंते ! जीवाणं के महालिया सरीरोगाहणा पन्नता ?
- गायमा ! जरणणेयं अंगुरुस्स असंखेळ्यद्यागं, उक्तोसेणं साइरेगं जीयणसहस्सं।
- प्राणाद्वंधदारं-
- प. ते गं भेते ! जीवा णाणावर्गिणज्यस्स कम्मस्स कि वंधगा अवंधगा ?
- उ. गीवमा ! नो अवंधगा, वंधप् वा, वंधगा वा।

-ज्ञान अंतराइपस्त जिन्

- प. भंते ! आउयस्स कम्मस्स किं वंधगा, अंवंधगा ?
- उ. गोयमा ! १. बंधए वा,
  - २. अबंधएवा,
  - ३. बंधगावा,
  - ४. अबंधगा वा.
  - ५. अहवा बंधए य, अवंधए य,
  - ६. अहवा बंधए य, अबंधगा य,
  - ७. अंहवा बंधगा य, अबंधगे य,
  - ८. अहवा बंधगा य, अवंधगा य,

एए अट्ठ भंगा,

- ६. वेदग दारं-
- प. ते णं भंते ! जीवा णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं वेदगा, अवेदगा?
- उ. गोयमा ! नो अवेदगा, वेदए वा, वेदगा वा।

### एवं जाव अंतराइयस्स।

- प. ते णं भंते ! जीवा किं सायावेयगा, असायावेयगा?
- उ. गोयमा ! सायावेयए वा, असायावेयए वा, अट्ठ भंगा।
- ७. उदयदारं-
- प. ते णं भंते ! जीवा नाणावरणिञ्जस्स कम्मस्स किं उदई, अणुदई?
- उ. गोयमा ! नो अणुदई, उदई वा, उदइणो वा।

#### एवं जाव अंतराइयस्स।

- ८. उदीरगदारं-
- प. ते णं भंते ! जीवा नाणावरणिञ्जस्स कम्मस्स किं उदीरगा, अणुदीरगा?
- उ. गोयमा ! नो अणुदीरगा, उदीरए वा, उदीरगा वा।

ं<mark>एवं</mark> जाव <mark>अंतराइयस्स।</mark> णवरं–वेयणिज्जाउएसु अट्ठ भंगा।

- ९. लेस्सादारं-
- प. ते णं भंते ! जीवा किं कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा, तेउलेस्सा?
- उ. गोयमा ! कण्हलेस्से वा जाव तेउलेस्से वा,

कण्हलेस्सा वा, नीललेस्सा वा, काउलेस्सा वा तेउलेस्सा वा, अहवा कण्हलेस्से य, नीललेस्से य,

एवं एए दुया संजोग, तिया-संजोग, चउक्कसंजोगेण य असीतिं भंगा भवंति।

- प्र. भते ! वे जीव आयु कर्म के वंधक है या अवंधक है?
- उ. गोतम ! १ . एक जीव वंघक है.
  - २. एक जीव अवंदक है,
  - ३. अनेक जीव वंधक है,
  - ४. अनेक जीव अवंधक है,
  - ५. अथवा एक जीव वंधक है और एक जीव अवंधक है.
  - इ. अयवा एक जीव वंचक है और अनेक जीव अवंचक है,
  - अथवा अनेक जीव वंधक है और एक जीव अवधक है,
  - अथवा अनेक जीव वंधक है और अनेक जीव अवंधक है.

इस प्रकार ये आठ भंग है।

- ६. वेदकद्वार-
- प्र. भंते ! वे जीव ज्ञानावरणीय कर्म के वेदक हैं या अवेदक हैं?
- जीतम ! वे अवेदक नहीं हैं किन्तु एक जीव भी वेदक है और अनेक जीव भी वेदक हैं।
   इसी प्रकार अन्तराय कर्म पर्यन्त जानना चाहिए।
- प्र. भंते ! वे जीव साता वेदक हैं या असाता वेदक हैं ?
- उ. गीतम ! एक जीव सातावेदक है और एक जीव असातावेदक है। इत्यादि (पूर्वोक्त) आठ भंग जानने चाहिए।
- ७. उदयद्वार-
- प्र. भंते ! वे जीव ज्ञानावरणीय कर्म के उदय वाले हैं या अनुदय वाले हैं ?
- गौतम ! वे अनुदय वाले नहीं हैं किन्तु एक जीव भी उदयवाला
  है और अनेक जीव भी उदय वाले हैं।
   इसी प्रकार अन्तराय कर्म पर्यन्त जानना चाहिए।
- ८. उदीरक द्वार-
- प्र. भंते ! वे जीव ज्ञानावरणीय कर्म के उदीरक हैं या अनुदीरक हैं?
- उ. गौतम ! वे अनुदीरक नहीं हैं किन्तु एक जीव भी उदीरक हैं और अनेक जीव भी उदीरक हैं। इसी प्रकार अन्तराय कर्म पर्यन्त जानना चाहिए। विशेष-वेदनीय और आयु कर्म के आठ भंग कहने चाहिए।
- ९. लेश्या द्वार-
- प्र. भंते ! वे जीव क्या कृष्णलेश्या वाले, नीललेश्या वाले, कापोतलेश्या वाले या तेजोलेश्या वाले होते हैं?
- गौतम ! एक जीव कृष्णलेश्या वाला होता है यावत् तेजोलेश्या वाला होता है।

अनेक जीव कृष्णलेश्या वाले, नीललेश्या वाले, कापोतलेश्या वाले या तेजोलेश्या वाले होते हैं।

अथवा एक कृष्णलेश्या वाला और एक नीललेश्या वाला होता है।

इस प्रकार ये द्विकसंयोगी, त्रिकसंयोगी और चतुःसंयोगी सब मिला कर अस्सी (८०) भंग होते हैं।

- -ग्रह ड्योड्र .0 ६
- म्हान हे जीव सम्यन्धिः, मिथाहुष्टि या सम्यग्**मिथ्या**-
- ।ई उत्रिडाष्ट्रमी िम किन्छ प्रिंग्छ ई उत्रीडाष्ट्रमी िम क्र क्रिकी ई डिन अग्राध्यापियम र्राप्त अग्रु क्रिकी है। मार्गी . ह र् है ड्योड्
- -기료 터로 . 66
- र हैं निहिस्र ए हैं निह निह है। ए . K
- । हैं िनाहरू भि घरि किस उ. गीत हो होना है किन्तु एक जीव भी अज्ञानी है और
- -ग्राइ गिष्ट . ५९
- प्र. में ीं पिर्या मनोयोगी हैं, वचनयोगी हैं या
- । इं गिप्राक मि चिर किस्छ र्राप्त ई गिप्राक्ष मि कि कप्र क्रिकी ,ई डिन गिरिम्च प्रिमिति गिरिम्म हं । मिर्गि . ह र है गिगिष्रधाक
- -ग्रह्माम्घ . ६६
- ्र है गिष्यिप्रितानास्था है गिष्यिप्रितास होए है। हम . **ए**
- हैं कि गिर्मप्रिकानिस् अहि हैं कि गिर्मिग्रिकार्म है। मर्जा .र
- । गृजीाड में के एमें ठार के वाहिए।
- रिक्ती , मिग रिक्ती , रोण रिक्ती अगिड के किसि म्छ ! किं . R १४. वर्णरसादिहार-
- र हैं ग़ार इंक र्हां दिए रिफ्ट रिफ्टी र्रिए छेर
- 15 ग्रा इक तड़ीर छ हिए र्जार भर ,मना ,पेक घंछ के हुन्सी ।ई प्राप् इक लाव दिए उत्तर अहर अपर है , भर मांच वर्ण, पांच रागि अपर अपर अपर
- -) १५. उच्छवासकद्वार-
- १ इं क्रमाघ्रः नि प्र. मेरी हे जीव उच्छवासक हैं, जिल्हान है पा उच्छवासक
- . के कामा है कि के हैं कि के के के के के कि कि कि कि कि कि
- , हैं कप्तानद्रानी निर्ण कप्र होक . ९
- कोच क्यान अनुव्हवासक-निःश्वासक है।
- ४. अनक जीव उच्छ्वासक है,
- , है क्रमाञ्डानी जीव किन्छ , भ
- कुछ गोर है कमाध्य व्यक्षांसक है और एक , डे क्रमाम्झ मी-क्रमाय्यम् मान क्री क्रम . इ
- ९१-१४. अषया एक जीव उच्हवासक आर अनुच्हवासक , है कामान्द्रः नि
- रिन्द्र अथवा एक जीव निस्थाहर में कि को एकहर . ১९-५९ , इ कामक है,
- ग्रांध कष्ठावद्दमी कमाव्युक्त वर्षि क्यू विषय १३६-१६ , ह क्षाहरू न
- ाउँ तिरु गिम ठाए जीकड़ अनुव्हवासक-नि-क्सासक है।
- । है होते एम (३६) हाड़िय उक्तानी हम है

- -ग्राइठड्राझ .0९
- प. ते णं भंते ! जीवा कि सम्मिद्दिर्धे मिख्जादिर्धे
- उ. गोयमा ! नो सम्मिद्दिद्ठी, नो सम्मामिच्छाद्रिद्ठी, र् ठिड्डाछन्।।मम्
- मिखादिर्ठी वा, मिखादिर्ठणी वा
- -91, नाणदार-
- प. तेणां भंते !जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?
- उ. गीयमा ! मे नाणी, अन्नाणी वा, अन्नाणिणी वा।
- --ज्राज्ञानिक . ५९
- रं गिर्गायन्ते , गिर्गायन हो मिर्गायन हो गिर्गा कायजोगी हे . प
- ार्घ राणिगिरमिक उ. गीयमा ! नी मणजोगी, नो वहजोगी, कायजोगी वा,
- -) १३. उद्योगदार्-
- प. ते गं भंते ! जीवा किं सागारीवयता, अणागारीवयता ?
- उ. गोयमा !सागारोवउने वा, अंगागारोवउने वा।
- -ग्रिड्सिंग-गण्ड .४६
- कतिगंधा, कतिफासा पन्नता ? प. तीस णं भंते ! जीवाणं सरीरगा कतिवण्णा, कतिरसा,
- उ. गीयमा! पंचरणा।, पंचरसा, दुर्गधा, अट्ठफासा पन्नता।
- المعادلال ते पुण अपणा अवण्णा, अगंधा, अरसा, अफासा
- -ग्रहामासगदार-
- उत्सासिनिस्सासा ? ि , मिस्सासा, मिस्सासा, केंद्रा किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग्न किंग
- त. गोयमा ! १ . उस्तासए वा,
- २. निस्सासप् वा,
- इ. ने उत्सास-निस्सासप् वा
- ४. उत्सासगाचा
- तृः निस्सासगाचा,
- ६. मे उस्सास-निस्सासगा वा,
- , घ गुप्तामिने , घ गुप्तामिर । विस्ताप्ति व
- , प्र गुप्तामिन सामग्रह मि. में उत्सास निस्सासप् य,
- प्रमामन हाम्रह कि , घ प्रधामन विस्ताय प्र
- १८. अहवा उसासए व, निस्सासए व, ने उसास
- ।।।।।५ ९३५ **। मृग्नास्त्र**ना
- । जिल्लि मंगा भवित।

#### १६. आहारदारं-

- प. ते णं भंते !जीवा किं आहारगा, अणाहारगा?
- उ. गीयमा!आहारए वा, अणाहारए वा।

#### एवं अट्ठ भंगा।

#### १७. विरइदारं-

- प. ते णं भंते !जीवा किं विरया, अविरया, विरयाविरया ?
- उ. गोयमा ! नो विरया, नो विरयाविरया, अविरए वा, अविरया वा।

#### १८. किरियादारं-

- प. ते णं भंते ! जीवा किं सिकरिया, अकिरिया?
- उ. गोयमा ! नो अकिरिया, सिकरिए वा, सिकरिया वा।

#### १९. बंधगदारं-

- प. ते णं भंते ! जीवा किं सत्तविहवंधगा, अट्ठिवहवंधगा?
- उ. गोयमा ! सत्तविहवंधए वा, अट्ठविहवंधए वा,

#### एवं अट्ठ भंगा।

#### २०. सण्णादारं-

- प. ते णं भंते ! जीवा किं आहारसण्णोवउत्ता, भयसण्णोवउत्ता, मेहुणसण्णोवउत्ता, परिग्गहसण्णो-वउत्ता?
- उ. गोयमा !आहारसण्णोवउत्ता वा। असीई भंगा।

#### २१. कसायदारं-

- प. ते णं भंते ! जीवा कि कोहकसायी, माणकसायी, मायाकसायी, लोभकसायी?
- उ. गोयमा ! असीई भंगा।

#### २२. वेयदारं-

- प. ते णं भंते ! जीवा किं इत्थिवेदगा, पुरिसवेदगा, नपुंसगवेदगा?
- उ. गोयमा ! नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुंसगवेदए वा, नपुंसगवेदगा वा।

#### २३. वंधदारं-

- प. ते णं भंते ! जीवा किं इत्थिवेदबंधगा, पुरिसवेदबंधगा, नपुंसगवेदबंधगा?
- उ. गोयमा ! इत्थिवेदबंधए वा, पुरिसवेदबंधए वा, नपुंसगवेदबंधए वा, छच्वीसं भंगा।

#### २४. सण्णीदारं-

प. ते णं भंते !जीवा किं सण्णी, असण्णी?

#### १६. आधार द्वार-

- प्र. भो निजीन भागरक है कि अनागरक है?
- मोतम ! कोई एक जोच आजार ह है, अथवा कोई एक जैन्य असावार ह दे।
   इत्यादि आढ भंग करने नाविए।

#### १७. विर्रातद्वार-

- प्र. भते ! त्या वे जीव विस्त, औजन या विस्तावित्त है?
- उ. गोतम ! वे जीन विरत और विरताविरत नहीं है हिन्तु एह जीन भी आवरत है और अने ह जीव भी आवरत है।

#### १८. क्रियाहार-

- प्र. मते ! क्या वे जीव सक्तिय है या आंक्य है?
- गीतम ! वे आंक्रय नवी है, रिक्त्यु एक जीव भी सिक्रय है और अनेक जीव भी सिक्रय है।

#### १९. वंधक द्वार-

- प्र. भंते ! वे जीव सत्ताविच (सात कमी के) वधक है या अर्घ्यवय (आठ कमी के) वंधक है ?
- जेतम ! एक जीव सत्तविध्यंधक है, एक जीव अप्टविध्यंधक है।
   इत्यादि आठ भंग कहने चाहिए।

#### २०. संज्ञाद्वार-

- प्र. भते ! वे जीव आहारकसंज्ञा के उपयोग वाले हैं, भयसंज्ञा के उपयोग वाले हैं, मेथुनसंज्ञा के उपयोग वाले हैं या परिग्रहसंज्ञा के उपयोग वाले हैं?
- ज. गीतम ! वे आहारकसंज्ञा के उपयोग वाले हैं।
   इत्यादि (लेश्याद्वार के समान) अस्ती (८०) भंग कहने चाहिए।

#### २१. कपाय द्वार-

- प्र. भंते ! वे जीव क्रोधकपायी हैं, मानकपायी हैं, मायाकपायी हैं या लोभकपायी हैं ?
- उ. गीतम ! यहाँ भी (समान लेश्या के ) अस्सी (८०) भंग कहने चाहिए।

#### २२. वेद द्वार-

- प्र. भंते ! वे जीव स्त्रीवेदी हैं, पुरुष वेदी हैं या नपुंसकवेदी हैं?
- उ. गौतम ! वे स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी नहीं हैं, किन्तु एक जीव भी नपुंसकवेदी है और अनेक जीव भी नपुंसकवेदी हैं।

#### २३. बंध द्वार-

- प्र. भंते ! वे जीव स्त्रीवेद वंधक हैं, पुरुष वेद वंधक हैं या नपुंसकवेद बंधक हैं?
- गौतम ! एक स्त्रीवेद वंधक, एक पुरुष वेद वंधक और एक नपुंसकवेद वंधक है।
   इत्यादि २६ भंग कहने चाहिए।

#### २४. संज्ञी द्वार-

प्र. भंते ! वे जीव संज्ञी हैं या असंज्ञी हैं ?

5. गीत है विसंध कि कप कुटी है डिम विसंध कि मार्गि .5 श्री हों हों कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्

## -ग्रह एक्तेइ . यट

- ि इं मक्रीनीए ए ईं मक्रीइम कि है। होंग .R
- ई एम्रोइस क्षि व्यक्ति क्य कुन्हीं हैं हिन एम्रोनिक हैं। मर्नींग .ह ।ई एम्रोइ क्षि व्यक्ति मिल्
- -ग्रह अनुवंध द्वार-
- कार तक प्राप्त का का है। स्वर्ध असंख्यात का । स्वर्ध असंख्यात का । स्वर्ध का । स्वर्ध का । है। एक रूप
- -ग्राइ एक्से .७६
- रुए : मुट्ट ग्रिंग्ट ग्रांग्ट में प्राक्तिकपु घिए रुफ्ट इंघ ! होंम . प्र प्राप्त कार्क मिनकी क्षित्र कि वि हफ्ट में एम्ब की घिर्म है आर्थि है किरम विमास-निम कार राक मिनकी ग्रींग्ट ई
- उ. गीतम ! वह मच की अपेक्षा जायन्य दो भव ग्रहण करता है,

,ई 167.क एउर घर प्राप्य करता है,

- , तेत्रुपुरम् विकास विकास क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष
- जारूर मिरु , १इक में घणडी के घरि कधीतक्षित्र प्राक्त मार्च निइक म्निपेम घरि कधीत्रधाष्ट्र गृजी के शीर निमानिमार
- प्रांध डि इफट में एन के घिए तीयन घिए छफट उट! किय . K प्राप्त डि इफट में एन के घिए छफट : म्यू घिए घिएमें घेड़ के राक्ष में एन के घिए छफट : म्यू घिए घिएमें उट के शिक्ष के प्राप्त के एन हों है। शिक्ष धेर्म होंगिल घिष्ट ।
- .इ. गीतम ! मवादेश से वह जयन्य दो मव ग्रहण करता है,
- उकुट अनन्त भव ग्रहण करता है।
- , तेत्रुमुक्तक कि प्रमण्ड है। इहालाक प्रांध काक निक्ता वाकातीमन व विषय काकानम्ह उन्कृष्ट १३ १००० विषय काका विषय काका विषय विष्य
- प्रांध हि इस्टि में एन से झिएफ्डोड़ि छोट रुप्पट हुट! हीम . R सर्द्र प्राप्त हि इस्टि में एन से झिएफ्ड : मृपू छोट फड़ोड़ि इड रुप्त रुद्ध में मन से झिएफड़ : मृपू छोट फड़ोड़ि इड रुप्त रुद्ध में में इं इस्टिंग रुप्त रुप्त से स्वाप्त हो। इंडे इस्टिंग हो। सर्द्ध
- , इं 167 के एउस इम दं इम्प्रेस इंग्रह में प्रदेशिम ! मितीर , ह
- उकुष्ट संप्यात भव ग्रह्म फरता है। कारहोद्देश से जवन्य दो अन्तमुहून,

एउतिह सिमार

गाँड है 1833 मेंसर के लोक 1888 हो का 1889 है 1833 मेंसर के लोक 1889 है 1831 मेंसर के लोक 1889 हो 18 1832 स्थाप 1831 है 1833 स्थाप 1831 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 1833 है 183

- उ. गोयमा ! मे सण्णी, असण्णी दा, अस्पिणाणी वा।
- -ग्राइफ्झंड्र . २६
- प. ते णं भंते ! जीवा किं सद्देश्या, अणिदिया ?
- उ. गोयमा ! ने अणिहिया, सङ्हिए वा, सङ्हिया वा।
- २६. अणुदेधदार-
- । रेताकांच्यित असीमुह्म, मेड्सुमी असीस्या । मायाम . र
- -ग्राघ्डहम्: .७६
- प. से णं भंते ! उप्पलजीने पुढविजीने पुणरचि उप्पलजीने नि केदइयं कालं से सेनेज्जा केदइयं कालं गइरागइं करेज्जा ?
- . योयमा ! भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवम्माहं॥ । असंस्कृतां निष्याहं भवमाहणाहं।
- कालादेसेणं जहरूणं दो अंतोमुहुता, उद्योसेणं असंखेज्जं कालं, एवड्चं कालं सेवेज्जा एवड्चं कालं गहुरागड्डं करेज्जा। एवं जहा पुढबीजीवे भणिए तहा जाव वाउजीवे भणिवव्हे।
- प. से गं भंते ! उपलजीवे से वणस्सहजीवे, से वणसहजीवे पुणराचि उपलजीवे ति केव्हयं कालं सेवेज्जा केव्हयं कालं गहरागड् करिज्जा ?
- उ. गीयमा ! भवारेसेणां जहणणेणं दो भवगगहणादं, उक्षोसेणां अणंतादं भवगगहणाद्ं।
- कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुता, उक्षीसेणं अणंतंकालं-तककालं), एवड्यं कालं से सेवेज्जा, एवड्यं कालं गड्रामाइं कांज्जा।
- 3. गीयमा ! मदारिसेणां जहतेणां दी भवग्गहणाद् , इसीसेणां संखेटजादं भवग्गहणाद् ,
- कारारेशेण जरणणेणं दो डांतेमुहुता, उ.धोरीण संपेरनकालं, एवड्चे कालं से मेवेन्जा, एवड्चे कारे गुर्हागण्ड् करेन्जा।
- । ही हिंदियजीरिह हम , ही हिपड़ी इस हम

- प. से णं भंते ! उप्पलजीवे पंचेंदियतिरिक्खजोणियजीवे, पंचेंदियतिरिक्खजोणियजीवे, पुणरिव उप्पलजीवे ति केवइयं कालं से सेवेंज्जा, केवइयं कालं गइरागइं करेंज्जा?
- गोयमा ! भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं,
   उक्कोसेणं अट्ठ भवग्गहणाइं।
   कालादेसेणं दो अंतोमुहुत्ता,
   उक्कोसेणं पुव्यकोडिपुहत्तं एवइयं कालं से सेवेज्जा,
   एवइयं कालं गइरागइं करेज्जा।
   एवं मणुस्सेण विसमं जाव एवइयं कालं गइराइगइं करेज्जा।

#### २८. आहारदारं-

- प. ते णं भंते !जीवा किं आहारमाहारेंति ?
- गोयमा ! दव्वओ अणंतपदेसियाइं दव्वाइं, खेत्तओ असंखेज्जपदेसोगाढाइं, कालओ अण्णयरकालट्ठिइयाई, भावओ वण्णमंताई, गंधमंताइं, रसमंताइं, फास मंताइं,

एवं जहा आहारुद्देसए वणस्सइकाइयाणं आहारो तहेव जाव सव्वप्पणयाए आहारमाहारेति।

णवरं—नियमा छिद्दिसं। सेसं तं चेत्र।

- २९. ठिई दारं-
  - प. तेसि णं भंते ! जीवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णता ?
  - उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससहस्साइं।
- ३०. समुग्घायदारं-
  - प. तेसि णं भंते !जीवाणं कइ समुग्घाया पन्नता ?
  - उ. गोयमा ! तओ समुग्धाया पन्नता, तं जहा-
    - १. वेयणासमुग्धाए,
    - २. कसायसमुग्घाए,
    - ३. मारणंतियसमुग्घाए।
  - प. ते णं भंते ! जीवा मारणंतियसमुग्घाएणं किं समोहया मरंति, असमोहया मरंति ?
  - उ. गोयमा ! समोहया वि मरंति, असमोहया वि मरंति।
- ३१. चवण (उव्वट्टण) दारं-
  - प. ते णं भंते ! जीवा अणंतरं उव्विट्टता किं गच्छंति, किं उववञ्जंति ?
     किं नेरइएसु उववञ्जंति,
     तिरिक्खजोणिएसु उववञ्जंति,
     मणुस्तेसु उववञ्जंति,
     देवेसु उववञ्जंति ?

- प्र. भंते ! वह उत्पल का जीव पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीव के रूप में उत्पन्न हो ओर वह पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीव पुनः उत्पल जीव के रूप उत्पन्न हो जाए तो इस प्रकार कितने काल तक रहता है और कितने काल तक गति-आगति करता है?
- उ. गीतम ! भवादेश से जघन्य दो भव ग्रहण करता है, उत्कृष्ट आठ भव ग्रहण करता है, कालादेश से जघन्य दो अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट पूर्वकोटिपृथक्व जितने काल तक रहता है और इतर्न ही काल तक गित-आगित करता है। इसी प्रकार मनुष्योनिक के विषय में भी जानना चाहिए यावत् इतने काल तक गित-आगित करता है।

#### २८. आहार द्वार-

- प्र. मन्ते ! वे जीव किस पदार्थ का आहार करते हैं?
- उ. गौतम ! वे द्रव्य से अनन्तप्रदेशी द्रव्यों का आहार करते हैं, क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशावगाढ द्रव्यों का आहार करते हैं, काल से अन्यतर काल स्थिति वाले द्रव्यों का आहार करते हैं भाव से वर्ण वाले, गंध वाले, रस वाले और स्पर्श वा पदार्थों का जैसा (प्रज्ञापनासूत्र अट्ठाईसवें पद के) आहार उद्देश में वनस्पतिकायिक जीवों के आहार के लिए कहा उसी प्रका

यावत् सर्वात्मना आहार करते हैं। विशेष-वे नियमतः छहों दिशाओं से आहार करते हैं।

शेष कथन पूर्ववत् जानना चाहिए। २९. स्थिति द्वार—

- प्र. भंते ! उन जीवों की स्थिति कितने काल की कही गई है?
- उ. गौतम ! उनकी स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट दस हजार वर्ष की कही गई है।
- ३०. समुद्घात द्वार-
  - प्र. भंते ! उन जीवों के कितने समुद्धात कहे गए हैं?
  - उ. गौतम ! तीन समुद्धात कहे गए हैं, यथा-
    - १. वेदनासमुद्धात,
    - २. कषायसमुद्घात,
    - ३. मारणान्तिकसमुद्धात।
  - प्र. भंते ! वे जीव मारणान्तिकसमुद्घात द्वारा समवहत होव मरते हैं या असमवहत होकर मरते हैं ?
  - उ. गौतम ! वे समवहत होकर भी मरते हैं और असमवह होकर भी मरते हैं।
- ३१. च्यवन (उद्वर्तन) द्वार-
  - प्र. भन्ते ! वे (उत्पल के) जीव उद्वर्तित हो (मरकर) कहां ज हैं और कहां उत्पन्न होते हैं ? क्या वे नैरियकों में उत्पन्न होते हैं ? तिर्यञ्चयोनिकों में उत्पन्न होते हैं ? मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं या देवों में उत्पन्न होते हैं ?

। गृज्ञीाज्ञ । एज्ञा व्यक्ति । र्क भिरु ई म्येण्ट एक किमीकिभिम्मेन में एए कर ाम्रेन्ड्र के इप काम्नीतकप्र (र्ठा र्क इप्न ाम्पाइए) र्फि ! मर्जा . र

#### -ग्राइ हार्गान्यू . १६

- ें हैं केंद्र हि हिमर हि रुक्र भिभट्ट एक में एन कड़ाड़ी र्रु रुफ्ट र्राप्ट में एन र्रु कारोणिक कि रुफ्ट ,में एन राप्तक के रुफ्ट ,में एमहा के रुफ्ट ,में एनकाम र्क कार्य , मि एनक्र के कार्य , मि एनक्रम के कार्य काम भिम प्रींट किंकि भिष्म, त्रिय भिष्म, भिष्म भिष्म । किंम . ए
- । हैं केंट्र हि हफर में एन क्लिक्ट्रि ग्रांक क्लिस । मार्गि , रिंड . र
- े हैं छाठ घिए कर्ना । क्या एक प्रमाय किया है। किया किया किया किया किया किया अन्य अार्थक—
- प्रिशीव क्रिक क्तिप्रम है गृह इफ्ट गांव क्तिम किक कि काई ईड्ट किफ्ट रमम में प्राक्र भट्ट ।ई लाक किए कप उक्त ! मर्जी .र
- शेष सद कथन पूर्वतत् जानना चाहिए। । है कि क्लिप्रपृष्ट्य अ*कुर शि*र गम वैताकांस कं रुप्स प्रमाप ाम्जाप्य कि ग्रीह क्षड़-प्रार्ध
- अनेक जीव वाला है ? ाए हैं लाए ज़िंद कप छड़ मलग लां कि क्या एक हिन्द . ए -191197
- प्रज्ञाह राम् क मधक विष्ठ राक कार्यहरू किएट एम<del>ए</del> ग्राक्ष भट्ट ।ई ालांक कींक कप इंक ! मर्तां . र
- नम प्रप्रजी के हिराएड़के, किंड डिम हिराए में नड़ कर् ाई क्रम्प्रपृ त्रीक्राप ठा*कुर गी*र गाम विशेष-शरीर के असंस्याहना जयन्य अंगुरु के असंस्यातवें
- प्राप्त भि र्राप एडरंजाने , भि र्राप्त एडरंगणकु र्रं। मिर्गो . र े हैं होई होए एड्हिंगिक ए होए एड्हिंगेन , ज्ञाघ ाप्रदर्जाप्यसु एम्च क़िस् क् (छिट्टे । हाज्य) है ! किम . R
- गिशीव हंगार एम माँछ। शाफर् है होई पि र्राष्ट पिर्डि पिर्ट
- 15 हों मुख्य कथन पुबर्ति है।

। एक्षीव मिनार हरवंपु नांक गार्

हि तिहि दि (१६ ६५६)

- रेड़े छिए छिए कर्न्स ए है । आप वाहे क्यू कम्बेक् । जाव र्तेप क्यू ! र्तेम . ए -क्राम्बंक
- क्राप्ट केर प्रकृत मार के जिम्मेर स्पार होसी-मार्वी । एड़ीक्य क्रिक्स कि द्वित अक्स किट विक्र में उरिहेट एक्स नेव बाज होते । अस्य मही । वे क्षित को को । समी उद्देश

- । 'किमणीम १३६ णिष्ट्रकाइसाण <u> વલ્લક્રિયાતિ</u> प्रतिकन्न ग्रहा ह्ग त. गोयमा
- ३४. उत्तन्निपुब्द्यद्वार्-
- उपलोधिभगताए, उववत्रपुव्या ? उपलपत्ताए, उपलकेसरताए, उपलक्षिणयताए, उन्पर्लमुख्ताए, उन्परकद्ताए, उपलनालताए, प. अह भंते ! सत्यपाणा, सत्यभ्या, सत्यजीवा, सत्यसता
- २४-९. मु. १९. उ. १९ मु. तिया. स उ. हंता, गोयमा ! असइं अदुवा अणंतखुतो।
- प. सालुए गं भन्ते ! एगपत्तर हिं एगजीवे, अगोगजीवे ? सार्धत–
- भागिपदन्ता जाव अगंतबुत्तो। उ. गोयमा ! एगजीवे, एवं उपलुद्देसगवराज्या अपरिसंसा
- -मालम -विया. स. १९, उ. २, <del>य</del>ु. ९ 155 हे छे छे ा मंत्रमृणुष्ट गिरिक्फिट , गिपट्टिंग्य हा गुपुहत्ता *સ*નુજસ્સ iufuuइार गाण्डामिरिरिम्-जेमण
- प. पलासे गं मंते ! एगपताय हो प्राचीन, अणेगजी ?
- , मिर्फ का में । मिर्फ के के प्रकार के कि कि कि कि दवा प्रयु न उववज्जीत। लेसासु— भाग उदकासणां गाउधपुहत्। णवरं-सरीरोगाहणा-जहण्णेणं अंगुरुस्स असंदेग्जाइ-भागियदन्ता। उ. गीयमा ! एगजीदे। एवं उपलुद्देसगवतव्यया अपरिसंसा
- ।।।।भे मिटिश उ. गोयमा ! कण्हरेसा वा, नीलरेस्सा वा, कावरेस्सा वा, <u> १ १९५५ १५ १</u>५
- १. कुंभिएणं भेते !एगपतए कि एगजीवे, अणेगजीवे ? -घमीकृ - [ਰੋਧੀ: 전. 99, उ. ३, 편. 9 155 हे हे हे
- भाषिषिद्धा उ. गोयमा ! एगजीवे। एवं जहा पतामुद्देसए तहा
- । जिथ्म । एसंस्कृत । अभूति । वाद्यक्ष हेडी भूमा

· 经工程 25 工术 25 4 156567 नालिय-

- प. नालिए णं भंते ! एगपत्तए किं एगजीवे, अणेगजीवे?
- उ. गोयमा ! एगजीवे, एवं कुंभि उद्देसगवत्तव्वया निरवेससा भाणियव्वा। -विया. स. ११, उ. ५, सु.१ पउम-

प. पउमे णं भंते ! एगपत्तए किं एगजीवे, अणेगजीवे?'

उ. गोयमा ! एगजीवे, एवं उप्पलुद्देसगवत्तव्वया निरवसेसा भाणियव्वा। -विया. स. ११, उ. ६, सु.१ कण्णिय-

- प. किण्णए णं भंते ! एगपत्तए किं एगजीवे, अणेगजीवे?
- उ. गोयमा ! एगजीवे, एवं चेव निरवसेसं भाणियव्वं। —विया. स.११, उ. ७, सु. १ निलण—
- प. निलणं णं भन्ते !एगपत्तए किं एगजीवे, अणेगजीवे?
- गोयमा। एगजीवे।एवं निरवसेसं जाव अणंतखुत्तो।

-विया. स. ११, उ. ८, स. १

३७. साली-वीहिआईणं मूलजीवाणं उववायाइ बत्तीसद्दारेहिं परुवणं—

रायगिहे जाव एवं वयासि-

- प. अह भंते ! साली वीहि-गोधूम जव-जवजवाणं एएसि णं जे जीवा मूलताए वक्कमंति ते णं भंते ! जीवा कओहिंतो उववज्जंति ? िकं नेरइएहिंतो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, देवेहिंतो उववज्जंति?
- उ. गोयमा ! जहा वक्कंतीए तहेव उववाओ।

णवरं-देववज्जं।

- प. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ?
- गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उववज्जिति। अवहारो जहा उप्पनुद्देसे।
- प. एएसि णं भंते ! जीवाणं के महालिया सरीरोगाहणा पन्नता?
- गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइ भागं, उक्कोसेणं धणुपुहत्तं।

नालिक-

- प्र. भंते ! एक पत्ते वाला नालिक (नाडाक) एक जीव वाल अनेक जीव वाला है?
- ज. गीतम ! वह एक जीव वाला है।
   कुम्भिक उद्देशक के अनुसार यहाँ समग्र कथन चाहिए।
   पद्म-
- प्र. भन्ते ! एक पत्र वाला पद्म एक जीव वाला है या अने वाला है ?
- गौतम ! वह एक जीव वाला है।
   उत्पल उद्देशक के अनुसार इसका समग्र कयन चाहिए।
   किणिका—
- प्र. भन्ते ! एक पत्ते वाली कर्णिका एक जीव वाली है य जीव वाली है ?
- ज. गौतम ! वह एक जीव वाली है।इसका समग्र वर्णन उत्पत्त उद्देशक के समान करना निलन—
- प्र. भन्ते ! एक पत्ते वाला निलन (कमल) एक जीव वाल अनेक जीव वाला है ?
- जीतम ! वह एक जीव वाला है।
   इसका समग्र वर्णन उत्पल उद्देशक के समान अन उत्पन्न हुए हैं पर्यन्त करना चाहिए।
- शाली-ब्रीहि आदि के मूल जीवों का उत्पातादि बत्तीर के प्ररूपण—

राजगृह नगर में गौतम स्वामी ने यावत् इस प्रकार पूछा-

- प्र. भन्ते ! शाली, व्रीहि, गेहूँ, जौ, जवजव इन सब धान्यों के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं तो भंते ! वे जीव अकर उत्पन्न होते हैं ? क्या वे नैरियकों से आकर उत्पन्न होते हैं, तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों से आकर उत्पन्न होते हैं या देवों से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- गौतम ! प्रज्ञापनासूत्र के छठे व्युत्क्रान्ति पद के अनुसार उपपात कहना चाहिए।
   विशेष-देवगति से आकर ये उत्पन्न नहीं होते।
- प्र. भन्ते ! वे जीव एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम ! वे जघन्य एक, दो या तीन उत्कृष्ट संख्यात या असंख्यात उत्पन्न होते हैं। इसका अपहार उत्पल उद्देशक के अनुसार जानना च
- प्र. भन्ते ! इन जीवों के शरीर की अवगाहना कितनी वर्ड़ गई है?
- गौतम ! जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग की,
   उत्कृष्ट धनुष पृथक्त्व की कही गई है।

- ९ ई क्यं अव जानाव रणीय कर्म के वंधक हैं। <del>दिन्</del>य . R
- हैं । जिस प्रकार मिरु इक में काईड्रेड कारड जकर जाना निर्मार कि । विश्वान मिर्मार
- ाननार भिर प्रकी की ाण्ठाडिक अधि छड़क, नड़के अकार भिड़ शिह्या प्रिडिक्सिमिक प्रिडिक्कि , फिडक्रिक्कु घिट है ! किन्म . प्र
- ें किंड हें सिक्स (फिन्छ्स (फिन्छ्स संधाध्ये सम्बन्ध्ये) हें मिलीए .. ह । प्रशिष्ट हें इक
- क्रिसे चाहिर्य पर्यन्त का समग्र करान उत्तव प्रहेशक के अनुसार जानना चाहिर्य श्रिकार जानना चाहिर्य
- निम कि स्रम के निष्ण भीति , क्रींप , शीरि , शिरि , क्रिय । स्निम . प्र है क्षित कार कार कार्य है कि
- ठ. गोतम ! यह जयन अन्मेहूर्त
- 1 मृशीाट 1 मृशीाट ानज्ञ नायक क्लोप चिट्ट मिल्सीस मृह 1 ई नामम के काएईइट लगर नायक क्लिम्स गड़ास पेट उन्कुट जोसे कि नेड्रोस्क्स क्लार तीखी (कि किस्टि नड्ड) 1 ई कि इन्स्प्रपृ के काएईइट लगर ान्तेष्ट्र जोर हे हे हे स्प्रित
- 15 मामुख ति, ड्रोतं, होति, तिवाद काम केम मुकाय ग्यार केम गम्ब ! किम .R वि प्रफट केपू संसद्ध में पन्न की कोट अपूर की काकार प्रीरि है केप्रि
- । इं क्षृष्ट कि इस्ट आर सनस्य का आर कर्नस ! मनींग, कि . र
- -स्प्र-काघर-एस्पार-प्राप्त-स्वंत-स्कं के शिर्फ डीर्कि-किस २५ -एफ्सर के शीक्षफर के छिक्दि के क्रिक क्रिक्ट-स्पृ इक्द कंश्म मुरू प्रहास ग्रोहे कि 'ड्रॉन्, डीर्ड, ख़ाड़ ! किम . र
- में किउ धारे हैं। स्मि कि , हैं कि समय प्रति कि में मन जातर उन्हें हैं हैं हैं उन्हें स्पष्ट किस हम कि हैं हैं हैं हैं हैं हम महाने उ
- उन्तर करहें हो से स्वत्य करने करने हुए समय मृत उद्देशक अमें मिलें स्वार या अनन्त यार हुममें पूर्व में उत्तर हो पूर्व है यदीन स्वार व्यक्ति स्वार्था
- र्मा प्रदार च्टन हा उद्धाह मा देवने दहना बहना प्राह्मी।

बना वा रहेश है है है वह से स्टेश सहिती

- तः ते यां भेते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि वंधगा, अवंधगा ?
- उ. गोयमा !तहेव जहा उपलुद्देसे।
- । भी गाण १ ईस ही एइए , भी ईस हंग्
- , मिर्फ क्रिकंग्रक की विक्र ! में गेर के क्रिकंग्रक की क्षित्र ! में गेर के क्षित्र हैं। क्षित्र के क्षित्र हैं
- उ. गोयमा ! छव्दीस्ं भंगा भाणियव्दा।
- हिट्ठी जाव इंदिया जहा उम्बुद्देसे।
- म् से में ने सिले-किटि-किएम्पन्यन्जनजन्यम्पर्माये क्षेत्र होड्ड ?

उ. गीयमा !जहण्णेणं अंतीमुह्त,

एएणं अभितावेणं जाद मणुस्तजीवे। आहारो जहा उम्बुद्वेसे। १५ई जहण्णेणं अंत्रोमुहुतं, उक्कोर्सणं वासपुहत्तं।

समैन्यावसम्बर्धा व उत्बर्ड्ड्गा व ग्रंश उत्वर्बेर्ड्स् ।

- प. अह भते ! सत्यपणा जाव सत्यसता सारो-वाही-गोधूम जव-जवजवगमुलग जीवताए उववशपुव्या ?
- उ. हंता, गोयमा ! असई अदुया अणंतखुत्तो। -वियाः स. २९, य. ९, उ. ९, सु.२-९६

३८. साली-वीहीआईणं कंद-खंध तया साल पयाल पत्त-पुण्क-फल

- वीयनीवाणं उचवापाडू पह्नयंग-प. अह भते ! साक्ष-वीही गोष्ट्रम जव-जवजवाणं, प्रपृप्ति णं भे जीया संदत्ताप् वक्कमति ने णं भंते ! जीया कओहितो उचचन्त्रतात
- किंगीयस ! पृष् क्याहिमारिया सा चेव मृतुर्देशं अपिरसेसं । प्रिकाणंत्र अदुवा अणंतप्रिया। १.इ.३.इ.६.७,१३.स.म्योन

एवं रांगे विवर्देसओं नेवब्या साहरा वाहर हा हु। इ नीया साहरा वाहर हो हु। इ एवं स्वाप्त विवर्देस्या — निया साहरा वाहर हु। इ नालिय-

- प. नालिए णं भंते ! एगपत्तए किं एगजीवे, अणेगजीवे?
- उ. गोयमा ! एगजीवे, एवं कुंभि उद्देसगवत्तव्वया निरवेससा भाणियव्वा। -विया. स. ११, उ. ५, सु.१ पउम-
- प. पउमे णं भंते !एगपत्तए किं एगजीवे, अणेगजीवे?
- जोयमा ! एगजीवे,
   एवं उप्पतुद्देसगवत्तव्वया निरवसेसा भाणियव्वा।
   –िवया. स. ११, उ. ६, सु.१
   कण्णिय-
- प. किण्णए णं भंते ! एगपत्तए किं एगजीवे, अणेगजीवे?
- उ. गीयमा ! एगजीवे, एवं चेव निरवसेसं भाणियव्वं। -विया. स.११, उ. ७, सु. १ निलण-
- प. . निलणं णं भन्ते ! एगपत्तए किं एगजीवे , अणेगजीवे ?
- उ. गोयमा। एगजीवे। एवं निरवसेसं जाव अणंतखुत्तो।

-विया. स. ११, उ. ८, सु. १

३७. साली-वीहिआईणं मूलजीवाणं उववायाइ बत्तीसद्दारेहिं परुवणं—

रायगिहे जाव एवं वयासि-

- प. अह भंते ! साली वीहि-गोधूम जव-जवजवाणं एएसि णं जे जीवा मूलताए वक्कमंति ते णं भंते ! जीवा कओहिंतो उववज्जंति ?
   किं नेरइएहिंतो उववज्जंति,
   तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति,
  - मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, देवेहिंतो उववज्जंति ?
- उ. गोयमा ! जहा वक्कंतीए तहेव उववाओ।

णवरं-देववज्जं।

- प. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जांति ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उववज्जंति। अवहारो जहा उप्यलुद्देसे।
- प. एएसि ण भंते ! जीवाणं के महालिया सरीरोगाहणा पन्नता?
- गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइ भागं, उक्कोसेणं धणुपुहत्तं।

नालिक-

- प्र. भते १ए४ पने पाल नाहित्स (नाहास) एह जीप बाल हैया अनेक जीव बाला है है
- ज. गीतम ! वह एक जीन नाडा है।
   कुष्पिक उद्देशक के अनुसार यहाँ समग्र क्यन करता चाकिए।
   पदम-
- प्र. भन्ते ! एक पत्र चाडा पदम एक जीव चाडा है या अनेक जीव बाडा है?
- उ. गोतम ! वद एक जीव गाडा है। उत्पत्त उद्देशक के अनुमार इसका समग्र कथन करना चाहिए। कर्णिका-
- प्र. भन्ते ! एक पत्ते वार्श्व किर्ण हा एक जीव बाली है या अनेक जीव बाली है?
- गोतम ! कह एक जीव बाला है।
   इसका समग्र वर्णन उत्पत्न उद्देशक के समान करना बाहिए।
   निलन—
- प्र. मन्ते ! एक पत्ते वाला निजन (कमल) एक जीव वाला है या अनेक जीव वाला है ?
- गोतम ! वह एक जीव वाला है।
   इसका समग्र वर्णन उत्पत्त उद्देशक के समान अनन्त वार
   उत्पन्न हुए हैं पर्यन्त करना चाहिए।
- ३७. शाली-व्रीहि आदि के मूल जीवों का उत्पातादि वत्तीस द्वारों के प्ररूपण-

राजगृह नगर में गौतम स्वामी ने यावत् इस प्रकार पूछा-

प्र. भन्ते ! शाली, व्रीहि, गेहूँ, जी, जवजव इन सय धान्यों के मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं तो मंते ! वे जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं ? क्या वे नैरियकों से आकर उत्पन्न होते हैं, तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उत्पन्न होते हैं,

मनुष्यों से आकर उत्पन्न होते हैं या देवों से आकर उत्पन्न होते हैं ?

- गौतम! प्रज्ञापनासूत्र के छठे व्युक्तान्ति पद के अनुसार इनका
  उपपात कहना चाहिए।
   विशेष-देवगति से आकर ये उत्पन्न नहीं होते।
- प्र. भन्ते ! वे जीव एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! वे जघन्य एक, दो या तीन उत्कृष्ट संख्यात या असंख्यात उत्पन्न होते हैं। इसका अपहार उत्पन्न उद्देशक के अनुसार जानना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! इन जीवों के शरीर की अवगाहना कितनी बड़ी कही गई है ?
- गौतम ! जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग की,
   उत्कृष्ट धनुष पृथक्त्व की कही गई है।

- ९ ई कथंग्रह पर ईं कथंग्रह की मेक मिण्डानाह निस् ६! निस् .R
- . गीतम् । फिर प्रकार उद्देशक में काइ उस्त प्रकार प्रकार मिर्गाः गनना चाहित्।
- ाननार कि प्राप्ती के nurshe rife प्रद्रग् , नवर्ष राज्य कि
- ्रीडर्कामिक ए पिर्ड्कामि , पिर्ड्साप्यु वृक्ति है ! जिन्ह . R
- एमं मिक्किस (क्षिम्प्रम स्थिप्रधि मिस् में होंगे) । मिलीए .. र प्राचीत हैनक
- कल्य सार्व्य पर्यन्त का समग्र कथन उत्पत्त उद्देशक के अनुसार जानना चाहिए।
- निर्म के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के निर्मात के न
- उ. गोतम ! यह जयन्य अन्तर्महर्त
- ान्त्रक म्यक समस्र विष्ठ आसुम्ह कं कार्ड्ड्ड नम्पट ! मर्ता .ट
- [पृजीाय ान्त्रक नथक न्त्रेय ग्रांट प्यतृन में पालमीश सड़े 1ई नामम कं काइड्ड्रेट लफट नथक किम्प्रेस प्राज्ञा प्रेय प्रकृट प्रांट कि नेड्रोस्ट्रेस प्रमण् तीओ (कि जिसे नड्ड)
- कं काइट्रेश्च जमर तस्वेच्या आर उद्वर्गना उत्तक उद्देशक के अनुसार
- भिने ! स्या सर्व प्राण यावत् सर्व सम्य सार्थ, क्षीर, गेर्ह, भेर शे इससे पूर्व क्ष्म के घोट के स्था है इससे हैं के हैं
- । इं क्रि हें इक्ष्ट ग्राप्त समस्य पा अने कर्नेस ! मित्री, हैं कि
- -६२-माम्स-१८ मार्-१८ म्हेन-इन्हें के शीस शीर्द्ध-शिश . ১६ -एएम्स कि शीर्मान्य के शिर्म के स्पर्ध
- अज तेशम मड़ अभवत जार कि हुँगें , डोवें, जिवा किम .स में भेज प्रवेट में | मिम के ,डे मेंडे क्रम्ड प्रवेट कि में मन ९डे मेंडे क्रमड ज्यास
- उसेर अपरेश्ट मुक्स समा सुने केंग्य स्थय कर है। महार १.६ स्थार या अनम थार हम में मूर्ग में में अपरेश के प्राप्त संभ्या सामा
- हिंग दशा स्थत का उद्देशक से बूदे जु रहना वर्ताश
- विकास किया मार्थ के कि प्राथित के किय

- प. ते गं भंते ! जीदा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं वंधगा, अवंधगा ?
- उ. गीयमा ! यहेव जहा उपलुद्देसे।
- । भी गाण १ हैं हैं। उद्यु भी कि भी
- , मिर्ग में ने जीवा कि कण्हलसा, नेम्लिसा, कारकेस्सा ?
- उ. गीयमा ! छव्यासं भंगा भाणियव्या।
- दिर्ही जाव इंदिया जहा उम्बुद्हेसी
- प. से मंते! साकी-विहि-गोध्म-जव-जवजनमूलगजी कालओ केविहर होड़ ?
- . मायमा । जहणणं अंत्रोमुहुन, । काक रिल्ले क्यां कामिक्ष
- गोधमा ! एवं जहा उपलुद्सो ।

एएणं अभिलावेणं जाच मणुस्तजीव। आहारो जहा उम्मुब्देसे। हिई जहण्णेणं अंतोमुह्तं, उक्कोसेणं वासपुहत्तं।

समुग्यायसमोहचा य उब्बर्टरणा व जहा उम्मुद्देसे।

- प. अहं भते ! सत्यपाणा जाव सत्यसता साले-वाही-गोधूम जव-जवजवगमूलग जीवताए खववञ्जुव्या ?
- **उ**. इसा, गायमा ! असई अहुवा अणंतसुत्ता। -विया.स. २९, य. ९, उ. ९, सु.२-९६
- ३८. साती-मेशिआईणं कंद-खंध तया सात पवाल पत्त-पुष्क-फल वीयतीयाणं उपवायाड् पत्न्यणं-
- ण. अर भंते ! सार्का-दीहा मामूम जब-जबजदाण, एएसि ण के जीवा कंदताए दक्कमित है णे भंते ! जीवा कंजीहितों इक्दवनात है
- उ. गीयम्। १एवं संबाहिगारेण सी वेब मृतुर्देनो अपरिसेसी जाय असर् अदुवा अर्णतपुत्ता। -ियाः स २१, यः १, इ. स. म

ावेचमें विज्ञहरेसमें नेवच्ची । -विकास स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन विवस्तातिक स्थापन साले वि उद्देसो भाणियव्वो।

-विया. स. २१, व. १, उ. ५, सु. १

पवाले वि उद्देसो भाणियव्वो।

-विया. स. २१, व. १, उ. ६, सु. १

पत्ते वि उद्देसो भाणियव्वो।

एए सत्त वि उद्देसगा अपरिसेसं जहा मूले तहा नेयव्वा।

–विया. स. २१, व. १, उ. ७, सु. १

एवं पुष्फे वि उद्देसओ।

णवरं-देवो उववज्जइ। जहा उप्पलुद्देस-चतारि लेस्साओ, असीइभंगा।

ओगाहणा-जहण्णेषां अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं अंगुलपुहत्तं।

सेसं तं चेव।

−विया. स. २१, व. १, उ. ८, सु. १

जहा पुष्फे तहा फले वि उद्देसओ अपरिसेसो भाणियव्यो। -विया. स. २१, व. १, उ.९, सु. १

एवं बीए वि उद्देसओ।

एए दस उद्देसगा। -विया. स. २१, व. १, उ. १०, सु. १

# ३९. कल-मसूराऽऽईणं मूल कंदाइजीवेसु उववायाइ पर्ववणं-

- प. अह भंते ! कल मसूर-तिल-मुग्ग-मास-निप्फाव-कुलत्थ-आलिसंदग-सिंडण-पिलमंथगाणं, एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति ते णं भंते ! जीवा कओहिंतो उववज्जंति ?
- उ. गोयमा ! एवं मूलाईया दस उद्देसगा भाणियव्वा जहेव सालीणं निरव सेसं तहेव भाणियव्वं।

-विया. स. २१, व. २, सु. १

# ४०. अयसि कुसुंभाईणं मूलकंदाइजीवेसु उववायाइ परूवणं—

- प. अह भंते ! अयिस-कुसुंभ-कोद्दव-कंगु-रालग-तुविर कोद्दूसा-सण-सिरसव मूलगबीयाणं एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति ते णं भंते ! जीवा कओिहंतो उववज्जंति।
- उ. गोयमा ! एत्थ वि मूलाईया दस उद्देसगा जहेव सालीणं निरवसेसं तहेव भाणियव्वं। -विया. स. २१, व. ३, सु. १

# ४१. वंस वेणुआईणं मूल कंदाइ जीवेसु उववायाइ परूवणं-

- प. अह भंते ! वंस-वेणु-कणग-कक्कावंस-चार्ल्वंस-उडा-कूडा-विमा-कंडा-वेणुया-कल्लाणीणं एएसि णं जे जीवा मूलताए वक्कमंति ते णं भंते ! जीवा कओहिंतो उववज्जांति?
- गोयमा ! एत्थ वि मूलाईया दस उद्देसगा भाणियव्या जहेव सालीणं।
   णवरं-देवो सव्यत्थ वि न उववज्जिति।

शासा का उद्देशक भी इसी प्रकार करना चाहिए।

प्रजाल (कोपल) के विषय में भी इमी प्रकार उदेशक कहता चाहिए।

पत्र के विषय में भी उसी प्रकार उद्देशक कहना चाहिए। ये सानी की उद्देशक समग्र हुए में मूल उद्देशक के समान भानने चाहिए।

पुष्प के विषय में भी इसी प्रकार उद्देशक करना वाहिए। विशेष-उत्पल उद्देशक के अनुसार पुष्प के रूप में देव आकर उत्पन्न होता है। इनके बार लेश्याएँ होती हैं और उनके असी भंग कहें गए है।

इसकी अवगारना जयन्य अंगुन के असल्यातचे भाग की ओर उत्कृष्ट अंगुल-पृथक्त की होती है।

शेष सब कथन पूर्ववत् है।

जिस प्रकार पुष्प के विषय में कहा है उसी प्रकार फल के विषय में भी समग्र उद्देशक कहना चाहिए।

योज का उद्देशक भी इसी प्रकार है। इस प्रकार दस उद्देशक हैं।

- ३९. कल मसूर आदि के मूल कंदादि जीवों में उत्पातादि का प्ररूपण—
  - प्र. मन्ते !कलाय (मटर) मस्र, तिल, मूँग, उड़द (माप) निष्पाव, कुलथ, आलिसंदक सिंटन और पिलमंथक (चना) इन सबके मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं तो भन्ते ! वे कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं?
  - गौतम ! जिस प्रकार शालि आदि के मूलादि उद्देशक कहे हैं उसी प्रकार यहाँ भी मूलादि दस उद्देशक सम्पूर्ण कहने चाहिए।
- ४०. अलसी कुसुम्व आदि के मूल कंदादि जीवों के उत्पातादि का प्ररूपण—
  - प्र. भन्ते ! अलसी, कुसुम्च, कोद्रव, कांग, राल, तूअर, कोदूसा, सण और सर्षप (सरसों) और मूले का वीज इन वनस्पतियों के मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं तो भंते ! वे कहां से आकर उत्पन्न होते हैं?
  - गौतम ! शाली आदि के दस उद्देशकों के समान यहाँ भी समग्ररूप से मूलादि दस उद्देशक कहने चाहिए।
- ४१. बांस वेणु आदि के मूल कंदादि जीवों के उत्पातादि का प्ररूपण-
  - प्र. भन्ते ! वांस, वेणु, कनक, कर्कावंश, चारूवंश, उड़ा, कुड़ा, विमा, कण्डा, वेणुका और कल्याणी इन सब वनस्पितयों के मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं तो भंते ! वे कहां से आकर उत्पन्न होते हैं?
  - गौतम ! यहाँ भी पूर्ववत् शाली आदि के समान मूलादि दश उद्देशक कहने चाहिए।
     विशेष-यहां मूलादि किसी भी स्थान में देव उत्पन्न नहीं होते हैं।

शेप सब कथन पूर्वेबत् है।

क शाहाफर में किंि शाहकं ल्रम के शार किशाहरू हुट . ९४ -एफ्स

- ,गर .डॉस, समस ,डबड़, एग्रांट ,ाक़डीकहुड़, छुड़! किस .ए हम स्डु. रुप्त ग्रींट (कंक्प्पंट) एग्रिक्त ग्रमीती (किं) हर्ट हं! सं 'त है तिंह हमर जिल्ला कि में एन रुप्त की फिनोम्पर रेडे तिंह हमर ग्रांस हैं किंक ,इंह कार इंक्ट्र सड़ झालूम की स्वाहंड ग्राक्ष सस्ति! मर्जाए .ट
- प्रिशाप नेडक कार्ड्डा भा रस प्रहेश नेडा प्रकार मिट विशेष-क्यार्ट्डा में इस भी उसझे हों हैं। विशेष होंगे हैं।

शेव सब कथन पूर्वत्त् है।

- ाक शीताम्गर में फिर्मि शीशकं क्रम के शीमितों में प्रशिस . ç ४
- -ाण्मअR (रुद्र्यां, कोच्या, प्रदेश-देन्य, प्रमीतिक, प्रजीम, प्रद्यिति। किन्यां, प्रकारितां कार्यां, प्रदेशितां कार्यां, प्रमातिक्यां कार्यां कार्यं क
- काऽंड्रेट छड डीाल्नू सम्म नामम की ऐडाइंड मि डिंग्ड! महीरं . र
- हंत्रक कारडेड्रेट छड़ झील्मू मामस के रेग्झड़े कि छि । मितारे .ह 198ीक
- नामका क्षा आहि के मुंत कम्म क काम के आपाद सिर्मा में प्रमान । भूभ के मुक्त मुक्त का कार्य कार्य के मुक्त कार्य के मुक्त । प्रभू के मुक्त मुक्त कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्
- 3. मीतम् । बेशको के ममान यहां भी समग्र रूप में मूखाहै इस शुर्वेशक करते व्यक्तित

ात्र होते का रहेड से मान के दिन होते हैं। से मान के से मान के से मान मान

> निर्णण लेसाओ सब्बन्ध वि छन्दीसं मंगा। निर्म ते सेतं ते स्व १९, व. ४, सु. ९ ४२. उस्यु-उस्युवाहियाहुणं मूल-कंदाह्जीवेसु उव्यायाह्

- उ. गीयमा ! एवं जहेव वंसवग्गी तहेव एत्य वि मूलाईया दस उद्हेसगा भाणियव्या। शबर्-एध्युद्रेस देवो उववज्जाति। बनारि लेसाओ।

e.ह. २. व. १५ . म. तक्वी−

। इन्हें में <del>प्र</del>ि

- -ंणनम इापान्छ सुनिर्भात्रे मृत-क्ष्यां प्रदेशमाह तह . ६४
- उ. गीयमा ! एत्थ वि दस उद्देसगा निरवसेसं भाणियव्या अनेय देसवग्गी। निर्मा १९, य. ६, यु. ९
- ४४. अस्मित्तार्षणं मूलं-कंदार्षणं-कंदायाष्ट्र पळ्चणं-निय अस्त प्राचनकार । किस अस्त प्राचन । निय अस्ति । अस्ति । आस्ति । निय नियमिक । अस्ति । अस्ति । स्वापिक सामिक । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति ।
- हा । प्रस्ता । तृत्व चि दस उद्देशमा भाणिवव्या जहंव १.ह.२.५१३.म. १८६१
- ४५. नुलसिआईणं मूलकंबाइनावम् उचवावाइ पस्चर्ण-प. अरु भने ! तुरसी-प्रणदरास-प्रयोच्ना-अय्या-योग-प्रांग स्वाम-मस्या हुदीपर-सयपुष्टाण, एएसि णं भे भोगा मूलनाए यदमिने ने या भने ! जीया ग्रओहंसो उद्ययणनीत ?
- त. गीयमा ! गुन्ध विदम उद्देशमा निरुद्भेमं यहा बनाया।

प्रमुख्याने अर्द्धने त्रामुन्न समीच इर्द्धनमा मदनिष । - व्याप्त १५३ व १५३ १

## ४६. ताल-तमालाईणं मूल-कंदाइजीवेसु उववायाइ परूवणं—

रायगिहे जाव एवं वयासि-

- प. अह भंते ! ताल तमाल तक्किल-तेतिल साल सरला-सारगल्लाणं जाव केयइ-कयिल कंदिल चम्मरुक्ख गुंतरुक्ख हिंगुरुक्ख, लवंगुरुक्ख पूयफिल खज्जूिर नालिएरीणं एएसि णं जे जीवा मूलताए वक्कमंति ते णं भंते ! जीवा कओहिंतो उववज्जंित ?
- उ. गोयमा ! एत्थ वि मूलाईया दस उद्देसगा कायव्या जहेव सालीणं। णवरं—इमं नाणतं मूले कंदे खंधे तयाए साले य एएसु पंचसु उद्देसगेसु देवो न उववञ्जंति, तिण्णि लेसाओं, ठिई जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दसवाससहस्साइं। उविरल्लेसु पंचसु उद्देसगेसु देवा उववञ्जंति,

चतारि लेसाओ, ठिई-जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वासपुहत्तं, ओगाहणा मूले कंदे धणुपुहत्तं, खंधे तयाए साले य गाउयपुहत्तं, पवाले पत्ते य धणुपुहत्तं, पुग्फे हत्थपुहत्तं, फले बीए य अंगुलपुहत्तं सब्बेसिं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइ भागं।

सेसं जहा सालीणं। एवं एए दस उद्देसगा। — निवया. स. २२, व. १, सु. २-३ ४७. निबंबाईणं मूलकंदाइ जीवेसु उववायाइ परूवणं—

- प. अह भंते ! निबंब-जंबु-कोसंब-ताल-अंकोल्ल-पीलु सेलु सल्लइ-मोयइ-मालुय-बउल-पलास-करंज पुत्तंजीवग-ऽरिट्ठ-विहेलग-हरियग-भल्लाय-उंबरिय-खीरणि धायइ पियाल पूइय णिवाम सेण्हण पासिय सीसव अयिस पुत्राग नागरुक्ख सोवण्णि असोगाणं एएसि णं जे जीवा मूलताए वक्कमंति ते णं भंते ! जे जीवा कओहिंतो उववज्जीते?
- उ. गोयमा ! एवं मूलाईया दस उद्देसगा कायव्या णिरवसेसं जहा तालवग्गे। — विया. स. २२, व. २, सु. १
- ४८. अत्यिआईणं मूलकंदाइ जीवेसु उववायाइ परूवणं-
  - प. अह भंते ! अित्य तेंदुय बोर किवट्ठ-अबाहग-माउलुंग विल्ल आमलग-फणस दाडिम आसोट्ठ उंवर-वड णग्गोह-नंदिरुक्ख-पिप्पलि-सत्तर पिलक्खु-रुक्त-काउंवरिय-कुत्युंभरिय देवदालि तिलग

४६. ताल तमाल आदि के मूल कंदादि जीवों में उत्पातादि का प्ररूपण—

राजगृह नगर में गीतम ! स्वामी ने यावत् इस प्रकार पूछा

- प्र. भंते ! ताल (ताइ) तमाल, तक्षली, तेतली, शाल, सरल, (देवदार) सारगल्ल यावत् केतकी (केवड़ी) कदली (केल) कदली, चर्मवृक्ष, गुन्दवृक्ष, हिंगुवृक्ष, लवंगवृक्ष, पूगफल, (सुपारी) खजूर ओर नारियल इन सबके मूल के रूप में जी जीव उत्पन्न होते हैं तो भंते ! वे कहां से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! शालिवर्ग मूलादि के दस उद्देशकों के समान यहां भी वर्णन करना चाहिए।

विशेष-इन वृक्षों के मूल, कन्द, स्कंच, त्वचा और शाला इन पांचों अवयवों में देव आकर उत्पन्न नहीं होते। इन में तीन लेश्याएं होती है और स्थित जवन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट दस हजार वर्ष की होती है। शेष अन्तिम उद्देशकों में देव उत्पन्न होते हैं।

उनमें चार लेश्याएँ होती है और स्थित जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट वर्ष पृथक्त्व की होती है। मूल और कन्द की अवगाहना धनुष पृथक्त्व की,

स्कन्ध त्वचा एवं शाखा की गव्यूति पृयक्त की प्रवाल और पत्र की अवगाहना धनुष पृयक्त की,

पुष्प की अवगाहना हस्तपृथक्त्व की,

फल और वीज की अवगाहना अंगुल पृथक्त्व की होती है। इन सबकी जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग की होती है।

शेष सब कथन शालिवर्ग के समान जानना चाहिए। इस प्रकार ये दस उद्देशकों का कथन है।

- ४७. नीम आम आदि के मूल कंदादि जीवों में उत्पातादि का प्ररूपण—
  - प्र. भन्ते ! नीम, आम्र, जम्बू (जामुन), कोशम्ब, ताल, अंकोल, पीलू, सेलू, सल्लकी, मोचकी, मालुक, वकुल, पलाश, करंजु, पुत्रंजीवक, अरिष्ट (अरीठा), बहेड़ा, हरितक (हरड़े) भिल्लामा, उम्बरिया, क्षीरणी, (खिरनी) धातकी, (धावड़ी) प्रियाल (चारोली) प्तिक, निवाग, (नीपाक) सेण्हक, पासिय, शीशम, अतसी पुत्राग (नागकेसर) नागवृक्ष, श्रीपर्णी और अशोक इन सब वृक्षों के मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं; तो भते ! वे कहां से आकर उत्पन्न होते हैं?
  - गौतम ! यहाँ भी तालवर्ग के समान समग्र रूप से मूलादि के दस उद्देशक कहने चाहिए।
- ४८. अस्थिक आदि के मूल कंदादि जीवों में उत्पातादि का प्ररूपण—
  - प्र. भन्ते ! अस्थिक, तिन्दुक, वोर, कवीठ, अम्बाडक, बिजौरा, बिल्च (वेल), आमलक बड़ न्यग्रोध (आवला) फणस (अनन्नास) दाड़िम (अनार) अञ्चल्य (पीपल) उंबर (उदुम्बर) वड़ न्यग्रोध निदवृक्ष, पिप्पलि, सतर, पिलक्षवृक्ष, काकोंदुचिरया, कुस्तुम्भरिय, देवदालि, तिलक,

कप्रिक ,ोणपीत्र ,ोणपिस ,पिसिसी ,पिस्छ (विकि) घटकुरु कि इस मड़ स्प्रेस राधि ,स्टरुस् ,मिस् ,स्ट्रिस् ,स्ट्रम् ,घ रसास विक ई । तिंम कि ई र्तिव स्प्रय घिर्षि कि में एक्स्रम् स्ट्रि

- उठ क्रिक्र हे क्रिस नामम क्ष्म स्था है। मार्ग क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म है। अस्य विद्या क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्
- कि शीतान्य में किि शाइकं न्यूम के खिन् शीर नाकें .१४ —
- रुजिक्स, सिरिड ,रिजामर्लार, इडॉक ,इरुजस, ,मार्फ ! किंग्र ,प रिडि इफ्ट विक् कि में एन र्क क्रु के खिल मिस म्ड फ्रिय १ ई रिडि इफ्ट रुकार में डिक के ! किंग्र कि ई
- उ. गोतिम ! वंशवर्ग के समान यहाँ मि कि में में प्रियं पर्यंत समप्र श्रिक स्वाहर्द्ध स्वाहर्द्ध स्वाहर्द्ध स्वाहर्द्ध
- क शीतामर में गिरि श्रीडकं छून के रिम्म डीकिए भीता .0 म
- सम्म शालूम नामम कं गेम्मी। भी रंग ! मिनी। .र ।ग्रह्माम नेमान कं ग्रह्माम स्थाप ।
- शातामर में किंि शाहकं मुम के किन्नीव शास्र किनीयम्पू . ९२
- . गीतम ! यहां भी तालकों के ममान मूलादि एस उद्देशक करें वाहिए। के अपना मजान्य अपना के एक में करहें इंडिंग्य अपनातमा अपुर के असंस्थातवें भाग की और उकुष्ट धनुष पुष्प दूधकार की हो। है,

एक प्रदेश प्राप्त अन्तर्भूति है। यह प्रदेश हो भी हो है।

18 कि 18 होड़े आरड़ेड़र अम सह में किय रूथ मड़े ग्रास्ट्र सड़े 18 होड़े आरड़ेड़र अम सह में किय रूथ मड़े ग्रास्ट्र सड़े

५३. आसू मृतनादि के मृत कर्यांद मीयों में उत्पादीर का प्रमुख

A LO DE DE LA COLLA

-समुक्ताप्रमाण कृष्ण में संस्था के सम्बन्ध स्थाप कर्षण । इस (संस्था (संस्कृ) (अपकर (एस्.) क्रम ( संस्था स सम्बन्ध (सुन् अस्ति संस्थाप्ति (सन्दर्भ (असम्बन्ध

- हा-ख्रि-गण्डाडी मिरीस-मिरीसी इम्छि-गण्डाडी जिस्का-गडाडे जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिक्न जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जिस्का जि
- उ. गीयमा ! एत्य वि मूलाईया दस उद्देसगा तालवग्ग सरिसा नेयव्वा जाव वीयं। —िवया स. २२, व. ३, मु. ९
- ४९. वाइंगणिआइगुच्छाणं मूलकंदाइजीवेसु उववायाइ पक्तणं—
- लिडामर्गेग जार इडॉड-इल्जर-ाणीग्डेंगर ! र्तम इस . प र तिमिक्षण यात्रम् गिर्म र गि भी यू , गिल्जिकांध-भी।इ तिमिक्षण यात्रम् । जीव्यक्षण प्रमाध्यात्रम् । या
- गोयमा ! एत्स वि मृलाईया दस उद्देसगा जाव बीयं ित ।
   भेखसेसं सेसं जहा वंसवग्गी । विवा. स. २२, व. ४, मु. ९
   भिखसेसं सेसं जहा वंसवग्गी महन्द्रहरक्षित्र उत्तरप्राप्त प्रह्मणं ।
- जिर्गिय द्वापाइ प्रकार मुल-कंदाइजीवेसु उपवापाइ पलवर्ण--
- प. अह भेते ! सिरियक-णवमार्क्स-क्रांतरा-वह्येगोवग-मणोज्जा जाव नवणीय-क्रंद-महाजाह्यां पूप्त माज्जा क्रिंगोहित के प्राप्त मुल्ता क्रिंगों के प्राप्त माज्जा हिला के उचराजाती ?
- उ. गोयमा ! एस्थ वि मूलाईया दस उद्देसगा निरयमेसं जहा भारताणं। - विया. स. २२, व. ५. मु. ९
- . ९ . पुसमार्गस्याद्वलागां मूत कंदाइगीवेसु उववापाइ पलवर्ग-
- किंहाम एम निर्मान निर्मान निर्मान निर्मान निर्मान क्या है। प्रमान निर्मान - उ. गीयमा ! एवं मूलाईवा दस उद्देसमा कावव्या यहा तालवगो। णवर-फरउद्देसओ, ओगाहणाए जहण्णेणं अंगुरुस
- नियन्त्रकार्यमान, उत्तरीमें पणुष्टनं, असंसेन्यसमान, उत्तरीमें पणुष्टनं, रिड् सव्यत्प यहण्योगं अतीमुहत्, उत्तरीसेणं वासपुहत्।

प्य एसी पि वणीस महिरु उर्देसमा मंबति। प्रमास वया - नियास हर,यादा सुर

तर आवीत संस्माईता सैध-कदाईनावुसे उददावाई वस्तव-

पान वार्षित हैंस्य स्था स्थाप ६६६ से स्वत्यहर्ते तः वह तम् । व्यक्ति हैस्य स्थाप्त ६६६६ स्व यहर्त्ति गातावह त्याप्त ते वार्षित महुपुयलइ-महुसिंगणेरूहा सप्पसुगंधा छिन्नरूहा बीयरूहाणं एएसि णं जे जीवा मूलताए वक्कमंति ते णं भंते!जीवा कओहिंतो उववज्जंति ?

उ. गोयमा ! एवं मूलाईया दस उद्दसेगा कायव्वा वंसवग्ग सरिसा,

णवरं-परिमाणं जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा उक्कोसेणं सखेज्जा वा, असंखेज्जा वा, अणंता वा उववज्जंति,

#### अवहारो-

गोयमा ! तेणं अणंता, समए-समए अवहीरमाणा-अवहीरमाणा अणंताहिं ओसप्पिण उस्सप्पिणीहिं एवइकालेणं, अवहीरंति नो चेव णं अवहिया सिया, ठिईं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं।

सेसं तं चेव।

–विया. स. ३३, व. १, सु. १-४

# ५३. लोही आईणं मूल-कंदाइजीवेसु उववायाइ परूवणं—

- प. अह भंते ! लोही णीहू थीहू-थीभगा-अस्सकण्णी-सीहकण्णी-सीउंढी मुसुंढीणं एएसि णं जे जीवा मूलताए वक्कमंति, ते णं भंते ! जीवा कओहिंतो उववज्जंति ?
- उ. गोयमा ! एत्थ वि दस उद्देसगा जहेव आलुवग्गे।

णवरं-ओगाहणा तालवग्ग सरिसा,

सेसं तं चेव।

-विया. स.२३, व. २, सु.९

# ५४. आय-कायाईणं मूल कंदाइजीवेसु उववायाइ परवणं-

- प. अह भन्ते ! आय-काय-कुहुण कुंदुक्क उच्वेहिलय-सफासज्झा छत्ता वंसाणिय कुराणं एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति ते णं भंते ! जीवा कओहिंतो उववज्जंति?
- उ. गोयमा ! एत्थ वि मूलाईया दस उद्देसगा निरवसेसं जहा आलुवग्गे। —विया. स. २३, व. ३, सु.१

# ५५. पाढाईणं मूलकंदाइजीवेसु उववायाइ परूवणं-

- प. अह भन्ते ! पाढा-िमयवालुंकि मधुररस रायविल्ल पठम मोढिर-दंति-चंडीणं, एएिस णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति ते णं भंते !जीवा कओहिंतो उववञ्जंति ?
- उ. गोयमा ! एत्थ वि मूलाईया दस उद्देसगा आलुय वग्गसिरया।

णवरं-ओगाहणा जहा वल्लीणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेञ्जगुणइ भागं उक्कोसेणं धणुपुहत्तं।

सेसं तं चेव।

~विया. स. २३, व. ४, सु. १

५६. मासपण्णी आईणं मूल कंदाइजीवेसु उववायाइ परूवणं—

प. अह भंते ! मासपण्णी मुग्गपण्णी जीवग-सरिसव-करेणुया-काओलि-खीरकाओलिभंगि-णहिं किमिरासि मधु, पयलइ, मधुशृंगी, निरूहा, सर्पसुगन्धा, छिन्नाहहा ओर वीजरूहा, इन सब (साधारण) वनस्पतियों के मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं तो भन्ते ! वे कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं?

उ. गीतम ! यहाँ वंश वर्ग के समान मूलादि दस उद्देशक कहने चाहिए।

विशेष-इनका परिमाण जघन्य एक, दो या तीन और उक्तृष्ट संख्यात, असंख्यात या अनन्त जीव उत्पन्न होते हैं।

#### अपहार-

गौतम ! वे अनन्त हैं यदि प्रति समय में एक-एक जीव का अपहार किया जाए तो अनन्त उत्तर्पिणी-अवसर्पिणी जितने काल में अपहरण हो सकता है किन्तु उनका अपहार नहीं हुआ है। उनकी स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की होती है। शेष सब कथन पूर्ववत् है।

- ५३. लोही आदि के मूल कंदादि जीवों में उत्पातादि का प्ररूपण-
  - प्र. भन्ते ! लोही, नीहू, थीहू, थीभगा, अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, सीउढी और मुंसुढी इन सब वनस्पतियों के मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते है तो भन्ते ! वे कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं?
  - गौतम ! आलुकवर्ग के समान यहाँ भी मूलादि दस उद्देशक कहने चाहिए।
     विशेष—इनकी अवगाहना तालवर्ग के समान है।
     शेष सब कथन पूर्ववत् है।
- ५४. आय-कायादि के मूल कंदादि जीवों में उत्पातादि का प्ररूपण-
  - प्र. भन्ते ! आय, काय, कुहणा, कुन्दुक्क, उव्वहेलिय, सफा, सज्झा, छत्ता, वंशानिका और कुरा इन वनस्पतियों के मूल रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं तो भन्ते ! वे कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं ?
  - उ. गौतम ! यहाँ भी आलु वर्ग के समान मूलादि समग्र दस उद्देशक कहने चाहिए।
- ५५. पाठादि के मूल कंदादि जीवों में उत्पातादि का प्ररूपण-
  - प्र. भन्ते ! पाठा, मृगवालुंकी, मधुररसा, राजवल्ली, पद्मा, मोढरी, दन्ती और चण्डी, इन सब वनस्पतियों के मूल रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं तो भंते ! वे कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं?
  - उ. गौतम ! यहाँ भी आलुवर्ग के मूलादि दस उद्देशक कहने चाहिए।

विशेष-अवगाहना वल्लीवर्ग के समान जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग और उत्कृष्ट धनुष पृथक्त्व समझनी चाहिए।

शेष सब कथन पूवर्वत् है।

५६. माषपर्णी आदि के मूल कंदादि जीवों में उत्पातादि का प्ररूपण-

प्र. भन्ते ! माषपर्णी, मुद्गपर्णी, जीवंक, सिरसव, करेणुका, काकोली, क्षीरकाकोली, भंगी, णाही, कृमिराशि,

 ९ इं तिङ्ग म्मिट ज्ञास में डिक ई! निष्म कि इं र्ति म्मर वर्षि कि में एकरुम के वितिमिन वस म्ह , हिर्छ र्गोर किएरेड ,ारुर्घार ,ाण्कीर्घार ,िर्माल ,ारुर्घ

- ।प्रज्ञीह स्मिन प्रायरित मिर्न प्रिक्त कि हिन हिन्द प्रकार को में क्षेत्र में ग्रिज्ञीक म्डक काएउंट्रेट मार्घप उकालमी लकु के एक छिएँ म्ड्र आकार भड़ प्रिज्ञीक न्डिक में मन्नारमम उ. गीतम ! यहाँ भी अलुक वर्ग के समान मूलाहि दस उद्देशक
- -Inheik
- ९ ॥गृष्ठ इस्ट डिक ९ ॥गृगः डिक काक में झलस हुआ वह शाहबूध काफ मास में हाल कर कर है। कि लानाइ ,रुकुाफ हे पापू , तहीं में मिए कि प्रेप्न ! हिन . प्र
- । तर्गर छनित्र पूर्व क्षेत्र क्षित्र छनि-। एरि (एम्प्रेट) अपे तक्ष्र । एक । । एई पेरक्तीार-कड़ीन्नीर तामना आर दिव्य (देवगुणों से युक्त) सब्दा, सत्यावपात क्ष में उत्पन्न होगा यह यहां अधित, यन्ति, पूजित, मुक्त, उ. गीतम ! यह शाल्ख्स यही राजगृहनगर में पुनः शाल्ख्स के
- े ।। एवं इफ्ट हिक प्रोर मियार हिक प्रक प्रम मि हिम छठेशार बम ! सिम प्र
- सार में भामराय किञ्गीवज्ञाद के मजीवनर से जिवन कि रामारा असे रहें कि नाय में पीड़ित, ह्या में व्यक्ति हें पूर्व किन गार्गक कार ।क कि:इ घर क्राय तार्गंड हुन्सी प्रकर्श स्मार में हाई बडंहो।इम उह ! सितां ,ह
- नाटर्य उसका वर्तवरा होता ताया हैया तर्व तैयस्त होता। मेंने प्रति प्रति होते हैं, होते हैं है । से फिरार सांहरवां। नगां। से शीलकी हीसे ए हम से पैने: १ । विकास है अनुस्था से महिना में प्राप्त है । प्राप्त है । ९ गिग्हे स्नफ़्ट हिक ९ गिगुम्ह हिक कीक
- है सिर्धे उसम्बद्ध हिन्द इ एएएड हिरु क्रेर साथ में हैए (क्रिक्रोंट साड) इस । सिम ार
- प्राणिक स्मर्थ एक फिल्क्स्म स्थाप ता ने सार में सार में सार है हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं है
- the fur , where he was set to the are (number of is all uses) resignifieds on recited by telling in अभाग्य भीर राष्ट्राफ में प्राप्त मधीर मधीर में यात के बेहर हिस्स । प्र
- 1300年記念書記記記 had the like the start had not brick air while भिष्टा हिंद के लिए स्टब्स है कि इस है। इस ह this this they at y by ten 2 differ held been to
- Service Service Services एक रहा एक गहार प्राप्त सर्वेश से हैं।

र होएए कराहिता उववर्ग होति े हों ए हे हीम्कड़ यात्रुप महीट है ए मीयूप पिड़िर्छ भट्टमुत्स-गागरइ पयुयक्तिग्णा पयोयलया हरेणुया

। हिंसिक्ष हेवा ण उचवयनाते। तिरिष्ट केसाओ 16月 

उ. गीयमा ! एत्थ वि दस उद्देसगा वि निरव्सेसं अलुपवनग

- ५७. सालरूप साललाट्रेंडचा उच्रलाट्रेंडचाणं मानिमच पख्नणं-
- उ. गीयमा ! इहेद रायगिह नयर सारुरुवाप् <u> ? इहाएजीघ्ट होक १ इहारजीए</u> इकि क्रिकी लाक भ्रामलाक प्रहमीालारगणीहरू प्रज्ञानिक प्रज्ञानिक प्रकलिक । सन् राज्ञानिक प्रज्ञानिक ।
- । इम्फ्रिमि मिष्ट प्रजीमम्ब्र*िकारा* । रेइंडीए एडीन्नीम गार्गाञ्चम क्यम किये एणीएमप एर्गातरुप प्रदूप एड्री एप्लीह एग्रा ए में ।इसीएप्लिप
- १ इंग्राण्यांघ्ठ शक , प्रज्ञीमीए जीक फिडड्रीकर उन्होंचर निर्माए हिं गो भी है . प

HIP

नान

इज्ञाहरीमी

6. E. P. 15 , E. S. TR. 100A-

- ठेकि फ्रिकी लेकि भामलेक फ्रिमीलागिगिर प, एस णं भने ! साललट्रिल्या उण्हामिहया तण्हामिहया ।इज्ञाक जिमाणाम्ह्या <u> भर्गावद्ध</u> ु गियमीः ,
- मधिसंदि। तीय अध्यय वीह्य पूर्व जाव लावलहोस्याहिता याचि णि है ।इंडीक्रिक्र ग्राज्ञभ्यकीमाप्त ग्रिशिम ग्रीस्थिम उ. गोयमा ! इसेव जंबुद्दीने भारते वासे विद्यागिमियमुरे <u> १ इझाएचीघघघ श्रीतः ९ इडीउसीए</u>
- मिस्सान्य हे कहि उत्तर्गन्ताहरू है जीक फिडड़ोवर रिवापट किशादित ! कि ए ए है , प
- सन्तर्वस्तानसम्बद्धाः इश्रीएनेसि PIE संशीतदर्वास i 3' गीतमी
- अध्यक्ति । अस्ति । अस्ति । his turi bir biran perindendiri प्रभाग भने । उदारहिस्या उच्हामस्या तप्तामिस्या
- Timble this billing of the property of the state of संभ नेत्रे वीद्शियमिति वेलांपहरी व व अन ये' ग्रीतंश । देश्व तरिहेश्व हात् सीर्य तांच ताहाउत्तेच
- (海豚中性肾红斑的) did heddir a salas bedine i her in his

property of a party property of the property of the party #### इ.स. १५ कुरान १५५ के एस एस एसे प्रश्न ने ने क्षार्थ (१८ १७ वर्ष)

- 🐫 १५६१४ हो घर १००० हे असा हा 🦠
- १ १००० वर्षा व्यक्तिक व्यक्तिक त्राप्तिक व्यक्तिक व्
- १ अहमार प्राचित्र वस्त्र वस्त्र केला है। रामध

() かんからので、対象でも無理を応める。() はい、ながりを対象である。

434444

- 第一支持续的1000年1000年100日 100日 100日
  - Entropy of attacks
- 4. 南京大学等级
- हि. त्यात्यम् अस्ति विकासम्बन्धः राज्यः सिवयः सम्बद्धाः स्थासभागाः सभागः । राज्यः ।

एएम् अस्य विकास के जाता है। एवं अस्य विकास कि, नाम विकास के विकास है।

पना प्रतेष अधिपाः पुग्धा अभेग आधिपाः फाला एगद्दियम्। से त एगद्दियम्।

- प. से कि त बहुवीयमा 🖰
- वहुवीयमा अणेगीयहा पश्याना, त जहां अस्यिय तिंदु कविद्दे जाव पीमें कहुए कविश्व । जे याऽवण्णे तह्णपास। एएसि ण मूला वि असरोज्जजी।यम, कदा वि, १६६८ । त. तया वि, साला वि, पवाला वि.

पत्ता, पत्तेय जीविया, पुष्का अणेमआदेगा १७३१ वहुवीयमाचे यावण्णे तहपमारा 2. However, the trade of the third the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the cont

राष्ट्रणात्र कारणा पुरस्का । कारणा के वाक्षण पुत्री कारणाहित्य प्रणालक

- process and the second sections of
- A PART OF CALL WAS TO BE
  - A Committee of the second
- 全国主义 化对应线性 经现代的 电磁电影器
- 3. See a subsection of production of the section - and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o
  - ្រុស ស្រាស់ ព្រឹក្សាស្ទ្រស់ ការប្រទេស
- ्रा १९९० क्षेत्र स्टब्स्स १८० क्षेत्र के हा वर्षे हैं। जन्म
- त्रिक्त विकास क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्
  - ्रा स्थापना १५ पुरसे केंद्र तथा । १६से समूर्वाकेश स्था
- है। रज्य पाय पूजा के एक प्रकार कि का उन है। समा पीछा के एन छत्त्व सकता अभोजन प्रमान में बॉलर्ट का पूछी की ज्यारास्त्र साहार अपने
  - ्यास्त्रं कर्णा कर विकास समार्थक स्टेब्स्ट्रे
    - क्षेत्री प्राथमिक स्थाप स्थापन स्थापन क्षेत्री । अमेरिकी की प्रतिविक्षण की क्षेत्री हैं
  - \* 140 B: 55 75 7
  - ya sha da sa f
  - उक्तानिव्याक्त
  - 人名英英格兰 医电流性 人名 植生 电多二级 化医多霉
- 第二次第四百次数据中华第二
- ह । बहुई कि एक्ष प्रकेष ४००० के प्रकेश हैं। इस अस्टिक केंद्र प्रक्षिप्रकार्य संकृतिक की । वह की प्र

র্থ সহুমানিক হুমানিক নুক পঞ্জানের বাবি আই ছাই ইংকি করা, বিক্ষা, অমানিকার বিজ্ঞানি নামি হুমানিকার কার্যাক ই

इतके एक इत्येक जो पासक इतक की में इक्षांके पाको बोते के तुम्म पति अंतिसद को के पौर कते बातों पाके को को में पीर इतक कर के पोक्त की पत्न में अनी माह्यक्षेण पत्ने जान केम पाकार



रिक्रींटि तास्मेस्ट उम् , पर्ह मोण्च पर प्रसंख्यात हिस्से । । सन्दे मोण्च एक

- ्रें हे मिक छड़ कांड वार क्रम्स .R
- जमने और वंत के मिक्स किस किस हो की को कि मिक्स कि कि विद्या कि स्वार्ग कि स्वार्ग कि स्वार्ग कि स्वार्ग कि स्वार्ग कि स्वार्ग कि स्वार्ग कि स्वार्ग कि स्वार्ग कि स्वार्ग कि स्वार्ग कि स्वार्ग कि कि कि कि कि कि सिक्स मिक्स मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल्म मिल
- -ागंध्रां के कागीकितीम्नम्म .१५

- १ ई र्ल प्राकर रिम्ली एंग्रंग ! किम . र १ ई र्ल प्राकर रिम्ली मिम्रांग ११ मि

। १ तम्बीकि क्लिस है से असंस्कृत है है

- ९ ए हे हिं से अणंतजीविया ?
- अणंतजीविया अणंगविहा पण्णता, तं जहा– आलुप, मूलप्, सिंगवेरे, हिरिकी, सिरिकी, सिल्प्रे, किरिक्या, धिरिया, धिरविरालिया, कण्हकंदे, वज्जकंदे, सूरणकंदे, सिंद्रहेमुस्सा, विडहेसा,
- र्तिहे, जीहू, थीर , थीयगा, मुग्गकणी, अस्तकणी, सीहकणी, सीठंडी, मुसुंडी। जे याऽबन्ने तहप्पगारा
- भ-९.मु.इ.ट.उ.स.पछी- । श्वाहिक्यान् स. ८, उ. यु. मु. १-५
- 9. वणस्तिङ्काप् गर्धगा। १. कह्य ण भन्ने ! गंधंगा ?

42 3 4 5 235

कड् गं भेते ! गंधसया पण्णाता ? उ. गोयमा ! सत गंधंगा, सत गंधसया पण्णाता। २१.१.६.डोप. फिल्-

# मनुष्य गति अध्ययन

इस अध्ययन में प्रमुख रूप से अग्राङ्कित विषय निरूपित हैं-

(१) विविध विवक्षाओं से पुरुष के तीन, चार आदि प्रकार (२) एकोरुक द्वीप के पुरुष एनं स्थिमों के आसीएक गठन, आतार, आवास अ अतिरिक्त वहाँ पर अन्य प्राणियों, वस्तुओं आदि के सम्बन्ध में कथन (३) स्त्री, भूनक , गुन, प्रसर्पक, नेस ह गजा, माना ऐसा आदि के सार (४) मनुष्य की अवगाहना एवं स्थिति।

मनुष्य के जन्म, मरण आदि के सम्बन्ध में गर्भ एवं वुक्कंति अध्ययन द्रष्टव्य है। मनुष्य के ज्ञान, योग, उपयोग, लेश्या आदि के लिए तरात् अ द्रष्टव्य हैं। यहाँ इस अध्ययन में मनुष्य से सम्बद्ध वह वर्णन समाविष्ट है जिसका अन्यत्र निरूपण नहीं हुआ है।

मनुष्य दो प्रकार के होते हैं-(१) गर्भज एवं (२) सम्मूर्च्छिम। सम्मूर्च्छिम मनुष्य तो अत्यन्त आंक्रहारत ोता है तथा भोयो पर्याति पूर्ण के पूर्व ही मरण को प्राप्त हो जाता है। इसकी उत्पत्ति मल-मूत्र, श्लेष्म, वीर्य आदि १४ अशुचि स्थानो पर तेती है। गर्भज मनुष्य भी तीन प्रकार हैं-कर्मभूमि में उत्पन्न, अकर्मभूमि में उत्पन्न तथा ५६ अन्तर्द्धीपों में उत्पन्न। पाँच भरत, पाँच ऐरवत एवं पाँच महान्दिर से १५ कर्म भूमियां मानी अकर्म भूमि के ३० भेद हैं-५ हैमवत, ५ हैरण्यवत, ५ हिरवर्ष, ५ रम्यक् वर्ष, ५ देवकुरु एवं ५ उत्तर कुरु। गर्भज मनुष्य पर्यात्तर एवं अप दोनों प्रकार का होता है, जबकि सम्मूर्च्छिम मनुष्य मात्र अपर्याप्तक ही होता है।

वेद एवं लिङ्ग की अपेक्षा मनुष्य तीन प्रकार का होता है-(१) पुरुष, (२) स्त्री एवं (३) नपुंसक। प्रस्तुत अध्ययन में इसी मनुष्य पुरुष का प्रकारों से निरूपण किया गया है, किन्तु आनुषिङ्गक एवं लक्षणिक रूप से यह पुरुष शब्द मनुष्य का ही द्योतक है, जिसमें म्ही एवं नपुंसकों का भें हो जाता है। जैसे पुरुष तीन प्रकार के कहे गए-(१) सुमनस्क, (२) दुर्मनस्क एवं (३) नो सुमनस्क-नो दुर्मनस्क। ये तीनों भेद मात्र पुरुष पर व होकर मनुष्य मात्र पर घटित होते हैं। इसलिए यहाँ पुरुष शब्द से स्त्री एवं नपुंसक रूप मनुष्यों का भी ग्रहण हो जाता है।

पुरुष शब्द का प्रयोग नाम, स्थापना एवं द्रव्य के भेद से भिन्न अर्थ में भी होता है। कहीं विवक्षा भेद से झान पुरुष, दर्शन पुरुष एवं चरित्र भी कहे गए हैं। पुरुष के उत्तम, मध्यम एवं जघन्य भेद भी किए गए हैं। उत्तम पुरुष के पुनः धर्मपुरुष–अर्हत्, भोग पुरुष-चक्रवर्ती एवं कर्म वासुदेव भेद किए गए हैं। मध्यम पुरुष के उग्र, भोग एवं राजन्य पुरुष तथा जघन्य पुरुष के दास, भृतक एवं भागीदार पुरुष भेद किए गए हैं।

गमन की विवक्षा से, आगमन की विवक्षा से, ठहरने की विवक्षा से पुरुप के सुमनस्क. दुर्मनस्क एवं नो सुमनस्क-नो दुर्मनस्क भेद किए ग ही तीनों भेद वैठने, हनन करने, छेदन करने, बोलने, भाषण करने, देने, भोजन करने, प्राप्ति-अप्राप्ति, पान करने, सोने, युद्ध करने, जीतने, प करने, सुनने, देखने, सूँघने, आस्वाद लेने एवं स्पर्श करने की विवक्षा से भी किए गए हैं।कोई पुरुप इन क्रियाओं को करके एवं कोई नहीं करके दुर्घित मन वाला) होता है। कोई इन्हें करके अथवा नहीं करके दुर्मनस्क (खिन्न मन वाला) होता है। कुछ पुरुप अथवा मनुष्य ऐसे भी हैं जो न हैं होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं, अपितु वे उदासीन चित्त वाले रहते हैं। यह सुमनस्कता, दुर्मनस्कता एवं नोसुमनस्कता- नोदुर्मनस्कता इन विभिन्न कि भूत, वर्तमान एवं भविष्य में होने एवं न होने के आधार पर होती देखी जाती है। इस वर्णन से मनुष्य कि वा जीव की मिन्न-भिन्न रुचि एवं होने का भी संकेत मिलता है तथा यह भी ज्ञात होता है कि जीव अपने संस्कारों के अनुसार इन क्रियाओं के होने या न होने में प्रसन्न अथवा रहता है।

पुरुष का अनेक प्रकार से चतुर्भङ्गी में निरूपण किया गया है, यथा कुछ पुरुष जाति एवं मन दोनों से शुद्ध होते हैं, कुछ जाति से शुद्ध होते हैं, कुछ जाति से शुद्ध होते हैं, कुछ जाति एवं मन दोनों से अशुद्ध होते हैं। इस प्रकार की चतुर्भङ्गी का निरूप के साथ संकल्प, प्रज्ञा, दृष्टि, शीलाचार एवं पराक्रम का भी हुआ है। शरीर से पवित्रता एवं अपवित्रता के भंगों का कथन मन, संकल्प, प्रज्ञ आदि की पवित्रता व अपवित्रता के साथ हुआ है। इसी प्रकार ऐश्वर्य के उन्नत एवं प्रणत होने का कथन मन, प्रज्ञा, दृष्टि आदि की उन्नतता एवं के साथ चार भंगों में हुआ है। शरीर की ऋजुता एवं वक्रता के साथ मन, संकल्प, प्रज्ञा, दृष्टि, व्यवहार एवं पराक्रम की ऋजुता एवं वक्रता चार-चार भंग बने हैं। शरीर, कुल आदि की उच्चता एवं नीचता के साथ विचारों की उच्चता एवं नीचता के साथ भी चार भंग निरूपित हैं। स्थास्य बोलने, परिणमन करने, सत्य एवं असत्य रूप वाले, मन वाले, संकल्प वाले, प्रज्ञा वाले, दृष्टि वाले आदि पुरुषों का भी विविध प्रकार भंगों में निरूपण हुआ है।

इसी प्रकार आर्य एवं अनार्य की विवक्षा से, प्रीति एवं अप्रीति की विवक्षा से, आत्मानुकम्प एवं परानुकम्प के भेद की विवक्षा से, आत्म अंतकरादि की विवक्षा से, मित्र-अमित्र के दृष्टान्त द्वारा, स्वपर का निग्रह करने आदि की विवक्षा से पुरुष को चार प्रकार का प्रतिपादित किया

जाति, कुल, वल, रूप, श्रुत एवं शील से सम्पन्न होने एवं न होने के आधार पर पुरुष की २१ चतुर्भिङ्गयों का निरूपण महत्वपूर्ण है। दीन परिणित को लेकर १७ चौभंड्गी, परिज्ञात-अपरिज्ञात को लेकर ३ चौभंगी, सुगत-दुर्गत की अपेक्षा ५ चौभंड्गी, कृश एवं दृढ़ की अपेक्षा ३ चौभ निरूपण हुआ है। अपने एवं दूसरों के दोष देखने एवं न देखने, उनकी उदीरणा करने एवं न करने, उनका उपशमन करने एवं न करने के आभ भी चतुर्भङ्गी बनी हैं। उदय-अस्त की विवक्षा से, आख्यायक एवं प्रविभाक की विवक्षा से, अर्थ (कार्य) एवं अभिमान की विवक्षा से भी पुरुष

<u> १५ प्रमार प्रका प्रशापतीय एक प्राकष्</u>र प्राप्त कि (प्रमुप) एउए से मध्याम के क्रिनाइड्र ध्वावी जाकप सड़ । इ. एक मिनाय के विनाय के एक सि. से किनाइड्र के पर्व को जाता है। विनाय के किनाइड्र के प्राप्त के जाता है। विनाय के किनाइड्र के प्राप्त के जाता है। विनाय के किनाइड्र के प्राप्त के जाता है। विनाय के किनाइड्र के प्राप्त के जाता है। विनाय के किनाइड्र के प्राप्त के जाता है। विनाय के किनाइड्र के प्राप्त के जाता है। विनाय के किनाइड्र के प्राप्त के किनाइड्र के प्राप्त के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किनाइड्र के किना ंस से प्रासर प्राप्ट-प्राप्ट परमू भिन्न के हिमा के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के हिमा के हिमा के सिम हाइ , क्षित्र (मांम) एक संबंधित है । एड्र निष्या के कार्यविवित के पर्य मि में निष्य के इंडार के प्रमासका के सि ा अश्य की युक्तपुक्त के हब्दान्त से पुरुष के ४ चतुर्यहैं, हावी की युक्तपुक्त के इब्दान्त से ५ चतुर्यन के विकास मराध्यात को दिस्पेक १० के प्रमुख के में में को निस्त्रण हुआ है। हिल के कि कि है हिल है कि है हिल है। कि कि में (राष्ट छोए इन्म) कहुछ छेप्र (रुंग्रह कीएर्स्स) रिजीयार ।ई कडीएकीए द्वेम्हिए ए में एज के ब्रीगर कम्माध्येनी ,कम्माध्येनी रामरूप के एज एव एक रिज् , होतर उसे 1 हम ह मन् (४) घेपु हम ह लह (३) हम ह रहु (३) ,हम होति (१) ने विप हिस्त हिस होते हैं। विप हे प्रकार विप हिस्त हैं। जार हें स्पर्ध । इं प्राप्त हो अपने हें हिलान में के के बार के स्वाप के के आयर वर वार के प्राप्त है । इंक्स के (एरियों महारा) एक पुर्म के से साराहे के माराहे के माराहे हैं हैं साराहे के एस कि एक में साराहे के सम्बू कि विदेश अम कि फार्मिए के परिष्ट के मिर है कि शिल कर है कि सम्ह रहा कि कि कि कि कि सार कि मार क आर है। अपने के मन्य के मन्य के मार-वार अकार अविगादित है। अस्पन्न, सुरपन्न एवं करन्यचीतिका पन्न की भारत के मन्य मि द (एरम) राउंस केप (लामक्रेड) एवउरेस ,(जावप्रक) हिमरीय काम के स्पेक र किप में के पाड़ कि के जारूप जाव प्रस्पु मि प्रप्र जाहार के नेगरक-नेगरक म देय नेगरक-नेगरक प्रावृत्तित कि प्रावृत्तित राक्ष आहे हि में मन के मायर देये कामीतिस , वितृत्ति के मन्त्र । वे ्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रावृत्ति । वित्र प्रा

मेप के रृष्टानों से माता-पिता पूर्व राजा के धार-धार प्रकार कहें में हैं। वातमंडिक्स के हृष्टाना से न्यियों बार प्रकार की कहा गई है। स्वियों के माध्यम से भी किया गया है। मृतक अधीत अनिर्दा, मृत (पूप) प्रमणिक (प्रमन्तीक) पूर्व तेराकों के भी बार-धार प्रकारों का इस अध्ययन में प्रतियादन हुजा है। ये भर मनुष्यमित के नीय है। इसिहरू हुन्हें हुस अध्ययन में किया गया है।

पुरुष का प्रतिषादन पीय एवं एक प्रजास में भी हुआ है। स्थानींग मूत्र के अनुमार पुरुष पाय जात है उस जार ठ-कीर्का, सेमार भार प्रिक्ष का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठ का प्रति

ते असी वर्ड मनाई ते से से मांचा के से मांचा के मांचा के मांचा में मुंबर प्राप्त में मांचा के से मांचा के से मांच है असे मांचा मांचा के मांचा के मांचा के मांचा मांचा मांचा के मांचा मांचा के मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा माच मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा मांचा माच

ু তেওঁ কৈ জেওঁ চুত্ৰ প্ৰচাৰ কৰে। তেওঁ কৰে কৰি চুত্ৰ চুত্ৰ কৰি কৰি কৰে। তেওঁ কৰে কৰে কৰি চুত্ৰ কৰে। তেওঁ কৰে বি স্কুৰ কৰি চুত্ৰ সংচাৰ কৰিছে আৰু কৰে কৈ তেওঁ কৰে। তেওঁ কৰে কৰে আৰু তেওঁ কৰে কৰি বিশ্ব কৰে আৰু কৰি নাম কৰি কৰে। তেওঁ কৰে কুছুই স্কুৰ চুত্ৰীৰ সংচাৰ আৰু সংচাৰ কৰে। তেওঁ তেওঁ কৰে কৰে আৰু তেওঁ কৰে। তেওঁ আৰু স্কুৰুই সংচাৰ কি আ কুই সুকুই আৰু কুই কুই কৰে কুই কৰে কুই আৰু কুই আৰু তেওঁ তেওঁ কৰে আৰু কুই আছে তেওঁ সংক্ৰিয়া কুই সামৰ কুই সংচাৰ ক सूत्र

# ३६. मणुस्सगई-अज्झयणं

- विविह विवक्खया पुरिसाणं तिविहत्त प्रवणं— तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा—
  - 9. णाम पुरिसे, २. ठवणा पुरिसे, ३. दब्बपुरिसे। तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १.णाणपुरिसे, २.दंसणपुरिसे, ३.चरित्तपुरिसे। तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १.वेदपुरिसे, २.चिंधपुरिसे, ३.अभिलावपुरिसे। तिविहा पुरिसा पण्णत्ता, तं जहा—
  - १. उत्तमपुरिसा, २. मिन्झमपुरिसा, ३. जहण्णपुरिसा। उत्तमपुरिसा तिविहा पण्णता, तं जहा-
  - १.धम्मपुरिसा, २.भोगपुरिसा, ३.कम्मपुरिसा।
  - १. धम्मपुरिसा-अरहंता,
  - २. भोगपुरिसा-चक्कवट्टी,
  - ३. कम्मपुरिसा-वासुदेवा। मृज्ज्ञिमपुरिसा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. उग्गा,
  - २. भोगा,
  - ३. राड्ण्णा। जहण्णपुरिसा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा—
  - १. दासा, २.भयगा, ३.भाइल्लगा। *–ठाणं. अ. ३, उ. १, सु. १३७*

# २. गमण विवक्खया पुरिसाणं सुमणस्साइ तिविहत्त परूवणं—

तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- १. सुमणे, २.दुम्मणे,
- ३. णोसुमणे णोदुम्मणे।
- (१) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. गंता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. गंता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. गता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (२) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. जामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. जामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जाइस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
- २. जाइस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,

# ३६. मनुष्य गति-अध्ययन

## सुन्न

- विविध विवसा से पुरुषों के विदिश्यन का प्रस्पत-पुरुष तीन प्रधार के कहा गए है, प्रणाः
  - ), नाम पुरुषः 💎 ४ स्थापनः पुरुषः । ३ इत्य पुरुषः। पुरुष तीन प्रकार् हे ४४ मण्डे, यणः -
  - ो. ज्ञान पुरुषः । २००० जोन पुरुषः । ४ वर्षः अपूरुषः पुरुषः तीन प्रकारः अकर गण् १, प्रणः ।
  - पेद पुरुषः, १, १४ द पुरुषः, १, अभितार पुरुषः।
     पुरुषः तीन प्रकार क्राक्षेत्र गातृ है, प्रणानः
  - उसम पुरुषः २. मध्यम पुरुषः ३. अपन्य पुरुषः
     उसम-पुरुषः संत प्रकारः के क्षत्रं गए हैं, प्रथानः
  - १. समे पुरुषः 💎 २. मोराजुरुषः 💎 ३. असे पुरुषः
  - समें पुरुष-अलेख,
  - २. भोग पुरुष बहरती.
  - क्षमंपुर्वेष वासुदेवाः
     मध्यम-पुरुष तीन प्रकार कि ह्यं गए हैं, यथा-
  - उस पुरुष-नगर रक्ष है.
  - २. भोगपुरुष-गुरुस्थानीय (शिक्षारु),
  - राजन्य पुरुष-जागोरदार आदि
     जबन्य पुरुष तीन प्रकार के कड़े गए है, यथा-
  - १. दास. २. भृतक-नोकर, ३. भागीदार।
- २. गमन को विवक्षा से पुरुषों के सुमनस्कादि विविधत्व का प्रस्पण-

पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- १. सुमनस्क, २. दुर्भनस्क,
- ३. नोसुमनस्क नोदुर्मनस्क। .
- (१) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- 9. कुछ पुरुष जाने के वाद सुमनस्क (हर्षित) होते हैं,
- २. कुछ पुरुष जाने के वाद दुर्मनस्क (दुःखी) होते हैं,
- 3. कुछ पुरुष जाने के वाद न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (२) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष जातां हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं.
- २. कुछ पुरुष जाता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष जाता हूं इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (३) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - १. कुछ पुरुष जाऊँगा इसलिए सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष जाऊँगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,

- **15 ति कानम्ड** F 716 रैं र्विड कम्मिस F प्रलीमड़ गान्हेंगा परमु खतु . इ
- मिंड कि कि मिंग में प्रिक्त में कि कि कि कि कि कि कि कि -ाष्ट्रम ,र्ज प्राप्त के के प्रकार निर्म वर्ष (४)
- . कुछ पुरुष न जाने पर दुर्मनस्क होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष न जाने पर न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क
- -ाष्ट्र ,ई प्राप्त ईक के जाकर मि एक (P)
- कुछ पुरुष न जाता हूँ इसिलए सुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष न जाता हूं इसिलए दुर्मनस्क होते हैं.
- । हैं र्राइ क्रम्मेट्ट F र्रापः ई र्तिइ क्अन्मप्त F एलीम्ड हूँ गागण F प्रमृ खत् . इ
- —ाष्ट्रम ,ई ग्राग्डिक के प्राक्र मि वर्क्ट (३)
- ९. कुछ पुरुष नहीं जारुंगा इसिलंप युमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष नहीं जारुंगा इसिल्प दुर्मनस्क होते हैं,
- 15 ति कमम्ह इ. छुछ पुरुष नहीं मार्लेगा इसिलए म मुमनस्क होते हैं और न
- -- Juppy K इ. अपासन की विवश्य में प्रकृष्ट में प्राप्ति कि नमागास्इ.
- -। पुरुष र् हे प्राप्त के कर प्राया निष्ठ कि विद्या
- कुछ पुरुष आने के बाद सुमनस्क होते हैं,
- , ई रिड़ तअन्धृ शि के निष्टि प्रकृ छकु . ६
- ३. कुछ पुरुष आने के बाद न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क
- . पुरुष , इं प्राप इंक के ज़कर निर्म परेप (६)
- 9. कुछ पुरुष आता हूँ इसिलिए सुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष आता हूँ इसिलेए दुमेनस्क होते हैं,
- । इ bis कम्म्यूट इ. कुछ पुरुष आता हूँ इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न
- (३) मुरुष तीन प्रकार के कह गए हैं, यथा<sup>—</sup>
- ्हें किंह क्अन्ममु प्रलीम्ड ग़प्लांस्ट घरपू छकु . ९
- ्डें रिडि केम्पेट गुलीएड़ गिर्काए यक्प यक्ट ः इ
- म ग्रींध ई रिवि तअनमपु न ग्रहीमड़ ग्रान्टेंगध घरमू छकु .इ
- दुमनस्क होत् है।
- -ाष्ट्रिय ,ई प्राप्त हरू रहे जाया निर्मा (४)
- , इं रिडि क्अनमेड्र 7म नास न घनमु खुक् . ९ , ई र्तिड क्अनम् मु रम नाध न यन्ध्र थक् . ९
- रअनमेड्र न र्जाए हैं रिडि रअनमपु न राम नास न प्रत्यु खकु . इ
- -ाष्ट्रफ , ईं ग्राफ इक के ज़कार निर्ह *(भ*)
- 9. कुछ पुरुष न आता हूँ इसिलए पुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष न आता हूँ इसिलेए हुमेनस्क होते हैं,
- । इं कार कार है। F प्रिंध है कि क्सम्मिष्ट म प्रलीम्ड हूँ गिरास म प्रवृष्ट खुरू . इ

- ३. जाइस्सामीपेगे गोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसनाया पणाता, तं जहा-
- 9. अगंता णामेगे सुमणे भवड़,
- २. अगंता णामेगे दुम्मणे भवइ,
- . इ. अगंता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ,
- (५) तओ पुरिसनाया पण्णता, तं जहा-
- 9. ण जामि एगे सुमणे भेवइ,
- २. ण जामि एगे दुम्मणे भेवइ,
- ३. ण जामि एगे गोसुमणे-गोरुम्मणे भवइ,
- तओ पुरिस्त्याया पण्णता, तं जहा-
- 9. ण जाइस्सामि एगे सुमणे भवइ,
- ण जाइस्सामि एगे हम्मणे भवइ,
- उं. ण जाइस्सामि एगे गोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- ~हाज. अ. ३, उ. २, मु. १६८
- ं ३. ' आगमण विवयस्वया पुरिसाण सुमणस्साइ तिविहत्त पर्नवणं-
- (१) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा–
- 9. आगंता णामेगे सुमणे भवड़,
- . २. आगंता णामेगे दुम्मणे मेबइ,
- ३. आगता णामेगे णीसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (३) तमी पुरसमाया पणाता, तं महा-
- 9. एमीतेगे सुमणे भवइ,
- एमीतिगे दुम्मणे भवद्
- ३. एमीतेगे णीसुमणे-णीदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- २. एस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ, एस्सामीतेगे सुमणे भवड़,
- ३. एस्सामीसेगे जीसुमणे-जोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
- , अणागंता णामेगे सुमणे भवंड,
- २. अणागंता णामेगे दुम्मणे भवड़,
- ३ अगागता गामग गासिमण-गाँदमाण भवद्।
- निर्माया प्राप्तिताता प्रणाता, तं जहा− ।इंग्रिंग प्रीरंसनाया प्रणाता, प्रजाता
- 9. ण एमीतेगे सुमणे भवड़,
- २. ण एमीतेगे दुम्मणे भवड़,
- ३. ण एमीतेगे जीसमणे-जीदम्मणे भवइ।

- (६) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. ण एस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. ण एस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. ण एस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ। –ठाणॅ. अ. ३, उ. २, सु. १६८ (८-२३)

## ४. चिद्वण विवक्खया पुरिसाणं सुमणस्साइ तिविहत्त पर्ववणं-

- (१) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. चिहिता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. चिहित्ता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. चिहित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (२) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - 9. चिहामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. चिड्ठामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. चिड्डामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. चिड्डिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. चिहिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. चिहिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. अचिडिता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. अचिडित्ता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. अचिडित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (५) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. ण चिड्डामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. ण चिडामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. ण चिडामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (६) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
- १. ण चिडिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
- २. ण चिहिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. ण चिहिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ। -ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६८ (१४-१८)

# ५. णिसीयण विवक्खया पुरिसाणं सुमणस्साइ तिविहत्त पर्वण-

- (१) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. णिसिइत्ता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. णिसिइता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. णिसिइत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।

- (६) पुरुष नीच प्रशास के अने प्रमुद्दे, प्रथा
  - हुछ पुरुष न आजेता उपान्या स्थानक या है,
  - हुछ पुरुष न आजेशा द्वारारण द्वानाम गाँउ है.
  - ्रहर पुरुष न आध्या इसांत्रप्त न सुमनन्द्र यही है और इमेनम्स दा है।
- ४. ठराने की विवसा में पृष्यों के गुमनन्कादि विविधन के
  - (१) पुरुष विस्वकार के कर गए हैं, प्रधान
    - कृष पृथ्य ८४१म अ कार गुमनगढ ठाते हैं।
    - २ । कुछ पुरुष ठवरने क्ष बाद इमेनस्क वाले हैं,
    - हुछ पुरुष ठडरमें के बाद न सुमनस्त्र दोते हैं और म दुर्मेनर
  - (२) पुरुष तोच प्रकार के करे गर्ज, प्रथान
  - कुछ पुरुष ठरसता ह इसलिए गुमनक दोते है.
  - २. कृष्ण पुरुष ठवरता है इस्रोत्रम् इर्मनन्त्र योगे है.
  - ३. कुछ पृथ्य टबस्सा हुँ इसन्तिए न स्मलन्ह येते हैं और ' दर्मनम्भ दोने है।
  - (३) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए है, यथा-
  - १ कुछ पुरुष दरसंगा इसलिए स्मनहरू होते है,
  - २० कुछ पुरुष दरसंगा इसलिए द्रमेनस्क होते हैं.
  - कुछ पुरुष डरहेगा इसाँउए न सुगनस्क होते हैं और न दर्भनस्य शेते है।
  - (४) पुरुष तीन प्रकार के कई गए है, यथा-
  - १. कुछ पुरुष न टहरने पर सुमनहरू होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष न यहरने पर दुर्भनस्क होते है.
  - ३. कुछ पुरुष न टहरने पर न सुमनस्क होते है ओर न दुर्मनस्य होते हैं।
  - (५) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुप न ठहरता हूं इसलिए सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष न ठहरता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
  - कुछ पुरुष न ठहरता हूँ इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते है।
  - (६) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष न ठहलँगा इसलिए सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष न ठहरूँगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष न ठहलँगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- ५. बैठने की विवक्षा से पुरुषों के सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण-
  - (१) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष बैठने के बाद सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष बैठने के बाद दुर्मनस्क होते हैं,
  - कुछ पुरुष वैठने के बाद न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।

- -ाष्ट्रम , ई प्राप्त कि कर प्राप्त नि कर्म (१)
- े . कुछ पुरुष वैठता हूँ इसिलंप मुमनस्क होते हैं.
- ,ई किंछ कुरू पुरुष देउता हूँ इसिल्य दुर्भनस्क होते है,
- F प्रिंध र्ड किंक काम्मिय में प्रजीमड़ हूँ 1150 में प्रमृ स्कृ . ह
- -ाष्ट्रम , ईं ग्राप इक के जाकर मि घरमू ( **६** ) ाउँ तिह कम्मिट्ट इमनस्क होते हैं।
- 9. कुछ पुरुष वैद्गा इसीलेए सुम्तरक होते हैं,
- , इं किं क्रमनेपट्ट गुली इसिल दुर्मनस्क होते हैं,
- क्रममेड्ट म र्राफ ई तिंड क्रमममु म प्रलीम इपार्ट्य यन् यन् उ
- —ाष्ठि , ई ग्राम् ईक के जाकर मि वरिष्ट (४)
- , ई र्तिड क्रमममु रम नेठई न घरपृ छक् . ९
- २. कुछ पुरुष न वैठने पर दुमेनस्क होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष न वेठने पर न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क
- नाष्ट्रम , हैं गृग ईक के जाकर निर्म वर्ग (*P*)
- १. कुछ पुरुष न वेठता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष न बैठता हूँ इसिलिए दुर्मनस्फ होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष न वैठता हूँ इसिलेए न सुमनस्क होते हैं और न
- -ाष्ट्रम , ईं ग्राप इंक र्क प्राकप्त मि *घरमु* (३) **1** हैं निह क्लम्मेट्ट
- 9. कुछ पुरुष नहीं वेद्गा इसिलए सुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष नहीं वैद्गा इसिलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- **।** हैं निह क्रम्मेट्ट F र्रापः है तिंह कम्मिष्ट F एलीमड़ गार्ट्रेड हिम घरपृ खक् . E
- ह. हनन की विवक्षा से पुरुषों के मुमनस्कादि त्रिविधत्व का

- -ाष्ट्रम , ईं प्राप इंक र्क प्राकप्त मि **वर्क्य** (**१**)
- 9. कुछ पुरुष मारने के बाद सुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष मारने के बाद दुर्मनस्क होते हैं,
- ि क्रि ३. कुछ पुरुष मारने के वाद न मुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क
- -ाष्ट्र , हैं ग्राग् इंक के ज़कार निर्म (*९*)
- 9. कुछ पुरुष मारता हूँ इसलिए सुमनस्र होते हैं,
- मुर्घ पुरुष मारता हूँ इसिल्प दुर्मनस्क होते हैं,
- म प्रिंध है कि कम्मिस में प्रशिष्ठ हैं कि मार पर्वपु खकु . इ
- नाष्ट्रफ ,हैं प्रग ईक के प्राकप्त मि वरि । ( € ) । हैं तिह क्अन्मिट्ट
- , हैं तिह कम्मिए पुर्शिड़ गिलेंग घरपु छक् . ९
- , इं किंड क्रम्मेट्ट एलीमड़ गान्हेंगम घरमू खेते हैं,
- 1 हैं 56 ३. कुछ पुरुष मालँगा इसिलए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क

- (२) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तंजहा
- णिसीयामीतेगे सुमणे भवइ,
- णिसीयामीतिगे दुम्मणे भवद्ः,
- ३. गिसीयामीतेगे गोसुमणे-गोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तेजहा-
- 9. गिसीइस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
- ३. णिसीइस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. गिसीइस्सामीनेगे गोसुमणे-गोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसनाया पणाता, तं जहा-
- अणिसिइता णामेगे सुमणे भवइ,
- अणिसिइता णामेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. अगिसिड्सा गामेगे गोसुमणे-गोदुम्मणे भवइ।

- (४) तओ पुरिसमाया पणाता, तं जहा–
- ग गिसीयामीतेगे सुमणे भवड़,
- गं गिसीसामीतेगे दुम्मणे भवड़े,
- ३. ण णिसीयामीतेमे जोसुमणे-जोदुम्मणे भवइ।
- (६) तओ पुरिसनाया पण्णाता, ते जहा-
- ण णिसिइस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
- ग गिसीइस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- -ठाणे. अ. ३, उ. २, मु. १६८ (२०-२५) ३. ण गिसीइस्सामीनेगे गोसुमणे-णोदुम्मणे भवद्।
- ह. हनन विवक्खवा पुरिसाणं सुमणस्साइ तिविहत्त प्रवचणं
- 9. हता णामेगे सुमणे भवइ, (१) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- २. हंता णामेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. हंता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (२) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा–
- 9. हणामीतेगे सुमणे भवइ,
- २. हणामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. हणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवड्।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तंजहा-
- होणस्सामीतेगे सुमणे भवद्
- २. होणस्सामीतेगे दुम्मणे भवद्र,-
- ३. होणस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।

- (४) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. अहंता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. अहंता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. अहंता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (५) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. ण हणामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. ण हणामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. ण हणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (६) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
- १. ण हणिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
- २. ण हणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. ण हिणस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ। –ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६८ (२३-३१)

#### ७. छिंदण विवक्खया पुरिसाणं सुमणस्साइ तिविहत्त परूवणं-

- (१) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. छिंदित्ता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. छिंदित्ता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. छिंदित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (२) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. छिंदामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. छिंदामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. छिंदामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. छिंदिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. छिंदिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. छिंदिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
- १. अछिंदित्ता णामेगे सुमणे भवइ,
- २. अछिंदिता णामेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. अछिंदिता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (५) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. ण छिंदामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. ण छिंदामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. ण छिंदामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।

- (४) पुरुष तीन प्रकार के कर गए है, यहा-
  - कुछ पुरुष न मारने पर स्मनन्छ होते है.
  - २. कुछ पुरुष न मारन पर दुर्पनम्ह होते हैं,
  - कुछ पुरुष न मार्न पर न मुमनक्त होते है और न दुर्मनक बोते हैं।
- (५) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, गया-
  - कुछ पुरुष नहीं महता हूँ इम्हें अह मुमनस्क कोते है.
  - २. कुछ पुरुष नहीं भारता हूँ इस्रीतर दुर्मनस्क बीते हैं.
  - कुछ पुरुष नहीं भारता हूँ इस्तिए न युमनस्त होते हैं और न दर्भनस्त होते हैं।
- (६) पुरुष तीन प्रकार के करे गए हैं, यथा-
- १. कुछ पुरुष नहीं माहीगा इमिडिंग सुमतरह होते हैं.
- २. कुछ पुरुष मधी मालेगा इस्रोठए दुर्मनस्क डोते हैं,
- कुछ पुरुष नहीं मार्लगा इसांलिए न मुमनस्क होते है और न दुर्मनस्क होते है।
- ७. छेदन की विवक्षा से पुरुषों के सुमनस्कादि त्रिवियत्व का प्ररूपण-
  - (१) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यया-
  - 9. कुछ पुरुष छेदन करने के बाद सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष छेदन करने के बाद दुर्मनस्क होते हैं,
  - कुछ पुरुष छेदन करने के बाद न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
  - (२) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - १. कुछ पुरुप छेदन करता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष छेदन करता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं.
  - कुछ पुरुष छेदन करता हूँ इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
  - (३) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
    - १. कुछ पुरुप छेदन कलँगा इसलिए सुमनस्क होते है.
    - २. कुछ पुरुष छेदन कलँगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
    - कुछ पुरुष छेदन कलँगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
  - (४) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
    - 9. कुछ पुरुष छेदन न करने पर सुमनस्क होते हैं,
    - २. कुछ पुरुष छेदन न करने पर दुर्मनस्क होते हैं,
    - कुछ पुरुष छेदन न करने पर न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
  - (५) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
    - 9. कुछ पुरुष छेदन नहीं करता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं.
    - २. कुछ पुरुष छेदन नहीं करता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष छेदन नहीं करता हूँ इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।

- —।एए , इंग्रा इक के प्राक्य मि एक प्र (३)
- , है किंह क्अन्ममु एलीमड़ ग़ालेंक हिन नर्न्ध घरमु छक् . ९
- , ई तिइ क्अन्मेट्ट प्रलीम्ड गाम्बेक डिन नेञ्छ एकपृ छक् . ९
- 3. कुछ पुरुष छेदन नहीं किल हिम एलीएइ मार्लेक हैं के किए छेतु. इ
- । हैं तिह तअन्मिट्ट न

# . बेलने की विवक्षा से पुरुषे के पुमनस्कादि जिविधत्व का

#### —Inh科K

- नाष्ट्र , हैं ग्राप हैंक के जाकर मित घरपू (६)
- , हैं रिडि तअनममु जाब के निर्णव पुरुष थतु . ९
- , इं रिड क्रम्मेट बाद दुम्सक होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष बोलने के बाद न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क
- -ाष्ट्रम , हैं ग्राप हैक के जिल्हा निर्म वर्ग (*६*)
- कुछ पुरुष बीलता हूँ इसिलिए सुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष बोलता हूँ इसलिए दुमनस्क होते हैं,
- <u>15 तिह क्शन्म्</u>ट इ. कुछ पुरुष बोलता हूँ इसिलए न सुमनरक होते हैं और न
- -ाष्ट्रम , हैं ग्राप्ट हेंक के जाकर निर्म ( ह )
- कुछ पुरुष बोलुँगा इसिलेए मुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष बोलूँगा इसिलए दुर्मनस्क होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष बोर्लेगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुमनस्क
- नाष्ट्रम , हैं ग्राम हेक के जाकर निर्मे वर्षेत्र (४)
- , हैं र्राह क्रमममु राप निलंघ म घरपु छक् . ९
- कुछ पुरुष न बोलने पर दुमनस्क होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष न बोलने पर न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क
- —ाक्ष्म , ईं गृग ईक के ज़क्स निर्म हैं, यथा
- , ई रिड क्अनम् में गुलिए हुँ हिन फिलिए परम् खर्क . ९
- केल पुरुष बालता नहीं हैं इसलिए दुमनस्क होते हैं,
- हमनस्क होते हैं। ३. कुछ पुरुष बीलता नहीं हूं इसिलए न सुमनस्क होते हैं और न
- नाथन ,ई प्राप् रिक के प्रकार निर्म प्रमु (३)
- ९. कुछ पुरुष नहीं बोलूँगा इसलिए मुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष नहीं बोलूँगा इसिलए दुर्मनस्क होते हैं,
- । है तिह क्<del>र</del>ान्मह ३. कुछ पुरुष नहीं वोल्गा इसिलए न सुमनस्क होते हैं और न
- तक क्राध्याद की विवश में पुरुष के प्रियंत का प्राप्त । १
- —ाष्ठि ,ई प्राप्ट ईक के प्राकार मि प्रकृ (१) -InheyK
- , ई रिड़ क्अनम् आब के निरक एषाम् म घरमू छक् . ९
- , है रिडि रअममेड्र जाब के निरक एयामी घरपू थर्क . ९
- । इं र्राइ क्लम्म्ह F र्राप्ति हैं रिडि त्अनमधु F ब्राघ् के निरक एपामधि घरुपु खकु . इ

- नड़ार है, तज़ी पुरिसजाया पणाता, तंजहा−
- ण छिदिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
- २. ण छिदिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. ण छिदिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- -डाण. अ. वृ. च. २. मु. १६८ (वृ?-वृ७)

# वयण विवक्खया प्रिसाणं सुमणस्ताइ तिविहत्त पलवणं .

- (१) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- र्ब्ड्या गामिगे समणे भवड़े,
- ब्रह्मा गामिगे दुम्मणे भवड़े,
- ३. बृह्ता गामेगे गीसुमणे-गोदुम्मणे भव्ह।
- (२) तओ पुरिसजाया पण्णाता, ते जहा-
- 9. बमीतेगे सुमणे भवइ,
- २. बेमीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. बेमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- बोच्छामीतेगे सुमणे भयइ, (३) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- २. बोच्छामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. बोच्छामीतेगे गोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- अब्ह्ता गामगे सुमणे भवइ,
- अबृद्या गामगे दुम्मणे भवद्ः
- उं. अर्ब्ह्या गामग गासिमण-गाँदमाण भवह।
- (४) तओ पुरिसजाया पणाता, तं जहा–
- 9. ण बेमीतेगे सुमणे भवइ,
- २. ण बेमीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. ण बेमीतेन णीसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (ह) तओ पुरिसमाया पणाता, ते जहा-
- ण बोच्छामीतेगे सुमणे भवइ,
- ण बोच्छामीतेगे दुम्मणे भवद्,
- 3四、3、3、3、3、3、3、9 6く(3と-83) ३. ण बोच्छामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- भासण विवयवया पुरिसाणं सुमणस्ताइ तिविहत्त पक्वणं—

- (१) तओ पुरिसजाया पणाता, तं जहा-
- 9. भासिता णामेगे सुमणे भवड़,
- 3. भासिता णामगे दुम्मणे भवड़े,
- उं मासिया गामग् गमिमग्-गोदैम्मग् मवर्द।

- (२) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. भासिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. भासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. भासिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. भासिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. भासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. भासिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया एण्णत्ता, तं जहा-
  - १. अभासित्ता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. अभासित्ता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. अभासिता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (५) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. ण भासामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. ण भासामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. ण भासामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (६) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. ण भासिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. ण भासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. ण भासिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ। –ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६८ (४४-४९)

# १ 0 .दान-विवक्खया पुरिसाणं सुमनस्साइ तिविहत्त पर्ववणं—

- (१) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. दच्चा णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. दच्चा णामेगे दुम्मणे भवड.
  - ३. दच्चा णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (२) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. देमीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. देमीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. देमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
- १. दासामीतेगे सुमणे भवइ,
- २. दासामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. दासामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।

- (२) पुरुष तीन प्रकार के कई गए है, यदा-
  - कुछ पुरुष सभाषण करता है इस्रांडिए सुमनस्क शेते है,
  - २. कुछ पुरुष सभाषण करता है इसॉडए दुर्मनस्क केंते हैं,
  - कुछ पुरुष सभाषण करता है इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क दोते हैं।
- (३) पुरुष तीन प्रकार के कड़े गए है, यथा-
  - कुछ पुरुष गभाषण कर्तना इस्रांत्रए गुमनस्र अंते है.
  - २. क्य प्रथ संभाषण कर्नेगा झाउिए दर्भनस्क शेते है,
  - कुछ पुरुष सभाषण कलँगा इसलिए न नुमनस्क गेते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (४) पुरुष तीन प्रकार के करे गए हैं, यथा-
  - १. कुछ पुरुष संभावण न करने पर नुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष समायण न करने पर दर्मनस्क होते हैं,
  - कुछ पुरुष संभाषण न करने पर न मुननस्क होते है और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (५) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए है, यथा-
- 9. कुछ पुरुष संभाषण नहीं करता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं.
- २. कुछ पुरुष संभाषण नहीं करता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष संभाषण नहीं करता हूँ इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (६) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष संभाषण नहीं कलंगा इसलिए सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष संभाषण नहीं कलंगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष संभाषण नहीं करूंगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- 90. देने की विवक्षा से पुरुषों के सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण—
  - (१) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष देने के वाद सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष देने के वाद दुर्मनस्क होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष देने के वाद न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
  - (२) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष देता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष देता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष देता हूँ इसलिए न सुमनस्क होते है और न दुर्मनस्क होते है।
  - (३) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष देऊँगा इसलिए सुमनस्क होते है,
  - २. कुछ पुरुष देऊँगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष देऊँगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।

| –ाष्ट्र है, यथा– | ईक र्क | ग्रकर | न्फि | <b>७</b> ५५ | (ጸ) |
|------------------|--------|-------|------|-------------|-----|
|------------------|--------|-------|------|-------------|-----|

- , ईं तिंड क्अन्ममु रम में में म परमु छकु . ९
- , ई र्राइ क्अन्मेट्ट उप न देन पर दुमेनस्क होते हैं,
- ३. 'कुछ पुरुष न देन पर म सुमनस्क होते हैं और न इमेनस्क
- ─ाष्ट्रम ,ईं प्राप ईक र्क प्राकर निर्म वर्ष्य (४) 1 हैं किड़
- कुछ पुरुष नहीं देता हूँ इसिलेए सुमनस्क होते हैं,
- , इं किंड कम्मेर प्रलीम्ड हूँ कि विन प्रमुख्य हु . . ५
- F 7िर्फ हैं कि तरुममु म एलीएड़ हैं IDई हिम परमु खर्छ . इ
- । हैं र्<u>त</u>ि क्रम्मिट्ट
- नाष्ट्रम ,ई प्राप इक र्क प्राकर निर्म एक प्र (३)
- कुछ पुरुष नहीं देजना इसिल्प मुमनस्क होते हैं.
- , इं रिडि क्अनम् रूपी इसी हैं। एक पुरु एक . १
- ह. कुछ पुरुष नहीं देजा इसिल म पुनमस्क होते हैं और म
- । हैं र्<del>ठ</del>ित क्<del>र</del>ान्मेट्ट

#### —JupみR १३. भीजन की विवक्षा से पुरुषों के मुमनस्कादि जिथियत्व का

## नाष्ट्रम , ई प्राप इंक र्क प्राकप्र निर्म ४०५ (९)

- कुछ पुरुष भीजन करने के बाद मुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष भोजन करने के बाद दुर्मनस्क होते हैं,
- न अधि है तिह तअनमु न बाद के निरक नापी प्रकृष छक् . इ
- -ाथर, ईं गुए ईक के ज़कार नित प्रकृ (६) **।** ई एक क्रम्मिट्ट
- , हैं र्राह कम्ममु एली इंड्राक्त नर्गा के प्रमुख्य हु . ९
- कुछ पुरुष भोजन करता हूँ इसिलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- । हैं र्राइ क्फ्रनमेट्ट न ३. कुछ पुरुष भोजन करता हूँ इसिलए न मुमनस्क होते हैं और
- -ाष्ट्रफ ,र्ड प्राप्त इक रहे प्राकप्त मित्र प्रकृप ( g)
- ९. कुछ पुरुष भोजन करूँगा इसलिए सुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष भोजन कर्लगा इसिलए दुर्मनस्क होते हैं,
- र कुछ पुरुष भोजन कर्मा इसिल म सुमनक होते हैं और न
- नाष्ट्रफ , हैं प्राप्त हैं क के प्राकार मित वर्क्ष (४) । हैं तिड़ क्अन्मिट्ट
- , ई र्हाइ का मिन न करने पर मुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष भीजन न करने पर दुर्मनस्क होते हैं,
- **ाँ**ई र्काइ कार्रम्
- नाष्ट्रफ ,ई प्राप्त कर के प्राकार निर्म प्रकृष्ट (४)
- 9. कुछ पुरुष भीजन नहीं करता हूँ इसिल्प पुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष भीजन नहीं करता हूँ इसिलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- । ई र्राइ क्अन्मेट्ट **न** ग्रॉस्ट इं र्राव क्रममपु म प्रलीम्ड हूँ १०७० विम मर्गम करपू वर्क . इ

- (४) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तंजहा-
- अदच्या गामिगे सुमणे भवड़,
- २. अदच्दा गामिगे दुम्मणे भव्द,
- ३. अदच्या गामिगे गोसुमणे-गोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा
- 9. ण देमीतेगे सुमणे भवद्
- २. ण हेमीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. ण इमीनेगे गोसुमणे-गोदुम्मणे भवइ।
- (६) तओ पुरिसनाया पणाता, ते जहा-
- ग दासामीतेगे सुमणे भवड़,
- २. ण दासामीतेगे हुम्मणे भवइ,
- ३. ण दासामीतेगे जोसुमणे-जोदुम्मणे भवइ।
- -21d. み. 3. 3. 3. 9 (40-44)

#### - भायण विवयस्वया पुरिसाणं सुमणस्साइ तिविहत्त पलवणं-

- नं निर्माया प्राप्ति (६)
- मीज्या गाम्ग सेमण मवदः
- भुजिता णामेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. मीजिता गामेगे गोसुमणे-गोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तंजहा-
- भुजामीतेगे सुमणे भवइ,
- भुँगामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. भुजामीयेगे गोसुमणे-गोहुम्मणे भदइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- ð. मीजस्सामीपन सुमज भव**र्**,
- मुजिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. भुजिस्सामीतेगे गोसुमणे-णोदुम्मणे भदइ।
- (४) तओ पुरिसनाया पणाता, तं जहा-
- अभीजन्ता णामेगे सुमणे भवड़,
- अमीजिसा णामेगे दुम्मणे मवद्
- ३. अमीजना णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया पणाता, तं जहा–
- 9. ण भुजामीतेगे सुमणे भवइ,
- २. ण भुजामीतेगे दुम्मणे भवड़,
- ३. ण भुजामीतेगे जोसुमणे-जोदुम्मणे भवइ।

- (६) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं तहा-
  - 9. ण भुंजिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. ण भुंजिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. ण भुंजिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ। —ठाणं अ. ३ उ. २ सु. १६८ (५६-६१)

# १२. लाभालाभ विवक्खया पुरिसाणं सुमणस्साइ तिविहत्तपखवणं-

- (१) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - 9. लिभत्ता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. लिभत्ता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. लिभत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (२) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. लभामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. लभामीतेगे दुम्पणे भवइ,
  - ३. लभामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. लंभिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. लिभस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. लिभस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. अलिभत्ता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. अलिभत्ता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. अलभित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (५) तंओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. ण लभामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. ण लभामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. ण लभामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (६) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. ण लिभस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. ण लिभस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. ण लिमस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ। -ठाणं अ. ३, उ. २, सु. १६८ (६२-६७)

## १३. पेय विवक्खया पुरिसाणं सुमणस्साइ तिविहत्त परूवणं—

- (१) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. पिवित्ता णामेगे सुमणे भवइ,
- २. पिवित्ता णामेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. पिविता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।

- (६) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष भोजन नहीं रहरेगा इसलिए सुमनस्ट होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष भोजन नहीं कर्मणा इसतिए दुर्मनस्क होते हैं.
  - कुछ पुरुष मोजन नहीं करुंगा इसलिए न गुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।

#### 9२. प्राप्ति-अप्राप्ति की विवक्षा से पुरुषों के मुमनस्कादि त्रिविवत का प्रस्पण-

- (१) पुरुष तीन प्रकार के कई गए हैं, बया-
  - कुछ पुरुष प्रास्त करने के बाद सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष प्राप्त करने के बाद दुर्मनस्क होते हैं,
  - कुछ पुरुष प्राप्त करने के बाद न मुमनस्क होते हैं और न दुर्भनस्क होते हैं।
- (२) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए है, यया-
- कुछ पुरुष प्राप्त करता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष प्राप्त करता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं.
- कुछ पुरुष प्राप्त करता हूँ इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (३) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष प्राप्त कलंगा इसलिए सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष प्राप्त कलंगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
  - कुछ पुरुप प्राप्त कर्लगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (४) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष प्राप्त न करने पर सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष प्राप्त न करने पर दुर्मनस्क होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष प्राप्त न करने पर न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (५) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- 9. कुछ पुरुष प्राप्त नहीं करता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष प्राप्त नहीं करता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष प्राप्त नहीं करता हूँ इसिलए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (६) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष प्राप्त नहीं कलँगा इसलिए सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष प्राप्त नहीं करूँगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं.
  - ३. कुछ पुरुष प्राप्त नहीं करूँगा इसिलए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।

#### 93. पीने की विवक्षा से पुरुषों के सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण—

- (१) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- १. कुछ पुरुष पेय पीकर सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष पेय पीकर दुर्मनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष पेय पीकर न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।

- -ाष्ट्रम, ई ग्राप इंक के जाकर निर्म वर्ष्ट्र (६)
- ,ई र्विड क्अन्ममु एलीम्ड ड्रू 15िए एक्ट्र खर्क . ९
- २. कुछ पुरुष पीता हूँ इसिल्प दुमनस्क होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष पीता हूँ इसिलेए न सुमनस्क होते हैं और न दुमनस्क
- (३) तुरुष तीन प्रकार के कह गए हैं, यथा<sup>—</sup>
- , इं तिंड कमनमु एलीम्ड गिल्ये प्रकृ छक् . ९
- , इं कि कार्रम हु एली हैं। एकी वर्ष कर्म हु है , इ
- ३. कुछ पुरुष पीर्केशा इसिलिए न मुमनस्क होते हैं और मुरुष्ट थक्
- 15 5/15
- –ाष्ठम ,ई ग्राफ इंक के प्राक्र मि वरुष्ट (४)
- , हैं र्तिड केम्भेट उक्ति म घरपू छकु . ९ , हैं रिडि केअनमप्ट एकि न घरपू छकु . ९
- ३. कुछ पुरुष न पीकर न सुमनस्क होते हैं और न दुमेनस्क
- ─ाष्ट्रष्ट ,ईं प्राप ईक र्क प्राक्त मि वरुष्ट (भ) 1 हैं निह
- 9. कुछ पुरुष नहीं पीता हूँ इसलिए मुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष नहीं पीता हूँ इसिलए दुर्मनस्क होते हैं,
- **।** ई मिंह क्रमम्ह म् अस्त के प्रिक्त के प्रमास के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्त के अस्
- -ाधर , हैं ग्राप्त के कर जाय नित्र पर (३)
- , इं र्हाइ क्अन्मम् एलीमड़ ग़रूँगी डिन घरमू खर्क . **९**
- , ई र्तिङ क्अन्मेट्र गुलीम्ड ग़म्क्रिंग डिन घरपृ छक् . ९
- ह. कुछ पुरव मही पिर्केग इसिल म सुमनस्क होते हैं में
- *। हैं र्रा*ड़ क्फ़्रम्म्ह

### १४. सीने की विवक्षा से पुरुषे के मुमनस्कादि जिविधत्व का

#### —Iup為K

- -ाष्ट्रफ र्डे ग्राप्ट के के अकर मि छन्ह (६)
- , इं रिडि कम्मिम् १किम् एक् छक् . ९
- मिंड कार्निक क्रान्में हैं निर्धि के क्रान्मिय न प्रकास कर्म छक्त . इ , हैं तिह कानमेट्ट एकाम घरपू छक् . ६
- -ाष्ट्रम , हैं ग्राम् हेक के ज्ञानप्र मित्र वर्षा (६)
- 9. कुछ पुरुष सीता हूँ इसिलए सुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष सीता हूँ इसिल्प दुमनस्क होते हैं,
- क्रममेट्ट म प्रस्टि हैं निहि काममु म एलीम्ड हूं । ति एकपृ छक् . इ
- -ाष्ट्र , ई प्राप्त कर के जाकर निर्म एक्ट ( £ )
- . 9 कुछ पुरुष सिका। इसिलिए सुमनस्क होते हैं.
- , इं किड क्लम्भेट्ट एलीम्ड गान्सिम एकप् छक् . ६
- F ग्रींध हैं रिडि कार्रमपु F एलीएड़ ग्रान्सि परमु खतु . ह
- –ाष्ठफ़ , इंग्राग्डिक के प्राकप्त मिंग्रि प्रकृष्ट (४)
- कुछ पुरुष न सीकार मुमनस्क होते हैं,

- (२) तओ पुरिसजाया पणाता, तं जहा
- 9. पिबामीतेगे सुमणे भवइ,
- २. पिबामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. पिबामीतेगे गोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (३) तमी पुरिसनाया पणाता, ते नहा-
- 9. पिबिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
- ३. मिबिस्सामीरीग गोसुमण-गोदुम्मणे भवइ। ५. पिबिस्सामीतेगे दुम्मणे भवद्,
- (४) तओ पुरिसनाया पण्णाता, ते जहा-
- अपिबित्ता गामेगे सुमणे भवड़,
- २. अपिबित्ता णामेगे दुम्मणे भवड़,
- ३. अपिबित्ता गामेगे गोसुमणे-गोदुम्मणे भवइ।
- (५) तओ पुरिसजाया पण्णाता, ते जहा-
- ग पिबामीतिग समणे भवड़,
- २. ण पिबामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. ण पिबामीतेगे गोसुमगे-गोदुम्मगे भवइ।
- (ह) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- ण पिविस्सामीतेगे सुमणे भवड़,
- २. ण पिकिस्सामीतेगे दुम्मणे भवड्,
- ३. ण पिबिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- -- 51可, 3. 3, 3. 3, 3. 9 長く(長く-93)

#### १४. सयण विवस्खया पुरिसाणं सुमणस्साइ तिविहत्त पलवणं-

- (१) तमी पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- ð सैर्या गामग्र सेमज्र भवर्
- मेर्ट्या गामेगे दुम्मणे भव्दः,
- उं सेंद्रया गाम्ग गमिमग्-गादिम्मग् मदर्
- (२) तओ पुरिसनाया पण्णाता, तं जहा–
- मैआमीयेगे सुमणे भवड़,
- ५. मुआमीरीगे दुम्मणे भवइ,
- ३. सुआमीतेगे गोसुमणे-जोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ प्रिस्ताया पणाता, तं जहा–
- मेइसामीयेगे समजे भवइ,
- मुद्स्सामीतेगे दुम्मणे भवद्,
- ३. सुइस्सामीतेगे जोसुमणे-जोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा–
- असिर्मा गामेगे समणे भवड़,

- २. असुइत्ता णामेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. असुइत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (५) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. ण सुआमीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. ण सुआमीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. ण सुआमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (६) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. ण सुइस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. ण सुइस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. ण सुइस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ। --ठाणं अ. ३, उ. २, सु. १६८ (७४-७९)

## १५. जुञ्झण विवक्खया पुरिसाणं सुमणस्साइ तिविहत्त परूवणं-

- (१) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जुज्झिता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. जुज्झिता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. जुज्झित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (२) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. जुज्झामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. जुज्झामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. जुज्झामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जुज्झिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. जुज्झिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. जुन्झिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. अजुज्झिता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. अजुज्झिता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. अजुज्झित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (५) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. ण जुज्झामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. ण जुज्झामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. ण जुज्झामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (६) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. ण जुज्झिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. ण जुज्झिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,

- २. कुछ पुरुष न सोकर दुर्गनस्क होते है,
- कुछ पुरुष न सोकर न सुमनस्क होते है और न दुर्मनस्क होते है।
- (५) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए है, यथा-
  - कुछ पुरुष सोता नये हूँ इसलिए मुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष सोता नहीं है इसलिए दुर्मनन्त्र होते है,
- कुछ पुरुष सोता नहीं हूं दसलिए न मुमनस्क होते हैं और न दर्मनस्क होते हैं।
- (६) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए है, यथा-
- कुछ पुरुष नहीं सोऊँगा इसलिए मुमनस्क शेते हैं.
- २. कुछ पुरुष नहीं सीजेगा इसलिए दुर्गनस्क होते हैं.
- कुछ पुरुष नहीं सोऊँगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।

#### 94. युद्ध की विवक्षा से पुरुपों के सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण-

- (१) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- १. कुछ पुरुष युद्ध करके सुमनस्क होते हैं.
- २. कुछ पुरुष युद्ध करके दुर्भनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष युद्ध करके न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं.
- (२) पुरुप तीन प्रकार के कहे गए है, यया-
- कुछ पुरुष युद्ध करता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं.
- २. कुछ पुरुप युद्ध करता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं.
- कुछ पुरुप युद्ध करता हूँ इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (३) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष युद्ध कहाँगा इसिलए सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष युद्ध करूँगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष युद्ध कहँगा इसिलए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (४) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष युद्ध न करके सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष युद्ध न करके दुर्मनस्क होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष युद्ध न करके न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (५) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष युद्ध नहीं करता हूँ इसिलए सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष युद्ध नहीं करता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष युद्ध नहीं करता हूँ इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (६) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष युद्ध नहीं करूँगा इसलिए सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष युद्ध नहीं करूँगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,

। ई र्ताइ क्लम्भट्ट म फि ई रिडि कानममु न प्रलीमड़ गग्लैक डिन इस् थरमु थरु. इ

# ाक काथकीही कीक्फान्ममु के फिरुपू मि **प्रक्राध का** का

- -ाष्ट्रिष्ट, ईं प्राप्त इक के जाकर निर्म परमू (e)
- , इं रिडि कमनममु एकागिण थरपु खकु . ९
- कुछ पुरुष जीतकर दुर्मनस्क होते हैं,
- इ. कुछ पुरुष जीतकर न सुमनरक होते हैं और न दुमनरक
- नाष्ट्रफ , हैं प्राप्त हैं के के जिल्हा निर्म ( s)
- कुछ पुरुष जीतता हूँ इसिलिए मुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष जीतता हूँ इसिलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- । हैं ति के निम्ह इ. कुछ पुरुष जीतता हूँ इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न
- (३) पुरुष तीन प्रकार के कर गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष जीतूँगा इसिलिए सुमनस्क होते हैं,
- मुरुष तुरुष गुरुषा इसिलप हुनेनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष जीतूँगा इसिल्प न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क
- नाय , ई ग्राप इंक के जाकर निर्म वर्ग (४)
- 9. कुछ पुरुष न जीतकर सुमनस्क होते हैं,
- , ई र्राइ क्अन्मेट्ट उक्राक्ट न जीवकर दुर्मनस्क होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष न जीतकर न मुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क
- -ाष्ट्रम , ईं ग्राग्डिक के जिल्हा निर्म (h)
- ુ. છુછ તુરુષ પોતાના નંદી દૂં કુમબિપ સુમનસ્ક કોતે છૈ,
- कुछ पुरुष जीतता नहीं हूँ इसिलए दुमनस्क होते हैं,
- हि गिंह क्अन्मह ३. कुछ पुरुष जीतता नहीं हूं इसिलए न सुमनस्क होते हैं और न
- -ाष्ट्र , ईं ग्राप ईक र्क ज़ि शकर मि घरेपु (३)
- ্ষ র্নিচ ক্সদদদ্ ফুলিদ্র ॥ দুর্দি রিদ ফুড্ ওফ্ . ৭
- ्र हे एक त्र कि को पूर्व हिंध है। है । इस के हैं भें
- ह . हुए पुरुष नहीं मीतूँगा इसिलए न सुमनस्क होते हैं भीर न
- । हैं र्हाइ क्रम्मेट्ट
- -InhAR ाक कार्याच की विवक्षा से पुरुष के पुमनस्कादि निविधत्व का
- -ाष्ट्रफ ,ई ग्राप्ट के के प्राक्ष मि विकृत (6)
- , इं कि रूफ्त प्रमम् ज्ञान र्क निरक क्रियोग्ग घरम् खर्क . ९
- , इं र्राइ त्रुम्भेट्ट ब्राघ क् निरक तालीरम वरपू **छक्** . ९
- । हैं तिइ कान्मर्ह F र्रापित हैं निहि कमिम म माम के निर्म कियोरम प्रमु खर्क . ह
- -ाष्ट्राप्ट ,ईं प्राप्ट ईक्ट के प्राकप्त मिर्ह *(६)*
- , इं र्हाइ स्प्रमम्ह पृश्वीमु हूँ इप्रति होती है . ९ , हैं र्तिह स्अनमधु एलीमड़ हूँ कारक कार्गारम परमु खर्छ . ९

- -- डार्ण अ. ३, उ. २, मु. १६८ (८०-८५) ३. ण जुन्सस्सामीर्ने गोसुमणे-गोदुम्मणे भवइ।
- 9 ह. जय विवस्तवरा पुरिसाणं सुमणस्साद् तिविहत्त पर्नवणं-
- —।ज़र्फ हे,।जाणण प्राप्ति (१)
- यद्या गामगे सेमणे भवद्
- २. जहता गामेगे दुम्मणे भवह,
- ३. जहसा गामिने गोसुमणे-गोदुम्मणे भवइ।
- (s) तओ पुरिसजाया पण्णाता, ते जहा–
- 9. जिणामीतेगे सुमणे भवड़,
- ३. जिगामीरीगे गोसुमयो-गोदुम्मयो भवइ। २. जिणामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णाता, ते जहा-
- जिणिस्सामीतेगे सुमणे भवड्,
- २. जिणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. जिणिस्सामीतेगे णोसुमणे णोदुम्मणे भवड्।
- (४) तओ पुरिसजाया पणाता, तं जहा-
- 9. अजह्ता गोमेगे सुमणे भवइ,
- ३. अजइया गामेगे गोसुमणे-गोदुम्मणे भवइ। २. अजह्ता णामेगे दुम्मणे भव्ह,
- (५) तओ पुरिसजाया पण्णाता, ते जहां-
- ण जिणामीतेगे सुमणे भवड़,
- ण जिणामीतिगे दुम्मणे भवड्,
- ३. ण जिणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (ह) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तंजहा–
- 9. ण जिणिस्सामीतेने सुमणे भवइ,
- २. ण जिणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. ण जिणिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- -ंगञ्म एउड़ीती ड्रास्प्राणमधु गिरिसणं पुमणस्साइ तिविहत्त पत्ववणं-
- -ाइफ हे ,ाजाण पाया प्रमास (e)
- १. पराजिणिता णामेगे सुमणे भवड़,
- २. पराजिगिता गामेगे हुम्मणे भवड्,
- ३. पराजिगिताता गामेगे गोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (s) तओ पुरिसजाया पणाता, तं जहा
- १. पराजिणामीतेगे सुमणे भवड़,
- २. पराजिणामीतेगे दुम्मणे भवड़,

# ३. पराजिणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।

- (३) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. पराजिणिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. पराजिणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. पराजिणिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ,
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. अपराजिणित्ता णामेगे सुमणे भवंइ,
  - २. अपराजिणित्ता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. अपराजिणित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (५) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
- 9. ण पराजिणामीतेगे सुमणे भवइ,
- २. ण पराजिणामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. ण पराजिणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (६) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. ण पराजिणिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २: ण पराजिणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. ण पराजिणिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ। -ठाणं अ. ३. उ. २, सु. १६८ (९२-९७)

#### १८. सवण विवक्खया पुरिसाणं सुमणस्साइ तिविहत्त परुवणं-

- (१) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. सद्दं सुणेता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. सद्दं सुणेता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. सद्दं सुणेत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (२) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. सद्दं सुणामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. सद्दं सुणामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. सद्दं सुणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. सद्दं सुणिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. सद्दं सुणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. सद्दं सुणिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. सद्दं असुणेता णामेगे सुमणे भवइ,
- २. सद्दं असुणेता णामेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. सद्दं असुणेत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।

- कुछ पुरुष पराजित करता है इर्रालिए न मुमनन्द्र शंते हैं और न दुर्गनरक होते हैं।
- (३) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष पराजित कलेगा इग्रांलए मुमनम्ब होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष पराजित कहेंगा इसलिए दुर्मनक होते हैं,
  - कुछ पुरुष पराणित करूँगा इसलिए न सुमनस्क होते है और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (४) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए है. यया-
  - कुछ पुरुष पराजित नहीं करने पर गुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष पराजित नहीं करने पर दुर्मनस्क होते हैं.
  - कुछ पुरुष पराजित नहीं करने पर न सुननक्क होते है और न दर्भनक्क होते हैं।
- (५) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए है, यथा-
  - कुछ पुरुष पराजित नहीं करता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं.
  - २. कुछ पुरुष पराजित नहीं करता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
  - कुछ पुरुष पराजित नहीं करता हूँ इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्भनस्क होते हैं।
- (६) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यया-
  - 9. कुछ पुरुष पराजित नहीं करूंगा इसलिए सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष पराजित नहीं कलँगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष पराजित नहीं करूँगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।

## श्रवण की विवक्षा से पुरुषों के सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण—

- (१) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- १. कुछ पुरुष शब्द सुनकर सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष शब्द सुनकर दुर्मनस्क होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष शब्द सुनकर न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (२) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष शब्द सुनता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष शब्द सुनता हूं इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष शब्द सुनता हूँ इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (३) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष शब्द सुनूँगा इसलिए सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष शब्द सुनूँगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष शब्द सुनूँगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (४) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष शब्द नहीं सुनकर सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष शब्द नहीं सुनकर दुर्मनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष शब्द नहीं सुनकर न सुमनस्क होते हैं और दुर्मनस्क होते हैं।

- नाथर ,ई प्राप्त इक रहे जाकार निर्म एक ( p)
- कुछ पुरुष शब्द नहीं सुनता हूँ इसिलए सुमनस्क होते हैं,
- कुछ तुरुष शब्द नहीं सुनता हूँ इसिलए दुर्मनस्फ होते हैं,
- इ. कुछ पुरुष शब्द नहीं धुनता हूँ इसिक्ष मन्तर विकास है कि
- । ईं र्राह कम्प्रेट न असि -- 112 में हिंद के अकार मिर्ह कर्यू (३)
- , ईं रिडि क्अन्ममु प्रलीसड़ गिर्मुसु डिन ब्राइ घरमू छक् . ९
- , ईं र्तिड त्रभनेम् ग्रेलीम्ड गार्नेमु विन काद घरमु छकु . ९
- र्जा प्रकृत कानमही में प्रक्षित आपूर्व हो होने स्वाद क्रिक्त हो है।
- ।*ई र्ति* करनेम्ट्ट न

# क जिथ्ने की किस्म से कियु में अधिकार के कि स्कर्

- प्रिक्त क्रिया अकार क्रिक्य क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त (६)
- , ईं रिडि क्अन्मपृ उक्छई कि एव छरपृ छकु . ९
- , ई र्राइ तरुम्मेडू एकछाई कि एल छठ्यू छकु . ६
- ३. कुछ पुरुष क्ष्य फा के देखकर न सुमनस्क होते हैं भीर न दुमनस्क श्रेन हैं।
- (३) तुरुव एए ईक र्क प्राकर निर्म एई (६)
- ,ई रिडि क्अन्ममु एलीएड हूँ ।तभड़ कि एन एक एक एक . ९
- २. कुछ पुरुष स्पर को देखता हूँ इसिलए दुर्मनस्क होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष स्व एक हे स्वाता हूँ इसिक्ष्य न सुननस्क होते हैं और . न् दुर्मनस्क होते हैं।
- –ाष्ट्रम ,ई ग्राग् ईक रहे जाकप्र मि करमु (६)
- . कुछ पुरुष कम के के देखूँगा इसिलए मुमनक होते हैं,
- कुछ पुरुष स्वप को देख़िंगा इसिलिए दुमेनस्क होते हैं,
   मुभनस्क होते हैं कि कम पुमनस्क होते हैं और न
- । हैं जिह क्यनस्ट —ाष्ट्रम, हैं प्राप हैंक के जाकार नित्र घरन्य (४)
- ्रैं रिडि क्रिम्मेट्ट उक्छई म् कि *प्रवृ*ष्ठकु . ९
- न प्रीट ई र्राइ क्लममु न एकछर्ट न कि पल एक छुट छुट . इ ।ई र्राइ क्लममु
- नाष्ट्रफ ,ई प्राप ईक के प्राकप्त निर्फ **ए**ठपू (४)
- , ई र्ताइ त्अनमपु एलीस्ड डूँ काभड़े न कि एन घरपु खतु . ९
- , ई किंह कमनेट्ट प्रलीह हूँ इसिल हे कि एक परुप छक् . ९
- ३. छुछ पुरुष एव एव में ने देखता हूँ इसिलए न सुमनरक होते हैं और न दुर्मनरक होते हैं।
- -ाष्ट्रफ ,ई प्राप ईक के प्राकार मिर्फ परम् (३)
- , ई र्तिइ त्अनमपु एलीम्ड गापूँग्र हिन कि एन प्रमु थकु . ९,
- , ई र्तिह क्अन्मेट्ट एलीम्ड गिजूँगर्ड कि कि एन प्रमु यक् . ९
- हे. छेड़ क्अनमम् न ग्रहीमें स्पूर्ण हमार्क्ष में कि एक एक है. हो होई क्अनमें हैं निर्ध

- (४) संग्रेतिसमाथा प्रणाता, तं <u>गहा</u>
- सद्दं ण सुणामीतेगे सुमणे भवद्,
- उ. सद्दं ग सेगामीतेगे दुम्मणे भवद्र,
- ३. सद्दं ग स्पामीरेगे गोसुमणे-पोदुम्मणे भवइ।
- नंडरू हे , काणा प्राप्त प्रमित्त (३)
- 9. सद्दं ण सुणिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
- 3. सद्दं ग सींगस्सामीतेगे दुम्मणे भवद्र,
- ३. सद्दं ण सुणिस्तामीतेगे गोसुमणे-णोदुमणे भवइ। इ. सद्दं ज सुणस्तामीतेगे गोसुमणे-णोदुमणे भवइ।
- -हाणं स. इ. स. २. सु. १६८(१८-१०३)

#### १९. दंसण विवस्तवरा पुरिसाणं सुमणस्साद् तिविहत्त पल्नणं-

- (१) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- 9. रूवं पासिता णामेगे सुमणे भवइ,
- १. ५वं पासिता णामगे दुम्मणे भवइ,
- ३. रूदं पासिता णामिने णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- नड़ार हे , गंजाण पणाता, तं जहां −
- श्व पासामीयगं सुमणं भवइ,
- ख्वं पासामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. ६दं पासामीतेगे गोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
- 9. रूवं पासिस्सामीतेगं सुमणे भवइ,
- २. रूदं पासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ, ३. रूदं पासिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा– इन्हें आपना समाने समाने स्हें
- छ्न अतासिया गामेगे समणे भवड़े,
- (बंद अपासिता णामेगे दुम्मणे भवड्,
- ३. रूवं अपासिता गामेगे गोसुमणे-गोदुम्मणे भवइ।
- नाइरू हे , तजाया पण्णाता, तंजहा−
- 9. रूदं ण पासामीतेगे सुमणे भदंद,
- छ्वं ण पासामीतेगे बम्मणे भवइ,
   छवं ण पासामीतेगे जोसमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (ह) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- 9. खदां ण पासिस्सामीतेने सुमणे भवइ,
- 3. खवं ण पासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवद्,
- ३. छवं ण पासिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- **-ठाणे अ. ३, उ. २, मु. १६८(१०४-१०९)**

# 0. घाण विवक्खया पुरिसाणं सुमणस्साइ तिविहत्त परूवणं--

- (१) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
- १. गंधं अग्घाइत्ता णामेगे सुमणे भवइ,
- २. गंधं अग्घाइत्ता णामेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. गंधं अग्घाइत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (२) तओ पुरिसंजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. गंधं अग्घामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. गंधं अग्धामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. गंधं अग्घामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा
  - १. गंधं अग्घाइस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. गंधं अग्घाइस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. गंधं अग्घाइस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. गंधं अणग्घाइत्ता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. गंधं अणग्घाइत्ता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. गंधं अणग्घाइत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (५) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. गंधं ण अग्घामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. गंधं ण अग्घामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. गंधं ण अग्घामीतेगे णो सुमणे णोदुम्मणे भवइ।
- (६) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. गंधं ण अग्घाइस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. गंधं ण अग्घाइस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. गंधं ण अग्घाइस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ। -ठाणं अ. ३, उ. २, सु. १६८(११०-११५)

# २७. आसाय विवक्यया पुरिसाणं सुमणस्साइ तिविहत्त पर्ववणं-

- (१) तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - रस आसाइता णामेगे सुमणे भवइ,
  - २. रस आसाइता णामेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. रस आसाइना पामेंगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- १२) । श्रीप्रिमताया प्रणाना, तं तहा-
  - १८ रम अगर्दमतिगे मुमगे भवद्र,
  - · स्म असा देनीतेने दुन्मणे भवद,
  - । अस्त अस्त देन तेने कोनुनने-गोदुन्नमे भवद्र।

#### २०. सूँघने की विवक्षा से पुरुषों के सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण—

- (१) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष गंध लेकर सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष गंध लेकर दुर्मनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष गंध लेकर न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (२) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष गंध लेता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष गंध लेता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
  - कुछ पुरुष गंध लेता हूँ इसिलए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (३) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष गंध लेऊँगा इसलिए सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष गंध लेऊँगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष गंध लेऊँगा इसिलए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (४) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष गंध नहीं लेकर सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष गंध नहीं लेकर दुर्मनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष गंध नहीं लेकर न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (५) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष गंध नहीं लेता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष गंध नहीं लेता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
  - कुछ पुरुष गंध नहीं लेता हूँ इसिलए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (६) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष गंध नहीं लेऊँगा इसलिए सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष गंध नहीं लेऊँगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
  - कुछ पुरुष गंध नहीं लेऊँगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।

#### २१. आस्वाद की विवक्षा से पुरुषों के सुमनस्कादि त्रिविधत्व का प्ररूपण—

- (१) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - १. कुछ पुरुष रस चल कर सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष रस चख कर दुर्मनस्क होते हैं,
  - 3. कुछ पुरुष रस चल कर न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (२) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुप रस चखता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष रस चखता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष रस चखता हूँ इसिलए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।

- -11812 ,ई कीए ईक र्क जाकार निर्म परम् (£)
- 9. कुछ पुरुष रस चार्युंगा इसिलिए सुमनस्क होते हैं,
- , ईं तिंह कमनेम्ह प्रलीमड़ गिर्फ़ुग्न सर घरमू छकु . ९
- F र्रीए हैं तिंह क्ष्मिम् F एलीम्ड्र गाग्रूग्रेम् मर वर्ल्य छक् . इ
- ाउँ कि कुमनस्ट । उँ कि के मने हैं, यथा— (४) पुरुष पीन प्रकार के कहें गये हैं, यथा—
- , ईं र्तिड त्रभनमप्तु एक छाड़ न सर थरपृ छकु . ९
- , ईं तिंड क्अन्मेट्ट एक छाड़ न मग्र थरपु छकु . ६
- इ. कुछ पुरुष रस न चल कर में हमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क
- । इं ति । भारत क्षेत्र के सामग्र स्थाप (न
- नाष्ट्रम , हैं प्राप्त हक की जाकर निर्माण कर्मु *(भ)*
- 9. कुछ पुरुष रस नहीं चखता हूँ इसिलेए सुमनस्क होते हैं,
- २. कुछ पुरुष रस नहीं चखता हूँ इसिलए दुमेनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष रस नहीं चलता हूँ इसिलए न सुमनस्क होते हैं और
- -शथा ,ई ग्राप ईक के जाकार मित **ए**ठपू (३)
- . 9. कुछ पुरुष रस नहीं चखूँगा इसिलप् सुमनस्क होते हैं,
- कुछ पुरुष रस नहीं चखूँगा इसिलिए दुर्मनस्क होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष रस नहीं चखूँगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं और
- । इं तिह कान्यहर में किया में प्रिडारी कि रियम
- क जायनीही ज्ञाक्जनममु कं किन्तु में ग्राप्तकारी कि रिएम . २.५ — पण्या
- -ाष्ट्र ,ई ग्राग् इक के जाकर मित घरमू (९)
- , ईं र्ताइ क्अन्ममु क्रक देश्य परुप छकु . ९
- , ईं र्तिङ कमन्मेड् की को हो प्रकार है । इस्
- कुछ पुरुष स्पर्श करके न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क
- -ाष्ट्रम ,र्जं ग्राप इंक के जाकार निति **ए**क्स् (5)
- , ই र्राइ क्अन्ममु एलीमड़ डूँ 1त्र) क दिए घरपू छकु . ९
- , ই নিহি নসন্দ্ৰীহ ফলীচহ ইু 157 क दिए চক্চ শুকু . ৎ
- हें हिंड कानमहुन प्रकीम्ड हूँ IDS के विस्था है हैं क्रिस्ट कि क्रिस्ट हैं। हैं हिंड कानमेड
- -ाष्ट्रम , हैं ग़ार हिक के ज़िकार निर्क परपू ( g)
- ,ई र्तिड क्अन्मिट्ट एलीम्ड गम्बेक दिए प्रकृ **ख**क् . ९
- ्डें तिंड क्रमनेम्ड् एलीम्ड्र गम्बेंक दिए छक् . ६
- F र्रापः ई र्ताइ करममु F एलीम्ड गार्लेक रिम्म घरुप्ट खर्क (ह)
- डु फेन स्टे गाड़ है। -शाह , है गाह हैक की जावा है। यथा-
- , इं र्ताइ क्अन्ममु क्रक न दिए छक् . ९
- क्सनमेडू न प्रांध हैं तिंह क्सनममु न क्रक न दिस्स घरपृष्ठ छु . इ । हैं तिंह

- नड़र्म, तजाया पणाता, तं जहा−
- ९. रसं आसादिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
- २. रसं आसादिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
- Carrier & Character Control (1)
- ३. रसं आसादिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवद्।
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- रस् अवासिाइंसा वामिग् सैमव् मेवद्
- ३. रस् अणासाइता णामेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. रसं अणासाइता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (v) तओ पुरिसमाया पण्णाता, तं महा–
- १. रसं ण आसाहेमीहेने सुमणे भवड़,
- २. रसं ण आसादेमीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. रसं ण आसादिमीतेगे णीसुमणे-णीदुम्मणे भवइ।
- -छिए हे , हिल्लाया पण्णता, तं जहा-
- रसं वा आसादिस्सामीयेन सुमवो भवइ,
- २. रसं ण आसादिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ, नाः म
- उं. ४स् वा आसादिस्सानीयु वापिताव-वादिन्नवो नवद्द। -शवाः सः ३: २: ४: ३६२ (३३६-३५३)
- २३. फास विवक्तवया पुरिसाणं मुमणासाइ तिविहत्त परूवणं-
- (*९*) सओ पुरिसनाया पणाता, तं महा
- 9. फासं फासेता णामेने सुमणे भवड़,
- उ. कास कास्या गामगं दुम्मण भवद्र,
- ३. फासं फासेता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (३) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तंजहा-
- १. फासं फासेमीतेगे सुमणे भवइ,
- , इनम र्मासं मासंमीतेगे हम्मणे भवइ,
- ३. मासं फासेमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- -ाइरु ते, तजाया पणाता, तं जहा-
- १. कासं कासिस्सामीतेने सुमणे भवइ,
- फास फासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवद्,
- ३.. फासं फासिस्सामीतेगे णोसुमणे-जोदुम्मणे भवइ।
- (४) तओ पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- १. फासं अफासेता णामेगे सुमणे भवड़,
- २. फासं अफासेता णामेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. फासं अफासेता णामेगे णीसुमणे-णोदुम्मणे भदइ।

- (५) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. फासं ण फासेमीतेगे सुमणे भवइ,
- २. फासं ण फासेमीतेगे दुम्मणे भवइ,
- ३. फासं ण फासेमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ।
- (६) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. फासं ण फासिस्सामीतेगे सुमणे भवइ,
  - २. फासं ण फासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवइ,
  - ३. फासं ण फासिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवइ। -ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६८ (१२२-१२७)

#### २३. सुद्ध-असुद्ध मण संकप्पाइ विवक्खया पुरिसाणं चउभंग पत्त्वणं--

- (१) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. सुद्धे णाममेगे सुद्धमणे,
  - २. सुद्धे णाममेगे असुद्धमणे,
  - ३. असुद्धे णाममेगे सुद्धमणे,
- ४. असुद्धे णाममेगे असुद्धमणे।
- (२) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. सुद्धे णाममेगे सुद्धसंकप्पे,
  - २. सुद्धे णाममेगे असुद्धसंकप्पे,
  - ३. असुद्धे णाममेगे सुद्धसंकप्पे,
  - ४. असुद्धे णाममेगे असुद्धसंकपे।
- (३) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. मुखे णाममेगे सुद्धपण्णे,
  - २. मुद्धे णाममेगे असुद्धपण्णे,
  - ३. अमुद्धे णाममेगे सुद्धपण्णे,
  - ६. अमुद्धे णामनेने असुद्धपण्णे।
- (४) दलारि पुरिसमाया पण्याता, तं जहा-
  - ः मुद्रे गाममेगे मुद्धदिही,
  - र पुत्रे समनेने अमुखदिशी,
  - अगृद्धियामभवे मृद्धीदिते,
  - र अभूद रामनेत अभूदाविक्षा

- (५) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष स्पर्श नहीं करता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष स्पर्श नहीं करता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
  - कुछ पुरुष स्पर्श नहीं करता हूँ इसिलए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।
- (६) पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष स्पर्श नहीं करूँगा इसलिए सुमनस्क होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष स्पर्श नहीं करूँगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं,
  - कुछ पुरुष स्पर्श नहीं करूँगा इसिलए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं।

#### २३. शुद्ध-अशुद्ध मन संकल्पादि की विवक्षा से पुरुषों के चतुर्भगीं का प्ररूपण—

- (१) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष जाति से शुद्ध होते हैं और शुद्ध मन वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुष जाति से शुद्ध होते हैं किन्तु अशुद्ध मन वाले होते हैं.
- कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध होते हैं किन्तु शुद्ध मन वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध होते हैं और अशुद्ध मन वाले होते हैं।
- (२) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष जाति से शुद्ध होते हैं और शुद्ध संकल्प वाले होते हैं.
- कुछ पुरुष जाति से शुद्ध होते हैं किन्तु अशुद्ध संकल्प वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध होते हैं किन्तु शुद्ध संकल्प वाले होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध होते हैं और अशुद्ध संकल्प वाले होते हैं।
- (३) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष जाति से शुद्ध होते हैं और शुद्ध प्रज्ञा वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष जाति से शुद्ध होते हैं किन्तु अशुद्ध प्रज्ञा वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध होते हैं किन्तु शुद्ध प्रज्ञा वाले होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध होते हैं और अशुद्ध प्रज्ञा वाले होते हैं।
- (४) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुप जाति से शुद्ध होते हैं और शुद्ध दृष्टि वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुप जाति से शुद्ध होते हैं किन्तु अशुद्ध दृष्टि वाले होते हैं,
- कुछ पुरुप जाति से अशुद्ध होते हैं किन्तु शुद्ध दृष्टि वाले होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध होते हैं और अशुद्ध दृष्टि वाले होते हैं।

- –। प्रिष्ठ ,ई ग्रांग् ईक के प्राकार प्राप्त विश्वति (भ)
- ३. कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध होते हैं किन्तु शुद्ध शीलाचार वाले , इं ति इ कुछ पुरुष जाति से शुद्ध होते हैं किन्तु अशुद्ध शीलाचार वाले
- ४. कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध होते हैं और अशुद्ध शिलाचार वाले
- नाष्ट्र , ई प्राप् ईक के प्राकार प्राप्ट प्रकृष् (३)
- २. कुछ पुरुष जाति से शुद्ध होते हैं फिन्तु अशुद्ध व्यवहार वाले
- ३. कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध होते हैं किन्तु शुद्ध व्यवहार वाले
- ४. कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध होते हैं और अशुद्ध व्यवहार वाले
- नाथ , ई प्राप्त कि कि प्रकार आग्र प्रकार (e)
- र्का मन्सारम ऋह रासि हैं किह ऋह में तीरि प्रकृ थकु . ९
- २. कुछ पुरुष जाति से बुद्ध होते हैं और अबुद्ध पराप्तम वाले
- ४. कुछ पुरुष जाति से अबुद्ध होते हैं जीर अबुद्ध पराक्रम वाले

३. कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध होते हैं किन्तु शुद्ध पराक्रम वाले

- −Iणम*र्श्न* प्राक गिर्मिन्ना र्क फिरुपृ में प्रकाश कि जीएनकों नम ह्निएस-ह्नीए .४६
- -ाष्ट्रिक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र भारत है। विश्व (e)
- , इं क्रीड
- हार नम हाशिपर कुरो है तिह हाशि में रारी ह परमू युर्क . ९
- है। कुछ मुम्य होरीर से अपवित्र होते हैं कि न न न न न न
- नाइफ ,ई ग्राप ईक र्क जाकर जान घरपू (६)
- हाए फ़क्स हारीए रिक्ट है कि हिन हो में रिक्ट कि है . १
- र्हाए एनको हमीएर हुन्की है तिह हमीए है रिरिट प्रवृधि ए
- हां एक प्रकार होंगे हुन होंगे हिल होंगे हैं भी है होंगे हैं है।

- (५) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तेजहा-
- मुद्ध णाममेगे मुद्धसीलाचारे,
- मुद्ध णाममेगे अमुद्धसीलाचारे,
- ३. असुद्ध णाममेगे मुद्धसीलाचारे,
- ४. असुद्धे णाममेगे अमुद्धसीलाचारे।
- वतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- 9. मुद्ध गाममेगे मुख्ववहारे,
- मुद्ध गाममेगे अमुद्धववहारे,
- ३. असुद्ध णाममेगे सुद्धववहारे,
- ४. असुद्ध णाममेगे असुद्धववहारे।
- (e) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तंजहा–
- 9. सुद्ध णाममेगे सुद्धपरक्कमे,
- मुद्ध गाममेगे अमुद्धपरक्कमे,
- ३. असुद्धे णाममेगे मुख्परक्कमे,
- -हार्ण. स. ४, उ. १, सु. २३९ ४. असुद्धे णाममेगे असुद्धपरक्कमे।
- २४. पुरं-अपुर्व मण संकपाइ विवक्खवा पुरिसाणं चयभंग
- (१) यतारि पुरिसजाया पण्णाता, तंजहा-
- .९. सुई णाममेगे सुइमणे,
- मेंद्रं गाममेगे असुद्रमणे,
- ३. असुई णाममेगे सुइमणे,
- ४. असुई णाममेगे असुइमणे।
- (२) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा–
- 9. सुई णाममेगे सुइसंकये,
- २. सुई णाममेगे असुइसंकपे,
- ३. असुई णाममेगे सुइसंकम्,

- ४. असुई णाममेगे असुइसंकप्पे।
- (३) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. सुई णाममेगे सुइपण्णे,
  - २. सुई णाममेगे असुइपण्णे,
  - ३. असुई णाममेगे सुइपण्णे,
  - ४. असुई णाममेगे असुइपण्णे।
- (४) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. सुई णाममेगे सुइदिही,
  - २. सुई णाममेगे असुइदिही,
  - ३. असुई णाममेगे सुइदिही,
  - ४. असुई णाममेगे असुइदिही।
- (५) चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. सुई णाममेगे सुइसीलाचारे,
  - २. सुई णाममेगे असुइसीलाचारे,
  - ३. असुई णाममेगे सुइसीलाचारे,
  - ४. असुई णाममेगे असुइसीलाचारे।
- (६) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - ५. गुई णाममेगे सुइववहारे,
  - २. सुई णाममेगे अमुइववहारे,
  - अस्ई णाममेगे सुइववहारे,
  - ६ अमुई पाममंगे अमुझ्ववहारे।
- (३) चर्तार पूरिसजाया प्रयाना, तं जना-
  - पुद्रपासमेरे पुद्रपरकामे,
  - १६ गम्मेर असुरपस्ताने,
  - के असूर शासकार सुक्रमानकोते.

- ४. कुछ पुरुष शरीर से अपवित्र होते हैं और अपवित्र संकल्प वाले होते हैं।
- (३) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष शरीर से पिवित्र होते हैं और पिवित्र प्रज्ञा वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष शरीर से पिवत्र होते हैं किन्तु अपिवत्र प्रज्ञा वाले होते हैं.
- कुछ पुरुष शरीर से अपिवत्र होते हैं किन्तु पिवत्र प्रज्ञा वाले होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष शरीर से अपवित्र होते हैं और अपवित्र प्रज्ञा वाले होते हैं।
- (४) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष शरीर से पवित्र होते हैं और पवित्र दृष्टि वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुष शरीर से पवित्र होते हैं किन्तु अपवित्र दृष्टि वाले होते हैं.
- कुछ पुरुष शरीर से अपवित्र होते हैं किन्तु पवित्र दृष्टि वाले होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष शरीर से अपवित्र होते हैं और अपवित्र दृष्टि वाले होते हैं।
- (५) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष शरीर से पवित्र होते हैं और पवित्र शीलाचार वाले होते हैं.
- २. कुछ पुरुष शरीर से पवित्र होते हैं किन्तु अपवित्र शीलाचार वाले होते हैं.
- कुछ पुरुष शरीर से अपवित्र होते हैं किन्तु पवित्र शीलाचार वाले होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष शरीर से अपवित्र होते हैं और अपवित्र शीलाचार वाले होते हैं।
- (६) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष शरीर से पवित्र होते हैं और पवित्र व्यवहार वाले होते हैं.
- २. कुछ पुरुष शरीर से पवित्र होते हैं किन्तु अपवित्र व्यवहार वाले होते हैं.
- कुछ पुरुष शरीर से अपवित्र होते हैं किन्तु पवित्र व्यवहार वाले होते हैं.
- ४. कुछ पुरुप शरीर से अपवित्र होते हैं और अपवित्र व्यवहार वाले होते हैं।
- (७) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुप शरीर से पवित्र होते हैं और पवित्र पराक्रम वाले होते हैं.
- कुछ पुरुप शरीर से पिवत्र होते हैं किन्तु अपिवत्र पराक्रम वालें होते हैं,
- कुछ पुरुप शरीर से अपवित्र होते हैं किन्तु पवित्र पराक्रम वाले होते हैं.

मकारम ह्निम्स र्रीस हैं निह ह्निम्स में रारी वर्म छन्। ४ । हैं निह कान

#### िर्मितृष्ट के किन्धु में प्रिश्मित कि शीएनकों नम ताणर-तहर . १ ह -पारुस्प कि

- -ाष्ट्रम, ईं ग्राप ईक र्क आकार जान एकपू (e)
- नम (आव्रमुख प्रेक्त हैं कि के के प्रवाद (अनुदार) मन हें कि छी हैं ,
- हाइ Fम कहर हुन्ही है किंड काण के प्रेड्य करा ह
- होड़ हम हाणर र्रांध हैं हिंह हाणर हे थेड़्य प्रस्पृ खड़े ..४ । हैं हिंह
- -ाष्ट्रफ ,ई ग्रुग ईक र्क ज़िकार ज़ा<u>न घर</u>ेष्ट *(९*)
- हाठ एकस् तहर ग्रीर हैं तिह तहर में पेटरी एक एख . १ हैं तिह
- ह्या एनको प्राप्त क्रिकी हैं निह तहर में एंस्ट्री एक एक . ह ,हैं निह ह्या एनको तहर क्रिकी हैं निह नाणर में पेंस्ट्री एकपू छक् . ह
- हैं कि कि क्रिक्स में कि हैं कि क्रिक्स के क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स कि हैं कि क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स
- —ाष्ट्रफ ,ई ग्राप इंक कं जारूप जान परमू ( g)
- हाड़ प्रहर प्रहर र्रीए हैं निंड नहर में स्वर्ध एक पुरुष हु ..९ हैं निंड
- होड़ प्राह्म काण्य कुन्में हैं कि कहन से छंड़ पृष्ट एट एट छुट छुट . ह होड़ होड़ किया किहर कुन्में हैं कि काण्य से छंड़ छुट्छ . ह
- , हैं तिह कार तार प्राप्त प्रक्रि हैं कि जाए में पेश्ट्र प्रक्ष . ४
- -ाष्ट्रफ , हैं गुए ईक के ज़कर ज़ान घरपू (४)
- होट औड़ कहर ग़िंध हैं किंह कहर है पेरुध एक एक . ९ हैं विह
- ह्यार ज्योड्ड तापर हुनकी है तिह तहर से एंस्ट्रिस एस्ट्रिस रहे . ९
- होड़ उनेहु तहर कुकी हैं निह ताणर से पेक्स एक्स एह . ह ,हैं निह होड़ उनेह ताणर में हैं निह ताणर से पेक्स पर्स स्कृ . ४
- −IBB ,ई प्राप ईक के प्राकार प्र15 **पर**पृ (२)
- ह्मार प्रामाआदि तहर गाँए हैं तिंह तहर है देवद्वे पर पर थरू . ९ . हैं विंह

४. असुई णाममेगे असुड्परस्कमे। -अणं.अ.४,उ.९,सु.२४९

ह . उग्णय-पण्य मण संक्ष्याइ विवयस्त्रया पुरिसाणं चत्रमंग

- (१) चतारि पुरिसमाया पण्णाता, तं महा
- 9. उपणाए गामिनेने उपणायमणे,
- उच्चाए जामिसेने प्राथमिने,
- ३. पणिए जामिमेने उज्जायमणे,
- ४. पणए णाममेगे पणयमणी।
- (२) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- उपणि गीममेगे उपणिसिक्पे,
- . उण्णाए णाममेगे पणयसंक**्रे**,
- ३. पणाए णाममेगे उण्णायसंकर्म,
- ४. पणए णाममेगे पणयसंदर्भे
- -ाइरु हे, 151ण्ण प्राप्ति भी हु जात्ति ( ह )
- उण्णाप् णाममेने उण्णायपणी,
   उण्णाप् णाममेने पणायपणी,
- , विण्याय मिनिनो उपण्य . इ
- १ पणप्रप्रापम रिमिम्गाप ग्रापम .४
- (४) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा–
- , डिडीप्रायण्ड मिमाग गायण्ड . ९
- , डिडीव्राणम् रिमिमाण् गाण्य . ५
- ३. पणए णाममेगे उण्णयदिही,
- ४. पणए जाममेगे पणयहिड्डी।
- (५) चतारि पुरसमाया पणाता, तं महा-
- उण्णाप् णाममेगे उण्णायसीलाचारे,
- २. उणाए णाममेगे पणवसीलाचारे,

- ३. पणए णाममेगे उण्णयसीलाचारे,
- ४. पणए णाममेगे पणयसीलाचारे।
- (६) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. उण्णए णाममेगे उण्णयववहारे,
  - २. उण्णए णाममेगे पणयववहारे,
  - ३. पणए णाममेगे उण्णयववहारे,
  - ४. पणए णाममेगे पणयववहारे।
- (७) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. उण्णए णाममेगे उण्णयपरक्कमे.
  - २. उण्णए णाममेगे पणयपरक्कमे,
  - ३. पणए णाममेगे उण्णयपरक्कमे,
  - ४. पणए णाममेगे पणयपरक्कमे।

−ठाणं. अ. ४, उ. ९, सु. २३६

#### २६. उज्जू-वंक मण संकप्पाइ विवक्खया पुरिसाणं चउभंग परुवणं—

- (१) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. उज्जू णाममेगे उज्जुमणे,
  - २. उज्जू णाममेगे वंकमणे,
- ३. वंके णाममेगे उज्जुमणे,
- ४. वंके णाममेगे वंकमणे।
- (२) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. उज्जू णाममेगे उज्जुसंकपे,
  - २. उज्जू णाममेगे वंकसंकपे,
  - ३. वंके णाममेगे उज्जुसंकप्पे,
  - ४. वंके णाममेगे वंकसंकपे।
- (३) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. उज्जू णाममेगे उज्जुपण्णे,
  - २. उज्जू णाममेगे वंकपण्णे,
  - ३. वंक णाममेगे उज्जुपण्णे,
  - ४. वंक णाममेगे वंकपण्णे।

- कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत होते हैं किन्तु उन्नत शीलाचार वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष ऐस्वर्य से प्रणत होते हैं और प्रणत शीलाबार बाले होते हैं।
- (६) पुरुष चार प्रकार के कई गए है, यथा-
  - कुछ पुरुष ऐइवर्य से उन्नत होते हैं और उन्नत व्यवहार बाले होते हैं,
- कुछ पुरुष ऐक्वर्य से उन्नत होते हैं किन्तु प्रणत व्यवहार वाले होते हैं.
- कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत होते हैं किन्तु उन्नत व्यवहार वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत होते हैं और प्रणत व्यवहार वाले होते हैं।
- (७) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
  - कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उन्नत होते हैं और उन्नत पराक्रम वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उन्नत होते हैं किन्तु प्रणत पराक्रम वाले होते हैं.
- कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत होते हैं किन्तु उन्नत पराक्रम वाले होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत होते हैं और प्रणत पराक्रम वाले होते हैं।

#### २६. ऋजु वक्र मन संकल्पादि की विवक्षा से पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण--

- (१) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष शरीर से ऋजु होते हैं और ऋजु मन वाले होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष शरीर से ऋजु होते हैं किन्तु वक्र मन वाले होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष शरीर से वक्र होते हैं किन्तु ऋजु मन वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष शरीर से वक्र होते हैं और वक्र मन वाले होते हैं।
- (२) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष शरीर से ऋजु होते हैं और ऋजु संकल्प वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष शरीर से ऋजु होते हैं किन्तु वक्र संकल्प वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष शरीर से वक्र होते हैं किन्तु ऋजु संकल्प वाले होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष शरीर से वक्र होते हैं और वक्र संकल्प <sup>वाले</sup> होते हैं।
- (३) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष शरीर से ऋजु होते हैं और ऋजु प्रज्ञा वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुष शरीर से ऋजु होते हैं किन्तु वक्र प्रज्ञा वाले होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष शरीर से वक्र होते हैं किन्तु ऋजु प्रज्ञा वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष शरीर से वक्र होते हैं और वक्र प्रज्ञा वाले होते हैं।

- —ाष्ट्रम , इंग्राग्डिक के जाकार जान छन्म (४)
- 9. कुछ पुरुष शरीर से ऋजु होते हैं और ऋजु होव्ट वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष शरीर से ऋजु होते हैं किन्तु तक दुष्टि वाले होते हैं,
- ३. ेकुछ पुरुष श्रीर से वक्त होते हैं किन्तु ऋणु हुष्टि वाले होते हैं,
- -ाष्ट्र ,ई प्राप्त ईक र्क जाकर जान **ए**कपृ (भ)
- हार प्राचालींद्र कम कुनी हैं तिह हुन्ह में ग्रीड घरमू छत् . इ
- इ. कुछ पुरुष शरीर से वक्त होते हैं कि कर में शिलाचार वाले , इं ति इ
- कार जानानीह कर जिल्ला कि है कि कि कि में जी है कि कि कि
- नाय ,ई ग्राप् इक के जाकर जान घरमू (३) . । ३ १५३
- 9. कुछ पुरुष शरीर से ऋजु होते हैं और ऋजु व्यवहार वाहे
- २. कुछ पुरुष शरीर से ऋणु होते हैं किन्तु वक्र व्यवहार वाले
- ३. कुछ पुरुष शरीर से वफ़ होते हैं किन ऋजु व्यवहार वाले
- कार पुरुष न्यार में अब हो है में इस में भार कर स्वाहर हो है
- नाष्ट्रफ , हैं ग्राम् इक के जाकर जान घरमू (e) 1ई र्ति
- हार मत्याप्रमं हुन्द्र प्रसि हैं विह हुन्द्र में ग्रीप थरपू थर्फ . ९
- , हैं किड़ लान मलारम लान हुन्ली ई निवि हुन्छ मि रारीह मन्मू खुर्क . ६
- इ. कुछ पुरुष शरीर से वक्ष कि हो है एक पुरुष वर्ष इ.
- **डिं** कि कारु मसारम कर र्राप्ट हैं तिह करु है रारी ह परमू छतु .४
- ए . उच्च-नीय विचारों की विवक्षा से पुरुपें के विविधत्व का
- -ाष्ट्र , इंग्रार इक के प्राक्षर प्राप्ट परमृ (१)
- , इ ताइ कर भि है रिप्राधनी र्रापि हैं किंडे घ्टर कि झीए लक् रारी ह परपृ खकु . ९
- 15 bis Fis B २. कुछ पुरुप शरीर कुरु आदि से तो उच्च होते हैं परन्तु विचारों
- , ५ ठाउँ कर ३. कुछ पुरुप शरीर कुछ आदि से हीन होते हैं परनु विदारों से
- । इ तिई माई मि है रे. कुछ पुरुप शरीर कुर जादि से मी होने होते हैं और प्रकृष छुछ .४

- (४) चतारि पुरिसनाया पणाता, ते जहा-
- १. उज्जू गाममेगे उज्जादेही,
- , डिडीकंड िममाण हुण्ड . ९
- , डिंडीएण्ड िममाण कंड . इ
- । डिडीकां िममाण कां .४
- (प्र) चतारि पुरिसजाया पणाता, तं जहा–
- उन्जू णाममेगे उन्जुसीलाचारे,
- उज्ज गाममेगे वंकसीलाचारे,
- , प्राप्तालक्षि*र्यण्य* सिमाण क्रिंघ . इ
- 1 र्राष्ट्रालिसिकां रिमिमाण की . ४
- चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- उज्जू णाममेगे उज्जुबबहारे,
- २. उज्जू णाममेगे वंकववहारे,
- ३. वंके णाममेगे उज्जुववहारे,
- । राइप्रकार िममाए क्रंट .४
- -ाज्ञण तं नाता प्राप्ति विज्ञाता पणाता, तं जहा-
- १. उरम् शाममी उरम्पर (दक्मे,
- मिक्फिर पक्षेत्र । मिमाण कुण्ड । १
- ३. वेके गाममोगे उज्जुप (वक्तमे,
- -ठाणे. अ. ४, उ. १, स. २३६ भित्रकर्गमक्तं मिमागि क्वं . ४
- -एए म्यान्य एद विवक्तवा पुरिसाणं चउन्तिहत पहनां-
- निर्मार प्रीरसजाया पणाता, ते जहा-
- , ईछाळ्ट रिमिमाए क्रिट . ९
- , इंग्रद्धि रिमिमाण क्रिट . ६
- , ई<del>शक्र</del>ि मिम्गाए गाए . इ
- 26£. B. E. E. 1215-४. णीए णाममेगे णीवछरे।

# २८. सच्च-असच्च परिणयाइ विवक्खया पुरिसाणं चउभंग पखवणं-

- (१) चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. सच्चे णाममेगे सच्चे,
  - २. सच्चे णाममेगे असच्चे,
  - ३. असच्चे णाममेगे सच्चे,
  - ४. असच्चे णाममेगे असच्चे।
- (२) चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. सच्चे णाममेगे सच्चपरिणए,
  - २. सच्चे णाममेगे असच्चपरिणए,
  - ३. असच्चे णाममेगे सच्चपरिणए,
  - ४. असच्चे णाममेगे असच्चपरिणए।
- (३) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - सच्चे णाममेगे सच्चरूवे,
  - २. सच्चे णाममेगे असच्चरूवे.
  - ३. असच्चे णाममेगे सच्चरूवे,
  - ४. असच्चे णाममेगे असच्चरूवे.
- (४) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - सच्चे णाममेगे सच्चमणे.
  - २. सच्चे णाममेगे असच्चमणे.
  - ३. असच्चे णाममेगे सच्चमणे,
  - ४. असच्चे णाममेगे असच्चमणे।
- (५) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - सच्चे णाममेगे सच्चसंकप्पे.
  - २. सच्चे णाममेगे असच्चसंकप्पे.
  - ३. असच्चे णाममेगे सच्चसंकप्पे,
- ४. असच्चे णाममेगे असच्चसंकप्पे। (६) चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. सच्चे णाममेगे सच्चपण्णे,
  - २. सच्चे णाममेगे असच्चपण्णे,
  - ३. असच्चे णाममेगे सच्चपण्णे,
  - ४. असच्चे णाममेगे असच्चपण्णे।
- (७) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - सच्चे णाममेगे सच्चिदद्री.
  - २. सच्चे णाममेगे असच्चदिड्डी,
  - असच्चे णाममेगे सच्चिदद्वी.
  - ४. असच्चे णाममेगे असच्चदिड्टी।
- (८) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जड़ा-
  - १. सच्चे णाममेगे सच्चसीलाचारे,
  - २. सच्चे णाममेगे असच्चसीलाचारे.

- २८. सत्य-असत्य परिणतादि की विवक्षा से पुरुषों के चतुर्मणें का प्रखपण-
  - (१) पुरुष चार प्रकार के कहे गए है, यथा-
    - कुछ पुरुष पहले भी सत्य बीलते हैं और बाद में भी सब
    - २. कुछ पुरुष पहले सत्य बोलते हैं किन्तु बाद में असत्य बोलते हैं,
    - कुछ पुरुष पहले असत्य बोलते है किन्तु बाद में सत्य बोलते हैं,
    - ४. कुछ पुरुष पढ़ले भी असत्य बोलते हैं और बाद में भी असत बोलते हैं।
  - (२) पुरुष चार प्रकार के कहे गए है, यया-
  - कुछ पुरुष सत्य होते हैं ओर सत्य परिणित वाले होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष सत्य होते हैं किन्तु असत्य-परिणति वाले होते हैं,
  - कुछ पुरुष असत्य होते हैं किन्तु सत्य परिणति वाले होते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष असत्य होते हैं और असत्य-परिणति वाले होते हैं
  - (३) पुरुष चार प्रकार के कहे गए है, यया-
  - कुछ पुरुष सत्य होते हैं और सत्य रूप वाले होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष सत्य होते हैं किन्तु असत्य रूप वाले होते हैं,
  - कुछ पुरुप असत्य होते हैं किन्तु सत्य रूप वाले होते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष असत्य होते हैं और असत्य रूप वाले होते हैं।
  - (४) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
  - कुछ पुरुष सत्य होते हैं और सत्य मन वाले होते हैं,
  - कुछ पुरुप सत्य होते हैं किन्तु असत्य मन वाले होते हैं,
  - कुछ पुरुष असत्य होते हैं किन्तु सत्य मन वाले होते हैं.
  - ४. कुछ पुरुष असत्य होते हैं और असत्य मन वाले होते हैं।
  - (५) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
    - कुछ पुरुष सत्य होते हैं और सत्य संकल्प वाले होते हैं,
    - २. कुछ पुरुष सत्य होते हैं किन्तु असत्य संकल्प वाले होते हैं,
    - ३. कुछ पुरुष असत्य होते हैं किन्तु सत्य संकल्प वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष असत्य होते हैं और असत्य संकल्प वाले होते है
  - (६) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

  - कुछ पुरुष सत्य होते हैं और सत्य-प्रज्ञा वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष सत्य होते हैं किन्तु असत्य-प्रज्ञा वाले होते हैं,
  - कुछ पुरुष असत्य होते हैं किन्तु सत्य-प्रज्ञा वाले होते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष असत्य होते हैं और असत्य-प्रज्ञा वाले होते हैं।
  - (७) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
    - कुछ पुरुष सत्य होते हैं और सत्य-दृष्टि वाले होते हैं,
    - २. कुछ पुरुष सत्य होते हैं किन्तु असत्य-दृष्टि वाले होते हैं,
    - कुछ पुरुष असत्य होते हैं किन्तु सत्य दृष्टि वाले होते हैं,
    - ४. कुछ पुरुष असत्य होते हैं और असत्य दृष्टि वाले होते हैं।
  - (८) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
    - कुछ पुरुष सत्य होते हैं और सत्य-शीलाचार वाले होते हैं
    - २. कुछ पुरुष सत्य होते हैं किन्तु असत्य-शीलाचार वाले होते

#### मनुष्य गति अध्ययन

- ३. कुछ पुरुष असत्य होते हैं किन्तु सत्य-शीलाचार वाले होते हैं,
- । ईं र्ताइ र्हाट् प्राप्तालीह-फास्स र्गिट ईं र्ताइ फास्स घरपू थकु . ४
- —ाष्ठिक ,ई ग्राप्ट इक के जाकार जान वक्त्र (?)
- , ईं तिंड कार राउनक क्रम र्राप्त ईं तिंड फ्रम करपृ खकु . ९
- २. कुछ पुरुष सत्य होते हैं किन्तु असत्य व्यवहार वाले होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष असत्य होते हैं किन्तु सत्य व्यवहार वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष असल्य होते हैं मीर असल्य व्यवहार वाले होते हैं।
- , ईं र्राइ र्राप्ट मकारम-फ्रम र्राप्ट ईं र्राइ फ्रम घरमू थर्क . ९ -ाष्ट्र ,ई ग्राप इंक र्क ज़िलार ज़ाह घरपू (0 e)
- , ई किंड कांघ मक्सारम क्रिस कुन्की हैं किंड क्रिस घरपू छकु . ९
- ३. कुछ पुरुष असत्य होते हैं कि कार मक्षा यराभ माने होते हैं,
- 1ई र्ताइ लाग मकारम फासल ग्रींध है रिवि फासल परमु खकु .४

# -- एमरुप्र तक रिम्हें के कि कि कि कि के स्वार्थ के अपन्त कि के अपन्त कि कि के अपन्त कि कि के अपन

- नाष्ट्र ,ई ग्राप इंक र्क जाकर जाड़ प्रकृष्ट (e)
- ३. कुछ पुरुष दत्य से अनावं होते हैं किन्तु भाव से आवं होते हैं, २. कुछ पुरुष इत्य से आपं होते हैं कित्तु भाव से अनार्य होते हैं,
- -ाष्ट्रफ रहें प्राप हैक के जातर जान घरपू (६)
- ,ई र्ताइ ताण्रीप मि मन वास राधि है तिह वास वनपु खतु .. ९
- कुछ पुरुष अनाये होते हैं किन्तु आये लग में परिणत होते हैं, , ई र्ताइ जाएरीप में पन्न यानस कृत्वी ई रिडि याध परपृ छकु . ९
- াই চিরি চাত্যীদ দি দঙ্গ টান্দে সদি ই চিরি টান্ড ঘক্ট অকূ . ४
- -ाष्ट्रफ , हैं प्राप्त हैं कि के प्राक्ष प्राप्त मन्धू ( ह)
- , ई र्ताइ रुाष्ट प्रन्न पेास्ट र्रास्ट ई र्ताइ पेगस् परमु खर्छ . ९
- ,ई र्ताइ रुए एन प्राप्त हुन्यी है तिह थाए एउपू **एकू** . ९
- कि कार एक प्राप्त होते हैं तिह भाग्य एक एक . इ
- फ़िर कार एक प्राप्त है कि है कि प्राप्त एक एक .४
- –ाष्ठम, ई प्राम्डिक के प्राक्ष प्राप्त मक्म (४)
- , ई र्ताइ राष्ट्र मम जार और है तिह कार परमू छक् . ९
- , हैं किंह कार हम पेहिए हुन्की हैं किंह पेहिए एक एक . ९
- । हैं र्तिह कार मम याम्य गिर हैं तिह यामय परम वर्ष है . ४
- -ाघघ , ई गुए ईक के ज़क्स ज़ा<u>च घर</u>ेष्ट (भ)
- , है तिहे होष्ट फ़रमें प्राप्त हो है विहे घार परपू चर्छ . ९
- , हैं तिहै र्हाप्र फलकंप्त पेमिस क्रिकी हैं तिहै पेमर परमू सक् . ९
- , है तिंह राष्ट्र एक में है कि है है है। है है है। इस प्रकृष कि
- । है तांह होए एक्स प्रमाय होते हैं गिर हो हो है। एक तह है । ४
- नामम ,है प्राप हंक के प्राक्ष प्राप्त मन्तृ (३)
- , है किह राय आये होते हैं और आयं प्रजा याह होते हैं,

- ३. असच्ये गाममे में सच्यसीलाचारे
- ४. असच्चे णाममेगे असच्चसीलाचारे।
- (१) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा–
- , राउठायामनी सन्दावहार,
- , राइन्नियस्मित भिम्मीण स्मित्र . ६
- ३. असच्ये णाममेगे सच्चववहारे,
- ४. असच्ये णाममेगे असच्यववहारे।
- (१०) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- , मिक्फ) प्रस्ति गाममेगे असन्यप् (क्क्रमे, , मित्रभग मित्रमाण स्वम , १
- ३. असच्ये गाममेगे सच्यप (क्कमे,
- । मित्रकार गिममाण किसार , भ

#### -ठार्ग. स. ४, उ. ३, मु. २४९

# २९. अग्ज-अणाज्य विवक्षया पुरिसाणं चन्धंग पलवणं-

- (१) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा–
- , रिय्पेट रिमिमीय रिय्पेट . १
- २. अच्छे गाममेगे अपाच्ये,
- क्यान्ये गाममेगे अप्ते,
- ४. अणज्जे गाममेगे अगज्जे।
- (२) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा–
- 9. अग्रिमायक विमान क्रिक्ट . ९
- २. अज्जे गाममेने अणज्जपरिणए,
- . अग्रजीयहरूक विभिन्नाय हरू। इ. अग्रजीयहरूक विभिन्नाय
- ४. अपान्जे गाममेगे अपान्जपरिवाए।
- (३) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा–
- , इन्नाग्यह रिममाण रियह . १
- २. अज्जे गामिमो अगज्जिते,
- , इन्नाय्य विमान वियाप ह
- ४. अगज्ज गाममो अगज्ज्ञ १
- (४) चतारि पुरिसजाया पणाता, तं जहा-
- , विमार्ग्य विभिन्नी अन्जम्पी,
- , जिप्पीयावितिमाने अपायनाने,
- , विमार्ग्यह रिमिमाय रिय्ययह
- ४. अगज्ज गाममेगे अगज्जमग्री
- (४) चतारि पुरिसनाथा पण्णासा, तं जहा–
- , मिक्सिम्प्रह िमिमाण रिप्रह . ९
- २. अच्ये पामिमेगे अपाज्यस्किष्
- 3. ज्याच्ये गाममेगे अन्यसंक्ष्ये,
- ४. अपन्ये गाममें अपन्यस्यम्
- -ाजार हे, <del>। हारा प्राप्त प्राप्त (३)</del>
- 9. अच्ये गाममेगे अज्यवण्ये,

- २. अज्जे णाममेगे अणज्जपण्णे.
- ३. अणज्जे णाममेगे अज्जपण्णे,
- ४. अणज्जे णाममेगे अणज्जपण्णे।
- (७) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. अज्जे णाममेगे अज्जदिड्डी,
  - २. अज्जे णाममेगे अणज्जदिही,
  - ३. अणज्जे णाममेगे अज्जदिद्वी,
- ४. अणज्जे णाममेगे अणज्जदिद्वी।
- (८) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. अज्जे णाममेगे अज्जसीलाचारे,
  - २. अज्जे णाममेगे अणज्जसीलाचारे,
  - ३. अणज्जे णाममेगे अज्जसीलाचारे,
  - ४. अणज्जे णाममेगे अणज्जसीलाचारे।
- (९) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. अञ्जे णाममेगे अञ्जववहारे,
  - २. अज्जे णाममेगे अणज्जववहारे,
  - ३. अणज्जे णाममेगे अज्जववहारे,
  - ४. अणज्जे णाममेगे अणज्जववहारे।
- (१०) चंत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. अज्जे णाममेगे अज्जपरकम्मे,
  - २. अज्जे णाममेगे अणज्जपरकम्मे.
  - ३. अणज्जे णाममेगे अज्जपरकम्मे,
  - ४. अणज्जे णाममेगे अणज्जपरकम्मे।
- (११) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. अज्जे णाममेगे अज्जवित्ती,
  - २. अञ्जे णाममेगे अणञ्जवित्ती,
  - ३. अणज्जे णाममेगे अज्जवित्ती,
  - ४. अणज्जे णाममेगे अणज्जवित्ती।
- (१२) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. अज्जे णाममेगे अज्जजाती,
  - २. अञ्जे णाममेगे अणञ्जजाती,
  - ३. अणज्जे णाममेगे अज्जजाती,
  - ४. अणज्जे णाममेगे अणज्जजाती।
- (१३) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. अज्जे णाममेगे अज्जभासी,
  - २. अञ्जे णाममेगे अणञ्जभासी,
  - ३. अणज्जे णाममेगे अज्जभासी,
  - ४. अणज्जे णाममेगे अणज्जभासी।
- (१४) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. अज्जे णाममेगे अज्जओभासी,
  - २. अञ्जे णाममेगे अणञ्जओभासी,
  - ३. अणज्जे णाममेगे अज्जओभासी,
  - ४. अणज्जे णाममेगे अणज्जओभासी।

- २. कुछ पुरुष आर्थ होते है किन्तु अनार्थ प्रजा वाले होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष अनार्थ होते हैं किन्तु आर्य प्रजा बाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अनार्य होते हैं और अनार्य प्रज्ञा बाले होते हैं।
- (७) पुरुष चार प्रकार के कड़े गए है, यथा-
  - कुछ पुरुष आर्य होते हैं और आर्य दृष्टि वाले होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष आर्य होते हैं किन्तु अनार्य दृष्टि वाले होते हैं.
  - कुछ पुरुष अनार्य होते हैं किन्तु आर्य दृष्टि वाले होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष अनार्य होते हैं और अनार्य दृष्टि वाले होते हैं।
- (८) पुरुष चार प्रकार के कहे गए है, यथा-
- कुछ पुरुष आर्य होते हैं और आर्य शीलाचार वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुष आर्य होते हैं किन्तु अनार्य शीलाचार वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष अनार्य होते हैं किन्तु आर्य शीलाचार वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अनार्य होते हैं ओर अनार्य शीलाचार वाले होते हैं।
- (९) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुप आर्य होते हैं ओर आर्य व्यवहार वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुष आर्य होते हैं किन्तु अनार्य व्यवहार वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष अनार्य होते हैं किन्तु आर्य व्यवहार वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष अनार्य होते हैं और अनार्य व्यवहार वाले होते हैं।
- (१0) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष आर्य होते हैं और आर्य पराक्रम वाले होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष आर्य होते हैं किन्तु अनार्य पराक्रम वाले होते हैं,
  - कुछ पुरुष अनार्य होते हैं किन्तु आर्य पराक्रम वाले होते हैं.
  - ४. कुछ पुरुषं अनार्य होते हैं और अनार्य पराक्रम वाले होते हैं।
- (११) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष आर्य होते हैं और आर्य वृत्ति वाले होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष आर्य होते हैं किन्तु अनार्य वृत्ति वाले होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष अनार्य होते हैं किन्तु आर्य वृत्ति वाले होते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष अनार्य होते हैं और अनार्य वृत्ति वाले होते हैं।
- (१२) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष आर्य होते हैं और आर्य जाति वाले होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष आर्य होते हैं किन्तु अनार्य जाति वाले होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष अनार्य होते हैं किन्तु आर्य जाति वाले होते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष अनार्य होते हैं और अनार्य जाति वाले होते हैं।
- (१३) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष आर्य होते हैं और आर्य भाषी होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष आर्य होते हैं किन्तु अनार्य भाषी होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष अनार्य होते हैं किन्तु आर्य भाषी होते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष अनार्य होते हैं और अनार्य भाषी होते हैं।
- (१४) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष आर्य होते हैं और आर्य जैसे दिखाई देते हैं,
  - २. कुछ पुरुष आर्य होते हैं किन्तु अनार्य जैसे दिखाई देते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष अनार्य होते हैं किन्तु आर्य जैसे दिखाई देते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष अनार्य होते हैं और अनार्य जैसे ही दिखाई देते हैं।

- -ाष्ट्र ,ई प्राप् ईक र्क प्राक्त प्राप्ट प्रकृष्ट (२९)
- , इं किंड किंप भार अधि हैं किंड भार मन् युरु वर्क . ९
- , ईं रिड़ किसे यानस् हुन्सी ईं रिड़ यास यस स्वी होई . ६
- ३. कुछ पुरुष अनायं होते हैं किन्तु आपं सेवी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अनाये होते हैं मिह प्राप्त सेवी होते हों
- नाध्रम ,ई ग्राप्त के तह जाकार जान छन्म (३९)
- , ईं रिड़ र्हाट घोष्रप घार र्राप्त ईं रिड़ घार घरपृ खर्छ . ९
- , ई र्ताइ लाघ पोषप यानस क्रिकी ई र्ताइ यास यवपृ खकु . ९
- , ई रिड कांघ प्रोयम याच हिन्से ई रिड यान प्रयोध याच , इ
- 1ई र्ताइ रुाष्ट्र प्रयम् यान्य है सिंह है। है हिंह क्षेत्र व्यक्ष
- नाष्ट्रम ,ई ग्राप् ईक र्क जाकार जान **ष्ट**कृ∙ (७९)

नाष्ट्र , हैं ग्राप् इंक के ज़कार जान घरमू (३९)

- , इं र्हाइ र्हाइ जाइजीम देश अधि और इं र्हाइ हो है । ए
- , इं र्राष्ट्र कार राष्ट्रीय योगस्य क्रिया है रिव्य केर अप कर है . इ
- , ई र्राइ सार वार होते हैं कि के पर परिवार वार है,
- । ईं र्तिङ र्हाच राष्ट्रीप धानस् र्रांस् ईं र्तिङ घानस् घरमू छकु .४
- (राइट) त्मृष्ट में घाद वाद वाद है शिंड वाद वर्ष अक् . ९
- , इं किंड यानध में यान कियी हैं किंड यान पर एक उन्ह
- , ई र्तिड गेम्स में वाम क्रुकी ई रिड गेम्स परपू थक् . इ
- 1ई रिडि त्मृप में घाम थानर र्राप्ति हैं रिडि यानर परमू थर्फ .४

# 

- -ाष्ट्र , ई प्राप्त इक की प्राकार प्राष्ट भवपू (e) -InheyK
- ,ई रिग्क तीरि ग्रकामि १८५५ व्यक् . ९
- ্, ই চ্যিক নিমিদ্ড য়কাহাদি চ্চেট্ ঈক নিমি ঘন্ট গুকু . ۶
- , हैं रिश्क तीप्रि अकारि १९९० । हैं है है एक तीप्रिक्ष १९५० हैं . इ
- । इं र्राप्त जीरिए एकर्मा १३ विक् प्राप्ति । १४ विक् १४ विक्
- -ाष्ट्र ,ई प्राप् ईक र्क प्राकार प्राप्ट प्रकृष् ( f )
- , र्हरक डिम् रम रिप्तरू है रिग्स जीप्र एम रिम्स (है रिह डिग्डि क्यांट कि) परमू छकु . ९
- , क्रिक डिम् प्रम हंगर, 'ई क्रिक नीप्रि प्रम प्रिमूड पन्म खर्छ . ह
- हीरि दि प्र रिसड़ अहि ई हिस्स हिसि दि प्र हिम्ह एक छु छु . इ
- 1 र्ह्य कि हिम्स हो। है
- -ाष्ट्रम ,है ग्राः इंक के प्राक्रप्त प्राप्ट मन्म् ( § )
- , है हिई एक इफ़र लिए ग्रांट है विहास ारक इन्द्र (माद्यवी ID) तीरि में नम के रिस्ट्रे प्रबृष्ट अस् . e
- 1 है हुई एक RPS होसिस ह्नदरों , है केहाए IFT के REPS की पि है FFF के रेसड़े परिह असू . F

- (१५) चतारि पुरिसजाया पणाता, तंजहा-
- 9. अज्ज गाममेगे अज्यसेदी,
- २. अज्जे गाममेगे अणज्जसेदी,
- ३. अवान्जे वाममेगे अञ्जसेदी,
- ४. अगन्य गाममेगे अगन्यसेदी।
- नाइए हं ,ाजण्ण ाथासभी प्रीतक्त (३६)
- 9. अज्जे गाममेंगे अज्जपरियाए,
- २. अज्जे गाममेगे अणज्जपरियाए,
- ३. अणज्जे गाममेगे अज्जपरियाए,
- ४. अणज्जे गाममेगे अणज्जपरियाए।
- —ाङ्गण्ठं, ।।।ाङ्गण्डा ।।ाङ्गण्डा ।।ाङ्गण्डा ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।<l>।।।।।।।</l
- 9. अज्जे गाममेगे अज्जपरियार्के,
- , काञ्जीयरियाक रिममाण क्यिक , इ
- ३. अगज्जे गाममेगे अज्जपरियाहे,
- ४. अपन्ये पाममेगे अपन्यमित हिंदाहो
- —।ज़र्फ हे,।जाण्य ाथारमग्री*पृ* गीनिङ (১९)
- , हामग्रयह रिममाण रियंह . ९
- , ह्याम्हरूक पित्रमाण क्रियाक , इ २. अन्ये गाममेगे अगन्यभादे,
- ४. अगज्ज गाममेगे अगज्जमादी।
- 025. हु. ६ . ह. ४ . हि. श्विट-

#### -inpay एउनात्र विवयवा प्राप्ति किन्न प्रमाण न्याज्य । 0 ह

- (१) चतार प्राप्त पाया पाया । वाहा (६)
- , इरिक घन्त्रीय एंहीमरेक घन्त्रीय . ९
- , इरेक घनीमरू एंतिमिरेक घनीए . ९
- , इरेक धन्त्रीय एितिमिरेक घन्त्रीय्यह , इ
- ४. अपस्यितं कर्मिति अपस्यां वर्ष
- (२) यतारि पुरिसजाया पण्णता, तंजहा–
- , स्प्रग्रम पिए, इरेक घंत्रीय रिममाण पिएम्परः . ९
- , पिएमह पिए , इरेक घेस्रीय पिसमाण स्प्रग्रम . ५
- , ही सुराप, इरिक इस्रीप ही विषयक कि . इ
- १. एने जी अववाने प्रतियं इंदेह, जी परस्सा
- -ाइरु हे , ाजिए प्रिस्ताया पण्णाता, ते जहा-
- 9. पितयं पदेसामीतेगे पतियं पदेसेड्,
- २. पतियं पवेसामीतेगे अपतियं पवेसेड्,

- ३. अपत्तियं पवेसामीतेगे पत्तियं पवेसेइ,
- ४. अपत्तियं पवेसामीतेगे अपत्तियं पवेसेइ।
- (४) चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. अप्पणो णाममेगे पत्तियं पवेसेइ, णो परस्स,
  - २. परस्स णाममेगे पत्तियं पवेसेइ, णो अप्पणो,
  - ३. एगे अप्पणो वि पतियं पवेसेइ, परस्स वि,
  - ४. एगे णो अप्पणो पत्तियं पवेसेइ, णो परस्स। -ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३९२

# ३१. मित्तामित्त दिट्ठंतेण पुरिसाणं चउभंग परूवणं-

- (१) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. मित्ते णाममेगे मित्ते,
  - २. मित्ते णाममेगे अमित्ते,
  - ३. अमित्ते णाममेगे मित्ते,
  - ४. अमित्ते णाममेगे अमित्ते।
- (२) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. मित्ते णाममेगे मित्तरूवे.
  - २. मित्ते णाममेगे अमित्तरूवे.
  - ३. अमित्ते णाममेगे मित्तरूवे,
  - ४. अमित्ते णाममेगे अमित्तरूवे।

–ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६६

#### ३२. आयाणुकंप-पराणुकंप भेएण पुरिसाणं चउभंग पख्वणं--

- (१) चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. आयाणुकंपए णाममेगे णो पराणुकंपए,
  - २. पराणुकंपए णाममेगे णो आयाणुकंपए,
  - ३. एगे आयाणुकंपए वि, पराणुकंपए वि,
  - ४. एगे जो आयाणुकंपए, जो पराजुकंपए। -ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३५२/६

- कुछ पुरुष दूसरे के मन में अप्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं, किन्तु प्रीति उत्पन्न कर देते हैं,
- ४. कुछ पुरुष दूसरे के मन में अप्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं और अप्रीति उत्पन्न कर देते हैं।
- (४) पुरुष चार प्रकार के कहे गए है, यथा-
- कुछ पुरुष स्वयं पर प्रीति (या विश्वास) करते हैं, परन्तु दूसतें पर प्रीति नहीं करते.
- कुछ पुरुष दूसरों पर प्रीति करते हैं परन्तु ख्वयं पर प्रीति नहीं करते.
- कुछ पुरुष स्वयं पर भी प्रीति करते हैं ओर दूसरों पर भी प्रीति करते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न खयं पर प्रीति करते हैं ओर न दूसरीं पर प्रीति करते हैं।

# ३१. मित्र-अमित्र के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण-

- (१) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष व्यवहार से भी मित्र होते हैं और हृदय से मी मित्र होते हैं.
  - कुछ पुरुप व्यवहार से मित्र होते हैं, किन्तु हृदय से मित्र नहीं होते हैं.
  - कुछ पुरुष व्यवहार से मित्र नहीं होते, परन्तु हृदय से मित्र होते हैं
  - ४. कुछ पुरुष न व्यवहार से मित्र होते हैं और न हृदय से मित्र होते हैं।
- (२) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष मित्र होते हैं और उनका व्यवहार भी मित्रवत् होता है.
- कुछ पुरुष मित्र होते हैं, परन्तु उनका व्यवहार अमित्रवत् होता है,
- कुछ पुरुष अमित्र होते हैं, परन्तु उनका व्यवहार मित्रवत् होता है,
- ४. कुछ पुरुष अमित्र होते हैं और उनका व्यवहार भी अमित्रवर् होता है।

# ३२. आत्मानुकंप-परानुकंप के भेद से पुरुषों के चतुर्भंगों का प्ररूपण—

- (१) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष आत्मानुकंपक आत्म-हित में प्रवृत्त होते हैं, परन्तु परानुकंपक-परहित में प्रवृत्त नहीं होते (जैसे-जिनकित्पक मुनि)
  - २. कुछ पुरुष परानुकंपक होते हैं, परन्तु आत्मानुकंपक नहीं होते (जैसे-कृतकृत्य तीर्थंकर),
  - कुछ पुरुष आत्मानुकंपक भी होते हैं और परानुकंपक भी होते हैं (जैसे-स्थिवरकिल्पक मुनि),
- ४. कुछ पुरुष न आत्मानुकंपक होते हैं और न परानुकंपक होते हैं (जैसे-क्रूरकर्मा पुरुष),

# क रिन्मेनुम् क् फिरमे हैं। एक एक प्रहारी कि रेप-म्य . हह

- -ाष्ट्रम ,ई ग्राप्त ईक र्ह जाकार जाड **ए**ठपू (१)
- रिम्रेट्र क्रिकी ,ई र्किड वेसम में निरम डाएनी ानगर परमु खर्क . ९ , किड डिम वेसम में निरम डाएनी क
- ान्मार कुन्दी ,ई र्ताइ थेमम में रिज्ञ इसनी तक रेसरू घरपृ खकु . ९ , र्त्यड डिम्म में रिज्ञ इसनी
- ि एक उर्गार है कि प्रमप्त में निरुक्त इसनी क्षि क्षिम कर है कि प्रमुख्य कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
- क र्रिनेस्ट्रिय के फ्रिक्ट्र में १४०० कि शारकारंट के ७४० मार .४६ -१४००
- नाष्ट्रम , हैं ग्राग्डिक की जाकार जान छन्छु (६)
- नम के रिमुट्ट क्रिकी , हैं किरक त्रिंध कि नम निमक्ष छक्त . ९ (लामकृष्ट्राण-निर्मि) हैं किरक हिन त्रिंस कि
- नम निम्स कुनी ,ई तिरस त्रेस कि व्य के रिम्ड्र प्रकृष्ट थर्छ . ९ (भानास रिग्रिड म्प्रन्थ—िर्मि) ई त्रिस हिन त्रेस कि नम के रिम्ड्र प्रीस ई त्रिस्त त्रेस कि व्य निम्स प्रकृष्ट थर्छ . ६
- र पुरुष न मिर्ग कि एक मिर्ग मिर्ग के कि कि कि कि है। स्वास्त्र कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
- नाष्ट्रफ , ई प्राप्त ईक र्क प्राक्ष प्राप्ट **प्रकृ** (६)
- कि रेसर्ट क्रियी हैं तिरक हागी-ठक्षे कि धिये परम स्कृ .९ , क्रिक हिन हागी-ठक्षे
- कि फिल मुन्ती ,ई तिरक हमी-र्रक कि रैमरू एठपु एकु .९ , किरक हिन हमी-र्रक
- भि कि रेमट्ट र्राप्ट ई किरक हमी-डम भि कि उसर स्पर्ट राह्न . ह ,ई किरक हमी-डम
- कि रेस्ट्र F राधि है र्हारक हागी-उर्छ कि एन F एन्ट्र एक् .४ । है र्हारक हागी-उर्छ
- नाष्ट्रम , है ग्राप् हेक के जाकर जान भवपू ( g)
- हिम मन्द्र एक दुसरे हुन्से 'हैं किरक मन्द्र मन्द्र एक एक . ९ करते.
- े. छुछ पुरुष दूसरे का दमन करते हैं, किन्तु अपना दमन नहीं करते,
- हमड़ क्षि कि रेसड़ आहे हैं हैं होक हमड़ क्षि किए कहु . ह , हैं हीरक
- ४. कुछ पुरुष न अपना दमन करते हैं कार न दूसरे का इसरे
- एम्प्रस कि गिर्मित के फिरमु से प्रक्रिक कि उसरे मार्ग स्थान । - प्रथा है कि के कि स्थान है कि स्थान ।
- . हेमंह (हाय मंत्रकापयां पाप माना स्थान कर्य थस् . ९ हिम (हाय मंत्रक प्रयोग पाम प्र संस्ट्र) प्रमण क्ली है होंहे

#### ३३. अपपणी-परस्स अलमंथु विवस्तवया पुरिसाणं चउगंग पक्वणं—

- (१) वसारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा–
- 9. अपणी णाममेगे अरुमंथू भवड्, णी परस्स,
- २. परस्स णाममेगे अरुमंशू भवड्, णौ अपणी,
- उं. एंगे अपची दि अलमंश्र भेवद्, परस्स दि,
- ४. एगे गी अपपगी अरुमंथू भेवंड्, गी परस्स। -ठाणं. अ. ४, उ. २, सु. २८१

#### ३४. आय-पर अंतकाइ विवक्षया पुरिसाणं चउभंग पलवणं-

- -।इए हे ,।जाण पणाया प्रगाप प्रीप्त (६)
- , रक्तांस्तकर णाममेग, णा परंतकर,
- , रिक्रतंग्रह गिर , मिममा रेक्सरं , ५
- , मी रिकारंग , मी रिकानंश्वर ग्रिंग . इ । रिकारंग ग्रिंग, रिकानंशास्त्र ग्रिंग । ४
- (२) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा–
- , मिरंग गि , मिमाण मिरंगार . ९
- , मिर्ग्नार तिंग, प्रिमाण मिर्ग्रम . ९
- , भी मिलंग , भी मिलंग भी , इ
- । मित्रंग गि , मित्रंगरि गि गि गि . ४
- (३) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- , मित्रंप्र गिए , गिममागि , मित्रंगार . ९
- , मंत्रंग्राप्त गिए, मिममाए मंत्रंग्र . ५
- , ही मंड्राप, ही मंड्राप्त रिए . इ
- ४. एमे जी आयंदमे, जी परंदमे। -राज. स. ४. उ. २, सु. २८७
- न्यंभरं-परंभरं पहुंच्य पुरिसाणं चउमंग पलवणं-
- -१३७ व नाति पुरसनाया पण्णाता, तं जहा
- , अध्येष रिष्मिमी विषय । १

- २. परंभरे णाममेगे, णो आयंभरे,
- ३. एगे आयंभरे वि, परंभरे वि,
- ४. एगे णो आयंभरे, णो परंभरे। -ठाणं. ४, उ. ३, सु. ३२७(१)

### ३६. इहत्थं परत्थं पडुच्च पुरिसाणं चउभंग परूवणं-

- (१) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. इहत्थे णाममेगे, णो परत्थे,
  - २. परत्थे णाममेगे, णो इहत्थे,
  - ३. एगे इहत्थे वि, परत्थे वि,
  - ४. एगे णो इहत्थे, णो परत्थे। -ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३२७

#### ३७. जाइ-कुल-बल-खव-सुय-सील विवक्खया पुरिसाणं चउभंग पर्व्वणं-

- (१) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. जातिसंपण्णे णाममेगे, णो कुलसंपण्णे,
  - २. कुलसंपण्णे णाममेगे, णो जातिसंपन्ने,
  - ३. एगे जातिसंपण्णे वि, कुलसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो जातिसंपण्णे, णो कुलसंपण्णे।
- (२) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. जातिसंपण्णे णाममेगे, णो बलसंपण्णे,
  - २. बलसंपण्णे णाममेगे, णो जातिसंपण्णे,
  - ३. एगे जातिसंपण्णे वि, बलसंपण्णे वि.
  - ४. एगे णो जातिसंपण्णे, णो बलसंपण्णे।
- (३) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जातिसंपण्णे णाममेगे णो ख्वसंपण्णे,
  - २. रूवसंपण्णे णाममेगे, णो जातिसंपण्णे,
  - ३. एगे जातिसंपण्णे वि, खवसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो जातिसंपण्णे, णो रूवसंपण्णे।
- (४) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जातिसंपण्णे णाममेगे, णो सुयसंपण्णे,
  - २. सुयसंपण्णे णाममेगे, णो जातिसंपण्णे,
  - ३. एगे जातिसंपण्णे वि, सुयसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो जातिसंपण्णे, णो सुयसंपण्णे।
- (५) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जातिसंपण्णे णाममेगे, णो सीलसंपण्णे,
  - २. सीलसंपण्णे णाममेगे, णो जातिसंपण्णे,
  - ३. एगे जातिसंपण्णे वि, सीलसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो जातिसंपण्णे, णो सीलसंपण्णे।

- २. कुछ पुरुष परंभर होते हैं किन्तु आत्मंभर नहीं होते हैं,
- कुछ पुरुष आत्मंभर भी होते हैं और परंभर भी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष आत्मंभर भी नहीं होते और परंभर भी नहीं होते।

# ३६. इहार्थ-परार्थ की अपेक्षा से पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण-

- (१) पुरुष चार प्रकार के कहे गए है, यथा-
  - कुछ पुरुष इहलीकिक प्रयोजन वाले होते है परन्तु पारलैकिक प्रयोजन वाले नहीं होते.
  - कुछ पुरुष पारलैकिक प्रयोजन वाले होते हैं परन्तु इहलैकिक प्रयोजन वाले नहीं होते.
  - कुछ पुरुष इहलोकिक प्रयोजन वाले भी होते हैं और पारलोकिक प्रयोजन वाले भी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न इहलोकिक प्रयोजन वाले होते हैं और न पारलोकिक प्रयोजन वाले होते हैं।

# ३७. जाति-कुल-वल-रूप-श्रुत और शील की विवक्षा से पुरुपों के चतुर्भंगों का प्ररूपण—

- (१) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते हैं, कुल-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ पुरुष कुल-सम्पन्न होते हैं, जाति-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- कुछ पुरुष जाति-संम्पन्न भी होते हैं और कुल-सम्पन्न भी होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष न जाति-सम्पन्न होते हैं और न कुल-सम्पन्न होते हैं।
- (२) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते हैं, वल-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ पुरुष वल-सम्पन्न होते हैं, जाति-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न भी होते हैं और वल-सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न जाति-सम्पन्न होते हैं और न वल-सम्पन्न होते हैं।
- (३) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते हैं, रूप-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न होते हैं, जाति-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न भी होते हैं और रूप-सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न जाति-सम्पन्न होते हैं और न रूप-सम्पन्न होते हैं।
- (४) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते हैं, श्रुत-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष श्रुत-सम्पन्न होते हैं, जाति-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न भी होते हैं और श्रुत-सम्पन्न भी होते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष न जाति-सम्पन्न होते हैं और न श्रुत-सम्पन्न होते हैं।
- (५) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते हैं, शील-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष शील-सम्पन्न होते हैं, जाति-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न भी होते हैं और शील-सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न जाति-सम्पन्न होते हैं और न शील-सम्पन्न होते हैं।

- नाय ,ई ग्रा<sup>,</sup> ईक र्क ज़िलार ज़ान घरमु (३)
- ,ई र्ताइ डिम हम्मम-ह्रीग्रह ,ई र्ताइ हम्मम-तीग्रह एक एक . ९
- , ईं र्ताइ डिम हम्मम-त्रीार, ईं रिडि हम्मम-ह्रीाप्ट षर्यु एकु . ९
- ि हम्म-ह्रीाच र्रांध ई र्वांड कि हम्म-नील वर्मु वर्कु . ह
- । ई र्जि हम्पम-हग्रीष्ट ह र्गिड हम्पम-नीक्ष्म छक्ट . ४
- नाष्ट्रफ , हैं प्राप्त हरू के जाकार जान **ए**कप्त (**ए**)
- ,ई रिडि डिम हम्पम-रुम ,ई रिडि हम्पम-रुकू घरपृ खकु . ९
- ,ई र्तिड भि RPH-रुइ र्जाए हैं रिड भि RPH-रुक् घरपृ थकु . इ ्रैं रिव्रि डिम हम्पम-लक् ,ईं रिव्रि हम्पम-लघ घरमू थक् . , ,
- ।ई र्तिव हम्मम-रूक म र्राधि है रिवि हम्मम-रुकु म घरुप्र थकु .४
- नाष्ट्रमः ,ई प्राप्त इस के प्राक्रम प्राप्त छन्छ (১)
- , ई र्राइ डिम हम्पप्त-एन , ई र्राइ हम्पप्त-लकु छन्पृ छकु . ९
- ,ई र्ताइ डिम् हम्मम-लक् ,ई र्ताइ हम्मम-मन घरपृ छक् . ९
- ।ई र्तिष्ठ हम्मम-मन्न न र्राप्ट ई र्तिङ हम्मम-रुकु न घठपृ सकु .४ , ई र्राइ भि हम्पम-*पन प्रां*ध ई र्राइ भि हम्पम-रुकु घन्पृ खकु . इ
- नाष्ट्रम , ई प्राप इक के जाकर जान घनपू (१)
- १. कुछ पुरुष कुरु-सम्पन्न होते हैं, शुत-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- में किंग मि सम्मम-ति हैं भिंग हैं किंग सम्मन केंग पुर्व ति हैं . , इं र्राइ डिम हम्मम-रुकु , ईं र्राइ हम्मम-राष्ट्र घरपृ थकु . ९
- । ई र्ति हम्मम-तृष्ट म ग्रीर ई रिड हम्मम-लकु म घरुपृ खकु . ४
- नाष्ट्र , हैं गृग ईक के ज़कार जान घरमू (०९)
- , ই र्तिव क्रिम हम्मम-लीद , ई र्तिव हम्मम-लक्ष् प्रवपृ एक् . ९
- , हैं र्राइ हिम हम्मम-लकु , हैं र्राइ हम्मम-लाह पर्वपृ खकु . ९
- । है र्तिह हम्पम-लीद দ गृष्टि है र्तिह हम्पम-लकु দ प्रवृप् एकु . ४
- १. कुछ पुरुप कुल-सम्पन्न होते हैं, चारित्र-सम्पन्न नहीं होते हैं, नाध्रम , ई प्राप ईक र्क प्राक्रप प्राप्त प्रमृ (६९)
- , हैं र्तिह हिम् सम्म-लक् , हैं र्तिह सम्म-स्रीाप्ट परम् खर्छ , इ
- । है होड़ हम्मह -हर्गीाष्ट म राधि है होड़ हम्म<del>ह</del>-रुकु न घरपृ सकु . ४
- -ाष्ट्रम , हैं गुए ईक के ज़कर जांच घन्म (५९)
- , इं इतं है। इस्पन्त के पंड एक सम्मन के प्रवृत्त है . ६
- , इं होंड़ हिम एमफ नक्ष हैं, वंद-सम्पन मही हों है,
- ३. कुछ पुरुष वल-सम्पन्न भी होते हैं और रूप-सम्पन्न भी होते हैं,
- नायम ,ई प्राप्त इक के प्राक्ष प्राप्त मनह (६९) 1ई तिंह हाम्म-एन म ग्रांट है तिंह हाम्म-लन म परपृ थकु . ४
- , ई होई हिन एमस-मिट्ट , है मेरे एमस-क्रम परमू धर्फ्ट , ९
- कुछ पुरुष चुत-सन्दर्भ होते हैं। दरक-सन्पर्भ नही होते हैं।
- , ई होड़े हिन सम्मन्तर और है होड़े हिन्दान रहन एक्ट छक् । इ
- । इस्ते एकम स्ट्रेस प्राप्त है हैते एकम स्प्रेस प्राप्त है।

- नहार हे, जिल्लाया पण्णता, ते जहा− इस्टिंग हो स्थान
- , विपर्मस्तर्व का मिन्ने को सिस्तर्व का सिन्दर्व का
- , विस्वतंत्रणणे गाममेंगे, गो जातिसंपणो,
- , ही रिसंपणी हि, चरिसंपणी हि, . इ
- ४. एगे गो जातिसंपणी, णी चरित्संपणी।
- —।इए हे ,ाजण्ण ाशायमग्रीष्ट्र गीतिक (७)
- , रिण्णमंत्रकृ रिण , रिमिमाए रिण्ममंत्रक . ५ , किलसंपणी पामिमेगे, गी बलसंपणी,
- ३. एमे कुरुसंपणो वि, बरुसंपणो वि,
- ४. एमे पी कुरुसंपणी, पी बरुसंपणी।
- (s) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तंजहा–
- 9. कुलसंपण्णे गाममेगे, गो हदसंपण्णे,
- , रिवसंपणी गाममें।, गो कुरसंपणी,
- इ. एमे कुलसंपणो वि, ह्वसंपणो वि,
- । िण्णमंत्रक कि , विष्णमंत्रक कि ए , ४
- (४) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा–
- 9. कुलसंपण्णे णाममेगे, णी सुदसंपण्णे,
- मुयसंपण्णे गाममेगे, गो कुलसंपण्णे,
- ३. एगे कुलसंपणो वि, मुयसंपणो वि,
- -ाउए हे ,ाज्ञापा प्राप्ति भी है । (०६) ४. एगे गी कुरुसंपण्णे, गी सुयसंपणी।
- 9. कुलसंपणी णाममेगे, णी सीलसंपणी,
- , पिण्मंत्रकु गि, विममाण विष्मंत्रकामि , इ
- ३. एगे कुलसंपणो दि, सीलसंपणो वि,
- । विनमंत्रक्षि कि , विनमंत्रकक्ष विन विन
- निर्मात प्राप्तियाया पण्णता, ते जहा-
- , रिससंपण्णे गाममें, गा कुरुसंपण्णे, 9. कुलसंपण्णे णाममेगे, णी चरित्तसंपणी,
- ३. एगे कुरुसंपणो वि, चरित्तसंपणो वि,
- । रिक्मिंग्रेमिया किस्प्रेमिया वीर स्वाप्तिया ।
- -ाइर्ष्ट हे , ामाण्य ायासमारीष्ट्र ग्रीन्छ *(५९)*
- , चिरसंपणी पाममेंगे, जी हदसंपणी,
- , हिंदस्पणी गामिमोो, गी दरस्पणी,
- ३. एगे वलसेपणी वि, हवसंपणी वि,
- ४. एमे जी बरुसंपण्णे, जी ह्वसंपण्णे।
- (१३) चतारि पुरिसजाया पणाता, तं जहा–
- ९. च्रस्मंपणी गाममेगे, गी सुयसंपणी,
- मेरास्ववण वासियो, वा दल्सवणी,
- ३. एगे यलसंपणी वि. सुयसंपणी वि.
- ४. एगे गो दससंपण्टो, गो सुयसंपण्टा।

- (१४) चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. बलसंपण्णे णाममेगे, णो सीलसंपण्णे,
  - २. सीलसंपण्णे णाममेगे, णो बलसंपण्णे,
  - ३. एगे बलसंपण्णे वि, सीलसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो बलसंपण्णे, णो सीलसंपण्णे।
- (१५) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. बलसंपण्णे णाममेगे, णो चरित्तसंपण्णे,
  - २. चरित्तसंपण्णे णाममेगे, णो बलसंपण्णे,
  - ३. एगे बलसंपण्णे वि, चरित्तसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो बलसंपण्णे, णो चरित्तसंपण्णे।
- (१६) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. रूवसंपण्णे णाममेगे, णो सुयसंपण्णे,
  - २. सुयसंपण्णे णाममेगे, णो रूवसंपण्णे,
  - ३. एगे रूवसंपण्णे वि, सुयसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो स्वसंपण्णे, णो सुयसंपण्णे।
- (१७) चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. रूवसंपण्णे णाममेगे, णो सीलसंपण्णे,
  - २. सीलसंपण्णे णाममेगे, णो रूवसंपण्णे,
  - ३. एगे स्वसंपण्णे वि, सीलसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो रूव्रसंपण्णे, णो सीलसंपण्णे।
- (१८) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. रूवसंपण्णे णाममेगे, णो चरित्तसंपण्णे,
  - २. चरित्तसंपण्णे णाममेगे, णो खबसंपण्णे,
  - ३. एगे ख्वसंपण्णे वि, चरित्तसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो स्वसंपण्णे, णो चरित्तसंपण्णे।
- (१९) चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. सुयसंपण्णे णाममेगे, णो सीलसंपण्णे,
  - २. सीलसंपण्णे णाममेगे, णो सुयसंपण्णे,
  - ३. एगे सुयसंपण्णे वि, सीलसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो सुयसंपण्णे, णो सीलसंपण्णे।
- (२०) चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. सुयसंपण्णे णाममेगे, णो चरित्तसंपण्णे,
  - २. चरित्तसंपण्णे णाममेगे, णो सुयसंपण्णे,
  - ३. एगे सुयसंपण्णे वि, चरित्तसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो सुयसंपण्णे, णो चरित्तसंपण्णे।

- (१४) पुरुष चार प्रकार के कहे गए है, यथा-
  - कुछ पुरुष वल-सम्पन्न होते हैं, शील-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष शील-सम्पन्न होते हैं, वल-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - कुछ पुरुष वल-सम्पन्न भी होते हैं और शील-सम्पन्न भी होते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष न वल-सन्पन्न होते हैं और न शील-सन्पन्न होते हैं।
- (१५) पुरुष चार प्रकार के कहे गए है, यथा-
  - कुछ पुरुष चल-सम्पन्न होते हैं, वारिन्न-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष चारित्र-सन्पन्न होते हैं, वल-सन्पन्न नहीं होते हैं,
  - कुछ पुरुष वल-सम्पन्न भी होते है और चारित्र-सम्पन्न भी होते हैं.
  - ४. कुछ पुरुष न् वल-सम्पन्न होते हैं ओर न चारित्र-सम्पन्न होते हैं।
- (१६) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न होते हैं, शुत-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष श्रुत-सम्पन्न होते हैं, रूप-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न भी होते हैं और शुत-सम्पन्न भी होते हैं.
  - ४. कुछ पुरुष न रूप-सम्पन्न होते हैं और न शुत-सम्पन्न होते हैं।
- (१७) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न होते हैं, शील-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष शील-सम्पन्न होते हैं, रूप-सम्पन्न नहीं होते,
  - ३. कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न भी होते हैं और शील-सम्पन्न भी होते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष न रूप सम्पन्न होते हैं और न शील सम्पन्न होते हैं।
- (१८) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - १. कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न होते हैं और चारित्र-सम्पन्न नहीं होते हैं
  - २. कुछ पुरुष चारित्र-सम्पन्न होते हैं रूप-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न भी होते हैं और चारित्र-सम्पन्न भी होते हैं।
  - ४. कुछ पुरुष न रूप-सम्पन्न होते हैं और न चारित्र-सम्पन्न होते हैं।
- (१९) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष श्रुत-सम्पन्न होते हैं, शील-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष शील-सम्पन्न होते हैं, श्रुत-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष श्रुत-सम्पन्न भी होते हैं और शील-सम्पन्न भी होते हैं
  - ४. कुछ पुरुष न श्रुत-सम्पन्न होते हैं और न शील-सम्पन्न होते हैं
- (२0) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुरुष श्रुत-सम्पन्न होते हैं चारित्र-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष चारित्र-सम्पन्न होते हैं, श्रुत-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - कुछ पुरुष श्रुत-सम्पन्न भी होते हैं और चारित्र-सम्पन्न भी होते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष न श्रुत-सम्पन्न होते हैं और न चारित्र-सम्पन्न होते हैं।

- नायम ,ई ग्राप् रिक के जाकार जाम **घर**पू (१९)
- डिम हम्मम-हिर्गाष्ट ग्रीर ई र्हाइ हम्मम-ल**्ट्रि** घरपृ **ख**रु . ९
- ्र कुछ पुरुष चारित्र-सम्पन्न होते हैं, श्रील-समान्न नहीं होते हैं,
- , इं क्रीइ कि हम्म-हीक र्रांध है विह सि हम्म-लीह वर्गु छकु . इ
- हम्मम-ह्रीाच न उर्गि हैं विंड हम्मम्लीह न वर्गु छकु .४

# -mppk तक रिम्मिहाड के विवधु है उन्ने के उन्क्रमीस अकुमी .S. इ

- -ाष्ट्र , ई प्राप्त इक के जाकर जान घरपू (९)
- १. हे कि (एकि) उन्हर्म कि प्री हे महि (एकि)
- क्त प्राथक कुन्नी हैं किंड ज्यूयनी के ग्रीगड़ घन्ए एकु . ९ र में निह (एकि) उन्हान कि <del>है</del>
- , हैं र्जिंह उन्हेंग्नी ह प्राप्तक कृत्वी ई र्ताइ व्यक्ष्यनीस में ग्रीर घवपृ खकु . इ , हैं किंड उन्क्रमिर
- । है र्तिह ड्युक्टिमिह भें में प्रापक र्राप है तिहै उन्क्रमीस भि में रारीह परपृ एक .४
- —ाष्ठम ,ई प्राप इक के प्राकप्त गाम प्रकृ (९)
- ।. एक किन्छ गोर है विह इच्कुनी कि में ग्रीड घरपू छकु
- भारत कुछ तुरुप इर्री हि प्रकृष्ट होते हैं, परनु उनकी आसा ,ई क्तिंड उन्क्रमी भि
- ,ई क्रिंह ऊकुमी इ. कुछ पुरुप शरीर से अभिष्ट व्हाइ है, परन्तु उनकी आसा ,ई किड़ डिम् उन्छमी
- **। है तिह उन्स्मिमि** भि में मिनार प्रति हैं किंड उत्क्रमीर मि में प्रीप प्रकृ छकु .४
- −Iणमत्रप्र कि गिर्मितृष्ट कं फ़िक्पु में प्रथमी कि शीस मीएरीप निधर-निहे. १ इ
- -ाष्ट्रघ , है प्राप्त हरू रहे अकार आह प्रकृष् (e)
- ना के प्रकार गोर है तिह नि मि है जार प्रकृ छन् . ९
- , इं होरे मदेस है उन्स हुन्छों है होर मदे हैं उन्ह पठ्छ छन्। द
- ४. कुछ पुरुष दाहर से भी अदीन होते है और अन्दर में भी अदीन , है होंडे मोर्ड है ज़रेस कियों है किये मोर्ट्स में जार पर हो है।
- -ायम ,है प्राप्त हेक के प्राक्रम प्राप्त मन्त्र (६)
- ्त्र होते हाएग्रीप में हम माड़े ग्रोट हैं होते माठे छरपू छर्छ . ९
- . इ मेरे सामीए में एस मारेश मिकों है सिंह मारे घड़पु खड़ . १
- ।इ लंड हाएग्रेप में एन मारे हिन्दी है हिन्दे मारेस एक्ट् शक् . ई
- ।इसि रामग्रीम हे में मन सदेश गाँउ वे कि बादेश प्रवृष्ट्य . ४

- (२३) चत्तारि पुरिसजाया पण्णाता, ते जहा–
- 9. सीलसंपणी णाममेगे, णी चरित्तसंपणी,
- विस्पणणे गाममेरी, गो सीलसंपणी,
- , ही रिक्संपण्णे वि , चरित्तसंपणो वि , इ
- -हाणंस. ४, उ. ३, सु. ३९९ ४. एगे गो सीरुसंपणी, जो हरित्तसंपणी।
- ३८. गिक्कट्ट-अगिक्कट्ठ भेएण पुरिसाणं चउभंग पत्न्वणं-
- (१) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहां-
- , ठ<u>ंड्र</u>क्काणी रिममाण ठंड्रक्काणी . १
- , ठंड्रक्फाणीर मिममाण ठंड्रक्फाणी . ५
- , र्ठड्रक्फाणी रिममाए र्ठड्रक्फाणीरः . ट्र
- । ठंड्रक्काणीरु रिममाण ठंड्रक्काणीरु .४
- (२) चतारि पुरिसजाया पणाता, तं जहा–
- , । भिरुट्रक्राणी रिमिमाण ठेड्रक्घाणी
- , १८० इंक्फ्राणीस् रिममाण ठेड्रक्फ्राणी . ६
- , १. अधिकुट्टेक्फाणी स्मिमाए ठेडेक्फाणीर . इ
- -यावास. ४, उ. ४, सु. ३५२ १. अभिकड्रकाणीर रिममाण र्हड्काणीर . ४
- ーjupみp ३९. दीण-अदीण परिणवाद् विवक्खवा पुरिसाणं चउमंग
- (१) बतार पुरिसजाया पणाता, ते जहा-
- , विति गिममोग विति , ९
- , रिगे भाममेंगे अदीगे,
- , गिरि भिम्माण विदिश्य , इ
- ४. अदीणे णाममेगे अदीणे।
- -13र ते ताताय प्रथाया प्रणाता, ते जहा-
- , गुणिनीमृणिङ तिम्माण विदि . ९
- २. दोघी पासमेने अदीपपरिपाए,
- ३. अदीधी शाममेगे शिश्वपूर्
- अंदीची वासिसेंगे अदीविदिरिदाए।

- (३) चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - 9. दीणे णाममेगे दीणरूवे,
  - २. दीणे णाममेगे अदीणरूवे,
  - ३. अदीणे णाममेगे दीणरूवे
  - ४. अदीणे णाममेगे अदीणरूवे।
- (४) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. दीणे णाममेगे दीणमणे,
  - २. दीणे णाममेगे अदीणमणे,
  - ३. अदीणे णाममेगे दीणमणे,
  - ४. अदीणे णाममेगे अदीणमणे।
- (५) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - दीणे णाममेगे दीणसंकप्पे,
  - २. दीणे णाममेगे अदीणसंकप्पे,
  - ३. अदीणे णाममेगे दीणसंकप्पे,
  - ४. अदीणे णाममेगे अदीणसंकप्पे।
- (६) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. दीणे णाममेगे दीणपण्णे।
  - २. दीणे णाममेगे अदीणपण्णे,
  - ३. अदीणे णाममेगे दीणपण्णे,
  - ४. अदीणे णाममेगे अदीणपण्णे।
- (७) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. दीणे णाममेगे दीणदिट्ठी,
  - २. दीणे णाममेगे अदीणदिट्ठी,
  - ३. अदीणे णाममेगे दीणदिट्ठी,
  - ४. अदीणे णाममेगे अदीणदिट्ठी।
- (८) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - दीणे णाममेगे दीणसीलाचारे,
  - २. दीणे णाममेगे अदीणसीलाचारे,
  - ३. अदीणे णाममेगे दीणसीलाचारे,
  - ४. अदीणे णाममेगे अदीणसीलाचारे।
- (९) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. दीणे णाममेगे दीणववहारे,
  - २. दीणे णाममेगे अदीणववहारे,
  - ३. अदीणे णाममेगे दीणववहारे,
  - ४. अदीणे णाममेगे अदीणववहारे।
- (१०) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. दीणे णाममेगे दीणपरक्कमे,
  - २. दीणे णाममेगे अदीणपरक्कमे,
  - ३. अदीणे णाममेगे दीणपरक्कमे,
  - ४. अदीणे णाममेगे अदीणपरक्कमे।
  - (११) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
    - १. दीणे णाममेगे दीणवित्ती,

- (३) पुरुष चार प्रकार के कहे गए है, यथा-
- कुछ पुरुष दीन होते हैं और दीन रूप वाले होते हैं.
- २. कुछ पुरुष दीन होते हैं किन्तु अदीन हुप बार्छ होते हैं,
- कुछ पुरुष अदीन होते हैं किन्तु दीन रूप वाले होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष अदीन होते हैं और अदीन रूप वाले होते हैं।
- (४) पुरुष चार प्रकार के कहे गए है, यथा-
- कुछ पुरुष दीन होते हैं और दीन मन वार्त होते हैं,
- २. कुछ पुरुष दीन होते हैं किन्तु अदीन मन वाले होते हैं.
- कुछ पुरुष अदीन होते हैं किन्तु दीन मन वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अदीन होते हैं ओर अदीन मन वाले होते हैं।
- (५) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष दीन होते हैं ओर दीन संकल्प वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुप दीन होते हैं किन्तु अदीन संकल्प वाले होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष अदीन होते हैं किन्तु दीन संकल्प वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अदीन होते हैं और अदीन संकल्प वाले होते हैं।
- (६) पुरुष चार प्रकार के कहे गए है, यया-
- 9. कुछ पुरुष दीन होते हैं और दीन प्रज्ञा वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुप दीन होते हैं किन्तु अदीन प्रज्ञा वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष अदीन होते हैं किन्तु दीन प्रज्ञा वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अदीन होते हैं और अदीन प्रज्ञा वाले होते हैं।
- (७) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुप दीन होते हैं और दीन दृष्टि वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुष दीन होते हैं किन्तु अदीन दृष्टि वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष अदीन होते हैं किन्तु दीन दृष्टि वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अदीन होते हैं और अदीन दृष्टि वाले होते हैं।
- (८) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष दीन होते हैं और दीन शीलाचार वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुष दीन होते हैं किन्तु अदीन शीलाचार वाले होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष अदीन होते हैं किन्तु दीन शीलाचार वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अदीन होते हैं और अदीन शीलाचार वाले होते हैं।
- (९) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष दीन होते हैं और दीन व्यवहार वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुष दीन होते हैं किन्तु अदीन व्यवहार वाले होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष अदीन होते हैं किन्तु दीन व्यवहार वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अदीन होते हैं और अदीन व्यवहार वाले होते हैं,
- (१०) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष दीन होते हैं और दीन पराक्रम वाले होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष दीन होते हैं किन्तु अदीन पराक्रम वाले होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष अदीन होते हैं किन्तु दीन पराक्रम वाले होते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष अदीन होते हैं और अदीन पराक्रम वाले होते हैं।
- (११) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष दीन होते हैं और दीन वृत्ति (आजीविका) वाले होते हैं,

#### Clabola 1311a bala

| Ġ | 46   | £-   | -     |      | <u>~</u> ~ ∻ | ~ | <del>~</del> - | 4   | -     |      | _  |
|---|------|------|-------|------|--------------|---|----------------|-----|-------|------|----|
| ğ | र्का | कारु | मोष्ट | अदीन | क्रिकी       | ş | वीय            | 卢[2 | मुरुष | छक्र | ٠۶ |

- ३. कुछ पुरुष अदीन होते हैं किन्तु दीन चीत वाल होते हैं,
- ।ई रिड़ काइ मीड़ मिंड और अदी निड़ महेश बकु उकु .४
- -ाष्ट्र , ई ग्रार इक के जाकर जान घरपू . (५९)
- , कें किंक कांट जीए निक्र में में स्वाप करते हैं।
- , ई र्राइ लार तीाए मिश्र कुन्ली है रिड मिश्र एकु उक् . ९
- । ई र्ताइ र्हाट तीार निरम् ग्रींध है रिवि निरम् एवर्ष्ट खर्क . ४ ३. कुछ पुरुष अरोन होते हैं किन्तु रीन जाति वाले होते हैं,
- -ाष्ट्र ,ई ग्राप रिक के जाकार जाड़ एउट्ट ( EP)
- , ई र्ताइ मिाम निष्ठ प्रसिट ई र्ताइ निष्ठ यस्य एस्ट . ९
- ,ई र्रिड थिए म्दिर क्रुकी ई रिड मिर वरपू छक् . र
- ४. कुछ पुरुष अदीन हो पहि है भीर अदीन मापी होते हैं। कुछ पुरुष अदीन होते हैं किन्तु दीन माथी होते हैं,
- -ाष्टर, ई ग्रार इंक के जाकर जाड़ घरसू (४९)
- । है तिह (कार निभन्नी ३७६ कि निर्देश सिम्मिनानि अधि हैं र्नाइ निर्देश वर्द्ध एक्ट्रि. ९
- , इं हिंड मिमनानमध्य कुकी हैं हिंड निंड परमाया होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अदीन होते हैं और अदीनायमासी होते हैं। कुछ पुरुष अदीन होते हैं किन्तु दीनावमासी होते हैं,
- -ाष्ट्रम ,ई प्राप्ट के के राक्ष राष्ट्र मरुपू ( २९)
- ,हे काइ (काइ
- , है कि पुरुप दीन होते हैं किन्तु अदीनसेवी होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष अदीन होते हैं फिन्तु दीनसेवी होते हैं,
- नाघम ,ई ग़ार ईक के जाकर जाम परमु (३९) १५ महा विस्मार्थ आहे हैं मेरि हैं मिर्ग प्रकृष हु . ४
- , हैं ताह लाव (घापप 9. कुछ पुरुष दीन होते हैं और दीन पयीय (गुहस्य एवं साधु
- . है किंह कीए प्रीप मिन्स किन्ते हैं किंह मोड़ पर्कु छक् . इ
- , इ किंछ होए प्रांपप मार्ट क्रूको है किंह मार्ट्स पर्वपृ खकु . इ
- -ाध्रष्ट ,हे ध्रेग ईक के प्राकष्ट प्राष्ट प्रकृ (e.e) । है तिरे होए प्रोप्प मिटेस गाँध है तिहे मिटेस प्रमृ सकू . ४
- , है कांड़ कांघ प्राध्नीम मांडे प्रांट है किंह माँडे प्रवृष्ट एह . ९
- , है होते होड़ प्राध्रीय मोडेस हिन्दों है होड़ मोडे परमु सकु . ह
- . इ होड़े होड़ प्राथमि मार्ड क्रिको है होड़ मार्डस पर्वपृ धक्ट . इ
- ।ई कि होए प्राणीर नारेश गाँर है कि नारेश पर्वे वर्ष . ४
- ाउँ गिर्मुक्ट के फिरुष्ट ।सम्हि कि हाइग्रीयर-नाइग्रीय .Ox
- कि किराम प्राप्त के कि कि कि कि कि महिला के कि कि कि -क्षत्र देश होते के व्यवस्था भाग स्था (६)

"全国社会证

- ३. अदीजे जाममेंगे दीणदित्ती, २. हीणे णाममेंगे अदीणदित्ती
- (१२) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-४. अदीणे णाममेगे अदीणदित्ती।
- 9. दीणे णाममेगे दीणजादे,
- , हीण पाममेगे अदीणजाई,
- ३. अदीणे णाममेगे दीणजादे,
- ४. अदीणे णाममेगे अदीणजाई।
- (१३) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-
- २. दीणे णाममेगे अदीणभासी, 9. दीगे णाममेगे दीणभासी,
- ३. अदीजे गाममेने दीजभासी,
- १. अदीये वाममा अदीवाभासी।
- , सिमिमागि हिमिमागि विडि . ९ -।ज्ञर्ग तंत्रापि पुरिसमाया पण्णाता, तं महा-
- त्रामिमिनो अदीणोभासी,
- इ. अदीणे णाममेंगे दीणीभासी,
- -1इरु ते नहारि युरिसजाया पण्णाता, ते जहा-४. अदीण जाममेग अदीणीभासी।
- , दिमाणि रिममाण विद्र . १
- , किसाणडेस्ट पिसमाण विद्र , ६
- ३. अदीणे णाममेगे दीणसेदी,
- १. अदीणे णाममेंगे अदीणांसेदी।
- (१६) बतारि पुरसमाया पण्णता, ते जहा-
- , ग्राप्न भाषां क्षेत्र होगाप्र स्थात ।
- , याष्ट्ररीप्रापिङ्गित भिर्ममाए रिटि , इ
- ३. अरीग णाममेगे रीगपरियाए,
- ४, अहीम गाममेंगे अहोगपरिसाए।
- -ाजर ते, तिरापण प्राप्ति पुरिसवाया प्रणाता, ते जहा-
- , हाप्रतिपापित रिम्माप पिति . ९
- , हीए गाममेंगे अदीणपरियाहे,
- , हाप्रतिमागी रिममाग विदेश . इ
- -SIA' H' N' E' S' À' 526 ४. अदीणे णाममेगे अदीणप्रियाले।

# ४०). परिणगाय-अपरिण्णायं पडुच्च पुरिसाणं चनमंग पह्नवणं-

- (१) वसार पुरसंजाया पण्यांता, ते जज्ञ-
- , मिम्मियान्त्रीय दिनम्पाद्यम् व्यक्तियाः । १

- २. परिन्नायसन्ने णाममेगे, णो परिन्नायकम्मे,
- ३. एगे परिन्नायकम्मे वि, परिन्नायसण्णे वि,
- ४. एगे णो परिन्नायकम्मे, णो परिन्नायसण्णे।
- (२) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. परिन्नायकम्मे णाममेगे, णो परिन्नायगिहावासे,
  - २. परिन्नायगिहावासे णाममेगे, णो परिन्नायकम्मे,
  - ३. एगे परिन्नायकम्मे वि, परिन्नायगिहावासे वि.
  - ४. एगे णो परिन्नायकम्मे, नो परिन्नायगिहावासे।
- (३) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. परिन्नायसन्ने णाममेगे, णो परिन्नायगिहावासे,
  - २. परिन्नायगिहावासे णाममेगे, नो परिन्नायसण्णे,
  - ३. एगे परिन्नायसन्ने वि, परिन्नायगिहावासे वि,
  - ४. एगे णो परिन्नायसण्णे, णो परिन्नायगिहावासे। -वाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३२७

# ४१. आवाय-संवासभद्द विवक्खया पुरिसाणं चउभंग परूवणं--

- (१) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - 9. आवाय भद्दए णाममेगे, णो संवासभद्दए,
  - २. संवासभद्दए णाममेगे, णो आवायभद्दए,
  - ३. एगे आवायभद्दए वि, संवासभद्दए वि,
  - ४. एगे णो आंवायभद्दए, णो संवासभद्दए। —ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २५६

# ४२. सुग्गयं दुग्गयं पडुच्च पुरिसाणं चउभंग परूवणं—

- (१) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. दुग्गए णाममेगे दुग्गए,
  - २. दुग्गए णाममेगे सुग्गए,
  - ३. सुगगए णाममेगे दुगगए,
  - ४. सुग्गए णाममेगे सुग्गए।

- कुछ पुरुष पापकमी को छोड़ते हैं परन्तु पापकमी के जाता नहीं होते हैं.
- कुछ पुरुष पापकमों के झाता भी होते हैं ओर पापकमों को छोड़ते भी हैं,
- ४. कुछ पुरुष न पापकमों के ज्ञाता होते हैं और न पापकमों को छोड़ते हैं।
- (२) पुरुप चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष परिज्ञातकर्मा होते हैं, परन्तु परिज्ञातगृहवासी (गृहवास का त्याग करने वाले) नहीं होते.
- २. कुछ पुरुष परिज्ञातगृहवासी होते हैं, परन्तु परिज्ञातकर्मा नहीं होते.
- कुछ पुरुष परिज्ञातकर्मा भी होते हैं और परिज्ञातगृहवासी मी होते हैं।
- ४. कुछ पुरुष न परिज्ञातकर्मा होते हैं और न परिज्ञातगृहवासी होते हैं।
- (३) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष परिज्ञातसंज्ञी (भावना के जानकार) होते हैं, परन्तु परिज्ञातगृहवासी नहीं होते,
- २. कुछ पुरुष परिज्ञातगृहवासी होते हैं परन्तु परिज्ञातसंज्ञी नहीं होते.
- ३. कुछ पुरुष परिज्ञातसंज्ञी भी होते हैं और परिज्ञातगृहवासी भी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न परिज्ञातसंज्ञी होते हैं और न परिज्ञातगृहवासी होते हैं।

# ४१. आपात-संवास भद्र की विवक्षा से पुरुषों के चतुर्भंगों का प्ररूपण—

- (१) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष मिलते समय अच्छे होते हैं, किन्तु सहवास में अच्छे नहीं होते .
- २. कुछ पुरुष सहवास में अच्छे होते हैं, किन्तु मिलने पर अच्छे नहीं होते,
- कुछ पुरुष मिलने पर भी अच्छे होते हैं और सहवास में भी अच्छे होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष न मिलने पर अच्छे होते हैं और न सहवास में अच्छे होते हैं।

# ४२. सुगत-दुर्गत की अपेक्षा पुरुषों के चतुर्भंगों का प्ररूपण-

- (१) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष धन से भी दुर्गत-दिरद्र होते हैं और ज्ञान से भी दुर्गत होते हैं,
- २. कुछ पुरुष धन से दुर्गत होते हैं परन्तु ज्ञान से सुगत होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष धन से सुगत होते हैं और ज्ञान से दुर्गत होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष धन से भी सुगत होते हैं और ज्ञान से भी सुगत होते हैं।

- -ाष्ट्रम ,ई प्राप्त ईक के जाकार जाम **ए**कप्र (९)
- , हैं तिह मिंहें कि ਓ (ਸਾਸ਼ਾਖ਼ਸ) ਸਫ਼ ਸੰਇ ਤੋਂ ਨਿੱਡ (ਸਤਿ ਸਬ) ਨਾਂਪਤੂ ਸਰਪੂ ਚਨੁ . ୧
- , ई र्ताइ ग्रिग्नाञ्च क्रुक्त होने होने हैं , इस स्वाचारी होने हैं ,
- ३. कुछ पुरुष धनवान् होते हैं किन्तु सदाचारी नहीं होते हैं,
- ।ई तिइ कि छि। सामान् में है हिंह कि मिनान मन्यू खकु .४
- नाष्ट्रम , ई प्राप्त ईक के जाकर जान मरसू ( ह)
- , ई र्ताइ क्षि स्परुष्ट र्राप्त ई र्ताइ (হিপীহ) तोष्ट्र परुपृ एकु . ९
- ३. कुछ पुरुप सुगत (धनवान) होते हैं और कृतन्त्र भी होते हैं, , ई र्ताइ एक्प कुम्ली ई रिडि (दिशीर) तोष्ट्र एक्प छक् . ९
- । ई र्राइ मि हातकु र्राफ ई र्राइ मि (मानम्) माप्तु एक्ट छकु .४
- नाष्ट्रम , हैं गुग ईक के जाकर जान घरमू (४)
- ্ট र्हाइ सि मिगान्हींग्ट्र राहि ई र्हाइ (হিসীহ) চोग्ट्र घन्धु स्कृ ः ९
- ্ ই চিহ্ন দিশদেনীদেদ্ধ দূনকী ই চিহি (হিপ্তাহ) চাণ্ড্ৰ ফকু ডফু ্ ৎ
- ्डं किंड मिगामोग्डि कुन्धे हैं किंड (<u>न्गिन्ड</u>) काप्तु एक्ट छक्ट . इ
- ४. कुछ पुरुप सुगत (धनवान्) भी होते हैं और सुगतिगामी भी
- –ाष्ट्रम , इं प्राप्त इक के प्राक्ष प्राप्त प्रकृ (२)
- ,ई पृह धार में तीरह रकाई तोरह परमू थक् . ९
- , है यह पुरुष दुर्गत होकर मुगति में गये हुए हैं,
- कुछ पुरुप मिनी है निर्मेड उकाई काम्य पुरुप है.
- ४. कुछ पुरुष मुगत होकर मुगीत में गए हुए हैं।
- -mpar कि गिर्मित्र के पिन्धु 1713 क्ताञ्जू के कमुध-कमु . ç ४
- नाष्ट्र , हैं गुर ईक के जाकर जाड़ परमू (६)
- , इं किंड त्मुम मि में घाम रासि ई किंड तमुमि में प्रव्यापन एखतू . ९
- , हैं तिंह कमुर हे जाय में निह की हैं, परनु भाव से अमुक्त होते हैं,
- , हैं किंह कपू में जाम कुरा , हैं किंह कपूछ में प्रदाय प्रकृ छत् , इ
- कमृष्ट मि में घाप गाँट हैं तिंह कमृष्ट मि में घन परपृ छकु .४
- नाघष्ट ,है प्राप हरक के प्राकार प्राप्ट प्रमुप (*९*)
- 9. कुछ पुरुष मुक्त होते हैं और उनका व्यवहार मी मुक्त्यत्
- 3. कुछ पुरुष मुक्त होते हैं, परन्तु उनका व्यवहार अमुक्तमत्
- इ. कुछ पुरुष अमुक हात है, परन्तु उनका व्यवहार भुकत्ती
- अं कुछ पुरुष अमुक्त होते हैं और उनका व्यवस्ता भी अमुक्तम् , है। ति है
- ४४. कुश और दुइ की दियता ने पुरुषों के दुनुमंगों हा प्रस्पा-
- -ाम देश हार के के महार भाग हुई (६)
- अंद्रोति में अनेति असे विशेष क्षेत्री के में भी कर कर है।
- ं इस्ते देरे में क्ष्मां के हा हुई है। इस्ते हैं के इस्ता कर है कि एक

- (२) चतारि पुरिसजाया पणाता, तं जहा-
- 9. दुग्गए णाममेगे दुव्यए,
- २. दुगाए गाममेगे मुब्बए,
- ३. सुगाए गामिमे दुब्बए,
- ४. सुगए णीममेंगे सुद्धए।
- नाइए हं, ाज्ञाण प्राप्तम प्रीपृ नीानड (ह)
- 9. दुगाए गाममेगे दुष्यिंद्याणंदे,
- २. दुगाए गाममेगे सुपडियाणेदे,
- ३. सुग्गए णाममेगे दुष्पिड्याणंदे,
- ४. सुगाए गाममेंगे सुपडियागहे .४
- (४) चतारि पुरिसजाया पणाता, तं जहा-
- १. दुगाए णाममेगे दुगाह्गामी,
- ३. दुग्गए गाममेंगे सुग्गह्गामी,
- ३. सुगाए गाममेगे दुगाइगामी,
- ४. सुगाए णाममेने सुगाह्नाभि।
- (४) वितारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा
- १. हुगग् णाममेगे हुग्गह् गए,
- २. दुगाए णाममेने सुग्गहं गए,
- ३. सुगगए णाममेगे दुग्गद् गए,
- न्डाम्' अ'र्' व' वे' बे' वे ४. सुगाए पाममेगे सुगाई गए।
- ४३. मुतामुत्त विट्डतेण पुरिसाणं चउमंग पलवणं-
- (१) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तंजहा-
- १. मुत्ते गाममेगे मुते,
- उ. मुसे णाममेगे अमुते,
- ३. अमुते णाममेगे मुते,
- ४. अमुते णाममेगे अमुते।
- (३) यत्तारि पुरसमाया पण्णता, तं महा-
- 9. मुत्र णाममगे मुत्रह्दे,
- , इन गुत्ते गाममेगे अमृतस्वे,
- ३. अपुरो णाममोगं मुत्रब्दे,
- -याम् सारा या राज्या हिर्दे ४. अमुत णाममंगे अमुतब्दो।
- ४४. किस-दढ विवयस्थया पुरिसाणं चंडमंत पख्वणं-
- -छह है, क्लिया प्राहर हो है।
- े दिसे एप्सियो सिक्से <sup>1</sup>6
- . फिसे पामसंस्थे दहै। इ. फिसे पामसंस्थे दहै।

- ३. दढे णाममेगे किसे,
- ४. दढे णाममेगे दढे।
- (२) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. किसे णाममेगे किस सरीरे,
  - २. किसे णाममेगे दढसरीरे,
  - ३. दढे णाममेगे किससरीरे,
  - ४. दढे णाममेगे दढसरीरे।
- (३) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - किससरीरस्स णाममेगस्स णाणदंसणे समुप्पञ्जइ, णो दढसरीरस्स,
  - २. दढसरीरस्स णाममेगस्स णाणदंसणे समुप्पज्जइ, णो किससरीरस्स,
  - ३. एगस्स किससरीरस्स वि, णाणदंसणे समुप्पज्जइ, दढसरीरस्सवि,
  - ४. एगस्स णो किससरीरस्स णाणदंसणे समुप्पज्जइ, णो दढसरीरस्स। — व्यणं अ. ४, उ. २, सु. २८३

#### ४५. वज्जपासण-उदीरण उवसामण विवक्खया पुरिसाणं चउभंग पर्वणं—

- (१) चत्तारि पुरिसजाया वण्णत्ता, तं जहा-
  - १. अप्पणो णाममेगे वज्जं पासइ, णो परस्स,
  - २. परस्स णाममेगे वज्जं पासइ, णो अप्पणो,
  - ३. एगे अप्पणो वि वज्जं पासइ, परस्स वि.
  - ४. एगे णो अप्पणो वज्जं पासइ, णो परस्स।
- (२) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. अप्पणो णाममेगे वज्जं उदीरेइ, णो परस्स,
  - २. परस्स णाममेगे वज्जं उदीरेइ, णो अप्पणो,
  - ३. एगे अप्पणो वि वज्जं उदीरेइ, परस्स वि,
  - ४. एगे णो अप्पणो वज्जं उदीरेइ, णो परस्स।
- (३) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. अप्पणो णाममेगे वज्जं उवसामेइ, णो परस्स,
  - २. परस्स णाममेगे वज्जं उवसामेइ, णो अप्पणो,
  - ३. एगे अप्पणो वि वज्जं उवसामेइ, परस्स वि,

- ३. कुछ पुरुष शरीर से दृढ़ होते हैं, किन्तु मनोवल से कुश होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष शरीर से भी दृढ़ होते हैं और मनोवल से भी दृढ़ होते हैं।
- (२) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष भावना से भी कृश होते हैं और शरीर से भी कृश होते हैं.
- २. कुछ पुरुष भावना से कुश होते हैं, किन्तु शरीर से दृढ़ होते हैं,
- कुछ पुरुष भावना से दृढ़ होते हैं, किन्तु शरीर से कृश होते हैं,
- कुछ पुरुष भावना से भी दृढ़ होते हैं और शरीर से भी दृढ़ होते हैं।
- (३) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कृश शरीर वाले पुरुष के ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होते हैं, किन्तु दृढ़ शरीर वाले के उत्पन्न नहीं होते हैं.
- २. दृढ़ शरीर वाले पुरुष के ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होते हैं, किन्तु कुश शरीर वाले के उत्पन्न नहीं होते हैं,
- कृश शरीर वाले पुरुष के भी ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होते हैं और दृढ़ शरीर वाले के भी उत्पन्न होते हैं,
- ४. कृश शरीर वाले पुरुष के भी ज्ञान-दर्शन उत्पन्न नहीं होते हैं और दृढ़ शरीर वाले के भी उत्पन्न नहीं होते हैं।

#### ४५. वर्ज्य के दर्शन उपशमन और उदीरण की विवक्षा से पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण—

- (१) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष अपना वर्ज्य (दोष) देखते हैं, दूसरे का दोष नहीं देखते.
- २. कुछ पुरुष दूसरे का दोष देखते हैं, अपना दोष नहीं देखते,
- कुछ पुरुष अपना भी दोष देखते हैं और दूसरे का भी दोष देखते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न अपना दोष देखते हैं और न दूसरे का दोष देखते हैं।
- (२) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष अपने दोष की उदीरणा करते हैं, दूसरे के दोष की उदीरणा नहीं करते.
- २. कुछ पुरुष दूसरे के दोष की उदीरणा करते हैं, किन्तु अपने दोष की उदीरणा नहीं करते,
- कुछ पुरुष अपने दोष की भी उदीरणा करते हैं और दूसरे के दोष की भी उदीरणा करते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न अपने दोष की उदीरणा करते हैं और न दूसरे के दोष की उदीरणा करते हैं।
- (३) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष अपने दोष का उपशमन करते हैं, किन्तु दूसरे के दोष का उपशमन नहीं करते हैं,
- २. कुछ पुरुष दूसरे के दोष का उपशमन करते हैं, किन्तु अपने दोष का उपशमन नहीं करते हैं,
- 3. कुछ पुरुष अपने दोष का भी उपशमन करते हैं और दूसरे के दोष का भी उपशमन करते हैं.

भनुष्य गीत अध्ययन

ों है कि के Fमाइम्ह कि मिंड के रेमड़ म र्राप्त है रिरक ममाद्रपट तक घटि निमल न घरमु खतु . ४

# 

- नाध्रम, ई ग्राप इस र्क जाकर जाम भरेष्ट (९)
- तंध प्रांध तान्य मं मन्प्राप्त कि हैं विह तमीत्रातत्रीय प्रवृष्ट क्र . F , काम किन्छ के ने ने ने ने कि कि कि किन्छ कि में
- , प्रापन्छ रुघारकी हैं, हैं विह क्रन्ट में क्रंछ र्रांध क्रम्भिक्त में स्पराप्त कि हैं विह क्रिक्सिमिक्स प्रकृ खकु . इ में अवनत होते हैं, जैसे चतुरंत चक्रवती ब्रह्मदत्त,
- । ड्राप्तक करीकाँद लाक-र्क्स, डें र्कड़ क्रम्म में क्रिस ज्ञार हान्छ भि में मगाए कि–हैं हिंह हामीह्याहमीहरू प्रवृध ख्रु .४

### -एएन) कि प्राप्त के फिन्म में पुरुष के प्राप्त के प्राप्त का प्रश्नान

- -ाष्ट्र ,है गृग ईक र्क ज़रूप जा<del>ड़</del> परमू (१)
- , ई र्हाइ डिम् (रुाघ न्यक । नधामप्र) क्राम्फीर कृको ,ई र्ति (क्राष्ट्राष्ट्र) क्राष्ट्राफ्रा क्रिके क्रिके
- , है र्तिह हिम् समाष्यास कृती , है रिह काममीर प्रवपृ छकु . ९
- , है तिह भि कामियोप अधि है तिह भि कामाजार परपृ छकु . इ
- 1ई र्ताइ राग्नमित्र म प्रांध है तिंह राग्नाम्जास म प्रवृधकु .४
- -ाष्ट्र , है प्राप्त हैक के प्राक्ष आप प्रमु ( s)
- ,र्तित तिर (र्राप्त केरन नियम केरन कि सि सि सि । ।, কুত্ত দুন্দর ই র্নার (নোম্যাচ্চ) ক্যাম্যাদ্য দক্ষ্য গ্রন্থ
- हिन राप्राप्राध क्रिकी है तिह क्रिक्स किन्नीरिखंट प्रवृष्ट स्हू. . इ
- , इ काइ ाँग ह्नमा किन्नीरिश्ठ गाँध है तिह पि कमाष्ट्राह प्रमृ स्कृ · इ
- म्प्रमा तक्षीतियर म गाँध है गिंह क्षणाष्ट्राध म प्रमृष्टि .४

#### -Jupak क गिर्महार के प्रिकृष एडपेस कि एएकनाम ग्रांस शेस .ऽ४

- नायम ,है प्राप्त हरू के जिल्हा जान मन्म (१)
- ्हे हंग्य किम नाममीह ह्निग्म है हंग्य (घेक्य) बेह्य प्रकृषकु . ९
- ्डे हंग्रेट मि माममीर अर्थ है हंग्रेस मि घेरक प्रवृष्टि । इ ्रह हिरस्र हिम्स कार्य हिरम है हिरस हाममील प्रवपृ सङ्घ . ह
- । है छोड़ भाममीर म गाँर है छिक मिक म प्रमुख्ह . ४
- -१३ मुख्य दार प्रदार के यह गए हैं, दवा-
- 2 12
- हिंद देख कि दे कि है कि है कि है कि के स्टिस्ट के कि है है
- 12 ELE के हामार क्षेत्र के का क्षेत्र के का अन्तर के का
- 经上述 hangs but state to high mibble file s

-राण, अ.४, उ. 9, मु. २५६ ४. एगे गी अपवाते वच्नं उद्यामेड्, गो प्रस्ता

# ४६. उदयत्थिम् विवस्तया पुरिसाणं चउच्दिहत्त पत्नवणं-

- (१) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तंजहा–
- ,ग्रज्ञीष्ट्रहा ां डिड्रिक्कव्हिंगेराच । । । हेर्म रिम्माण प्रशिष्टि . ।
- गाउर्तायक्कवरूरी उदियत्वामिए, <u>[h]</u> ग्रमीक्रफ्झंट . ६ गाममेगे ΔĻ <del>7</del>,7514 फ़
- ३. अत्यमियोहिए गाममेगे हरिएसवर्छ आगारि
- 76 . B . E . E . & . FE . TO15-।ग्रमीक्रिक्रमीक्रार क्राक ग्रीमि गीममोग ४. अखीमयखामिए ,ग्रज्ञीयिमीक्रार

#### ४७. आघवपक विवक्तवा पुरिसाणं चउमंग पत्नणं-

- (१) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तंजहा–
- , । अधिबह्ता णाममेगे, णो पविभावह्ता,
- २. पविभावइता णाममेगे, जो आधवइता,
- ३. एगे आघवइता वि, पविभावइता वि,
- (२) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा– ४. एगे गो आघवइता, गो पविभावइता,
- 9. आघवड्सा णाममेगे, णो उंछजीविसंपणो,
- , 1525 मार ता भूमिन किया निष्यं हो।
- , ही रिक्पांस्क्रीरिखंट , ही 1<del>त्र</del>ड्राह्मार प्रि
- -21cl, 31. 8, 3. 8, 4. 3.88 ४. एगे गो आधवद्ता, गो उछजीदिसंपणी ।

# ४८. अट्ठे माणकरण य पहुच्च पुरिसाणं चउमंग पल्यणं-

- (१) यसारि पुरिसनाया पण्णाता, ते जहा-
- , रेकाणम र्ताण, रिमिमाण रेकठड्राध , ९
- ्रेकठड्राट र्राण (र्रम्माण रेकाणाम ः ६
- , हो रेकाणम, हो रेकठड्रार एए । इ
- ा रिकाणीः पिण , रिकड्डार पिण स्थि . ४
- ्रेक्सायाः वित्राधि । विक्रियाः । विक्रियाः । विक्रियाः । विक्रियाः । विक्रियाः । विक्रियाः । -ाहार हे , ाजाया प्रयास प्रमास ( ६ )
- Fire appropriate of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t
- े हो दिशाम हो स्वयोधान हो। 'ह
- A tinib in bearing to his a

- (३) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. गणसंगहकरे णाममेगे, णो माणकरे,
  - २. माणकरे णाममेगे, णो गणसंगहकरे,
  - ३. एगे गणसंगहकरे वि, माणकरे वि,
  - ४. एगे णो गणसंगहकरे, णो माणकरे।
- (४) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. गणसोभकरे णाममेगे, णो माणकरे,
  - २. माणकरे णाममेगे, णो गणसोभकरे,
  - ३. एगे गणसोभकरे वि, माणकरे वि,
  - ४. एगे णो गणसोभकरे, णो माणकरे।
- (५) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. गणसोहिकरे णाममेगे, णो माणकरे,
  - २. माणकरे णाममेगे, णो गणसोहिकरे,
  - ३. एगे गणसोहिकरे वि, माणकरे वि,
  - ४. एगे णो गणसोहिकरे,णो माणकरे। १ —ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३९९

# ४९. वेयावच्च करण विवक्खया पुरिसाणं चउभंग पर्ववणं-

- (१) चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. करेड् णाममेगे वेयावच्चं, णो पडिच्छड्,
  - २. पडिच्छइ णाममेगे वेयावच्चं, णो करेइ,
  - ३. एगे करेइ वि वेयावच्चं पडिच्छइ वि,
  - ४. एगे णो करेइ वेयावच्चं, णो पडिच्छइ।

–ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३९९

# ५०. पुरिसाणं चउव्विहत्त पर्ववणं-

- (१) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. तहे णाममेगे,
  - २. नो तहे णाममेगे,
  - ३. सोवत्थी णाममेगे,
  - ४. पहाणे णाममेगे।

~ठाणं. अ. ४, उ. २, सु. २८७

# ५१ .वण दिट्ठंतेण पुरिसाणं चउभंग पर्वणं-

- (१) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. वणकरे णाममेगे, णो वणपरिमासी,

- (३) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष गण के लिए संग्रह करते हैं परन्तु अमिमान नहीं करते हैं,
- २. कुछ पुरुष अभिमान करते हैं परन्तु गण के लिए संग्रह नहीं करते हैं,
- कुछ पुरुष गण के लिए संग्रह भी करते हैं और अभिमान भी करते हैं.
- ४. कुछ पुरुष न गण के लिए संग्रह करते हैं और न अमिमान करते हैं।
- (४) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष गण की शोभा करने वाले होते हैं परन्तु अभिमान नहीं करते हैं,
- कुछ पुरुष अभिमान करते हैं परन्तु गण की शोभा करने वाले नहीं होते हैं.
- कुछ पुरुष गण की शोभा भी करने वाले होते हैं और अभिमान भी करने वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न गण की शोभा करने वाले होते हैं और न अभिमान करते हैं।
- (५) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष गण की शुद्धि करने वाले होते हैं परन्तु अभिमान नहीं करते हैं,
  - कुछ पुरुष अभिमान करते हैं परन्तु गण की शुद्धि करने वाले नहीं होते हैं.
  - ३. कुछ पुरुष गण की शुद्धि करने वाले भी होते हैं और अभिमान भी करते हैं
  - ४. कुछ पुरुष न गण की शुद्धि करने वाले होते हैं और न अभिमान करते हैं।

# ४९. वैयावृत्य करने की विवक्षा से पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण-

- (१) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष दूसरों की वैयावृत्य करते हैं, परन्तु कराते नहीं,
  - २. कुछ पुरुष दूसरों की वैयावृत्य नहीं करते हैं, परन्तु कराते हैं,
  - कुछ पुरुष दूसरों की वैयावृत्य करते भी हैं और कराते भी हैं,
  - ४. कुछ पुरुष न दूसरों की वैयावृत्य करते हैं और न कराते हैं।

# ५०. पुरुषों के चार प्रकारों का प्ररूपण-

- (१) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. तथा-आदेश को मानकर चलने वाला,
- २. नो तथा-अपनी स्वतंत्र भावना से चलने वाला,
- ३. सौवस्तिक-मंगल पाठक (स्तुति प्रशंसा करने वाला)
- ४. प्रधान-स्वामी (गुरु)

# ५१. व्रण दृष्टांत के द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण-

- (१) पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष व्रण (घाव) करते हैं, किन्तु उसका परिमर्श (उपचार) नहीं करते हैं,

UFFS

# मनुष्य गति अध्ययन

|                                       |          | S. C.      |              |    |
|---------------------------------------|----------|------------|--------------|----|
| , ईं <b>र्क</b> रक भि ग्राम्प्र क्रमर | ज़ीर :   | ई क्रिक मि | । एह एउप अक् | .ξ |
| के एक वी प्रण नहां करत के             | י שא למו | או מאמונ   | સેર તૈયન સના | ٠, |

फिक ग्राम्पण किस्ट न ग्रांस इ किस्का क्या न प्रमुख्य .

–ाष्ठष्ट ,ई प्राप्ट इक के प्राक्रप्त प्राप्ट प्रकृप. ( 9)

२. कुछ पुरुप त्रण का संरक्षण करते हैं फिन्तु त्रण नहीं करते,

हिम् (लामभर्भ) एष्ट्रभा संस्था हिम्मी (ई रिम्स एष्ट प्रवृश्य . १

1ई िंग के एक्ष्म क्रिया क्रिया क्ष्म में क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष ्रै किरक भि एए। से किर्म अधि है किरक भि एक घरमू छकु . इ

-ाष्ट्र ,ई प्राप्त ईक के प्राक्षर ग्राप्ट परुष्ट ( **६** )

, जिम कि भर कि 

1ई रिग्स अभि तसर म गरि है रिग्स एव म प्रमु छक् . ४ , इं र्राप्त मि अर्प सक्तर मिर्स क्रिक मिर्क मि एह प्रकृष्ट . इ , किस विम एए हिन्छी है किस हो हो का एव एक पुरुष . इ

-ाष्ट्र , हें ग्राप्ट ईक के जाकष्र जान (FIBE) द्रांग निव्ह -IVPAR कि गिर्मितृष्ट के प्रिकृष्ट । ग्राज्ञ हां उड़े के डांड स्ट . ९ /

्रेड रिडि रिजाएडिट ग्राँए हैं रिडि मान्न रूफ मन छक् . ६ ्रै र्राव कामाय ग्रांध है रिव्र माय डण्क मय खकु . ९

, हैं क्षिं केमामाय प्रांध हैं किंह एम्डीड डण्म क्य छन्छ . ह

-ाष्ट्रम , इंग्राप इंक्ट के जाकार जाड़ भिर्म परमू जाकार भिट्ट 1ई रिडि तेमाणडीड प्रिट ई रिडि एग्डीड इण्म म्झ छक्ट . ४

, हैं मिंह कियापड़ीट ऑर हैं कींह माघ घरुपू छकु , इ , है तिंह केमामाम प्रांष्ट्र हैं तिंह मान पर्रमु सर्ख् . ९

18 तिंश तेमाणशीत्र प्रिट है तिंश एम्डीड परमृ खतृ . ४ ्डे होंडे हेमामान प्राप्त है हींड़ एमडीट परसू खतु . इ

क गिर्मित्र के प्रिकृष एक कार्य के कियु कापर-कार . इन

नायप्र ,है (या: हेक के प्रारम्प प्राय भट्ट (e)

,हाए-मिहे , है सिहे कर दे में शोह अहे दे शेर कर दे में अप कर . १

,माने-हिहें , हैं होंड़े (मारे) प्राप्य में मीप इच्यों है मिले मध्य में प्राप्त मध्य प्रसू . ह

्हें हिंस स्पर से लिया हिन्दी हैं हिंस समय से असे सह स्पूर्ण हैं

TYPHER A FIN 

रेश कि में प्रकेश हैं कि उस कि में से से से से से -किय ,है एए ईसार साराद्र बार पेर प्रहरू बाहार कि

ន្ធរៈមេសារ មុនស្មី វីសា. នរៈ មុខស មន្ត្រាស់ ស្មើស វិសា ម

, रकाण हिमासी गाममेगे, गो वणकरे,

, ही मिामरी पाक, ही रेकाणह िए . इ

१. एगे गी वगक, जी वगपरिमासी।

9. सणकरे गाममेगे, गो सणसारस्सी, (२) चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-

, रेकाण्ड रिए , रिमिमाए विभ्रह रामुए , ६

, क्रिफ़ भाभवात राज देश हैं का स्वास (स्वरी), , घी किमग्राभाण ,घी रकाण रिग्र . ह

नाइफ हि, ांजाणण प्राप्तमग्रीपृ ग्रीतज्ञ (ह)

, डिगिमाण्ड तिप्तिमाण रेकाण्ड . ९

, ही डिरिंग्राणह, ही रेकाणह िए . इ ्रकाण्ड गिए, रिममाण डिरिम्भाण्ड . ९

-थावी. स. ४, उ. ४, मु. ३४३ । इंगिमाण तेव, रकायन तिव त्या . ४

५२. यनसंड दिर्दर्तेण पुरिसाणं चउमंग पल्वणं-

, तिवामाव रिममाण माव . १ -ाउए हे , 15 roup 12 मार ज्यात है ( 6 )

, किमाणशीड रिममाण माइ , ६

, हिहामाह रिममाण रिझीड , ६

एवामेव चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा– ४. दाहिगायहो।इ रिममोप पिछी।इ . ४

, जिलामान गिममाण मान . १

३. सिम्गे गाममें। बामावते, २. बामे णाममेंगे दाहिणाव्ति,

८. दाहियो णाममेंगे दाहिणावती - ठाण अ. ४. उ. रू. सु. २८९

-inpay rifete inthtly lofissel हफ्त plup-pluve , हम

9. स्वर्णात् वामिमीने स्ववाय्, –िहार मि, ।।जापण ।।
अब्रह्म में ।।
अव्यक्ति ।।
अव्यक्ति ।
अव्यक्ति

उक्कीर्य वीसिसंस स्वार्यः

र्ने त्यात् वासिसी उक्तात् ।

१ महाय होत्रसंस दर्शात ।

तीमूर्य दमाप्ति तैतिसतीवी तेतवार्यो' सं तथा-

३' ३००१तं द्रीसंसंसु उत्तर्दार्दः'

E Breit Middly acta

ी अंतर विश्वविद्यालया है।

- ४. पणए णाममेगे पणए।
- (२) चत्तारि रुक्खा पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. उण्णए णाममेगे उण्णयपरिणए,
  - २. उण्णए णाममेगे पणयपरिणए,
  - ३. पणए णाममेगे उण्णयपरिणए,
  - ४. पणए णाममेगे पणयपरिणए। एवामेव चत्तारि पुरिसजायापण्णत्ता, तं जहा-
  - १. उण्णए णाममेगे उण्णयपरिणए,
  - २. उण्णए णाममेगे पणयपरिणए,
  - ३. पणए णाममेगे उण्णयपरिणए,
  - ४. पणए णाममेगे पणयपरिणए।
- (३) चतारि रुक्खा पण्णता, तं जहा-
  - १. उण्णए णाममेगे उण्णयस्वे,
  - २. उण्णए णाममेगे पणयस्ववे,
  - ३. पणए णाममेगे उण्णयरूवे,
  - ४. पणए णाममेगे पणयरूवे। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. उण्णए णाममेगे उण्णयरूवे,
  - २. उण्णए णाममेगे पणयरूवे,
  - ३. पणए णाममेगे उण्णयरूवे,
  - ४. पणए णाममेगे पणयरूवे। -ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २३६

# ५४. उज्जू वंक रुक्ख दिट्ठंतेण पुरिसाणं चउभंग परूवणं-

- (१) चत्तारि रुक्खा पण्णत्ता, तं जहा-
- १. उज्जू णाममेगे उज्जू,
- २. उज्जू णाममेगे वंके,
- ३. वंके णाममेगे उज्जू,
- ४. वंके णाममेगे वंके। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
- १. उज्जू णाममेगे उज्जू,
- २. उज्जू णाममेगे वंक,
- ३. वंक णाममेगे उज्जू,
- ४. वंक णाममेगे वंके।

- ४. कुछ पुरुष शरीर से भी प्रणत होते हैं और गुणों से भी प्रणत होते हैं।
- (२) वृक्ष चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- कुछ वृक्ष शरीर से उन्नत होते हैं और उन्नत परिणत होते हैं,
   (अशुम रस आदि को छोड़ कर शुम रस आदि में परिणत होते हैं,)
- २. कुछ वृक्ष शरीर से उन्नत होते हैं किन्तु प्रणत परिणत होते हैं,
- कुछ वृक्ष शरीर से प्रणत होते हैं और उन्नत परिणत होते हैं,
- ४. कुछ वृक्ष शरीर से प्रणत होते हैं और प्रणत परिणत होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- कुछ पुरुप शरीर से उन्नत होते हैं और उन्नत परिणत होते हैं,
   (अवगुणों को छोड़कर गुणों में परिणत होते हैं)
- २. कुछ पुरुष शरीर से उन्नत होते हैं किन्तु प्रणत परिणत होते हैं,
- ३. कुछ पुरुप शरीर से प्रणत होते हैं किन्तु उन्नत परिणत होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष शरीर से प्रणत होते हैं और प्रणत परिणत होते हैं।
- (३) वृक्ष चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- कुछ वृक्ष शरीर से उन्नत होते हैं और उन्नत रूप वाले होते हैं,
- २. कुछ वृक्ष शरीर से उन्नत होते हैं किन्तु प्रणत रूप वाले होते हैं,
- कुछ वृक्ष शरीर से प्रणत होते हैं किन्तु उन्नत रूप वाले होते हैं,
- ४. कुछ वृक्ष शरीर से प्रणत होते हैं और प्रणत रूप वाले होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष शरीर से उन्नत होते हैं और उन्नत रूप वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुष शरीर से उन्नत होते हैं, और प्रणत रूप वाले होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष शरीर से प्रणत होते हैं किन्तु उन्नत रूप वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष शरीर से प्रणत होते हैं और प्रणत रूप वाले होते हैं।

# ५४. ऋजु वक्र वृक्षों के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण—

- (१) वृक्ष चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- 9. कुछ वृक्ष पहले भी ऋजु (सरल) होते हैं और बाद में भी ऋजु होते हैं,
- २. कुछ वृक्ष पहले ऋजु होते हैं और बाद में वक्र होते हैं,
- कुछ वृक्ष पहले वक्र होते हैं और बाद में ऋजु होते हैं,
- ४. कुछ वृक्ष पहले भी वक्र होते हैं और बाद में भी वक्र होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष शरीर की चेष्टा से भी ऋजु होते हैं और प्रकृति से भी ऋजु होते हैं, (साधु)
- २. कुछ पुरुष शरीर की चेष्टा से ऋजु होते हैं किन्तु प्रकृति से वक्र होते हैं, (धूर्त)
- ३. कुछ पुरुष शरीर की चेष्टा से वक्र होते हैं किन्तु प्रकृति से ऋजु होते हैं, (शिक्षक)
- ४. कुछ पुरुष शरीर की चेष्टा से भी वक्र होते हैं और प्रकृति से भी वक्र होते हैं, (दुर्जन)

- -ायम ,ई ग्राप्त के कर जाकर जान सके (६) त्रीणजीम रूजम भि में ज्ञम भी स्वाप्त अधि रामक जाम भी स्वाप्त सके सके सके
- होंग तीएरीए क्रंघ है उपक क्रुकी रूउस में स्पूर सें सुर्ख . ९ हैं तिंहे
- हैं कि नीएरीए लास से एफ हन्की का में लूप सबू खुर . ह
- र्ह्माट मीणरीप रहा कि छे उपन अहे अहे .४ । हैं रिह
- -ाय , हैं गुए ईक के जाकर जान क्षि घरमु जाकर किड़ रूज़ कि से जिंद्र प्रक्षि हैं विहिर रूज़ कि वामान घरमें खर्क . ९
- रें रिवि क्रम से जीट्र कुकी हैं रिवि रुप्त में मान स्वास स्वर्ण स्व रें रिवि रुप्त से मीट्र कुकी हैं रिवि क्षम से मान स्वर्ण स्वर्ण रह क्रम मिन से मीट्र प्रांट हैं सिव्य क्षम से मान स्वर्ण स्वर्ण रहा है।
- । इस स्ट्रिक्स स्ट्रायक्ष भारत है। - इस स्ट्रायक्ष मार्च है।
- , ई र्ति र्राप्ट एन घरिट प्रीट है र्राप्ट हे स्थाप स्थाप है एक है।
- , हैं तिंह र्राप्त पन्नकार क्रिकों हैं तिंह हुक्क में ग्रीर एकु एकु . ९ , हैं तिंह रीप्त पन्न प्रतिदेद क्रिकों हैं तिंह कार में ग्रीर छाड़ छक् . इ
- ाई क्रिंड शाम पन्न तक मिट है क्रिंड तक में मिम सबू खर्क . ४
- -ायन , है पूर्व की मक्तर मान प्रकृष मक्तर है। , है किहें है। यह प्रस्था महि है किहें हिड़ है प्रीय मन्यू खकु . ह
- ्रेस रिले होए एक कार क्रिकी है सिंहे कुछ से प्रसिद्ध प्रकृष खुड़ । इ , इंसिंहे होए एम प्रदर्भ क्रिकी है सिंहे क्रिए में प्रसिद्ध प्रकृष्टि । इ
- १६ होते होए एक क्रम मोर्ट है होई क्रम में मौग परसू खतू. 🤌

# क रिक्ट के फिल्फू एउड होडडू के छड़े करू है और रिप्ट '९७%

-१२० , हे प्रत केर के उस महार भाग १६ (१)

-lohsik

- लागम , हे मेम हैय, दें भाषण भाग में मृत्यू भाषण में
- (स्थार होते समान्य कि एक एक उ
- र्गः कपुरापु विष्णानाम् (नेयप् धार्मरस्य प्रस्तर्भाषा उन्हेंस्य स्वर्भव्य समाम (स्वर्भाषा)
- क्षांत करांकी के तह कि के कि कि का कि एक कार्य कर कर है। एक प्राथम कर की कार्य के कि के कि कार्य कर कर कर है।
- ्रात्ते व्यक्तियायायायायाया हात्रात्ते व्यक्तिया प्राप्तात्त्र । स्रोतिक विकास स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित
- The but of the second

- —।इस्ट हे , । जालप । । अस्तु जाता (६)
- , गणितिमुल्ट िम्मिमा ह्य्य . १
- , गणितीमकों निमिमाण हुन्छ . इ
- , गणित्रीमुस्ट िर्ममाण के . इ
- ....
- । गणरीएक मिममाण क्रि. ४
- एवामेव चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा– १. उज्जू णाममेगे उज्जूपरिणए,
- , ग्राण्रीपक्षंत्रं रिमिमी वृष्ट्य . ६
- ३. वर्क णाममेगे उज्जूपरिणए,
- १) योक पाममेंगे वंकपरिणाए।
- -छिए ए प्रमाप्त प्रमाप्त प्रमाप्त ( <u>६</u> )
- 9. उन्मू शाममो उन्मूल्व,
- , इन्नक्षंत्र रिमिमारि हुण्ट . ५
- 3. वक्त णाममेगे उज्जूखदे,
- । इंक्रिकांट रिमिमाए क्रंट . ४
- एसभिय चसारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा– ९. उज्जू णामभेगे उज्जुरूदे,
- , फेलकं विमिम्नाण हुण्य , इ
- ३. यक पामिमी उन्मूख्ये, ४. यक पामिमी पंकास्ते। — यणं, अ. ४. उ. ९. मु. २३६
- न्यां स्टाह मिस्टा विस्टा विस्टा विस्तान विस्तान विस्तान

- -एक ए प्राप्तिक प्राप्ति भूगाति (६)
- a' तेपावत' ड' तेत्पावत'
- इ. वस्त्रेवयू, इ. हासंदर्भा
- विभाग संसार तैस्सामा सम्मान स्थान

- , विभिन्न स्पर्धसभाषी,
- उ' तैन्याचा ध्वयत्तासादा'
- र । बाद्याचा १.वस्तवस्थापुर इ. बाद्याचा १.वस्तवस्थापुर
- . . .
- तरः तप डिडेडम्य तैप्रमान् वडम्य वस्टय-
- ः सार्वतम् । (३) तस्याः वस्य वद्यावि च तस्य -
- Think ?
- 724 W 4 7 12 3 3 3

- ३. खुरपत्ते,
- ४. कलंबचीरियापत्ते, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
- 9. असिपत्तसमाणे,
- २. करपत्तसमाणे,
- ३. खुरपत्तसमाणे,
- ४. कलंबचीरियापत्तसमाणे। -ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३५०

### ५७. कोरव दिट्ठंतेण पुरिसाणं चउभंग परूवणं-

- (१) चत्तारि कोरवा पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. अंबपलंबकोरवे,
- २. तालपलंबकोरवे.
- ३. वल्लिपलंबकोरवे,
- ४. मेंढविसाणकोरवे।

एवामेव चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- 9. अंबपलंबकोरवसमाणे,
- २. तालपलंबकोरवसमाणे,
- ३. वल्लिपलंबकोरवसमाणे,
- ४. मेंढविसाणकोरवसमाणे।

−ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २४२

#### ५८. पुष्फ दिट्ठंतेण पुरिसाणं रूव सील संपन्नस्स चउभंग पर्वणं—

- (१) चत्तारि पुष्फा पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. रूवसंपण्णे णाममेगे, णो गंधसंपण्णे,
  - २. गंधसंपण्णे णाममेगे, णो खवसंपण्णे,
  - ३. एगे रूवसंपण्णे वि, गंधसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो रूवसंपण्णे, णो गंधसंपण्णे। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - 9. रूवसंपण्णे णाममेगे, णो सीलसंपण्णे,
  - २. सीलसंपण्णे णाममेगे, णो खवसंपण्णे,
  - ३. एगे लवसंपण्णे वि, सीलसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो स्वसंपण्णे, णो सीलसंपण्णे। -ठाणं अ. ४, उ. ३, सु. ३९९

# ५९. पक्क आम फल दिट्ठंतेण पुरिसाणं चउभंग पर्वणं-

- (१) चतारि फला पण्णता, तं जहा-
  - 9. आमे णाममेगे आममहुरे,
  - २. आमे णाममेगे पक्कमहुरे,
  - ३. पक्के णाममेगे आममहुरे,
  - ४. पक्के णाममेगे पक्कमहुरे।

- ३. क्षुरपत्र-छुरे जेसा पत्र,
- ४. कदम्बचीरिकापत्र-तीखी नोक वाला घास या अस्त्र जैसा पत्र। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- 9. असिपत्र के समान-तुरन्त स्नेहपाश को छेद देने वाला,
- करपत्र के समान-वार-वार के अभ्यास से स्नेह पाश को छेदने वाला.
- ३. क्षुरपत्र के समान-थोड़े स्नेह पाश को छेदने वाला,
- ४. कदम्ब चीरिका पत्र के समान-स्नेह छेदने की इच्छा रखने वाला।

# ५७. कोरक के दृष्टांत द्वारा पुरुपों के चतुर्मंगों का प्ररूपण-

- (9) कोरक (कर्ला मंजरी) चार प्रकार की कही गई है, यया-
  - 9. आम्र-फल की मंजरी.
- २. ताड़-फल की मंजरी,
- ३. वल्लि-फल की मंजरी,
- ४. मेष-शृंग की मंजरी।

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- कुछ पुरुष आम्र-फल की मंजरी के समान होते हैं, जो उचित समय पर उपकार करते हैं,
- कुछ पुरुष ताड़-फल की मंजरी के समान होते हैं, जो विलंब और कठिनता से उपकार करते हैं,
- कुछ पुरुष विल्ल-फल की मंजरी के समान होते हैं, जो विना विलंब और विना कष्ट के उपकार करते हैं,
- कुछ पुरुष मेष-शृंग की मंजरी के समान होते हैं जो उपकार नहीं करते हैं सिर्फ मीठे वचन वोलते हैं।

# ५८. पुष्प के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के रूप शील संपन्नता के चतुर्भगों का प्ररूपण-

- (१) पुष्प चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ पुष्प रूप सम्पन्न होते हैं, गन्ध सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - २. कुछ पुष्प गन्ध सम्पन्न होते हैं, रूप सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - ३. कुछ पुष्प रूप सम्पन्न भी होते हैं और गन्ध सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ पुष्प न रूप सम्पन्न होते हैं और न गन्ध सम्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा—
- कुछ पुरुष रूप सम्पन्न होते हैं, शील (आचार) सम्पन्न नहीं होते हैं.
- २. कुछ पुरुष शील सम्पन्न होते हैं, रूप सम्पन्न नहीं होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष रूप सम्पन्न भी होते हैं और शील सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न रूप सम्पन्न होते हैं और न शील सम्पन्न होते हैं।

# ५९. कच्चे पक्षे फल के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का

- (१) फल चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ फल कच्चे होते हैं और कच्चे होने पर भी थोड़े मीठें होते हैं,
- २. कुछ फल कच्चे होने पर भी अत्यन्त मीठे होते हैं,
- ३. कुछ फल पक्के होने पर भी थोड़े मीठे होते हैं,
- ४. कुछ फल पक्के होने पर अत्यन्त मीठे होते हैं।

# मनुष्य गति अध्ययन

नाम , हैं ग़र्म हंक की ज़क्ष ज़ाम मि फरपु जाका भिड़ जुन क्रमण ज़ीर है विशि क्रमण में नाह ज़िल प्रकार करपु खड़ . ६

, हैं तिह कीट माद्रपट फ्रांट नामम के करा उस्ता हुन। स्तीर हैं किंद्र हुनाए कि हुन स्तीर एक प्रसास स्व

रहुम क्वम र्राए डें किंड क्वम से तहु और पव परम स्कृ . ६ , ईं किंड कार मारम्ध क्वम नाम के क्व

रहुम स्क्रमध प्रांध है तिहं स्क्रम से तह प्रांध प्रव प्रकृ खक् . इ

्ड तिंड नाम महण्य जनमा अन्य उपश्रम होति है । इस प्रस्य प्रम क्रम प्रांच है तिंड क्रम है तिंड भीर क्रम प्रस्य एक

# िर्मितृष्ट के फिरुपू । ग्रह कांड्यु के कड़र अभिष् आर्थ नाज्य . 0 इ

–IvP#K በኞ

(e) उदक मार एक के के में प्रात्त है। वया-भंधे स्पष्ट आंध्य है। एक स्था (अर्घ) के प्राप्त है। एक क्षेत्र (अर्घ) है।

उसका तक माग नहीं दीखता है, इ. एक जरू गंभीर होता है परनु स्वय्ध होने के कारण उसका

, डें सिकार मान स्वास्त है, एप्रास्त से निंह डिन स्वयन्त स्वयन्त प्राप्त से निंह प्राप्त का स्वयन्त है। उसस्य स्वयन्त स्वयन्त है।

–ाग्रम ,हें ग्रार हंक र्क ज़कर जांच कि परुष्ट ज़कर क्षिड़ इस इसंदर्भ हैं हैंक स्वास्त्रीय के के दोस्पर उसस्या

ां हुछ पुरुष अर्थ है होई हिम प्रमिष्ट कि छो है। है होई हिम प्रमिष्ट है होई हिम प्रमिष्ट अर्थ पुरुष है होई हिस्स है स्टिप्ट है।

, इ काउ रोम प्रार्थित से फाउँ हिन्दी है शिंह प्रीर्थाए से निकुास प्रकृष्ट कु

जांगा में है छऽड़ जार है होड़े जोंगा में है होड़ार एउट्ट छड़े . ४

--ायम ,है प्राप्टेंस के महरू ग्राप्ट सरह (६)

्हें एदे देवको वे एकखो मध् है एकखो (रूप) बक्ट क्यू 👍

वेड १८८ है। इस विकास है अपनी अनुस्र द्वित है।इस विकास है। इस है। इस है।इस विकास है। इस 
्हें एट देक्सी किएसी हिन्स है मिना सरह सम् ्ह

ाई एउँ देशाही है अनेग अध्य है अनेग बरा बग्ने .अ

केत नेश्व केत्र कृत है क्या केत्रका ता प्रसान १८३६ ।
 केत्र नेश्व कृत्र कृत्र कृत्र केत्रका ता प्रसान १८३६ ।

ं देव तेश्व मेल पुरुष्ट अस्ति सम्बन्ध राज्यस्य राज्यस्

है। हैस देश समान का के लिए हैं कि राज कर है है है

का कुछ दुरस समेत होते हैं और समेतर ७ व स्टब्स्स २ १९११ इ.स. समुद्र के सुरक्ष द्वारा पुरुषे के समुसी का प्रस्पाय

and black are median the (4)

न की प्राप्त के मान है। हें । सकी के ही मान कर्म की स्थापित कर कर के पार कर

े करते हैं हैं। जानी है हैंहें की में क्यार तोई के कार्य की पार क्षेत्र के पास्त्र की

> एवामेद चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-९. आमे णाममेगे आममहुरफलसमाणे,

, णिमिमुरुक्रमृड्सिम् रिम्माण् माहः . ६

, णिमिमुरुक्तराष्ट्रिममारु रिमिमाण क्रिंग . इ

# जनाण गंभीरोदप् दिइंड्लेण पुरिसाणं चत्रमंग पहन्यां-

-छिए हे , क्लापिक पार्ट ग्रीक्ट (१)

9. उत्ताणी णाममेगे उत्ताणीदए,

२. उत्ताणे णाममेगे गंभीरोदए,

, गृशीणीहरु रिमिमाण दीमिरं . इ

ए ग्रेडीर्मिन रिविमाए र्मिन् , ४

एसमिय चतारि पुरिसजाया चणाता, ते जहा– १. उताणे णाममेगे उत्ताणहियए,

, प्रमञ्जीरामिनं निर्मामाणं विभिन्न , इ

, प्रप्रधीरणान्ह रिम्माण मिर्मा , इ

, प्रमुक्ति ग्रिमिय स्मिमीय मीरिहिय ए, ४

-छिट है , मिरायक एउट ज्यान ते अक्ष-

, तिमार्गाणाम्ह विभिन्नाण विमान्छ , ९

३. उत्ताणे णामकी मनीत्रीमाती.

, गिमित्राथात्रह मिस्साय प्रमित्ता ह

र्तनामुच वसाद्वितीहर्षस्त्राता द्वाया १ अस— ८ : नामाद्वितीसमुग्ने नामाद्वीयानामु

भ असीत्री वासिसेस असीतीसी

्राहितिकिति स्थिति विभिन्न । इ

े विभाद द्वासान है विद्यासान है

र असूर वाससून सम्माना वास कर र र दे १५५ स्थानिहरू

नकर में भारत के इस्तान में हैं।

The professional and the

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

- ३. गंभीरे णाममेगे उत्ताणोदही,
- ४. गंभीरे णाममेगे गंभीरोदही।

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- १. उत्ताणे णाममेगे उत्ताणहियए,
- २. उत्ताणे णाममेगे गंभीरहियए.
- ३. गंभीरे णाममेगे उत्ताणहियए,
- ४. गंभीरे णाममेगे गंभीरहियए।
- (२) चत्तारि उदही पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी,
  - २. उत्ताणे णाममेगे गंभीरोभासी,
  - ३. गंभीरे णाममेगे उत्ताणोभासी,
- ४. गंभीरे णाममेगे गंभीरोभासी, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
- १. उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी,
- २. उत्ताणे णाममेगे गंभीरोभासी.
- ३. गंभीरे णाममेगे उत्ताणोभासी,
- ४. गंभीरे णाममेगे गंभीरोभासी। -वाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३५८

### ६२. संख दिट्ठंतेण पुरिसाणं चउभंग पख्वणं-

- (१) चतारि संयुक्का पण्णता, तं जहा-
  - १. वामे णाममेगे वामावत्ते,
  - २. वामे णाममेगे दाहिणावत्ते,
  - ३. दाहिणे णाममेगे वामावते,
  - ४. दाहिणे णाममेगे दाहिणावत्ते। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—
  - १. वामे णाममेगे वामावते,
  - २. वामे णाममेगे दाहिणावते.
  - ३. दाहिणे णाममेगे वामावत्ते.
  - ४. दाहिणे णाममेगे दाहिणावते।

~ठाणं. अ. ४, उ. २, मु. २८९

- समुद्र के कुछ भाग पहले गंभीर होते हैं और बाद में छिछले हो जाते हैं.
- ४. समुद्र के कुछ भाग पहले भी गंभीर होते हैं और बाद में भी गंभीर हो जाते हैं।

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- कुछ पुरुष आचरण से भी तुच्छ होते हैं और हृदय से भी तुच्छ होते हैं.
- कुछ पुरुष आचरण से तुच्छ होते हैं परन्तु उनका हृदय गंभीर होता है.
- कुछ पुरुष आचरण से गंभीर होते हैं परन्तु हृदय से तुच्छ होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष आचरण से भी गंभीर होते हैं और उनका हृदय मी गंभीर होता है।
- (२) समुद्र चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- समुद्र के कुछ भाग छिछले होते हैं और छिछले ही दिखाई देते हैं,
- २. समुद्र के कुछ भाग छिछले होते हैं परन्तु गंभीर दिखाई देते हैं,
- समुद्र के कुछ भाग गंभीर होते हैं परन्तु छिछले दिखाई देते हैं,
- ४. समुद्र के कुछ भाग गंभीर होते हैं और गंभीर ही दिखाई देते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- 9. कुछ पुरुष आचरण से हीन होते हैं और वैसे ही दिखाई देते हैं।
- २. कुछ पुरुष आचरण से हीन होते हैं परन्तु आचरण का प्रदर्शन करते हैं.
- कुछ पुरुष आचरण युक्त होते हैं परन्तु आचरण हीन दिखाई देते हैं.
- ४. कुछ पुरुष आचरण युक्त होते हैं और आचरण युक्त ही दिखाई देते हैं।

# ६२. शंख के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भंगों का प्ररूपण-

- (१) शंख चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ शंख वाम होते हैं (टेढ़े) और वामावर्त (वाई और घुमाव वाले) होते हैं,
  - २. कुछ शंख वाम होते हैं और दक्षिणावर्त (दाई ओर घुमाव वाले) होते हैं.
  - ३. कुछ शंख दक्षिण होते हैं (सीधे) और वामावर्त होते हैं,
  - ४. कुछ शंख दक्षिण होते हैं और दक्षिणावर्त होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष वाम और वामावर्त होते हैं, वे स्वभाव से भी वक्र होते हैं और प्रवृत्ति से भी वक्र होते हैं,
  - कुछ पुरुष वाम और दक्षिणावर्त होते हैं, वे स्वभाव से वक्र होते हैं किन्तु कारणवश प्रवृत्ति में सरल होते हैं,
  - इंग्रेड पुरुष दक्षिण और वामावर्त होते हैं, वे स्वभाव से सरल होते हैं किन्तु कारणवश प्रवृत्ति में वक्र होते हैं।
  - ४. कुछ पुरुष दक्षिण और दक्षिणावर्त होते हैं, वे स्वभाव से भी सरल होते हैं और प्रवृत्ति से भी सरल होते हैं।

- -mpम्र कि गिर्मिट के फिल्मु एगड होड्ड के मकु भनी-हुम ्ह ३
- -ाइंट , है ग़ाः ईक के ग्राक्ष ग्रांच भक् (९) इंच्यु प्रस्थ में इंद्यु गाइ रिंग संस्था प्रदेश अह
- . ९ क्य में मह से मह के मह भी महें में हैं एंडे के महें से हिंह हैं होंडे
- प्रमण्डो म्हड क्रिड हुर्ग ,ई होई ग्रुह र्गम में धुम म्हें छक् .ç इं हरेड
- घमपुम मध्य संग्रह मुराप है तिहं यह रीम से घड़ी मके छक् . इ
- फमपटी मि म्बड क्न्ट प्रांट ई र्नांड पृष्ट रेम हे पघी म्क्रे छक् . ४ । इं र्नांड
- नाभ है, यार देक के जकर जान कि परमू जाकर शिड़ स्थित हिंदू एम में किज़िम क्षित्र के कि प्रका के फिरम के
- है और उनकी वाणी भी मधु जंसी मधुरता भरी हुई लेती है, २. कुछ पुरुषों का हृदय मधु से भरा हुआ लेता है, परन्तु उनकी
- वाणी विष से भरी हुई होती है, है. कुछ पुरुषों का हदव विष से भरा हुआ होता है, परन् उन्हें
- दाणी पशु जसी मधुरता परी हुई होती है, रे. कुछ पुरुषों का हृदय विष से परा हुआ होता है आर उनही

- भूक करा हिन्स है एवं क्षेत्रक करते हैं कर कि है क्षेत्र के स्था है कि है कि स्था है है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है कि स्था है है कि स्था है कि स्था है है कि स्था है कि स्था है है कि स्था है है कि स्था है है कि स्था है है कि स
- यात कुम्य क समास काता है। ८. जिस पुरुष थर हरव ब्लुपमय क्रमा है और जिस्हा भी इन्ह्यायणी क्रमी हे वह पुरुष विषय से भरे पूर्व जार जिस्हा भी इब्लियों क्रमी के समास होना है।
- दर, पूर्ण-मुख कुम के रूप्टान द्याग पुरुषे हे पनुषेत का
- नाम दिवार इस स्थापत वास्ति (६)
- सभी तीत कृति। ३० हीत हैस व्यवस्तु सूर्वी क्षत्र स्थार कार करणा
- ्व यार्तीय क्षेत्र के विकास के किन्न के किन्न के किन्न के किन्न के किन्न के किन्न के किन्न के किन्न के किन्न क
- and an element factor of the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se
- कारात वस्तु गरीव स्टब्स्स १ - हेर्न होत व्यवस्था स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स क्रिक्स विकास
- কর্ম নীতি করা হ'ব প্রকৃতি প্রকৃতি প্রকৃতি হয় হ'ব হয় হা নীবলৈ । বিজ্ঞানী করা ক্ষান্ত কর্মের প্রকৃতি প্রকৃতি হয় হ'ব হয় নীবলৈ । ইয়ে ক্ষান্ত ক্ষিত্র করা করে করে ক্ষান্ত হ'ব হয় । কিন্তু করে ।

- —iण्डलम एम्टन iणाम्रत्रीय एर्लंडड्डी म्हे मही-हम . ९३ —ह्या प्राप्त सिन्द (१)
- -ाइर्ट हे , क्राणण भिन्धे ग्रीक्र (१)
- , णिड्मोहम रिममाए ४ केन्द्रम . ९
- , णिड़मीमजी पिममाण प्रकृडुम . ç
- , णिडमीहुम रिममाण भिक्सेम्न . इ
- । णिड्मिम्डि रिम्माण दिस्हुम्डी .४
- ांवामेव चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा– १. महर्कुंभ पाममेगं महायाता,
- , णिड़मीएडी गिमिमाए भिक्रेनुम , ट्र
- , णिड़िमीहुम भिमेमाण मिसुहार्घी . इ
- । पिरमिति में मिमाण मिस्सिन . ४
- ३. हिययनपावमकलुसं, जीहाऽवि य महुरभासणी णिच्च। जीम्म पुरिसम्मि विज्जड, से महुकुंभे महुपिहाणे ॥
- छ्वाणी रिक्सिम हिन्द्रम है , इंग्लिक मिल्रियों प्रिक्सिम हिन्द्रम है , इंग्लिम मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल्रियों मिल
- इ. े र हिषये फलुसमय, जीता य भट्टमीसिणी णिच्चे । आण्य पुरिसम्भित्त हिन्तुहरू में दिसकुमें मुहिपहाणे ॥
- निकार मेर हैं में दिर्दरमें प्रसिशी प्रस्ति के कि भिष्प
- छिट् ए प्रमुख्या तकापा (४)
- ं किन्द्री हिस्साल क्रिकी ' ६
- ं द्वित होता होता है। इ.स.च्या कार्याच्या है
- Track trackets for the
- THE BEHAMA TO
- ्यात्व सामानुस्यातः स्रोतस्य तस्यातः सैत्रसंतरायः तस्यस्यो सारक्तः
- ्रा केल्क्स क्रम्पूर्व केल्क्स क

- २. पुण्णे णाममेगे तुच्छे,
- ३. तुच्छे णाममेगे पुण्णे,
- ४. तुच्छे णाममेगे तुच्छे।
- (२) चत्तारि कुंभा पण्णता, तं जहा-
  - १. पुण्णे णामंमेगे पुण्णोभासी,
  - २. पुण्णे णाममेगे तुच्छोभासी,
  - ३. तुच्छे णाममेगे पुण्णोभासी,
  - ४. तुच्छे णाममेगे तुच्छोभासी।

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-

- १. पुण्णे णाममेगे पुण्णोभासी,
- २. पुण्णे णाममेगे तुच्छोभासी,
- ३. तुच्छे णाममेगे पुण्णोभासी,
- ४. तुच्छे णाममेगे तुच्छोभासी।
- (३) चत्तारि कुंभा पण्णता, तं जहा-
  - १. पुण्णे णाममेगे पुण्णरूवे,
  - २. पुण्णे णाममेगे तुच्छरूवे,
  - ३. तुच्छे णाममेगे पुण्णरूवे,
  - ४. तुच्छे णाममेगे तुच्छरूवे

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- १. पुण्णे णाममेगे पुण्णरूवे,
- २. पुण्णे णाममेगे तुच्छरूवे,
- ३. तुच्छे णाममेगे पुण्णरूवे,
- ४. तुच्छे णाममेगे तुच्छरूवे
- (४) चत्तारि कुंभा पण्णता, तं जहा-
  - १. पुण्णे वि एगे पियट्ठे,
  - २. पुण्णे वि एगे अवदले,
  - ३. तुच्छे वि एगे पियट्ठे,
  - ४. तुच्छे वि एगे अवदले।

- कुछ पुरुष जाति आदि से पूर्ण होते हैं, परन्तु गुणों से अपूर्ण होते हैं,
- कुछ पुरुष जाति आदि से अपूर्ण होते हैं, परन्तु गुणों से पूर्ण होते हैं,
- ें ४. कुछ पुरुष जाति आदि से भी अपूर्ण होते हैं और गुणों से भी अपूर्ण होते हैं।
- (२) कुंभ चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ कुंम आकार से पूर्ण होते हैं और पूर्ण ही दिखाई देते हैं,
  - २. कुछ कुंभ आकार से पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण दिखाई देते हैं,
  - ३. कुछ कुंभ आकार से अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण दिखाई देते हैं,
- ४. कुछ कुंभ आकार से अपूर्ण होते हैं और अपूर्ण ही दिखाई देते हैं।

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- 9. कुछ पुरुष शरीर से पूर्ण होते हैं और गुणों से भी पूर्ण ही दिखाई देते हैं.
- २. कुछ पुरुष शरीर से पूर्ण होते हैं किन्तु गुणों से अपूर्ण दिखाई देते हैं
- ३. कुछ पुरुष शरीर से अपूर्ण होते हुए गुणों से पूर्ण दिखाई देते हैं,
- ४. कुछ पुरुष शरीर से भी अपूर्ण होते हैं और गुणों से भी अपूर्ण दिखाई देते हैं।
- (३) कुंभ चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ कुंभ जल आदि से पूर्ण हैं और रूप से भी सुन्दर हैं,
- २. कुछ कुंभ जल आदि से पूर्ण हैं, परन्तु रूप से सुन्दर नहीं हैं,
- ३. कुछ कुंभ जल आदि से अपूर्ण हैं, परन्तु रूप से सुन्दर हैं,
- ४. कुछ कुंभ जल आदि से भी अपूर्ण हैं और रूप से भी सुन्दर नहीं हैं।

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- कुछ पुरुष श्रुत आदि से पूर्ण होते हैं और रूप से भी पूर्ण होते हैं,
- २. कुछ पुरुष श्रुतं आदि से पूर्ण होते हैं, परन्तु रूप से अपूर्ण होते हैं,
- कुछ पुरुष श्रुत आदि से अपूर्ण होते हैं, परन्तु रूप से पूर्ण होते हैं,
- कुछ पुरुष श्रुत आदि से भी अपूर्ण होते हैं और रूप से भी अपूर्ण होते हैं।
- (४) कुंभ चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ कुंभ जल आदि से पूर्ण होते हैं और दर्शनीय भी होते हैं,
- २. कुछ कुंभ जल आदि से पूर्ण होते हैं, परन्तु अपदल असार दिखाई देते हैं,
- कुछ कुंभ जल आदि से अपूर्ण होते हैं, परन्तु देखने में प्रिय होते हैं.
- ४. कुछ कुंभ जल आदि से भी अपूर्ण होते हैं और देखने में भी असार दिखाई देते हैं।

, इं किंड मि प्रश्ने क र्माङ छित्कमर्गप्र प्राप्ट हैं नोड़े पेणु मि हैं बीगर नहु परमु सकु . ९ -ायम ,र्डे प्राप ईक के प्राकार प्राम मि घनपु प्राकार भिट्ट

र्म कुछ पुरम कुर है कि लेपूर है जी कि कि पर्म कि है है . ह , इं कांत्र मधार ह र्मंड म गितकपर्रप क्रियम, इं र्मांड रेपू से ब्राप्ट महु परमू खर्क . इ

म छिन्द्रमध्य और हो हो के भी अपूर्ण हों है जोर परमु छक् . ४ , इं किंड फरों छ

ाउँ क्षेत्र भि प्रश्लीक भि निर्ह

-ाष्ठि , इंग्रेग् इक के जिल्हा अप मक् (भ)

, डै भि रंगम गोर डै र्राव एपू रं राग मर्वे छक् . ९

, है हिम मि र्राप्त प्रांट है रिंह णिष्ट में रुक्ट पर्कु छकु . ६

1ई हिम मि रिग्रह ग्रांध ई रिहि थिएथ मि रि रि रि पर्य गर्न । ४ , इं मि हंगद्र ग्रांट इं हींवे ग्युप्ट मि हं रुप्ट मर्क् खक् . इ

हार, हिन्य शुर हो आदि से भी वूर्ण होते हैं और विषयन्त्री (आन -ाप्रम ,हें ग़ाः इंक के ज़कार ज़ाय भी परमु ज़कार किड़

,क्रिक विन 3. कुछ पुरुष शुत आदि से पूर्ण होते हैं परन्तु धान दान आदि ,व करक मि (जाह माट

४. कुछ पुरुष सुत आदि में भी अपूर्ण होते हैं और भार दान आदि ३. कुछ पुरुष शुत आदि से अपूर्ण होते है परनु धान दान आदे.

-एप्रम्प क रिमेर्फ के प्रिकृत प्राप्त होड्यु के गिम . ५३

16) 2: 18: 14

नाम , हे क्रा हेक के अवस्त्राम निम्न (१)

कुछ मणे क्यु (सरत) लगते हैं और भ्यु है होने हैं.

्हें रित्र कृत्र में प्रमाण हिन्दी ,हैं तीएल (इंडे) क्रण गिम सकु . इ ंद्र रहे क्या में शामाय स्थित हैं होएं है के लिए पर स्ट्रे

। कुछ माने यक उन्हार है जार यक निम्म रहते । व

नाम के तेत हैं। यह अध्यक्ष अप कि मर्के अप है

'इर्ज़िक कि केल प्रकार कि का कि कि

's top hand the less that ar author it

क्षाता विकास स्थान के स्थान कर है है ।

के जात होते हैं के तार प्रकार से हा ती है है जो के प्रकार हो के हैं है है है है है है है है है है है ion (glassin menunch (e)

表示通知条件

医多种性溶性原始性 節節 医多种性皮肤 医髓性 经现代证据 13 8 3 to 15 to

法法律违控禁止的法律法法法律 医电流电流 医电流电流 化二氯甲基

· 通子公司 等於明明 在出 記上出 記上 有 不不 在 有用

医卵气球球蛋糕 医软件经 经通过出现 医克克氏 选为数据数据 (2015年) (2016年) (2016年) (2016年) (2016年) (2016年)

> , र्रड्राधमी ग्रिडी क्षियु . ९ नहार हे , क्ताण प्राप्ति भीर सुरासा प्रणाता, ते जहा-

, रुज़िह्म एंगे अवहरू,

,ठंडुफिगिएंग्रि बिस्हें . ह

। रुड़िक्क फ़ि मि छिह . ४

(भ) चतारि कुभा पण्णाता, ते जहा-

, हुरांस्त्रही ग्णि ही ग्णि . ९

र, पुण्णे वि एमे गी विस्संदड़,

, इंग्रेमि गि गि छि छ . ६

्रधामेय चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा १३ मुखे वि एंगे गी विस्तंदइ।

9. प्रणी दिएमे दिस्

, द्रञास्त्राची विप्रांग भी विस्तंदद्द,

,अञ्चानभी एए भी राजुर ह

४. सुन्धे विष्में भी विस्तिरहा -याने अ. र. र. सुन् ३६०

-ंगिक्र मान दिस्हम पितिस्ति पित्र मान प्रमान प्रमान

-छिह है <u>, भि</u>राणम् सम्मन् । ( १ )

Teas lightle leas "h

ं अंकि विभिन्ने विक्र

अंतरह विभिन्ने अवन

र त्यातासम्बद्धाः प्र

नाइक में तानायम प्राथमित्रीय प्रमान होता है

Teas lephila fire 16

'sch bhblia bas - A

Free lightla to 18

र नेक हा से किस होते हैं। जिल्ला

IFD Is British Right (3)

ं इस्ति हिस्सीय स्थाप

्रेम्या अनुस् अर्थेन

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

化稳定差 "我们是发展,我就是一般的大大大大会

And the property of the second

- २. खेमे णाममेगे अखेमे.
- ३. अखेमे णाममेगे खेमे,
- ४. अखेमे णाममेगे अखेमे।
- (३) चत्तारि मग्गा पण्णता, तं जहा-
  - 9. खेमे णाममेगे खेमरूवे.
  - २. खेमे णाममेगे अखेमरूवे.
  - ३. अखेमे णाममेगे खेमरूवे.
  - ४. अखेमे णाममेगे अखेमरूवे। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. खेमे णाममेगे खेमरूवे,
  - २. खेमे णाममेगे अखेमरूवे,
  - ३. अखेमे णाममेगे खेमरूवे,
  - ४. अखेमे णाममेगे अखेमरूवे। -वाणं. अ. ४, सु. २, सु. २८९

#### ६६. जाण दिट्ठंतेण पुरिसाणं जुत्ताजुत्ताणं चउभंग परूवणं-

- (१) चतारि जाणा पण्णता, तं जहा-
  - १. जुत्ते णाममेगे जुत्ते,
  - २. जुत्ते णाममेगे अजुत्ते,
  - ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्ते,
  - ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्ते। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जुत्ते णाममेगे जुत्ते,
  - २. जुत्ते णाममेगे अजुत्ते,
  - ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्ते,
  - ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्ते।
- (२) चतारि जाणा पण्णता, तं जहा-
  - १. जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणए,
  - २. जुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणए,
  - ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणए,
  - ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणए। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणए,
  - २. जुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणए,
  - ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणए,
  - ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणए।
- (३) चतारि जाणा पण्णता, तं जहा-
  - १. जुते णाममेगे जुतेखवे,

- २. कुछ पुरुष प्रारंभ में क्षेम होते हैं, किन्तु अन्त में अक्षेम होते हैं,
- कुछ पुरुष प्रारंभ में अक्षेम होते हैं, किन्तु अन्त में क्षेम होते हैं,
- कुछ पुरुष न प्रारंम में क्षेम होते हैं और न अन्त में क्षेम होते हैं।
- (३) मार्ग चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ मार्ग क्षेम होते हैं और क्षेम रूप वाले होते हैं,
- २. कुछ मार्ग क्षेम होते हैं और अक्षेम रूप वाले होते हैं,
- कुछ मार्ग अक्षेम होते हैं और क्षेम रूप वाले होते हैं,
- अ. कुछ मार्ग अक्षेम होते हैं और अक्षेम रूप वाले होते हैं।
   इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष क्षेम होते हैं और क्षेम रूप वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुष क्षेम होते हैं और अक्षेम रूप वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष अक्षेम होते हैं और क्षेम रूप वाले होते हैं,
- कुछ पुरुष अक्षेम होते हैं और अक्षेम रूप वाले होते हैं।

#### ६६. यान के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के युक्तायुक्त चतुर्भंगों का प्ररूपण-

- (9) यान चार प्रकार के कहे गए हैं, यदा-
  - कुछ यान युक्त होकर और युक्त रूप वाले होते हैं, (यंत्र से जुडे और वस्त्राभरणों से युक्त होते हैं,)
  - २. कुछ यान युक्त होकर अयुक्त रूप वाले होते हैं,
  - ३. कुछ यान अयुक्त प्रकार होकर युक्त रूप वाले होते हैं,
  - ४. कुछ यान अयुक्त होकर अयुक्त रूप वाले ही होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष युक्त होकर और युक्त रूप वाले होते हैं, (गुणसंपन्न और रूप संपन्न होते हैं)
  - २. कुछ पुरुष युक्त होकर अयुक्त रूप वाले होते हैं,
  - ३. कुछ पुरुष अयुक्त होकर युक्त रूप वाले होते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष अयुक्त होकर अयुक्त रूप वाले ही होते हैं।
- (२) यान चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ यान युक्त होकर युक्तपरिणत होते हैं (सामग्री से युक्त हैं और यंत्रादि से जुड़े हुए हैं)
- २. कुछ यान युक्त होकर अयुक्त परिणत होते हैं,
- कुछ यान अयुक्त होकर युक्त परिणत होते हैं,
- ४. कुछ यान अयुक्त होकर अयुक्त परिणत होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं,यथा-
- कुछ पुरुष युक्त होकर और युक्तपरिणत होते हैं (ध्यान आदि से समृद्ध होकर उन भावों में परिणत होते हैं),
- २. कुछ पुरुष युक्त होकर अयुक्त परिणत होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष अयुक्त होकर युक्त परिणत होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अयुक्त होकर अयुक्त परिणत होते हैं।
- (३) यान चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ यान युक्त होकर युक्त रूप वाले होते हैं (यंत्र आदि से जुड़े हुए होकर वस्त्राभरणों से सुशोमित होते हैं)

- कुछ पान तुक्त होकर अयुक्त हन पाई होते है.
- ्रे छार लाप पन तापृ ) कार कप्रध नाम छक् . इ
- ४. कुछ पान अपुक्त हाकर अपुक्त हन पान होते हैं।
- -ामम ,र्रे प्राः रंक के प्रकार प्राम मि मन्धु प्रकार किड्
- हाकर वस्तामरणा स भा नुशामित होते हैं). 3. कुछ पुरुष पुक्त हाकर पुक्त हम वाहे होते हैं (गुप्ता स तमृत्य
- , है होहे होए एन क्युंछ रखांड कपू प्रवृप्त छह । इ
- ्हें तिर्हे होष्ट एन तम्ह उक्हें तम्हार प्रवृष्ट वर्ह . इ
- ४. कुछ पुरुष अयुक्त इक्टर अयुक्त रूप वार्च होते हैं।
- -।यह देश मान होते के यह भाव है। यदा-
- नुर हुए तया दावन म नुसर हात है), हं होतर रहें), है होते होय विमीर तापूर रकांव तम्ह नाम बस्तु . ९
- , हैं कि कार भार कपूर उकार कपूर नाम थत् . इ
- कुछ नान अयुक्त हाकर मुक्त शामा पाठ होते हैं,
- नायम ,है पुर इंक के अकर अब मि घरपू अध्या छोड़ ४. कुछ पान अपुन्त हाकर अपुन्त मामा पान शत है।
- ,(३ छाउ हम्पन् ।माः उकाव छपुर 3. कुछ पुरुष युक्त हाकर युक्त शामा बाहे होते हैं, (प्रम आदे मे
- ्हें किंग केए एक बार अपूर्क अपूर्क हैं।
- ्रे हेर होए मारा केर उदार केर एक शामा यह हो है।
- रः केत्र तेकत अतेक ध्रयधः अनेकः ॥मा ता १ ध्रपः ११
- हउ. पुग्य क हृष्टान्त साग पुरापुक पुरुषा क ध्युनेगा हा
- एक 'ब्रोक इंट यू कारण का प्रकार के किया है किया है। (अ) सेना (बाहर विकास ) कारण के किया है किया है
- निष्ट्र कि से से से प्रेट प्रेट प्रेट हैं। अं देश तीत तेम पाध्य तेम पा ४ र वाच दर धारा व वेस
- ារ សេមសំខាន់ នេះនេះមេសិក្សា នេះ
- The Bod at which the tip of the
- क कि देन स्थान देश अर्थन कर्न क
- -interaction of a contraction in the highest less
- (V 1 13 30 5 to 10 भारताम भूषा भाषा सम्बद्धा १४ मा भूषा स्थापित स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप
- "这是这样是这种的现在分词
- 223 WE 27 WEST BUT ES
- Carlo of the contract the table
- 1987年1日本大学的大学的大学
- and the state of the state
- A strain to the strain to the first
- "真实这是你们,是<sup>\*\*</sup>你们的是是<sup>\*\*</sup>,他还没有一块
- Committee grant grown committee to be grown and grown
- المعتبية والمعتبية والمستوالة والمستوا
- والكروكر فالمحتب ويعاله فأستان والمستبول

- गुन णाममग अजुतस्व,
- ३. अजुत णाममग जुतह्व,
- ८. अनुते णाममेग अनुतह्व।
- एवामेव चतारि पुरस्यावा पणाता, ते जहा-
- जुत णाममेगे जुतख्दे,
- उं गैय गाममग् अनीयब्द
- अर्थिय गाममगं येदाल्दः
- ८' अर्थित णाममंग अर्थतस्ति।
- (४) चनारि जाणा पण्णता, ते जहा-
- अंत्र गाममग्रेत्राप्तः
- गेंस गाममग अर्वेससाम्
- ३' अर्थेस वासिस्त विस्साम्'
- एवामेच चसारि पुरसन्ताया पण्णाता, ते गहा-१ अर्थेस वाससग अर्थेसवास।
- કે. ત્રુને ળામમેંગ સુંત્રભામે,
- अधि वासिस्य जीवसात्रः 3' - ગ્રેલ ગામમાં કાર્યુસમામું
- अंजेस वासिमंग अजैससाम्। -धवा अ ४ व. इ. मे. ३३६
- ६ ३, चुग्गिदङ्खनणं चुत्ताचुताणं युग्साणं यजना परूपणं-
- (4) वनापुत्र त्रोनात विकासा 'स अहा-
- 3° तीय लासिसस् जीव
- अने जीन जीने भीने अने भ
- कि अवीच तांसिता वीचे कि
- अवीन क्षांतानान अवीना
- The allered to the - while his back to be the allow the big
- This bearing in
- This beat to be to
- THE STATE OF THE STATE OF
- 135 printer (1) (1) (1)
- The property of the second
- The same of the same said
- The second of the second of the
- · 我们的 医克尔特氏 医克尔氏
- o Boy Carro things of a conjugation
- Establish Same
- a the second of the second

- ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणए,
- ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणए।
- (३) चत्तारि जुग्गा पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे,
  - २. जुत्ते णाममेगे अजुत्तरूवे,
  - ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे,
  - ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तस्वे। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. जुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे,
  - २. जुत्ते णाममेगे अजुत्तरूवे,
  - ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे,
  - ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तरूवे,
- (४) चत्तारि जुग्गा पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे,
  - २. जुत्ते णाममेगे अजुत्तसोभे,
  - ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे,
  - ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तसोभे। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे,
  - २. जुत्ते णाममेगे अजुत्तसोभे,
  - ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे,
  - ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तसोभे। -व्राणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३९९

# ८. जुग्गारिया दिट्ठंतेण पहोप्पह जाइं पुरिसाणं चउभंग परूवणं—

- (१) चत्तारि जुग्गारिया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. पंथजाई णाममेगे, नो उपहजाई.
  - २. उपहजाई णाममेगे, नो पंथजाई,
  - ३. एगे पंथजाई वि, उप्पहजाई वि,
  - ४. एगे णो पंथजाई, णो उप्पहजाई।

# एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-

- १. पंथजाई णाममेगे, णो उप्पहजाई,
- २. उप्पहजाई णाममेगे, णो पंथजाई,
- ३. एगे पंथजाई वि, उप्पहजाई वि,
- ४. एगे णो पंथजाई, णो उप्पहजाई।

–ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३९९

- रि. सारही दिट्ठंतेण जोयग-विजोयगस्स पुरिसाणं चउभंग परुवणं—
  - (१) चतारि सारही पण्णता, तं जहा-
  - १. जोयावइत्ता णाममेगे, णो विजोयावइत्ता,

- ३. कुछ पुरुष अयुक्त होकर युक्त परिणत होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अयुक्त होकर अयुक्त परिणत होते हैं।
- (३) युग्य चार प्रकार के कहे गए है, यथा-
- 9. कुछ युग्य युक्त होकर युक्त रूप वाले होते हैं,
- २. कुछ युग्य युक्त होकर अयुक्त रूप वाले होते हैं,
- ३. कुछ युग्य अयुक्त होकर युक्त रूप वाले होते हैं,
- ४. कुछ युग्य अयुक्त होकर अयुक्त रूप वाले होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- 9. कुछ पुरुष युक्त होकर युक्त रूप वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुष युक्त होकर अयुक्त रूप वाले होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष अयुक्त होकर युक्त रूप वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अयुक्त होकर अयुक्त रूप वाले होते हैं।
- (४) युग्य चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- 9. कुछ युग्य युक्त होकर युक्त शोमा वाले होते हैं,
- २. कुछ युग्य युक्त होकर अयुक्त शोभा वाले होते हैं,
- ३. कुछ युग्य अयुक्त होकर युक्त शोभा वाले होते हैं,
- ४. कुछ युग्य अयुक्त होकर अयुक्त शोभा वाले होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- 9. कुछ पुरुष युक्त होकर युक्त शोभा वाले होते हैं,
- २. कुछ पुरुष युक्त होकर अयुक्त शोभा वाले होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष अयुक्त होकर युक्त शोभा वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अयुक्त होकर अयुक्त शोभा वाले होते हैं।

#### ६८. युग्य गमन दृष्टान्त द्वारा पथोत्पथगामी पुरुषों के चतुर्भगीं का प्ररूपण—

- (9) युग्य (घोड़े आदि का जोड़ा) का ऋत (गमन) चार प्रकार का कहा गया हैं, यथा—
- 9. कुछ युग्य मार्गगामी होते हैं, उन्मार्गगामी नहीं होते हैं,
- २. कुछ युग्य उन्मार्गगामी होते हैं, मार्गगामी नहीं होते हैं,
- ३. कुछ युग्य मार्गगामी भी होते हैं और उन्मार्गगामी भी होते हैं,
- ४. कुछ युग्य मार्गगामी भी नहीं होते हैं और उन्मार्गगामी भी नहीं होते हैं।

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- 9. कुछ पुरुष मार्गगामी होते हैं, उन्मार्गगामी नहीं होते हैं,
- २. कुछ पुरुष उन्मार्गगामी होते हैं, मार्गगामी नहीं होते हैं,
- कुछ पुरुष मार्गगामी भी होते हैं और उन्मार्गगामी भी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न मार्गगामी होते हैं और न उन्मार्गगामी होते हैं।

#### ६९. सारिथ के दृष्टान्त द्वारा योजक-वियोजक पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण—

- (१) सारिय चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ सारिय योजक होते हैं, िकन्तु वियोजक नहीं होते (वैल आदि को गाड़ी से जोड़ने वाले होते हैं, मुक्त करने वाले नहीं होते हैं),

- ें हुए सि कर्णाय गीर हैं हीई हिन कि कर्णाय थिंगार खर् , ईं तिंड क्षि कार्जाञ्ची और ईं तिंड क्षि कार्जाञ्च धाराम खत्रू . इ , ईं र्ताइ डिम् कर्लाफ हुन्सी ,ईं र्ताइ कर्लाछी थी आप एक . ९
- , ई रिड़ डिम् कार्याय किसी हैं हिड़ कार्याय परपू थर्छ . ९ नाष्ट्रम ,र्जं ग्राप र्जक र्क ज्ञाकर ज्ञान कि घरमू ज्ञाकर भिड़
- ३. कुछ तुरुष योजक भी होते हैं और वियोजक भी होते हैं, २. कुछ तुरुष वियोजक होने हैं, किन्तु योजक नहीं होने हैं,
- हिन क्षि कर्णायी र्राप्त है तिह हिन क्षि कर्णाय परमु सर्ह .४

# <u>—ाणमत्रप्त कि रिप्तेम्हिन के</u> किरमु क्तपुर कहु । राइ मंख्युं के म्यवूं के झीर नीए . ००

- नाष्ट्र , है प्राप्त है क के जाकर जाड़ मण्ड़ (९)
- | **FP+H-P**P . 8 , हम्मम-लव् . ह , इम्मिन-लकु . ५ , हम्मन्न-तील . ९
- –ाष्ठि ,ई ग्राम् ईक र्क जिल्हा जान कि प्रकृष जाका कि
- , हाम्म-लकु . ५ , हम्मम्-ज्ञील् . ९
- 1KP+H-PP . 8 ३. वछ-सम्पन्न,
- -ाष्ट्र ,ई ग्राप् ईक र्क जाकर जाड मण्डे (*६*)
- , र्रा हम्म कुम्म निर्म कुर्य हो है एवं इस्म क्या सम्बे वर्ष , इ , किंड डिम हम्मम-रुकु क्रुकी , हैं किंड हम्मम-नीाए मथड़ छकु . ९
- , ई र्तिड़ क्षि सम्मन-रुकु र्राफि हैं र्तिड़ क्षि सम्मन-तीारू पण्ड छक् . इ
- हि हम्मन-रुकु म र्राफि हैं तिह हि हम्मन-तीाए म मण्ड खर्ख .४
- नायम , ई प्राप इक के जाकार जान मि घरुप जाकार मिड़
- , ई र्राइ डिम हम्मम-तीाल क्रुकी ,ई र्राइ हम्मम-लकु घरुप छकु . ۶ , ई र्राइ डिम् इम्पप्त-लकु क्रुकी , ई र्राइ हम्पप्त-तीाए एकपृ एकु . ९
- ड़ि हम्म ने लक् F र्राप्ट हैं निंह ड़ि हम्म ने नीए F प्रवृष्ट रहे . ४
- नाष्ट्रम ,ई ग्राप इंक रू आकर ग्राप्ट मण्डु ( ६ )

15 615

- , र्ति हिम हम्मम-रूट क्रिकी ,ई र्ति हम्मम-त्रीार मण्ड एकु . ९
- ्र है तिह मि हम्मम-रुड गर्स है तिह मि हम्मम-त्रीारू मघड़ छत् . इ २. कुछ वृपम वल-समन्न होते हैं, किन्तु जाति-समन्न नहीं होते,
- हि हम्मम-रुष्ट म र्राप्ट है तिंड हि हम्मम-तीाए न स्पष्ट छकु .४
- नाष्ट्रफ , है ग्राम् ईक र्क प्राक्ष प्राष्ट्र कि घन्ध्र प्राक्ष कि
- , हैं तिहं हिम सम्मन्छ कुकी ,हैं विहं सम्मन नीारू प्रकृषकु . ९
- , ई तिंह क्षि सम्म<del>त्र का</del> ग्रांध ई तिंह क्षि सम्मन-तीारू घरमु खतु . *६* , र्तिड डिम इम्पर-तीारू मृन्मी ,ई र्तिड हम्पर-रूम परपृ खकु . ६
- है हम्मन्छ र गाँध है तिह हि एमन-तीगर र पर्नु छकु .४

- २. विजीयविद्ता णाममेगे, णो जोयावद्ता,
- एगे जोयावइता वि, विजीयावइता वि,
- ४. एगे गी जीयावड्सा, गी विजीयावड्सा।
- १. जोयाबद्ता णाममेगे, णी विजोयाबद्ता, <u> – डिए हे , ह्नाण्ण । हाएस भीट्र हिम्ह</u>
- २. विजीयावइता णाममेगे, णो जोयावइता,
- ३. एगे जोयावइता वि, विजोयावइता वि,
- ४. एमे जी जीयविद्या, जी विजीयविद्या।
- -ठाजं. स. ४, सु. ३, सु. ३,९९

# -Inpah ७०. जाइआइ दिर्ठेतेण जुताजुत उसम पुरिसाण चयमंग

- . इ. बरुसंपण्<u>ते</u> ) क्वास्तेपण्<u>र</u>ी **२. कुरुस्**पण्णे, . 9. जातिसंपण्णे,
- , रिण्मिमेरुकू . *६* , जातिसंपणी, <u> – निर्म न नत्ता प्रमित्र प्रमाया पण्णता, तं जहा –</u>
- ४. हव संपणी। . इ. बल <del>स</del>ंपण्णे,
- , हिमंस्रुकु मि , मिमाण हिमंस्ड्राफ . ९ -ाज्ञर्ग, 15 roup 1445 मान्न (५)
- , हिमंभ्रेड्राए मिनिमीए हिमंभ्रुक्क . ६
- , मि हम्भुरुकु, मि हम्भुद्रारू ग्रेप . इ
- । हमंभुरुकु मि, हममुड्राफ मि पिय . ४

#### , हिमंस्रक्त ि, मिमाण हमंस्राण . ९ प्वामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा—

- , हिमंस्ट्राप्त किममाण हमंस्रक्क . ५
- , চী हमंभलकु , চী हमंभ्रहाए ग्रि . इ
- । हमेरुक़ ि, हमेम्रहाए ि ग्रि . ४

- , हिम्मुरुंड िन, रिमिमाए हिम्मुड्राए . ९
- , भी हमंभरू , भी हमंभ्राम ग्मि . इ ह्मभुड्डार हि , िम्माण हमभुरु . ६
- । हम्मेरुक ि, हम्मेड्राए ि ग्रि .४
- , हममुरुष्ट ि, मिमाण हममुड्राफ . ९ नामेव चतारि पुरिसमाया पण्णाता, तं महा-
- , हिममेत्रहार हि , रिमिमाए हममेल्रह . ६
- , ही हम़ेम्रहा, ही हमम्रहाए एए . इ
- । हिम्मुरुह हि , हिम्मुड्राए हि ग्रि . ४

#### ७२. जाइ-कुल-बल-रूव-जय संपण्ण पकंथग दिट्ठंतेण पुरिसाणं चउभंग परूवणं—

- (१) चत्तारि पकंथगा पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. जातिसंपण्णे णाममेगे, णो कुलसंपण्णे,
  - २. कुलसंपण्णे णाममेगे, णो जातिसंपण्णे,
  - ३. एगे जातिसंपण्णे वि, कुलसंपण्णे वि,
- ४. एगे णो जातिसंपण्णे, णो कुलसंपण्णे। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा–
- जातिसंपण्णे णाममेगे, णो कुलसंपण्णे,
- २. कुलसंपण्णे णाममेगे, णो जातिसंपण्णे,
- ३. एगे जातिसंपण्णे दि, कुलसंपण्णे वि,
- ४. एगे णो जातिसंपण्णे, णो कुलसंपण्णे।
- (२) चत्तारि पकंथगा पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. जातिसंपण्णे णाममेगे, णो बलसंपण्णे.
- २. बलसंपण्णे णाममेगे, णो जातिसंपण्णे.
- ३. एगे जातिसंपण्णे वि, बलसंपण्णे वि.
- ४. एगे णो जाति संपण्णे, णो बलसंपण्णे। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—
- 9. जातिसंपण्णे णाममेगे, णो बलसंपण्णे,
- २. बलसंपण्णे णाममेगे, णो जातिसंपण्णे,
- ३. एगे जातिसंपण्णे वि, बलसंपण्णे वि,
- ४. एगे णो जातिसंपण्णे, णो बलसंपण्णे।
- (३) चत्तारि पकंथगा पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. जातिसंपण्णे णाममेगे, णो रूवसंपण्णे,
  - २. रूवसंपण्णे णाममेगे, णो जातिसंपण्णे,
  - ३. एगे जातिसंपण्णे वि, खवसंपण्णे वि,
- ४. एगे णो जातिसंपण्णे, णो रूवसंपण्णे। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—
- जातिसंपण्णे णाममेगे, णो रूवसंपण्णे,
- २. रूवसंपण्णे णाममेगे, णो जातिसंपण्णे,
- ३. एगे ज़ातिसंपण्णे वि, रूवसंपण्णे वि,
- ४. एगे णो जातिसंपण्णे, णो खवसंपण्णे।
- (४) चत्तारि पकंथगा पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जातिसंपण्णे णाममेगे, णो जयसंपण्णे,
  - २. जयसंपण्णे णाममेगे, णो जातिसंपण्णे,
  - ३. एगे जातिसंपण्णे वि, जयसंपण्णे वि,
- ४. एगे णो जातिसंपण्णे, णो जयसंपण्णे। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—
- १. जातिसंपण्णे णाममेगे, णो जयसंपण्णे,
- २. जयसंपण्णे णाममेगे, णो जातिसंपण्णे,
- ३. एगे जातिसंपण्णे वि, जयसंपण्णे वि,
- ४. एगे णो जातिसंपण्णे, णो जयसंपण्णे।

# ७२. जाति-कुल-वल-रूप और जय संपन्न अश्व के दृष्टान्त द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण-

- (१) घोड़े चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न होते हैं, कुल-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ घोड़े कुल-सम्पन्न होते हैं, जाति-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न भी होते हैं ओर कुल-सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ घोड़े न जाति-सम्पन्न होते हैं और न कुल-सम्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा–
- कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते हैं, कुल-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ पुरुष कुल-सम्पन्न होते हैं, जाति-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न भी होते हैं और कुल-सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न जाति-सम्पन्न होते हैं और न कुल-सम्पन्न होते हैं।
- (२) घोड़े चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न होते हैं, वल-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ घोड़े वल-सम्पन्न होते हैं, जाति-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न भी होते हैं और वल-सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ घोड़े न जाति-सम्पन्न होते हैं और न वल-सम्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यया–
- 9. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते हैं, वल-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ पुरुष वल-सम्पन्न होते हैं, जाति-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न भी होते हैं और वल-सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न जाति-सम्पन्न होते हैं और न वल-सम्पन्न होते हैं।
- (३) घोड़े चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न होते हैं, रूप-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ घोड़े रूप-सम्पन्न होते हैं, जाति-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न भी होते हैं और रूप-सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ घोड़े न जाति-सम्पन्न होते हैं और न रूप-सम्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा–
- 9. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते हैं, रूप-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न होते हैं, जाति-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न भी होते हैं और रूप-सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न जाति-सम्पन्न होते हैं और न रूप-सम्पन्न होते हैं।
- (४) घोड़े चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न होते हैं, जय-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ घोड़े जय-सम्पन्न होते हैं, जाति-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- ३. कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न भी होते हैं और जय-सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ घोड़े न जाति-सम्पन्न होते हैं और न जय-सम्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते हैं, जय-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ पुरुष जय-सम्पन्न होते हैं, जाति-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न भी होते हैं और जय-सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न जाति-सम्पन्न होते हैं और न जय-सम्पन्न होते हैं।

हमहरे

# भर्बेट्य गित अध्ययन

- नाष्ट्रफ ,ईं ग्राप इंक के ज़कर ज़ाह सि (h)
- , ईं तिइ क्षिम हम्मम-रूम , ईं तिइ हम्मम-रुकु ईपि थकु . ९
- , ई र्राइ कि सम्पन रहे , ई र्राइ सम्पन रहे हो। खर्क . ९
- , ई र्तिड़ क्षि इम्पप्त-रुड़ र्रांट है र्तिड़ क्षि हम्पप्त-रुकु इंघि छकु . . इ
- , ई रिडि डिन हम्मिन लड़ ,ई रिडि हम्मिन लकु घरणू यस् . ९
- , ईं तिइ हिम् हम्मम्-लक् , ईं तिई हम्मम्-लब् घरमृ खक् . ९
- ह. कुछ सम्बन्ध में होते हैं भी होते हैं भी हमान अपूर्व करें कि
- । ईं र्तिइ हम्मम्-रुष्ट म र्राप्टि ईं र्तिइ हम्मम्-रुख् म घरम् छकु . ४
- नाष्ट्र , ईं ग्राप् इक रहे जारुष जा<del>प्ट</del> इंधि *(३*)
- , ई र्तिङ डिम हम्मम-मन्न , ई रिङ हम्मम-लकु इंग्रि ଅकु . ९
- केर मिड़े किर सम्पन्न निह, कुल-सम्पन्न निह, कुल-सम्पन्न मी होते हैं,
   कुल-सम्पन्न भी होते हैं किर सम्पन्न मी होते हैं,
- । ई र्तिइ हम्मन-मन्न न र्राधि ई रिड हम्मन-रुकु न ईप्रि छकु . ४
- न्या भेर ते प्राप्त हुन कि अकार के कहा है। निवास कि
- , ईं र्रिड डिम हम्मम-गन्न , ईं र्रिड हम्मम-लकु घरुपृ छकु . ९ , ईं र्रिड डिम हम्मम-लकु , ईं र्रिड हम्मम-गन्न घरुपृ छकु . ९
- , ई तिंड कि हम्मम-एन र्राए हैं तिंड कि हम्मन-लक् घन्ट्र छक् . इ
- । ई र्ताइ हम्पम-मन ह र्रांध ई र्ताइ हम्पम-रुकु ह परुप्ट खर्रु . ४
- नाष्ट्र , हैं ग्राप् हेंक के ज़कर जांच इं*वि* (*थ*)
- े. कुछ घोड़े कुल-सम्पन्न होते हैं, जय-सम्पन नहीं होते हैं, हें किह जिम सम्पन किहें, कुल-सम्पन होते हों,
- , ई रिड़ क्षि हम्पर-एए र्रोंट ई रिड़ क्षि हम्पर-लकु इंग्रि थकु . इ
- । ईं तिंह हम्म-फा न र्रांफ हैं तिंह हम्म-छकु न ईपि छक् .४
- हसी प्रकए मुरुप भी चार प्राक्त के कहे गए हैं, यथा— हसी प्रकृष क्रक सम्मन होते हैं, जय-सम्मन कर्क घर्क है ,
- रे. कुछ पुरुष जय-सम्पन्न होते हैं, कुल-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- र हे तिंड क्षि हम्मम-फल ग्रीर डें तिंड क्षि हम्मम-लकु घरणु खकु . ४ । डें तिंड हम्मम-फल न ग्रीर डें तिंड हम्मम-लकु न परगु खकु . ४
- ्र के के मार प्रकार भार है। (ऽ) मोहें मार प्रकार भार है।
- , इं रिवि डिम हम्मम-एक, ईं रिवि हम्मम-लघ इंपि खकु . ९
- , इं र्राइ हिम हम्मम लंघ , इं र्राइ हम्म-मन इंप्रि छकु . ९
- , डें तिंड कि हम्म नम्ब र्राप्ट डें तिंड कि हम्म न्या ड्रांड खकु . ड्रं
- । डैं र्ताइ हम्पप्त-एड़ ह ग्रांध ईं र्ताइ हम्पप्त-रुट ह ईप्रिय खर्ह . ४
- नार , हैं ग्राम ईक के जाकार जान पिर प्रकृष जाकार सिंह , हैं निहि हिम इम्मम-एड, हैं निहि इम्मम-राज परपृ यकु . ९
- , डैं र्रांड डिम हम्मम-राम, डैं र्रांड हम्मम-*मन* पर्रमु खर्कु . *९*
- . डें तेंड़ भि सम्मम्-कड़ ऑर्ड हैं तिंड़ भि समम कड़ परपृ खर्क . इं
- । हैं त्रिंह सम्मुन्यन न गर्छ हैं त्रिंह सम्मुन्छ म प्रवृष्ट छुट्ट . ४ -ाया , ई ग्रार ईक के जावा जावा होता (१)
- , इं तिह डिम RIPH-PR , ईं तिह RIPH-राष्ट्र इंप्रि खतु . e
- केल वोड़े जब-सम्पन्न होते हैं, बल-सम्पन्न नहीं होते हैं,

- (४) वसारि पक्षंगा पण्णाता, ते जहा– हिन्दु
- 9. कुरुसंपणी पामिमेगे, पी बरुसंपणी,
- , மெர்ந்ஒத் ரெ, ரிசுபுர் மேர்த்தை ் ஒ
- , ह्य किएमंस्रहा, ह्य किएमंस्रह कि . ç
- ४. एने गी कुरुस्पणों, गी बरुस्पणों।
- एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पणणता, तं जहा— ९. कुरुसंपण्णे णाममेगे, णी बरुसंपण्णे,
- , रिक्सिंपणी गाममेंगे, गी कुरुसंपणी,
- ३. एगे कुलसंपणो वि, बलसंपणो वि,
- ४. एमे गी कुलसंपण्णे, णी बलसंपण्णे।
- नहार हें,।जाणप पार्यक्षेत्र जिहा (३)
- कुरुस्पणो गाममेने, णी क्वसंपणो,
   क्वसंपणो गाममेने, णी कुरुसंपणो,
- जिल्हा के अपने कि निकार कि निकार कि निकार कि निकार के निकार कि निकार के निकार के निकार के निकार के निकार के नि
- ३. एगे कुलसंपणी वि, लवसंपणी वि,
- ४. एमे मी कुरुसंपण्णे, मी क्वसंपण्णे। एवामेव चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा–
- , िण्णमंत्रकल कि , िममाण विषयं क्षेत्रसंचित्रके . ९
- ल्यसंपण्णे णाममेगे, णो कुलसंपण्णे,
- , ही िण्णिमंत्रक, ही िण्णिमंत्रक विष्
- ४. एमे जी कुलसंपणी, जी ब्बस्पिणी।
- (७) चतारि पर्तस्या पणाता, तं गरा १. कुरुसंपणी गाममेगे, गी जयसंपणी,
- जयसंपण्णे णाममेगे, णो कुलसंपण्णे,
- , ही किलसंपणी वि, जयसंपणी वि,
- ८. एगे गो कुरुसंपण्णे, णी नयसंपण्णे।
- एवामेव चतारि पुरिसयाया पणाता, तं जहा-
- कुलसंपणी पामिमेगे, णी जयसंपणी,
   जयसंपणी पामिमेगे, णी कुलसंपणी,
- ञ्च विकार स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्
- एगे कुलसंपण्णे वि, जयसंपण्णे वि,
- ४. एगे गो कुलसंपण्णे, जो जयसंपण्णे।
- —ाइरू हे , १५ गणण गण्डके स्वाहरू (১) भाषांस्वरूप प्रित्ताता प्राहरू
- 9. वलसंपणी णामिनेगे, णी खतसंपणी,
- २. स्वस्पणणे णाममेगे, णो ब्रस्पणणे,
- 3. एगे बरुसंपण्णे वि., ह्वसंपण्णे वि.,
- ४. एमे गी बलसंपणी, गी हबसंपणी। एवामेव चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा—
- , पिणमांमुम्न*न्न विण्*, रिमिमागि पिणमांमुरुच्च . ९
- , विवसंप्रका गाममें , गो दलसंप्रण , ५
- ३. एगे बलसंपण्णे वि, ह्वसंपण्णे वि,
- ४. एगे गी बरुसंपणी, णी ख्वसंपणी। -शिर तं मारि पक्षंया पणाता, तं महा-
- , विक्संप्रण विम्मिने, विस्तिपाव विक्संप्रक्र . ९
- . जयसंपणी गाममेंगे, गी बरुसंपणी,

- ३. एगे बलसंपण्णे वि, जयसंपण्णे वि,
- ४. एगे णो बलसंपण्णे, णो जयसंपण्णे। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
- १. बलसंपण्णे णाममेगे, णो जयसंपण्णे,
- २. जयसंपण्णे णाममेगे,णो बलसंपण्णे,
- ३. एगे बलसंपण्णे वि, जयसंपण्णे वि,
- ४. एगे णो बलसपंण्णे, णो जयसंपण्णे।
- (१०) चत्तारि पकंथगा पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. रूवसंपण्णे णाममेगे, णो जयसंपण्णे,
  - २. जयसंपण्णे णाममेगे, नो रूवसंपण्णे,
  - ३. एगे रूवसंपण्णे वि, जयसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो रूवसंपण्णे, णो जयसंपण्णे। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. रूवसंपण्णे णाममेगे, णो जयसंपण्णे,
  - २. जयसंपण्णे णाममेगे, णो रूवसंपण्णे,
  - ३. एगे रूवसंपण्णे वि, जयसंपण्णे वि,
  - ४. एगे णो रूवसंपण्णे, णो जयसंपण्णे। –ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३२८

# ७३. हय दिट्ठंतेण जुत्ताजुत्ताणं पुरिसाणं चउभंग पर्वाणं-

- (१) चत्तारि हया पण्णता, तं जहा-
  - 9. जुत्ते णाममेगे जुत्ते,
  - २. जुत्ते णाममेगे अजुत्ते,
  - ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्ते,
  - ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्ते।

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- १. जुत्ते णाममेगे जुत्ते,
- २. जुत्ते णाममेगे अजुत्ते,
- ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्ते,
- ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्ते।
- (२) चत्तारि हया पण्णत्ता, तं जहा-
- १. जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणए,
- २. जुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणए,
- ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणए,
- ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणए। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
- १. जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणए,
- २. जुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणए,
- ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणए,
- ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणए।
- (३) चत्तारि हया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. जुत्ते णाममेगे जुत्तलवे,
- २. जुत्ते णाममेगे अजुत्तस्वे,

- कुछ घोड़े वल-सम्पन्न भी होते हैं ओर जय-सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ घोड़े न बल-सम्पन्न होते हैं और न जय-सम्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- कुछ पुरुष बल-सम्पन्न होते हैं, जय-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ पुरुष जय-सम्पन्न होते हैं, चल-सम्पन्न नहीं होते हैं,
- कुछ पुरुष वल-सम्पन्न भी होते हैं और जय-सम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न वल-सम्पन्न होते हैं और न जय-सम्पन्न होते हैं।
- (90) घोड़े चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
  - कुछ घोड़े खप-सम्पन्न होते हैं, जय-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - २. कुछ घोड़े जय-सम्पन्न होते हैं, रूप-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - कुछ घोड़े रूप-सम्पन्न भी होते हैं और जय-सम्पन्न भी होते हैं,
  - ४. कुछ घोड़े न रूप-सम्पन्न होते हैं और न जय-सम्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न होते हैं, जय-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - २. कुछ पुरुष जय-सम्पन्न होते हैं, रूप-सम्पन्न नहीं होते हैं,
  - कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न भी होते हैं और जय-सम्पन्न भी होते हैं,
  - ४. कुछ पुरुष न रूप-सम्पन्न होते हैं और न जय-सम्पन्न होते हैं।

# ७३. अश्व के दृष्टान्त द्वारा युक्तायुक्त पुरुषों के चतुर्भगों का प्रखपण-

- (9) घोड़े चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - 9. कुछ घोड़े युक्त होकर युक्त होते हैं,
  - २. कुछ घोड़े युक्त होकर भी अयुक्त होते हैं,
  - कुछ घोड़े अयुक्त होकर भी युक्त होते हैं,
  - ४. कुछ घोड़े अयुक्त होकर अयुक्त होते हैं।
- इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ पुरुष युक्त होकर युक्त होते हैं,
- २. कुछ पुरुष युक्त होकर भी अयुक्त होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष अयुक्त होकर भी युक्त होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अयुक्त होकर अयुक्त होते हैं।
- (२) घोड़े चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ घोड़े युक्त होकर युक्त परिणत होते हैं,
- २. कुछ घोड़े युक्त होकर अयुक्त परिणत होते हैं,
- कुछ घोड़े अयुक्त होकर युक्त परिणत होते हैं,
- ४. कुछ घोड़े अयुक्त होकर अयुक्त परिणत होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष युक्त होकर युक्त परिणत होते हैं,
- २. कुछ पुरुष युक्त होकर अयुक्त परिणत होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष अयुक्त होकर युक्त परिणत होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष अयुक्त होकर अयुक्त परिणत होते हैं।
- (३) घोड़े चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ घोड़े युक्त होकर युक्त रूप वाले होते हैं,
- कुछ घोड़े युक्त होकर अयुक्त रूप वाले होते हैं,

- मैं किड कार एक कहा उका विकास क्री कर विकास क्री कि कि –ाष्ठप्ट ,ई ग्राप्ट ईक र्क जिल्हा अन्तर कि एक्ट्र अन्तर किंट्र । हैं तिह र्राप्ट एन कपृष्ट रक्षि क्रिक्ट इपि खकु .४ . इ. कुछ माडे कार कि एक एक एक हो। कि के एक . इ
- , इं र्राइ कार पत्र समुक्त अधुक अधुक प्रकृत का वार्ष हो है . इ
- , ई र्ताइ र्हार एन कपूर प्रकांड कपूर एक एक . इ
- । हैं रिडि कीर एन त्राप्टुर रक्डि क्रिए **वर्मु छ**त्। ४
- –ाष्ठफ़ ,ई प्राप्ट ईक के प्राक्ष प्राप्ट ईकि (४)
- ,ई र्राइ र्राप्त माह क्रि रक्ष रक्ष इंघ खरू . ९
- ,ई र्रिड कान Irrits कपु रकांड कपुर इंग्नि खकु . इ
- १ई रिड़ र्राघ ।।मीह कपृष्ट रकि कपृष्ट इपि छकु .४
- –ाष्ठप्ट ,ईं ग्राप्ट ईक के जिल्हा जान कि विक्र जिल्हा कि इ
- , ई रिवि कार । एरिंद कपूर रक्ष कपूर एक एक एक ए , डैं निंड कान ामीड <del>का</del>पृष्ट रकांड कांट्र घरमू खकु . ९
- 1ई र्ताइ कार ।। माहि त्राप्टीस प्रकार कार्य विकास ।
- -Inhak क रिम्पेक्ट के विवय क्यांकिए एए कि क्यांकि का कि कि क्यांकि कि
- नाष्ट्र ,ई प्राप्त ईक के ज्ञाकार जान कि (६)
- ,ई र्रिड डि कप्ट रक्डि कप्ट क्रिड छक् . ९
- कुछ हाथी युक्त होकर अयुक्त होते हैं,
- ,ई र्राइ त्म्यू भि रक्ष क्यूफ क्षिड़ खकु . इ
- । ई र्तिह कपृष्ट रक्षि कपुष्ट कि है। ४
- −ाष्ट्रघ ,हैं ग्राप् ईक र्क ज़िल्म ज़ाइ कि घरपू ज़िल्म भिट्ट
- , ईं र्राइ कि क्रु रक्ष क्रु करें है , हैं हैं हैं हैं ।
- , ई र्राइ त्मृष्ट भि एकड़ि क्रप्ट पर्रपृ थकु . ९
- ,ई र्राइ त्मृ भि रक्ष क्यूर प्रमुख्य ह
- । हैं तिह हि कपुर, अगह कपुर प्रकृ रह
- –ाष्ट्रफ ,ईं ग्राग् ईक के ज़कार जान किछि · (९)
- , इं र्राइ कार्यीप कपूर उकाइ कपूर किन्छ स्कृ . ९
- , डैं रिडि ताण्रीप कप्रुस्ट एकाई कप्र थिए हैं । इ
- , हैं र्तिह जाएरीए तरपृ रकांड तरपृष्ट क्रिंग्ड खरू . **इ**
- । इं र्राइ राएरीए त्म्यूर , रकाई त्म्यूर कि । इं र
- -ाष्ट्र , हैं गुए ईक के जरूर जार भि मन् गुजर किड़
- , इं र्ताइ ताण्रीए कपृष्ट रकांड कपृ एकपृ थक् . s , ई र्ताइ ताएरीए कपूर उकाई कपूर परपृ थकु . ९
- ,ई र्राइ ताएरीए कपूर उकाई कपुरू परमू खरू . इ
- फ़िर नाएग्री कपृष्ट म्काइ कपृष्ट परम थर्क .४
- -ाष्ट्रप्ट, है गुए हैक के प्राकार प्राप्ट गिंग्ड ( £ )
- , इं र्राठ रंगर एन कपृष्ट एकांड कपृ पिंग्ड **एक** ९ , इं तांह र्हाए एन कपूर रकांह कपूर कि छक् . ९

- ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तरूदे,
- ४. अजुत्ते गाममेगे अजुत्तक्वी।
- प्वामेव चतारि पुरिसजाया पणाता, तं जहा-
- 9. जुते णाममेगे जुत्तरूदे,
- ५. जुत्ते णाममेगे अजुत्तक्वे,
- ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तरूदे,
- ४. अजुत्ते गाममेगे अजुत्तस्वे।
- –ाइर्फ हे ,ाज्ञाण एड ज्ञीत्र (४)
- 9. जुर्ने णाममेगे जुत्तसीमे,
- जैय गाममेगे अजुत्तसीमे,
- ३. अजुते णाममेगे जुत्तसीमे,
- ४. अजुत्ते गाममेगे अजुत्तसीमे।
- एवामेव चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा–
- जैंसे गाममेगे जुससीये,
- जैर्न णाममेगे अजुत्तसीमे,
- अजुत्रे गाममेगे जुत्तसीमे,
- ४. अजुते णाममेगे अजुत्तसीमे। -ठाणं. अ. ४, उ. ३, मु. ३१९
- ७४. गव दिङ्ठतेण जुताजुताणं पुरिसाणं चउभंग पलवणं-
- -ाइफ ंत्र, <del>तिजाया पणाता, तेजहा-</del>
- 3. जुत्र गाममेगे अजुते, 9. जुते णाममेगे जुते,
- ३. अजुते गाममेगे जुते,
- ४. अजुते गाममेगे अजुते।
- प्वामेव चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा—
- , किए पिमाण किए . ९
- २. जुत्ते णाममेगे अजुते,
- ३. अजुते गाममेगे जुते,
- ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्ते।
- —।इल ते, तिर्गणप्राप्ता क्रिया (२)
- 9. जुते णाममेगे जुतपरिणए,
- जुत्ते गाममेगे अजुतपरिणए,
- ३. अजुते जाममेगे जुतपरिणए,
- ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणए। •
- पनामेच चतारि पुरिसजाया पणाता, तं जहा-
- 9. जुते णाममेगे जुत्तपरिणाए,
- जैसे णाममेगे अनुसपिरणिए,
- ३. अजुत्र गाममंगे जुत्तपरिणाए,
- ४. अजुत्र णाममेगे अजुत्तपरिणए।
- (३) वसारि गया पण्णासा, ते जहा
- 9. जुत णाममेगे जुतरहदे,
- जुत णाममेगे अजुत्तह्ने,

- ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे,
- ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तरूवे।

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- १. जुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे,
- २. जुत्ते णाममेगे अजुत्तरूवे,
- ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे,
- ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तरूवे।
- (४) चत्तारि गया पण्णता, तं जहा-
  - १. जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे,
  - २. जुत्ते णाममेगे अजुत्तसोभे,
  - ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे,
  - ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तसोभे। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-
  - १. जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे,
  - २. जुत्ते णाममेगे अजुत्तसोभे,
  - ३. अजुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे,
  - ४. अजुत्ते णाममेगे अजुत्तसोभे। -वाण. अ. ४, उ. ३, सु. ३१९

# ७५. भद्दाइ चउव्विह हत्थी दिट्ठंतेण पुरिसाणं चउभंग पर्वणं-

- (१) चतारि हत्थी पण्णता, तं जहा-
  - 9. भद्दे,
  - २. मंदे,
  - ३. मिए,
  - ४. संकिन्ने,

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

भद्दे, २. मंदे, ३. मिए, ४. संकिन्ने।
 मधुगुलिय-पिंगलक्यो अणुपुव्व-सुजाय-दीहणंगूलो।
 पुरओ उदग्गधीरो सव्वंगसमाहिओ भद्दो।

चल-बहल-विसम-चम्मो थुल्लसिरो थूलणह पेएण। थूलणह-दंत-वालो हरिपिंगल-लोयणो मंदो॥

तणुओ तणुयग्गीवो तणुयतओ तणुयदंत-णह-वालो। भीरु तत्थुव्विग्गो तासी य भवे मिए णामं॥

एएसिं हत्थीणं थोवाथोवं तु, जो अणुहरइ हत्थी। रूवेण व सीलेण व सो, संकिन्नो त्ति णायव्वो॥ भद्दो मज्जइ सरए, मंदो पुण मज्जए वसंतम्मि। मिओ मज्जइ हेमंते, संकिन्नो सव्वकालम्मि॥ –ठाणं. अ. ४, उ. २, सु. २८१, गा. १-५

- ५. पूछ वानी अपून्य बाधन पुन्त स्व अने वेने हैं.
- द. । हुछ संबंध अपुन्ध हा घर अपुन्ध रूप पात होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के घर गए के प्रयान
- कृष पुरुष पुक्त बाहर पुक्त रूप पाठे बात है.
- २. कृष पृथ्य पुन्न स्वतः अपुन्न स्य काने हाते हैं,
- कृष पृथ्य अपूक्त राक्षर मुक्त रूप चारे करों है.
- र. कृष पुरुष अपुन्त राक्ष्य अपुन्त रूप गाने बीते है।
- (४) जानी चार प्रकार के कड़े गए हैं, याच-
- ा. कुछ वाकी पुक्त वो कर पुक्त शोधन गाउँ होते हैं,
- २. कुछ नधी पुना केकर अपुन्त गोभा नाते नीते हैं।
- हुछ नाथी अपन्छ वीका युन्ह शोभा नाले होते हैं.
- कुछ सकी अयुक्त के कर अयुक्त शोमा पाठे जैंचे थे।
- दशी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के की गए हैं, यया-
- कुछ पुरुष पुन्त में घर पुन्त भीभा बार्ज नीते हैं.
- २. कुछ पुरुष युक्त हो हर अयुक्त शोमा बाउं होते हैं.
- ३. जुछ पुरुष अयुक्त होन्हर युक्त शीभा बार्ड होते हैं.
- कुछ पुरुष अयुक्त होकर अयुक्त शोभा बाउँ होते हैं।

# ७५. भद्रादि चार प्रकार के हाथियों के दृष्टान्त द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का प्रकारण-

- (१) हाथी चार प्रकार के कड़े गए हैं, यथा-
  - १. भद्र-वंधं आदि गुणयुक्त,
  - २. मंद-धेर्य आदि गुणों में मंद,
  - ३. मृग-भीत (इरपोक),
  - ४. संकीर्ण-विविध स्वभाव वाला।

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए है, यया-

- 9. भद्र, २. मंद, ३. मृग, ४. संकीर्ण।
- 9. जिसकी ऑखे मधु गुटिका के समान भूरापन लिए हुए लाल होती है, जो उचित काल-मर्यादा से उत्पन्न हुआ है. जिसकी पूंछ लम्बी है, जिसका अगला भाग उन्नत है, जो धीर है, जिसके सब अंग प्रमाण और लक्षणों से युक्त होने के कारण सुव्यवस्थित हैं, उस हाथी को 'भद्र' कहा जाता है।
- २. जिसकी चमड़ी शियिल, स्थूल और विलयों (रेखाओं) से युक्त होती है, जिसका सिर और पूंछ का मूल स्थूल होता है, जिसके नख, दांत और केश स्थूल होते हैं तथा जिसकी आँखें सिंह की तरह भूरापन लिए हुए पीली होती हैं, उस हाथी को "मंद" कहा जाता है।
- असका शरीर, गर्दन, चमड़ी, नख, दांत और केश पतले होते हैं, जो भीरु, त्रस्त और उद्विग्न होता है तथा जो दूसरों को त्रास देता है उस हाथी को ''मृग'' कहा जाता है।
- ४. जिसमें हिस्तियों के पूर्वोक्त गुण, रूप और शील के लक्षण मिश्रित रूप में मिलते हैं उस हाथी को 'संकीर्ण' कहा जाता है। भद्र शरद ऋतु में, मंद वसंत ऋतु में, मृग हेमन्त ऋतु में और संकीर्ण सब ऋतुओं में मदोन्मत्त होते हैं।

### मनुष्य गति अध्ययन

| । इं ार्ताइ रेपिकेंग्र भि मम काम्छ अरि हैं र्ताइ रेपिकेंग्र थि। इस्ट्र ४     |
|------------------------------------------------------------------------------|
| , है क्तिंड एमु नम किन्य क्रिकी , हैं किंड ऐपिकेंस थि।ड खर्क . इ             |
| , ई 151ई रम नम तकन्य कुर्की ,ई र्जिड़ णिकंप्र थिड़ खकु . ६                   |
| ,ई 1र्फाइ प्रम Fम तकन्ट क्रुकी ,ई र्फाइ ऐपिकेंम धिष्ड सक्  . ९               |
| नाष्ट्र ,ई ग्राग ईक रुं जाकर जा <b>ड कि</b> डि (४)                           |
| । ई 1151ई णिकेंग्रे Fम किन्य किकी , ई र्तिइ गमु छक्प खकु . ४                 |
| , ई । ति ई । एम । से नम । स्कान्ट र्रास्ट ई र्ति ई । एम प्रकृष्ट खकु         |
| . हुछ पुरुष मृग होते हैं, किया उनका मन मंद होता है,                          |
| 9. कुछ पुरुप मृग होते हैं, किया उनका मन भर होता है,                          |
| –ाष्ट्रफ ,ई प्राप ईक र्क ज़क्ष ज़ारू भिष्ट कियू ज़कर क्षिड़                  |
| ।ई ঢ়েরি ऐगरिस দम কেন্ফ চূন্দী ,ई চিরি দদু শির স্তন্ত্                       |
| ,ई 1त्तिंड एमु भि नम त्कन् <i>ट र्रांध ई तिं</i> ड एमु धिड़ खकु . <i>ट्र</i> |
| , हैं कि इंस मम स्किन्ट कुर्की , हैं कि मम में इंसि हैं ,                    |
| , ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾ ਦਾ ਦਾ ਦਾ ਦੀ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲੀ ਤੇ ਦ                       |
| नाष्ट्र ,र्जं ग्राग् ईक र्क <b>जाकार जा</b> न क्षित्र (४)                    |
| । ई ाচहि णिकेंम দम किन्ट क्रिकी ,ई र्हिड र्घम प्रकप्त एक् . ४                |
| , हैं किंग्र एस एस होते हैं, किंग्र एस एस एस एस एस हैं।                      |
| ,ई क्तिंड ञंम नम क्तिम्ट र्राप्ट ईं र्तिंड ञंम षठमृ थकु . 5                  |
| , ई ।চার্চ হ্রম্প দদ কেদ্য দূন্দী , ई र्চाइ స్గ్ छक् छक् . ୧                 |
| –ाष्ट्रफ ,ई प्राप ईक र्स जारूप जा <b>न</b> भि <b>षर्रमु जारू</b> प क्रिड्    |
| । ई 151ई णिकेंग्र मम किन्य कुर्का, ई रिडि ग्रंम क्षिड छकु .४                 |
| ફ. છુછ કાશી મંद કોતે हैं, किका एन मन मुग होता है,                            |
| ,ई 1त्रिंड ञंम भि नम त्कन्छ र्राप्ट ईं र्तिंड ञंम थि।ड खकु . ६               |
| , ई ।চিহ্নি হ্ৰদ দদ কেদ্য চূন্দৰী , ई চিহি হৃদ খিন্ত ফকু . ৫                 |
| नाथफ ,ई ग्राग ईक र्क जाकप जा <b>न</b> थि।इ ( ६)                              |
| ।ई 1765 णिकिंग्र Fम किन्छ क्रुकी ,ई रिडि इम षठ्यु छकु .४                     |
| <ol> <li>कुछ तुरुष भद्र होते हैं, किन्तु उनका मन मृग होता है,</li> </ol>     |
| , ई 1ति इ इम मम त्यान्य किती , ई रिडि इम ष्रवयु खकु                          |
| ,ई 11515 त्रम क्षि मम किम्छ र्राप्त ई र्तिड त्रम षठपृ खकु  . ९               |
| —ाष्ट्रफ ,ई प्राप ईक र्क ज़िकार ज़ान भि घरपू ज़कर भिट्ट                      |
| ।ई 1त्ति गिकिंस नम किन्य कुन्की ,ई िर्वि प्रम क्षिन्न छकु .४                 |
| , ई 15/ड़ 1पुर नम किन <i>ट कुन</i> ी , ई र्निड त्रम थि।ड खकु                 |
| ,ई 1त्रिड इम नम किन्छ हुन्की ,ई र्तिड इम थि।ड खकु . ९                        |
| , ई 1त्रिंड त्रम भि नम तकान्छ अधि ई विड त्रम थि।ड खकु . ९                    |
| नाथफ ,ई ग्राप ईक र्क जाकप जा <b>न</b> थि।इ (६)                               |
| ์<br>คหะง                                                                    |
|                                                                              |

, किंदे डिम कारीएप हुन्दी ,ई किएक घरनी ग्रॅमिन सङ्घ . ९

४. कुछ पुरुष संकाण होते हैं और उनका मन मा संकीण होता है।

३. कुछ पुरुप संकाण होते हैं, किन्तु उनका मन मृग होता है,

२. कुछ पुरुप संकाण होते हैं, किन्तु उनका मन मंद होता है,

, है कि पुरुष संकार्य होते हैं, कि नु उनका मन पर होता है,

नाघम , है ग़ार ईरु र्क प्राकार प्राम मि घरपू प्राकार मिड्

-ाष्ट्रम ,हें ड्राम डिक कि प्राकार प्राष्ट्र मिस (९)

-pvP, ति गिर्मेतृष्ट के फिर्मु 1112 कि प्रदर्भ के कि . ३७

४. सिक्त्र णाममगे सिक्त्रमणी -टाणं. स. ४, इ. १, बु. २८९ , विभिन्नमी रिममाण विष्कीं ह , िम्डोम रिमिमाण हकीं हे . ५ , पिमञ्चर निमाण हकी । १ प्वामेव चतारि पुरिसजाया पणाता, ते जहा-. शिक्त पाममेगे संकित्र . ४ ३. सिकिन्ने णाममेगे मियमणे, , िमइम रिममाए ह्रकीं . ५ , पिमञ्चम पिमाग हरहीं । ९ –ाइए ति, ।ान।णण किइ ग्री।तृष्ट (५) । पिमह्नकीं मिमाए प्रमी .४ ३. मिए णाममेंगे मियमणे, तृ. सिए णाममेगे मंदमणे, 9. मिए णाममेने भहमणे, पदामेद चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-४. मिए णाममेगे सिकेन्रमणी। ३. मिए णाममेगे मियमणे, , मिए णाममेगे मंदमणे, 9. मिए णाममेगे भहमणे, (४) बतारि हसी पणाता, ते <u>जहा</u> ४. मंदे गाममेगे सीकेप्णाम्पो। ३. मंदे णाममेगे मियमणे, , पिम इंम रिमिमीए ईंम . इ , पिमञ्जभ विमिमीए ईम . १ प्वामेव चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा– । णिमह्कींम् िममाण इंम .४ ३. मंदे णाममेगे मियमणे, तृ. मंद्रे गाममेगे मंदमणे, , पिमञ्जार रिमिमाण र्हम . ९ -ाइफ हे, गिराणप किइ नी। हे (ह) ४. भट्टे पाममेगे संक्रित्रमणी ३. भहे गाममेगे मियमणे, , भिर्म मिमागि मुंदमणे, , भिह पामिमे भेड्रमण, ज्वामेव चतारि पुरिसजाया पणाता, ते जहा-४. भट्टे णाममेगे सिंकन्नमणी ३. भहे गाममेगे मियमणे, २. भहे णाममेगे मंदमणे, 9. भहे णाममेगे भहमणे, (२) चतारि हत्थी पणाता, ते जहां –

, किविति। भाषामें भे भी प्राज्ञिभाता,

. स्या दिहरतेया पुरिसाणं चंत्रमंग प्रवर्णा

-1512 ते, तिशाता पणाताओं , ते जहां -

- २. पराजिणित्ता णाममेगे, णो जङ्ता,
- ३. एगा जइता वि, पराजिणिता वि,
- ४. एगा नो जइत्ता, नो पराजिणिता।

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- १. जइत्ता णाममेगे, णो पराजिणिता,
- २. पराजिणित्ता णाममेगे, णो जइता,
- ३. एगे जइत्ता वि, पराजिणित्ता वि,
- ४. एगे णो जइत्ता, णो पराजिणिता।
- (२) चतारि सेणाओ पण्णताओ, तं जहा-
  - १. जइत्ता णाममेगे जयइ,
- २. जइत्ता णाममेगे पराजिणइ,
- ३. पराजिणित्ता णाममेगे जयइ,
- ४. पराजिणित्ता णाममेगे पराजिणइ।

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-

- १. जइता णाममेगे जयइ,
- २. जइत्ता णाममेगे पराजिणइ,
- ३. पराजिणित्ता णाममेगे जयइ,
- ४. पराजिणित्ता णाममेगे पराजिणइ।

–ठाणं. अ. ४, उ. २, सु. २९२/२-४

# ७७. पक्खी दिट्ठंतेण स्तय-स्तव विवक्खया पुरिसाणं चउभंग पखवणं-

- (१) चत्तारि पक्खी पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. खयसंपन्ने नाममेगे, णो खवसंपन्ने,
- २. रूवसंपन्ने णाममेगे, णो रूयसंपन्ने,
- ३. एगे रूयसंपन्ने वि, रूवसंपन्ने वि,
- ४. एगे णो रूयसंपन्ने, णो रूवसंपन्ने।

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- 9. रूयसंपन्ने णाममेगे णो रूवसंपन्ने,
- २. रूवसंपण्णे णाममेगे, णो रूयसंपण्णे,
- ३. एगे रूयसंपण्णे वि, रूवसंपण्णे वि,
- ४. एगे जो रूयसंपण्णे, जो रूवसंपण्णे।

–ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३९२

# ७८. सुद्ध-असुद्ध वत्थ दिट्ठंतेण पुरिसाणं चउभंग पर्वणं--

- (१) चत्तारि वत्था पण्णत्ता, तं जहा–
  - 9. सुद्धे णाममेगे सुद्धे,

# २. कृष्ठ मनाम् परामितः हात्री है, । हन्। एत्या प्राप्त नवी हात्री,

- कृष सेनाम् क्ष्मे दिवय प्राच करते है और क्ष्मे पर्यातः ये जने हैं।
- र. कुछ सेनाएँ न विजय प्राप्त करता है जेर न पर्याप्त के

वसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के करे गए है, यथा-

- १. हुछ पुरुष (असा घर) रेजन आस करते हैं, किनु (असे) पंराचित नहीं होते (वेसे असम भगवान समग्रीर),
- २. कुछ पुरुष (करते) से परावेशन होते हैं, यरन्तु उन पर विजय प्राप्त नहीं हरते (वेसे क्षण्डरीह ).
- कुछ पुरुष (कब्से पर) हमी शिवय प्रान्त हरते हैं और क्सी उनमें पर्गावत से अले हैं. (वैसे भड़क सवविं),
- ४. कुछ पुरुष न (कच्टो पर) विजय प्राप्त करते हैं और न (उनमें) पराजित होते है।
- (२) सेना धार प्रकार की करी गई है, यथा-
- कुछ मेनाएँ जीता कर जीतती है,
- २. कुछ सेनाएँ जीतकर भी पराजित होती है,
- कुछ सेनाएँ पराजित क्षेत्रर भी जीततों है,
- ४. कुछ सेनाएँ पराजित होकर पराजित हो होती है। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए है, यया-
- १. कुछ पुरुष जीतकर जीतते हैं,
- २. कुछ पुरुष जीतकर भी पराजित होते हैं,
- कुछ पुरुष पराजित होकर भी जीतते हैं,
- ४. कुछ पुरुष पराजित होकर पराजित ही होते हैं।

# ७७. पक्षी के दृष्टान्त द्वारा स्वर और रूप की विवक्षा से पुरुषों के चतुर्भगों का प्रलपण-

- (१) पक्षी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पक्षी स्वरसम्पन्न होते हैं, परन्तु रूपसम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ पक्षी रूपसम्पन्न होते हैं, परन्तु स्वरसम्पन्न नहीं होते हैं,
- कुछ पक्षी स्वरसम्पन्न भी होते हैं और रूपसम्पन्न भी होते हैं,
- ४. कुछ पक्षी न स्वरसम्पन्न होते हैं और न रूपसम्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष स्वरसम्पन्न होते हैं परन्तु रूपसम्पन्न नहीं होते हैं,
- २. कुछ पुरुष रूपसम्पन्न होते हैं, परन्तु स्वरसम्पन्न नहीं होते हैं,
- कुछ पुरुष स्वरसम्पन्न भी होते हैं और रूपसम्पन्न भी होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष न स्वरसम्पन्न होते हैं और न रूपसम्पन्न होते हैं।

# ७८. शुद्ध-अशुद्ध वस्त्रों के दृष्टान्त द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का प्ररूपण-

- (१) वस्त्र चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ वस्त्र प्रकृति से भी शुद्ध होते हैं और स्थिति से भी शुद्ध होते हैं,

# मबुष्य गित अध्ययन

- ३. सुद्धे णाममेगे असुद्धे,
- उं. असेन्ड्र गामम् मेन्ड्र,
- ४. असुद्धे णाममेगे असुद्धे।
- 9. मुद्ध णाममेगे मुद्ध, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा—
- मुद्ध णाममेगे असुद्धे,
- इ. असुद्ध पाममेगे सुद्ध,.
- ४. असुद्धे णाममेगे असुद्धे।
- (२) यसारि वत्या पणाता, ते गहा
- मुद्ध गाममेंगे मुद्धपरिणाए,
- मुद्ध णाममेगे असुद्धपरिणाए,
- ३. असुद्धे णाममेगे सुद्धपरिणए,
- १. असेन्द्र वामम् । असेन्द्रवारवात्।
- एवामेव चतारि पुरिसजाया पण्णता, ते जहा
- 9. सुद्धे गाममेगे सुद्धपरिणाए,
- मुद्ध णाममेगे अमुद्धपरिणाए,
- ४. असुद्धे जाममेगे असुद्धपरिणए। ३. असुद्ध णाममेगे सुद्धपरिणाए,
- 9. मुद्ध णाममेगे मुद्धलदे, (३) चतारि वस्था पण्णता, ते जहा–
- उ. मेख् गाममेगे अमुखलदे,
- ३. असुद्ध णाममेगे सुद्धलदे,
- प्वामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णाता, ते जहा-४. असुद्धे णाममेगे असुद्धल्दे।
- 9. सुद्ध णाममगे सुन्द्रलवे
- २. मुन्द्र णाममेगे अमुन्द्रलवे,
- असुद्ध गाममेगे मुखलदे,
- ४. असुद्धे गाममेगे असुद्धल्दो -ठाणं अ. ४, उ. ९, सु. २३९
- —iण⊅म गम्छम गम्धम् वास्त्रीह प्रतिहर्द्धम् प्रहरूने । विकास स्टाम्स्
- १. सुई णाममेगे सुई,
- सुई णाममोगे असुई,
- इ. असुई णाममेंगे सुई,
- ४. असुई णाममागे असुई।

- इ. ह भी प्रमित कि भी हैं कि इंदिए में तीक्र एक उन्ह , हैं तिह ख़ुर से तीष्ट्री हुन्की हैं तिह ख़ुर में तीकुर स्प्रें एक उन्ह
- 1 हैं र्जिड़ छुट्टिस्ट भि में जीएमें एक इंकि इन्हुस्क भि में जीकूर स्प्रन छक् . ४
- इह भि में एए एट हैं कि इह भि में होता परमू छह . ९ नाष्ट्रम ,ई प्राप ईक र्क प्राक्त प्राप्त भि घरमू प्राक्त भिड़
- र. कुछ पुरुष जाति से शुद्ध होते हैं किन्तु गुण से अशुद्ध होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध होते हैं, किन्तु गुण से शुद्ध होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष जाति से भी अशुद्ध होते हैं और गुण से भी अशुद्ध
- नाष्ट्रम , हैं ग्राप् हेक के जाकर जान स्प्राम ( F )
- , इं तिंड ताण्रीप में पन ऋहरू कुनती ऋह में तीकुर स्प्रम खरू . ç , हैं किंह कार्यीप में एन इहु और इहु है की तुर स्में खतु . ९
- ्र हें रिजि ताण्रीए में *एन छाटु हु*न्मी छाड़क में तीसुर स्प्रेट बकु
- । हैं र्ताइ ताण्रीप में पन ऋहिस अभि ऋहिस में तीकुर स्प्रम खकु . ४
- नाष्ट्रम , इंग्राप इक के जाकर जान मि घरपू जाकर भिड़
- हैं किंह काण्रीप में मन्न ऋदु ज़िल ऋदु के नीगर परमु खकु . ९
- फ़िर प्रम्य मि पन इन्हें कि की इन्हें की प्रीप प्रमें विश्व के कि कुछ पुरुष जाति से शुद्ध किन्तु अशुद्ध लप में परिणत होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष जाति से भी अशुद्ध और अशुद्ध स्वप में परिणत
- -ाष्ट्र ,ई प्राप ईक के जाकार जाड़ स्प्रिट ( ह )
- , ई र्तिङ लाम *एन ऋहि और ऋहि से ति*रुप स्त्रम थरू . ९
- , हैं किंड नान पन अधुर किन्तु अधुर हम वाले होते हैं,
- , हैं तिह कान *एन छाट्ट क्रु*की छट्टिए में तीकुर एन थकु . *६*
- 15 तिंह कान पल ऋहिए गिंध ऋहिए में तीकुर स्नम थकु .४
- नाष्ट्रम , ई प्राप ईक के जाकार जाड़ पि घरमू जाकार मिड़
- ,ई र्ताइ लाम पन इ.g. ग्रीध इ.g. में तीलुप पन्यू खत् . e
- , हैं तिह लाम एन छुट्ट क्रिकी छुट्टि में तीकुर एनपु छुट्छ . इ , ई र्तिड लाम एन छारुस कुत्वी छारु में तीकुर परपृ खतु . ç
- । इं तिइ होष्ट एन ऋहिरू अपि ऋहिरू में त्रीसुप्र एनपु खतु . ४
- कि गिर्मित्र के पिन्धु ।)।इ होडाड़े के स्मिन स्मिप्ट-स्मि .?७
- -१४६ ,है गुए ईक के ज़कर ज़ाह स्प्रह (९)
- , ५ मात्र हाम । १ है हैं रेक प्रकारीए ग्रांध है विहि ह्वीए पि है जिंकुए छाइ छक् . ९
- अपावन होते हैं, ह निर्दे त्रिक्य प्रियं है निर्देश होते होते होते हैं होते हैं होते हैं है निर्देश होते हैं है है
- , है तिह हिम्म ह हे) के प्राक्रियों में होते हों। हो हो हो हो हो हो है हो है हो है हो है हो है हो है हो है है है है
- हि प्राइ हिम्मान कि प्र मिड़े हरूप्रीपृष्ट प्राप्ति है तिहै इस्पिट मि में होतुर इस्ट रहे . ४

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- १. सुई णाममेगे सुई,
- २. सुई णाममेगे असुई,
- ३. असुई णाममेगे सुई,
- ४. असुई णाममेगे असुई।
- (२) चत्तारि वत्था पण्णता, तं जहा-
  - १. सुई णाममेगे सुइपरिणए,
  - २. सुई णाममेगे असुइपरिणए,
  - ३. असुई णाममेगे सुइपरिणए,
  - ४. असुई णाममेगे असुइपरिणए।

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- १. सुई णाममेगे सुइपरिणए,
- २. सुई णाममेगे असुइपरिणए,
- ३. असुई णाममेगे सुइपरिणए,
- ४. असुई णाममेगे असुइपरिणए।
- (३) चतारि वत्था पण्णता, तं जहा-
  - 9. सुई णाममेगे सुइरूवे,
  - २. सुई णाममेगे असुइरूवे,
  - ३. असुई णाममेगे सुइरूवे,
  - ४. असुई णाममेगे असुइरूवे।

एवामेव चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- १. सुई णाममेगे सुइरूवे,
- २. सुई णाममेगे असुइरूवे,
- ३. असुई णाममेगे सुइरूवे,
- ४. असुई णाममेगे असुइरूवे। --वाणं. अ. ४, उ. १, सु. २४१

### ८०. कड दिट्ठंतेण पुरिसाणं चउभंग पखवणं-

- (१) चतारि कडा पण्णता, तं जहा-
  - १. सुंबकडे,
  - २. विदलकडे,
  - ३. चम्मकडे,
  - ४. कंबलकडे।

उसी प्रकार पुरुष भी नार प्रहार है। हह गए हैं, बग्न-

- कुछ पुरुष असेर से भी परिश्व तात के और क्षमान से भी परिश्व गत के.
- कुछ पुरुष प्रसेर संपापित होते हैं, हिन्तु न्यभाव से अपीय होते हैं,
- कुछ पुरुष अधिर से अपनित्र नोते हैं, किन्दू समाव से पिया नोते हैं.
- कुछ पुरुष असेर से भी अपीयन हो है जेस स्वमान से मी अपीयन करते हैं।
- (२) बम्ब चार प्रकार के कर गए है, यथा-
  - कुछ तस्य प्रकृति से पाँच्य सेते हैं और पाँच्य रूप में में परिणत सेते हैं.
  - कुछ जन्म प्रकृति से पांचित नोते हैं, किन्तु अपनित्र हम हैं। परिणत नोते हैं,
  - कुछ तम्ब प्रकृति से अपनित्र होते हैं, किन्तु पनित्र हम से परियात होते हैं.
- कुछ बम्ब प्रकृति से अपवित्र क्षेत्रे हैं और अपवित्र हम ते हैं।
   परिणत क्षेत्रे हैं।

इसी प्रकार पुरुष भी बार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- कुछ पुरुष असीर से पश्चिम होते में और पश्चिम कर में ही परिणत होते हैं.
- कुछ पुरुष असीर से पवित्र होते हैं, किन्तु अपवित्र हमें परिणत होते हैं.
- कुछ पुरुष शरीर से अपवित्र होते हैं, किन्तु पवित्र लप में परिणत होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष शरीर से अपिवन होते हैं और अपिवन रूप में परिणत होते हैं।
- (३) वस्त्र चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- कुछ वस्त्र प्रकृति से पवित्र और पवित्र रूप वाले होते हैं,
- २. कुछ वस्त्र प्रकृति से पवित्र किन्तु अपवित्र रूप वाले होते हैं,
- ३. कुछ वस्त्र प्रकृति से अपवित्र, किन्तु पवित्र रूप वाले होते हैं,
- ४. कुछ वस्त्र प्रकृति से अपिवत्र और अपिवत्र रूप वाले होते हैं। इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- 9. कुछ पुरुष शरीर से पवित्र और पवित्र रूप वाले होते हैं.
- २. कुछ पुरुष शरीर से पवित्र, किन्तु अपवित्र रूप वाले होते हैं,
- ३. कुछ पुरुष शरीर से अपवित्र किन्तु पवित्र रूप वाले होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष शरीर से अपवित्र और अपवित्र रूप वाले होते हैं।

### ८०. चटाई के दृष्टांत द्वारा पुरुषों के चतुर्भगों का प्रसपण-

- (१) कट (चटाई) चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - १. सुम्वकट-घास से वना हुआ,
- २. विदलकट-बाँस के टुकड़ों से बना हुआ,
- ३. चर्मकट-चमड़े से बना हुआ,
- ४. कम्बलकट-कम्बल से बना हुआ।

9. सुम्वकट के समान-अल्प प्रतिवंद्य वाला, –।एफ ,ई ग्राप् ईक के ज़िल्स ज़िल कि प्रकृष ज़िल किंट्र

, लिए विदलकर के समान-बहुर्गातवृध वाला,

३. चर्मकट के समान-बहुतर प्रतिवंध वाला,

४. कम्लकक के समान-बहुतम प्रतिबंध वाला।

-Inhak ८९. मधीसक्यारि गोली के दृष्टात्त द्वारा पुरुषों के विमेगों का

, लिए। क मीम-ष्रभीधुम . ९ नाष्ट्र , हैं प्राप इंक के जिस जान होए (६)

। १६० । १५ । १५ । १५ । १५ । १५ । , लिंग् क ठगक-ठाइ . इ २. जत्-लास का गोला,

नाथक ,र्ज प्राप्त के अकार आक्र मान मि घरमू अकार भिड़

, रुमिक नामम के र्जीए के मिन . ९

, र्राठक नामप्त के लीग के ठगक . इ , जाल के गीरे के समान मजबूत,

। मित्ररेठिक नामप्त के लिए के डिड्रमी .४

नाष्ट्र , ई ग्राप इंक के प्रारूप प्राप्ट र्काए ( s)

, रिकार कि रिगेर-पृष्ट . ६ , राजीए तक इंग्लि . ९

—ाष्ट्रम ,ई प्राप्ट ईक के त्राकार त्राप्ट मिट प्रकृप त्राकार िंग्ड ार्लाग् का हिर्मिट . ४ , लिए कि चिर्क . इ

, FIPH र्क र्जाए र्क इंग्रिंग . **९** , नामम के र्जीग के गिँँ . ५

। नामम के र्जांग के डिडिंड . ४ ्राम<del>म्</del>र कं र्लाग् कं र्हांत . इ

-ाष्ट्रम ,ई ग्राप् इंक के ज़कर ज़ाह र्हार ( g)

। रिक्रा क्या (रिक्रि) का मोला। ३. रत्न का गोला, , स्वर्ण-सिने का गोला, , लिंग कि ज़िंह-एए ज़ी . ९

नाष्ट्रफ , हैं ग्रुग ईक र्क ज़िक्स ज़ाह मि घरुपु ज़कर छिट्ट

४. वदारल के गीर के मामा ३. रत्न के गीरु के समान, , नामम के र्जान के पिछमु . ५ , नामम क् र्रुंग क घणजी . ९

-१०४ क्रांगार के इंप्टान्त द्वारा पुरुषों के चतुर्मगों का प्रह्मण-

प्राप्त ईक के प्राक्रप प्राप्त (प्रय कड़ीस प्रभादी) गागडकू (६)

9. एक वाहर से गुप्त है और भीतर से भी गुप्त है,

एक वाहर से गुप्त है परन्तु भीतर से अगुप्त है,

३. एक वाहर स तो अगुत्त है, परन्तु भीतर से गुत्त है,

1ई स्पृष्ट में प्रांध मिर प्रतार प्रांध प्रशंघ कप . ४

अरे हैं होंडे पृह में उप इस हों हैं होंड़ कर्म उकांड़ कर्म पर्हे थर है . ६ -ाष्ट्रण, है प्राप् हंक के जाकार जाय भि पन्धु जाकार किड़

उनका दान्या भी गुप्त होती है।

किनु उनका द्वान्या गुप्त नहीं होती। र, कें होते गृह महम स्नघ-ई होते मिएन उपले मिए परम वर्ष होते हैं,

र. कुछ नुत्य अगुष होका अगुष होते हैं, न वस्त पहने हुए होते किनु उनका दास्या गुप्त हाया है। ३- कुछ पुरम अनुष्य हाकर नुष्य हात है, बस्य पहने हुए नहीं होते,

ह आर न उनका दान्यों हा गुन्त होतो है।

नहारे ने नाताण प्राप्ति मुर्गित वाचा पणाता, तं जहा

9. सुबकडसमाणे,

विद्रक्षकड्समाणे,

३. चम्मकडसमाणे,

िणिमिम्रहक्लकक .४

८९. मधीसत्याइगोलाण दिर्ठतेण पुरिसाणं चउमेन पलवण-

-131<sup>2</sup> ते नाता पणाता, ते जहा-

 महीस्खगीले, , लाग्हर, ५

। लीगिष्ठ्रीम .४ ,लाग्जाइ . इ

प्वामेव चरारि पुरस्याया पणाता, ते गहा-

१. मधीसेत्यगोलसमाणे,

जवगीलसमाणे,

३. दारुगोलसमाण,

४. महिरयागीलसमाणी

(२) चतारि गीला पणाता, ते जहा

,र्रुगिम्प्रस्ट . ९ ,रुगिरु . ५

४. सीसगीले। , लाग्नाल,

3. पत्रगीकसमाणे, , गिमिमुरुतिष्यम् . ९ प्वामेव चतारि पुरिसजाया पणाता, ते जहा-

३. तवगीलसमाणे, ४. सीसगोलसमाणे।

(३) चतारिगोला पणाता, तेजहा-

,र्ह्णागणगृज्ञ . ९ **५. सेवाणांगील**,

र वयरगोले। हें। रयणगीले

प्वामेव चतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा–

उ. सेवन्यागीलसमाणे, ्गिमिमुरुतिगणगुर्जा . ९

Orf. y. v. v. v. y. 340 । विवासमुखीस्त्रिष्ट्र . ४ ३. रयणगीलसमाणे,

(२) चतारि कुडागारा पणाता, ते जहा– -रिट्रजेग पांस्टाच रित्रजेता युरिसाणं चउमंग पह्नयां-

, जुते णाममेगे गुते,

र. गुसे गाममेगे अगुसे,

३. अगुते णाममेगे गुते,

एवाभव चताार पुरस्ताया पणाता, ते जहा-४. अगुत्रे णाममेगे अगुत्रे।

, जाने गाममोगं गुत्ते ,

र. गुसे णाममेगे अगुसे,

३. अगुते णाममंगे गुते,

- 51立 光 文 3 3 3 3 3 3 3 5 4 ४. अपुते णाममेगे अपुते।

## ८३. अंतो बाहिं वण दिट्ठंतेण पुरिसाणं चउभंग परूवणं--

- (१) चत्तारि वणा पण्णत्ता, तं जहा-
- 9. अंतोसल्ले णाममेगे, णो वाहिंसल्ले,
- २. बाहिंसल्ले णाममेगे, णो अंतोसल्ले,
- ३. एगे अंतोसल्ले वि, वाहिंसल्ले वि.
- ४. एगे णो अंतोसल्ले, णो बाहिंसल्ले।

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पणाता, तं जहा-

- 9. अंतोसल्ले णाममेगे, णो वाहिंसल्ले,
- २. बाहिंसल्ले णाममेगे, णो अंतोसल्ले,
- ३. एगे अंतोसल्ले वि, बाहिंसल्ले वि.
- ४. एगे णो अंतोसल्ले, णो बाहिंसल्ले।
- (२) चतारि वणा पण्णता, तं जहा-
  - १. अंतोदुट्ठे णाममेगे, णो बाहिंदुट्ठे,
  - २. बाहिंदुट्ठे णाममेगे, णो अंतोदुट्ठे,
  - ३. एगे अंतोदुट्ठे वि, बाहिंदुट्ठे वि,
  - ४. एगे णो अंतोदुट्ठे वि, बाहिंदुट्ठे वि,

एवामेव चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- 9. अंतो दुट्ठे णाममेगे, णो बाहिंदुट्ठे,
- २. बाहिंदुट्ठे णाममेगे, णो अंतोदुट्ठे,
- ३. एगे अंतोदुट्ठे वि, बाहिंदुट्ठे वि,
- ४. एगे णो अंतोदुट्ठे, णो बाहिंदुट्ठे। -ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३४४

## ८४. मेहस्स चउ पगारा तस्स लक्खणं च-

- (१) चतारि मेहा पण्णता, तं जहा-
  - १. पुक्खलसंवट्टए,२.पज्जुण्णे,३.जीमूए,४.जिम्मे।
  - पुक्खलसंवट्टए णं महामेहे एगेणं वासेणं दसवाससहस्साइं भावेइ।
  - २. पञ्जुण्णे णं महामेहे एगेणं वासेणं दसवाससयाइं भावेइ।

- अंतर-बाह्य अण के दृष्टात द्वारा पुरुषों के चतुर्भणे का प्रस्पण-
  - (१) अण बार प्रकार के कर गए है, यथा-
    - कुछ जम अन्त अन्य (अल्लिस ह धार) वाहे येते है, जिनु नावाभन्य वाहे नहीं येते है.
    - कुछ बण बाल्यमन्य गाउँ योत है, किन्तु अल्याबन्य गाउँ की शति है.
    - कुछ प्रण अलाआन्य नाठे भी योगे है और बालाशन्य बाठे भी होते है.
    - ४. कुछ व्रण न अन्तः सन्य वाठे होते हैं और न बाह्यसन्य बाहें। बोते हैं।

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के को गए हैं, यहा-

- कुछ पुरुष अन्ता आत्य बाले बोते हैं, किन्यु बाखशन्य बाले नहीं बोते हैं.
- कुछ पुरुष वाखशाल्य वाले होते हैं, किन्तु अन्त अन्य बारे नहीं होते हैं.
- कुछ पुरुष अन्ताबात्य बाले भी होते हैं और बात्यक्षत्य बाले भी होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष न अन्त अल्य बाले होते हैं और न बाह्यशल्य वाले होते हैं।
- (२) ब्रण चार प्रकार के कहे गए हैं, वथा-
- कुछ व्रण अन्तः दुष्ट (अन्दर से विकृत) होते हैं किन्तु वाहर से विकृत नहीं होते हैं.
- कुछ व्रण वाहर से विकृत होते हैं, किन्तु अन्दर से विकृत नहां होते हैं,
- कुछ व्रण अन्दर से भी विकृत होते हैं और बाहर से भी विकृत होते हैं.
- ४. कुछ व्रण न अन्दर से विकृत होते हैं और न वाहर से विकृत होते हैं।

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- कुछ पुरुष अन्तः दुष्ट (अन्दर से विकृत) होते हैं, किन्तु वाहर से विकृत नहीं होते हैं.
- कुछ पुरुष वाहर से विकृत होते हैं, किन्तु अन्दर से विकृत नहीं होते हैं,
- कुछ पुरुष अन्दर से भी विकृत होते हैं और वाहर से भी विकृत होते हैं,
- ४. कुछ पुरुष न अन्दर से विकृत होते हैं और न वाहर से विकृत होते हैं।

# ८४. मेघ के चार प्रकार और उनका लक्षण-

- (9) मेघ चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
- १. पुष्कलसंवर्तक, २. प्रद्युम्न, ३. जीमूत, ४. जिम्ह।
- पुष्कलसंवर्तक महामेघ एक बार वरस कर दस हजार वर्ष तक पृथ्वी को स्निग्ध कर देता है,
- २. प्रद्युम्न महामेघ एक बार वरसकर एक हजार वर्ष तक पृथ्वी को स्निग्ध कर देता है,

- ,ई 115 रक एम्सी क् जीमुत महामेघ एक वार वरसकर दस वर्ष तक पृथ्वी क
- ।ई क्तिरक भि डिम् अधि ई क्तिरक छग्नी क जिम्ह महामेघ अनेक नार वरस कर एक वर्ष कमा इस है।

# -IVPAK कि गिम्हिड के विवध 171इ होड्यू के घर्म . ps

- नाष्ट्रम , ईं प्राप् ईक र्क जातम जात प्राप्त प्र
- , रिडि डिम् र्राप्त सम्प्रम , ई रिड र्राप्त मिरा प्रम स्कृ . ९
- , र्रा हेम कार मध्य प्राप्त हो है । १६ कार मध्य हो । १
- र. लाघ नेसर प्राप्त होति कि की निर्मा वस वस . इ
- ा े तिंड काट निष्ठ पट म प्रसिट हैं तिंड काट निरूपण न घर्म खतु . ४
- (भ्रिक प्राक्त) भ्रिप्त कुर्का ,ई र्ताइ र्हाइ स्पर्ग परमू छकु . ९ नाध्य , इं ग्राप् इक के ज्ञाकर ज्ञाच भि घरपू जाकर भिड़
- , इं क्रीड हिम कांघ नेपर्या क्रिकी ,हैं किह कांघ नेप्रध्य थर्छ . इ , इ काइ किम काइ
- मि कार मिराम राधि हैं निहि मि कार मिराम प्रमृ सकु . इ
- कार मार न गाँध है तिह कार निराग न परमु छकु .४
- -ाष्ठिष्ठ ,ई ग्राम् ईक के जाके हु जा छिम (६)
- , ईं र्ति डिम् राम रिकमम , ईं र्ति राम रिकाम मिर एक . १
- , ५ माइ हिम र्राप्त मिला <u>,</u> हैं मिड़ र्राप्त मिलम घम खर्छ . *६*
- हैं र्तिह रुाम् (रूपक पहातीप कि शास्ट र्म्ड) र्राप्ट प्रमृ स्कृ . e नाघष्ट , इं ग्राप् इक के ज्ञाकर जांच कि घरपू जांकर किंट्र । हैं र्राइ र्राष्ट निकम्प न प्रांध हैं र्राइ र्राष्ट निफ्राप न प्रम खर्क . ४
- हिम र्राप्त मिर्फा किये हैं किह राष्ट्र मिर्फ प्रकृ उर्कु . ६ , डैं र्राइ डिम् र्हाट (म्रक मोरट्र) म्कमड क्रुकी
- इ. कुछ पुरुप ग्रुजने वाले भी होते हैं भीर चमकम गर्थ है.
- र्राप्त रिकमण र प्रांध है तिंह र्राप्त रिएपा र परमू खुरू .४
- -ाघ है, या इंक के प्राक्र प्राप्ट घर्म ( g)
- , किंड जिम राम रहा है, होड़ रोप ने स्पर्य ने स्वाप . १
- , कींड़ किम रीम रेमर ,डे कींड़ रीम निकम मिम खकु . ६
- ,3 h15 मि होए नेक्सप प्रांट है होड़ मि होए नेस्प्रिय पर्न थक् . ह
- । है होड़े छार में रूमर म जांस है होड़े छार में छर् म प्रमें खर्ट , ४
- ,है ठाउ हिम् ठाट (म्रेस मंदर्) हंउम्फ स्प्रि, हैं होड़े होड़ (स्ट्रे स्टि) संस्प्र एक्ट्र एह -ायम ,र्ड मेंग हंक के अऊप अय मि परमू अदार मिड़

३. जीमूए णं महामेहे एगेणं वासेणं दसवासाइं भावेइ।

- थर हे. मु. ४. म. १४. मार-भावेद्द्र। ४. जिम्मे गं महामेहे वहूहिं दामिहं एगं वासं भावेड् वा, ण वा
- प्रहा हिंद्रु मेर हिंदु हो से अप स्वतान निवास निवास । जुड़ सिंदु हो से अप सिंदु हो से अप सिंदु हो से अप सिंदु हो से अप सिंदु हो से अप सिंदु हो से अप सिंदु हो से अ
- , गिमीक रिप , रिममाण गिमण्यीर . ९
- ३. एगे गिज्जिता वि, वासिता वि,
- 9. गिरिजत्ता णाममेगे, णो बासिता, नाइए हे ,ाज्ञाण प्राप्ति मी है । जहां ने जहां ने जहां ने जहां ने जहां ने जहां ने जहां ने जहां ने जहां ने जहां - जिल्हा के जों के जों के जों के जों के जों के जों के जों के जों के जों के जों के जों के जों के जों के जों के ४. एमे जी मिर्ग्यता, जी वासिता।
- , मिल्ला गाममेग, गी गन्जिता,
- , ही 1त्रिभी हि, वासिता कि, . इ
- ४. एमे जी गरिजता, जो वासिता।
- –ाइाए ति, ।ाजाण्य ।इमि ज्ञीति (१)
- 9. गज्जिता पाममेगे, पो दिज्जुदाइता,
- , । विज्जुयाइसा गाममेग, गा गोज्जता,
- ३. एगे गिज्यता वि, विज्युवाइता वि,
- 9. गिन्धारा गाममेगे, गो दिज्जुयाइता, प्वामेव यतारि पुरिसजाया पण्णाता, तं जहा-४. एमे गी गरिजता, गो दिज्जुदाइता।
- , जिज्जुदाइसा गाममेग, गा गिजाता,
- ३. एगे गिज्जता वि, विज्जुयाइता वि,
- ४. एगे जी गोज्जिता, जो विज्जुयद्भा।
- निहरू है , 15 loup 13 में जात कि ( § )
- ९. वासिता णाममेगे, जो विज्युवाइता,
- २. विज्युयाइता णामसंगे,णी वासिता,
- ३. एग वासिता वि, विन्युवाइता वि,
- प्नामेच चतारि पुरसनाया पणाता, ते नहा-४. एमे में। यासिता, मो विन्युयाइता।
- ३. चासिता णाममेगे, जो विन्तुवाइता,

- २. विज्जुयाइता णाममेगे, णो वासिता,
- ३. एगे वासित्ता वि, विज्जुयाइता वि,
- ४. एगे णो वासित्ता, णो विज्जुयाइता।
- (४) चत्तारि मेहा पण्णता, तं जहा-
  - १. कालवासी णाममेगे, णो अकालवासी
  - २. अकालवासी णाममेगे, णो कालवासी,
  - ३. एगे कालवासी वि, अकालवासी वि,
  - ४. एगे णो कालवासी, णो अकालवासी। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. कालवासी णाममेगे, णो अकालवासी,
  - २. अकालवासी णाममेगे, णो कालवासी,
  - ३. एगे कालवासी वि, अकालवासी वि,
  - ४. एगे णो कालवासी, णो अकालवासी।
  - (५) चत्तारि मेहा पण्णता, तं जहा-
    - 9. खेत्तवासी णाममेगे, णो अखेत्तवासी,
    - २. अखेत्तवासी णाममेगे, णो खेत्तवासी,
    - ३. एगे खेत्तवासी वि, अखेत्तवासी वि,
    - ४. एगे णो खेत्तवासी, णो अखेत्तवासी।

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- 9. खेत्तवासी णाममेगे, णो अखेत्तवासी,
- २. अखेत्तवासी णाममेगे, णो खेत्तवासी,
- ३. एगे खेत्तवासी वि, अखेत्तवासी वि,
- ४. एगे णो खेत्तवासी, णो अखेत्तवासी।

–ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३४६

- २. क्षप्ता नगरने वारे वान रे, 18न्तु नगरने वारे नहीं ही.
- कुछ पुरुष चरमन चार्ड भो डोड है और चमरने चार्ड भी होते है.
- कुछ पुरुष न बर्मन कार्र होते हैं और न बमहते कार्र होते हैं।
- (४) मेच बार प्रकर के कड़ गए है, ध्या-
  - कृष्ठ मेच समय (काड) पर वरसने वार्ड कीते हैं, असमय (अकाड) में वरसने नाड नदी कोते हैं,
  - कुछ मेच असमय में चरमने चाउं डोने हैं, समय पर चरमने बाले नहीं होने दें.
  - कुछ मेथ समय पर भी बरसने नाते होते हैं और असमय में भी बरसने नाते होते हैं.
  - कुछ मेच न समय पर घरसने वाले होते है और न असनय में वरसने वाले होते हैं।

इशी प्रकार पुरुष भी बार प्रकार के कहे गए है, यथा-

- कुछ पुरुष समय पर चरराने (अवसर में दान देने) बाले होते हैं, असमय में चरराने वाले (विना अवसर दान देने वाले) नहीं होते हैं,
- कुछ पुरुष असमय में चरतने वाले होते हैं, समय पर चरतने वाले नहीं होते हैं,
- कुछ पुरुष समय पर भी बरसने वाले होते हैं और असमय में भी बरसने वाले होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष न समय पर वरसने वाले होते हैं ओर न असमय में वरसने वाले होते हैं।

मेघ चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- कुछ मेघ क्षेत्र (उपजाऊ मूमि) पर वरसने वाले होते हैं, जसर भूमि में वरसने वाले नहीं होते हैं,
- २. कुछ मेघ ऊसर भूमि में वरसने वाले होते हैं, उपजाऊ भूमि पर वरसने वाले नहीं होते हैं.
- कुछ मेघ उपजाऊ भूमि पर भी वरसने वाले होते हैं और ऊसर भूमि पर भी वरसने वाले होते हैं,
- ४. कुछ मेघ न उपजाऊ भूमि पर वरसने वाले होते हैं और न ऊसर भूमि पर वरसने वाले होते हैं।

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- 9. कुछ पुरुष उपजाऊ भूमि पर वरसने (पात्र को दान देने) वाले होते हैं, ऊसर में वरसने (अपात्र को दान देने) वाले नहीं होते हैं
- २. कुछ पुरुष अपात्र को दान देने वाले होते हैं, पात्र को दान देने वाले नहीं होते हैं,
- कुछ पुरुष पात्र को दान देने वाले भी होते हैं और अपात्र को दान देने वाले भी होते हैं.
- ४. कुछ पुरुष न पात्र को दान देने वाले होते हैं और न अपात्र की दान देने वाले होते हैं।

## -एएम्ब्रप्त कि रिम्हिंच के फिमी-फिम ए 15 क्रियन के छिन , ३८

- -11212 , ई ग्राप ईक र्क आकार आग्न छर्म (९)
- ा एमिमी किस्ट , इँ रिडि र्हाम् रिस्ट फ्रिक्सि कि एपि घर्म छक् . ९ । रिडि डिम् र्हाम् रिक्सि किस्ट (कप्टरेक्स)
- १. कुछ मेघ बीज को फलयुक्त करने वाले होते हैं, उसको
- हिंड डिंग्स करने व्यापन कार्य हैं। अपने स्वापन कर्म हैं। इस क्षेत्र हैं सिंह सिंह क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं सिंह सिंह क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र हैं। इस क्षेत
- , हैं तिह भि र्ठाट ने उस क्रिल्स न प्रांध हैं तिह र्ठाट निरस तिराहोंध कि त्या ने प्रस् . ४
- । हैं निह कार ने उस कार्य कार किए किए किए किए । -- एए के के कि कि कि अप कार कि । कि । कि । कि । कि । कि । कि ।
- कि हैं कि है। इस निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्म कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्म कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि
- । रिडि डिम् र्हाइ म्ट्रिस (कप्टरास्ट्रास्ट्रिस) ार्गमनी ,ई र्हाई रुंगड़ म्ट्रिस कप्टरास्ट्रास्ट्रिस कि मार्ग्ड । इस्टर । इस्ट्रिसिट इस्टर स्ट्रिस स्ट्रिस

## -ropan रक्ष रिक्ति होड़ की रिवार । एडड को इन्हें कि एक एडड की एक एडड की एडड की एडड की एडड की एडड की एडड की एडड

- नाध्रम , हें ग्राप हैक के जाकर जान धर्म (९)
- 9. कुछ मेच किसी एक देश में वरसते हैं, सब देशों में नहीं वरसते हैं.
- हिन में दुई कुण फ़िकी ,हैं किस में पड़ दुई। में एक कु . ç करसके हैं, भि में दिई एस प्रोह हैं किस में पड़ दुई। में पि छक् हैं हैं। हैं किस किसी एक दुई। में प्राप्त हैं हैं।
- में गिंडरे इस म प्रांध है तिसप्रध में ग्रह भिक्यों म धर्म करके. 'ठ
- नाधम , ५ प्राप हंक के प्राकप्त प्राम कि कार प्राक्रप्त की द्व
- र्ड हिंदे एम ,ई किंह मीप्योश हि र्ड एड्रेस कप एएर छक् . ६ , किंड हिम नीप्रशीस निप्रशिस रू एड्रे क्यू ,इ लिंह निप्रशिस के एड्डे एस एएर छक् . ६

- एडर इस म पार है तिथे तीएडीस की एडर क्या म किए उड्डू . ४ 1ई सिंह तीएडीस की

# ार ह्यानेडांसून के हिन्दी गाइ ह्यान इस क्वीडांस्स रा

- -१२६ (१ है। देख के राज्य सब क्रिडीशमांश (१)
- in him formus hie hie teoloheit wie 1,5 The grand the hie teoloheit wie 1,5
- ्र हिन्दे हराजार प्रांड राजित राजीतमार, सर्हे । इ
- ार्ड एक्टिकारकारेड का अपने क्रिकेस के हैं। क

# - मेह दिर्ठेतेण अम्मापियराणं चउभंग पलवणं

- —ाइर्फ हें, ाजिल्ण मुझ्में शाक्ति (६)
- 9. जणइता णाममेगे, णी णिम्मवइता,
- , गिम्मवइता णाममेगे, णो जणइता,
- , ही एने उपाह्<sub>ती</sub> हि णिम्पद्<sub>र</sub>ता हि,
- ।।।इनमार्ग गी जणइता, गो गिमनदस्ता।
- —।इस्र हे , मिल्या ते अम्मापिय ते पणाना , तं जहा ९. जणड्सा णाममेगे , णो णिम्मवड्सा ,
- , छिम्मवह्ता णाममेगे, जो जणइता,
- , ही क्रिड्रामिल, शिक्ष्रिक्त कि , इ
- ४. एगे गी जणद्ता, गी णिम्मवद्ता। -ठाणं अ. ४, उ. ४, सु. ३४६

## -iणम्लम गिर्मा गिष्मा गिर्मा प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जन्म । जनम ।

- –ाइए हे,ानाणण ।इम ग्रीान्ड (€)
- , सिरासी गाममेगे, गो सब्दासी,
- . सब्दवासी णाममेगे, जो देसवासी,
- ३. एगे देसवासी वि, सन्ववासी वि,
- ४. एगे गो देसवासी, गो सब्दवासी।
- प्राप्त में नाति रायाणी पण्णाता, तं जहा— १. देसाहिबर्ष णाममें गे, णो सव्याहिबर्ष,
- , ड्रेफडीएउई पाएमेंगे, जो देसाडिवर्ड,
- , घी डेघडी।किस, घी डेघडी।सर्छ (ए) . इ
- ४. एगे जी देसाहिबई, जो सब्बाहिबई। -रायः अ. ४. इ. ४, च. १३४६

#### - वायमहालिया विरूटतेण इत्योण चर्डाव्यहतं प्रत्यां-

- ्राम्नार्यात्र्वात्रात्रात्रात्रात्राः । द्रा
- े विभिन्नि विक्रमान विक्रमान
- Habilaglia lichtella liaglia da

म् अमे रावनामग्रास्त्राक्षा प्राथमन है, राजव

- अभागाममा सम्बद्धः
- ) । अस्य भारतीयाः आहे एकः ।- सः,
- विस्तापासम्म सम्म न्मः,
- ४. बाजिया यामसम् वर्षे १५८ स्टा

#### ८९. भूमीयम विद्युक्तेण असीण समीवस्त एक हर

- (१) चनारि समास राधा पणवन्य छ ॥ १४००
  - वामा णाममेमा समा १-६.
  - २. वामा भागमेगा शं का म्ह
  - विष्णाणाममेगा गमा २००.
  - क्ष. चानिणा णामगेमा चानिणा स्नहः एवामेव बनागि इन्से औ प्रणानहः हो, तः हतः
  - १. यामा णाममेगा वागा त्या.
  - २. धामा णामभेगा विक्या स्तर
  - ३. दानिणा णामनेमा वामावन्तर
  - ४. दाहिणा णाममेगा दान्यित उन्हा

#### no de la celebra de

### ९०. अग्गिसिहा दिट्ठंतेण इत्थीणं चउन्कित्त परवणः

- (१) चत्तारि अग्गिसिनाओं पण्पना हो, । उन्ह
  - १. वामा णामभेगा वागावना.
  - २. वामा णाममेगा दाहिणावसा,
  - ३. दाहिणा णाममेगा वामावता.
  - ४. दाहिणा णाममेगा दाहिणावसा। एवामेव चत्तारि इस्थीओ पण्णताओ, तं अहा-
  - १. वामा णाममेगा वामावता,
  - २. वामा णाममेगा दाहिणावता,
  - ३. दाहिणा णामभेगा वामावत्ता,
  - ४. दाहिणा णाममेगा दाहिणावत्ता।

–टाणं. अ. ४, उ. २, स्. २८९

## ९१. कूडागारसाला दिट्ठंतेण इत्थीणं चउभंग पर्ववणं-

- (१) चतारि कूडागारसालाओ पण्णताओ, तं जहा-
  - १. गुत्ता णाममेगा गुत्तद्वारा,
  - २. गुत्ता णाममेगा अगुत्तदुवारा,
  - ३. अगुत्ता णाममेगा गुत्तदुवारा,
  - ४. अगुत्ता णाममेगा अगुत्तदुवारा। एवामेव चत्तारि इत्थीओ पण्णताओ, तं जहा—
  - १. गुत्ता णाममेगा गुत्तिंदिया,
  - २. गुत्ता णाममेगा अगुत्तिंदिया,
  - ३. अगुत्ता णाममेगा गुत्तिंदिया,
  - ४. अगुत्ता णाममेगा अगुत्तिंदिया।

–ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २७५

- 其为,为"A. 20 (10 A. 20 A. 40 A. 20 A.
- 医二氏病 医二氏性 化二甲基甲烷 医甲基
- and a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of
- Springs of the second community of the

# ८६ पुरस्ता कर्षणन्या वर्षप्रदेश स्थापनाण

- to get be the compared by the
- · Grant Charles and America
- The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
- 本、桑木溪(A 古文 254 日)(1) 古木毛衛車
- The state of the property of the following state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
- 电压线电影 医二甲基磺二酚 网络特别克尔斯
- 医原生物 化化矿物 电电路管
- ក្រុម នៅប្រធានក្រុមក្រុមប្រឹ
- i grantak Portini
- ្រុំទ្រ ស្រួយ ស្រួសាធ្មា ភាពសម្មាធ្មានស្រឹក្

#### १५२ - अस्थित के के कार्यान्य द्वारा में अपी के संस्थापनि ही राजनार

- and have been taken by the fight and
- ន ខ្នាន់ សម្រាក់ ព្រះ នាង ស៊ុខ និង ស្ត្រី កាត់ គឺ
- ភ ក្នុងសាភពពេល និង ជាសព្វសាធិតិ
- पुरा परिवाद के द्वारामा है। देशाद के के की.
- है. हुई भेलकिसा राध्य ने राष्ट्रमा हिस्सी है.
- THE PROPERTY WAS AND A STREET OF
- ) कुछ हो कि एक और अन्य स्टेस्ट्रेस
- २. ह्यारको कर हो। एकपार रागा
- i, premi no de mantale.
- र, दुष्टान्द्रके सम्बद्धाः और दक्षणा । इ.स.स.ही

### ९१. कृद्यगारशाचा के दुष्यान जाम दिवयों के बतुषंगीं की प्रस्पण-

- (१) कृषमार भा पर्व बार प्रश्नर ही क्षेत्र प्रकृत समीन
  - १. हुछ हुवमार भाजाएं मृत और मृत्यतार महो होती है.
  - २. कुछ कुटामार भाजाएं मुझ किन्तु अगुराहार पाठी होती है.
  - ३. कुछ कूटामार भाजाएं अमुरत कन्तु मुसदार पाले होती है.
  - ४. कुछ कूदागार शालाएं अगुडा ओर अगुडातार पाले होती है। इसी प्रकार धियां भी चार प्रकार की कही गई है, यथा-
  - 9. कुछ स्वियां गुप्त ओर गुप्तेन्द्रिय वाली होती हैं.
  - २. कुछ स्त्रियां गुप्त किन्तु अगुप्तीन्द्रय वाले होती है.
  - ३. कुछ स्वियाँ अगुरा किन्तु गुरोन्द्रिय वाली होती हैं.
  - ४. कुछ स्वियां अगुप्त और अगुप्तेन्द्रिय वाली होती हैं।

### -IVPAK कि फ्रिडिनिहिं र्क राज्यक एगड क्लाञ्च के बीठाक में किशीर हिन.९१

- -ाष्ट्रि ,ई । pr । इस । कि ) । के । राष्ट्र ) । हे । हि । ( e )
- कि ाणिमी एक-उक्तर का ठाक में ठाक-राज्याक . ९
- कि शार । तर्मान्तर-पुक्रमारवा आवे हे विष्ठ-प्रक्रमारवा आंद ,हि ड्यंड्र
- . हे इन्हें कि क्वीह म्डिस्न अन्तर अन्तर है है है है है है जा है है . इ ्रि टर्गेड्
- 113 ड्याइ स ज्ञीसि कि निरक पेपू एक इ-रान्स क राध्य राज्य . ४
- -।एफ ,ई ।एग ।इक ।क )।कप्र जाड़ कि ज़रूर का पर्वे में पर्वे , कि कि में कि ज़रूर कि
- , हे ड्योड्र कि ब्रीप्त पदवी आदि की हुद्दि है,
- ्ह ड्योड्ड कि ज्ञास नेज़्य एडड्स के अन्नि-नामप्त के प्रान्ति होड्ड है. , म स्मान्तर के समान-मुकुमारता आदि की हुट्ड से,
- के जीति के मिम के मिन को की कि हो। हो हो हो हो हो हो हो हो है है।

#### जाकर जान के किन्धु . ६१ १५ ट्याइ

- नाष्ट्र , है प्राप् इक के प्राक्र प्राप्ट (कमीष्ट) कार्ष्ट (१)
- F) दिवस भुतक-प्रातिदन का नियत भूत्य लेकर काम करा
- वाश भृतक-वाश में सहवोग करने वाला,
- हें उच्चत्व भूतक-वाक के जिपमान में मूल्य के जिल्हा काम . इ
- ।।लाह रे ज्याड भूम एकर हम से तामुस्ट के विनिक्त भूमि खोदन

#### -ग्राकप्र ग्राष्ट्र क घ्रमु

नाश्च (हुँ) ग्राह्म अकार आह (हुँ) मुह्

- . भातजात-पिता सं आंधक,
- अनुगात-पिता क समान,
- ३. अपजात-गिर्मा से होन,
- । करूं एक हुं , कपूर रह्ह , सिर्म ग्रामेंह एको के कर्नु-ग्रामिक हैं . ४

#### प्राक्ष प्राष्ट्र क कि प्रिप्त . ४%

(स्पर) एनेस्य एवं के सीय के एमें स्पर्ध छक् .१ नाइक ,ई प्राप्त रिक्र के प्राक्रय प्राप्त (श्लाष्ट नेप्रक स्वधर) क्रेसिस

- , केर एक पूर्व प्राप्त भीगों के सरकार के एक इस है। अहें . ह
- ्र रिक स्पाप क्षेत्र के प्राप्त के क्षित्र प्रमास वर्ष . इ
- ाः नेत्र सम्प्राप्ते द मधन द प्रिम् सम्बद्धे १४

#### -मळ्डा प्राप्ट इंडिंगिन , ५,९

ार केरण राज्य कर्म व्यवस्था स्थेत साम (१९०५) १९०६ हर्ने १६ -१५५ , हे प्रति हें इ.स.स.स.स.स.स.स. (ह)

# ९२. इश्यिपादिसु करूठाइ विट्ठंतेण अंतरस्स चर्जवहत्त पत्नवणं-

- –ाइए ंत , तिर्गणप रैत्रांध ईस्वीधम (१)
- , फड्डतर,
- , फ़िल्म . ६
- , र्राग्डेल . ६
- ४. पत्यरंतरी

एवामेच इस्थिए वा पुरिसस्स वा चउन्चिह अंतरे पण्णते,

- १. कट्ठत्स्समाण,
- तृ. पम्हंत्र(समाणे,
- ३. छाहत्पसाण,
- ०७६.मु.१.५.४.भ.गणठ-४. पत्यरंतरसमाणे।

## -ग्रिपामि स्वयमासि . ६१

- (१) यतारि भयगा पणाता, ते जहा-
- , प्रधम्भवय,
- २. जताभयए,
- ३. उच्चत्रभथए,
- हाजा. ख. ४. उ. ९. मु. २७९ ४. कव्यालम्यए।

#### नेपस्स चवलगारा-

चतारि सुता पणाता, तं जहा-

- , प्राफ्ड्रार . ९
- **ક**ે સહીયાતે.
- ३. अवजाए,
- ाशाम्श्रीकृ .४
- -हार्ण, अ. ४, उ. १, सु. २४०

#### -ि।।।। वस्त्राधां वस्त्राधां।।

 अर्थियन्त्राणं भागाणं उपाएता एमं पस्पए। नहारि प्रसम्मा पण्णता, ते जहा-

- २. पुन्तुयसाण भागाण आवययागा एग पस्यए,
- इ. अणुमहाणं सेवसाणं हमाएता एगं वसम्पर्
- -द्राया सारा राष्ट्र से १६४ ४. पुरमुणाणि सविराणि आवम्बालणं एन पुसम्पूर्

#### -1211cl तंत्रवीती निवत्ताति ।

- नहार हें, जिल्ला प्रशासिक (₹)
- र अर्थेंड प्राप्तापुत्र सर्वेंड पार्ड <sup>।</sup>

एवामेव चतारि इत्थीओ पण्णना ओ. तं जन्म

- १. वामा णाममेगा वामावता.
- २. वामा णाममेगा दाहिणावता,
- ३. दाहिणा णाममेगा वामावता.
- ४. दाहिणा णाममेगा दाङ्गिवना।

网络美国主义共享公司

# ८९. धूमसिहा दिट्ठंतेण इत्थीणं च उव्विहत परचण-

- (१) चत्तारि धूमसिहाओ पण्णनाओ, तज्ञा
  - 9. वामा णाममेगा वामावता,
  - २. वामा णाममेगा दाहिणावना.
  - ३. दाहिणा णाममेगा वामावता.
  - ४. दाहिणा णाममेगा दाहिणावता। एवामेव चत्तारि इत्थीओ पण्णताओं, सं जना-
  - १. वामा णाममेगा वामावता,
  - २. वामा णाममेगा दाहिणावता,
  - ३. दाहिणा णाममेगा वामावता,
  - ४. दाहिणा णाममेगा दाहिणावता।

-राणं, जा. उ. ५ २, म् २४-

## ९०. अग्गिसिहा दिट्ठंतेण इत्थीणं चउव्विहत परूपणं-

- (१) चत्तारि अग्गिसिहाओ पण्णताओ, तं जहा--
  - १. वामा णाममेगा वामावत्ता.
  - २. वामा णाममेगा दाहिणावत्ता.
  - ३. दाहिणा णाममेगा वामावता,
  - ४. दाहिणा णाममेगा दाहिणावत्ता। एवामेव चत्तारि इत्थीओ पण्णताओ, तं जहा-
  - १. वामा णाममेगा वामावता,
  - २. वामा णाममेगा दाहिणावता,
  - ३. दाहिणा णाममेगा वामावत्ता,
  - ४. दाहिणा णाममेगा दाहिणावत्ता।

–ठाणं. अ. ४, उ. २, सु. २८९

### ९१. कूडागारसाला दिट्ठंतेण इत्थीणं चउभंग परूवणं-

- (१) चत्तारि कूडागारसालाओ पण्णत्ताओ, तं जहा-
  - १. गुत्ता णाममेगा गुत्तदुवारा,
  - २. गुत्ता णाममेगा अगुत्तदुवारा,
  - ३. अगुत्ता णाममेगा गुत्तदुवारा,
  - ४. अगुत्ता णाममेगा अगुत्तदुवारा। एवामेव चत्तारि इत्थीओ पण्णताओ, तं जहा–
  - १. गुत्ता णाममेगा गुत्तिंदिया,
  - २. गुत्ता णाममेगा अगुत्तिंदिया,
  - ३. अगुत्ता णाममेगा गुत्तिंदिया,
  - ४. अगुत्ता णाममेगा अगुत्तिंदिया।

–ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २७५

- 1 9 3 4 6 2 4 5 8 8 7 11 8 8 8
- ショウロンドロー・コウストラが巻
- 美国美国的美国共享的 医多种性抗药
- ន ខ្នុង(+source បានក្រុមប្រការប្រភព្ឋាភិ

# दाः पुर्वतार शहरान्य स्वरोधार शतर्रोष व श्रापनार

- - · 美工物的数据 200 年中中国大学中央
  - ភាពស្រួសម្រាស់ ស្រួស ស្រួស ស្រួស ស្រួស ស្រួស ស្រួស ស្រួស ស្រួស ស្រួស ស្រួស ស្រួស ស្រួស ស្រួស ស្រួស ស្រួស ស្រួ
  - र प्राप्तास र एक्ट <sup>स्ट</sup>र क्या र हा है।
  - র । বুল্ল ভূনার জালাল্লেম সৌৎ হার্মানার শতার করি। বুল্য ক্রহণাল ১৮ মালিকান ক্রামান হল হলান ক্রাই, কুমাল
  - · 原理的研究的特殊的原理的特别
  - क्षित्रको प्रकाशक स्थापक स्थापिक
  - · grand dur die burt bit.
  - ४ कुछ १६४ वे सक्षण और शक्षण प्रश्न स्टिस्ट

## ९०. ऑस्नीयता के द्यान ताम दियों के वर्षिणल है। प्रस्थान

- (२) मानव्यस्य नार्यस्य से व्हारई है, प्रणान
  - र. कुछ अर्थनाथ्यस्य सम्बद्धाः समाप्रकृति है।
  - २ हुच आस्थारण यस और सम्रग राजी की क
  - कृष आस्मासद्य रासम्म आहे सम्मार । केले हैं,
  - हुछ अस्मित्राता श्राम और श्रामा में अभे का इसी प्रभार स्थार्थ भी चार प्रकार का अशे गई है, प्रधान
  - कुछ स्थिति तम और अमार्थ केते के
  - २. कुछ हिस्सी वाम ओर वीवणावत नेतो है.
  - कुछ हिम्मी दक्षिण और नामानतं होती है.
  - अ. कुछ सिर्धा वीसण और वीसणानते होती है।

# कूटागारशाला के दृष्टान्त द्वारा हित्रयों के चतुर्भगों का प्रक्षपण—

- (१) कूटागार शालाएँ चार प्रकार की कही गई है, यया-
- कुछ कूटागार शालाएं गुप्त ओर गुपादार वाली होती है.
- २. कुछ कूटागार शालाएं गुप्त किन्तु अगुप्तद्वार वाली होती हैं,
- कुछ कूटागार शालाएँ अगुप्त किन्तु गुप्तद्वार वाली होती हैं,
- ४. कुछ कूटागार शालाएँ अगुप्त ओर अगुप्तद्वार वालो होती है। इसी प्रकार स्त्रियाँ भी चार प्रकार की कही गई है, यथा-
- कुछ स्त्रियाँ गुप्त और गुप्तेन्द्रिय वाली होती हैं,
- २. कुछ स्त्रियाँ गुप्त किन्तु अगुप्तेन्द्रिय वाली होती हैं,
- ३. कुछ स्त्रियाँ अगुप्त किन्तु गुप्तेन्द्रिय वाली होती हैं,
- ४. कुछ स्त्रियाँ अगुप्त और अगुप्तेन्द्रिय वाली होती हैं।

#### -- IVPAK कि कार्यविहिम कं राज्नि । राष्ट्र क्रिक्शिक में किशीक क्षि. ६१. ६१

- कि ार्णमनी एल-राज्नार कि व्याक में व्याक-राज्नाका . ९
- कि ज्ञाभ कप्र-जन्म कि पिष्ठ में पिष्ठ-जन्म . ६ द्धार सः
- . हे उर्वाट्ट कि क्वींद्र म्डिन्स अन्तर एक होल में इंकि ने इंकि क्
- ज्ञार क्रिम कि निरक पिए छिड़े-रिन्ध कि राष्ट्र-रिक्र कि रिक्र
- नाष्ट्रम , इं । । । इक् । क प्राकर जाड़ मि जरूर कि वर्ग में वर्ग , कि कि में जिल जा जान मिड़ 115 उगेड़ कि
- . हे अहि कि मान-विशिष्ट पदवी आदि के मुख्य में.
- पश्मान्तर के समान-मुकुमारवा आदि को होष्ट से,
- कि श्रीप्त कि मिन के प्रिक्त कि मिन के अधि क्षा कि श्रीप्त के अधि कि कि ३. लेहान्तर के समान-स्नेह का छदन करने आदि को दृष्टि से,

#### १६ ट्यांट्र

### जाकर जान के किन्धु . ६१

- Fya माक yar माम किमी कि म्यीतिर-कार्यु अध्री . e नाध्य , इंग्राग्डिक के जाकर जाड़ (कमीक्ष) कापुर (६)
- यात्रा भृतक-यात्रा में सहयोग करने वाला,
- हे. उच्चल भूतक-घण्टो के अनुपात में भूत्य लेकर काम करने
- ४. कव्याड भृतक-हाथों के अनुपात से धन लेकर भूमि खोदने

#### -राकर राज्य के छप्त

liolp

नाष्ट्र , हैं गुए ईक के जिंग जान (ह्यू) त्रम

- , कांत्रजात-पिता से ओधक,
- २. अनुजात-पिता क समान,
- ३. अपजात-पिता से होन,
- । करंकरुकु ,कप्रद्र लकु ,ाप्तर्ध रागंध प्रजी के जकु-गागंलकु .४

#### ग्राकार ग्राप्ट के किर्मग्रेस .४१

- (फ़घर) एऐसर एली र्क ज़ीर कि गिर्म जाराध खकु . ९ -ाष्ट्र , हैं ग्राग् हैक के जाकर जाड़ (कार्ड निज्ञ निप्र) कर्मप्र
- ्रेड िरुक रूप्रस प्रजी र्रु एक्ष्रिय हे गिर्ग किए प्रस ह्रूप वर्कु . ६
- ्डें हेरक जप्रस पृखी के जीए कि छिए प्रयस्त करा . इ
- फिर के प्रथम के कि संरक्षण के छित्र अथन ।

#### -ग्रकार ग्राष्ट के किंग्रिंग, भेश्र

- नाष्ट्रष्ट ,ई ग्राम् ईक र्क जिस्स जाम कार्ज़ ( **१** )
- , हैं किरक प्राप हिरु ग्रीर हैं किरक फ़्रकंप्र ारु (र्ह्य राष्ट्र) रिप्त हिंग इस्त राम्ने (कडाम) कार्य थकु . e

# - इत्थियादिषु करूरा है हेर्ड में भंगरस्य व्यञ्चित्र में मन्त्राम

- –ाइार है, क्राण्य फ्रांस ईम्डीधर (१)
- 9. कट्ठंतरे,
- , फ़िल्म . ६
- , र्माइंग् . ह
- ४. पखरंतरी
- , तिण्ण रितंर इंब्लिस वा स्प्रिसरी वा उपने इंब्लिस
- कट्ठप्रसमाण, नाहार ह
- २. पन्हत्तरसमाण,
- ३. लोहत्तरसमाण,
- ०७९.मु.१.५.५४.म. नेणाठ~ ४. पत्यर्तरसमाणी

#### 9३. भयनाण चउपनाए। -

- (१) यसारि भयगा पण्णाता, तं गहा-
- 9. दिवसुभयए,
- ३. जनामग्रए,
- ३. उच्चत्त्रभयए,
- -ठाणे. अ. ४, उ. ९, मु. २०९ ४. कब्बालमयए।

# नैपस्स चवलगारा-

चतारि सुता पणाता, तं जहा–

- १. अइजाए,
- उ. अर्गुत्यात्,
- ३. अवजाए,
- िलाम्लिक् .४
- **०४५.मु. १.उ.१, मु. २४०** −ठाण. अ. ४, उ.१, मु. २४०

#### ८४. पसिवाणि चउपगारा-

- १. अणुष्यन्ताणं भीगाणं उपाएता एगे पसपए। नतारि पसप्यमा पण्णाता, ते जहा-
- २. पुब्युपन्नाणं भोगाणं अविषयोगेणं एगे पसपए,
- , अणुष्यज्ञाणं सोक्साणं उपाएता एगे पस्पए,
- -थाग. अ. ४, उ. ४, सु. ३३९ ४. पुब्धपत्राणं सोबखाणं अविषयोगेणं एने पसमए।
- (१) व्यारित्रशा पणाता,तं जहा-
- 9. समुद्दं तरामीतेगं समुद्दं तरइ,

- २. समुद्दं तरामीतेगे गोप्पयं तरइ,
- ३. गोप्पयं तरामीतेगे समुद्दं तरइ,
- ४. गोप्पयं तरामीतेगे गोप्पयं तरइ।
- (२) चत्तारि तरगा पण्णता, तं जहा-
- 9. समुद्दं तरेता णाममेगे समुद्दे विसीयइ,
- २. समुद्दं तरेत्ता णाममेगे गोप्पए विसीयइ,
- ३. गोप्पयं तरेत्ता णाममेगे समुद्दे विसीयइ,
- ४. गोप्पयं तरेत्ता णाममेगे गोप्पए विसीयइ।

–ठाणं अ. ४, उ. ४, सु. ३५९

## ९६. सत्त विवक्खया पुरिसाणं पंचभंग परूवणं— पंचविहा पुरिसजाया पण्णता, तं जहा—

- १. हिरिसत्ते,
- २. हिरिमणसत्ते,
- ३. चलसत्ते,
- ४. थिरसत्ते<sup>9</sup>,
- ५. उदयणसत्ते।

-ठाणं. अ. ५, उ. ३, सु. ४५२

# ९७. मणुस्साणं छिव्वहत्त पस्तवणं-

छव्विहा मणुस्सा पण्णता, तं जहा-

- १. जम्बूद्दीवगा,
- २. धायइसंडदीवपुरित्थमद्धगा,
- ३. धायइसंडदीवपच्चित्थमद्धगा,
- ४. पुक्लरवरदीवड्ढपुरित्थमछगा,
- ५. पुक्लरवरदीवड्ढपच्चित्थमद्धगा,
- ६. अंतरदीवगा।

अहवा-छिव्वहा मणुस्सा पण्णत्ता, तं जहा-

- १. कम्मभूमगा,
- २. अकम्मभूमगा,
- ३. अंतरदीवगा,
- ४. गब्भवक्कंतियमणुस्सा कम्मभूमगा,
- ५. अकम्मभूमगा,
- ६. अंतरदीवगा।

–ठाणं. अ. ६, सु. ४९०

### ९८. इङ्ढि अणिङ्ढिमंत मणुस्साणं छिव्वहत्त पर्वणं— छिव्वहा इङ्ढिमंता मणुस्सा पण्णत्ता, तं जहा—

- १. अरहंता,
- २. चक्कवट्टी,
- ३. बलदेवा,
- ४. वासुदेवा,
- ५. चारणा,
- ६. विज्जाहरा ।

- कुछ तेराक समुद्र की पार करने का संकल करते हैं परनु गोष्पद (लघु जलाशय) को तेरते हैं.
- कुछ तेराक गोष्पद को पार करने का सकत्य करते हैं परनु संसार समृद्र को तेर जाते हैं,
- कुछ तेराक गांध्यद को तेरने का संकल्प करते हैं और गोष्पद की ही तेरते हैं।
- (२) तेराक चार प्रकार के कहे गए है. यथा-
- कुछ तेराक सारे समुद्र की तेरकर किनारे पर आकर विषण्ण (हताम) ही जाते हैं,
- २. कुछ तराक समुद्र को तेरकर गोप्पद में इताश हो जाते हैं,
- कुछ तराक गोष्पद को तरकर समुद्र में इताश हो जाते हैं,
- ४. कुछ तैराक गोष्पद को तेरकर गोष्पद में ही हताझ हो जाते हैं।

## ९६. सत्व की विवक्षा से पुरुषों के पाँच भंगीं का प्रस्पण— पुरुष पाँच प्रकार के कहे गए हैं, यथा—

- हीसत्व-विकट परिस्थित में भी लज्जावश कायर न होने वाला.
- २. हीमनःसत्व-विकट परिस्थिति में भी मन में कायर न होने वाला,
- ३. चलसत्व-अस्थिरसत्व वाला,
- ४. स्थिरसत्व-सुस्थिरसत्व वाला,
- ५. उदयनसत्व-वृद्धिशील सत्व वाला।

### ९७. मनुष्यों के छः प्रकारों का प्ररूपण-मनुष्य छह प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- १. जम्बूद्वीप में उत्पन्न,
- २. धातकीखण्ड द्वीप के पूर्वार्द्ध में उत्पन्न,
- ३. धातकीखण्ड द्वीप के पश्चिमार्ख में उत्पन्न,
- ४. अर्धपुष्करवर द्वीप के पूर्वार्द्ध में उत्पन्न,
- ५. अर्धपुष्करवरद्वीप के पश्चिमार्द्ध में उत्पन्न,
- ६. अन्तर्द्वीपों में उत्पन्न।

अथवा-मनुष्य छह प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

- 9. कर्मभूमि में उत्पन्न सम्मूच्छिम मनुष्य,
- २. अकर्मभूमि में उत्पन्न सम्मूच्छिम मनुष्य,
- ३. अन्तर्द्वीप में उत्पन्न सम्मूर्च्छिम मनुष्य,
- ४. कर्मभूमि में उत्पन्न गर्भज मनुष्य,
- ५. अकर्मभूमि में उत्पन्न गर्भज मनुष्य,
- ६. अन्तर्द्वीपों में उत्पन्न गर्भज मनुष्य।

## ९८. ऋद्धि-अनृद्धिमंत मनुष्यों के छः प्रकारों का प्ररूपण— ऋद्धिमन्त मनुष्य छह प्रकार के कहे गए हैं, यथा—

- १. अर्हन्त.
- २. चक्रवर्ती,
- ३. बलदेव,
- ४. वासुदेव

- ५. चारण,
- ६. विद्याधर।

१. ठाणं अ. ४, उ. ३, सु. ३३१

२. ठाणं. अ. ५, उ. २, सु. ४४० में पाँच प्रकार बताये हैं उनमें प्रारंभ के ४ समान हैं किन्तु पाँचवाँ भेद भावितात्मा अणगार है।

छिव्यहा ओणंड्ढीमंता मणुस्सा पणाता, त जहा-

नाया ,ई ग्राप इक के ज्ञाकर उथ प्रमुम किमद्रीमुख

13 1311-31 उन्तत तणु तबोगद्धणखा, हेप र्राट मांक कि पिरात रिप्त प्राप्त के एक प्रहान के लिए हैं अर्गीतव्य सेसहयग्रेवाचा' dull' ि के का क आह । मरू में पर्वत, नगर, समुद्र, मगर, वरू, वरूपा आदि क नगनगर-सागर-मगर-वदकक-वरक-वर्कनाकिय ि लमाक **ग्रा**ध र्युत्राक-तयमवय-मिकमाळ-कामवाववा) मप्रालम् हुम् नामम् कं रिम कं लमक का-विकृत कं विांप मैतदार्व केमावाध्वया। 1ई प्रहर ३७६ कि पृष्ठक ७१६ ७२५ क्छीतिR.पृ—होंग सैयात सब्दानिदर्गाः 1 हैं ग्रञ्म गिंहा गिंह अध्य और सदी मुन्दर हैं। भोगुत्तमगयलक्षवणा, भोगसिसिरीया, उ. गीयमा ! ते णं मणुस्सा अणुदमतरसोमचारुखदा, गीतम ! वे मनुष्य अनुपम सीम्य और मुन्दर ह्नप वाहे हैं। अधिरिभीवेपडीयोर् पंगायि हे र है । या विस् । अर्थ क्षेत्र । प्रभीतं गायणम की दिन कि मन्त्रा केरिसप् क शाराकर राकार क स्पिन्म में महिकर्कार प्रकार का -ाण्मलप्र कि झांग्राकप-ग्राकाभ्य के फिन्म्य के पिड कन्त्रिक्। e 0 e 909. एगोरुय दीव मणुयाणं आयारभाव पडोवाराइ पल्वणं--अण. अ. ९०, सु. ७६२ १०. धम्मतेवासी। १०. धर्मान्तेवासी-धर्म शिष्टा। १. ओवयाइए, अग्पयाचितक-देव आराधना में उपन्त पुत्र या सेवका ८. संवृद्ध, ८. संविद्धित-पीषित अनाद्य पुत्र। । इंडिए-पराक्रम के मार्थ एन स्व में स्वीकृत। , ग्रंडांफ़ . ७ ह. मीखर-वाक्पडुता के कारण पुत्र लप में स्वीकृत , रेडीम . ३ ५. ऑरस, ५. औरस-स्नहवश स्वीकृत पुत्र। ४. विन्त्रप्, ४. विद्यक-विद्या-विवया ३. दिन्नए, । १६३ । एसे ग्राप्त होम-काम्ब , यत्रम, १. क्षेत्रमानेयोग जन्य विधि में उत्पन्न। 9. अत्तर, १. अस्पिन-अपने पिता से उत्पन्न। दस पुता पणाता, त जहा-पुत्रं दस प्रकार के कह गए हैं, यथा--)ाकर भन्न के हिंगू . 00 ९ 900. पुताणं दस पंगारा-१, तिगिच्छिए। -आगं अ. ९, सु. ६७९ । लिक मेर का भिकानी - शिका कर ने वाला। करने वाला, ाम्नकीर्घ कि ब्रीप्ट ग्रम्ण ग्रह्मों ।ग्रह प्राप्त प्रमाप्त-मेकार्ग्य . s , मह्रोह . ७ ७. वादी-वाद-लोब्स से सम्पन्न, ,ग्रहामग्रम , व्र ह. परपण्डित-अनेक शास्त्रों को जानने वाला, ५. पारिहरियए, ५. पारिहरितक-स्वभाव से ही समस्त कावी में दक्ष, ४. पीरीण, ४. पीराणिक-इतिहास को जानने वाला, रे. काइया, , लिए नेनाए कि कि एए-क्रिपिक . ह , जिमिले . ६ , लान नेमार क जमने वाल, 9. संसाणे, 9. संख्यान-गणित को जानने वाला, णन गेरींगेशा वृत्य पण्णाता, ते जहां-नाथ , इं ग्राप इक के ज़कर मि (घरुप्र) कुरु कार्णपृर्ट ९८. जेडोजेचा चुरिसाण पगारा--ग्राकप्त कार्यप्रकार्याम् . ११ -ठाणं. अ. ६, मु. ४९९ , पिएसीिकिक् , भ । अंतरदोवगा। ५. कुरवधोत्पन्त, . अंतद्दोपोलन्त**ा** ३. हिरिवासिगी, જ. (મનાવાસના) ४. रम्यक्ववासन्त, ३. हरिवषीत्पन्त, त्रापित्रामा, , गिम्धिनम्हे . १ ५. हेरण्यवत क्षेत्रोपन्न, 9. हैमवत क्षेत्रोपन्त,

संठिय सुसिलिट्ठगूढगुष्का, एणी कुरुविंदावत्तवट्टाणुपुव्वजंघा,

समुग्गणिमग्गगूढजाणू, गयससणसुजात सण्णिभोरू, वरवारणमत्ततुल्ल विक्कम विलसियगई, सुजातवरतुरग गुज्झदेसा, आइण्णहओव्व णिरुवलेवा, पमुइय वर तुरियसीह अतिरेग वट्टियकडी,

सोहयसोणिंद मूसल दप्पणिगरित वरकणगच्छ-सरिसवर वइरपलिय मज्झा,

उज्जुयसमसहित सुजात जच्चतणुकसिणणिद्ध आदेज्ज लडह सुकुमाल मउय रमणीज्जरोमराई,

गंगावत्त पयाहिणावत्त तरंग भंगुर रविकिरण तरुण बोधित अकोसायंत पउम गम्भीर वियडनाभी,

झसविहग सुजात पीणकुच्छी,

झसोयरा, सुइकरणा, पम्हिवयडनाभी, सण्णयपासा, संगतपासा, सुंदरपासा, सुजातपासा, मितमाइय पीणरइयपासा, अकरुंडय-कणग-रूयग-निम्मल सुजाय निरुवहयदेहधारी, पसत्थबत्तीस लक्खणधरा, कणगिसलातलुज्जल पसत्थ समतलोविचिय विच्छिन्न पिहुलवच्छा, सिरिवच्छंकिवच्छा, पुरवर-फलिह विट्टयभुजा, भुयगीसर विपुलभोग आयाण फलिह उच्छूढ दीहबाहु,

जुगसन्निभ पीणरइयपीवर पउट्ठसंठिय सुसिलिट्ठ विसिट्ठ घण-थिर-सुबद्ध सुनिगूढ-पव्वसंधी।

रत्ततलोवइय मजयमंसल पसत्थ लक्खण सुजाय अच्छिद्दजालपाणी,

पीवरवट्टिय सुजाय कोमल वरंगुलीया, तंवतलिन सुचिरुइरिणद्ध णक्खा, गुल्फ-(टखने) सम्धित प्रभाणोपेत वने और गृह है। पिण्डलियां-इरिणी और जुनीवद (तृणविशेष) की तरह क्रमशः स्थूक-स्थूज्तर और गीठ है।

घुटने-संपुट में रखे हुए की तरह गृह है।

उस-जांचे हाथी की सूड की तरह मुन्दर, गोल ओर पुछहै। चाल-शेष्ट मदीन्मत हाथी की तरह है।

गुषदेश-श्रेष्ठ बोड़े की तरह मुगुन है तथा आर्कार्यक अस्य की तरह मलमुत्रादि के लेप से रहित है।

कमर-योवन प्राप्त श्रेष्ठ योड़े आर सिंह की कमर वैसी पतली ओर गोल है।

कमर का मध्य भाग-संकुचित की गई तिपाई, मूसल, दर्गण का दण्डा और शुद्ध किये हुए सोने की मूट से युक्त श्रेष्ट बाद्र की तरह है।

रोमराजि-सरल-सम-सघन-सुन्दर श्रेष्ठ, पतली, काली, स्निग्य, आदेय (योग्य) लावण्यमय, सुकुमार, सुकोमल और रमणीय है।

नाभि-गंगा के आवर्त की तरह दक्षिणावर्त, तरंग की तरह वक्र और सूर्य की उगती किरणों से खिले हुए कमल की तरह गंभीर और विशाल है।

कुक्षि (उदर)-मत्स्य और पक्षी की तरह सुन्दर और पुष्ट हैं।

पेट-मछली की तरह कृश है।

इन्द्रियां-पवित्र हैं।

नाभि-कमल के समान विशाल है।

पार्श्वभाग-नीचे नमे हुए प्रमाणोपेत, सुन्दर अति सुन्दर, परिमित माप युक्त स्थूल और आनन्द देने वाले हैं।

रीढ़ की हड्डी—अनुलक्षित है, उनका शरीर कंचन की तरह कांति वाला निर्मल सुन्दर और निरूपहत (स्वस्थ) है।

वे शुभ वत्तीस लक्षणों से युक्त हैं।

वक्षःस्थल-कंचन की शिलातल जैसा उज्चल, प्रशस्त, समतल, पुष्ट विस्तीर्ण और मोटा है।

छाती-पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है।

भुजाएँ-नगर की अर्गला के समान लम्बी है।

बाहु-शेषनाग के विपुल (लम्बे) शरीर तथा उठाई हुई अर्गला के समान लम्बे हैं।

हाथों की कलाइयां-(प्रकोष्ठ) जूए के समान दृढ़ पुष्ट सुरिथत सुश्लिष्ट (सघन) विशिष्ट घन, रिथर, सुबद्ध और निगूढ़ पर्वसन्धियों वाली है।

हथेलियां-लाल वर्ण की, पुष्ट, कोमल, मांसल, प्रशस्त लक्षणयुक्त सुन्दर और छिद्र जाल रहित अंगुलियां वाली हैं।

हाथों की अंगुलियां-पुष्ट, गोल, सुजात और कोमल हैं। नख-ताम्रवर्ण के पतले, स्वच्छ मनोहर और स्निग्ध होते हैं।

,१७९४६ ,१७९४ ,१५९४ ,१७९४ में छिर दक्षिणावते स्वास्तिकरिका, मूर्य-शंख-घमन्त्रिक १५८४ कि कि विश्वेतिक कि क्या है।

ரिंह कहं (साफ्न), कुंगाद, ज़ेंगी, रकाद ,गिर्में क्यिं—व्यंक् 1ई नाहर र्रांस कपृठी, पिपृतीर ज़रत कि व्यंक्र के थि।इ 1ई नामम के छांद क्यिं क्यिं पामर लाूम्स राइ—ावित् क्तामवित्त नाम्यात क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्

। हैं नामम के किड्डू रुपूड़ी कि साफ र्राए कारए, कपूड़ नामम के रुपड़ों र्राए रुपड़ों होमीकरीए-ठिड़ । हैं रुार

ਸਾਾ, छांद र्राट ई लोमनी प्रिर्ट इंक्ट्र की ामऋष्ट ऋसीम- मांठ माम के सिंहांत की किशीणपु र्राट एकलए, मर्स, थडू कि तिंह जिम पृष्ट 5डू, 'ई तिंह म्हणीछार मांठ क्म्य, 'ई ऋस क्म्य, 'ई लांट मांठ रऋष हे, 'ई तिंह जिम एलए-एलए, 'ई । ई तिंह हे। छांडी प्रिर्ट कींग मंठ क्य कि पृष्ट तिंह कम्छ मांठ म्मा: म्पूर्ट दीए दिंछ रकामत में म्मीर-लांत र्राट म्मीर । ई लाल मामम की याञ्च मिन्मा दिस्सी

क्टिळॅ र्राप्ट क्रिति ,क्निल मिर्च किमीम् कि इल्ग्रम्**-ाक्नीम** 1ई तिह

ई तिड़ि सिर्फ लमक लिम हमीकदी में गिफलीयून-छॉस्ट मं छि ,लाल रम ॉर्निक सिर्फ लमक हिंद्र पृट्ट रुखी ही थिक ।ई तिड़ि लिए डपूमरम एट उस्पेम र्राफ लिक ,प्रजु, प्रिणिमर ,राह नामम स् यहुष हमीर्राम ह्रायहे-ईॉस्टि

, त्राप्ति , व्यक्ति (त्रमणिगिमर) नाम , क्षितक इर ति क्षित , क्षितम । । ई ति हि सम्मी र्रीए क्षितक , क्षितम । र्राप्ति पृत्तु क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र मानक विद्यान ।

ज्ञाकार किम ज़ोष्टर र् ई कार्ज किम ज्ञान है। ई प्रर्गाणम्र । ई कार्ज क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र क्रा

। हैं रिडि लप्ताम र्राप्ट निप्त (लाम)—क्राफक लप्तमप्त र्राप्ट णिक्तिम्बे , क्राइस प्रिप्ट ऋडलाव क्रीय—डानक

1ई 1155

1ई क्तिंड स्मीत सिर्फ मम्ड के ममेणीरू—छम् उत्ताउकु ,ालाज पिश्वल सम्ट रिस्ट उत्तावणक् कि हिण्मी कि ाणाम रिस्ट इस्ट इस्ट (राखादी किट्ट)

1ई कि ठारू के मधीर) मीस्माहर्क-ड्रिमम कि ड्रिपछि 1ई कि उन्सु र्राप्त लेमनी, निमम के निम कि ड्रिपछि 1ई कि उन्सु ग्राप्त लेमनी, निमम के निम घरिन्छ, लेल के छड़ लीमजाद कि ग्रम निक्ष किली-लेख लाइ के क्सम , लेमनी, ड्रिम लाइ हे, ई कि इंदीनि ग्रीट निम ड्राप्त के लय कार्यम्प्त ग्रम्प, किनीम्म, कार्यम्प ग्रम्प, कार्यम ग्रीट लिन , ग्रिमंद्र किलि मामम के लिकाक इ, ई कि ग्रह मिट किमी ग्रीट व्यक्ति कार्यम्स ह, ई कि ग्रह मिट किमी ग्रीट विम्हा हो

> , विकाणीएन संख्याणिक्रिंग, संख्याणिक्रिंग, संख्याणिक्रिंग, विकाणीय्य पाणिक्रिंग, वेद-चंद-पूर-संख-चक्क-दिसासीक्षिय **पाणिले**हा, अणेगवर रुक्कणुत्तम पसत्थर द्य **पाणिले**हा,

व्रमिहस व्रहिसीह सद्दूल उसमणागवर पडिपुत्र विउल उन्नत खंधा, चउरंगुल सुष्पमाणा कंबुवर सिरसगीवा, अवस्थित सुविभत्तसुजात चित्तमंसुमंसल संठिय पसत्थ सद्दूलविपुल हणुया,

अंतिविय मिलप्यवाल बिंबफल सिन्माह रोड्ठा,

पंडर-सिस सगल विमल निम्मल संखगोखीर फेग हगरय मुणालिया धवल दंतसेढी, अखंडदंता अफुडियदंता अविरलदंता सुजातदंता एगदंतसिढव्य अणेगदंता,

हुतयह मिखंतथीत तत्ततव णिज्य रत्ततलताबुजीहा,

गर्राय वन्जुतुंग गासा,

अवदालिय पोंडरीयनयणा कोकासितयवलपतालच्चा,

आणामिय चावरुद्र्र किण्हब्मराद्र् य संठिय संगय आयत्र सुजात तणुक्रिमिणनिन्द्र **भमुया,** 

अध्कानमानयय सवना मैस्सवना'

पीणमंसरु कवोलदेसभागा, अचिरुग्गय बारुचंदसंठिय पसत्य विच्छिन्नसम्पि**डा**ला

उडुवेड्पडिपुण्णसीमवदणा, छतागारुत्तमंगदेसा, घणनियिय सुबद्ध रुक्लपुण्णय कुडागारणिमणिडियसीसे,

माम्स लम्मिन मिमिल्जाम् स्वायं स्वायं स्वायं स्वायं स्वायं स्वायं स्वायं स्वायं स्वायं स्वायं स्वायं स्वायं स्वयं स्वायं स्वयं स्वायं स्वयं स्ययं स्वयं स्व

लक्खणवंजणगुणोववेया सुजाय सुविभत्त सुरूवगा पासाइया दरिसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा।

ते णं मणुया हंसस्सरा कोंचस्सरा नंदिघोसा सीहस्सरा सीहघोसा मंजुस्सरा मंजुघोसा सुस्सरा सुस्सरनिग्घोसा छायाउज्जोतियंगमंगा,

वज्जिरसभनारायसंघयणा, समचउरंससंठाणसंठिया, सिणिद्धछवी णिरायंका, उत्तमपसत्थ अइसेसनिरुवमतणू, जल्लमलकलंक सेयरयदोस वज्जियसरीरा.

अणुलोमवाउवेगा कंकणग्गहणी निरुवलेवा,

कवोतपरिणामा, सउणिव्व पोसचिट्ठंतरोरूपरिणया,

विग्गहिय उन्नयकुच्छी, पउमुप्पलसरिस गंधणिस्सास सुरभिवदणा, अट्ठधणुसयं ऊसिया।

तेसिं मणुयाणं चउसट्ठिं पिट्ठिकरंडगा पण्णता, समणाउसो !

ते णं मणुया पगइभद्दगा, पगइविणीयगा, पगइउवसंता, पगइपयणु कोह-माण-माया-लोभा मिउमद्दव संपण्णा अल्लीणा भद्दगा विणीया अप्पिच्छा असंनिहिसंचया अचंडा विडिमंतरपरिवसणा जिहिच्छिय कामगमिणो य ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो!

- प. तेसिं णं भन्ते ! मणुयाणं केवइकालस्स आहारट्ठे समुप्पज्जइ ?
- उ. गोयमा ! चउत्थभत्तस्स आहारट्ठे समुप्पज्जइ। —जीवा. पिड. ३, सु. १९१/१३

# १०२. एगोरुय दीवस्स इत्थियाणं आयारभाव पडोयार पर्ववणं—

- प. एगोरुयमणुई णं भन्ते ! केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णते ?
- उ. गोयमा ! ताओ णं मणुईओ सुजायसव्वंगसुंदरीओ, पहाणमहिलागुणेहिं जुत्ता,

अच्चंत विसप्पमाणा पउम सुमाल कुम्मसंठिय विसिट्ठ चलणाओ,

उज्जुमिजय पीवर निरंतर पुट्ठ सोहियंगुलीओ,

उन्नयरइय तिलणतंवसुइणिद्धणखा,

रोमरिहत वट्ट लट्ठ संठियअजहण्ण पसत्थ लक्खण अकोप्पजंघयुगला, वे मनुष्य लक्षण, व्यंजन और गुणों से युक्त होते हैं, वे सुदर और सुविभक्त स्वरूप वाले होते हैं। वे प्रसन्नता पैदा करने वाले, दर्शनीय, अभिरूप और प्रतिरूप होते हैं।

वे मनुष्य हंस जेसे स्वर वाले, क्रोंच जेसे स्वर वाले, नंदी (बारह वाद्यों का सिम्मिश्रत स्वर) जेसे घोप करने वाले, सिंह के समान स्वर वाले और गर्जना वाले, मयुर स्वर वाले, मयुर घोप वाले, सुस्वर वाले, सुस्वर और सुघोप वाले, अंग-अंग में कान्ति वाले,

वज्रज्ञपभनाराचरांहनन वाले, समचतुरस्रसंस्थान वाले, स्निग्धछवि वाले, रोगादि रहित, उत्तम प्रशस्त अतिशययुक्त और निरुपम शरीर वाले,

स्वेद (पसीना) आदि मेल के कलंक से रहित ओर स्वेद-रज आदि दोपों से रहित शरीर वाले.

उपलेप से रहित, अनुकूल वायु वेग वाले, कंक पक्षी की तरह निर्लेप गुदाभाग वाले,

कवूतर की तरह सव पचा लेने वाले,

पक्षी की तरह मलोत्सर्ग के लेप से रहित अपानदेश वाले, सुन्दर पृष्ठभाग उदर और जंघा वाले,

उन्नत और मुप्टिग्राह्य कुक्षि वाले,

पद्म कमल जैसी सुगंचयुक्त श्वासोच्छ्वास से सुगंधित मुख वाले और एक सी आठ धनुष की ऊँचाई वाले मनुष्य होते हैं।

हे आयुष्मन् श्रमण! उन मनुष्यों के चौंसठ पृष्ठकरंडक (पसिलयाँ) कही गई हैं।

वे मनुष्य स्वभाव से भद्र, स्वभाव से विनीत, स्वभाव से शान्त, स्वभाव से अल्प क्रोध-मान माया-लोभ वाले, मृदुता और मार्दव से सम्पन्न होते हैं, अल्लीन (संयत चेष्टा वाले) हैं, भद्र, विनीत, अल्प इच्छा वाले, संचय-संग्रह न करने वाले, क्रूर परिणामों से रहित, वृक्षों की शाखाओं के अन्दर रहने वाले तथा इच्छानुसार विचरण करने वाले हैं। हे आयुष्मन् श्रमण! वे एकोरुकद्वीप के मनुष्य कहे गए हैं।

- प्र. भन्ते ! उन मनुष्यों को कितने काल के अन्तर से आहार की अभिलाषा होती है ?
- उ. गौतम ! उन मनुष्यों को चतुर्थभक्त अर्थात् एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आहार की अभिलाषा होती है।

### १०२. एकोरुक द्वीप की स्त्रियों के आकार-प्रकारादि का प्ररूपण-

- प्र. भन्ते !इस एकोरुक-द्वीप की स्त्रियों का आकार-प्रकार भाव कैसा कहा गया है ?
- उ. गौतम ! वे स्त्रियाँ श्रेष्ठ अवयवों द्वारा सर्वाग सुन्दर हैं, महिलाओं के श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं। चरण—अत्यन्त विकसित पद्म कमल की तरह सुकोमल और कछुए की तरह उन्नत होने से सुन्दर आकार के हैं। पाँवों की अंगुलियाँ—सीधी, कोमल, स्थल, निरन्तर पुष्ट

पाँवों की अंगुलियाँ—सीधी, कोमल, स्थूल, निरन्तर पुष्ट और मिली हुई हैं।

नख-उन्नत, रति देने वाले, तलिन (पतले) ताम्र जैसे रक्त,

स्वच्छ एवं स्निग्ध हैं। पिण्डलियाँ–रोम रहित, गोल, सुन्दर सुस्थित, उत्कृष्ट शुभलक्षणवाली और प्रीतिकर होती हैं।

નાવલાટ્ઠા,

। ईं कांट मींस्ट्र और मुच्छ्र मींसीस्ट्रिम्ट मेरिस् गंघार्य कड़ित की भी अधिक मुम्ह कांग्रिस् , कांग्रिस्, कींचाणाम्य नामम प्रीम , कमिक , हुम् , कमिक्रि । ईं तड़ी फ्रांस्ट्र क्यांट्रिस् मुद्द कि प्राकार के ड्रम कि तहु इमाज्यर-नाम्ब्यक्तन

हिं उनीर मीटी हैं। जयन प्रदेश—(वारह अंगुल) मुख प्रमाण से दूना चीवीस अंगुलप्रमाण विशाल, मांसल एवं सुबद्ध है। उन्हें इन्हें इन्हें स्थाल हायन हैं।

उन-चज्र की तरह सुशीमित द्युभ लक्षणों वाल और मितला होता है। स्याद-विस्तक्ष से गस्ड पातक और स्वतिक्ष देसी है।

।ई िर्मिड लिक्टिल प्रिक्ति लिम्म , स्मृष्ट म् लिक्टी-प्रमक्त , धम्मी , लिक्स , लिम्म नाम्मम्म डेड्ड लिमी लप्रम-म्पीप्रमर्गर, , प्रांक (प्रडीप्रधिमम्म) नाम्मु सम्मिष्ट प्रम्म मिनाइम्न । ई िर्मिड प्रिमम्प प्रीस् रेक्टिन स्मृष्टीम् प्रमु प्राप्त मंत्रम , प्रिचाणक्षीय डप्त कि मिनास् के प्रापं-मिन

। हैं लाइने र्राप्त । हैं लाइने र्राप्त काइप की राज्य काइट-श्रीकु रुच्च की से, हैं रुच्च , हैं कि गिणमप, हैं युद्ध कहु चर्च्च । वें लाक कि इन काम रामि लाड़ काम प्रमिति । हैं । हैं लाक कि इन काम रामि काइप प्रमिक्ति । हैं कि इनि सिक्त कि स्वार्थ काम हैं कि इन्हें कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्हें । कि इन्ह

र्राप्तां ३४० कि रुमक पृत्र तमीकर्घ थात में पिरकी कि

1ई तड़ार नामम तर्गाणामए नामम के ादलक के निम-(नन्न) राधीप कप्ट में उकुम पित्र कप्टूड़ निकां प्रभांडम लाट राखास में राकए-राकास र्रास्ट (पृट्ट र्ठर) तहर लीग तारुड़म

। इं तिह द्वं पिटसात-छम् । ईं तिह द्वं पिटसात-छम् । ईं रात्रह रुसाम-छाइ

।ई क्तिंड स्वर्क प्रिंट राम्हि राम्हि (स्वर्ण) मार्का एक

१८ वर्ग रेखाये—स्मिग्ध होति है। १८६ कामील .-सह .-छांद्र.-रूह-ऐस—ग्रॅाछर्

एक्ट-एक्ट एक काजीछ ,-क्ट -, ग्रंब-, म्हार्-पूर्व-पूर्व-पूर्व-१ई प्रमिरवित्र स्थार

। ई 1515 5RE ग्रींध मिन्सिम **ग्रीं**ध प्रक

। हैं तिंह र्मर-रीप रुपिक-जाए इप्रत कि छोड़ ठ्यक्ष प्रीध किळ प्यामप्त रुपिक प्राड-म्हेर रहे कर

ाउँ तिर्वित पुर । अप्या की पाया हुम होती है। इंद्रीम-कि कार्य की महीप्र-ठाई मिड़ उन्हें कि क्षेत्र की महीप्र-ठाई मिड़ और कि कि की किया है।

इक्स नामम के लिकतिसार उक्ट्रम ,एककर, विज्ञान मान १ई तिंह निहेंगे देखें

> ,िर्मिग्राप्त शारणीओ, रीबन्द रुप्तम वदगायामलमागदगीवाय लामध ,पिपिसमाग्री, विक्छन्त <u>तस</u>ध म्ठिभिट्ट्मिनि ,*लारतराणा*, मीवरणिरतरोख, 2<u>5</u>5 सनसङ्घर्वेयाप ओवर्ष **लमिक्**ष्टिम लामकुमु <u> १५५५भातिस्</u> मिठ्यणित्वर्ण सीग्रीमत सर्गह्याजीमंड७तेबन्दर्सह्या

तिवली वलियतणुणामिय **मिन्समाओ**, उज्ज्यय समसंहित ज<del>व्</del>यतणु कभिण गिन्धआदेज्ज लडह सुविभत्त सुजात कंतसीमंत रुइल रमणिज्ज**रोमराई**,

वज्जीवराइय पस्रक्षकवस्वणीणरोदरा,

णरकीवीरररामें एरंत स्थाइणावत संग्रह्मान्याः प्रमावत प्रकामित्रक्ष प्रमायाः

अणुब्मडपसल्य पीणकुच्छी, रहयपासा, सणायपासा, संगयपासा, सुजातपासा, मितमाइयपीण अक्तरंह्र्य कणगरुयग निम्मल सुजाय णिरुवह्य

केचणकलससमपमाण समसंहितसुगात ७२ठ चूचुप आमेलग जमल जुगल दाट्टर य अब्मुण्णपरइयसंिठय प्रयोधराओ,

मुयंगणुपुब्तत्तणुयगोपुच्छ दट्ट समसंहिय णीमय आएज्ज लिल्प बाहाओ,

तंबणहा, मंसलगहत्था, पीटरकोमल वर्गुलीओ, णिद्धपाणिलेहा, पीट्योशिसा, पीणाय कत्स्वविश्विसा, पिड्यणगय कत्स्वविश्विसा, पिड्यणगण्य कत्स्वविश्विसा, पिड्यणगण्य कत्स्वविश्विसा,

मंसलसंठिय पसत्य हणुया, दाडिमपुष्फपगास पीवरकुंचियवराधरा सुंदरोत्तरोरूठा,

दियदगरय चंदकुंद वासंतिमठल अच्छिद्द-विमलदमणा, रत्तुप्पल पत्तमउल सुकुमाल तालुजीहा,

कणयवरमुउलअकुडिल अब्भुग्गय उज्जुतुंगनासा,

सारदनवकमलकुमुदकुवलय विमुक्कदलणिगर सिरस लक्खण अंकियकंतणयणा,

पत्तल चवलायंततंवलोयणाओ,

आणामिय चावरुइलकिण्हब्भराइसंठिय संगत आयय चुजाय कसिण णिद्धभमुया,

अल्लीणपमाणजुत्तसवणा, पीणमट्ठरमणिज्ज गंडलेहा,

चउरंस पसत्थसमणिडाला, कोमुइरयणिकरविमल पडिपुन्नसोमवयणा,

छतुन्नयउत्तमंगा, कुडिलसुसिणिद्धदीहसिरया,

9. छत्त, २-३. ज्झय-जुग, ४. थूभ, ५. दामिणि, ६. कमंडलु, ७. कलस ८. वावि, ९. सोित्थय, १०. पडाग, ११. जव, १२. मच्छु, १३. कुम्भ, १४. रहवर, १५. मकर, १६. सुकथाल, १७. अंकुस, १८. अट्ठावइवीइ, १९. सुपइट्ठक, २०. मयूर, २१. सिरिदाम, २२. अभिसेय, २३. तोरण, २४. मेइणि, २५. उदिध, २६. वरभवण, २७. गिरिवर, २८. आयंस, २९. लिलयगय, ३०. उसभ, ३१. सीह, ३२. चमरउत्तमपसत्थ-वत्तीसलक्ष्वण धराओ, हंससिरसगईओ,

ववगतवलिपलिया,

वंगदुव्वण्णवाहिदोभग्गसोगमुक्काओ,

उच्चत्तेण य नराण थोवूणमूसियाओ, सभावसिंगारागारचारुवेसा, संगयगतहसितभाणिय-चेट्ठियविलाससंलावणिउण जुत्तोवयारकुसला, सुंदरथणजहणवदण करचलणनयणमाला, तालु और बीभ-ठाल कमल के पत्ते के समान लाल, मृद्ध और कोमल होते हैं।

नासिका-कनेर की कठी की तरह सीधी, उन्नति, ऋतु और तीखी होती है।

नेत्र-शरदालु के कमल कुमुद और नीलकमल से विमुक्त पत्र दल के समान कुछ स्वेत कुछ लाल और कुछ कालिम लिये हुए और वीच में काली पुत्तित्यों से अकित होने से सुन्दर लगते हैं।

लोचन-पश्मपुटयुक्त, चंवल, कान तक लम्बं ओर ईपत् रक्त (ताप्रवत्) होते हैं।

भीहें-कुछ नमें हुए धनुष की तरह टेड़ी, सुन्दर, काली और मेघराजि के समान प्रमाणीपेत, लम्बी, सुजात, काली और स्निम्घ होती हैं।

कान-मस्तक से सटे हुए और प्रमाणयुक्त होते हैं। गंडलेखा-(गाल और कान के बीच का भाग) मांसल चिकनी और रमणीय होती हैं।

ललाट-चौरस प्रशस्त और समतल होता है।

मुख-शरद् पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह निर्मल और परिपूर्ण होता है।

मस्तक-छत्र के समान उन्नत होता है। वाल-घुंघराले, चिकने और लम्बे होते हैं।

वे निम्नांकित वत्तीस लक्षणों को धारण करने वाली हैं-

9. छत्र, २. ध्वजा, ३. युग, (जुआ), ४. स्तूप, ५. दामिनी (पुप्पमाला) ६. कमण्डलु, ७. कलश, ८. वापी (वावड़ी), ९. स्वस्तिक, ९०. पताका, ९१. यव, १२. मत्य, १३. कुम्म, १४. श्रेष्ठरय, १५. मकर, १६. शुकस्थाल, (तोते को चुगाने का पात्र) १७. अंकुश, १८. अष्टापदवीचि (द्यूतफलक) १९. सुप्रतिष्ठक, २०. मयूर, २१. श्रीदाम, २२. अभिषेक की जाती हुई लक्ष्मी, २३. तोरण, २४. मेदिनी, २५. समुद्र, २६. श्रेष्ठ भवन, २७. श्रेष्ठ पर्वत, २८. दर्पण, २९. मनोज्ञ हाथी, ३०. वैल, ३१. सिंह और ३२. चमर।

वे एकोरूक द्वीप की स्त्रियाँ हंस के समान चाल वाली हैं। कोयल के समान मधुर वाणी और स्वर वाली, कमनीय और सवको प्रिय लगने वाली हैं।

उनके शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़तीं और बाल सफेद नहीं होते।

वे व्यंग (विकृति वर्ण विकार) व्याधि, दौर्भाग्य और शोक से मुक्त होती हैं।

वे ऊँचाई में मनुष्यों की अपेक्षा कुछ कम ऊँची होती हैं। वे स्वाभाविक शृंगार और श्रेष्ठ वेश वाली होती हैं। वे सुन्दर चाल, हास, बोलचाल, चेष्टा, विलास, संलाप में चतुर तथा योग्य उपचार व्यवहार में कुशल होती हैं। उनके स्तन, जघन, मुख, हाथ, पांच और नेत्र बहुत सुन्दर होते हैं।

र्जाह मन्त्रमीस्ट फिन्डिंग्ड कार स्टिंग कि मार्ग हिस्स कि मार्ग हिस्स कि मार्ग हिस्स कि मार्ग हिस्स कि मार्ग ह विकास कि स्वाप कि स्वाप कि स्वाप कि स्वाप कि स्वाप कि स्वाप कि स्वाप कि स्वाप कि स्वाप कि स्वाप कि स्वाप कि स

- कि ग्रज्ञास् में ग्रन्नस्य के छाक र्नाकी कि किन्नी स्ट ! मन्य .**ए** १ई क्रिड़ा णाजमीस्
- उ. गीतम ! चतुर्थभक्त अर्थात् एक दिन छड़्छर दूसरे हिन आहार की इच्छ होती है।
- ाक शीर भागार-अज्ञाह के पिनुष्य के भाग कार्यात आवास आहि -लपज्ञा

़ें ई रिरक प्राज्ञाध किसकी स्वरूप है। रूप .R

क हिस ग्रींट म्पृ , क्षिर प्रमुन है । एमक्ष मुम्पुगिर है . र । । हैं ग्रा हेक की हैं में राह हैं।

़ है। एक विषय कि कि है। कि ए

उ. गीतम ! जैसे गुड़, खांड, शांड, मिशी, मृंथाल कर, प्रांतम ! जैसे गुड़, खांड, शांडप, ऐमें में में में प्रंतिक के प्रकार अस्ति प्रंतिक प्रकार अस्ति मंदिर अस्ति चार विजया, महाविजया, आदर्शांचाए अस्ति माथ का दूध, जौ, गुड़, वार पार पार प्रदा, मिशी मिलाया हुआ संदानिम पर पकाया हुआ तथा हुआ संदा के मुभ्य पर पकाया हुआ क्या उस शुभ्य है ।

निस् । यह अर्थ समर्थ नहीं है। उस पृथ्वी का स्वाद इससे भी अधिक इष्टतर पावत् मनाइतर कला गया है।

- § ई । छार । इक । छर्क ञाझ । क लिस ग्रीस भिष्यु म्छ ! किए . **R**
- मिर्माणाफ्रक कि नर्जाम कि किस्टि में मिर्म मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि मिर्म मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि म

जारु, तक लिस पणु म्हा हैं। हैम वेमम केस उद्य ! मर्जीर 1ई 11या हरू प्रतिज्ञालाल ज्ञान राज्य है ।

- माञ्मी हिस प्रमुम र्घ केरक गिम्पट कि राज्ञास प्रस् । हिम । १
- में छिट्ट जाग्रीप ज़काड़िक प्रमुम है ! मज़ों मुम्प्राप्त ई .ट । है ग्राप्त ईक्त होड़ म्ज़िस प्राप्ति
- १ ई । छाए । इन्हें आकार । अपने हो हो हो हो हो है ।

र है ज्ञान

राजास के अायुष्यन् अमण ! गीतम ! वे पर्वत के व्राधार के अायुष्यन् अमण ! गीतम ! वे पर्वत के प्राधार के एक प्रकार के प्राधार के प्राधार के

्राफ्रिकासल्रहीणवृत्तिणाः स्थि। स्थात्र क्रिक्तिक्रिक्ति व्यव्यात्रिक्ति स्थात्र्याः प्राप्तिक्रिक्तिक्रिक्तिः । स्थिनिक्ष्यीय स्थिनिक्षित्रात्रिः।

प. तासि णं भन्ते ! मणुद्दीण केवदकालस्स आहारट्ठे समुप्यन्जद्

उ. मोयमा ! चउत्थमतस्य आहार देठ समुप्यज्जह। ४९/९९९ . मु.इ. :बीप. गर्नाप्

- गंगेरुय दीवस्स मणुस्साणं आहारमानासार्द्र पन्नवंग

र तीरांडामराडामकी ाप्रणम! निम्ध iv f. . p

उ. गोयमा ! पुढीवपुष्फफलाहारा ते मणुयगणा पण्णाता, समणाउसो !

े निग्णप ग्राप्तास्य प्रमिति योक्षेत्रपूर्व निम्म गर्वाताः ह . म इस १६ इन्हें। १६ इन्हार प्रमाणाङ्गाः स् । प्रमार्गाः

उ. गीयमा ! से जहाणामए गुरुंइ वा, खंडेंड वा, सक्फाराइ वा, सक्खांडयाइ वा, मिसकंदेइ वा, पणडमोयएइ वा, वा, मिसकंदेइ वा, पणडमोयएइ वा, पुष्फउत्तराइ वा, अक्षोसियाइ वा, विजयाइ वा, आयंसोवमाइ वा, अायंसोवमाइ वा, अायंसोवमाइ वा, अगोवमाइ वा, वाउरकं गोखीरे चउठाण पिरणए अपोवमाइ वा, चाउरकं गोखीरे चउठाण पिरणए गुडकंडमच्छांड उवणीए मंदोगकडीए वाणणां उववेए जाव फासेणां, भवेयाल्वे सिया ?

तिय प्रक्षित हैं से स्टब्स्ट स्वास्त हैं। विश्व तार्व स्वास्त केंद्र असार्य णं इंट्रह्म हैं। इंट्रह्म हैं असार्य णं विश्व कांस्राय जान मणामतराय होता है।

े निप्पण गुप्तास गुप्तरीर्क गिरुक्तकपृ! किम ग्रिति . प्र गिरुक् १५५५ हो। क्षेत्रकार ग्रित्त क्षेत्रकार मिर्गित क्षेत्रकार ग्रित्त क्षेत्रकार ग्रित्त क्षेत्रकार मिर्गित क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार का क्षेत्रकार का क्षेत्रकार का क्षेत्रकार का क्षेत्रकार का क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार का क्षेत्रकार का क्षेत्रकार का क्

म्हरमीयमे स्थसहस्सिनियन वणोणं उववेए जान क्षिणं उववेए आसाइणियने, क्षिणियो, म्हण्यिक क्षिण्येम , रिज्ञाणिक , रिज्ञाणिक , रिज्ञाणिक ,

सिव्विद्यगायपत्हायणिज्ये भवयात्वे सिया ?

हीरा होक । हिर्म में में मुख्या तमाहारमाहामहा हिर्म है . b

. जोयम् । रुत्यवगेहारुया णं ते मणुयगणा पण्णाता, समणाउसी!

हैं । हिस्स प्रकार हैं हैं। इस्स किया पण्णाता

 गोयमा ! कूडागारसंठिया, पेख्यसंनिया, धनागारसंठिया, झयसंठिया, धृभसंठिया, तोरणसंठिया, गोपुरवेइयचोपालसगसंठिया, अट्टालकसंठिया, पासादसंठिया, हम्मतलसंठिया, गवक्खसंठिया, वाल्लगपोइयसंठिया, वलिमसंठिया, अण्णे तत्थ बहवे वरभवणसयणासणविसिट्ठ-संठाणसंठिया, सुहसीयलच्छाया णं ते दुमगणा पण्णत्ता समणाउसो!

- प. अत्थि णं भन्ते ! एगोरुयदीवे गेहाणि वा, गेहावणाणि वा?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, रुक्खगेहालयाणं ते मणुयगणा पण्णता, समणाउसो!
- प. अत्थि णं भन्ते ! एगोरुयदीवे गामाइ वा, नगराइ वा जाव सन्निवेसाइ वा?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, जिहच्छिय कामगामिणो ते मणुयगणा पण्णत्ता, समणाउसो!
- प. अत्थि णं भन्ते ! एगोरुयदीवे असीइ वा, मसीइ वा, कसीइ वा, पणीइ वा, विणज्जाइ वा?
- उ. गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे, ववगयअसि-मसि- किसि-पणिय-वाणिज्जा णं ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो!
- प. अत्थि णं भन्ते !एगोरुयदीचे हिरण्णेइ वा, सुवण्णेइ वा, कंसेइ वा, दूसेइ वा, मणीइ वा, मुत्तिएइ वा विपुल-धण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल- संतसार-सावएज्जेइ वा?
- उ. हंता, गोयमा ! अत्थि, णो चेव णं तेसिं मणुयाणं तिव्वे ममत्तभावे समुप्पज्जइ।
- प. अस्यि णं भन्ते ! एगोरुयदीवे राया इ वा, जुवराया इ वा, ईसरे इ वा, तलवरे इ वा, माडंबिया इ वा, कोडुंबिया इ वा, इटमा इ वा, सेट्ठी इ वा, सेणावई इ वा, सत्यवाहा इ वा ?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, ववगय-इङ्ढ्-सक्कारका णं ते मणुयगणा पण्णता, समणाउसो!
- प. अत्थि णं भन्ते ! एगोरुयदीवे दासाइ वा, पेसाइ वा, सिस्साइ वा, भयगाइ वा, भाइल्लगाइ वा, कम्मगरपुरिसाइ वा?
- गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, ववगयआमिओगिया णं से मणुयगणा पण्णता, समणाउसो!
- प. अत्थिणं भन्ते ! एगोरुयदीये माया इ वा, पिया इ वा, भाषा इ वा, भइणी इ वा, भज्जाइ वा, पुताइ वा, धूयाइ वा, मुखाइ वा?
- उ. तता, गीयमा ! अत्वि, णी चेच ण तेसि मणुयाणं तिच्चे पनवि समुम्पन्नद्द, पयणुपेन्जवंधणा णं ते मणुयगणा परमता, समणाउसी!
- पः अति च भने ! एगेंक्यदीचे असे इ था, बेरिए इचा, अवस्य इचा, बहरा इ था, पाँडणीया इ था, पर्व्यामता इ था?

के आकार के, स्तूप के आकार के, तोरण के आकार के, गोपुर और वेदिका से युक्त चौपाल के आकार के, अट्टालिका के आकार के, प्रासादाकार के, अगासी के आकार के, राजमहल हवेली जैसे गवाक्ष के आकार के, जल-प्रासाद के आकार के, वल्लभी के आकार के तथा और भी दूसरे श्रेष्ठ, विविध भवनों, शयनों, आसनों आदि के विशिष्ट आकार वाले और सुखलप शीतल छाया वाले, वे वृक्ष समूह कहे गए हैं।

- प्र. भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में घर और दुकानें हैं ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। हे आयुष्पन् श्रमणं ! वे मनुष्यगण वृक्षों के बने हुए घर वाले कहे गये हैं।
- प्र. भन्ते ! एकोरुक द्वीप में ग्राम नगर यावत् सन्निवेश हैं ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। हे आयुष्मन् श्रमण ! वे मनुष्य इच्छानुसार गमन करने वाले कहे गए हैं।
- प्र. भन्ते ! एकोरुक द्वीप में असि-शस्त्र, मिष (लेखनादि) कृषि, पण्य (किराना आदि) और वाणिज्य (व्यापार) हैं ?
- उ. हे आयुष्पन् श्रमण ! गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, वे मनुष्य असि-मषि कृषि-पण्य और वाणिज्य से रहित हैं।
- प्र. भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में हिरण्य (चांदी) स्वर्ण, कांसी, वस्त्र, मिण, मोती तथा विपुल धन सोना रल, मिण, मोती शंख, शिलाप्रवाल आदि बहुमूल्य द्रव्य हैं?
- उ. हाँ, गौतम े हैं परन्तु उन मनुष्यों को उन वस्तुओं में तीव्र ममत्वभाव नहीं होता है।
- प्र. भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में राजा, युवराज, ईश्वर, (प्रभावक), तलवर, माडंविक, कौटुम्बिक, इभ्य (धनिक) सेठ, सेनापित, सार्थवाह आदि हैं?
- उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, हे आयुष्मन् श्रमण! वे मनुष्य ऋदि और सत्कार के व्यवहार से रहित कहे गए हैं।
- प्र. भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में दास, प्रेष्य, (नौकर) शिष्य, वेतनभोगी, भृत्य, भागीदार, कर्मचारी हैं ?
- उ. गीतम ! ये सव वहाँ नहीं है! हे आयुष्मन् श्रमण ! वहाँ नीकर, कर्मचारी आदि नहीं हैं।
- प्र. भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में माता, पिता, भाई, वहिन, भार्या, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू हैं ?
- उ. हाँ, गीतम े हैं, परन्तु उनका माता-पितादि में तीव्र प्रेमवन्यन नहीं होता है। हे आयुप्पन् श्रमण! वे मनुष्य अल्परागवन्थन वाले कहे गए हैं।
- प्र. भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में और, वैरी, घातक, वधक, प्रत्यनीक (विरोधी) प्रत्यमित्र (शत्रु-मित्र) है ?

समगाउसो

- उ. गीतम ! ये सब वहाँ नहीं हैं। हे आयुष्मम् श्रमण ! वे मनुष्य हैं। गाहिस सह सहस्र हैं।
- , मिर्स , सपट , हमी में पिड़े कर्जारू पाफ ! निम . स १ ईं (थि।स) कितापंस र्रीक पामाजम , एउड्डा
- हं। एमल मुख्या है। ईं विसर्थ मेरी स्था है। मनुष्य प्रेमबन्धन रहित कि गए हैं।
- डाइडी (ड्राएम) डाइडाए में पिडे कर्नतरंग एक ! किन्द .स (फिक्ष प्रयन्भाव) काणिकाछ (ड्राप्ट) हाँ (छाण्मीप) न्यन्पर) न्यन्तिमिति (भाकांस न्डांस्) न्यन्पर्शित १ ई भारतंस के झास्य नाञ्चणी कि फिनिपी (भारतंस
- हं। एमस मृष्युम्स ई।ई किन हैंग्र प्राक्तमं हं। मार्गींग .र नम्प्रम्य आवार, होम्सं, इन्नाः, होम्सं, मार्गिंगः, मार्गिंगः, स्वान्तिः, मार्गिंगः, स्वान्तिः, - (फरितीतर) उत्ज (नमाहमस्ट में पिड कर्तका गम्ह! क्रिस .K (नमाहममादी , नमाहम (तीपधीक्षप) द्रुव , नमाहम (गाम , नमाहम (प्यकु) क्रुपु , नमाहम (प्रकेश) गपमश्र्द (प्रोचेप (डण्कु) इत्र , क्रिम , नालात , प्रकु , प्रमु , क्षप इंडी तिंड नमाहम प्रमु ग्रीट फर्ट , गणिगाड़ न
- मित्र में निर्वे कि निर्मा के निर्मा के मित्र कि निर्मा कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मित्र कि मि
- हं । एमह मण्डाप है। है । है । समर्थ स्था है। है आयुष्यत् अपण । द
- ाहैं एम ईक महीर में लहें कि महीर मम्म पन्स पानुस्य मिन्छ प्रम (महाक) नाम (कर, क्ष्म) मिन्ह , प्र (महाक) नाम (कर, क्ष्म) कि कर्कण प्रम (क्ष्म) कर्कण (महाक्ष्म) क्ष्मि (क्ष्मिन प्रमित्र) प्रम्भ (क्ष्मिन (क्ष्मिन क्ष्मिन क्ष
- हैं । एमह मुम्पुम्ह हैं। हैं । हैं। है अध्यान अभाग । हैं। हैं । हैं निहें शान ने रहन करने प्रानुस
- , मिमें ,रुष्टें ,डब्टें , विषड़ , ईविं में घड़ि कर्जारूप एक ! निमः ,प्र डिंडे तिर्हें इमें ग्रीरिंग करा ,ड्रेड्ड , विष
- प्रजो र्क्स मिन्स र किस है मिन्न स्था कि एक स्था है। कि कि स्था है। कि कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था

- उ. गोयमा ! णो इणड्डे सम्बट्डे, ववगतनेराणुबंधा णं ते मणुयगणा पण्णाता, समणाउसो!
- प. अरिथ णं भन्ते ! एगोरुस दीवे मिताइ वा, वयंसाइ वा, घडियाइ वा, सहीइ वा, मुहियाइ वा, महाभागाइ वा, संगद्दयाइ वा ?
- तोयमा ! णो इणट्ठे , वदगयपेम्मा ते मणुयगणा पण्णत्ता, समणाउसो !
   प्रजिथ णं भंते ! एगोरुयदीवे आबाहाइ ना, विवाहाइ प. अरिथ णं भंते ! एगोरुयदीवे आबाहाइ ना, विवाहाइ ता, जण्णाइ ना, सङ्खाइ ना, थालिपाकाइ
- प. अरिथ णं भन्ते ! एगोरुयदीवे इंदमहाइ वा, खंदमहाइ वा, वा, रुव्दमहाइ वा, सिवमहाइ वा, वेसमणमहाइ वा, मुगुदमहाइ वा, णागमहाइ वा, तलाय-णाईमहा इ वा, भूयमहाइ वा, कूवमहाइ वा, तलाय-णाईमहा इ वा, दहमहाइ वा, पच्चयमहाइ वा, रुक्सहाइ वा,
- यहचनहार या, युवननहार या हे पा है । महिमा गं प्रे
- मणुयगणा पणणता, समणातसों। म. अलि णं भत्ते! एगोहचदीवे णडपेच्छाइ वा, णड्पेच्छाइ वा, जल्लपेच्छाइ वा, मल्लपेच्छाइ वा, मुद्ठियपेच्छाइ वा, विडंबगपेच्छाइ वा, कासग्पेच्छाइ वा, वा, अस्तायगपेच्छाइ वा, त्राप्ट्रक्छाइ वा, लंसपेच्छाइ वा, मंस्रपेच्छाइ वा, तृणइल्लिच्छाइ तुंबवीणापेच्छाइ वा, कावडपेच्छाइ वा, मागहपेच्छाइ वा?
- उ. गोयमा ! णो इणह्हे समह्हे, वयगयकोउहल्ला णं ते मणुयगणा पण्णाता, समणाउसो!
- प. अरिय णं भन्ते ! एगोरुय दीवे सगडाइ वा, रहाइ वा, जाणाइ वा, जुग्गा इ वा, गिल्हो इ वा, थिल्होइ वा, पिल्लोइ वा, पवहणाणि वा, सिवियाइ वा, संदम्गणियाइं वा ?
- उ. गीयमा ! जी इणट्टे समट्टे, पादचारविहारिजी जां ते मणुयगणा पण्णता समणाउसी!
- प. असि णं भन्ते ! एगीरुयदीवे आसा इ वा, हसी इ वा, उट्टा इ वा, गोणा इ वा, महिसाइ वा, खराइ वा, घोडा इ वा, अजा इ वा, एला इ वा ?
- . हंता, गोवमा ! अस्यि, में चेच णं तेसि मणुयाणं १८ हेता, गोवमा ! अस्यि । क्षित्र गोवमा ! अस्यि । १८ हेत्यमाग्याय हत्यमाग्याय

- प. अत्थि णं भन्ते ! एगोरुयदीवे सीहाइ वा, वग्घाइ वा, विगाइ वा, दीवियाइ वा, अच्छाइ वा, परस्साइ वा, तरच्छाइ वा, विडालाइ वा, सियालाइ वा, सुणगाइ वा, कोलसुणगाइ वा, कोकंतियाइ वा, ससगाइ वा, चित्तला इ वा, चित्ललगाइ वा?
- उ. हंता, गोयमा ! अत्थि, नो चेव णं ते अण्णमण्णस्स तेसिं वा मणुयाणं किंचि आबाहं वा, पवाहं वा, उप्पायंति वा, छिवच्छेदं वा करेंति, पगइभद्दगा णं ते सावयगणा पण्णत्ता समणाउसो!
- प. अत्थि णं भन्ते ! एगोरुयदीवे सालीइ वा, वीहीइ वा, गोधूमाइ वा, जवाइ वा, तिलाइ वा, इक्खुत्ति वा?
- उ. हंता, गोयमा ! अत्थि, नो चेव णं तेसिं मणुयाणं परिभोगत्ताए हव्यमागच्छंति।
- प. अिश्य णं भन्ते ! एगोरुयदीवे गत्ताइ वा, दरीइ वा, घंसाइ वा, भिगू इ वा, उवाए इ वा, विसमे इ वा, विज्जले इ वा, धूली इ वा, रेणू इ वा, पके इ वा, चलणी इ वा?
- उ. गीयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, एगोरुय दीवे णं दीवे बहुसमरमणिञ्जे भूमिभागे पण्णत्ते, समणाउसो!
- प. अिंध णं भन्ते ! एगोरुयदीवे खाणूइ वा, कंटएइ वा, हीरएइ वा, सक्कराइ वा, तणकयवराइ वा, पत्तकयवरा इ वा, असुई इ वा, प्रितयाइ वा, दुिक्भगंधाइ वा, अचोक्खाइ वा?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, ववगय-खाणु-कंटक-हीर-सक्कर-तणकय-वर-पत्तकय वर-असुइ-पूइ-दुब्भिगंधमचोक्खे णं एगोरुयदीवे पण्णत्ते, समणाउसो!
- प. अत्थि णं भन्ते ! एगोरुयदीवे दंसाइ वा, मसगाइ वा, पिसुयाइ वा, जूयाइ वा, लिक्खाइ वा, ढंकुणाइ वा?
- गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, ववगय-दंस-मसग-पिसुय-जूय-लिक्ख-ढंकुणे णं एगोरुयदीवे पण्णत्ते, समणाउसो !
- प. अत्थि णं भन्ते ! एगोरुयदीवे अहीइ वा, अयगराइ वा, महोरगाइ वा?
- उ. हता, गोयमा ! अत्थि, णो चेव णं ते अन्नमन्नस्स तेसिं वा मणुयाणं किंचि आबाहं वा, पबाहं वा, छिवच्छेयं वा करेंति। पगइभद्दगा णं ते बियालगणा पण्णता, समणाउसो!
- प. अिंश णं भन्ते ! एगोरुयदीवे गहदंडाइ वा, गहमुसलाइ वा, गहगज्जियाइ वा, गहजुद्धाइ वा, गहसंघाडगाइ वा, गहअवसव्वाइ वा, अब्भाइ वा, अब्भरुक्खाइ वा,

- प्र. भन्ते ! त्या एहोहक द्वीव में सिंड, व्याग्न, भेड़िया, वीता, रिंछ, गेंडा, तरक्ष (नेदुआ), विल्डो, सियाल, कृता, सूअर, खोमड़ी, खरगोझ, चित्तल, मृग ओर चिल्ल्क (प्रमु विशेष) है ?
- उ. हों, गोतम ! वे हैं, परन्तु वे परस्पर या बहाँ के मनुष्यों की पीड़ा या बाबा नहीं देते हैं और उनके अबयबों का छेदन नहीं करते हैं। हे आयुष्पन् श्रमण! वे जंगली पशु स्वमाव से भद्र प्रकृति बाले कहें गए हैं।
- प्र. भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में शालि, ब्रीहि, गेहूँ, जो, तिल ओर इसु होते हैं ?
- उ. हों, गीतम ! होते हैं, किन्तु उन पुरुषों के उपमोग में नहीं आते।
- प्र. भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में गङ्दे, विल, दरारें, मृगु (पर्वतिशायर) आदि ऊँचे स्थान, अवपात (गिरने की संभावना वाले स्थान) विषमस्थान, दलदल, यूल, रज, पंक-कीचड़ कादव और चलनी (पांच में विपक्षने वाला कीचड) आदि हैं?
- ज. गीतम । वहाँ ये गड्ढे आदि नहीं हैं, है आप्युमन् श्रमण एकोरुक द्वीप का मू-भाग बहुत समतल और रमणीय कहा गया है।
- प्र. भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में स्थाणू (ठूंठ) काँटे, हीरक (तीखी लकड़ी का टुकड़ा) कंकर तृण का कचरा, पत्तों का कचरा, अशूचि, सडांध, दुर्गन्य और अपवित्र पदार्थ हैं?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। हे आयुष्मन् श्रमण एकोलक द्वीप स्थाणू, कंटक, हीरक, कंकर तृणकचरा, पत्र कचरा, अशुचि सडांध दुर्गन्थ और अपवित्र पदार्थ से रहित कहा गया है।
- प्र. भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में डांस, मच्छर, पिस्सू, जूं, लीख, माकण (खटमल) आदि हैं ?
- गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, हे आयुष्मन् श्रमण एकोरुक द्वीप डांस, मच्छर, पिस्सू, जूं, लीख, खटमल से रहित कहा गया है।
- प्र. भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में सर्प, अजगर और महोरग हैं?
- उ. हे आयुष्मन् श्रमण गीतम ! होते हैं, परन्तु परस्पर या वहाँ के लोगों को वाधा-पीड़ा नहीं पहुँचाते हैं और काटते भी नहीं हैं, वे सर्पाद स्वभाव से ही भद्रिक कहे गए हैं।
- प्र, भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में (अनिष्टसूचक) दण्डाकार ग्रहसमुदाय, मूसलाकार ग्रहसमुदाय, ग्रहों के संचार की ध्विन, ग्रहयुद्ध (दो ग्रहों का एक स्थान पर होना) ग्रहसंघाटक (त्रिकोणाकार ग्रह-समुदाय ग्रहापसव ग्रहों का वक्री होना), मेघों का उत्पन्न होना, वृक्षकार मेघों का होना,

? ई र्ति हैं है जार जार ने हैं है है क्षय, जनक्षय, कुलक्षय, धनक्षय आदि दुख और क प्राणीए (कार मिंड इनसे इंग्रह साम होने पाणियों का शब्द) पूर्ववात्, परिचमवात् यावत् शुद्धवात्, ग्रामदाह, ज्ञीमाण्ड लिए न्लकनी में इन्बीधेष्ट जार के लोधिष्ट प्रमिर (इिंक्ट्र कि यनुष्य उदकमत्त्व (इन्ह्रभुष का दुकड़ा) क्रिप्न कि ,ान्छाड़ी तक क्रिड कि ,ानिड तक रुडणम छाएछाछ र्क पेम्र, ानिह तर राज्या माममार के रूप ,ाज्यार्प -णउएमात (दिशाओं में धूल भर जाना) सन्द्रभर-एर (राघ्रु त्मृघणकला) किडीम (राम्रु) किमीड्र (ामछा एल तर ज्ञाहमी तडीसन्पीरू में एतकारू) लाइप्रण (ान्लज्ञ म 115म तर एक्स राम मेड विश्व विश्व कि एक्स कि एक्स रामि , मियोत विजली का कड़कना, धील वरसना, यूपक (इशा का एकदम अभिनज्याला जैसा भयानक दिखना) क्प मिकी) डाङ्ग्डी ,(ान्प्रापी किष्ण्डी) हागाकच्छ ,ान्कमङ (बादलो का नगराहि रूप में परिणमन) गर्जना, विजली भस्यां (लाल-नीले वादलों का परिणमन), गन्धवं नगर,

- । हैं तिह हिम हिम घराय घर है। मिली . ट
- हार) उमर (प्रम हार) घंडी में मिडे कर्नका एक! किय .K ,जानोश, (ऋषुगान) इरुक ,(घप्रपट एग एकी १९१इ १६५ ६ ई नेपर स्वय स्वयति गई विपन्न
- मास्सर्य, वेर, विरोधी राज्य आहि हैं ? हिंग । यह अर्थ समर्थ नहीं हैं ,ई अधुष्यन् श्रमण । यहां -ऊन्ने मनुष्य हिंग-इल्क-मह-क्वे आन्म क्
- ार्ड गुम ईक तही में विष्य के प्रण्य के प्रण्य के प्रण्य में महासंग्राम, प्राप्त में महासंग्राम, प्रम्य किलक्ष्य, प्रमासंग्राम, प्रमासंग्राम किल्यां (फिल्यां किल्यां किल्यां किल्यां विषयं) प्राप्त किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां किल्यां क
- हैं जीए गाए (लाट म्डिंग्स राक्ष्यकार स्मात के डिंग ! एमस म्म्यपृष्ट ई।ई डिंम डिंग घर छे! मर्तार .ट शारुपुरम डिंग: तर ई ग्रार इक तड़ीर से स्न्यम् इंस्ट्रिस डिंग डिंग
- (गोमञ्ज) कार्नोपुंड में माडे करुकिय एक ! निम , स् , गर्ग (कार्स) रुटमं , गर्ग गर्म , गर्गमास् , गर्गकामम्बरुक् , गर्मकंकाम , गर्मकंकाक , गर्मकंकाछ , गर्मकंगिदी , रिक्टिका , उप्तार , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च , स्मार्च ,

संझाद् वा, गंधव्यणगराद् वा,गोज्यवाद् वा, विज्युवाद् वा, वा, उक्कापाताद् वा, दिसादाहाद् वा, निग्धायाद् वा, पंसुव्दठीद् वा, जुवगाद् वा, जंस्विल्साद् वा, धूमियाद् वा, महियाद् वा, संदपरितेसाद् वा, सूरपरितेसाद् वा, पूरोवरागाद् वा, यंदपरितेसाद् वा, सूरपरितेसाद् वा, पडेणवायाद् वा, पडिस्राद् वा, इंदधणूद् वा, उदगमच्छाद् वा, अमोहाद् वा, कविहसियाद् वा, पाईणवायाद् वा, वा, अमोहाद् वा, कविहसियाद् वा, पाईणवायाद् वा, मगरदाहाद् वा जाव सुद्धवायाद् वा, गामदाहाद् वा, नगरदाहाद् वा जाव सुद्धवायाद् वा, गामदाहाद् वा, नगरदाहाद् वा जाव सुद्धवायाद् वा, नामदाहाद् वा, मुयमणारियाद् वा ?

- मोयमा ! णो इणाट्ठे समट्ठे।
   मारिश णं भन्ते ! एगोरुय दीवे दीवे डिंबाइ वा, डमराइ
- वा, कलहाड् वा, चीलाड् वा, खाराड् वा, वेराड् वा, विरुद्धरण्याड् वा ? उ. गोयमा ! णो दुणटूठे समटूठे। ववगय-डिंब-डमर-
- -उमरु-छंदी-प्राप्ति । उत्तर समट्टी वत्तायः । जायाः । जायाः । व्याद्यः । व्यादः । व्या
- पण्णाता, समणाउसी! प. अरिथ णं भन्ते! एगोरुयदीवे दीवे महाजुद्धाइ वा, महासंगामाइ वा, महासत्यनिवयणाइ वा, महापुरिसबाणा इ वा, महारुविशाह वा, नागवाणा इ वा, खेणबाणा इ वा, तामसबाणाइ वा?
- उ. गोयमा ! जो इणार्ट्ड समट्डे। बवगय-नेराणुबंधा णं ते मणुया पण्णाता, समणाउसी!
- वा, पाणव्रवय जाव वस्णाभुवभूणारिया इ वा ? जाणिसूलाइ वा, गाममारीइ वा जाव सन्निवेसमारिइ वा, मत्यगप्तलाइ वा, पासमुलाइ वा, कुच्छमुलाइ वा, त्याहियगहियाद् वा, चाउत्यगहियाद् वा, हिययपुराद विवाधियमहिवाद 'lb प्गाहियगहिद भूयगहाइ वा, उत्ययगहाइ वा, धणुगहाइ वा, कुमारगहाइ वा, णागगहाइ वा, जक्षमगहाइ वा, भावराइ वा, इंदगाहाइ वा, खंदगहाइ वा, वा, दगीयराद् वा, अरिसाद् वा, अजीरगाद् वा, दाहाह ता' कर्क्ट्र ता' समराह वा' केंट्ठाह ता' केंद्राह नेखनेचणाड् चा, कासाड् चा, सासाड् चा, जराड् चा, कण्णवियणाड् वा, णवकवयणाड् वा, दंतवेयणाड् वा, , कि रोगाइ वा, मिरोवेयणाइ वा, अच्छिवेयणाइ वा, कुल्रीगाइ दा, गामरीगाइ दा, णगररीगाइ दा, प. अस्यि णं भन्ते ! एगोरुय दीवे दीवे दुरमूद्रपाद् वा,

- ज. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे। ववगयरोगायंका णं ते मणुयगणा पण्णता समणाउसो!
- प. अत्थि णं भन्ते ! एगोरुयदीवे दीवे अइवासाइ वा, मंदवासाइ वा, सुवुट्ठीइ वा, मंदवुट्ठीइ वा, उद्दावाहाइ वा, पवाहाइ वा, दगुड्भेयाइ वा, वगुप्पीलाइ वा, गामवाहाइ वा जाव सिन्नवेसवाहाइ वा पाणक्खय जाव वसणभूयमणारियाइं वा?
- उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, ववगयदगोवद्दवा णं ते मणुयगणा पण्णता, समणाउसो!
- प. अत्थि णं भन्ते ! एगोरुय दीवे दीवे अयागराइ वा, तंवागराइ वा, सीसागराइ वा, सुवण्णागराइ वा, रयणागराइ वा, वइरागराइ वा, वसुहाराइ वा, हिरण्णवासाइ वा, सुवण्णवासाइ वा, रयणवासाइ वा, वइरवासाइ वा, आभरणवासाइ वा, पत्तवासाइ वा, पुष्फवासाइ वा, फलवासाइ वा, बीयवासाइ वा, मल्लवासाइ वा, गंधवासाइ वा, वण्णवासाइ वा, चुण्णवासाइ वा, खीरवुट्ठीइ दा, रयणवुट्ठीइ वा, हिरणवुट्ठीइ वा, सुवण्णवुट्ठीइ वा, तहेव जाव चुण्णवुट्ठीइ वा, सुकालाइ वा, दुकालाइ वा, स्भिक्खाइ वा, दुटिभक्खाइ वा, अप्पग्घाइ वा, महग्घाइ वा, कयाइ वा, विक्कयाइ वा, सिण्णहीइ वा, संचयाइ वा, निधीइ वा, निहाणाइ वा, चिरपोराणाइ वा, पहीण सामियाइ वा, पहीणसेउयाइ वा, पहीणगोत्तागाराइं वा जाइं इमाइं गामागर-णगर-खेड कब्बड-मडंव-दोणमूह-पट्टणासमसंवाह-सन्निवेसेसु सिंघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउमुह-महापहपहेसु णगरणिद्धमणसुसाण गिरिकंदर संति सेलोवट्ठाण मन्निक्षिताई चिट्ठंति ?
  - उ. गीयमा ! णो इणट्ठं समट्ठे।

−जीवा. पींड.३ सु. १११/१५-१६

### १०४. एगामयदीवम्स मणुयाणं ठिई परुवणं-

- प. एगोक्यवीवे णं भन्ते ! वीवे मृणुयाणं केवइयं कालं ठिई पण्यता ?
- गोपमा ! जननेणं पिल्ओवमस्स असंखेज्जइभागं असरोज्जडभागेणं जणगं, उक्कोसेणं पिलओवमस्स असरोज्जडभागः। —जीवा, पिड, ३, मु, १९१/१७(क)
- १८७ : एपोनपदीवस्य मण्मेदि मितुणगस्य संगोपणं देवलीएसु उपांत पंपान्यमं-
  - प्रति सम्भागम् कालमासे कार्व किच्चा किंत्र गच्छति ? भाग १४ वस्तरित ?
  - श्रीकृति १ मण्या छन्मसावनेनाउद्या निहुणाई १००१ अध्यक्षित गर्दद्याद निरुपाई नानक्वति १८०१ ४ मण्डीकृत्या नगीविता उम्तनिना १८०१ ४ १०० ४४ना अस्कृत्वा अस्कृतिका,

- उ. गौतम ! ये सब उपद्रव-रोगादि वहाँ नहीं हैं। हे आयुष्पन् श्रमण ! वे मनुष्य सब प्रकार के रोग और आतंकों मुक्त कहे गए हैं।
- प्र. भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में अतिवृष्टि, सुवृष्टि, अल्प-वृष्टि, दुर्वृष्टि, उद्वाह (तीव्रता से जल का वहना), प्रवाह, उदकभेद (ऊँचाई से जल गिरने से खड्डे पड़ जाना), उदक-पीड़ा (जल का ऊपर उछलना) गांव को वहा ले जाने वाली वर्षा यावत् सन्निवेश को वहा ले जाने वाली वर्षा और उससे होने वाला प्राणक्षय यावत् दु:खरूप उपद्रवादि होते हैं?
- गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, हे आयुष्पन् श्रमण ! वे मनुष्य जल से होने वाले उपद्रवों से रहित कहे गए हैं।
- प्र. भन्ते ! क्या एकोरुक द्वीप में लोहे की खान, तांवे की खान, सीसे की खान, सोने की खान, रत्नों की खान, वज्र-हीरों की खान, वसुधारा (धन की धारा), सोने की वृष्टि, चांदी की वृष्टि, रलों की वृष्टि, वज़ों-हीरों की वृष्टि, आभरणों की वृष्टि, पत्र-पुष्प-फल वीज-माल्य-गन्ध-वर्ण-चूर्ण की वृष्टि, दूध की वृष्टि, रलों की वर्षा, हिरण्य-सुवर्ण उसी प्रकार यावत् चूर्णों की वर्षा, सुकाल, दुष्काल, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, सस्तापन, मंहगापन, क्रय-विक्रय-सिन्निधि, सन्निचय, निधि, निधान, बहुत पुराने जिनके स्वामी नष्ट हो गये, जिनमें नया धन डालने वाला कोई न हो, जिनके गोत्रीजन सब मर चुके हों ऐसे जो गांवों में, नगर में, आकर-खेट-कर्वट-मडंव-द्रोणुमख-पट्टन आश्रम, संबाह और सन्निवेशों में रखा हुआ, शृंगाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुर्मुख महामार्गो पर, नगर की गटरों में, इमज्ञान में, पहाड़ की गुफाओं में ऊँचे पर्वतों के उपस्थान और भवनगृहों में रखा हुआ (गड़ा हुआ) धन है?

#### उ. गीतम ! यह सव वहाँ नहीं हैं।

१०४. एकोरुक द्वीप में मनुष्यों की स्थिति का प्ररूपण-

- प्र. भन्ते ! एकोरुक द्वीप के मनुष्यों की स्थिति कितनी कही गई है ?
- गौतम ! जघन्य असंख्यातवां भाग कम पल्योपम का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट पल्योपम का असंख्यातवां भाग प्रमाण है।
- 904. एकोरुक द्वीप के मनुष्यों द्वारा मिथुनक का पालन और दैवलोकों में उत्पत्ति का प्ररूपण—
  - प्र. भन्ते ! वे मनुष्य कालमास में काल करके-मरकर कहाँ जाते हैं और कहाँ उत्पन्न होते हैं ?
  - उ. गौतम ! वे मनुष्य छह मास की आयु शेप रहने पर एक मियुनक (युगलिक) को जन्म देते हैं। उन्यासी (७९) रात्रिदिन तक उसका पालन-पोपण करते हैं और पालन-पोपण करके ऊर्व्यश्यास लेकर निश्वास लेकर

ं, ह किसी ान्ही , र्कं उन्ह किसी ान्ही उक्कांथ पर उस्कांश के, किसी पिताय के (म्क्युंक अवस्था किसी पिता पर अधुष्य भी स्वाय के क्रुम् के क्रुम् (उक्कांसि प्रिस् किसी भी देवलेक में हें के क्रुम् हैं। इस मुख्या है हिस्

हे आयुष्पन् श्रमण! वे मनुष्य देवलेक में ही उत्पन्न होने वाले कहे गए हैं।

९० हे. हरिवर्ष-रस्वकृवर्ष में मनुष्यों के योवन प्राप्ति समय का प्रक्षण—

हीरवर्ष और रम्यकृवर्ष की मनुष्य रिसट (६३) हिन-रात में वीवन अवश्या की प्राप्त हो कार्य है।

००. क्षेत्रकाल की अपेक्षा मनुष्यों की अवगाहना और आयु का प्रलपण-

ियों कि उपार के मिल्किस से हिस्स कि उसे कि पिट्ट क्षित्र के मिल्किस कि क्षित्र के पिट्ट के कि कि कि कि कि कि कि आये कि कि मिल्किस कि कि कि मिल्किस कि कि कि कि कि मिल्किस कि कि मिल्किस कि मिल्किस कि मिल्किस कि मिल्किस कि मिल्किस कि मिल्किस कि मिल्किस कि

इसी प्रकार इस अवसर्पिणी के सुषमा काल के लिए जानमा चाहिए। इसी प्रकार अगगमी उत्सर्पिणी के सुषमा काल के लिए भी

क्षानना साहए। रह कि घार के भरत और ऐरवत क्षेत्र में अतीत उत्पत्तिका के कि घार भिन्न हो है। इस के आर्थ में मुख्ये कि हो।

तश उनको उच्कुच्ट आयु तीन पत्योपम की थी। इसी प्रकार वर्तमान अवसर्पिणी तथा आगामी उत्सर्पिणी में भी

जानना चाहिए।

जेन्द्रसे कि पिरुप से देवकुर आहे होने मनुष्या कि कि कि प्रार्म में क्षेप्र अधे कि कि कि मार्च हो। से कि कि मिर्म मार्च हो। से हैं।

इसी प्रकार धारकोखण्ड तथा अधेपुय्कारवर द्वाप के पूर्वार्ड और पश्चिमार्ख में जानना चाहिए।

र्क गिणेमिक्ट निर्मक्ष कि हिंद्र प्रवाद के पश्चिम . हे स्वाद अपने स्वाद के स्वाद कि कि स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद

र्क गिर्मीमज्ञ नामोज्ञ में इहे तज्येन्तिय क्याह्म क्याह्म अवस्थित क्याह्म मिर्मेस क्याह्म हो । स्वाह्म आरु अप्रकृतिक क्याह्म स्वाह्म क्याह्म क्याहम क्य

इ. जम्मुक्षेत मेरामार कि महे कार्युन्त के पश्चिम . इ स्वयम्वयमाकाल मेर्नाम्स कि कि कि मिर्म्य के प्राप्त । गिर्में कि मिर्में कि मिर्में कि कि कि कि कि मिर्में

४७ - जम्बुद्दीप में देखक तथा उत्हार में मनुष्या का क्षान है। १६ कि मर्गाम्न माँत हाथा उद्धार आक्षा का धन्या साथ

हामजरीय जारे डोव्यू के पृष्ट स्पष्टाकृताय जाकर मिट्ट डोन्स्यरीय के महिल्कार्ज्यप्रेस कृताय क्यालास जाय-जाय में 193ीय नेडक क्यालास जाय में

भारिया (प्रमायक्षेत्रम् अस्पर्धमार्ग अस्पर्धमार्ग सम्बन्धमार्ग क्षित्रमार्ग क्षित्

हेवलोयपरिग्गहा गां ते मणुयगणा पणाता समणातसो! -जीवा. वह. ३, सु १९९९७ (ख)

90 ६. होरवास-रम्मयवासेसु मणुयाणं संपत्तजाब्यणासमय पक्वणं-हरिवासरम्मयवासेसु मणुसस्स तेवड्ठिए राइंदिएहिं संपत्तजोब्यणा भवाति।

90%. खतं कालं च पहुच्च मणुयाणं ओगाहणा आउं च पलवणं=

जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु तीताए उस्सिष्णिए सुसमाए समाए मणुया दो गाउंवाइं उड्ढं उच्चतेणं होखा, होणण य पिलजोवमाइं परमाउंवाहों

। ही ग्रींफिपीसिसि सिम्डि हंग

१२.५.५. अ. वस्तिष्यणीयु वि ।

जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु तीताए उस्सिणीए सममसुसमाए समाए मणुता लिणा गर्याहं उंड्हें उंच्हेंचा, होत्या, तिणी पिल्जोवमाहं परमाठ पालहत्या। एवं इमीसे ओसप्पिणीए, आगमिसाए उस्सिणिणीए।

जेवुद्दीवे दीवे देवकुरुउत्तरकुरामु मणुया तिणिग गाउवार्हे छाम्रम इंसिक्किम गणीती , गिणण पर्क्सिक्ट इंड्रेट । तिधिश्रा

एवं जाव पुक्खर वर दीवहूर प्रकासिमन्द्रे थि। १.९.५. इ. ९.५ हु. १५९/२

९. जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु तीताए उस्सिष्णीए सुसमसुसमाए समाए मणुया छ धणुसहस्साड्रं उड्ढं उच्चतेणं पण्णाता छच्च अन्द्रपिलेओवमाड्रं परमाउं पालियसा।

 जंबुद्दीन दीने भरहेरवएसु वासेसु इमीसे ओसिप्पणीए सुसमसुसमाए समाए मणुया छ धणुसहस्साइं उद्दं उच्चतेणं पण्णता, छच्च अद्धपिलओवमाइं प्रमाउं पालयंति।

३. जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएसु वातेसु आगमेस्ताए उस्तिष्णी सुसमसुसमाए समाए मणुवा छ धणुसहस्ताइं उद्हें उच्चेनणं भविस्तीत, छच्च अखपिलोत्नाइं परमाउं पालक्साता।

४. जंबुद्दीवे दीवे देवकुरुउत्तरकुरामु मणुषा छख्णुसहस्साइं उद्दं उच्चतेणं पण्णता, छच्च अखपिरजोवमाइं परमाठं गाहीता

एवं धापर्संडदीवपुर्तिथमक्रे चतारि आलावगा जाव पुम्खरचरदीवहृतम्ब्यिमक्षे वि चतारि आलावगा। इ.४.इ. इ. इ. इ. १

## देवगति अध्ययन

देवगित में प्राप्त देव प्रमुखरूपेण चार प्रकार के होते हैं—9. भवनपित, २. वाणव्यन्तर, ३. ज्योतिष्क एवं ४. वैमानिक। किन्तु देव शब्द का प्रयोग मिन्न अर्थ में भी हुआ है। इसीलिए स्थानांग एवं ब्याख्याप्रज्ञित सूत्र में देव पाँच प्रकार के कहे गए हैं—9. भव्यद्रव्यदेव, २. नरदेव, ३. धर्मदेव, ४. देवाधिदेव एवं ५. भावदेव। इनमें भावदेव ही एक ऐसा भेद है जो देवगित को प्राप्त देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। भव्यद्रव्यदेव उन तिर्यञ्च पंचेद्रिय एवं मनुष्यों को कहा गया है जो देवगित में उत्पन्न होने योग्य हैं। नरदेव शब्द का प्रयोग चातुरन्त चक्रवर्ती राजाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। पाँच सिर्मित एवं तीन गुित्तयों का पालन करने वाले अनगारों को धर्मदेव कहा गया है। देवाधिदेव शब्द का प्रयोग केवलज्ञान एवं केवलदर्शन के धारक अरिहन्त भगवन्तों के लिए हुआ है। क्योंकि ये देवों के भी देव हैं। इस प्रकार देव शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। वेदों में दान देने, द्यांतित (प्रकाशित) होने एवं प्रकाशित करने वाले को देव कहा गया है—देवो दानाद् वा द्योतनाद् वा दीपनाद् वा। इस प्रकार विभिन्न अर्थों में उपर्युक्त पाँचों देव हैं। इन पाँचों में सबसे अल्प नरदेव हैं। देवाधिदेव उनसे संख्यातगुणे हैं। धर्मदेव उनसे संख्यातगुणे, भव्यद्रव्यदेव उनसे भी असंख्यातगुणे एवं भावदेव उनसे भी असंख्यातगुणे हैं। इन पाँचों देवों की कायस्थिति एवं अन्तरकाल का भी इस अध्ययन में संकेत है। कायस्थित के लिए इसी अनुयोग का स्थित अध्ययन इष्टव्य है।

भावदेव अर्थात् देवगित को प्राप्त चतुर्विध देवों में वैमानिक देव सबसे अल्प हैं। उनसे भवनवासी एवं वाणव्यन्तर देव उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे हैं। सबसे अधिक ज्योतिष्क देव हैं जो वाणव्यन्तरों से संख्यातगुणे हैं। वैमानिकों में सबसे अल्प अनुत्तरौपपातिक देव हैं। उनसे नवग्रेवेयक संख्यातगुणे हैं। अच्युत से आनत तक (१२वें से ९वें देवलोक तक) उत्तरोत्तर संख्यातगुणे हैं। उसके पश्चात् आठवें से पहले देवलोक तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे हैं। भवनपित देव अधोलोक में, वाणव्यन्तर वनों के अन्तरों में (मध्य में), ज्योतिष्क तिर्यकृ लोक में एवं वैमानिक देव ऊर्ध्व लोक में रहते हैं।

भवनपति देव प्रमुखतः १० प्रकार के हैं-१. असुरकुमार, २. नागकुमार, ३. स्वर्णकुमार, ४. विद्युत्कुमार, ५. अग्निकुमार, ६. द्वीपकुमार, ७. उदिधकुमार, ८. दिशाकुमार, ९. पवनकुमार एवं १०. स्तिनतकुमार।वाणव्यन्तर देव के प्रमुखतः ८ प्रकार हैं-१. किन्नर, २. किंपुरुप, ३. महोरग, ४. गन्धर्व, ५. यक्ष, ६. राक्षस, ७. भूत एवं ८. पिशाच। ज्योतिष्क देव पाँच प्रकार के हैं-१. चन्द्र, २. सूर्य, ३. ग्रह, ४. नक्षत्र और ५. तारा। वैमानिक देवों में १२ देवलोक ९ नवग्रैवेयक एवं ५ अनुत्तर विमान कहे गए हैं। १२ देवलोक इस प्रकार हैं-१. सीधर्म, २. ईशान, ३. सनत्कुमार, ४. माहेन्द्र, ५. ब्रह्मलोक, ६. लांतक, ७. महाशुक्र, ८. सहम्रार, ९. आनत, १०. प्राणत, ११. आरण एवं १२. अच्युत।

इनके अतिरिक्त देवों के और भी प्रकार हैं। असुरकुमार भवनपति की जाति के १५ परमाधार्मिक देव कहे गए हैं–१. अम्ब, २. अम्बिर्प, ३. स्याम, ४. शबल, ५. रौद्र, ६. उपरौद्र, ७. काल, ८. महाकाल, ९. असिपत्र, १०. धनु, ११. कुम्भ, १२. वालुका, १३. वैतरणी, १४. खरस्वर एवं १५. महाघोष। तीन किल्विषक देव कहे गए हैं जो विभिन्न वैमानिक कल्पों की नीचे की प्रतर में रहते हैं–१. तीन पल्योपम की स्थिति वाले, २. तीन सागरोपम की स्थिति वाले एवं ३. तेरह सागरोपम की स्थिति वाले। आठ लोकान्तिक देव हैं जो आठ कृष्णराजियों के आठ अवकाशान्तरों में रहते हैं–१. सारस्वत, २. आदित्य, ३. विह्न, ४. वरुण, ५. गर्दतोय, ६. तुषित, ७. अव्यावाध, ८. अग्न्यर्च। एक मरुत् भेद का उल्लेख मिलने से नौ लोकान्तिक देव माने गए हैं। इनके अलावा जृम्भक आदि दस विशिष्ट व्यन्तर देव होते हैं।

देवों की विभिन्न श्रेणियाँ हैं। कोई इन्द्र होता है, कोई सामान्य देव होता है, कोई लोकपाल होता है, कोई आधिपत्य करने वाले देव होते हैं। इस प्रकार देव विभिन्न स्तर के हैं। कुल ३२ देवेन्द्र (इन्द्र) कहे गए हैं—१. चमर, २. बली, ३. धारण, ४. भूतानन्द, ५. वेणुदेव, ६. वेणुदाली, ७. हरिकान्त, ८. हरिस्सहं, ९. अग्निशिख, १०. अग्निमाणव, ११. पूर्ण, १२. विशष्ठ, १३. जलकान्त, १४. जलप्रभ, १५. अमितगित, १६. अमितवाहन, १७. वेलम्ब, १८. प्रभञ्जन, १९. घोष, २०. महाघोष, २१. चन्द्र, २२. सूर्य, २३. शक, २४. ईशान, २५. सनत्कुमार, २६. माहेन्द्र, २७. ब्रह्म, २८. लान्तक, २९. महाशुक्र, ३०. सहस्रार, ३१. प्राणत एवं ३२. अच्युत। इनमें से चमर से लेकर महाघोष पर्यन्त भवनपित इन्द्र हैं। शक्र आदि दस वैमानिक कल्पों के इन्द्र हैं। नवग्रैवेयक एवं ५ अनुत्तर विमान के देव अहिमन्द्र कहे गए हैं अर्थात् वे इन्द्र एवं पुरोहित रहित होते हैं। इन ३२ इन्द्रों में वाणव्यन्तरेन्द्रों की गणना नहीं हुई है। चन्द्र एवं सूर्य ये दोनों ज्योतिष्क इन्द्र हैं।

असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर से लेकर महाघोष इन्द्र पर्यन्त समस्त इन्द्रों के तथा देवेन्द्र देवराज शक्र से लेकर अच्युतेन्द्र पर्यन्त इन्द्रों के त्रायित्रंशक देव कहे गए हैं। ये तैंतीस विशिष्ट प्रकार के देव हैं। विभिन्न इन्द्रों के सामानिक (सामान्य) देवों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है, यथा देवेन्द्र शक्र के सामानिक देवों की संख्या ८४ हजार है जविक देवेन्द्र माहेन्द्र के सामानिक देवों की संख्या ७० हजार है। चमरेन्द्र के सामानिक देवों की संख्या ६४ हजार एवं वैरोचनेन्द्र वली के इन देवों की संख्या ६० हजार ही है।

अमुरकुमार देवों पर 90 देव आधिपत्य करते हुए विचरण करते हैं, यथा—9. अमुरेन्द्र अमुरराज चमर, २. सोम, ३. यम, ४. वरुण, ५. वैश्रमण, ६. वरोचनेन्द्र वैरोचनराज वली, ७. सोम, ८. यम, ९. वरुण एवं 90. वैश्रमण। इनमें प्रारम्भ के पाँच दक्षिण दिशा के देव हैं तथा अन्तिम पाँच उत्तर दिशा के हैं। चमर एवं वली इन्द्र हैं तथा दोनों के चार-चार लोकपाल हैं। इसी प्रकार नागकुमार देवों पर भी 90 देव आधिपत्य करते हैं जिनमें धरण एवं भूतानन्द दो इन्द्र एवं शेप लोकपाल हैं। सुवर्णकुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदिधकुमार, दिशाकुमार, वायुकुमार एवं स्तिनतिकृमार देवों पर उनसे सम्बद्ध दो दो इन्द्र एवं चार-चार लोकपाल आधिपत्य करते हैं। व्यन्तर देवों के पिशाच आदि आठ प्रकार के देवों पर उनसे सम्बद्ध

ऋतिष्टु कि एसतीय एंगु प्रमुप्त हैं। सामाना के वाहता के कालावम के कालावम के कालावस के से किस में किस में किस्टेन्स किस्ट्री में किस कि कालावादि के वाहता के वाहता के वाहता के वाहता के वाहता के वाहता के वाहता के वाहता के वाहता के वाहता के कालावाद के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री के किस्ट्री क

हिप्राज्ञम ১১ पृथं एवं चन्न। इन होन्हें विकासिक सार अग्रमहिषियों हैं। अंगारक (मंगरु) नामक महाप्रहें, व्यारक प्रव में भी प्रत्येक की चार-चार अग्रमहिषियों के हो होने मिलासिगम सूत्र में इंनके परिवार के सम्बन्ध में विस्तृत हो।

इन्ह के किएड रेमडू चेये कार चाउट इन्ह के कहंचड़े 63ए। डिस पीस कीसट, है सिंह कि कि कि कि कि कि ट्रिस है। है। है। कि कि कि कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट कि मार्ट कि मार्ट कि मार्ट कि मार्ट कि मार्ट कि मार्ट कि मार्ट कि मार्ट कि मार्ट कि मार्ट के सम् पंचार कि कि मार्ट कि मार्ट के मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार्ट के कि मार

वैमानिक देवेन्द्रों की तीन-तीन परिषदाएँ होती हैं—9. सिमता, २. चण्डा एवं ३. जाया। इन्हें क्रमशः 9. आभ्यन्तर परिषद्, २. मध्यम परिषद् एवं ३. बाह्य परिषद् के नाम से भी निरूपित किया जाता है। इन परिषदों में विभिन्न इन्द्रों के देवों एवं देवियों की मिन्न-मिन्न संख्या होती है। देवियाँ दूसरे देवलोक के इन्द्र तक हैं फिर देवेन्द्र अच्युत तक तीनों परिषदाओं में देव ही रहते हैं, देवियाँ नहीं। ग्रेवेयक एवं अनुत्तरोपपातिक देवों के इन्द्र नहीं होते ये सभी वैमानिक देव मनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस एवं स्पर्श द्वारा सुख का अनुभव करते हैं। अनुत्तरोपपातिक देव अनुत्तर अर्थात् श्रेष्ठ शब्द यावत स्पर्शजन्य सुखों का अनुभव करते हैं। सभी वैमानिक देव महान् ऋद्धि, महान् द्युति यावत् महाप्रभावशाली ऋद्धि वाले हैं। इन्हें भूख-प्यास का अनुभव नहीं होता है।

वैमानिक देवों के वर्ण, गन्ध एवं स्पर्श तथा उनकी विभूपा एवं कामभोगों का भी इस अध्ययन में प्रलपण है। सीधर्म एवं ईशानकल्प के देवों के शरीर का वर्ण तपे हुए स्वर्ण जैसा लाल, सनलुमार एवं माहेन्द्र कल्प के देवों के शरीर का वर्ण पर्य जैसा गोर, व्रह्मलोक के देवों का शरीर गील महुए के फूल के समान श्वेत होता है। लान्तक कल्प से लेकर अनुत्तरीपपातिक देवों का शरीर शुक्ल वर्ण का होता है। सभी विमानिक देवों के शरीर की गन्ध अत्यन्त मनमोहक एवं स्पर्श स्थिर, मृद्ध, स्निग्ध रूप में सुकुमार होता है। पहले से वारहवें देवलोक के देवों के दो प्रकार हैं—१ विक्रिया करने वाले २ विक्रिया नहीं करने वाले। इनमें जो देव विक्रिया (उत्तरवैक्रिय) करते हैं वे हारादि आभूपणों से सुशोमित एवं दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं किन्तु जो देव विक्रिया नहीं करते, स्वाभाविक मवधारणीय शरीर वाले हैं वे आभूपणादि से रहित होते हैं तथा वे स्वाभाविक विभूपा वाले होते हैं। पहले दूसरे देवलोक की देवियाँ भी इसी प्रकार दो प्रकार की हैं। इनमें उत्तरवैक्रिय वाली देवियाँ विभिन्न आभूपण एवं परिधानों से युक्त होने के कारण दर्शनीय एवं सौन्दर्य सम्पन्न होती हैं जबिक अविकुर्वित शरीर वाली देवियाँ आभूपणादि रहित स्वाभाविक सौन्दर्य वाली कही गई हैं। नवग्रेवेयक एवं अनुतरविमानवासी देव विक्रिया नहीं करते, अतः उनमें स्वाभाविक विभूपा होती है, आभरण एवं वस्त्रादि से जन्य नहीं। सौधर्म देवलोक से लेक नवग्रेवेयक तक के देव इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस एवं इष्ट स्पर्श जन्य कामभोगों का अनुभव करते हैं। अनुतरीपपातिक देव अनुतर्भ (श्रेष्ठ) शब्द यावत् स्पर्शजन्य कामभोगों का अनुभव करते हैं।

भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क एवं वैमानिक ये चारों ही प्रकार के देव जब विक्रिया करते हैं तब प्रासादीय यावत् मनोहर लगते हैं, क्योंकि विक्रिया के समय में वे अलंकृत-विभूषित होते हैं। देव शरीर के एक भाग से भी शब्द सुनते हैं तथा सम्पूर्ण शरीर से भी शब्द सुनते हैं। इसी प्रकार दें दो स्थानों से रूप को देखते हैं, गंध को सूँघते हैं, रस का आस्वादन करते हैं, स्पर्श का प्रतिसंवेदन करते हैं, अवभासित-प्रभासित होते हैं, विक्रिया करते हैं, मैथुन सेवन करते हैं, भाषा बोलते हैं, आहार करते हैं, परिणमन करते हैं, अनुभव करते हैं एवं निर्जरा करते हैं।

देवों की यह स्पृहा रहती है कि वे १. मनुष्य भव प्राप्त करें, २. आर्य क्षेत्र में जन्म लें तथा ३. श्रेष्ठ कुल में कुल उत्पन्न हों। तीन कारणों से दें परितप्त होते हैं अर्थात् उन्हें पश्चात्ताप करते हुए दुःख होता है कि उन्होंने समस्त अनुकूलताओं के होते हुए भी श्रुत का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया श्रामण्य पर्याय का पालन नहीं किया तथा विशुद्ध चारित्र का पालन नहीं किया।

देवों को तीन कारणों से अपने च्यवन का ज्ञान हो जाता है—9. विमान एवं आभरणों को निष्प्रभ देखकर, २. कल्पवृक्ष को मुरझाया हुआ देखकर एवं ३. अपनी तेजोलेश्या (कान्ति) को क्षीण देखकर। तीन कारणों से वे उद्विग्न होते हैं—9. देव सम्पदा को छोड़ने, २. माता-पिता के ओज-शुक्र क आहार ग्रहण करने एवं ३. गर्भाशय में रहने का विचार करने पर।

चार कारणों से देव अपने सिंहासन से अभ्युत्थित होते हैं—9. अरहंतों का जन्म होने पर, २. अरहन्तों के प्रव्रजित होने पर, ३. अरहन्तों के केवलज्ञान होने पर तथा ४. अरहंतों का परिनिर्वाण होने पर। इन्हीं चार कारणों से देवों के आसन एवं चैत्यवृक्ष चलित होते हैं तथा वे सिंहनाद एद चेलोक्षेप (वर्षा) करते हैं। इन्हीं चार कारणों से देवों का मनुष्य लोक में आगमन भी होता है तथा वे कलकल ध्वनि एवं वर्षा करते हैं।

देवेन्द्र, सामानिक, त्रायित्रंशक, लोकपाल, लोकान्तिक, अग्रमिहषी देवियाँ, परिषद् के देव, सेनापित, आत्मरक्षक आदि इन्हीं चार कारणों से शीद्र ही मनुष्य लोक में आते हैं। इन चार कारणों से देवलोक में उद्योत भी होता है। चार कारणों से देवलोक में अन्थकार होता है–9. अरहंतों के व्युच्छित्र होने पर, २. अरहंत प्रज्ञन्तथर्म के व्युच्छित्र होने पर, ३. पूर्वगत के व्युच्छित्र होने पर एवं ४. जाततेज के व्युच्छित्र होने पर। चार कारण ऐसे निर्दिष्ट हैं जिनसे देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव शीघ्र ही मनुष्य लोक में आना चाहते हुए भी नहीं आ पाता है तथा कुछ ऐसे भी देव हैं जो तत्काल उत्पन्न होका भी चार कारणों से मनुष्य लोक में आ जाते हैं। जो मनुष्य लोक में आते हैं वे तब तक वहाँ के काम भोगों में आसक्त नहीं होते हैं।

तीन कारणों से देव विद्युखकाश एवं मेघगर्जना जैसी ध्वनि करते हैं—१. वैक्रिय रूप करते हुए, २. परिचारणा करते हुए एवं ३. श्रमण-माहण के समक्ष अपनी ऋद्धि, द्युति, यश, वल, वीर्य, पुरुषकार एवं पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए। देवेन्द्र देवराज शक्र वृष्टिकायिक देवों के माध्यम से वर्षा करने का कार्य भी करता है।

इस अध्ययन में शक्र एवं ईशानेन्द्र के पारस्परिक व्यवहार, उनकी सुधर्मा सभा एवं ऋद्धि तथा उनके लोकपालों एवं विमानादि का भी विस्तार से निरूपण हुआ है। शक्र जब ईशानेन्द्र के पास कार्यवश जाता है तो आदर करता हुआ जाता है, किन्तु ईशानेन्द्र जब शक्र के पास जाता है तो आदर एव अनादरपूर्वक जा सकता है, क्योंकि शक्र पहले देवलोक का इन्द्र है तथा ईशानेन्द्र दूसरे देवलोक का इन्द्र है। इन दोनों इन्द्रों में कार्यवश आलाप-सं<sup>लाप</sup>

, क्रिकी और के स्वार, सनकुमार आदि जी वैमानिक देवेन्द हैं उनमें शकाद प्रथम, वृतिय, पंचम आद देवेन्द दक्षिण दिशालती हैं तथा हैं शाव भाति व्रिक्ति के स्वार के कि अवस्त कार के स्वार के स्

। हंकि पर रक्ष कि । समें हैं सम्बे एक्ष एवर लाग्ड्य बार्क्ट कि कि के में कि वास प्रिक के कि । समें हैं सम्बे कि । कि । समें कि । सम्बे कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि । स्वाप्त

एक अपेशा से देव दो प्रकार के होते हैं-9. माची मिव्याहुष्टि, २. अमाची सम्यकुष्टि। माची मिव्याहुष्टि उपरास्त हेव मानितासा अनगर को उस्त में वर्ष में वर्ष के प्रकार के प्रकार के मध्य से निक्त अमाची मन्तर्यहुष्टि उपरास्त भी उन्हें वस्त-ममस्तर पूर्व सम्मान मही देवा वह मानिवासा करता है। यह उत्तर में नहीं विरुद्धार। देव भावितासा अनगर के देखकर वस्त, नमस्कार, सकार, सम्मान आदि करके पर्वुधासना करता है। यह उत्तर में नहीं विरुद्धार

ेव अपनी शक्ति से चार-पीच देववासी के अन्तरों का उल्लंघन कर तकते हैं, किन्तु इसके पश्चात् वे परशोक्त द्वारा ऐमा कर सकते हैं। देवीं की स्थिति, केरवा, योग, उपयोग आदि की जानकारी के लिय जनद अध्यवनों की विषय-मामग्रे द्रष्टवा है। इस अध्यवन में हेवों के मन्त्रम में जियेय प्रकार का निकलण हैयें की विदेशकाओं को भक्त प्रकार स्थार केर केर

## ३७. देवगई-अज्झयणं

## ३७. देवगति अध्ययन

## **377**

- देव सद्देण अभिहीय भवियदव्यदेवाई पंच भेया तेसिं लक्खणाणि य—
  - प. कड्विहा णं भंते ! देवा पन्नता ?
  - उ. गोयमा ! पंचिवहा देवा पन्नता, तं जहा-
    - १. भवियदव्वदेवा, २. नरदेवा,
    - ३. धम्मदेवा,
- ४. देवाहिदेवा,
- ५. भावदेवा १।
- प. १. से केणडेणं भंते ! एवं वुच्चइ—'भवियदव्वदेवा, भवियदव्वदेवा?'
- उ. गोयमा ! जे भविए पंचेंदियतिरिक्खजोणिए वा, मणुस्से वा देवेसु उववज्जित्तए,
  - से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-'भवियदव्वदेवा भवियदव्वदेवा।'
- प. २. से केणडेणं भंते ! एवं वुच्चइ—'नरदेवा, नरदेवा''?
- गोयमा ! जे इमे रायाणो चाउरंत चक्कवट्टी उप्पन्न-समत्तचक्करयणपहाणा नवनिहिपतिणो, समिद्धकोसा, बत्तीसंरायवरसहस्साणुयातमग्गा सागरवरमेलाहिपतिणो मणुस्सिंदा।

से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-'नरदेवा, नरदेवा'।

- प. ३.से केणहेणं भंते ! एवं वुच्चइ-'धम्मदेवा, धम्मदेवा?'
- उ. गोयमा ! जे इमे अणगारा भगवंता इरियासिमया जाव गुत्तबंभचारी,

से तेण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-'धम्मदेवा, धम्मदेवा।'

- प. ४. से केणडेणं भंते ! एवं वुच्चइ—''देवाहिदेवा, देवाहिदेवा?''
- उ. गोयमा ! जे इमे अरहंता भगवंता उप्पन्ननाण- दंसणधरा जाव सव्वदरिसी,
  - से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-''देवाहिदेवा, देवाहिदेवा।''
- प. ५. से केणडेणं भंते ! एवं वुच्चइ—''भावदेवा, भावदेवा?''
- गोयमा ! जे इमे भवणवइ—वाणमंतर-जोइस-वेमाणिया देवा देवगितनाम-गोयाई कम्माई वेदेंति, से तेणहेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—''भावदेवा, भावदेवा''

−विया. स. १२, उ. ९, सु. १-६

## सूत्र

- देव शब्द से अभिहित भव्यद्रव्यदेवादि के पांच भेद और उनके लक्षण—
  - प्र. भंते ! देव कितने प्रकार के कहे गए हैं?
  - गीतम ! देव पांच प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
    - १. भव्यद्रव्यदेव, २. नरदेव,
    - ३. धर्मदेव, ४. देवाधिदेव,
    - ५. भावदेव।
  - प्र. १. भंते ! भव्यद्रव्यदेव किस कारण से भव्यद्रव्यदेव कहलाते हैं?
  - गौतम ! जो पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिक या मनुष्य देवों में उत्पन्न होने योग्य हैं,
     इस कारण से गौतम ! वे भव्यद्रव्यदेव-भव्यद्रव्यदेव कहलाते हैं।
  - प्र. २. भंते ! नरदेव किस कारण से नरदेव कहलाते हैं?
  - उ. गौतम ! जो ये राजा चातुरन्तचक्रवर्ती (पूर्व, पिश्चम और दक्षिण में समुद्र और उत्तर में हिमवान् पर्वत पर्यन्त, पट्खण्डभरत क्षेत्र के स्वामी) हैं, जिनके यहाँ समस्त रलों में प्रधान चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है, जो नौ निधियों के अधिपित हैं, जिनके कोष समृद्ध हैं, वत्तीस हजार राजा जिनके मार्गानुसारी (अधीन) हैं, महासागर रूप श्रेष्ठ मेखला पर्यन्त पृथ्वी के अधिपित हैं और मनुष्यों में इन्द्र के समान हैं। इस कारण से गौतम ! वे नरदेव-नरदेव कहलाते हैं।
  - प्र. ३. धर्मदेव किस कारण से धर्मदेव कहलाते हैं?
  - उ. गौतम ! ईर्यासमिति से समित यावत् गुप्त ब्रह्मचारी अनगार भगवन्त हैं। इस कारण से गौतम ! वे धर्मदेव-धर्मदेव कहलाते हैं।
  - प्र. ४. भंते ! देवाधिदेव किस कारण से देवाधिदेव कहलाते हैं?
  - गौतम ! जो अरिहन्त भगवन्त उत्पन्न केवलदर्शन के धारक यावत् सर्वदर्शी हैं।
     इस कारण से गौतम ! वे देवाधिदेव-देवाधिदेव कहलाते हैं।
  - प्र. ५. भंते ! भावदेव किस कारण से भावदेव कहलाते हैं?
  - उ. गौतम ! ये भवनपित, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देव हैं जो देवगित नामकर्म एवं गोत्रकर्म का वेदन कर रहे हैं। इस कारण से गौतम ! वे भावदेव-भावदेव कहलाते हैं।

- ३ तिथितीयाक कि किंदे के जाकार छोए द्वीवाई स्वाह्म . ९ --१०४०
- ह राक निक्ती में एन के घड़िक प्रकार , घड़िक प्रकार ही होंगे .. K र ही 1637
- त ममिक्ति निव उकुर असि तेत्रुस्तिन स्वार्ग ! मिति । है 11537 इ ई हिक तीष्ट्री वम कि किमित क्तिय व्हेगर अक्ष भिड़ 1 प्रशीव ित्रक तीष्ट्रीयाक (व्याद्धिमी) किमर कि घमम क्रि क्ष्य क्ष्य (तीष्ट्रीम) कि व्हे मेथ-प्रदिशि
- उ. गीतम ! जयन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक दस हजार वर्ष,
- । है । ग्रिह । एक लाकतीम्प्रम्य लाकम्प्रम्थ अकुर । है । ग्रिह्मक लाक मिनकी प्रमंध । एक फिर्डिंग्म । होस् . ह
- उ. गीतम ! जघन्य साधिक सागरीयम, जकुरू अनंतकाल देशोन अपार्ड पुद्गल परावर्त का
- ्र गीतम ! जचन्य पल्योयम पृथक्त, उकुष्ट अनन्तकाल यावत् देशोन अपार्ड पुद्गल परावर्त कात जितना होता है।
- . ४. भंरी ! देवाधिदेवों का अन्तर कितने काल का होता है ! . के का अन्तर ! हे का अन्तर अंक का हो हो ।
- . ५. भेते ! भावदेव का अन्तर कितने काक का होता है ? . गोतम ! जयन्य अन्तर्मृहर्त,
- । ई क्रिंस मिक्ता लाकितम्भार लाकिन होता है।
- ४. भस्यस्यदेवादि पंचविध देवां का अल्पबहुत्व–
- न्हों महि में पिंड्डोस सवस्य नायद्वा महें। हींमें .स १ हैं कथीएदियों सम्बद्ध सम्बद्ध हैं।
- , है प्रदेशम म्लास सिकास १ ! मार्गाः . ह
- २. (उनसे) देवाधिदेव संख्यातमुणे है,
- , हें गिंगुनाष्ट्रांस इंदेमध (संस्ट) . इ
- ४. (उनमे) भव्यस्यदेव अमत्यात्राप्ते हे,
- १३ (इससे) भावदेव असंस्वानगुर्ध है ?
- ्ड होते हम उद्योगमां सम्मेत स्थान स्थान हो सम्रोत । इ इस हिन्दु होता अर्थना स्थान सम्बद्ध होता है । सम्रोत । इस

- भीयदव्यदेवाह पंचित्रदेवाणं कापहिर्दं पलवणं -
- प्रियदब्यहें गं भेते ! भीवयदब्यहें जि क्रिलाक में क्षित्रवाहें । केवियर् होड़ ?
- उ. गीयमा ! जहजेणं अंतोमुहुतं, उक्कोसणं तिणिण पिरुओवमाहं। एवं जच्चेव ठिईंग सच्चेव संचिष्डणा वि जाव भावदेवस्स।
- णवरं-धम्मदेवस्स जहन्रणां एक्कं समयं, उक्षोसेणं देसूणा १६ १२ . इ. १९ . म. पानी-
- नंगम्भ भेतियदब्सदेवाद् पंचिह्हेवाणं अंतरं पत्नवणं इ
- मृत्यदब्बदेवस्स णं भंते ! फेवइयं कालं अंतर्र होड् ?
   मृत्यमा ! जहभेण दस वाससहस्साइं अंतोमुह्तमन्यिहियाई,

- । गिर्मु इंप्रगीमलाग्गी केड्ड छ छा छा छोग छोग छोग छोग छोग छ
- १ . धम्मदेवस्स गं मंत्रे ! हेम्ल हे हों हों हों हैं हैं
- गोयमा ! जहनेणं पिल्जोतमपुहत्तं, उक्कोसेणं अणंतंकालं जाव अवड्ढं पोग्गलपियहं देसणं।
- ९ इहि रात्रार लेख छेड़ होते । होने । जात्र होता है . ४ . P
- उ. गोयमा ! निस्य अंतर्।
- प. ५. भावदेवस्स णं भंते !केवइयं कालं अंतरं होड़ ?
- उ. गोयमा ! जहन्रणं अंतोमुहुत्तं, इस्समानं इन्यनं आयंत्र
- उक्कोसेणं आणंतं कालं वणास्सङ्काले। -वियाः सः १२, उ. ९, सु. २७-३१
- ४. भीवपदव्य-देवाड् पंचिष्ठहेवाणं अप्पावहुपं—
- प. प्याप्ति गं भी ! भवियदव्यदेवाणं जाव भावदेवाण च कपरे कपरेसितो अपा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गीयमा ! ९. सब्दासीवा नरदेवा,
- २. देवाहिदेवा संदेज्जगुणा,
- ३. धम्मदेवा संखेन्जगुणा,
- ४. भविषस्वदेवा असंदेज्नगुणा,
- ५. भावदेवा असंखेच्जागुणा। प. पूप्सि णं भंते ! भावदेवाणं भवणवासीपां, वाणमंतराणं, जोश्रीस्वाणं, वेमाणियाणं, सोहम्मगाणं जाव अच्युयगाणं, गोवेच्नगाणं, अणुत्तरोववाद्यांच च क्यरे क्यगेडिंहो अम्या पा जाव विसेसाहिया था हे
- गोपमा ! ३ . सव्यन्दाचा अनुसगेदचाइचा भावदेदा.
- , एक्टिन्येस प्रदेशम सन्दर्गसरीयः । इ

- ३. मज्झिमगेवेज्जा संखेज्जगुणा,
- ४. हेट्टिमगेवेज्जा संखेज्जगुणा,
- ५. अच्चुए कप्पे देवा संखेज्जगुणा जाव आणयकप्पे देवा संखेज्जगुणा,
- १. सहस्सारे कप्पे देवा असंखेज्जगृणा,
- २. महासुक्के कप्पे देवा असंखेज्जगुणा,
- ३. लंतए कप्पे देवा असंखेज्जगुणा,
- ४. बंभलोए कप्पे देवा असंखेज्जगुणा,
- ५. माहिंदे कप्पे देवा असंखेज्जगुणा,
- ६. सणंकुमारे कप्पे देवा असंखेज्जगुणा,
- ७. ईसाणे कप्पे देवा असंखेज्जगुणा,
- ८. सोहम्मे कप्पे देवा असंखेज्जगृणा,
- ९. भवणवासी देवा असंखेज्जगुणा,
- १०. वाणमंतरा देवा असंखेज्जगुणा,
- ११. जोइसिया भावदेवा संखेज्जगुणा।

−विया. स. १२, उ. ९, सु. ३२-३३

#### ५. देवाणं चउव्विह वग्ग पखवणं-

चउव्विहा देवाणं (वग्गा) पण्णता, तं जहा-

- 9. देवे नामेगे,
- २. देव सिणाए नामेगे,
- ३. देव पुरोहिए नामेगे,
- ४. देवपञ्जलणे नामेगे। –ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २४८ (१)

## ६. सइन्द देवहाणाणं इन्द संखा-

बत्तीसं देविंदा पण्णत्ता, तं जहा-

- 9. चमरे,
- २. बिल,
- ३. धरणे,

- ४. भूयाणंदे,
- ५. वेणुदेवे,
- ६. वेणुदालि,

- ७. हरि,
- ८. हरिस्सहे,
- ९. अग्गिसिहे.
- १०. अग्गिमाणवे, ११. पुन्ने,
- १२. विसिट्टे.

- १३. जलकंते,
- १४. जलप्पभे.
- १६. अमितवाहणे, १७. वेलंबे,
- १५. अमियगई, १८. पभंजणे.

- १९. घोसे,
- २०. महाघोरो, २१. चंदे,
- २२. सूरे,
- २३. सक्के,
- २४. ईसाणे,

- २५. सणंकुमारे,
- २६. माहिंदे,
- ७. बंभे.

- २८. लंतए, ३१. पाणए,
- २९. महासुक्के, ३०. सहस्सारे, ३२. अच्चुए।
  - –सम. सम. ३२, सु. २
- ७. सइन्द अनिन्द देवहाणाणं संखा-

चउवीसं देवहाणा सइंदया पण्णता,9

सेसा अहमिंदा-अनिंदा अपूरोहिआ।

−सम. सम. २४, सु. ४

- ३. (उनसे) मध्यम ग्रेवेयक भावदेव संख्यातगुणे हैं,
- ४. (उनसे) नीचे ग्रैवेयक भावदेव संख्यातगुणे हैं,
- ५. (उनसे) अच्युतकल्प के भावदेव संख्यातगुणे हैं यावत् (उनसे) आनतकल्य के भावदेव संख्यातग्णे हैं,
- (उनसे) सहग्रार कल्प के भावदेव असंख्यातगुणे हैं,
- २. (उनसे) महाशुक्र कल्प के भावदेव असंख्यातगुणे हैं,
- ३. (उनसे) लांतक कल्प के भावदेव असंख्यातगुणे हैं,
- ४. (उनसे) ब्रह्मलोक कल्प के भावदेव असंख्यातगुणे हैं,
- ५. (उनसे) माहेन्द्रकल्प के भावदेव असंख्यातगुणे हैं,
- ६. (उनसे) सनत्क्रमार कल्प के भावदेव असंख्यातगुणे हैं,
- ७. (उनसे) ईशानकल्प के भावदेव असंख्यातगुणे हैं,
- ८. (उनसे) सौधर्म कल्प के भावदेव असंख्यातगुणे हैं,
- ९. (उनसे) भवनवासी भावदेव असंख्यातगुणे हैं,
- 90. (उनसे) वाणव्यन्तर भावदेव असंख्यातगुणे हें,
- ९७. (उनसे) ज्योतिष्क भावदेव संख्यातगुणे हैं।

### ५. देवों के चतुर्विध वर्ग का प्ररूपण-

देवताओं की स्थिति (पदमर्यादा) चार प्रकार की कही गई है, यया-

- १. देव सामान्य,
- २. देव-स्नातक-अमात्य.
- देव-पुरोहित-शान्तिकर्म करने वाला,
- ४. देव-प्रज्वलन-मंगल पाठक।

### ६. सइन्द्र-देवस्थानों के इन्द्रों की संख्या-बत्तीस देवेन्द्र कहे गए हैं, यथा-

9. चमर.

२. वली,

३. धरण,

४. भूतानन्द,

५. वेणुदेव,

६. वेणुदाली,

७. हरिकान्त,

८. हरिस्सह,

९. अग्निशिख,

१०. अग्निमाणव.

99. पूर्ण,

१२. वशिष्ठ १५. अमितगति,

१३. जलकान्त १६. अमितवाहन,

१४. जलप्रभ, १७. वेलम्ब,

१८. प्रभंजन,

१९. घोष.

२०. महाघोष,

२१. चन्द्र,

२२. सूर्य,

२३. शक्र,

२४. ईशान,

२५. सनलुमार,

२६. माहेन्द्र,

२७. ब्रह्म, ३०. सहस्रार,

२८. लान्तक,

२९. महाशुक्र,

३१. प्राणत, ३२. अच्युत। सइन्द्र-अनिन्द्र देवस्थानों की संख्या-

चौवीस देव स्थान इन्द्र सहित कहे गए हैं,

शेष देव स्थान ''अहमिन्द्र'' अर्थात् इन्द्र रहित और पुरोहित रहित कहे गए हैं।

<sup>9.</sup> भवनपति के दस, व्यंतरों के आठ, ज्योतिष्कों के पांच और कल्पोपपन्नकों का एक कुल (90 + ८ + ५ + 9 =२४) इन्द्रों वाले स्थान हैं। शेष ९ ग्रेथेयक और ५ अनुत्तरोविमान इन्द्र रहित हैं।

| कि। जान

1ई प्राप्ट इक घर्ड कानीामाम प्राप्टि मिति के प्राप्त हो। ि प्राप इक घर्ड किनामिम प्राएड (०७) प्रतम के ऋडीम लाप्रघर्ड ऋष्ट्र 1ई ग्राग्डिक कई किनीमाम प्राल्ड िमार्गिक के बाद लाउकई रूर्व्ड

– मिछांम कि कि इंक्निक कि सिखा

15 प्राप्त क्रिक क्रिक्न क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क

। हैं ग़ार ईक घर्ड कानीामाम ग़ाएड़ ठाम के म्रह गाउड़ ऋर्ट्ड

। इंग्रा इक घर्ड किनीमाम जाएड ठमिट के प्रिमेष्ट

् । हैं ग्राप् इक घर्ड किनामाप्त ज्ञाप्त हो कि इन्हिए हैं

—IIPP®R कि कि कि रास्टि १. आठ कुणाराजियों के अवकाशान्तरों में लोकानिक विमान

-ाष्ट्र , इं ग्रार इंक मामनी कार्रनाकार ठाए में रिप्ताहाकानर ठाए के पिर्णारापकु ठाए नड़

, लिमिनाली, , जांच,

,मग्रम् . ३ भारू । ,ንውፑፒ . ሄ ३. वेरावन,

।मान्निम्म ? , माठ्यता<u>रम</u> .*७* 

नाय है, यथा-ईस घर्ड कान्नीतर्गरू रुं प्रारूप ठाध में गिनमध कान्नीतर्गरू ठाध म्ड्र

५. आदित्य, 9. सारस्वत,

, तिभित्, , व ५. गदताय, ,ह्या वाह, , गिरुष्ट , ४

किन्मिह , ऽ ७. अव्यावार,

-गारमा गोर मार निया और परिवार-

सात सी देदी का परिवार हे, रहेम्ट ग्रोध है नाम घई (फार्म्) के नीम फ़ब्रीपट ग्रीध निस्त्राम

। इ प्राष्ट्रप्रीए कि कि प्राप्ट क्तान क्रिक्ट प्राप्ट है काम कई (म्युम्) के क्रीक क्योंक्र प्राप्ट मार्क्ट मार्क्ट

हिंदे कार्रास्त्रीप्राष्ट के किमीमिन कप्रमामिनक गारि मिमानमिन . ६६

हिंद देखें समार्थ मानार्ने नहानार का समनमस्ता हैया तातर्ने तार्वारे आहे कृति एम्य विष्य (प्राप्त कर्म) । यह उद्यान कर्मान । एक राष्ट्र विष्य । प्रहासि लिस (असमूस दं इन स्कीएमार्स) नोम्य कि छोनुस किसर कि साथ अपन मान्यानीय में प्रमान मान आहे होते हो। -lahaik lie

this fain think while (help) fines thintely more I laite kip ka kizich licher bathba beauge ein be

> -सम. सम. ६४, स. ३ み.程.03.平形.平形一 <u>प्रणासा</u>ओ सिभिजाम प्राणीमाम ड्रीम हिराइड स्प्रवंदीई रंग सिमांव । किाज्ञाण । मिरिसिम्स प्राणिमिस सिर्व रिक्ता सार्माणिय साहस्सीमि ት ·ቒ 'ዕ ዩ · ኯዡ · ኯዡ− 4001<del>4</del>1311 सिसिमडाप प्रणीमाप्त भिति विण्ण हेड स्मेड्डि ए स्मिरास्मिड्स *ት .*ቼ ,ዐ╝.ፑዡ.ፑዡ− पण्णत्ताओ। सिमिजाप प्राणीमाप्त ग्रीतम हिरवर्ड स्मर्डिंड हे ए स्मर्डिंगम ን ኒያ 'ጶኃ .ፑዡ .ፑਲ− पण्णाताओ। स्टिसिम्डाप्त प्राणीामाप्त इग्निगर्धाय क्रिया है स्मिन्डिय क्रिक्सि ८. देविदाणं सामाणिय देव संखा-

<u> – Inb৯h</u> ह । अह कम्हराईण ओवासंतरेषु होगोतिय विमाणं देवाण व

नाजिय विमाणा पण्णता, तं जहा-एयासि णं अहण्हं कण्हराहेणं अहसु ओवासंतर्स अह

सिसिमजाम प्राणीमाम ड्रीम स्मिग्नीयर्ग ह्रा सम्मिनीय

*ላ ነ*ቻ ,0 <u>ዓ</u> .ፑ<u>ዋ</u> .ፑታ –

,र्रकामम ,४ ३. वद्रीयणे, , किया, , शिमच्चीरः . ६

, मिन्नि , भ ६. सुराभे,

पएसु णं अड्डस् मांतियविमाणेसु अड्डविहा क्यातिया देवा છ. સુપદ્દકૃામ, । मिक्तिगंगिर . ऽ

निहार में जहां-

१-२. सारस्सयमाइच्या,

येव वोद्धवा॥

कि विरुपाय त्राधिक ह

५. गहतावाच, ६. त्रासया,

, भिगाच्या, ७. अव्यावाहा,

- क रिमहरीय मिलाइ देवाणं संखा परिवारो व-P53.₺.2.Æ.1015-

गह्तोयतुपियाणं देवाणं सत् देवा, सत् देवसहस्सा पण्णता।

सारस्सयमाइच्हाणं देदाणं सत देदा, सतदेदसया पण्णता,

११. भवणवासि कपोववसग वेमाणिवाण च तावतीसग देवाणं -शन् अ. ७, सु. ५७६

Hiblish वण्याओं दूरपरासप् चंद्रप, सामी समासद नाव पारसा तेणं कारेणं तेणं समएणं वाणिवगान नामं नगरं होत्वा, -labah

अंग्रेयासी हेंद्रभेंहें साने स्वतासार खाव टहेंद्र सोर्वो खाव विरस्हे। मन् राधन प्रते सम्बन्ध सम्बन्ध संगवता स्थाना प्रदेश पुर तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी सामहत्थी नामं अणगारे पगइभद्दए जहा रोहे जाव उड्ढं जाणू जाव विहरइ।

तए णं से सामहत्थी अणगारे जायसङ्ढे जाव उद्घाए उद्वेइ उद्वेता जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छइ, तेणेव उवागच्छित्ता भगवं गोयमं तिक्खुत्तो जाव पञ्जुवासमाणो एवं वयासी—

- प. अत्थि णं भंते ! चमरस्स असुरिंदस्स असुरकुमाररण्णो तायत्तीसगा देवा ?
- उ. हंता, गोयमा ! अत्थि।
- प. से केणहेणं भंते ! एवं वुच्चइ—''चमरस्त असुरिंदस्त असुरकुमाररण्णो तायत्तीसगा देवा, तायत्तीसगा देवा?''
- उ. एवं खलु सामहत्थी ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबूदीवे दीवे भारहे वासे कायंदी नामं नयरी होत्था, वण्णओ!

तत्थ णं कायंदीए नयरीए तायत्तीसं सहाया गाहावइ समणोवासगा परिवसंति अङ्ढा जाव अपरिभूया अभिगयजीवाऽजीवा उवलद्ध पुण्ण-पावा जाव विहरंति।

तए णं ते तायत्तीसं सहाया गाहावती समणोवासया पुव्विं उग्गविहारी संविग्गा, संविग्गविहारी भवित्ता, तओ पच्छा पासत्या, पासत्थविहारी, ओसन्ना, ओसन्नविहारी, कुसीला, कुसीलविहारी, अहाछंदा, अहाछंद विहारी बहूईं वासाइं समणोवासग परियागं पाउणंति पाउणित्ता, अद्धमासियाए संलेहणाए अत्ताणं झूसेंति, झूसित्ता तीसं भत्ताइं अणसणाए छेदेंति, छेदित्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयऽपडिक्कंता कालमासे कालं किच्चा चमरस्स असुरिंदस्स असुरकुमाररण्णो तायत्तीसग देवत्ताए उववन्ना।

- प. जप्पिषइं च णं भंते ! ते कार्यदगा तापत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगाचमरस्स असुरिदंदस्स असुरकुमाररण्णो तायत्तीसयदेवत्ताए उववन्ना तप्पिषइं च णं भंते ! एवं वुच्चइ—
  - ''चमरस्स णं असुरिंदस्स असुरकुमाररण्णो तायत्तीसगा देवा तायत्तीसगा देवा ?''
- उ. तए णं भगवं गोयमे सामहित्यणा अणगारेणं एवं वुत्ते समाणे संकिए कंखिए वितिगिंछिए उद्घाए उद्घेइ, उद्घिता सामहित्यणा अणगारेणं सिद्धं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासि---
- प. अत्यि णं भंते ! चमरस्स असुरिदंस्स असुररण्णो तायत्तीसगा देवा, तायत्तीसगा देवा ?
- उ. हंता, गोयमा !अत्यि।

उस काल और उस समय में श्रमण भगवान् महावीर के अन्ते रोह अणगार के समान भद्र प्रकृति के श्यामहर्ग्ता नामक अज ऊपर की ओर वाहें करके यावत् विचरण करते थे। तत्पश्चात् किसी एक दिन श्यामहर्ग्ता नामक अनगार श्रद्धा र आदि उत्पन्न होने पर यावत् अपने स्थान से उठे ओर उठ कर भगवान् गीतम स्वामी विराजमान थे वहां आए और अ

पर्युपासना करके इस प्रकार बोले-प्र. भंते ! क्या असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर के बार्याल

भगवान् गौतमस्वामी की तीन बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा कर य

- उ. हां (श्यामहस्ती) ! चमरेन्द्र के त्रायित्रशक देव हैं।
- प्र. भंते ! किस कारण से आप ऐसा कहते हैं कि-"असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर के त्रायिन्त्रंशक त्रायिन्त्रंशक देव हैं?"
- उ. हे श्यामहस्ती ! उस काल और उस समय में इस जम्ब् नामक द्वीप के भरत क्षेत्र में काकन्दी नाम की नगरी उसका वर्णन करें।

उस काकन्दी नगरी में एक दूसरे के सहायक धन यावत् अपरिभूत तथा जीव अजीव तत्वों के ज्ञाता पुण्य-पाप कार्यों का विवेक करने वाले तेतीस श्रमणीपा गृहस्य रहते थे।

एक समय था जव पूर्व में वे परस्पर एक-दूसरे के सहा तेतीस श्रमणोपासक गृहपित उग्र-उग्रविहारी, संवि संविग्नविहारी थे। परन्तु वाद में उन्होंने पार्श्व पार्श्वस्थविहारी, अवसन्न, अवसन्नविहारी, कुर्शील, कुर्श विहारी, स्वच्छन्द, स्वच्छन्द विहारी होकर वहुत वर्षों श्रमणोपासक पर्याय का पालन किया और पालन क अर्धमासिक संलेखना द्वारा शरीर को कृश किया, कृश क अनशन द्वारा तीस भक्तों का छेदन किया, छेदन करके ह प्रमाद स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण किये विना काल के अवसर पर काल कर वे असुरेन्द्र असुरकुमारर चमर के न्नायस्त्रिशंक देव के रूप में उत्पन्न हुए।

प्र. (श्यामहस्ती ने गौतमस्वामी से पूछा) भंते ! जव वे काक निवासी परस्पर सहायक तेतीस श्रमणोपासक गृहप् असुरराज असुरेन्द्र चमर के त्रायित्रंशक देवरूप में उत्पत्र ! हैं, क्या तभी ऐसा कहा जाता है, कि— 'असुरराज असुरेन्द्र चमर के (ये) तेतीस त्रायित्रंश

- उ. शामहस्ती अणगार के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भ. गौत शंकित, कांक्षित और विचिकित्सित हो अपने स्थान से उठे उठकर श्यामहस्ति अणगार के साथ जहाँ श्रमण भ. महार्व थे वहाँ आये, आकर श्रमण भगवान महावीर को वंद नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके उनसे इस प्रक पूछा—
- प्र. भंते ! क्या असुरेन्द्र असुरराज चमर के त्रायित्रंश देव-त्रायित्रंशक देव हैं?
- उ. हाँ, गौतम ! हैं।

- न्ती , हैं तिहत सप्ति में एगत मती! तंर प्र भें क्याहम रम्पर के सिमिन तारीकोपू में झीयहैं'' अपार्गिय प्रमुख क्रिमिन रक रम असुर क्यार्गियम् क समम क्रिमें रूपे प्रमुख क्यां में प्रमुख के क्षेत्र क्यांशीयाह व सिर्म हैं क्षेत्र क्यांशीयाद विभिन्न एक शाहिता है
- ेडी फाफ उन कर मुख्य राउउ मुख्य । डी डिम वेमम वेख अघ ! मार्गि . ट की फ्रीमड्ड , डी प्राप्त इक तावड़ाड़ माम की डिड काड़ अंग्राधाड़ प्रमित्त कि प्रम्य की डी डीम मिर्ग्य डी डिम प्रम्य की को अम्बर्ग हैं कि प्रम्य कि प्रम्य (को प्राप्त को प्रमाण की डीम कि इ रुड्डम (म्री मार्थ कि प्रम्य की हैं मार्ग्य इंग्राह्म हैं । डी रिड्ड इफ्ट रिस्ट्र उन्हें कि इस्ट्र
- प्र. मंते ! केंग्रिक क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्र अधिक्ष .प्र हें क्रह क्राइस्प्रीग्राह-क्र्
- । हैं ! मिर्ता, हैं . रु
- -की ई रिडक प्रार्फ मि एगक मकी ! रिम . R हे काइम्जीयाह मिरित के लीव त्यापनार्क क्रनिवरित्रे''
- म रहे पश्चिम्ह सिड्ट में घमम सर ग्रीह काक सर ! मार्गीए .र म रहे पश्चिम्ह सिड्ट में घमम सर ग्रीह काक सर ! मार्गीए .र काक सर ! ग्राड्ट । ग्राड्ट हिस्स क्ष्म कमाम्ह स्ट्र क्ष्म कमीएपोर्स्ट । में स्ट्रिड सिट ! ग्राड्ट । मार्गिस क्ष्म क्ष्म कमीएपोर्स्ट । मार्गिस क्षमार्गित कमार्गिस मार्गिस क्ष्म मार्गिस स्ट्राडिस क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्
- प्रस्वीमाह के एउन हाउनामकुमार इन्नेमकुमान एक ! र्तेम . R १ ई इन्हें कही आहोना निर्मा
- ाई! मर्ताए, हें। . इ

र दे हिंदे क्षेत्रे के हैं है है

- -ह्ये हैं हेड्छ एस्प्रे हैं एमळ एड्डी हों? .R इ ह्याइम्बीसाइ के एमड़ साम्मास्थान क्रमीस्कृति
- सम्बोधाय के एएक अनंसकुष्यम सरमास्कृतमा ! महारि .क एरे दे किस प्रमानतीको है । है एए केंक्र रक्षणा स्मान के विदे यू ४ सिक्ष स्मार स्थाप है छिस सि विदेश विशे कि है किस
- (उन्हार स्थाप पर) हुन्स उत्पर रोहे हैं। हुनी प्रकार भूतानर के (बादांस्थायह हैयों) है हिए । बानना यादिए।
- ्रात्ते हे दिने अस्त्रियात के स्थित स्रोत्तेत्र सक्स सिट्ट
- tyana mene Sa asarahan ni narah menerahan menerahan Sa peramakan

- प. से केणहेण मंते ! एवं बुच्चह्-'' एवं तं बेब सब्बं भाणियब्बं जाव तप्पिमितं च णं एवं बुच्चड्-बमरस्स णं असुरिहंस्स असुरकुमार रण्णो तायतीसगा देवा, तायतीसगा देवा?''
- उन्हें मान्न्या । यो इणहु समहा सम्प्राम व असुरिस्स क्यिमान् प्राप्त सामान्यां विवागं सासप् मान्यक्यां असुरकुमान् प्राप्त में स्वाप्त में स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वा
- प. अस्यि गं भेते ! बिरुस्स बङ्गेयणिवस्स बङ्गेयणारण्णो 'तायतीसगा देवा, तायतीसगा देवा ?''
- . हेता, गीममा ! आखा । न्हास्त्र हेग् ! हिंग गिष्टीएर्स हे . म
- ''विरुस्स वह्रोयणिंदस्स वह्रोयणएणो तायतीसगा देवा, तायतीसगा देवा ?''
- हिड़िलंट डहें होए मस गिर्म एकी कार्य मिर्मा होड़ हो '.ट शिर्म मार्ग होड़ मिर्मिस माप क्षित्र होस्स होस्स होड़ा। । क्षित्र के मिर्मिस स्थान क्ष्य होड़ होस्स मार्ग क्ष्य गांच उनवंद्या।

ागड़म भितिमात ॥एत्रमंडावे ते ! तेम ए व तिमियमत सम्ज्ञांणीयरिष्ट्राव सम्ज्ञांव ॥एमाविष्णमम देवाडाए किमी वास वर्ष ते भमें विष्णुरायम्रिष्ट्रा । तिरिच्चव्य देशि, तिष्ठि हंशि, प्रायद्वयमत्त्रीयि

- प. अस्थि णं भंते ! धरणस्य नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो तायतीसगा देवा ,तायनीसगा देवा ?
- उ. हंता, गोपमा !अस्यि।
- प. संकणहणं भेते ! एवं वृच्चह्-
- ानिस्य पो धरणस्य नामकुमारिस्स नामकुमारस्या तायतीसमा देवा,तायतीसमा देवा ?'' इंप्यान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमा
- तं. गोयमा ! धरणम्म नामकुमारिक्सा नामकुमार एउं। म हं. नीट्य हेच्छम्म नाम्य नामक्ष्य मान्यस्य हेच्छम् । होह्यक्ष्य हेच्छम्

वि भ्यार्थित्स वि

क्षिम्नीयितम् प्राप्तः प्रण

्रीति सिम्प्रेमित प्रतिति । विद्यान स्वार्थिक स्वर्थिक स्वर्थिक स्वर्थिक ।

- उ. हंता, गोयमा ! अत्थि।
- प. से केणडेणं भंते ! एवं वुच्चइ--''सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो तायत्तीसगा देवा, तायत्तीसगा देवा?''
- उ. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबूद्दीवे दीवे भारहे वासे वालाए नामं सन्निवेसे होत्था, वण्णओ।

तत्थ णं वालाए सिन्नवेसे तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगा जहा चमरस्स जाव विहरंति, तए णं ते तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगा पुव्विं पि पच्छा वि उग्गा उग्गविहारी संविग्गा संविग्गविहारी बहूई वासाइं समणोवासगपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अत्ताणं झसेंति,

झूसित्ता सिंडं भत्ताइं अणसणाएं छेदेंति,

छेदित्ता आलोइयपडिक्कंता समाहिपत्ता कालमासे कालं किच्चा जाव उववञ्चा।

जप्पिभितिं च णं भंते ! ''वालागा'' तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगा सेसं जहा चमरस्स जाव अन्ने उववञ्जंति।

- **प.** अत्थि णं भंते ! ईसाणस्स देविंदस्स देवरण्णो तायत्तीसगा देवा, तायत्तीसगा देवा?
- उ. हंता, गोयमा !अस्थि। एवं जहा सक्कस्स।

णवरं-चंपाए नगरीए जाव उववन्ना।

जप्पितिं च णं चंपिच्चा तायत्तीसं गाहावई समणोवासगा सहाया—सेसं तं चेव जाव अन्ने उववज्जंति।

- प. अत्थि णं भंते ! सणंकुमारस्स देविंस्स देवरण्णो तायत्तीसगा देवा, तायत्तीसगा देवा?
- उ. हंता, गोयमा ! अत्थि। से केणडेणं भंते ! एवं वुच्चइ—'जहा धरणस्स तहेव।'

एवं जाव पाणयस्स।

एवं अच्चुयस्स जाव अन्ने उववज्जंति। -विया. स. १०, उ. ४, सु. १-१४

- १२. असुरकुमाराणं उड्ढगमण सामत्य पर्वणं—
  - प. केवइ कालस्स णं भंते ! असुरकुमारा देवा उड्ढं उप्पयंति जाव सोहम्मकप्पं गया य, गमिस्संति य ?

- उ. हाँ, गीतम ! है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहते हैं कि-'देवेन्द्र देवराज शक्र के त्रायित्रंशक देव-त्रायित्रंशक देव हैं?
- उ. गौतम ! उस काल और उस समय में इस जम्बूद्वीय नामक द्वीय के भरत क्षेत्र में वालाक नामक सित्रवेश या, उसका वर्णन करना चाहिए। उस वालाक सित्रवेश में चमर के त्रावस्त्रिंशकों में उत्पन्न होने वालों के समान परस्पर सहायक तेतीस श्रमणोपासक गृहपित रहते थे। वे तेतीस परस्पर सहायक श्रमणोपासक गृहपित पहले भी और पीछे भी उग्न, उग्नविहारी एवं संविगन संविगनविहारी होकर वहत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याव का

पालन कर मासिक संलेखना से शरीर को कुश किया।

कृश करके अनशन द्वारा साठ भक्तों का छेदन किया, छेदन करके कालमास में प्रतिक्रमण कर समाधिपूर्वक काल करके यावत् (शक्त के त्रायित्रिशक देव के रूप में) उत्पन्न हुए। भंते ! जब से वे वालाकवासी परस्पर सहायक तेतीस श्रमणोपासक गृहपति (शक्त के त्रायित्रिशकों के रूप में) उत्पन्न हुए इत्यादि समग्र वर्णन चमर के त्रायित्रिशकों के समान अन्य उत्पन्न होते हैं पर्यन्त करना चाहिए।

- प्र. भंते ! क्या देवेन्द्र देवराज ईशान के त्रायस्त्रिंशक देव-त्रायस्त्रिंशक देव हैं?
- उ. हाँ, गौतम ! हैं।
  जैसे शक्त के त्रायित्विशक देवों का वर्णन किया वैसे ही यहाँ भी करना चाहिए।
  विशेष—(ये तेतीस श्रमणोपासक) चम्पानगरी के निवासी थे यावत् (ईशानेन्द्र के त्रायित्विशक देव के रूप में) उत्पन्न हुए।
  जब से ये चम्पानगरी निवासी परस्पर सहायक तेतीस श्रमणोपासक त्रायित्विशक देव वने इत्यादि समग्र वर्णन अन्य उत्पन्न होते हैं पर्यन्त पूर्ववत् करना चाहिए।
- प्र. भंते ! क्या देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार के त्रायस्त्रिशक देव-त्रायस्त्रिशक देव हैं ?
- उ. हाँ, गीतम ! हैं।

भंते ! किस कारण से ऐसा कहते हैं ? इत्यादि समग्र वर्णन धरणेन्द्र के समान करना चाहिए।

इसी प्रकार प्राणत (देवेन्द्र) पर्यन्त के त्रायस्त्रिंशक देवों के लिए जानना चाहिए।

इसी प्रकार अच्युतेन्द्र के त्रायस्त्रिंशक देवों के लिए भी अन्य उत्पन्न होते हैं पर्यन्त कहना चाहिए।

## १२. असुरकुमारों का ऊर्ध्वगमन सामर्थ्य प्ररूपण-

प्र. भंते ! िकतना काल व्यतीत होने पर असुरकुमार देव ऊर्ध्व गमन करते हैं यावत् सौधर्मकल्प पर्यन्त ऊपर गये हैं, जाते हैं और जाएँगे?

- के निर्म काकाण में स्वास किसी अवस्थित के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास
- । इं जार उम्स्य प्रमेश फिर्म क्रिय फिर्म और मिर्म फिर्म फिरम फिर्म फिरम
- ें हैं किर ममान्छत्य उ. मोतीम हिस्से मिस्से विस् क्षेत्र महिस्से क्षेत्र क्षेत्र हिस्से क्षेत्र क्षेत्र हिस्से क्षेत्र क्षेत्र हिस्से हिस्से क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हिस्से हिस्से क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हिस्से हिस्से क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हिस्से क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हिस्से क्षेत्र क्षेत्र हिस्से क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हिस्से क्षेत्र क्षेत्र हिस्से क्षेत्र क्षेत्र हिस्से क्षेत्र क्षेत्र हिस्से क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष
- उपक्त भिक रुड़प उसन छाउउामकुउसुर ऋरेमुख एक ! र्तां . प्र ? ई किन् उक नमाप्टेक क्त्रेय फ्रक्रेमडिस
- सायमकल पयन अस्यामन कर चुका ह ! उ. हैं। मिनी नयह असुरहाज यमर पहले सोयमंकल्प पर्यन उच्चामन केर चुका है।
- हंगु होड़ाउम 189ी रामच लाररमुख इर्रमुख ! कींप विस्त .स १ प्रियं कि अभीष किंग धारप्रधर्भ कही क्राय है लाघ नीवृत्तिम १ प्रमार्थिक क्षाया क्षाया है क्षाया क्षाया है किंग ।
- उ. गोतम ! यहाँ भी छुराकारप्राका का हुष्टान्त क्ष्माना . हा (उसके अनुसार वह उसके शरीर में प्रीपट का प्राप्ता।)
- -मान र्क छिट्ट कोमी।धाम y y मक् y मुरू आधीर्घ उन्ह म . ६ ९

नक्रह परमाथामिक देव कहे गए हैं, वया– १. अंदर्, ६ , प्रोहर्स, १. इयाम,

- , मण , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या , इ. चार्या ,
- .ड. काल, ८. महाकाल, ९. अमिपय, १०. धनु, १९. कुम, १२. यालुका,
- 93. वंतरणी, ३४. परस्तर, ३५. महापाप।
- १४. अन्तर्वेती मनुष्य क्षेत्र में म्योगिक के ऋष्पप्रकादि का
- अक्षम , श्रेट , केकु , रूट किम्प्रकार के तक्ष्म प्रमाणिता । किम , य इंग्लियता ( अववायोज्य क्ष्म कई क्ष्मिक्षिण एक एस प्रांत प्रांत क्ष्म्यमानेत्र । ११ (श्रंप मिंगे स्ट्रिट प्रमुद्ध में सिममी क्ष्म्यमानेत्र १६ (श्रंप मिंगे स्ट्रिट में सिममी क्ष्मिक्षिण) क्ष्म्यमानेत्र १६ (श्रंप मेंगे स्ट्रिट में सिम्प्र मेंगिमान) क्ष्मित्रमाने १६ (श्रंप मेंगे सिम्प्रमान) क्ष्मित्रमाने , १० व्याप्ति क्ष्मित्रमाने , १० व्याप्ति मेंग्रेट सिम्प्रमाने
- la Thimneach at a Thalain la laninapadh là dhaidh là dhaigheach lain Thalain la da dhaigheach ag Allain an lain lan Tha 'Sa 'bh 'san Galla khiphia, bhile 'E

- गोपमा ! अणंताहिं ओसिप्पीहिं अणंताहिं उस्तिप्पीहिं,
   अरिथ णं एस भावे लेयच्छेसयभूए समुष्यज्जह जं णं असुरकुमारा देवा उद्दं उप्ययंति जाब सोहम्मो कम्पा
- असुरकुमारा देवा उड्ढं उपयोते जाव सीहम्मा कपा। प. कि निस्साए णं भेते ! असुरकुमारा देवा उड्ढं उपयोते जाव सीहम्मी कपी ?
- ्ठा, मोसमा ! से जहानामए इह सचरा इ वा, चवरा इ वा, संका इ वा, चुच्च्या इ वा, मल्ह्या इ वा, मुलंदा इ वा, संका ह वा, चुच्च्या इ वा, मल्ह्या इ वा, मुलंदा इ वा, एंगे महं रणणं वा, मुस्हं वा, हुं का आसवलं वा, हिलंचलं संका का आसवलं वा, धणुवलं वा आर्लिंगा एवामेव स्वान्त वा, स्वान्त आर्ल्या वाह हेवा पानक्ष्य अरहित वा, अणगारे वा अपुरकुमारा वि हेवा णठन्न अस्ववित्त वा, समित्र मिन्न मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त मिन्न सिक्त सिक्त मिन्न सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त
- नार तींग्रेम्पर डेड्रट १२६ । असुरकुमारा देवा उड्डें अपयंति मान १ क्रिक्स मिन्नि
- सहस्मा १ णो हणड्डे समड्डे। महिहिंदया णं असुरकुमारा हिम्म हिम्म हेण्यया गं असुरकुमारा हेया उद्हें उपयोध जाव सोहम्मी
- उन्तासम् युक्त जाव ताल्या अन्याः उ. हंता, गोयमा ! एस वि य णं चमरे असुरिदे असुरराया
- । किस मिन मिन कीस कार्य क्रिया विक्रमार १ इट प. असे ए मेर्स ! समर्थ असुरक्ष भार १ मार १ म
- -ाणीमाए वर्ष समिहान्त्रम रामकुरभुरः इमीवी स्राप्ण . ६९
- —ागर हं, ाजाणप अम्मीग्राम प्र प्राण्ण । ग्रंगिय मीर्किस मास्, यद्वी सिग्रीवंस् शंस् ॥ ग्रंगिय मीर्किसग्राम, य र्कास्त्रमंड्रि । प्राणिष्य वृष्णु प्रमुख्य विद्याति य। ॥ १६. मुस्त्रम् मिर्मिय व्याप्त स्थाप्ति स्थाप्ति ।
- १४. अंतोमणुस्सक्षेते जोद्दीतवाणं देवाणं उद्दोववण्णगाद् प्रत्यणं—
- महीत हे सम्बद्धम पद्धवस्त ने चिह्न प्रवास ने चिह्न ते. ते. । भाणुसुसरस्स पद्धवस्त ने चिह्न हो. के. । स्पेर्टाना-घारतान्त्रा हो स्ट्रीस् । देदा है इंद्रा हे इंद्राच्या । विमायोद्यवणात्। विमायोद्यवणात्। विमायोद्यवणात्। विमायोद्यवणात्।

उद्धीमुह कलंबुअ पुष्फसंठाणसंठिएहिं, जोअणसाहिस्स-एहिं तावखेत्तेहिं साहिस्सियाहिं वेउव्विआहिं बाहिरियाहिं परिसाहिं महया-हय-णट्ट-गीय-वाइय-तंती-तल-ताल-तुडिअ-घण मुइंगपडुष्प वाइअरवेणं दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणा महया उक्किट्ट सीहणाय बोल कलकलरवेणं अच्छं पव्वयरायं पयाहिणाऽवत्तमण्डलचारं मेरुं अणुपरियट्टंति। —जंबू. वक्ख. ७, सु. १७३

### १५. अंतोमणुस्तखेत्ते इंदस्त चवणाणंतर अण्णइंदस्त उववज्जण पलवणं—

- प. तेसि णं भंते ! देवाणं जाहे इंदे चुए भवइ, से कहिमयाणि पकरेंति ?
- गोयमा ! ताहे चत्तारि पंच वा सामाणिआ देवा तं ठाणं उवसंपिञ्जिता णं विहरंति जाव तत्थ अण्णे इंदे उववण्णे भवइ।
- प. इंदड्डाणे णं भंते ! केवइअं कालं उववाएणं विरहिए ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छम्मासे उववाएणं विरहिए।<sup>9</sup> —जंवू. वक्ख. ७, सु. १७४

## १६. यहिया मणुस्सखेत्ते जोइसियाणं उड्ढोववण्णगाइ परूवणं—

विह्नआ णं माणुसुत्तरस्स पव्ययस्स जे चंदिम-सूरिअ गह गण-णक्खत्त-ताराखवा तं चेव णेअव्वं।

णाणतं-विमाणोववण्णगा णो चारोववण्णगा, चारिष्ठईआ, णो गइरइआ;णो गइसमावण्णगा।पिक्कहुग-संठाण-संठिएहिं जो अण-सय-साहिस्सिएहिं तावखेत्तेहिं सय-साहिस्सिआहिं वे उद्यिआहिं वाहिराहिं परिसाहिं महया-हय-णष्ट जाव रवेणं दिव्याइ भोगभोगाइं भुंजमाणा सुहलेसा, मंदलेसा, गंदातवलेसा वित्तंतरलेसा अण्णोण्णसमोगाढाहिं लेसाहिं जुड़ाविय दाणदिआ सव्यओ समन्ता ते पएसे ओभासंति, उन्होवित, प्रभासेति ति।

### ३०. विश्वा मणुस्सक्षेते इंदस्स चवणाणंतरं अण्णइंदस्स उवयञ्जल प्रस्वणं-

- प. ोर्गि प भने ! देवाण जाहे इदे चुए से कहमियाणि पर्हरीहरू
- अस्तर्भः कितं बनागि प्रच वा गामाणिआ देवा तं ठाणं अस्तर्भावता य विकासि प्राच तत्व अण्यो इदे उचवण्णे भारतः
- पः । इस्तारा सभा भिष्यक्षात्र काल उथवाएण विस्तिए ह

ऊर्ध्वमुखी कदम्ब पुष्प के आकार में संस्थित, सहस्रों योजनपर्यन्त तापक्षेत्र युक्त, वैक्रियलिब्ध से युक्त, वाह्य परिषदाओं सिहत, ज्योतिष्क देव नाट्य-गीत-वादन-रूप त्रिविध संगीतोपक्रम में जोर-जोर से वजाये जाते तन्त्री-तल-ताल-त्रुटित-धन-मृदंग-इन वाद्यों से उत्पन्न मधुर ध्विन के साथ दिव्य भोग भोगते हुए उच्च स्वर से सिहंनाद करते हुए मुंह पर हाथ लगाकर जोर से ध्विन करते हुए, कलकल शब्द करते हुए, निर्मल पर्वतराज मेरु की प्रदक्षिणावर्त मण्डल गित द्वारा प्रदक्षिणा करते रहते हैं।

### 9५. अन्तर्वर्ती मनुष्य क्षेत्र में इन्द्र के च्यवनान्तर अन्य इन्द्र के उत्पात का प्रस्पण—

- प्र. भंते ! उन ज्योतिष्क देवों का इन्द्र जब च्युत (मृत) हो जाता है तब विरहकाल में वे क्या करते हैं ?
- उ. गौतम ! जब तक दूसरा इन्द्र उत्पन्न होता है तब तक चार या पाँच सामानिक देव मिल कर उस इन्द्र स्थान का परिपालन करते हैं।
- प्र. भंते ! इन्द्र का स्थान कितने समय तक नये इन्द्र की उत्पत्ति से विरहित रहता है ?
- उ. गौतम ! वह कम से कम एक समय तथा अधिक से अधिक छह मास तक इन्द्रोत्पत्ति से विरहित रहता है।

### 9६. बहिर्वर्ती मनुष्य क्षेत्र में ज्योतिष्कों के ऊर्ध्वीपपन्नकादि का प्ररूपण—

मानुषोत्तर पर्वत के बहिर्वर्ती चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा रूप ज्योतिष्क देवों का वर्णन पूर्वानुरूप जानना चाहिए।

किन्तु यह भिन्नता है—वे विमानोत्पन्नक हैं, चारोपपन्नक नहीं हैं, वे चारिस्थितिक हैं, गितरितिक नहीं हैं। पितरितिक हैं। एकी हुई ईंट के आकार में संस्थित, लाखों योजन विस्तीर्ण, तापक्षेत्रयुक्त, नानाविधविकुर्वित रूप धारण करने में सक्षम, बाह्य पिरपदाओं सिहत वे ज्योतिष्क देव जोर-जोर से वजाये जाते वाद्यों और नाट्य ध्विनयों सिहत यावत् दिव्य भोग भोगते हुए मंदलेश्या, मंदातप लेश्या, चिन्न-विचिन्न-लेश्या युक्त परस्पर अपनी-अपनी लेश्याओं द्वारा मिले हुए पर्वत के शिखरों जैसे अपने-अपने स्थानों में स्थित होकर आस-पास के सम्पूर्ण प्रदेशों को अवभासित करते हैं, उद्योतित करते हैं, प्रभासित करते हैं।

# 9७. वहिर्वर्ती मनुष्य क्षेत्र में इन्द्र के च्यवनान्तर अन्य इन्द्र के उत्पत्ति का प्ररूपण—

- प्र. भन्ते ! जव मानुपोतर पर्वत के वहिर्वर्ती इन ज्योतिष्क देवीं का इन्द्र च्युत होता है तव विरहकाल में वे क्या करते हैं?
- गीतम ! जब तक नया इन्द्र उत्पन्न होता है तब तक चार या पांच सामानिक देव परस्पर एकमत होकर इन्द्र स्थान का परिपालन करते हैं।
- प्र. भन्ते ! इन्द्र स्थान कितने समय तक इन्द्रोत्पत्ति से विर्राहत रत्ता है?

उ. गीतम ! व उनस्य प्रित समय भीर उन्कृट अन्त । व स्विपिस् । व स्वित स्व

### -ाणमन्नप्र तक निमाध्न प्रार्थि इर्ध के किई कमीम्जीकी . २ ९

- ़ हैं ग़ार इंक के ज़कर रितकी घर्ड कमीम्जीकी! हिम्ह .R
- –ाध्रम ,र्जं ग्राप र्हरू र्क् प्राकप्त मिन इर्ड क्रमोड्जीकी! मन्तींग . ह
- ,रुाह होस्री कि मर्गक्रिंग नहि . ९
- ,र्राञ्जा तीस्त्री कि मर्गग्रामा मि . ६
- िर्राष्ट तीछरी कि मर्गरागम इर्ह . इ
- छिक छई कार्याक्नीकी र्हाछ तीष्ट्री कि मर्गाक्रप मि ! हिन्छ . ए हैं हिड़र
- र्क फिल्क मारड्रे मेधि प्रांध प्रमुक्त की कि स्कारिक ! मिर्मा .ह । है किए कई कामेक्सिको कांक तीक्सी कि मिर्माक्र मिर्म कि। इस कई कामोक्सिको कांक तीक्सी कि मिर्मामास मिर्म ! हिंम . ए
- ें हैं किए जामकुन्ता 1थत प्रयक्त के फिनकनादड़े प्रीध मेधि ! मिनींग .ह कि मम्प्रामास निति में प्रतिष्ठ कि किनि के फनकर्र्डीम प्रांध ।ई विश्र कई कमीक्नीको र्हाक तिथ्मी
- हिस घर्ड रामोछ्नीकी रुाष्ट होष्ट्री कि मर्मारामार इर्फ ! होंग् .ए हैं हें
- डिंगि के एक्स कानार 185 राग्य के एक्स करिएड्रा ! मर्जाए .ड इन् कारोह्नीकी र्राष्ट त्रीधनी कि मर्गारामा सुर्ग में राग्य कि ।ई त्री

## -मान के गिंगपकांल गाँध इन्हें गिंग नेंगक कप्रधीाह. १९

मं में में यावत् पर्वेमासना करते हुए गोतम स्थामें में मान स्थामें में मान स्थामें में मान स्थामें स्थाप स्थाप प्रकार क्षेत्र क्षेत्र मान स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप

- हुए वावत् विचरण करते रहते हे ? उ. गीतम ! अनुरकुमार देवी पर दस दस आदिनाय करते हुए
- अभेर्द्ध अभेरराच तमर'
- the temperature that the
- That in line 19
- The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa
- fajt einengt kengt få
- This is the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life in the life i
- गुरु १ ५६ १ व्यापार १ ई.स. ची क्षा में इ.स.म्हणांची रीम अर्था
- के विशेष के नामकेंग्राह है में किहनेंस को जिल्ला के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प
- the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the la
- inter of extend the Capital way is

गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं उक्कोतेणं छम्मासा। १
 जब्. बक्ख. ७, सु. १७४

### - व्वक्रिकिसियाणं भेया ठाण य पल्वणं -

- प. कड़िवहा गं भन्ते ! हेविकिव्यिसिया पण्णता ?
- उ. गीयमा ! तिविहा देवकिव्यिसिया पण्णाता, तं जहा-
- , फिड्डीमिन्धिलीम्ही . ९
- २. तिसागरोवमाहुईया,
- ३. तेरससागरोवमहिद्या।
- प. क्रीस गं भन्ने ! क्रियास्था देवीकानियाः अधिकारीय
- परिवसीत ? उ. गोयमा ! उपि जोड्सियाणं हिड्डि सोहम्मीसाणेसु कर्मेसु एश णं नियस्त्रियोत्तम्बर्धस्या देवस्तिव्या परिवसीता
- प्त्य ण तिपरिजीवमहिड्या देवकिव्यिस्या परिवसीता प्रभ णं भंते ! तिसागरोवमहिड्या देविकव्यिसा - ना
- परिवंसीत ? उ. गोयमा ! उपि सोहम्मीसाणाणां कपाणां हेड्डिंट सर्णाणां कर्मा ! प्रिम्या ! प्राप्ता महिईंचा पाइईडीमर्जागासियां पाला पालासिक्यां प्राप्ता । प्राप्ता प्राप्ता । प्राप्ता प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता । प्राप्ता ।
- . किंह ण भंते ! तेरससागरीयमिड्रईया देविकिव्यसिया देवा १. क्रिस्था हेन्।
- एस फ्रिक प्रातंत्र डीई , स्प्रमक स्प्रापितमं मिट! ामप्रीप .ट । तिस्तिप्रीप एड एसिन्धिकीकीचई एड्रेडीमर्घागासस्य ते ए ७०९-४०९ . हु . इ . ट . ? . स . एची-

### १८. अहिचन्त्रिक्त हाणे इंदाणं सोमाणालाणं नामाणि । राषि हे नगरे जाच पञ्जुदासमाणे एवं द्यासि—

- प. १. आसुरकुमाराण भंते ! देवाणं कह देवा आहेवच्चं जाव विसर्ति ?
- १. यमरे अमुरिंद अमुरगदा,
- ु, साम, इ. जम,
- ं तिहासिता वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वरते वर्षे वर

- माताना , तम ह्या आहेत्यव्याप्त (तिस्तानी निकान । विकास ।
- This all this before the best of
- ्रिक्षक रूप विशेष स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्
- n Till Almaria, lateral i Mark British Vilge i le Tanan sanar

गीतम ! उन पर दो-दो देव (इन्द्र) आधिपत्य करते हुए यावत् विवरण करते हैं, यथा—

| ६. भूयाणंदे नागकुमारिंदे णागकुमारराय          | गा,              | ६. नागकुमारेन्द्र नागकुम                       | गरराज भूतानन्द,                                          |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ७. कालवाले, ८. कोलवा                          |                  | ७. कालपाल,                                     | ८. कोलपाल,                                               |
| ९. संखवाले, १०. सेलवार                        | हे।              | ९. शंखपाल,                                     |                                                          |
| जहा नागकुमारिंदाणं एयाए वत्तव्वयाए            |                  | जिस प्रकार नागकुमारों के                       | इन्द्रों के विषय में कहा उसी प्रकार                      |
| नेयव्यं-                                      |                  | इन (देवों) के विषय में भी                      | । कहना चाहिए।                                            |
| ३. सुवण्णकुमाराणं-                            | ₹.               | सुवर्णकुमार देवों पर-                          |                                                          |
| १. वेणुदेवे, २. वेणुदाली,                     | ,                | (इन्द्र-२) १. वेणुदेव,                         | २. वेणुदालि।                                             |
| १. चित्ते, २. विचित्ते,                       | •                | (लोकपाल-४) १. चित्र,                           | २. विचित्र,                                              |
| ३. चित्तपक्खे, ४. विचित्तपव                   | <b>म्</b> खे ।   | ३. चित्रपक्ष,                                  | ४. विचित्रपक्ष।                                          |
| ४. विज्जुकुमाराणं-                            | 8.               | विद्युत्कुमार देवों पर-                        |                                                          |
| <ol> <li>हरिक्कंते, २. हरिस्सह,</li> </ol>    |                  | (इन्द्र-२) १. हरिकान्त,                        | २. हरिस्सह।                                              |
| १. पभे, २. सुप्पभे,                           |                  | (लोकपाल-४) १. प्रभ,                            | २. सुप्रभ,                                               |
| ३. पभकंते, ४. सुप्पभकंते                      | T1               | ३. प्रभाकान्त,                                 |                                                          |
| ५. अग्गिकुमाराणं–                             | ч.               | अग्निकुमार देवों पर-                           |                                                          |
| १. अग्गिसीहे, २. अग्गिमाण                     |                  | (इन्द्र-२) १. अग्निसिंह,                       | २. अग्निमाणव।                                            |
| १. तेउ, २. तेउसीहे,                           | •                | (लोकपाल-४) १. तेज,                             | २. तेजःसिंह,                                             |
| ३. तेउकंते, ४. तेउप्पभे।                      |                  | ३. तेजस्कान्त,                                 | ४. तेजःप्रभ।                                             |
| ६. दीवकुमाराणं–                               | ξ.               | द्वीपकुमार देवों पर-                           |                                                          |
| १. पुण्णे, २. विसिड्डे,                       |                  | (इन्द्र-२) १. पूर्ण,                           | २. विशिष्ट।                                              |
| १. लय, २. सुरूय,                              |                  | (लोकपाल-४) १. रूप,                             | २. स्वरूप,                                               |
| ३. लयकंते, ४. लयपभे।                          |                  | ३. रूपकान्त,                                   | ४. रूपप्रभ।                                              |
| ७. उदिहकुमाराणं-                              | ७.               | उदधिकुमार देवों पर–                            |                                                          |
| १. जलकंते, २. जलप्पभे,                        |                  | (इन्द्र-२) १. जलकान्त,                         | २. जलप्रभ।                                               |
| १. जल, २. जलस्य,                              |                  | (लोकपाल-४) १ . जल,                             | २. जलसप,                                                 |
| ३. जलकंत, ४. जलपभ।                            | ·                | ३. जलकान्त,                                    | ४. जलप्रभ।                                               |
| ८. दिसाकुमाराणं-                              |                  | दिशाकुमार देवों पर-                            |                                                          |
| १. अमियगइ, २. अमियवा                          | -                | (इन्द्र-२) १. अमितगति,                         | २. अमितवाहन।                                             |
| १. तुरियगइ, २. विष्णगइ,                       |                  | (लोकपाल-४) १ . तूर्य गति                       | _                                                        |
| ३. सीहगइ, ४. सीहविक्ट                         |                  | ३. सिंह गति,                                   | ४. सिंह विक्रमगति।                                       |
| ९. बाउकुमाराणं-                               |                  | वायुकुमार देवों पर-                            |                                                          |
| १. थेलंब, २. पभंजण,                           |                  | (इन्द्र-२) १. वेलम्व,                          |                                                          |
| १. काल, २. महाकाल<br>३. अंत्रण, ४. रिद्रा।    | ,                | (लोकपाल-४) १ . काल,                            |                                                          |
| ३. अजण, ४. रिद्वा।<br>३०. र्थाणयकुमाराणं–     |                  | ३. अंजन,                                       | ४. रिष्ट।                                                |
| १. धीस, २. महाघीस,                            | 90.              | स्तनितकुमार देवों पर-                          | 2                                                        |
| १. अपन, २. वियावत                             |                  | (इन्द्र-२) १. घोष,                             |                                                          |
| ३. मॉरपायन, ४. महानदिर                        |                  | (लोकपाल-४) १. आवर्त,                           |                                                          |
| 100000                                        | ** * * # #       | ३. नन्दिकावर्त,                                |                                                          |
| ्व भागियव्य जहा असुरकुमारा।                   |                  | (आधिपत्य करते हुए                              |                                                          |
| 📉 प ीम्याय सुमागाण भने ! देवार्य कई देवा      | अहेबच्चं जाव 💢 🔻 | ्रा तपका कथन असुरकुम<br>भंते । विद्यानकाको /का | ारों के समान कहना चाहिए।<br>णव्यन्तर देवों) पर कितने देव |
|                                               |                  | अधिपत्य करते हुए यावत्                         | विचरण करते हैं ?                                         |
| १ - राज्या १६ १म महेनच्या नाम विकासि, ते बहा- |                  |                                                | इन्द्र) आधिपत्य करते हुए यावत्                           |
|                                               |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | • • •                                                    |

|                                                             |                 | -                       |                  | •  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----|
| តិ ម៉ែលិនិក្រស តិ តែ                                        | क्रांकि प्राहेट | कि हिन्दू मि            | विद्य            | 2h |
| । एउति । एउक मार क                                          | क्षेत्र है स्थ  | कि कि शक ।              | अधी              |    |
|                                                             | ib              | जीाट ाम्हरू रा          | 401              |    |
| मिट्र में प्रप्रधी के (किंगिन्नर्ड) फिक मिम नष्टक गुगम क्रम |                 |                         |                  |    |
| ीणमान्ये .                                                  | 06              | ्राण्ड्रम               | .2               |    |
| , 种。                                                        | 2               | ,मर्गेः                 | 'এ               |    |
| , नाक्षे राग्ने इक्ट्रे .                                   | Ę               | देशमण,                  | , J <sup>3</sup> |    |
| ं वर्धाः                                                    | 2               | <b>'</b> hb             | ξ.               |    |
| ,मिंहि .                                                    | ६ ,काहा         | हेवेन्द्र देवराज        | . 6              |    |
| -ाघम , हे कि रहा ए                                          | र छही हुछ।।     | म । दस देव इ            | र्जीः            | .Ē |
|                                                             | ९ ई क्रिक ।     | णवत् विवर्              | दुव              |    |
| र्नातने गृह तंत्रक छाप्रशास्त्र में                         |                 | -                       |                  | .R |
| ।मृहे .                                                     | ٤               | , <del>⊼</del> .Þ       | . 6              |    |
|                                                             | -II515          | <b>,</b> ईं र्हरक एग    | घघी              |    |
| क्रमाप पर्ड कि ए पृहु किरक प्र                              | ज्याशास्त्र भ   | र्ग किं कागीती          | <u> </u>         |    |
|                                                             |                 | 12                      | 비뇬               |    |
| कं डिड़ तीमग्रीर के छिड़े र                                 | वीगव्यन्त       | जीजादमी कप्त            | įέ               |    |
| ११६४६तीः , ९ अर्थि हीरुर्ताः                                | . 6             | -क्र्मिशंग (            | (2)              |    |
| , माकाइम , ९ प्रांध माकनीछ                                  | . 6             | -इन्ग्रिक्म             | (ഖ)              |    |
| , फरुगुडम . ९ गोंध फरुगुस                                   | . 6             | -इन्विध                 | (ξ)              |    |
| ,मनुमकी . ९ अधि प्रम्नकी                                    | ٠,6             | -ऋर्रह्ने ।             | (ካ)              |    |
| ,मामाउम . ९ ग्रांध मामि                                     |                 | -इम्हार (               | (Ջ)              |    |
| ,प्रमाणीम . ९ जांध प्रमाणप                                  | ٠6              | – <del>হ</del> ়-β়ি¤ ( | (٤)              |    |
| ,पन्नित्र . ९ ग्रांध पन्नुस्                                | - 6             | -ऋर्तुः (               |                  |    |
| ,रुतकाइम . ९ गाँछ रुतक                                      |                 | -इनाहम् (               | -                |    |
|                                                             |                 |                         |                  |    |
| <i>e8 g g g g g g g g g g</i>                               |                 |                         |                  |    |
|                                                             |                 |                         |                  |    |

## 30.

131: 213 वा सनवस्तरत हैआ) वादर्न नारवर (समावस्त भेरर) मिन और उसे सिर्मास तिस्त एको मिन उसे से से से से 141 कि भार समार सुमार है हमत मह भार रहा छह 一印伊多民 (本) [19] 并

erain) leitheas seb le landrig blis lebelellas le kār it lette Miller Antale ichte it beie die Mit giet die

न्य र भारते भारते भारते भारते or 15 the letter was been been up to कि किये मिरिक्त हिंदी प्रतिक रिक्री के

ge to be of this wife and a collection of the first property of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the co

的现在分词 化二氯甲酚 经股份债券 and the first contraction of the contraction of the

Committee to the tension of the time of the good

The first that the first t

र. कि प्रारम खतु, , ग्रह्म ( १ ( भ ) , मिरिनाइम . ६ (४) 9. मीमे य तहा, (३) 9. 명리개통 대, , म इमाणीम . ५ (४) भ.सुख्य, र्. पडिस्त्व, , १५ हारु . ६ (६) , लाकाहम . ६

, भारकड़ारु. १ (७) ,गाकाइम . ६ (६) ९. सचीरस खब् तहा, २. महापुरस,

, व्रष्ट हेराति . ६ (५) ३. गीयजसी

। पिए द्यापमित्र पिए देवाणी

नाइफ प्र मोड्रिस्पाणं देवाणं दो देवा आहेवच्चं जाव विहरित,

d. सीहम्मीसाणेसु णं भंते ! कम्पेसु कइ देवा आहेवच्चं जाव 3. सुरेया १. चंदेय,

उ. गीयमा ! दस देवा जाव विहर्तते, ते जहा-े ग्रीरक्षेत्र

, परुष्ठ , ४ , 中**心** . 吳 , मिरि . ६। तारा, ३ . सिने हो हो हो हो ।

ह. इसाणे देविदे देवराया, , पिमप्रिक्त , भ

। विसम्पर्धाः , विस्ता, ,中で、2 ्रमिष्ठ . थ

किमणितिय भीषिविद्या

एसा वसव्यया सब्बंध विकान पूर्व में विकास पार्य मार्गिवव्या।

-fdd. A. 3, 3. C. B. 9-6

-iण्या संख्या सहित्या व जाना सहित्या संख्या प्रह्मा संख्या प्रह्माणा च जाना सहिता संख्या प्रह्मा । O

निवृत्ति विद्यायो । मुड्डें प्रज्ञीयम् राम् मान आयेषा रायमा विश्व विद्य

अपुराक्षा होता सनावधा आदेसतन्त्रा आचे दिवेदाया सेना साहता प्रेत्रा समर्गना समराज्य मंगवंत्रम् संध्यं राहतु

-सिंदि कि प्रतिस्था के विदेश स्थापन 1212 मिलिसिया प्रदेशिय प्राप्तिस 1119 P la hib

i in interpretation कें, दायांत्रा य येते । अमृतिहास अस्तुर्वास्त्राच्या प्रदे

क्षेत्रम् क्षित्रमान्त्रम् युवानामान्त्रम् ।व्यान्त्रमान्त्रम् ।व्यान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्त

والمنطوع المنطوع यस स संस्कृति हे दूर्व अर्देद रेवेट हे तुम्हरम्भ तह ते हो । the Party (party that by the

|                          | <del>-}</del>                |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------|--|--|--|
| ६. भूयाणंदे नागकुमारि    |                              |  |  |  |
| ७. कालवाले,              |                              |  |  |  |
| ९. संखवाले,              | १०. सेलवाले।                 |  |  |  |
|                          | गए वत्तव्वयाए णीयं एवं इमाणं |  |  |  |
| नेयव्वं⊸                 |                              |  |  |  |
| ३. सुवण्णकुमाराणं-       |                              |  |  |  |
| १. वेणुदेवे,             | २. वेणुदाली,                 |  |  |  |
| १. चित्ते,               | २. विचित्ते,                 |  |  |  |
| ३. चित्तपक्खे,           | ४. विचित्तपक्खे।             |  |  |  |
| ४. विज्जुकुमाराणं-       |                              |  |  |  |
| १. हरिक्कंते,            | २. हरिस्सह,                  |  |  |  |
| 9. पभे,                  | २. सुप्पभे,                  |  |  |  |
| ३. पभकंते,               | ४. सुप्पभकंते।               |  |  |  |
| ५. अग्गिकुमाराणं-        |                              |  |  |  |
| १. अग्गिसीहे,            | २. अग्गिमाणवे,               |  |  |  |
| १. तेउ,                  | २. तेउसीहे,                  |  |  |  |
| ३. तेउकंते,              | ४. तेउपभे।                   |  |  |  |
| ६. दीवकुमाराणं—          |                              |  |  |  |
| १. पुण्णे,               | २. विसिट्टे,                 |  |  |  |
| १. रूय,                  | २. सुरूय,                    |  |  |  |
| ३. रूयकंते,              | ४. रूयप्पभे।                 |  |  |  |
| ७. उदहिकुमाराणं-         |                              |  |  |  |
| १. जलकंते,               | २. जलपभे,                    |  |  |  |
| १. जल,                   | २. जलस्य,                    |  |  |  |
| ३. जलकंत,                | ४. जलपभ।                     |  |  |  |
| ८. दिसाकुमाराणं-         |                              |  |  |  |
| १. अमियगइ,               | २. अमियवाहणे,                |  |  |  |
| १. तुरियगइ,              | २. खिप्पगइ,                  |  |  |  |
| ३. सीहगइ,                | ४. सीहविक्कमगइ।              |  |  |  |
| ९. याउकुमाराणं-          |                              |  |  |  |
| १. बेलंब,                | २. पभंजण,                    |  |  |  |
| 9. <i>ফাল</i> ,          | २. महाकाल,                   |  |  |  |
| ३. अंजिण,                | ४. रिद्धा।                   |  |  |  |
| १०. थणियकुमाराणं-        | •                            |  |  |  |
| A selection              | २. महाचोस,                   |  |  |  |
| १. आपन्,<br>३. स्विपायन् | २. वियावत्त,                 |  |  |  |
| संप्राटिश्विति। निर्देषि | ४. महानदियावत्।              |  |  |  |
| ्द भर्तनम्य एत असरकमारा। |                              |  |  |  |

्व भागिषय यहा अनुस्कुमाता।

- प्रभाष कुमाराय भने दिवास कह देवा आहेवच्यं जाव १,०११ ?
- ६ रोपमा<sup>ः</sup> शे १ स आहेवस्य जाव विकासि, ते जहां—

- ६. नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज भूतानन्द,
- ७. कालपाल,

८. कोलपाल,

९. शंखपाल,

१०. शैलपाल।

जिस प्रकार नागकुमारों के इन्द्रों के विषय में कहा उसी प्रकार इन (देवों) के विषय में भी कहना चाहिए।

### ३. सुवर्णकुमार देवों पर-

(इन्द्र-२) १. वेणुदेव,

२. वेणुदालि।

(लोकपाल-४) १. चित्र,

२. विचित्र,

३. चित्रपक्ष,

४. विचित्रपक्ष।

### ४. विद्युत्कुमार देवों परं-

(इन्द्र-२) १. हरिकान्त,

२. हरिस्सह।

(लोकपाल-४) १. प्रभ,

२. सुप्रभ,

३. प्रभाकान्त,

४. सुप्रभाकान्त।

### ५. अग्निकुमार देवों पर–

(इन्द्र-२) १. अग्निसिंह, २.

२. अग्निमाणव।

(लोकपाल-४) १. तेज,

२. तेजःसिंह,

३. तेजस्कान्त,

४. तेजःप्रभ।

६. द्वीपकुमार देवों पर-

(इन्द्र-२) १. पूर्ण,

२. विशिष्ट।

(लोकपाल-४) १. रूप, २. स्वरूप,

३. रूपकान्त,

४. रूपप्रभ।

७. उदधिकुमार देवों पर-

(इन्द्र-२) १. जलकान्त,

२. जलप्रभ।

(लोकपाल-४) १. जल,

जलस्प,

३. जलकान्त,

४. जलप्रभ।

८. दिशाकुमार देवों पर-

(इन्द्र-२) १. अमितगति, २. अमितवाहन।

(लोकपाल-४) १ . तूर्य गति,२ . क्षिप्रगति,

३. सिंह गति,

४. सिंह विक्रमगति।

### ९. वायुकुमार देवों पर-

(इन्द्र-२) १. वेलम्व,

२. प्रभंजन।

(लोकपाल-४) १ . काल,

२. महाकाल,

३. अंजन,

४. रिष्ट।

१०. स्तनितकुमार देवों पर-

(इन्द्र-२) १. घोप,

२. महाघोप!

(लोकपाल-४) १. आवर्त, २. व्यावर्त,

३. नन्दिकावर्त,

४. महानन्दिकावर्त। ये

(आधिपत्य करते हुए रहते हैं।)

इन सवका कथन असुरकुमारों के समान कहना चाहिए।

- प्र. भंते ! पिशाचकुमारों (वाणव्यन्तर देवों) पर कितने देव आविपत्य करते हुए यावत् विचरण करते हैं?
- 3. गोतम ! उन पर दो-दो देव (इन्द्र) आधिपत्य करते हुए यावत् विवरण करते हैं, यथा—

|                                | •                              |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| : <u>वर्श्वा</u>               | व. यम,                         |  |  |  |  |
| . सोम,                         | ९ , सां मार्ग हे क्रिक्ट १     |  |  |  |  |
| -ाष्ट्र ,ई र्हरक एर            | राति हेन विवास हो अन् । मिल्ला |  |  |  |  |
| देव चाबत् विचरण करते हैं ?     |                                |  |  |  |  |
| र्नफरी गृह रिरक फ्रमधीर में 1  | म्जर्कानाइड्रे अहि मेधि   हिंम |  |  |  |  |
| ः सैव्।                        | ς , <b>፳</b> - Ε . Θ           |  |  |  |  |
| विचरण करते हैं, यथा-           |                                |  |  |  |  |
| प्रमाप हर है है है गृह हैरक छ  | ज्मशास् रम किंद्र कथीतिक्ट     |  |  |  |  |
|                                | नीम है।                        |  |  |  |  |
| र्क क्रिड़ तीमशीर के किंड प्र  | के सव पिशाचादि वाणव्यन्त       |  |  |  |  |
| । १६ भीर हें . हे अधि भीर स्वी | . ৪ – ফ চায়া (১)              |  |  |  |  |
| भितकाय और २. महाकाय,           | .e –ফ্লিগ্রিদ ( <i>ভ</i> )     |  |  |  |  |
| , मरुपुरुष और २. महापुरुष,     | . ৪ — ফ চিকুচু (३)             |  |  |  |  |
| ,षठमुन्की . ६ जीर जन्नकी       | .e — क्रिक्स (४)               |  |  |  |  |
| ,मििशाइम . <i>६ र्रा</i> फि मि | .e —ऋसिडाऽ (४)                 |  |  |  |  |
| ,इमाणीम . ९ ज्रीरि इमीण्यू     | .e —ফ্লিফ (ছ)                  |  |  |  |  |
| ,मन्निता २. प्रिम्मि           | . ९ — इन्ह्रीह (८)             |  |  |  |  |
| ,रुाकाइम . ८ र्राधि लाक        | .९ -ऋमाइमी (१)                 |  |  |  |  |
| 6959                           |                                |  |  |  |  |

९. वरण, ९०. वैश्रमण। यह सारा कथन सभी कल्पें (देवलेको) के विषय में इसी प्रकार कहना चाहिए।

ह. देवेन्द्र देवराज इंशान,

। गृज्ञीान । Fज्ञक मान । क्ष्मर है ऋड़े कि । क म्ज़क मार्ग

कि रिधिशम्पर कि गिएकांक गिरि कि कि कि भिरमिश्र भिरायन

भिम, ल

₽.

.R

, गिमाश्रि , भ

सख्या का प्रख्पण-उस काल और उस समय में राजगृह नामक नगर था। वहां गुणशीलक नामक उद्यान था।(वहाँ श्रमण भगवान् महामेरदेश सुनकर) का समवरसरण हुआ) याबत् परिषद् (धर्मोपदेश सुनकर) तीट गर्ह।

क मिए और उस समय में अपण भगवान् महावीर एक भी क्षित्र) (स्वाह्य) भिाठिन्छ कहु है पिष्मिहा श्री सिक्सि मिहान्सि है

-रिल न्युर ग्रकार प्रद्र एक निम्हा कि उसर कार भुस्क रूरिस्ट ! जिस्स .स है है है हिस्स (फ्रिडीई स्प्रुट्स)

हैं जानों ! (चमरेन्द्र की पांच) अग्रमहिषियों कहा गई हैं, प्रथा— पथा— १. काली, २. राजी, ३. रजनी, ४. विद्युत्, ५. मेद्या, का का उनमें से एक-एक अग्रमहिषों का आर-आर हास्ने का

३. सुरच। , ਸ ਡੇਜ਼ . 6 -1512 万 जोड्सियाणं देवाणं दो देवा आहेवच्चं जाव विहरीते, एए नाणमंत्राणो देनाणी। , किंट डेरिक्सि. ९ (১) 1िक्राक्ति . ५ (७) १.अइकास, ,गाकाइम . ५ (६) भ.सपुरिस खलु तहा, २. महापुरिस, , कुछ मिरीपृ की . ६ 、牙ばむ1.6(り) ,मिमिन्निम . ५ (४) १.भीमे य तहा, र. मागिमह्य, (२) भ.सुख्यं, , पडिसव, , ए हाक. १ (१) , र्राकारुम . ५

निहरति ? - गोयमा ! वस देवा **जाव** विहरति, तं जहा— क्रिंस ८ प्रायम्बर्ध ईस्ट्रेड व्ह्वस्य ह

प. सीहम्मीसाजेसु गं भंते ! कपेसु कह देवा आहेवच्यं जाब

9. सक्के देविदे देवराया,२. सीमे, ३. जमे, ४. वरुणे,

५. वेसमणे, ६. ईसाणे देविदे देवराया,

्रमार .ऽ , मार .७

९. वरुणे, ९०. वसमणे। एसा बत्तव्या सब्बेसु वि क्रेजेसु एए चेव भाणियव्या।

ने च इंदा ते य भागिपव्या । - भवणवासींदाणं क्षेगमालाण य अन्तमहिसी संखा पत्रवणं-. ०

प्रदेश प्रमिता सेगम साम इतिया सम्प्रण स्वास नगर जुणसिरू प्रदेश स्वास प्रिसा प्रदेशिय।

हेड़ १५५७ मिडे में सम्पण सम्बन्ध मनविश्व महावीरस बहुदे अस्ति हो । स्पानं स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स

तए णं ते थेरा भगवंतो जायसङ्ख जायसंसया जहा गोयमसामी जाव पञ्जुवासमाणा एवं वयासी—

प. चमरस्स णं भेते ! असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो कड्

−।इरु हे , स्थितिम्म किसिडीमाग्मर हमें ! क्लिस् . ट

9.काकी २.रायी, ३.रायी, ४.चिन्नू, ५.मेहा। तत्य णं एगमेगाए देवीए अट्ठऽट्ठ देवीसहस्स परिवारो ।तिन्म पभू णं ताओ एगमेगा देवी अन्नाइं अट्ठऽट्ठ देवीसहस्साइं परिवारं विउव्वित्तए एवामेव सपुव्वावरेणं चत्तालीसं देवीसहस्सा, से त्तं तुडिए।

- प. पभू णं भंते ! चमरे असुरिंदे असुरकुमारराया चमरचंचाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए चमरिंस सिंहासणिंस तुडिएणं सिद्धं दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरित्तए?
- उ. अज्जो ! णो इणट्ठे समट्ठे।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ— नो पभू चमरे असुरिंदे असुरकुमारराया चमरचंचाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए जाव नो दिव्वाइं भोगभोगाइं भुजमाणे विहरित्तए?
- उ. अञ्जो ! चमरस्स णं असुरिंदस्स असुरकुमाररण्णो चमरचंचाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए माणवए चेइयखंभं वइरामएसु गोलवट्टसमुग्गएसु बहूओ जिणसकहाओ सन्निक्खत्ताओ चिट्ठंति, जाओ णं चमरस्स असुरिंदस्स असुरकुमाररण्णो अन्नेसिं च बहूणं असुरकुमाराणं देवाण य देवीण य अच्चिणञ्जाओ, वंदिणञ्जाओ, नमंसिणञ्जाओ, पूर्यणञ्जाओ, सक्कारणिञ्जाओ, सम्माणिणञ्जाओ, कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पञ्जुवासिणञ्जाओ भवंति, तेसिं पणिहाए नो पभू।

से तेणट्ठेणं अज्जो ! एवं वुच्चइ—

'नो पभू चमरे असुरिंदे असुरकुमारराया चमरचंचाए रायहाणीए जाव विहरित्तए।'

पभू णं अज्जो ! चमरे असुरिंदे असुरकुमारराया चमरचंचाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए चमरिंस सीहासणिंस चउसट्ठीए सामाणियसाहस्सीिहं तायत्तीसाए जाव अन्नेहिं य बहूिहं असुरकुमारेहिं देवेहि य देवीिह य सिद्धं संपरिवुडे महयाहय जाव भुंजमाणे विहरित्तए केवलं परियारिद्धीए नो चेव णं मेहुणवित्तयं।

- प. चमरस्स णं भंते ! असुरिंदस्स असुरकुमाररण्णो सोमस्स महारण्णो कइ अग्गमिहसीओ पन्नताओ ?
- उ. अञ्जो !चतारि अगमिहसीओ पन्नताओ, तं जहा— १.कणगा २.कणगलया, ३.चित्तगुत्ता, ४.वसुंधरा। तत्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेगं देविसहस्सं परिवारो पन्नतो, पभू णं ताओ एगमेगा देवी अन्नं एगमेगं देविसहस्सं परिवारं विउव्वित्तए। एवामेव चत्तारि देव देविसहस्सा से तं तुडिए।
- प. पभू णं भंते ! चमरस्स असुरिंदस्स असुरकुमाररण्णो सोमे महाराया सोमाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए सोमंसि सीहासणंसि तुडिएणं ?

एक-एक देवी दूसरी आठ-आठ हजार देवियों के परिवार की विकुर्वणा कर सकती है। इस प्रकार पूर्वापर सब मिलकर (पाँच अग्रमहिषियों का परिवार) चालीस हजार देवियां हैं। यह चमरेन्द्र का जुटिक (अन्तःप्र) है।

- प्र. भन्ते ! क्या असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर चमरचंचा राजधानी को सुधर्मा सभा में चमर नामक सिंहासन पर वैठकर अपने अन्तःपुर के साथ दिव्य भोगों को भोगने में समर्थ है?
- उ. हे आयों ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।
- प्र. भन्ते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर चमरचंचा राजधानी की सुधर्मासभा में यावत् दिव्य भोगों को भोगने में समर्थ नहीं है?"
- उ. हे आयों ! असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर की चमरचंचा नामक राजधानी की सुधर्मासभा में माणवक चैत्यसम्म में, वजमय (हीरों के) गोल डिव्वों में जिन भगवान् की वहुत सी अस्थियाँ रखी हुई हैं, जो कि असुरेन्द्र असुरकुमारराज के लिए तथा अन्य वहुत से असुरकुमार देवों और देवियों के लिए अर्चनीय, वन्दनीय, नमस्करणीय, पूजनीय, सत्कारयोग्य एवं सम्मानयोग्य हैं। वे कल्याणरूप, मंगलरूप, देवरूप, चैत्यरूप, पर्युपासनीय हैं। इसलिए उनके प्रणिधान (सान्निध्य में) यावत् भोग-भोगने में समर्थ नहीं है।

इस कारण से हे आर्यों ! ऐसा कहा गया है कि— 'असुरेन्द्र यावत् चमर चमरचंचा राजधानी में यावत् दिव्य भोग-भोगने में समर्थ नहीं है।'

है आर्यों ! वह असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर अपनी चमरचंचा राजधानी की सुधर्मासभा में चमर सिंहांसन पर वैठकर चौंसठ हजार सामानिक देवों, त्रायित्रंशक देवों यावत् दूसरे बहुत से असुरकुमार देव-देवियों से परिवृत होकर वाद्य घोषों के साथ यावत् दिव्य भोग्य भोगों का केवल परिवार की ऋद्धि से उपभोग करने में समर्थ है किन्तु मैथुननिमित्तक भोग भोगने में समर्थ नहीं है।

- प्र. भन्ते ! असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर के लोकपाल सोम महाराज की कितनी अग्रमहिषियाँ कही गई हैं ?
- उ. हे आर्यों ! उनके चार अग्रमहिषियाँ कही गई हैं, यथा— 9. कनका, २. कनकलता, ३. चित्रगुप्ता, ४. वसुन्धरा। इनमें से प्रत्येक देवी का एक-एक हजार देवियों का परिवार है। इनमें से प्रत्येक देवी, एक-एक हजार देवियों के परिवार की विर्कुवणा कर सकती है। इस प्रकार पूर्वापर सब मिलाकर चार हजार देवियाँ होती हैं यह सोम लोकपाल का त्रुटिक (अन्तःपुर) है।
- प्र. भन्ते ! क्या असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर के लेकपाल सोम महराज अपनी सोमा नामक राजधानी की सुधर्मासभा में सोम नामक सिहासन पर बैठकर अपने उस त्रुटिक के साथ दिव्य भोग भोगने में समर्थ हैं?

क्तिम कामिनिक में निर्माप मिन कामिनिक्षि भेष सब वर्णन वह सीमा राजधानी की सुधमा सभा में विहार के समान जानना चाहिए। हिमीम् त्रीपीह में हमू धिन्द्रएला ग्राह्मीए तिसङ्**न्या**ईही प्रिशान मिनार मि विद्य ज्ञाकर भिर है । ज्ञान विद्या मिनम उ. हे आयों ! जिस प्रकार असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर क

उ. हे आयों ! पूर्ववत् अप्रमिधियाँ आदि जानने चाहिए। महाराज की कितानी अग्रमिहिषियों आदि कही गई हैं ? प्र. भन ! असुरक असुरकुमारराज चमर के लोकपाल यम

।प्रज्ञाङ ।ननारु नमारे के ह्या अस मीरे नेपड कारे व्यह ।ई ।मप िनायकार कि रू। कि मप्र-विदेशी

। प्रज्ञााङ हिंसी प्रकार (कार्याक्ष) वरुण महाराज का भी कथन करना

मि में प्रथित के ग्राज़िम एमप्टर्ड (लापकाल) जाकर भिड़ (श्व सब वर्णन पूरवत् समझना चाहिए।) हे ।।। वर्षे नाम प्रधाराय की राजधानी का नाम वरणा है,

क्ति मेर्य है हिन देमरे में निर्मार गिर कार्मिनिनधुर है इह निश्रेष-वेश्वमण की राजधानी वैश्वमणा है। श्रेष सब चर्णन जानना चाहिए।

ए. भन् । देरीचन्द्र देरीचन्राज बक्ष कि कि फिरमें इनेघरिट है पूर्ववत् कहना चाहिए।

रें हैं होग हिक श्रीर

प्रवेशत् जानना चाहिए।

कि फिनीई प्राएड ठाए-ठाए के छिई कर्फिए हि मिन्ड् वीन्सा, २. निवुष्सा, ३. रष्सा, ४. निरम्सा, ५. मदना। हे आयो ! पाँच अग्रमिहीयाँ कही गई हैं, यथा—

कि शार्रीप र्राप्ति है क्षित्रकों नियारा कि ऋषिन-व्यश्नि इत्यादि शेष समग्र वर्णन चमरेन्द्र के समान जानना चाहिए। **डि ग्रा**इग्री

श्रेष सब दार्गन मैथुनिनित्तक भाग भागने में समय नही 1ई **नामम के काष्ट्रिय काम** नांग्य

मिं लामकि के लीं है। किम प्राप्त के कि के लाम कि ।गृज्ञीक ाननार क्रिक्यू क्रिक्य ह

- हि जायी ! चार अग्रमीहीवर्षों कही गई है, यथा-? ईं ड्रेग डिक शीरू क्रियीडीमप्ररू मिठकी कि रू। राउम

१. मेनका, २. सुभद्रा, ३. विजया, ४. अश्रोगी।

प्रिज्ञीड । एउक ) किए । ऐर निष्ठ जानना चाहिए और लोकपाल वेश्रमण पर्वन्त का भी सारा नामभ कं मांभ लागकांक कं ऋरिमड़ न्येष्ड प्रमभ कि झीरि ई क छिन्दे जाए के का जानी कि कि का का

- हे आवाँ ! धरणेन्द्र की छह अग्रमिहीययों कहा । इं हे, वथा-े हें होग हिक क्रांच प्राप्त हैं हैं। मिनकी कि एए घरार मागुकुमार अपने हैं मिनकी हैं है ।

१. अला, २. मक्का, ३. सतारा, ४. सीदामिनी, ५. इन्हा,

६. धनावधुत्।

उ. अज्जो ! अवसेसं जहा चमरस्स,

। म्प्रमाधरी<u>म</u>ु इहार रिपरियान <del>- रेहाण</del>

। फ़िरी हो हो कि पाद को हो है है से से

र क्लिनागण कार सिमिडीमाग्स इक विण्णाड्स प. चमरस्स जो भन्ते ! असुरिदस्स असुरकुमार रण्णी जमस्स

्रवी <del>१,५१</del>ए३३ इंग्र 1997मि । इस् मिर्म ग्रीणहारा, ग्रामरू-ज्ञाण उ. अज्जो पिवं देव।

[प्रिंगिड़ियार ग्रायिहार्गोए।

,ही स्भागस्म हि,

महणवस्तियं। ण कर कि नार कर है भेरे प्रीण हो। प्राप्त मान निव कार कर कि कार कर कि कि कि

इक रिण्यापण में वहरीयणिदस्स वहरीयपारणी कह

१. सुमा, २, मिसुमा, ३. रिभा, ४. मिर्गेमा, ९ , मिर्मे । −।इार्घ हे , स्थ<del>ितान</del> मिसीसी माग्न हो । *फिर्स* . ह े स्थितिन्म बार स्थितिश्रीमाग्न्स

तत्थ णं एगमेगाए देवीए अट्ठ5ट्ठ

स्मेरमङ डिक्ट सेसे

। **गुभर्ड्डाम ।इस् । गुर्गाम गुर्गाग्रहाग गुरा**म्हलीह-रेडाप

। फ़िती छाव कि कि कि छाव के में से से

महारण्णी कड् अगगमिहेसीओ पन्नताओ ? प. बिलस गं भेते ! वड्रोयिगिदस्स वड्रोयण(पणा) सीमस्स

१. मीणगा, २. सुभद्दा, ३. दिजया, ४. असणी। नाइए हे , कियानि भगमिहसीओ पन्नताओ, ते जहा-

मेसं जहा चमर सीमस्स एवं जाव वेसमणस्म। (जिल्ला में से अपने देवीस होते हैं। इस होते हैं।

अगमहिसीओ जाव पन्नताओ ? प. धरणगस्स णं भते ! नागकुमारिदस्स नागकुमार रणणा कड्

ह. घणीवेज्जुया। 9. अंला, २. मक्का, ३. सतेरा, ४. सीयामणी, ५. इंदा, न अप्ता ! छ अगमिहिसीओ पन्ताताओ, ते गहा- तत्थ णं एगमेगाए देवीए छ-छ देविसहस्सा परिवारो पन्नताओ। पभू णं ताओ एगमेगा देवी अन्नाइं छ-छ देविसहस्साइं परियारं विउव्वित्तए। एवामेव सपुव्वावरेणं छत्तीसं देविसहस्सा, से तं तुडिए।

- प. पभू णं भंते ! धरणे धरणाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए धरणंसि सीहासणंसि तुडिएण सिद्धं दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरित्तए?
- उ. अञ्जो ! णो इणट्ठे समट्ठे, सेसं तं चेव जाव नो चेव णं मेहुणवित्तयं।
- प. धरणस्त णं भन्ते ! नागकुमारिंदस्त कालवालस्स लोगपालस्स महारण्णो कइ अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ ?
- उ. अञ्जो ! चत्तारि अग्गमिहसीओ पन्नताओ, तं जहा—
   १.असोगा, २.विमला, ३.सुप्पभा, ४.सुदंसणा।
   तत्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेगं देवी सहस्सं परिवारो पण्णतो अवसेसं जहा चमरलोगपालाणं।

एवं सेसाणं तिण्ह वि लोगपालाणं।

- प. भूयाणंदस्स णं भन्ते ! कइ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ ?
- उ. अञ्जो !छ अग्गमिहसीओ पन्नताओ, तं जहा— १. स्वया, २. स्वयंसा, ३. सुरूया, ४. स्वयणावई, ५.स्वयंस्ता,६.स्वयपभा। अवसेसं जहा धरणस्स।
- प. भूयाणंदस्स णं भन्ते ! नागकुमारिंदस्स नागकुमाररण्णो नागचित्तस्स लोगपालस्स महारण्णो कइ अग्गमहिसीओ पण्णताओं ?
- उ. अन्मो चतारि अग्गमिहसीओ पन्नताओ, तं जहा— १. गुणंदा, २. सुभद्दा, ३. सुजाया, ४. सुमणा। अयसेसं जहा चमर लोगपालाणं। एवं सेसाणं तिण्ठ वि लोगपालाणं।

ते वार्तिणल्ला इंदा तेसि जहा धरणस्स। लोगपालाण वि वेसि जना धरणलोगपालाणी

उनिम्नाणं इंदाणं जहा भूयाणंदस्त, लोगपालाण वि तेसि द्वारा भूयाणंदम्य नोगपानाणं।

पदर १८८८ स्टेडिंस सम्बन्धीओ सीहासणाणि य २८म्म्यामग्रीहरू। परिवर्ग पद्म मोजदेशमम्।

ें (५५८) साथ संबंधित सम्बद्धानी की मोहामणाणि य (५१४) मध्येष प्रीयामी प्रदायमम्बीगपानाणी (५११ स्ट.५७, १८५ सु. १०८८ उनमें से प्रत्येक अग्रमिहषी का छः हजार देवियों का परिवार कहा गया है और वे प्रत्येक देवियां अन्य छह-छह हजार देवियों के परिवार की विकुर्वणा करने में समर्थ हैं। इस प्रकार पूर्वा-पर सब मिलाकर छत्तीस हजार देवियों का यह त्रुटिक (अन्तःपुर) कहा गया है।

- प्र. भन्ते ! धरणेन्द्र धरणा नामक राजधानी की सुधर्मा सभा में धरण सिंहासन पर बैठकर अंतःपुर के साथ दिव्य भोगोपभोगों को भोगने में समर्थ है ?
- उ. हे आर्यों ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, शेष सब कथन मैथुनवृत्ति से भोगने में समर्थ नहीं है पर्यन्त पूर्ववत् कहना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! नागकुमारेन्द्र धरण के लोकपाल कालवाल नामक महाराज की कितनी अग्रमहिषियाँ कही गई हैं ?
- उ. हे आर्यों ! चार अग्रमिहिषियाँ कही गई हैं, यथा— १. अशोका, २. विमला, ३. सुप्रभा, ४. सुदर्शना। इनमें से एक-एक देवी का एक हजार देवियों परिवार कहा गया है। शेष वर्णन चमरेन्द्र के लोकपाल के समान समझना चाहिए।

इसी प्रकार (धरणेन्द्र के) शेष तीन लोकपालों के विषय में भी कहना चाहिए।

- प्र. भन्ते ! भूतानन्द की कितनी अग्रमहिषियाँ कही गई हैं?
- उ. हे आर्यों ! छह अग्रमिहिषियाँ कही गई हैं, यथा—
   १. लपा, २. लपांशा, ३. सुलपा, ४. लपकावली,
   ५. लपकान्ता, ६. लपप्रभा।
   शेष समस्त वर्णन धरणेन्द्र के समान जानना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! भूतानंद के लोकपाल नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज नागचित्त महाराज के कितनी अग्रमहिषयां कही गई हैं ?
- उ. हे आर्यों ! चार अग्रमिहिषियाँ कही गई हैं, यथा— १. सुनन्दा, २. सुभद्रा, ३. सुजाता, ४. सुमना। शेष वर्णन चमरेन्द्र के लोकपालों के समान जानना चाहिए। इसी प्रकार शेष तीन लोकपालों का वर्णन भी (चमरेन्द्र के शेष तीन लोकपालों के समान) जानना चाहिए। जो दक्षिणदिशावर्ती इन्द्र हैं, उनका कथन धरणेन्द्र के समान तथा उनके लोकपालों का कथन धरणेन्द्र के लोकपालों

के समान जानना चाहिए।

उत्तरदिशावर्ती इन्द्रों का कथन भूतानन्द के समान तथा उनके लोकपालों का कथन भी भूतानन्द के लोकपालों के समान जानना चाहिए।

विशेप-सव इन्द्रों की राजधानियों और उनके सिंहासनीं का नाम इन्द्र के नाम के समान जानना चाहिए।

उनके परिवार का वर्णन मोक उद्देशक में कहे अनुसार जानना चाहिए।

सभी लोकपालों की राजधानियों और उनके सिंहासनों का नाम लोकपालों के नाम के सदृश जानना चाहिए तथा उनके परिवार का वर्णन चमरेन्द्र के लोकपालों के परिवार के वर्णन के समान जानना चाहिए।

— एमम्बर कि एम्बर्ग कि फिनीडीमएस कि क्रिन्न का ए द फिनीडीमएस िनकी कि लाक रूप जाड़ी क्रिनाइमी क्रिक्त है. ए

ें हैं होग हिक

- हे मिन , हैं हैंग किंक फिकीडीमास्छ गां ! फिन हैं . ह । मिन हे में हैंग हिंक फिकीड्र हे , मिस्लमक . ह , लिमक . ह । हैं गांन्हीं का फिनीई गांच्ड कंग्र-कंग्र के किई कर्म्पर में मेंन्ड्ड गांन्हीं नामम के किंगिक्शिक के ऋर्गमङ न्येष्ट समम् व्यद्धि
- पश्चित कहन निवास । स्थान जाक प्रक्षि नियाया कि मान छाक किन्ड्र—विद्वी ।प्रज्ञाच निनाय कि किने निवास । ।प्रज्ञाच निप्त कि निवास कि निवास । ।प्रज्ञाच निप्त कि निवास कि निवास कि विद्यास । । किया किया कि विद्यास किया कि विद्यास ।
- ाह हैं हैं। उ. हे आयों ! चार अग्रमहिषियों कहा गई हैं, यथा— १. कपदाती, २. वहका, ३. सुरूप, ४. सुरूप। शेष सब कथन काल के समान नानाना चाहिए।
- । एडीए ाननार नामम के जाक नष्टक छम वर्ष । एडीए ाननार मि में घष्टी के ऋष्लित राकर भिट्ट डिक एषडिमिएस निज्ञी कि ऋष्णु एएभ्रष्ट ऋष्टि ! निष्म . स
- ाड़ है ; । - कि मार्च , ईं ड्रेग डिक ॉंग्यीडीमास्स्र गांड ! गिंगस्ट ई . र । कि गांत . ४ , ामांच . ६ , कि द्युष्ट हे . ९ , गेण्यू . ९ । प्रज्ञाांच ाननांच नामम् के इन्होंक न्येज ध्रमम् व्यंद्र
- । एउतिहा । १५६ किया क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क

াদর্চ দাঘ দি দ ঘদনী র্ক (ফ্লণ্ডাচ) মুদাগীাদ সাকা ে দিয়

- हे आयों ! चार अग्रमिहीययों कही गई हैं, यथा-। एस्पा, २. पट्मावती, ३. कन्मक, ४. रत्मामा। १) शार मन नणन के क्रकीक नणेज मार्थिता शिक्षा में मार्थित के (क्रिसीर) मिरिड्स प्रकार मिट्ट
- ? ਤੋਂ ਤ੍ਰੇਸ हिक ॉफ़शिडीमप्रस्र िह्म । कि क्रिक्नियों कि क्रिक्यों कि । किस । K
- हे आयो ! चार अग्रमहिषियों कही होए है . छ । अवतंसा, २ . फिम्फुर्क . १ . रामिना, ४ . रामि
- श्रेष वर्णन पूर्वतत् जानना चाहिए। इसी प्रकार कियुन्धेन्द्र के नियय में कहना चाहिए। १. हैं हेंग हिक ॉंफ्पीडीमएस िंग्की कि रूर्विपुत्त मिन्ह . ए
- हे में हिंक ॉंग्रिगिशमास्य प्राप्त ! किंगिस है . र । तिनम्प . ४ , हि . इ , तिभीनम् . ५ , तिग्री र . ९
- 9. रीहिणी, २. नविसका, ३. ही, ४. पुप्पवती। श्रेष वर्णन कात के समान जानना चाहिए।
- एडी।ए । । एक्स हम सि में एकड़ी के रूर्वन्शाउम जनस्मित्र सिट्ट र इं ड्रेग डिक क्रिमीडीमएस मिनकी कि रूर्वाक्तीस ! निम्म . R
- उ. हे आयी ! चार अग्रमिहिपियों कही गर्नु है, यथा– १. मुजगा, २. मुजगवती, ३. महक्का, ४. स्फुरा।

- नंतिरंदाणं अग्गमिहिसी संखा पलवणं
- प. कालस्त णं भंते ! पिसाइंदस्स पिसायरण्णो कड् अग्गमहिसीओ पन्नताओ ?
- अन्ता ! नतारि अग्गमिहिसीओ पन्नताओ, वं जहा-। अन्तर्भ १ . अन्यर्भ १ . अन्यर्भ १ . अदंसणा।

। भ्रींणभाइिं भिर्लाक प्राणिड्यार प्रालाक—**ं प्रा**ण

किईंत गिष्टिंगि गिष्णिगिषिणं मिर्म हिए सिर्म

स्प्रहासीई रिमाण् यहिई गारिमाण् गं स्रि

- पण्णाताओ ? उ. अज्जा ! चतारि अग्गमहिसीओ पन्नाताओ, तं जहा— १. रूपवती, २. बहुक्पा, ३. सुन्न्पा, ४. सुभगा।
- संगहाकाकाम् एवं पडिक्तमास्त थि। एवं पडिक्तमास्त थि। एकाभइसा ए भिन्ने । जिखंदस्त कह अगमहिसीओ
- पण्णाताओ ? उन्ज्यो ! यतारि अगमहिसीओ पन्नताओ, तं जहा–
- १. पुण्णा, २. बहुपुतिया, ३. उत्तमा, ४. तारया। सेसं जहा कालस्त। एवं माणिभङ्स्स वि।
- प्रमास गं भन्ते ! रक्वसिंदस्त कड् अगमिहसीओ . प्
- अर्जना ! वतारि अगमिडीमाग्ने प्रिंगिजी पन्तताओ, वं जहा-१. पटमा, २ . पटमावती, ३ . कणगा, ४ . एयणप्रमा।

सेसं जहां काबस्स।

- िनि <del>ग्र</del>िमिक्न हेग्
- . किन्तरस्स गं भेरी हेक् अग्गमिहीसीजी पणाताओं ? —।इक् हे ,िक्षित्राम्न किसिडीमाग्म् शाप्त हे ।
- । प्रमिनि . ४ , गणिनी ३ . इ. (िमिन् ५ . १ , प्रमें इंच . ९
- । वहां से से से से हात हैं। हिंदि सिन्द्र के प्राप्त कि सिन्द्र के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप स्वाप्त स्वाप्त सिन्द्र के स्वाप्त सिन्द्र के स्वाप्त सिन्द्र के स्वाप्त सिन्द्र से स्वाप्त सिन्द्र से स्वाप्त
- प. सप्परिस्स णं भंते !कड् अग्गमहिसीओ पण्णाताओ ? उ. अज्जा ! बतारि अग्गमहिसीओ पन्नताओ, तं जहा–
- १. रीहिणी, २. नवमिया, ३. डिरी, ४. पुप्फवती। सेसं तं चेव।
- एवं महापुरिसस्स वि। प. अतिकायस्स णं भंते ! कड् अग्गमहिसीओ पण्णताओ ?
- अण्यो ! सत्तारि आगारिकीमारिकी प्रमाताकी, र्वासार - अण्या × सन्तराहर द सिन्तारार द मारार ०
- १. मुयगा, २. मुयगवती, ३. महाकच्छा, ४. फुडा।

सेसं तं चेव, एवं महाकायस्स वि।

- प. गीतरतिस्स णं भंते ! कइ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ ?
- उ. अञ्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पन्नताओ, तं जहा— 9. सुघोसा, २. विमला, ३. सुस्सरा, ४. सरस्सती। सेसं तं चेव। एवं गीयजसस्स वि। सब्वेसिं एएसिं जहा कालस्स,

णवरं-सरिसनामियाओ रायहाणीओ सीहासणाणि य।

सेसं तं चेव।

−विया. स. १०, उ. ५, सु. १९-२६

#### २२. जोइसिंदाणं अग्गमहिसी संखा परूवणं-

- प. चंदस्स णं भंते ! जोइसिंदस्स जोइसरण्णो कइ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ ?
- उ. अज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ, तं जहा-
  - १. चंदप्पभा,
- २. दोसिणाभा,
- ३. अच्चिमाली,
- ४. पभंकरा।

एवं जहा जीवाभिगमे जोइसियउद्देसए तहेव।

### सूरस्स वि-

- सुरप्पभा, २. आयवाभा, ३. अच्चिमाली,
   ४. पभंकरा, सेसं तं चेव।
- प. इंगालस्स णं भंते ! महग्गहस्स कइ अग्गमहिसीओ पण्णताओ?
- अञ्जो!चत्तारि अग्गमिहसीओ पन्नत्ताओ, तं जहा—
   विजया, २. वेजयंती, ३. जयंति, ४. अपराजिया। सेसं जहा चंदस्स।
   णवरं-इंगालवडेंसए विमाणं इंगालगंति सीहासणंति।

मेसंतं चेव। एवं वियालगस्तं वि। एवं अद्वासीतीए वि महागहाणं भाणियव्वं जाव भावकेत्रस्त। प्रवरं-विदेशमा सीहासणाणि व सरिसनामगाणि।

नंग न चेवा

-विकास १०, उ. ५, सु. २७-२९

२३ ेस्मांसबंदाय सेक्यानाय य अग्यमिक्सी संखा पह्नवणं—

प्रभावक सम्बद्धाः । देविदस्य देवरामी कई अगमहिसीओ १९८१ मध्य १ शेष वर्णन काल के समान जानना चाहिए। इसी प्रकार महाकायेन्द्र के विषय में भी समझ लेना चाहिए।

- प्र. भन्ते ! गीतरतीन्द्र की कितनी अग्रमहिषियाँ कही गई हैं?
- उ. हे आर्यों ! चार अग्रमहिषियाँ कही कई हैं, यथा-
  - सुघोषा २. विमला, ४. सुस्सरा, ४. सरस्वती।
     शेष वर्णन पूर्ववत् जानना चाहिए।

इसी प्रकार गीतयश इन्द्र के विषय में भी जान लेना चाहिए। इन सभी इन्द्रों का शेष सम्पूर्ण वर्णन कालेन्द्र के समान जानना चाहिए।

विशेष—राजधानियों और सिंहासनों के नाम इन्द्रों के नाम के समान है।

शेष सभी वर्णन पूर्ववत् है।

### २२. ज्योतिष्केन्द्रों की अग्रमहिषियों का प्ररूपण-

- प्र. भन्ते ! ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिष्कराज चन्द्र की कितनी अग्रमहिषियाँ कही गई हैं ?
- उ. हे आर्यों ! ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र की चार अग्रमहिषियाँ कही गई हैं. यथा—
  - १. चन्द्रप्रभा,
- २. ज्योत्स्नाभा,
- ३. अर्चिमाली,
- ४. प्रभंकरा।

शेष समस्त वर्णन जीवाभिगम सूत्र के ज्योतिष्क उद्देशक में कहे अनुसार जानना चाहिए।

इसी प्रकार सूर्य के विषय में भी जानना चाहिए (सूर्येन्द्र की चार अग्रमहिषियाँ हैं)

- १. सूर्यप्रभा, २. आतप्रभा, ३. अर्चिमाली, ४. प्रभंकरा, शेष सब वर्णन पूर्ववत् कहना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! अंगारक (मंगल) नामक महाग्रह की कितनी अग्रमहिषियाँ कही गई हैं?
- उ. हे आर्यों ! चार अग्रमहिषियाँ कही गई हैं, यथा-
  - विजया, २. वैजयन्ती, ३. जयन्ती, ४. अपराजिता।
     शेष समग्र वर्णन चन्द्र के समान जानना चाहिए।

विशेष-इसके विमान का नाम अंगारावतंसक और सिंहासन का नाम अंगारक कहना चाहिए।

शेप समग्र वर्णन पूर्ववत् जानना चाहिए।

इसी प्रकार व्यालक नामक ग्रह के विषय में भी जानना चाहिए। इसी प्रकार अठ्यासी (८८) महाग्रहों के विषय में भावकेतु ग्रह पर्यन्त जानना चाहिए।

विशेष-अवतंसकों और सिंहासनों का नाम इन्द्र के नाम के अनुरूप है।

शेष सव वर्णन पूर्ववत् जानना चाहिए।

- २३. वैमानिकेन्द्रों की और लोकपालों की अग्रमहिपियों की संख्या का प्ररूपण-
  - प्र. भन्ते ! देवेन्द्र देवराज शक्त की कितनी अग्रमहिषियीं कही गई हैं ?

शामहिसीओ पणाताओ।

। ई । एए । इक राइ्री ए क फिनिर्ड प्राप्टड इलिए-इलिए कि किर्ड कक्रिए में मिन्ड ह. अप्तरा, ७. नविभिका, ८. राष्ट्रिणी। 9. पद्मा, २. शिवा, ३. श्रेया, ४. अंजू, ५. अमला, - कि मायो ! आर अग्रमिहिषियों कही गह है , यथा-

1ई 1515 जा<del>दि । इस्ति । इस्ति । इस्ति । इस्सि /del> ज्ञान में अंदेश के अल्लेस के अंदेश के अंदेश के अंदेश के अंदेश के अंदेश के अंदेश के अंदेश के अंदेश के अंदेश के । हैं िकाम yक IIVbकुर्घ कि ग्रान्गी के फिनीई ग्राएड इलिम-इलिम किई किप्र में मिन्ड्

म (कालक्र) फ्रांकमधि , लाद गाउक इन्हे । एक ! हिन्ह , ए ीई IDIलउक् कहलाता है। (गिर कि फिनिर्ड) कडीह कप उप है। यह एक काह इफ

समझ ध्रुं ५ म निगमि गिम शाम के कडीह (कर) निगर उक्ठ रूप माइप्री कमान काइ में पुथमीस्रमा में नामकी कानंत्रनामन

कि ।ए।।इम मि लापकाल के काड़ गा। इन है । किम पहाराजा की । प्रज्ञाह उ. हे आयों ! इसका समग्र वर्णन चमरेन्द्र के समान जानना

उ. हे आयो ! चार अग्रमहिषियों कहा गई है, यथा-ई ड्रेग डिक फ्रिकीनास्छ िन्निकी

।गृडीाट ाननाए नामप्त के क्रिएकांक के क्रिंगिड लिक एक राष्ट्रीय किई के किडीयार कर्फर में मेंन्ड्र ।।मिमि .४ ,हिनी . इ , मिन्नम . ५ ,गिज्ञीरि . ९

मिंहासन पर वेठकर यावत् मेथुननिनिन्मिक भाग भागमे मे विशेष-स्वयम्भ नामक विमान में सुधमीस्भा में सीम नामक

रामिट्र के कताथ प्रतिष्ठ क्तिय नामका एमक्ष राकर मिट्र भमधे नहीं है इत्यादि पूर्ववत् जानना चाहिए।

हिल पिधिहीमपूर िमिकी कि नाइड्रे ए। इन्हें हिन्द्र . प्र 

- इ. हे जायों ! आरु अपनीहिषियों कहा है . ह

हं. वसुगुत्या, ७. वसुमित्रा, ८. वसुन्धरा। १.कृष्णा, २.कृष्णराजि, ३. रामा, ४. रामरक्षिता, ५. चसु,

प्रिज्ञीड मिनार नामम के ऋकाई नियह क्तमम क ज्ञार प्राम्त्रीय के फिथिडीमरास कर्फर में मैंन्ड्र

नार हे आयो ! चार अप्रमिशिष्णें कही गई है, यथा-९ इं इंग डिक फिर्मोडीमएर िन्तरी कि ए। उन्हें स्वेद्ध हें हो। के लाफिल सी महाराज की मार्

डि नामम के किएकाँक के इन्स्राप्ट निण्न एमम । मुखी, २. सिम्र, ३. रजनी, ४. विद्युत।

। प्रज्ञीन मिनम स्पेय काफकिए। वर्ग जानना चाहिए। कि शीर प्राम्प्रीम के रिम्में कि पिडीमप्तर कर्म्प में मिन्ड्र

। इं हार इंतर क्रिक क्रिकारिक है। इस इस क्रिकारिक क्रिकारिक क्रिकारिक क्रिकारिक क्रिकारिक क्रिकारिक क्रिकारिक **व्या** ठास्ट कि म्पाप्राञ्चम माँम रामकारित के साद म्पाप्रमंद्र ऋर्मिट -फिप्रिज्ञिमएर कि लिएकि के नाएड़े गिरि कार ऋंके .४५

एव जाव वर्धणस्स। निस् गं सेसं जहा सक्कर्स लागपालागं।

१. पुरुक्ती, ४. रीपछे . ६ , हेर . २ , रिक्कि . ६

र् हिलानाणप सिरिमिडीमाग्मर इक

पणात्ताओ ?

भेसे ते बेब,

सीहास्गास,

155 गं एगमेगाए, मेसं जहा सक्कस

एवं गाव वसमगस्स गहा पर्वसत्।

िणिशिपां प्रमित सिसं जहां चमरलोगपाला।

।।मिरि.४,।ज्ञि, इ,।एज्रम, २,।णिज्ञीर, ९

र स्थितिभागि पणात्ताओ ।

गिनम्बीराधी गारिया । गुर्मा । गुर्मा ।

[गिड़ीरि. ५, फिमीक्न . ७, गुरुक्ट , इ

न्छर हे , किनानाना किसीओमाग्म ठड्डा । क्लिं . ह

उ. अज्जो ! सेसं जहा चमरस्ता

र् गुरुग्रेडिही

मित्रीडेए।

पिरियारी पन्नती।

देव गीप अध्ययन

- जिए हे , स्थितिन प्रमिहिसीओ प्रनाताओ , ते जहा-

जिस्सा में में हिंद्स्स हेव्रणणो सीमस्स महारणो में प्राप्त में स्थारणो में प्राप्त में स्थारणो स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्था स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्या स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्

मीहासंगासि तुडिएगं सिद्धं दिव्याइं भीगभाभाइं भुजमाण

मीरेम्न प्रामन्डेमुए विमाणे स्थाए सुरुम्महि

किक मिड़ोरि एएए होड़ीई क्छिस ! हींथ ए एए .p

एवामेव सपुव्यावरेणं अर्ठावीसुत्तर दविस्थसहस्सः

पभू णं ताओ एगमेगा देवी अन्नाइं सीलस-सीलस

त्रसं णं एगमेगाए देवीए सीलस-सीलस देविसहस्सा

9. पतमा, २. सिवा, ३. सुयो, ४. अंजू, ५. अमला,

- । अन्त्री । स्त्रापि अग्गमिहिसीओ पन्तताओ, तं जहा-

प. ईसाणस्स गं भंते ! हेदिरस्स हेदरण्णी सीमस्स महारण्णी

५. वसू, ६. वसुगुत्ना, ७. वसुमिता, ८. वसुधरा।

प. इंसाणस्स णं भंते ! देविदस्स देवरण्णो कड् अग्गमिहिसीओ

णवर्-सवंपमे विमाणे सभाए सुहम्माए सोमोस

उ. अज्जी ! अट्ठ अगामहिसीओ पन्नताओ, तं जहा–

9. कण्हा, २. कण्हराइ, ३. रामा, ४. रामरविख्या,

ንድ-0ὲ 'ឝ̂ 'ን 'ድ '06 'ዙ 'I¤ਈ~

-टार्ण स. ८, सु. ६९२

२४. देविदसक्कड्साणाणं लोगपालाणं य अग्गमहिसाञा- सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो छ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ। —ठाणं. अ. ६, सु. ५०५ सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो सत्त अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ। —ठाणं अ. ७, सु. ५७४ ईसाणस्स णं देविंदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सत्त अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ। जमस्स महारण्णो एवं चेव। —ठाणं अ. ७, सु. ५७४

ईसाणस्स णं देविंदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो अट्ठ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ। —ठाणं अ. ८, सु. ६१२

## २५. कप्पविमाणेसु देविंदेहिं दिव्वाइं भोगाइं भुंजण परूषणं-

- प. जाहे णं भंते ! सक्के देविंदे देवराया दिव्वाइं भोग भोगाइं भुंजिउकामे भवइ से कहिमदाणिं पकरेइ?
- उ. गोयमा ! ताहे चेव णं से सक्के देविंदे देवराया एगं महं नेमिपडिस्तवगं विउव्वइ, एगं जोयणसयसहस्सं आयामविक्खंभेणं, तिण्णि जोयणसयसहस्साइं सोलस य जोयणसहस्साइं दो य सयाइं सत्तावीसाहियाइं कोस तियं अट्ठावीसाहियं धणुसयं तेरस य अंगुलाइं अद्धंगुलं च किंचि विसेसाहियं परिक्खवेणं,

तस्स णं नेमिपडिरूवगस्स उवरिं बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पन्नत्ते जाव मणीणं फासो।

तस्स णं नेमिपडिरूवगस्स बहुमज्झदेसभागे, तत्थ णं महं एगं पासायवडेंसगं विउव्वइ, पंच जोयणसयाइं उड्ढं उच्चत्तेणं अड्ढाइज्जाइं जोयणसयाइं विक्खंभेणं। अब्भुग्गयमूसिय वण्णओ जाव पडिरूवे।

तस्स णं पासायवडेंसगस्स उल्लोए पउमलया भित्तिचित्ते जाव पडिस्तवे।

तस्स णं पासायवडेंसगस्स अंतो बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे जाव मणीणं फासो।

मणिपेढिया अट्ठजोयणिया जहा वेमाणियाणं।

तीसे णं मणिपेढियाए उविरं महं एगे देवसयणिज्जे विउव्वइ। सयणिज्ज वण्णओ जाव पडिखवे।

तत्थ णं से सक्के देविंदे देवराया अट्ठिहं अग्गमहिसीहिं सपिरवाराहिं दोहि य अणिएहिं—१. नट्टाणिएण य २. गंधव्वाणिएण य सिद्धं महयाहयनट्ट जाव दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरइ।

- प. जाहे णं भंते ! ईसाणे देविंदे देवराया दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजिउकामे भवइ, ते कहमियाणि पकरेइ?
- उ. गोयमा ! जहा सक्के तहा ईसाणे वि निरवसेसं

देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल यम महाराज की छ अग्रमहिषिय कही गई हैं।

देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल वरुण महाराज की सार अग्रमहिपियाँ कही गई हैं।

देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल सोम महाराज की सात अग्रमहिपियाँ कही गई हैं।

इसी प्रकार लोकपाल यम महाराज की भी सात अग्रमहिषियाँ कर्ह गई हैं।

देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल वैश्रमण महाराज की आव अग्रमहिषियों कही गई हैं।

### २५. कल्प विमानों में देवेन्द्रों द्वारा दिव्य भोगों के भोगने क प्ररूपण-

प्र. भंते ! जब देवेन्द्र देवराज शक्र दिव्य भोगोपभोगों के भोगने का इच्छुक होता है, तब उस समय वह क्या करता है?

ज. गौतम ! उस समय देवेन्द्र देवराज शक्र एक महान् नेमिप्रतिरूपक (चक्र के सदृश गोलाकार स्थान) की विकुर्वण करता है, जो लम्वाई-चौड़ाई में एक लाख योजन होता है उसकी परिधि तीन लाख सोलह हजार, दो सौ सत्तावीस योजन, तीन कोस एक सौ अट्ठाईस धनुप और कुछ अधिक साढे तेरह अंगुल होती है।

उस नेमिप्रतिरूपक (चक्र के समान गोलाकार उस स्थान) के ऊपर अत्यन्त समतल एवं रमणीय भूभाग कहा गया है उसका वर्णन मणियों के स्पर्श पर्यन्त करना चाहिए।

उस नेमिप्रतिरूपक के ठीक मध्यभाग में एक महान प्रासादावतंसक की विकुर्वणा करता है, जिसकी ऊँचाई पाँच योजन की और लम्वाई-चौड़ाई ढ़ाई सौ योजन की है।

वह प्रासाद अभ्युद्गत अत्यन्त ऊँचा है इत्यादि वर्णन दर्शनीय एवं प्रतिरूप पर्यन्त करना चाहिए।

उस प्रासादावतंसक का उपरितल भाग पद्मलता आदि के चित्रों से चित्रित यावत् प्रतिरूप है।

उस प्रासादावतंसक के भीतर का भूभाग अत्यन्त सम और रमणीय कहा गया है, इत्यादि वर्णन मणियों के स्पर्श पर्यन्त करना चाहिए।

वहाँ पर वैमानिकों की मणिपीठिका के समान आठ योजन लम्बी-चौड़ी मणिपीठिका है,

उस मणिपीठिका के ऊपर एक बड़ी देवशैय्या की विकुर्वणा करता है। उस देवशैय्या का वर्णन प्रतिरूप है पर्यन्त करना चाहिए।

वहाँ देवेन्द्र देवराज शक्र सपरिवार आठ अग्रमहिषियों तथा नाट्यानीक और गंधर्वानीक इन दो अनीकों (सैन्यों) मंडलियों के साथ, जोर-जोर से बजाए जा रहे वाद्यों आदि के साथ दिव्य भोगोपभोगों का उपभोग करता हुआ रहता है।

प्र. भंते ! जब देवेन्द्र देवराज ईशान दिव्य भोगोपभोगों के उपभोग करने का इच्छुक होता है तब उस समय वह क्या करता है ?

 गौतम ! जिस प्रकार शक्र के लिए कहा है उसी प्रकार समग्र कथन ईशानेन्द्र के लिए भी करना चाहिए।

1) ग्रीम मिडक मि ग्रेमी के स्नीमकुम्म जाका मिड़ कि मर्गि कि इंग्रेड कि कि किम्नेग्रामा केम्ट-व्यक्षि 1ई कि मर्गि मिड़े इंग्रि-डेम्ब्रेज ऑह ई मिड़क जाका मिट मोण कि किशीमिणीम कि मर्गि ठाए

गिश्रीह

। ई 11737 11एडी कि प्रिट पिकी नषक कि (ऋर्वर्ड) गमकुनुनम मेर्स गकर पिड़ पिरिट नाम कि प्रस्कृत के ज्लित कि प्रस्कृत के जिल्ला पिड़ी।

1) मुक्षीय ान्डिक ान्डिट हि गाठिया निजली कमणे-व्यक्ष्मि के ड्रेडिक्ट कि निमम्बे के फक्त नेपस् ड्रेडिक्ट कि आभार फिक्त मुख्य प्रजाप थिए सेस्ट ड्रेडिट्डिक्ट ग्रेडि ग्रेडिट सि ग्रेडिट कि प्रजाप कि मिल्ट मिल्टिट कि कि प्राचित्र कि मिल्टिट मिल्टिट कि प्रजाप कि प्रजाप कि प्रजाप कि प्रजाप कि प्रजाप कि प्रजाप कि प्रजाप कि प्रजाप कि प्रजाप कि प्रजाप कि

के गीतम ! उसमें देवेन्द्र देवराज अच्युत दस हजार सामानिक देवों के साथ भोगोगमेगों का उपमोग करता हुआ याबत् विचरता है।

#### शेष सब कथन पूर्वत् जानना चाहिए।

ह. ३५ केमामक देवन्त्र कि एत्रहार्य का किया कि एत्रहार्य किया किया है । होने (६) . K

्डे ड्रेग - जिन । निम्न हेक ग्रेंडिय मिन्न । हिं

9. समिता, २. चण्डा, ३. जाया, 9. आभ्यंतर परिषदा को समिता २. मध्यम परिषदा को चण्डा

1 हैं निहरू जाता परिषदा को जाता कहते हैं। नीक सार है निहरू है निहरू का है।

9. आम्यंतर परिषड् में कितने हजार देव हैं ?

3. मध्यम् परिषद् में कितने हजार देव हैं ?

इ. बाह्य परिपद् में कितने हजार देव हैं ?

गीतम ! देवेन्द्र देवराज शक्त की आश्यन्तर परिपद् में वारह हजार देव हैं,

, इं इंड जार इंडोंट में के पीर हेव हैं,

नाय है है अह अध्य है अधि है अधि है ।

एनं सर्गाकुमारे वि, नवरं-पासायवडेसओ छज्जीयणस्याइं *उड्ढं उ*च्चतेणं, निर्णा जोयणस्याइं विक्खंभेणा। निर्णाक्षया तहेव अरूठजोयणिया।

### स्टिक्न सिराणाम जाए । इत रीमकूणिम । इए इंग्र

जाव हित्साई भीगभिगाई भुजमाण विहर्द्

नमर्—जो जस्स परिवारी सी तस्स भाणिषखो। पासाय उच्चतं जं सप्सु-सप्सु कम्पुसु विमाणाणं उच्चतं अब्ब्रुं विखारी जाब अच्छ्यस्स नव जोयणस्याइं उड्ढं उच्चतेणं अब्रु पंयमाइं जोयणस्याइं विक्खंभेणं।

तस्य णं गोयमा ! अच्चुप् देविदे देवराया दसिहं सामाणियसाहस्सीहं जाब विहरद्।

निया. स. १४, उ. ६, मु. ६-९ - किंह हे सिह

२ ह. वेमाणिय देविंदाणं परिसाओं— य. (१) सक्कस्स णं भंते ! देविंदस्स देवरत्रो कड् परिसाओ पण्णाताओ ?

- जिया ! तकी परिसाओ पण्णाताको, तं जहा-का समिया, २ : चंडा, ३ :जाया,

9. अधिमंतरिया समिया, २. मज्झिमया चंडा, इ.बाहिरिया जाया।

-हिरहिस सिहंग्रही होने गिन सिहंग्स हेव स्थान

9. अस्मितायाप् मारमार कड् देवसाहस्तीओ पणाताओ ?

२. मन्द्रिमियाए परिसाए कड् देवसाहस्सीओ पणाताओ,

३. बाहिरियाए परिसाए कड् देवसाहस्सीओ पण्णसाओ ?

गोयमा ! सक्तस णं देविदस्स देवस्त्रो–

९. अहिमंतीरयाप् परिसाप् बारस देवसाहस्सीओ पणाताओ,

२. मन्द्रिममाए परिसाए चउद्दर देवसाहस्सीओ पण्णाताओ,

३. बाहिरियाए परिसाए सोलस देवसाहस्सीओ पणाताओ,तहा—

- १. अब्भितंतिरयाए परिसाए सत्त देवीसयाणि पण्णत्ताइं,
- २. मज्झिमयाए छच्च देवीसयाणि पण्णताइं,
- ३. बाहिरियाए पंच देवीसयाणि पण्णत्ताइं।
- प. (२) ईसाणस्सं णं भंते ! देविंदस्स देवरन्नो कइ परिसाओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा !तओ परिसाओ पण्णत्ताओ, तं जहा-
  - 9. समिया, २. चंडा, ३. जाया।

तहेव सव्वं

णवरं-१. अब्भिंतरियाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ पण्णताओ,

- २. मज्झिमियाए परिसाए बारस देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ,
- ३. बाहिरियाए परिसाए चउद्दस देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, तहा
- १. अब्भिंतरियाए परिसाए नव देवीसयाणि पण्णत्ता,
- २. मज्झिमयाए परिसाए अट्ठ देवीसयाणि पण्णत्ता,
- ३. बाहिरियाए परिसाए सत्त देवीसयाणि पण्णत्ता।
- (३) सणंकुमारस्स तओ परिसाओ समियाइ तहेव-

णवरं--१. अब्भिंतरियाए परिसाए अट्ठ देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ,

- २. मज्झिमियाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ,
- ३. बाहिरियाए परिसाए बारस देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ।
- (४) एवं माहिंदस्स वि तओ परिसाओ,

णवरं-१. अब्भितरियाए परिसाए छ देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ,

- २. मिन्झिमियाए परिसाए अट्ठ देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ,
- ३. बाहिरियाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ।
- (५) बंभस्स वि तओ परिसाओ पण्णताओ,
  - १. अब्भिंतरियाए चत्तारि देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ,
  - २. मज्झिमयाए छ देवसाहस्सीओ पण्णताओ,
  - ३. बाहिरियाए अट्ठ देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ।
- (६) लंतगस्स वि तओ परिसाओ पण्णत्ताओ,
- अिंडमंतिरयाए परिसाए दो देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ
- २. मिञ्झिमियाए परिसाए चत्तारि देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ,
- ३. वाहिरियाए छ देवसाहस्सीओ पण्णताओ।
- (७) महासुकस्स वि तओ परिसाओ पण्णत्ताओ-
  - १. अव्भितरियाए एगं देवसहस्सं पण्णत्तं,

- 9. आभ्यन्तर परिषद् में सात सी देवियाँ है।
- २. मध्यम परिपद में छह सी देवियों है।
- ३. वाह्य परिपद् में पाँच सो देवियाँ हैं।
- प्र. (२) भंते ! देवेन्द्र देवराज ईशान की कितनी परिपदाएँ कही गई हैं ?
- गौतम ! तीन परिपदाएँ कही गई हैं, यथा—
   १. सिमता, २. चण्डा, ३. जाया।
   शेप कथन शंकेन्द्र के समान पूर्ववत् कहना चाहिए।
   विशेप—१. आभ्यन्तर परिषद् में दस हजार देव हैं,
  - २. मध्यम परिषद् में वारह हजार देव हैं,
  - ३. वाह्य परिषद् में चौदह हजार देव हैं। तथा-
  - १. आम्यंत्तर परिषद् में नौ सौ देवियाँ हैं,
  - २. मध्यम परिपद् में आठ सौ देवियाँ हैं,
  - ३. वाह्य परिपद् में सात सौ देवियाँ हैं।
  - (३) सनत्कुमारेन्द्र की पूर्ववत् समितादि तीन परिषदाएँ कही गई हैं,

विशेष-१. आभ्यंतर परिषद् में आठ हजार देव हैं,

- २. मध्यम परिषद् में दस हजार देव हैं,
- ३. वाह्य परिषद् में वारह हजार देव हैं,
- (४) इसी प्रकार माहेन्द्र देवराज की भी तीन परिषदाएँ कही गई हैं,

विशेष-१. आभ्यंतर परिषद् में छह हजार देव हैं,

- २. मध्यम परिषद् में आठ हजार देव हैं,
- ३. बाह्य परिषद् में दस हजार देव हैं।
- (५) ब्रह्मलोकेन्द्र की भी तीन परिषदाएँ कही गई हैं,
- 9. आभ्यंतर परिषद् में चार हजार देव हैं,
- २. मध्यम परिषद् में छह हजार देव हैं,
- ३. वाह्य परिषद् में आठ हजार देव हैं।
- (६) लन्तकेन्द्र की भी तीन परिषदाएँ कही गई हैं,
- 9. आभ्यंतर परिषद् में दो हजार देव हैं,
- २. मध्यम परिषद् में चार हजार देव हैं,
- वाह्य परिषद् में छह हजार देव हैं।
- (७) महाशकेन्द्र की भी तीन परिषदाएँ कही गई हैं,
- आभ्यन्तर परिषद् में एक हजार देव हैं,

- , ईं हई जार दो हो में इव हैं ,
- ३. बाह्य परिषद् में चार हजार देव हैं।
- ,ई ड्रेग डिक ग्रॅाठमीम नित मि कि ऋरीम्रहम (১)
- 9. आध्यत्तर परिषद् में पाँच सी देव हैं,
- २. मध्यम परिषद् में एक हजार देव हैं,
- १५ वाहा परिषद् में दे हमार हेव है।
- ,ई ड्रेग्ट डिक ग्रॅंगञ्जरीय निर्ह कि क्रिकापर-हानार (१)
- , इं इई प्रि ड्राइंस में ड्रमीप राज्याध , ६—व्यह्नी
- ्हें हई पि होंगे में ड्रियरीम मध्यम ्ह
- (३) के इंग् हिक प्राप्ति पि एक एक का से हैं है।
- , अभ्यत्तर परिषद् में एक सी पच्चीस देव हैं,
- , इं इंड मारम पी क्यें में हो भी पचास देव हैं,
- ३. बाह्य परिवद् में पाँच सी देव हैं।
- म्जिम-निप्त । से अरा मेरी हैं के फिर्का मेरी ! होंस . ए
- हैं। मित्र हिम्म ने मेर्ग के मेर्ग के मेर्ग के मेर्ग स्पर्शी के अनुभव करते हुए विचरते हैं?
- अनुतारीपपातिकदेव अनुतार (सर्वेश्रेष्ठ) शब्दजन्य यावत् हारा मुख का अनुभव करते हुए विचरते हैं।
- अनुतार स्पर्शजन्य सुखों का अनुभव करते हैं।
- तियात्रिम , र्राप्त क्रीहर मात्रम के एन्ट्रेम क्रिक्ट मात्राहि े हैं फिर्फ इंग्रेझ कि कि नादहें में अहि । फिर
- अन्यन्य काम काम काम है कि एक काम नाइड़े मेधि ! फ्रिंस .R ।ई फिलइक ऋमीइस् घर्ट है। एमस् मृम्पपुास् ई।ई "ऋमीहरू" भार है हिन ऋड़ केन्छ है लिएट गिम्पाइन क्राम कांघ इनुस नाजम कि घर्ड रात्रहरू राधि कघर्धि াঁই সাদ রক কচু দি ফ্রাঙ্গ জিাহেচাদ মারদ চূচাট কাচ
- 3. गीतम ! उन देवों को भूख पास का अनुभव नहीं होता है।
- मिनाए गृली के किंठे के जियेश किशीएपरिजनुस् जाकर छिड़
- तक रिप्र अपिर उनार , फिड़ के गिरिए के कि के किनीम है . 2 इ
- ईक र्क कि कि मिर्क ग्रीपट क् कि में फिल नाएड़े मेडिए ! हिंग . ए
- 15 ग्रा इक रुाठ पिछारि हिह फ्रम ग्रीर रुं छिई में फ़र ऋहाम ग्रींध ग्रामकुनम 1ई ग़ुए ईक हाइ एड हाल मिर्स एन गृह पृत्त ! मर्तीए . ह
- इंक के एक मेंके ग्रीह के किंद्र के फ़िक काल काल है. हों. . प्र
- एक ईक लाम पिन (तर्नि) मेरे लब्द के प्रवृप्त लाए । मार्गाः . र

- २. मिन्सिमियाए दो देवसाहस्सीओ पण्णताओ,
- ३. बाहिरियाए चतारि देवसाहस्सीओ पणाताओ।
- -क्षित्रामण्य स्थिति हो मान्त्र (s)
- 9. अध्मित्रियाए परिसाए पंच देवसया पण्णता,
- २. मिल्सिमियाए परिसाए एगा देवसाहस्सी मण्णाता,
- ३. बाहिरियाए परिसाए दो देवसाहस्सीओ पणाताओ।
- —िस्सिम् । अस्ति हो अन्ने निस्ति । अस्ति । अ
- गन्रं-१. अविभेत्रीयाप् अब्हाइज्जा देवस्या पणाता,
- मिस्सिमियाए पंच देवसया पण्णाता,
- ३. बाहिरियाए एगा देवसाहस्सी पण्णाता।
- -हिराज्ञाण हिराजी परिसाओ प्राचित्र स्त्र तको परिसाओ पणाताओ-
- 9. अहिमंत्रिसाप् देवाणं पणदीसं सयं पण्णतं,
- ३. बाहिरियाए पंचसया पण्णाता। ३. मिज्झिमियाए अड्ढाइज्जासया पणाता,
- ११९.मु.६ .हाम. अन्ति-
- सीहम्मीसाणदेवा कीरसयं सायासीक्खं २७. नेमाणिय देवाणं सायासीक्खं इहिंहआई पल्वणं-
- पत्त्रणुब्भवमाणा विहरीते ?
- उ. गीयमा ! मणुण्या सद्दा जाव मणुण्या फासा जाव
- अर्वीयराववाह्या अर्वीयरा सर्ददा जान मासा। Thoplif
- माहम्मीसार्गेसु देवाणं किरिसया इंड्डी पण्णाता ?
- उ. गोयमा ! महिड्ढिया महिज्जुइया जाव महाणुभागा
- . ह0 ९ . मु. १ . शिक . 1 मि~ समगाउसा आणदा जाव अहमिंदा णामं ते देवगणा पण्णता, गिन्जगुत्ररा य सब्दे महिद्दिदया जाव सब्दे महागुमागा इंड्रेप पणाता जाव अच्युओ।
- प. साहम्मीसाजेसु णं भते ! कम्पेसु देवा किरिसयं खुहं पिवासं
- गोयमा ! तीस गं देवाणं णिख खुहं पिवासा। र होरेड़हा गणमहम्ब्युष्टम
- -जोवा. पडि. ३, सु. २०३ । पदं जाव अणुत्तरोबवाइया।
- २८. वेमाणिय देवाणं सरीराणं वण्ण-गंध-फास पलवणं-
- स्वर्णाणं परणाता है सिहम्मीसाणेषु णं अते ! कम्बेषु देवाणं सरिरगा केरिसया
- । 11नाण्ण रंगिण्ड १५१ए स्टिम-मर्स्स रंग सुर्वजीम रामकृष्टि उ. गीयमा !कणात्यरतामा वण्णेणं पणात्ता :
- प. वंभलीए णं भंते ! कपेसु देवाणं सरीरमा कारसया
- उ. गीयमा ! अल्लमहुगपुष्फ्रवण्णामा पण्णाता। طمماما طمماطا خ

- प. लंतए णं भंते ! कप्पेसु देवाणं सरीरगा केरिसया वण्णेणं पण्णत्ता ?
- गोयमा ! सुक्किला वण्णेणं पण्णत्ता ?
   एवं जाव गेवेञ्जा।
   अणुत्तरोववाइया परमसुक्किल्ला वण्णेणं पण्णत्ता।
- प. सोहम्मीसाणेसु णं भंते ! कप्पेसु देवाणं सरीरगा केरिसया गंधेणं पण्णत्ता ?
- गोयमा ! से जहाणामए कोट्ठपुडाण वा तहेव सव्वं जाव मणामतरगा चेव गंधेणं पण्णत्ता।
   एवं जाव अणुत्तरोववाइया।
- प. सोहम्मीसाणेसु णं भंते ! कप्पेसु देवाणं सरीरगा केरिसया फासेणं पण्णता ?
- उ. गोयमा !थिर-मउय-णिद्धसुकुमाल छवि फासेणं पण्णता।

-जीवा. प. ३, सु. २*०*९ (ई)

### २९. वेमाणिय देवाणं विभूसा कामभोगाण य पर्व्वणं-

एवं जाव अणुत्तरोववाइया।

- प. सोहम्मीसाणा देवा केरिसया विभूसाए पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. वेउव्वियसरीराय, २. अवेउव्वियसरीराय।
  - तत्थ णं जे से वेउव्वियसरीरा ते हारिवराइयवच्छा जाव दस दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा जाव पिडलवा।
  - २. तत्थ णं जे से अवेउव्वियसरीरा ते णं आभरणवसणरहिया पगइत्था विभूसाए पण्णता।
- प. सोहम्मीसाणेसु णं भंते ! कप्पेसु देवीओ केरिसयाओ विभूसाए पण्णताओ ?
- उ. गोयमा ! दुविहाओ पण्णत्ताओ, तं जहा-
  - १. वेउव्वियसरीराओ य,
  - २. अवेउव्वियसरीराओ य।
  - 9. तत्थ णं जाओ वेउव्वियसरीराओ ताओ सुवण्णसद्दालाओ सुवण्णसद्दालाइं वत्थाइं पवर परिहियाओ चंदाणणाओ चंदविलासिणीओ चंदद्ध— समणिडालाओ सिंगारागारचारुवेसाओ संगय जाव पासाइओ जाव पडिरूवाओ।
  - २. तत्य णं जाओ अवेउव्वियसरीराओ ताओ णं आभरणवसणरहियाओ पगइत्याओ विभूसाए पण्णताओ, सेसेसु देवीओ णत्थि जाव अच्चुओ।

- प्र. भंते ! लान्तक कल्प में देवों के शरीर कैसे वर्ण के कहे गए हैं?
- उ. गीतम ! शुक्ल वर्ण वाले कहे गए हैं ? ग्रैवेयक देवों के शरीर भी ऐसे ही वर्ण वाले हैं। अनुत्तरोपपातिक देवों के शरीर अत्यन्त शुक्ल वर्ण वाले कहे गए हैं।
- प्र. मंते ! सीधर्म-ईशान कल्पों में देवों के शरीर कैसी गन्य वाले कहे गए हैं ?
- गीतम ! कोप्ठपुट आदि जैसे पहले के समान ही यावत् अत्यन्त मनमोहक गंव वाले कहे गए हैं।
   इसी प्रकार अनुत्तरोपपातिक देवों पर्यन्त के शरीर की गंव जाननी चाहिए।
- प्र. भंते ! सौधर्म-ईशान कल्पों में देवों के शरीर कैसे स्पर्श वाले कहे गए हैं ?
- गोतम ! स्थिर मृदु स्निग्य जैसे सुकुमाल स्पर्श वाले कहें गए हैं।
   इसी प्रकार अनुत्तरोपपातिक देवों पर्यन्त के शरीरों का स्पर्श कहा गया है।

## २९. वैमानिक देवों की विभूषा और कामभोगों का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! सौधर्म ईशानकल्प के देव कैसी विभूषा वाले कहें गए हैं ?
- उ. गौतम ! वे देव दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
  - वैक्रियशरीर वाले, २. अवैक्रियशरीर वाले।
  - 9. उनमें जो वैक्रियशरीर (उत्तरवैक्रिय) वाले हैं वे हारादि से सुशोमित वक्षस्थल वाले यावत् दसों दिशाओं को उद्योतित करने वाले प्रभासित करने वाले यावत् प्रतिरूप हैं।
  - २. जो अवैक्रियशरीर (भवधारणीयशरीर) वाले हैं वे आभरण और वस्त्रों से रहित और स्वाभाविक विभूषा से सम्पन्न कहे गए हैं।
- प्र. भंते ! सौधर्म ईशान कल्पों की देवियां कैसी विभूषा वाली कही गई हैं ?
- उ. गौतम ! वे दो प्रकार की कही गई हैं, यथा-
  - 9. वैक्रियशरीर वाली,
  - २. अवैक्रियशरीर (भवधारणीयशरीर) वाली,
  - 9. इनमें जो वैक्रियशरीर वाली हैं वे स्वर्ण के न्पुरादि आभूषणों की ध्विन से युक्त हैं तथा स्वर्ण की बजती किंकिणियों वाले वस्त्रों को तथा उद्भट वेश को पहनी हुई हैं, चन्द्र के समान उनका मुखमण्डल है, चन्द्र के समान विलास वाली हैं, अर्धचन्द्र के समान भाल वाली हैं, वे शृंगार की साक्षात् मूर्ति हैं और सुन्दर परिधान वाली हैं, वे अनुकूल यावत् दर्शनीय (प्रसन्नता पैदा करने वाली) और सौन्दर्य की
  - २. उनमें जो अविकुर्वित शरीर वाली हैं वे आभूषणों और वस्त्रों से रहित स्वाभाविक सौन्दर्य वाली कही गई हैं। अच्युतकल्प पर्यन्त शेष कल्पों में देवियां नहीं हैं।

- ं है ग्रा॰ ईक र्हाट ाष्ट्रमुघी क्रिक्ट हर्ड कछहिर्ष ! होंम . ए
- 53) में 10 पूरी कि स्टिंग और 10 प्रिमार 55 है ! मिन्रींग .रु डिंग पिनीई डिंग हैं ग्रांग ईक हम्मम में 10 पूरी कोनीमान 1 गुड़ीप िड़क पि मारक कि प्राप्ती कि डिंड के मापरिस्ताम्स प्राप्ता विड

। ई तिरक वम्हार का ॉम्पिमाक फ्लोड्स । प्रज्ञीव ाम्ज्ञ क्लोड्स क्ष्मिड्ड क्ष्मिड्ड ग्रक्स सिड्ड फ्लोड्स रात्तृश क्षां व्याद्ध रात्र्य अनुस्य उद्याद्ध क्ष्मित्रक्ष । ई तिरक व्याद्ध का ॉम्पिमाक

ाक र्गिणाक के 1573 मिमरू-एड्रोम्म में ग्रिंगकमीट थेटीहुट . 0 इ — पण्टिंग हफ्ट घर्ड प्रामकुरमुख कि में माद्याप्रामकुरमुख क्य ! किम . प्र इम्प्ट प्रमिद्ध प्रिंगिशिष वर्ड प्रामकुरमुख क्य में मिन्ह ,युड्ड

प्रतिमार प्रदे रामकुरमुर कुग र्रांट हैं 151ई रज्जम पं

ें हैं। मेरी क्या होता हैं हैं। - जीतम ! असुरकुमार देव दो प्रकार के कहे गए हैं। यथा

9. विकुर्वितश्रीर जी हुन होते । अधिकृतितश्रीर कार्के, व्याप्त स्थाप्त । विकुर्वितश्रीर होता । ह

इन ई मर्ट गामकुरमुख लान गरीर निनेकुनी कि में में में . ९ ।ई तिई ग्रज्ञीम मुम्म प्राप्ति प्राप्ति । इस में में स्व

२. उनमें से जो अविकुनित शरीर वाला असुरकुमार देव है वह प्रासादीय यावत् मनोहर नहीं होता है।

न्से हैं जिल्हा हिन्स में ऐसा क्ष्में हैं जिल्हा स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स अन्म स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्व

मिन्ट , इं तिंड परमृ दि में कलि प्रमुम मुद्र ग्राकार मिली ! मिलीं . ट तकुंलार कार्य गाँध ईं तिंड तमीमुमी तकुंलार परमृ क्य । ई तिंड डिम्मिमी

मित्र प्रस्ता है । भीतम हे स्वास्ति में क्षिया पुरुष प्रासादीय शावत् मनोहर होता है ?

ें कार्व विस्त मिन्ट्रिय वावत्र मजेहर नहीं होता है । कुछ से स्वेस स्वेसिट्टी एक्ट्रिस किन्ट्रेस किन्ट्रेस कि । कुछ से किन्ट्रेस क्रिस्ट्रिस क्रिस्ट्रेस क्रिस्ट्रेस वाही क्ष्यें के क्ष्यें क्ष्यें क्ष्यें क्ष्यें । वाही क्ष्यें क्ष्यें क्ष्यें क्ष्यें क्ष्यें क्ष्यें ।

पानत् नजाह र आसा है। यन्त्र नजाह है तमाई डिस्ट प्रमुप्ति नहीं है। यान्य नजाह स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स

नकी है IBIE हिक 1899 ! मिर्गीए में 10 प्राक सड़ अक्ष्य क्षिर है हिंग जाट अधि में में में मिर्ग हैं मिर्ग "हैं 1त्त्रीह हिंग प्रश्नेत्त में में

d. गेवेज्जगदेवा केरिसथा विभूसाए पणाता ?

उ. गीयमा ! आमरणवस्पारहिया एवं देवी पारिष भाणिपव्हो। पगङ्खा विभूसाए पण्णाता,

। ही 17 मृष्ट इंग्

प. सीहम्मीसाणेसु देवा क्रिरिसए कामभोगे पव्यणुब्मवमाणा विहरित ?

उ. गीयमा ! इडा सद्दा, इडा रूवा, इडा गंथा, इडा रसा, इडा

फासा। **एवं** जाव **गेवे**ज्जा। अणुत्तरीववाइयाणं अणुत्तरा सद्दा जाव अणुत्तरा फासा। —जीवा.,पडि. ३ सु. २०४

णितक ड्राञ्चिमीणरू नमिमिक सुगक्तिन इस्टीटम .०६ —iणक्रम

. मोयमा ! असुरकुमारा देवा दुविहा पन्तामा, तं जहा– १. वेग्रेट्सियसरीरा य, २.अवेग्रेट्सियसरीरा या १. तत्थ णं जे से वेग्रेट्सियसरीरे असुरकुमारे देवे से णं

पासाईए जान पडिन्ते। २. तत्य णं जे से अनेजिव्यस्तिरि असुरकुमारे देवे से णं

। किन्डीम <u>ि घाए प्र</u>देशाम ि

में संक्ष्याट्ठेणं भेते ! एवं चुच्चड्प्रं चुच्चड्

'हम्हीप नि मार के में निरिध्यस्ति में होव जाब ने पिड़म्हें,

ामित्री हे मींकायकार इंड्र मानडिंट में । समीर .ठ महीर्म एंग् पुरिम अलेकियविम्मीसर, एंगे पुरिसे भारतिन्यायिष्,

प्रमित जं गोयमा ! दोण्हं पुरिसाजं कयरे पुरिसे पासाईष् जाव पडिस्ते ?

क्य रे पुरिसे नो पासाईए जान ने पडिल्ने ? ने सर से परिसे अन्य क्या कि पान ने स्व

ने वा से पुरिसे अलेकियदिभूसिए ?

के दा से पुरिस अणलेक्यिविम्सिए ? भगवं ! तस्य णं के से पुरिस अलेक्य विमूसिए से णं

पुरिस पासाईए जाव पडिस्टी। तस ण ने से पुरिस अणलेखन विभूसिए से ण पुरिस नो

। विम्नडीय कि बार प्रदेशिय

से तैणर्रेण गोयमा ! एवं बुन्चर्-'तत्थ णं में से वेडिलय सरीरे तं केव जाव नो पहिल्दे।'

- प. दो भंते ! नागकुमारा देवा एगंसि नागकुमारावासंसि नागकुमारदेवत्ताए उववन्ना जाव से कहमेय भंते ! एवं ?
- उ. गोयमा ! एवं चेव। एवं जाव थणियकुमारा। वाणमंतर जोइसिय वेमाणिया एवं चेव।

-विया. स. १८, उ. ५, सु. १-४

३१. देवाणं पीहा परवणं-

तओ ठाणाइं देवे पीहेज्जा, तं जहा-

१. माणुस्सगं भवं,

२. आरिए खेत्ते जम्मं,

३. सुकुलपच्चायाइ।

−ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८४/१

३२. देवाणं परितावण कारणतिगं पर्वणं— तिहिं ठाणेहिं देवे परितप्पेज्जा, तं जहा—

> अहो णं मए संते बले, संते वीरिए, संते पुरि-सक्कारपरक्कमे खेमंसि सुभिक्खंसि आयरिय उव्वझाएिं विञ्जमाणएिं कल्लसरीरेणं नो बहुए सुए अहीए,

> २. अहो णं मए इहलोय पडिबुद्धेणं परलोय परंमुहेणं विसयतिसिएणं नो दीहे सामण्णपरियाए आणुपालिए,

> अहो णं मए इङ्ढि रस सायगरूएणं भोगासंसिगिद्धेणं नो विसुद्धे चरित्ते फासिए।

इच्चेएहिं तिहिं ठाणेहिं देवे परितप्पेज्जा।

–ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८४/२

## ३३. देवस्स चवणणाणोव्वेग कारणाणि परूवणं-

तिहिं ठाणेहिं देवे चइस्सामित्ति जाणइ, तं जहा-

- १. विमाणाभरणाइं णिप्पभाइं पासित्ता,
- २. कप्परुक्खगं मिलायमाणं पासित्तां,
- ३. अप्पणो तेयलेस्सं परिहायमाणिं जाणिता, इच्चेएहिं तिहिं ठाणेहिं देवे चइस्सामित्ति जाणइ। तिहिं ठाणेहिं देवे उट्वेगमागच्छेज्जा, तं जहा—
- अहो ! णं मए इमाओ एयालवाओ दिव्वाओ देविङ्ढीओ, दिव्वाओ देवजुईओ, दिव्वाओ देवाणुभावाओ, लुद्धाओ, पत्ताओ, अभिसमण्णागयाओ चइयव्वं भविस्सइ,
- २. अहो ! णं मए माउओयं पिउसुक्कं तं तदुभयसंसट्ठं तप्पढमयाए आहारो आहारेयव्वो भविस्सइ,
- अहो ! णं मए कलमलजंबालाए असुईए उव्वेयणियाए भीमाए गव्भवसहीए विसयव्यं भिवस्संइ, इच्चेएिहं तिहिं ठाणेिहं देवे उव्वेगमागच्छेज्जा।

−ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८५

- ३४. देवाणं अव्युट्ठिज्जाइ कारण प्रस्वणं— चउहिं ठाणेहिं देवा अब्युट्ठिज्जा, तं जहा—
  - १. अरहंतेहिं जायमाणेहिं,
  - २. अरहंतेहिं पव्चयमाणेहिं,

- प्र. भन्ते ! एक नागकुमारावास में दो नागकुमार देव उत्पन्न होते हैं यावत् भन्ते ! किस कारण से इस प्रकार कहा जाता है?
- गौतम ! पूर्ववत् समझना चाहिए।
   इसी प्रकार स्तिनतकुमार पर्यन्त जानना चाहिए।
   वाणव्यन्तर ज्योतिष्क और विमानिक देवों के विषय में भी इसी प्रकार समझना चाहिए।

३१. देवों की स्पृहा का प्रक्रपण-

देव तीन स्थानों की स्पृहा (आकांक्षा) करता है, यया–

- १. मनुष्य भव की
- २. आर्य क्षेत्र में जन्म की,
- ३. सुकुल (श्रेष्ठ कुल) में उत्पन्न होने की।
- ३२. देवों के परितप्त होने के कारणों का प्रस्तपण— तीन कारणों से देव परितप्त (पश्चाताप करते हुए दुःखी) होते हैं, यथा—
  - अहो मैंने वल-वीर्य-पुरुपाकार-पराक्रम, क्षेम, सुिमक्ष, आचार्य, उपाध्याय की उपस्थिति तथा नीरोग क्षरीर के होते हुए भी शुत का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया।
  - २. अहो ! मैंने विषयामिलापी होने से इहलोक में प्रतिवद्ध और परलोक से विमुख होकर दीर्घ काल तक श्रामण्य पर्याय का पालन नहीं किया।
  - अहो ! मैंने ऋदि, रस और शाता के मद में ग्रस्त होकर भोगासक्त होकर विशुद्ध चारित्र का पालन नहीं किया।
     इन तीन कारणों से देव परितप्त होते हैं।

## ३३. देव के च्यवनज्ञान और उद्वेग के कारणों का प्रस्तपण-

तीन हेतुओं से देव यह जान लेता है कि मैं च्युत होऊँगा, यथा-

- विमान और आभरणों को निष्प्रभ देखकर।
- २. कल्पवृक्ष को मुर्झाया हुआ देखकर।
- ३. अपनी तेजोलेश्या (क्रान्ति) को क्षीण होती हुई जानकर। इन तीन हेतुओं से देव यह जान लेता है कि मैं च्युत होऊँगा। तीन कारणों से देव उद्वेग हो प्राप्त होता है, यथा-
- अहो ! मुझे यह और इस प्रकार की उपार्जित, प्राप्त तथा अभिसमन्वागत दिव्य देवऋदि, दिव्य देव द्युति और दिव्य प्रभाव को छोड़ना पड़ेगा।
- २. अहो ! मुझे सर्वप्रथम माता के ओज तथा पिता के शुक्र से युक्त आहार को लेना होगा।
- अहो ! मुझे असुरिभ पंक वाले, अपिवत्र उद्वेग पैदा करने वाले भयानक गर्भाशय में रहना होगा।

इन तीन कारणों से देव उद्वेग को प्राप्त होता है।

## ३४. देवों के अब्भ्युत्थानादि के कारणों का प्ररूपण-

चार कारणों से देव अपने सिंहासन से (सम्मानार्थ) अभ्युत्थित (उठते) होते हैं—

- 9. अर्हन्तों का जन्म होने पर,
- २. अर्हन्तों के प्रव्रजित होने के अवसर पर,

- 3. अहन्ती के केवलज्ञानीयिति महीसव पर,
- १५ अहंन्त्री के पिरिनिया महोत्सव पर।
- -ाएए ,ई रिइ फ्लीप म्सार के कि में पिग्र का गाउ
- 9. अहन्तों का जन्म होने पर यावत्
- १. अहंन्त्रों के पिरिनवाण महीत्सव पर।
- नार करते हैं, यथा-
- 9. अहन्तों का जन्म होने पर यावत्
- प्रमिन्निया महीसान ।
- -ाष्ट्र , इं हिरक (विष्ट) प्रक्रिलिं<u>ड</u> वह में रिणराक प्राष्ट
- हिमार रम निव मन्य का किनेहर . ९
- 17म इस्प्रीडम पिनिवीप के क्लिड़ेस्ट .४
- नार कारणो से देवताओं के वैत्यवृक्ष चिलत होते हैं, यथा-
- 9. अहंन्तों का जन्म होने पर यावत्
- ४. अहंन्त्री के पिनिवाण महोताव पर।
- नार , हैं । तह (नमामरु । कें विने भागनि । है । यथा - एमम्भए कि र्गिए एक के ज्ञीानामन्त्रीम हर्ज . भ <u>इ</u>
- 9. अहनों का जम्म होने पर यावत्
- १७ अहन्ती के परिनियाँण महोत्सव पर।
- एजीए निनार भि एजाक के निई नीछ क्रिकाल कि छि (मिंड तिहीकए छाञ्चम छ्रे) किनिकाछ राक्र मिड्र
- हुई के निरक के इवाद हानी त्र रिश हो कार हो है . ३ इ
- **一Iup為K 1存**
- , पृट्ट िंगक गण्गाम्जीम . ६ भृष्टे किरक एक एका है . ९ नारा से देव विद्युकार (विद्युप प्रकाश) कर है (व्या-
- ३. तथाल्प श्रमण माहन के सामने अपनी ऋदि, द्यीत, यश, वल,
- । पृष्टु र्ह्यक मोहञ्चर मन्सारम र्राप्टि जाकाप्रकृष्ट् , देवि
- ्रमृह क्रिक एक फक्षि . ९ , पृहु र्ह्य का गण अन्तर है, पृहु र् नाध्र , हैं किरक निष्य मिर्स मिर्म प्रम कई है र्गणाक नि
- 17ह किरक ह. हाम जमह क्यां के प्रमान के महाम जमह क्यां का स्टेश प्रमान के स्टेश प्रमान के स्टेश प्रमान के स्टेश का अपने क
- –ाणम्ब्रए कि गिंग्राक ग्रिंध शिनि कि निग्क अपि ।ग्राइ किंग्रे .थ इ
- (उं क्षिप्ट) वर्साता हे ?
- ाई IDIBYP इंदि मिर्मा । वह वस्ताता है।
- है। क्रिक छिट्ट कि म्रक अष्टि कार कार्य है इस्ट है हर्क हिंद . र
- उ. गीतम ! जब देवेन्द्र देवराज शक होए करना चाहता है तब ९ इं ाहु उन्हें हो इन हो ।
- । है तारुह कि हिंदे के इप्रोप मध्यम हुई के इप्रीप रात्रधार है पृहु प्राशृष्ट अन्यन्तर परिपट् के देवों को बुरुता है।

- ३. अरहंताणं णाणुप्पायमहिमासु,
- ४. अरहंताणं परिणिव्याणमहिमासु

- 9. अरहतेहिं जायमाणीहं जाब
- ४. अरहताणं परिणिष्वाणामहिमासु,
- -13r जे, Irv के जाए होए। हे डीए डीएट
- 9. अरहतेहिं जायमाणीहं जाब
- ४. अरहंताणं पिरिणव्याणामहिमासु,
- —ांग्रिण ते ,ाण्ण्येक के किस्स्कृट । विश्व विश्वार ।
- 9. अरहतीहें जायमाणीहें जाब
- ४. अरहताणं पीरीणव्याणमहिमासु,

- हाए इंपिमियार इंतिइंग्रिं . १
- ४. अरहंताणं परिणिव्याणमहिमासु ।।
- ~४५६.मु.६.४,४.भ.मेरा
- ३५. देवसीन्नवावाइ कारण पत्नवणं-

- १. अरहेतेहिं जायमाणेहिं जाब
- ४. अरहंताणं परिणिव्याणमहिमासु।
- एवं देवुक्कालिया देवकहकाए वि<sup>र</sup> ।-ठाणं. अ. ४, उ. ३, मु. ३२४
- ३६. देविहे विज्युयारं थणियसद्द य करण हेउ पलवणं-

- तृ, परियारिमाणे वा, १. विकुव्यमाणे वा,
- ३. तहालवस्त समणस्त वा माहणस्त वा इडिंढ जुड्रं जसं बलं
- निरियं पुरिसक्कारपरक्कमं उवदंसेमणे।
- -ाइए हे , <del>। एए ५ के इप्र</del>ाधित हेई डीणिठ डीही
- ्राष्ट्र परिवारिमाणे वा, ्राप्ट गिमिक्क्क्रिंग । ६
- -ठाजे अ. ३, उ. १, मु. १४९ (२-३) | गिमिमिग्रेइ ३. तहालवस्त वा, समणस वा, मारणस वा इड्डिंढ जाव
- −iण्ठम प ांगाण्राक इानाण्रकम घाकठड्रीह इन्हिं. ए <u>इ</u>
- d. असिय गं भंते ! पज्जन्मे कालवासी बुह्ठकायं पकरेड़ ?
- । भीभा । भाषा । अस्थि . र
- ? इरेकप शिष्णियभिज्ञ में इन्म म. जाहे णं भते ! सक्के देविदे देवराया चुट्ठिकायं कावकाम
- उ. गीयमा ! ताहे चेव णं से सबके देविंदे देवराया
- मिन्समगिरसाप् देवे सद्दावात, तए णं अरुनंतरपरिसगा देवा सद्दाविया समाणा अब्मत्तरपरिसाप् देव सद्दावद्,

देव र्गा

3.

4.

34

0

दो भंते ! नागकुमारा देवा एगंसि नागकुमारावासंसि नागकुमारदेवत्ताए उववन्ना जाव से कहमेय भंते ! एवं ? गोयमा ! एवं चेव। एवं जाव थणियकुमारा। वाणमंतर जोइसिय वेमाणिया एवं चेव।

-विया. स. १८, उ. ५, सु. १-४

ग्राणं पीहा परूवणं— ओ ठाणाइं देवे पीहेज्जा , तं जहा—

. माणुस्सगं भवं, २.आरिए खेत्ते जम्मं,

. सुकुलपच्चायाइ।

–ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८४/१

वाणं परितावण कारणतिगं परूवणं-

हिं ठाणेहिं देवे परितप्पेज्जा, तं जहा-

. अहो णं मए संते बले, संते वीरिए, संते पुरि-सक्कारपरक्कमे खेमंसि सुभिक्खंसि आयरिय उव्वझाएहिं विज्जमाणएहिं कल्लसरीरेणं नो बहुए सुए अहीए,

अहो णं मए इहलोय पडिबुद्धेणं परलोय परंमुहेणं विसयतिसिएणं नो दीहे सामण्णपरियाए आणुपालिए,

 अहो णं मए इड्ढि रस सायगरूएणं भोगासंसिगद्धेणं नो विसुद्धे चिरत्ते फासिए।

च्चेएहिं तिहिं ठाणेहिं देवे परितम्पेज्जा।

–ठाणं. अ. ३, उ. ३, स्. १८४/२

वस्स चवणणाणोव्वेग कारणाणि परूवणं—

तिहिं ठाणेहिं देवे चइस्सामित्ति जाणइ, तं जहा-

- १. विमाणाभरणाइं णिप्यभाइं पासित्ता,
- २. कप्परुक्खगं मिलायमाणं पासित्ता,
- ३. अप्पणो तेयलेस्सं परिहायमाणि जाणिता,

इच्चेएहिं तिहिं ठाणेहिं देवे चइस्सामित्ति जाणइ।

तिहिं ठाणेहिं देवे उच्चेगमागच्छेज्जा, तं जहा-

- अहो ! णं मए इमाओ एयारूवाओ दिव्वाओ देविङ्ढीओ, दिव्वाओ देवजुईओ, दिव्वाओ देवाणुभावाओ, लुद्धाओ, पत्ताओ, अभिसमण्णागयाओ चइयव्वं भविस्सइ,
- अहो ! णं मए माउओयं पिउसुक्कं तं तदुभयसंसट्ठं तप्पढमयाए आहारो आहारेयव्वो भविस्सइ,
- अहो ! णं मए कलमलजंवालाए असुईए उव्वेयणियाए भीमाए गट्भवसहीए विसयव्वं भिवस्सइ,
   इच्चेएिहं तिहिं ठाणेहिं देवे उव्वेगमागच्छेज्जा।

-वाणं.अ. ३, उ. ३, सु. १८५

देवाणं अव्युट्ठिन्जाइ कारण पस्तवणं— य उदि टाणेहि देवा अव्युट्ठिज्जा , तं जहा—

- अरहंनेहिं जायमाणिहिं,
- २. अग्रतेति पद्मयमाणेति,

प्र. भन्ते ! एक नागकुमारावास में दो नागकुमार देव उत्पन्न होते हैं यावत् भन्ते ! किस कारण से इस प्रकार कहा जाता है?

उ. गौतम ! पूर्ववत् समझना चाहिए। इसी प्रकार स्तिनतकुमार पर्यन्त जानना चाहिए। वाणव्यन्तर ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के विषय में भी इसी प्रकार समझना चाहिए।

## ३१. देवों की स्पृहा का प्ररूपण-

देव तीन स्थानों की स्पृहा (आकांक्षा) करता है, यथा-

- 9. मनुष्य भव की २. आर्य क्षेत्र में जन्म की,
- ३. सुकुल (श्रेष्ठ कुल) में उत्पन्न होने की।
- ३२. देवों के परितप्त होने के कारणों का प्ररूपण— तीन कारणों से देव परितप्त (पश्चात्ताप करते हुए दु:खी) होते हैं,

 अहो मैंने वल-वीर्य-पुरुषाकार-पराक्रम, क्षेम, सुभिक्ष, आचार्य, उपाध्याय की उपस्थिति तथा नीरोग शरीर के होते हुए भी श्रुत का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया।

 अहों! मैंने विषयाभिलाषी होने से इहलोक में प्रतिवद्ध और परलोक से विमुख होकर दीर्घ काल तक श्रामण्य पर्याय का पालन नहीं किया।

 अहां ! मैंने ऋछि, रस और शाता के मद में ग्रस्त होकर भोगासक्त होकर विशुद्ध चारित्र का पालन नहीं किया।
 इन तीन कारणों से देव परितप्त होते हैं।

## ३३. देव के च्यवनज्ञान और उद्वेग के कारणों का प्ररूपण-

तीन हेतुओं से देव यह जान लेता है कि मैं च्युत होऊँगा, यथा-

- विमान और आभरणों को निष्प्रभ देखकर।
- २. कल्पवृक्ष को मुर्झाया हुआ देखकर।
- ३. अपनी तेजोलेश्या (क्रान्ति) को क्षीण होती हुई जानकर। इन तीन हेतुओं से देव यह जान लेता है कि मैं च्युत होऊँगा। तीन कारणों से देव उद्देग हो प्राप्त होता है, यथा-

 अहो ! मुझे यह और इस प्रकार की उपार्जित, प्राप्त तथा अभिसमन्वागत दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देव द्युति और दिव्य प्रभाव को छोड़ना पड़ेगा।

- २. अहो ! मुझे सर्वप्रथम माता के ओज तथा पिता के शुक्र से युक्त आहार को लेना होगा।
- अहो ! मुझे असुरिम पंक वाले, अपिवत्र उद्वेग पैदा करने वाले भयानक गर्भाशय में रहना होगा।
   इन तीन कारणों से देंव उद्वेग को प्राप्त होता है।

### ३४. देवों के अव्ययुत्थानादि के कारणों का प्ररूपण— चार कारणों से देव अपने सिंहासन से (सम्मानार्थ) अभ्युत्थित (उठते) होते हैं—

- 9. अईन्तों का जन्म होने पर,
- २. अईन्तों के प्रव्रजित होने के अवसर पर,

- , रा निर्मात के कवलज्ञानीयित महोसव पर,
- अहन्त्रिम गोव्निगि क क्लिक्ट .४
- -ाष्ट्र , ई रिडि एलीज म्सार के किई में रिए एक जान
- 9. अहंन्तों का जन्म होने पर यावत्
- १७ महिला प्राप्तिनीय के क्रिकेट .४
- नाथम ,र्ड िं रिरक ज्ञान्डांसी कई मि र्गिणराक प्राप्त
- 9. अहंनी का जन्म हीने पर यावत्
- प्रम हम्भाइम णिहिनीग्रीम के क्लिडेस्ट . ४
- नाथ , इं हिरक (विष्ठ) पश्चिलिंड इर्ड हि पिराक राष्ट
- 9. अहंती का जन्म होने पर यावत्
- १. अहंना के पिरिवाण महासव ११।
- -ायम , इं ति इ तला स हम है के विवास है । विवास हो विवास है ।
- क्रिकाम पर वाबत् कि निर्मेश . १
- ४. अहंन्ती के पिरिनेवीण महोताव पर।
- नार कारणों से देव सिन्मपत (देवों का आममन) होता है, यथा--ाणमन्नर कि रिजात के ज्ञानामन्नीम कर्ड , य इ
- हिना पर वाद्ये कि निर्मा होने पर वादत्
- । अहन्त्री के पिरिनिया माहासाय पर।
- प्रिशीन निनार भि एराक के निर्दे नीड्य किकाक कि হিছ (দিরি চারীকার্য চাহ্নদ্রদ চর্চ) কেলীকাচির সাকার পির
- हुई के निरक के इवाद हानीत्र राधि एशकार हुड़ियी एराइ कि . ३ इ
- नार केर में कि हें कि हिल्ला (विद्युप अकार) कर है (जान-—Jupak lab
- ३. तथाल्प अमण माहन के सामने अपनी ऋद्धि, द्यीते, यश, वल, , गृह क्रिक मन फ्राई . ९ २. पारेचारणा करते हुए,
- । पृष्टे त्रिक निद्रम् मन्तारम अस्ति राकाषकपु , विकि
- नात कारणों से देव मेघ गर्जना जैसी ध्वीन करते हैं, यथा-
- , पृष्टे किरक गणराष्ट्रीय . ६ ्रमृत्र क्रिक एन एसिक् . ९
- नोइञ्स एक ज्ञीस् द्वीद्ध िमपर नेमाम के नज्ञाम एमस्थ प्रलाख . <u>इ</u>
- गिर्ह किरक
- ─ाणमञ्जर कि गिराक ग्रिस शिवी कि निक् ञीब्र ।ग्रिड विदे .थ इ
- हैं , गीतम ! वह वर्ताता है। उ (जलसमूह) बरसाता है ?

ક. આવ.સ.રે.વ.૧, સુ.૧૪૪

- हैं 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या है 1157क च्या ह
- उ. गीतम । जव देनेन्द्र देवराज शक कुछि करना चाहता है तव ९ ई Inya ड्योट्र yaak मकी इंघ घेत
- **ि काल** कि बुलाए हुए वे आम्यन्तर परिषद् के देव मध्यम परिषद् के देवों । इं एताल है कि कि के के कि राम अन्याह

- ३. अरहंताणं णाणुप्पायमहिमासु,
- ४. अरहंताणां पिरिणिव्याणमहिमासु
- <u>—।इार्फ 5, ।ारण्लें इंशापनाह</u> गिम्हे इंगिण इंडिड
- 9. अरहतेहिं जायमाणीहं जाव
- ४. अरहतार्णं परिणिव्याणमहिमासु,
- 9. अरहतेहिं जायमाणीहं जाच नहरू ते , रिया सिहणायं करेजा, ते जहा-
- ४. अरहंताणं परिणिव्याणमहिमासु,
- -13r ते, Ilve) के किक्से के निर्म होणि है। -
- अरहंतिहं जायमाणीहं जाव
- ४. अरहताणं परिणिव्याणमहिमामु,
- <u>— जिए हे , राष्ट्र हे प्राप्त हे हैं पि है है । जिल्</u>
- नाम डीणिमियार डीरिइंग्स. १
- ४. अरहताणं परिणिव्याणमहिमासु १।
- -ठाजं. स. ४, उ.३, सु. ३२४
- ३५. देवसीन्नवायाइ कारण पलवण-
- १. अरहतेहिं जायमाणीहं जाव नाहर है, एप्सी गाननीए हैं डीर्णिट डीएह
- ४. अरहतार्गं पीरींगव्दाण्महिमासु।
- एवं देवुक्फालिया देवकहकाए वि<sup>२</sup> ।–ठाणं. अ. ४. र. रू. सु. ३२४
- वेदीहें विज्युयारं थिणियसद्द य करण हेंद्र पलवणं-
- निहिं ठाणीहें देवे विज्युवारं करेज्या, तं जहा-
- 9. विकुव्यमाणे वा, ्राष्ट्र गिमिरीयिति वा,
- ३. तहारूवस्त समणस्य वा माहणस्य वा इहिंद गुड्रं गसं बलं
- वीरियं पीर्सक्कारपरक्कमं उवदस्माग्।
- —।इरु तं, गर्ण्य कड्ड की व्यापसद्द कर ने ना विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष्य विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्य
- १. विकुव्यमाणे वा, ्राइ गिमिनारिया, ९
- ३. तहालवस्त वा, समणस्त वा, माहणस्त वा इडिंढ जाव
- -ठाण अ. ३, उ. ९, मु. ९४९ (२-३) उदद्सनीता।
- प. अस्यि णं भते ! पज्जाणो कालवासी वृद्रिककायं पकरें इ -ivpay प्र गि॥ण्राक द्वीवीएर कप घाकठ्रीष्ट्र द्वीव्हे . ए इ
- व. हता, गायमा !आखा
- भवड् से कहीमेयाणि पकर्ड़ ? प. जाहे णं भेते ! सक्के देविद देवराया बुट्ठिकायं काउकाम
- अब्मंतरपीरसाप् देवे सद्दावेइ, उ. गीयमा ! ताहे नेव णं से सक्क होते हे देवराया
- मिञ्जमपरिसाए देवे सद्दाविति, तप् णं अब्मंतरपरिसमा देवा सद्दाविया समाणा

तए णं ते मज्झिमपरिसगा देवा सद्दाविया समाणा बाहिरपरिसाए देवे सद्दावेंति,

तए णं ते बाहिरपरिसगा देवा सद्दाविया समाणा बाहिर बाहिरगे देवे सद्दावेंति,

तए णं ते बाहिर-बाहिरगा देवा सद्दाविया समाणा आभियोगिए देवे सद्दावेंति,

तए णं ते आभियोगिए देवे सद्दाविया समाणा वृद्ठिकाइए देवे सद्दावेंति,

तए णं ते वुट्ठिकाइया देवा सद्दाविया समाणा वृट्ठिकायं पकरेति।

एवं खलु गोयमा ! सक्के देविंदे देवराया वुट्ठिकायं पकरेइ।

- प. अिंख णं भंते ! असुरकुमारा वि देवा वुट्ठिकायं पकरेंति?
- उ. हंता, गोयमा ! अत्थि।
- प. किं पत्तियं णं भंते ! असुरकुमारा देवा वुट्ठिकायं पकरेंति?
- उ. गोयमा ! जे इमे अरहंता भगवंतो एएसि णं
  - 9: जम्मणमहिमासु वा,
  - २. निक्खमणमहिमासु वा,
  - ३. नाणुप्पायमहिमासुवा,
  - ४. परिनिव्वाणमहिमासु वा, एवं खलु गोयमा !असुरकुमारा देवा वुट्ठिकायं पकरेंति।

एवं नागकुमारा वि। एवं जाव थणियकुमारा।

वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया एवं चेव।

–विया. स. १४, उ. २, सु. ७-१३

### ३८. अव्वावाहदेवाणं अव्वावाहत्तकारण परूवणं-

- प. अत्यि णं भंते ! अव्वावाहा देवा, अव्वावाहा देवा ?
- उ. हंता, गोयमा ! अत्य।
- प. से केणडेणं भंते ! एवं वुच्चइ-"अव्वावाहा देवा, अव्वावाहा देवा ?"
- उ. गोयमा ! पभू णं एगमेगे अव्वाबाहे देवे एगमेगस्स पुरिसस्स एगमेगंसि अच्छिपतंसि दिव्वं देविङ्ढि, दिव्वं देवजुइं, दिव्वं देवाणुभागं, दिव्वं वत्तीसइविहिं नष्टविहिं उवदंसेत्तए णो चेव णं तस्स पुरिसस्स किंचि आबाहं वा, वावाहं वा उप्पाएइ छविच्छेयं वा करेइ, एसुहुमं च णं उवदंसेन्जा.

से तेणट्टेणं गोयमा !एवं वुच्चइ— ''अब्बाबारा देवा,अव्वावाहा देवा।''

-विया. स. १४, उ. ८, सु. २३

वे मध्यम परिषद् के देव वाह्य परिपद् के देवों को वुलाते हैं।

वाह्य परिषद् के देव वाह्य परिषद् से वाहर के देवों को वुलाते हैं।

वाह्य परिषद् के वाहर के देव आमियोगिक देवों को वुलाते हैं।

आभियोगिक देव वृप्टिकायिक देवों को वुलाते हैं।

तव वे वुलाये हुए वृष्टिकायिक देव वृष्टि करते हैं।

इस प्रकार हे गौतम ! देवेन्द्र देवराज शक्र वृष्टि करता है।

- प्र. भंते ! क्या असुरकुमार देव भी वृष्टि करते हैं ?
- उ. हाँ, गौतम ! वे भी वृष्टि करते हैं।
- प्र. भंते ! असुरकुमार देव किस प्रयोजन से वृष्टि करते हैं?
- उ. गौतम ! अरिहन्त भगवंतों के-
  - १. जन्म महोत्सवों पर,
  - २. निष्क्रमण महोत्सवों पर,
  - 3. केवलजानोत्पत्ति महोत्सवों पर,
  - ४. परिनिर्वाण महोत्सवों पर, इस प्रकार हे गौतम ! असुरकुमार देव वृष्टि करते हैं। इसी प्रकार नागकुमार देव भी वृष्टि करते हैं। स्तिनतकुमारों पर्यन्त भी वृष्टि के लिए इसी प्रकार कहना चाहिए।

वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के लिए भी इसी प्रकार कहना चाहिए।

- ३८. अब्याबाध देवों के अब्याबाधत्व के कारणों का प्ररूपण-
  - प्र. भंते ! क्या किसी को बाधापीड़ा नहीं पहुँचाने वाले अव्यावाध देव हैं ?
  - उ. हाँ, गीतम हैं।
  - प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि-'अव्यावाध देव'. अव्यावाधदेव हैं।'
  - उ. गौतम ! प्रत्येक अव्यावाधदेव, प्रत्येक पुरुष की प्रत्येक आंख की पलक पर दिव्य देवर्द्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाव और वत्तीस प्रकार की दिव्य नाट्यविधि दिखाने में समर्थ हैं और ऐसा करके भी वह देव उस पुरुष को किंचित् मात्र भी आवाधा या व्यावाधा (थोड़ी या अधिक पीड़ा) नहीं पहुँचाता है और न उसके अवयव का छेदन करता है। इतनी सूक्ष्मता से वह (अव्यावाध) देव नाट्यविधि दिखला सकता है। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि—

'अव्यावाधदेव, अव्यावाधदेव' है।

## दी स्थानों से देव शब्द सुनता है, यथा-—IVP®K ाक िंमाश्र के ज्ञाणनारू के ज्ञाच्या । ग्राज्ञ किर्ज . १ ६

9. शरीर के एक भाग से भी देव शब्द सुनता है,

२. सम्पूर्ण शरीर से भी देव शब्द सुनता है।

,ई 1तग्रर्ज कि एन में निष्ण कि . ९**-ग्राकार मि**ड़

, र्जाधी की सुधता है,

३. रसी का आस्वादन करता है,

,ई 157क न्ट्रिंग्रिंग कि रिक्षे .४

८. मेथुन सेवन करता है , है 157 क एक्सि . ७ , ई 156 हिमीमिर . ३ , इं कि कि कि । कि । कि

,ई 17,7क ग्रजार . 0 ९ , इ १५० भाषा बोलता है,

१३. अनुभव करता है, , हैं 157क नमाणीय . ९९

१३. निर्जरा करता है।

### -Jupak । गिराक के ममगभ में कांक यनुष्य कांकि में अगमान के कि अरागों।

-।।। रू में किल प्यनुम वर्ड कितोंकिल एकित में गिराक राज्ञ

, प्रम निव्न मन्य के फिन्नेस् . ९

, रम रमग्रम के निज्ञ प्राधिष्ठ के किनेस . ६

३. अहन्तों के केवलज्ञानीपिति महोत्सव पर,

४. अहंती के पिरिनिवाण महीताव पर।

## ४३. तकाल उतन्त देव के मनुष्य लोक में अनागम-आगमन के

· — । पमन्नार । तक गिण्राक

### लेक में आना चाहता है किन्तु आ नहीं सकता, यथा-ग्रुम हि स्रिह घर्ड ह्र*फ्ट* लाका में कलिघर्ड में गिगाक ग्रा**ट** (क)

मूच्छित, गृद्ध, वद्ध तथा आसक्त होकर मानवीय काम भोग ्म गिर्मा मात प्रजी वर्ड हिम्ह लाका में किलाई . e

ने अच्छा जानता है, न उनसे प्रयोजन रखता है, , इं 115 र राम म कि

,ई ाচ্যক (চ্সকট় কে নিদ রুন্ট) নাহনি ন

में गिर्मिमारोज्ञ , हिस्तर लेकार में कलिक . इ ।ई 15) क (।ফ্র ই কি দির্গ দেচি র্কদ্য) দ্যুক্র চীচ্যী দ

नुष्य हो जाता है तथा उनमें दिव्य प्रेम संफान हो जाता है र्प्र विदेश प्रस्, वर्ड तथा आसक्त देव का मनुष्य संवंधी प्र

मुच्छित, गुद्ध, बद्ध तथा आसक्त देव सीचता है कि में अभ में गिरिम्माक छंडी ,हरूर ठाका में किन्छ इ. इ

।ई ज्ञाए कि मेर राक क्रम्म कार्यालक । (मनुष्य लेक में) जार्ज, मुहूत भर में जारु इतने से समय

-में गिंगीमात करी हरार लाका में किलाई .४

## नाइर तं जहां हुणेहें चे सद्दाहं सुणेह , तं जहा ३९. देवेहिं सद्दाइं सवणाइं ठाण पलवर्ण-

9. देसेण वि देवे सद्दाइं सुणेइ,

२. सब्देण वि देवे सद्दाइं सुणेइ,

एवं-१. हवाइ पासइ,

३. गंधाइं अग्याइ,

३. रसाइ आसाएइ,

४. फासाइं पडिसंवेदइ,

 विकित्पई, , हो।। ११। ८३ र्ट. पमासिड्, ५. ओमासइ,

8. भास भासदः ,इंगिड़ारि . 0 ९

-ठाणं. अ. २, उ.२, <del>पु</del>. ७९/१२ १३. निज्यरेइ, ,इंग्रेष्ट . ५६ ,इमाएरीम . ९९

~ivi में नियं देवाणं मणुस्सलो अगमाण कारण पहन्तां —

, राज्यानमञ्ज राजि सृणाम एवं राज्यान ह्वा माजुस हान हे ।

<u> - 1하다 D</u>

२. अरहतेहिं पव्ययमाणीहे, 9. अरहतीहै जायमाणीहै,

३. अरहंताणं णाणुप्पायमहिमासु,

४. अरहंताणं परिणिव्याणमहिमासु १।

**~ठार्ग. अ. ४, उ. व्. व्. व्. व्.** व्. व्. र

#### -<u>InbWh</u> ४९. अहुणीववण्णगहेवस्स माणुस्लीगेअणागमण-आगमण कारण

हव्यमागीखत्तप्, त जहा-माणुस लोगं हव्यमागीरछत्।, नो चेव णं संचाएड क्याहे आधार अह्याविवण्ण, देवे देवलोगेसु इच्छेज्ज

मुख्यिए गिद्ध गहिए अज्झीदवणो से णं माणुस्सए अह्णोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्यसु काममोगेसु

,ड्राज्ञारु कि गिमिमोक

नी पीरेयाणाइ, नी अट्ठे बंधइ,

,इर्राग्म गियारी मि

,इर्राग्म म्गग्मइठी हि

मिर्फ गुम्माणम गंग सम्ह विन्हान अन्तर मं माणुस्सर वेम अह्णाववणो देवे देवलोगेषु दिव्येषु काममोगेषु

'इपिहं गच्छ, मुहत्तेणं गच्छं'' तेणं कालेणं अपातया मुख्यि, गिर्दे, गहिए अन्झीववणो तस्त णं एवं भवइ अह्गाविक्रण देवे देवलागित दिव्यस काममीगिस विच्छिन दिव्दे संकंते भवड्।

४. अह्पोवनणो देव देवलोगेमु दिव्यमु, काममोगेमु, मंगिस्सा काव्यस्मेगा सर्वेया मर्वाप् । मुच्छिए, गिद्धे, गढिए, अज्झोववण्णे तस्स णं माणुस्सए गंधे पडिकूले पडिलोमे या वि भवइ,

उड्ढंपि य णं माणुस्सए गंधे जाव चतारि पंच जोयणसयाइं हव्वमागच्छइ।

इच्चेएहिं चउहिं ठाणेहिं अहुणोववण्णे देवे देवलोएस इच्छेज्ज माणुसं लोगं हव्वमागच्छित्तए, नो चेव णं संचाएइ हव्वमागच्छित्तए।

- (ख) चउहिं ठाणेहिं अहुणोववण्णे देवे देव्लोएसु इच्छेज्जा माण्सं लोगं हव्यमागच्छित्तए संचाएइ हव्यमागच्छित्तए, तं जहा-
  - १. अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगेसु अमुच्छिए अगिद्धे अगढिए अणञ्झोववण्णे, तस्स णं एवं भवइ, अत्थि खलु मम माणुस्सए भवे आयरिएइ वा, उवज्झाएइ वा, पवत्तेइ वा, थेरेइ वा, गणीइ वा, गणधरेइ वा, गणवच्छेएइ वा जेसिं पभावेणं मए इमा एयारूवा देविड्ढी, दिव्वा देवजुइ, लद्धा अभिसमण्णागया तं गच्छामि णं ते भगवंते वंदामि जाव पञ्जुवासामि।
  - २. अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगेसु अमुच्छिए, अगिद्धे, अगढिए, अणज्झोववण्णे तस्स णं एवं भवइ-'एस णं माणुस्सए भवे नाणीइ वा, तवस्सीइ वा, अइदुक्कर दुक्कर कारए'' तं गच्छामि णं ते भगवं ते वंदामि जाव पञ्जुवासामि।
  - ३. अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु कामभोगेसु अमुच्छिए, अगिद्धे, अगढिए, अणज्झोववण्णे तस्स णं एवं भवइ-''अत्यि णं मम माणुस्सए भवे मायाइ वा जाव सुण्हाइ वा, तं गच्छामि णं तेसिमंतियं पाउद्भवामि, पासंतु ता मे इममेयारूवं दिव्वं देवड्ढिं दिव्वं देवजुईं लद्धे पत्तं अभिसमण्णागयं १।
  - ४. अहुणीववण्णे देवे देवलोगेसु कामभोगेसु अमुच्छिए, अगिन्धे, अगढिए अणज्झोववण्णे तस्स णं एवं भवंड ''अत्यि णं मम माणुस्सए भवे मित्तेइ वा, सहाइ वा, सुक्षेद्र वा, सहाएइ वा, संगएइ वा तेसिं च णं अम्हे अण्णमण्णस्स संगारं पडिसुए भवइ'' जो मे पुव्विं चयइ से सबोहेयखे।

इच्वेएिं च उति ठाणेहिं अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु भागुस क्षेमं हव्यमागच्छित्तए संचाएइ हव्यमागच्छित्तए। -टाणं.अ.४, उ. ३, सु. ३२३

२२ - देशिशईण मणुस्सलोगे आगमण कारण परूवणं-

वस्तीय नवसामेहि,

अवनादप्रधासमाधीत्.

च और आगेरित देशिया माणुस लोगे हव्यमागच्छति, तं जहा—

मूर्चित, गृद्ध, वद्ध तथा आसक्त देव को इस मनुष्य लेक की गन्ध प्रतिकूल और प्रतिलोम लगने लग जाती है।

मनुष्य लोक की गन्ध चार पांच सौ योजन ऊँचाई पर्यन्त आती रहती है।

तत्काल उत्पन्न देव देवलोक से मनुष्य लोक में आना चाहता है किन्तु उक्त चार कारणों से आ नहीं पाता है।

- (ख) चार कारणों से देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव शीघ्र ही मनुष्यलोक में आना चाहता है और आ भी सकता है, यथा-
  - 9. देवलोकों में तत्काल उत्पन्न दिव्य कामभोगों में अमूर्च्छित, अगृद्ध, अवद्ध तथा अनासक्त देव यह विचार करता है कि मेरे मनुष्य भव के जो आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी, गणधर तथा गणावच्छेदक हैं जिनके प्रभाव से मुझे यह और इस प्रकार की दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्युति लब्ध प्राप्त और अभिसमन्वागत हुई है अतः मैं जाऊँ और उन भगवन्तों की वंदना करूँ यावत् पर्युपासना करूँ।
  - २. देवलोकों में तत्काल उत्पन्न दिव्य कामभोगों में अमूच्छित, अगृद्ध, अबद्ध तथा अनासक्त देव इस प्रकार सोचता है कि वे मेरे मनुष्य भव के ज्ञानी, अति दुष्कर तपस्या करने वाले तपस्वी हैं अतः मैं जाऊँ और उन भगवन्तों की वंदना करूँ यावत् पर्युपासना करूँ।
  - देवलोक में तत्काल उत्पन्न दिव्य कामभोगों में अमूर्च्छित, अगृद्ध, अबद्ध तथा अनासक्त देव इस प्रकार सोचता है कि वे मेरे मनुष्य भव की माता यावत् पुत्रवधू हैं, अतः मैं जाऊं और उनके सामने प्रकट होऊँ,

जिससे वे लब्ध प्राप्त और अधिगत हुई मेरी यह और इस प्रकार की दिव्य देवर्द्धि दिव्य देवद्युति को देखें।

४. देवलोक में तत्काल उत्पन्न दिव्य क्रामभोगों में अमूर्च्छित, अगृद्ध, अबद्ध तथा अनासक्त देव इस प्रकार सोचता है कि-'मेरे मनुष्य भव के जो मित्र, वाल सखा, हितैषी, सहचर तथा परिचित हैं और जिनसे मैंने परस्पर संकेतात्मक प्रतिज्ञा की थी कि जो पहले च्युत होगा वह दूसरे को संवोधित करेगा।'

इस प्रकार इन चार कारणों से देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव शीघ्र ही मनुष्य लोक में आना चाहता है और आता है।

४२. देवेन्द्रों आदि के मनुष्य लोक में आगमन के कारणों का प्रखपण-

चार कारणों से देवेन्द्र तत्काल मनुष्यलोक में आते हैं, यथा-

- अर्हन्तों का जन्म होने पर,
- २. अर्हन्तों के प्रव्रजित होने के अवसर पर,

- , भर निर्मात के किल्लानी महीस्तर पर,
- । ७ इफ़िड़िम णिहिनिगि के फिड़ेस्ट .४

नाष्ट्रप हैं शिरु में किन प्रमुख विद्या-रीवयों, समासद, सेनापति तथा आत्मरक्षक देव इन बार कारणों इसी प्रकार सामानिक, नायस्त्रिंगक, लोकपाल देव, अग्रमहिष

, राप निर्व मनए कि क्रिडेरि . ९

- , रम राप्तराह के निड़ रागीहर के किन्डेस . ६
- अहन्ती के केवलज्ञानीसिति महीसित पर,
- १. अहंनी के परिनिवाण महोत्सव पर।

### ─ाणमश्राद्र कि गिर्माक के मिलान में कि कि गिर्म के कि गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म के गिर्म क

नाथ ,ई । तिह जाकम्भर में किलके में गिणाक जाह

- , भेर निह न्नर्छाष्ट्रि के फिर्डेस . ९
- , प्रम निह हर्क्यकुर के मध लद्दार-लहेर . ५
- , र्भ निह हरानुष्ट के छान्छेर्य . ह
- ४. अगिन के ब्युच्छित्र होने पर।

### -ाणमन्नार तक गिंग्याक के छोड़िए में कान्निछ्ड .४४

नाथ ,ई । ताह ताहर में किल हे में ग्राप्त आह

- 9. अहेन्तों का जन्म होने पर,
- , रेप निर्ह काणीक्षर के क्रिनेश्च. , र
- ३. अहंन्ती के केवलज्ञान उसन्न होने के महोसाव पर,
- 17म नफ़्रीड़म गिनिनीगि के क्रिडेस .४

## - एमन्नप्र कि जी। एक स्पर्ध : भूष कि स्वत्य कि सार्व : भूष्र

- ज़िने में समये हैं ? प्र. भन्ते ! क्या देवन्द्र देवराज शक्त देवराज इंशान के पास
- । ई प्रमम् (में नार माप के ऋनादड़े ऋर्काद)! मर्नार ,। हैं . চ
- प्र. भन्ते ! क्या वह आदर करता हुआ जाता है या अनादर करता
- उ. गीतम ! वह (ईशानेन्द्र का) आदर करता हुआ जाता है किन्तु हुआ जाता है ?
- प्र. भन्ते ! देवेन्द्र देवराज ईशान, क्या देवेन्द्र देवराज शक्ष के पास अनाद र करता हुआ नहीं जाता है।
- । इं ष्टमम (में निर्म्प माप के ऋकाद क्रनी। इंडे) ! मर्गी , हैंड . ह र है क्षिमप्ते मि निहि
- हुआ जाया हु 5 प्र. भन्ते ! क्या वह आदर करता हुआ जाता है या अनादर करता
- । इं । कार्म भि गाउँ । कार्म । उ. गीतम ! वह आदर करता हुआ भी जाता है और अनादर
- ़ें इंभम में निश्न <del>के</del> अपर हैं प्र. भनी ! क्या देवेन्द्र देवराज शक्त देवराज इंशान के समक्ष

- ३. अरहंताणं णाणुप्पायमहिमासु,
- ४. अरहंताणं परिनिन्दाणमहिमासु।

नाज्ञार ते, तींख्याममञ्जू गिंग हेप्पाम छिन्छान । देवीओ, परिसाववण्णमा देवा, ओणपाहिबद्द देवा, एवं सामाणिया, तायतीसगा, लोगपालदेवा, अग्गमहिसीओ

, अरहतीहँ जायमाणीहै,

- , अरहतेहिं पव्ययमाणेहिं,
- ३. अरहंताणं णाणुप्यायमहिमासु,
- ४. अरंहताणं पिरिनिव्याणमहिमासु<sup>9</sup>।
- -ठाणं. अ. ४, उ. ३, मु. ३२४ (३-४)

## ४३. देवलोगेसु अधिकार कारण पल्वणं-

- ─ाइरु हे, ामिसी रीाम्झिंड इंगिंगठ इंग्डिं
- , इंगिमम्प्रस्काि इंग्डिंग्रह . ९
- भिरहतपण्णति धम्मे दीरिख्य्यमाणे,
- ३. पुब्सगए वीच्छिज्जमाणे,
- -ठाणे. स. ४, उ. ३, सु. ३२४ ४. जायतेजे वोस्छिज्जमाणे।

## ४४. देवलोगेसु उज्जीवकारण पलवणं-

नाइरू f , राष्ट्री प्रिया, है डीणिठ डीयम

- , अरहतेहिं जायमाणीहे,
- , जीरिंगमध्यम इंतिइंग्स् . ६
- ३. अरहंताणं णाणुष्पायमहिमासु,
- ४. अरहंताणं परिणिव्याणमहिमासुर।
- न्डाणं. अ. ४, उ. ३, <del>पु</del>. ३२४

## ४५. सक्केड्साणिंदाणं परीप्परं ववहाराष्ट्र पल्दणं-

- देवरणणी अतियं पाउब्मवित्तए ? म. पमू णं भेते ! सदक होतेंद्र देवराया द्साणस्स होदिस्स
- उ. हता, गोयमा ! पमू।
- प. से णं भेरे ! किं आहायमाणे पुम्, अणाहायमाणे पुम् ?
- उ. गीयमा ! आहायमाणे पमू, नी अणाहायमाणे पमू।
- देवरणणी अतियं पाउब्मवित्तए ? म, पम् णं भेते ! ईसामे देविदे देवराया सक्कस्स देविदस्स
- । प्रमा । मिया । प्रमा । प्रमा
- प. से मंते ! कि आहायमाणे पमू, अणाहायमाणे पमू ?
- उ. गीयमा ! आहायमाणे दि पमू, अणाहायमाणे दि पमू।
- सपिलेखं सपिडिसिसं समिस्लिएतए ? प. पमू ण भते ! सक्के होवेंहे हेव्रश्वा ईसाणं होवेंदं हेव्रश्व
- उ. हता, गोयमा ! पम्रा

उ. ही, गीतम ! समदी है।

### जहा पाउब्भवणा तहा दो वि आलावगा नेयव्वा।

- प. पभू णं भंते ! सक्के देविंदे देवराया ईसाणे णं देविंदेणं देवरण्णो सद्धिं आलावं वा, संलावं वा करेत्तए?
- उ. हंता, गोयमा ! पभू, जहा पाउब्भवणा।
- प. अत्थि णं भंते ! तेसिं सक्कीसाणाणं देविंदाणं देवराईणं किच्चाइं करणिज्जाइं समुप्पज्जंति ?
- उ. हंता, गोयमा ! अत्थि।
- प. से कहमिदाणिं भंते ! पकरेंति ?
- उ. गोयमा ! ताहे चेव णं से सक्के देविंदे देवराया ईसाणस्स देविंदस्स देवरण्णो अंतियं पाउब्भवइ ईसाणे णं देविंदे देवराया सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो अंतियं पाउड्भवइ, इति भो ! सक्का!

देविंदा !देवराया !दाहिणड्ढलोगाहिवई,

इति भो ! ईसाणा ! देविंदा ! देवराया उत्तरडूढलोगाहिवई,

इति भो ! त्ति ते अन्नमन्नस्स किच्चाइं करणिज्जाइं पच्चणुभवमाणा विहरंति।

- प. अत्थि णं भंते ! तेसिं राक्कीसाणाणं देविंदाणं देवराईणं विवादा समुप्पज्जंति ?
- उ. हंता, गोयमा ! अत्थि।
- प. से कहमिदाणिं पकरेंति ?
- उ. गोयमा ! ताहे चेव णं ते सक्कीसाणा देविंदा देवरायाणी सणंकुमारे देविंदे देवरायं मणसीकरेंति तए णं से सणंकुमारे देविंदे देवराया तेहिं सक्कीसाणेहिं देविंदेहिं देवराईहिं मणसीकए समाणे खिप्पामेव सक्कीसाणाणं देविंदाणं देवराईणं अंतियं पाउब्भवइ जे से वयइ तस्स आणाउववाय वयण निद्देसे चिट्ठंति।

-विया. स. ३, उ. १, सु. ५६-६१

## ४६. सक्कस्स सुहम्मसभा इड्ढी य पलवणं-

- प. किं णं भंते ! सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो सभा सुहम्मा पण्णाता ?
- 3. गोयमा ! जंबूद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए वहुसम-रमणिज्जाओ भूमिभागाओं उड्डं जाव वहुईओ जोयण कोड़ाकोडीओ उद्धं दूरं वीईवइता एत्य ण सोहम्मे कप्पे पण्णते तस्स वडुन-अदेसभाए पंच वडिसया पण्णता, तं जहा-
  - असोगवडेसए,
- २. सत्तवण्णवडेंसए.
- ३. धेपगर्वडसण्,
- ४. च्यवडेंसए,
- मन्त्रं सीत्स्यवेंस्स्।
- संहत्तवंडसए मनाविमाणे अन्द्रतरस ेष्यानयम्बस्याः आयाम् विक्लंभेणं,

जिस प्रकार जाने के सम्बन्ध में दो आलापक कहे हैं उसी प्रकार देखने के सम्बन्ध में भी दो आलापक कहने चाहिए।

- प्र. भन्ते ! क्या देवेन्द्र देवराज शक्र देवेन्द्र देवराज ईशान के साथ आलाप संलाप (बातचीत) करने में समर्थ है?
- उ. हाँ, गौतम ! वह (आलाप संलाप करने में) समर्थ है, जाने के समान यहां भी दो आलापक कहने चाहिए।
- प्र. भन्ते ! क्या देवेन्द्र देवराज शक्र और देवेन्द्र देवराज ईशान के बीच में परस्पर करने योग्य कोई कार्य होते हैं?
- उ. हाँ, गौतम ! होते हैं।
- प्र. भंते ! उस समय वे क्या करते हैं?
- उ. गौतम ! जब देवेन्द्र देवराज शक्र को कार्य होता है तब वह (स्वयं) देवेन्द्र देवराज ईशान के पास जाता है। जब देवेन्द्र देवराज ईशान को कार्य होता है तब वह (स्वयं) देवेन्द्र देवराज शक्र के पास जाता है।

और हे | दक्षिणार्द्ध लोकाधिपति देवेन्द्र!

देवराज शक्र ! ऐसा है।'

'हे उत्तरार्द्ध लोकाधिपति देवेन्द्र देवराज ईशान !ऐसा है' इस प्रकार के शब्दों से परस्पर सम्बोधित करके वे एक दूसरे के प्रयोजनभूत कार्यों का अनुभव करते हुए विचरते हैं।

- प्र. भंते ! क्या देवेन्द्र देवराज शक्र और ईशान इन दोनों के बीच में विवाद भी हो जाता है?
- उ. हाँ, गौतम !(इन दोनों इन्द्रों के वीच विवाद भी) हो जाता है।
- प्र. भंते ! वे इस समय (समाधान) के लिए क्या करते हैं?
- उ. गौतम ! शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र में परस्पर विवाद उत्पन्न होने पर वे दोनों देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार देवेन्द्र देवराज का मन में स्मरण करते हैं तब देवेन्द्र देवराज शक्र और ईशान के द्वारा मन में स्मरण किये गये देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार उन देवेन्द्र देवराज शक्र और ईशान के समक्ष प्रकट होते हैं और वह जी भी कहता है उसे ये दोनों इन्द्र मानते हैं तथा उसकी आज्ञा सेवा और निर्देश के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं।

### ४६. शक्र की सुधर्मा सभा और ऋद्धि का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! देवेन्द्र देवराज शक्र की सुधर्मा सभा कहाँ कही गई है?
- उ. गौतम ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मेरुपर्वत से दक्षिण दिशा में इस रत्नप्रभा पृथ्वी के वहुसम रमणीय भूभाग से ऊपर यावत् अनेक कोटाकोटी योजन दूर ऊँचाई में सौधर्म कल्प कहा गया है उसके वीचों-वीच पाँच प्रासादावतंसक कहे गए हैं, यथा-
  - १. अशोकावतंसक,
- २. सप्तपर्णावतंसक,
- ३. चंपकावतंसक,
- ४. आम्रावतंसक,
- ५. मध्य में सौधर्मावतंसक।

वह सौधर्मावतसंक महाविमान लम्वाई और चौड़ाई से साई वारह लाख योजन है।

1ई लाि **नि**रक द्राप्त कि नम है, अनेक सम्में में युक्त वावत् प्रिमेश किए। किर्के नर्भाप राजन वीड़ी और बहतर प्राप्त निर्म ि कर कि ,ई ड्राप डिक १८४ मिथमु में कम्रोज्ञीमधि एट

एज्ञीन मिनार नामम के वर्जमीयू नक्ष्क कि जीमाड़ कार्रमार अधि किनिज्ञ , जाकांग्रस , कर्षमीर , जापपट र्क रहा प्राप्त प्राप्त मामने मामने के मामनिमीय प्राप्त भड़

1ई कि मर्गाराम हि (हाए) तीष्ट्री कि*मर* 

महान् सुख वाछा कहा गया है ? निक्ती क्रांग लाग्न इन्हिर निक्ती ताह राग्नि इन्हें हों .K

|ई |फ्राम् उ. गीतम ! वह महा ऋदिशाली यावत् महामुख सम्पत्र कहा

वाबत् मालन करता हुआ विचरता है। ठारि, रितीस त्रायस्त्रिशक देवो, चार लोकपालो, आठ किनामा ग्राएड मिग्रिट ,मिशिनामिश छाल मिन्ड हैंड इड

|ई हम्मप्त कारि नाजम नाम द्वासनाजम रात्र भड़ काद लाग्ठ इन

-ाणमन्नार एक ड्रीइस् ग्रांस्टि ।स्पन्न निमधन्न कि नगएड्रे . **७४** 

़ ई ड्राप हिक ज़िक मिम पिधम कि लाड्डे लाउड़ रूर्डि . R

ज्ञाफड़ हैं हिम्ह क्ष हुं हो। काल महाविमान साढ़े वारह छाल क्षेप्र काल हो। । प्रज्ञीाज ानज्ञक ज्ञासनुस्थ के इप नाध्य के इपू ानगाइए ान्नेप नामनी कम्रोजनानाड्डे में गामध्यम राम्स में रिम्लारात क्रावत रूठ गिर में गिर्म प्राथम मम क्रिक्स के खिल मुमाग है। उ. गीतम ! जम्बुद्दीप नामक द्वीप के मन्दर पर्वत के उत्तर में इस

क्तिय दिन कार्य कार्य नोगन प्रमा क क्रमीएड्रे नामम क नोण्ड के नामछी के ऋत्हाए ग्राप्ट ईक में कताए विष्टेंड (क्रिकेंप्ट)

देवराज इंशान है पर्वन्त पूर्ववर्त जानमा चाहिए। इन्हें अप ,हैं नाष्ट्रे कारक इन्हें अप नोण की पाढ़ । हैं कि काड़ीरू छकू में मगर्रामाम कि तीएड़ी कि ऋनाएड़े ।प्रज्ञीाच ।म्रक

९ है ग़ार हरू लाएकलि मित्नी के ताद लाए छ। एड क्रिटे ! निय .R —IPP®R र्म राम्ज्रिवी कि निमककि के नाएई उर्मि कां¢ .ऽ४

-ाष्ट्र ,ई ग्राप ईक लापकलि प्राप्ट ! मिर्नीए . र

, भए . ५ , मॉ*म*ः *e* 

त्राप्त, ४. देशमणा

१ ई ग्राप्ट ईक मामछी मित्रको के िंगापकि ग्रिंगड म्इ ! िम्म . प्र

-।एफ , हैं ग़ुए ईक नामही ग़ुछ के लिएकलि गिर्छ न्हें । मुतारि . रु

, ड्याहाप्रह . ६

ग्रिक्त क ३. स्वयन्त्रक,

PRIDE 9

जीयणाइं उद्धं उच्चतेणं अणेग खंभ जाब अरुरस्ण सुरं आयामेणं पण्णासं जीयणाइं विस्संभेणं बावत्ति एख णं सीहम्मवर्डेसए सुहम्मा समा पणाता, एगं जोयण

ामणिक्नि जिल्लाम स्प्रिमिया अल्लाम अल्लाम ए एन प्रमुक्त सिक्षित हो हो है। जिस्से हो हो हो हो हो हो हो है। 111व्हें।111

के जार ग्रिड्डीम के 1या हे इंदिर ! हिंस ग्र क्रिप्ट . प । इंठी इामक्रिगम<del>ि</del> कि ि छिक्र मास मार छई।

उ. गीयमा !महिंड्हीए जाव महासीव्रवे पण्णाते, र <del>निर्माण किर्माह</del>म

में जं तस बतीसाए विमाणावाससयसहस्साणं,

-विया. स. १०, उ. ६, सु. १-२ । भार हें इंडीर केम हेम्मी इस प्राचा होसे हें इंडी मण । इरइड़ी ही णिमर्राप णिमर्रेक हास् जाव अनीस च बहुण जाद देवाण य देवीण य अहिवच्च रियमिस्तिसार इंग्ठेड लापालागर् अट्ठे इंग्डिस गिर्मिसि सामाणियसाहस्सीणं,

-ंग्निणस्स मुहम्मा समाइड्डिंड य पल्यणं-

طعلالا خ ाम हिं ए हिस्स विकास होते हैं सिर्म प्रहास है। हिंस पर होत

इसीगावड्सर्व अहंदप्रस णिमिन्नीर्धि ĮΩ इसागवद्भप्। मुर्म नाए प्रापाठ गिरिल्नार्ग नार मंत्री उड्ड रयणपभाए पुढवीए बहुसम्रमिण्जाओ भूमिभागाओ छ. गीयमा ! जंबद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्ययस्स उत्तरेणं इमीसे

1 मि छक्र प्राप्त वाल प्राप्त भागित अप रक्ष एवं जहा दसमसए सक्कविमाण वसव्वया सा इह वि योयगसियसहस्साइं|

हों में में में मान है स्थान हों हो हो है है से सिर्फ | इंगम्हर्गाम कि इंगम्रेड्स हेरी

-विया. स. १७, उ. ५, सु. १

४८. सक्कीसाणस्स लोगपालाणं वित्थर्भे पर्व्वणं-

वेवराया।'

dankli j ए. सदकस्स णं भंते ! देदिस्स देवरणणी कड् लोगाला

मोयमा । यत्नारि लोगपाला पण्णाता, तं जहा-

, फिरुष्ट . इ ४. वेसमणे। , मिमि . ९ , मिए . ५

प्रणात्ता ? गणमिने इक गिलागिनिक इंप्टम ! मिन गि मीगृग . म

उ. गीयमा ! चतारि विमाणा पण्णाता, तं जहा-

, ठेड्रोग्नीरह . ६ , मिन्नाइम् . ९

प्रमाति प्र ३. सतंजले,

- प. १. कि णं भन्ते ! सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो संझप्पभे णामं महाविमाणे पण्णत्ते ?
- उ. गोयमा ! जंबूद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए बहुसम-रमणिज्जाओ भूमिभागाओ उड्ढं-चंदिम-सूरिय-गहगण-नक्खत्त-तारा रूवाणं बहूइं जोयणाइं जाव पंच विडंसया पण्णत्ता, तं जहा—
  - १. असोयवडिंसए, २. सत्तवण्णवडिंसए,
  - ३. चंपयवडिंसए, ४. चूयवडिंसए,
  - ५. मज्झे सोहम्मवडिंसए।

तस्स णं सोहम्मवडेंसयस्स महाविमाणस्स पुरित्थमेणं सोहम्मे कप्पे असंखेज्जाइं जोयणाइं वीईवइत्ता एत्थ णं सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो संझप्पभे नामं महाविमाणे पण्णत्ते।

अद्धतेरस जोयणसयसहस्साइं आयाम-विक्खंभेणं, ऊयालीयं जोयणसयसहस्साइं बावण्णं च सहस्साइं अट्ठ य अड़याले जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं पण्णत्ते।

जा सूरियाभविमाणस्स वत्तव्वया सा अपरिसेसा भाणियव्वा जाव अभिसेयो—

णवरं-सोमे देवे१

संझप्पभस्स णं महाविमाणस्स अहे सपिक्ंव सपिडिदिसिं असंखेज्जाइं जोयणसयसहस्साइं ओगाहित्ता एत्थ णं सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सोमा नामं रायहाणी पण्णत्ता, एगं जोयणसयसहस्सं आयाम—विक्खंभेणं जंबूद्दीवपमाणा।वेमाणियाणं पमाणस्स अद्धं नेयव्वं जाव उविरयलेणं सोलस जोयणसहस्साइं अायामिवक्खंभेणं, पण्णासं जोयणसहस्साइं पंच य सत्ताणउए जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवेणं पण्णत्ते।

पासायाणं चत्तारि परिवाडीओ नेयव्वाओ, सेसा नित्थ।

सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो इमे देवा आणा उववाय-वयण निद्देसे चिट्ठंति, तं जहा— सोमकाइया इ वा, सोमदेवकाइया इ वा, विज्जुकुमारा-विज्जुकुमारीओ, अग्गिकुमारा-अग्गिकुमारीओ, वाउकुमारा-वाउकुमारीओ, चंदा-सूरा-गहा-नक्खत्ता-ताराख्वा, जे याऽवन्ने तहप्पगारा सब्वे से तब्भित्तया तप्पिक्खया तब्भारिया सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो आणा-उववाय-वयण-निद्देसे चिट्ठंति।

जंवूद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं जाइं इमाइं समुप्पज्जंति, तं जहा-

- प्र. १. भन्ते ! देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल सोम नामक महाराज का सन्ध्याप्रभ नामक महाविमान कहाँ कहा गया है?
- उ. गीतम ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मन्दर (मेरु) पर्वत से दक्षिण दिशा में इस रत्नप्रभा पृथ्वी के वहुसम और रमणीय भूभाग से ऊपर चन्द्र, सूर्य, ग्रहगण, नक्षत्र और तारारूपों से भी वहुत योजन ऊपर यावत् पांच अवतंसक कहे गए हैं, यथा-
  - १. अशोकावतंसक, २. सप्तपर्णावतंसक,
  - ३. चम्पकावतंसक, ४. चूतावतंसक,
  - ५. मध्य में सौधर्मावतंसक।

उस सौधर्मावतंसक महाविमान से पूर्व में, सौधर्मकल्प में असंख्यात योजन दूर जाने के वाद वहाँ पर देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल-सोम नामक महाराज का सन्ध्याप्रभ नामक महाविमान कहा गया है।

जिसकी लम्वाई-चौड़ाई साढ़े वारह लाख योजन है। उसकी परिधि उनचालीस लाख वावन हजार आठ सौ अड़तालीस योजन से कुछ अधिक की कही गई है।

इस विमान का समग्र वर्णन अभिषेक पर्यन्त सूर्याभदेव के विमान के समान कहना चाहिए।

विशेष—सूर्याभदेव के स्थान में ''सोमदेव''कहना चाहिए। सन्ध्याप्रभ महाविमान के ठीक नीचे आमने-सामने असंख्यात लाख योजन आगे (दूर) जाने पर देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल सोम महाराज की सोमा नाम की राजधानी कही गई है, जो जम्बूद्वीप के समान एक लाख योजन लम्बी-चौड़ी है। वैमानिकों के प्रासादआदिकों से यहां प्रासाद आदि का परिमाण यावत् घर के ऊपर के पीठवन्ध तक आधा कहना चाहिए। घर के पीठवन्ध का आयाम विष्कम्भ सोलह हजार योजन है, उसकी परिधि पचास हजार पांच सौ सत्तानवे योजन से कुछ अधिक कही गई है।

प्रासादों की चार परिपाटियां कहनी चाहिए। शेष वर्णन नहीं कहना चाहिए।

देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल सोम महाराज की आज्ञा सेवा आदेश और निर्देश में ये देव रहते हैं, यथा-

सोमकायिक, सोमदेवकायिक, विद्युकुमार, विद्युतकुमारियां, अग्निकुमार, अग्निकुमारियां, वायुकुमार, वायुकुमारियां, व्यद्युकुमार, वायुकुमारियां, व्यद्युकुमार, वायुकुमारियां, व्यद्यु, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारारूप ये तथा इसी प्रकार के दूसरे सब उसकी भक्ति वाले, उसके पक्ष वाले, उससे भरण-पोषण पाने वाले देव उसकी आज्ञा सेवा उपपात आदेश और निर्देश में रहते हैं।

इस जम्बूद्वीप के मेरुपर्वत के दक्षिण में जो ये कार्य होते हैं, यथा-

। हैं र्राइ है में **ग्रिका**गि किन्छ ज़ोष्ट ,र्जेड डिन जाइस मि में छिड़ कधीकमि फ़िक हम है ।इप्रस । इँ तिइ डि़म् (में मार्फ्न्स) ताह्नवीर र्जीर कोकपाल-मीम महाराज से अज्ञात, अदृष्ट, अश्रुत, अविस्मृत र्क कार छाउछई इन्हें छाक क्षिप्त रीप्रडू के उत्तर प्रछ जनक्षय, धनक्षय, कुलक्षय, व्यसनभूत अनाय (पापल्प) तथा , घाडाणार, , डाङाङ्कन्नीम **कृषाय**. डाङमार, काछ कर्काम **कृषा**य नान कि पाइने मन्द्रीप ,तान कि पाइनीनेषु ,धिमरू ,तमीड़मीक , फ्रिमकर्टा, प्रमुधकरू , प्रेप्रतीर , क्रमतीर (लञ्जमप्रेप्र) वन्त्रप्रहण, सूर्यग्रहण, वन्त्रपरिवेष (चन्त्रमण्डल) सूर्यपरिवेष धूल-वृष्टि, यूप, यक्षादीप धूमिका, महिका, रज-उद्यात, अन्तर्गात, दिग्दाह, गर्गित, विदुत् (बिजली चमकना) ,गाम्नेक्ष्मा ,एक्स्म ,क्षेट्रहरू ,कब्राव स्थर लाउलकृतीर जहरण्ड, ग्रहमूसल, ग्रहगोजेत, जहयुद्ध, जह-शृगारक, जह

नाथा (है ति (पृत्रु नाप) जायमीर में भन्न हुए । स्थान वि व्हे के का प्राप्ति मिन-लामकाल के काद लाग्ने क्रिक्ट

,कलीकर्घ . ५ (लाग्म) कुजाग्छ . ९

४. शनेश्वर, ३. लोहितास,

, मृद्ध . ब्र · 자료 . 위

'BE '? ,क्ष्ट्र . थ

डिए .0 € , हास्प्रहे . १

**डिं ला**ि ग्राम्सारम क्रांक राक्ष भी मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मा डिक कि मर्गाज्जर कुए तीष्ट्री कि कि गृह ग्रार नाम ह एन जान राग्रह रहमर रास्टि हैं ड्राप हिक कि मर्गाफ़्र कुए नडीम एगर नि तिष्मी कि लागड़म मिन-लागकारू के काड़ लागड़ रूर्ड

र् है । प्राप्त । इस डिक नामधी इम कमान उपदी र छ कि ए। राज्ञम मफ्-लाफकलि र्क त्याद ए। राज्ञ ऋर्वर िम्म . ६ . ए

। ग्रज्ञीक ाम्डब्स भि मीण्ड तर कित्तींग कि जिम्मार र्गार िमाधार राकप्र भिट्ट । एज्ञीड । एज्ञ इरिट इरिट । र्क रागड़म मान क्रिय कर्ममीर नोण्ड एमन तक नामडी मड़ महाविमान कहा गवा है, जो साढ़े वारह योजन रुम्दा चौड़ा है, देवराज शक्र के लेकपल यम महाराज का व्यशिष्ट नामक रूर्वि रम निलंद गिरि निर्मा राएड त्राष्ट्र में फिलमेशि ्रमं एक्षित्र हे मामधीराम कं मान कर्मनाना हे स्थाप है.

ि हैं हैं हैं में इन्हें में इन्हें अपित अधिक हैं। कि राग्राइम मम लामकि के सार राग्रम्ड ऋर्डि नप्त है , ई छपु रहेमर ,हैं के इप केमर ,हैं राजा में कीम कि लागड़म मप्र प्तर कि इन इस ई के प्राक्ष क्षिड़ ऑर वि कार्गिविमीक अमुरकुमारियाँ, कन्दर्प, ,কর্দ্যাক চর্চ্যর্ম ,কর্দ্যাকর্চর্ম ,কর্দ্যাকদ্য नाया, अहित हैं। यह में हिन्देश में हिन्देश हैं। यथान , ब्राह्म कि रागाज्ञम मण लाफ्काल के कांद्र रागज्ञ के के

नाय होते हैं, यया-गेरक है कि में एक्षित में तहेप्रवर्ग में गाँउ कमान पाँडुइनार

> यीमस्स महारक्ता अक्ताचा अद्भिंद्र असैना अमैना रिण्णान्त्र स्प्रविद्य स्पर्यात हे गिर्माप्त हे स्पर्याप्त धणवस्त्या, कुलक्त्या, वस्णव्यूया, अणारिया जे वा, जाब सिन्नवेसदाहा इ वा, पाणवरवया जणवरवया, पडीणवाया इ वा जाव संवर्दस्यवाया इ वा, गामवाहा इ इ वा, उदगमन्छ, कपिहिंसिय, अमीह-पाइणवाया इ वा, सूरपरिनेसा इ वा, पिडचंदा इ वा, पिडसूरा इ वा, इंदधणू चंदीवरागा इ वा, सुरावरागा इ वा, चंदपरिवसा इ वा, वा, धूमिया इ वा,महिया इ वा, रयुग्धाया इ वा, विन्युया इ वा, पंसुवुट्ठी इ वा, गूवेइ वा, जक्कालिते इ इ वा, उक्कापाया इ वा, दिसीदाहा इ वा, गञ्जिया इ वा, अब्मी इ वी, अब्मरुस्सी इ वी, संझी इ वी, गंधव्यनगरी गहजुद्धा इ वा, गहिसिधाडगा इ वा, गहावसव्या इ वा, , कि इ वा, गहमूसला इ वा, गहम्हा इ वा,

मेड्र रिक्ता हे सिक्स हे सिक्स स्था महिल्ला हो सिक्स अविष्णाया, मेमि वा सीमकाइयाणं देवाणं।

नहार है, एक्टी भाष्मिणाया होत्या, ते <u>जहा</u>

, प्रलाएइ . ९ , ग्रह्माह्म , ६

, क्रिम्ध्रहालि . इ , फ्रेड्डाणीम् .४

£. Et. 4. علك,

,部 .2 **. सुक्क** 

ड्रिंग .06 , इस्भेड़े . १

पण्णाता, एमहिड्ढीए जाव एमहाणुभागे सीमे महाराया। इंठी मिनिस्लीम रिप् रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपान रिपा quol41, म्भिक्सिम सिनिभाग इंठा र्गिक्पाइम स्प्रमिति गिण्णाञ्च स्प्रञ्जि ग्रिक्स

न् निएएम पिमिड्री माए ठ्रुभि व पिए। इस म्, २. कहि णं भंते ! सक्कस हिद्दिस देव्एण्णो जमस्स

। स्टिनिम्प्रामाप कारू कड़ित विपड़कार स्टिमिमीस् जीयणस्यसहस्साइं जहा समस्स विमाणं तहा जाव मरिह्रे जामं महाविमाणे पणाते, अद्भीरम रिण्गाइम स्प्रमार रिज्याहरू स्प्रहोदि स्प्रकरम गि मिहमे केषे असंखेज्याइं जोयणसहस्साइं वोइंवइता उ. गीयमा ! सीहम्मदिसियस्स महाविमाणस्स दाहिणेणं

सदकस्स णं देविंदस्स देव (णणो जमस्स महा (णणो इमे देवा

दीवेदस्स देवरणणी जमस्स महारणणी आणा-उववाय-सन्दे ते तब्मितिया तप्पिस्तया तब्मारिया सरकस्स पेयदेवकाइया इ वा, असुरकुमारा, असुरकुमारीओ, जमकाइया द वा, जमदेवकाइया द वा, पेयकाइया द वा, जाणा-उववाय-वयण-निद्देसे चिट्ठांते, ते जहा-

नमुप्पज्जात, तं जहा-इमिट्ट होए पिणिजीठि स्प्रियस्त प्राप्ति हिहि हिहिहिए विया-निद्देसे चिद्ठीते।

तिस्ट्स, कार्यहरू, अध्यह एक ४ द्वा ११ र्वे पा. मणन्त्र हो। १९ वदार १९ हो। महासाम्बाद्धाः हा हा अङ्ग्रह्म र उस्ता । हा मयमगराम विवाद राज्यपुर राज्यपुर अस्त मामसेन्य ६ स. महारोश ६ हा अल्पान हो। सास देवाल है। यो, अंतिक १८० है। ५० है। महाबन विषय है। है, है, इस्तर है। इंग्लंड है। इंग्लंड है। 使用种种工作,这种形式主要的原始和主义 प्राविक्षा इ.स. केल्का इ.स. १००० व.स. १८८३ H. DAMPS B. RATER SHOPE OF THE STATE भिसाद्धाः, यणाद्धाः, ४००३/चार्याः १ १० १८ १८ पहुंचेगर इ.स. धरमत इ.स. ५० रता इ.च. १००० ५ इ.स.सम्बद्धाः इ.स.सम्बद्धाः १,००५५ ३० कुष्टिम्बर्धाः स्थानमध्यः इत्याः सम्बद्धाः अस्त क्षेत्रमुदं महद्भवत् (तः अवस्य स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः भाषासामा ३ व. भग अवद १ व. स्ट १ व. १ कुलकामा 💲 है, हमणाभूभ है के, अवस्तर व याञ्चले व्यवसार व व ५३१ मा १ ३२५ ६३ छन अमस्य मन्त्रसम्बंद प्रस्तरक अस्तरक अनुवर अनुवर अभिष्णास्य तेसि अस्य १०१८मा । ३००

सम्बन्ध पंति। सम्बद्धारण्यां तस्यामनाराम (५५) १०० अनुविच्या अभिष्याचा येत्या । नव

9. अने.

ेर अस्मित्र

३. साम,

र संबंधिताला,

५-६. हद्रोबहद्दे 🚬 🦠 अ. अस्यः

८. महाकाले सियावरे॥

९. असीय,

90. Maria.

११. कुंभे,

73. 43.

१३. वैतरणीइया १४. सर्धर,

१५. महाघोरी एए पन्नरसाहिया॥

सक्करस णं देविदस्स देवरण्यो जगम्म महारण्यो सतिभागं पलिओवमं िहि अहावच्चाभिण्णायाणं देवाणं एमं परिक्रोतम कि पण्णत्ता, एमहिङ्ढिए जाव महाणुभागे जमे मन्त (स्था)

- प. ३. कहि णं भंते ! सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो वर्षणम्स महारण्णो सयंजले नामं महाविमाणे पण्णते ?
- **उ. गोयमा ! तस्स णं सोहम्मव**डिंसयस्स महाविमाणस्य पच्चित्थिमेणं।

जहा सोमस्स तहा विमाण रायहाणीओ भाणियव्या जान पासायवडिंसया।

णवरं-नामनाणतं।

सक्कस्स णं वरुणस्स महारण्णो इमे देवा आणा उववाय वयण निद्देसे चिट्ठंति, तं जहा-

et et transport de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de l ENTROPIC PROPERTY 可谓"1"的"1"。1530年的"1"。1530年 State of the control was assumed to all An in the Medical officer constitution med (在1000年),1000年,1000年,1000年。 The contract of the property 4. 电自然 电影 "我们在这个人的,我们也没有一个人的。" · 17、 中国 · 11、 中国 · ्राविक स्थाप के <mark>बार्साचा</mark> करते हैं। के स्थाप उत्तर स e di letto delleja inimata i ultanja inianje  $\theta(\theta) = \mathcal{O}(3\theta) \delta(\theta) + \mathcal{O}(3\theta)  the analysis of the area of the the many of the end of the control प्रतिक क्षेत्रम् वर्षेत्रक वर्षेत्रक वर्षेत्रक स्थानकृति the two damned to be grown and 1th care to  $V^{-1}$  is the state of the state of the state of  $V^{-1}$ का राज्य अस्ति । अवस्था अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति 罗克克克 经外租 医经验证法

\$73.1 17.1 重点表示 成队 医成乳腺 化电影电影 网络大学 医二维氏 医现代的 医多角毒素

|   | •      |   | •           |
|---|--------|---|-------------|
| • | 14 1 1 |   | 4           |
| ŧ | 33 .   |   | r 4 %       |
| • | * *    | i | * * * *     |
| 2 | ****** |   | ** . **, ** |
| • | 1      | , |             |

- 1, 4, 1 1 7
- the market and and the

strates as polynous year or all years THE WAR TO BEEN A DON'T BUT AND THE WAR HARMAN भी क्रांतिक है। कुछ कारण प्रश्तिक एक अस्ति के प्राप्त 

- भारता भारताहरू क्षेत्र होता. जाकाव के अर्था, अत्राचन विश्वस्था स्
- श्रीतम रिकार मनागत त्रावन १६०० विकास १५०० विकास १५०० मनाभाग म भागत है है।

इसके विमान और राजधानी का यथन छाप मोक्राम के भिमान और राजधाना प्रामादाय (एउं का ११४ वर नेनी चाहिए।

विशेष-के 15 नामें में अन्तर दे

वैवेच देवसात्र भक्त के ठाकपाठ क्रम्य मनावात के ब देन जाज्ञा-सेचा अपगात जादेश और छादेश में (हो दें, प्रधा -

रॉफरीमकु गमर, जमकुणमर ,कफीतक्रज्ञीयक, कपीतकण्ठम उद्मिक जामकुक्तमाल, प्रंथितमकुधीञ्च ,जमस्कुधीञ्च रुपि क्रिम किम्च व्हे रसूड्र के जक्ष भित्र जिस्हे हाँ हिम्से क्रिस्ट क्रिसे हाई । ई रिक्ष क्रिमिक्ष क्रिसे हिम्से

जें हैं है। इस में में में में स्वापनीत से दक्षिण दिशा में ये कार्य

समुसत्र होते हैं, यथा-तिकान मन्द्रवर्षा, सुर्वेह्ट, इबेह्टि , प्रवंतम, मिक्तिस में शिस उत्तरी स्वित्तक्र्य (स्वार्च क्षिप्त स्वित्त स्वत्त स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्

र्ट्ड के की लागड़म एकन-लाफ्तिल के साद लागड़ रूर्ट्ड नाथक ,ई ग्राप्ट कियी ग्रासिस के फ्रम्प्रमास

, प्रज्ञान, कर्रमक, अंजन, शंलपाल, पुण्डू, पलाश, मोदजय, तक्षिमुख, अंप्रहेल और कायरिक।

जानत् नाहात्र नाज नाज है। जान का के लेकपाल देशमण महाराज . ४. भन् ! देवराज वाक के लेकपाल देशमण महाराज . ४. भन् । हे ।

क मीतम है स्थापण महाराज का महावित्तात के मिन्न हैं। ते मीतम के उत्तर में हैं।

केतर हे कि में पारीड़ में मन्दरपर्वत से प्रिड क्या मिन्स्टर्म समुख्य होते हैं, यथा–

, निष्ठा कि दिक्षि, निष्ठा कि न्मि, निष्ठा कि कि मिर, निष्ठा कि ईिल प्रार्थ (निष्ठा कि न्जर, निष्ठा कि पिठ्यु, निष्ठा कि (विष्ठा) प्रण्य ही । निष्ठा कि (रिष्डि) प्रघ

स्व ,ोयट कि लग ,ोयट कि पंचमु ,ोयट कि एएउडी ,1रायमुट कि एए ,ोयट कि हम ,ोयट कि एउउडी ,प्रय कि (1रिडे) कि पंच ,ोयट कि कम ,ोयट कि एउड़ ,ोयट कि रुस ,ोयट कि पंच ,ोयट कि उन्हें ,यह कि उन्हें ,यह कि उन्हें ,यह

(ਜੱਝੇ) ਵਾਣ ,ਤੀਦੂ ਕਿ ਜਨਾ ,ਤੀਦੂ ਕਿ ਪਿਤਦੂ ,ਤੀਦੂ ਕਿ ਇਆਤੀ ,ਤੀਦੂ ਕਿ ਸ਼ਾਦੂ ,ਤੀਦੂ ਕਿ ਵਾ ,ਤੀਦੂ ਕਿ ਇਸਾਲ ,ਤੀਦੂ ਕਿ

> त्रणकाइया इ वा, वरुणदेवकाइया इ वा, नागकुमारा, नागकुमारी, उद्दिकुमारा, उद्दिकुमाराना, शणियकुमारा, शणियकुमारिओ, जे याऽवणो तहपगारा

> सन्दे ते तब्मीतया जान विद्ठीती जब्द्दीने दीने मंदरस्स पन्यस्स दाहिणेणं जाइं इमाइं

> समुष्यजाति, त जहा-अड्वासा इ वा, मंदवासा इ वा, सुवुट्ठी इ वा, दुब्बुट्ठी इ वा, उदब्मेशा इ वा, उदपीला इ वा, उदवाहा इ वा, पवाहा इ वा, गामवाहा इ वा जाब सन्निसेवाहा इ वा पाणस्तवा जाब (णो) अविण्णाया तेसिं वा वरुणकाइयाणं देवाणं।

मेड् गिण्णाइम स्मावराज राज्या देशार्थ हेर्ग स्मरकस्य नाजाय हेरा अहायस्याभिणाया होरा, तजहा

, मेलन, चूंड, एकानमे, संबंदालए, पूंड, पलाते, मोएन्जए दिस्है अयंपुरे कायिए। सक्कस्स णं देशिस्स देवरण्णा वरुणस्स महारण्णी तेसूणाहं दो पणिशोवमाहं ठिड् पण्णाता, अहावच्चाभिण्णायाणां देवाणं एगं पिरुओवमं ठेड्

पण्णाता, एमहिड्ढीए जाब महाणुभागे वरुणे महाराया।

त्र ४. ४ की वर्ष में में में सेक्स्स होन्द्र से होत १४ . प्र नेसमण्य वर्ण पामं महाविमाणे पणाते ? मिणप सिमाने में सिमाने सिमाने सिमाने सिमानिस्स महाविमाणस्स

रत्तरेग, जहा सीमस्त विमाणं रायहाणि वत्तव्यया तहा नेयव्या

जाव पासायवांडंसया। सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो हमे देवा आणा-उववाय-वयण-निव्देसे चिट्ठीत, तं जहा— वेसमणकाइया इ वा, वेसमण देवकाइया इ वा, सुवण्णकुमारा, पुवण्णकुमारीओ, देविकुमारा दोवकुमारीओ, विसाकुमारा, हिसाकुमारीओ, दोवकुमारीओं जे याऽबन्ने तहपागरा सब्दे ते

तन्मीतया जान चिर्ठीत। जबूद्दीने दीने मंदरस्स पन्ययस्स दाहिणेणं जाड् इमाइं

समुष्यन्तीते, तं जहा-अयागरा इ वा, तंज्यागरा इ वा, तंबागरा इ वा, सीसागरा इ वा, हिरणागरा इ वा, सुवणागरा इ वा,

र्यणागरा इंचा, विस्तागरा इंचा, प्रणावासा इंचा, व्युधारा इंचा, विस्तावासा इंचा, फलवासा इंचा, व्युधारा इंचा, विस्तावासा इंचा, फलवासा इंचा, वर्षधारा इंचा, मल्लवासा इंचा, प्रणावासा इंचा, वर्षधारा इंचा, मल्लवासा इंचा, प्रणावासा इंचा,

वृणावासा इया, मधवासा इया, वसवासा इया, हिरणावुडी इ वा, सुवणावुडी इ वा, रयणावुडी इ वा, वयरवुडी इया, आभरण वुडी इवा, पत्त बुडी इया, पुष्फ वुड़ी इ वा, फल वुड़ी इ वा, बीय वुड़ी इ वा, मल्ल वुड़ी इ वा, वण्णवुड़ी इ वा, चुण्णवुड़ी इ वा, गंधवुड़ी इ वा, वत्थवुड़ी इ वा, भायणवुड़ी इ वा, खीरवुड़ी इ वा,

सुकाला इ वा, दुक्काला इ वा, अप्पय्घा इ वा, महग्घा इ वा, सुभिक्ला इ वा, दुभिक्ला इ वा, कय-विक्कया इ वा, सिन्निही इ वा, सिन्निचया इ वा, निही इ वा, णिहाणा इ वा, चिरपोराणा इ वा, पिहीणसामिया इ वा, पिहीणसेतुया इ वा, पिहीणमग्गा इ वा, पिहीणगोत्तागारा इ वा, उच्छन्नसामिया इ वा, उच्छन्नसेतुया इ वा, उच्छन्नगोत्तागारा इ वा,

सिंघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेसु-नगर-निद्धमणेसु सुसाण-गिरि-कंदर-संति-सेलोवट्ठाण-भवणगिहेसु-सिन्निक्खत्ताइं चिट्ठंति ण ताइ सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो अण्णायाइं अदिट्ठाइं असुयाइं अमुयाइं अविन्नयाइं तेसिं वा वेसमणकाइयाणं देवाणं।

सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो इमे देवा अहावच्चाभिण्णया होत्था, तं जहा— पुण्णभद्दे, माणिभद्दे, सालिभद्दे, सुमणभद्दे, चक्करक्खे, पुण्णरक्खे, सव्वाणे, सव्वजसे सव्वकामसमिद्धे अमोहे असंगे। सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो दो

सक्कस्स ण दावदस्स दवरण्णा वसमणस्स महारण्णा दो पिलओवमाणं ठिई पण्णत्ता। अहावच्चाभिण्णयाणं देवाणं एगं पिलओवमं ठिई पण्णत्ता।

एमहिड्ढीए जाव महाणुभागे वेसमणे महाराया।

निया. स. ३, उ. ७, सु. २-७ सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो वेसमणे महाराया अट्ठसत्तरीए सुवण्णकुमार दीवकुमारावास सयसहस्साणं आहेवच्चं पोरेवच्चं भट्टितं सामित्तं महारायत्तं आणा-ईसर-सेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे विहरइ। –सम. सम. ७८, सु. १

- प. ईसाणस्स णं भंते ! देविंदस्स देवरण्णो कइ लोगपाला पण्णत्ता?
- उ. गोयमा ! चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, तं जहा-
  - 9. सोमे,
- २. जमे.
- ३. वेसमणे,
- ४. वरुणे।
- प. एएसि णं भंते ! लोगपालाणं कइ विमाणा पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णता, तं जहा-
  - १. सुमणे,
- २. सव्वओभद्दे,
- ३. वग्गू,
- ४. सुवग्गू।
- प. क्रि णं भंते ! ईसाणस्स देविंदस्स देवरण्णो सोमस्स दोगपादम्स सुमणे नामं महाविमाणे पण्णते ?

फल की वृष्टि, वीज की वृष्टि, माला की वृष्टि, वर्ण की वृष्टि, चूर्ण की वृष्टि, गंध की वृष्टि, वस्त्र की वृष्टि, भाजन की वृष्टि, क्षीर की वृष्टि,

सुकाल, दुष्काल अल्पमूल्य या महामूल्य, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष क्रय-विक्रय, सन्निधि, (घी गुड़ आदि का संचय) सन्निचय (अन्न आदि का संचय) निधियाँ (खजाने-कोष) निधान (जमीन में गड़ा हुआ धन) चिर पुरातन (वहुत पुराने) जिनके स्वामी समाप्त हो गए, जिनकी सारसंभाल करने वाले नहीं रहे, जिनकी कोई खोज खवर नहीं है, जिनके स्वामियों के गोत्र और आगार (घर) नष्ट हो गए, जिनके खामी छिन-भिन्न हो गए, जिनकी सारसंभाल करने वाले छिन्न-भिन्न हो गए, जिनके स्वामियों के गोत्र और घर छिन्निमन्न हो गए, ऐसे खजाने शृंगाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुर्मुख एवं महापथों, सामान्य मार्गी नगर के गन्दे नालों में, इमशान, पर्वतगृह गुफा (कन्दरा) शान्तिगृह, शैलोपस्यान (पर्वत को खोदकर वनाए गए सभा स्थान) भवनगृह (निवास गृह) इत्यादि स्थानों में गाड़ कर रखा हुआ धन ये सव पदार्थ देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल वैश्रमण महाराज से अथवा उसके वैश्रमणकायिक देवों से अज्ञात, अदृष्ट, अश्रुत, अविस्मृत और अविज्ञात नहीं हैं।

देवेन्द्र देवराज शक्र के (चतुर्थ) लोकपाल वैश्रमण महाराज के ये देव अपत्यरूप से अभीष्ट हैं, यथा—

पूर्णभद्र, माणिभद्र, शालिभद्र, सुमनोभद्र, चक्ररक्ष, पूर्णरक्ष, सद्वान, सर्वयश, सर्वकामसमृद्ध अमोघ और असंग।

देवेन्द्र देवराज शक्र के (चतुर्थ) लोकपाल-वैश्रमण महाराज की स्थिति दो पल्योपम की कही गई है और उनके अपत्यरूप से अभिमत देव की स्थिति एक पल्योपम की कही गई है। इस प्रकार वैश्रमण महाराज महाऋद्धि वाला यावत् महाप्रभाव वाला है।

देवेन्द्र देवराज शक्र का वैश्रमण नामक लोकपाल महाराज सुपर्णकुमारनिकाय और द्वीपकुमार-निकाय के अठतर लाख आवासों का आधिपत्य, पौरपत्य, भर्तृत्व, स्वामित्व, महाराजत्व तथा आज्ञा ऐश्वर्य, सेनापतित्व करता हुआ और उनका पालन करता हुआ विचरता है।

- प्र. भन्ते ! ईशानेन्द्र देवेन्द्र देवराज के कितने लोकपाल कहे गए हैं ?
- उ. गौतम ! चार लोकपाल कहे गए हैं, यथा-
  - 9. सोम,
- २. यम,
- ३. वैश्रमण.
- ४. वरुण।
- प्र. भन्ते ! इन लोकपालों के कितने विमान कहे गए हैं?
- उ. गौतम चार विमान कहे गए हैं, यथा-
  - १. सुमन,
- २. सर्वतोभद्र,
- ३. वलाु,
- ४. सुवल्गु।
- प्र. भन्ते ! ईशान देवेन्द्र देवराज के सोम लोकपाल का सुमन नामक महाविमान कहाँ कहा गया है?

। ई IBI<sup>,</sup> 13क (कलिन्*र्*) रनप्रभा पृथ्वी के समतल से ऊपर वाबत् ईशान नामक कल्प सद्दे में उत्तर में प्रवेश कामान प्रिवेश में मेर्ग प्रवेश में मिल्ला कि कामान प्रिवेश में मिल्ला कि कामान प्रवि

-। प्रम भू में मूच अवतंसक कहे गए हैं, यथा-

3. स्माइकावत्तर्यकः **३. अकावतंसक**,

मिं के नारड़े लाउठ इन्डि उप निर्म निर्म निर्म निर्म ताष्यांमर धरती में वेषू में मामवीजम कमतेवानाइड्रे मड्ड ाई नामनी कार्फ़ानानाहड़े. <! में प्रथम के गिक्त नड़ ग्रहि ४. जातस्पावतंसक, ३. (लावतंसक,

नाभक छोकपाल का सुमन नामक महाविमान कहा गया है।

िगुई।कि निमम एष्ट्र का६५५० गान के निमानी के लिएकि गिम श्रेष सारा कथन शक्त के समान के कार नथक छ।

। ई कि मर्गाज्जम कि-कि न्यूनामही (ग्राष्ट) तीष्ट्री कि रूपकर्रि मण्ड र्राप्ट मिन्दि र्रु शास्ट –ाष्ट्र ,ई राज्ञा में तीष्टी किन्ड्र–ग्रह्मी

तिष्मी कि छिं मन्नफार ,ई कि मर्गाज्ज कि तही मार्गा है तीष्मी कि एउट र्राप्ट ई कि मर्गाफ्न कि तीष्मी कि एमहर्ड

के वर्णन के समान कहने चाहिये। इन्ह्राष्ट्र क्षि काष्ट्रईष्ट जाड के फिनीयिया कि लिएककि जिन्ह

-1111-र्क फिनीमान्त्रे प्रिः स्थिनि कि क्रिन्ड इप्राप्ट ब्रीस् कार .१४

-।इह 'ध्रे गुए ईक जिमान्से जास अधि ग्रान्धे जास कि काइ ए। रेग्ट्र क्रिक्ट

र. वृषभत्ता, रान्ध्रभाः इ उ. अश्वस्या, 9. पदातिसेना,

६. नाट्यसेना, ५. रथसेना,

, गिर्मात्रेमा, ।

ि कि मिंगिक्ति क्रांग्रिक्ति क्रांग्रिक्

शासि भारत समा।

**一5PPF** 

, त्रीप्रशिरः तर । निर्मातिष्या क्षान्ति । १

३. हस्तिराज् प्रावण-हस्तिमेन का अधिपति, अरवराज वार्य-अरवसेना का अधिपति,

, त्रीप्रधीरः क ।म्हेष्टर-रठामः . भ

; जिपशिष्ट कि । निक्क कोन- किंद्र . ३

, त्रीप्रधीर का मर्म वेम्मा-*न*म्म् . *७* 

-lbb,5 प्राप्त हेक तीमान्से ठास प्राप्त प्राप्त प्राप्त हो नाइ है हो हो है

इ. नाट्यसना, त्राम्त्रिक्षरः भ तिम्मिन्न ३. हास्तसना, त्. अश्वस्या, तान स्वात सना,

> 1 हाण्ण फिरु माए ज़िस्ट्रे हाए गुडिइए गुप्तिमाण्डर सिम्इ गिरमर अवबुद्दि कि मेर स्स पव्ययस अम्र में

१. अंकवर्डसए, . ५. कलिहनर्डसए, नाइए गं **जाव** पंच वर्डेसया पण्णता, तं जहा

३. रयणवर्देसए, ४. जायक्ववदेसए,

५. मज्झेय5त्थर्साणवर्सए।

गामं महाविमाणे पण्णति । इसाणस्य सेवंदस्स देवरण्णी सीमस्त लगपालस्य सुमणे णि भिरमसंस्वेज्जाइं जीयणसहस्साइं वीइंवइता तत्वं णं ार्मा है। इसागवड़ म्यान महाविमाणस्य पुरक्षिमें

चउन विमाणेम चर्तारि उद्देसा अगरिससा। निसं जहा सक्कस्स बताब्या।

−ंज्ञाणाम् गृडेठी-ग्रन्नाण

P. ਬ. ਪੰ. ਹ. 9-4, ਬੁ. ਪਾਣਸੀ— ।। ए। भागा वरुप कियमहावच्च हो।

6.편, 건-p .E, 省. H. 기타티-भागियख्वा। रायहाणीयु वि चत्तारि उद्देशा जहा सक्कस्स तहा

८४. सक्काइ बारस हेविंदाणं अणिया अणियाहिवई णामाणि—

जीणेयाहिवई पण्णता, तं जहा— मुक्कस्स गं देवरस्स देवरणा सत्त ओण्या सत

४. उसभाणिए, ३. कुजराणिए, , प्राणीडिंग . ६ 9. पायताणिए,

ह. गह्राणिए, ५. रहागिए,

-- इंप्रज्ञाप्राणिस । गंधाव्याणिए।

, हेछडी।ए।जानभी-पायताणियाहिबई,

, हेम्डीएणीग्री-पिराया-पीर्वाणयाहिबर्ड,

३. प्रावणे हिस्राया-कुंजराणियाहिबद्

४. दामबुदी-उसभागियाहिवदे,

। हेन्हीामणीक्षांपन्नमृते . ७

५. माढरे-रहाणियाहिवर्ड,

६. सेए-णर्टराणियाहिबई,

इसागस्स गं देविदस्स देवरण्गो सत्त ओणिया सत

, प्राथातमाणिए, , पोढ़ीहों . ६ नाज्ञात हे , १५०० में इन्डी। हार्गित

ह. णह्हाणए, , गुणाहर . भ ३. कुजराणिए, ४. उसमीणिए,

७. गध्वाणिए।

#### अणियाहिवई-

- १. लहुपरक्कमे-पायत्ताणियाहिवई,
- २. महावाऊ आसराया-पीढाणियाहिवई,
- ३. पुष्फदंते हिथराया-कुंजराणियाहिवई,
- ४. महादामड्ढी-उसभाणियाहिवई,
- ५. महामाढेरे-रहाणियाहिवई,
- ६. महासेए-णट्टाणियाहिवई,
- ७. रए-गंधव्वाणियाहिवई।

जहा सक्कस्स तहा सव्वेहिं दाहिणिल्लाणं जाव आरणस्स।

जहा ईसाणस्स तहा सव्वेहिं उत्तरिल्लाणं जाव अच्चुयस्स। -ठाणं. अ. ७, सु. ५८२

🗘 . सक्कस्साइ पयत्ताणियाहिवईणं सत्तसु कच्छासु देव संखा–

सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो हरिणेगमेसिस्स सत्त कच्छाओ पण्णत्ताओ, तं जहा—

 पढमा कच्छा जाव ७. सत्तमा कच्छा, एवं जहा चमरस्स तहा जाव अच्चुयस्स।

णाणत्तं-पायत्ताणियाहिवईणं ते पुव्वभणिया देवपरिमाणं इमं-

सक्कस्स चउरासीई देवसहस्साइं, ईसाणस्स असीइं देवसहस्साइं जाव अच्चुयस्स लहुपरक्कमस्स दस देवसहस्सा जाव जावइया छट्ठा कच्छा तिव्वगुणा सत्तमा कच्छा।

देवा इमाए गाहाए अणुगंतव्वा-

चउरासीइ असीइ बावत्तरी, सत्तरी य सट्ठी य। पण्णा चत्तालीसा तीसा बीसा य दससहस्सा॥

−ठाणं. अ. ७, सु. ५८३

### ५१. अणुत्तरोववाइयदेवाणं सख्व पख्वणं-

- प. अत्यि णं भंते !अणुत्तरोववाइया देवा, अणुत्तरोववाइया देवा?
- उ. हंता, गोयमा !अत्यि।
- प. से केणहेणं भन्ते ! एवं वुच्चइ—"अणुत्तरोववाइया देवा, अणुत्तरोववाइया देवा ?"

#### सेनापति-

- १. लघुपराक्रम-पदातिसेना का अधिपति,
- २. अश्वराज महावायु-अश्वसेना का अधिपति,
- ३. हस्तिराज पुप्पदंत-हस्तिरोना का अधिपति,
- ४. महादामधि-वृषभसेना का अधिपति,
- ५. महामाठर-रथसेना का अधिपति,
- ६. महाश्वेत-नर्तक सेना का अधिपति,
- ७. रत-गंधर्व सेना का अधिपति।

शक्रेन्द्र के समान आरणकल्प पर्यन्त दक्षिणदिशावर्ती इन्द्रों की सात सेनाएं और सात सेनापतियों के नाम जानना चाहिए।

ईशानेन्द्र के समान अच्युत कल्प पर्यन्त उत्तरिदशावर्ती इन्द्रों की सात सेनाएं और सात सेनापितयों के नाम जानना चाहिए।

५०. शक्र आदि के पदातिसेनापितयों की सात कक्षाओं में देव संख्या—

देवेन्द्र देवराज शक्र के पदातिसेनापतियों की सात कक्षाएं कही गई हैं, यथा—

 चमर की प्रथम कक्षा से सातवीं कक्षा के समान अच्युत पर्यन्त सात-सात कक्षाएं जाननी चाहिए।

उनके पदातिसेनापितयों के नाम भिन्न-भिन्न हैं, जो पूर्व में कहे गए हैं, कक्षाओं का देव परिमाण इस प्रकार है—

शक्र के पदातिसेना की प्रथम कक्षा में चौरासी हजार देव हैं। ईशान के पदातिसेना की प्रथम कक्षा में अस्सी हजार देव हैं यावत् अच्युत के पदातिसेनापित लघुपराक्रम की सेना की प्रथम कक्षा में दस हजार देव हैं यावत् जितनी छट्ठी कक्षा में संख्या हैं उससे दुगुणी सातवीं कक्षा में जानना चाहिए।

पदातिसेना के प्रथम कक्षा के देवों की संख्या निम्न गाथा से जानना चाहिए—

- शक्र के चौरासी हजार, २. ईशान के अस्सी हजार,
- ३. सनकुमार के बहत्तर हजार, ४. माहेन्द्र के सत्तर हजार,
- ५. ब्रह्म के साठ हजार, ६. ल
- ६. लान्तक के पचास हजार,
- शुक्र के चालीस हजार,प्राणत के बीस हजार,
- ८. सहस्रार के तीस हजार, १०. अच्युतकेदसहजार देव हैं।
- ५१. अनुत्तरोपपातिक देवों के स्वरूप का प्ररूपण-
  - प्र. भन्ते ! क्या अनुत्तरोपपातिक देव, अनुत्तरोपपातिक देव होते हैं ?
  - उ. हाँ, गौतम ! होते हैं।
  - प्र. भन्ते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि-'अनुत्तरोपपातिक देव, अनुत्तरोपपातिक देव हैं ?'

- उ. गौतम ! अनुत्ररोपपातिक देवों को अनुत्रर शब्द यावत् । अनुत्रर सन्ध्री प्राप्त होते हैं।
- इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है ।" 'अनुत्तरोपपातिक देव, अनुत्तरोपपापिक देव है।"
- , इन्हें किताय प्राप्त हैं से स्वाप्त किया है । हिन्ह , K
- ें हैं युड़ स्नफट में पन वर्ड कितीएमरिस्स्टेस्ट स्तियी एउड़ एक के (र्कड़) तत्तम खण ष्ट्रमूसी एमाथ ! मितींग् .ट एम स्डिंग पढ़ि मेक स्तिट हैं किएक एरेप्सी कि मिक में पन्नकई कितीएमरिस्स्टिंग थास प्रमिक्त कितीएमरिस्स्टिंग 1ई किड़ स्नफट
- -- एपन्नप्र कि नज़िम नाष्ट्रिक के कि किनामग्री उन्हरू . ९ A
- ज्ञिम ज्ञादम्ह , ईं ज्ञिमणिके व्हें किमोगिमिर क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक क्रिक क्रिक क्र
- हुन्की हैं हिम जीम एकि और श्रीम कि हैं। मोर्ग रह ।ई जिम्होरिक
- ५३. अनुत्र गणपातिक देवीं की अनन्त मनोद्रव्य वर्गणओं के जानने हेखने के सामध्ये का प्रह्मण्ण—
- (कात) अर्थ (कांक्रि) से इस प्रकाप अर्थ (कार्ता) अर्थ (कार्ता) कि .प्र कि इस अर्थ (कार्ता) कि क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट हैं इस अर्थ (कार्ता) कि क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट
- कि नान (क्तींन्यू) मुट्ट में प्रीरू मारू प्राक्ष मुन्धी! मुन्धी , हैं . ह देश मुट्ट कि न्द्र किनाएम् प्राक्ष भिर्म , ई निश्च निनाए । ई निश्च निनाए कि
- −की हैं रिहक 18-9 मारू में गणक सकी! रिन्म . к ज़कर सिरु ,हैं रिश्र हिनारू कि ताइ पट्ट मड़ ज़कर सिरी''
- न्सी है क्तार हिस्र मिर्फ मिर्फ है क्यार हिस्र मिर्फ है क्यार मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर्फ मिर

#### -ाणमन् एतः एकामः कं किंदि मानमान .४४

- १ इं तिंह घर ममस्राय देव, कवसतम देव हो हिम . ए
- 1 हैं र्रोड़ ! मिती , डिंड . ट
- -की है फार एस एस में एस करा जाता है .w ''र हे इंट इंस्प्रस्थ हैव है ?''
- प्णिनी में रिक्सिश क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्रियाप क्

- उ. गोयमा ! अणुत्तरोवदाइयाणं देवाणं अणुत्तरा सहा जाव अणुत्तरा फासा।
- न्ड्रक्त क्षेत्रा ! एवं बुब्बइ–
- ,अगुत्तरोववाइया देवा, अगुत्तरोववाइया देवा।'
- प. अणुत्तरीववाह्या णं भंते ! देवा केव्हएणं कम्मावसिरोणं अणुत्तरीववाह्यदेवताए उववत्रा ? उ. गोयमा ! जाव्ह्यं छह्यितए समणे निग्गंथे
- गीयमा ं जावह्य छहुमात्तप् समण निगथ कम्मनिज्जोड्, एवड्एणं कम्मावसेसेणं अणुत्तरीववाह्या देवा अणुत्तरीववाह्यदेवताए उववन्ना। नेवया. स. १४, उ. ७, मु. १३-१४
- प. अणुत्तरीयवाह्या णं भंते ! देवा किं उहिणामीहा, उवसंत मीहा, खीणमीहा ?
- । उत्तान । ज्ञान । ज्
- ५३. अणुत्तरीवशाङ्य देवाणं अणंतमणीदव्यत्वमाणाणं जाणणाङ्
- सामत्थ परूचण-प. जहा णं भंते ! वयं एयमङ् जाणामो पासामो तहा णं अणुत्तरोववाद्या वि देवा एयमङ् जाणांति पासिति ?
- उ. हंता, गीयमा ! जहा णं वसं एयमहं जाणामी पासामे तहा अणुत्तरीववाह्या वि देवा एयमहं जाणांति पासंति।
- प्रकेणहुणं भेते ! एवं चुच्चड् जहा णं वसं एयमङ् जाणामी पासामी तहा णं अणुत्तरोववाड्या वि देवा एयमङ्जाणांत अण्ताता ? उ. गोयमा ! अणुत्तरोववाड्यदेवाणं अणंताओ त. मणोदन्याणाओ राजना भागोताओं अभिसमझागाओं
- भवात । से तेणहेणं गोयमा ! एवं चुच्चड्-'जहा णं वयं एयमहं जाणामो पासामो तहा णं अणुत्तरोववाड्या वि देवा एयमहं जाणांति पासिति।

ह. हु. ७. ट. ४९. म. गण्णे—

#### - लवसत्तम देवाणं सख्व पह्रवणं

- प. अस्यि गं भंते ! रुवसत्तमा देवा रुवसत्तमा देवा ?
- उ. हता, गोयमा ! अस्थि।
- प. से केणहेणं भेते ! एवं बुब्बह-
- "ठवसत्तमा देवा, रुवसत्तमा देवा ?" उ. गोयमा ! से जहानामए केड् पुरिसे तरणं वरुवं जाव निउणिस्पोदगए, सार्रीणं वा, वीहीणं वा, गोधूमाणं वा, जवाणं वा, जवजवाणं वा, पक्काणं परियाताणं, हरियाणं हरियकंडाणं तिक्खेणं णवपञ्जणएणं असिवएणं पडिसाहरिया-पडिसाहरिया पडिसहिवा

हुक हो हमाएड हमाएड हाए एहिसिसिही

सत्तलवे लुएज्जा, जइ णं गोयमा ! तेसिं देवाणं एवइयं काले आउए पहुप्पए तो णं ते देवा तेणं चेव भवग्गहणेणं सिज्झंता जाव अंतं करेत्ता, से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— 'लवसत्तमा देवा लवसत्तमा देवा।'

–विया. स. १४, उ. ७, सु. १२

## .५. सणंकुमारदेविंदस्स भवसिद्धियाइ परूवणं–

प. सणंकुमारे णं भंते ! देविंदे देवराया किं भविसिद्धिए, अभविसिद्धिए? सम्मिद्दिडी, मिच्छािद्दिडी? परित्तसंसारए, अणंतसंसारए?

> सुलभ बोहिए, दुल्लभ बोहिए? आराहए, विराहए? चरिमे अचरिमे?

- गोयमा ! सणंकुमारे णं देविंदे देवराया भवसिद्धिए, नो अभवसिद्धीए!
   एवं सम्मिद्दिड्डी, पिरत्तसंसारए, सुलभबोहिए, आराहए, चिरिमे, पसत्थं नेयव्वं।
- प. से केणडेण भंते ! एवं वुच्चइ—
   'सणंकुमारे देविंदे देवराया भवसिद्धिए जाव चरिमे।'
- उ. गोयमा ! सणंकुमारे देविंदे देवराया बहूणं समणाणं, बहूणं समणीणं, बहूणं सावयाणं, बहूणं सावियाणं, हियकामए, सुहकामए, पत्थकाए आणुकंपिए निस्सेयसिये हिय-सुह निस्सेयसकामए।

से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— 'सणंकुमारे णं भवसिद्धिए जाव चरिमे।'

−विया. स. ३, उ. १, सु. ६२

- ६. हरिणगमेसी देवेण गव्म संहरण पक्किया पर्ववणं—
  - प. भंते ! हरिणेगमेसी सक्कस्सदूते इत्थी गड्भं साहरमाणे—
    - १. किं गब्भाओं गब्भं साहरइ ?
    - २. गट्भाओं जोणिं साहरइ?
    - ३. जोणीओ गटभं साहरइ?
    - ४. जोणीओ जोणि साहरइ?
  - उ. गोयमा !
    - ५. नो गब्भाओं गब्धं साहरइ,

सात लवों में काटे तो है गीतम ! यदि उन देवों का इतना आयुकाल शेष रहे तो वे देव उसी भव में सिद्ध हो सकते हैं यावत् सर्व दुखों का अन्त कर सकते हैं। इस कार्ण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— (सात लव का आयुष्य कम होने से) लवसप्तम देव-लवसप्तक देव होते हैं।'

# ५५. सनत्कुमार देवेन्द्र का भवसिन्द्रिक आदि का प्ररूपण-

- प्र. भन्ते ! देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार वया भवसिद्धिक है या अभवसिद्धिक है ? सम्यग्दृष्टि है या मिथ्यादृष्टि है ? परित्त (परिमित) संसारी है या अनन्त (अपरिमित) संसारी है ? सुलभवोधि है या दुर्लभवोधि है ? आराधक है या विराधक है ? चरम है या अचरम है ?
- उ. गौतम ! देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार भवसिद्धिक है, अभवसिद्धिक नहीं है। इसी प्रकार वह सम्यग्दृष्टि, परित्तसंसारी, सुलभवोधि, आराधक और चरम है (अर्थात्) सभी प्रशस्त पद ग्रहण करने चाहिए।
- प्र. भन्ते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार भवसिद्धिक यावत् चरम है?"
- उ. गौतम ! देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार बहुत से श्रमणों, श्रमणियों, श्रावकों और श्राविकाओं का हितेषी, सुलकारी, पथ्यामिलाषी, अनुकम्पिक (दयालु), निःश्रेयसिक (कल्याण या मोक्ष का इच्छुक) है वह उनके हित सुल और निःश्रेयस का कामी है।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-'सनलुमारेन्द्र भवसिद्धिक यावत् चरम है।'

# ५६. हरिणैगमेषी देव द्वारा गर्भ संहरण प्रक्रिया का प्ररूपण-

- प्र. भन्ते ! शक्रेन्द्रदूत हरिणैगमेषी देव जब स्त्री के गर्भ का संहरण करता है—
  - तव क्या एक गर्भाशय से गर्भ को उठाकर दूसरे गर्भाशय में रखता है?
  - २. गर्भ को लेकर योनि द्वारा दूसरी स्त्री के उदर में रखता है?
  - योनि से गर्भ को निकाल कर दूसरी स्त्री के गर्भाशय में रखता है?
  - ४. योनि से गर्भ को निकाल कर (वापस उसी तरह) योनि द्वारा दूसरी स्त्री के उदर में रखता है?
- उ. गौतम ! वह (हरिणैगमेषी देव)
  - 9. एक गर्भाशय से गर्भ को उठा कर दूसरे गर्भाशय में नहीं रखता,

- र्क कि 17मर्ट 1713 निधि छिट उक्छ कि मैग स प्राप्तामा . ९ उस में 75८
- र्ट के कि रिसर्ट्र एगड़ निधि रक्लकनी कि रेग में निधि . ह , फिछर डिन में
- फिली ान्छी की का हिएम कि भिष्म में एनड़ निमरू कुन्ही .४ के डिन रिमट्ट एक लाकानी उड़ाहा राज्ञ नीकि मेंछ के प्राथान ।ई एन्डे भारत में प्राथान
- ए। स्या श्रमक्र हिर (च्रे किमार्गणी क्रेकार एक ! रिम .स स्र मारोमा ए। स्था में मारोमा ए। इस्मिर ए। ए। ए। १ ई विमार्ग में स्थान
- पाड़ोमा सर छई इट। ईं घेमस (चई क्षिमार्गणेरीड़)! सर्जींग, हैंड .र तरु मेग सरु हुन्की क्षांचड्टींग डिंग इपि मि खरू वा दिखि कि उड़िल कि मिल्ड , ईं क्षांच्य (म्डम-म्डक्) डब्डिडीख ।ईं क्षांक्या है इप्रधा क्षांच्या है क्षांच्या
- न्यांक्षर नयांक्य के नीतिक् प्रवेता एक वृद्ध का मान्यां का प्रत्यान प्रवेता अल्पान के सामध्ये का प्रत्यान का सामध्ये का प्रत्यान के
- लिए हुए छाट घड़े लाट छमुछम मुचय क्यांच एड्डाइम एक ! र्हम .स क्ये कि तिमें थिरती एक कि त्वेच थरती एनचे क्यां एड्डा कि में भिरक भयंन्य राह-राह एड में भिरक भयंन्य राह ? ई वेमम
- उ. गीतम ! यह अयं समयं नहीं है।
- लिए हुए छाड़ घर्ड लाघ छमु। इस मुघार कड़ी इस एक ! हिंस . K जाह कुण कि होंसि थि जही एक कि हो हो थी के जिल एडए कि ! ई हे सम में निज्ञ न हो लाह जाह - जाह जाह में हो के सम्बद्ध
- ाई हेमम् ! मर्ता ,ाँइ .घ
- ५८. अल्पऋद्रिक आहि देव-देवियों का परस्पर मध्य में से गमन सामध्ये का प्रस्पण-
- 1ई हिम रिमम रिए अर्घ ममर्थ नहीं है।
- इंदे कड़ीमम इंदं (लांक निताद माम) कड़ीमम सम् ! रीम "रा है किक्स ए रकाई में में कि के
- कं घर्ड लाघ इतुमुस नामस ,ई हिन घेमस चेश्व हम ! मर्ताए .र ।इं तिकास कि 7म निंह (नायधासक) तमप्र
- र्कार हड़ीमिछी रिक् (छई स्टेडीमरू) एट ,छई इछ एक ! हिंद .R ? इं ाहरूर ार ान्छी ईस्बे इड़ीमिछी एट ई ाहरूर ार
- छः। मिर्माम् । वह हेव विमाधिय एक एक साथ है। स्थापित एक । विमाधित हो ।
- ए । स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्
- में आफ और है 167क किरोमियी केंग्र रेड्य पट देख ! मितीर .ट ।इ 157क डिम हड़ीमियी में आफ उकार रेड्य पुर्मित है 161ए

- , हेर जी गहमाओ जीणिं साहरइ,
- , इ. जी जीजी सिश्चित सहरह,
- प्रामिसिय-प्रामिसिय अव्यावाहणं अव्यावाहं
   जोणिओ गब्मं साहरद्।
- प्रमु पर्य प्रमु हिस्मिगक्त सिम्पिग्वा हिस्मि वा स्पूप प्रमु प्रमु क्षिमान्त्री हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्य हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित्र हिस्मित
- नी की सिम्हार सिक्त के कि मि. मुस्न ! मिस्नार सिक्त महा सिक्त मि. मिस्नार सिक्त महा कि कि मि. मुस्नार सिक्त मि. मिस्नार सिक्त मिट्नार सिक्त म
- नयंक्रम-नयंक्रट ड्राप्रक्रमभीती iणार्क गण्डेड्रीडीम .७५ -- गण्डेम प्रमासामस्य
- काग्याताय नयन महिद्धए जाव महेसक्खे बाहिरए पोग्गले प. देवे णं भंते ! महिद्धिए जाव महेसक्खे वा, क्षेपरियाद्ता पभू तिरियम्ब्ययं वा, तिरियम्बितं वा, उत्परियाद्ता पभू तिरियम्ब्ययं वा ?
- उ. गोयमा ! ना इणाडु समड्डा इ. गाइड्डाम । संध्र गंग स्ट्ड

उ. हता, गोयमा ! पम्।

प. देवे गं भंते ! महिड्ढीए जाव महेसक्खे बाहिरए पोग्गले परियाद्ता पभू तिरियपव्ययं वा, तिरियमितं वा, कल्केवेतए वा, पल्कंघेतए वा?

-विया. स. १४, उ. ५, मु. २९-२२

- भ्रामामाणमा ग्रिक्तमाङ्कम ग्रेम्पार्ग ग्रिक्ट-व्हे डाक्टड्रोम्पीरः .১५ -
- 1 ईममे ईाण्ड्र रिए! मिछरिर . रु
- प्रमिड्रिक्ष गं भंते ! देवे समिड्रिक्स्स देवस्स रामाहरूप गंतरा
- मञ्जीमञ्जीगं वीदेशएज्जा ? उ. गीयमा ! णी इणहे समझे, पमतं पुण वीर्देशएज्जा।
- प. से वां भंते ! किं विमोहेता पम्, अविमोहेता पम् ?
- उ. गोयमा ! विमोहेता पभू, मे अविमोहेता पभू।
- प. से भेते ! कि पुष्टिं विमोहेता, पखा वीद्वएज्जा। पुष्टिं दीईवएज्जा, पखा विमोहेज्जा ?
- गोयमा ! पुट्नं विमोहेता पखा बोईवएना। णो पुट्नं बोईवएता पखा विमोहेग्गा।

- प. मिहिड्ढिए णं भंते ! देवे अपिड्ढियस्स देवस्स मज्झंमज्झेणं वीईवएज्जा ?
- उ. हंता, गोयमा !वीईवएज्जा।
- प. से भंते ! किं विमोहित्ता पभू, अविमोहित्ता पभू?
- उ. गोयमा ! विमोहित्ता वि पभू, अविमोहित्ता वि पभू।
- प. से भंते ! िकं पुव्विं विमोहित्ता पच्छा वीईवएज्जा, पुव्विं वीईवइत्ता पच्छा विमोहिज्जा ?
- उ. गोयमा ! पुट्यं वा विमोहित्ता पच्छा वीईवएज्जा, पुट्यं वा वीईवएज्जा पच्छा विमोहिज्जा।
- प. अप्पिड्ढिए णं भंते ! असुरकुमारे महिड्ढियस्स असुरकुमारस्स मञ्झंमज्झेणं वीईवएञ्जा ?
- गोयमा ! णो इणड्डे सम्द्रे।
   एवं असुरकुमारेण वि तिन्नि आलावगा भाणियव्वा जहा
   ओहिएणं देवेणं भिणया एवं जाव थिणयकुमारेणं,
   वाणमंतर—जोइसिय-वेमाणिएणं एवं-चेव।
- प. अप्पिड्ढिए णं भंते ! देवे मिहिड्ढियाए देवीए मज्झमञ्झेणं वीईवएज्जा ?
- उ. गोयमा ! णो इणड्ठे समड्ठे।
- प. सिमिङ्ढिए णं भंते ! देवे सिमिङ्ढियाए देवीए मञ्झंमञ्झेणं विईवएञ्जा ?
- उ. गोयमा ! णो इणहे समहे, पमत्तं पुण वीईवएज्जा।

तहेव देवेण य देवीए य दंडओ भाणियव्यो जाव

- प. अप्पिड्ढिया णं भंते ! देवी महिड्ढियस्त देवस्त मज्झंमज्झेणं वीईवएज्जा ?
- उ. गोयमा ! णो इणहे समहे।एवं एसो वि तइओ वंडओ भाणियव्यो जाव—
- प. मिहिड्ढिया णं भंते ! वेमाणिणी अपिड्ढियस्स वेमाणियस्स मज्झंमज्झेणं वीईवएज्जा?
- उ. हंता, गोयमा ! वीईवएज्जा।
- प. अपिड्डिया णं भंते ! देवी महिड्डियाए देवीए भन्धंमञ्ज्ञेणं वीईवएज्जा ?
- गोयमा ! णो इणहे समदे।
   एवं सिमिङ्ख्या देवी सिमिङ्ख्याए देवीए तहेव।

मिर्रिङ्ख्या देवी अप्पिङ्ख्यिए देवीए तहेव।

एवं एक्केक्के तिबि-तिबि आलावमा भाणियव्या जाव-

- प्र. भंते ! क्या महर्द्धिक देव, अल्पऋद्धिक देव के वीचों वीच होकर जा सकता है?
- उ. हाँ, गौतम ! जा सकता है।
- प्र. भंते ! वह महर्द्धिक देव उस अल्पऋद्धिक देव को विमोहित करके जाता है या विमोहित किये विना जाता है ?
- उ. गौतम ! वह विमोहित करके भी जा सकता है और विमोहित किये विना भी जा सकता है।
- प्र. भंते ! क्या वह महर्द्धिक देव अल्पऋद्धि वाले देव को पहले विमोहित करके वाद में जाता है या पहले जा कर वाद में विमोहित करता है ?
- गौतम ! वह महर्द्धिक देव पहले उसे विमोहित करके वाद में भी जा सकता है और पहले जाकर वाद में भी विमोहित कर सकता है।
- प्र. भंते ! अल्पऋद्धिक असुरकुमार देव महर्द्धिक असुरकुमार देव के वीचों-वीच होकर जा सकता है ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। इसी प्रकार सामान्य देवों के आलापकों की तरह असुरकुमार यावत् स्तिनतकुमार के भी तीन-तीन आलापक कहने चाहिए। वाणव्यन्तर ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के भी इसी प्रकार तीन-तीन आलापक कहने चाहिए।
- प्र. भंते ! क्या अल्पऋद्धिक देव महर्द्धिक देवी के मध्य में होकर जा सकता है ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। (अर्थात् नहीं जा सकता है)
- प्र. भंते ! क्या समर्खिक देव समर्खिक देवी के बीचों-वीच हो कर जा सकता है ?
- गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, प्रमत्त हो तो निकल सकता है।
   पूर्वोक्त प्रकार से देव के साथ देवी का भी दण्डक वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! अल्पऋद्धिक देवी, महर्द्धिक देव के मध्य में से होकर जा सकती है ?
- जीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।इस प्रकार यहां भी यह तीसरा दण्डक कहना चाहिए यावत्
- प्र. भंते ! महर्द्धिक वैमानिक देवी अल्पऋद्धिक वैमानिक देव के वीचों-बीच में से होकर जा सकती है ?
- उ. हाँ, गौतम ! जा सकती है।
- प्र. भंते ! अल्पऋद्धिक देवी महर्द्धिक देवी के मध्य में से होकर जा सकती है ?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। इसी प्रकार समान ऋद्धिक देवी का समऋदिक देवी के वीच में से निकलने का आलापक कहना चाहिए। महर्द्धिक देवी का अल्प ऋद्धिक देवी के वीच में निकलने का आलापक कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक के तीन-तीन आलापक कहने चाहिए। यावत्—

- ें ई किकम ाए रक्ष में में प्रथम क कि किनामिल क्यांक्रिक रेवी, अस्पन्नाद्धक वेनामिल हो।
- 1ई किकम कि । मिश्रा ,ाँडे **.** ह
- उ. गीतम हे सिक्स In भिक्त करक महीमिन मेर । महारि **.**इ ें हैं फिरमे कि भि मिन्नी प्रकी फ़ेर्जीमिन्नी कि
- एड़ कहरे जान में जाकप मड़ र्ड किकम ज़्र 1ई फिक्स गए भि मन्धे प्रकी
- नामिक्रमण सामध्यं का प्रत्नाना में एउम रास्प्राप तक पिनिर्व-हेन १४ कि द्वांस .१०
- होकर जा सकता है ? में में एयम र्क छई लाए द्वीसहिम छई कद्वीसम्जर्भ एक ! र्हां . **ए**
- र्क घंडे लाघ द्वाहर नामप्त घंडे वाला इनेहर नामप्त एक ! र्हां रूप उ. गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। (अर्थात् वह नहीं जा सकता)
- र्क घर्ड लाघ इन्हेस नामप्त) ।ई डिन घेमप्त थेर इए ! मर्तार . ह नध्य में से होकर जा सकता है ?
- गाभर तक हमाद्र कई (लाक निक्त प्रकांत्र मि ध्यम) क्रक ! किंध . ए ाई किसा (असावधान) होने पर जा सकता है।
- हाड़ मिनी ,ई तिकाभ llv की कर अहा अहा होड़ ! मिनींग . **ट**
- 1ई 15ab Ito डिम् के प्राइए
- ाई Iniv रसी क्रक प्राइए एक ह्याद रुड़प ! मिर्ना . E ें डें किएक राइए के स्थाद क्राव्टकार रकार रुड़ा
- प्रिज्ञीष्ट ान्ठक क्लिक हैं किकार कि उकाई में में प्रथम के किई कानीमिट लिक्ष इतिक्रम्बर्ध किई कानीमिट लिक् जीसाउम करण्ड गिंगड में पन एमम (मुब्बेयू) गामहुम्ध कं काएईए रीमित के कतार विषठ एगड़ गालमीर मड़ जाकर मड़ 15 ib) के डिम् ग्रिंग कि इसेट ग्रेसी ग्रेकाए रुक्र क्रिक्ट किया
- -ागम्बर्स का प्रह्मपान-असामध्यं का प्रह्मपान-क निक्रमा में मध्य के गागण । मजानभी क मह्य के .0३
- **९ इं Inite रुकाने प्रकांत्र में मिर्म कि के प्रााग्णध** ामातिया कई काय गीराइइम ग्रीह प्राकाइम एक ! र्हाम प्र
- हिम इंकि ग्राप्ट है क्रिक्ट रुक्तमी रकाई में मिन इंकि" -को है किए विक किए में एम के हिंद . R
- -ायम , हैं प्राप्त हैं के के प्रकार कि घड़े ! मिनार . ह " इ किल्किन
- ३. अमाया सन्पन्धार उपपत्रका , कप्तमम्ह ड्यांड्राप्यमी गिम . ९

- प्राप्तक्रहामार क्षेत्र हेम क्षेत्र प्राप्तक्रहाश्चाप . प
- नेमाणिणीए मन्झेमन्झेणं वीद्वएज्जा ह
- । हिंता, गीयमा ! वीईवएज्जा।
- प. सा भंते ! किं विमोहिता पभू, अविमोहिता पभू ?
- उ. गोयमा ! विमोहिता वि पमू, अविमोहिता वि पमू।
- -विया. स. १०, उ. ३, सु. ६-९७ ।गान्छ्रे ग्रीफ्रिट तहेव जाव पुष्टिं वा वीर्दवइता पच्छा विमोहेण्या, एए
- नामत्थ्र प्रह्माम ए। इंड्रिड पहुस्य हेच हेव हेवा ग्रीयर प्राप्त केवा हो है है
- मञ्झमज्झेर्ण वीद्वप्ज्जा ? मान्द्र भागग्रहाद्वीम हंद्र ! होन पं ग्रज्हीप्पीर . प
- म्भिन्द्र माम्बर्हामीम कि ! होम हिल्पस विवस्स उ. गीयमा !नी इणाहे समहो।
- मञ्झमञ्झेणं वीद्वएज्या ?
- उ. गीयमा ! णी इणहे समहे, पमत् पुण दीइंदएज्जा।
- ाज्ञिक्रमार , प्रमानिक्रमा अक्सिमा प्रमु, भ्रमानिक्रमा प्रमु, प्र
- उ. गोयमा ! अक्कीमता पभू, नो अणक्किमिता पभू।
- ा में में हो हैं हैं कि में स्वाप्त अवस्था अवस्था म
- उ. गोयमा ! पुव्सि अक्किमिता पच्छा दीईवएज्जा, पुष्टि वेडिवएता पच्छा सस्येगं अक्कमेग्या ? वीइवितंत्र्या ह
- -विया. स. १४, उ. ३, सु. १०-१३ ी गुणिणीमिर्व गुएउड्डीमिरि गिणीमिर्व विमाणिणीए। वार क्रियाम प्राप्त में क्रिया है है। एमें एएएं अभिनाने गहा तममस अधूब्र हुट वहसूत गो पुट्टि वीइंवप्सा पच्छा अक्कमेग्ग।
- ह 0. देवस्स भाविययाणी अणगारस्स मञ्जानपद्भणं वीयीवरूण
- भीवियम्पाने मन्द्रामन्द्रीयां विविवियन्त्रा है मुरामिक रीरिप्ताय महासारी अणमारस्स नामत्थासामत्य पहवर्ण-
- त. गीयमा ! अत्येगइए दीवीवएज्जा, अत्येगइए नी
- हेक्पहुं में होंगे । प्रवेधक हो . p नायोवएज्या।
- 'असीवएज्जा, असेगड्रए नो वीयीवएज्जा ?'
- , मायीमिखादिही उववजगाय, उ. गोयमा ! देवा द्रविहा पत्रता, ते जहा-
- २. अमायासमादेही उववद्यमा व

 तत्थ णं जे से मायीमिच्छिद्दिडी उववन्नए देवे से णं अणगारं भावियप्पाणं पासइ पासित्ता नो वंदइ, नो नमंसइ, नो सक्कारेइ, नो सम्माणेइ, नो कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पञ्जुवासइ।

से णं अणगारस्स भावियप्पणो मज्झंमज्झेणं वीयीवएज्जा।

२. तत्थ णं जे से अमायी सम्मद्दिष्टि उववन्नए देवे से णं अणगारं भावियप्पाणं पासइ पासित्ता वंदइ नमंसइ जाव पञ्जुवासइ,

से णं अणगारस्स भावियप्पणो मञ्झंमज्झेणं नो वीयीवएज्जा।

से णं तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-

'अत्थेगइए वीयीवएज्जा, अत्थेगइए नो वीयीवएज्जा।'

- प. असुरकुमारे णं भंते ! महाकाये महासरीरे अणगारस्स भावियप्पणो मञ्झंमज्झेणं वीयीवएज्जा?
- उ. गोयमा ! एवं चेव। एवं देवदंडओ भाणियव्यो जाव वेमाणिए।

–विया. स. १४, उ. ३, सु. १-३

- ६१. देवाणं देवावासांतराणं वीईक्कमण इङ्ढि पख्वणं— रायगिहे जाव एवं वयासी—
  - प. आइड्ढीए णं भंते ! देवे जाव चत्तारि पंच देवावासंतराइं वीईक्कंते तेण परं परिड्ढीए विइक्कंते ?
  - उ. हंता, गोयमा ! आइड्ढीए णं देवे जाव चत्तारि पंच देवावासंतराइं वीईक्कंते,तेण परं परिड्ढीए।

एवं असुरकुमारे वि, णवरं-असुरकुमारावासंतराइं, सेसं तं चेव,

एवं एएणं कमेणं जाव थणियकुमारे।

एवं वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिए वि।

-विया. स. १०, उ. ३, सु. १-५

#### ६२. वाणमंतराणं देवलोगस्ससस्ववं-

- प. केरिसा णं भंते ! तेसिं वाणमंतराणं देवाणं देवलोगा पण्णता?
- उ. गोयमा ! से जहानामए इहं असोगवणे इ वा, सत्तवण्णवणे इ वा, चंपगवणे इ वा, चूयवणे इ वा, तिलगवणे इ वा, लउयवणे इ वा, णिग्गोहवणे इ वा, छत्तोववणे इ वा, असगवणे इ वा, सणवणे इ वा, अयसिवणे इ वा, कृतुंभवणे इ वा, सिद्धत्यवणे इ वा, वंधुजीवगवणे इ वा, लिख्यं कृतुंभिय माड्य ह्वइय यवइय गुलुइय गुच्छिय

9. उनमें जो मायी मिथ्यादृष्टि उपपन्नक देव है वह भावितात्मा अनगार को देखता है और देखकर भी न उनको वंदन नमस्कार करता है, न उनका सत्कार सम्मान करता है और न उनको कल्याणरूप, मंगलरूप, देवरूप, ज्ञानरूप, मानकर पर्युपासना करता है।

ऐसा वह देव भावितात्मा अनगार के वीच में से होकर चला जाता है।

२. उनमें जो अमायी सम्यग्दृष्टि उपपन्नक देव है वह भावितात्मा अनगार को देखता है और देखकर वंदन नमस्कार करता है यावत् पर्युपासना करता है।

ऐसा वह देव भावितात्मा अनगार के वीच में से होकर नहीं निकलता है।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— "कोई वीच में से होकर निकल जाता है और कोई नहीं निकलता है।"

- प्र. भंते ! क्या महाकाय और महाशरीर वाला असुरकुमार देव भावितात्मा अनगार के मध्य में से होकर निकल जाता है?
- उ. गौतम ! पूर्ववत् कथन करना चाहिए। इसी प्रकार देव दण्डक (चतुर्विध देवों के लिए) वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए।
- ६१. देवों का देवावासांतरों की व्यतिक्रमण ऋद्धि का प्ररूपण-राजगृह नगर में यावत् गौतमस्वामी ने इस प्रकार पूछा-
  - प्र. भंते ! देव क्या आत्मऋद्धि (अपनी शक्ति) द्वारा यावत् चार पाँच देवावासों के अन्तरों का उल्लंघन करता है और इसके पश्चात् पर-शक्ति द्वारा उल्लंघन करता है?
  - उ. हाँ, गौतम ! देव आत्मशक्ति से यावत् चार पाँच देवावासों के अन्तरों का उल्लंघन करता है और उसके पश्चात् पर-शक्ति द्वारा उल्लंघन करता है।

इसी प्रकार असुरकुमारों के लिए भी कहना चाहिए। विशेष-वे असुरकुमारों के आवासों के अंतरों का उल्लंघन करते हैं, शेष कथन पूर्ववत् है।

इसी प्रकार इसी अनुक्रम से स्तनितकुमार पर्यन्त जानना चाहिए।

इसी प्रकार वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देव पर्यन्त जानना चाहिए।

#### ६२. वाणव्यंतरों के देवलोकों का स्वरूप-

- प्र. भंते ! उन वाणव्यन्तर देवों के देवलोक किस प्रकार के कहे गए हैं ?
- उ. गौतम ! जैसे इस मनुष्य लोक में जो नित्य कुसुमित, नित्य विकसित, मौर युक्त, कोंपल युक्त, पुष्प, गुच्छों से युक्त, लताओं से आच्छादित, पत्तों के गुच्छों से युक्त, सम श्रेणी में उत्पन्न, वृक्षों से युक्त, युगल वृक्षों से युक्त, फल फूल के भार से नमे हुए, फल फूल के भार से झुके हुए विभिन्न प्रकार की वालों और मंजरियों रूपी मुकुटों को धारण किये हुए

ਸਿੜ ਨਾਲਿਸੜੇ (ਜਾਲਾ) ਨੰ ਸਿੜੇ ਮੁਨਾਬਾਗਸ ਜਦ ! ਸਮੀਂ ਤੰ । ਤੋਂ ਇਾ ਤੰਕ ਕੰ ਮਰਮ

> निष्ये सुविभास्य सुविभास्य सुविभास्य सुविभास्य सुविभास्य सुविभास्य अईव-अईव प्रिक्षां अस्य अर्थन्त्रस्यां अस्य अर्थन्त्रस्य अर्थन्यः । अर्थां अस्य स्विधाः सुविधाः अर्थन्त्रस्य स्विधाः ।

> ंगिन्नेत ।।।रिकार विवास देवाण हे विकास स्वास्त विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास

प्रिसगा णं गोयमा ! तेसिं वाणमंतराणं देवाणं देवलोगा पणाता। – विया. स. १. उ. ९. १ . १ . १ .

## वुक्कंति (व्युत्क्रान्ति) अध्ययन

वुक्कंति का संस्कृत शब्द व्युक्कान्ति है जो व्युक्कमण अर्थात् पादिविक्षेप या गमन का द्योतक है। अतः जीव एक स्थान से उद्वर्तन (मरण) करके दूसरे स्थान पर जन्म ग्रहण करता है उसे व्युक्कान्ति कहा जा सकता है। मनुस्मृति (६/६३) में उक्कमण शब्द का प्रयोग मृत्यु (शरीर से आत्मा के पलायन) के लिए हुआ है। यहाँ व्युक्कमण (वि + उक्कमण) या व्युक्कान्ति शब्द है जो ऐसी विशिष्ट मृत्यु के लिए प्रयुक्त है जिसके अनन्तर जीव जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार व्युक्कान्ति के अन्तर्गत उपपात, जन्म, उद्वर्तन, व्यवन, मरण का तो समावेश होता ही है किन्तु इससे सम्बद्ध विग्रहगति, सान्तर निरन्तर उपपात, सान्तर निरन्तर उद्वर्तन, उपपात विरह, उद्वर्तन विरह आदि अनेक तथ्यों का भी अन्तर्भाव हो जाता है। गति-आगित का विन्तन भी इस प्रकार व्युक्कान्ति का ही अंग है। साधारण शब्दों में कहें तो मरण से लेकर उत्पन्न होने (जन्म ग्रहण करने) तक का समस्त क्रियाकलाप व्युक्कान्ति अध्ययन का क्षेत्र है।

जन्म-मरण के लिए आगमों में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है। देवों एवं नैरियकों के जन्म को उपपात (उववाए) कहा गया है क्योंकि इनका जन्म गर्भ से नहीं होता तथा सम्मूर्च्छिम भी नहीं होता है। नैरियकों एवं भवनवासी देवों के मरण को उद्वर्तना (उव्वट्टणा) कहा गया है तथा ज्योतिपी एवं वैमानिक देवों के मरण को च्यवन कहा गया है। शेष जीवों के जन्म-मरण के लिए विशेष शब्द नहीं है।

गित-आगित का निरूपण व्याख्या प्रज्ञप्ति, जीवाजीवाभिगम, प्रज्ञापना और स्थानांग आदि में हुआ है। उद्वर्तन (मरण, च्यवन) करके जीवन के गमन करने को गित तथा आगमन को आगित कहते हैं। ये दोनों शब्द सापेक्ष हैं। गित है जाना और आगित है आना। थोकड़ों में भी गित-आगित का वर्णन है। संक्षेप में २४ दण्डकों में गित-आगित को इस प्रकार समझा जा सकता है—नैरियक एवं देव गित के जीव दो गितयों से आते हैं तथा दो ही गितयों में जाते हैं। वे गितयों हैं—तिर्यञ्च और मनुष्य। पृथ्वी, अप् एवं वनस्पितकाय के जीव तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन तीन गितयों से आते हैं तथा तिर्यञ्च और मनुष्य इन दो गितयों में जाते हैं। तेजस्काय एवं वायुकाय के जीव तिर्यञ्च गित में ही जाते हैं। विकलेन्द्रिय जीव तिर्यञ्च एवं मनुष्य इन दो गितयों से जाते हैं। तेजस्काय एवं वायुकाय के जीव तिर्यञ्च गित में ही जाते हैं। विकलेन्द्रिय जीव तिर्यञ्च एवं मनुष्य गितियों से आते हैं तथा इन्हीं दो गितयों में जाते हैं। सम्मूच्छिम तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय की आगित भी इन्हीं दो गितयों से है किन्तु इनकी गित चारों गितयों में संभव है। सम्मूच्छिम मनुष्य का आगमन एवं गमन दो ही गितयों में होता है—तिर्यञ्च एवं मनुष्य में। गर्मज तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय एवं गर्मज मनुष्य चारों गितयों से आते हैं तथा चारों गितयों में जाते हैं। विशेषता यह है कि मनुष्य सिद्धगित में भी जा सकते हैं।

स्थानांग-सूत्र में गति-आगति का निरूपण छह काया के आधार पर भी किया गया है तथा पृथ्वीकाय का जीव पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, बायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय इन छह स्थानों से आकर उत्पन्न हो सकता है तथा इन छह ही स्थानों में जा सकता है। इसी प्रकार अप्कायिक से त्रसकायिक पर्यन्त सभी जीवों की छह गति और छह आगति होती है। इन जीवों की नौ गति एवं नौ आगति भी कही गई है जिसके अनुसार नौ स्थान हैं—पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय। अण्डज, पोतज आदि योनि शरीरों के आधार पर इन जीवों की आठ गति एवं आठ आगति भी कही गई है।

प्रज्ञापना-सूत्र में आगतिं का बहुत ही सूक्ष्म एवं सुन्दर विवेचन हुआ है। प्रश्नोत्तर शैली में हुए इन विवेचन के प्रमुख तथ्य हैं-(१) नैरियक जीव तिर्यञ्च जीव, तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय एवं मनुष्य से उत्पन्न होते हैं। तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय तीन प्रकार के हैं—जलचर, स्थलचर एवं खेचर। इनमें स्थलचर तिर्यञ्च तीन प्रकार के होते हैं-चतुष्पद, उरपरिसर्प और भुजपरिसर्प। ये जलचर आदि सभी तिर्यञ्च दो प्रकार के हैं-सम्मूर्च्छिम और गर्भज। ये दोनों भी दो-दो प्रकार के हैं-पर्याप्त एवं अपर्याप्त। इनमें कुछ संख्यात वर्षायुष्क होते हैं तथा कुछ असंख्यात वर्षायुष्क। तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय के इन सब भेदों में से जो जीव संख्यातवर्षायुष्क एवं पर्याप्तक होते हैं वे ही नरक में जा सकते हैं। चाहे वे सम्मूर्च्छिम हो या गर्भज, जलचर हो, स्थलचर हो या खेचर इसका अन्तर नहीं पड़ता। (२) मनुष्यों में गर्भज मनुष्यों से नैरियक जीव उत्पन्न होते हैं, सम्मूर्च्छिम मनुष्यों से नहीं। गर्भज मनुष्यों में भी कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों में से उत्पन्न होते हैं, अकर्मभूमिज एवं अन्तर्द्धीपज गर्भज मनुष्यों में से उत्पन्न नहीं होते। कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों में भी संख्यात वर्षायुष्क एवं पर्यात्तक मनुष्यों में से उत्पन्न होते हैं, असंख्यात-वर्षायुष्क एवं अपर्यात्तकों में से नहीं।(३) नैरियकों के उपपात के विषय में जो सामान्य कथन है यह रत्नप्रभा पृथ्वी के नैरियकों के उपपात पर लागू होता है। शर्कराप्रभापृथ्वी के नैरियक सम्मूर्च्छिम तिर्यञ्च में से उत्पन्न नहीं होते। बालुका प्रभा पृथ्वी के नैरियक भुजपिरसर्पों में से भी उत्पन्न नहीं होते हैं। पंकप्रभापृथ्वी के नैरियक खेचरों में से भी उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार उत्तरोत्तर निषेध समझना चाहिए। धूमप्रभा के नैरियकों की उत्पत्ति सम्मूर्च्छिम आदि के साथ चतुष्पदों से भी नहीं होती और तमस्तम पृथ्वी के नैरियक मनुष्य-स्त्रियों में भी उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार सातवीं नरक में जलचर एवं कर्मभूमिज मनुष्य (पुरुष व नपुंसक) ही उत्पन्न होते हैं। वे भी पर्याप्त एवं संख्यात वर्षायुष्क।(४) देव भी तिर्यञ्च और मनुष्यों में से उत्पन्न होते हैं।असुरकुमार आदि १० भवनपति देवों का उपपात सामान्य नैरयिकों के उपपात की मांति है किन्तु वैशिष्ट्य यह है कि ये असंख्यात वर्ष आयु वाले अकर्मभूमिज एवं अन्तर्द्धीपज मनुष्यों तथा असंख्यातवर्ष आयु वाले तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय में भी उत्पन्न होते हैं।(५) पृथ्वीकाय, अष्काय एवं वनस्पति काय के जीव एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक के तिर्यञ्चों, सम्मूर्च्छिम और गर्भज मनुष्यों तथा एवनवासी से लेकर वैमानिक तक के देवों में से उत्पन्न होते हैं। एकेन्द्रिय जीवों में वे पृथ्वीकाय से लेकर वनस्पतिकाय तक के सूक्ष्म एवं बादर, पर्याप्त एवं अपर्याप्त सभी जीवों में से उत्पन्न होते हैं। विकलेन्द्रियों में भी वें पर्याप्तकों एवं अपर्याप्तकों दोनों में से उत्पन्न होते हैं। पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चों में जलचर

। इं <del>ि</del> कि से कि स्थाद क्रीक्र कि का क्री कि कि त्राप्तानम् हेर प्रमान के प्रमान के कि प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान ञीरुप्यम र्क प्रारूप्र मिति मड्र र्घ । किपंसांकपंस प्रिंस कपंसर , किपंस – ई रू प्रारूप मित कार्योग्य अङ्ग्यम । जिन से भ জोड़ाष्यमाग्यम , है रिह इफर से में किलोपप ञीड़ाष्मि के ए जोड़ क्या में से हिंद हिंद हिंद है। इस है हिंद है। उस है हिंद है। इस है है। उस है। इस है। ताध्यंसर प्रकास के कि का कि का कि प्राप्त के अस्किन । है शि हि हि है । स्वाप्त कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि क क्रिमार्म (१९)।ई क्रिह रुकड्छ क्रि प्रिम् रूपोइस्स एक्षे एक रिक्सिकियेष्ठी रुझिन् रुघ्छ-क्रिक्ने भाकांस्ट-मेख्युम्पस नीफ्ट कि रिक्सिक्ट मनुष्य का कथन सामान्य मनुष्य के समान है।(१०) बाणव्यत्तर एवं ज्योतिष्क देवों का उपपात १० भवनपतियों के समान है। विशेषता यह है कि ति । के प्राप्त असे सम्युक्ति से से स्वाय है। यह एवं असंख्यात वर्ष आयु वाले मनुष्य एवं तिर्वेच्यों से में उसन में है। यह प्रमुक्त में फिटफेरी। जिन में फिरिएर्स के कान किरास जै रिंड इफर में फिरिएर्स के कर कान किय में किशीर्स कुकी जै रिंड इफर में मिरिए के में किई क्तिप किई क्तिमिई के फ़क प्रायवस एक है में व्यित्म मेखीमुम हैए लिक (मीक्रुमेक) क्रीप्रफ-क्रीफ , किंट्रिस के का प्रसित्त प्रक्रि क्ष प्रह्मिक्र , किमीर में के फिलीपु सिप्त । ई कि इफट के में किए के फिलीप है। कि किमीर किमीर के फिलीप के कि कि অদুদ নিাদ কি ঘাকঢ়াচ হৈয় দাকদেনি দি নিদেহ কি হিন্দি ফর্নীয়িচ্চ যদি ফর্নীরি (৩)। ई দাদদ রু রুগাকফ্রিদু দ্বাত ছঙ়। ই নির हाम है।ई रिड़ डिम हफर रि में किई विक के प्राकृतिमन स्प्रेप कि प्राकृति स्प्रेप के विश्व हफर कि स्पर्ध कि है। इस कि दिह के फल नाएड्रे ऑर मेथिंस कि में में कि कह्माफिक गरि हैं कि हरा है कि हैं कि कह्माफिक में हैं मिल कि में जिंदी है है। इस कि समर्थ में से हैं है। इस कि समर्थ के हैं है के नामनीक्ष्य में कि कि समर्थ है। है सि समर्थ में उत्पन्न होते हैं तथा सम्मुर्खिम मनुष्यों में सबमें से उत्पन्न होते हैं। भवनपति देवों में अपुरकुमार से लेकर स्तिनिकुमार तक सभी देवों में से, वाणव्यन्तर ह में दिस सिंद कर्लाप्रमर के कर्लाप्र के प्रिम एसार एसीस्रेमक में प्रिम् । हैं तिह हफर ह में किरि सिप्त कर्लाप्रम के कर्लाप्र के कार्याप्र

नेशील से लेकर वैमानिक पर्वत्त सभी जीव अनन्तरीपप्रक हैं, परम्परीपप्रक हैं और अनत्तर परम्परानुपप्रक मी हैं। जिन्हें उस्तर हुए प्रथम समय हुआ है वे परम्परानुप्रक हैं तथा जो वीच विप्रहमति में चन रहें वे परम्परानुप्रक हैं वे परम्परानुप्रक हैं। उस्तर हैं हैं वे परम्परानुप्रक हैं। उस्तर हैं हैं वे परम्परानुप्रक हैं। उस्तर हैं हैं वे परम्परानुप्रक हैं। उस्तर हैं। इस्तर भ हैं। इस्तर्भ हैं। इस्तर्भ हैं। इस्तर्भ हैं। इस्तर्भ हैं। इस्तर्भ हैं।

कोबीस स्वडकों में सात्तर एवं निरत्तर उत्तीत का विवार करने पर बात होता है कि सभी एंकेंद्रव जीवों की उत्तीत निरत्तर होती है। एवं है, उनकी उत्पति में विरह या व्यवधान नहीं आता है अतः उनकी उत्पत्ति सोत्तर हो। इति सभी जोबी की उद्धतेन है। इसमें भी एंकेंद्रिय जोज़ों निरत्तर भी होती है। यही नहीं किख भी सात्तर एवं निरत्तर दोनों प्रकार में होते हैं। उत्तित्व की माति हो उद्धतेन है। इसमें भी एंकेंद्रिय को उद्दर्शन निरत्ते हो। प्रकार होता है। मिरहों का उद्दर्शन निरत्ते हो। प्रकार होता है। मिरहों का उद्दर्शन

18 1513 1%

भिन्न-भिन्न जीवों के उपपात (उत्पत्ति) के विरहकाल एवं उद्वर्तन या व्यवन के विरहकाल का भी इस अध्ययन में प्रत्येक दण्डक के अनुसार उल्लेख हुआ है। पृथ्वीकाय से लेकर वनस्पतिकाय तक के एकेन्द्रिय जीवों में एक समय के लिए भी उपपात एवं उद्वर्तन का विरह नहीं होता है। उपपात एवं व्यवन का विरहकाल सबसे अधिक सर्वार्धसिद्ध देवों में होता है। वे जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्योपम के संख्यातवें भाग तक उपपात एवं व्यवन से विरहित कहे गए हैं।

आयुक्षय, भवक्षय और स्थितिक्षय होने से जीवों में एक स्थान से उद्वर्तन करके दूसरे स्थान पर जन्म ग्रहण करने की गित प्रवृत्त होती है। इस गित को विग्रह गित कहा जाता है। यह विग्रह गित एकेन्द्रियों को छोड़कर सभी जीवों में एक समय, दो समय या तीन समय की होती है। एकेन्द्रियों में चार समय की भी होती है। ये सभी जीव आत्मऋद्धि से, स्वकृत कर्मों से तथा अपने व्यापार से उत्पन्न होते हैं, ईश्वरादि पर ऋदि, कर्म एवं व्यापार की इन्हें अपेक्षा नहीं होती।

जिस प्रकार आगम में अनन्तरोपपन्नक, परम्परोपपन्नक एवं अनन्तपरम्परानुपपन्नक की चर्चा है उसी प्रकार अनन्तर निर्गत, परम्पर निर्गत एवं अनन्तरपरम्पर अनिर्गत की भी चर्चा है। निर्गत शब्द यहाँ उद्वर्तित के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। जिन जीवों को औदारिक या वैक्रिय शरीर छोड़कर निकले प्रथम समय हुआ है वे अनन्तरनिर्गत हैं, जिन्हें दो, तीन आदि समय व्यतीत हो गया है वे परम्पर निर्गत हैं तथा जो विग्रह गति प्राप्त हैं वे अनन्तर परम्पर अनिर्गत हैं।

भगवान् से प्रश्न किया गया—भंते ! नारक नारकों में उत्पन्न होता है या अनारक नारकों में उत्पन्न होता है ? भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम ! नारक नारकों में उत्पन्न होता है, अनारक नारकों में उत्पन्न नहीं होता। इसका आशय यह है कि जीव जन्म ग्रहण करने के पूर्व ही उस गित से युक्त हो जाता है जिसमें उसे जन्म लेना है तथा इसी प्रकार उद्वर्तन के समय वह उस गित का नहीं रहता जिस गित से वह जीव उद्वर्तन करता है। यह द्रय्य जीवों पर लागू होता है।

रत्नप्रभापृथ्वी पर ३० लाख नरकावास हैं। शर्कराप्रभापृथ्वी पर २५ लाख नरकावास हैं। वालुकाप्रभापृथ्वी पर १५ लाख, पंकप्रभा पृथ्वी पर १० लाख, धूमप्रभापृथ्वी पर ३ लाख तथा तमःप्रभापृथ्वी पर ९५ हजार नरकावास हैं। तमस्तमप्रभा पृथ्वी पर पाँच अनुत्तर नरकावास हैं–काल, महाकाल, रौरव, महारौरव और अप्रतिष्ठान। ये सातों पृथ्वियों के नरकावास संख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं तथा असंख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं। रत्नप्रभापृथ्वी के संख्यात योजन विस्तृत नरकावासों में उत्पन्न होने वाले नारकों के सम्बन्ध में इस अध्ययन में ३९ प्रश्नों का समाधान किया गया है। इसी प्रकार असंख्यात योजन विस्तृत नरकावासों में उत्पन्न होने वाले नैरियकों के सम्बन्ध में भी उतने ही प्रश्नोत्तर हैं। संख्यात योजन विस्तृत नरकावासों में उत्कृष्ट असंख्यात नैरियक उत्पन्न होते हैं। रत्नप्रभा पृथ्वी के नैरियकों की विविध आधारों पर संख्या के सम्बन्ध में ३९ प्रश्नों का समाधान भी हुआ है। इसके अन्तर्गत कापोतलेश्यी, संज्ञी, मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविधिज्ञानी, अनन्तरोपपन्नक, परम्परोपपन्नक, अनन्तरावगाढ़, परम्परावगाढ़ आदि नैरियकों की संख्या के विषय में चर्चा है। इन प्रश्नोंत्तरों के आधार पर कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें उभरकर आती हैं।

रलप्रभापृथ्वी के संख्यात योजन विस्तृत नरकायासों में उद्वर्तन करने वाले नारकों के सम्बन्ध में भी उत्पत्ति की भाँति ही ३९ प्रश्नों का समाधान किया गया है। रलप्रभापृथ्वी के नैरियकों की भांति ही शर्कराप्रभा आदि छहों नरकपृथ्वियों के नैरियकों का उपपात एवं उद्वर्तन होता है, अतः इनके प्रश्नोत्तरों में विशेष भेद नहीं है। नरकावासों की संख्या में अन्तर है जिसका निर्देश पहले कर दिया है। वैशिष्ट्य यह है कि इन छहों पृथ्वियों के नैरियक असंज्ञी नहीं होते हैं। लेश्याओं की अपेक्षा पहली, दूसरी नरक में कापोधलेश्या है, तीसरी में कापोत और नील, चौथी में नील, पाँचवीं में नील और कृष्ण, छठी में कृष्ण और सातवीं नरक में परमकृष्ण लेश्या है। पंकप्रभापृथ्वी से लेकर अद्यः सप्तमी पृथ्वी तक अवधिज्ञानी और अवधिदर्शनी नैरियक उद्वर्तन नहीं करते हैं। सातवीं नरक में तीन ज्ञानयुक्त जीव उत्पन्न नहीं होते हैं तथा उद्वर्तन भी नहीं करते हैं किन्तु सत्ता में तीन ज्ञान वाले नैरियक

भवनवासी, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देवों के उत्पाद, उद्वर्तन या च्यवन के सम्बन्ध में भी नैरियकों की भांति ४९-४९ प्रश्नों के समाधान दिए गए हैं। असुरकुमारों के ६४ लाख आवास कहे गए हैं। नागकुमार आदि सभी भवनपितयों के भी इसी प्रकार चौंसठ-चौंसठ लाख आवास हैं। ये आवास भी संख्यात योजन विस्तार वाले एवं असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। ये देव स्त्रीवेद या पुरुषवेद सिहत उत्पन्न होते हैं, नपुंसकवेदी नहीं होते। ये असंज्ञी भी उद्वर्तना करते हैं। अवधिज्ञानी और अवधिवर्शनी उद्वर्तना नहीं करते हैं। संख्यात योजन विस्तार वाले आवासों में उत्कृष्ट आवास हैं। ज्योतिष्क देवों के असंख्यात लाख विमानावास हैं। ज्योतिष्क देवों के असंख्यात लाख विमानावास हैं। ज्योतिष्क देवों में एक तेजोलेश्या होती हैं अन्य नहीं, जबिक भवनपित देवों में प्रथम आनत और प्राणत देवलोकों में चार सी विमानावास हैं। आरण और अच्युत के विमानावासों में थोड़ा अन्तर है। अनुत्तर वैमानिकों के पाँच विमान तीन आलापकों में प्रस्तुत किया गया है। वे आलापक हैं—उपपात, उद्वर्तन और सत्ता।

पृष्णकाय, अपकाप एवं वायुकाय के जीव रत्तप्रमा आदि पृष्टियों में मारणातिक चमुर्यात में सम्दर्भ केवर भीधनंद्रल्य आदि देर गेरों में पृष्णेकायिक आदि रूप में उत्पन्न होते हैं तब दो दिकल्य सम्प हे-(१) वे जीव पहले उत्पन्न होते हैं और बाद में पुरुगल छहण करने हैं।(२) पहने बे पुरुगल ग्रहण करते हे और पीछे उत्पन्न होते हैं।

. · ·

### ३८. वुक्कंति-अञ्झयणं

## 

१. उप्पायाई विवक्खया एगत्त परूवणं-

एगा उप्पा, एगा वियई। एगा गइ, एगा आगइ,

–ठाणं. अ. १, सु. १४-१५

एगा गइ, एगा आगइ, एगे चयणे, एगे उववाए।

-ठाणं. अ. १, सु. १७-१८

२. उववायाई पदाणं सामित्त परूवणं-

दोण्हं उववाए प्रण्णते, तं जहा-

१. देवाणं चेव,

२. नेरइयाणं चेव।

दोण्हं उववट्टणं पण्णत्ता, तं जहा-

१. णेरइयाणं चेव,

२. भवणवासीणं चेव।

दोण्हं चयणे पण्णत्ते, तं जहा-

9. जोइसियाणं चेव,

२. वेमाणियाणं चेव।

–ठाणं. अ. २, उ. ३, सु. ७९

#### ३. संसार समावन्नगजीवाणं गइ-आगइ परूवणं-

- (१) णिरयगइ-
- प. णेरइयाणं भंते !जीवा कइ गइया, कइ आगइया?
- उ. गोयमा !दुगइया, दुआगइया। -जीवापिड. १, सु. ३२
- (२) तिरियगइ-
  - प. सुहुमपुढिवकाइया णं भंते ! जीवा कइ गइया, कइ आगइया?
  - उ. गोयमा !दुगइया, दुआगइया,

, ~जीवा. पडि. १, सु. १३,(२३)

- प. वायर पुढिवकाइया णं भंते ! जीवा कइ गइया, कइ आगइया ?
- उ. गोयमा ! दुगइया, तिआगइया। -जीवा. पिंड. १, सु. १५

सुहुम आउकाइया दुगइया, दुआगइया जहा सुहुमपुढविकाइया।

वायर आउकाइया दुगइया, तिआगइया जहा बायर पुढिवकाइया।

सुहुमवणस्सइकाइया दुगइया, दुआगइया जहा सुहुमपुढिवकाइया। -जीवा. पडि. १, सु. १६-१८ पत्तेय-सरीर-वायर-वणस्सइकाइया दुगइया, ति आगइया, जहा वायरपुढिवकाइया,

साहारणसरीर-वायर-वणस्सइकाइया वि एवं चेव। णवरं-दुआगइया।

–जीवा. पिंड. १, सु. २०-२१

मुहुमतेउकाइया एगगइया, दुआगइया।

### ३८. व्युत्क्रान्ति-अध्ययन

### सूद्य

 उत्पाद आदि की विवक्षा से एकत्व का प्ररूपण— उत्पत्ति एक है, विगति (विनाश) एक है। गति एक है, आगति एक है, च्यवन एक है, उपपात एक है।

२. उत्पाद आदि पदों के स्वामित्व का प्ररूपण-

दो का उपपात कहा गया है, यथा-

१. देवताओं का,

२. नैरियकों का,

दो का उद्वर्तन कहा गया है, यथा-

9. नैरियकों का,

२. भवनवासी देवताओं का,

दो का च्यवन कहा गया है, यथा-

ज्योतिष्क देवों का.

२. वैमानिक देवों का,

#### ३. संसार समापन्नक जीवों की गति आगति का प्ररूपण-

(१) नरकगति-

प्र. भंते ! नैरियक जीव कितनी गित से आते हैं और कितनी गित में जाते हैं ?

उ. गौतम ! दो गित (मनुष्य-तिर्यञ्च) से आते हैं और दो गित (मनुष्य-तिर्यञ्च) में जाते हैं।

(२) तिर्यञ्चगति-

प्र. भंते ! सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक जीव कितनी गति से आते हैं और कितनी गति में जाते हैं ?

उ. गौतम ! दो गित (मनुष्य-तिर्यञ्च) से आते हैं, और दो गित (मनुष्य-तिर्यञ्च) में जाते हैं।

प्र. भंते ! बादर पृथ्वीकायिक जीव कितनी गति से आते हैं और कितनी गति में जाते हैं ?

उ. गौतम ! तीन गति (मनुष्य-तिर्यञ्च व देव) से आते हैं और दी गति (मनुष्य-तिर्यञ्च) में जाते हैं।

सूक्ष्म अष्कायिक जीव सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों के समान दो गित से आते हैं और दो गित में जाते हैं।

बादर अप्कायिक जीव बादर पृथ्वीकायिकों के समान तीन गति से आते हैं और दो गति में जाते हैं।

सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीव सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों के समान दी गति से आते हैं और दो गति में जाते हैं।

प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक जीव वादर पृथ्वीकायिक के समान तीन गति से आते हैं और दो गति में जाते हैं। साधारण शरीर वादर वनस्पतिकायिक की गति आगित भी इसी प्रकार है। विशेष यह है कि ये दो गति से आते हैं।

सूक्ष्म तेजस्कायिक जीव दो गति से आते हैं और एक गति में जाते हैं

(३) मणुयगद्द-

। ई जाक्स मिट्ट जीगमरु जीए कि छिए कपीक्फर्फ उटाह मि जीगरि जीए कि कपीकपुर्ण उटाइ हंगू कपीकपुर्ण मिट्ट । ई जक्स मिट्ट

। ई ज्ञाप्त में जीप कि ग्राँध है ज्ञाप के जीप कि व्यक्ति प्रस्नीहै । ई ज्ञाब्य मिट्ट पि जीपास जीप कि पिस्नी ग्रिव्ह ज्ञाँक वस्त्रीह

तींग कि उचनक कनीफिट्टोती प्रशिष्टीम स्थिनुम (फ्टोक्ती ,कान) तींग आर आर डें तींश से (फ्टोक्ती-फ्रान्म) । डें तींग्य में क्विय के प्राप्ति में भूजग परिसर्प अंग्रिस के अंग्रिस के में क्विय के प्राप्ति में स्थान के प्राप्ति के प्राप्ति हैं। । डें आका सिड़ मि सींगांश तींग कि कि के इंग्ले

ई तिर्फ से तिर राय रचलक कनीक्टवेरी प्रस्विकं रुपेर 1ई तिरू में तीर राय र्राक्ष भिन्न स्वयं राय क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्र 1ई राक्ष भिट्ट मि सीर्गस तीर कि र्राक्ष्य

-जीएअनुम् (ह) 1 है किए में फिलीए कि है किए कि लीए कि स्प्रमुम मरेजीम्म 1 है किए में फिलीए घंप है किए के लीए आ स्प्रमुम लेक्ष

-जीएडर्ड (४) । इं क्तारु में जीए कि ग्रीए इं क्तारु के जीए कि व्ह

अन्तर्मात कींग कि गिंगिंक कतींग्रीत प्रामुस के पांना के अनुसार नामिक प्राप्त कांग्रिक जींग्रिक प्राप्त नामिक प्राप्त नामिक प्राप्त कींग्रिक गींग्रिक गींग्रिक गींग्रिक गींग्रिक गींग्रिक प्राप्त कींग्रिक कींग्रिक प्राप्त केंग्रिक प्राप्त केंग्रिक प्राप्त कांग्रिक प्राप्त केंग्रिक केंग्रिक प्राप्त केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक केंग्

पेचेड्सियोतपंज्ययोति में जाते हैं। इसी प्रकार असुरकुमारों के लिए भी जानना चाहिए। शिक्षिय-ने ही असुरकुमारदेव असुरकुमारल के फिल्हा पेचेड्सिय तिष्ट्ययोति में आकर उत्तव होते हैं।

ए प्रमुम-) कहाँ कि एक एक को को है है

13 हैए दिस म्याया है अपे भी भी के स्वाया है है। 13 हैए दिस म्याय दे अर्थ भी भी है। दिस्त म्याया स्वाया है दे शिष्ट भी भी भी भी है। है स्थित भी दे दिस्त म्याया है। -यह है हैंह दिस स्थाय

होत्र हेस्य सहस्रक्ष्यक्ष्यक्ष्यकार्थित स्वयंत्रकार्थित से १५४ -

> नायर-तेउक्काइया वि एवं चेव।-जीना. पीडे. ९, सु. २४-२५ मुह्म-वाउक्काइया, वायर-वाउक्काइया वि एवं चेव। जीना. पीडे. ९, सु. २६

> वेड्रिया-दुगड्या, दुआगड्या, तेड्रिया घरीरेदिया वि एवं चेच। -जोवा. १६. १६. १८-३० माध्या जनस्य प्राध्याणिया जनस्य

> संमुच्छिम-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिया जलयरा चयगइया। हुआगइया।

संमुच्छिम थलपरा चयणया उरगपरिसमा, भूयग-परिसप्पा खह्यरा एवं चेव। —जीवा. पांडे. ९, मु. ३५-३६ गब्भवस्कंतिय-पंचेदियतिरिक्खजोणिया जलपरा चउगद्या चउआगद्या,

चउगड्या चउअागड्या, गव्मवस्कंतिय-थलपरा, चउपया उरगपरिसमा, भुजगपरिसमा, खहपरा एवं चेव। १८४०: १, षु. १८-४०

गटमवर्कतिय-मणुस्सा पंचगइया, चउआगद्या —जीवा. पडि. १, सु. ४९ (४) देवगद्द— देवा-दुगह्या, दुआगद्या। —जीवा. पडि. १, सु. ४२

८. ठाणांगानुसारेण चउगइंप जीवेप गइ-आगइ पल्चण-

સંમુચ્છિમ મળુસ્સા દુગાइયા, દુઆगइયા,

नेरइया हुगाइया दुआगद्या पण्णाता, तं जहा-१. नेरइप् नेरइपुषु उद्यव्जमाणे मणुस्सेहितो वा पंचेदिय-तिरित्स्वजीणपहितो वा उद्यव्जनाणे मणुस्सताए वा भे चेव णं से नेरइप् जेरइयतं विषयञ्जहमाणे मणुस्सताए वा पंचेहिय-तिरिक्सजीणयताए वा गच्छेना। एवं असरकमारा वि.

पूर्व असुरकुमारा वि, णवरं-से चेव असुरकुमारे असुरकुमारतं विष्यजहमाणे मणुस्तताए वा तिरिक्षवजीणधताए वा गच्छेन्जा। पूर्व सब्बदेवा। पुर्व काइया दुआगइया पण्णाता, तं जहा-पुर्व काइया दुआगइया पण्णाता, तं जहा-णो पुरविकाइए पुर्वाचकाइए पुरविकाइयतं विष्यजहमाणे थे चेच णं से पुरविकाइय पुरविकाइयतं विष्यजहमाणे पुरविकाइयताए या णो पुरविकाइयताए वा गच्छेन्जा। पूर्व जाव मणुस्ता। -राने. अ. इ. इ. इ. इ. ६ पुर्व जाव मणुस्ता। वज्ञाइया चङ्गानुद्धा पण्णाता, संज्ञान

मुश्रायोद्धा <u>स्थायोद्धा स्थायोद्धा ।</u>

Inlinianh 2

प्राथितिम्हिम्समित्रीत्राध्य

णेरइएहिंतो वा, तिरिक्खजोणिएहिंतो वा, मणुस्सेहिंतो वा, देवेहिंतो वा उववज्जेज्जा,

से चेव णं से पंचेंदियतिरिक्खजोणिए पंचेंदियतिरिक्ख-जोणियत्तं विप्पजहमाणे णेरइयत्ताए वा तिरिक्खजोणियत्ताए वा, मणुस्सयत्ताए वा देवत्ताए वा गच्छेज्जा।

-ठाणं अ. ४, उ. ४, सु. ३६७

मणुस्सा चउगइआ चउआगइआ पण्णत्ता, तं जहा--

मणुस्से मणुस्सेसु उववज्जमाणे, णेरइएहिंतो वा, तिरिक्ख-जोणिएहिंतों वा, मणुस्सेहिंतो वा, देवेहिंतो वा उववञ्जेज्जा, से चेव णं से मणुस्से मणुसत्तं विष्पजहमाणे णेरइयत्ताए वा, तिरिक्कजोणियत्ताए वा, मणुस्सत्ताए वा, देवताए वा गच्छेज्जा। -ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६७ एगिंदिया पंचगइया पंचआगइया पण्णता, तं जहा-१. एगिंदिए एगिंदिएसु उववज्जमाणे, एगिंदिएहिंतो वा, बेइंदिएहिंतो वा, तेइंदिएहिंतो वा, चउरिंदिएहिंतो वा, पंचिंदिएहिंतो वा उववज्जेज्जा। से चेव णं से एगिंदिए एगिंदियत्तं विप्पजहमाणे एगिंदियत्ताए वा, बेइंदियत्ताए वा, तेइंदियत्ताए वा, चउरिंदियत्ताए वा, पंचिंदियत्ताए वा गच्छेज्जा। वेइंदिया पंच गइया पंच आगइया एवं चेव।

एवं तेइंदिया-चउरिंदिया-पंचिंदिया पंच गइया पंचआगइया -ठाणं. अ. ५, सु. ४५८ पुढिवकाइया छ गइया छ आगइया पण्णत्ता, तं जहा-

पुढविकाइए पुढविकाइएसु उववज्जमाणे-

- १. पुढविकाइएहिंतो वा,
- २. आउकाइएहिंतो वा,
- ३. तेउकाइएहिंतो वा,
- ४. वाउकाइएहिंतो वा,
- ५. वणस्सइकाइएहिंतो वा.
- ६. तसकाइएहिंतो वा उववज्जेज्जा।

से चेव णं से पुढविकाइए पुढविकाइयत्तं विप्पजहमाणे पुढविकाइयत्ताए वा जाव तसकाइयत्ताए वा गच्छेज्जा। आउकाइया वि छ गइया छ आगइया एवं जाव तसकाइया।

-ठाणं. अ. ६, स्. ४८२

पुढविकाइया नवगइया नवआगइया पण्णत्ता, तं जहा-पुढविकाइए पुढविकाइएस उववज्जमाणे पुढविकाइएहिंतो वा जाव पंचेंदियहिंतो वा उववज्जेज्जा,

से चेव णं से पुढविकाइए पुढविकाइयत्तं विष्पजहमाणे पुढविकाइयत्ताए वा जाव पंचेंदियत्ताए वा गच्छेज्जा। एवमाउकाइया वि जाव पंचेंदिय ति।

~ठाणं अ. ९, सु. ६६६/२-९०

नैरियकों, तिर्यञ्चयोनिकों, मनुष्यों तथा देवों में से आकर उत्पन्न होता है।

वही पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीव पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिक को छोड़ता हुआ नैरियकों, तिर्यञ्चयोनिकों, मनुप्यों तया देवों में जाता है।

मनुष्यों की चार स्थानों में गित और चार स्थानों में आगित कही गई है, यथा-

मनुष्य-मनुष्य में उत्पन्न होता हुआ नैरियकों, तिर्यञ्चयोनिकों, मनुष्यों तथा देवों में से आकर उत्पन्न होता है। वही मनुष्य, मनुष्यत्व को छोड़ता हुआ नैरियकों, तिर्यञ्चयोनिकों मनुष्यों तथा देवों में जाता है।

एकेन्द्रिय जीव पांच गति तथा पांच आगति वाले कहे गए हैं, यथा- एकेन्द्रिय एकेन्द्रियों में उत्पन्न होता हुआ एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय से उत्पन्न होता है।

एकेन्द्रिय एकेन्द्रियत्व को छोड़ता हुआ एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय में जाता है।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय जीव भी पांच गति और पांच आगति वाले होते हैं।

इसी प्रकार त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पांच गति और पांच आगति वाले कहे गए हैं।

पृथ्वीकायिक जीव छः स्थानों में गति और छः स्थानों से आगति करने वाले कहे गए हैं, यथा-

पृथ्वीकायिक जीव पृथ्वीकायिक में उत्पन्न होता हुआ-

- १. पृथ्वीकायिकों,
- २. अप्कायिकों.
- ३. तेजस्कायिकों,
- ४. वायुकायिकों,
- वनस्पतिकायिकों और
- त्रसकायिकों से आकर उत्पन्न होता है।

वहीं पृथ्वीकायिक पृथ्वीकायिकपने को छोड़ता हुआ पृथ्वीकायिकों यावत् त्रसकायिकों के रूप में उत्पन्न होता है।

इसी प्रकार अप्कायिक से त्रसकायिक पर्यन्त छ गति और छ आगति वाले हैं।

पृथ्वीकायिक जीवों की नौ गति और नौ आगति कही गई है, यथा-पृथ्वीकाय में उत्पन्न होने वाला पृथ्वीकायिक जीव पृथ्वीकायिक यावत् पंचेन्द्रियों से उत्पन्न होता है।

वही जीव पृथ्वीकायिक पृथ्वीकायिकत्व को छोड़कर पृथ्वीकाय के रूप में यावत् पंचेन्द्रिय के रूप में जाता है।

इसी प्रकार अप्कायिक से पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवों की नौ गति और नौ आगति जाननी चाहिए।

- ५. संस्वेदज ४. रसियः ३. जरायुज, . पातज, 9. जी जीव अण्डज यी में निर्म में उसन्न होता है वह अण्डज, -ाष्ट्रम, हैं गुए इंक हाइ जीएए उसर आह आह किए वहा अण्डज आहे जीवों की गीन-आगित का प्रलपण-
- र्गीर फ्यमीइट . थ , मध्दीकृम, , व्र
- ।ई, फार हे ग्रिनीए रिगर म्ड्रे किमान है। ।
- जाता है वह अण्डज, में निर्ि छिप्तर उत्तर्हाश कि निर्म करणार हाए हिए . १
- ३. जरायुज, २. पोतज,
- ५. संस्वेदज, ४. रस्यः
- प्रीष्ट राज्यमिक्ट . ध ६. सम्मुस्छिम,
- तीमार ग्रांध तीम मि कि किसि स्पृत्तम ग्रांश स्तर्म ग्रांश स्तर्म ग्रांश अपपातिक-इन आठों योनियों पंजाता है।
- ।ই চির্টি রিদ (কি সাক্রম কান্ড) দীদান্ড সাঁশ্ড দীদ কি হিদি সঙ্ एज्ञीान निउक कि ग्राकप ठाए
- प्र. मन्ते । क्या नैरिषक मानार उसन होते हैं या निरत्तर - एफन्नप्र कि जिल्हा अस्तर निरम्भ । जनाने कि जिल्हा कि जिल्हा । *इ*
- ाम राज्य ! (वं) माना भी उसन है है है कि न्यूय कि अप (वं) । स्वाप कि **९ है किंड हर्फर (जाताप्छ)**
- ाप है तिहे स्प्रिट उत्तास घरि क्रिनीयब्योती एक ! रिस . K ाँ कांक म्नक्र**ट**
- 15 किंक स्नफ्र ार राज्य ! (ई) सान्तर भी उसन है सह कि निरम्भ (हे) ! महारि . इ ९ इ प्रिष्ठ निफ्ट राज्यन
- मन्य । क्या मनुष्य सान्तर उपन होते है या निरनार उपन
- म्फर पि राज्यमी प्रीट है होई इक्ट पि राज्य (ई)! मिर्गा . इ
- मन्तर प्रस्पा देव सान्तर उत्पन्न होते है या निरन्तर उत्पन्न
- **डि कि** भारत कि ग्रान्त्रानी ग्रीट है कि इन्छ कि ग्रान्ता (ई)! महावि . ह
- हित । हो । महारा का भारत में हो हो एक में हो हो । हिन -एएन्स निकड्रामी क नापम्य के फिर्नाए जार
- this and (Has & Has) while (No.)! Hills to 2 H Sh
- the rained from an area a first flower for the ।केर दिसु स्ताय प्राहेत
- "hith Sid hahit | hith "E 122

- अंडजा अहुगड्या अहुआगड्या पण्णता, १ तं जहा– ज़ंडजाड् जीवाणं गड्-आगड् पखवणं —
- , १६ केंड्रोक्डरे एक्वजनमणे अंडजेहितो वा,
- , १० किंडीकिंगर . इ तृः पीतजीहती वा,
- , १६ किंडी हो . ४ त्राः संसेयगेहितो वा,
- सम्मुख्यिमहितो वा, , 15 किंग्रीप्रस्थित वा,
- उववाइएहिंती वा उववज्जेग्णा,
- , 15 ग्राज्ञानां के अंदर्ग अंदर्ग निष्यज्ञानां विषय विषय हो . १
- ४. रसजनाएवा, त्राध्याताएवा, २. पीतगताएवा, ३. जराउजताएवा,
- ६. सम्मुच्छिमताए वा, ७. उहिमयताएवा,
- ,ही फिरागर, ही क्रिमि हंग्र ८. उत्वाइयताए वा गच्छज्या।

5/292. E. 494/2 । भिरीए होगा हो गिरिस

- र्फान, निर्व्याणं भेते ! कि संतर् उववण्णात, निर्म च्यमह्य जीवाणं संतरं निरंतरं उववज्जाण पखणां -
- उ. गीयमा ! संतर् पि उववज्जाते, निरंतर् पि उववज्जाति । र उत्वन्गीति ?
- पे. तिरियवजीणयाणं भंते ! किं संतरं उववज्जीते, निरंतरं
- उ. गोयमा ! संतर् पि उववज्जीत, निरंतर् पि उववज्जीति । उववज्जीत ?
- उत्वक्त्याति है प. मणुस्माणं भंते ! किं संतरं उववज्जीत, निरंतरं
- उ. गीयमा ! संतर् पि उववञ्जति, निर्तिर पि उववञ्जति ।
- र हीएप्टिक्ट रेकोमी, जिल्प्चिट रेक्स की। भिर्ग उबवज्जाति ?
- -dackd' E' A' Ens-E85 ाहीहर्य हे प्राप्त हो हे हैं । जन्म । स्था । स्था । हो ।
- -[परुरुप नितर्भार्य दववाय-विरहकात प्रत्या-
- deal415 प. निरयगर्थंग भेते ! केवर्य काल विरक्षिया उपवाएणं
- 3. गीयमा ! जहच्चीयो एगं समय,
- व, तिरिवार्षण भने । उत्पर्व कार्र विरोहिता उनुवार्ष्य उपक्रीतियां बारस मुहुता।
- . योतमा | अक्रकोटा तेम् समत<sup>्</sup> Halaah
- अवस्थात तारम संस्थात

1211 1 52 240 234

- प. मणुयगईणं भंते ! केवइयं कालं विरिहया उववाएणं पण्णत्ता?
- गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता।
- **प.** देवगईणं भंते ! केवइयं कालं विरिहया उववाएणं पण्णता?
- गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं,
   उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता। -पण्ण. प. ६, सु. ५६०-५६३

### ८. चमरचंचाईसु उप्पायविरहकाल पखवणं-

चरमचंचा णं रायहाणी उक्कोसेणं छम्मासा विंरहिया उववाएणं।

एगमेगे णं इंदट्ठाणं उक्कोसेणं छम्मासा विरहिया उववाएणं।

अहेसत्तमा णं पुढवी उक्कोसेणं छम्मासा विरहिया उववाएणं।

सिद्धिगई णं उक्कोसेणं छम्मासा विरिहया उववाएणं। -वाणं. अ. ६, सु. ५३५

## ९. सिद्धगईस्स सिज्झणा विरहकाल परूवणं-

- प. सिद्धगईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया सिज्झणयाए पण्णत्ता?
- उ. गोयमा !जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा।<sup>२</sup> -पण्ण. प. ६, सु. ५६४

## १०. चउगईणं उव्वट्टण-विरहकाल पर्ववणं-

- प. निरयगईणं भंते ! केवइयं कालं विरिहया उव्वट्टणयाए पण्णता ?
- ज्ञेयमा !जहण्णेणं एगं समयं,ज्ञेतेसेणं बारस मुहुत्ता।
- प. तिरियगईणं भंते ! केवइयं कालं विरिहया उव्वट्टणयाए पण्णत्ता ?
- ज्ञायमा ! जहण्णेणं एगं समयं,ज्यकोसेणं वारस मुहुत्ता।
- प. मणुयगईणं भंते ! केवइयं कालं विरिहया उव्वट्टणयाए पण्णता?
- उ. गोयमा !जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता।
- प. देवगईणं भंते ! केवइयं कालं विरिहया उव्वट्टणयाए पण्णता?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस महुत्ता।३ *–पण्ण. प. ६, सु. ५६५-५६८*

- प्र. भन्ते ! मनुष्यगित कितने काल तक उपपात से विरहित कही गई है ?
- उ. गीतम ! जघन्य एक समय, उल्कृष्ट वारह मुहूर्त तक।
- प्र. भन्ते! देवगति कितने काल तक उपपात से विरहित कही गई है?
- उ. गीतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट वारह मुहूर्त तक उपपात से विरहित रहती है।

### ८. चमरचंचा आदि में उपपात विरह काल का प्ररूपण-

चमरचंचा राजधानी उत्कृष्ट रूप से छह महीनों तक उपपात से विरहित रह सकती है।

प्रत्येक इन्द्र स्थान उत्कृष्ट रूप से छह महीनों तक उपपात से विरिहत रह सकता है।

अधःसप्तम पृथ्वी उत्कृष्ट रूप से छह महीनों तक उपपात से विरहित रह सकती है।

सिद्धगति उत्कृष्ट रूप से छह महीनों तक उपपात से विरहित रह सकती है।

## ९. सिख्गिति के सिद्ध विरह काल का प्ररूपण-

- प्र. भन्ते ! सिद्धगति कितने काल तक सिद्धि से रहित कही गई है?
- उ. गौतम ! जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह महीनों तक विरहित रहती है।

## 90. चार गतियों के उद्वर्तन विरहकाल का प्ररूपण-

- प्र. भन्ते ! नरकगित कितने काल तक उद्वर्तना से विरिहत कही गई है ?
- जीतम ! जघन्य एक समय,उल्कृष्ट बारह मुहूर्त तक।
- प्र. भन्ते ! तिर्यञ्चगति कितने काल तक उद्वर्तना से विरहित कही गई है ?
- जीतम ! जघन्य एक समय,उत्कृष्ट बारह मुहूर्त तक।
- प्र. भन्ते ! मनुष्यगति कितने काल तक उद्वर्तना से विरहित कही गई है ?
- गौतम ! जघन्य एक समय,उत्कृष्ट वारह मुहूर्त तक।
- प्र. भन्ते ! देवगित कितने काल तक उद्वर्तना से विरहित कहीं गई है?
- उ. गीतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट वारह मुहूर्त तक।

१. विया.स.१,उ.१०,सु.३

२. (क) सम. मु. १५४/६

<sup>(</sup>ख) पण्ण. प. ६, सु. ६०६

- ाकमड़ हैं निह न्मिर एकार में हिंक निर्म के किंड मिनिह . e e
- ़िई रिड़ि न्म्फट प्रकास्ट में म<del>िं</del>ड ्रे ई र्तिड़ ह्नाफ़्ट रकार में में फिर्ह़म ५ ई रिवि न्मिट प्रकार में में किनीप्रिक्टिकी ़ डें र्राइ न्म्फ्र प्रकार में में किमी में (र्ह) एक ? ई रिड म्नफर रकार में डिक किया ने स्टिन . R

-luh&K

- 1 है रिड़ हिम् न्म्फर प्रकार में में किई कृती , इं रिड न्म्फर एकार में पंप्रहम , इं र्राइ म्नफर उकार में में किनीफिल्फेरी (ई) , किंग ! में रिक्यो में में स्वाप ! में पिक्यो में में स्वाप । मार्ग क्यो में मार्ग क्यो में मार्ग क्यो
- ९ ई रिड़ि न्फ्रिट प्रकार में में किनीफिड्फित प्रज्ञीड़े इंड िर्म न्म्फर प्रकास में किनीयिक्टिमी प्रज्ञीक्र्य (६) फ्रि कि ई र्मिड़ न्निफट रकार में में किनीफिड्टफेरी (कप्रीर्ग्न) श्रेष्ठ . R
- न्मार प्रकार हे में किनीफिल्फोरी प्रज्ञीक्य (ई)! मर्तार . र र् है रिह म्फर उसार में में किनीफ़िक्टोरी फ्रेनिंं ें हैं भिंड म्नफट उकार में में किनीफिल्फेनी फर्रीग्रीहर ९ ई र्ताइ म्नफ्रट उत्सार में किनीफिड्णें में प्रशिह
- हिम म्नफ्र मि जिलाह है में किमीकिन्येती प्रज्ञीतिह । इं र्राव कि निम्म निम्म कि में कि निम्मिक् के में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि में कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि निम्मिक कि न 15 तिथ कि निम्मित प्रकार में मि किनीप्रिक्टमेरी प्रज्ञीक्रे ाँडे र्<u>त</u>िह डिम्
- प्र. यह (नेरविक प्रेमें कियं विपंजवानिकों में से आकर उत्पन् 1 है होड़े ह्नफ़र रकास है मैं किनीफ़िष्टफेरी फ़ड़िक् हुन्की
- र है तिहे REST उकार में में किमीएफ्एकी प्रशंघ उकार ९ है जिह प्रभट ग्रहार है में किमीयेष्यंकी प्रज्ञीहैं ग्रहार उसस
- 18 माउँ सम्भट उ. गीतम् । वे जरवर पंवेदिय तिर्घारत्योत्ता में में भारत ९३ होई प्राप्ट प्रतार में में किमीफिष्टफेरी प्रजिंदिंग प्रमिश
- 18 kg ers race fightiosophosist rop b क्षार प्रकार है में किसीकिष्टकेश क्रिकेट उसकार है
- thi with the light properties in SERVICE LEUR h h languagh, baith ann a haifigh an le ure rain i i itribushi paide rece sie u

- -एनम् नीतिरंग्यन्य किंद्रीस्कि । क्ष्यां निर्मात्र । १६
- उ. गीयमा ! नेरइया नी नेरइपृहितो उववज्जीते, देविहिंती उववज्जीते ? मणुस्मिहितो उववज्जीते ? तिरिक्सनोभिएहितो उबबज्जीते ? े जींग्यक्रिय किंडीप्रहर्म की प. मेरइया णं भेते !कओहितो उववज्जीते ?
- प. जह तिरिक्खजीणिएहिंतो उववज्जीते, श हींग्य्घं उववय्याति । मणुस्सिहितो उववज्जोति, , तींग्यक्योगिपृहितो उववय्योते,
- उ. गोवमा ! नो प्रिंगिय-तिरिक्सनोणिएहिंतो उवचन्गिति, <u> र जील्प्निक किंडी गुर्गीलिक्स्म शिल-फड़ी ही प</u> र नीएयनक िंडीपृणिक्षिक्रमिनियं उपवर्णाते ? त्रीहरन-तिरिक्षजोणिएहिंतो उववण्याति ? र तीरप्रकर तिज्ञीप्रणिरिक्रम्भीती-फर्जाइह ें नींग्य्विक किंग्रीणुणिक्षिक नीती-एडींगिए की
- नी चरिरिदय तिरिक्षजीणिएहिंतो उपचज्जीते, , जींस्प्य ति से अपनी कि हो है। कि जन का जी कि जी है। कि जी कि जी कि जी कि जी कि जी कि जी कि जी कि जी कि जी कि , तींप्प्य किंद्रीय विकल्पी क्षेत्र हैं हैं हैं कि
- प. जड् पचिदिय-तिरिक्सजीणिएहिता उबवज्जाते, िर्गारप्रकट किंडीगुर्णिक्षिक्ष्र निन्ध्र हिंगि
- 15 hoppe उ. गोयमा ! जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहितो वि र होस्प्हिन तिर्वाणवित्रिक्षकीती-एडोडीए-उपरा थलचर-पाचिदिय-तिरिक्ष्वजीणिएहिता उववज्जात ?
- । নিভি-চচ্চ হী নির্বীদাণীনি চ্চিদ্রীনী-চরীর্ট্ট্-স্টর্ট্ট । जाह- का को किंगुणिकिक्रमीति- कड़िक्- राज्य

, नोहरूप्रका तिज्ञीणणीत्मकरीती-प्रवेदिप-प्रकल इस . प

र हाहिल्यान र किश्वार्यात्रास्त्रम् ग्रीही-प्रतिष्य प्राप्तारम् प्रतिक्रमाना इस्पटनात ? तिभूषणार कर्माती-प्रशिद्ध-रप्रजाद-मध्यीसिस

- गोयमा ! सम्मूच्छिम-जलयर-पंचेंदिय- तिरिक्खजोणि-एहिंतो वि उववज्जिति।
   गढभवक्कंतिय-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जित।
- प. जइ सम्मुच्छिम-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं पज्जत्तय-सम्मुच्छिम-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति ? अपज्जत्तय-सम्मुच्छिम-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति ?
- गोयमा ! पज्जत्तय-सम्मुच्छिम-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जिति,
   नो अपञ्जत्तय-सम्मुच्छिम-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववञ्जिति।
- प. जड्ड गडभवक्कंतिय-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणि-एहिंतो उववञ्जंति, किं पञ्जत्तय-गडभवक्कंतिय-जलयर-पंचेंदिय- तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववञ्जंति ? अपञ्जत्तय-गडभवक्कंतिय-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववञ्जंति ?
- गोयमा ! पज्जत्तय-गब्भवक्कंतिय-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जित,
   नो अपज्जत्तय-गब्भवक्कंतिय-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख जोणिएहिंतो उववज्जिति।
- प. जइ थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति,

किं चउप्पय-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? परिसप्प-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?

- उ. गोयमा ! चउप्पय-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जंति, परिसप्प-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जंति।
- प. जइ चउप्पय-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं सम्मुच्छिम-चउप्पय-थलयर-पंचेंदिय- तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति? गब्भवक्कंतिय-चउप्पय-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति?
- उ. गोयमा ! सम्मुच्छिम-चउप्पय-थलयर-पंचेंदिय- तिरिक्ख-जोणिएहिंतो वि उववर्ज्जति, गब्भवक्कंतिय-चउप्पएहिंतो वि उववर्ज्जति।
- प. जइ सम्मुच्छिम-चउप्पएहिंतो उववज्जंति,

- उ. गीतम !(वे) सम्मूच्छिम जलवर परोद्धिय तिर्यञ्चयोतिको में से आकर भी उत्पन्न होते हैं. गर्भज जलवर परोद्धिय तिर्यञ्चयोतिको में से आहर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि सम्पूर्किम जलवर पर्वेन्द्रिय-तिर्चे व्ययोगिको में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या-पर्वोद्धक सम्पूर्किम जलवर पर्वेद्धिय-तिर्यञ्चयोगिकों में से आकर जलन होते हैं या अपर्योद्ध सम्पूर्किम जलवर प्रवेद्धिय-तिर्यञ्चयोगिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- जेतम ! पर्याचक सम्मूर्ध्धम जलवर पर्वद्रिय-तिर्यञ्चयोनिको में से आकर उत्पन्न होते हैं,
   (किन्तु) अपर्याचक सम्मूर्ध्धम जलवर पंचेद्रिय-तिर्यञ्चयोनिको में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. यदि गर्भज जलवर पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिको में से अकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या पर्याप्तक-गर्भज जलवर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या अपर्याप्तक गर्भज जलवर पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- गौतम ! (वे) पर्याप्तक-गर्भज-जलचर-पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च-योनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं,
   (किन्तु) अपर्याप्तक गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. यदि (वे) स्थलचर-पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या चतुष्पद-स्थलचर-पंचेन्द्रिय -तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या परिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- गौतम !(वे) चतुष्पद-स्थलचर पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं,
   पिरसर्प-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि चतुष्पद-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या सम्मूर्च्छिम-चतुष्पद-स्थलचर-पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च-योनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या गर्भज-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! (वे) सम्मूच्छिम-चतुष्पद-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं, गर्भज-चतुष्पद-स्थलचरों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि सम्मूच्छिम-चतुष्पद-स्थलचर (पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्च-योनिकों) में से आकर उत्पन्न होते हैं,

- क्या पर्यापक-सम्मुच्यिम-चतुम्यः स्वलचर-प्रविच्-, इं तिइ स्प्रक एकास में में किनीरिज्योती । अपर्यापक-सम्मुच्य-म्युक्य-स्वलचर-प्रविच्-उप्त । इं तिइ स्प्रक एकास में में किनीरिज्योती
- , ई र्तिड स्प्रिट ज्यार -उप्पृत-रूपेग ठाए प्राप्ट कि पेट ताष्ट्रांस (६) एक ति ? ई र्तिड स्प्रेट ज्यार में में किनीकिञ्चेती-प्रज्ञिट्-ज्यार -ज्ञान-रूपेग ठाए प्राप्ट कि पेट ताष्ट्रांस ए . ई र्तिड स्प्रेट ज्यार में में किनीकिञ्चेती-प्रज्ञिट्ं स्प्रेट ज्यार में में लिए प्राप्ट कि पेट ताष्ट्रांस (इं)! मतींग . ह
- ्डें तिर्ड रिम इफ्ट उकार से में लिए प्राप्त कि पेट ताम्ब्रोसर (हुन्सी) । हैं तिर्व
- प्रदि संख्यात वर्ष की आयु वाले गर्नज-चतुष्यद-स्वरुचर-पंचीन्द्रय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्तव होते हैं,
  तो क्या पर्योत्तक-संख्यातवर्षायुष्क गर्मज चतुष्यद-स्वरुचर पंचीन्द्रय-तिर्यञ्चयोतिकों में से आकर उत्तव होते हैं?
  योन्द्रय-तिर्यञ्चयोत वर्षायुष्क-गर्मज चतुष्यद-स्वरुचर-पंचीन्द्रय-तिर्यञ्चयोतिकों में से आकर उत्तव होते हैं?
  पंचीन्द्रय-तिर्यञ्चयोतिकों में से आकर उत्तव होते हैं?
  उ. गोतम !(ये) पर्यात्तक-संख्यातयर्षाय्यद्वीद्वाद होते हो अप्तर उत्तव
  उ. गोतम !(ये) पर्यात्तक-संख्यातयर्षाय्यद्वीद्वाद हो से अप्तर उत्तव
- ्हें केंहि १९९४ प्रदेशर छं में रिक्पपृष्णिकाम्प्रकार कर्रोष्णम् (मृन्दी) । हं केंहि हिम्
- हं में क्रिनीयंज्योत्ती-प्रशिवंग-प्रकान-पेतरीए (वं) शीर .R , हैं तिले स्पष्ट फ्लास में में क्रिनीयंज्योत्त्य प्रशिवंग-प्रजास कि प्रमाय कि प्रशिवंग्य प्रमाय १ हैं तिले स्पष्ट फ्लास में में क्रिनीयंज्योत्ति प्रशिवंग क्षितं क्षितं स्पष्ट क्षितं १ हैं हिंदे स्पष्ट क्षितं
- के में स्थापित स्थाप से स्थाप के मिला है। स्थाप से से अंग स्थापित स्थापित स्थापित से से स्थापित से से
- ्रम्भ उत्तर प्रतिकृति क्षेत्रक स्थान स्थान स्थान । स्थान स्थानिक स्थान स्थान स्थान स्थान । स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान ।
- मुं कार्या इत्या पूर्व ४ % या अमूच इंडे तावस्तान्य त्या त्याक्षण त्यास्यात्य वि सारत्यास्य स्टास्ट कर के सम्बद्धार स्थानिकार्य स्थानिकार
- The king of the major of the forest of his man. In
- हैं है के में मार्ग किया है कि है। विकास के में मार्ग में मार्ग के स्वास्त्र के मार्ग के में मार्ग के मार्ग के में

- कं पज्जतय-सम्मुच्छिम-चउपय-थल्चर-पंचेदिएहितो उददज्जीत ? अपज्जतय-सम्मुच्छिम-चउपय-थल्चर-पंचेदिएहितो उददज्जीत ?
- गोयमा ! पग्जत्तपृहितो उववन्गति,
   भग्जत्तय-समुख्यिम-चत्र्यय-चलयर-पंचेदिय-निर्मान्यस्थाणिहितो उववन्गाति।
- प्र. पद् गटमवक्कंतिय-चयम्य-थलयर-पंचेंदिय- निरिक्य-तिर्मित्र उववज्जाति,
   संखेज्जवासायव-गट्मवक्कंतिय-चयम्य-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्षजोणिएहिंतो उववज्जाति?
   भूस्विय-पर्मित्रक्कंतिय-चटम्पय-थलयर-अस्थंदिय-विरम्भित्रक्योणिएहिंतो उववज्जाति?
- । नींस्प्रकार िंडीप्रधामानम्पर्भित्र ि

मोयमा ! संखेळ्यवासाउपहिंतो उववज्जाति,

- पड्ड संक्षेय्यवासावयःगञ्जयक्कंग्निय-घटायप-थलयद्वर्यः
   पंचेहिय-विग्रियक्ष्योणिएिक्केग्रीनि-घटायं
   पंचेहिय-तिरिक्ष्योणिएक्कंग्निय-घट्यय्वः
   भव्यत्यः पंचेहिय-संक्ष्योणिएक्कंग्रीनि-घटाय्वातः
   भव्यत्यः पंचेहिय-संक्ष्य्योणिएक्क्न्यायः
   भव्यत्यः
   भव्यत्यः
- । जीस्प्रकार किंग्रीयुगमामस्पर्धम्नमान्यमा हि
- 3. गोवमा ! दीहितो पि उदवरन्तीत। य. ११६ - ३१५ पिसम् परवर-पंधेरिय-तिरिक्यनोज्यप्रिते
- स्तान्त्रकृतिकार्यस्य इत्तर्वास्य । वास्त्रास्य स्मिन्नेत्रस्य इत्तर्वास्य । स्वार्थनस्य स्वयंत्रस्य ।
- ्रास्ति है विदेशीयाँ के स्वरूपीय है होति । वेट सर्वे असीहारी क्रिक्सिस के स्वरूपीय है होति हैं। सम्बन्धि स्वरूपीय स्वरूपीय क्रिक्सिस स्वरूपीय है

- गोयमा ! सम्मूच्छिम-जलयर-पंचेंदिय- तिरिक्खजोणि-एहिंतो वि उववज्जिति।
   गब्भवक्कंतिय-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जिति।
- प. जइ सम्मुच्छिम-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं पज्जत्तय-सम्मुच्छिम-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति ? अपज्जत्तय-सम्मुच्छिम-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति ?
- गोयमा ! पञ्जत्तय-सम्मुच्छिम-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववञ्जिति,
   नो अपञ्जत्तय-सम्मुच्छिम-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववञ्जिति।
- प. जइ गढभवक्कंतिय-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणि-एहिंतो उववज्जंति, किं पज्जत्तय-गढभवक्कंतिय-जलयर-पंचेंदिय- तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति ? अपज्जत्तय-गढभवक्कंतिय-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति ?
- जोयमा ! पज्जत्तय-गड्भवक्कंतिय-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, नो अपज्जत्तय-गड्भवक्कंतिय-जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख जोणिएहिंतो उववज्जंति।
- प. जइ थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति,

किं चउप्पय-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? परिसप्प-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?

- गोयमा ! चउप्पय-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जंति, परिसप्प-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जंति।
- प. जइ चउप्पय-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, िकं सम्मुच्छिम-चउप्पय-थलयर-पंचेंदिय- तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति ? गडभवक्कं तिय-चउप्पय-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति ?
- गोयमा ! सम्मुच्छिम-चउप्पय-थलयर-पंचेंदिय- तिरिक्ख-जोणिएहिंतो वि उववज्जित,
   गडभवक्कंतिय- चउप्पएहिंतो वि उववज्जित।
- प. जइ सम्मुच्छिम-चउप्पएहिंतो उववज्जति,

- उ. गीतम !(वे) सम्मूछिम जलवर प्रवेदिय तिर्यञ्चयोतिही में से आकर भी उलाब होते हैं. गर्भज जलवर प्रवेदिय निर्यञ्चयोतिहों में से आकर भी उलाब होते हैं।
- प्र. यदि सम्पूच्छिम जलचर पचेन्द्रिय-तिर्पञ्चयोगिको में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या-पर्याप्तक मन्पूच्छिम जलचर पचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोगिको में से आकर उत्पन्न होते हैं या अपर्याप्त सम्पूच्छिम जलचर पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोगिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गोतम ! पर्यात्तक सम्मूर्ध्धम जलवर पर्वेद्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उसन होते हैं, (किन्तु) अपर्यात्तक सम्मूर्ध्धम जलवर पंचेद्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उसन नहीं होते हैं।
- प्र. यदि गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिको में ते आकर जलत्र होते हैं, तो क्या पर्याप्तक-गर्भज जलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर जलत्र होते हैं? या अपर्याप्तक गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में ते आकर जलत्र होते हैं?
- गौतम ! (वे) पर्याप्तक-गर्भज-जलचर-पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च-योनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं,
   (किन्तु) अपर्याप्तक गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. यदि (वे) स्यलचर-पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या चतुष्पद-स्थलचर-पंचेन्द्रिय -तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या परिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- गौतम !(वे) चतुप्पद-स्थलचर पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं,
   पिरसर्प-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि चतुष्पद-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या सम्मूर्च्छिम-चतुष्पद-स्थलचर-पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च-योनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या गर्भज-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! (वे) सम्मूच्छिम-चतुष्पद-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं, गर्भज-चतुष्पद-स्थलचरों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि सम्मूर्च्छिम-चतुष्पद-स्थलचर (पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्च-योनिकों) में से आकर उत्पन्न होते हैं.

- -फ्रनिएं-राजवर-स्वित्त-सम्मिक-कार्याप । एक कि ,ई तिइ स्रम्ध राजास में में किनीकिन्येती -फ्रनिएं-राज्यस-स्वाप्त-मिन्येत्य-। इं रिइ स्रम्ध राजास में में किनीकिन्येती
- , हैं र्हाइ एक्ट उकार में में किमोग्रप (ई)। मार्गा .ह -फ्रिनिंग-उन्याप-स्थाप्त-सम्पाद्ध-स्वाप्त-क्रिन्-क्रिन्-क्रिन्-क्रिन्-क्रिन्-क्रिन्-क्रिन्-क्रिन्-क्रिन्-क्रिन्
- में सि सिमिएड्टोमी-म्प्रेटिंग-उटलक्ष-स्वाह्म-एथिए श्री . R , हैं पिंड हफ्ट उकार -क्रम्हान-एथिए कार हुए कि वेर कार्काम (ई) एक ि ! ईं तिंड हफ्ट उकार में सिंगिएड्टोमी-एक्टोन्-एक्ष्म -उडल्प्य-एथिए कार हुए कि वेर कार्क्मर ए ! ईं तिंड हफ्ट उकार में में किनिफिड्टोमी-एक्टोन् हिंग्ह हफ्ट उकार में में कि वेर हास्क्रमें (ई)! मर्गि . ह
- हैं मिंड हैं कि इफ्ट उकार में में लिए या वार्य वार्य में में स्वाप्त कि की । हैं मिंड
- प्रस्ति प्रस्ति की आधु कि कि में प्रास्ति प्रम्ति प्रम्ति प्रस्ति प्रम्ति प्रस्ति प्रम्ति - हैं किंह , हैं किंह , ज्यापितक-संख्यातवर्षायुष्कों में से आकर उत्तव हो हैं।
- , ई ति इस्ट उसार में किनीफिज्येती-स्टिंग-उम्स्य प्रिंग क्षा उट एक ि है है हिंड स्प्रेट उसार में में किनीफिज्येती फ्रिंग्ने प्रस्ति स्प्रेट प्रस्ति है है है है हिंड स्प्रेट उसार है है हिंड स्प्रेट उसार

म मं िकनिक्छिट्येत-प्रश्निक्प-प्रवाधन्य (६) श्रीय . R

- । इं र्राव इस्प्रह के प्रकार में में मिर्ड है। मिर्मी . ट
- हं में रिक्रनीएफड्फिनी-फड़्रिकंग उपलब्ध मेरागीए:उठ डीफ .R ,ई र्हाइ इफ्ट उकार के क्षेत्र इफ्ट उकार
- -फ्टफेरी -फ्ट्रिक्ट-उच्चिक्ट-फ्रिप्टीस्ट-फ्रिट्ट-फ्रिट्ट-१ ई र्ति एक्ट उकार में में किनीक्ट में किनीक्ट्रफेरी-फ्ट्रिक्ट-उच्चिक्ट-प्रक्रिक्ट-प्रक्रिक्ट-प्रक्रिक्ट-प्रक्रिक्ट-प्रक्रिक्ट-प्रक्ट-क्रिक्ट-१ ई र्निड एक्ट उकार में
- . गीतम ! (वे) सम्मुक्तिमों में में अक्षर में उस्त क्षेत्रे हैं। १३ हंत्रे इस्त में उक्षस में में मिसरीम उस्त होने में प्रस्ति हो होते होते स्वयंत्री में स्वयंत्री में होये होते हैं। "से (वे) होमें स्वयंत्री स्वयंत्री स्वयंत्री

्डे होड़े RPS उद्याध में में किमीम

- किं पज्जत्तय-सम्मुच्छिम-चउमय-थलयर-पंचेहिपहिंतो उदार्य्यात्रिहम् अस्पर-गंचेहिपहिंस
- अपज्जत्तय-सम्मुच्छिम-चउपय-थलयर-पंचेदिएहितो उददज्जीत ?
- उ. गीयमा ! पर्यत्तर्याहितो उत्वर्यन्यातः - अपर्यन्य-सुन्ध्य-मध्येषितः स्वर्यन्य-शरुवर-पंचेषितः
- । तीरूकवजीणपृहिंती उववज्जात। प. जह गब्भवस्कृतिय-घजणय-घलस्य-पंचेंदिय- प्रमिस्स-
- जीणिएहिंतो उववज्जीते, हे संखेज्जवासाउय-गब्भवक्कंतिय-चउपय-थल्पर-पंडीहय-तिरिक्खजीणिएहिंतो उववज्जात ? असंखेज्जवासाउय-गब्भवक्कंतिय-चउपय-थल्पर-पंडीहय-तिरिक्खजीणिएहिंग
- <u> निर्मिण्यवासायप्रभित्र</u> ि नि

उ. गीयमा ! संखेज्जवासाउपहिंतो उववज्जाते,

- मह संकेग्यवासाउय-गब्मवक्कंतिय-घग्रमय-थलयद-गल्य-विक्राय-विक्याय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-विक्राय-व
- । तींग्प्निक्ट तिंडीप्रधामाक्ष्यकंम-मनाय्पास िन
- त्र न् परसम्-थलयर-पंचेंदिय-तिरस्तम्गीण तृह , प उचवज्जीत, तीरुव्यक्ति, उत्परिसम्-थलयर-पंचेंदिय-तिरस्तम्गीणपृहितो क्ववज्ज्ञीत ? तिरुक्तम्प-थलयर-पंचेंदिय-तिरस्तम्भीणपृहितो १ त्रीरूच्चच्छ
- , जील्प्नेघट सम्मीति-प्रशिष्टं म्यन्य-थलयर-पंचेंदिय-तिनिक्स-क्षेत्रीयान्य हिंगे -प्रस्था-थलयर-पंचेंदिय-घिनिस्त-इस्त्रीति-प्रशिष्टं मिन्निस्त्रा
- ्रीणिएहितो उचवन्जीत ? ह. गोयमा ! सम्मुखिमेहितो वि उचवन्जीत, । तिस्पिन्छित हो किंडीयफ्रिक्सिक्स्टा
- . जड्ड . सम्मुच्छम-उरपरिसम्-धलयर-पंचेदिय-तिरिक्त-प्रोणपहितो उदवज्जीत,

किं पञ्जत्तएहिंतो उववञ्जंति ? अपञ्जत्तएहिंतो उववञ्जंति ?

- गोयमा ! पञ्जत्तय-सम्मुच्छिमेहिंतो उववञ्जंति,
   नो अपञ्जत्तय-सम्मुच्छिम-उरपिरसप्प-थलयर-पंचेंदिय -तिरिक्खजोणिएहिंतो उववञ्जंति।
- प. जइ गडभवक्कंतिय-उरपिरसप्प-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति? अपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति?
- ज. गोयमा ! पञ्जत्तए-गब्भवक्कंतिएहिंतो उववञ्जंति,
   नो अपञ्जत्तए-गब्भवक्कंतिय-उरपरिसप्प-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववञ्जंति।
- प. जइ भुयपिरसप्प-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं सम्मुच्छिम-भुयपिरसप्प-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति ? गडभवक्कंतिय-भुयपिरसप्पथलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?
- उ. गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति।
- प. जइ सम्मुच्छिम-भुयपिरसप्प-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति, किं पज्जत्तय-सम्मुच्छिम-भुयपिरसप्प-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति? अपज्जत्तय-सम्मुच्छिम-भुयपिरसप्प-थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति?
- गोयमा ! पञ्जत्तएहिंतो उववञ्जंति,नो अपञ्जत्तएहिंतो उववञ्जंति।
- प. जइ गब्भवक्कंतिय-भुयपिरसप्प थलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववञ्जंति, किं पञ्जत्तएहिंतो उववञ्जंति ? अपञ्जत्तएहिंतो उववञ्जंति ?
- गोयमा !पज्जत्तएहिंतो उववज्जिति,
   नो अपज्जत्तएहिंतो उववज्जिति।
- प. जइ खहयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति,

किं सम्मुच्छिम-खहयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गटभवक्कंतिय-खहयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?

- उ. गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जति।
- प. जइ सम्मुच्छिम-खहयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववञ्जति, कि पञ्जतएहिंतो उववञ्जति? अपञ्जतएहिंतो उववञ्जति?

- तो क्या पर्याप्तकों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या अपर्याप्तकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- गौतम !(वे) पर्याप्तक-सम्मूर्च्छिमों में से आकर उत्पन्न होते हैं,
   (किन्तु) अपर्याप्तक-सम्मूर्च्छिम-उर:पिरसर्प-स्थलचर-पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. यदि (वे) गर्भज-उरःपरिसर्प-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्च-योनिकों में से आकर उत्पत्र होते हैं, तो क्या (वे) पर्याप्तकों में से आकर उत्पत्र होते हैं? या अपर्याप्तकों में से आकर उत्पत्र होते हैं?
- ज. गौतम ! वे पर्याप्तक-गर्भजों में से आकर उत्पन्न होते हैं,
   (किन्तु) अपर्याप्तक-गर्भज-उरःपिरसर्प-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. यदि (वे) भुजपिरसर्प-स्थलचर-पंचेन्द्रिय -तिर्यञ्चयोनिकों में से उत्पन्न होते हैं, तो क्या (वे) सम्मूर्च्छिम-भुजपिरसर्प-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं या गर्भज-भुजपिरसर्प-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! (वे) दोनों में से आकर उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि सम्मूर्च्छिम-भुजपिरसर्प-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्च-योनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या (वे) पर्याप्तक-सम्मूर्च्छिम-भुजपिरसर्प-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या अपर्याप्तक-सम्मूर्च्छिम-भुजपिरसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- गौतम !(वे) पर्याप्तकों में से आकर उत्पन्न होते हैं,
   (किन्तु) अपर्याप्तकों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. यदि गर्भज-भुजपिरसर्प-स्थलचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या (वे) पर्याप्तकों में से आकर उत्पन्न होते हैं या अपर्याप्तकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- गौतम ! पर्याप्तकों में से आकर उत्पन्न होते हैं,
   (किन्तु) अपर्याप्तकों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. यदि खेचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या सम्पूच्छिम खेचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं या गर्भज खेचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गीतम ! ये दोनों में से आकर ही उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि सम्मूच्छिम खेचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या (वे) पर्याप्तकों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या अपर्याप्तकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?

। ई र्निड़ डिम इफ्ट रकार में में किलोफ्फ (हुन्दी) , ईं रिडि हफ्ट उकार हे में किलोफ है ! मर्जी . इ

रकार में मिं रिक्निफिक्टफेरी-फन्निकंग-राम्क स्पेश (६) श्रेष . R

- ें हैं रिडि हमर ७ तकार है में क्यियुषिर वास्त्र हैं। र् हैं तिह सफर उकार में में कियुरियद्गायां प्राप्त है , इं ठीइ इफ्ट
- -म्ब्येती-फ्रज्ञिमं-प्रचिक् लेग क्यानवान क्यान क्यान स्थान । हैं र्राइ हिम इफ्छ रकार रि में क्यिपुष्टि । किसी उ. गीतम ! (वे) संख्यातवषीयुष्कों में से आकर उराज होते हैं,
- हैं कि इफ्ट उकार हे में किलोप्प एक हि , इं र्राइ हरुर उकार में में किनीक
- , ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਵਾਨਦ 7 कारि ਜੋ ਜਿੱਕਾਨਾਇਸ (ਓ)! ਸਜੀਾ . ਦ **९ ई रिडि हफ्छ एकार में फिल्मोफ्रा**ए
- ाप हैं रिडि इफ्ट रकार रि में क्यिंहम मध्डीरूम गफ ि ई रिडि हमर रकार है में फिन्म (ई) श्रेष्ट .R । ই চিহ্ন হিদ হৃদ্যত সকাচি দি দি কিদ্যাত্মাত (চূন্চী)
- कि हिम्ह रक्षार में मिल्म मर्खीम्म (ह) ! मिली .ह ें डैं रिड़ इफ़र रकार में में फिन्म एनेग
- एक कि है कि इसक उत्सार में में फिल्म लोगा (हे) श्रीय .प्र । हैं निह हफर रकार में में फिन्म एमा कुकी
- उ. गीतम ! (दे) कर्मभूमिन गर्भज मनुष्यों में से आकर उत्पन्न ५ इं र्राइ स्फर उकार में में मिन्म एमा एमडिएन , इं रिइ इफ्ट रकार में में फिर्म एमेग एमीमुमेकर ाप है रिडि इफ्ट रकार में मियनुम एनेग एमीरूमेक
- । है तिह हिम इफ़र कि उकार है में फिन्म लेका रूपी हिम्स हिन इफ्ट रकार में में मिन्म एमेंग एमीम्मेकर (कृकी) ,हैं तिह
- ती क्या, संब्यातवर्ष की आयुवालों में से आकर उत्पन्न होते ्हें क्षिंड इफ्ट रकार में में फिन्म एनेग एमोर्मिक डीए .**ए**
- इमर मिला में में लिए हास कि पेर नाकांस (ह)! मिला . ह हैं है हिंह एमर रकार है मैं लिए प्राप्त कि पेरमास्प्रीहर
- नित्त असंख्यातवर्ष की आयु वाखु वाला में से आकर उसका नहीं
- , है जिंह एक्ट उक्स में में एक्नि होगा हमीपृमेक में किपृयिष्ठाक्रिक (है) श्रेष्ट .R
- हैं हो हो रकार है है कि पुष्टिकाल है का का
- । इं इंग्रे । अन्यां अं में अर्थ उत्राह्य के हैं। ,इ मेरे प्रस्ट प्रसाह में में किलोग्र ! महारे .ह रेहे भिने प्रमृद्ध उनाप्त में में कियुधियनाक्ष्म कार्याय से में

- उ. गीयमा ! पज्जतप्हितो उववज्जीते,
- प्. जह गब्मवक्कंतिय-खहरार-पंदेहिय-प्रितिक्क् ग्राणीए-निर्मिण्यन्य किंडीयुत्तर्मिश्व
- र जीएपन्न किंडीप्रधामानएपन्निस र मींग्यन्न प्रिडीय्यामानायक्षेम की , जील्यवित्यापु
- निर्मित्रकावासावर्गहोते विवयन उ. गोयमा ! संखेज्जवासाउपहिंतो उववज्जीते,
- प. जड् संखेज्जवासाउच-गब्भवस्कंतिय-एहसर-पंचेदिय-
- उ. गीयमा ! पज्जतपृहितो उवदज्जीत, अपज्जतपृहितो उववज्जति ? हें मज्जतपृहितो उववज्जीते ? , जिल्लिका उवन्जीते,
- प. जइ मणुस्सीहंतो उववज्जीते, नी अपज्यत्तपृहितो वददज्योते।
- मिर्मित्रका । ने सम्मुख्य-मणुस्सिहिंतो उद्यवन्निं। <u> इ निर्ण्य कि हो भिर्ण स्वीहंती उपवर्ण हो ।</u> हें तींच्य्घिम-मधुसिहितो उददच्यांति ?
- उ. गीयमा ! कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणुस्सिहितो र तींच्यानानानम्बद्धांत्राप्तात्रम्भार्तिहोत्रा उवव्याना अकम्मभूमा-गटभववकातिय-मणुस्सिहितो उववज्जाति ? प. जह गब्भवक्कंतिय-मणुस्सिहितो उववज्जोति,
- ना अकम्मभूमग-गव्यवकातय-मणुस्सिहितो उववज्जाते, उत्तरमात्,
- र होस्प्विक रिज्ञीयुरामानस्प्रभि की , जिंग्यियम् । जह कम्मभूमग-गत्मवक्कितिय-मणुस्सिहितो उववर्ण्यात, । जींच्या माथा की के अधिक कि हो हो हो है ।
- उ. गीयमा ! संखेज्जवासाउय मणुस्सैहिंतो उवबज्जीत, ९ जीरूक्व एवं होते होते व्यवन्य होते हैं
- । तींरप्रकार किंडी स्प्रिएम-करासायर क्रिसंस् ि
- मणुस्साहता उववच्जात. प. जह संखन्जवासाउव-कम्मभूमग-गद्मववकातव-
- कि पज्यतप्रहितो उववज्जाति ?
- निध्यिक्षेत्रका विशेषिक विषय . गोयमा ! पन्नस्यहितो उददन्नित. इ होस्निहर कि अपने स्वात ?

#### एवं जहा ओहिया उववाइया तहा रयणप्भाएपुढविनेरइया वि उववाएयव्वा।

- प. सक्करप्पभाए पुढिवनरेइया णं भंते! कओहिंतो उववज्जंति,
  किं नेरइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जंति ?
- गोयमा ! एए वि जहा ओहिया तहेवोववाएयव्वा ।
   णवरं-सम्मुच्छिमेहिंतो पडिसेहो कायव्वो ।
- प. वालुयपभाए पुढिवनेरइया णं भंते ! कओिहंतो उववज्जंति,
   किं नेरइएिहंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जंति?
- उ. गोयमा !जहा सक्करप्पभाएपुढविनेरइया।

णवरं-भुयपरिसप्पेहिंतो वि पडिसेहो कायव्वो।

- प. पंकप्पभापुढिविनेरइया णं भंते ! कओिहंतो उववज्जंित ?
  िकं नेरइएिहंतो उववज्जंित जाव देवेहिंतो उववज्जंित ?
- उ. गोयमा ! जहा वालुयप्पभापुढविनेरइया।

णवरं-खहयरेहिंतो वि पडिसेहो कायव्वो।

- प. धूमप्पभापुढिविनेरइया णं भंते ! कओिहंतो उववज्जंति ?
  कि नेरइएिहंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जंति ?
- जहा पंकप्पभापुढिविनेरइया।णवरं-चउप्पएहिंतो वि पिडसेहो कायव्वो।
- प. तमापुढविनेरइया णं भंते !कओहिंतो उववज्जंति ?
- उ. गोयमा !जहा धूमप्पभापुढविनेरइया।

णवरं-यलयरेहिंतो वि पिडसेहो कायव्वो। इमेणं अभिलावेणं।

- इसी प्रकार जैसे औधिक (सामान्य) नारकों के उपपात (उत्पत्ति) के विषय में कहा गया है, वैसे ही रलप्रभापृथ्वी के नैरियकों के उपपात के विषय में भी कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! शर्कराप्रभापृथ्वी के नैरियक कहां से आकर उत्पन्न होते हैं ? क्या नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गीतम ! इनका उपपात भी औघिक (सामान्य) नैरियकों के समान ही समझना चाहिए। विशेष—सम्मूर्च्छिम में से (इनकी उत्पत्ति का) निपेध करना चाहिए।
- प्र. भंते ! वालुकाप्रभापृथ्वी के नैरियक कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं ? क्या वे नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- गौतम ! जैसे शर्कराप्रभापृथ्वी के नैरियकों की उत्पित्त के विषय में कहा, वैसे ही इनकी उत्पित्त के विषय में भी कहना चाहिए।
   विशेष—भुजपिरसर्प से (इनकी उत्पत्ति का) निषेध करना चाहिए।
- प्र. भंते ! पंकप्रभापृथ्वी के नैरियक कहां से आकर उत्पन्न होते हैं ? क्या वे नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- गौतम ! जैसे वालुकाप्रभापृथ्वी के नैरियकों की उत्पत्ति के विषय में कहा, वैसे ही इनकी उत्पत्ति के विषय में भी कहना चाहिए।
   विशेष-खेचरों में से (इनकी उत्पत्ति का) निषेध करना चाहिए।
- प्र. भंते ! धूमप्रभापृथ्वी के नैरियक कहां से आकर उत्पन्न होते हैं? क्या वे नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! जैसे पंकप्रभापृथ्वी के नैरियकों की उत्पत्ति के विषय में कहा उसी प्रकार इनकी उत्पत्ति के विषय में भी कहना चाहिए। विशेष—चतुष्पदों में से भी इनकी उत्पत्ति का निषेध करना चाहिए।
- प्र. भंते ! तमःप्रभापृथ्वी के नैरियक कहां से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम ! जैसे धूमप्रभापृथ्वी के नैरियकों की उत्पत्ति के विषय में कहा वैसे ही इस पृथ्वी के नैरियकों की उत्पत्ति के विषय म समझना चाहिए।
  विशेष—स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चों में से इनकी उत्पत्ति का निषेध करना चाहिए।
  इस (पूर्वोक्त) अभिलाप के अनुसार—

- ह में किनिधिञ्चे की एस्नि हों (कगान-क्षिप्रामप्र: मह) है ब्रीप . ए , हैं कि इफ्छ उकार
- हार उत्पन्न होते हैं में किये किये किये में से आकर उत्पन्न कि किये अकर उत्पन्न हैं हैं हैं
- , ई र्तिइ हफ्ट उकार के में क्टिकेरी एज्जीकं उक्कार े ई रिवि हफ्ट उकार के में क्टिकेरी एज्जीकं उनके हफ्ट उकार के में क्टिकेरी एज्जीकं उनकर (के)! मर्जार .ह
- हिम हफ्छ उत्मार में में फिट्येती घन्निमें उम्लक्ष्य (क्रुली)
- , हैं तिह । इं तिह हिम द्वाग्ठ कि उत्सार में में फिटोग्री प्रज्ञिम उन्हों । इं तिह हिम्ड उत्सार में में फिट्म (ई) शिष्ट . प्र
- , हैं किंड हफर उताह में में मिनुम एनीपूर्मक , हैं किंड हफर उताह में में मिनुम फर्मीपूर्मकर कार्यादीयम मनुष्यों में में भाभर उपाड़ किंचे हैं हैं , हैं किंड हफर उताह में मिनुम फर्मीप्रमेक (हे)! मर्तार . र
- रें तिंड किन हफट रकार में मियनुम एमीर्स्मेकर कृकी 1 हैं तिंड किन हफट मि रकार में मियनुम एमीर्सिक्ट हैं तिंड हफट रकार में मियनुम एमीर्स्मेक डीट . प्र
- , हैं निह हफट उत्मार में में तिय्युगयनास्थान पि १ हैं निह हफट उत्मार में में तिय्युगयनास्थान पा १ हैं निह हफट उत्मार में में तिय्युगयनास्थान (हैं हैं) १ हैं हिंद हफट उत्मार में से प्रायुग्यनास्थान (हैं हैं)
- । हैं रिष्ठ हिम हमर रासार में में स्विधुरियानास्मार (कृती) में में स्विधुरियानास्मार (किरी) में स्विधुरियानास्मार प्राप्त हैं रिष्ठ एक्स रासार
- , है तिह इफट उकार में में किमोग्य एक ि ? हैं तिहं इफट उकार में में किमोग्य ए हैं तिहं इफट उकार में में किमोग्य ! मर्तार . ह
- , है तिंह हिम हफड उकार हे में किलोफफ हं में फिट्म हमोम्मेक क्षणिकाष्ट्राफ क्षणोफ र्व्हीफ .R
- है तिहै स्प्रेट रेकार के में में में में में में किस्ते एक पि के में में में में किस्ट रेकार में में फिर्से हैं हैं हिंस स्प्रेट रेकार में में किस्प्रेम
- हैं कि इस्ट की उसका में में किस्टी (दें) मिता के कि मुख्यों में से अक्ट भी उस्ट हों हैं, 1ई होंड़ इस्ट भि उसके में में किस्पुर्म
- मं रिक्र क्योंग्रेम के क्यिए (मिल्मिम) मन्यक्षाट ! र्तिम .प्र १३ मेरि प्रमट प्रकास मन्मम के क्रियोग्रम के क्यिएनप्रमामक रिक्ष मृत्रेष्ट्य ! मनीं .र
- . नातम : पूबरत् ४८। तमात्रमाषुष्या क नगयका क मनाम इनकी उत्तरित समझनी बाहित्। विशेष-स्थिते में अध्यत् दुमेठ उत्तय होने या लियेष प्राप्ता

luziia

प. जइ पंचेहिय-तिरिक्खजीणिपृहितो <u>उचव</u>ज्जाति,

९ नींच्यक्र तिज्ञीयप्रविष्य क्षे

े तींच्यविद्यात्रीत्रीयम्बर्धितः स्वस्यात्रीतः १ सीच्यविद्यात्रीत्रीयम्बर्धितः स्वस्यात्रीतः १ सिच्यविद्यात्रीत्रीयम्बर्धितः स्वस्यात्रीयः

, निर्म्णिन कर निर्देशिक कि

- नी एवस्परिहिती उपवज्जाति, प. जह मणुस्सिहितो उववज्जाति, शिंग्यमुमप्रहितो उववज्जाति, असम्मुमप्रहितो उववज्जाति, शिंग्यव्यवित्रो अववज्जाति ?
- . गोर्यमा ! कम्मभूमपहितो उववर्णात, को अकम्मभूमपहितो उववर्णात, नो अंत्ररदीवपहितो उववर्णात। का जह कम्मभूमपहितो उववर्णात,
- , संखेज्यवासाउपहितो उववन्नाति, असंखेज्यवासाउपहितो उववन्नाति ? । निर्माण्डित हो । संखेज्यवासाउपहिता उववन्नाति ।
- ा असंखेन्जवासाउपहिंतो उववन्नीते, तः यह संखेन्जवासाउपहिंतो उववन्नीते,
- ति पज्जतप्रिती उवदज्जाति, अपज्जतप्रिती उवदज्जाति ? उ. गोयमा !पज्जतप्रितो उददञ्जाति,
- नी अपज्यत्तर्मिक क्यानाहरूकी उद्दर्जनाति। प. जङ्ग पज्जत्तर् - संखेज्जदासाउय - कम्पभूमगेहितो वीस्तर्जन
- , क्रास्टिनात, की स्वीतिक विचन्ने की की स्वान्त्रिक्ते के क्रास्टिन की स्वान्त्रिक्ते के स्वान्त्रिक्ते के स्वान्त्रिक के स्वान्त्रिक के स्वान्त्रिक के स्वान्त्रिक के स्वान्त्रिक
- , जीएचवर वी जिंडी दिन्हीं मार्गा . र भीरे के विषय हो हो हो है से स्वाधन किंदि के विश्व के स्वाधन के स्वधन के स
- តែនាំខែត ! ត៌រំ។ បែ ប្រទូវកំពីនពួកកអទ៍ខេ .P ទី តាំកេចឯមន
- उ. गोयमा ! एवं देव।

ार्कार हिहेडीए हिडीएन्-रामा

अस्सण्णी खलु पढमं, दोच्चं च सिरीसिवा.

तइयं पक्खी, सीहा जांति चउत्थिं. उरगा पुण पंचमीं पुढविं, छट्ठिं च इत्थियाओ, मच्छा मणुया सत्तिमं पुढविं।

एसो परमुववाओ, बोधव्वो नरयपुढवीणं१ -पण्प. प. ६, सु. ६३९-६४७

देवाणं पुच्छा-

- प. देवाणं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ?
- उ. गोयमा ! उववाओ तिरियमणुस्सेहिं।

–जीवा. पडि. १, स्. ४२

- प. दं. २ असुरकुमारा णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? किं नेरइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जंति ?
- उ. गोयमा ! नो नेरइएहिंतो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति. मणुएहिंतो उववज्जंति, नो देवेहिंतो उववज्जंति। एवं जेहिंतो नेरइयाणं उववाओ तेहिंतो असुरकुमारा वि भाणियव्वो।

णवरं-असंखेज्जवासाउय अकम्मभूमए-अंतरदीवए-मणुस्सतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जंति।

सेसं तं चेव। ३-११ एवं जाव थणियकुमारा।

–पण्ण. प. ६, सु. ६४८-६४९

तिरियाणं पुच्छा-

प. दं. १२ पुढिवकाइयाणं णं भंते !कओहिंतो उववज्जंति ?

किं नेरइएहिंतो उववज्जीत जाव देवेहिंतो उववज्जीत ?

- उ. गोयमा ! नो ने रइएहिंतो उववज्जित, तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, मणुयजोणिएहिंतो उववज्जंति, देवेहिंतो वि उववज्जंति र।
- प. जइ तिरिक्त जोणिएहिंतो उववज्जति,

निश्चय ही असंज्ञी पहली (नरक पृथ्वी) तक, सरीमुप (रेंग कर चलने वाले सर्प आदि) दूसरी (नरक पृथ्वी) तक.

पक्षी तीसरी (नरक पृथ्वी) तक, सिंह चौथी (नरक पृथ्वी) तक, उरग पांचवी (नरक) पृथ्वी तक, स्त्रियाँ छठी (नरक पृथ्वी) तक,

मत्स्य एवं मनुष्य (पुरुष) सातवीं (नरक) पृथ्वी तक उत्पन्न होते हैं।

नरक पृथ्वियों में (पूर्वोक्त जीवों का) यह परम (उत्कृष्ट) उपपात समझना चाहिए। देव विषयक पृच्छा-

- प्र. भंते ! देव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम ! तिर्यञ्च और मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं।
- प्र. दं. २ भंते ! असुरकुमार देव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? क्या नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- गौतम ! (वे) नैरियकों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं। (किन्तु) तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं। मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं। (वे) देवों में से आकर भी उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी प्रकार जिन-जिन से नारकों का उपपात कहा गया है, उन-उन से असुरकुमारों का भी उपपात कहना चाहिए। विशेष-(वे) असंख्यातवर्ष की आयु वाले अकर्मभूमिज एवं अन्तर्द्वीपज मनुष्यों में से आकर और तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं.

शेष सब कथन पूर्ववत् है।

दं. ३-११ इसी प्रकार स्तनितकुमार पर्यन्त उपपात कहना चाहिए।

तिर्यञ्च विषयक पृच्छा-

- प्र. दं. १२ भंते ! पृथ्वीकायिक जीव कहाँ से आकर उत्पन्न क्या वे नारकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम !(वे) नारकों में से आकर उत्पन्न नहीं होते, (किन्तु) तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं, मनुष्ययोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं। देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (वे) तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं,

<sup>🤋</sup> भीवा, पड़ि. ३, मु. ८६

२. एगिरिया पं भते। कओहितो उववञ्जति कि नेरइएहितो उववञ्जति, तिरिक्ख-मणुस्स-देवेहितो उववञ्जति ?

गत वक्कितए पुढिकाइयाण उववाओ। -विया. २४, उ. १२, सु. १

- ति हुए उतार में में किनीफिट्टोरी प्रज्ञीक्ष्र (ह) एक ति ? इं तिइ हुए उतार में में किनीफिट्टोरी प्रज्ञीक्ष्र मुख्य इं हुए उतार में में किनीफिट्टोरी प्रज्ञीक्ष्र (ह)! मुल्ली इछ स्मेर एकार में फिलीफिट्टोरी प्रज्ञीक्ष्र मुख्य इं तिइ
- हफर (र्घ) उकार रि में किनीएफ्टफेरी फ्रनिक्र श्रेप . रू ,ई रिडि
- ते स्या पृथ्विकामिक में में से मान्त हैं सम्ह उत्तम हो हैं सम्ह उत्तम हो में से संकाधिकामिक हैं हैं। इस हो माने में में संकाधिकामिक हैं माने में से आकर उत्तम हैं। माने इस हो माने हैं
- । इं र्ति इफट भि उकार में में कियोक्तीयन्न रि इं रिइ इफट उकार में में कियोक्तियु ट्रीप . R ए ई रिइ इफट उकार में में कियोक्तियु म्ह्रेम (ई) एक
- ् इं र्हाइ स्फर उकार हं में किमीकक्षिपु उठार । ईं र्हाइ स्फर है उकार हं में निट हं ! महाँग . र

९ है निह

- प्रदे सूक्ष्म पृथ्वीकांकामें में में अनर उत्तव होते हैं, इसर उत्तार हिं में किमीकिव्यपु स्थूम ज्ञाप प्रम हि
- ें हैं तिह द्वार रसार है में कियोकियेथ मधुर स्रोपण ए । हैं तिह द्वार है रसार है में मिर्क हैं। महार्षि . ह
- ्हें र्हांह स्प्रुप्ट उत्मार में में किमीकिव्यिष्ट उठा हो। . R स्प्रुप्ट उत्मार में किमीकिव्यिष्ट उठा स्मीप्य एक कि हैं हैं हिंह
- ्हें तिंह इफट उकार में में किमीकिकियू उठाव लोग्येश ए । हैं तिंह इफट हि उकार में में मिर्नि है ! मिर्नी .ह क्रिक इमें प्राव्न-जाव ल्पेय किमीकिमीसम्बर्ध प्रक्र मिट्ट । प्रश्लीव मिडक नाम्यट
- हरूट हे उतास में में किमीफेज्येनी फ्ट्रीड डोप ! मेंम-.प ,ई तिहं १ ई तिहं एफट उतास में में क्टिपेनी फ्ट्रीड क्योपप एफ ति १ हं तिहं एफट उतास में में क्टिपेनी फ्ट्रीड क्योपपस ए
- ा में तीव स्टाट है उकार में में में हो स्टाट है। से में किमीकेव्यक्ती प्रशासिक और वसीक्ष्य की है। अखर भी (में) उत्पन्न हो है। प्रशास में ! यदि (में) प्रीटिश किवार उत्पन्न
- ्रे कार १४ कार प्रकास में में इंड्रोक्टी-फड़ी क्रिक्टी एक्ट्रा एक कि १३ कार प्रकास में में इंड्रोक्टी फड़ी क्रिक्टी एक्ट्रा १३ कार प्रकास में में इंड्रोक्टी फड़ी क्रिक्ट्रा एक्ट्रा इंड्राइट इंड्रिक्ट्रा इंड्रिक्ट्रा में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री-इस्ट्री में इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्री इस्ट्
- र. नीतम ! मित-नित्त से मेरीयको छ। उपयान छहा है, रत-रत से इनका भी उपयान छहना ब्याहिए।

- नार त्रींच्चिक्ट किंडीग्रणीर्ल्यक्रिंगित-फ्डींगीग्र की ? त्रींच्चिक्ट किंडीग्रणीर्ल्यक्रिंगितिक्रिंगित्रिंगित्र त्रींच्चिक्ट वि किंडीग्रणीर्ल्यक्रिंगित-फ्डींग्रिंग् । सिम्प्रिं .ह
- प. जह प्रािहिय-तिरिक्स्नोणिएहिंतो उववज्जाति,
- . जह पुर्विकाइएहितो उववज्जीत, की सुसुमुद्धिकाइएहितो उववज्जीत ? वायर पुर्विकाइएहितो उववज्जीत ? की मायता !कीहितो वि उववज्जीता :
- त. नावना : बाहता व प्रवच्याता. प. जह सुहम-पुढीकाइएहिंतो उववच्जाति ? कि प्रज्यत-सुहम-पुढिकाइएहिंतो उववच्जाति ?
- े नीज्जन-सुरुम-पुरुषिकाद्दपृक्षितो उववज्जात ? १. गोयमा !द्रीहिनी विज्ञाहरू हो मित्रीहि
- . मह वायरपुढविकाइएहितो उववर्गाति, किंग्यन वायर पुढविकाइ पृहिंती उववर्णाति ?
- अपज्जस वायर पुढिकाह् पृहितो उचनज्जात ? उ. गीयमा ! योहितो छि उचनज्जाति । प्रं जाव वणस्सङ्काह्या व्यक्कपणं भेएणं उचवाएयव्या<sup>२</sup>।
- े होस्प्निक किंडीएडोड्डेन्सिस्ट कें त्रीस्प्नित्त केंद्रीहरीहरी क्षार्थित है । हिस्स्प्रित्त किंडीहरी किंडीहरी किंडीहरी किंडीहरी किंडीहरी केंद्रि

प. जइ वेड्डिय-तिरिक्सजोणिएहितो उवचण्णीत,

- तः जह पंवेदिय-तिरिक्स्नोणिएहिंतो उत्वन्नीतः, p
- े तीरूक्ट (तडीयुडीक्ट्रीक्टर्स स्वी १ तीरूक्ट्रिक विद्युक्टीक्ट्रिक्टर्स १ तीरूक्ट्रिक्ट (तडीक्ट्रिक्ट्रिक्टर्स १ - विद्युक्ट विद्युक्टर्स (वडीक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रि
- गीयमा ! एवं जेहिता नरद्याणं उदवाना भाणमा तिहिता एएसि पि भाणियव्यो<sup>ह</sup>।

णवरं-पज्जत्तए-अपज्जत्तएहिंतो वि उववज्जंति,

#### सेसं तं चेव।

- प. जइ मणुस्सेहिंतो उववज्जित,किं सम्मुच्छिम-मणुस्सेहिंतो उववज्जित?गङ्भवक्कितिय मणुस्सेहिंतो उववज्जित?
- उ. गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति।
- प. जइ गब्भवक्कंतिय-मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, किं कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूसेहिंतो उववज्जंति? अकम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूसेहिंतो उववज्जंति?
- ज. गोयमा ! सेसं जहा नेरइयाणं।णवरं—अपञ्जत्तएहिंतो वि उववञ्जंति।
- प. जइ देवेहिंतो उववज्जंति ?
   किं भवणवासि-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएहिंतो उववज्जंति ?
- उ. गोयमा ! भवणवासिदेवेहिंतो वि उववज्जंति जाव वेमाणियदेवेहिंतो वि उववज्जंति।
- प. जइ भवणवासिदेवेहिंतो उववञ्जंति,
   किं असुरकुमारदेवेहिंतो उववञ्जंति जाव थणियकुमार-देवेहिंतो उववञ्जंति?
- उ. गोयमा ! असुरकुमारदेवेहिंतो वि उववञ्जंति जाव थणियकुमारदेवेहिंतो वि उववञ्जंति।<sup>9</sup>
- प. जइ वाणमंतरेहिंतो उववज्जिति,
   किं पिसाएहिंतो उववज्जिति जाव गंधव्वेहिंतो उववज्जिति?
- उ. गोयमा ! पिसाएहिंतो वि उववज्जिंति जाव गंधव्वेहिंतो वि उववज्जिंति।<sup>२</sup>
- प. जइ जोइसियदेवेहिंतो उववज्जित,
   किं चंदिवमाणेहिंतो उववज्जित जाव ताराविमाणेहिंतो उववज्जित?
- उ. गोयमा ! चंदविमाणजोइसियदेवेहिंतो उववज्जंति जाव ताराविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि उववज्जंति।<sup>३</sup>
- प. जइ वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति,किं कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति?

कप्पातीय वेमाणिय देवेहिंतो उववज्जंति ?

उ. कप्पोवग-वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति,

नो कप्पातीय-वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति।

विशेष-पर्याप्तकों और अपर्यापकों में से आकर उत्पन्न होते हैं।

शेप सब कथन पूर्ववत् है।

- प्र. यदि (वे) मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या सम्मूच्छिम मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या गर्भज मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गीतम े (सम्मूर्च्छिम और गर्भज) दोनों में से आकर उसन्न होते हैं।
- प्र. यदि गर्भज मनुष्यों में से उत्पन्न होते हैं, तो क्या कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. (गीतम) शेष सब कथन नरियकों के समान है।
   विशेष-(ये) अपर्याप्तक (कर्मभूमिज गर्भज) मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या भवनवासी, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क या वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! भवनवासी देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् वैमानिक देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (ये) भवनवासी देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या असुरकुमार देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् स्तनितकुमार देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- गौतम !(ये) असुरकुमार देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् स्तिनतकुमार देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (वे) वाणव्यन्तर देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या पिशाचों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् गन्धर्वों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम !(वे) पिशाचों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् गन्धर्वों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (वे) ज्योतिष्क देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या चन्द्रविमान के ज्योतिष्क देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् ताराविमान के ज्योतिष्क देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! चन्द्रविमान के ज्योतिष्क देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् ताराविमान के ज्योतिष्कदेवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या कल्पोपपन्नक वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?

या कल्पातीत वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?

 गौतम ! (वे) कल्पोपपन्नक वैमानिक देवों में से आकर होते हैं,
 (किन्तु) कल्पातीत वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न नहीं

होते हैं।

- उक्तार में मिंडे के फिक नाइड्रे ऑर्ध मेथि (दे)! मिंहीं . र ्रें कि हिम्ह रिकार में में कि के कि कि कि रिवार के रिवार ई रिड़ हफ़र रकार है में हिई के फ़क मेशिंह है एफ़ हि ,ई र्तिड़ हफ्ट रकार में में किई किनामई कह्मिफिक ब्रिए .R
- 1 हैं रिड़ डिF RPS उकार में फिर्ड के ज्निप फ़क क्रुक्स में आमकुनम कुकी ,र्ज कि इंभ्रह
- ? ई र्निड़ ह्नफर yकांध र्म हिंक व्रिए क्योकिन्यि एम्ब्रेप्ट ! र्हों . **. R**

क्षे में हुई एए क्षे में फ़िहम , क्षे में इच्छिती , क्षे में कर्रा है फिर

, हैं निह हिम हफर उकार है में किशान है। मर्नीए . र **़ हैं तिंह इफ्ट र्**कार

, ই रित्र हम्भर yकार रि में फिर्निम ्रेड र्तिड इफ्ट रकार में में क्टिफी ह

। इं र्ति डिम इफ्ट उकार में मिर्ड

। हैं र्हाइ हम्फर **रका**रि म में फिटफेरी लोकपर लोक्प मांद्र उस्ट्रेश कि फिटफेरी ह्मार प्रोपण्ठाम्बासर पि है तिह इसर उसार में में क्लिपी

**। इं क्रिइ इफ्ट उकार** में मंग्रमुम गर्ड रकइंछि कि लिए गुम्ह कि गिष्ट गाया में से र्जार रंग रे में मिल्स कि है विह इस्ट रकार में मिल्स

प्रजीप राम्बक तापपर जासमूध के इप प्रनीतकरू जाकर मिड़

- ९ इ मिड इफ्ट एकार में हिक गरि कमीकाव्यिपुरगर एक्टर है गिर पर
- कि में प्रमधी के जिलहा कि किमीकिस ग्रकार भिट्ट हर . हे । है । तांह में क्रियेप किई के क्रिक नाएड़े मेफ्री में उ. गीतम ! इनका उपपात तियञ्चयोनिक, मनुष्य और देवी में
- । प्रशीप किवस में क्रमी के त्रीक्ष कि किभीकप्राप्त हंग किभीक्शर में अक्ष भिट्ट भर-४९ . इ प्रिशंति । । ।

कियोक्तियपु नप्रक में प्रमधी के तीम्भर कि किमीक्रीसम्भ 18 तिव हम्भर प्रकड़ांश कि कि कि Prisbl

हामग्र के किमीकपृष्ट गाँध किमीक्सह हिमक कि छीएए कि जिसे प्रसीतिक गोरं प्रसीदि ,प्रसीदि १९-५९ .व । एज्ञाह समझम समम क

रियोग्नि सिन्नम्स एक्ट्राप्ट कि छिट्टे

९४ होई प्रश्न प्रवास है विक कर्नीयेष्ट्येती प्रश्नीयेए। विभा 🔏

उत्वर्गात है कि मिहमीहितो उववन्गीते जाव अच्युपहितो प. जड् कपोवग-वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जीते,

. ज्ञायमा । सीहम्मीसागीहंदी उवदज्जांदे.

प. सुहुमपुढिविकाइया णं किंग्रीस्कि । कीम ! होम (26-6) Ohà 'À 'à 'h 'loob--शितिंग्यिक प्रमान अच्चुए हिंसी उववर्षणांति।

उ. गोयमा ! नी नेरइएहितो उववज्जीते, उत्वक्रमीति ह कि नेरइएहिता उववज्जात, तिरिक्ष-मणुस्स-देवेहितो उत्तव्य्यांति ?

मणुस्सिहितो उववज्जीते, 

<u>,फिड़ीरिफ्प्मात्राप्य-प्राणीरिक्ष</u> नी देविहिती उववज्जीते,

असंखेज्जवासाउयवज्जेहितो उववज्जोति,

उववज्जीते; क्षिति अकम्ममा-असंक्रियावासाउपवर्गाहितो

-जीवा. पड़ि. 9 , <del>प</del>ु. 9 ३-(99) क्रिप्राणीम रिशंघिष्ट हीक्ष्म

उत्वयन्त्राप्ति हे किंडीस्टिक क्रिया ! में ए एड्राकडीकपू-उपाइउपम . P

हैं. 9 के. एवं आउक्काइया विशि ,४९.मु.,९.होष. गर्गाः – उ. गोयमा ! उववाओ तिरिक्खजीणिय-मण्स-देवेहितो

ाही <sup>४</sup>त्याह <sup>६</sup> छहे हम् ४९-४९ . इ

दे. १ ६. वणस्तर्कार्या <sup>५</sup> जहा पुढींवकार्या। <u>। त्रिोत्त्र्कार क्षित्रीर्व्यक्ष्यं – प्रवाध</u>

-dack d' E'A' Er8-Era तिउ याक देवयन्त्रेहितो भाणियव्या। है. १७-१९ वेड्डिय-<sup>६</sup> मेड्डिय प्राप्त नहां

ें होरिय्कृत क्षेत्राहिक ! हेम् वि क्षित्रानी क्षेत्राहिक । १ दे १ १ . १

Three belief Prince by pleir harintriel (त) दुएत प्रदेश कार्यम क्रिया प्रदेश も"語"がも"ま"お"出"出版( (\*) \*\*) \*\* \*\* 引导,24. E ,25. F ,1995

08-98 % 4 % S & William

計, 序, 原则(4) (4) (4) (2) も"是12-21至1621H1加加 (b) 本字语(4.5.6) 开(四) (E) ា ដែក ទេស ទេស មួយ (អ) 6 五 36 E タと 上 出土 (生) 'n

おではままは 温度 でき

9 (4) Man 4, 34, 5, 94, 94, 9 (4) 2.d. diz 3. 3. 3. F.E.52.35.F.PU (W) इ. (क) मधा पाँड, ९, मु. ९६ En-25 18 126 12 18 18 18 18 16

马克特拉克伊克姆尔克

णवरं-पज्जत्तए-अपज्जत्तएहिंतो वि उववज्जंति,

#### सेसं तं चेव।

- प. जइ मणुस्सेहिंतो उववज्जित, किं सम्मुच्छिम-मणुस्सेहिंतो उववज्जिति? गब्भवक्कंतिय मणुस्सेहिंतो उववज्जिति?
- उ. गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति।
- प. जइ गब्भवक्कंतिय-मणुस्सेहिंतो उववज्जंति,
   किं कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूसेहिंतो उववज्जंति?
- ज. गोयमा ! सेसं जहा नेरइयाणं।णवरं—अपज्जत्तएहिंतो वि उववज्जंति।
- प. जइ देवेहिंतो उववज्जिंत ?
   किं भवणवासि-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएहिंतो उववज्जिंत ?
- उ. गोयमा ! भवणवासिदेवेहिंतो वि उववञ्जंति जाव वेमाणियदेवेहिंतो वि उववञ्जंति।
- प. जइ भवणवासिदेवेहिंतो उववज्जित,
   किं असुरकुमारदेवेहिंतो उववज्जित जाव थिणयकुमार-देवेहिंतो उववज्जित?
- उ. गोयमा ! असुरकुमारदेवेहिंतो वि उववञ्जंति जाव थणियकुमारदेवेहिंतो वि उववञ्जंति।<sup>9</sup>
- प. जइ वाणमंतरेहिंतो उववज्जित,
   किं पिसाएहिंतो उववज्जित जाव गंधव्वेहिंतो उववज्जित?
- उ. गोयमा ! पिसाएहिंतो वि उववज्जंति **जाव** गंधव्वेहिंतो वि उववज्जंति।<sup>२</sup>
- प. जइ जोइसियदेवेहिंतो उववज्जिति,
   किं चंदिवमाणेहिंतो उववज्जिति जाव ताराविमाणेहिंतो उववज्जिति?
- उ. गोयमा ! चंदविमाणजोइसियदेवेहिंतो उववज्जंति जाव ताराविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि उववज्जंति।<sup>३</sup>
- प. जइ वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति,किं कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति?

कप्पातीय वेमाणिय देवेहिंतो उववज्जंति ?

उ. कप्पोवग-वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति,

नो कप्पातीय-वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति।

विशेष-पर्यापाको और अपर्यापाको में से आकर उसन्न होते हैं।

शेष सब कथन पूर्ववत् है।

- प्र. यदि (वे) मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या सम्मूर्किम मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या गर्भज मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गीतम ! (राम्मूर्च्छिम और गर्भज) दोनों में से आकर उसब होते हैं।
- प्र. यदि गर्भज मनुष्यों में से उत्पन्न होते हैं, तो क्या कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. (गोतम) शेष सब कथन नरियकों के समान है। विशेष-(ये) अपर्याप्तक (कर्मभूमिज गर्भज) मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या भवनवासी, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क या वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! भवनवासी देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् वैमानिक देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (ये) भवनवासी देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या असुरकुमार देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् स्तनितकुमार देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम !(ये) असुरकुमार देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् स्तनितकुमार देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (वे) वाणव्यन्तर देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या पिशाचों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् गन्धर्वों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम !(वे) पिशाचों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् गन्धर्वों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (वे) ज्योतिष्क देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या चन्द्रविमान के ज्योतिष्क देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् ताराविमान के ज्योतिष्क देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! चन्द्रविमान के ज्योतिष्क देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् ताराविमान के ज्योतिष्कदेवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या कल्पोपपन्नक वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?

या कल्पातीत वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?

 गौतम ! (वे) कल्पोपपन्नक वैमानिक देवों में से आकर होते हैं,
 (किन्तु) कल्पातीत वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।

- उकार हे में छिड़े के फ़क मारड़े ऑर मेथिं (६)! मर्जींग . र ्रे है रिवि हमर रकार में में कि के कि एक रहन होगर है 668 हरूर रकार हे में छिड़े के फ़क मेडरी है एक हि , ई तिह स्फर उकार हे में किई किनामई कहापपिक श्रेष . ए
- । हैं 6ि हिम इफ़र उकार में में किई के र्जिंग रुक प्रयुक्त में अध्याप में में भी अधिर , इं ति इफ्ट
- क्षे हें पर हैं में फ़िर्म , हैं में इंटोही, है में कार है फ़िर ? इं र्वाउ हमर एकार है उँक गिर कांग्रिक प्रिक्त होंग . R
- ्रेड र्तिड ह्रफ्रर रकार में में फिर्फित है , हैं र्तिह दिन हफ़र उकार में में किशान है! मिर्ज़ी . र ९ है रिडि इफ्ट उकार

1ई रिड डिम हरार उतार **में कि**ई ्रेड र्हाइ इस्टर उकार हे में फिट्टम

ह में फ़िट्रेमी लोग्रेगर लोग्रेग गई रुक्ड्छ कि फिट्रेमी र्हाष्ट प्रोणकताक्रांभ्रध कि हैं विद्य इसर उत्सार के में क्लिकी

ीं कि इंग्रेट उकारि में फिरम्म पाँद रिक्शिय कि लिए होसि कि फिर पानक्स र्जार रुपर रुमोप्रमेकर कि है रिड इफर रकार में में फिर्म्म ो हैं हिंदू इ*फ्ट प्र*कार

। प्रज्ञीपः गन्डक ताप्रपट जासहरू के इप प्रनीतकरू जाकप्र मिड्

- इफ़र उकार में ढ़िक घरि कघीकि केप्राक्ष प्रकट । र्हेस . प्र
- क्षि में प्रप्रणी के जिलहा कि किप्रीक्श अक्ष भिट्ट हुए . इं 13 राति है स्नियें कि के कि कि नाई मिथि है। उ. गीतम ! इनका उपपात तियंञ्चयोनिक, मनुष्य और हेरों में
- । प्रश्नीक क्रिक में क्रिक्टी के लीफर कि किमीकपृष्ठ केम किमीकम्म में प्रकारिक मिट्ट १८-४९ . इ । प्रज्ञााच् । म्ब्रक

রিঘ্যারামৈণ্ট দুঘন্ত দ ঘুদ্রদা রু দ্যাসহ কি ভিদ্যাক্রমীদ্সদুদ 18 होत् हारूर एकहारा कि छिट्टे हैं-शिश्वी

के किसे प्रशासिक और प्रशास क्यों १०-०० .व क समान समप्तना चाहिए।

र्यो की डोड़कर ममद्रमा पारिगा। माम्म कं डिप्रोडियाय ग्राप्ट कियोक्निक्त मण्ड कि मीम्ह

there there

けっとおな まば ふぶつ

bedere be beibe begefachtige

fraki kulukun bahi bahi (bi).

五色的东西分类性细胞 (金)

१३ होड़े प्रष्ट प्रचार में हिउ उन्होंग्रेस्ट के कि **.** ए

उत्वक्त्योंते हे किंगुम्बर कार कीरूक्ट किंगुम्भिर्म से प. जड् कपीवग-वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जाति,

. गीयमा ! सीहम्मीसाणीहेतो उवव*्*जीते,

प. सुहुमपुढविकाइया णं िंडींस्कि कि िंग -dod. q. E. B. 640 (9-92) ि निर्मित्पन्न कि निर्मित्र कि निर्मित्र कि निर्मित्र कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित कि निर्मित क

उ. गोयमा ! नो नेरड्एहितो उववज्जीते, उत्वर्जात है किं नेरइएहिंत उववज्जात, तिरिक्स-मणुस्स-देविहेंती उववन्गीति ?

नी देवहितो उववज्जाति, मणुस्सीहतो उववज्जीते, <u>, जिल्लिक कर क्रिडी प्रणित्मित्रका उत्तर क्रिड</u>ी

,िहोहिष्यनानायन्न-प्राणीपस्यानाना

क्रिडीरिय अकममूमग असंबेज्यवासाउपवयनोहंतो , जींएक्क तिज्ञीरियवयासाउपरामिक

क्रिकागीम रिशक्त हीक्रिक उववज्यातः,

Shiruppe फिंडीस्कि छित्। भेर हिम ए एडिकिडिय-उपाइया प (१९)-६९.मु.९.डोp.गर्नार-

है। 9 ३. एवं आउक्काइया विभि -जीवा. पडि. 9, सु. 9४, । <del>क्रिंडीिंगमुम्मीइप्ति घार</del> डीईई उ. गायमा ! उदवाओं तिरिस्वजीणिय-मण्स-देवेहितो

न, १४-१५ एवं तेउड़े वास्त्र होता

रं. १ ६ . वणस्सइकाइया<sup>५</sup> गहा पुढांवकाइया। । निस्पिन्ध्यातिया उववयन्त्री

-מבבני מ' פ' בּיל פרפ - פרץ ति वाज हेववन में हिंगी माणिवचा। हा. १९-९९ व्हेडिय-<sup>६</sup> महोहत <sup>५</sup>-फहोहर १६-६९ , इ

इस्त्राधि है क्रियाहक ! हेम ए एमहीसिएकमीति-एम्से ! क्रमाहिनो

कि स करें। (है) कि के कि कि है 4 E 7-6 E 65 'H mm (h) (E) (E) (E) (E) (E) (E) 5 F 38 E 38 F E DD (8) 3

多落叶似生物毛虫 微视 "当

关节注题: (4) [200] (4) [201] (4) कर है। र उन्ना प्रदेश र में 全h-2内 "是"(26) 全 ( 1821 ) ( 1822 ) "人

未"能"两位"是"的 医侧 大·智·34、王,43、阳 四部(印) (v) add dai 4 4 4 6 6 णवरं-पञ्जत्तए-अपञ्जत्तएहिंतो वि उववञ्जंति,

#### सेसं तं चेव।

- प. जइ मणुस्सेहिंतो उववज्जित, किं सम्मुच्छिम-मणुस्सेहिंतो उववज्जिंत ? गडभवक्कंतिय मणुस्सेहिंतो उववज्जिंत ?
- उ. गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति।
- प. जइ गब्भवक्कंतिय-मणुस्सेहिंतो उववज्जंति,
   किं कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूसेहिंतो उववज्जंति?
   अकम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूसेहिंतो उववज्जंति?
- उ. गोयमा ! सेसं जहा नेरइयाणं। णवरं-अपज्जत्तएहिंतो वि उववज्जंति।
- प. जइ देवेहिंतो उववज्जंित ?
   किं भवणवािस-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएहिंतो उववज्जंित ?
- उ. गोयमा ! भवणवासिदेवेहिंतो वि उववज्जंति जाव वेमाणियदेवेहिंतो वि उववज्जंति।
- प. जइ भवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति,
   किं असुरकुमारदेवेहिंतो उववज्जंति जाव थिणयकुमार-देवेहिंतो उववज्जंति ?
- उ. गोयमा ! असुरकुमारदेवेहिंतो वि उववज्जंति जाव यणियकुमारदेवेहिंतो वि उववज्जंति।<sup>9</sup>
- प. जइ वाणमंतरेहिंतो उववज्जिति,
   किं पिसाएहिंतो उववज्जिति जाव गंधव्वेहिंतो उववज्जिति?
- उ. गोयमा ! पिसाएहिंतो वि उववज्जंति जाव गंधव्वेहिंतो वि उववज्जंति।<sup>२</sup>
- प. जइ जोइसियदेवेहिंतो उववञ्जंति,
   किं चंदिवमाणेहिंतो उववञ्जंति जाव ताराविमाणेहिंतो उववञ्जंति?
- उ. गोयमा ! चंदविमाणजोइसियदेवेहिंतो उववञ्जंति जाव ताराविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि उववञ्जंति।<sup>३</sup>
- प. जइ वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जित,किं कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववज्जित?

कप्पातीय वेमाणिय देवेहिंतो उववज्जंति ?

उ. कप्पोवग-वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति,

नो कप्पातीय-वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति।

विशेष-पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में से आकर उत्पन्न होते हैं।

शेष सब कथन पूर्ववत् है।

- प्र. यदि (वे) मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या सम्मूच्छिम मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या गर्भज मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! (सम्मूर्च्छिम और गर्भज) दोनों में से आकर उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि गर्भज मनुष्यों में से उत्पन्न होते हैं, तो क्या कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. (गौतम) शेष सव कथन नैरियकों के समान है।
   विशेष—(ये) अपर्याप्तक (कर्मभूमिज गर्भज) मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या भवनवासी, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क या वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! भवनवासी देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् वैमानिक देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (ये) भवनवासी देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या असुरकुमार देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् स्तिनतकुमार देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम !(ये) असुरकुमार देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् स्तनितकुमार देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (वे) वाणव्यन्तर देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या पिशाचों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् गन्धर्वों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम !(वे) पिशाचों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् गन्धर्वों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (वे) ज्योतिष्क देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या चन्द्रविमान के ज्योतिष्क देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् ताराविमान के ज्योतिष्क देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- गौतम ! चन्द्रविमान के ज्योतिष्क देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् ताराविमान के ज्योतिष्कदेवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या कल्पोपपन्नक वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?

या कल्पातीत वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?

गौतम ! (वे) कल्पोपपन्नक वैमानिक देवों में से आकर होते हैं,
 (िकन्तु) कल्पातीत वैमानिक देवों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।

- , ई र्ति इम्स्ट उकार में मिंडि के म्नियेप म्मक मुख्य में आपकुनम मुन्की । ई र्तिइ डिम्ह इस्स्ट ? ई र्तिइ इम्स्ट उक्षोर्स में डिक्ट विट कधीकिव्यपु मन्ने मुं होंस् . R
- क्षेत्र के से से क्ष्में में में क्ष्में में से का में से में कि क्षेत्र के में से कि क्षेत्र के में से कि क्ष से कि क्षेत्र क्षेत्र के कि क्षेत्र के से कि क्षेत्र के स्वाधिक क्षेत्र के से कि क्षेत्र के से कि क्षेत्र के स
- , ई र्तिड़ डिन हफर उकार से में किशान है! मर्जीए .र ई रिड़ हफर उकार से में फिट्रेसी ह

,ई रिडि हफ्ट उकार छ में फिन्म ।ई रिडि डिम हफ्ट उकार छ में किई

र्काट प्रोषण्ठाष्ट्रभास कि हैं तिह स्फट रकार से में क्टियेती से में क्टियेती स्पोप्पर स्पोध्य षड़ि रस्म्हेख कि क्टियेती

अस्य स्पन्न होते हैं। भनुष्यों में से अपन समस्य होते हैं ती अक्नीम्मेम वार्क भीर संस्थात वर्षों की आधु हाल कि छिड़ रुक्त राष्ट्र में

। ই নির হুস্চ সক্ষা । মুরীছে দেরক নাদ্যত সামূদুষ্ঠ র্ক হ্য দ্র্ণীকেন্ড্র সক্ষা সিহ

- ह्रफ्ट रकार में हिंक घरि कधीकिएरग्रहें 1988 ! हों .R
- में किई जीरु अनुस्य ,कनिक्टिक्यिता तिपरुव स्वेस्य में किई जीरि । । है । तिह से फ्लेप किई के फल नाइडे भिधि से मि में प्रकार कि निफट कि किशिक्ष्य जाका भिड़ १६ . इं
- कहना चाहिए। दे. १४-१५ इसी प्रकार *नेजस्*का<del>िको</del>ं एवं वासुकािकों की

।गृष्ठीय गन्डल में छषडी र्क जिए। ।ई तिंह ह्र छर रुक्ड्छ र्क छिई प्र-ष्रिष्टी

किमीक्रिपु नयक में घषडी के जिम्ह कि किमीक्रीक्रमान एडीए । जिसम समझम

कि किपि एक्नीरीहुड उर्गेश एक्नीह ,फक्नीके १९-७९ . इ नामम के किपीकपुष्ट उर्गेश किपीक्स्मिन नहक कि ज्ञीरूट । एक्रीड पिक्सम् उक्केखि कि हिर्ने

? हैं तिह RPS 7 कार में हिंक किनिष्टिन प्रसिष्ट । हिंद . R

ए. जह कमीवग-वेमाणियदेवेहितो उववन्जांते, किंचित्रकार जार आब्युपहितो हेने हेने

उ. गीयमा ! सीहम्मीसाणीहंतो उदावज्जीते,

ि जिंग्लिन स्वाय अच्चुए हिंगी उवनज्जां मार आप क्षित । - कणा. प. हु. इ. ६५० (९-९) किंगीरिक ानि ! हिंम ण प्राधित निर्मित क्षित

- ्र ने ने स्ट्रिय क्यांति , तिरिस्स-मणुस्स-देवेहितो क्यांत्रिक्ते क्यांत्रि, तिरिस्स-मणुस्स-देवेहितो हे नेरहणहेत्ते क्यांत्रिक्ते
- . गीयमा ! मी मेर्स्यहितो उववज्जीते, तिरिक्खजीणिएहितो उववज्जीत, मणुस्सेहितो उववज्जीत, नी देवेहितो उववज्जात, तिरिक्खजीणय-पज्जतापज्जतिहितो, असंखेज्जवासाउववज्जीहितो,

मणुस्तीहंतो अकम्मभूमग-असंखेज्यवासाउथवज्जीहंतो उघवज्जीतः,

। कियांगी मीगियन्त्री। -जीवा. वाह. ९, सु. ९३-(९४)

प. सण्हबायर-पुढिवकाइया णं भंते ! जीवा कओहिंतो उवचज्यांति ? उ. गोयमा ! उववाओ तिरिक्ष्वजीणय-मणुस्स-देवेहिंतो

-जीवा. पडि. 9, सु. 9४**,** 

देवीहँ जाव सोहमिसाणीहेंतो। दं. ९३. एवं आउक्काइ्या वि।<sup>२</sup>

हिं १४-१५ एवं तेय वे वाक प्रमान

णवर् –देववज्जेहितो उववज्जीत। रं. ९ ६ . वणस्त्रङ्काङ्ग<sup>५</sup> जहा पुढिकाऱ्या।

रं. १७-१९ वेड्रिय-<sup>६</sup> मेर्स्सिय-<sup>६</sup> मर्गिस्पर एए जहा तेय वाक देववज्जीभाणियव्या। -पण्ण. ए. इ. सु. ६५९-६५४ -पण्ण. प. ६, सु. ६५९-६५४

क्ष्में हिस कि ए । एक्षिक्किकीति-एडीईस . ० ६ . इ. . ए हे स्विच्यारा

उववज्जीते ?

न्यावा. वाड. १, सु. २८-३० ह. विया. स. २४, उ. १७, मु. १ ावया. स. २४, उ. ९५, सु. 9 (ख) विया. स. २४, च. १४, सु. १ वासावत वन्यसि। (इ) विवा: स. ५५ (च) विवा: स. ५३ निरियमणुस्तेषु जरइयं देव असंखेन्ज-(편) [편대: 전. 29, 3. २-८, 편. 9 भट्ट. मु. १ च्री. भावा. पांडे. १, सु. २५ (स) वेड्रिय, तेड्रिय चर्गरेरियाणं उपवाओ (ख) विया. स. ४४, उ. १३, सु. २ ७९ .मु ,९ .डीए .फिर्फ (क) (क) विया. स. २४, उ. १९, सु. ९ .5 भ .मु. ५ .घ. ६६ .म .पार्घी (छ) ٠,۶ विया. स. २४, उ. १८, सु. १ प. (क) विया: स. २४, उ. १६, <del>य</del>ु. ९ 9. विया. स. २४, उ. १२, मु. ५२-५३ कि नेरइएहिंतो उववज्जित जाव देवेहिंतो उववज्जित ?

- गायमा ! नेरइएहिंतो वि उववज्जित जाव देवेहिंतो वि उववज्जिति।
- प. नइ नेरइएहिंतो उववज्जिति,
  कि रवणप्पभापुढिविनेरइएहिंतो उववज्जिति जाव अहेसनमाएपुढिविनेरइएहिंतो उववज्जिति?
- गोयमा ! रयणप्पभापुढिवनेरइएहिंतो वि उववज्जंति जाव अहेसत्तमापुढिवनेरइएहितो वि उववज्जंति।<sup>9</sup>
- प. नइ तिरिक्सजोणिएहिंतो उववज्जिति, कि एगिंदिएहिंतो उववज्जिति जाव पंचेंदिएहिंतो उत्रवज्जिति ?
- गोयमा ! एगिदिएहिंतो वि उववञ्जंति जाव पंचेंदिएहिंतो वि उववञ्जति।<sup>3</sup>
- प. भइ एगिदिएहिंतो उववज्जिति,
   कि पुढिविकाइएहिंती उववज्जिति जाव वणस्सङकाइएहिंतो उववज्जिति?
- उ. गीयमा ! एवं जहा पुढिवकाइयाणं उववाओ भणिओ तहेब एएरिसं पि भाणियव्यो। णवरं-देवेदितो जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेवेहितो वि उपवन्जति, नो आणयकप्पोवगवेमाणियदेवेहितो जाव भो अव्युएहितो वि उववन्जति।

-पण्ण. प. ६, सु. ६५५

- प. सम्मुच्छिम जलयरा ण भंते ! कओहिंतो उववज्जिति ? ि नेस्द्रण्डितो उववज्जित जाव देवेहिंतो उववज्जिति ?
- गंगमा १३ (बाओ तिरियमणुस्तेहितो, नं देशेंद हो, नो नेरदण्डितो, (अस्पृतिनो अस्पोरजवासाउथवज्जेहितो,

ं २ सम्प्रमा अवस्य गा असंरोज्जवासाउयवज्जे<mark>हितो</mark> सन्दर्भकताः

- अम्पूर्वन्त्रम् धनवरा एव चेवः अन्तवा पति १, मु. ३५-३६ च १ ११ वर्षा १८ वर्षाः पा भने ! कओहितो १४ १८ १९४
  - १ तम् १ १ तम् १ । १ राजांत्र नाम देवेत्नो उपसम्बति १
- ४ १८४ १ ३३ वेस्याप्टरवास प्रवेशनम्।

े । एक पुर्वस्थानसम्बद्धाः विक्रिक्तीः,

- क्या वे नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम !(वे) नैरियकों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं तो क्या रत्नप्रभा पृथ्वी के नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तम पृथ्वी के नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! रत्नप्रभापृथ्वी के नैरियकों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तम पृथ्वी के नैरियकों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं तो क्या— एकेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम !(वे) एकेन्द्रिय तिर्यञ्चों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं यावत् पंचेन्द्रियतिर्यञ्चों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (वे) एकेन्द्रिय में से आकर उत्पन्न होते हैं तो क्या पृथ्वीकायिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् वनस्पतिकायिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! इसी प्रकार जैसे पृथ्वीकायिकों का उपपात कहा है वैसे ही पंचेन्द्रियतिर्यञ्चों का भी उपपात कहना चाहिए। विशेष—देवों में सहसारकल्पोपपन्न वैमानिक देवों पर्यन्त से उत्पन्न होते हैं, किन्तु आनतकल्पोपपन्न वैमानिक देवों में से अच्युतकल्पोपपन्न वैमानिक देवों पर्यन्त से उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. भंते ! सम्मूर्च्छिम जलचर जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं ? क्या नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम ! वे तिर्यञ्च और मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं। देवों में से और नारकों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं। तिर्यञ्चों में से असंख्यातवर्षायु वाले तिर्यञ्चों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।

मनुष्यों में से अकर्मभूमिज-अन्तर्द्वीपज असंख्यात वर्षायुष्क वाले मनुष्यों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।

सम्मुर्चिम स्थलचर के लिए भी इसी प्रकार कहना चाहिए।

प्र. भंते ! गर्भज जलचर जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं?

क्या नेरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं <mark>यावत् दे</mark>यों में से आकर उत्पन्न होते हैं?

उ. गोतम ! नारकों में अधःसप्तम पृथ्वीपर्यन्त के नारकों में से अकर उत्पन्न होते हैं। तिर्यञ्चों में असंख्यातवर्षायु वाले तिर्यञ्चों को छोड़कर शेप सब तिर्यञ्चों में से आकर उत्पन्न होते हैं।

क्यपुरिकामाध्यमेश अधि एमिट्टीमंश एमीट्टिमेक्स में वियुक्त ।ई तिइ हम्मर अकार में में व्यित्तम विद अकड्छ कि लाि ।ई तिइ हमर अकार में मिट्ट के क्तिम आस्त्रम में किंट ।प्रद्यान ान्डक आकर मिट्ट मि प्रमी के अनाम्य हमेग

- जाकर उत्पन्न है में हैं है है क्षित्र असम्बन्धित अप्रकार है मिल्लिस क्षित्र क्षित्र है से स्वाप्त क्षित्र है से स्वाप्त क्षित्र है से स्वाप्त क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र
- होते हैं। ----- क्रियान

#### -ारुपु काम्मनी म्युन्म

- रें की का समुख्य के सिंक राजार में किया होते हैं है। में में कि के प्राचन के सिंक क्षेत्र हैं कि किया है कि किया है। सिंक स्वाचन के सिंक स्वाचन के सिंक स्वाचन के सिंक स्वाचन के सिंक स्वाचन के सिंक स्वाचन के सिंक स्वच्या के सिंक
- उ. गौतम ! (वे) नैरिक्षकों में से आकर भी उत्पन्न होते हैं याबत् हेवों में से अक्ष भी उत्पन्न होते हैं।
- 7. यदि में रिकिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं, हैं तिंह एम्घ उत्पास से में सिकीं में से आकर उत्पन्न होते हैं हम्म्ह उत्पन्न सिक्कों में सिकीं में से आकर उत्पन्न

नि हिम्ह एक एकार में में किथी ए के क्षिप्रमान । कार्य (क्रुकी)

- ाँ र्हा । इ
- , हैं निंड हफट उतार में में किमीएक्टोनी डीए . R है निंड हफट उतार में में किमीएक्टोनी एक्टीक्र एक ि ? ईं निंड हफट उतार में में किमीएक्टोनी एक्टीक्र एकाए जापण क किमीएक्टोनी एक्टीक्र में मची-मची! मार्गा . ट मिए तापण एमम मि कि फिट्म में म्हन्म हैं एम इक एडीचा मुझा मिक्स उतार हैं
- ,किम्री कं क्षिप्रकाममास्यः था (प्रमुम)-विदेश किम हिम्ह प्रकास में किम्रीकधान प्रीट किम्रीक्स्पर्धि
- ्र है रिहि इफ्ट उतार में हिंक स्पृम मर्खीममें मिं , र ज़िंस क्ष्मीत्रशृष्ट , क्ष्मीत्रश्रेष्ट , क्ष्मीज़ें हैं । मुजीं , र हिंस क्ष्मीक्ष्मिं क्ष्मी क्ष्मिं क्ष्मिं क्ष्मिं । हैं रिहि इफ्ट उतार में में

मणुसीसु अकम्मभूमग-अंत्र्रदीवग- असंबेग्जवासाउय-वर्जेहिंतो, देवेसु जाव सहस्सार्रहिंतो। गत्मवक्कंतिय थलप्रा एवं बेव। नजावा. गहे-३९, सु. ३८-३९

ागिर ! तंम गणिरामिरम्प्रिती-एडीईप्-५एड्स .म त्यापिर्या उपवन्याति ! शिर्ण्याप्रमाधिर ।

- असंक्ष्यवासायय-अकम्पम्मा- अंतर-क्षित्रावन्त्रकार होश्रीहर्मा । - असंक्ष्यवासायय
- थ? .मु.१ .घ.इ. डोम .गज़ीन-
- मणुस्साणं पुच्छा-हे. हे. १ . ए. १ . हेम् गिर्म्याणम् १६ . हे . हे हिर्मित्यवार प्रहारित हो हो हिर्मित्यवार हो हो है।
- नी िहोटिंड **जाए** जीएप्टार ही जिहीपृड्र में ! माया .ह
- डा. गोरामा ! एयणप्यभापुरामुक्षिते हिंदीगृह्या । मार्गाम .टा क्षां हिंदीगृह्या हिंदीगृह्या स्वापन

श तींच्यिक्य किंडीगृड्र मिनिकपुर्यमत्तरहरू मि

- म् जड्ड तिरिक्षजोगिणिहोतो उववर्ग्याते, मिर्च प्रीयिक्षजोगिणिहोने उववर्ग्याते से पंचेषिय निरिक्षजोगिणिहोने उवर्ग्याते ? मोध्या ! एवं जेहिंगे पंचेश्वयनीपाणां .ह माधिया विषये मेहिंगे मणुस्साम किंगे मिर्चिक्ष
- । किंग्रीपृडाकाकं-रुप्त-प्रदेश-प्रिक्तिकाड्यास्य । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्राचित्र । प्

मृत्यहेनेहिंती वि उवन्जानियन्ता जान क्यातीयगनेमाणियसन्दर्ठिसन्दर्वेहिंती उन्वज्जानियन्ता । मन्द्रिकमणुस्सा णं भंते ! कओहिंतो उव्वज्जाति ? प. सम्मुष्टिकमणुस्सा णं भंते ! कओहिंतो उव्वज्जाति ?

त. त्रीयमा ! तववासी .. मेरझ-देव-तेत-वात-असंखायवण्णी !

९. (क) जीवा. वीड. ९, सु. ४० (ख) विया. स. २४, च. २९, सु. ९

- प. गव्भवक्कंतियमणुस्सा णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ?
- उ. गोयमा ! उववाओ नेरइएहिं अहेसत्तमवञ्जेहिं उववञ्जति,

तिरिक्खजोणिएहिंतो उववाओ असंखेज्जवासाउय-वज्जेहिं उववज्जीत,

मणुएहिं अकम्मभूमग-अंतरदीवग-अंसखेज्जवासाउय-वज्जेहिं उववज्जंति,

देवेहिं सव्वेहिं उववज्जंति। -जीवा. पडि. १, सु. ४१

- प. दं. २२. वाणमंतरदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? कि नेरइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जंति ?
- जोयमा ! जेहिंतो असुरकुमाराणं।<sup>9</sup>उववाओ भणियो तेहिंतो वाणमंतराण वि भाणियव्वो।
- प. दं. २३. जोइसियदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ?
- गोयमा ! एवं चेव,
   णवरं-सम्मुच्छिम-असंखेज्जवासाउय-खहयर-अंतर-दीवगमणुस्सवज्जेहिंतो उववज्जावेयव्या।
- प. वेमाणिया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ?िकं णेरइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जंति ?
- गोयमा ! णो णेरइएहिंतो उववज्जित, पर्चेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जित, मणुरसेहिंतो उववज्जित, णो देवेहिंतो उववज्जित। एवं चेव सोहम्मीसाणगा भाणियव्या।

एवं सणंकुमारगा वि।

णवरं –असं से ज्जवासाउय-अकम्मभू मगवज्जे हिंतो उद्यवन्त्राति। एवं आव सहस्सारकपोवग-वेमाणियदेवा भाणियव्वा।

- प. आश्रयदेवा ण भंते !कओहिंतो उववज्जति ? िह ने स्ट्रप्रितो उववज्जति जाव देवेहिंतो उववज्जति ?
- अधिमा १नो नेरप्रातिती उवधन्त्रति, गोलॉर स्रानीगिर्णुत्ती उपधन्त्रति, भग्नोतिने उपधन्त्रति, गौर्योदने उपधन्ति।
- ४६ सम्पूर्णित के इप्यापनित,
   ३८ सम्पूर्णित सम्पूर्णित के उपयानकि १
   १८ मार्गित सम्पूर्णित के उपयानकि १

1 14 2 ex. 6 9

- प्र. भंते ! गर्भज मनुष्य कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- जीतम ! अधःसप्तम पृथ्वी को छोड़कर शेष सब पृथ्वियों में से आकर उत्पन्न होते हैं। असंख्यात वर्षायुष्कों को छोड़कर शेष सब तिर्यञ्चों में से आकर उत्पन्न होते हैं, अकर्मभूमिज, अन्तरर्द्वीपज और असंख्यात वर्षायुष्कों को छोड़कर शेष मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं। सभी देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं।
- प्र. दं. २२ भंते ! वाणव्यन्तर देव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? क्या वे नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! जिन-जिन से असुरकुमारों की उत्पत्ति कही है, उन-उन से वाणव्यन्तर देवों की भी उत्पत्ति कहनी चाहिए।
- प्र. दं. २३ भंते ! ज्योतिष्क देव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! पूर्ववत् उपपात समझना चाहिए। विशेष—ज्योतिष्कों की उत्पत्ति सम्मूच्छिम असंख्यातवर्षायुष्क-खेचर-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिकों को तथा अन्तर्द्वीपज मनुष्यों को छोड़कर कहनी चाहिए।
- प्र. भंते ! वैमानिक देव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं ? क्या (वे) नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम !(वे) नैरियकों में से आकर उत्पन्न नहीं होते,
  (िकन्तु) पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न होते हैं,
  मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं।
  देवों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।
  इसी प्रकार सीधर्म और ईशान कल्प के वैमानिक देवों (की)
  उत्पत्ति के विषय में कहना चाहिए।
  सनत्कुमार देवों के उपपात के विषय में भी इसी प्रकार कहना
  चाहिए।
  विशेष—ये असंख्यातवर्षायुष्क अकर्मभूमिकों को छोड़कर
  उत्पन्न होते हैं।
  इसी प्रकार सहस्रारकल्पोपपन्नक वैमानिक देवों का उपपात
  भी कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! आनत देव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं ? क्या वे नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गीतम !(वे) नैरियकों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, तिर्यञ्चयोनिकों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं, देवों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं,
- प्र. यदि (वे) मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या सम्मूर्च्छिम मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या गर्भज मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं?

३. (क) विया. स. २४, उ. २४, सु. १

<sup>(</sup>ख) जीया. पाँड. ३, मु. २०१ (ई)

उत्तरमात,

- . गीता ! गर्मन मनुष्यों में से आरह उसत्र होते हैं, । हैं तिह हिम इपर उसार में में मियनुम मध्यीमम हुन्से हैं तिह इपर उसार में मियनुम मोमा (६) ही प्र. प्र
- तार (४) ने १८० ने नुष्या न १८० जान १८० व्याप १८० होते हैं है । तो स्या कर्मभूमिज गर्माल मनुष्यों में से आकर उत्यन्न होते हैं ? अन्तर्धापण गर्माल मनुष्यों में से आकर उत्यन्न होते हैं ? उ. गोतम १ (६) शक्तभूमिण गर्माल मनुष्यों में से आकर उत्यन
- , जीतिन : (प) जन्मुने वन्ता निवा निवा न ज जाति : (प्र) है तिंड है कि सुक्षित अक्ष्मियों में में सिक्षित में से आकर उसत्र नहीं हैं। है तिंड है।
- हिंग्ड रेलास् में में पियुन्म चर्षण चर्माप्रमेक (वे) श्री . ऐ हैं रिहे ते क्या संख्यात वर्ष की आयु वालों में से आकर उत्पन्न होते हैं?

ें हैं तिंह इफ्ट रकास में में लिए याचे वाच वाच होते हैं ?

- у. यदि संस्थातवर्षायुक्त कमुम्मेक म्यूचन मुख्यां में से अाल र है तिंड हफ्ट या (ई) तिंड इफ्ट उक्ता से में किन्योक्य होते हैं श अपयोग्यों में से अाक र उत्पन्न होते हैं ?
- रोमा रिमीपूरीसक त्युपोषणातामां कानीका (ह)! मितीर रह में सिन्म । हैं निह डिम्ह इफ्ट उकार से में किनोक्ति हुन्से
- चिनुम रोमा रुमीह्मेक त्यृष्टीयानमासंस् कार्रोयर (ई) श्री में , ई र्तिड स्प्रुट उत्सार से में स्यृष्टीयमास्य कार्रोयर अनुम्मस (ई) एक रि (ई र्तिड स्प्रुट उत्सार में मिल्म रोमा रुमीह्मेक
- ामार रामीस्मेक स्थाप्तिकास्था कार्याप्ट अञ्चार्यमी १ ई रिडि हर्मर म्कास से मिल्मि रामीस्मेक स्थाप्तिकास्थास कार्याप्ट आञ्चार्यमामम १ ई रिडि हम्म् मिल्मि मिल्मि रामीस्मेक स्थाप्तिकास्थास्था कार्याप्ट
- ्डें किंड हफर उसार में में फिर्मिंग एनेग ,डें किंड हफर कि उसार में किंगिफ्य खोड़ाष्ट्रमी डिंग् उसार में किंगिफ खोड़ाष्ट्रमिंग्म (हुन्सी) ।ईं किंड
- रमीपूर्मक क्यापुणिकताख्यां कार्योग्ण खोड्यामा (ह) त्रीय .स (ह) एक ि ई रिडि इफ्ट उकार के में पियून्म क्येग र ई रिडि इफ्ट उकार के में किरगोग्ण-खोड्यामा तर्मा

ं हैं हिंह इफ्ट रकार है में किलाफ डोडुप्टम कार्यार

- , नीयमा ! गब्मवक्षित्रम-मणुस्सीहंतो उववज्जीत, निर्मायक्ष्य मिश्रीस्मितम् निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निरमायस्य निर्मायस्य निरमायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निर्मायस्य निरमायस्य - े तींग्यव्यक्ति उववय्यांति ? अंतर्मयम्पर्गिति उवव्यव्यांति ? अंतरदीवगेहितो उवव्यांति ? कांतरदीवगेहितो अव्यव्यांति ?
- । जींग्यक्रिक किंडीस्यास-एडीइंडड्डाइस सरायस इस स
- प. जह कम्मभूमग गब्मवस्कंतिय-मणुस्सिहितो उववज्जीते,

असंखेज्जवासाउपहिंतो उववज्जात ? इ. गीयमा !संखेज्जवासाउपहिंतो उववज्जाते,

हें मींप्यवासायप्रिंगी उववर्गाति ?

, जिंग्यकार किंडीरिम्युम्मकार ि

। नींएप्निक िडीप्रधामानएप्रभेम्ह ि

- प. जह संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणुस्सिहितो उवचज्जाति, कि पज्जतपृहितो उवचज्जाति ? अपज्जतपृहितो उवचज्जाति ?
- उ. गीयमा ! पज्यत्य-संखेज्यवासायय-कम्पभूमग- गब्स-वस्केतिय-मणुस्तीहतो उवदाज्याति, णो अपज्यत्यहितो उवदाज्याति।
- प. जह पज्जतय संखेज्जवासायय कमाभूमग गब्स -व्यक्तितय-मणुस्सीहंतो उववज्जाति,
   ते समादिट-पज्जतय-संखेज्जवासायय कमाभूमगेहितो हिंतो उववज्जाति ?
   मिख्यदिहि-पज्जत्य-संखेजवासायय कमाभूमगेहितो उववज्जाति ?
- . गोवमा ! सम्मिह-पज्जत्य-संखेज्जवासावय-कम्म-मूमग्-गव्यवक्कंतिय-मणुस्सेहितो वि उववज्जोति, भिख्येदिहि-पज्जनएहितो वि उववज्जोति, । निांच्येवक्षेत्रिह-पज्जनपहित्ये

भूमग-गब्भवक्कातय-मणुस्सीह्ता वववज्जात ?

प. जड् सम्मीहीडु-पज्जत्य-संखेज्जवासावय-कम्मूमग-गडमवस्कानय-मणुस्सीहेतो उववज्जाति, किं संजयसम्मीदीडीहोत्ती उववज्जाति ?

र तिरिष्णविद्य किंदीयुक्तिप्त - इतिमानविद्या अस्ति है

संजयासंजय-सम्मदिष्टि-पज्जत्तय-संखेज्जवासाउय-गब्भवक्कंतिय-मणुस्सेहिंतो उववज्जंति ?

उ. गोयमा ! तीहिंतो वि उववज्जंति। एवं जाव अच्चुओ कप्पो।

एवं गेवेज्जगदेवा वि।

णवरं-असंजय-संजयासंजएहिंतो एए पडिसेहेयव्वा।

एवं जहेव गेवेज्जगदेवा तहेव अणुत्तरोववाइया वि।

णवरं-इमं णाणत्तं-संजया चेव।

 प. जइ संजय-सम्मिदिट्टि-पज्जत्तय-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गङ्भवक्कंतिय-मणुस्सेहिंतो उववज्जंति,
 किं पमत्त-संजय-सम्मिदिट्टि-पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति ?

अपमत्तसंजएहिंतो उववज्जंति?

- उ. गोयमा ! अपमत्त-संजएहिंतो उववज्जित, नो पमत्त-संजएहिंतो उववज्जित।
- प. जइ अपमत्त-संजएहिंतो उववज्जंति,

किं इड्ढिपत्त-अपमत्त-संजएहिंतो उववज्जींत ? अणिड्ढिपत्त अपमत्त-संजएहिंतो उववज्जींत ?

उ. गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति।

–पण्ण. प. ६, सु. ६५७-६६५

- 9२. तिरिय मिस्सोववण्णग अङ्घ कप्पाणं णामाणि— अङ्घ कप्पा तिरियमिस्सोववण्णगा पण्णत्ता, तं जहा—
  - 9. सोहम्मे, २. ईसाणे, ३. सणंकुमारे, ४. माहिंदे, ५.वंभलोगे,६.लंतए,७.महासुक्के,८.सहस्सारे। *–ठाणं.अ.८,सु.६४४*
- १३. चउवीसदंडएसु एगसमए उववज्जमाणाणं संखा-
  - प. दं. १. नेरइया णं भंते ! एगसमए णं केवइया उववज्जंति?
  - गोयमा ! जहण्णेणं एगो वा, दो वा, तिण्णि वा,
     उक्कोसेणं संखेञ्जा वा, असंखेञ्जा वा उववञ्जंति।
     एवं जाव अहेसत्तमाए।
  - प. दं. २. असुरकुमारा णं भंते ! एगसमए णं केवइया उववज्जति?

या संयतासंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्षायुष्क कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं?

उ. गीतम ! वे (आनत देव) तीनों में से ही आकर उत्पन्न होते हैं। अच्युतकल्प तक के देवों के उपपात का कथन इसी प्रकार करना चाहिए।

इसी प्रकार (नी) ग्रेवेयक देवों के उपपात के विषय में भी समझना चाहिए।

विशेष—असंयतों और संयतासंयतों से इनकी उत्पत्ति का निषेध करना चाहिए।

इसी प्रकार जैसे ग्रैवेयक देवों की उत्पत्ति के विषय में कहा, वैसे ही पांच अनुत्तरोपपातिक देवों की उत्पत्ति समझनी चाहिए।

विशेष-यह भिन्नता है कि संयत ही अनुत्तरोपपातिक देवों में उत्पन्न होते हैं।

- प्र. यदि (वे) संयत सम्यग्टृष्टि पर्याप्तक संख्यातवर्षायुष्क कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों में से आकर उत्पन्न होते हैं तो क्या वे प्रमत्तसंयत-सम्यग्टृष्टि पर्याप्तकों में से आकर उत्पन्न होते हैं या अप्रमत्तसंयत सम्यग्टृष्टि पर्याप्तकों में से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! अप्रमत्तसंयतों में से आकर (वे) उत्पन्न होते हैं। (किन्तु) प्रमत्तसंयतों में से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. यदि वे (अनुत्तरोपपातिक देव) अप्रमत्तसंयतों में से आकर उत्पन्न होते हैं? तो क्या ऋद्धि प्राप्त-अप्रमत्तसंयतों में से आकर उत्पन्न होते हैं? या अऋद्धि प्राप्त-अप्रमत्तसंयतों में आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम !(वे) दोनों मे से ही आकर उत्पन्न होते हैं।
- 9२. तिर्यक् मिश्रोपपन्नक आठ कल्पों के नाम— आठ कल्प वैमानिक (देवलोक) तिर्यक् मिश्रोपपन्नक (तिर्यञ्च और मनुष्य दोनों के उत्पन्न होने योग्य) कहे गए हैं, यथा— १. सौधर्म, २. ईशान, ३. सनत्कुमार, ४. माहेन्द्र, ५. ब्रह्मलोक,
  - ५. साधम, २. इशान, ३. सनत्कुमार, ४. माहन्द्र, ५. ब्रह्मणप ६. लान्तक, ७. महाशुक्र, ८. सहस्रार।
- 93. चौबीस दंडकों में एक समय में उत्पन्न होने वालों की संख्या-प्र. दं. 9. भंते ! एक समय में कितने नैरियक उत्पन्न होते हैं?
  - गौतम ! वे जघन्य एक, दो या तीन,
     उत्कृष्ट संख्यात या असंख्यात उत्पन्न होते हैं।
     इसी प्रकार अधःसप्तम पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए।
  - प्र. दं. २. भंते ! असुरकुमार एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं ?

१. जीवा. पडि. ३, सु. ८६ (२)

- उ. गीतम !(वे) जघन्य एक, दो या तीन,
- । उँ तिंड एफट ताव्यांस या आस्यांस्या । उन्हुट । प्रज्ञाम । मज्ज मन्येप आमकुमनीम्त आका सिंड . ९९-६ . इ एफट निक्ति मिं प्रमप्त कप्र घिट कधीाकव्यिषु ! िहंम . ९९ . इ . . १

6240

- ें हैं निंड जान्यसंस्कृत (३) मार्गि क्ष्मित क्ष्मित हैं। मार्गि क्ष्मित हैं। । हैं निंड हम्फ्र
- र्गिः क्रियाक्राफ्तं, क्ष्मीक्ष्यः ज्ञाक्ष्यः । १९-६६ . इं । प्रज्ञाम् । म्डकं में घषघे के क्रिक्यं क्ष्मीक्राक्ष्याः

- । हैं जिड़ र्क इग्रिश मिन्नी प्रमास नीए क्षिणिस कि नीफड़ में नाक्ष्म्रप । हैं निह इफ्ट (जिप्तीसन्छ) ताष्ट्रसंख्
- जसल्यात (यनस्यात) उत्पन्न होत हो । इ.५ ९७ : में कितने अप एक समय में कितने उपन्न १ ई ६६
- , मितम । वे जयस्य एक, दो या तीन,
- । हैं तिंह एक का असंख्यात था असंख्यात का का व्युति हैं। दं. १८-२४: इसी प्रकार श्रीम्य, चतुरिक्षिय, सम्मुच्छिम कंकीक्ष्य तिर्धेञ्चयोक्षिक,
- स्ट्रिस मख्डीसम , कानीकार्यका मख्डीसम प्रमा अहिंदी , जानका मुक्ति , महिंदी , स्वाप्ता क्रिया अन्याता प्रमाणका , क्षाता क्षाता है । स्वाप्ता क्षाता क्
- गर्भन मनुष्य आनंत, प्राणत, आरएा, अस्युत, (नी) ग्रेबेयक, पार्मन मनुष्य आनंत, प्राणत, आरएा, अस्युत, (नी) (पांच) अनुत्तरीपपातिक देव,
- ज्यस्य एक, दो या तिन, १ई तिह स्फर ताख्या
- -mpak कि म्छि हैं इसी के कि मिर्ग कि र कि कि एक र . ४ ९
- ९ ई र्राइ इसी निस्की में एमस क्ये! हों. R
- व. गीतम ! (वे) जयन्य एक, दो या तीन,
- । ई र्तिङ इसी ठाए कि कए उन्कृट
- -- एफक्रप्र कि झीकह्नपर्गिरित्तं में किंग्रें सिव्या स्थापन । -- इं -- अपने सिव्या क्षित्र किंग्रिक स्थापन

. जेवा.पडि. इ.स<del>ु</del>. २०१ ई.

३. विया.स.३४,उ.१३,मु.१६

- कह्ममिरिस्परम् , ईं कहममिरिस्नम्ह कछीरहै । छः । किंद्र , ह . प्र े ईं कहममुरायम्रायम्
- . गीयमा ! जहण्येणं एक्को या, दो वा, तिर्णण वा, मिल्जिया च उक्कोमा संस्कृता वा असंस्कृता वा उक्किन

- उ. गीयमा ! जहणोगं एक्को वा, दो वा, तिर्मण वा, तिर्मणे संखेज्या वा, असंखेज्या वा उनवज्जाति।
- तं. ३-११. एवं जाव थिणयकुमारा वि भाणियव्या। म. दं. १२. पुढविकाइया णं भंते ! एगसमएणं केवइया
- उत्वय्योति ? 1. गीयमा ! अणुसमयं अविरक्षियं असंखेण्या उदवय्योति।
- हं. ९३-९५. एवं आर, केंक, वाक्काइया।
- प. दं. ९६. वणस्सहकाइया णं भंते ! एगसमए णं केवइया र निध्यवकर
- उवस्यातः । सहणुववायं पहुच्च अणुसमयं अविरहिया ७. गोयमा ! सहणुववायं पहुच्च अणुसमयं अविरहिया । जणंता उवस्यमंति
- परहाणुववायं पडुच्च अणुसमयं अविरहिया असंखेग्जा उववज्जांति
- प्रमुख्या एगसमए णं म्. दं. १७. वेड्डिया णं भेते ! केवड्या एगसमए णं उववय्योति ?
- उ. गीयमा ! जहण्णेणं एगो वा, से वा, तिर्गण वा, उक्कोसेणं संखेच्या वा, असंखेच्या वा उदवच्चांति?। दं. १८-२४. एवं तेड्दिया, चर्डारिया, सम्मुख्यम-
- पंचीदय-तिरिस्खजीणिया, गब्भवस्कंतिय-पंचेदिय-तिरिस्खजोणिया, सम्मुच्छिम-मण्सा, वाणमंतर, जोइसिय, सीहम्मीसाण-सुज्जमार-माहिंद-बंभलोए-लंतग-सुक्क-सहस्सारकपदेवाय एए
- जहा नरह्या। गब्भवक्कं तियमणूस-आणय-पाणय-आरण-अच्चुय-गेवेज्जग-अणुत्तरीववाह्या य,
- एए जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिर्गणा वा, उक्कीसेणं संखेग्जा उववज्जाति<sup>३</sup>।
- −dool. q. ε, <del>y</del>. ε? εγε-ε<sub>3</sub> γ
- १४. एगसमए सिद्धाणं सिन्झणा संखा पह्नवणं—
- प. मिस्थामं मंत्रे ! एमसमएमं केवड्या मिन्हां हे
- . मोयमा ! जहणोगं एक्को वा, दो वा, तिणिण वा, उक्कोसीणं अङ्सयं। — पण्णः ९. इ. ६ ३ ६ ६ इ
- व्यवीसदंडएसु अणंतरीववण्णनताड् परूवणं-
- प. दं. ९.मेरड्सा णं भंते ! तीं अणंतरीवण्णापा १ परंपरीववण्णापा, अणंतरपरंप अण्ववण्णापा
- े. (क) . ए. *उपरायमे णं भेतें ! जीश एमस*मएणं केंब्रह्या उत्वर्ग होता ? हे. प्रोप्य जिल्हाणां एक्का हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो है.
- . हे ना मार्गमा ! जहण्णेणं एक्को दा, हो दा, हो सा, विक्को मां संबेग्मा हा , असंखेना हा उचवन्ना हा
- -विया. स. १९, उ. १, मु. ह
- ं हों मं मंत्र मंत्र मिन्निनिक्षित से मंत्र न्यवन्यवार्ग में में । हों मिन्निक्त के व्यवस्था के व्यवस्था हों में

- उ. गोयमा ! नेरइया अणंतरोववण्णगा वि, परंपरोववण्णगा वि, अणंतरपरपंर अणुववण्णगा वि।
- प. से केणडेणं भंते ! एवं वुच्चइ—''नेरइया अणंतरोववण्णगा वि, परंपरोववन्नगा वि, अणंतरपरंपर अणुववण्णगा वि?"
- उ. गोयमा !जे णं नेरइया पढमसमयोववण्णगा ते णं नेरइया अणंतरोववण्णगा,

जे णं नेरइया अपढमसमयोववण्णगा ते णं नेरइया परंपरोववण्णगा,

जे णं नेरइया विग्गहगतिसमावण्णगा, ते णं नेरइया अणंतरपरंपर अणुववण्णगा।

से तेणहेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--

''नेरइया अणंतरोववण्णगा वि, परंपरोववण्णगा वि, अणंतरपरंपरअणुववण्णगा वि।''

दं. २-२४ एवं निरंतरं जाव वेमाणिया।

–विया. स. १४, उ. १, सु. ८-९

- १६. चउवीसदंडएसु उववञ्जमाणेसु उप्पायस्स चउभंग परूवणं—
  - प. दं. १ नेरइए णं भंते ! नेरइएसु उववज्जमाणे,
    - १. किं देसेणं देसं उववज्जइ?
    - २. देसेणं सव्वं उववज्जइ?
    - ३. सव्वेणं देसं उववज्जइ?
    - ४. सव्वेणं सव्वं उववज्जइ ?
  - उ. गोयमा ! १. नो देसेणं देसं उववज्जइ,
    - २. नो देसेणं सव्वं उववज्जइ,
    - ३. नो सव्वेणं देसं उववज्जइ,
    - ४. सव्वेणं सव्वं उववज्जइ।
    - दं. २-२४ एवं जाव वेमाणिए। -विया. स. १, उ. ७, सु. १
  - प. दं. १. नेरइए णं भंते ! नेरइएसु उववण्णे—
    - १. किं देसेण देसं उववण्णे,
    - २. देसेण सव्वं उववण्णे,
    - ३. सब्वेण देसं उववण्णे,
    - ४. सब्बेण सब्बं उववण्णे ?
  - उ. गोयमा ! १. नो देसेण देसं उववण्णे,
    - २. नो देसेण सट्यं उववण्णे,

- उ. गीतम ! नैरियक अनन्तरोपपत्रक भी हैं, परम्परोपपत्रक भी है, अनन्तरपरंपरानुपपत्रक भी हैं।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "नैरियक अनन्तरोपपन्नक भी हैं, परम्परोपपन्नक भी हैं और अनन्तर परम्परानुपपन्नक भी हैं?
- गौतम ! जिन नैरियकों को उत्पन्न हुए अभी प्रथम समय ही हुआ है वे (नैरियक) अनन्तरोपपन्नक हैं।
   प्रथम समय के वाद उत्पन्न होने वाले नैरियक परम्परोपप्रक हैं।

जो नैरियक जीव नरक में उत्पन्न होने के लिए (अभी) विग्रहगित में चल रहे हैं, वे (नैरियक) अनन्तरपरम्परा-नुपपन्नक हैं।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-

"नैरियक जीव अनंतरोपपन्नक भी हैं, परंपरोपपन्नक भी हैं और अनन्तरपरम्परानुपपन्नक भी हैं।

दं. २-२४. इसी प्रकार निरन्तर वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए।

- १६. उत्पद्यमान चौवीस दंडकों में उत्पाद के चतुर्भंगों का प्ररूपण-
  - प्र. दं. १. भंते ! नारकों में उत्पन्न होता हुआ जीव-
    - क्या एक भाग से एक भाग को आश्रित करके उलब्र होता है?
    - २. एक भाग से सर्व भागों को आश्रित करके उत्पन्न होता है?
    - ३. सर्वभागों से एक भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है?
    - ४. सर्वभागों से सर्वभागों को आश्रित करके उत्पन्न होता है?
  - उ. गौतम ! १. (नारक जीव) एक भाग से एक भाग को आश्रित करके उत्पन्न नहीं होता है.
    - २. एक भाग से सर्वभागों को आश्रित करके उत्पन्न नहीं होता है।
    - सर्वभागों से एक भाग को आश्रित करके भी उत्पन्न नहीं होता है।
    - ४. सर्वभागों से सर्वभागों को आश्रित करके उत्पन्न होता है।
    - दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त कहना चाहिए!
  - प्र. दं. १. भंते ! नारकों में उत्पन्न हुआ नैरियक-
    - क्या एक भाग से एक भाग को आश्रित करके उत्पन्न हुआ है?
    - २. एक भाग से सर्वभागों को आश्रित करके उत्पन्न हुआ है ?
    - सर्वभागों से एक भाग को आश्रित करके उत्पन्न हुआ है?
    - ४. सर्वभागों से सर्वभागों को आश्रित करके उत्पन्न हुआ है?
  - गौतम ! १. एक भाग से एक भाग को आश्रित करके उत्पन्न नहीं हुआ है।
    - २. एक भाग से सर्वभागों को आश्रित करके उत्पन्न नहीं हुआ है।

- डिम *हिम्म के के के प्रा*क्षित कि एक के के कि कि है।
- 1ई स्टिंड हिम्म की का निवास कि गिमान है गिमान है। . ४
- । गृज्ञीाच ान्डक त्र्नेभ किनामें अकार भिड्ट .४६-६ . इं
- हर्म क्रिक क्रिक तिशास कि एए मिन्निस कि एक . १ - मिर्फ क्रान । हिंड । क्षेत्र है । क्षेत्र है । क्षेत्र है । है । प
- ें हैं 156
- ? . अध्भाग से स्वेभागों को आश्रित करके उसन्न होता है ?
- मिन हिंग के एक मिन्ना कि गिमिन के स्वार्थ कि गिमिन के कि निर्मा कि गिमिन के कि मिना कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिम कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिम कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिम कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि गिमिन कि ग
- ५. सर्वभाग से सर्वभाग कि गाभित करक होता है ?
- हिम हमर कीक नशीस कि गमधेस में गमधेस . १ उ. गीतम् !
- **।** है 11,15 हिम हरूर क्रक मधीर कि एमधेर हे गिमधेर कर क ि गानि
- ४. सर्वमागों से सर्वमागों को अभिनत करके उत्पन्न होता है।
- [पृत्रीाम ान्त्रक क्र्मेप क्रनीमर्म मि पृत्नी क हुरुर ज़क्र मिट्ट । সূর্যাদ । দরক দ্লেটদ কর্নাাদর্চ সাক্রম সিই .४९-९ . ই
- र्ति इप्रय राज्या कराम के क्षिप्रामप्तर प्रम ! र्तम . ६ . इ . प्र -ाणम्लप्त क नीमर राज्य निर्मा में संकड़ मोधि . ७९
- ९ हैं तिह इफ्ट ग्रान्ग्रनी गर हैं
- हि)। मिर्गार में उसने हैं होई होई दिर मिराना (है)। मिरान क
- ार हैं कि इप्रध राज्नाम एक घड़ रामकुरमुध ! किंम . द . हे . R । हैं निर्दे हफ़र मि राज्ञानी ग्रस्टि हैं निर्दे हफ़र ि राज्ञाप्त कार्यार के क्लिक किये किये मार्ग्स अस्त अस्ति हैं
- हफ़र मि रात्र में अपने हैं है है है है है है साम है । महार है । ़ें हैं हिंड हिंग्सर राज्यमा
- । इं र्ताइ हफ्ट कि अम्भनी अधि ई र्ताइ हफ्ट मि राज्ञाम वर्ड कं ज्ञियेष रामकृतनील राक्ष मिड्ट. १९-६ . व
- ़ डें किंड हरू*छ प्रान*्धार हैं रिहं इफ्ट राज्ञाम एक विक कियाकारिय ! रिष्ट . ९९ . इं . प्र
- हफ्ट रात्र्य ! (वे) मात्र उसन मही होते हैं फिल्तु निरम्प (वे) ।
- ार है तिव हरूर भाग । द्वीहर के कि एस है । हो कि . ७६ . इ 15 तिह हम्म्छ <u>राम्तरा</u>मी क्रुनकी है तिह हिम् हम्म्छ राम्पाप्त वृत्ति क क्रिये क्यीकिविभिन जाकर भिट्ट ३९-६९ .व
- क्रि मिर्म १(वे) सन्तर में उसद होने हैं में हैं भी उसद होंगे हैं ९ इं र्ति इस्ट राम्रमी

**5** काइ

- ३. नी सब्वेण देसं उदावणी,
- ४. सब्देण सब्दं उद्देण्णी।
- हें, २-२४ एवं जाद केमाणिए।
- -विया, स. १, उ. ७, सु. ५ (१)
- प. दं. १. मेरइए णां भेते ! नेरइएसु उववज्जमाणे,
- 9. कि अद्वा अद्भ उववण्यद्भ
- ५. अन्द्रेण सब्दं उववज्जाइ,
- 3. सत्वेग अन्त् वर्ववन्यहे,
- ४. सुव्येण सुव्यं <u>उ</u>ववज्जाइ ?
- *१. मी अञ्चेपा अञ्च उत्तवप्या*इ, उ. गीयमा !
- २. मी अन्द्रेण सब्दं उददज्याद्र,
- ३. मी सत्येण अन्द्र उत्तर्भाई,
- ४. सत्येग सत्यं उववण्याइ।
- एवं उददणके दि जाद इसाणिए। । गुणीमिह हाए हेग्र ४६-६ . इ
- े निया. स. १, उ. ७, <del>मु</del>. ६
- प. दं. १. र्यणम्भापुढीयेनेरइया णं भेते ! कि संतर् 9७. चयवीसदंडएसु संतर-निरंतर-उववज्जाण पलवण-
- उ. गोयमा ! संतरं पि उववज्जीते, निरंतरं पि उववज्जीते। उववन्गीते, निरतरं उववन्गीते ?
- उववज्जीते। मी रेकोमी , कींच्यकट मी रेक्स प्रामक्तम काल वृष्
- निरंतरं उववज्जीते ? प. इ. २. असुरकुमारा णं भेते ! देवा कि संतरं उववज्जीते,
- उ. गीयमा ! संतर् पि उववज्जीते, निरंतर पि उववज्जीते।
- निरितर पि उववण्णीते। प. दं. ३-११. एवं जाव थोणयकुमारा संतर् पि उववज्जीते,
- प. दं. १२. पुढायकाइया णं भते ! कि संतर् उववज्जाते,
- उ. गीयमा ! मी संतर् उववज्जीते, निरंतर उववज्जीते। निरंतरं उववज्जीते ?
- किर्वियम्बर्गि, निर्विर उववय्यति। दं. १३-१६ एवं जाव वण्णसद्काइया नी संतर
- उत्वन्त्राप् र प. दं. १७. वेड्डिया णं भंते ! किं संतर् उववज्जीते, निरंतर्
- उ. गीयमा ! संतर् पि उववज्जीते, निरंतर पि उववज्जीते।

दं. १८-२० एवं जाव पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिया संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति,

- प. दं. २१. मणुस्सा णं भंते ! िकं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ?
- उ. गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति।

दं. २२-२४ एवं वाणमंतरा, जोइसिया, सोहम्म जाव सव्यहसिद्धदेवा य संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति।<sup>9</sup> –पण्ण. प. ६, सु. ६९३-६२२

#### १८. सिद्धाणं संतरं-निरंतरं सिज्झण परूवणं-

- प. सिद्धा णं भंते ! किं संतरं सिज्झंति, निरंतरं सिज्झंति ?
- उ. गोयमा ! संतरं पि सिज्झंति, निरंतरं पि सिज्झंति। -पण्ण. प. ६, सु. ६२३

#### १९. चउवीसदंडएसु उववाय विरहकाल परूवणं-

- प. दं. १. रयणप्भापुढिविनेरइया णं भंते ! केवइयं कालं विरिह्या उववाएणं पण्णता ?
- उ. गोयमा !जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउवीसं मुहुता।
- प. २. सक्करप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णता ?
- गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं सत्त राइंदियाइं।
- प. ३. वालुयप्पभापुढिवनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरिह्या उववाएणं पण्णता ?
- ज. गोयमा !जहण्णेणं एग समयं, उक्कोसेणं अद्धमासं।
- प. ४. पंकप्पभापुढिवनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरिहया उववाएणं पण्णता ?
- उ. गोयमा !जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं मासं।
- प. ५. धूमप्पभापुढिविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरिहया उववाएणं पण्णता ?
- ज. गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं दो मासा।
- प. ६. तमापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा !जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चत्तारि मासा।
- प. ७. अहेसत्तमापुढिवनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरिह्या उववाएणं पण्णता ?

- दं. १८-२० इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक पर्यन्त के जीव सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. दं. २१. भंते ! मनुष्य क्या सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर उत्पन्न होते हैं ?
- गौतम !(वे) सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं।
  - दं. २२-२४ इसी प्रकार वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क तथा सीधर्म कल्प से सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त के देव सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं।

#### १८. सिद्धों के सान्तर-निरन्तर सिद्ध होने का प्ररूपण-

- प्र. भन्ते ! सिन्द्र क्या सान्तर सिन्द्र होते हैं या निरन्तर सिन्द होते हैं?
- उ. गीतम !(वे) सान्तर भी सिद्ध होते हैं और निरन्तर भी सिद्ध होते हैं।

#### १९. चौवीस दंडकों में उपपात विरहकाल का प्ररूपण-

- प्र. दं. १. भंते ! रत्नप्रभापृथ्वी के नैरियक कितने काल तक उपपात से विरिहत कहे गए हैं ?
- जीतम ! जघन्य एक समय,उत्कृष्ट चौवीस मुहूर्त उपपात से विरहित कहे गये हैं।
- प्र. २. भंते ! शर्कराप्रभापृथ्वी के नैरियक कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं ?
- जीतम ! जघन्य एक समय,उत्कृष्ट सात रात्रि-दिन तक ।
- प्र. ३. भंते ! वालुकाप्रभापृथ्वी के नैरियक कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं ?
- जीतम ! जघन्य एक समय,उल्कृष्ट अर्धमास तक।
- प्र. ४. भंते ! पंकप्रभापृथ्वी के नैरियक कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं ?
- जीतम ! जघन्य एक समय,जल्कृष्ट एक मास तक।
- प्र. ५. भंते ! धूमप्रभापृथ्वी के नैरियक कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं ?
- उ. गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट दो मास तक।
- प्र. ६. भंते ! तमःप्रभापृथ्वी के नैरियक कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं ?
- उ. गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चार मास तक।
- प्र. ७. भंते ! अधःसप्तम-पृथ्वी के नैरियक कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं ?

- १. (क) विया.स.९, उ. ३२, सु. ३-६
  - (ख) विया. स. ९, उ. ३२, सु. ४८ में गांगेय के प्रश्नोत्तरों के रूप में है।
- (ग) विया.स.१३,उ.६,सु.२-४

- उ. गोतम ! जधन्य एक समय,
- र्म हाएएट का रुपक निकी प्रामकुरमुख . १! जिंम . द . वे . R किंत भाम उस प्रकृर
- उ. गीतम ! जधन्य एक समय, ें हैं गुए ईक तड़ीर वि
- −किम्पर प्राक्त मिट्ट . १ ९ ६ . ई । कि केंद्रुप <u>भिनिष्ट</u> ऋकेट
- ३. सुवर्णकुमार, २. नागकुमार,
- , ग्रामकृष्ट्रघं .४ ५. अगिनकुमार,
- , ग्रामकुर्माइ . ३ , प्रामकुष्रीऋ . थ
- र्जायुकुमार और , ग्रामकुषिहर्भ . ১
- ।ई ागा १३५ क के मुहुद्दी का कहा गया है। त्रित का उपपात विरहकाल जमन्य एक समय का तथा । तह किई ग्रामकुक्तनीत्र .0 ९
- । हैं ग्राप् इक कड़ी प्रविध्व के काय काय काय है । विश्व कि काय काय काय है । विश्व काय काय काय काय है । विश्व क ़ें हैं ग्राप् इक तड़ी ग्रिंग मि प्र. दं. १२. में प्रधीकारिक कीव कितने काल का है . ११ . इं.
- । हैं ग्राप् इंक **त**हीं भिष्टि <del>में</del> तापण्ट ४. बायुकायिक एवं ५. वनस्पतिकायिक जीव भी प्रतिसमय , कमिक्नाफ़ . ६ , कमिक्मि . ९ ज़क्स भिट्ट ३९-६९ . ई
- में हं. १७ . वं. १ हं. ह्या है । होन कार निक्त निक्त कार है । ए
- उ. गीतम ! जधन्य एक समय, ें हैं ग़ुए इंक फ़्डीं) छी
- प्रजीए ।ननाए प्रली के लाकड़) ही तापपट के इ. १८-१९ इसी प्रकार ७ जीन्द्रय एवं ८. चतुरिन्द्रय ।का नेड्रेमुक्त्म अकुर
- ें हैं प्राप् इक तहीं भी कि प्राप्य का लाक <del>नि</del>क्री प्र. दं. २०. भंते ! समूखिम पंखीस्राधियत्विव्ययोगिक गोव
- उ. गीतम । जधन्य एक समय,
- कित राम रामि किता किता किता किता है है। उक्छेष्ट अन्तर्मृहत्।
- उ. गीतम ! जधन्य एक समय, ़ हैं ग़ा<sup>र</sup> ईक ज़ड़ी ग्रंग है जाएएट
- िक्र हेड्रेस इग्राष्ट प्रकुर
- ़ें डें ग्रा<sup>र</sup> इंक तड़ी ग्रंग <del>ह</del> ताम्मर का रात निकी प्रमुम मध्यीम्म ! रीम . १५ . ў . е . к
- उ. गीतम ! जवन्य एक समय,
- तडीं भि तापमर कि लोक निकी स्पृम एमेए! र्हाम .द . K किए ठेड्रेस मिनिन उन्हर
- उ. गीतम ! जवन्य एक समय, ़ है ग़ार ईक
- ें हैं गुए इंक प्रहोग्रे में हैं १२. में ! वाणव्यत्तर देव किले कार राह . इ. १ 1ई प्राः ईक फड़ींग्रेमी में ताएएट कि केंद्रम डग़ान उन्कृध

- उ. गीयमा !जहण्णेणं एगं समयं,
- प. दं. २. असुरकुमाराणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया । गिमाम्ग्छ गिमिक्रिह
- उन्निएणी पण्णात्ता रे
- उक्कोसेणं चउन्दीसं मुहुता। उ. गीयमा !जहण्णेणं एगं समयं,
- ३. सुवणाकुमाराण, २. गागिकुमीराण,
- त्। अभिगकुमाराणां, ४. विज्युकुमाराण,
- , गिरामकुडीइंट . थ ह. दीवकुमाराणां,
- १. वाउकुमाराण, ८. दिसाकुमाराणं,
- पतेयं पतेयं जहण्णेणं एगं समयं, उदकीसेणं चंउदीसं १०. थीणयकुमाराण य
- उववाएगं पण्णत्ता हे प. दं. १२. पुढिवकाइयाणं भेते ! केवइयं कालं विरहिया
- ४. वाउकाइयाण वि, ५. वणस्सइकाइयाण वि अणुसमय . हे. ३३-३६. ५. आक्काह्याण वि. ३. पेक्शह्याण उ. गीयमा !अणुसमयविरहरं उददाएणं पण्णातां।
- म. द. १७. ६. बेड्रियाणं भेते ! केवड्यं कालं विरहिया । 1151पण पंजावार । प्रहो १ हो। है।
- उ. गीयमा !जहण्णेणं एगं समयं, उन्नवाएणं पण्णत्ता रे
- हे. १८-१९. एवं ७. मेड्रोइंस. ८. चर्चारीहिया। उक्कासणं अंतामृहत्तं।
- कवर्त काल विर्धिता उववाएणं पणाता है . हे. २०. ९. सम्मुच्छाम-पंदीहरा-तिरिस्तज्ञीणिशाणं मेंते!
- उ. गीयमा जिह्मणीणं एगं समयं,
- ! हेम राष्ट्राणियान्त्रिय-प्रतियन्त्रियाणियाणं भेते ! 1 जिस्ता अंत्रीमुहुत्ता
- उ. गीयमा जिह्णणेणं एगं समयं, केवइयं कालं विर्विधा उववाएणं पण्णाता ?
- हैं. १९ . में . १९ . मुस्तिम-मणुस्साणं भंते ! केवइयं काल उक्कासणं बारस मुहत्ता।
- निरिह्या उववाएणं पणात्ता ?
- । ग्रम्भार्या चउव्यीसं मुह्त्ता। उ. गीयमा !जहण्णेणं एगं समयं,
- हे हे हे हे होते होते स्पास्साणं भेते ! केवड्यं काल . १ . P
- उ. गीयमा !जहण्णेणं एगं समयं, विरिह्या उववाएणं पण्णत्या ?
- उन्निप्णि पणात्ता हे प. दं. २२. वाणांमंत्राणां भंते ! केवड्यं कालं विरहिया । 115 हम सुराइ गिर्मिक्छ

- ज. गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मृहृत्ता।
- प. दं. २३. जोइसियाणं भंते ! केवइयं कालं विरिहया उववाएणं पण्णता ?
- ज. गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं,उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता।
- प. १. दं. २४. सोहम्मकप्पे देवाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता।
- प. २. ईसाणेकप्पे देवाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णता ?
- ज्ञायमा ! जहण्णेणं एगं समयं,ज्यकोसेणं चउव्वीसं मुह्ता।
- प. ३. सणंकुमारदेवाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?
- ज्ञायमा ! जहण्णेणं एगं समयं,जक्कोसेणं नव राइंदियाइं, वीसा य मुहुत्ता।
- प. ४. माहिंददेवाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णता ?
- उ. गोयमा !जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं बारस राइंदियाइं, दस मुहुता।
- प. ५. बंभलोयदेवाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता?
- ज्ञेयमा ! जहण्णेणं एगं समयं,ज्यकोसेणं अद्धतेवीसं राइंदियाइं।
- प. ६. लंतगदेवाणं भंते ! केवइयं कालं विरिहया उववाएणं पण्णत्ता ?
- ज. गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं,जक्कोसेणं पणयालीसं राइंदियाइं।
- प. ७. महासुक्कदेवाणं भंते ! केवड्यं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?
- ज्ञायमा ! जहण्णेणं एगं समयं,ज्यकोसेणं असीतिराइंदियाइं।
- प. ८. सहस्सारदेवाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा !जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं राइंदियसयं।
- प. ९. आणयदेवाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णता ?
- गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जा मासा।
- प. १०. पाणयदेवाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?

- जीतम ! जचन्य एक समय,जल्कृष्ट चोवीस मुहर्त तक।
- प्र. दं. २३.भंते ! ज्योतिष्क देव कितने काल तक उपपात से विरक्षित कहे गए हैं ?
- जातम ! जघन्य एक समय,जल्कृष्ट चोवीस मुहुर्त तक।
- प्र. १.दं. २४. भंते ! सीधर्मकल्य में देव कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं ?
- गौतम ! जघन्य एक समय,उत्कृष्ट चौवीस मुहुर्त तक।
- प्र. २. भंते ! ईशानकल्प में देव कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं ?
- उ. गीतम ! जचन्य एक समय, उत्कृप्ट चौवीस मुहुर्त तक।
- प्र. ३. भंते ! सनत्कुमार देव कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं ?
- जीतम ! जघन्य एक समय,उत्कृष्ट वीस मुहूर्त सहित नी रात्रि दिन तक,
- प्र. ४. भंते ! माहेन्द्र देव कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं ?
- जीतम ! जघन्य एक समय,उत्कृष्ट दस मुहूर्त सहित वारह रात्रि दिन तक,
- प्र. ५. भंते ! व्रह्मलोक के देव कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं?
- उ. गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साढ़े वाईस रात्रिदिन तक।
- प्र. ६. भंते ! लान्तक देव कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं ?
- जीतम ! जघन्य एक समय,उत्कृष्ट पैंतालीस रात्रिदिन तक।
- प्र. ७. भंते ! महाशुक्र देव कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं ?
- उ. गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अस्सी रात्रिदिन तक।
- प्र. ८.भंते ! सहस्रार देव कितने काल तक उपपात से विरहित कहें गए हैं ?
- गौतम ! जघन्य एक समय,उत्कृष्ट सौ रात्रिदिन तक।
- प्र. ९. भंते ! आनतदेव कितने काल तक उपपात से विरहित कहें गए हैं ?
- जीतम ! जघन्य एक समय,उत्कृष्ट संख्यात मास तक।
- प्र. 90. भंते ! प्राणतदेव कितने काल तक उपपात से विरिहत कहे हैं ?

<u> – иिघ्य</u>े

#### 6263

- उ. गीतम ! जधन्य एक समय,
- उत्कृष्ट संख्यात मास तक।
- ें हैं ग्राप्ट इंक त्रज्ञारमी में नामपर कार लाक निक्ती इंजागास ! जिम . ee . R
- उ. गीतम ! जवन्य एक समय,
- । किंग्ड माख्यात वर्षे।
- ़ें हैं **ग्रा** ईक ए. १५. मेरी ! अच्युतरेव किएन काल काल काल मित्र है। प्रिहिंद
- । किए तास्त्राप्त वर्ष । उ. गीतम ! वे जघन्य एक समय,
- ें हैं ग़ुए ईक छंडी) छी ह ताप्पर कित कार कियी वर्ड कप्रविह क्रिया है। हों . हर . R
- किए विकास मिलात सी वर्ष तक। उ. गीतम ! जघन्य एक समय,
- ें हैं ग्राप्ट इक छड़ी ग्रही में । मध्यम हे नाम्प्रक का काक निक्ती कई काफकी मध्यम ! होंम .४६ . ए
- ।किंत विष्यात हजार वर्ष तक। उ. गीतम ! जघन्य एक समय,
- ें हैं ग्राप्ट इंक छंडी छी में । उपरिध कार कार कार किसी है कार है। अपराय में
- िक्र विष्यात हास्या उपक्रिश उ. गीतम ! जधन्य एक समय,
- र् हैं प्राप इक तड़ी भी से तापपट कत लाक नित्नी प्र. १६. भेरे ! विजय, कैपरम, क्रियन, अपराणित इव
- <u>वर्केन्द्र असब्बाप काञ्च पक्ष।</u> उ. गीतम ! जवन्य एक समय,
- ़े हैं ग्राप् इक प्रहीम्मी
- त्रहोर्ग में तापपट कि गाए इंताक्ष्म के मंग्रिक उक्ट उ. गीतम ! जधन्य एक समय,
- त्रीफ्ट 18र्मस कि झार तीए क्रेपू क्ताञ्डू में क्रिंड मिथिंड . 0 ६ । हैं ग्राप्ट ईक
- ्रें तिव्र हफ्ट मिलें क्रि क्यीं में ि तिष्ट . १ . दे . R —Jupek lक
- **। इ त्रांत्र इफ्ट रेक क्राप्ट कि वृष्ट मि**गगिर म रात्रमा (समा हारा पूर्व भव का छोड़कर भविष्यकार में भि कूरने वाले की तरह कूरते हुए अध्यवसायनिवित कि भार निर्म है भिट्टे ,ई 157 के त्यार कि नाअ र्रग्स में राजध्यनीय उक्डिंश कि नाम सर । राज्ञ नमा मार्की ततीवेनीमाभनप्रम ाहिह एक्ट्र प्रकृत हो। स्था तुरु है हिए हिए । स्था
- ९ है। एम हिक कि प्रकार छकी घघनी कि जीएसर्रि किन्छ ्र है मिर्क नीए स्रोह कि कि कि (क) म्ह । निष्ट . R

- ें <del>निक्का</del> गम्निहार क्रीम क्रक

- ़े होए । इसि इंक हिम् गंप मीर्ह . P
- उवसंपिज्जिताणं विहरति। linlhbh
- भिष्याता भेषकालं तं भवं विषयनिता पुरिष भवं अन्झवसाणानेव्यसिएण प्रारमं ठाणं उत्तसंपर्णिणताणं विहर्द, एवामेव ते वि जीवा
- ान्डीरूपनी रंगठ हे रुपकार्म रियानीय के राजी है।

उ. गीयमा ! से जहाणामए पवए पवमाणे अज्झवसाण-

१७. सव्यह्मिखगदेवाणं भेते ! केवइयं कालं विरहिया

। में गायन्यात्राप्त प्राप्त मंत्रा भेरा १६. म

काल केवहचं भेर में किवहचं काल है। केवहचं काल केवहचं

प. १४. मिन्समगेवेज्जाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया

प. 93. हेडिममेलेज्जाणं भंते ! केंद्रधं कालं विरिहेया

प. १२. अन्युपदेवाणं भंते ! केवड्यं कालं विरहिया

प. १९. मार्यादेवाणं भेते ! केवइयं कालं विरहिया

-dool. q. e, y. 489-604

नीमर प्रदूध देशहों गुरामा के हुन हुए हो हुन हुन १०० ।

केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णाता ?

उक्कीसेणं संखेज्याइं वाससयसहस्साइं।

र नींएपन्न इस ! होने गाउड़ार . म

उ. गीयमा जिहण्योगं एगं समयं, उन्नवाएगं पण्णत्ता रे

िलाक रिय्क्षेप्रस् रिपिक्ष्रिक

उ. गोयमा जिह्मणेणं एगं समयं,

त. गीयमा !जहण्णेणं एगं समयं,

त. गीयमा !जहण्णेणं एगं समर्थ,

उ. गीयमा !जहण्णेणं एगं समयं,

उक्कीसेणं संखेज्या वासा।

त. गीयमा !जहण्णेणं एगं समयं,

उक्कोसेणं संखेज्या बासा।

उ. गीयमा !जहण्णेणं एगं समयं, उन्ननाएणं पण्णात्ता ?

। मिम क्षिक्रेम मिस्रिक्ट

त. गीयमा जिहणीयां एगं समयं,

क्ष्मध्यस्य भिक्मि

उन्ननाएणी पण्णात्ता ?

उस्सिएणी पण्णात्ता है

उन्ननाएणं पण्णात्ता हे

विरहिया उववाएगं प्रणाता ?

उदकीसेणं संखेज्जाइं वाससहस्साइं।

उक्कोसेणं संखेज्जाइं वाससयाइं।

उ. गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे बलवं जुगवं जुवाणे अप्पातंके थिरग्गहत्थे दढपाणि-पाय-पास-पिट्ठतरोरूपरिणए तल-जमल-जुयल परिघनिभ-बाहू चम्मेट्ठग-दुहण मुट्ठिय समाहय निचिय गत्तकाए उरस्सवलसमण्णागए लंघण-पवण जइण-वायाम-समत्थे छेए दक्खे पत्तट्ठे कुसले मेहावी निउणे निउणसिप्पोवगए आउंटियं वाहं पसारेज्जा, पसारियं वा बाहं आउंटेज्जा,

वित्थिण्णं वा मुट्ठिं साहरेज्जा, साहरियं वा मुट्ठिं विक्खरेज्जा, उम्मिसियं वा अच्छिं निमिसेज्जा, निमिसियं वा अच्छिं उम्मिसेज्जा। भवेयास्त्वे ?

- उ. गोयमा !णो इणट्ठे समट्ठे। जीवा णं एगसमएण वा, दुसमएण वा, तिसमएण वा विग्गहेणं उववज्जंति, तेसि णं जीवाणं तहा सीहा गई, तहा सीहे गइविसए पण्णते। 9
- प. ते णं भन्ते ! जीवा कहं पर भवियाउयं पकरेंति ?
- उ. गोयमा !अञ्झवसाणजोगनिव्वत्तिएणं करणोवाएणं, एवं खलु ते जीवा परभवियाउयं पकरेंति।
- प. नेसि णं भन्ते !जीवाणं कहं गइ पवत्तइ?
- गोयमा ! आउक्खएणं, भवक्खएणं, ठिइक्खएणं एवं अल् तेसिं जीवाणं गई पवत्तइ।
- प. ते णं भन्ते ! जीवा किं आइड्ढीए उववज्जीत, परिड्ढीए उववज्जीत ?
- गोयमा ! आइइढीए उववज्जंति, नो परिड्ढीए उववज्जाति।
- प. ने णं भन्ते ! जीवा किं आयकम्मुणा उववज्जीत, परक्रमुणा उववज्जीत?
- गोधमा ! आयकम्मुणा उववज्जति, नो परकम्मुणा उपवज्जति।
- प. ! य भन्ते ! बीदा कि आयणयोगेणं उववज्जति, परभविभेगं उपयज्जति?
- गोधमा ! आयस्ययोगेणं उववज्जति, नो परप्ययोगेणं अववज्जति।
- १ १ २-३५. अगुरकुमारा पं भन्ते ! कई उववज्जीत जाव परवर्षेत्रण प्रयोग्यति ?
- के रायमा १ क्या नेरहमा तहेव निरवसेसं जाव नो प्राम्यामक क्यानकारिक
  - ६ १२२ (ए) एरेग्रेस्थरमा अब वेमाणिया।

- उ. गौतम ! जैसे कोई बलवान्, युगोत्पन्न, वयप्राप्त, रोगातंक से रहित, स्थिर पंजा वाला, सुदृढ़-हाथ-पैर-पीठ उरू से युक्त, सहोत्पन्न युगल तालवृक्ष और अर्गला के समान दीर्घ सरल और पुष्ट बाहु वाला, चर्मेष्ट, धन-मुष्टिकाओं के प्रहार से जिसका शरीर सुघटित कर दिया हो और आत्मिक बल से युक्त, कूदने-फांदने चलने आदि में समर्थ, चतुर, दक्ष, तत्पर, कुशल, मेधावी, निपुण और शिल्पशास्त्र का ज्ञाता तरुण पुरुष अपनी संकुचित-बांह को शीघ्र फैलाए और फैलाई हुई बांह को संकुचित करे,
  - खुली हुई मुट्ठी बंद करे और बंद मुट्ठी खोले, खुली हुई आँख बंद करे और बंद आंख खोले तो क्या उन जीवों की इस प्रकार की शीघ्र गति और शीघ्र गति का विषय होता है?
- उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। वे (नैरियक) जीव एक समय की, दो समय की या तीन समय की विग्रहगति से उत्पन्न होते हैं। उन नैरियक जीवों की ऐसी शीघ्र गित है और इस प्रकार का शीघ्र गित का विषय कहा गया है।
- प्र. भंते ! वे नैरियक जीव परभव की आयु कैसे बांधते हैं?
- उ. गौतम ! वे जीव अपने अध्यवसाय योग से तथा कर्मबन्ध के हेतुओं द्वारा परभव की आयु बांधते हैं।
- प्र. भंते ! उन (नैरियक) जीवों की गित किस कारण से प्रवृत्त होती है?
- उ. गौतम ! आयु क्षय, भव क्षय और स्थिति क्षय होने पर उन जीवों में गति प्रवृत्त होती है।
- प्र. भंते ! वे (नैरियक) जीव आत्म ऋद्धि (अपनी शक्ति) से उत्पन्न होते हैं या पर-ऋद्धि (दूसरों की शक्ति) से उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! वे आत्म ऋद्धि से उत्पन्न होते हैं पर-ऋद्धि से उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. भंते ! वे (नैरियक) जीव स्वकृत कर्मों से उत्पन्न होते हैं या परकृत कर्मों से उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम ! वे स्वकृत कर्मों से उत्पन्न होते हैं परकृत कर्मी से उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. भंते ! वे (नैरियक) जीव अपने प्रयोग से (व्यापार) से उत्पन्न होते हैं या परप्रयोग से उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम ! वे अपने प्रयोग से उत्पन्न होते हैं परप्रयोग से उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. दं. २-११. भंते ! असुरकुमार कैसे उत्पन्न होते हैं यावत् क्या वे परप्रयोग से उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम ! जिस प्रकार नैरियकों की उत्पत्ति आदि के विषय में कहा उसी प्रकार आत्म प्रयोग से उत्पन्न होते हैं पर-प्रयोग से नहीं यहां तक कहना चाहिए।

दं. १७.२४. इसी प्रकार एकेन्द्रियों को छोड़कर वंमानिक पर्यन्त कहना चाहिए।

हे. १२-१६. में एकि में एकि में भा उसी क्रिक्त में 1931)

गृह ,ई क्रिंड कि एमम राष्ट्र प्रकुर तीएडाएन-गिर्धने पूर्वे होन्द्रेय

- क ज्ञाताफर मं क्रिडंग्र मिनिट कडीमीनम्फ-कडीमीनम् .९९ नणन्ना
- क ज्ञीर जीफ्ट क्नोम किनीमर्ड में में किपीर्र्ड कन्नीमीव्य 1ई क्रवेयू न्यक क ज्ञीर जीफ्ट क्रोमीव्यक्ति में में किपीर्र्ड कन्नीमीव्यक्त
- । इत्वत् हुन्द्र । १३. सस्पन्धुष्टि निध्यादृष्टि ह्योनुस्य दंबको में उत्पातापि क
- -एफम्प सम्पन्धिर नेरियको से वैमानिको पर्यन्त उत्तरि आहे का कथन १ई विन्

। प्रह्याप्ट ाम्हरू रुक्ड्छ कि फिल्लीकृ**–ष्र्यह**नि

- मिख्याहीट नैरियिकों से नैमानिकों पर्यन्त उत्तरित आदि का कथन् पूर्ववत् है।
- नाच्यांन हैं हीइ त्रितिष्ट्रह र्नातकी में एमम क्या कधीर हैं । हम . ९ . इ

कि ंगिए निंह तेतिहरू में एमम कए में किंडरे मिकिंट . ६९

- उ. गौतम !(वे) जघन्य एक, दो या तीन, उ. गौतम !(वे) जघन्य एक, दो या तीन,
- 1 हैं (स्त्रम) तिह स्तिवात उद्वातेत होते (मरते) हैं। उ. २-२४. इसी प्रकार सेंसे उपपात के विषय में कहा उसी अवात सिखें के विषय में भी कहता याहिए। उद्वर्तना के विषय में भी कहता याहिए।
- किंगि—ज्यीतिक और वैमानिक देवों के छिए (उद्वर्तना के स्थान ५१) ''स्ववन'' शब्द का प्रणेश कहना बाहिए।
- २४. घोषीस दंडको में सान्तर निरम्तर उद्वतंत का प्रक्रफा में प्र. १. १. १ कि ! किए का सामा प्रमाय दं १ कि । निरम्पर उद्वर्गन कि ।
- ि राज्ञरानी प्रक्षिट हैं किरक घ्लेष्ट्रह्य कि राज्ञास कि ! मर्गीए .ट ।ई किरक घरेष्ट्रह्य
- र्ढे. २-२४. जैसे उपपत के विषय में कहा है हैं। हैं। अड़कर में में प्रपत्त क्यूनर्तना के विषय में में कहांश प्रहार
- र्ल ाम्तेयङ्ड) प्रसी र्ल किमीमर्च ग्रीस् किमीकि—**गर्धनी** । प्रहीाण ाम्त्रक ार्गप्र कि छाड़ ''म्घळ'' (रम माझ
- -एएन्सूप रह लाक इंत्रेघी के न्तिडंड में किडंड सोबीट . २५ कि लाक स्टेडी कमीते के कियु एएएन्टर ! र्तम .६ .५ .४ इंडे प्राप्त हेंक प्रशिधी से मिनेड्ड

ह. १२-१६. प्रिंक्षि एवं देव।

। **वर्ष क्रिस्ट क्रिस्ट क्रिस्ट क्रिस्ट क्रिड्स अर्थ क्रिड्स क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स अर्थ क्रिड्स क्रिड्स अर्थ क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिड्स क्रिडस क्रिड्स क्रिडस  

- २१. भवसिद्धिय-अभवसिद्धिय चउवीसदंडएसु उपायाइ परूवणं—
- भवसिद्धिय नेरड्या जाव वेमाणिया एवं चेव। -विया. स. २५, उ. ९, सु. ९
- अभवीसिद्धिय नेरड्या जाव वेमाणिया एवं चेव। -विया. स. २५, उ. ९०, सु. ९
- २२. सम्मदिहिर-मिखिहिरेर चउनीसदंडएसु उपापाइ पर्त्वणं-

। इन हम् । हाली मह । अहं । महें १ हैं हो ।

णवर्-एगिदियवज्जं भाणियव्वं। - विया. स. २५, उ. १९, मु. १-२ ने १६ जात्वे ने मार्च ने जात्व ने जात्व क्याणिया एवं नेव।

-विया. स. २५, उ. १२, <del>म</del>ु. १

- २३. चउचीसदंडएसु एगसमए उब्बर्टरमाणाणं संखा–
- . हं. ९. हे. १ व्ह्या गं भन्ते ! एगसमएगं केव्ह्या उट्यट्टी ? ह. माया ! जहणणं एक्का वा, हो ता, प्राप्ता । प्राप्ता
- उक्कीसेणं संखेज्या दा, असंखेज्या दा उव्दर्टति। दं. २-२४. एवं जहा उवदाओ भणिसो तहा उब्दर्हणा वि सिख्वज्या भाणिपव्या जाव अणुत्तरोबवाइया।
- ानरं-जोड्सिय-वेमागिषाणां चयणाणाः १. व्र. वृ. १. १. १. १. १. १. १. १. १. १.
- १४. चउनीसर्वडए<u>य</u> संतर्-निरंतरं उव्यड्टण पत्नवणं– १४. १. १. १. नेरइया ण भन्ते ! किं संतरं उव्यड्टति, निरंतरं
- उब्बर्टरीते ? उ. गीयमा ! संतर्र पि उब्बर्ट्रित, निरंतर्र पि उब्बर्ट्रिता।
- दं. २-२४. एवं जहा उववामी भणिसी तहा उब्बरूरणा वि सिख्वज्जा भाणिवव्या जाव वेमाणिया।
- गवरं–जोड्सिय-वेमाणिएसु ''चयणं'' ति अभिरुपेत् कायव्यी १
- २५. चउचीसदंडएपु उब्बट्टण विरह काल पलवर्ण— प. रं. ९. रयणप्यभापुढविनेरद्याणं भन्ते ! केवद्यं कालं विरहिया उब्बट्टणाए पण्णाता ?

- शेषमा अस्योग प्रसम्बे,
   शेषमा प्राचीन स्ता।
  - ६, २५,६, एव सिद्धवन्ता उच्चर्टणा वि भाणियव्या अ.३ अपृत्यं क्याउप सि।
  - त्र इर-२० इति । केम रियास्य विषय वि अभिलाबी १८३ हो। १८०० - प्रायः तः इ. सु. ६०७-६०८

## २६ च ६४ वेण ६४ एतु अचार्टमाचेणु अव्यट्टणस्य च<mark>उभंग पस्त्वणं-</mark>

- र 💲 १ २५ १९९७ वर निरम्भावती उदयस्टमाणे,
  - To the historia;
    The historia;
  - 1 11-16-1 1952
  - · 化学产品设置管理设置
- The series of the series,

  - 1 10 10 24 20 145
  - A CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF TH
  - The state of the state of the

777.4 7.3.3.4.1

- - : ; ; . .

  - 4 : : : : : : : :

  - • • • • •

- उ. गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चौवीस मुहूर्त तक।
  - दं. २-२४. जिस प्रकार उपपात विरह का कथन किया है उसी प्रकार सिद्धों को छोड़कर अनुत्तरोपपातिक देवों पर्यन्त उद्वर्तनाविरह का भी कथन करना चाहिए।

विशेष—ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के लिए (उद्वर्तन के स्थान पर) "च्यवन" शब्द का अमिलाप (प्रयोग) करना चाहिए।

- २६. उद्वर्तमानादि चौवीस दंडकों में उद्वर्तन के चतुर्भगों का प्ररूपण-
  - प्र. दं. १. भंते ! नारकों में से उद्वर्तमान (निकलता हुआ) नारक जीव क्या,
    - एक भाग से एक भाग को आश्रित करके निकलता है?
    - २. एक भाग से सर्व भाग को आश्रित करके निकलता है?
    - सर्व भाग से एक भाग को आश्रित करके निकलता है?
    - ४. सर्व भाग से सर्वभाग को आश्रित करके निकलता है?
  - उ. गोतम ! १. एक भाग से एक भाग को आश्रित करके नहीं निकलता है।
    - २. एक भाग से सर्व भाग को आश्रित करके <sup>नही</sup>
    - सर्व भाग से एक भाग को आश्रित करके नहीं निकलता है।
    - सर्व भाग से सर्व भाग को आश्रित करके निकलता है।
    - दं. २-२४. इसी प्रकार विमानिक पर्यन्त उद्वर्तन कहना चाहिए।
  - प्र. वं. ). भंते ! नेरियकों से निकला हुआ नैरियक-
    - तथा एक भाग से एक भाग को आथित करके निकल है?
    - २ एक भाग से सर्व भाग को आश्वित करके निकला है?
    - सर्व भाग से एक भाग को आश्रित करके निकला है?
    - सर्व भाग से सर्व भाग की आश्रित करके निकला है?
  - गीतम ! १ : एक भाग में एक भाग को आश्रित कर्षे वर्ती निकला है।
    - एक भाग में सर्व भाग को आखित करके नहीं निकास है।
    - म में भाग से एक भाग की आवित करके नहीं निकशा है।
    - र अंदे भाग में मंदें भाग की आबित करीह सिह से है।
    - इ. २-२ इ. इसी प्रवार वेचारिक पर्वन्त कहना बारिए।
  - यः। देश्यः भारत्यस्यस्य महिन्द्रस्य द्वासारद्वास्य स्वयः
    - स्ट्रांत्रिक मान व अवेमान के भौति । अर्थ त्यार देवें
    - र । वहाँ च उन्हें भण का उन्वेह करते वितरण <sup>हर</sup>
    - र अक्सारन राहिता हा अध्यक्षिक सामिति <sup>सर्व</sup>े

डिन क्रक क्रक्षारू कि गिमधिर में गिमधिर .e! मिन्री .घ

**डि फिलकिन** हिम क्रक छक्षीाछ कि एए इस है एएयेछ . इ

३. सर्वभाग से अधेभाग को आश्रित करके नहीं निकलता है।

1ई फिरुकिन केरक फ्रिक्शिर कि एए देस मि एए देस . ४

। एज्ञान ाम्बर क्रिक क्रिक्र क्रिमान ग्राक्र क्रिड .४६-५ . इ

-ाणमन्नार कि जीतिगर्न रिन्निक में किड़ सिविडि . ए*९* । प्रज्ञीान ानज्ञक प्रन्धेय कानीामई पि प्राती के प्रमुङ्घ प्राकप्त मिड्ड

है होमिस अमन्तरपरम्पर छ ई होम्ही -राम्परम ,ई जीगनी-राजनास किए करान एक ! र्तम .९ .इ .ए

ाई क्षि क्रांग्नीर अम्परम्पर जोन<del>े</del> हैं क्षि होग्नी राष्ट्रप्र ,हैं क्षि होग्नी राह्नम्छ कछीर्रनें ! महर्षि .ह

अभिगत है ?' भिगम अनन्तर निगेत, परम्पर निगेत, अनन्तर परम्पर -की ई Iniv iहक 149 में एगक मकी! हंम . K

1 है किंग्ने प्रक्रमर कि डैं 116डु धमप्र कप्र रुक्ती प्र कार कि किधीर निर्ध ! होंद्र . ह

। हैं होम्ही राष्ट्रप्र ह हैं ग्राप्त ह

। हैं চাদিন্ডি 7 দ্দ্য দ সদ্দদ্ध হি हैं চ্যায় চीएরছেরি রুচ্য দি দি

मिन नेरियिको से नरक से निकल अप्रथम (इ तिनी) समय

**1ई पि जोग्निध रम्परम राज्ञ्निम्छ राधि** हैं भि होंग्ने राष्ट्रप, हैं भि होंग्ने राह्नम्छ इक्टि कछीर्भ " न्से हैं । प्राप से गीतम है पुसा कहा जाता है ।

। प्रज्ञीान । एज्ञल म्लिपेन किलीम है राक्ष भिट्ट . ४५-५ . इं

२८. चीवास दंडको के जीवों का उद्वर्तनानंतर उत्पाद का

़ै हैं हिंड़ k<del>p</del>ट डिक्ट , हैं हीए डिक्ट क्रक म्रेग्ट्रेंट (डिपि) राज्नमध घोष कधीरमें ! हिंध . ६ . इ . प्र

, हैं तिह इफ़र में किमी में हैं। एक

्रे र्तिइ इफ़्ट में किमीफ़िक्टोगी

मनुष्पा म उत्पन्न होते हैं,

९ इ तिड़ हिम्ह में डिई

, है तिहै हिम इस्प्रेट में कियोग्रेम हैं। मितीए , ह

, इ होड़ इफ़र में किनीफ़र्स्का

्हें तिह हिम्ह में फिर्मुम

ड़ि होड़ डिम रुफ्ट में किई

प्रायम बाबत् पंचीयम विकल्पवानिका में उत्तर होते हैं ? प्र. वदि (वे) तिवंखवातिका में उसद होते हैं तो बचा

उ. गीयमा ! १ . नी अद्धेणं अद्धं उव्यट्टइ,

३. मी अन्द्रेण सब्दो <u>तब्दूर</u>हे,

३. नी सब्देण अन्द्र उव्यट्टइ,

४. सत्येग सव्य उत्पर्टरद्री

हं. २-२४. एवं जाव वेमाणिए।

एवं उब्बर्टरे विजाव वेमाणिए। -विया. स. १, उ. ७, मु. ६

प्राप्ति। दं. १. हे. भेर इयाण भेरी ! हिंम गिराम्या पर्यरामिताया २७. चउदीसदंडएसु अर्गतरनिगयताड् पलवण-

उ. गीयमा ! नेरड्या णं अणंतरनिगाया वि, परंपरनिगाया अणंतरपरंपर अनिगाया ?

प. से केणड्ठेणं भेते ! एवं चुच्चड् हि। अणतिरपर्यर अभिगया हि।

'ने रहवाणं अणंतरिनिमाया वि, परंपर निमाया वि,

उ. गोयमा ! जे णं नेरइया पढमसमयनिगम्। ते णं नेरइया इ ही मिग्निस अपिरमर हो है

प्रेम मेरइया अपदमसमयिनिगया ते णं नेरइया परंपर अर्णत्रित्रिमगया,

में नेरइया विमाहमहमहात्रमातामा ते णं नेरइया

प्रिमिन्निस् अपरेपरतिणिरु

, में प्रापनीरमंग्रम, में प्रापनीरतांगरा वि, में तेणड्ठेणं गीयमा ! एवं बुच्चइ-

हं. २-२४. एवं जाव देमाणिया।

가6-86 ·B '6 ·E '86 ·B ·Ibbj-

पचेंदिय-तिरिक्स्वजीशिएस

२८. चउनीसदंडगाणं जीवाणं उत्यर्हरणाणंतर उपाय पलवर्ण-

र त्रींच्यित ? कींखें उपव्यज्याति ? होक एड्स न नेरइया गं भेंने ! अणंतर उब्बार्ट्स्ता कोह

कि नरइएस उववज्यपि रे

तिरिक्षनाणिएषु उववज्जाति ?

मणुस्सेस् उववज्जांत ?

उ. गीयमा !नो नेरइएसु उववज्जाते, द्वस व्यवन्याय ह

मणुस्मेस उववन्यायुः तिरिक्सनोगिएसु उववज्जात,

प. गई विरिक्षनीणिएषु उत्वच्याते, ना दवस उववज्याता

व्यवन्त्राय ह प्रागादव जाव

१. मीवा.पडि. १, सु. ३४

- ८ १८७२ (स्राप्तिरास् प्रावनी बडिरविएस् उपवस्तित्, Control of the second
  - ार जीता इसराओं भाषियों तेसु उच्चट्टणा वि 4 1, 4 4
  - ग्राम् ५५३ न भ्रम् स्ट स्ट इंड होती। ारम स्ट्रीम् मरियम्।
  - राज्य । अन्यस्य अस्तिम् राज्यसमिति। पत्य प्राच्या सुर दहर - इहंछ
- ं । १८ के विकास की मध्यति ? की दे
- . १८ ५८८ ) व राज्याना नावापुम् मन्द्रांतः The second of the second
  - Contracting ं अस पंड १,सु. ४२
- २ १ के १ अस्ति । १ प्राप्ति अपन्य उच्चीन्द्रना करि
  - र १००० में ध्या स्थाप स्थापित
- The control of the state of the
- ं १ ्राप्तः अवेददान्तरस्यां यस्य
- Commence of the second

- उ. गौतम ! (वे) एकेन्द्रियों से चतुरिन्द्रियों पर्यन्त उत्पन्न नहीं होते हैं, (किन्तु) पंचेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जिन-जिन से उपपात कहा गया है, उन-उन में ही उद्वर्तना कहनी चाहिए। विशेष-वे सम्मूर्च्छिमों में उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी प्रकार समस्त (नरक) पृथ्वियों में उद्वर्तना का कथन करना चाहिए। विशेष-अधःसप्तम पृथ्वी से मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. (भंते !देव अनन्तर उद्वर्तन करके कहाँ जाते हैं ? कहाँ उपग्र होते हैं ?)
- उ. (गौतम) ! वे उद्वर्तन करके नैरियकों में नहीं जाते हैं। ययासंभव तिर्यञ्चयोनिक और मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। देवों में भी नहीं जाते हैं।
- प्र. दं.२.भंते ! असुरकुमार अनन्तर उद्वर्तना करके कहां जाते है, कहां उत्पन्न होते हैं ? क्या (वे) नैरियकों में उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गोतम !(वे) नेरियकों में उत्पन्न नहीं होते हैं, तिर्यञ्चयोनिकों में उत्पन्न होते हैं. मन्प्यों में उत्पन्न होते हैं, देवों में उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. यदि (वे) तिर्यञ्चयोनिकों में उत्पन्न होते हैं तो क्या वे एकेन्द्रियों में यावत् पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकीं में उतात 祖(2)
- मोतान ! (वे) एकेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों में उत्पन्न होते हैं। किन् दीन्त्रियों से चत्रिन्त्रियों पर्यन्त उत्पन्न नहीं होते हैं। े। परोद्यिय निर्धे न्ययोगिकी में उत्पन्न होते हैं।
- अ. जीर (वे) एं हिन्द्रयों में उत्पन्न होते हैं ती, रवा पृथ्वी हायिक एं**हस्त्रियों में यावत्** वसम्पतिकायि एकन्द्रियों में उत्पन्न तीते के?
- के छ। ! (के) पुर्ध्या कांय ह एकिन्द्रियों में उपान वीते के अपर्यापक एक्सियों में भी फलत बीते हैं, 'बर्गाय रुष्टिन्द्रिया में उपन्न नहीं होते हैं, राष्ट्रभाष हे एकोन्द्रया में की उपन्न नहीं होते हैं. भारती भाषा हा एक्षियों से भी अपने ने हैं।
- 4、司机会的1960年的1960年中国对于发出1860。 अने वेच्या वेदावाचे व्यवकार देखा Contrated and the
- A CONTRACT PRESIDENCE FOR THE
- English the country of the first

ार ई र्ताइ स्प्रस् में सिमीतिकपुर पुराम कार्याप (व) । सम्राम्ध अपयोग्या १ वाद ए पृथ्वीक्षियों में स्प्रम स्था है। है है रिंड स्प्रस् में सिम्प्रोम्प (व) ! मिमींग्रिक्त

1ई रिडि डिम हफट में रिकारोप्रपक्ष कुन्छी। इस में किमीकितीस्प्रम्म ग्रीह किमीकार अक्ष सिट्ट ।एडी।

क किमी7र्न भिर्म में प्रियुत्म 7ारि किनीयिञ्योती यज्ञीर्विष रिवेचिक रिवेचिक कि मेरियुक्ति 11का सिर्वेच रिवेचिक रिवेचिक स्थितिक स्थानिक 
निङक ान्तेम्ब्रङ क्रिय रिम्पकुर्मात्र आकर क्षिड्ट . १९-६ . इ

चाहिए।. प्र. १२. १२. मंते ! पृथ्वीकायिक जीव अनन्तर उद्वर्तन करके कहाँ जाते हैं, कहां उसझ होते हैं ?

ਵਾਮਦ ਸਿੰਦਿਤ ਸ਼ੁਰਾਸ ਤੋਂ ਜਿੰਭ ਫ਼ਾਮਦ ਸਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਰ ਤੇਂ ਜਿੰਭ ਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿੰਦਿਤ ਸਿੰਦਿਤ ਸਿੰਦਿਤ ਸਿੰਦਿਤ ਦੇ ਜ਼ਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿੰਦਿਤ ਦੇ ਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿੰਦਿਤ ਦੇ ਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸੰਦਿਤ ਦੇ ਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿੰਦਿਤ ਦੇ ਜ਼

। हैं तिंड हमर में मिक्स में किसीफिट्टोंनी । हैं तिंड डिम इमर कि में किई

। प्रज्ञाम स्टिक्स भि मन्त्रिय हि स्ट्रिड्स अपपात करने स्ट्रिस

स्फर में रिव्हें क्रांच हैं कि इफर में किछीर है । हैं हैं हि

, इं र्राइ डिम स्फर में किमी में देश नहीं हैं,

, हैं निह समय में किमीफिटफी 1 हैं निह समय में प्रमुस 1 हैं निह हिम समय में छिड़

ाफ कि है हिंह सफर में किमीफिष्टेफी शिए .स है हिंह सफर में फिस्नेक्प्रिकार है शिंह सफर में फिस्नेक्प्र

ाम में फिन्निर्छ प्रजाप है तिई हुएट मि में फिन्नीर्छए ! मितीर . रह । है तिई हुछूट

ह्मोष्ट्रम्स आर्थ हो हो है। १३ हो हो हो हो हो है।

कि स्वयुष्य प्राप्त असंख्यात अप्रुक्त क्षेत्रिम्स असंख्यात वर्षायुष्क । । इं होड़ इन्द्रः में क्षित्रम् मार्थित में क्ष्यां में क्ष्यां में क्ष्यां में क्ष्यां में क्ष्यां हैं।

हारद्ध में पंटर हागा है किंद्र सम्बद्ध में पंचायत देशों में उरस्य रहे किंद्र

, हैं होड़ डिम द्रफट में किमीप्रमें हैं। मिनीर , र

कि पज्जत्तग-बादरपुडविकाद्दएसु उववज्जिति ? अपज्जत्तय-बादरपुढविकाद्दएसु उववज्जिति ? उ. गीयमा ! पज्जत्तएसु उववज्जीति, नो अपज्जत्त्रएसु उववज्जीति।

ि नियान-स्पाद्धासु हि भी जिल्ला

पंचेदिय-तिरिक्खजोणिएमु मणुस्सेमु य जहा नेरड्याणं उच्ट्रया सम्मुष्टिमवज्जा तहा भाणियव्या।

हे. ३-१९. एवं जाव थिणयकुमारा।

म. दं. ९२. पुढविकाह्या णं भेते ! अणंतरं उव्वाट्टिता कोहं गख्डात, काहं उववज्जाति ? कि नेरइएसु उववज्जाति जाब देवेसु उववज्जाति ?

 गोयमा ! नो नेरइएसु उववण्गीत, तिरिक्ष्वगोणिय मणुस्सेसु उववण्गीत, निरिक्ष्वगोणिय मणुस्सेसु उववण्गीत, निरिक्ष्यगोणिय मणुस्सेसु उववण्गीत, निर्माणिय स्वार्थित ।

नी देवसु उवचन्यांति। एवं जहा एएसिं चेव उववाओ तहा उब्हरणा वि भाणिपब्सा। –पणा. प. ह. मु. ६६८-६६१ प. सुहमपुर्वावकाह्या णं भन्ते ! जीवा अणंतरं उब्बह्रित्ता

के ने रहपूर्य उववर्ग्याते जाब देवेषु उववर्ग्याते ? शिक्ष्य उववर्ग्याति जाब देवेषु उववर्ग्याति ?

उ. गीयमा ! नी ने रहुपुसु उववज्जाति, तिरिक्खजीणपुसु उववज्जाति, मणुस्सेसु उववज्जाति, गो देवेसु उववज्जाति।

. जड़ तिरिक्सनोणिएसु उवचन्जीते, कि प्रिपिस्पु उवचन्जीते जाब पंचेदिएसु उवचन्जीते ? अधेशाः । प्राधिस्पु स्वकृत्याने स्वाह्यां प्रमुक्तिः

- क्रींचेंग जार जील्यन उत्वन्नाति । प्रिविस-भिरम्बन्ने अववन्नाति,

असंखेज्यवासाययवज्जेसु प्रजाताप्यच्यातपुर उव्दर्जात, मणुस्सेसु अकममूमग-अंतरदीवग- असंखेज्यवासाउद-वज्जेसु प्रजाताप्रजातपुर्ध उद्यवज्जात। वज्जेसु प्रजाताप्रजातपुर्ध उद्यवज्जात।

मञ्जीक्ट र्रागण्य क्षित्र : में गंग्या अगंतर होता अगंतर होता । र जीव्यक्ष क्षेत्र होता ।

हें भरद्रपृत्र उत्वन्याति जाव देवेसु उत्वन्याति ?

उ. गीयमा !नी नेरद्ध्यु उववच्चात,

तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति, मणुस्सेसु उववज्जंति, नो देवेसु उववज्जंति। तं चेव जाव असंखेज्जवासाउयवज्जेहिंतो उववज्जंति। –जीवा. पडि. १, सु. १५

सुहुम आउकाइया जहेव सुहुम पुढविकाइया।

-जीवा. पडि. १, सु. १६

दं. १३-१९. एवं आउ, वणस्सइ, बेइंदिय, तेइंदिय, चउरिंदिया वि।

एवं तेऊ, वाऊ वि।

णवरं-मणुस्सवज्जेसु उववज्जंति।

- प. दं. २०. पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिया णं भंते ! अणंतरं उच्चिट्टता किहं गच्छंति, किहं उचवज्जंति? किं नेरइएसु उचवज्जंति जाब देवेसु उचवज्जंति?
- उ. गोयमा ! नेरइएसु उववञ्जंति जाव देवेसु उववञ्जंति।
- प. जइ णेरइएसु उववज्जंति,कि रयणप्पभापुढिविनेरइएसु उववज्जंति जाव अहेसत्तमापुढिविनेरइएसु उववज्जंति?
- उ. गोयमा ! रयणप्पभापुढिविनेरइएसु वि उववज्जंति जाव अहेसत्तमापुढिविनेरइएसु वि उववज्जंति ?
- प. जइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति,कि एगिंदिएसु जाव पंचेंदिएसु उववज्जंति?
- उ. गोयमा ! एगिंदिएसु वि उववज्जीत जाव पंचेंदिएसु वि उववज्जीत।

एवं जहा एएसिं चेव उववाओ उव्वट्टणा वि तहेव भाणियव्वा।

णवरं-असंखेज्जवासाउएसु वि एए उववज्जति।

- गई मणुस्तेसु उववञ्जति,
   कि सम्मुच्छिम-मणुस्तेसु उववञ्जति?
   गञ्भवकतिय-मणुस्तेसु उववञ्जति?
- गोयमा ! दोमु वि उववज्जति।
   एव जन्म उववाओ तहेव उव्वट्टणा वि भाणियव्वा।

णवर - अकरमभूमग-अंतरदीवग-असंखेज्जवासाउएसु वि एए उववज्जति ति भाणियव्वी।

- पः १६ देनेम् उपयज्यति, ि भगगभद्रम् उपयज्यति जाव वेमाणिएसु १४ १२०वि १
- इ. रापमा । मध्येषु येष उपयन्त्रति।

तिर्यञ्चयोनिकों में उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, देवों में उत्पन्न नहीं होते हैं।

सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों के समान असंख्यात वर्षायुष्कों को छोड़कर तिर्यञ्चों और मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं।

सूक्ष्म अप्कायिकों का कथन सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों के समान जानना चाहिए।

दं. १३-१९. इसी प्रकार अप्कायिक, वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियों की भी उद्वर्तना कहनी चाहिए।

इसी प्रकार तेजस्कायिक और वायुकायिक की भी उद्वर्तना कहनी चाहिए।

विशेष-(वे) मनुष्यों को छोड़कर उत्पन्न होते हैं।

- प्र. दं. २०. भंते ! पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक अनन्तर उद्धर्तना करके कहां जाते हैं, कहां उत्पन्न होते हैं? क्या (वे) नरैयिकों में उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम !(वे) नैरियकों में भी उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (वे) नैरियकों में उत्पन्न होते हैं तो क्या रलप्रभा पृथ्वी के नैरियकों में उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तमपृथ्वी के नैरियकों में उत्पन्न होते हैं?
- गौतम ! वे रलप्रभा पृथ्वी के नैरियकों में भी उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तम पृथ्वी के नैरियकों में भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (वे) तिर्यञ्चयोनिकों में उत्पन्न होते हैं तो क्या एकेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं यावत् पंचेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम !(वे) एकेन्द्रियों में भी उत्पन्न होते हैं यावत् पंचेन्द्रियों में भी उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जैसे इनका उपपात कहा है उसी प्रकार इनकी उद्धर्तना भी कहनी चाहिए। विशेष-ये असंख्यातवर्षों की आयु वालों में भी उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यिद (वे) मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तो क्या, सम्मूर्च्छिम मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, या गर्भज मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं?
- गौतम !(वे) दोनों में ही उत्पन्न होते हैं।
   इसी प्रकार जैसे इनका उपपात कहा, वैसे ही इनकी उद्वर्तना भी कहनी चाहिए।

विशेष-अकर्मभूमिज, अन्तर्द्वीपज और असंख्यातवर्षायुष्क मनुष्यों में भी ये उत्पन्न होते हैं यह कहना चाहिए।

- प्र. यदि (वे) देवों में उत्पन्न होते हैं तो क्या, भवनपित देवों में उत्पन्न होते हैं यावत् वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं?
- उ. गीतम !(वे) सभी देवों में उत्पन्न होते हैं।

- प्र. यहि (वे) भवनपित देवों में उत्पन्न होते हैं ती क्या असुरकुमारों में उत्पन्न हैं की व्यावत् स्तिनतकुमारों में उत्पन्न हैं हैं हिंड
- । ईं र्ताइ स्प्रुट में (पितीयन्वम्) थिस (र्घ)। मर्जीए .र स्पेय फक्राप्तइस र्रार्थ स्वतीक्ष्य, र्राज्ञस्याद्य राक्ष्य सिट्ट । ईं र्ताइ स्प्रुट रुक्त्य में विट्ट किसीमई र्क्
- у हें कि इंप्रिट कि एक्सी क्रिक्स मेर्स्स किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्रिट किया है कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इंप्र कि इं
- में किई र्रांध फिन्म , रिक्निकान्टकेती , रिक्सीर्रम ! मार्गाः .ट । ईं रिड़ हर्फ्ट फिन्भिष्ट विद् , ईं रिड़ हर्फ्ट का कियु प्राप्तार में किसीर्रम

क्रिश्च करना चाहिए। ते संख्यात वर्षायुक्क, असंख्यात इफ्छ में ग्रिकार मिम के सिथा प्रकार में क्रिश्च इफ्छ में ग्रिकार मिम के सिथा प्रहाशिक अस्त्र

। हैं तिह मजुष्यों में उसल होने पर समी क्षमी में उसल होई।

िक ने सक्ती में स्पर्ध में कि कि कि कि में मिसीस्मेक क्रिकी संख्यात वर्षायुक्त असंख्यात वर्षायुष्क पर्यात और अपर्यात भिक्ता में स्पर्ध की हैं।

। ई र्ताइ स्ट्रुट क्लेयर अन्यायान में विडे भावनार और खेर के मुनी के प्रकार अन्याय मित्रुत किया है। अन्याय स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट्रुट के स्ट

- 1 है तिह हरम में चियु गिरु रक्ता है। मतार .ट रक्षा मिस्मे स्थलवर पंचीह्य तिरुव्योगिक मरम् पांचवी पृथी में उत्पन्न ही हैं हिंदे हिंदे हिंदे स्थलवर स्थलवर पंचीह्य तिरुव्योगिक मरम् ।ई विश्व हरम्ह में
- । हैं र्तिह इफट में में क्षिपु मल्माः प्रस्था स्थान स्थानिक प्रस्था में । हैं रिहि इफट
- रुछर में क्षिपु ग्रिमित रुकाम कमीएंघ्टेंग्री प्रज्ञीहंग उन्हें 1ई र्हाइ १ई होए डिक क्रिक म्हेडर राज्यस अनुम ! क्रिय . १९ . इ
- कहां उसन होते हैं ? स्पा वे निर्धिकों में उसन्न होते हैं पाबत् देवों में उसन्न होते हैं ?
- ।ई त्रंब स्फट हार विक रहेर मेहेड्ड राज्य (प्रमुप्त मध्योम्पत्त (हर) .स

हें में हिंदे हैं भारत हैं भी उसद होने हैं वाबत देवों में में

है, कहा उत्स्त्र होते हैं?

- प. जह भवणवह्यु उववज्जीते,
   के अमुरकुमारेयु उववज्जीते जाव थिणवकुमारेयु
- 3. गोयमा ! सब्बेसु येव उववज्जीते। एवं वाणमंतर-जोद्दासय-वेमाणिएसु निरंतरं उववज्जीते जाव सहस्सारो कर्णो सिंगे। --पण्ण. प. इ. सु. ६७०-६७२ वृत्ति क्रियमारोक्त जलपरा णं यंते) अणंतरं उव्वाहरता किंहें वृत्ति क्रियमार्थे
- गखीत, की हें उवचज्जीते ? उ. (गोयमा!) नेरइएसु वि, तिरिक्खजोणिएसु वि, मणुस्सेसु ति, हेनेसु वि उवचज्जीता नेरइएसु रयणपहाए पुढनीए उवचज्जीत सेसेसु

। इस्ट्री। भिरिएसु सब्देसु उववज्जांति संखेज्जवासाउएसु वि. असंखेज्जवासाउएसु वि.,चउणएसु वि.)

मर्जस्मुस सब्बस कम्मर्गमित्से'

ने अकम्मभूमिएसु, अंत्ररदीवएसु वि, संखेज्यवासाउएसु वि, असंखेज्य-वासाउएसु वि, पंजत्तपुसु वि। देवेसु जाव वाणतमंत्र १३। धन्त्य राणं बह्य राण वि एवं चेव। जोवा. पडि. ९, सु. ३५

. मोखना !उब्होट्टरता दोच्चं पुर्वातः । प्रमान ! अस्तर्य मान्नेमान्त्रः । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्रमान चित्रं । प्

ं होंक्निक स्वयन्गीत ? हे मेर इपस् उत्यन्गीत जान देवेसु उपयन्गीत ?

- उ. गोयमा !(णेरइय-देव असंखाउयवज्जेसु<sup>9</sup>) -जीवा. पडि. १, सु. ४१
- प. (गब्भवक्कंतिय-मणुस्सा णं भंते !) अणंतरं उच्चट्टिता किं गच्छति, किं उचवज्जंति ?
- उ. (गोयमा !) उव्विट्टता नेरइएसु जाव अणुत्तरोव-वाइएसु।

अत्थेगइए सिज्झंति जाव सव्वदुक्खाणं अंतं करेंति। —जीवा. पिड. १, सु. ४१

एवं सव्वेसु ठाणेसु उववज्जंति, न किहंचि पिडसेहो काय्व्यो जाव सव्वट्ठिसद्धदेवेसु वि उववज्जंति,

अत्थेगइया ति स्व्यट्ठासद्धदवसु वि उववज्जात, अत्थेगइया सिज्झंति, बुज्झंति, मुच्चंति, परिणिव्वायंति सव्यदुक्खाणं अंतं करेंति। –पण्ण. प. ६, सु. ६७३/२ दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया सोहम्मीसाणा य जहा असुरकुमारा।

णवरं-जोइसियाणं वेमाणियाण य चयंतीति अभिलावो कायव्वो।

- प. सणंकुमारदेवा णं भंते ! अणंतरं चइत्ता किहं गच्छंति, किहं उववज्जंति ? किं णेरइएसु उववज्जंति जाव वेमाणिएसु देवेसु उववज्जंति ?
- जहा असुरकुमारा।
   णवरं-एगिंदिएसु न उववज्जिंति।
   एवं जाव सहस्सारगदेवा।
   आणय जाव अणुत्तरोववाइया देवा एवं चेव।

णवरं-णो तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति, मणूसेसु पज्जत्तगं संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग गब्भवक्कंतियमणूसेसु उववज्जंति<sup>२</sup>।

–पण्ण. प. ६, सु. ६७४-६७६

- २९. चउवीसदंडएसु णेरइयाणं णेरइयाइसु उववज्जणं अणेरइयाइण य उव्वट्टण परूवणं—
  - प. दं. १. णेरइए णं भंते ! णेरइएसु उववज्जइ, अणेरइएसु उववज्जइ?
  - उ. गोयमा ! णेरइए णेरइएसु उववज्जइ, णो अणेरइए णेरइएसु उववज्जइ। दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियाणं।
  - प. दं. १. णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो उव्वट्टइ, अणेरइए नेरइएहिंतो उव्वट्टइ?
  - जोयमा !अणेरइए णेरइएहिंतो उव्वट्टइ, णो णेरइए णेरइएहिंतो उव्वट्टइ।

- गोतम ! निरियक देव और असंख्यातवर्षायुक्तों को छोड़कर शेष (मनुष्य तिर्यञ्चों) में उत्पन्न होते हैं।
- प्र. (भंते ! गर्भज मनुष्य) अनन्तर उद्वर्तन करके कहां जाते हैं, कहां उत्पन्न होते हैं ?
- उ. (गीतम !) वे उद्वर्तन करके नेरियकों से अनुत्तरोपपातिक देवों पर्यन्त उत्पन्न होते हैं,
   कोई सिद्ध होते हैं यावतू सर्व दु:खों का अन्त करते हैं।

इसी प्रकार सभी स्थानों में उत्पन्न होते हैं, सर्वार्थिसिख देवों पर्यन्त कहीं भी इनकी उत्पत्ति का निषेध नहीं करना चाहिए। कई मनुष्य सिख होते हैं, युद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं और सर्वदु:त्यों का अन्त करते हैं। दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और सीधर्म-ईशान वैमानिक देवों की उद्वर्तना असुरकुमारों के समान कहनी चाहिए।

विशेष-ज्योतिष्क ओर वैमानिक देवों के लिए (उद्वर्तना के स्थान पर) ''च्यवन'' शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

- प्र. भंते ! सनत्कुमार देव अनन्तर च्यवन करके कहां जाते हैं और कहां उत्पन्न होते हैं ?
  क्या नैरियकों में उत्पन्न होते हैं यावत् वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम ! असुरकुमारों के समान इनकी उत्पत्ति कहनी चाहिए। विशेष—(ये) एकेन्द्रियों में उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी प्रकार सहसार देवों पर्यन्त कथन करना चाहिए। आनत देवों से अनुत्तरोपपातिक देवों पर्यन्त की (च्यवनानन्तर) उत्पत्ति इसी प्रकार समझनी चाहिए। विशेष—(ये देव) तिर्यञ्चयोनिकों में उत्पन्न नहीं होते हैं। मनुष्यों में भी पर्याप्त संख्यातवर्षायुष्क कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं।
- २९. चौबीस दंडकों में नैरियकों का नैरियकों में उत्पाद और अनैरियकों के उद्वर्तन का परूपण—
  - प्र. दं. १. भंते ! नारक नारकों में उत्पन्न होता है, या अनारक नारकों में उत्पन्न होता है?
  - गौतम ! नारक नारकों में उत्पन्न होता है,
     (किन्तु) अनारक नारकों में उत्पन्न नहीं होता है।
     दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त उत्पत्ति का कथन करना चाहिए।
  - प्र. दं. १. भन्ते ! नारक नारकों से उद्वर्तन करता है, या अनारक नारकों से उद्वर्तन करता है?
  - उ. गौतम ! अनारक नारकों से उद्वर्तन करता है, (किन्तु) नारक नारकों से उद्वर्तन नहीं करता है।

। गृडीाम । । गृ 

"स्विन" शब्द का प्रयोग करना चाहिए। (राप नाष्ट्र के न्रिकट्टर) में किनीमई र्रीए किक्रिक्टिन्**ष्ट्र** 

- एपन्न सूर्य का च्यवन और उपपात का प्रमू रूच . 0 इ

-।एप ,ई ड्रेग डिक ग्रांगरमाम मुक्ति में मन्मम पुड़ . छ

म्म र्राप्ति ई रिरक मनम्ब म्म घममती ए धेष्ट र्राप्ति इंच . ९ −ईं रिडक राकर छड़ कांघ inघनाम कर्ण <del>हि मिन्</del>ड

म्म ग्रीर है रिरक नम्म म्म रे प्रवृत्तीय हुए ग्रीर इंच . ६ −ई र्हरूर प्राकप्त मुट्ट प्रसी ठीड ।हाम्नाम कप्र । इं र्हा हिस्ट एक्ट इस्टेडिंग होस्ट

राहि है रिरक स्टाय प्रस्थ में सार्राहरू येष्ट्र राहि इन्ह . इ −हैं 5३क राकर भड़ रसी ठा**घ ाघटाम** कप्र । इ ५१३ हफ्ट

। हैं कि निक्त निक्त

−हैं 5इक राकर छड़ रसी हा**़ ।** तामा कप्र अन्य उत्पन्न होते हैं।

र्राध है किरक म्हम्ख म्हर्स में साम कर्क्रिय मेप्रू र्राध ऋह . म −5 **५३क राकर मड़ रसी ठा**छ ।**ठाम्नाम** कप्र

राधि है किरक नगन्य प्रन्ध में कुद्र कक्रिय पेयू राधि ऋह . इ -है रिइक राकप्र प्रट्ट रसी होए ।राष्ट्राम कुप्र । हैं कि निम्ह निस्

जिंद है एउं प्रक्रिय के मान में अन्य व्यवन के प्रि है है। −ई र्हरूक प्राकप्र मृड्र प्रसी र्हा ।हाम्नाम कप्र अन्य उसन्न होते हैं।

-हें र्रहरू जारूप मुट्ट ज़्यी रहा ।हाम्नाम क्या । हें र्तिह म्नफ्र म्नस्ट

ाँ हैं होंड़ म्म्फट म्म्ह प्रांह हैं हैं) के म्वाय स्मर्ध में असिसे कर्फर वेष्ट्र अहि इन . ऽ

ग्रोर है रिरक म्घळ प्रम्ह में गर्फ कर्फ़र प्रेम् ग्रीर इन .? -है हिहेक जाकर छड़ उन्हों छोड़ किस्नाम कप्र

-है ठिहेक राकप्त मेड्र रेक्षों लाग विम्नाम कर्प अन्य उत्पन्न होते है।

है। से मेर के मेर मेर मेर मेर मेर किय के मेर मेर किय है। −है हंड़क प्राक्रप्र मुट्ट प्रको र्हाम क्रिया एक ए ाई ताइ म्मार म्मर प्रांट भ

-है हेहरू प्रारूप्त मुद्द उत्पी रहार क्रिक्ट मिस्नाम कप्र । हैं तिहैं म्मिरट फ्रिट ग्रिट हैं

-2 E3가 11가 E5 1만 되는 IP는 Ph अर अन्य उद्यन्न हात्र है। है किस मद्राप्त प्रमार में देव छोछ कर्या दे के आहे होंगे हैं है . ६९

हं. २-२४. एवं जाव वेमाणिए।

-dual. q. 90, d. 3, g. 9988-9200 िश्चित्रधाक णवरं-जोड्सिय-वेमाणिएसु चयणं ति अभिरुन्

३०. चंद-सूरियाणं चवणीववाय पलवण-

उ. तस्य खलु इमाओ पणवीसं पिडवतीओ पण्णाताओ, प. ता कहं ते चवणीववाया आहिए ति वएज्जा ?

ि . हिंग अपसमया व मिन्न मिन्न किया अपन -मुज्ञामकृप ग्रिक्स मार्च मि

उववज्जीते, एगे एवमाहंसु,

ि ता अणुमुहत्तमेव चांहम-सृरिया अण्णे चयात, अण्णे

एगे पुण एवमाहसु—

एगे पुण एवमाहसु– उववज्जीते, एगे एवमाहसु,

३. ता अणुराइदियमेव चंदिम-सुरिया अण्ण चयोते,

अण्णे उववज्जीते, एगे एवमाहसु,

४. ता अणुपदरवमेव चंदिम-सूरिया अण्णे चवाते, अण्णे एगे पुण एवमाहसु-

उववज्जीते, एगे एवमाहिसु,

५. ता अणुमासमेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयोते, अण्णे एगे पुण एवमाहसु--

एगे पुण एवमाहंसु-उववज्जाति, एगे एवमाहंसु,

ह. ता अपु-उउमेव चंहिम-सूरिया अणो चवाते, अणी

उववज्जीत, एगे एवमाहसु,

, ती अणु अयणमेद, चंदिम-सृरिया अण्णे चयंति, एग पुण एवमाहसु—

अगणे उववण्गीत, एमे एवमाहसु,

८. ता अणु संवच्छरमेव चंहिम-सुरिया अण्णे चयति, एगे पुण एवमाहंसु—

अण्णे उववज्जीत, एगे एवमाहसु,

१. ता अणुजामेच चंदमि-सुरिया अण्णे चयति, अण्णे एगे पुण एवमाहंसु–

उववज्जात, एग एवमाहंसु,

९०. ता अणुवाससयमेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयंति, एगे वुण एवमाहसु-

भुणा उववन्यात, एगे एवमाहसु,

१ . ता अणुवाससहस्समेव बंहिम-सृरिया अण्णे चयाते, न्में पुण एवमाहंसु-

अणो उववज्यात, एगे एवमाहमु,

दयात, अण्ण उववज्जात, एगे एवमहिसु, १२. ता अणुवाससयसहस्समेव चंद्रिम-सूरिया अण्णे एग वृण एवमार्ह्य –

एग पुण एवमाहसु –

१३. ता अणुपुव्वमेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयंति, अण्णे उववज्जंति, एगे एवमाहंसु,

एगे पुण एवमाहंसु-

१४. ता अणुपुव्यसयमेव चंदिम-स्रिया अण्णे चयंति, अण्णे उववज्जंति, एगे एवमाहंसु,

एगे पुण एवमाहंसु-

१५. ता अणुपुव्वसहस्समेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयंति, अण्णे उववज्जंति, एगे एवमाहंसु,

एगे पुण एवमाहंसु-

१६ ता अणुपुव्वसयसहस्समेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयंति, अण्णे उववञ्जंति, एगे एवमाहंसु,

एगे पुण एवमाहंसु-

9७. ता अणुपलिओवमेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयंति, अण्णे उववज्जंति, एगे एवमाहंसु,

एगे पुण एवमाहंसु-

१८. ता अणुपलिओवमसयमेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयंति, अण्णे उववञ्जंति, एगे एवमाहंसु,

एगे पुण एवमाहंसु-

9९. ता अणुपलिओवमसहस्समेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयंति, अण्णे उववञ्जंति, एगे एवमाहंसु,

एगे पुण एवमाहंसु-

२०. ता अणुपिलओवमसयसहस्समेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयंति,अण्णे उववञ्जंति,एगे एवमाहंसु,

एगे पुण एवमाहंसु-

२१. ता अणुसागरोवमेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयंति, अण्णे उववज्जंति, एगे एवमाहंसु,

एगे पुण एवमाहंसु-

२२. ता अणुसागरोवमसयमेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयंति, अण्णे उववञ्जंति, एगे एवमाहंसु,

एगे पुण एवमाहंसु-

२३. ता अणुसागरीवमसहस्समेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयंति, अण्णे उववञ्जंति, एगे एवमाहंसु,

एगे पुण एवमाहंसु-

२४. ता अणुसागरोवमसयसहस्समेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयंति, अण्णे उववज्जति, एगे एवमाहंसु, एगे पुण एवमाहंसु-

२५. ता अणुओसिपणी, उस्सिपणीमेव चंदिम-सूरिया अण्णे चयंति, अण्णे उववज्जंति, एगे एवमाहंसु, वयं पुण एवं वयामो—

ता चंदिम-सूरियाणं देवा महिड्ढिया, महज्जुईया, महब्बला, महायसा, महासोक्खा महाणुभावा।

वरवत्यधरा, वरमल्लधरा, वरगंधधरा, वराभरणधरी,

93. चंद्र और सूर्य प्रत्येक पूर्व में अन्य व्यवन करते हैं और अन्य उत्पन्न होते हैं।

एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते है-

9४. चंद्र ओर सूर्य प्रत्येक सो पूर्व में अन्य व्यवन करते हैं और अन्य उत्पन्न होते हैं।

एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते है-

94. चंद्र और सूर्य प्रत्येक हजार पूर्व में अन्य व्यवन करते हैं और अन्य उत्पन्न होते हैं।

एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते हैं-

9६. चंद्र और सूर्य प्रत्येक लाख पूर्व में अन्य व्यवन करते हैं ओर अन्य उत्पन्न होते हैं।

एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते हैं-

90. चंद्र ओर सूर्य प्रत्येक पत्योपम में अन्य व्यवन करते हैं और अन्य उत्पन्न होते हैं।

एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते हैं-

9८. चंद्र और सूर्य प्रत्येक सो पल्चोपम में अन्य च्यवन करते हैं और अन्य उत्पन्न होते हैं।

एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते हैं-

9९. चंद्र और सूर्य प्रत्येक हजार पल्योपम में अन्य च्यवन करते हैं और अन्य उत्पन्न होते हैं।

एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते हैं-

२०. चंद्र और सूर्य प्रत्येक लाख पल्योपम में अन्य च्यवन करते हैं और अन्य उत्पन्न होते हैं।

एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते हैं-

२१. चंद्र और सूर्य प्रत्येक सागरोपम में अन्य च्यवन करते हैं और अन्य उत्पन्न होते हैं।

एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते हैं-

२२. चंद्र और सूर्य प्रत्येक सौ सागरोपम में अन्य च्यवन करते हैं और अन्य उत्पन्न होते हैं।

एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते हैं-

२३. चंद्र और सूर्य प्रत्येक हजार सागरोपम में अन्य च्यवन करते हैं और अन्य उत्पन्न होते हैं।

एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते हैं-

२४. चंद्र और सूर्य प्रत्येक लाख सागरोपम में अन्य च्यवन करते हैं और अन्य उत्पन्न होते हैं।

एक मान्यता वाले फिर इस प्रकार कहते हैं-

२५. चंद्र और सूर्य प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में अन्य च्यवन करते हैं और अन्य उत्पन्न होते हैं।

हम फिर इस प्रकार कहते हैं-

वे चंद्र और सूर्य देव महर्धिक हैं, महान् द्युति वाले हैं, महान् बल वाले हैं, महान् यश वाले हैं, महान् सुख वाले हैं और महाप्रभावशाली हैं।

श्रेष्ठ वस्त्र धारण करने वाले, श्रेष्ठ मालाएँ धारण करने वाले, श्रेष्ठ गंध धारण करने वाले, श्रेष्ठ आभरण धारण करने वाले हैं।

। ई 1इक 1714पर र्रांक म्घन्न एक घेट्र र्रांक रूप्ट में राकार कप्र । इं रिवि न्नफ्र प्रमध र्राधि ईं रिरक नगफ प्रनध yr रिड प्रप्न तक प्राप्त र में प्रम्कानीएक प्रम निख्नीक्रफ

— माधामम कि मिश्र १ ई के कि ग्राम िंग् निह न्नफ्र में मिगिनकान तकुमी ताष्यमें के व्यिषु गम्सना . ९ इ

र् हे ग्राप इस माघातरान छाल निक्ती में क्षिप्रामप्रान्तर मुद्द ! निम्म .**ए** 

ाई ग़ुए ईक मागलभा माल भि (म्मड्र)! मर्गीए . इ

त्राष्ट्रभिष्ट अर्थ है मिर र्हाट आस्त्रवी नर्लाट ठाएकों है ! मर्जी . र असंखात योजन विस्तार वाले हैं ? ाष्ट्र हैं कांघ्र जात्रज्ञी मर्भाष जाष्यां भाष्यां माध्यक्ष मिल स

में में इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में से । इं मि हार जाज़री नर्णा

् हैं रिड़ि न्निफ्ट घरि किंग्री - ६

-र्भ घमम कप्र में किंग्रन त्रमुखी ताष्ट्रांम

हैं किंक म्निफ्ट व्यक्ति किंगिर कार्य प्रविध्य किंग्य किंग

३. फितने कृष्णपाक्षिक जीव उपन्न होते हैं ?

५. फित म्फर गिर क्षिपालकट्ट मिक्स १६

ई र्तिङ म्निफ्ट झिए दिसे मिक्से . म

हें, कितन असंद्री जीव उपन होते हैं ?

 फितन अभवसिद्धिक जीव उलन होते हैं? ९ इं रिव म्निक जीव कड़ी मीचम स्पेश . ७

१. कितन आमिनियोधिक द्वानी उपन्न होते हैं?

९०. कितने शुतज्ञानी उत्पन्न होते हैं ?

९५. कित म्फर गिराधीकर मिकी . ९९

९३ र्राइ म्लान मार्च अवानी अपन मेर्न

९३. कित ने अत अद्यानी उसन्म होते हैं ?

९५. कितने विभंगदानि उसन् होते हैं ?

९ ५ कितने चंदुरदर्शने उपन होते हैं ?

९ ६. कितने अचसुदर्शनी उत्पन्न होते हैं ?

९ हैं तिह म्निस्ट मिद्दर्शनी उसन होते हैं ?

९ है होंहे स्प्रेश काहर कहि क्यापियियोहिं अधि होते । 26

१६ कितने भय-संज्ञापयाग्युक्त जाय उसन्न होते हैं है

१३ किन मधन महामयमायुक्त बाद उत्तम ११

१ है होई म्मप्रद हारि क्यूमियमियोद्धे-इएरीय मैठवी . ९६

९ है होई स्पार्ध प्रोह कड़वादि स्पार्थ . १६

१३ मिल मिल्ड हार क्रांच उरम्म होते हैं है

१४ होते स्पेर होते क्षेत्रक सुन स्टब्स होते १४६

१६ ए) सम्बद्ध हाई विपरक्रमाई हें हैं। इ.स.च्या है

१३ मेर महर अधिराधित प्रस्तित स्वया १३३ १ १६ होने सम्भद्र होने विस्तर के स्वत्य के से १५

> उववज्जीते, कियोधितेणयर्ठअगए काल अण्णे चयीते, अण्णे

चवणीववाया आहिए ति वएज्जा। –धूरिय. पा. १७, मु. ८८

उचदन्तगीर्णं नारगीर्णं पुगुण्यत्तालाणं पण्हार्णं सुमाहार्णं ३१. रवणायभापुढवीए भुभागग्रम् संखन्यविध्यद्वेत

वाससर्वसंस्था तेजाया ह - समीसे णं भंते ! रथणप्यभाए पुढवीए केवइया निरधा-

उ. गीयमा !तीसं निरयावाससयसहस्सा पण्णाता।

त् ते यां भेते ! किं संखेज्यवित्यदा, असंखेज्यवित्यदा ?

उ. गीयमा ! संखेज्जवित्यडा वि, असंखेज्जवित्यडा वि।

प्गिसमपूर्ण-प्रतावाससनसङ्ख्ये स्कृत्याव्रवहर्से प्रदर्ति प. इमीस जो भते ! रवणप्यभाए पुढवीए तीसाए

१. केवड्या नेरइया उववज्जाति ?

?. क्रींच्या काउलेसा उद्यक्ता ?

३. केवड्या कण्हपित्यया उववण्गाति ?

४. केवइया मुक्कपिक्षया उववण्गांति ?

५. केवइया सन्ती उववज्जीत ?

ह. केवड्या असन्ती उववज्जाति ?

 निर्ण्या अभवासिन्धिया उववर्णाति ? ७. केवड्या भवमिद्धिया उववज्जीते ?

४. केवड्या आभिणिबीहियनाणी उववण्गीत ?

१०. केवड्या सुयनाणी उववज्जाति ?

११, केवड्या ओहिनाणी उववज्जीते ?

९ भींग्य्वा महत्रा मार्थे नायी उववर्णाति ?

१३. केवड्या सुयअन्नाणी उववज्जाति ?

१४. केवड्या विभागनाणी उववज्जाति ?

९ भेपड्या चक्युद्सणी उववज्जीते ?

१६. केवड्या अचक्षुदंसणी उववज्जाति ?

९ हीं केवड्या ओहिदंसणी उववज्जाति ?

५८. केवड्या आहारसण्गीवउत्ता उववज्जाति ?

१८. केवड्या भयसणोवउत्ता उववर्गित ?

२०. केवड्या मेहणसण्णीवउता उववज्जाति ?

? होस्पिन परिमाहस्या परिमाहस्या उवदन्या उ

९ ६ केवड्या इस्थिवेदगा उववज्जीत ?

२३. केवड्या पुरिसवेदगा उववज्जात ?

२४. केवड्या नपुसगवेदगा उववज्जीत ?

९ भीरुक्ता कोहकसाई उत्वन्यां है।

९ होस्पिन हे हिस्से शिक्स हो । १६ - १८ - १८

१ होंह्यवच्या सोइंदियोवक्ता उववय्योंते ?

😥 🛪 ३ १४ १ एवं का सिर्देशोद उत्ता उववज्जति ?

१८ १५१४ में र्डियो रहना उपयन्त्रति?

१० ४ ११ ए महाने हो इन्यान्सीत ?

३५ १ अस्य द्वानेके क्यांक्ती ?

र द्वार स्वयनितं प्रवयन्ति ?

😤 👉 🖒 र रामाणरेपाइसा उपपायति ?

. । १८४१ ५४ एम<mark>ा सम्बद्धानि ?</mark>

🗆 🥴 असे रक्षणमाणु पुढकीत् तीसाए निरयावास-

ः , २०० न् ४०१० व्यवस्य <mark>भगवस्य</mark>ुः

🕜 🕾 १०५ १९५ हरी हा, शे जा, तिर्देश चा—

ে ১৯৮৮ সংক্রাক্রের ওবার্করি।

करो र से स. सिरंग पा-

ः १५३ मध्य राज्येमा उपयन्त्राति।

ेर १८०० स. रो. स. विक्या चा<del>-</del>

ः १८ १ । या कार्या सम्पाद्यस्वति।

1 1 1 1 1 1 1

- 5 M TA

,

. . .

1 1

. .

. .

 $(x,y) = (x,y) \cdot (x',y) \cdot (x'$ 

And San Fred Land H

1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1

一本一大大的一个工作的表示。 化铁铁矿物 电电影

4

.

.

\$ 6 7 6 7 3 1 1 6 2 2 2 2

. . . . .

३०-३३. यावत् कितने स्पर्शेन्द्रिय उपयोगयुक्त उत्पन्न होते हैं?

३४. कितने नो इन्द्रियोपयोग (मन) जीव उत्पन्न होते हैं?

३५. कितने मनोयोगी जीव उत्पन्न होते हैं?

३६. कितने वचनयोगी जीव उत्पन्न होते हैं?

३७. कितने काययोगी जीव उत्पन्न होते हैं?

३८. कितने साकारोपयोग युक्त जीव उत्पन्न होते हैं?

३९. कितने अनाकारोपयोग युक्त जीव उत्पन्न होते हैं?

उ. गौतम ! इस रत्नप्रभापृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में से संख्यात विस्तृत नरकों में एक समय में-

 जघन्य एक, दो या तीन और उत्कृष्ट संख्यात नैरियक उत्पन्न होते हैं।

२. जवन्य एक, दो या तीन और उत्कृप्ट संख्यात कापोतलेश्यी जीव उत्पन्न होते हैं।

 जघन्य एक, दो या तीन और उत्कृष्ट संख्यात कृष्णपाक्षिक उत्पन्न होते हैं।

४. इसी प्रकार शुक्ल पाक्षिक जीव उत्पन्न होते हैं।

५. इसी प्रकार संज्ञी जीव उत्पन्न होते हैं।

द. इसी प्रकार असंज्ञी जीव उत्पन्न होते हैं।

इसी प्रकार भवसिद्धिक जीव उत्पन्न होते हैं।

८. इसी प्रकार अभवसिद्धिक जीव उत्पन्न होते हैं।

९. आभिनियोधिक ज्ञानी जीव उत्पन्न होते हैं।

अत्रानी जीव उत्पन्न होते हैं।

अर्थायशानी जीव उत्पन्न होते है।

१२. मति-अद्मानी जीव उत्पन्न होते है।

१३. धुत-अज्ञानी जीव उत्पन्न होते हैं।

१४. विभगवानी जीव उलन होते हैं।

विश्वदर्शनी जीव उत्पन्न नहीं होते हैं।

३६. अवशुदर्शनी जीव अथन्य एक, दो या तीन और अकृष्ट सम्यात उत्पन्न होते है।

इसी प्रकार अवधिदर्शनी के लिए जानना धारिए!

१८५). इती प्रकार आवारसभोषयुक्त से परिप्रदन संशोषयुक्त पर्यन्त के निए जानना बादिए।

२२. हम देशे और इसन्त नहीं बेते दे।

न्यः पुरुषयेश जीत भी उत्पन्न नहीं तीने हैं।

र राज्यसङ्ग्रेते अववास्य एक, ते वार्तनिवीतः वस्य भवात अपनायोत्रक

१००० विकार काच क्याची संभाग हवासी पर्यन्त भी गे (क)
 १००० विकार के अपना चाउँगा।

१८ १० १ ते प्रकार कार्योक्षणपदुः व स्पर्धेक्षणपदुः प्राप्तः
राज वर्षः १९५ नर्षः यात्रः है।

१४ - १ इन्हरीयुक्त अन्य सम्बद्धाः, द्वापात्रस्य स्थापि । राज्यान अस्त्रस्य देव

- । ईं र्हा दिम इस्ट इंड विप पिपिस्म . १ इ
- एजीव क्सिम कि किक्निक अकर भिट्ट . ३६
- ा कि मिर्ग कि ,क्ये क्या कि गिर्मिय कि । १ई विश्व संख्या मिला होते हैं।
- कपु र्माम्पर्राकाम्स केप्र कपु र्माम्पर्राकाम जनम क्रिड .१९-२९ विद्यान रिज्ञान रिज्ञान स्थित है कि विद्यान
- निव्हेट में सिंगानकार तिस्ति निव्हें में सिंगानकार . ९ इ —ाधामम कि निश्त १ इ के कि गान कि निज्ञ कि मिलान कि कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान कि मिलान क
- ९ ई (फिल्कमी-फ्रिम) फ्रिक म्फेड्रिट कधीरमें म्केबी . ९
- ९ ई रिरम कभीर्रम किङ्कार्गिक र्रह्म . ६
- ३-३९. यावत् कितने अनाकारीमधुक्त नैरियक मरते हैं ? उ. गीतम ! इस रत्यप्रभाषक्षी के तीस लाख नरकावासों में
- उ. गौतम १ इस रत्पप्रभाषृष्टी के तीस लाख नरकावासी में से संख्यात योजन विस्तार वाक नरकों में और–
- मि म दि , क्य प्रमय में जयन्य एक, क्य क्य .. १ । इं तेंग्रम कधीं भें ताख्य संख्या ने ताख्य म
- 7 जंधन्द्र एक, दो वा सीत मीत क्षेत्र क्रिय क्रिय है। 1ई र्त्राम रुधीरहै क्षिडर्रुहाणिक जास्त्रों उच्छुर
- उकुट संख्यात कापातं करायक मराव हो। १-८, इसी प्रकार संझे पर्यंत क्रिक्स कि क्रिक्स कराये
- । इं किन किंगम किए किंग्रस्ट , इ
- प्रांध मिंत ए कि ,क्य प्रमात . श
- । इं तिरम घारि कघोरम् कद्योग्नीघम घारक्ष्म उन्कुर । प्रशीष क्षित्रक क्षित्रहरू क्ष्मेय क्षित्रहरू भावत क्षित्र . ६९-०
- १४. विभंगवानी मरते नहीं है।
- । है हिए हेरम भि मिरहाइड . ५६
- प्रहि मिंग कि कि 'क्रिक मिन और
- 1हें त्रिम जोत किंद्रेडिक अवस्था स्था किंद्र १८० हैं। किंद्रिक क्षेत्र किंद्रिक किंद्रिक किंद्र किंद्र १८० हैं।
- 175तिक सिनक क्रिक्टिस्ट १६ सिन होत्रम छिट स्कृतिक्रिक्टिस्टिस्टिस्टि
- वृद्धि स्ववृद्धि स्व स्ववृद्ध स्ववृद्धियां विद्युष्ट स्वत्य स्वतः । १६-०६ । भ्रे भ्रिष्ट स्वतः ।
- ३६. त्रयम् ए.इ. दे या नीम भूति । इन्हरू नहयान मेहिन्योपयोगयुक्त नर्गयक्ष भाने है।
- le bed led little in the

मी। मिने ए हैं, किए किए किए

- इस् हुन असार दस्तर्याची भी नहीं मन्हें।
- la free francia from the free

- 1 हीं एक् इतः मार्गिकाम . यह
- १६. एवं बहुजोगी वि।
- . ७६ जहणणेगं एक्को वा, हो ता, हो ना, वा ना-। जिण्णिगं संख्या सायना नान्या स्वापना नान्या
- ३८-३९. एवं सागारीचउत्ता वि अणागारीचउत्ता थि। -विया. स. १३, उ. ९, सु. ४-६
- ३२. रयणयभापुढवीए संखेज्जविस्यडेसु निराधानिस्ये उत्यट्टगाणं नारगाणं एगूणवत्तालाणं पण्हाणं समाहाणं
- य. इमीसे णं मंते ! रवणप्यभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्जवित्यडेसु नेरइएसु एगसमएणं,
- 9. केवड्या नेरड्या उत्पद्धा १
- मिंड्ड्रक्य १ भिंडिंग क्या विस्तृ । १
- ३-३९. जाब केनइया अणागारिवजना उब्बर्टिति ? उ. गोयमा ! इमीसे रयणमभाए पुब्बीए तीसाए
- उ. गायमा ! इमास (यणपमाए पुढवाए तासाए निरयावाससयसहस्मेमु संखेज्जवित्यङेपु नेरइएसु एगसमएणं-
- नाह ाणीती , वह देह , वह तिरुच्च पणिण अस् . ९ । तिंड्ड्रेक्ट विष्ट्रित विष्ट्रेत विष्ट्रेत विष्ट्रेत विष्ट्रेत विष्ट्रेत विष्ट्रेत विष्ट्रेत विष्ट्रेत विष्ट्र
- जहां पणिति , वि देह , वि स्किन् पं पिणजे हर . *९*
- उक्कोसेणं संखेज्या काउलेस्सा उब्बट्टरीते। ३-५. एवं जाव सण्णी
- 1 हैं । असम्बन्धि म विव्यद्रंदित
- ं जरूणीणं एको दा, दो वा, तिर्गण वा— अनेसेणं संखेनना भवितिह्या उन्बर्टहोत।
- । गिणइस्टिम् गिल क्ये . ६६-५
- । तिरंड्राज्य माणिनामित .४९
- १५. घवस्तुदंसणी न उव्यट्टिता।
- -ाह । जिल्ला हा हो हो हो हो हो हो हो है । है ।
- । अन्यस्य प्राप्त असम्बद्धा । १८-५८ । एवं आय क्षार्य । १८-५८ ।
- । कीडड्रेकड मात्रधावयमा न उत्पद्धीमा
- । हेडे. एवं जात कालिक्षिक नात हुए . इडे. () इ
- ्र . प्रस्तिता एको वा, हो वा, तिवा बान्य । ४इ । मिड्डेन्ट मिटमेम्डोस्स मिर्सेस एमेर्सेट
- मिडियुक्त महितित्वा , भ्रह
- १व्री गिविड्ड क्रिये , ३६
- नाम प्रयोशी, मिली, मिली प्राप्त के प्राप्त स्थान । यह इसिंड्युम्ब सिर्वेड्याच्या स्थापीम प्रसिप्त ।

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

,

-

ବର ୧ ୪

- 1र्ज भिर्व किन इस्टि डिंग किए पिरिएमि . ४ इ
- १, इसी प्रकार वचनयोगी भी समझना चाहिए।
- । इं र्हाइ **इ**फ्ट ताष्ट्रांम उत्कृट र्जा कारावीमी जीव जावन्य एक, दो या विभिन्न
- (प्रज्ञाष्ट । एजा में एक । के किए। कष्ट । मंध्रमात्राकाम् इंग्र कर्ष । विद्यार्थान विद्या विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । विद्यार । व
- नाथामम कि मिश्र १ इ के कि ग्रम काह ने क न्त्रें में सिमिकार तक्री ताखार के विश्वामराना . ९६
- -मि प्रमप्त क्ये में कियान काठ यात्राठी नर्जाठ ताष्ठांत्र िम मिरियान काल मिरि के क्षिप्राम्प्राम् भट्ट । जिम . K
- ई (रिलकिन-िरम्) रिरक म्रेडिट किया किया । १
- ? इं हेरम कर्मार<del>्ग कर्माकार्ग नेरायेक नेरायेक मरते हैं ?</del> ें हैं निरम कार्यार्न फिड़रुनिगक निर्मा . इ
- में में मिराहाकरम छाल सिर्फ क्यां स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्
- -ग्रींस में किंगन कार ग्राप्ति नाया नाया
- 1 हैं **किएम कार्यार कार्या** कार्या कार्या कार्या है। 9.. एक समय में जधन्य एक, दो या तीन
- र. जवन्द एक, दो या तीन और
- निहक ान्त्रेप्ट कि किप्रिन न्नेप दिसे गकर भिट्ट . p- g । ईं रिरम कधीर मैं फिड्रिंगियिक नाष्ट्रिम अकुर
- ।ईं डिम् िंगम जीए हिंग्सर , ३
- ७. जचन्य एक, दो या तीन और
- । प्रज्ञीान क्रिक क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट अक्ष क्रिकेट १६५-० । हैं firम pir कधी if कड़ी भी घम ताकां छ खुर
- १४. विमंगज्ञानी मरते नहीं हैं।
- १५. चक्षदर्शनी भी मरते नहीं हैं।
- १६. जधन्य एक, दो या तीन और
- कि छिकि कारी में क्रिक किया कि कि कार्य कि उन् १८० वि
- । ई डिम् रिप्म घिए कप्टामिप्रमिप्ने स्टिस् . १९ 1ग्रहीाज स्डिक मिनेश्ट
- ।ई डिम् रिग्म पि इक्ति क्रिप्रेन के क्त्रिय कप्राप्तिमाधिक्षा भाग भिट्ट . ६६-० ६
- त्र अवन्य एक, दो या तीन और
- 1 है िग्रम डिम गिर्गिमिन्म . A इ 1ई त्रिम कधीरमें कृष्णिप्रिमिझीइमि ठाष्ट्रिस उकुर
- ि हैं है) म गिर्म्घाक हाध्यमें उन्*कृध* ज़िस नीत पर देत का समा अंति और

- ३५. मणजोगी न उववज्जाति।
- १६ मिर्गिष्ट्रह हंग् .३६
- ३७. जहन्मेगं एक्की दा, दी दा, तिभिग दा—,
- । जींग्यक्रिक गिर्मिक्राक म्यूक्तिम्हा गिर्मिक्षिक्ष
- -विया. स. १३, उ. १, सु. ४-६ १८-३६ . एवं सागारोबउत्ता वि अणागारोबउत्ता वि।
- एगसमएण, निरयावाससयसहस्मेस संखेज्यवित्यडेस नेरइएस व. इमीसे जां भंते ! रवणवभाए पुढवीए तीसाए उव्यर्टरागणं नारगाणं एगूणवतालाणं पणहाणं समाहाणं— ३२. रयणपभापुढवीए <u>मुक्ष्मिलिक्स</u> मुभागम्भ
- 9. केपड्या नेरड्या उत्पट्टीते ?
- मिंड्रिक्स मिन्स्या काउन्सा उत्तर्रति ?
- ३-३४. जाब केवड्या अणागा रीवउता उत्पर्टति ?
- प्गसमपूर्ण-निरथावासस्यसहस्सेस् संखेज्जविखडेस नेरइएस उ. गोयमा ! इमीसे रयणम्याए पुढवीए तीसाए
- । निडिड्रेक्ट । एड्रेन । एट्रिस । एस्पिक्ट नाइ गर्मामां प्रक्री दा, दो वा, तिरिणा वा-
- । निडिड्रेक्ट ११११ रिटाक १ए० छा । एम् किन्छ नाइ गिर्माती (१६ दी हो । विभिन्न विभिन्न वा - १
- त्र-५. एवं जाद स्वणी
- ह. असण्णी न उत्वर्टति।
- । हींड्रेक्ट एड्रीमीव्य गण्डेम गिर्कट —ाञ ाण्नीत, ता कि, ता क्षिये infousiv. थ
- । गिणक्रक्ष्यम् वियञ्जन्मागी।
- । हिडिड्रक्र म गिमिगमिमि . ४९
- 1 होडड्राइट म गिमड्सिया न उव्यर्देता
- । तिंड्डळ्ट रिणम्ड्युच्स्या अयस्युद्धाणा उच्चर्डाता नाइ ाण्याती, एड इ., १इ स्थिए ivious र. ३ ९
- १ड्राप्रकामक माएं ग्रंग . ५९-७९
- 1 हिंड्डेक्ट मान्छन्छिड्डिस . १९
- 1 मिंड्रेड्रेक्ट **म** एटिनिफिडीमील गर्फ हेयू . . ६ ६-० ६
- । जिंडेरेक । एक प्रतियो नी हो है यो प्रति । विद्युद्रिय नाइ जिल्ला देश हो हो हो हो हो हो है ।
- १ माजिंगी न उब्हर्रति।
- १६. एवं बङ्जोगी वि।
- । हींड्ड्रेक्ट गिर्गिष्टाक क्लिक्स किस्ट्रि ३७. जहण्णेणं एको दा, हो दा, तिण्णि वा-

- ३८- ३९. एवं सागारोवउत्ता, अणागारोवउत्ता वि। -विया. स. १३, उ. १, स. ७
- ३३. रयणप्पभापुढवीए संखेज्जवित्थडेसु निरयावासेसु नेरइयाणं संखाविसयाणं एगूणपन्नासाणं पण्हाणं समाहाणं—
  - प. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्जवित्थडेसु नेरइएसु—
    - १. केवड्या नेरड्या पण्णता?
  - २-३९. केवइया काउलेस्सा जाव केवइया अणागारोवउत्ता पण्णता?
    - ४०. केवड्या अणंतरीववन्नगा पण्णता?
    - ४१. केवड्या परंपरोववन्नगा पण्णता?
    - ४२. केवइया अणंतरोगाढा पण्णता?
    - ४३. केवइया परंपरोगाढा पण्णता?
    - ४४. कवड्या अणंतराहारा पण्णता ?
    - ४५. केवड्या परंपराहारा पण्णता ?
    - ४६. कवइया अणंतरपज्जता पण्णता ?
    - ४७. केवड्या परंपरपञ्जता पण्णता?
    - ४८. केवड्या चरिमा पण्णता?
    - ४९. केवड्या अचरिमा पण्णता ?
    - उ. गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्जवित्थडेसु नेरइएसु—
      - १. संलेज्जा नेरइया पण्णता।
      - २. संरोज्जा काउलेस्सा पण्णता।
    - ३-५. एवं जाव संखेजना सण्णी पण्णता।
      - इ. अमण्णी सिय अस्थि, सिय नित्य,
        - ाउ अस्य अनुष्येणं एको वा , दो वा , तिष्णि वा— उ.कोमेणं सरोजना पृष्णता।
      - ः. सर्वेज्या भवसिद्धिया पण्णता।
  - 😔 👝 एव आव मरोज्जा परिग्गहसन्नीवउत्ता पण्णता।
    - २२. ई स्पेदमा महिला
    - र प्रियोगामीया
    - २ ६ अप्येच्या सङ्गापेदमा प्राणता।
    - १ एवं शेरकमाईवि।
    - , महाराष्ट्रं स्व असम्बो।
  - रा ५० एक स्टेमक्सी
    - 1. 人名英格兰斯特里斯特
  - र १८ १६ १ इ.स. इ.स. इ.स. इ.स. इ.स.

- ३८-३९. इसी प्रकार साकारोपयोग युक्त और अनाकारोपयोग युक्त नैरियकों की उदवर्तना भी कहनी चाहिए।
- ३३. रत्नप्रभा पृथ्वी के संख्यात विस्तृत नरकावासों में नैरियकों के संख्यात विषयक ४९ प्रश्नों का समाधान-
  - प्र. भंते ! इस रत्नप्रभापृथ्वी के तीस लाख नरकावासों में से संख्यात योजन विस्तार वाले नरकों में-
    - 9. कितने नारक कहे गए हैं?
  - २-३९. कापोतलेश्यी से अनाकारोपयोगयुक्त पर्यन्त के नारक कितने कहे गए हैं?
    - ४०. कितने अनन्तरोपपन्नक कहे गए हैं?
    - ४१. कितने परम्परोपपन्नक कहे गए हैं?
    - ४२. कितने अनन्तरावगाढ कहे गए हैं?
    - ४३. कितने परम्परावगाढ़ कहे गए हैं?
    - ४४. कितने अनन्तराहारक कहे गए हैं?
    - ४५. कितने परम्पराहारक कहे गए हैं?
    - ४६. कितने अनन्तरपर्याप्तक कहे गए हैं?
    - ४७. कितने परम्परपर्याप्तक कहे गए हैं?
    - ४८. कितने चरम कहे गए हैं?
    - ४९. कितने अचरम कहे गए हैं?
  - गौतम ! इस रत्नप्रभापृथ्वी के तीस लाख नरकावासों में से संख्यात योजन विस्तार वाले नरकों में—
    - १. संख्यात नैरियक कहे गए हैं।
    - २. संख्यात कापोतलेश्यी नैरियक कहे गए हैं।
  - ३-५. इसी प्रकार संज्ञी नैरियकों पर्यन्त संख्यात कहना चाहिए।
    - ६. असंज्ञी नैरियक कदाचित् होते हैं और कदाचित् नहीं होते हैं। यदि होते हैं तो जघन्य एक, दो या तीन और
    - ७. भवसिद्धिक जीव संख्यात कहे गए हैं।
  - ८-२१. इसी प्रकार परिग्रहसंज्ञोपयोग युक्त पर्यन्त के नैरियक संख्यात कहने चाहिए।
    - २२. (वहाँ) स्त्री वेदक नहीं होते।

उत्कृष्ट संख्यात होते हैं।

- २३. पुरुपवेदक भी नहीं होते।
- २४. नपुंसकवेदी संख्यात कहे गए हैं।
- २५. इसी प्रकार क्रोधकपायी भी संख्यात होते हैं।
- २६. मानकपायी नैरियकों का कथन असंज्ञी नैरियकों क समान है।
- २७-२८. इसी प्रकार लोभकषायी पर्यन्त के निरियकों के विषय में भी कहना चाहिए।
  - २९. ओञेन्द्रियोपयोगयुक्त निर्रायक संख्यात कहे गए हैं।
- ३०-३३. इसी प्रकार स्पर्शेन्द्रियोपयोग युक्त पर्यन्त के निर्पयक संख्यात कहे गए हैं।

करान दिसंभ्र मध्य का किरान त्यायन असंद्री । श्री समान है।

। ईं ग्राप् ईक जाम्ब्रोम गिर्गितिनम . <sub>म</sub>ट्ट

किशीर्रम के क्लिक्स क्षेत्रकार्य कार्या कि कार्या कि कार्या कि कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या क

। हैं ग्राप ईक ताष्यांम हिम प्राचीयक , हैं तिंह प्राचीयक कवीयमें कह्मायात्रास्तम्स . ०४ । हैं गामम के जिस हिम्म ति हैं तिंह ब्रीट , हैं तिंह

१४). एरम्परीपपत्रक में किया संस्थात होते । भिरु है । ग्राप १३क में घष्यदी के कद्मपर्गरान्त्रकर भारत राज्या

४५. अनन्तरावगाढ,

प्रक्षि कप्राज्ञाप्रक्रमस्य .४४

४६. अनन्तरपर्यापतक के विषय में भी कहना चाहिए। ४३, ४५, ४७, ४८, ४९. जिस प्रकार परम्परोपयत्रक का कथन किया गया है, उसी प्रकार परम्परावगाढ, यावत्

अचरम का कथन करना चाहिए।

3४. रत्नप्रमाधृष्टी में असंख्यात निस्तृत नरकावासी में अपाद माधामम् क प्रश्ने की कि प्राप्ति के मिश्र के भीस में में मिश्रिकार काल मिश्र के कियुम्परान्ते में हैं। में मिश्रिकार के कियोग मिश्रिका माध्यात मिश्रिका के स्वाधान

9. जम्बय एक, दो या तीन भिर उकुट असंख्यात नेरिक्त क्ष्मित कामें निस्तार नामें भारत माने भ-४ ४-५. जिस प्राप्त माने निस्ता क्ष्मित कामें कामें कामा क्ष्मित कामा माने में क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मि

ाम्डिक "माव्यांस्य" प्रमास के "जाव्यांस्य" "प्राकृति । १४डी। असंख्यात अचरस के हे गए हैं मार्चित श्रेष सब कथन पूर्वतत्

प्रमिष्ट मधक घम प्रदि म्लिय हैं ग्राप ईक मग्रमक जाफ्सेस । ग्रहीय ान्डक

र्राघ प्राप्तिनी नर्षाय प्राप्यमेश प्रक्षि नर्षाय निम्मीन्त्रीत । वि प्राप्यमे मिद्रप्रीचरू प्रक्षिति । विष्या प्रमुख्या । विष्या ।

शेप सब कथन पूर्ववत् करना चाहिए।

किस्प्रीपु काम : ख स्नियंगियपु मानास अस मिख्यामारा कार . य ह —माक्षामम का मिश्रा के झील आफर में १ है ग्राप हैक साधाकार स्थार सिक्यों में क्षित्रों सिक्यों में किस साधाकार है।

३४. नोइंदियोवउत्ता जहा असण्णी।

३५. संखेच्या मणजीगी पण्णत्ता

१६-३६. एवं जाव अणागारीवउता।

, <mark>भीन मिर्स, भीरय अपिर, मिर्स मिर्स अपिर, मिर्स मिर्स अपिर । श्राह्म अपिर अपिर । स्ट्रिस्ट अपिर अपिर । १९४ । १९४ । १९४ । १९४ । १९४ । १९४ । १९४ ।</mark>

नाइत गाम्बन्धित अर्गात । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्य

, अणंतरोबगाङगा,

४४. अर्णतराहारगा,

४६. अणत्ररपण्यतगा

३४. रवणप्रभापुढवीए असंखेज्जवित्थडेसु निरपानामुम् उववज्जाणाड् पण्हाणं समाहाणं—

प्राप्तात पृढ्या प्राप्तात स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्

१. केवहपा नेरह्या उववण्णात मान

२-३९.केचड्या अणागारोनउता उवनज्जीते ? उ. गोयमा ! इमीसे रयणपभाए, पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेमु असंखेजावित्यडेमु नेरइएमु

-ारामपण-१ . जहाणीती , 1इ कि , 1इ क्षिण गण्डार . १ १ तिर्फ्टिन्छ । एडे १६ । फ्टिश्नेस्थ गिर्मिक्ष्ट

णवरं-असंखेज्जा भाणियव्या,

ति से वेच जाव असंखेज्जा अचिरमा पणाता।

णनर्-संखेज्यविखडेषु वि, असंखेज्यविखडेषु ओहिनाणी ओहिदंसणी य संखेज्या उव्बर्टरावेषव्या,

-विया. स. १३, उ. १, सु. ९

**किंत्रं मेर्स** 

३५. सक्करप्यमाड् अहसतम पज्जत नरस्युढवामु उद्यवज्जाह्

- सक्तरमाए गं मंते ! पुढवीए केवड्या निरमावाससय-र जन्मणाया

सहस्सा तत्ताया ड

- उ. गोयमा ! पणवीसं निरयावाससयसहस्सा पण्णता।
- प. ते णं भंते !िकं संखेज्जवित्थडा, असंखेज्जवित्थडा?
- जोयमा ! एवं जहा रयणप्पभाए तहा सक्करप्पभाए वि।णयरं-असण्णी तिसु वि गमएसु न भण्णित, सेसं तं चेव।
- प. वालुयप्पभाए णं भंते ! केवइया निरयावाससयसहस्सा पण्णता ?
- उ. गोयमा ! पत्ररस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता। सेसं जहा सक्करप्पभाए। णाणतं लेस्सासु— काऊ दोसु तइयाइ मिसिया नीलिया चउत्थीए। पंचिमयाए मीसा कण्हा, तत्तो परम कण्हा॥
- प. पंकप्पभाए णं भंते ! केवइया निरयावाससयसहस्सा पण्णता ?
- गोयमा ! दस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता।गृवं जहां सक्करप्पभाए।

णवरं-ओहिनाणी ओहिदंसणी य न उच्चट्टंति,

#### सेमं नं चेव।

- प. यूनप्पभाए णं भंते ! केवइया निरयावाससयसहस्सा पण्णता?
- भोयमा ! तिण्णि निरयावाससयसहस्सा पण्णता।ए ४ जठा पंकण्यभाए।
- पः समार् ण भते ! पुढवीए केवइया निरयावाससयसहस्सा गण्यना ?
- भेषमा (पूर्व पंचार्य निरम्यानासम्बस्ति सम्माति। भेष प्रतापक्रप्यभाष्।
- पः अदेशसम्बद्धाः भन्ने । पुढाबीए कई अणुत्तरा महङ्महालया सिराम पर्यासा १
- तामण पित्र अणुलम ५, आहे, २, महाकाले, ३, रोहए, अकारीका, के अभाई प्राप्ति
- पः । १२ वर्षे १५८ महिन्दी हन्दर्गः उत्सदीन्यविश्वताः?
- रे के को कारक विसर्देश, इसकेस्प्रीयद्वाद्या<mark>य</mark>ः
- ६ १८०० वर्षा १८० हर्नेगः प्रमु अमुन्सित् १९८८ - चार्येक्षात् स्वयंक्ष्यम् अस्ति सम् १९८४ वर्षा स्वयंक्षयः सम्बद्धाः १९८४ - स्वयंक्षयः सम्बद्धाः

- उ. गौतम ! (उसमें) पच्चीस लाख नरकावास कहे गए हैं।
- प्र. भंते ! वे नरकावास क्या संख्यात योजन विस्तार वाले हैं या असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं ?
- उ. गौतम ! जिस प्रकार रत्नप्रभापृथ्वी के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार शर्कराप्रभा पृथ्वी के विषय में भी कहना चाहिए। विशेष—उत्पाद, उद्वर्तना और सत्ता, इन तीनों ही आलापकों में "असंज्ञी" नहीं कहना चाहिए। शेष पूर्ववत् कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! वालुकाप्रभापृथ्वी में कितने लाख नरकावास कहे गए हैं ?
- उ. गौतम ! उस में पन्द्रह लाख नरकावास कहे गए हैं। शेष सब कथन शर्कराप्रभा के समान कहना चाहिए। विशेष—लेश्याओं में भिन्नता है— पहली और दूसरी में कापोतलेश्या, तीसरी में मिश्र (कापोत और नील), चौथी में नील, पाँचवीं में मिश्र (नील और कृष्ण), छठी में कृष्ण और सातवीं नरक में परम कृष्ण लेश्या है।
- प्र. भंते ! पंकप्रभापृथ्वी में कितने लाख नरकावास कहे गए हैं?
- उ. गौतम ! उसमें दस लाख नरकावास कहे गए हैं। जिस प्रकार शर्कराप्रभा के विषय में कहा है उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए। विशेष—(इस पृथ्वी से) अवधिज्ञानी और अवधिदर्शनी उद्वर्तन नहीं करते। शेष सभी कथन पूर्ववत् समझना चाहिए।
- प्र. भंते ! धूमप्रभापृथ्वी में कितने लाख नरकावास कहे गए हैं?
- उ. गौतम ! उसमें तीन लाख नरकावास कहे गए हैं। जिस प्रकार पंकप्रभापृथ्वी के विषय में कहा उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! तम:प्रभापृथ्वी में कितने लाख नरकावास कहे गए हैं?
- उ. गीतम ! (उसमें) पाँच कम एक लाख नर्कावास कहे गए हैं? शेप सभी कथन पंकप्रभा के समान जानना चाहिए।
- प्र. भंते ! अधःसप्तमपृथ्वी में कितने अनुत्तर महानरकावास करें गए हैं ?
- उ. गौतम ! ये पाँच १. काल, २. महाकाल, ३. रीरव, ४. महा-रीरव और ५. अप्रतिष्ठान अनुत्तर नरकावास कहे गए हैं।
- प्र. भंते ! वे नरकावास क्या संख्यात योजन विस्तार वाले हैं या असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं ?
- गोतम ! एक नरकावास संख्यात योजन विस्तार वाला है और शेष असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं।
- प्र. भते ! अथःसप्तमपृथ्वी के पाँच अनुत्तर नरकावासी में से संख्यात योजन विस्तार वाले (अप्रतिष्ठान) नरकावास में एक समय में कितने नरियक उत्पन्न होते हैं, कितने नरियक उद्दर्शतन करते हैं और कितने नरियक कहे गये हैं?

उत्तर भिरु डिक में छथनी के मिएको जाका मिर्सी! मिर्ता, रु ।गृडीाम ाम्डक भि डिंग्ड भि म्रोज्यूर जिल्ड डिंग्ड डिंग्ड स्प्रिट बार माह मिन्यिहने ।हैं निार्स्प कार माह मिर्सि में 1574 हिंग्स डिंग्ड

नहा करत ह*। परच्य चता* न वाना झान याल भार भार कात्र इसी प्रकार असंख्यात योजन विस्तार बाले नरकवासों के निप् भी कहना चाहिए।

। प्रज्ञीान ाम्डक ताष्ट्रांमरू ७४ माष्ट्र र्क ताष्ट्रांम ाँड**प्र–व्यंद्रनी** 

इंट. भवनवासी देवों के उत्पाद आदि के ४९ प्रश्नों का समाधान–

९ ईं ग्रेग ईक मानास छाल निप्ती के किंद्र ग्रामकुरमुस् ! िंग . र इक मानास छाल ठमिंट के किंद्र ग्रामकुरमुस् ! मिर्गींग .रु

ा ए हैं : माञ्जंस ए ईं कींघ प्राप्ति ने मिल्यात योजन निस्तार वाक्षेत्र हैं : ए हैं ई कींघ प्राप्ति मिल्ये

जीतम ! (वे) संख्यात योजन विस्तार वाह भी हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाह मी हैं। प्र. भंते ! असुरकुमारों के चौंसठ लाख आवासों में से संख्यात

असुरकुमार उत्पन्न होने हैं ? अपन विस्वार वाले असुरकुमारावासी में एक समय में कितने

े हैं किंड स्फर किरले निजी नेवार हैं किंड सफर काशीएष्टक निकी

(भि डिंग्र) नामम के निश्र गुग फेकी में क्षियुगमरान्तर ! मर्तार .ह इमम राक्र भिरु भि राम्ड क्रिम्ड राह्य ग्रीह ग्रिशाङ गरुक नश्र

लना साहप्। सम्बद्ध मिल्य हो। (स्त्रीवेद और पुरुषवेद) सिहत उत्तन्न

हैं कि नपुसंकवेदी उपन नहीं होते हैं। शब सब कथन पूर्ववत् समझना चाहिए।

1पृज्ञीान ाननार जाकर सिर मि में मणनी के ानोम्ट्रेट ।ई किंग्स ानोम्ट्रेट मि हिस्स-णिश्नी ।किंग्स जिन प्रनिष्टि मिर्डिस के सिर्मिट सिर्मिट

अवधिज्ञानी और अवधिदर्शनी उद्वर्तना नहीं श्रेष कथन पूर्ववत् जानना चाहिए।

तन्यत पुरुष्यवस्य र, फिला न पुरुषयवस्य नहा हो। १ई त्रिंड डिम् त्रियोयस्य और स्वायित् प्रिंड डिम आस्य प्राप्त हो या प्राप्त हो हो।

। हैं तिंह जाक्रमें उन्हेर ई विवास अप स्रोह, विवास सम सक्य विष्

मि में प्रप्रवी र्ल धिप्रक प्राप्त गोर्ल धिप्रक नाम ग्रांकर भिट्ट गृष्टीक निरुक

श्रेमकपादी संब्यात कहे गए हैं। श्रेम कथन पूर्वस्त्र जानना चाहिए।

उ. गीयमा ! एवं जहा पंकपमाए।

णवर्-तिसु नाणेसु न उववज्जीत, न उव्बर्टीत। पन्नस्युतहेव अस्थि। एवं असंखेज्जवित्यहेसु वि।

णवर्—असंखेज्जा भागियव्दा। --वियाः सं. १३, उ. १, सु. १०-१८

३६. भवणवासीणं देवाणं उववज्जणाद् एगुणपत्रासाणं पण्हाणं समाहाणं–

प. केवड्या गं भेते ! असुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णता ! उ. गोयमा ! चोसिंड असुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णता !

न. में मंसे संखेज्यवित्यहा, असंखेज्यवित्यहा?

प. चीसट्ठीए णं भेते ! असुरकुमारानासस्यसहस्संसु संखेज्जवित्यडेसु असुरकुमारानासेसु एगसमएणं केवड्या असुरकुमारा उववज्जाति ? जाब केवड्या तेउलेस्सा उववज्जाति ? केवड्या रूणह्पिख्या उववज्जाति ?

उ. गोयमा ! एवं जहा रयणपमाए तहेव पुच्छा, तहेव बागरणां।

, नीर्रेप्न ने ने हैं हैं उत्तर्जाते,

म्पृस्ग वेष्मा न वववज्जित। संसं ते सेव। उन्हरंतमा वि तहेव, णवरं—असण्णी उन्हर्टित, भोहेनाणी ओहिदंसणी य ण उन्हर्टित, सेसं ते सेव। पश्चात्य तहेव, णवरं—संखेजनमा इखिदेशा पण्णता। एवं पुरिसवेदगा वि, नपुंसगवेदगा निख। एवं पुरिसवेदगा वि, नपुंसगवेदगा निख। स्व अस्य अस्य अस्थि, सिय निख। काइ अस्थि जहण्णणं एको वा, दो वा, तिण्णि वा,

संस्टा छोभकसायी पण्णाता। मेसं तं चेंच।

िन मिपिकसायी मायकिसायी नि

तिसु वि गमएसु चत्तारि लेस्साओ भाणियव्वाओ।

## एवं असंखेज्जवित्थडेसु वि।

णवरं–तिसु वि गमएसु असंखेज्जा भाणियव्वा जाव असंखेज्जा अचरिमा पण्णता।

एवं जाव थणियकुमारा। णवरं-जत्थ जत्तिया भवणा।

–विया. स. १३, उ. २, सु. ३-६

- ३७. वाणमंतरदेवाणं उववज्जणाइ एगूणपन्नासाणं पण्हाण समाहाणं—
  - प. केवइया णं भंते ! वाणमंतरावाससयसहस्सा पण्णता ?
  - उ. गोयमा ! असंखेज्जा वाणमंतरावाससयसहस्सा पण्णता।
  - प. ते णं भंते ! किं संखेज्जवित्थडा, असंखेज्जवित्थडा?
  - उ. गोयमा ! संखेज्जवित्थडा, नो असंखेज्जवित्थडा।
  - प. संखेज्जेसु णं भंते ! वाणमंतरावाससयसहस्सेसु एगसमएणं केवइया वाणमंतरा उववज्जंति ?
  - उ. गोयमा ! एवं जहा असुरकुमाराणं असंखेज्जवित्थडेसु तिण्णि गमा तहेव वाणमंतराण वि तिण्णि गमा भाणियव्वा। —विया. स. १३, उ. २, सु. ७-९
- ३८. जोइसियदेवाणं उववञ्जणाइ एगूणपन्नासाणं पण्हाणं समाहाणं—
  - प. केवइया णं भंते ! जोइसिया विमाणावाससयसहस्सा पण्णता?
  - उ. गोयमा ! असंखेज्जजोइसिया विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता।
  - प. ते णं भंते ! किं संखेज्जवित्थडा, असंखेज्जवित्थडा?
  - उ. गोयमा ! एवं जहा वाणमंतराणं तहा जोइसियाण वि तिण्णि गमा भाणियव्वा।

णवरं-एगा तेउलेस्सा। उवज्जंतेसु पण्णतेसु य असत्री नित्थ। सेसं तं चेव। *-विया. स. १३, उ. २, सु. १०-११* 

- ३९. वेमाणियदेवाणं उववज्जणाइ एगूणपन्नासाणं पण्हाणं समाहाणं—
  - प. सोहम्मेणं भंते ! कप्पे केवइया विमाणावाससयसहस्सा पण्णता?

(संख्यात विस्तृत आवासों में उत्पाद उद्वर्तना और सत्ता) इन तीनों आलापकों में प्रारम्भ की चार लेश्याएँ कहनी चाहिए। असंख्यात योजन विस्तार वाले असुरकुमारावासों के विषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए। विशेष-पूर्वोक्त तीनों आलापकों में (संख्यात के वदले) "असंख्यात" कहना चाहिए यावत् असंख्यात योजन विस्तार वाले अचरम पर्यन्त कहना चाहिए।

इसी प्रकार स्तनितकुमार पर्यन्त जानना चाहिए। विशेष-जिसके जितने भवन हों वे कहने चाहिए।

- ३७. वाणव्यन्तर देवों के उत्पाद आदि के ४९ प्रश्नों का समाधान-
  - प्र. भंते ! वाणव्यन्तर देवों के कितने लाख आवास कहे गए हैं?
  - उ. गौतम ! वाणव्यन्तर देवों के असंख्यात लाख आवास कहे गए हैं।
  - प्र. भंते ! वे (वाणव्यन्तरावास) संख्यात विस्तार वाले हैं या असंख्यात विस्तार वाले हैं ?
  - उ. गौतम ! वे संख्यात विस्तार वाले हैं, असंख्यात विस्तार वाले नहीं हैं।
  - प्र. भंते ! संख्यात विस्तार वाले वाणव्यन्तर देवों के आवासों में एक समय में कितने वाणव्यन्तर देव उत्पन्न होते हैं ?
  - जीतम ! जिस प्रकार असुरकुमार देवों के संख्यात विस्तार वाले आवासों के विषय में तीन आलापक (उत्पाद, उद्वर्तन और सत्ता के) कहे हैं उसी प्रकार वाणव्यन्तर देवों के विषय में भी तीनों आलापक कहने चाहिए।
- ३८. ज्योतिष्क देवों के उत्पाद आदि के ४९ प्रश्नों का समाधान-
  - प्र. भंते ! ज्योतिष्क देवों के कितने लाख विमानावास कहे गए हैं ?
  - उ. गौतम ! ज्योतिष्कदेवों के असंख्यात लाख विमानावास कहे गए हैं।
  - प्र. भंते ! वे (ज्योतिष्क विमानावास) संख्यात विस्तार वाले हैं या असंख्यात विस्तार वाले हैं ?
  - गौतम ! वाणव्यन्तर देवों के विषय में जिस प्रकार कहा उसी प्रकार ज्योतिष्क देवों के विषय में भी तीन आलापक कहने चाहिए।
     विशेष-इनमें केवल एक तेजोलेश्या ही होती है।

विशेष-इनमें केवल एक तेजोलेश्या ही होती है। उत्पत्ति और सत्ता में असंज्ञी का कथन नहीं करना चाहिए। शेष सभी कथन पूर्ववत् है।

- ३९. वैमानिक देवों के उत्पाद आदि के ४९ प्रश्नों का समाधान-
  - प्र. भंते ! सौधर्मकल्प में कितने लाख विमानावास कहे गए हैं ?

 चउसदी असुराणं, नागकुमाराण होइ चुलसीई। यदतरी क्रमगाणं, वाउकुमाराण छण्णाउई॥

दीवदिसाउदहीणं, विज्जुकुमारिंदथणियमग्गीणं। जुयलाणं पत्तेयं, छावत्तरिमो सयसहस्सा॥

- 15 ग्राप केर मार्गनामर्ग छाल मिन्न (मिम्र)! मिन्ना . ह
- ें हैं हो । गामिही ताम्यांसर पर ईं कार रास्त्रवी ताष्यांस सायानामही हं ! हों रू
- । हैं **कि** ठां ग्राम्मेरी काम्प्रांत हे सि कार जाना विस्तार वार्क भी हैं और असंख्यात
- ें हैं भिंड इफ्ट इंडेमधि निर्की में एमप्त कुए में निमिन शिर ग्राह्मी नर्जाइ हाए हैं में मिशनानामठी छाल सिन्ह के फ़क्सेशिह । होन्र . **ए**
- ि डिंग्र राकर भिरु ,ईक कमालारु नि (15म र्राप्ट न्तेन्ड्र , जांतर ! मिर्म प्रकार के किंद्र क्यांतीय अकार मिर्म ! मिर्गा क तथा कितन तेजीलश्या वाल सीधमदेव उत्पन्न होते हैं ?
- इसी प्रकार तीनौ आलापक कहने चाहिए। भि में प्रविद्याति के सिमानानानान के प्रविद्य में भी श्रेष सद कथन पूर्ववत् जानना चाहिए। अवधिज्ञान मन्त्रक मि न्याय पर मिद्रश्रीय मन्त्र मा [प्रज्ञीड ाम्ज्ञेक ठाए "जाकांम" में किपालार निर्मेन बाहुडी ।प्रज्ञीान नेज्ञक कमाज्ञार निर्ह
- ''असंख्यात'' कहना चाहिए।

रुइंग के "ताष्यार" में किमालास निति मिन्न-विदेश

- च्यवपु हैं। हि ''संब्यानः और अवधिदर्शने ''संब्यात'' हि
- ाननाए प्राक्त भिट्ट भि में घषधी के कालिकई प्रामकुनम । प्रज्ञीाट निज्ञक कपालारू ज्ञु छ लक्ष्रु छ (निर्ति के त्राष्ट्रांभर ग्रस्थि निह के जाया है गाया है जाया के काम के जाया है अप कि ,ईक कमानारः :छ में घषठी के कानिव्र मेथि गकर मार्ग शेष सभी कथन पूर्ववत् है।
- ाम्हरू में उन्नाम के किकिन्द्र के कि ग्राप्त में ग्राक्त भिड़ । गृजीाच ानझमस तृबेबेतू नक्षक भिभ वर्षि । प्रज्ञीक क्रिक डिंग्ट ठाए हिम्मर्ध में किपालार किति जिप्त प्रिशाम । एडीए । प्रमा में । एडी एडिए ।
- ।ई में प्रप्रशि के प्रश्न गिरि प्राध्न कि मिमिनी ग्रान्स डिंग्
- इक मागनमधी पि निक्ती में किलिड़ हाणार-त्रनाध ! ही . र ि क्रिक्रि मधक क्रम प्रदि
- गिर हेक मानानामनि मि गान ! मगीं . र र्ड ग्राप
- ९ इं कांघ रात्रमं नेजिन निमार्थित ाष्ट्र ई काष्ट्र ग्राप्नकी मर्काफ-काष्ट्रांस (मानानामनी) हं । किंम . **ए**
- िई भि॰ ह्यांग्र आम्भ्रों म्मिष्ट काफ़्रांसर प्रांर है मि रहार प्राप्तिनी नर्जात जाक़ांस है! महाँगि . र
- ।गृजीाद्र १५३क ठाएकोम्ह में "तिम" क्रि पृड़ीक किडना चाहिए एवं "सता" में म्काफ ग्राफे अफ़र में गिमकी क्रीक ग्राप्तकी नर्काव काष्ट्रास प्रिज्ञाष्ट मेंडेक क्रमालारू मित मामप्त के कांक्रम्ड गाप्तड्रप्त में एफड़ी के फ़िकामामड़ी लिंह ग्राप्त्रड़ी मर्थाए ताष्ट्रांस

- र ने या ने मंत्रे में संक्रमिल्यडा, असंख्र्या हे म
  - उ. गीयमा !बतीसं विमाणावाससयसहस्सा पणाता।
- उ. गीयमा ! संखेग्जिवश्वडा वि, असंखेग्जावेशडा वि।
- संखेज्जवित्यदेषु विमाणेषु एगसमएणं केवइया सोहम्मा प. सीहम्मे गं भंते ! कपे बतीसाए विमाणावासस्यसहस्सेषु
- उ. गीयमा ! एवं जहा जोड्सियाणं तिर्णेण गमा तहेव केवइया तेउलेस्सा उववज्जाति ? देवा उववज्जात ?
- शीहिनाणी ओहिदंसणी य चयावेयव्या। णवरं-तिसु वि संख्ज्या भाणियव्वा। भागिविद्या,
- , ामार गणीती हों हमें मुक्किकीयर क्षेसं मेस्यं वंबा
- णबर्-तिसु वि गमएसु असंखेज्जा भाणियव्या।
- अोहिनाणी ओहिदसणी य संखेज्जा चयोते,
- गमगा भागिविद्या। छ में णिस्ट्रे छिए भिष्या प्राधित क्षेत्र है। किं ते से से

## । इन्हें इंग्र रीमकुंगिर

,र्राम्महम ।हरू घृप **किं** ते से से असन्गी तिसु दि गमएसु न भग्गीति। णवर-इलिवेदगा उववज्जतेमु पणातेमु य न भणाति,

- 155 ते सि नागतं विमाणेसु, लेस्सासु य।
- विमीवाचित्रिसरा तकाया इ <u>किल्प</u>्स lb\$bф प. आणय-पाणएस जो भेरी
- प. ते गं भंते ! कि संवेज्जवित्यडा, असंवेज्जवित्यडा ? उ. गोयमा ! चतारि विमाणावाससया पणाता।
- मोयमा ! संख्याविसडा वि, असंख्याविसडा वि.
- संखेज्या माणियव्या, पण्णतंमु असंखेज्या। वसंक्ष्य प प्रतिष्य प प्रतिष्यक्ष प्रश्निविष्य प

णवरं-नोइंदियोवउत्ता, अणंतरोववन्नगा, अणंत-रोगाढगा, अणंतराहारगा, अणंतरपञ्जत्तगा य, एएसिं जहण्णेणं एको वा, दो वा, तिण्णि वा, उक्षोसेणं संखेञ्जा पण्णता। संसा असंखेञ्जा भाणियव्वा। आरणऽच्युएसु एवं चेव जहा आणय-पाण्णसु, नाणतं विमाणेसु।

एवं गेवेज्जगा वि।

- प. कइ णं भंते!अणुत्तरविमाणा पण्णत्ता?
- उ. गायमा ! पंच अणुत्तरविमाणा पण्णता।
- प. ते णं भंते !किं संखेज्जवित्यडा, असंखेज्जवित्यडा?
- उ. गोयमा ! संसंज्जवित्यडे य, असंखेज्जवित्यडा य।
- पंचिमु णं भंते ! अणुत्तरिवमाणेसु संखेज्जवित्थडे विमाणे एगरामएणं केवड्या अणुत्तरोववाइया देवा उववज्जति?

केवद्रया मुक्कलेरसा उववज्जति ? जावकेवद्रया अणागारोवउत्ता उववज्जति ?

 गांयमा ! पचसु णं अणुत्तरिवमाणेसु संखेज्जवित्थडे अणुनरांवमाणे एग समएणं अन्यभेग एको वा, दो वा, तिण्णि वा, इस्होसेण संरोज्जा अणुत्तरोववाइया देवा उववज्जति। एन जन्न गेवेज्जविमाणेसु संखेज्जवित्थडेसु,

पन्में - रुप्तपंत्रिस्या, अभवसिद्धिया, तिसु अन्नाणेसु एए च ३ ४३२५ति, म चयति, न वि पण्णत्तएसु भाणियव्वा।

अवरिमा विरक्षे अञ्चाति आव संदोज्जा चरिमा पण्णता।

वस्य केषा अपक्रिक्षिक्षडेस्चिएए न भण्णीत,

य भारत अध्यासना अस्ति।

अल तथा गाम नामु अस्थेरतीयचेडेमु ताव अस्थिन्ता १८ रोजमा प्रयोगमा १ १८ १ त १ १८ १ सु १४२४

४०० अस्तित्। तात्वीस्तिम्बस्यम् उपन्यस्यक्ष्यन्<mark>टम्</mark> ५०२७

भारत्वे । १८०० व्याप्त १८०० च्याप्त स्थले स्थले स्थले स्थले हो स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले इंग्लिंग स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले स्थले विशेष—नोइन्द्रियोपयुक्त, अनन्तरोपपन्नक, अनन्तरावगाढ, अनन्तराहारक और अनन्तर-पर्याप्तक ये पांच जघन्य एक, दो या तीन और उत्कृष्ट संख्यात कहे गए हैं। शेष अन्य पद सब असंख्यात कहने चाहिए। जिस प्रकार आनत और प्राणत के विषय में कहा, उसी प्रकार आरण और अच्युत कल्प के विषय में भी कहना चाहिए। विमानों की संख्या में अन्तर है। इसी प्रकार नौ ग्रैवयेक देवलोकों के विषय में भी कहना

- प्र. भंते ! अनुत्तर विमान कितने कहे गए हैं?
- उ. गौतम ! अनुत्तर विमान पांच कहे गए हैं।
- प्र. भंते! वे (अनुत्तरविमान) संख्यात योजन विस्तार वाले हैं या असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं ?
- उ. गौतम ! उनमें से एक संख्यातयोजन विस्तार वाला है और (चार) असंख्यातयोजन विस्तार वाले हैं।
- प्र. भंते ! पांच अनुत्तर विमानों में से संख्यात योजन विस्तार वाले विमान में एक समय में कितने अनुत्तरोपपातिक देव उत्पन्न होते हैं ?

(उनमें से) कितने शुक्ललेश्यी उत्पन्न होते हैं? यावत् कितने अनाकारोपयोग युक्त उत्पन्न होते हैं?

उ. गौतम ! पांच अनुत्तरिवमानों में से संख्यात योजन विस्तार वाले (सर्वार्धिसद्ध नामक) अनुत्तर-विमान में एक समय में, जघन्य एक, दो या तीन और उत्कृष्ट संख्यात अनुत्तरोपपातिक देव उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार संख्यातयोजन विस्तृत ग्रैवेयक विमानों के विषय में कहा उसी प्रकार यहां भी कहना चाहिए। विशेष—कृष्णपाक्षिक, अभविसिद्धिक तथा तीन अज्ञान वाले जीव यहां उत्पन्न नहीं होते और च्यवन भी नहीं करते तथा सत्ता में भी इनका कथन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार (तीनों आलापकों में) ''अचरम'' का निषेध करना चाहिए यावत् संख्यात चरम कहे गए हैं। शेप सब कथन पूर्ववत् समझना चाहिए। असंख्यात योजन विस्तार वाले चार अनुत्तरिवमानों में ये (कृष्णपाक्षिक आदि) नहीं कहे गए हैं। विशेष—इन असंख्यात योजन वाले अनुत्तर विमानों में अचरम

शेष जिस प्रकार असंख्यात योजन विस्तृत ग्रैवेयक विमानीं के विषय में कहा गया है उसी प्रकार असंख्यात अचरम जीव हैं पर्यन्त कहना चाहिए।

४०. चीबीस दंडकों में आत्मोपक्रम की अपेक्षा उपपात-उद्वर्तन का

जीव भी होते हैं।

प्र. इं. १. भने ! क्या नर्गयक जीव आत्मोपक्रम से उत्पन क्षेत्रे वं. मरोमक्रम में उत्पन्न क्षेत्रे हैं या निक्यक्रम से उत्पन क्षेत्रे हैं?

- ि से मक्ष्मिर्फ़ ,ई र्ताइ न्निफ़ िस से मक्ष्मिरिक्ष है । मिर्माः उट ।ई र्ताइ न्निफ़ िस सि मक्ष्मिरी प्रस्थि है रिवि न्निफ़
- । गृज्ञीाम ामज्ञक हन्धेम कमीामई ग्राकर छिट्ट .४*६-६* .इ
- त्रिक निग्ठ्य में मक्तमिंगार काग्री मिम ! हिम . १ . इं . ए मि मक्षम्त्रनी ए ईं िंग्स निग्ठ्य में मक्षमिंग ,ईं (हिंग्म) ६ ईं हिम्स न्येत्रस
- ें कें कि करते के स्वाधित करते हैं कि स्वाधित करते हैं कि स्वाधित के कि स्वाधित के कि स्वाधित के कि स्वाधित के अपने कि स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्वाधित के स्व
- 1 हैं 5रक न्त्रेच में उद्वर्गन में उद्वर्गन से किया है किया है। इ. १-१९. इसी प्रकार असुरकुमारों में स्तिनकुमारों प्रकार
- हं. 9२-१२ पृथ्वीकाविक में केल मनुष्यों पन्नेत (क्युक्त) । ईं किरक मनेव्ये में प्रकृति मानेवा है।
- FIPP के किमीर्री मोन्ड्रेंग का मिर्म वस के १४८-२५ . इं
- कहना चाहिए। विशेष—ज्यीतिष्क एवं वैमानिक देवों के लिए (उद्दर्तन के वदले स्वचन कहना चाहिए।
- ई र्ति न्मिर हे असमास विक क्षीर मिर । रूप . इ . ए हैं रिड़ न्मिर ही ख़-रूप क्षि
- हफ्ट में ख्रीक्र-77 ,ई तिव न्निफ्ट में ख्रीक्रम्तार है! मितीं .ह
- १५३ २-२४, इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त कहना चाहिए।
- . गीतम । वे आत्मऋष्टि से उद्वर्तन फरते हैं, फिन्तु पर-ऋखि हें किरक किरते हैं। से उद्वर्तन नहीं करते हैं।
- हे. २-२ इसी प्रकार मिन्न फ्लेफ्ट फ्लिक्ट फ्लिक्ट प्रकार मिन्न (४५-१ इंस्किक्ट प्रकार किन्न किन्न किन्न किन्न
- र्क म्हेंक्ट) एली के किंद्र कमीमई र्राप्ट स्थातीरू-व्यक्षि ।एडीए महक म्हेंक्ट
- ४२. चीबीस दण्डकों में आत्मकर्म की अपेक्षा उपपात्-उद्वर्तन का पक्षणा—
- ार हैं तिह न्मफर हे मेक नेमध क्षाय काग्रिस ! है-१ . १ . १ . १ . १ . १ . १ . १ . १
- डिम म्मफ्र में मेकरप , है तिह म्मफ्र में मेक निगर में! मितींग . ह
- । गृज्ञीक ाम्डक काम्मर क्रमेम किमीम है अक्षा क्रिड्ट ४६-९. ई इड्ड क्षिय क्षि पानी व्हें फ्लेड्ड प्रक्य क्षिड्ट ४६-९ ई
- दं. १-२४. इसी प्रकार उद्वतंना के लिए भी सभी दण्डक कहने याहिए।
- क म्हेम्ट-नापमर १४६ कि ग्रिप में किडफ सिविड . ह४ -एम्झ्र
- ार हैं होंड़ स्नफ़र हे ार्गफ़रासार और क्योंग्रे हैं स्मर १.३ .स १ हैं होंड़ स्नफ़र हे गर्गफ़र भ्र
- न्नफर हं एफिएएए ,हैं किंड न्नफर हं एफिएफार हं! मक्तीः .ट ।हैं होड़े डिन

- उ. गीयमा ! आओवस्कमेण वि उववज्जोते, परीवस्कमेण वि उववज्जोति, निरुवस्कमेण वि उववज्जोति। दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिया।
- , हें. ९. इ. १ मेर्स्याणं भंते ! किं आयोवक्कमेणं उव्यर्टति, रिनेड्स्कमंणं उव्यर्टति, निरुक्कमेणं उव्यर्टति ?
- ं गोयमा नि आओवक्कमेणं उव्यर्टोत, नी परोवक्कमेणं । जयर्टीत, निरुवक्कमेणं उव्यर्टीत
- इं. ५-११. एवं अ*सुरकु*मारा जाव थणियकुमारा।
- दं. १२-२१. पुढिकाइया **जाल** मणुस्सा तिसु उब्बर्टरीते।
- हे. २२-२४. <del>मेसा जहा नेरइय</del>ा,
- णवरं—जोड्सिया, वेमाणिया चर्यात। १९-७.मु. ५०, उ., ०९ .म. एकी–
- ४९. चउवीसदंडपमु आइड्ढी अवेक्खवा उववाप उव्बर्टण
- प. दं. १. नेरइया णं भंते ! किं आइड्ढीए उववज्जाति, परिड्ढीए उववज्जाति ?
- प्रिट्टार एवरच्यातः मार्गमा ! आइड्ढीए उववज्जाते, नो परिह्ढीए । जिल्लान
- हं. २-२४. एवं जान वेमाणिया। कं. ३. भेरद्या णं भंते ! किं आद्वहरीए उब्बर्टरेति,
- परिड्ढीए उव्यट्टीत ? उ. गीयमा !आइड्ढीए उव्यट्टीत, नी परिड्ढीए उव्यट्टीत।
- दं. २-२४. एवं जाव वे**माणिया,** णवर्—जोड्सिय-वेमाणिया चयंतीति अभिलावो। —विवा. स. २०, उ. ९०, मु. ९३-९६
- ४*५: चवनीसदंडप्*सु आवकमावेक्खवा उववाय उव्हरण
- तं. १. १. मेरह्या ण भेते ! किं आयकमुणा उववज्जीत, परकम्मुणा उववज्जीत ?
- उ. गोयमा ! आयकमुणा उववज्जात, नो परकमुणा । श्राच्याता

उववन्याया

- रं. १-२४. एवं उब्बर्टरणा दंडमी वि। १. १०, व. १०, व्. १७, व्. १७, व्. १७, व्.
- ४३. चउनीसदंडएषु पओगावेक्खया जववाय-उवट्टण पत्न्वणं-
- . हं. ९. मेरह्या णं भेते ! किं आयपयोगेणं उचवज्जाते, इ. १० मेरह्या णं भेते ! हिल्ला क्यायायोगेणं उचवज्जाते,
- प्रमयोगेणं उत्वय्जीते ? उ. गीयमा ! आयम्योगेणं उववज्जीत, नो प्रमयोगेणं

दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिया। दं. १-२४. एवं उव्वट्टणा दण्डओ वि। -विया. स. २०, उ. १०, स. २०-२२

### ४४. उदायी भूयाणंद हत्थीरायाणं उव्वट्टणाइ पख्वणं-

- प. उदायी णं भंते ! हिस्यसया कओहिन्तो अणंतरं उव्वट्टिता उदायिहिस्यसयत्ताए उववण्णे ?
- उ. गोयमा ! असुरकुमारेहिंतो देवेहिंतो अणंतरं उव्वट्टिता उदायि हत्थिरायत्ताए उववण्णे।
- प. उदायी णं भंते ! हिल्यराया कालमासे कालं किच्चा किंह गच्छिहिइ, किंहें उवविज्जिहिइ ?
- उ. गोयमा ! इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोससागरोवमद्विर्ञ्झयंसि नरगंसि नेरइयत्ताए उववञ्जिहिइ।
- प. से णं भंते ! कओहिन्तो अणंतरं उव्विट्टत्ता किंहं गिच्छिहइ, किंहं उवविज्जिहिइ ?
- उ. गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ जाव सव्वदुक्खाणमंतं काहिइ।
- प. भूयाणंदे णं भंते ! हित्यराया कओहिन्तो अणंतरं उव्यद्टिता भूयाणंदे हित्यरायत्ताए उववण्णे ?
- उ. गोयमा ! एवं जहेव उदायी जाव सव्यदुक्खाणमंतं काहिइ। -विया. स. १७, उ. १, सु. ४-७

## ४५. चउवीसदण्डएस् भवियदव्य नेरङ्याङ्त परुवणं-

- प. दं.१. अस्यि णं भंते ! भवियदव्यनेरइया ?
- उ. इता, गोयमा !अत्थि।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—"भवियदव्यनेरङ्या, भवियदव्यनेरङ्या?"
- गोयमा ! जे भविए पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिए वा, मणुस्से जा नेरङाएगु उचविज्जित्तए।

ने नेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ— ''मिन्यदच्चनेरङ्या, मिवयदच्चनेरङ्या।'' ४.२-७५, एवं जाव यणियकुमाराणं।

- प. ४. ५२. अस्यि णं भते ! भवियदव्यपुढिवकाइया, भरिष्यस्त्रपुढिवकाइया?
- क राज्येयमा ! असा
- में क्यान्टेश भने !एवं वृद्धः –
   भी स्मय-स्पृत्रीय सहया. भीवयवव्यपुद्धविकाइया?"
- शेयान १ ते भीवाद वितिकार जोणिए वा. मणुस्से वा, देवे ते दशार गाणिषु उथलीय तम्म। ते १००४ ते रोगाम (१९८ दृष्ट्य -१५० त्या हो १४ दशाली व्यवस्थापुर्व विकाद सा।"

दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त उपपात कहना चाहिए। दं. १-२४. इसी प्रकार उद्वर्तना के लिए भी सभी दण्डक कहने चाहिए।

- ४४. हिस्तराज उदायी और भूतानन्द के उत्पाद-उद्वर्तन का प्ररूपण—
  - प्र. भन्ते ! उदायी हस्तिराज, किस गति से निकल कर सीधा उदायी हस्तिराज के रूप में उत्पन्न हुआ ?
  - उ. गौतम ! वह असुरकुमार देवों में से मर कर सीधा यहाँ उदायी हस्तिराज के रूप में उत्पन्न हुआ है।
  - प्र. भन्ते ! उदायी हस्तिराज कालमास में काल करके कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा ?
  - उ. गौतम ! वह यहाँ से काल करके एक सागरोपम की उक्तृष्ट स्थिति वाले इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नरकावास में नैरियक रूप में उत्पन्न होगा।
  - प्र. भन्ते ! वह बिना किसी अन्तर के (इस रलप्रभा पृथ्वी) से निकल कर कहां जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा?
  - उ. गौतम ! वह महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होगा यावत् सर्वदु:खों का अन्त करेगा।
  - प्र. भन्ते ! भूतानन्द हस्तिराज किस गित से निकलकर भूतानन्द हस्तिराज के रूप में उत्पन्न हुआ है ?
  - गौतम ! उदायी हिस्तराज के वर्णन के समान भूतानन्द हिस्तराज के लिए भी सब दु:खों का अन्त करेगा पर्यन्त कथन करना चाहिए।

### ४५. चौबीस दण्डकों में भव्य द्रव्य नैरियकत्वादि का प्ररूपण-

- प्र. दं. १. भन्ते ! क्या भव्य द्रव्य-(भावि) नैरयिक-भव्य-द्रव्य नैरयिक है?
- उ. हाँ, गीतम ! है।
- प्र. भन्ते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि-"भव्य-द्रव्य-नैरियक-भव्य-द्रव्य-नैरियक है?"
- उ. गौतम ! जो कोई पंचेंन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिक या मनुष्य, (भविष्य में) नैरियकों में उत्पन्न होने के योग्य है, वह भव्य-द्रव्य नैरियक है।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— ''भव्य द्रव्य नैरयिक-भव्य द्रव्य नैरयिक है।''

दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यन्त जानना चाहिए।

- प्र. दं. १२. मन्ते ! क्या भव्य-द्रव्य-पृथ्वीकायिक भव्य द्रव्य पृथ्वीकायिक है ?
- उ. हाँ, गीतम ! वह ऐसा ही है।
- प्र. भन्ते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "भव्यद्रव्य-पृथ्वीकायिक-भव्यद्रव्य पृथ्वीकायिक हैं?"
- उ. गौतम ! जो तिर्यञ्चयोनिक, मनुष्य या देव पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न होने के योग्य है, वह भव्य-द्रव्य-पृथ्वीकायिक है। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— "भव्य द्रव्य पृथ्वीकायिक है।"

क्यीकितीम्पन गृष्टि क्यीकिस् ग्रकार मिड्र ३१, १९, इं के विषय में समझना खाहिए। के विषय में समझना खाहिए। एम्सीड्र , प्राक्तिय, वासकाय, वासकाय, इंप्यूक्तिय, क्षित और व्यूतिस्थ प्रयाप मंत्री में के प्रमुख प्रमुख क्षित के प्रमुख है। इस्कान्य का विषय है।

शिस्य और यतुरिस्य भव्य द्रव्य कहनाता है। इ. २०. में कोई नैरियक, तिराञ्चयोनिक, मनुष्य या देव अथवा पंचेन्द्रिय तिराञ्चयोनिक जीव पंचेन्द्रिय-म्याञ्चर इत्र है तिहंश प्रियं होने से अपर होता है, व्याप्त्रियं अध्याप्त्रियं मिराज्यिक प्रस्तियं

1 है। ताहरूक क्रियंच्यमीन करलाता है। इ. १९. इसी प्रकार मनुष्यों के ज़िए भी कहना चाहिए। इ. १२-१९, वाणव्यत्तर प्रमास्य क्रियंता है। एडी।

४ ह्. चौबीस दण्डक और सिखी में कतिसंगिताल का प्रष्मणन प्र. १.१.भन् ! स्पा नैरिखी के तिसंगित है, अक्रिसंगित है या अयक्तव्यसंग्रित है ?

ं ३ तथा सम्मान्य । अस्म इ.स. क्षांसिक्त १ क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हैं। स्वार्ष क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्

जी नैरिक एक करक करके प्रवेश करते हैं वे अवक्तव्य

1 किती -की ई फाल एक एप्टें। मिर्गिए में एपक सड़ 'भी है कि कियाँ के कार्य के कार्य के कार्य के कियाँ के कियाँ के कियाँ के कियाँ के कियाँ के कियाँ के कियाँ के

क्ते २-१९-६ इसी प्रकार असुरकुमाने में मिलकुमाने पर्यन्त जनना चाहिए।

, हैं. १९. भने ! मन्ते । स्या पृष्टीकाकिक कामित्री हैं, अक्रीतमीय हैं या अवस्तव्य संदित हैं ? उ. गीतम ! प्रधाकाकि जीव कामित्रीय संदर्भ अवस्तव्यसंदित

फर्गिस्प्रात्मग्रह ग्रीर क्रिमितीय ग्रीर क्रिमीक्रीक्रि । मिर्गि ्र । मिर्गि ्र । मिर्गिस्य । मिर्गिस्य । मिर्गिस्य । मिर्गिस्य । मिर्गिस्य । मिर्गिस्य । मिर्गिस्य ।

-ही ई क्तिए इस्स क्षिप्र के एग्रक क्रही! किए .R

हैं हिन् तर्गिसक्तकार प्रांध तर्गीसतील विष्ट कापीलकिए" "? हैं तर्गीसतील कुन्ती रेस्स रार्थ नाष्ट्रांमर छाम कुण चिर्ण क्रीक्रिक्य । महींग्

हैं। मिले प्रवेश प्राप्त के क्षांक क्षांक असंख्या है। । हैं (संह न्म्यट)

न्हीं है गितार छिक भिष्टी मितीं, में एप्रक मड़ "'ई सिक्सिक हं मुन्हों हैं प्रतिस्थित होंग् किपीक्किए भी

मन्तर क्र्येप क्रमीकितीसम्घ प्रक्रा छिट्ट , ३९-६९ .५ १७३॥

हं. ३३, १६. आउकाइय-वणसर्काइयाणं एवं देव।

चरिरिस्पा। इ. २०. पंचेहिय-तिरिक्खजीणियाणं जे भविए नेरइए वा, तिरिक्खजीणिए वा, मणुस्ते वा, देवे वा पंचेहिय-तिरिक्खजीणिएसु, उवविज्जित्प् से भविधदत्व पंचेहिय तिरिक्खजीणिएसु,

हं. २९. एवं मणुस्साण नि। इस् एन-२४. इंग्लेम्पिन-फेमीझिस्-फेमोणां जहा १-२.मु.१.च्.१. ह. ७६.म. मानी-

४६. चउनीसदंडएसु सिन्द्रेसु य कड्संचियाइ परूचणं-प. इ. १. नेरड्या णं भंते ! कड्संचिया, अकड्संचिया,

अवत्तव्यगसीवया ? उ. गोयमा ! नेरड्या कड्संचिया वि, अकड्संचिया वि, अवत्तव्यगसीवया वि।

. में केणट्रेण में हैं। एवं बुच्चह्र— भरह्या कह्मांचिया वि जाब अवतन्त्रामांचिया वि ?

उ. गोयमा ! जे गं नेरड्या संखेज्जएणं पनेसणएणं पनिसीते ते गं नेरड्या कड्सन्थित,

गं ने रह्या असंखेज्जएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं ने रह्या अकड्सीचया, के णं ने रह्या एक्कएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं ने रह्या

अवत्वयानीचया, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चड्-''ने रड्या कड्सीचया वि जाब अवत्वयासीचया वि''

दं. २-११. एवं असुरकुमारा जान थणियकुमारा।

प. दं. १२. पुढिविकाइयाणं भेते ! किं कड्सीचया अक्ड्सीचया अवत्तव्यगसीचया ?

उ. गीयमा ! पुढलिकाइया नो कइसंचिया, अक्ड्संचिया, नो अक्तव्यासीचया।

म. से केणट्रेणं भंते ! वृच्चड्ड – "पुढीकाइया नो कड्सीचया, अक्डसंचिया, मि अवत्तव्यासीचया ?

. गोतमा ! पुरावकाइया असंसेन्जाएणं पनेसणएणं असंसेन्या

पविस्तात। स्री तेणहरुणं गोय

से तेणार्रेजां गीयमा ! पुर्व वृच्चड्-''पुढिकाद्या मे कड्सींचया, मे अकड्सींचया, अनतच्यासींच्या।

है. 9 ३-9 ह. पूर्व जाव वणस्तरकाइया।

### दं. १७-२४. बेइंदिया जाव वेमाणिया जहा नेरइया १।

- प. सिद्धा णं भंते ! किं कइसंचिया, अकइसंचिया, अवत्तव्वगसंचिया?
- उ. गोयमा ! सिद्धा कइसंचिया, नो अकइसंचिया, अवत्तव्वगसंचिया।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ –
   ''सिद्धा कइ संचिया, नो अकइसंचिया, अवत्तव्वगसंचिया।''
- उ. गोयमा !जे णं सिद्धा संखेज्जएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं सिद्धा कइसंचिया, जे णं सिद्धा एक्कएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं सिद्धा अवत्तव्वगसंचिया। से तेणट्ठेणं गोयमा !एवं वुच्चइ— "सिद्धा कइ संचिया, नो अकइसंचिया, अवत्तव्वगसंचिया वि।"—विया. स. २०, उ. १०, सु. २३-२८

### ४७. चउवीसदंडगाणं सिद्धाण य कइ संचियाइ विसिट्ठ अप्पवहुत्तं—

- प. एएसि णं भंते ! नेरइयाणं कइसंचियाणं अकइसंचियाणं अवत्तव्वगसंचियाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- ज. गोयमा ! १. सव्वत्योवा नेरइया अवत्तव्यगसंचिया,२. कइसंचिया संखेञ्जगुणा.
  - ३. अकइसंचिया असंखेज्जगुणा। एवं एगिंदियवज्जाणं जाव वेमाणियाणं अप्पाबहुगं एगिंदियाणं नित्य अप्पाबहुगं।
- प. एएसि णं भंते ! सिद्धाणं कइसंचियाणं अवत्तव्यगसंचियाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा सिद्धा कइसंचिया। २. अवत्तव्वगसंचिया संखेज्जगुणा। -विया. स. २०, उ. १०, सु. २९-३१

# ४८. चउवीसदंडएसु सिखेसु य छक्क समञ्जियाइ परूवणं—

- प. दं. १. नेरइया णं भंते ! किं छक्कसमिज्जिया, नो छक्कसमिज्जिया, छक्केण य नो छक्केण य समिज्जिया, छक्केहिं मनिज्जिया, छक्केहिं य नो छक्केण य समिज्जिया?
- शंधमा ! नेरइवा एकसमन्जिया वि, नो छक्कसमन्जिया वि, एकेण य, नो छकेण य समन्जिया वि, छक्केहिं सम्बद्धिया वि, एकेहि य, नो छकेण य समन्जिया वि।

- दं. १७-२४. द्वीन्द्रियों से वैमानिकों पर्यन्त नैरियकों के समान कहना चाहिए।
- प्र. भन्ते ! क्या सिद्ध कतिसंचित है, अकतिसंचित है या अवक्तव्य संचित है?
- उ. गौतम !-सिद्ध कतिसंचित और अवक्तव्यसंचित है, किनु अकतिसंचित नहीं है।
- प्र. भन्ते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "सिद्ध कतिसंचित है और अवक्तव्यसंचित है, किन्तु अकतिसंचित नहीं है।"
- उ. गौतम ! जो सिद्ध संख्यातप्रवेशनक से प्रवेश करते हैं, वे सिद्ध कितसंचित हैं। जो सिद्ध एक-एक करके प्रवेश करते हैं वे सिद्ध अवक्तव्यसंचित हैं। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— "सिद्ध कितसंचित और अवक्तव्यसंचित हैं किन्तु अकितसंचित नहीं हैं।"

### ं४७. कतिसंचितादि विशिष्ट चौबीस दण्डक और सिद्धों का अल्पबहुत्य—

- प्र. भन्ते ! इन १. कतिसंचित, २. अकतिसंचित और ३. अवक्तव्यसंचित नैरियकों में से कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?
- उ. गौतम ! १. सबसे अल्प अवक्तव्यसंचित नैरियक हैं,
  - २. (उनसे) कतिसंचित नैरियक संख्यातगुणे हैं,
  - ३. (उनसे) अकितसंचित नैरियक असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार एकेन्द्रियों को छोड़कर वैमानिकों पर्यन्त अल्पबहुत्व कहना चाहिए, एकेन्द्रियों का अल्पबहुत्व नहीं है।
- प्र. भन्ते ! कतिसंचित और अवक्तव्यसंचित सिद्धों में कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?
- उ. गौतम ! १. सवसे अल्प कतिसंचित सिद्ध हैं, २. (उनसे) अवक्तव्यसंचित सिद्ध संख्यातगुणे हैं।

#### ४८. चौबीस दण्डकों और सिद्धों में षट्क समर्जितादि का प्ररूपण—

- प्र. दं. १. भन्ते ! क्या नैरियक षट्क-समर्जित है, २. नो पट्क-समर्जित है, ३. (एक) षटक् और नो षटक्-समर्जित हैं, ४. (अनेक) षट्क-समर्जित है या, ५. अनेक पट्क-समर्जित और एक नो पट्क-समर्जित है ?
- उ. गौतम ! नैरियक १. षट्क-समर्जित भी है, २. नो पट्क-समर्जित भी है, ३. एक पट्क और एक नो पट्क-समर्जित भी है, ४. तथा अनेक पट्क-समर्जित है और ५. अनेक पट्क समर्जित और एक नो पट्क-समर्जित भी है।

- -की ई तिता करा में पेसा कारण में किस कारण में ! किस कारण में स्वान्य अने किस कारण में मिल्य करा में मिल्य कारण में मिल्य कारण में मिल्य कारण में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्य में मिल्
- ां डे मि निर्माम केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट मा केट म
- । हैं (कालड़क) , मिता पर क्, क्य प्रन्यक्त (यस क्य) कारी हैं कि . इ किपिमम-कड़्य कि हैं कि इस मिलड़िस में प्रज्ञेस कि छोंट अकुर । हैं किलड़क
- ३. जी नैरियक एक बर्क संख्या से और अन्य जघन्य एक, हो या तीन और

र है हिरक इन्प्र में एकांम कड़व कर्नर कारीर कि .४

- , हैं (जिलहत) जिमिम कड़क कम्स काठी हैं, कि , रूप प्रमाय ग्रीस कि प्राष्ट्रां कड़क क्रिक्स काठी गर्ने कि . में कि , हैं जिग्स क्रिक्स में पाळां में कि छोप ड्यकुर ग्रीस मिति पर "जिमिम रुड्ड कि रूप ग्रीस कड़क क्रिस्" काठी गर्ने
- । इं (ठालड़क) इस स्प्राय में गीतम ! ऐसा कहा जाता है पागक मुट्ट क्य ग्रीस् कडूब किन्यु कार्य में हैं तिन्यु कडूब कार्य में
- ने बङ्क-समीजेत भी हैं। इं. २-११, इसी प्रकार असुरकुमारों से स्तिनतकुमारों पर्यन्त
- १ व जिल्लाम एड्रेस में क्षेत्र कार्य जिल्लाम एड्रेस सम्प्राण कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्
- न्से ! क्लिस कारण से ऐसा कहा जाता है किन "एव्हीकाविक जीव पड़क समिनित नहीं है ?" पड़क और एक ने पड़क-समिनित में है ?"
- बरूक जार एक ना बर्कन्सनाजत मा है : हे से अनेक पर्कानायिक जीच अनेक पर्क में प्रवेश करते हैं हे अनेक पर्कानायिक हैं।
- र . यो एकी क्या मार एक से कड़न कर्मक कमीकि कुकी हैं। उसे मीर कर्मक क्योकि के पूर्व हैं , इं हिंग्स में प्रवेश में कि उस्कुर हों हो कि कहें।
- न्दी है तिता हिक तिष्ठी मितीर में एजाक सड़ कर्मर रिया है दिन होतीसर कड़्य शिर क्यीकिक्षिय इंप्र सि कड़्य क्रिस क्षित प्रितास कड़्य

तनाजव हो।

- प् से फेर्ड क्ये हैं । एवं वृच्च = -एक्छ हि म डीक्छ नाप हो प्राप्तिम क्ष्य है । प्राप्ति । प्राप्ति । प्राप्ति । प्राप्ति । प्राप्ति । प्राप्ति ।
- य समजिया वि ?'' तो मिन्नीम ंग्रापिकक्षणां प्रवेसणाएणं पिनसित तो मिन्द्रिया छक्कसमजिया।

- २: अय न नहिता है। अवस्तित । अवस्ति व न अवना व निर्मान व निर्मान प्रकृत । अपने वा ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व ने अवस्ता व न
- त्युक्ता व नदस्य वस्तुत्य सम्मिन्यता । भारत्या य समिन्यता समिनिन्यता । भारत्या में भारत्या समिन्यता ।
- । मार्क्या छक्का स्वाम्य स्वाप्त्र । मार्क्या छक्का स्वाप्त्र । मार्क्या छक्का स्वाप्त्र । मार्क्या च जन्म स्वाप्त । मार्क्या च जन्म स्वाप्त । मार्क्या च जन्म स्वाप्त । मार्क्या । मार्क्या मार्क्या । मार्क्या । मार्क्या । मार्क्या । मार्क्या । मार्क्या । मार्क्या । मार्क्या । मार्क्या ।
- से तेणट्ठेणं गीयमा ! एवं चुच्चड्-''नेरड्या छक्कसमिज्यया जाव छक्केहिं य, नो छक्केण
- य समिज्यया वि।'' हं. २-११. एवं अपुरकुमारा जाव थणियकुमारा।
- म. दं. १२. पुढिविकाइया णं भेते ! छक्कसमिण्गया जान छक्केण य समिण्गया ?
- . में केणट्ठेणं भेते ! एवं चुच्चर्-में केणट्ठेणं भेते ! एवं चुच्चर्-में पढ़िकार्या में छक्क समिज्यया जाब छक्केहि य नो
- अक्कण य सम्पित्या ?'' डीएकम्ख डीर्गिण्टाषड्राकडीकपृ ंण क्. ९ ! मम्पिर .ट डीक्कख एट्डाकडीकपृ ंण क् ,हीस्डीप् ग्रंपिस्ट्रम
- सम्पर्मा। १. के गृद्धिकाइयाटणेगेहि छक्कपृहि च क्
- में तेणड्येग गोयमा ! एवं चुच्च्यः ।'पुर्वाकावाचा जाव छक्केहि व में "पुर्वाकात्र्या, में छक्कममन्त्रिया जाव छक्केहि व में आक्काय रा स्पर्वेह्य
- "कि गिर्माय स समित्राया वि।"

- द. १३-१६. एवं ऋव वणसाइकाइया,
- र. १ ५-२४, वेइरिया जाव वेमाणिया।

सिद्धा प्रसानगढ्या। -विकास, २०,०, १०,सु, ३२-३६ ८५: ५२४ सर्वारक्याइ विभिन्नट चउवीस दंडगाण सिद्धाण य अस्पर्दत्त-

- १. १. १ एएंस च भते ! नेरङ्गाणं १ . छक्कसमन्जियाणं, २ . ले छ क्रममिल्याणं, ३ . छक्केण य नो छक्केण य समिल्याणं, ४ . छक्केदि समिल्याणं, ५ . छक्केहि य ले उत्कार प समिल्याण य क्यरे क्यरेहितो अप्पा वा उत्तर देशेमालिया वा?
- ्राप्तमः ( ), सञ्चन्धीया नेरद्व<mark>या छक्कसमन्जिया,</mark>
  - 🕡 ले ५ हरमम्बित्या सरीज्ञग्णा,
  - 🚁 १ हेटर ४ ने छ केया य समस्मिया संरोज्जग्णा,
  - ः । १२ होई सम्बंद्धया असदेन्त्रम्या,
  - १ ८४ विय च ६ देवभ म ममस्थिया संकेच्चगुणा।
  - ६ २० ६ १, १ अपुर हुमारा आप्र र्थाणयकुमारा।
- १ १ १२ १एएम अ भने ई पूर्वकाइयाणं छक्केहि अन्तरप्रायः, १२ १८४ व नो छक्केण य समस्चित्रयाण य १ ११ १ १८९ १ वचा प्रायाचित्रसमाहिया चा ?
- र जिल्ला है। १८ १ राजान पूर्वप्रकार <mark>छवकेति</mark> संस्कृत
  - ं ६८७ ६८७५ स्त्र व समञ्जूषा भगेरवापुणा
  - TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY
  - र १५५४ महोरपाल अस्तिमधीनधान प्रसामेगद्रमाणाः
- र प्राप्त कर कर जिल्ला के क्षेत्र स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान विकास के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्था के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के
- the control of the transfer of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c

  - The second of the second region
  - The second second

- दं. १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिकों पर्यन्त समझना चाहिए।
- दं. १७-२४. इसी प्रकार द्वीन्द्रिय से वैमानिकों पर्यन्त पूर्ववत् कहना चाहिए।

सिद्धों कां कथन नैरियकों के समान है।

- ४९. षट्क समर्जितादि विशिष्ट चौबीस दण्डकों और सिद्धों में अल्पवहृत्व-
  - प्र. दं. १. भन्ते ! इन १. षट्कसमर्जित, २. नो षट्क-समर्जित, ३. एक षट्क और एक नो षट्क-समर्जित, ४. अनेक पट्क-समर्जित तथा ५. अनेक षट्क और एक नो षट्क-समर्जित नैरियकों में कौन किन से अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?
  - उ. गीतम ! १. सबसे कम एक षट्क-समर्जित नैरियक है,
    - २. (उनसे) नो षट्क-समर्जित नैरियक संख्यातगुणे हैं,
    - ३. (उनसे) एक षट्क और नो षट्क-समर्जित नैरियक संख्यातगुणे हैं,
    - ४. (उनसे) अनेक षट्क-समर्जित नैरियक असंख्यातगुणे हैं,
    - ५. (उनसे) अनेक पट्क और एक नो पट्क-समर्जित नैरियक संख्यातगुणे हैं।
    - दं. २-११. इसी प्रकार असुरकुमारों से स्तनितकुमारों पर्यन्त अल्पवहुत्व कहना चाहिए।
  - प्र. दं. १२. भन्ते ! इन अनेक पट्क-समर्जित और अनेक पट्क तथा नो पट्क-समर्जित पृथ्वीकायिकों में कौन-किनसे अल्प यावत् विशेपाधिक हैं ?
  - उ. गोतम ! १. सबसे अल्प अनेक पट्क-समर्जित पृथ्वी-कायिक हें.
    - २. (उनसे) अनेक पट्क ओर नो पट्क-समर्जित पृथ्वीकायिक संस्थातगणे हैं।
    - र्द. १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिकी पर्यन्त जाननी चाहिए।
    - १ २-२४. द्वीन्द्रियों से थैमानिकों पर्यन्त का अल्पवहुन्य नेरियकों के समान जानना चाहिए।
  - प्र. भन्ते ! इन पट्क-समर्जित, नो पट्क समर्जित यावन् अने ह पट्ट और एक नो पट्क-समर्जित सिखी में कोन-किन से अन्य यावन् विशेषाधिक है ?
  - श्रीम ! ५. अने इ पट्ट और नो पट्ट ममंजित मिछ गवा ४८ ३।
    - (उनन) अन ह पदक-समिति। गिळ गएयानापुर्वे है।
    - ३ (अन्य) एक पहुंच आर को पहुंच पमर्ति । <sup>सर्</sup> रोजा स्ट्राइट
    - ेशन (पर्ध समीति विदेश सत्यातमून है।
    - जन्मे नाष्ट्रभ्यानसंग्रहम् वास्त्रेष्ठै।

-luh&K ए०. चीबीस दण्डक और सिन्धी में हादश समितितादि का

- , इं फिमिम-१इग्रह मि , इं. १. १. मन् ! मेरीयक जीव क्या द्वादश-समीत है,
- अनेक द्वादश-समजित हैं, <u> અથવા દ્વાદરા નો દ્વાદરા-સમીખેત हૈ,</u>
- हराइ कित होवान है कि कियमित हादश किया है। मिर्गि . ट र हें हिमिमछ-१इब्राइ कि कप्र र्राध १इब्राइ किस
- र्जार इहाइ किए क्रांच है पि किशिमम-१६ठाइ काग्रे रे -की ई iniv isa भिर्म मिर्ग में मिर्ग किस ! हिन्म . **R 15 मि 5िमिम-एजड़ कि क**ण प्रहि
- कि इराष्ट्र (एक समय में एक समय कें) कारीर कि . ६! मर्गी . इ एक मी हादश-समजित भी है ?''
- र जो नेरिक कायन्य एक, दो या तीन और
- तमाजेत है। -हिराह कि किमीर्न है , है किरक हिरिए कि है। अपकर
- र्गार नित्र पर कि , कप मन्यक एक समय में वारह तथा जयन्य एक,
- ि दिश्र कार्गार्भ के , हैं कि एक दिश्र कार हराए अकुर
- ४. जी नेरियक एक समय में अनेक वारह-वारह की संख्या डि किंगिमम-१इग्रज्ञ
- र्गार निया जयन्य एक, दो या तीन और ए. भे हेराह-इराह कर्नर में घमम कप कछीर कि . भ ि किंगिमम-ाइठाइ किंग्स कारीग्रेम हे , इं िंग्स १६०४ मि
- हराइ किए कार्रामें हैं , इं हिम्क हिए का उनाए उन्हुर
- गिरि हाइड कर्नर क्राय है पि किलीमम-एब्रह कारी भी -की हैं क्तिए इिक भिर्म ! मिर्नीए में एग्रिक मुट्टे । इं क्रिंगिम<del>प्र</del>-इड़ाइ कि कप्र ग्रांध
- क्रिंग रिमक्कानील में शिमकुरमुख राक्ष भिट्ट . १९-९ . ई । है कि किंक्सिन । इन्नेड कि कप्
- प्र. १२ . १२ . मन् हादारा प्रकाशिक क्या इंदरा-मम्पेत हैं मान्त प्रिहाम महित्।
- रूप प्राप्त एकाइ क्रमांड प्राप्त है क्रियमिस-एकाइ क्रमार क्रमार , इ होरोमस-एटाइ कि होरीमस-एटाइ र ग्रांट इ होरीमस उ. गीतम ! पृब्धीकायिक न द्वारश-समीजेत है, न नो द्वारश-९ है तिरीमम एडाइ कि ग्रस्ट एडाइ किन्छ
- हि एश्ट कहर कृष्टा है हिंह महीमहनक्ष्य क्रमीकछिए" -को ई क्रिक्त क्रिक्स एमें में एमा के किए। क्रिक्त निर्म , R

" है मिर्मिन्स-समाह

डिस्स-मुमाउन है।

1호 타티무단-1321분 उसेर है है हो ये सिर्देश में फिल्म कि स्टिट-स्टिट केनेस का मित्रम है । यह ब्लाह्म कि होते (हें भूप में प्रमान के विकास कि

५०. चउवीसदंडएसु सिख्सु य बारस समिज्जियाड् पलवणं-

- वरिसर्पण य नी बरिसर्पण य समीच्जया, मिल्लिम्स सुराष्ट्रित्या प. दं. ९. ने रह्या णं भेते ! किं बारस समीज्नया,
- उ. गोयमा ! नेरइया बारस समजिया वि जाब बारसपृहि य नारसपृष्टिं य नी बारसप्ण य सम्पेजया ? नारसपृष्टि सम्पिजन्मा,
- भिष्ठिया बारस समिज्यया जाद बारसपृहिं य नी नः में केणार्रु गिर्म । एवं वृच्च = नी बारसएण य समिज्यसा वि
- उ. गीयमा ! ९.जे णे नेरइया बारसंप्णं पवेसणएणं पविसीते बारसएण य समिज्जिया ?''
- , कि डीडि , कि एक्कुए फिन्डिए एड्डिए के ए रि , ट् ते गं नेरड्या बारस समिज्यपा।
- उदकीसेणं एक्कारसएणं पवसणएणं पविसीते, ते णं
- ३. जे णे नेरइया बारसएणं अन्नेण य जहन्नेणं एक्केण नेरइया नी बारस समीज्जया।
- नेरड्या बारसप्पाय नो बारसप्पा य समीज्यया। उदकीसेणं एक्कारसपणं पदेसणएणं परिसितं ते णं ता, बोहि वा, तीहि वा,
- ५. जे णं नेरह्याऽणेगेहिं बारसपृहिं, अन्गण य जहन्नेणं हिंसिटी गंगिस्ट देशियात हो हिंसिट विस्तर्भा में प्रतिस्ति हैं।
- नेरड्या वारसपृहि य नो बारसप्णा य सम्पन्पया। उदकीसेणं एक्कारसएणं पवेसणएणं पविसीते ते णं , पि डोरि, ता डीरि वा, तीहि वा,
- "नेरइया वारस समज्जिया वि जाव वारसपृहि य नो न्हेड्यहे नेग ! । एवं बुच्चड्
- दं. २-११. एवं असुरकुमारा जाव थणिवकुमारा। वारसत्वा व समज्जिया हि।''
- वारसप्रह य नी वारसप्ण य सम्प्रिया ? प. दं. १२. पुढीवकाइया णं भेते ! कि वारस समिष्णिया जाव
- मिनिज्यमि वारसपीहें समीज्या वि, वारसपीह य नी वारसपण व समज्जिया, नी बारसएण य नी बारसएण य समज्जिया, उ. गीयमा ! पुढिवकाइया नी बारस समस्जिया, नी बारस
- वारसत्वा व सम्जिता हि रे" "पुढविकाइया नो वारस समिज्जिया जाव वारसएण य ना
- 11क्षिक्योम्स प्रमागं पविसीत ते णं पुरांचकाइया दारमए।इ उ. गोयमा ! १. में पुरिविकाइवारणिति दारमपृहि

दं. १३-१६. एवं जाव वणस्सइकाइया,

#### दं. १७-२४. वेइंदिया जाव वेमाणिया।

सिद्धा जहा नेरइया। -विया. स. २०, उ. १०, सु. ३२-३६ ४९. ष्टक्क सम्पिजयाइ विसिट्ठ चउवीस दंडगाणं सिद्धाण य अप्पवहुत्तं-

- प. दं. १. एएसि णं भंते ! नेरइयाणं १. छक्कसमन्जियाणं, २. नो छक्कसमन्जियाणं, ३. छक्केण य नो छक्केण य समज्जियाणं, ४. छक्केहिं समन्जियाणं, ५. छक्केहि य नो छक्केण य समन्जियाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. सव्वत्योवा नेरइया छक्कसमज्जिया,
  - २. नो छक्कसमञ्जिया संखेज्जगुणा,
  - ३. छक्केण य नो छक्केण य समञ्जिया संखेज्जगुणा,
  - ४. छक्केहिं समज्जिया असंखेज्जगुणा,
  - ५. छक्केहिं य नो छक्केण य समञ्जिया संखेज्जगुणा।

# दं. २-११. एवं असुरकुमारा जाव थणियकुमारा।

- प. दं. १२. एएसि णं भंते ! पुढिवकाइयाणं छक्केहिं समिज्जियाणं, छक्केहिं य नो छक्केण य समिज्जियाण य क्यरे क्यरेहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- गोयमा ! १. सव्यत्योवा पुढिवकाइया छक्केहिं ममन्त्रिया,
  - २. छन्देर्धतं य नो छक्केण य समज्जिया संखेज्जगुणा।
  - ४. १३-१६. एवं जाव वणस्सङ्काङ्याणं।
  - ४. १५-२४.थेइदियाणं जाच वेमाणियाणं जहा नेरङ्याणं।

- दं. १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिकों पर्यन्त समझना चाहिए।
- दं. १७-२४. इसी प्रकार द्वीन्द्रिय से वैमानिकों पर्यन्त पूर्ववत् कहना चाहिए।

सिद्धों कां कथन नैरियकों के समान है।

- ४९.षट्क समर्जितादि विशिष्ट चौबीस दण्डकों और सिखों में अल्पबहुत्व-
  - प्र. दं. १. भन्ते ! इन १. षट्कसमर्जित, २. नो षट्क-समर्जित, ३. एक षट्क और एक नो षट्क-समर्जित, ४. अनेक षट्क-समर्जित तथा ५. अनेक षट्क और एक नो षट्क-समर्जित नैरियकों में कौन किन से अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?
  - उ. गीतम ! १. सबसे कम एक षट्क-समर्जित नैरियक है,
    - २. (उनसे) नो षट्क-समर्जित नैरियक संख्यातगुणे हैं,
    - ३. (उनसे) एक षट्क और नो षट्क-समर्जित नैरियक संख्यातगुणे हैं,
    - ४. (उनसे) अनेक षट्क-समर्जित नैरियक असंख्यातगुणे हैं,
    - ५. (उनसे) अनेक षट्क और एक नो षट्क-समर्जित नैरियक संख्यातगुणे हैं।
    - दं. २-११. इसी प्रकार असुरकुमारों से स्तनितकुमारों पर्यन्त अल्पवहुत्व कहना चाहिए।
  - प्र. दं. १२. भन्ते ! इन अनेक षट्क-समर्जित और अनेक पट्क तथा नो षट्क-समर्जित पृथ्वीकायिकों में कौन-किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?
  - उ. गौतम ! १. सबसे अल्प अनेक षट्क-समर्जित पृथ्वी-कायिक हैं.
    - २. (उनसे) अनेक षट्क और नो षट्क-समर्जित पृथ्वीकायिक संख्यातगुणे हैं।
    - दं. १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिकों पर्यन्त जानना चाहिए।
    - दं. १७-२४. द्वीन्द्रियों से वैमानिकों पर्यन्त का अल्पवहुत्व नैरियकों के समान जानना चाहिए।
  - प्र. भन्ते ! इन पट्क-समर्जित, नो पट्क समर्जित यावत् अनेक पट्क और एक नो पट्क-समर्जित सिद्धों में कौन-किन से अल्प यावत् विशेपाधिक हैं ?
  - गौतम ! १. अनेक पट्क और नो पट्क समर्जित सिद्ध सवसे थोड़े हैं।
    - २. (उनसे) अनेक-पट्क-समर्जित सिद्ध संख्यातगुणे <sup>हैं।</sup>
    - ३. (उनसे) एक पट्क और नो पट्क-समर्जित सिछ संख्यातगुणे हैं।
    - ४. (उनमे) पट्क-समजित सिद्ध संख्यातगुणे हैं।
    - (उनसे) नो पट्क-समर्जित सिद्ध संख्यातगुणे हैं।

-luh#K क शीर्मिस एक्ड में छिसी ग्रेस करण्ड सिर्धि .0 म

, इं क्रिमिम-१इग्रह कर्नार अथवा द्वादश नी द्वादश-समीपित हैं, , इं फ्रिमिम-दिग्रह ि , ईं 5िर्मिम्प्र-१इग्रह 1 एक इिर्म क्यी रहें । क्रिस . **१ . इं** . R

। इं भि फिीमप्त-एट्राइ मि कप प्रिंट उ. गीतम ! मेरियक द्वादश-समितित भी हैं याबत् अनेक द्वादश र हे र्ह्णिमम-१६ठाइ मि कप्र ग्रीह १६३१इ किम्स

एक नी हादश-समीजेत भी है ?'' भी है यावत् अनेक हादश-समीजेत भी है यावत् अनेक हादश और -की ई Inte 15क 139 में एगक 13की ! किए . R

र्गोर नित । वि , त्रंग प्रमान कथीर नि . ६ । इं किशिमम-१९२१इ काग्री में हैं हैं। का १९६४ में 1159 में कि उराइ (शास कप्र में घमम कप्र) कि तरी है। ए । मिर्नि . इ

**对形 F的 IP f**5 ३. जो नेरविक एक समय में वारह तथा जघन्य एक, **।** इं इंग्लिम जकुर ग्यारह तक प्रवेश करते हैं, वे नेरियक नो द्वादश-

डिद्श-समजित है। ि हिन्द्र कारीरे हैं हैं हैं हो का इहार का इराए अकुर

15 तिर्णिमम-।इटाइ किन्छ कार्गित है , है तिरक ।इटिप्र मि ४. जो नेरियक एक समय में अनेक वारह-वारह की संख्या

ज्ञा जवन्य एक, दो या तोन आर कि ने मिल के कि समि में अनेक वारह-वारह के मिल

हिंगड किस्छ कार्गीर्म है , हैं हिरक हिंदि कि हो। अपने उत्कृट

-की हैं क्तिए छिक भिष्टे ! मिर्जीए म्हें एग्राक भट्ट 1ई फिलिम<del>ए</del>-इटाइ ि क्रिय ग्रीट

। हं क्षि क्रिंगिम अवश्वा क्षे गाँर विशेष द्वादश-प्रमाधिक है भि प्रतिमार-विशेष द्वादश

फ़िहाम मन्द्रक क् २-११. इसी प्रथर असुरकुमारों में रिगमकुभूष्ट जाकर मित्र १९९-६ 'इ

९ हें तिरोम्प संत्रा हो प्रांत होत्य समी होते हैं है प्र. ५. १२. मने ! पृथ्वीकाविक क्या द्वादश-समीतेत हैं पावत्

्र भरोम्म-१३श्व मि होरोम्म-१३श्व मि ग्राट व होरोम्म - जातम । पृष्टीकाविक न दारश-मनीतेत हे, न नो दारश-

नि हाद्य-समा<del>वय हो।</del> क्या पार १३पट कर्नर प्रीर है गर्मान्छ-१३पट कर्नर हन्यी

"पृब्वीकाविक द्वादश-ममीमेन नहीं है पादन अनेक द्वारत मो -को है किस एक एम्पे में एमक एको है कि "र

अनित दे हैं निक दिन्द्र में क्रियम कि वित्राह किन्छ उ. गातम १५, ता पृष्णीस्तायक जीव (एक ममय मे एठ माथ) ार्ड महीमम्-१३३१३

12 FEIFE-IPE

५०. चउनीसदंडएसु मिखुसु य वारस समिज्याइ पलवण-

, हिं . ९ . ने रहवा गं भेते ! हिं वा एस सम्जिया,

, १४ व्याप्ति समिज्या, बारसप्पा य नी बारसप्पा य समिज्जया, मिरिस्स समिज्जया

नी वारसप्ण य सम्पिनया वि। उ. गीयमा ! नेरइया बारस समज्जिया वि जाव बारसपृहि य इ। एक्टीमप्र ए एएस स्मिन्यरा

भिरइया वारस समज्जिया जाब बारसपुर्ह य नो प. से केणड्ठेणं भेते ! एवं चुच्चड्र-

ह. मियमा १९.के गं मेरह्या बारसएणं पनेसणएणं पनिसंति नारसच्या य समिज्जिया ?"

, में जी ने प्रदेश जहनीं एक्का वा, वीहें वा, ति गं ने (इया वारस समाम

३. में मेरइस बारसरणं अन्तरा य महन्में एक्कार । प्रिक्तिम भ्राष्ट्र मि प्रदेशि उक्कोसेणं एक्कारसएणं पवेसणएणं पविसीते, ते णं

ग र निसंति प्रकारसर्पणं पवेसणएणं पविसीते ते णं , कि डीिंह, कि डीहि वा,

४. ये यां नेरइयाऽणेगेहिं वारसपृहिं प्वेसणमं पविसति नेरड्या वारसएण य नो वारसएण य समज्जिया।

ते णं नेरड्या वारसपृहिं सम्जिया।

, ान ज़ीरि, तम ज़ीरि ता, तीरि वा, णिन्जर प्र गिन्छ, अग्रिप्त वारम्पह , अन्तेग य जहन्तेग

नेरइया वारसपृहिय नो वारसप्ण य समिज्जया। ए के क्रिसिएं। प्यम्परिएणं पर्यस्पाएणं पविसीत ते ण

ि ए डीएमराह हार हो ।एस्टीमम मराह ।एड्राम् ने तेणड्ठेणं गीवमा ! एवं दुच्चड्-

इ. ५-११, एवं अमुरकुमारा जाव थणिवकुमारा। वारसवर्ण य सम्बिज्यया दि।)

वारसप्हि व नो वारसप्ण व समञ्जिया ? प. दं. १२. पुरविकाइया णं भंते ! किं वारस समज्जिया जाव

मिनिज्यसि वि वारसपहि समाज्जया वि, वारसपहि य नो वारसप्ण य समज्जिया, नी वारसएण य नी वारसएण य समज्जिया, उ. गोयमा ! पुढविकाइया नो वारस समिज्यया, नो वारस

- इम्प्रहेग ! एंदे वृच्च <del>द</del>

वनसर्वात वावसाय प ता वैदानकाईवा नारसताह उ. गायमा ! १. जे ण पुढावकाइयाऽणगाह वारसप्रहे दारसर्वण व सम्बन्धवा वि है... ''पुढविकाइया नो शारस समजिनया जाब वारसएय य ना

संसक्तिमा

२. जे णं पुर्वि। काइयाऽणेगेहिं वारसएहिं, अन्नेण य जहन्नेणं एकेण वा, दोहिं वा, तीहिं वा,

उक्कोसेणं एक्कारसएणं पवसणएणं पविसंति ते णं पुर्दावकाइया वारसएहिं य नो वारसएण य समज्जिया। सं तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-

''पुडविकाइया नो वारस समज्जिया जाव वारसएण य नो थारसएण य समज्जिया वि''

दं . १३-१६. एवं जाव वणस्सइकाइया।

दं. १७-२४. वेइंदिया जाव वेमाणिया,

सिद्धा जहा नेरइया। -विया. स. २०, उ. १०, सु. ४३-४७ ५१. यारम सम्पिजयाइ विसिद्ध चउवीसदंडगाणं सिद्धाण य अप्यवहृतं-

- प. एएसि णं भंते ! नेरइयाणं वारस समज्जियाणं जाव वारसेहि य नो वारसएण य समज्जियाण य कयरे क्यरेहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! सव्वेहिं अप्पत्रहुगं जहा छक्कसमज्जियाणं,

णवरं-भारसामिलावी,

मेमं तं धेव।

-विया. स. २०, उ. १०, सु. ४८

५२. चङ्योमवङएमु सिक्षेसु य चुलसीइसमञ्जियाइ परूवणं—

२. जो पृथ्वीकायिक जीव अनेक द्वादश तथा जघन्य एक, दो या तीन और

उत्कृष्ट ग्यारह प्रवेशनक से प्रवेश करते हैं, वे पृथ्वीकायिक और एक द्वादश अनेक द्वादश-समर्जित हैं।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-

''पृथ्वीकायिक द्वादश-समर्जित नहीं है यावत् अनेक द्वादश नो द्वादश-समर्जित भी हैं।''

दं. १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिक पर्यन्त आलापक कहना चाहिए।

दं. १७-२४. द्वीन्द्रिय जीवों से वैमानिकों पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए।

सिद्धों का कथन नैरियकों के समान समझना चाहिए।

५१. द्वादश समर्जितादि विशिष्ट चौबीस दंडकों का और सिखों का अल्पबहुत्व—

प्र. भंते ! इन द्वादश-समर्जित यावत् अनेक-द्वादश-समर्जित और एक द्वादश-समर्जित नैरियकों में कौन, किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?

उ. गौतम ! जिस प्रकार षट्क-समर्जित आदि जीवों का अल्पवहुत्व कहा, उसी प्रकार द्वादश-समर्जित आदि सभी जीवों का अल्पवहुत्व कहना चाहिए।

विशेष-''षट्क'' के स्थान में ''द्वादश'', ऐसा अभिलाप करना चाहिए।

शेष सव पूर्ववत् है।

५२. चौवीस दंडक और सिद्धों में चतुरशीति समर्जितादि का प्ररूपण—

- प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक जीव १. चतुरशीति (चौरासी) समर्जित हैं, २. नो चतुरशीति-समर्जित हैं ३. चतुरशीति नो चतुरशीति-समर्जित हैं, ४. अनेक चतुरशीति-समर्जित हैं, ५. अनेक चतुरशीति नो चतुरशीति-समर्जित हैं?
- उ. गौतम ! नैरियक चतुरशीति-समर्जित भी हैं यावत् अनेक चतुरशीति नो चतुरशीति-समर्जित भी हैं।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "नैरियक जीव चतुरशीति समर्जित भी है यावत् अनेक-चतुरशीति-नो-चतुरशीति समर्जित भी हैं ?"

 गोतम ! १. जो नैरियक (एक समय में एक साय) चौरासी
 (८४) प्रवेशनक से प्रवेश करते हैं, वे नैरियक चत्रशीति-समर्जित हैं।

२. जो नैरियक जवन्य एक, दो या तीन ओर उत्कृष्ट (एक साय) तिरासी (८३) प्रवेशनक से प्रवेश करते हैं, वे नैरियक नो चतुरशीति-समर्जित हैं।

3. जो नेरियक एक साथ, एक समय में चौरासी तथा अन्य जबन्य एक, दो या तीन और

उन्कृष्ट तिरासी (एक साथ) प्रवेशनक से प्रवेश करते हैं वे नरिवक बनुरशीति नो चतुरशीति-समर्जित हैं।

- ाथा भि।र्राष्ट कर्नर मं घमम कप्नक कपीरर्न कि . भ । इं फिर्यिमम-तिर्गिड़र हुड़ कर्निछ ई , ईं रिश्क हिंदि में कर्नाड़िहर भि।र्रांक कर्नार में प्रमम कप्र थाम कप्र कारीर मि .४
- 1ई फिमिस-नीरिश्चिक **र्गः** निर्माजेत हैं। किन्छ है ,ई क्रिक इस्ट्रिस कि कनाइस्ट्रिस क्षिएक प्रकृत जधन्य एक, दो या तीन और

-की ई 151र 13क 14प ! मेर्ना में एगक मड़

- जिर्देशक किए होना है भि निर्मिम निर्मिश के किए हो है।
- क्रिप रामकृतनील में रिगमकुरमुष्ट राकार मिड्र . १ ९ ९ : इं । हैं क्षि किशिम<del>प्त</del>-क्षीक्षित्रकृष्ट कि
- र (तिर्यामन-तिरिश्चित में चतुरशीति ने चतुरशीति-सम्पित) व -जीविश्रकृष्ट कर्नरः) पृग्नी के गिर्म कामीकान्य , ५९ . इं "। प्रज्ञीाष्ट्र । । ने इक

कि क्रोंम्प्र) म्नेयम किमीकिनीम्भन्य प्राक्त भिट्ट . ३९-६९ . ५ । प्रज्ञाष्ट निष्टमम गम्भ क्छिमी कि

र्क किमीर्रन क्लोम किमीमई में किए एक्लीइ .४५-७९ . इं ।ग्रज्ञीक मिनार (गमे

किंस हो स्या विख् चतुरशीति-मिर्मिक है पावत् अनेक प्रज्ञान कहना चाहिए।

चतुरशीति नो चतुरशीति-समजित हैं ?

उ. गीतम ! ९. सिद्ध भगवान् चतुरशीति-समजित भी हैं,

, इं भि किंगिमम-निर्दिशका की है,

३. चतुरशीति नो चतुरशीति-समजित भी है,

४. वे अनेक चतुरशीति-समितित मही है,

। इं हिम मि मिर्मिस-निर्मित के चतुरशीति-समर्जित भी नहीं हैं।

-की ई Inliv ाडक ाम्ये में एगक मकी! फेंम .R

"। इं किन् प्रिमिन-स्नाहिर नहीं हैं।" "सिख चतुरशीति-समजित भी हैं पाचत् अनेक चतुरशीति नी

। ई फिपिम फिर्मिड रुमि हे ई रिरक एटिए मि . हे. मिर्ग हे. में मिल्ह एक साथ, एक समय में बोरासी संख्या

ि इसी ६ ,ई र्हारत १६६ स कनाइर्ह्स भिग्रती जकुर मी सिद्ध एक समय में, जबन्य एक, दो या तीन और

। ईं फिरिम<del>ा,</del> कीरि? कृष्ट

र्जास्य एक, की या तीन और इ. मी सिद्ध एक समय में एक साथ चोरासी और अन्य

15 िक्सिमप्र-निरिद्धार के अपन क्षेत्र कि एक अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन क्षेत्र कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि अपन कि 

**। इं डिम् निर्मिम्स-नीरिश्चिम कि नीरिश्चिम** किन्छ भगवान् चतुरशीति समिनित भी हैं यावत् अनेक -की ई 1तार । इस मिर्म ! मिर्म में मार्ग में इस

४. ये गं मेरइयाऽणेगेहिं चुलसीईपहिं पंचसणां

ं जे गं नेरइयाऽपोगीहें चुलसीइंपहें अन्रण य जहनेगां पिसिति ते गं ने रड्या युलसीड़िहें सम्पेजया।

चुलसीईए य सम्पिजन्ता। उदकीसेणं तेसीयएणं पवेसाएणं पविसात ते ग्रह्म तुरकेण वा, बीहिं वा, तीहिं वा,

से तेणहेणां गीयमा ! एवं वुच्चइ—

पुलसीइए समिज्जिया वि।" िन ए डीइपिलुट जाप हो एप्लिमाइपिलुट एडर्रेन्स

दं. २-११. एवं असुरकुमारा जाव थोगयकुमारा।

, डीं डि डीएम्जब्सी पहेंच परिकल्लपृहि होहि,

वं. १३-१६. एवं जाव वणस्सिड्काइया। । फिड्रेड्रोमेलप्ट जिलमीर-रेजण

इं. १७-२४. वेड्डिया जाव वेपाणिया जहा ने रह्या।

नी चुलसीइए य सम्पिज्यया ? मिखाणं भंते ! किं चुलसीइसमिण्या जाव चुलसीिहं य

उ. गोयमा ! सिद्धा १ चुलसीइ समज्जिया दि,

२. नो चुलसीड् समज्जिया वि,

३. चुलसीइंए य नी चुलसीईए य समज्जिया वि,

४. नो चुलसीइहिं समञ्जिया,

५. नी चुलसीइहिं य नी चुलसीइंप् य समज्जिया।

"सिखा चुलसीइ समिज्यया वि जाव नो चुलसीइहिं य नो में से कंगाहेणां भेते ! एवं चुच्चड्

. हे. मोयमा । ३. में पिखा चुलसीईएणं पवेसणएणं चुलसीइए य सम्पिज्यया ?

उक्कोसेणं तेसीईएणं पवेसणएणं पविसंति, ते णं सिद्धा में मिखा गहत्रणं एक्कण वा दीहिं वा नीहिं वा, पावसीते, ते गं सिद्धा युलसीड् समज्जिया।

३. में मिखा चुलसीयेणं अन्रण य जहन्मणं एक्कण वा नी चुलसीड् सम्पेजया।

प प्रदेशिकट्ट कि ए प्रदेशिकट्ट एक में चुक्सीइए य उदकीसेणं (चउदीसर्णां) तेसीयर्णां पदेसणर्णां ताहें वा तीहें वा,

में तेणहेणां गीयमा ! एवं चुच्चड्— []फ़िफ्टीम़ि

चुलसीइंए य समिज्जिया। "भिखा चुलसीड् समज्जिया जाव नो चुलसीड्रेहि य नो

- ५३. चुलसीइसमञ्जियाइ विसिद्ध चउवीसदंडगाणं सिद्धाण य अप्यवृत्तं-
  - प. एएसि णं भंते ! नेरइयाणं चुलसीइ समज्जियाणं जाव चुलसीइहिं य नो चुलसीईए य समज्जियाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया ?
  - उ. गोयमा ! सव्वेसिं अप्पावहुगं जहा छक्कसमिज्जियाणं जाव वेमाणियाणं.

णवरं-अभिलावो चुलसीयओ।

- प. एएसि णं भंते ! सिद्धाणं चुलसीइ समिज्जयाणं, नो चुलसीइ समिज्जयाणं, चुलसीइए य नो चुलसीईए य समिज्जयाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- गोयमा ! १. सव्यत्थोवा सिद्धा चुलसीईए य नो चुलसीईए य समन्जिया,
  - २. चुलसीइ समज्जिया अणंतगुणा,
  - ३. नो चुलसीइ समज्जिया अणंतगुणा। -विया. स. २०, उ. १०, सु. ५५-५६
- ५४. सत्तण्हं नरयपुढवीणं सम्मदिष्ठिआईणं उववाय-उव्वष्टण-अविरहियत्त परूवणं—
  - प. इमीसे णं भंते ! रयणप्यभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससय सहस्सेसु संखेज्जवित्थडेसु नरएसु किं सम्मिदिडी नेरइया उववज्जित? मिच्छादिडी नेरइया उववज्जित, सम्मामिच्छिदिडी नेरइया उववज्जित?
  - गोयमा ! सम्मिदिही वि नेरइया उववज्जित,
     मिच्छादिही वि नेरइया उववज्जित,
     गो मम्मामिच्छिदिही नेरइया उववज्जित।
  - प. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्जवित्यडेसु नरएसु, कि सम्मिद्धी नेरइया उच्चहंति ? निच्छादिद्धी नेरइया उच्चहंति, सम्मामिक्यदिशे नेरइया उच्चहंति?
  - उ. गोधना ! एवं चेव।
  - प. (मंभं गं भंते ! स्यणप्पभाए पुढवीए तीसाए तिरवा वातस्यसङ्खेमु संखेटजवित्यडा नरगा कि सम्भिद्धिति नेरडएिं अविरहिया? तिन्दिक्षिते नेरडएिं अविरहिया, नम्मित्यक्षिक्षित नेरडएिं अविरहिया?
  - रोयमा 'सम्माद क्षेत्रि वि नेर्याएति अविरित्या, सिन्दा १ विदिय सेर्याएति अविरित्या, सन्तासन्त्रीई १ वृद्धि नेर्याएति अविरित्या, विरित्या वा।

- ५३. चतुरशीति-समर्जितादि विशिष्ट चौबीस दंडक और सिद्धों का अल्प बहुत्व—
  - प्र. भंते ! इन चतुरशीति-समर्जित यावत् अनेक चतुरशीति नो चतुरशीति-समर्जित नैरियकों में से कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?
  - उ. गौतम ! जिस प्रकार षट्क समर्जित आदि जीवों का अल्पबहुत्व कहा उसी प्रकार चतुरशीति समर्जित आदि जीवों का वैमानिक-पर्यन्त अल्पबहुत्व कहना चाहिए। विशेष—यहाँ ''षट्क'' के स्थान में ''चतुरशीति'' शब्द कहना चाहिए।
  - प्र. भंते ! चतुरशीति समर्जित, नो चतुरशीति-समर्जित तथा चतुरशीति नो चतुरशीति-समर्जित सिद्धों में कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?
  - उ. गौतम ! १. सबसे अल्प चतुरशीति नो चतुरशीति-समर्जित सिद्ध हैं:
    - २. (उनसे) चतुरशीति-समर्जित सिद्ध अनन्तगुणे हैं,
    - ३. (उनसे) नो चतुरशीति-समर्जित सिद्ध अनन्तगुणे हैं।
- ५४. सात नरक पृथ्वियों में सम्यग्दृष्टियों आदि का उत्पाद उद्वर्तन और अविरहितत्व का प्ररूपण-
  - प्र. भंते ! इस रलप्रभापृथ्वी के तीस लाख नरकावासों में से संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावासों में – क्या सम्यग्दृष्टि नैरियक उत्पन्न होते हैं ? मिथ्यादृष्टि नैरियक उत्पन्न होते हैं ? सम्यग्मिथ्यादृष्टि नैरियक उत्पन्न होते हैं ?
  - उ. गौतम ! इनमें सम्यग्दृष्टि नैरियक भी उत्पन्न होते हैं, मिथ्यादृष्टि नैरियक भी उत्पन्न होते हैं, किन्तु सम्यग्मिथ्यादृष्टि नैरियक उत्पन्न नहीं होते हैं।
  - प्र. भंते ! इस रलप्रभापृथ्वी के तीस लाख नरकावासों में से संख्यात योजन विस्तृत, नरकावासों में क्या सम्यग्दृष्टि नैरियक उद्वर्तन करते हैं? मिथ्यादृष्टि नैरियक उद्वर्तन करते हैं? सम्यग्मिथ्यादृष्टि नैरियक उद्वर्तन करते हैं?
  - उ. गौतम ! पूर्ववत् कहना चाहिए।
  - प्र. भंते ! इस रलप्रमापृथ्वी के तीस लाख नरकावासों में से संख्यात योजन-विस्तृत नरकावास क्या सम्यग्दृष्टि नरियकों से अविरहित (सहित) हैं, मिथ्यादृष्टि नरियकों से अविरहित हैं, सम्यग्मिथ्यादृष्टि नैरियकों से अविरहित हैं?
  - उ. गौतम ! सम्यग्दृष्टि नैरियकों से भी अविरिहत हैं, मिथ्यादृष्टि निरियकों से भी अविरिहत हैं, सम्यग्मिथ्यादृष्टि निरियकों से कदाचित् अविरिहत हैं और कदाचित् विरिहत हैं।

र्क सिागकार में वास्तान जिस्ता क्षित्र क्षित्र माका मिट्ट | एडी। में निर्माण क्षित्र क्षित्र में मिट्टी | एडी। मनाम सि में मिट्टी मिलार क्षित्र में मिलार सिट्टे | मिलार सि स्वापित्र क्षित्र में मिलार सिट्टें | मुडी।

प्राचनसम्बद्धी के प्रमुख्यात असंख्यात असंख्यात असंख्यात कार्य स्वाचन असंख्यात कार्य स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वचन स्वाचन स्वचन स्वाचन स्व

ें हैं र्ति हिंग हिंग किया है हैं

ें किंद्र हरुट किंग्री मिस्सिक्ट किंद्र सिन्धि अोर सम्पन्धि अप्रमासिक्ष भागा । (हिंद्र) सम्पन्धि अर्थे सिन्धि

रुप्रीम् जीवाष्यमीसम् मिर्ध जीवृष्टमम् (हिंव)! मर्ताः .र ।ई तिव ह्रफर रुप्रीम् जीवृष्टमी कृरी ई तिव विन ह्रफर

म प्रमप्त किंग्रिए कि किंग्रीर्गन के किंग्रीमरान्तर प्रदू ! निम्म .स ह मि लाक नित्रकी कि प्राप्त किंग्री एरड्ग्य कि कप्र-कप्र हैं निक्स हि तड़पर

ाकान्य पमम किंद्रप्र टीए ,ई जाष्यक्षित क्षेपीर्ग है ! मर्जार .ह क्षेप्रिमिक्तर जाष्यक्षेत्रस्य कि प्राप्त फक्षे एउउपस्य डिन एउड्रप्रस्य किन्द्रिक्षेत्रस्य क्षेप्रस्य क्षेप्रस्य क्षेप्रस्य क्षेप्रस्य क्षेप्रस्य क्षेप्रस्य क्षेप्रस्

। इतिहास । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १३ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न । १४ मिन्न ।

— गण्मअए तक काण हुन्। में एमम किंपर डीए हैं में किंड के फ्राक्साइड्रे-मेशिंट िन्म .ए हैं में लाक निर्मी कि शिल एकी एएड्सिए तक कप्र-कप्र

। इस्टिइ । एडीए एफ्टिफ क्लिट्ट ग्राप्तड्डा म्टक्क कट । एडीए गिनाए ग्राक्स मिट्ट मि में फ्रिक ग्राट झीतनार एमम कर्फ्स शिष्ट में निमम्बीरत्तृष्ट ग्रीट कर्फ्ट्स मिट्ट .स एइम्फ क्रिंस शिष्ट निक्ती ति ग्राए एकी एउड्डाए क्र्य-क्र्य में

ें एकेम हि एए डोफ स्क्रम्स में प्रमम कियू ट्रीफ ,ई जाखंस्य में एन । मिर्ना ,ह इन्हेम्स हे मि पाम हिनाखंस्य के मम्फिप हि ग्राह्म प्रक्री ।ई फिक्म हि डिम एएउप्स किस्ट हुन्की ,पिंड

। किएनिस्ये असंख्यादिस्य हे सिर्मा भाषा भाषा भाषाच्या।

एवं सक्करमभाए वि। एवं जाव तमाए।

प. अहेसतमाए गां भंते ! पुढवीए पंचसु अणुत्तरेसु जाब असंखेज्जविखडेसु नरए कि सम्मिहिड्डी नेरइया उववज्जीति ?

े तींच्या उवस्या हो हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस हो स्टिस

एवं उव्बहुति वि। अध्यक्ति चित्र

उववज्जीता

शिषिणाया वहीर गृही रही।

, जिंग्यिक्ध । प्रदेश उववय्यां भी

एवं असंखेग्जीवश्वेदमु वि तिणिग गमगा। -विया. स. १३, उ. ९, मु. १९-२७

५५. नेरइयाणं समए-समए अवहीरमाणे वि अनवहरणत प्रवर्णा-

प. इमीसे णं भंते ! रयणप्यभाए पुढवीए णेरइया समए-समए अवहीरमाणा-अवहीरमाणा केवइए कालेणं अवहिया सिया ?

हिंदि के असंखेलका, समय-समय अवहारमाणा क्षेत्रकार के स्वाधिन्याम् स्वाधिन्याम् स्वाधिन्याम् स्वाधिन्याम् स्वाधिन्याम् स्वाधिन्याम् स्वाधिन्याम् स्वाधिन्याम् स्वाधिन्याम् स्वाधिन्याम् स्वाधिन्याम् स्वाधिन्याम् स्वाधिन्याम्

एवं जाव अहंसतमाए। —जीवा. गृड. २, उ. २, उ. ८६ (२) ५६. वेमाणविव्यवाणं समए-समए अवहीरमाणे वि

पलवण-प. सीहम्मीसागेसु णं भंते ! कम्पेसु देवा समए समए अवहीरमाणा-अवहीरमाणा केव्ह्एणं कार्का अवहिया

- नागम । ते णं असंखेन्ना, समए-समए अवहारमाणा-अवहारमाणा असंखेन्नाहुः उस्सानिकान्नानु अवहाराहिः में चेच णं अवहिया सिया जान सहस्सारे।

अणयादिसु चयसु वि। प. गेवज्जेसु अणुत्तरेसु य समए-समए अवहीरमाणा-अवहीरमाणा केवड्एणं कालेणं अवहिया सिया ?

ा मोशमा ! ते गं असंस्कृतमा, समस्-समस् अवहारमाणा-हेम्प्रेन्स्य असंस्कृतम् । स्मानिस्था हेम्प्रेन्स्य सिया। अवहारम् । स्वाध्य सिया।

-जीवा. पडि. ३, उ. २, मु. २०९ (ई)

# ५७. चउव्विह देवेसु सम्मिद्दिङ्ठिआईणं उववाय परूवणं-

- प. चोसडीए णं भंते ! असुरकुमारावाससयसहस्सेसु संखेज्जवित्थडेसु असुरकुमारावासेसु किं सम्मिदडी असुरकुमारा उववज्जंति ? मिच्छिद्दिडी असुरकुमारा उववज्जंति, सम्मिमच्छिद्दिडी असुरकुमारा उववज्जंति ?
- गोयमा ! सम्मिदि वि असुरकुमारा उववज्जित,
   मिच्छिदि वि असुरकुमारा उववज्जित,
   नो सम्मिमच्छिदि वि असुरकुमारा उववज्जित।
   एवं असंखेज्जिवत्थे इस वि तिण्णि गमा।

### एवं जाव गेवेज्जविमाणेस्।

अणुत्तरिवमाणेसु एवं चेव, णवरं–तिसु वि आलावएसु मिच्छिद्दिड्डी सम्मामिच्छिद्दिड्डी य न भण्णांति।

सेसं तं चेव।

-विया. स. १३, उ. २, सु. २४-२७

# ५८. भवियदव्वदेवाणं उववायं-

- प. भवियदव्वदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ?किं नेरइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जंति ?
- गोयमा ! नेरइएहिंतो उववज्जिति,
   तिरिय-मणुय-देवेहिंतो वि उववज्जिति।
   भेदो जहा वक्कंतीए।
   सब्वेसु उववायेयव्या जाव अणुत्तरोववाइया ति।

णवरं – असंखेज्जवासाउय-अकम्मभूमग-अंतरदीवग-सव्यडसिद्धवज्जं जाव अपराजियदेवेहिंतो वि उववज्जंति। णो सव्यडसिद्ध देवेहिंतो उववज्जंति।

-विया. स. १२, उ. ९, सु. ७

### ५९. नरदेवाणं उववायं-

- प. नरदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववज्जिंत ?िकं नेरइएहिंतो उववज्जिंत जाव देवेहिंतो उववज्जिंत ?
- गोयमा ! नेरइएहिंतो उववज्जित,
   नो तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जित,
   नो मणुस्सेहिंतो उववज्जित,
   देवेहिंतो वि उववज्जित।
- प. जइ नेरइएहिंतो उववज्जिंति कि रयणप्पभापुढिविनेरइए-हिंतो उववज्जिंति जाव अहेसत्तमापुढिविनेरइएहिंतों उववज्जिंति?
- गोयमा ! रयणप्पभापुढिवनेरइएहिंतो उववज्जिति, नो सक्करप्पभापुढिविनेरइएहिंतो जाव नो अहेसत्तमा-पुढिविनेरइएहिंतो उववज्जिति।

- ५७. चार प्रकार के देवों में सम्यग्दृष्टियों आदि की उत्पत्ति का प्ररूपण—
  - प्र. भन्ते ! चौंसठ लाख असुरकुमारावासों में से संख्यात योजन विस्तार वाले असुरकुमारावासों में क्या सम्यग्दृष्टि असुरकुमार उत्पन्न होते हैं ? मिथ्यादृष्टि असुरकुमार उत्पन्न होते हैं ? सम्यग्मिथ्यादृष्टि असुरकुमार उत्पन्न होते हैं ?
  - उ. गौतम! सम्यग्यदृष्टि भी असुरकुमार उत्पन्न होते हैं, मिथ्यादृष्टि भी असुरकुमार उत्पन्न होते हैं, किन्तु सम्यिग्यथादृष्टि असुरकुमार उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी प्रकार असंख्यात योजन विस्तार वाले असुरकुमारावासों के लिए भी तीन-तीन आलापक कहने चाहिए। इसी प्रकार ग्रैवेयक विमानों पर्यन्त के लिए आलापक कहने चाहिए। अनुत्तरविमानों के विषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए। विशेष—अनुत्तरविमानों के तीनों आलापकों में मिथ्यादृष्टि और सम्यिग्मथ्यादृष्टि का कथन नहीं करना चाहिए। शेष सभी वर्णन पूर्ववत् जानना चाहिए।

#### ५८. भव्यद्रव्य देवों का उपपात-

- प्र. भंते ! भव्यद्रव्यदेव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं ? क्या वे नैरियकों से उत्पन्न होते हैं यावत् देवों से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम ! वे नैरियकों से आकर उत्पन्न होते हैं, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवों में से भी आकर उत्पन्न होते हैं। यहाँ व्युक्तान्ति पद में कहे अनुसार भेद कहने चाहिए। अनुत्तरोपपातिक पर्यन्त इन सभी की उत्पत्ति के विषय में कहना चाहिए। विशेष—असंख्यातवर्ष की आयु वाले, अकर्मभूमिक, अन्तरद्वीपज एवं सर्वार्थसिद्ध के जीवों को छोड़कर (भवनपित से) अपराजित देवों पर्यन्त से आकर उत्पन्न होते हैं।

# ५९. नरदेवों का उपपात-

- प्र. भंते ! नरदेव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं ? क्या वे नैरियकों से यावत् देवों से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम ! वे नैरियकों से आकर उत्पन्न होते हैं, तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, मनुष्यों से भी आकर उत्पन्न नहीं होते हैं। देवों से आकर उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि वे (नरदेव) नैरियकों से आकर उत्पन्न होते हैं, तो क्या रत्नप्रभापृथ्वी के नैरियकों से आकर उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तमपृथ्वी के नैरियकों से आकर उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम ! वे रलप्रभापृथ्वी के नैरियकों में से आकर उत्पन्न होते हैं, किन्तु शर्कराप्रभा-पृथ्वी के नैरियकों से यावत् अधःसप्तम पृथ्वी के नैरियकों से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं।

- ाफ ि इं रिवि हिम्ह उसार में हिई है शिए .R
- रे ड्रे मिड नागव्यन्तर, ज्योतिष्क या वैमानिक देवों से आकर उत्पः ्हें रिडि हफर उकार में किई मिक्निक्स
- जिष्य में खुकानित-पद में कथित विशेषता के अनुसार ई ज्ञीफर उकार में किई स्मि ज्ञिप ऋमीथेविम जाकर मड़ 1ई रिडि हमर Jकार कि में हिरो<del>क्त</del> मीतम! मतनवासी देवों से भी आकर उसत्र होते हैं,

#### -ताममर कि कि इम्ध . 0 ३

। प्रजीक्ति किन्न

- ें हैं तिह 12 एर उसार में में कि के कार में में किपीर में हाफ ़ें ई रिडि हफ्ट रकास्ट में डिक इप्रेमध ! रिष्ट .R
- निशेष-तम:प्रभा, अध:सत्नम पृथ्वी, तेजस्काय, वायुकाव 1) जीए। एडी हिल्ल क्यें के प्राप्त कार्या व्यक्ति उ. गीतम! इनका उपपात व्युक्काम्न-पद में क्षित विशेषता के

असंख्यात वर्ष की आयु वाले अकमेश्रीमेक तथा अन्तरद्वीपज

# – हामि*ए कि कि विना*ति . ९३

- ़ें हैं निव्न प्रफट रकार में हिंक इंडियोड़ हैं। तिंम .R
- , इं किंड हफ्ट रेकार में में किथीर हैं। मर्जी . ह र है तिह सफर उसार में में कि याबत होते हैं है

। हैं तिह हिम इफ्ट घर्ट मध रकार में किंग

- 1 हैं निंह 18 PA र र र र प्राप्त में किई , इं र्राइ डिम अफर उसन नहीं होते हैं, , इं र्राइ डिम् हरूर ) कार हे फिट्रेती
- इ. मेता है है से किन्धीपुरुरान निर्म कि शास्त्र है । मर्गाए 🕫 ९ ई र्ताइ हफ्ट रकार र में किछीर में के क्षिप्रमास रानप्रभाएखी के में रिकिश में से अक्षर उसन्न होते हैं याबत् ए हे हिंड हिंग हो रेस से एक है कि हो है है। ए
- | प्रज्ञाह 1 हैं निह
- ९ इं क्रीड इफ्र रकार में किंदे किंगिक-क्योतिक-राज्य , हैं 65 हफ़र उक़ार में किई मािवन्छ
- । हैं र्हाइ इफ्ट उकार उ. गोतम ! वे सर्वाथित पर्यन समस्त वैमानिक देवो में से

# 1 प्रज्ञाम ान्त्रक छर्मने तक नीमर में हिंदे वर्ष

- -ताप्रमावहेवी का उपपात-
- उकार में कि काम है कि इफर उकार में किथी में है एक र्ड निड हफर रकार में डिंक नर्डाप । निष्ट .R
- । प्रज्ञीान ान्त्रक मि ड्रिंग जाकर मिर ,ई ामकी नष्टक क नामर के प्रिमीक्ति पर में भवनवासियों के उपपात का ९ है तिह इफ्ट

- प. गइ देवेहितो उववज्जीते,
- <u> र जिल्लिक प्रमित्र ने माणिय देवे दिता उत्तर्भाग</u> ह कि भवणवासिरेवेहितो उववज्जीते ?
- जान भारत सन्दर्भ उववाएयच्या व्यक्तीमेएणं जान क्रियान १ देवे दियो वि उत्तवन्त्रीये. उ. गीयमा ! भवणवासिदेवहितो वि उववज्जीते,

२.मृ.१.५.५९.म. प्रम्न-

### - हाइक्<u>र मा</u>देवाणं उववायं

ार्<u>नी इन्</u>रीड्राञ्चम

- र नीएपन्न किन्नेनिन जान किन्नेप्रिन की प. धम्मदेवा णं भंते !कओहिंतो उववज्जीते,
- मिल्ड्रामिख नि उ. गीयमा! एवं बक्कंतीभेएणं सब्बेषु उववाएयब्बा जाव
- -विया. स. १२, उ. ९, <del>प</del>ु. ९ अकम्मभूमग-अंतरदीवगवज्ज्येति। नेव-वाउ-असंखेज्जवासावय-गमित्र निमा-अहंसत्तमा

### E9. देवाधिदेवाणं उववार्ये-

- उ. गीयमा ! नेरइएहितो उववज्जीते, र नीएपने अवयन्त्रीय जाब देवेहितो उवचन्त्रीते ? प. देवाधिदेवा णं भेते !कओहिता उपवर्णाते ?
- प. जइ ने (इएहितो उववज्जीते कि विहितो वि उववण्गति । नी मणुस्सिहितो उददञ्जाते, नी तिरिक्सन्त्रीणेएहितो उववज्जीते,
- उ. गीयमा ! आइल्ला तिसु पुढवीसु उववण्यति, अहसत्तम पुढिचिन रह्पहिंतो उववर्णति ? रयणयभा पुढविने (इएहिंतो उववण्जीत जाब

#### । भिराञ्चे इंडियन्वाओ।

- र र्हाज्याति देवेहिती उववज्जीत ? प. जह देविहिती उववज्जीते,
- उ. गीयमा ! वेमाणिएस सब्बसु उववज्जाते जाव सब्बहासिख
- -विया. स. १२, उ. ९, सु. १० भेसा खोडेपव्या।

#### . १३. भावदेवाणं उववायं

- र नीरंप्याहत विवयन नाम देवाहता उपवयन है भी प. भावदेवा णं भंते !कओहितो उववज्जीते,
- -विया. स. १२, उ. ९, सु. १९ भागियद्यी। उ. गीयमा! एवं जहा व्वकृतिए भवणवासीणं उववाओ तहा

# ६३. भवियदव्वदेवाणं उव्वट्टणं-

- प. भवियदव्वदेवा णं भंते ! अणंतरं उव्विष्टत्ता कि गच्छिति, कि उववज्जिति ? कि नेरइएसु उववज्जिति जाव देवेसु उववज्जिति ?
- गोयमा ! नो नेरइएसु उववज्जंति,
   नो तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति,
   नो मणुस्सेसु उववज्जंति,
   देवेसु उववज्जंति।
- प. जइ देवेसु उववज्जंति,किं भवणवासिदेवेसु उववज्जंति?वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियदेवेसु उववज्जंति?
- उ. गोयमा ! सव्वेदेवेसु उववञ्जंति जाव सव्वहसिद्ध त्ति। -विया. स. १२, उ. ९, सु. २१

# ६४. नरदेवाणं उव्वष्टणं-

- प. नरदेवा णं भंते ! अणंतरं उव्विष्टत्ता किहं गच्छिति, किहं उववज्जिति ? किं नेरइएसु उववज्जिति जाब देवेसु उववज्जिति ?
- गोयमा ! नेरइएसु उववज्जंति,
  नो तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति,
  नो मणुस्सेसु उववज्जंति,
  नो देवेसु उववज्जंति।
  जइ नेरइएसु उववज्जंति, सत्तसु वि पुढिवसु उववज्जंति।
  -विया. स. १२, उ. ९, सु. २२

# ६५. धम्मदेवाणं उव्वट्टणं-

- प. धम्मदेवा णं भंते ! अणंतरं उव्विष्टता किहं गच्छंति, किहं उववज्जंति?किं नेरइएसु उववज्जंति जाव देवेसु उववज्जंति?
- गोयमा ! नो नेरइएसु उववज्जित,
   नो तिरिक्खजोणिएसु उववज्जित,
   नो मणुस्सेसु उववज्जित,
   देवेसु उववज्जित।
- प. जइ देवेसु उववज्जंति,किं भवणवासिदेवेसु उववज्जंति,वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियदेवेसु उववज्जंति?
- गोयमा ! नो भवणवासिदेवेसु उववज्जंति,
   नो वाणमंतरदेवेसु उववज्जंति,
   नो जोइसियदेवेसु उववज्जंति,
   वेमाणियदेवेसु उववज्जंति,

# ६३. भव्यद्रव्य देवों का उद्वर्तन-

- प्र. भंते ! भव्यद्रव्यदेव मर कर अनन्तर (तुरन्त) कहाँ जाते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं ? क्या वे नैरियकों में आकर उत्पन्न होते है यावत् देवों में आकर उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम ! वे नैरियकों में आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, मनुष्यों में आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, किन्तु देवों से आकर उत्पन्न होते हैं।
- प्र. यदि (वे) देवों से आकर उत्पन्न होते हैं तो क्या भवनवासी देवों से आकर उत्पन्न होते हैं, व्याणव्यन्तर ज्योतिष्क या वैमानिक देवों से आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम । वे सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त सर्वदेवों से आकर उत्पन्न होते हैं।

# ६४. नरदेवों का उद्वर्तन-

- प्र. भंते ! नरदेव मर कर तुरन्त कहाँ जाते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं? क्या वे नैरियकों में आकर उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! (वे) नैरियकों में आकर उत्पन्न होते हैं, तिर्यञ्चयोनिकों में आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, मनुष्यों में आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, देवों में आकर उत्पन्न नहीं होते हैं। यदि नैरियकों में उत्पन्न होते हैं तो सातों (नरक) पृथ्वियों में उत्पन्न होते हैं।

# ६५. धर्म देवों का उद्वर्तन-

- प्र. भंते ! धर्मदेव मरकर तुरन्त कहाँ जाते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं ? क्या वे नैरियकों में आकर उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में आकर उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गौतम ! वे नैरियकों में आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, तिर्यञ्चयोनिकों में आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, मनुष्यों में आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, देवों में आकर उत्पन्न होते हैं।
- प्र. भंते ! यदि वे देवों में आकर उत्पन्न होते हैं तो क्या भवनवासीदेवों में आकर उत्पन्न होते हैं, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क या वैमानिक देवों में आकर उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! वे भवनवासी देवों में आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, वाणव्यन्तर देवों में आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, ज्योतिष्क देवों में भी आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, वैमानिक देवों में आकर उत्पन्न होते हैं।

**डिं** किरक न्छ कि हि हो है। है है। है है। है है। है। है। है। । हैं रिह इफ्छ घमेरेव में छिई किनामिह उनमें भी सर्वाधिस्ट-अनुत्तरीपपातिक देवों पर्यन्त सभ

### . हे दाधिदेवों का <u>उद्वर्तन</u>

हैं 5) के रुप्त हो है जा है मान है एवं है है। है है। है। स्रोपि **.**ट

### ह७. भावदेवों का उद्वर्तन-

प्रिज्ञान

<del>हित्रक भि कि छिट्टाम डिंग्र आक्रा भिर्म्म डिंग्र मिन्नेह्य ।</del> क रिगमकुरमुर अक्स मिर्ग में जिस प्रकार असुरकुमारों क :भ्रह । इस , ई हाए हिंक क्रिया हुर हुए । होने हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो है है है है है है है है है है ह

#### -IUP라 Ich 키카리 ६८. असंयत भव्यद्रव्य देव आदिकों का विविध देवलोकों म

#### ि भिष् प

9. असयत भव्यद्वद्व,

२. अविराधित संयमी,

३. विराधित संयमी,

४. अविराधित संयमासंयमी (देशविरति)

५. विराधित संयमासंयमी,

ह. असंज्ञी (अकाम निर्जरा वाले)

७. तापस,

, क्रमिज्ञाक , ऽ

, कापार्शमकभ्र . १

, कार्याक्रीका . 0 ९

, इन्हें १९ ।

१२. आजीविक,

,कागियमीारु . ६९

१४. शहा ग्रस्ट खोरों। साधु।

#### ! मिर्ति . च न्हां है

,मि किष्ठिहि मिरीए*ट उन्कुर* १. असंयत् भव्यद्रव्यदेवों का जघन्य भवनवासियों मे,

,में नामठी छासीशिक छक्छ भीवराधित संयम वाली का जयन्य सीधर्मकल्प में,

३. विराधित संयम वालों का जघन्य भवनवासियों में,

उक्तर अच्युतकल मे, ४. अविराधित संयम्सियम् वालो का जयन्य सीधर्मकल्प में, ,-मि फ्रिक्मेधित उनकुर

> -विया. स. १२, उ. ९, सु. २३ निर्देश निर्ध गिष्ट सब्दुक्ता गार निस्थित हो। ओर्तियाववाइएस् वववन्नाप् सब्से वेमाणिएस यववन्याप गाव सब्दर्भिख

#### न्। देवाधिदेवाणं उव्बङ्गां – व्रेव्यङ्गां न

ह भिष्टि उत्तरन्त्रोप् प. देवाधिदेवा णं भंते! अणंतरं उव्बह्ति। क्षांतरं प्

उ. गीयमा ! सिन्झीतं जाव सव्यदुक्ताण अतं करीतं।

### न्। भावदेवाणं उच्च्हणं-४५.मृ.१७.७५.५.मः.। -वियाः सः १५,७५

उ. गीयमा ! जहा वस्कंतीए असुरकुमाराणं उच्चहणा तहा डीक, र्जियम डीक फिडीक्यर रेजिए ! रिप्ट गि ए विदेश . प

-विया. स. १२, उ. ९, मु. २५ भागिपिद्या

#### <u> - lup여</u>b हर. असंजयभवियदव्यदेवाइणं न्धिन मिनिहदेवलोगेसु

! फ्रिम इस्ट . P

२. अविराहियसंजमाणं,

३. विराहियसंजमाणं,

४. अविराहियसंजमासंजमाणं,

अस्ययभीव्यद्वद्वाणाः

५. विराहियस्जमास्जमाण,

, तावसाणं, ह. असम्मीमा,

, गिग्रमियांग,

१. चरगपरिव्यायगाणे,

, गिगमिमाञ्जीकी . 0 ६

, गिरिच्छियांग,

, गिप्रामिसिमिसि . ५९ , गिगिनिमास . ५९

१४. सिर्रिगीणं दंसणवावद्मगाणं,

طمملط خ प्रपीस णं देवलोगेसु उववञ्जमाणाणं कस्स कहि उववाए

#### ामियमा . इ

१. असम्पर्यमिवयदव्यदेवाणं महण्णेणं भवणवासीयु,

, भित्र मित्रि एणिजाणं जहण्णेणं सीहममे कपे, उक्कोसेणं उविरिमगीवेज्जाएसु,

३. दिराहियसंजमाणं जहण्णेणं भवणवासीसु, उक्कासींग सब्बर्ठासन्द्र विमाणे,

४. अदिराहियसंजमासंजमाणं जहण्णेणं सीहम्मे कप्, , मिक मिड़ीं गिहिंक्फेट

उदकासण अच्चए कम,

- ५. विराहियसंजमासंजमाणं जहण्णेणं भवणवासीसु, उक्कोसेणं जोइसिएसु,
- ६. असण्णीणं जहण्णेणं भवणवासीसु, उक्कोसेणं वाणमंतरेसु,

# अवसेसा सब्बे जहण्णेणं भवणवासीसु, उक्कोसेणं वोच्छामि,

- तावसाणं जोइसिएसु,
- ८. कंदिपयाणं सोहम्मे कप्पे,
- चरग-परिव्वायगाणं वंभलोए कप्पे.
- १०. किव्विसियाणं लंतगे कपे,
- ११. तेरिच्छियाणं सहस्सारे कप्पे,
- १२. आजीवियाणं अच्चुएकप्पे,
- १३. आभिओगियाणं अच्चुए कप्पे,
- १४. सिलिंगीणं दंसणवावन्नगाणं उविरमगेवेज्जएसु। १ -विया. स. १, उ. २, सु. १९

# ६१. देवीकिव्यिसिएसु उववायकारण पह्नवणं-

- प. देविकिच्यिसिया णं भंते ! केसु कम्मादाणेसु देविकिच्यिसियत्ताए उववतारो भवंति ?
- उ. गांयमा ! जे इमे जीवा आयरियपडिणीया, उत्रन्तायपडिणीया, कुलपडिणीया, गणपडिणीया, सवपडिणीया, आयरिय-उवज्झायाणं अयसकरा, अवण्यकरा, अकित्तिकरा बहुिं असदमावुद्यावणाहिं जिल्लामिनिवेसेितं य अप्पाणं च, परं च तदुभयं च तुम्मतेमाणा पृष्पाएमाणा बहुई वासाई सामण्णपरियागं पडिणीत, पार्जणता तसा ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंता निव्यति काल किच्या अञ्चयरेसु देविकिव्विसिएसु देविकिव्विसिएसु
  - ः तय-७. तिपिलओवमिहिईएसु वा, २ विस्पारो स्मिहिईएसु वा, ३. तेरससागरीवमिहिईएसु
- मः ४ र तक्यस्या प्रभते ! ताओ देवलोगाओ आउक्लएणं भवन १५५ ठिईन्द्रसम्पा अर्थतरं चर्च चइता किंहे २००० तर्वे प्रवचनति ?
- ३ । २० १ तः वर्तार एवं नेरइयन्तिरक्तजोणिय-१५७१ २२४४५५५५५ समार अणुपरिवहिता तओ १ १४ २३१ ५२११ मुर्व्यात गाव सब्बदुक्दाणे अतं
  - ्राच्या । अस्तर्भ अस्तरम् विसम्बद्धेः स्टब्स्यान्यस्य

- १९७३ र सर्वे स्टार्ट के इस्से इस्ट्रेस
- र्वे । १८ पुर प्रवेशकार सम्पूर्व अतिस्था स्टब्स्ट्रिस्ट्या स्टिस् १ प्रवेशकारी

- ५. विराधित संयमासंयम वालों का जघन्य भवनवासियों में, उत्कृष्ट ज्योतिष्क देवों में,
- ६. असंज्ञी जीवों का जघन्य भवनवासियों में, उत्कृष्ट वाणव्यन्तर देवों में उत्पाद कहा गया है।

शेष सबका उत्पाद जघन्य भवनवासियों में और उत्कृष्ट उत्पाद क्रमशः इस प्रकार है–

- ७. तापसों का ज्योतिष्कों में,
- ८. कान्दर्पिकों का सौधर्मकल्प में,
- ९. चरकपरिव्राजकों का ब्रह्मलोक कल्प में,
- 90. किल्विषकों का लान्तक कल्प में,
- 99. तिर्यञ्चों का सहसारकल्प में,
- १२. आजीविकों का अच्युत कल्प में,
- 93. आभियोगिकों का अच्युतकल्प में,
- 9४. श्रद्धाभ्रष्ट स्वलिंगी श्रमणों का ऊपर के ग्रैवेयकों में उत्पाद होता है।

# ६९. किल्विषक देवों में उत्पत्ति के कारणों का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! किन कर्मों के आदान (ग्रहण) से किल्विषक देव, किल्विषक देव के रूप में उत्पन्न होते हैं?
- उ. गौतम ! जो जीव आचार्य, उपाध्याय, कुल, गण और संघ के प्रत्यनीक होते हैं तथा आचार्य और उपाध्याय का अयश (अपयश) अवर्णवाद और अकीर्ति करने वाले हैं तथा बहुत से असद्भावों को प्रकट करने और मिथ्यात्व के अभिनिवेशों (कदाग्रहों) से स्वयं को; दूसरों को और स्व-पर दोनों को भ्रान्त और दुर्वोध करने वाले, बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन करके उस अकार्य (पाप) स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण किये विना काल के समय काल करके किन्हीं किल्विषिक देवों में किल्विषक देव रूप में उत्पन्न होते हैं।

यथा—9. तीन पल्योपम की स्थित वालों में, २. तीन सागरोपम की स्थिति वालों में अथवा ३. तेरह सागरोपम की स्थिति वालों में।

- प्र. मंते ! किल्विपक देव उन देवलोकों से आयु क्षय, भव क्षय और स्थिति क्षय होने के वाद च्यवकर कहाँ जाते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं?
- उ. गीतम ! कुछ किल्विषक देव नैरियक तिर्यञ्च मनुष्य और देव के चार-पाँच भव करके और इतना संसार पिरभ्रमण करके तत्पश्चात् सिद्ध-वुद्ध-मुक्त होते हैं यावत् सव दुःखीं का अन्त करते हैं।

कोई-कोई अनादि-अनन्त दीर्घमार्ग वाले चतुर्गति रूप संसार कान्तार (संसार रूपी अटवी) में परिभ्रमण करते हैं।

# उत्तरकुरु के मनुष्यों के उत्पात का प्रह्मपण-

प्र. भन्ते ! उत्तरकुठ के मनुष्य काल मास में काल करके कहाँ जाते हैं, कहाँ उत्तम्म होते हैं ?

उ. गौतम ! ने मनुष्य काल मास में काल करके देवलेक हैं। हैं।

#### ारि जीफर में एक के छिट्ट ,िएम ,ाग्न कि ड्र कड्डीइम . ९७ —ाणका कि कड़्यी व किय राज्यक

- न्तन्तर भावीं से सिद्धत्व का प्रक्षण्ण— अरु। इम : फिल्ला क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां स्वावतः , को क्ष्यां से कि कि अरु। कि क्ष्यं क्ष्यां हैं हैं कि क्ष्यं क्ष्यां - 1ई फिड़ि रूफ्ट (उट)! मर्जीए ,हिं .E
- प्रतित, तमी में वह वहां नाम के मान हैं के हें ! किस ,प्र सिकारित, समानित, प्रधान (क्वि) स्व (क्विम प्रकारिक में सिकानुमायक्वम (स्वयंक्विम प्रविच्या) मह्मानिक में हों कि
- ाई क्रिंड़ ! मिली **,** हैंड . रु
- न्म ! स्या वह वहाँ में अन्म रास्त्र में स्था यह हो । है कि राम कि एक कि हैं । स्था है । स्था से कि इसी अन्हें हुए सर सिर हुए स्था है । स्था है । स्था है ।
- उ. हाँ, गीतम ! वह मिख होता है पावत् सब दुःखों का अन्त करता है।
- रत्ना ! महिस्स मान्य महासु महासुखनाला देव अनन्त महास . प्र स्या हिश्मीम ग्राम्म हैं। एत्र मिल्लाम क्षेत्र हैं। इंग्रिज़िम श्राम्म सिरु इंक्स में प्रथित के प्रिम्म सिर्म । मिल्ला हुं
- विषय में भी कहना चाहिए। प्र. भन्ते ! महर्स्रिक घावत् महासुखवाला देव अनन्तर च्यव कर. स्या डिशरीरी वृक्षों में उपन होता है ?
- िई किड़ि न्निफट! मिक्ती, हैं . रु
- प्र. भन्ते ! वह वहाँ वृक्ष के भव में अचित वीदत चाबत् सक्ने किन प्र. प्रातिहारिक होता है तथा उस वृक्ष को चबूतरा आहि बनाकर पूजा भी जाता है ?
- ेंडे, मेर्गीर ! पुरम जाता है। वेम ( क्रेक एगम घन्य भन्य मन घारण करना मेर्म घर्ष वृध्धा का अन्त करना है प्रत्येश प्रशिधः

- एडार रुगम्ड्रम् रुपि उत्तर है ।तर्व न्नफ्ट रुडम् डव . ६ ! मर्तीर .र
- । ई 115 हि न्नफर छीर और ई 1157 से एउर लाईपू उंग् रेडम . द - स्वी ई 1151र 13 से भी में में में में में से 1151र है।
- ,ई ाठउक एडए लाग्डेपु खींगे उसिर है तिंड म्नफट रुड्ड डाट'' न्मथा पहणे उस्कृ डाग्डेप अरण कार्ज्य है जोते होता है ?''

- उ. गीयमा ! ते णं मणुया कालमाते कालं किव्या देवलीएमु (त.रा.) त्यव्यज्जीता | त्यान्यक्ष्यक्ष्य सहिष्ट्यवेश्वस्य स्थान्यक्ष्ये
- नयणंतरभवाओ मिखत पष्टवणं-प. देवे णं भंते ! महड्ढीए महज्जुईए महब्बले महायसे मुर्गाम भुर्गिसे आगंतरं ययं चड्ता विस्तिरिस् मामु
- ार्मिक्का स्था । उत्वयन्त्रकारिक न्यूड्य-सक्कारिय-म् स्था संस्था स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन
- स् ण भत् ! तत्थ आच्यय-वादय-पृद्य-सक्का। य-सम्मणिए दिव्हे सच्चे सच्चोवाए सन्निहयपाडिहेर या वि भवेज्जा ?
- । किंगी, गीयमा ! भवेता, किं
- प. से गं में निजीहितो अर्गातरं उब्बट्टिरता मिण्डीणा जाब सब्बद्दस्वाणं अंतं करिण्या ?
- हता, मायाम ! सिप्झेन्या जाव सव्यद्भवाणं अंतं तार्ग्या। नार्म्याः
- प. देने गं भेते ! महद्दीए जाव महेसक्खे अणंतरं चयं चद्ता विस्तिरिष्टु मणीसु उववज्जेज्या ?
- उ. गोयामा । एवं देव जहा नागागा
- प. देवे गं भंते ! महद्दीए जान महेसक्खे अणंतरं चयं चद्ता निसरीरेषु रुक्खेषु उद्यवज्जेज्या ?
- . हंता, गोरामा ! उवनज्जा। फ. में ने निस्य अस्तिय-वंदिय जाब सिन्नहिस्पाडिहेरे
- त. स पा भत्ता विस्था आस्यान्तार जान सान्ताहरूपाडह. लाउल्लोइयमहिए या वि भवेज्या हे
- उ. हंता, गीयमा ! भवेज्जा। सेसं तं चेव जाव सब्बदुक्**षणां अंतं क**रेज्जा। -विया. स. १२, उ. ८, सु. २-४

ा समोहसस्य पुटिन-आर-वारकाइयस्य उपनीए पृद्धं पाउ

पुग्गलगहण पहन्यां-प्राप्तिकाइए णं भंते ! इमीसे रयणपमाए पुढनीए प्राप्तिकाइए, समोहणिता जे भविए सीहम्म स्मीहण, क्षानिकास्य से णं भंते ! किं पुष्टिं

उदविज्यता पच्छा संपायणेज्या, पुष्टिं दा संपायणिता

- पख्डा उत्वयन्गेना ? उ. गोयमा ! १ . पुब्दि दा उदविज्याता पख्डा संपार्यान्ता, इ
- २. पुष्टि वा संपायणिता पख्छा उववज्जेज्जा। प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
- ''पुष्टिं उवनिजाता पच्छा संपाउपेज्जा, पुष्टिं वा संपाउपाता पच्छा उववंज्ज्जा ?''

- उ. गोयमा ! पुढिवकाइयाणं तओ समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा—
  - १. वेयणासमुग्धाए, २. कसायसमुग्धाए,
  - ३. मारणंतियसमुग्घाए। मारणंतियसमुग्घाएणं समोहण्णमाणे— देसेण वा समोहण्णइ सव्वेण वा समोहण्णइ,

देसेणं समोहण्णमाणे पुव्विं संपाउणित्ता पच्छा उवविज्जिज्जा, सव्वेणं समोहण्णमाणे पुव्विं उववज्जेत्ता पच्छा संपाउणेज्जा। से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— ''पुव्विं संपाउणित्ता पच्छा उवविज्जिज्जा, पुव्विं उववज्जेता पच्छा संपाउणेज्जा।'' एवं चेव ईसाणे वि।

एवं जाव अच्चुए। गेविज्जविमाणे अणुत्तरविमाणे ईसिपब्भाराए य एवं चेव।

- प. पुढिवकाइए णं भंते ! सक्करप्पभाए पुढिवीए समोहए समोहिणत्ता जे भविए सोहम्मे कप्पे पुढिविकाइयत्ताए उवविज्जित्तए, से णं भंते ! िकं पुव्विं उवविज्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा ? पुव्विं वा संपाउणित्ता पच्छा उववज्जेज्जा ?
- जोयमा ! एवं जहा रयणप्पभाए पुढिवकाइओ उववाइओ तहा सक्करप्पभाए,
   पुढिविकाइओ वि उववाएयव्यो जाव ईिसपब्भाराए।
   एवं जहा रयणप्पभाए वत्तव्वया भिणया।
   एवं जाव अहेसत्तमाए समोहओ ईिसपब्भाराए उववाएयव्यो।

सेसं तं चेव। —विया. स. १७, उ. ६, सु. १-६ प. पुढिविकाइए णं भंते !सोहम्मे कप्पे समोहए समोहणित्ता

जे भविए इमीसे रयणपभाए पुढवी पुढविकाइयत्ताए उवविज्जित्तए, से णं भंते !किं पुव्विं उवविज्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा ?

पुव्विं वा संपाउणित्ता पच्छा उववज्जेज्जा? उ. गोयमाः! पुव्विं वा उववज्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा, पुव्विं वा संपाउणित्ता पच्छा उववज्जेज्जा। सेसं तं चेव। जहा रयणप्पभापुढिवकाइओ सव्वकप्पेसु जाव ईसिपव्भाराए ताव उववाइओ।

- उ. गीतम ! पृथ्वीकायिक जीवों के तीन समुद्धात कहे गए हैं, यथा-
  - १. वेदना समुद्घात , २. कपाय समुद्घात
  - मारणान्तिक समुद्घात
     जव पृथ्वीकायिक जीव मारणान्तिक समुद्घात करता है,
     तव वह देश से समुद्घात करता है और सर्व से भी समुद्घात करता है।

जय देश से समुद्घात करता है तय पहले पुद्गल ग्रहण करता है और पीछे उत्पन्न होता है।

जव सर्व से समुद्धात करता है तब पहले उत्पन्न होता है और पीछे पुद्गल ग्रहण करता है।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-

"वह पहले उत्पन्न होता है और पीछे पुद्गल ग्रहण करता है पहले वह पुद्गल ग्रहण करता है और पीछे उत्पन्न होता है।" इसी प्रकार ईशानकल्प में (पृथ्वीकायिक रूप में उत्पन्न होने योग्य जीवों के लिए भी) जानना चाहिए।

इसी प्रकार अच्युतकल्प के सम्वन्ध में समझना चाहिए। ग्रैवेयक विमान, अनुत्तर विमान और ईपट्याग्भारा पृथ्वी के विषय में भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

- प्र. भन्ते ! जो पृथ्वीकायिक जीव इस शर्कराप्रभा पृथ्वी में मरण-समुद्घात से समवहत होकर सीधर्मकल्प में पृथ्वी-कायिक रूप में उत्पन्न होने योग्य है तो भन्ते ! वह पहले उत्पन्न होकर पीछे पुद्गल ग्रहण करता है या पहले पुद्गल ग्रहण करके पीछे उत्पन्न होता है ?
- उ. गौतम ! जिस प्रकार रत्नप्रभा पृथ्वी के पृथ्वीकायिक जीवों के उत्पाद आदि कहे, उसी प्रकार शर्कराप्रभा पृथ्वीकायिक जीवों का उत्पाद आदि ईषद्माग्भारा पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए। जिस प्रकार रत्नप्रभा के पृथ्वीकायिक जीवों के लिए कहा, उसी प्रकार अधःसप्तम पृथ्वी में मरण-समुद्घात से समबहत जीव का ईषद्माग्भारा पृथ्वी पर्यन्त उत्पाद आदि जानना चाहिए।

शेष सव कथन पूर्ववत् जानना चाहिए।

प्र. भन्ते ! जो पृथ्वीकायिक जीव सौधर्मकल्प में मरण-समुद्धात से समवहत होकर इस रलप्रभा-पृथ्वी में पृथ्वीकायिक-रूप में उत्पन्न होने योग्य हैं तो भन्ते ! वह पहले उत्पन्न होकर पीछे पुद्गल ग्रहण करता है या,

पहले पुद्गल -ग्रहण कर पीछे उत्पन्न होता है?

उ. गौतम ! वह पहले उत्पन्न होता है और पीछे पुद्गल ग्रहण करता है, पहले वह पुद्गल ग्रहण करता है और पीछे उत्पन्न होता है। शेष कथन पूर्ववत् है।

जिस प्रकार रत्नप्रभा-पृथ्वी के पृथ्वीकायिक जीवों का सभी कल्पों में ईषद्माग्भारा पृथ्वी पर्यन्त जो उत्पाद आदि कहा गया

प्रिज्ञीह मिनार ज्ञाह अपर क्रिये पिळपे महासम्बद्ध में क्रिक्शिनकार निम क किए कमीकिष्रपु के फक्मेशि जाका भिर

गिनिना चाहिए। ज्ञार जाफर में फिड्डीपू करम जास क्तर्येग कियू मह्मसः अरु क किंगि कधीक्षिप के ज्येष प्राप्त के प्रथिष । भारत के विश्व भिम मामम र्क हिंगि कधीकिष्ठपु र्क फ्रक्मेशि गकर भिट्ट

, है एगीर के निह स्मिर मि पन्न-कधीत्रम्ध मि म्ज्रुक्तेमधि उक्ति एड्स्म मि ताप्रवृपुम -107म में क्षिपु 114एल) मड़े , इंकि क़ क़ीकि रह कि ! कि . ए

इषयाभगरा पृथ्वे पर्वन्त (पूर्वन्त्) उत्पाद आदि कहना में फ़िक रिम्ह में प्रथित के किए किशीकार जाकर छिट , 1इक में छववी के छिए कधीकिकिषु ग्राकप्र मार्गी ! मार्गीए . ह ় ई । ति हि न्निफट र्छिए उक एड्राए लाप्ट्रपृ रुड़िप

इंपदारमारा वृथ्वी तक उत्पाद जानना चाहिए। क म्नियम विक्रि कामीकार के विष्यु-मन्नमः। अस् विक्री प्रकी नष्टक क जानर के किकि कधीकार के क्षिपु मिराना मिर

्रैं प्रगिर र्क निंह न्न*फ्र में पन्न* कधीतग्रस् नाप्रवृप्त १०७४ में फल मेशि विष् किया अपूर्यात

ात्ररक एडाए लाप्ट्रपृ खिरि रकाई ान्नार रहा रहा है। किए ति

ाननार न्नियेप कियु मन्नमः अधः क्रवेषु पिन शरः । मर्ताः .ह ें हैं 156 म्नफ़र छिप एक एड़ार लाड़िए लंड़ि

क अव्यायिक मीने का उत्पाद अधःस्तन्म पृथ्वे पर्यन्त मिनेप किए। एपिनाह है अकार मिर , १३क जानर में फिन्छी प्र न्करम क किंगि किमीकिस के मिक्सिशी राकर मिर्ग

,हैं एगीर के निह न्न*म्रह*ें में मन क्षीक्ष्राव में फ्रक्मेयि उक्त पड़िम में पायर्म्स -गरम में क्षियुगम्यरू भट्ट , इसिर क्यीक्युग्न कि ! किम .स ।एडीाङ ।म्नारू

ात्र क एडस काप्ट्रपृ र्घिष रकाई न्म्प्रय रुड्य डाट! किए ति

क किंगि कमीकप्राप्त मामम के किंगि कमीकिष्यपु ! मर्गाः . ह ्र ई राति म्नफ्ट धिर एक एक छाए छाप्ट्र छेक्प

-llab ,ई ग़ार ईक ताष्ट्रमुस जाड में छिए कधीकधाव-वर्षधी भी कथन करना चाहिए।

उ. कपाय समुद्धात, वेदनासमुद्धात,

। इं 157क नाय्रुएम भि<sup>र्</sup> में नेम ग्रींस् ई 157क नाय्रुएम क्षि में एर्ड रक्षि कड़िम्स में काप्रुम्स कानीएराम इन ३. मारणान्तिक समुद्धात, ४. वेक्सि समुद्धाता

> । मिन्त्रमञ्जूष जाव अहसत्तम्।। एवं सीहम्मुद्धिकाइओ वि सत्तु वि मुद्धीषु

-विया. स. १७, उ. ७, मु. १ ।ग्रामित्रम इस् मार द्वीस्थिक मिट्टाकविकार्गा सन्तपुद्दी मान एवं जहा सीहम्मुढिविकाइओ सब्युखवीस् उववाईओ।

उवविज्यात्त्रत्, ग्राज्ञाक्राक्ष किक मिड़ीम ग्रिम कि ग्राज्ञांभिष्ठ प. आउकाइए णं मंते ! इमीसे रवणपमाए पुढवीए समीहए

, राज्जी ! से ही हो अवविज्ञान । सिन्न संपान से ।

वि सव्यक्षेत्र याव इंसिपन्माराए तहेव उववाएयव्या उ. गीयमा ! एवं जहा पुढविकाइयाओ तहा आउकाइयाओ पुब्दिं दा संपारिणिता परछा उददण्जेणा ?

F-6. हु. ७. उ. ट. थर. म. 1यकी-अहसराम आक्काइओ उवबाएबच्ची गाव इंभिष्काराए। जहा रवणप्यमा आक्रमाहर्को उववाहिंगो तहा जाव

, गिर्णधार्म स्टिंग प्रतिविध्यात्र । भिष्ण स्वा स्वाप्ता भारता । आउकाइयताए उवविज्यत्तर, मिन् इमीस रवणपमाए पुब्बीए वणोबियलवेसु ानागिइए गं भंते ! सीहम्म क्य समोहण समोहण समोहणिया

1) मिस् । सेसं तं देव, एवं जाव अहसत्ता। पुल्वं वा संपारिणिता पखा उववज्जेज्या ?

ह-6. मृ. १७. उ. १. मृ. 1<del>०</del>. १ भाउकाइओ जाव अहेसरामाए उबवाएवब्यो। गहा सीहम्मआउकाइओ एवं जाव इंसिक्शाराए

र । किर्गयता मुख्य प्रमानिक विद्यान्ता प्रमान स्था संपातिकान । उवविध्यात्तर, समिहणिता, में भविए सेहमें कमें वावकाइयताए म् नाउकाइए णं भते ! इमीसे रयणपभाए पृढवीए समीहए . म

. ए। प्रति एक तेन हैं जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है । जिल्ला है । जिल्ला है । जिल्ला है । जिल्ला है । जिल्ला है पुचिं वा संपायिगता पर्छ। उववण्जेन्या ?

समीहण्णाड्र, सब्देण दा समीहण्णाड्र,

द्रधीर्ग समीहकासीजे मारणीतेथसम्ग्रह्माएणं ३. मारणीतेय समुग्याए, ४. वेडोव्ययसमुग्याए। उः कसान समेन्द्रापः 9. वेयणासमुग्धाए, -1512万 णवरं-वाउकाइयाणं चतारि समुग्धाया पण्णता, देसेणं समोहण्णमाणे पुव्विं संपाउणिता पच्छा उववज्जिज्जा,

सव्वेणं समोहण्णमाणे पुव्विं उववज्जेत्ता पच्छा संपाउणेज्जा।

एवं जहा पुढविकाइओ तहा वाउकाइओ वि सव्व कप्पेसु जाव ईसिपब्भाराए तहेव उववाएयव्वो।

-विया. स. १७, उ. १०, सु. १

 प. वाउकाइए णं भंते ! सोहम्मे कप्पे समोहए समोहणिता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए घणवाए तणुवाए घणवायवलएसु तणुवायवलएसु वाउकाइयत्ताए उवविज्जित्तए,

से णं भंते !किं पुव्विं उववज्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा,

पुव्विं वा संपाउणित्ता पच्छा उववज्जेज्जा ?

उ. गोयमा ! एवं जहा सोहम्मवाउकाइओ सत्तसु वि पुढवीसु उववाइओ एवं जाव ईसिपब्भाराए वाउकाइओ अहे सत्तमाए जाव उववाएयव्यो। —विया. स. १७, उ. ११, सु. १

# ७३. चउवीसदंडएसु एगत्त-पुहत्तविवक्खया अणंतखुत्तो उववन्नपुव्वत्त परूवणं—

- प. दं. १. अयं णं भंते ! जीवे इमीसे रयणपभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु, एगमेगंसि निरयावासंसि पुढविकाइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए नरगत्ताए, नेरइयत्ताए उववन्नपुढ्वे ?
- उ. हंता, गोयमा ! असइं अदुवा अणंतखुत्तो।
- प. सव्वजीवा वि णं भंते ! इमीसे रयणपभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि पुढविकाइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए नरगत्ताए नेरइयत्ताए उववन्नपुव्वा?
- उ. हंता, गोयमा ! असइं अदुवा अणंतखुत्तो।

एवं सक्करप्पभाए पुढवीए जहा रयणप्पभाए पुढवीए तहेव दो आलावगा भाणियव्या जाव धूमप्पभाए।

तमाए पुढवीए पंचूणे निरयावाससयसहस्सेसु वि एवं चेव।

- प. अयं णं भंते ! जीवे अहेसत्तमाए पुढवीए पंचसु अणुत्तरेसु महइमहालएसु महानिरएसु एगमेगंसि निरयावासंसि पुढविकाइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए नरगत्ताए नेरइयत्ताए उववन्नपुढ्वे ?
- उ. गोयमा ! जहा रयणप्पभाए तहेव दो आलावगा भाणियव्या।
- प. दं. २-११. अयं णं भंते ! जीवे चोसट्ठीए असुरकुमारा-वाससयसङ्स्सेसु एगमेगांसि असुरकुमारावासंसि

देश से समुद्घात करने पर पहले पुद्गल ग्रहण करके पीछे उत्पन्न होता है।

सर्व से समुद्घात करने पर पहले उत्पन्न होता है और पीछे पुद्गल ग्रहण करता है।

इसी प्रकार जैसे पृथ्वीकायिक का उपपात कहा उसी प्रकार वायुकाय का सर्व कल्पों और ईपट्याग्मारा पृथ्वी पर्यन्त में उपपात आदि जानना चाहिए।

प्र. भन्ते ! जो वायुकायिक जीव सीधर्मकल्प में मरण समुद्धात से समवहत होकर इस रत्नप्रभा-पृथ्वी के घनवात, तनुवात, घनवात-वलय और तनुवात-वलयों में वायुकायिक रूप में उत्पन्न होने योग्य हैं

तो भन्ते ! वह पहले उत्पन्न होकर पीछे पुद्गल ग्रहण करता है या

पहले पुद्गल ग्रहण कर पीछे उत्पन्न होता है?

- उ. गौतम ! जिस प्रकार सौधर्मकल्प के वायुकायिक जीवों का उत्पाद सातों नरकपृथ्वियों में कहा उसी प्रकार ईषत्पाग्भारा पृथ्वी पर्यन्त के वायुकायिक जीवों का उत्पाद आदि अधःसप्तम पृथ्वी तक जानना चाहिए।
- ७३. एकत्य-बहुत्व की विवक्षा से चोवीस दण्डकों में अनन्त बार पूर्वोत्पन्नत्व का प्ररूपण—
  - प्र. दं. १. भन्ते ! क्या यह जीव, इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नरकावासों में से प्रत्येक नरकावास में पृथ्वीकायिक रूप में यावत् वनस्पतिकायिक रूप में, नरक रूप में और नैरियक रूप में पहले उत्पन्न हुआ है ?
  - उ. हाँ, गौतम ! अनेक वार अथवा अनन्त वार उत्पन्न हो चुका है।
  - प्र. भन्ते ! क्या सभी जीव, इस रलप्रभापृथ्वी के तीस लाख नरकावासों में से प्रत्येक नरकावास में पृथ्वीकायिक रूप में यावत् वनस्पतिकायिक रूप में, नरक रूप में और नैरियक रूप में पहले उत्पन्न हो चुके हैं?
  - उ. हाँ, गौतम ! अनेक वार अथवा अनन्त बार पहले उत्पन्न हो चुके हैं।

जिस प्रकार रत्नप्रभापृथ्वी के दो आलापक कहे हैं, उसी प्रकार शर्कराप्रभापृथ्वी से धूमप्रभापृथ्वी पर्यन्त (एकत्व बहुत्व की अपेक्षा) दो आलापक कहने चाहिए।

तमःप्रभापृथ्वी के पाँच कम एक लाख नरकावासों में भी इसी प्रकार आलापक कहने चाहिए।

- प्र. भन्ते ! यह जीव अधःसप्तमपृथ्वी के पाँच अनुत्तर और महातिमहान् महानरकावासों में से प्रत्येक नरकावास में पृथ्वीकायिक रूप में यावत् वनस्पतिकायिक रूप में नरक रूप में और नैरयिक रूप में पहले उत्पन्न हुआ है?
- उ. हाँ, गौतम ! रत्नप्रभापृथ्वी के समान यहाँ भी दो आलापक कहने चाहिए।
- प्र. दं.२-११.भन्ते ! क्या यह जीव असुरकुमारों के चौंसठ लाख असुरकुमारावासों में से प्रत्येक असुरकुमारावास में

उपकरण स्प में पहले उसन्त हो चुका है? ज्ञीस हाए ,शंह ,मज़ह ,मज़ार ग्रायह में मलेंकिई एउ में एन्रेड्र ,म एन कधीकितिमिन काबत् में एन कधीकिय

- 1ई एम्प्स में एकांस कि मिलास केम्ट । गृज्ञीान ान्डक क्र्मिम रिमिकुक्तनील राकर भिट्ट । गृड़ीफ १८५क ) राकप्र भिड़ सि मधक रक किंकि सिम 1ई तिह है न्मिट जान निन्ध पा अनन्त बार या अनन्त है . ह
- े हैं कि हैं कि निफट पृथ्वीकायिक रूप में याबत् वनस्पीतकायिक रूप में पहले म मानाध-कंपीकिष्य किए हे में मिलाध-कंपीकिष्य छाल हाष्यां हे । इन । हे । हिन्म . ३९-९९ . इं . K
- **ि कि** हि म्निफ्ट ग्राव क्रिम्स किथस ग्राव कर्मस इव ! मिर्गी ,हि .ह
- में पन प्रज्ञीड़ गृष्टि में पन कधीकितिमन क्रांध में पन क्रियाक्रीक्रिय में माग्राफ्र हिं क्रिय में मिग्राम प्रसिद्ध । गृजीाज १ नज़क भि गृज़ी के किंकि इस ग्राकर भिड़ । पृज्ञीष्ट ानज्ञक क्रिकेम रिक्मीकिनीम्प्रेम्च ग्राकर भिट्ट
- ह मित्रम ! अनेक वार अथवा अनन्त वार उत्पन्न हो ें ई कि है निफट रेड़िंग

। प्रज्ञीष्ट मिनार जीम्ह (ज्ञाननी चाहिए। पर्यत्त तथा मनुष्यों में मनुष्यों पर्यत्त में (अनेक वार या म्ल किमिष्टिका में किमीष्टिका निक्रिक्ति कि *मन* फर्रनीर्राह्म म किस्मिमि , फ्रिफ् पत्र प्रज्ञाहि में पत्र काशीकितीयन में फिज़ीहि-प्रांकी । प्रज्ञान ान्डल क्तिम प्रमुम (से घ्रम्नीह) जनस भिड़ । गृज्ञीाज ानज्ञक भि में घषठी के किंगि भिन ग्राकर भिड़ **।**ई किट्ट

इशान वैमानिको तक जानना चाहिए। क्य मेथिति प्रफ त्यातिक, राज्या विध्यम् प्रिक् प्रज्ञी के जिमर कि गिमकुरमुध राकर मधी .४५-९९ .र्र श्रित समत्त कथन द्वीद्स्यों के समान जानना चाहिए।

रुका है ? हि म्नार रायन भणडीपका के कि में पहन हो। पावत् वनस्पतिकाधिक रूप में, देवरूप में या देवीरूप में तथा मिमानावासी में से प्रत्येक विमानावास में पृथ्वीकासिक ह्व में ह्याल हुआह के कालहरू आमकुन्छ हिए इह एक ! किए .R

,ई किट्ट हि हिफट ग्राव् क्ति हैं। मिलि ! असुरकुमार के रिगमकु असर या राज करन

पि गृज़ी के मिनानामानी कर्फ़ि डग़ाउस कि नि ग़क्**र मि**ड़ प्रितृ भी जानना चाहिए। र्क मिमनी मुख्यस ग्रारे एग्राध-मणाए-ममार ग्राकर भिट्ट । गृज्ञीाष्ट ाननार मि में घघवी के किंग्विन आकार मिड़ 1ई। स्टि हिम इस्ट में एन हिंदे उन डिंग

ागुडीहि ।निनार

उत्तन्नपुत्ते रे असिण-सिर्या-भडमनीवग्रताता ग्राप्त्रधीर पुढिविकाइयताए जान वणस्तिइकाइयताए देनताए

नाणत् आवास्स्। एवं जाव शणियकुमारेस्र। भक्तगीवा वि एवं वेव। उ. हंता, गीयमा !असइं अदुवा अणंतधुत्तो।

उ. हंता, गोयमा ! असइं अदुवा अणंतखुतो। वतवन्तिष्य र वावासास तेवावकाहनयातं वाव वर्गासहकाहनयातं पुढिविकाइयावाससयसहस्सेसु एगमेगीसे पुढिविकाइ-प्रस्ट ३६- ३६ में वा मेर ! जीवे असंबेज्येस

वि मिक्किम हो तेवं याच वर्गासहकाइएसी

उ. हता, गीयमा ! असइं अदुवा अणंतखुत्ती। उत्तन्निपुत्ते हे पुढोवेकाइयताए जाव वणस्सइकाइयताए बेहोदेयताए वेडीद्रवाचाससवसहस्स्रेते एंगमगीसे वेडीद्रवाचासीस प. दं. १७-२१. अयं णं भंते ! जीदे असंखेज्जेसु

मिलजीवा वि एवं येव।

उत्तन्न पुत्त्। मर्जस्सयात मर्गिस्सर्वे <u> यत्रोद्धयातारक्षय्योणियत्ताष</u>् चनार्षित्स चनार्षित्राए पोचेदियोगीरिक्षजाणिएस णवर-तेइदिएसु जाव वणस्सइकाइयताए तेइदियताए एवं जाव मणुस्सेस्।

असैरकीमाराजा। हं. २२-२४. वाणमंतर-जोड्सिय-सीहम्मीसाणे य जहा सस जहा बद्दियाण्।

उत्वय्त्रपुत्त र असिण-संदर्ण-भडमयोवगरणिया दीवताए तैवानकार्यमातं गानं नगस्सिर्वकार्यमातं द्रन्यातं निमाणानाससयसहस्सेषु एगमेगोसि देमाणियानासीस मुस्राह क्रिक रामकृष्णि ! क्रिम पं छाए . म

१क्तिकृत्रीगर उ. हता, गीयमा ! जहा असुरकुमाराणं असइं अदुवा

एवं गांव भागव-पागव-भारताठ खेति |व। एवं सब्बजीवा वि। । ग्राज्ञिहीं ए इंदिसीए।

155 विस वि अहारस्तरिस गेविज्यविमाणावाससप्त वि एवं

- प. अयं णं भंते ! जीवे पंचसु अणुत्तरिवमाणेसु एगमेगंसि अणुत्तरिवमाणंसि पुढिविकाइयत्ताए जाव वगस्सङ्काइयत्ताए देवताए देवित्ताए आसण सयण भंडमतोवगरणताए उववन्नपुळ्वे ?
- नंता, गीयमा !असइं अदुवा अणंतखुत्ती।
   णवरं-नो चेव णं देवत्ताए वा, देविताए वा
   ग्व सब्बजीवा वि। -विया. स. १२, उ. ७, सु. ५-५९

# ५४. एमत-पुनत विवक्खया सव्वजीवाणं मायाङ्भावेहिं अधारापुत्री पुव्योवव्रत पह्नवणं—

- प. अयं पं भंते ! जीवे सव्वजीवाणं माइताए, पियताए, भदनाए, भगिणिताए, भज्जताए, पुत्तताए, धूयताए, दुस्ताए, उववञ्चपुद्धे ?
- ३८ नग, गोयमा !असई अदुवा अणंतखुत्तो।
- प. सञ्जनिया च भते ! इमस्स जीवस्स माइत्ताए जाव मुजनाम् उववन्नपुर्व्वे ?
- ५. 🚟 मोयमा ! असइ अदुवा अणंतखुत्तो।

# प. उत्त पा भने ! जोबे मव्यजीवाणं अरित्ताए, वेरियताए, पायमाए, व्यक्ताए, पिंडणीयताए, पच्चामित्तताए ३ (अपुद्धे ?)

३ - २०६, धीरमा ! असई अदुवा अणंतखुतो।

# सञ्जीवा विष्वं धेवा

- पः १८६५त जिप्ते सञ्जोबाण रायनाए, जुगरायताए, १८५४ताए, भाउविषयाए, कोडुवियनाए, १५५८८ मेडिनाए, सेणावडनाए, सत्यवाहताए १५५४६८
- २ । १५० मा <sup>१</sup> अन्द्र अद्भार अपनासुनी।

# अन्य सामग्रीम एवं के मा

- रे १८८६ वर्ष १८६६ सन्दर्भगण असलाए, पेसनाए, १९८५ १८८७ मा भेरपुरिसनाए, भेसनाए, १८८५ १८५३
- Francisco (September 1998)

# 

100000

# s transfer which are any comments

- प्र. भन्ते ! क्या यह जीव पाँच अनुत्तरिवमानों में से प्रत्येक अनुत्तर विमान में पृथ्वीकायिक रूप में यावत् वनस्पतिकायिक रूप में, देवरूप में या देवी रूप में तथा आसन, शयन, भंडोपकरण के रुप में पूर्व में उत्पन्न हो चुका है?
- उ. हाँ, गौतम ! अनेक बार अथवा अनन्त बार उत्पन्न हो चुका है। विशेष—देवरूप में या देवीरूप में उत्पन्न नहीं हुआ है। इसी प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति के विषय में भी जानना चाहिए।

# ७४. एकत्व-बहुत्व की विवक्षा से सब जीवों का मातादि के रूप में अनन्त बार पूर्वोत्पन्नत्व का प्ररूपण—

- प्र. भन्ते ! यह जीव, क्या सभी जीवों के माता के रूप में, िपता के रूप में, भाई के रूप में, भिग्नी के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पुत्रवधु के रूप में पहले उत्पत्र हुआ है?
- उ. हाँ, गौतम ! अनेक वार अथवा अनन्त वार पहले उत्पन्न हुआ है।
- प्र. भन्ते ! क्या सभी जीव इस जीव के माता के रूप में यावत् पुत्र वधु के रूप में पहले उत्पन्न हुए हैं ?
- उ. हाँ, गौतम ! सब जीव (इस जीव के माता के रूप में यावत् पुत्रवधु के रूप में) अनेक वार अथवा अनन्त वार पहले उत्पन्न हुए हैं।
- प्र. भन्ते ! यह जीव क्या सव जीवों के शत्रु रूप में, वैरी के रूप, में, घातक रूप में, वधक रूप में, (विरोधी रूप में) तथा प्रत्यामित्र (शत्रु सहायक) के रूप में पहले उत्पन्न हुआ है?
- उ. हाँ, गीतम ! यह अनेक वार अथवा अनन्त वार पहले उत्पन्न हुआ है।

# इसी प्रकार सव जीवों के लिए भी कहना चाहिए।

- प्र. भन्ते ! यह जीव क्या सव जीवों के राजा के रूप में, युवराज के रूप में, तलवर के रूप में, माइंविक के रूप में, कौदुम्बिक के रूप में, इभ्य के रूप में, श्रेप्टी के रूप में, सेनापित के रूप में और सार्थवाह के रूप में पहले उत्पन्न हुआ है?
- उ. हाँ, गोतम ! यह अनेक वार या अनन्त वार पहले उत्पन्न हुआ है।

# इसी प्रकार सब जीवों के लिए भी कहना चाहिए।

- प्र. भन्ते ! यह जीव क्या सभी जीवों के दास रूप में, प्रेप्य (नोकर) रूप में, भृतक रूप में, भागीदार रूप में, भोगपुरुष रूप में. शिष्य रूप में और द्वेष्य (देषी) के रूप में पहले उत्पन्न हुआ है?
- र्हा, गतिम ! यह अनेक बार या अनन्त बार पहले उत्पर्ध हुआ है।

इसी प्रकार सभी जीव भी अनन्त बार उत्पन्न हुए हैं।

# अ. डीपसमुद्रों में सर्वजीवों के पूर्वोत्पन्नत्व का प्रकपण-

प्र. नन्त ' त्या इन बीप-तमुद्रो में सब प्राणी, सब भूत, सब जीव और तब राज पृथ्वीकाय याथन जसकाय के हव में पटर प्रस्क हुए हे र

उत्तर्भुष्ता है

- । हैं पृष्ठ हफर गान कन्म थार या अनन्त वार अधन्न हुए हैं।
- ह ज्ञान्त्रकाभीकान्त्रिपु एक विभिन्नेम में विद्योग काम .३०
- ा हैं गृह समर राम क्षान कार अथवा अनंत वार राम है गृह है . र प्रदेश प्रकार अधःसन्म पृथ्वी पर्नन्त जानना वाहित इक्लर क्षान्य है भागकरम स्थान में क्षित्र स्थान-व्यक्ष्म
- वहीं करना चाहिए। ७७. वैमानिक देवों में जीवों का अनन्तवार पूर्वोत्पन्नत्व क
- जिंच हें सुद्ध हमें , पिए हमें में एन का में हों स्वा की हैं स्वा की हैं। कि में अप में स्व जीट से एन के के कि मुख्य का एक्षिकाय के एन में यावतु हैं के कि में एन के कि हैं हैं कि हैं कि हम हैं कि हैं।
- ा हैं, की सम्बन्ध कि सार या अनलनार एए हैं। शुर्व के स्वास से भी ऐसा कि मन्त्र हो। अवश्व के स्वास से में कि से मिन हो। अवश्व कि स्वास से से से स्वास से सिन हो।
- निमिठी के गिरु में माहड़े-मिथिंक कींक्य) हिम्सा महक डिम् में हिनि क्रिया हैम् क्षित रोगपर मिड्स में मिमिटी कारीपपरिम्मेर हिन्सी हैय और हिन्सी में प्रभाव कि स्वाहर है है
- —**गण्नेस ए** जान होल कि मिल्लान, वाकुणन में ही अनेस हार
- र है तिहै स्पन्न में उन्हों में उत्पन्न होता है ? उन्हों, गीतम ! वायुकाय, वायुकाय में ही अनेक छाछ वार

७८. वापुकाय का अनन्त बार वापुकाय के *लप* में उत्पात उद्वरतेन

ि ।।।। कर ना निर्मा किया है।।

- ञपुर (म्र ह्याद्रधात्वरूप Iv मि ह्याद्रधात्वह्य) घात्वधाट ! क्निष्ट .स १ ई १७७४ म हि (गृह ग्रारकड Iनवी) ञ्यपुर्य Iv ई १०७४ में रत्विह
- हिंग उत्तर ! स्पृष्ट है IDSP रेकाई अपुर ! मर्तार ,हिं .ह
- (घत हैं ातार में योधप रीसडू घन्ट) रका मायवा है मिन' .R हैं ।तरुकानी रकाई तज़ीर राशेष एड हैं ।तरुकानी तज़ीस राशिष तज़िर राशिष्ट इंग्लिकानी मिं तज़ीस राशिष्ट इंघ ! मार्गींग् .ट
- -क़ी है 1511र 15क 1879 में 10 N क सकी ! किए . K

ि IDलकिम मि

उ. हंता, गोयमा ! असइं अदुना अणंतखुत्तो। -जोना. पडि. ३, मु. ८८

०६. गार्य पुढवासु सन्वजीवाणं पुढविकाइपताइ उववत्रपुष्वत

- —फवनण— ग्रामित प्रक्रिया प्राम्मणपग्र ! तंम' गंग सिमेड .प्र मिरागित्र मिर्किम्पिक्कंट्र सुस्भड्डमस्साधाग्रम् सिस्म ग्रामित्र क्रिस्म ग्रामित्र क्रिस्म ग्रामित्र क्रिस्म ग्रामित्र स्थान्य प्राप्तित्र स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्
- उ. हंता, गोयमा ! असदं अदुवा अणंतखुतो"। एवं जाव अहेसत्तमाए पुढवीए, णवरं—जत्य जितया णरगा। —जोवा. पडि. ३, सु. ९३
- िछ नेपाणियदेवेसु पृद्धीयागमातामा १७७ । - ज्याणियद्यम् स्वयां ।
- प्रवचना सन्तर्भाणा सन्तर्भेस सन्तर्भाणा सन्तर्भसा सन्तर्भाष अस्तरा पुरनीकाइयताए जाब देनताए देनिताए आसण-स्थण-खंभ भंडोदगरणताए उत्तरत्रपुत्सा?
- उ. हंता, गोयमा ! असई अदुवा अणंतखुरो। सेसेसु कजेसु एवं देव। ।गर्निने वेव णं देविताए जाव गेवेजना।
- अणुत्तरीववाह्युसु वि एवं गो नेव गां देवताए वा, मिलताए वा। —जीवा यहिः ३, मु. २०४ भारत्वास्य अणंतखुने वाक्काइयसाए उववण्जण
- उव्बर्धणार्ष पश्चर्ण-प. वाउथाए णं भंते ! वाउथाए चेव अणेगसवसहस्सखुत्तो उद्दाइता-उद्दाइता तत्थेव भुज्यो-भुज्यो पच्चायाद् ?
- उ. हंता, गीवमा ! वाउवाए चेव अणेगस्यसहस्सख्ता उदाइता-उदाइता तसेव भुज्जी-भुज्जो पच्चायाद्। प. से णं भंते ! किं पुडे उदाद्र, अपुडे उदाद् ?
- उ. गीयमा ! पुटे उहाइ, नी अपुटे उहाइ।
- प्. में शिक्ष संस्थिति निक्खमइ, अस्यिति निक्खमइ ?
- उ. गोयमा ! सिय ससरीरी निक्खमइ, सिय असरीरी निक्खमइ।
- न. में केणड्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-

'सिय ससरीरी निक्खमइ, सिय असरीरी निक्खमइ?'

- उ. गोयमा ! वाउकाइयस्स णं चत्तारि सरीरया पण्णता, तं जहा—
  - १. ओरालिए.
- २. वेउव्विए,
- ३. तेयए,
- ४. कम्मए।

ओरालिय-वेउव्वियाइ

विप्पजहाय

तेय-कम्मएहिं

निक्खमइ।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— ''सिय समरीरी निक्खमइ, सिय असरीरी निक्खमइ।'' –विया. स. २, उ. १, सु. ७(१-३)

# ७९. निस्सीलाइ तिरिक्खजोणियाणं सिय नेरइयोप्पत्ति परूवणं-

- प. अह भंते ! गोलंगूलवसभे, मंडुक्कवसभे-एए णं निस्सीला निव्वया निग्गुणा निम्मेरा निष्यच्चक्खाणपोसहोववासा कालमासे कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोसं सागरोवमिट्ठईयंसि नरगंसि नेरइयत्ताए उववज्जेज्जा?
- उ. समणे भगवं महावीरे वागरेइ उववञ्जमाणे उववन्ने ति वत्तव्वं सिया।<sup>9</sup>
- प. अह भंते ! सीहे, वग्घे, वगे, दीविए, अच्छे, तरच्छे, परस्सरे एए णं निस्सीला जाव निष्पच्चक्खाणपोसहोववासा कालमासे कालं किच्चा इमीसे रयणपभाए पुढवीए उक्कोसेणं सागरोवमट्ठिईयंसि नरगंसि नेरइयत्ताए उववज्जेज्जा?
- उ. समणे भगवं महावीरे वागरेइ-उववञ्जमाणे उववन्ने ति वत्तव्यं सिया। २
- प. अह भंते ! ढंके, कंके, विलए, मद्दुए, सिंखी-एए णं निस्सीला जाव निप्पच्चक्खाण पोसहोववासा कालमासे कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोसं सागरोवमट्ठिईयंसि नरगंसि नेरइयत्ताए उववज्जेज्जा?
- उ. समणे भगवं महावीरे वागरेइ-उववञ्जमाणे उववन्ने त्ति वत्तव्वं सिया।<sup>३</sup> —विया. स. १२, उ. ८, सु. ५-७
- ८०. निस्सीलाइ ससीलाइ मणुस्साणं उपित पर्लवणं— तओ लोए णिस्सीला णिव्वया निग्गुणा निम्मेरा णिप्पच्चक्खाण पोस्ततेववासा कालमासे कालं किच्चा अहेसत्तमाए पुढवीए अप्पइट्ठाणं णरए णेरइयत्ताए उववज्जांति, तं जहा—

वायुकाय का जीव शरीर सहित भी निकलता है और शरीर रहित भी निकलता है?

- उ. गौतम ! वायुकाय के चार शरीर कहे गए हैं, यथा-
  - १. औदारिक,
- २. वैक्रिय.
- ३. तैजस्,
- ४. कार्मण।

इनमें से वह औदारिक ओर वैक्रिय शरीर को छोड़कर दूसरे भव में जाता है इस अपेक्षा से वह शरीर रहित जाता है और तैजस् तथा कार्मण शरीर को साथ लेकर जाता है इस अपेक्षा से वह शरीर सहित जाता है।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-

''वायुकाय का जीव शरीर सहित भी निकलता है और शरीर रहित भी निकलता है।''

- ७९. शीलादि रहित तिर्यञ्चयोनिकों की कदाचित् नरक में उत्पत्ति का प्ररूपण—
  - प्र. भन्ते ! यदि श्रेष्ठ वानर, श्रेष्ठ मुर्गा और श्रेष्ठ मेंढक ये सभी शील रहित व्रत रहित गुण रहित, मर्यादाहीन प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से रहित हो तो काल मास में मर कर इस रलप्रभा पृथ्वी में उत्कृष्ट एक सागरोपम की स्थिति वाले नरकों में नैरियक रूप में उत्पन्न होते हैं?
  - उ. श्रमण भगवान महावीर कहते हैं कि—''उत्पन्न होता हुआ उत्पन्न होता है ऐसा कहा जा सकता है।''
  - प्र. भन्ते ! यदि सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, चीता, रींछ, जरख और गेंडा ये सभी शील रहित यावत् प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से रहित हो तो काल मास में मर कर इस रत्नप्रभा पृथ्वी में उत्कृष्ट एक सागरोपम की स्थिति वाले नरकों में नैरियक रूप में उत्पन्न होते हैं?
  - उ. श्रमण भगवान् महावीर कहते हैं कि—''उत्पन्न होता हुआ उत्पन्न होता है ऐसा कहा जा सकता है।''
  - प्र. भन्ते ! यदि ढंक, कंक, विलक, महुक और सिखी ये सभी शील रहित यावत् प्रत्याख्यान और पौषघोपवास से रहित हो तो काल मास में मर कर इस रत्नप्रभा पृथ्वी में उत्कृष्ट एक सागरोपम की स्थिति वाले नरकों में नैरियक रूप में उत्पन्न होते हैं?
  - अमण-भगवान महावीर कहते हैं कि—''उत्पन्न होता हुआ उत्पन्न होता है ऐसा कहा जा सकता है।''
- ८०. दुःशील सुशील मनुष्यों की उत्पत्ति का प्ररूपण— लोक में दुःशील, निव्रत-व्रत रहित, निवृत्त, निर्गुण, अमर्यादित, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से रहित ये तीनों काल मास में काल करके सातवीं नरक पृथ्वी के अप्रतिष्ठान नरक में नैरियक के खप में उत्पन्न होते हैं, यथा—

<sup>7-</sup>३ - यही पर प्रश्न ओर उत्तर का सम्यन्य नहीं जुड़ता है अतः प्रश्न और उत्तर के वीच में निम्न उत्तर व प्रश्न छूट गया है ऐसा प्रतीत होता है , यथा– 3 - ४३१, उपयन्नोच्या

प्र. से व भने ! कि उद्यवन्जमाणे उद्यवने ति वत्तव्यं सिया?

- , शार किन्कड-ाणा . १
- २. माण्डलिक राजा (महारम्भ करने वाला),
- ब्युक्ट) क्रक राक में साम राक निर्म है भारति है अहा में सार्गायहारि कि में सुशील, सुरात, सुगुण, मयोदित, प्रत्याख्यान अ ३. महारम्भ करने वाला–कोटुन्बिक पुरुष।
- , र्हामान्ध्र (काम नागा कि गिर्मान वाका) . ५
- । हिम- क्राइप (ाठाव निगान कि गिपि माक) . <u>इ</u>

# −कनाष्ट्रम् क्राक्स गाङ . ९०

-ाथपू राकर मुड़ में राभिड़म नागम एमह किए रुकड़र इंधर रड्डातीर म र्राप्त डकमीतीर म के र्रावाडम न जहाँ श्रमण भगवान महादीर थे वहाँ आये और श्रमण भगवा उत्तारम्ह कमान प्रिंगि क्रिमोइग्रिम में प्रमप्त मुरु र्राहि लाक मुरु

नाथफ ,रैं रिड़ि हफ़र में एल के 1ति है में मामठी ऋधीयाग्रम

- रे हैं प्रिप्त क क प्रकर्म निक्ती (नाष्ट्रिनीफ्ट) कनाइर्नप्त ! किन्न .प्र
- गिर्म ! प्रदेशनक चार प्रकार का कहा गया है, यथा-
- , कनाइन्रर-कनिष्ठिच्टम्रि . ५ , केनाइर्घर-कधीर्र . ९
- ई. मनुष्य-प्रवेशनक,
- किनाइविध-विव . ४

#### 

- -ाष्ट्र , ई । एए । इक । क ) तक । मान इंट । प्रिंग . र
- १. १त्मप्रभा पृथ्वी मेरिक-फ्रिन्सिक पाबत्
- अधःसत्तमपृथ्ये नेरियक-प्रवेशनक।

### —। गणने प्राप्त । प्रिक्त । जनाष्ट्रिं कार्योग्रन में गात्मधी क्षिम् कि फिञ्जीपु काम तास . इंऽ

- करता हुआ रत्नप्रभा में उतन्न होता है याबतू अधःसन्त इर्घर 1913 कानद्रध्य कथी भें-कथी भें कुण 1 एक ! किन प्र -ाष्ठ्रघडी कि कछी में क्य
- (कभीरमें कग्र)! प्रगिष .ह र्ड किंदि म्निफ्ट में क्यि
- ।ई 115 निप्रमा में भि उत्पन्न होता है।
- ।ई 1515 म्ना में मिया के एक स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स्टेश स
- । ई 151ई न्मिट कि में 1 क्रा कि एवं है। . ह
- ाई 1त्रिक न्निफट मिर्म मिप्रक्रें .४
- । ई क्ति म्ना में भी उसन न होता है।
- । ई 1त्रिक न्मरा मि मि मि प्रमा . व्र
- । अधःसत्मन में भी उत्पन्न होता है।
- (इंग्म काम कं गिकिमार घे)

- , रीयाष्ट्री, , १
- , गिर्काटम . ५
- १. जे य महारंभा कोडुंबी।
- महाविमाणे देवताए उववतारी भवीते, तं जहा-क्रेमीठ्ठान । किली काल भामकाक । भामहाविद्या तओ लोए सुसीला मुद्धया सगुणा समेरा सपच्चस्साण
- १. रायाणी परिचत्तकामभीगा।
- १. सेणावती (परिचत्तकामभा)
- ३. पसत्थारी (परिचत्तकामभीगा)-ठाणं. अ. ३. उ. २. सु. १५८

### <u>—ग्रापम्रहेम इंग्लंधिङ</u> . ९১

निया. स. ९, उ. ३२, सु. २ -भि।एवं वृग् ग्रीवृद्धम वृगम गिमम । किठी उवागिष्ठता समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसामते क्रीगेव समये भगवं महादीरे तेणेव उदागख्ड तेणेव ज्ञानाम मान प्रमिंग क्यिन्नीमाम विप्रमान विशेष विश्वास

े निर्णिए गणभ्रहम । निष्म iu इहाइक . म

- —।इम् हे, <del>ह</del>ि। प्रित्तापु प्राथम होस्त्री हो । स्वा
- 9. मेर्ड्यपदेसण्ए,
- २. तिरिक्खन्तीणिय पदेसणए,
- −विया. स. ९, उ. ३२, सु. १४ ४. देवपवेसगए ३. मणुस्सपवस्ताए,

### -विश्वर मेर्ड्स प्रमागासि भेर प्रहार

- प. नेरड्यपनेसणए णं भेते ! कड़ीवेहे पण्णति ?
- —ाइए हे, <del>ह</del>िराण्य इंद्रिहिस ! फ़िर्मा . ट
- 9. रयणप्रभा पुढविनेरइयपनेसणए जाव
- ७. अहसत्तमा पुढिविनेरइयपवेसणए।
- निया. स. ९, उ. ३२, सु. १५

# ८३. सत् नरपपुढीं पहुच्च वित्यरों नेर्इपपेसिएए

- क्रिक्किन सिवन्दा-निवसमाणाणं भंग पख्वणं-

- र प्रणायभाए होज्जा जाव अहस्तमाए होज्जा ? की िममिनीए ण गुणमिन्यइभि में १३७६ । किए पि . प
- ं फिरिंग . र
- , रियापिशाए वा होज्या,
- त्. सक्करप्पभाए वा होज्जा,
- ३. वालुयपभाए वा होज्जा,
- , पिर्कात पाए वा होज्या,
- ५. धूमपभाए वा होज्जा,
- तमप्रभाए वा होज्या,
- -विया. स. ९, उ. ३२, सु. १६ ७. अहसत्तमाए वा होज्जा।

#### ८४. दोण्हं नेरइयाणं विवक्खा-

प. दो भंते ! नेरइया नेरइयपवेसणए णं पविसमाणा किं रयणपभाए होज्जा जाव अहेसत्तमाए होज्जा ?

#### उ. १-७ गंगेया !

- (१) रयणपभाए वा होज्जा जाव (७) अहेसत्तमाए वा होज्जा।
- १. अहवा एगे रयणप्पभाए, एगे सक्करप्पभाए होज्जा।
- २. अहवा एगे रयणप्यभाए, एगे वालुयप्यभाए हीज्जा।

३-४-५-६. एवं जाव अहवा एगे रयणप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

७. अहवा एगे सक्करप्पभाए, एगे वालुयप्पभाए होज्जा।

८-९-१०-११. एवं जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

१२.अहवा एगे वालुयप्पभाए, एगे पंकप्पभाए होज्जा।

9३-9४-9५. एवं जाव अहवा एगे वालुयप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

१६-१७-१८-१९-२०-२१. एवं एक्केक्का पुढवी छड्डेयव्या जाव अहवा एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

(एए अट्ठावीसं भंगा) -विया. स. ९, उ. ३२, सु. १७

# ८५. तिण्णि नेरइयाणं विवक्खा-

- प. तिण्णि भंते ! नेरइया नेरइयपवेसणए णं पविसमाणा किं रयणपभाए होज्जा जाव अहेसत्तमाए होज्जा ?
- उ. गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा।
  - १. अहवा एगे रयणप्पभाए, दो सक्करप्पभाए होज्जा।

२-३-४-५-६. जाव अहवा एगे रयणप्पभाए, दो अहेसत्तमाए होज्जा।(६)

७. अहवा दो रयणप्पभाए, एगे सक्करप्पभाए होज्जा,

जाव अहवा दो रयणप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।(१२)

१३-१७. अहवा एगे सक्करप्पभाए, दो वालुयप्पभाए होज्जा।

#### ८४. दो नैरियकों की विवक्षा-

- प्र. भन्ते ! दो नैरियक-नैरियक प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या रत्नप्रभा में उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तम में उत्पन्न होते हैं?
- उ. १-७ गांगेय ! (वे दोनों नैरियक)
  - (१) रलप्रभा में भी उत्पन्न होते हैं यावत् (७) अद्यःसप्तम में भी उत्पन्न होते हैं।
  - 9. अथवा एक रत्नप्रभा में उत्पन्न होता है और एक शर्कराप्रभा में उत्पन्न होता है।
  - २. अथवा एक रलप्रभा में उत्पन्न होता है और एक वालुकाप्रभा में उत्पन्न होता है।

३-४-५-६. इसी प्रकार यावत् अथवा एक रलप्रभापृथ्वी में उत्पन्न होता है और एक अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होता है।

७. अथवा एक शर्क राप्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होता है और एक वालुकाप्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होता है।

८-९-१०-११. इसी प्रकार यावत् एक शर्कराप्रभापृथ्वी में उत्पन्न होता है और एक अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होता है।

१२. अथवा एक वालुकाप्रभा में और एक पंकप्रभा में उत्पन होता है।

१३-१४-१५. अथवा इसी प्रकार यावत् एक वालुकाप्रभा में और एक अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होता है।

१६-१७-१८-१९-२०-२१. इसी प्रकार (पूर्व-पूर्व की) एक-एक पृथ्वी छोड़ देनी चाहिए यावत् एक तमःप्रभा में और एक तमस्तमःप्रभापृथ्वी में उत्पन्न होता है।

(ये अहाईसभंग हैं)<sup>9</sup>

# ८५. तीन नैरियकों की विवक्षा-

- प्र. भन्ते ! तीन नैरियक जीव नैरियक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या रत्नप्रभापृथ्वी में उत्पन्न होते हैं यावत् अधः सप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं?
- उ. गांगेय ! वे तीनों नैरियक (एक साथ) रत्नप्रभा में उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तम में उत्पन्न होते हैं।
  - 9. अथवा एक रलप्रभा में और दो शर्कराप्रभा में उत्पन्न होते हैं।

२-३-४-५-६. अथवा यावत् एक रत्नप्रभा में और दो अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं।<sup>२</sup> (६)

७. अथवा दो नैरियक रत्नप्रभा में और एक नैरियक शर्कराप्रभा में उत्पन्न होता है।

अथवा यावत् दो नैरियक रत्नप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है।<sup>३</sup> (१२)

9३-9७. अथवा एक शर्कराप्रभा में और दो बालुकाप्रभा में उत्पन्न होते हैं।

इस प्रकार २-१ के भी पूर्ववत् ६ भंग होते हैं। (१२)

<sup>9.</sup> रत्नप्रमा के साथ ६, शर्कराप्रमा के साथ ५, वालुकाप्रमा के साथ ४, पंकप्रमा के साथ ३, धूमप्रमा के साथ २, तम प्रभा के साथ १, ये कुल २१ और असंयोगी ७ कुल २८ भंग होते हैं।

२. इस प्रकार १-२ का रत्नप्रभा के साथ अनुक्रम से दूसरे नारकों के साथ संयोग करने से छह भंग होते हैं।

म क्रिपुमल्म अह क्रिये में मिला के में कि के मिला स्टाइ के किया कि कि **1**ई 15/5 न्निफट (७९) १। ई १५७६ म्निफ्र 

१४) में उत्पन्न होता है, वहाँ तक जानना चाहिए। १ (४३) :मिल्रमित कप्र कृषा में प्राप्त मित्र मिल्र कि कि राम्य में यावत् का कि कि उसन्न होता है। ५ (२२)

।ई infa <del>न्न</del>फट मि ।। प्रतिकेशि कप्र र्राप्ति में मिप्रारकाइ कप्र ,में मिप्रान्तर कप्र वाधारे . १

मि मिराप्रकाद कप् ,मि मिराला कप् क्रुवाय विषय , ५-४-६ ाई 115 निम्प्या में 114 Rabi

क्य गृष्टि में ।स्पराक्रुंगि क्य , में ।स्प्रिंग क्य ।व्यक्त . ३ और एक अधः सत्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है।

कप्र प्रिंध में मिप्राकश्वार कप्र ,में मिप्राज़ कप्र प्रिंध , ध **5 15 कि निक्र में 18 Kab** 

न्मार में विष्युमारमः अध प्रक्षि में विष्युक्ति हैं। क्री, मि । मिरान्तर क्रि । क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष । क्रिक्ष । क्रिक्ष । क्रिक्ष । क्रिक्ष । क्रिक्ष । क्रिक्ष

कप्र एक में मियको कप्र ,मि मियका कप्र क्रिक्ट .0 ९ भी हैं 1151इ

र्राप्ति में गम्प्रकंप क्यू , मि गम्प्रान्तर क्यू क्रुवाय विषय . ५ ६- ६ ९ ।ई 155 न्मिट में 14RHy

9३. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक धूमप्रभा में और एक प्क अधःसत्तमपृष्टी में उलनहोता है।

कप्र अधा एक र सामराज्य कर्ग में मिराली कर्ग विधान .४९ । है 11515 न्नागर में 1141र मिंह

अधःसत्तम पृथ्वी में उत्पन्न होता है।

अहं 1तिह न्निक्र में क्रिपुमल्स होता कप्र गोर्ध में ामप्र:मित कप्र , में गम्पान कप्र ग्रिया पर

डि 1515 स्मिल्ड मि प्रमित्रक्रे कप्र आंध में मिप्राकशुग्ध कप्र ,में मिप्रारकीद कप्र मिष्टा , ३ ९

। इं । त्रांड न्मिक्ट में । मिप्रमप्र क्य गर्भ में मिष्राकेशान क्ये , में मिष्राज्ञां क्ये विषय अश्व

> ग्राप्यमध्या दो सक्करपयाए, एंगे वाहुयपथाए (७९)।ार्ग्यह ग्रामित्रमुंहार कि त्रापित्राप्ताप्त कि अहसा माप

1110013

हिंत मिणिम किञ्चित ग्रीमभा क्रिम हिंप (६६)।।एए।३ ग्रामित्रप्रका है। सक्ति क्षाप, ग्रामित्रप्रकार है।

अहंसर्यमाए होज्या।(४५) सब्पुढवीणं भाणिपब्दा जाव अहवा दो तमाए, एगे

१. अहवा एमे रयणपमाए, एमे सब्दिर्पमीए, एमे

२. अहवा एगे रयणपभाए, एगे संबंद्धरप्रभाए, एगे वालुवयमाए होज्जा।

३-४-५. जीव अहंबा एगे रवणियभीए, । किया है ग्राम्मक्रम

ह. अहवा एगे रयणपभाए, एगे विद्धियम्भाए, एगे सवकायमाए, एगे अहसत्तमाए होज्जा।

७. अहबा एगे रयणप्यभाए, एगे वालुयप्यभाए । गिरुपंड ग्रामफकर्म

नालुयम्पमाए, एगे अहसत्तमाए होग्ला। ८-९. एवं जाव अहवा एगे रयणप्याए, एगे । फिर्नेड ग्राम्यमप्र रिग

फ्रि ,ग्रीमिंभेंकिंग फ्रि ,ग्रामिंगापछ , फ्रि किइस्ट . 0 ह

,ग्रामिक्रें ग्रि ,ग्रामियाए) ग्रि सहवा प्रे । प्रमान । शुमप्यभाए होज्जा।

१३. अहवा एने रवणव्याए, एने धुमव्यभाए, एने एगे अहसत्तमाए होज्जा।

१४. अहवा एगे रयणप्याए, एगे धुमप्याए, एगे तमाए होज्जा।

हम , जास्त एमें रयाण्यभाए, एमें तमाए, एमें अहसतमाए होज्जा।

१६. अहवा एगे सक्करणभाए, एगे वालुयणभाए, एगे अहस्यमाए होज्या।

। किपीत ग्रीमिक्रि

। किर्वे ग्रामियमप्र ए। सहवा एमे सदक्र (प्राप्त्र), एमे वालुयप्पाप्, एमे

1 हैं निहि गंभ जाँग कुछके के १-९ जाकर सड़ ٠,۶ (७९) । ई रिड़ एम चाँग के ६-९ छाए के एम्सारकाट राक्स छड़

. ሄ 175 pip 68 = 6 + 6 + 5 + 5 + 5 + 5 + 8 + 8 with 69 = 9 + 9 + 3 + 3 + 100 by ۶.

ि काइ क्रकार्ग ने छात के मिसारकार राष्ट्रि मिस्सार राक्स मेड़

. 5

٠,

1ई र्निड म्म्कर्म ४ घाष्ट्र के Iम्प्राकशुर ऑस Iम्प्राम्य आवर सह

। इं तिंड फ़िक़नी कि धाए के प्रिप्रमुख उसि प्रिप्रफ़ार उप निड़ेखि कि प्रिप्रकेप उकिए सड़ .⊌ ि है होड़ म्हळानी निंह छाप्त के प्रमूक्षे अस्थि प्रमूक्त अर्थ निव्हेश कि प्रमूखकुर्ग अरूप प्रदे ٠,۶

(२९) डि तिरु फिकवी २९ = ६-५-६-४-५ के 1म्प्रिक्त प्राक्त प्रवृह् ,ई ति विष्ठ फिकवी कप उर्घ रए में इधि कि 1म्प्रमू

१८-१९. अहवा एगे सक्करप्पभाए, एगे वालुयप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

२०. अहवा एगे सक्करप्पभाए, एगे पंकप्पभाए, एगे धूमप्पभाए होज्जा।

२१-२२. जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए, एगे पंकप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

२३. अहवा एगे सक्करप्पभाए, एगे धूमप्पभाए, एगे तमाए होज्जा।

२४. अहवा एगे सक्करप्पभाए, एगे धूमप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

२५. अहवा एगे सक्करप्पभाए, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

२६. अहवा एगे वालुयप्पभाए, एगे पंकप्पभाए, एगे धूमप्पभाए होज्जा।

२७. अहवा एगे वालुयप्पभाए, एगे पंकप्पभाए, एगे तमाए होज्जा।

२८. अहवा एगे वालुयपभाए, एगे पंकपभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

२९. अहवा एगे वालुयपभाए, एगे धूमप्पभाए, एगे तमाए होज्जा।

३०. अहवा एगे वालुयप्पभाए, एगे धूमप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

३१. अहवा एगे वालुयप्पभाए, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

३२. अहवा एगे पंकप्पभाए, एगे धूमप्पभाए, एगे तमाए होज्जा।

३३. अहवा एगे पंकप्पभाए, एगे धूमप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

३४. अहवा एगे पंकप्पभाए, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाए

३५. अहवा एगे धूमप्पभाए, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाए रोज्जा।

(एए चउरासीइ भंगा) −विया. स. ९, उ. ३२ सु. १८

१८-१९. अथवा एक शर्कराप्रभा में एक वालुका-प्रभा में और एक अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन होता है।<sup>9</sup>

२०. अथवा एक शर्कराप्रभा में, एक पंकप्रभा में और एक धूमप्रभा में उत्पन्न होता है।

२१-२२. अथवा यावत् एक शर्कराप्रभा में, एक पंकप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है।

२३. अथवा एक शर्कराप्रभा में, एक धूमप्रभा में और एक तमःप्रभा में उत्पन्न होता है।

२४. अथवा एक शर्कराप्रभा में, एक धूमप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है।३

२५. अथवा एक शर्कराप्रभा में, एक तमःप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है।

२६. अथवा एक वालुकाप्रभा में, एक पंकप्रभा में और एक धूमप्रभा में उत्पन्न होता है।

२७. अथवा एक वालुकाप्रभा में, एक पंकप्रभा में और एक तमःप्रभा में उत्पन्न होता है।

२८. अथवा एक वालुकाप्रभा में, एक पंकप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है।

२९. अथवा एक वालुकाप्रभा में, एक धूमप्रभा में और एक तमःप्रभा में उत्पन्न होता है।

३०. अथवा एक वालुकाप्रभा में, एक धूमप्रभा में और एक अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होता है।

३१. अथवा एक वालुकाप्रभा में, एक तमःप्रभा में और एक अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होता है। ५

३२. अथवा एक पंकप्रभा में, एक धूमप्रभा में और एक तमःप्रभा में उत्पन्न होता है।

३३. अथवा एक पंकप्रभा में, एक धूमप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है।६

३४. अथवा एक पंकप्रभा में, एक तम:प्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है।<sup>७</sup>

३५. अथवा एक धूमप्रभा में, एक तमःप्रभा में और एक अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होता है। (ये चौरासी भंग हैं।) ९

इस प्रशास शकराप्रभा ओर बालुकाप्रभा के साथ चार विकल्प होते हैं।

२. इस प्रकार बाकुकाप्रभा को छोड़ <mark>देने पर शर्कराप्रभा और पंकप्रभा के साथ तीन विकल्प होते हैं।</mark>

इस प्रकार प्रकामा को छोड़ देने पर शर्कराप्रभा और धूमप्रभा के साथ दो विकल्प होते हैं।

दे १ हिगामा के साथ ४+३+२+9 = 90 विकल्प होते हैं।

५. इस प्रधार बार्नुकाप्रभा के साथ ३+२+१ = ६ विकल्प होते हैं।

द्य प्रशास प्रज्यभा और धूमप्रभा के साथ दो विकल्प होते हैं।

रमाप्रताम पर्यामा के साब २+१ = ३ विकल्प होते हैं। (३)

सि ५कार भूतप्रमा के साथ एक विकल्प होता है।

र नपमा दि १४. १ हेराप्रमा के १०, बारुकाप्रमा के ६. पकप्रमा के ३. बूमप्रमा का एक ये त्रिकसंयोगी के ३५ भंग हैं (असंयोगी के ७, द्विक संयोगी के ४२,

# 

- ें हैं विड न्मिफ्ट मि क्रिए मार्राप्त: एक क्रांप है रिड न्मिट मि पिराली पिर किम । मेरे हिए गाउँ किम हिए । अब किम किम और किम और किम और किम और किम और किम और किम किम किम किम किम किम किम किम
- म्निक्स में मिस्राप्रकाह निति प्रिंग में मिस्राम्प्र क्या कथक.१११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११ (७-९)९।ई र्तिइ न्निफ़ मि में क्षियु मन्माः अख् क्रांत हैं किंह रूफ़ दि में 1147ल किंगी हैं गाउ है ! प्रिंगा . र
- न्मिरा एक रत्नाभा में और नित्र नाष्ट्रकाप्रभा में उत्पन्न
- 1ई रिडि
- अधःसप्ताप्या में उत्पन्न होते हैं। (६) निर्ि अधि में भिष्मार क्या क्षित्र क्षेत्र क्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र
- **िन्न** न्म क्रिया है । अराज में भीर है । इस्ता है ।
- अध:सप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। १५) कि र्रापः में गिरमार कि विश्व किया कि प्राप्त कि हैं . ३-६
- २-६. इसी प्रकार यावत् अथवा तीन रातप्रभा में और एक ।ई 1171इ न्मिक्ष में भिष्रारकाड़ कप रिक्षि में भिष्राभा में अपन . १
- (२९) ४।ई 1तिह म्नफ्रर में क्रिएमरम्सः धर
- ार्गि धाम के फिर्झिएक) मांक मिसन्त्र प्राक्र मार्ग . ५ ९-५ 15 र्राइन्म्*र*
- (র্সাদ্য দেমকট দেমকেল্যান) কঢ়-কঢ় কি দিদ্য সকম প্রিচ্ (इ.इ.) भागजीाच ान्त्रक ानांच्या अपन् क् किंग्रम कि गिरू कंप्तर भि कि मियारकोष्ट राकप्र पिर ,ाफकी
- है। ग्रुज्ञीक ान्त्रक ानक्र आप के फिल्लेप्रिक) न
- (-ाग्ने २०९ गिरिम्सकही) (६३) <sup>थ</sup>। ग्रज्ञाप्ट ाम्डल कि कि । इंग् । है । ग्रिट
- ाँ र्राहि म्न्*रिट* में मिराककुान कि अधि मि भिषारकोड़ कप् भिष्माभा में अधि १
- । हैं र्तिह न्म्*रा*ध में 14 Rap हे अथवा एक रत्यमा में, एक शंकराप्रभा में और दो
- (२) े। हैं रिहि न्निफट में क्षिप्रमित्रक्ष के प्रिह मि प्रिप्त -१७ लेड कप्र ,मि १५४१ल) कप्र १०४६ क्राय अवस् १५३ . ४- ह

- विवन्ता ने १ इयाणं विवन्ता
- रयणप्रभाए होज्जा जाव अहस्त्वमाए होज्जा ? की । निरइपने ए गुएए हमा ने रह्य पेने स्थाप में पिन स्थाप में पिन स्थाप में पिन स्थाप में पिन स्थाप में पिन स्थाप में पिन स्थाप में पिन स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्य
- ा गोगा ! रवणपमाए वा होज्जा जाव अहेसतमाए वा
- भहना एमे रसणायभाए, तिभिणा सक्करणभाए (थ-९)।। एटि
- २. अहवा एगे रयणवभाए, तिभिण वालुयपभाए
- 110013
- ३-६. एवं जाव अहवा एगे रयणपभाए, तिरिण
- अहंसत्तमाए होज्जा।(६)
- २-६. एवं जाव अहवा दो रयणप्याए, दो अहेसतमाए
- 9. अहवा तिणिण रवणप्याए, एगे सक्करप्यभाए (१९)।।एए।३
- १-६. एवं जाव अहवा तििणा रयणपभाए, एगे 110013
- अहसतमाए होज्जा।(१८)
- 1110013 प्राप्तप्रमाय । जहार । भारति । जार करा कि । ।
- (६६)। किएगीए मिंग जीमिगीहर ही ग्राप्य (६३) मिन सम ज्ञामप्रीहर ग्राममाण उन्हर हम. १०-९

#### । क्रिक्किक्काए समें चारियब्दी

(٤3) जाव (अहवा निर्णण तमाए, एगे अहंसत्तमाए होजा।)

- हि ,ग्राम्म, कि ए ,ग्राम्माए । ए । सहस्र । १
- हे. अहवा एगे रवणयभाए, एगे सक्करणभाए, दो वालुयममाए होज्या।
- अहसरामाय् होज्या।(४) ह, प्राप्त काव एगे रायायायाए, एगे सक्करप्यमाए, हो । फिर्गड़ ग्राप्रफक्रे
- ٠,۶ । ईं र्रिड ग्रंभ ३ र्स ६+९ एग्र र्स ग्रम्पराज्य प्रायम । इं र्हा ग्**म** डि थ र्राए फिकानी थ गिमिमिस राकार मुट्ट
- 1 है रिहि ग्ग्नं 2e = 3+3+3 BIR के म्परान्त कि गृह ग्ग्नं ने है e-६ BIR के म्परान्त जाकर मड़ ۶. (५९)।ई रिड़ गंग इछ रू ५-९ यास रू १४८७७ राज्य एड़
- रह्ये हैं है । एक ६-६ मीर ९ कि ६-९ , ९ कि ६-९ छाए के मियर मित वाह ३ के छैं कि ८ के ६-६ मीर ६ हे-१ छाए के मियमू वाह , मिय १ रहु फ़ इ रहे १-६ और इ रहे 5-9, इ रहे इ-९ याम के मियरके ,गमें 50 रुहु कि ४ रहे 8-5 और रहे 5-9 में यो के मियरका जाना मह ٠,۶ (FF) 173 एमें २९ उकालमी लक्न कि एमें २ र्क ९-६ विग् , एमें २ र्क ९-९ , एमें २ र्क ६-९ घाम र्क ामप्रारकार उत्तर मड़ ٠,
- । দুহু एष्ट्र इड़ रुक्ट गिर्गिरोरेकडी छं ह रूं मिरोर मिर्ड इ र्ल मिरोरिड इ र्ल मिरोरिड ,२ र्ल मिरोरिड ,५ र र्ल मिरोरिड ,४ र र्ल मिरोरिड ,४ र र्ल मिरोरिड ,४ र र्ल मिरोरिड ,४ र र्ल मिरोरिड ,४ र र्ल मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरिड ,४ र मिरोरि 1 हैं हिड़ि एम्ट्र
- (१)।गृह गिम क्रॉम के ६-९-९ जाकर सङ्

- अववा (से स्वयासमाप्, दो सक्करसमाप्, एमे स राम्यमाप् रोज्या।
- २ १ त्वं जाव अहवा एगे स्यणपमाए, दो सञ्चयमाण्, एगे अहेततमाए होज्जा।(१०)
- ८ अट्या के स्वयंत्रभाष, एवे सक्करप्यभाष, एवे १९५७मण्डीकाः)
- २० एउ नाप अहवा दो स्वणसभाए, एगे १०११मभाए एमे अनेसनमाए होज्जा।(१५)
- ं अवाग एते स्थायपाप, एवे वालुयणभाए, दो राज्यपाएरा अवा(१६)
- १०० एउ पाय अठवा एमें स्वणसभाए, एमें १ (१५) हो अध्यानमाए होज्या।(१९)
- ्र एएम मनएम अहा निष्ठं तियसंजोगो तहा भर्ते वर्षाचे अहार अहार दो भूमप्पभाए, एगे तमाए, एग अहार नमाए होस्सा, (१०५)
- अर्थ कि स्थायमण्ड एमें सक्करणभाष्, एमें रहत सम्भाव श्रीकार सम्बन्ध के जा।
- त्र अवक्षात्रा मध्ययभागः एते सक्<mark>रमभाएः एते</mark> १८५५ १.८९ १सपमात्र्येभागः
- २ अर्थ (१८-६० अभए) एवे सक्षरप्रभाए, एवे २ २२२ १९८ ५० १ १००
- . च अग्रेस र १८८२मण्, प्राप्त सञ्ज्यामास्, स्मे
- २ वर्षेत्रकाते । वर्षेत्रकात् कृतिक स्वयम्बास्, स्व २ वर्षेत्रकाते । वर्षेत्रकात्रकात्रकात्रकात्र
- ्रात्त्रे १५८ व स्थापमात् त्रात्त्रामात् स्था १८९८ व १८८ स्टब्स्ट्रास्ट्रा
  - ्राच्या । विश्व क्षेत्र के पूर्व स्थानसम्बद्धः सुन्ने स्थानसम्बद्धाः
- ्रात्या १८ १ वर्षा १८ ५० वर्षा स्टब्स्यासूत्रः, सङ्ग्रे १९८८ - १९८७ वर्षा १९८४ (च्या
  - The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

- ing the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

- अथवा एक रत्नप्रभा में, दो शर्कराप्रभा में और एक वालुकाप्रभा में उत्पन्न होता है।
- २-५. इसी प्रकार यावत् अथवा एक रलप्रभा में दो शर्कराप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। १(१०)
- अथवा दो रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में और एक वालुकाप्रभा में उत्पन्न होता है।
- २-५. इसी प्रकार यावत् अथवा दो रलप्रभा में, एक शर्करा-प्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है।<sup>२</sup>(१५)
- अथवा एक रत्नप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में और वी पंकप्रभा में उत्पन्नं होते हैं। (१६)
- २-४. इसी प्रकार यावत् अथवा एक रलप्रभा में, एक वालुका-प्रभा में और दो अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। १९९) इसी प्रकार के अभिलाप द्वारा जैसे तीन नैरियक के त्रिकसंयोगी भंग कहे, उसी प्रकार चार नैरियकों के भी त्रिकसंयोगी भंग जानना चाहिए यावत् दो धूमप्रभा में, एक तमः प्रभा में और एक तमस्तमः प्रभा में उत्पन्न होता है। (१०५) (चतु:संयोगी ३५ भंग-)
- अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में और एक पंकप्रभा में उत्पन्न होता है।
- २. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में और एक धूमप्रभा में उत्पन्न होता है।
- ३. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में एक बालुकाप्रभा में ओर एक तम:प्रभा में उत्पन्न होता है।
- उ. अथवा एक रलप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में ओर एक अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होता है।(ये वार भंग हुए।)
- ५. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, एक पंक्रप्रभा में और एक धूमप्रभा में उत्पन्न होता है।
- ६. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, एक प<sup>हप्रभा</sup> में और एक तमःप्रभा में उत्पन्त होता है।
- अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, एक पंक्ष्मी में और एक अवःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होता है। (इस प्रक्रा ये वीन भग हुए।)
- अथवा एक रलग्रमा में, एक शकराप्रभा में, एक व्यवस्थ में आर एक तम-प्रभा में उत्पन्न होता है।
- े. अथवा एक रुनप्रभा में, एक शकराप्रभा में, एक मुझ्या ने और एक अयःसनसपुर्वी में उनक होता है।(इस प्रसर वे के सम उपक्ष
- ७०० अ**दारा एक रुनप्रभा में, एक शक्षरप्रमा में**, एक उम् प्रभा में जोर एक अप्रसासम्बद्धी में अपन्न सार्ग का <sup>(पर</sup> एक सर दुसार,

- कप्र ,म ।म्प्राक्लाम कप्र ,म ।म्प्रान्तर कप्र ।व्यक्त . ६९ 1ई 1515 RPE में 14R: 45 कुए 716 में 14ReP ९२. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में, एक 1ई 1515 RPS में 114RPg कुए 7िक्ट में 114Rक़्र क्य ,मि ।। भारत होता क्य ,मि ।। भारत क्य ।। भारत क्य ।।
- (1गृह गिम नित है।।ई तिह न्नफ़ मैं किपुमिस: अध और में स्परकंप
- র্চ)। ई क्रिड ল্পেচ দ ফ্রিট দচ্দম: ফ্রড ক্যু সঞ্চি দ দিমদুর कप्र ,म मिप्राक्लाम कप्र ,म मिप्रान्तर कप्र मध्या ,५९ 1ई 1ति निक्र मि प्रियः मि कुर ग्रीह मि प्रियम् कप्र, में मिराकशुनि कप्र, में मिराला कप्र निष्ध . ४९
- में और एक अध:सत्पमपृथ्वी में उत्पन्न होता है।(यह एक मंग ९ ६. अथवा एक रत्नप्रभा में, वालुकाप्रभा में, एक तम:प्रभा (।गृहु एम क्रि
- १८. अथवा एक रत्तप्रभा में, एक फंकम में, एक धूमप्रभा ी हैं lhis न्मिर में प्रथा में उपन्न होता हैं। 9७. अथवा एक रत्नप्रमा में, एक पंकप्रमा में, एक धूमप्रमा
- (1)夏 एक क्यासम्बद्धाः स्वाहित्य स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्व स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित
- भंग हुआ।)9 क्र अप) 1ई 1तिह न्नफर में क्षिपु मरुप्त: एक क्र र्रीट में । भिया कुछ भी मिरको कुछ में मिरको कुछ । भी । भी कि
- में और एक अध:सन्तमपृथ्ये में उतन्त होता है।(यह एक भंग २०. अथवा एक रत्नप्रमा में, एक धूमप्रमा में, एक तम:प्रमा
- क् फिन्जीपु कि गिरू भेभर कि एम्प्रा कोई जाकर भिर फिन्ह ार्गप्र भाभ के फिन्धीपू कि गिरि भेमर कि ।मप्रान्त्र आकार मार्ग 1ई 151इ हम्छ में मिप्रमुख कप्र ग्रींध में 1म्प्रक्रंग क्य , में मिप्राकन्ना क्य , में मिप्रा का क्या का का
- (36) राई क्ति निम्म में किपुमिन्न अंध निर्मा केप्र ,में मिप्तमुष्ट कए ,में मिप्रा)कीई कए वश्यवा प्रमुप्तमा में, । गृज्ञीक ान्त्रक एकि छाप्त
- क्य ,में ामरामूह क्य ,में ामराक्रुंगि क्य किथ्स .४६ कप्र ,म ।मरकम कप्र ,म ।मराक्कुान कप्र ।नघर . इ.इ 13 infa F-pte में क्यिपमित्राः प्रक कप्र ग्रांध में गिरमपूर्य कप्र ,म ामप्रकंप कप्र ,म ामप्राकशुार कप्र गण्डार - ९६ पुनप्रमा में और एक तम:प्रमा में उसन होता है।

15 1ति मन्त्रय में विष्य अयः सत्ममृष्यी में उत्तन होता है।

- पिकप्रभाए, एगे अहस्तमाए होज्जा। 9३. अहवा एगे स्वणयभाए, एगे वालुययभाए, एगे पंकपमाए, एगे तमाए होज्जा। १२. अहवा एगे रयणपभाए, एगे वालुयपभाए, एगे पकपभाए, एगे धुमपभाए होज्जा। १९. अहवा एगे त्यापमाए, एगे वालुयमभाए, एगे
- धुमजभाए, एगे अहेसतमाए होज्जा। १५. अहवा एगे खणवमाए, एगे वालुयपमाए, एगे धुमप्पभाए, एगे तमाए होज्जा। १४. अहवा एगे त्यणपभाए, एगे वालुयपभाए, एगे
- तमाए, एगे अहसतमाए होज्या। १६. अहवा एने रयणयभाए, एने वालुययभाए, एने
- धुमप्पभाए, एगे अहस्तामाए होज्जा। एं, ग्राप्यक्रं एंग्रे ,ग्राप्यायक्र एंग्रे क्रिक्य . ১ ९ शुमप्यभाए, एमे तमाए होज्जा। १७. अहवा एगे खणप्याए, एगे पंकप्याए, एगे
- तमाए, एगे अहसतमाए होज्या। १९. अहवा एगे रयणप्याए, एगे पंकप्याए, एगे
- तमाए, एगे अहसत्तमाए हाज्या। २०. अहवा एगे रयणप्रभाए, एगे धूमप्रभाए, एगे
- तहा सक्करयापा वि उवितमाओ चारियव्याओ, मिर्मित्री (स्पायमाए उद्योगित) पुरक्षित यहाँ स्थाना पकप्रभाए, एगे धुमप्रभाए होज्जा । 9. अहवा एगे सक्करप्यभाए, एगे वालुयप्पभाए, एगे
- एगे तमाए, एगे अहसतमाए होज्जा। (३०) २-१०. जाव अहवा एगे सक्करणमाए, एगे धुमपमाए,
- ३४. अहवा एगे वालुयपभाए, एगे धूमपभाए, एगे तमाए, एग अहस्तमाए हाज्जा। ३३. अहवा एगे वालुयपभाए, एगे पंरुपभाए, एगे धूमप्पभाए, एगे अहंसत्तमाए होज्जा। ३२. अहवा एगे वालुयपभाए, एगे पंकपभाए, एगे धुमप्पभाए, एगे तमाए होज्जा। ३१. अहवा एगे वालुयपमाए, एगे पंकपमाए, एगे
- भित्र भिर्म ४ लाग गियन के भिर्मातकुर्ग जाकर मेड़ (05) 15 किंग्र एम 0 र र्राप्त एपिस के एपराप्रकार प्राक्र सड़

१० अत्व एर ६३ चन्त्र एवं ध्रमणभाव, एवं तमाप्, ार १५ वर्षे १ के शन्त्रमण्यात् त्राव्यक्ती, (३१४) १ वर्षणान्यः १, उ. ३२ सु. ५३

#### The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

- १८ ४८ । सर्वा सर्वास रेगाए व पाँक्समामा कि का सम्पूर्ण करा दे वर्ग सम्बद्धार सेव्यह
- . १८८ १८ वर्षा १ । वेट्स आप अनेसतमाए पा
  - त्र १ वर्ष १४२४४ए वर्षो सङ्ग्रमाए
  - ८ ८ अप १५४४ (र १४४ वम्सर्, बनारि अनेसनमाप् J. C. 1 . . .
  - के । एक के दो के 10 पर मानाहर भागा माने के का भारत की करता.
  - . या का अध्य है राज्यात् विका The section of the section of

#### 1 5 1 May 21 1. 11 327

- The Control of the Control of the second
- The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
- The first of the court of the paying
- र तो तरहरू तह ये प्रतिस्तृत्वी से स्वीकाल the survey or good or proper
- - Franklin Charles

### ३५. अथवा एक पंकप्रभा में, एक धूमप्रभा में, एक तम ग्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। १(३५)

#### ८७. पाँच नरियकों की विवक्षा -

- प्र. भन्ते ! पाँच नैरियक जीव नैरियक प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए रलप्रभा में उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तम पृथ्धी में उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गांगेय ! रलप्रभा में भी उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तम पृथ्वी में भी उत्पन्न होते हैं। (१-७) (दिक संयोगी ८४ भंग-)
  - अथवा एक रलप्रभा में और चार शर्कराप्रभा में उलन होते हैं।
  - एक रलप्रभा में और धार २-६ यावत् अथवा अधःसत्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं।(६)
  - अथवा दो रलप्रभा में और तीन शर्कराप्रभा में उसन होते हैं।
  - २-६. इसी प्रकार यावत् अथवा दो रलप्रभा में ओर तीन अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते है। (१२)
  - अथवा तीन रलग्नमा में ओर दो शर्कराग्रभा में उसन होते है।
  - २-६. इसी प्रकार यावत् (अथवा तीन रलप्रभा में ओर दी) अयःसहामपृथ्धी में उत्पन्न होते हैं। (१८)
  - अथवा चार रलाग्रभा में ओर एक शर्कराग्रभा में उत्पन केंग्रा है।
  - २ ६ इसी प्रकार यावत् अथवा वार रलप्रभा में और एह अवअसमप्रकी में उसन्न होता है। (२४)
  - अथवा एक शर्वताप्रभा में और चार बादुकाप्रभा में इपल केंग्रेजा
  - विस प्रकार रानप्रभा के माथ (१-४, २-३, ४-२ और ४-) में अन की पुष्टियों का संयोग किया, उसी प्रकार श हेगज़भा के माथ मंदौर्ग करने पर बीच भग (५-५-५-५ - २०) रोग है।
  - २ २५), यहन्तु अयवा नार शर्रुगत्रभा में आर है। वर्ष करावपुर्वते में उपन्त राज्य का (२०)
  - देखें प्रकार ( ग्रनुकाप्रभा आदि) एक एक पृथ्वे के गाय अस न पुरिचार्य हा (१८८, २०४, ४०५ और ६०) मा देव करना नर्रासम्
  - कार अवस कार सरकार में आर एक अब समानी भी ने 144 11 17 17 18 18 18 18 18
- The control of the first of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the
- \* · ·

(-ाग्म ०९५ गिगिम कही)

। हैं र्राइ F-PS में 114RRकशुाव नि र्राप्त पंतर समार्था की कि निर्मा में भीर भीर भीर भीर

क्रि ग्रीस्ट में प्रभागकोड़ कि ,में प्रमाग क्रिंग का क्रिक्ट . **१** (२) री ई र्निड़ न्नफ़र में क्रिपु मग्नम: अध नित र्राप्त में गमर -१. हेसी प्रकार यावत्-अथवा एक रत्नप्रभा में, एक इाक रा- ९

-१७ . इसी प्रकार यावत्-अथवा एक रत्नप्रभा में, दो शकरा-। हैं र्कि न्न*फ्ट में भिराक*नुक

कि अधना दो भारता केंद्र कर्म में भारता है । अधना में (0 ९) । ई र्ता क्रिंग मियक मि क्रिंग मियक हो अहा है । (७ ०)

(२९) १। ई निइ न्निफट मैं कियु मल्राः अर कि र्राप्ति में ग्रम्प -१७: इसी प्रकार वावत् अथवा हो एतप्रभा में, एक होका-**१**ई र्राइ न्निफट में 1म्याक्छान

१५०) रे हि तिह न्मिन में विप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। (५०) -१७ को इ मि भू मि प्रिका को किल के किल अप कि है । जन्ह ाई 1त्रिक न्निफट मि 1मिRIककुा**व्** 

ाम् KI) काइ वि , मि मिसिन्ते कि विषय क्रिया प्राक्स भिट्ट . २-५ । हैं 1515 F-PS में 14 Kidogile . अथवा दो एलप्रमा में, दो इार्राप्रमा में और एक

9. अथवा तीन रत्नप्रभा में, एक शकराप्रभा में और एक में और एक अधःसत्मपृथ्वी में उत्पन्न होता है। (२५)

(0 g) है। है। तिह म्नफ़ में कियु मन्नफ़: इस्ट क्र्य र्ज़िस मि पर -१-५. इसी प्रकार चावत् अथवा तीन रत्नप्रमा में, एक शंकरा-ाई 1त्रिक न्न*फ्ट* मि 1मिराकशुाव

इक ग्में गिर्माभकही के किमी में गान ग्राक्स मार्ग में मक मड़ । ईं र्राइ न्म्फ्ट में Il Kaip 9. अथवा एक रलप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में और तीन

गिशाह ाननार गंभ गिरिधेरेकड़ी भि के किमी में जार गिरा है।

शेप सद पूर्वदत् जान लेना घाहिए, गिज़ार करना चाहिए। किशप-वहाँ एक का संचार था, (उसके स्थान पर) यहाँ दो

(-ामं ०४९ के गिर्मिंग: हुन) अयःसत्प्रमुख्या में उत्पन्न होता है। (२१०) क्य गोर्ध में भार समा के , में भार भी ने के जान कि जान कि जान

ाँडे तिडि न्मिट में IPKकेंग 15 ग्रीर में IPKRकेशम कप् ,मं ।मरा) कोइ कप् ,मं ।मराल कप् ।वार . १

9. अहवा एगे रयणपभाए, एगे सक्करपमाए, तिर्गिण

वालुयमभाए होज्या।

(४) किन्धु ग्रामनभड़ेहि व्यवित्री (४) किन्धु २-५. एवं जाव अहवा एगे रयणपमाए, एगे

9. अहवा एगे रयणप्रभाए, दो सक्करप्रभाए, दो

२-५. एवं जाव अहवा एगे (यणपभाए, वालुययमाए होज्या।

(06)। किन्नु विभाग हो अहस्य विभाग हो ।

वालुययभाए होज्जा। 9. अहवा दो रयणपभाए, एगे सक्करपभाए, दो

सक्करप्यभाए, दो अहसत्तमाए होज्जा।(१५) १-५. एवं जाव अहवा हो रयणपथाए, एगे

वालुयपमाए होज्या। 9. अहवा एगे रयणपभाए, तिणिण सक्करप्पभाए, एगे

सक्करणभाए, एगे अहसतमाए होज्जा। (२०) २-५. एवं जाव अहवा एगे स्वणयमाए, तिणिण

वालुयममाए होज्या। १. अहवा दो रयणपभाए, दो सक्करपमाए, एगे

अहसत्तमाए होज्जा।(२५) २-५. एवं जाव दी (यणप्रभाए, दी सवकरप्रभाए, एगे

9. अहवा तिरिणा रवणव्यभाए, एगे सवकरप्यभाए, एगे

हम, एवं जाव अहवा तिरिणा रयणपभाए, एने वालुयमभाए होज्जा।

9. अहवा एगे रवणपभाए, एगे वालुयपभाए, तिण्णि सक्करव्यभाए, एगे अहेस्तमाए होज्या।(३०)

वित्र प्राधिन मिर्मियमें जहा वरण्ड वियसियोगी भिष्मि प्रिय । किप्नीय ग्राम्मकम

णवरं-तत्थ एगो संचारिज्जड्, इह दोणिंग,

प्यण्ह वि तियस्जागी भाणियब्दी,

अहसतमाए होज्जा।(२५०) जान अहवा तिरिण धुमपमाए, एगे तमाए, एगे ,घंट हे छेसे,

। क्रियंत्र ग्राप्तक्रंग कि , ग्राप्त्रप्रकृति १. अहवा एगे रयणपमाए, एगे सक्करपमाए, एगे

(२)। ई क्षिड़ एम इप्रेप में एपिस थास के एपरार केंद्र एपरार कें है । एक एक राक्ष सड़ . ९

(00)। ई र्हाइ एए हाँग में एएंछ से कि, कए जाकर भट्ट ٠,۶

۶. (२९)।ई र्नाइ एम २ में एपिस के दि , कप्र , वि प्रकार सड़

(05)। ई र्हाइ एम् न में एएंसे के कप् , नित, कप् प्राक्र में इ

(05)। इं तिरु एम में है एकि के कप्नक्ष, सिंह प्राक्रय सड़ ٠,۶ (२८)। है विहे गंभ जॉम है गियम के कप्र , दि , दि ) तक्र प्र ह ٠,

हि निहें किंग्रिक्स में अर्थ हो है। (वे सभी 9,0-इ ६-९२ इ-१८ न १३० क्षेप्र में हो कि कि किंग्रिक्स के क्षिप्रमुख प्रहेट ५१ होड़ मिदेस के मिरक्र , ३६ होड़ मिड़ेस के मिरक्ड़ाड ,0३ लेड मिड़ेस के मिराफ्नेट ,0१ लेड मिड़ेस के मिरान में मिड़ेस मिराकेटी .0

३५. अहवा एगे पंकप्पभाए, एगे धूमप्पभाए, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।(३५) —विया. स. ९, उ. ३२ सु. १९

### ८७. पंच नेरइयाणं विवक्खा-

- प. पंच भंते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणए णं पविसमाणा किं रयणप्पभाए होज्जा जाव अहेसत्तमाए होज्जा?
- उ. गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा।(१-७)
  - १. अहवा एगे रयणप्पभाए, चत्तारि सक्करप्पभाए होज्जा।
  - २-६. जाव अहवा एगे रयणप्पभाए, चत्तारि अहेसत्तमाए होज्जा।(६)
  - १. अहवा दो रयणप्पभाए, तिण्णि सक्करप्पभाए होज्जा.
  - २-६. एवं जाव अहवा दो रयणप्पभाए. तिण्णि अहेसत्तमाए होज्जा।(१२)
  - १. अहवा तिण्णि रयणप्पभाए,दो सक्करप्पभाए होज्जा।
  - २-६. एवं जाव अहेसत्तमाए होज्जा।(१८)
  - १. अहवा चत्तारि रयणप्पभाए, एगे सक्करप्पभाए होज्जा।
  - २-६. एवं जाव अहवा चत्तारि रयणप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।(२४)
  - १. अहवा एगे सक्करप्पभाए, चत्तारि वालुयप्पभाए

एवं जहा रयणप्पभाए समं उवरिमपुढवीओ चारियाओ तहा सक्करप्पभाए वि समं चारेयव्वाओ।

२-२०. जाव अहवा चत्तारि सक्करप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।(२०) एवं एक्केक्काए समं चारेयव्वाओ।

जाव अहवा चत्तारि तमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।(८४)

३५. अथवा एक पंकप्रभा में, एक धूमप्रभा में, एक तमःप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। १ (३५)

#### ८७. पाँच नैरियकों की विवक्षा -

- प्र. भन्ते ! पाँच नैरियक जीव नैरियक प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए रत्नप्रभा में उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं?
- उ. गांगेय ! रत्नप्रभा में भी उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तम पृथ्वी में भी उत्पन्न होते हैं। (१-७) (द्विक संयोगी ८४ भंग-)
  - 9. अथवा एक रत्नप्रभा में और चार शर्कराप्रभा में उसन होते हैं।
  - एक रलप्रभा में और चार २-६ यावत् अथवा अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं।(६)
  - 9. अथवा दो रत्नप्रभा में और तीन शर्कराप्रभा में उसन होते हैं।
  - २-६. इसी प्रकार यावत् अथवा दो रत्नप्रभा में और तीन अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। (१२)
  - 9. अथवा तीन रत्नप्रभा में और दो शर्कराप्रभा में उत्पन्न होते हैं।
  - २-६. इसी प्रकार यावत् (अथवा तीन रलप्रभा में और दो) अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। ३ (१८)
  - 9. अथवा चार रत्नप्रभा में और एक शर्कराप्रभा में उत्पन्न होता है।
  - २-६.इसी प्रकार यावत् अथवा चार रत्नप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। (२४)
  - अथवा एक शर्कराप्रभा में और चार वालुकाप्रभा में उत्पन्न होते हैं।

जिस प्रकार रत्नप्रभा के साथ (१-४, २-३, ३-२ और ४-१ से आगे की पृथ्वियों का संयोग किया, उसी प्रकार शर्कराप्रभा के साथ संयोग करने पर बीस भंग (५-५-५-५ = २०) होते हैं।

२-२०. यावत् अथवा चार शर्कराप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। (२०)

इसी प्रकार (वालुकाप्रभा आदि) एक एक पृथ्वी के साथ आगे की पृथ्वियों का (१-४, २-३, ३-२ और ४-१ से) योग करना चाहिए।

यावत् अथवा चार तमःप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है।<sup>४</sup> (८४)

इस प्रकार रत्नप्रमा के साथ शेष पृथ्वियों के संयोग से कुल चौवीस भंग होते हैं।

<sup>9.</sup> इस प्रकार सव मिलाकर चतुःसंयोगी भंग २०+१०+४+१ = ३५ होते हैं, तथा चार नैरियक आश्रयी असंयोगी ७, द्विकसंयोगी ६३, त्रिकसंयोगी १०५ और चतुः संयोगी ३५ ये सव २१० भंग होते हैं।

२. इस प्रकार असंयोगी सात भंग होते हैं।

<sup>3.</sup> द्विकसंयोगी भंग–इनमें से रत्नप्रभा के ६ भंगों के साथ ४ विकल्पों का गुणा करने पर २४ भंग होते हैं। शर्कराप्रभा के साथ ५ भंगों से ४ विकल्पों का गुणा करने पर २०, वालुकाप्रभा के साथ १६, पंकप्रभा के साथ १२, घूमप्रभा के साथ ८ और तम प्रभा के साथ ४ भंग होते हैं। इस प्रकार कुल २४+२०+१६+१२+८+४

(-ाग्म ०९५ गिगिम कही)

1 हैं रिड़ न्निफट मि मिप्राक्छा p निर्मि मि भिष्रि क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र भिष्रि भिष्ठ हो ।

हे अथवा एक रत्नप्रभा में, दी श्रक्राप्रभा में और दो (२) १। ई र्ताइ म्नफ़्ट में क्षिपु मल़फ़: अर निर्ह में सिए २-५. इसी प्रकार वावत्-अथवा एक रत्नप्रभामे, एक इकिरा-

 मिराप्रिकार क्या में भिराप्रकार के अध्या कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि (06)। है तिंह स्निफ्ट मैं क्रिएमिलेस: अरु कि र्रापि में गिर्पर -।७ की है (में भिष्रा) को किया कि का प्राक्र कि के कि कि 1 हैं र्राङ न्निक्ष में **१५५**० हैं।

9. अथवा एक रत्नप्रभा में, तीन शर्कराप्रभा में और एक (२९) री ई रिडि न्निफर में क्षिपु मरुप्त: घर कि गरि में गर्मर -।रेकाद कप्र ,म । भिरान्तर कि । विश्व क्रिया राकार मिट्ट . भ- ६ पर्ड रिड म्न्फर मि प्रिप्तकशा**र** 

9. अथवा दो रत्नप्रभा में, दो शंकराप्रभा में और एक (05) ीई 1ति म्नम्ह में क्रिपुमन्भः अधः सत्ति में 1मिए -।) कोड़ निर्म, में । मिरान) क्या । वाषक क्रवाय आकार । अहर । अ- ९ **।ई 15वि न्म्फर मि ।म्प्राक्**राह

ाम् KIS काइ कि , में 1म् KMS कि विषय कि कार प्राप्त में हैं । में - इ 15 inf5 r-*फट* मि भिराकशुाह

(0 ह) री हैं 1ति हैं न्या में विष्यु मार्स अधी हैं। (3 0) -१-५ : इसी प्रकार चावत् अथवा तीन रत्नप्रभा में, एक शकरा-1ई 1565 <del>रू</del> १५६ में 14 प्राकशुाठ 9. अथवा तीन रत्नप्रभा में, एक शकराप्रभा में और एक

ाननार एम रिएमिकड़ी मि के किभी में घांप जाकर भिरु हैं ईक गिंभ गिर्मिन्नकही के किमी भी गान ग्राकर मिर्मी में मक्स मुड़ । हैं किंह न्निकट मि मिएको निर्फ में मिराकशुर क्ये , में मिरान्त्र क्ये बाधकार . १

ग्रिज्ञान मिरक राम्स कि किशेष-वहाँ एक का संचार था, (उसके स्थान पर) वहाँ गुज्ञाह

अधःसत्मपृथ्वी में उत्पन्न होता है। (२१०) क्य र्जा कीन धुमप्रमा में, एक तम:मम में भीर एक श्रेष सब पूरवत् जान लेना चाहिए,

क्य में १ । भारत क्या में १ विक स्थान में १ विक (-गम् ०४९ र्स गिगिम्रः कृष्ट)

15 515 F-PS में 14 Kap 15 JIE में 14 Klaogid

। गिर्ण्य ग्राप्यमाए अहवा एमे रयणविभाए, एमे सक्करव्यभाए, तिरिणा

. अहवा एगे रवणमभाए, दो सवकरणभाए, दो (५) मिर्गेड प्रामनभइंस् गणित, प्रिमिण अहस्तमाए होन्जा (५) ि पूर्व माच अहवा एगे रयणव्यभाए, एगे

क, एवं जाव अहवा एगे (यणपभाए, दो । क्रियमिए होज्या।

. अहवा दो एयणपभाए, एगे सक्करपभाए, दो क्रिस्यभाए, दो अहंसत्तमाए होज्जा।(१०)

िए, एवं जाव अहवा दो रवणवभाए, एगे ।।एग्हि ग्रीममध्य

. अहवा एगे रवणयभाए, तिणिग सक्करप्यभाए, एगे (२९)।। किन्याप, हो अहस्तमाए होज्जा। (१५)

-५. एवं जाव अहवा एगे रवणपभाए, तिणिण लियपभाए होज्जा।

मि , प्राप्तमग्रका कि ,प्राप्तमाप्ता कि सक्करणभाए, प्र क्करप्यभाए, एगे अहसतमाए होज्जा।(२०)

-५. एवं जाव दो रयणपभाए, दो सक्करप्पभाए, एग ।त्रियमभाए होज्जा।

. अहवा तिरिणा रवणायभाए, एगे सक्करयभाए, एगे (२६)। किस्यमाए होज्या। (२५)

विकरप्रभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा। (३०) िए, एवं जाव अहवा तिणिग रवणप्रभाए, एन ालुयमभाए होज्जा।

। गुरुराज गुष्टिकारी ). अहबा एने रयणपभाए, एने वालुयपभाए, तिर्गेण

,किछाणीम गिर्गरमंग्री ही इण्डो, विप्राति क्षेत्री स्टार स्टार सिर्धानामा भागिमा तहा

गवर—तत्य एगी संचारिज्जद्, इह दोगिंग,

अहस्तमाप् हाज्या।(२५०) मान अहवा तिरिणा धूमप्यभाए, एमे तमाए, एमे ,घंट हे हे हे

।।ल्जिंड ग्राप्यक्रम हि ,ग्राप्यमायुहाह १. अहवा एगे (यणापमाए, एगे सवकापमाए, एगे

(२९)। ई र्हा एम् २ में एक्सि के कि , कप् , कि राख (0 ९)। हैं रिवृ एम्ह चाँप से एविंग्रे के दि ,कग्र रात (२)। ई किंड एम चाँग के एपिंछ यास के एपराठकाड़ एपरान्ठ के निक्र अर्थ-कप्र अस

(0, ह) । इं रिवि गमें भ में गिरिम के कप्र-कप्र, मि प्राक्ष (२८)। ई रिश एंग हाँग से एएंग के कप् , दि , दि ) तक (05) । ई र्रोड एम् न में एपिसे के कप् , र्रोड , कप् राख

1ई कींड गिंग्फेक़द्दों गंभ 099 = 3-38-3 ह-03-09 मिस के) 1ई कींड गंभ ने लाज गिंग्से के गि जारे ১९ राष्ट्र मार्थित के मिर्द्रकांग , ३६ साथ मार्थित के मिर्द्राच , ०३ साथ मार्थित के मिर्द्राच मार्थित के मिर्द्राच मार्थित के मिर्द्राच मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित के मिर्गित

- २-४. एवं जाव अहवा एगे रयणपभाए, एगे सक्करप्यभाए, एगे वालुयपभाए, दो अहेसत्तमाए होज्जा।(४)
- अहवा एगे रवणप्यभाए, एगे सक्करप्यभाए, दो बाहुयप्यभाए, एगे पंकप्यभाए होज्जा।
- २-४. एवं जाव अहवा एगे रयणप्पभाए, एगे गक्करप्पभाए, दो वालुयप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा(८)
- अठवा एगे रयणप्पभाए, दो सक्करप्पभाए, एगे बालुययभाए, एगे पंकप्पभाए होज्जा।
- २-४. एवं जाव अहवा एगे रयणपभाए, दो सङ्करप्यभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।(१२)
- अहवा दो रयणप्यभाए, एगे सक्करप्यभाए, एगे बादुयस्थाए, एगे पंकप्यभाए होज्जा।
- २-४. एवं जाव अहवा दो रयणप्पभाए, एगे सन्हरस्पभाए, एगे वालुयप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए संस्था।(१६)
- अहवा एगे रवणप्यभाए, एगे सक्करप्यभाए, एगेपं रूपभाए, दो धूमप्यभाए होज्जा। (१७)
- ए.४ जता चउपते चउक्कसंजोगो भणिओ तहा पंचण्ह वि चउक्कमजोगो भाणियव्यो।

न वर्ग अञ्चित्रियं एगी सचारेयव्वी, एव नाव अठवा दी पंकप्यभाए, एगे धूमप्यभाए, एगे अनए, एगे अंदेसत्तमाए होज्जा।(१४०)

- प्रद्या एमें स्थमसमाए, एमें सक्करणभाए, एमें प्राथभाए, एमें प्रक्षभाए, एमें सुमणभाए होज्जा।
- अङ्ग एवं स्थानभाए, एवं सक्करपभाए, एवं ए १९२०ए६ एवं पश्चमाए, एवं वनाए विज्ञा,
- १ । अरुका ्रेट राज्यामात्, तृते सङ्करणभात्, तृते २ १८५५ च एटवर यभात्, तृते अवसनमात् वेच्छा।
- के अनुभागित विश्वविकार तथे स्वर्धायक्तात् स्थे २८, व्यक्तित्व पुरुषकात् श्रीतमात् देवस्य

- २-४. इसी प्रकार यावत् अथवा एक रलप्रभा में, एक शकराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में और दो अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। १(४)
- 9. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, दो वालुकाप्रभा में और एक पंकप्रभा में उत्पन्न होता है।
- २-४. इसी प्रकार यावत् एक रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, दो वालुकाप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन होता है।<sup>२</sup> (८)
- 9. अथवा एक रत्नप्रभा में, दो शर्कराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में और एक पंकप्रभा में उत्पन्न होता है।
- २-४. इसी प्रकार यावत् एक रत्नप्रभा में, दो शर्कराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन होता है।<sup>३</sup> (१२)
- 9. अथवा दो रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में और एक पंकप्रभा में उत्पन्न होता है।
- २-४. इसी प्रकार यावत् अथवा दो रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। ४ (१६)
- 9. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, एक पंकप्रभा में और दो धूमप्रभा में उत्पन्न होते हैं। (१७)
- जिस प्रकार चार नैरियक जीवों के चतुःसंयोगी भंग कहे हैं, उसी प्रकार पाँच नैरियक जीवों के चतुःसंयोगी भंग कहने चाहिए।

विशेष-यहाँ एक अधिक का संचार (संयोग) करना चाहिए। इसी प्रकार यावत् अथवा दो पंकप्रभा में, एक धूमप्रभा में, एक तमःप्रभा में और एक अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होता है। (१४०)

(पंचसंयोगी के २१ भंग-)

- 9. अथवा एक रलप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में, एक पंकप्रभा में और एक धूमप्रभा में उत्पन होता है।
- २. अथवा एक रलप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में, एक पंकप्रभा में और एक तमःप्रभा में उत्पन होता है।
- अथवा एक रलप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में, एक पंकप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है।
- अथवा एक रलप्रमा में, एक शर्कराप्रभा में, एक बालुकाप्रभा में, एक धूमप्रमा में और एक तम प्रभा में उसन होता है।

दर् संयोगी भग-दनमें से रलाप्रभा के संयोग वार्ड ८०, शर्कसंप्रभा के भयोग वार्ड ४०, वालुकाप्रभा के संयोग बार्ड १६ और पंकप्रभा के मंगीय वार्ड ४, वे सभी मि शकर पाँच नेर्यायकी के बतुःसंयोगी १४० भग होते है।

क्य , मिं मिरारोकोड क्य , मिं मिरान्तर क्य क्रिक्ट , में क्रियोम्स्रिक्त क्य र्रीक्ष मिं मिरामुद्ध क्य , मिं मिराककुछि ।ई । क्रियेम्स्रिक्ट क्य में मिरान्तर क्या क्रिक्ट व्या मिं मिरान्तर क्या क्रिक्ट व

क्, अथवा एक रामग्रा में, एक उन्नाम्म में, एक उन्नाम्म में भीर क्रियाम्म में भीर क्रियाम्म में भीर क्रियाम्म मिस्स स्था है। हि स्थान होता है।

ं अथवा एक रामप्राभी में, एक श्रुक्त मा में में क्षेत्र भी में में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिप्राभी में मिर्ग में मिप्राभी में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्र में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्र में मिर्ग में मिर्ग में मिर्र में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्र मिर्ग में मिर्र में मिर्ग में मिर्ग में मिर्ग में मिर्र मिर्ग में

ाभ्यत्रके कप्र, माभ्यारकार कप्र, माभ्यान्तर कप्र, माभ्यान्तर कप्र, माभ्यान्तर कप्र, माभ्यान्तर कप्र, माभ्यान्य हर्मे मिथ्युमान्तरः विक्रुप्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

होता है। १. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक श्रिराप्रभा में, एक पंक्षप्रभा में, एक त्रमप्रभा में और एक अधःसत्ममपृथ्ही में इपन

90. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक संवास्ति में, एक अध्वास्ति में, एक उन्हां में सिरमपृथी में हमसभी में, एक तमःप्रभा में और एक अधःसत्तमपृथ्वी में हमहम

99. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में, एक फंप्रभा में, एक ध्रुमप्रभा में और एक तमःप्रभा में उत्पन्न

क्य ,में ाम्प्राकश्चार कप्र ,में ाम्प्रान्त कप्र अथवा एक उन्हें में क्रिये मान्यस्था कप्र ,में मान्यस्था में क्रिये मान्यस्था क्ष्म निर्माण क्ष्म हो।

क्य , में ामरातकृति क्य , में । एस नाकृतामा में , एक वाकृतामा में , एक वाकृतामा में , एक अथ सम्प्रमा में । क्य में क्षित्रमामा के प्रकार क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षेत्र हो । है । तह क्ष्मि

98. अथवा एक रलप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में, एक धूमप्रभा में और एक अधःसत्तमपृथ्वी में उसन्न होता है। 9५. अथवा एक रलप्रभा में, एक पंकप्रभा में, एक धूमप्रभा में, एक तसःप्रभा में और एक अधःसत्तमपृथ्वी में उसन्न

क्, सं मार्माकुठा के, एंस भारतारको क्रिया में अपया एक उन्हार में अपया में अपया के अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अपया में अ

। इ। १०। इ।

ि क्री

कप्र ,में मिप्राकलाह कप्र ,में मिप्राप्रकेष्ट कप्र मध्यत. ७९ में क्षिप्रमानमः कप्र प्रक्रिंग में मिप्रमुख कप्र ,में मिप्रकंप 1ई कि

कुए ,में मिप्राक्लांट कुए ,में मिप्राप्तेह कुए छिष्टस .১९ में किएममुम: अरु ग्रोंट में मिप्रमित कुए ,में मिप्रकंप 1ई किंदि हिफ्ट

क, संबार के का की स्थान के कि स्थान के स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की

क्य ,मं ामप्रकंप क्य ,मं ।मप्राप्तिक क्य ।घरा २०० अथवा एक अथवा क्ये ।म्याप्तिक मं ।क्येप्रमानसः क्ये प्राप्ति मं ।मप्राप्ति क्ये ।म्याप्ति ।है ।घर्षि सम्ब

५. अहवा एगे स्यणयभाए, एगे सेस्करप्यभाए, एगे नालुयपभाए, एगे धूमपभाए, एगे अहेसतमाए होज्जा।

ह. **अहवा** एगे रयणपभाए, एगे सक्करपमाए, एगे बालुयपभाए, एगे तमाए, एगे अहेसतमाए होज्जा।

ं अहवा एने रयणपभाए, एने सक्करपमाए, एने पंकपभाए, एने धूमपभाए, एने सक्करपमाए, ८. अहवा एने रयणपभाए, एने सक्करपमाए, १ने पंकपभाए, एने धूमपभाए, एने अहेसतमाए होज्जा।

९. अहना एमे रयणपभाए, एमे सक्फरपभाए, । मर्ल्या ए, एमे तमाए, एमे अहेसतमाए, हो

९०. अहवा एमे रयणपमाए, एमे सक्फरपमाए, हो एमे धूमपमाए, एमे तमाए, एमे अहेसतमाए होज्जा।

९९ . अहना एमे रयणप्याए, एमे वालुयप्याए, । जिल्हा प्राप्त हमस्यभाए, एमे तामक्ष्य हिण्

९२ . अहना एगे रयणप्यभाए, एगे दालुयप्यभाए, एगे जरूपमाए, एगे धूमप्यभाए, एगे अहेसत्तमाए,

९३ . अहना एमे स्यण्यभाए, एमे वालुययभाए, । गर्मिक प्राप्त हम् प्राप्त हम् ।

१४. अहना एमे रयणपभाए, एमे चालुयपभाए, एमे धूमपभाए, एमे तमाए, एमे अहेसतमाए होज्जा। १५. अहना एमे रयणपभाए, एमे अहेसतमाए, एमे धूमपभाए, एमे तमाए, एमे अहेसतमाए होज्जा।

९ ६ . अहना एमे सक्करप्यभाए , एमे दालुयप्पभाए, एमे पंकप्यभाए , एमे धूमप्यभाए , एमे तमाए होज्जा।

७९ : अहना एगे सक्करप्यभाए, एगे दालुयपमाए, एगे पंकपमाए, एगे धूमप्यभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

, अहवा एगे सक्तरपमाए, एगे वालुयपमाए, १०: अहमाए, एगे तमाए, एगे अहेसतमाए होगा।

१९ . अहवा एगे सक्तरप्यभाए, एगे अहेसत्तमाए, होन्जा। एगे धूमप्यभाए, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाए होन्जा।

२०. अहवा एगे सक्करयभाए, एगे पंकयभाए, १० धुमयभाए, एगे संस्कानमाए, एगे अहेसतमाए, २१. अहवा एगे वालुयप्पभाए, एगे पंकप्पभाए, एगे धृमप्पभाए, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा। (२१) (४६२) — विया. स. १, उ. ३२, सु. २०

# ८८. छण्हं नेरइयाणं विवक्खा-

- य. छव्भंते ! नेरइया नेरइयप्यवेसणए णं पविसमाणा किं रयणपभाए होज्जा जाव अहेसत्तमाए होज्जा ?
- १८२, गर्मेया ! स्यणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तामाए गर्भारजा।
  - अत्या एगे स्यणप्यभाए, पंच सक्करप्यभाए वा चल्ला
  - े. अश्रा एगे स्यणप्रभाष, पंच वालुयप्रभाष वा अंक्रान
  - ३-६. जाव अहवा एगे रयणप्पभाए, पंच अहेसत्तमाए केन्जा।(६)
  - अहवा को स्यणप्यभाए, चत्तारि सक्करप्यभाए कोरजा।
  - २:६. जाव अहवा दो स्यणप्पभाए, चत्तारि अहेसत्तमाए अञ्जार(१२)
  - 93 अत्रवा तिण्णि रयणप्पभाए, तिण्णि सक्करप्पभाए की-जा,
  - एन एएणं क्रमेणं जहा पंचण्हं दुयासंजीगो तहा छण्ह वि भाषियच्यो.
  - ण ररे-एको अञ्महिओ संचारेयच्यो जाव अहवा पंच नमाएएमे अनेसत्तमाए होज्जा (१०५)
  - अन्या एमे रयणस्पभाए, एमे सक्करस्पभाए, चत्तारि च ुवसभाए होज्जा,
  - २. अवन एवं स्थणपभाए, एवं सक्करप्पभाए, चतारि १ ध्यभाए संस्था,
  - ४ ८ एवं जाव अत्रवा एमें स्वणसभाएं, एमें एक्स्समान्, वर्तार अहेसनमान् होज्जा।
  - २. अर्थ गुरे रथयसभाए, वे संक्तरणभाए, तिण्णि ४ १४२भण् वे आ
  - १८६ महारा ध्येण प्रका प्रथमहं तियासंजीगी भणिओ तहा सम्बद्धि भहीग्यक्षी,

२१. अथवा एक वालुकाप्रभा में, एक पंकप्रभा में, एक धूमप्रभा में, एक तमःप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। (२१) (४६२)

#### ८८. छः नैरियकों की विवक्षा -

- प्र. भंते !छह नैरियक जीव, नैरियक प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या रलप्रभा में उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं?
- उ. १-७. गांगेय ! वे रत्नप्रभा में भी उत्पन्न होते हैं यावत् अधः सप्तमपृथ्वी में भी उत्पन्न होते हैं।
   (द्विकसंयोगी १०५ भंग-)
  - 9. अथवा एक रत्नप्रभा में और पांच शर्कराप्रभा में उत्पन्न होते हैं।
  - २. अथवा एक रत्नप्रभा में और पांच वालुकाप्रभा में उत्पन्न होते हैं।
  - ३-६. यावत् अथवा एक रत्नप्रभा में और पाँच अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं।(६)
  - 9. अथवा दो रत्नप्रभा में और चार शर्कराप्रभा में उत्पन्न होते हैं।
  - २-६. <mark>यावत् अथवा</mark> दो रत्नप्रभा में और चार अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं।(१२)
  - 93. अथवा तीन रत्नप्रभा में और तीन शर्कराप्रभा में उत्पन्न होते हैं।

इस क्रम द्वारा जिस प्रकार पाँच नैरियक जीवों के द्विकसंयोगी भंग कहे हैं, उसी प्रकार छह नैरियकों के भी भंग कहने चाहिए। विशेष-यहाँ एक का संचार अधिक करना चाहिए यावत् अथवा पाँच तम प्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। रें (१०५) (त्रिकसंयोगी ३५० भंग-)

- अथवा एक रलप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में और चार वालुकाप्रभा में उत्पन्न होते हैं।
- २. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में और चार पंकप्रभा में उत्पन्न होते हैं।
- ३.५. इसी प्रकार यावत् अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में और चार अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं।
- ६. अथवा एक रत्नप्रभा में, दो शर्कराप्रभा में और तीन वालुकाप्रभा में उत्पन्न होते हैं।

इस क्रम से जिस प्रकार पांच नैरियक जीवों के त्रिकसंयोगी भंग कहे हैं उसी प्रकार छह नैरियक जीवों के भी त्रिकसंयोगी भंग कहने चाहिए।

<sup>्</sup>रात्र के त्रात्र के अन्यपाद करण को १५, शकेण्यभाकि संयोग वाले ५ और वालुकाप्रभा के संयोग वाला १ भंग होता है यों सभी मिलाकर संस्थान के कार कर कर कर कर है

हम यदि । ग्रज्ञीाच ान्त्रक काशीस जांचंत्र तक कग हाँच-यदिही |ग्रज्ञीाच ाननार कुछ्चेय | के किसी प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य तहि (प्रांच्य ००६ विर्माण सम्ब

र्क किछीरने छाँप राक्ष भ्रम्ती (गमं ० मृद्र गिर्ग्धभेक्युह्र) र्क किछीरने इस राक्ष भिष्ट हैं ग्रुग ईक गमं गिर्ग्धभेक्युह्र श्रिशीष्ट निर्म नाम् गमं गिर्ग्धभेक्युह्र श्रिशीष्ट निर्म नाम गमं गिर्ग्धभेक्ष्य राक्ष्य भ्रम्ती र्क किछीरने छाँप (गमं ४०६ गिर्ग्छभेक्ष्यं)

मि के किमी7 में इस राक्स सिरु हैं गुग ईस गमें गिरिमेंझ्यें ।ग्रहीद्य मिल मार गमें गिरिमेंझ्यें

प्रशीच 1नरक रावंस कथिए कि कथिर केय मेंनड़—129िही (ई राक्स सड़) एम् मन्नील तुवार

में मिर्समृष्ट कप्र ,में मिर्स्स्य कप्र ,में मिर्स्स्य कप्र ,में मिर्स्स्य कप्र ,में मिर्स्स्य कर्म ,में मिर्स्स्य कर्म मिर्स्य मिर्स्स्य मिर्स्य मिर्स्स्य मिर्स्य मिर्स्स्य मिर्स्स्य मिर्स्स्य मिर्स्स्य मिर्स्स्य मिर्स्स्य मिर्स्स्य मिर्स्स्य मिर्स्स्य मिर्स्य मिर्स्य मिर्स्स्य मिर्स्य मिर्स मिर्स्य मिर्स्य मिर

(इस ज़क्रा मंचसंयोगी कुछ = १०९ मंग हुए। (जम्म ७ मिर्ग )

9. अथवा एक रत्नप्रमा में, एक शकराप्रमा में यावत् एक हैं। कि स्पन्न में उत्पन्न होता है।

त्म अथा एक स्माम में यावत् एक धूमप्रमा में भीर एक अधःसन्मम्भा में व्यव्ज होता है।

क्य , मिं स्प्रकंग क्य निवाय में सिप्तान्त क्य वाबर , इ । है तिह हाम्ह में विष्युमानसः वाक्त ग्रीं में तियः मि क्य , में तिया क्षेत्र क्य , में तियान क्य वाबर , ४ विष्युमानसः वाक्त क्य निवाय में तियान क्य में तियानका

। ई 115ई स्प्रिट में भिर्म क्रिया एक स्मामा में, एक इक्ट्रिट क्रिया में, एक प्रमाम

में याबत् एक अधःसत्तमपृथ्यो में उत्पन्न होता है। इ. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में याबत् एक

अथःस्तमपृथ्यो में उत्पन्न होता हैं। ७. अथवा एक शकेराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में यावत् एक अधःसत्मम्पृथ्यो में उत्पन्न होता है।<sup>३</sup> (९२४)

-and de tendre

्ठा संस्था है स्थान है। स्थान है। स्थान है। स्थान है। स्थान है। स्थान है। स्थान है। स्थान है। स्थान है। स्थान स्थान है। स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

प्रिशान <u>५३क</u> ।

> णवरं-एवको अन्महिओ उच्चारेयव्यो, सेसं तं चेव, (३५०)

(० २६), छ हा ही गिर्गरा सक्छ हा

(२०६), इंक भी गिर्गर भिन्न

मिखनीम **नार** क्रिक्रिनीहांते सिडीस्डस क्रिक्स-नंद्राण । तिम् मारामसाइ क्षित्र मारामहास्त्रे क्षित्र मारामसाइक्ष क्षित्रकार

अहवा दो वालुयपभाए, एगे पंकपभाए, एगे धूमपभाए, एगे तमाए, एगे अहेसतमाए होज्जा (१०५)

नार प्राप्तमाय, एमे सवकरयमाए एमे सवकरयमाए जान

एगे तमाए होज्या, २. अहवा एगे रयणप्यभाए जाब एगे धूमप्यभाए एगे

३. अहस्याप होज्या, अहस्याप होज्या,

तमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा। ४. अहवा एगे रंथणपभाए, एगे सक्करप्यभाए, एगे नालुयपभाए, एगे धूमप्यभाए जान एगे अहेसत्तमाए

हान्या, ५. अहवा एमे रूयणप्रभाए, एमे सक्करप्रभाए, एमे

पंकपमाए जाव एगे अहंसत्तमाए, एगे वालुयपमाए जाव ह. अहवा एगे रयणपमाए, एगे वालुयपमाए जाव

एगे अहंसतमाए होज्जा। ७. अहवा एगे सवस्त्ररप्पभाए, एगे वालुयप्पभाए जाव एगे अहंसतमाए होज्जा (९२४) -विया. ९,उ. ३२, मु. २९

९. सत्त नरइयाणं विवक्ता-

क्. सत्त भीते ! नेरइया नेरइयपवेसणए गं पविसमाणा कि रयणयभाए होज्या **जाव** अहेसत्तमाए होज्या ?

उ. १-२. गोगेया ! रयणायभाए वा होज्जा जाव अहेससमाए वा होज्जा,

ीहन्त एमें एसणप्रभाए, छ सक्करम्पमाए हो हन्। एवं एएए क्रमेणं जहा छण्ड हुयासंजीमा हो सन्गर् भाणियव्यं,

1ई तिंड गंभ 0,45 में करक जाकाणुष्ट वास के गिंभ 2, हीए गंधि में डीसि आपरास्त्र , गंभ अथ प्रम हेउक गणुष्ट वास के गिंभ 2,6 कि किस्टियों के वास गुणा करने पर ७५ में में

राकेराप्रभा के संयोग दाले ५ विकल्पों को ५ भंगी के साथ गुणा करने पर २५ भंग, शास्त्रधाप्रभा के साथ ५ दिकल्पों को ९५ भंगों के साथ गुणा करने पर ५ भंग, इस प्रकार ५५+२५+५ = हुन्छ ९०५ पंच संदोगी भंग हुए। एक संदोगी ७०५ पंचे संदोगी ९०५, विकसंयोगी ३५०, चतुष्क संदोगी ३५०, पंच संदोगी ९०५ और पश्संदोगी ७ वे सब निरुद्धर १६९ प्रदेशक भग, १६ संदोगी

1 पृष्ट एम हास विविधित प्राक्रप्त सङ्

णवरं-एगो अव्भहिओ संचारिज्जइ। सेसं तं चेव।

तियासंजोगो, चउक्कसंजोगो, पंचसंजोगो, छक्क संजोगो य छण्हं जहा तहा सत्तण्ह वि भाणियव्यो।

णवरं-एक्केक्को अव्भहिओ संचारेयव्वी <mark>जाव</mark> ःकत्रनागो।

अग्वा वे सक्करणभाए, एगे वालुयणभाए जाव एगे अवसमाए होज्जा।

अठवा एगं रवणप्यभाए, एगे सक्करप्यभाए जाब एगे अविमनमाए होज्जा।(१७१६)

-विया. स. ९, उ. ३२, सु. २२

# .() . अंड नेर इयाणं विवक्छा-

- प. अंड भते । नेरइया नेरइयपवेसणए णं पविसमाणा कि रयणपामान् होज्जा जाव अहे सत्तमाए होज्जा ?
- ५ ७ मनेवा! स्यणप्यभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए चा सञ्जा,

अध्या एमे रयणपभाए, सत्त सक्करप्पभाए होज्जा,

एवं दुयाराजोगो जाव छक्कसंजोगो य जहा सत्तण्ह भणिओ तहा अञ्चण्ह विभाणियव्वो,

णवर-एक्केक्को अर्ब्धाहओ संचारेयव्यो। समत चेव जाद छक्कसंजोगस्स।

अरवा निष्णि सक्करप्पभाए, एगे वालुवप्पभा<mark>ए जाव एगे</mark> वर्तमनभए केन्द्रा,

- अहवा एमें स्थणभभाए गाय एमें तमाए, दो देवनमाण्डीका.
- अद्या एमें स्थणप्यभाए जान दो तमाए, एमें जिल्लाम कुलान्ना,
- एक स्टारेयध्य आव अहवा वी स्यणपभाए एमे १ व्यापमण्डाज्यप्ते अवस्तामाम् वीनवा।(३००३)

नवर स. १, इ. ३२, मु. २३

# named the factor

र । १८०० स्थार स्थार स्थानेत्रस्य प्राप्तीनसमाया कि १८०० स्थार सन्दर्भन सम्बद्धाः विशेष-एक नैरयिक का अधिक संचार करना चाहिए। शेष सभी पूर्ववत् जानना चाहिए।

जिस प्रकार छह नैरियकों के त्रिकसंयोगी, चतुःसंयोगी, पंचसंयोगी और षट्संयोगी भंग कहे हैं, उसी प्रकार सात नैरियकों के त्रिकसंयोगी आदि भंगों के विषय में भी कहना चाहिए।

विशेष-यहाँ एक-एक नैरियक का अधिक संचार करना चाहिए यावत् षट्संयोगी का अन्तिम भंग इस प्रकार कहना चाहिए।

अथवा दो शर्कराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में यावत् एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। (सात संयोगी १ भंग) अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में यावत् एक अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होता है। १ (१७१६)

# ९०. आठ नैरियकों की विवक्षा-

- प्र. भन्ते ! आठ नैरयिक जीव, नैरयिक प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए रत्नप्रभा में उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं ?
- उ. १-७. गांगेय ! रत्नप्रभा में भी उत्पन्न होते हैं यावत अधःसप्तमपृथ्वी में भी उत्पन्न होते हैं। अथवा एक रत्नप्रभा में और सात शर्कराप्रभा में उत्पन्न होते हैं।

जिस प्रकार सात नैरियकों के द्विकसंयोगी यावत् त्रिकसंयोगी, चतुःसंयोगी, पंचसंयोगी, षट्संयोगी भंग कहे गए हैं उसी प्रकार आठ नैरियकों के भी द्विकसंयोगी आदि भंग कहने चाहिए। विशेष-एक-एक नैरियक का अधिक संचार करना चाहिए। शेष सभी षट्संयोगी पर्यन्त पूर्ववत् कहना चाहिए।

अथवा तीन शर्कराप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में यावत् एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। (सात संयोगी ७ भंग)

- 9. अथवा एक रत्नप्रभा में यावत् एक तमःप्रभा में और दो अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं।
- २. अथवा एक रत्नप्रभा में यावत् दो तमःप्रभा में और एक अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है।

इसी प्रकार सभी स्थानों पर संचार करना चाहिए यावत् अथवा दो रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में यावत् एक अथःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। (३००३)

# ९१. नी निर्रायकों की विवक्षा-

प्र. भन्ते ! नौ नैरियक जीव नैरियक प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या रलप्रभा में उत्पन्न होते हैं यावत् अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं ?

हार के ए । इस हो है है । इस हो है । इस हो । इस १ - २-६ गनत् अधःसनमृथ्यं में भी उत्तन्न होते हैं। 

न्डक ग्मं ज्येप गिर्मि ज्ये मिर्मिक्ष प्रिट् , इं ति इ

ि ग्राकप्र भिरु प्रकी नष्टक कि किमी में ठाए ग्राक्त भागी गिशाह

में यावत् एक अधःसत्ममृथ्यी में उसन्न होता है। १(५००५) अथवा तिन रत्नप्रमा में, एक शकराप्रमा में, एक वालुकाप्रमा -ई जिंदि महे एम मानीर किमारी है क्रिक्र नष्टक नम यह । प्रज्ञान १५७० प्राचंत्र काशीर । क कारी है कप्र-कप्र-व्यक्ति । प्रज्ञाच । । । कथन करना चाहित।

# 93. दस नेरियकों की विवधा-

अधःसम्पर्धः में क्यिमानाः विश्व क्रा हुए क्या एत्रामा में उसन्न हो है कि ाइर्घर 1)13 कानाइर्घर कार्यार्ग , जिए कार्यार्ग सूत्र ! किए .R

के मिर्फि कमीर्रेन भग्न राकर भिरु हैं इक गर्म क्रिये गिरिमे -मन्म (गिम्प्रेड्म ,गिर्मिन प्रसंयोगी, षर्संयोगी) सत्तम-में गिरिमेकड़ी के किए क्यीर्र कि राक्र मार्ग र है ति है स्पर्ध सि में स्थित मार सि में उपार है पि है। हम् मि मि एएए। कि क्षि कि कि में हैं। इस्ता . ७-६ . इ

ारिक प्राप्ति काशीरु ति कार्पार्ट कए-कए डिप्र-व्यक्ति । प्रह्मान म्डक एम (पिपिनेम्प्रम मुगा पिपिनेकडी) मि

-ई ग्राकप्र मट्ट गम् मानीरः किमागी ।गृज्ञीष्ट निनार कुववत् गम प्रमिष्ठ घाढ्र

अय:सत्पम्पृथ्यी में उत्पन्न होता है। (८००८) अथवा चार रत्नप्रमा में, एक इकिराप्रमा में यावत् एक

#### 9३. संख्यात नेरियकों की विवक्षा –

अधःसन्पर्यक्षी में उसन्न होते हैं ? करते हुए क्या रत्नप्रभा में उत्पन्न होते हैं यावत् ा भेरा । संख्यात नेरियक जीव नेरियक प्रशासक हारा प्रवेश

(वि क्रि ण विष्यः सत्मपृथ्यी में भी उसज्ञ हो। है। (ये असंयोग क हैं किंह हरू भी में भिष्क कारी में निष्क हैं कि हर हैं कि हर हैं कि हर हैं कि हर हैं कि हर हैं कि हर हैं कि हर हैं कि हर हैं कि हर हैं कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि हर है कि है कि हर है कि हर है कि हर है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि है कि

(-गमें ९६५ गिग्धिकडी)

, इ कार हफ़र में भिष्ठा कुछ निष्या में भिष्ठा होता है ।

> | गिर्ग्धे ाहि प्रामित्रभिहें जाए । हिन्द्र हो प्रामित्रमाए । । ।

> १-८. अहवा एगे रयणापभाए अह सक्करप्रभाए होग्गा।

1 छ गिर्मित्रे । जात क्षा हो हो विक्रि । जात हो ।

(५००५) (गण्णह -विया. स. ९, उ. ३२, सु. २४ ग्राप्तियप्तमाए अहस्यमात 抑 जीव अहवा निर्णि रवणप्रभाए, एगे सक्करणभाए, एगे ,किमी आलावगी, गवरं-एक्कक्क अब्महिओ संचारेयब्बी, सेंसं तं वेब,

न ने र इयाणं विवक्खा-

र्यापमभाए होज्जा जाब अहसत्तमाए होज्जा रे की । निर्द्या नेर्द्रयपवेसगए गं पविसमागा कि

ना हाज्या, 9-७. गोगेया ! रयणपमाए दा होज्या जाद अहसतमाए

एवं दुवासंजोगो जाव सत्तसंजोगो व जहा नवण्हे, अहवा एगे रयणपभाए, नव सक्करप्रभाए हाज्या।

। किए र्राष्ट्रोप स्थिति । किए किए ने प्राप्त ।

भर .मु.१५ इ.२,१ .म. गणनी-(२००२)।।एग्हि ग्रामन्त्रमृहरू अहवा चतारि (यणप्रभाए, एगे सक्करप्रभाए जान एगे -ािम्हालास् मख्डीम्ह 印色方的的

ा. संस्वेज्या भेते ! नेरइया नेरइयपदेसणए णं पदिसमाणा - विक्किक्टी गिड्राणं विवयस्ता-

ना होज्जा, र. १-७. गोग्री ! रयणप्रभाए वा होज्या जाव अहंसत्पाए

ें एक्पियाए होन्सा जान अहसत्तमाए हो

१. अहवा एगे रयणपभाए, संखेज्या सबकरप्पभाए

, गिरगाइ

१७५ मग हुए। प्रकाशन १८ हे ३५ एंगोंमें १८६ में हे १६६ एंगोंमें १८६ के विसंबंधित १८०, वेसंबंधित १८६ के सम हो १८ है से हिस्से व

ाइ हों। गम २००२ रुकु गम ४১ गिग्रिसर प्रकार हम नैरियको के एक संयोगी ७, डिक्सयोगी १८९, निकसंयोगी १२६०, व्युक्कसंयोगी २९४०, पंदसदोगी २८६, पर्सदोगी ८८२ और

- २५. एव जाव अहवा एगे स्यणपभाए, संखेज्जा हरियनभाए हेर्जा.(६)
- अतवा दो स्थणसभाए, संखेरजा सक्करप्पभाए वा रोजना.
- २६. एवं आव अहवा दो रयणपभाए, संखेज्जा अवस्थानमार्श्वास्त्राः।(१२)
- 🤥 अरुपा लिप्प स्यणप्यभाए, संखेन्जा सक्करप्यभाए

# ए र एएग रमेगं एत्केको संचारेयव्यो जाव

- जनव स्म स्मणयभाष्, संसेन्जा सक्करप्पभाए होज्जा, एवं नाच अववा दस स्मणयभाष्, संसेन्जा अहेसत्तमाए वेन्ट्रा
- भगाः सर्वे जा स्यथायभाष्, संबेज्जा सक्करप्पभाष्
- एम याच अवचा सरोजना स्यणप्रभाए, संखेज्जा । व्यनसङ्ग्रीन्याः
- तरमः हो सहस्रत्यमाप्, संदोन्ना बालुग्यमाप् ए ए
- ६ ६ तहा र धामभागम् उचिरमापुठवीहि समं चारिया,
- ्र १६ ( हर प्रभावि उन्तरिमपुद्रभीति समें चारेयव्या,
- १४८८६ स्टाप्डी उपरिमपुडीति समें चारेयव्या।
- रा ६ प्राप्त संभाग समाप्त स्थित्वा अनेसतमाप् १ १ - १११
- ति । वित्रे । वित्र २००१मणः, स्मे अक्टरयभागः, १८५८ १८६२ मध्य १७७॥
- त्रा १८ वर्षे १५० वस्तुः हम् सङ्क्रम्यभागः, १८ वर्षे
- ेर्ट के ते के अन्य तिहार क्षणामातुः सूत्र वर्षा कर्मातिक कर्मातिक स्थापना

- २-६. इसी प्रकार यावत् एक रलप्रभा में और संख्यात अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। (ये ६ भंग हुए।)
- 9. अथवा दो रत्नप्रभा में और संख्यात शर्कराप्रभा में उत्पन्न होते हैं।
- २-६. इसी प्रकार यावत् दो रलप्रभा में और संख्यात अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। (ये भी ६ भंग हुए।) (१२)
- 9३. अथवा तीन रत्नप्रभा में और संख्यात शर्कराप्रभा में उत्पन्न होते हैं।
- इसी क्रम से एक-एक नारक का संचार करना चाहिए यावत अथवादस रलप्रभा में और संख्यात शर्कराप्रभा में उसन्न होते हैं।
- इसी प्रकार यावत् अथवा दस रलप्रभा में और संख्यात अयःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं।
- अथवा संख्यात रत्नप्रभा में और संख्यात शर्कराप्रभा में उत्पन्न होते हैं।
- इसी प्रकार यावत् अथवा संख्यात रत्नप्रभा में ओर संख्यात अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं।
- अथवा एक शर्कराप्रभा में और संख्यात वालुकाप्रभा में उत्पन्न होते हैं।
- जिस प्रकार रत्नप्रभा पृथ्वी का शेष नरकपृथ्वियों के साथ संयोग किया-
- उसी प्रकार शर्कराप्रभा पृथ्वी का भी आगे की सभी नरक-पृथ्वियों के साथ संयोग करना चाहिए।
- इसी प्रकार (वालुकाप्रभा आदि) प्रत्येक पृथ्वियों का आगे की सभी नरक-पृथ्वियों के साथ संयोग करना चाहिए,
- यावत् अथवा संख्यात तमःग्रभा में और संख्यात अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। (१३-२३)
- (जिक संयोगी ७३५ भंग)
- अथवा एक रलप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में ओर संख्यात वालुकाप्रभा में उत्पन्न होते हैं।
- २. अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शर्कराप्रभा में ओर संख्यात पकप्रभा में उत्पन्न होते हैं।
- ३-५. इसी प्रकार यावत् अथवा एक रलप्रभा में, एक श्र हराप्रभा में ओर संख्यात अधःसप्तम पृथ्वी में उत्पन्न तीते हैं।(५)
- अथवा ए ठ रलाप्रभा में, दो शर्कराष्ट्रभा में आर संस्थात या 5 ठाप्रभा में उत्पन्न शेंते हैं।
- रेत्यः इसी प्रकार यावत् अथवा एक रालप्रभा में, व यहराप्रभा में आर संस्थात अवःसप्तमपृथ्वी में उसक्र गाते थे अथवा एक रालप्रभा में, तील शक्तराप्रभा में आर संस्था ( विद्वासभा में उपक्र बाले दें)
- सा प्रधा इसी कम में एक एक सारक का अधिक मंबार करना व्यक्तिए।
- संय का १७०४ नवसा सं, संत्यान शहराप्रमा सं आग भासात त द्वितास सं अवज्ञाता है।

र्क गिम किन्म किशि में भर मध्क कि गिम गिरिसेम्भ प्रधाप गिरिमेक्कान , गिर्मिक्सिकही में मक मिड़ जाकर मिड़ ताष्यम र्राप्त में ।मराक्यां कि ,में ।मरान्त्र क्य । कथक । इं तिइ न्न*फ्र में फि*पुमक्रम: धर जाका में यावत् अथवा एक रत्तप्रभा में, एक वाकुकाप्रभा में और **।** इं र्राप्त हिंग हिंग हिंग हैं। अथवा एक रत्नप्रभा में, एक वालुकाप्रभा में और संख्यात । इं रिड हफ्ट में क्षिप्रमित्र अध ताकां राहि म पिरारे काथवा संख्यात रत्नप्रभा में, संख्यात शकराप्रभा में । हैं तिह RPE में 11 RI के हो। जिस्ता हैं पिछ हो। उरिह में एए।। केंद्र काळा के में एसका काळा काळा करना चाहिए याबत् ज्ञाहमं एक कियी में कप्न-कप्र में स्थित किया सह जा किया मह ि है हि इस्ट में 1 मिराकशुान ताष्ट्राप्त में । महाराज्याद गाष्ट्राप्त में । महाराज्य मही । महाराज्य में 1ई रिडि हफ्ट में क्यिएमफ्स: अध ताख्रि र्जाबत् अथवा दो एतप्रभा में, मेंब्यात क्रायन क्रिया । हैं र्राह इफ्ट में 1**म्रा**कशुार जाया है मि मि भिरारिकोड़ हास्यान भूमें भिरान है । । इं र्हा इफ़र में क्षिप्रमम्भः यस हास्र र्जावत् अथवा एक एतमभा में, संब्यात वाहकार जावा में

(७६६६) (१५ हिए इफर में कियु मह्म अधा होते (३३३७) ज़थवा संख्यात रासप्रभा में, संख्यात इकिराप्रभा में यावत -इ जिस्स भट्ट एषि मार्निस कि गिर्माम रिप्त समान करना चाहिए।

# हिम्स । असंख्यात नेरियक, नेरियक प्रवेशनक हारा प्रवेश -में प्रिक्श के विश्वास में भी किया है।

प्रिशाप क्षित्र इम क्ष्म "हाफ्रोसर" रेड्स के हाक्रिस हिए-प्रदिधी प्रिशीन क्षित्र मि के निष्णिस्स जाकर सिर्ध है मिर हैक पिर्म क्रिमेप गिर्मित्रम से गिर्मासकड़ी के किमीर निम्छेंसे राक्स सही ि प्राप्त हरूर में गिरारकार ताक्रांग्रह गृहि में गिरालर क्ये गिराह । इं रिड़ इफ़र मि में छिप्रमार अधः क्राय है कि एस में भी भारत है । प्रविष्ट अधः अयःसत्तम पृथ्वा म उत्पन्न हात हे ?

करते हुए क्या रत्नप्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं पावत्

-इ इम समामार मानार क्षेत्र सब कथन पूर्वत् नानना याहिए यादा मन्तर्पराणी का

> संख्य्या वाकुयपमाए होग्या। अहबा तिरिण रयणप्रभाए, संदेज्या सक्करप्रभाए, माल्जा अहस्तमाए होज्जा। जाव अहवा दो रयणपमाए, संदेज्जा सक्करणमाए, नालुयमभाए होज्जा। अहवा दी रयणप्यभाए, संखेज्या सक्करप्यभाए, संखेज्या । गिर्णेव ग्रामित्रमेहीर गिर्ण्काम जाव अहवा एगे रयणप्याए, संबेज्जा बार्नुयप्याए,

। क्रियागी य जहा दसण्हं तहेत भागियका। - नार रिगिरमेक्का रिगिरमेग्रामी रंग्येक रिग्रे नेप्र । फिर्गह ग्राम्मक्रि अहवा एमे रयणमभाए, दो वालुयमभाए, संखेग्जा सिविज्या अहस्तमाए होज्या। जाव अहवा एगे रयणपभाए, एगे वालुयपभाए, , किपांत ग्रामिक्रम अहवा एने रयणपभाए, एने वालुयपभाए, संखेण्या सक्करप्रभाए, संखेज्जा अहसत्तमाए होज्जा, जाव अहवा संखेज्या ,ग्राम्भापङ , संखेज्या स्वेग्गा वाक्षित्रयमाए होग्गा, अहवा संखेज्या रवणपथाए, संखेज्या सक्करप्पथाए,

नेदया. स. ९, उ. ३२, सु. २६ जाब संखेज्जा अहंसत्तमाए होज्जा।(३३३७) अहवा संकेज्या रयणप्यभाए, संखेज्या सक्करप्यभाए -स्रागित्रिम् गिराह्मास् मिख्रीम

रयणायमाए होज्या जाव अहसरामाए होज्या ? की ए असंख्या भेते ! नेरइया नेरइयम् वेस्वाप्त पा कि - असंख्य्य ने रङ्गाणं विवक्ता-

भीणसा तहा असखेज्याण वि भाणिवन्द्रो। णिल्लाम । वात ससस्योग व वहा विविध्यान , गारगड अहवा एग रयणप्याए, असरदेज्या सदकरप्यमाए उ. गोग्रा ! रवणप्रभाए वा होज्या जाब अहेसत्माए वा

ग्वर(–असंख्नाओ अत्महिंगो माणिद्दी,

भूस ते येव जाव सत्तसंजोगस्स पिख्यमे आलावगो।

अहवा असंखेञ्जा रयणणभाए असर्छन्त्रा सन्करणभाए जाव असंखेञ्जा अहेसतमाए हो न्त्रा ।

े देशकास २, इ. १४, म् 🕡

#### ९५. उक्कोस णेरइयाणं विवक्या-

- प. उक्कोसा णं भंते ! नेरइया नेरइयणनेसणम् ण कि रयणप्रभाए होज्जा जाव अहेसत्तमाम् होज्जा ?
- उ. गंगेया ! सब्बे वि ताव स्यणपभाए हो जा.
  - १. अहवा रयणप्पभाए य सकरणभाए व हो हवा,
  - २. अहवा रयणपभाए य वाल्यपभाए य होन्जा.
  - ३-६. एवं जाव अहवा रयणप्रभाए य अतेसनभाए य होज्जा।(६)
  - अहवा रयणप्यभाए य सक्करप्यभाए य वाल्यप्यभाए य होज्जा,
  - २-५. एवं जाव अहवा रयणप्पभाए, सक्करप्पभाए य अहेसत्तमाए य होज्जा,
  - ६. अहवा रयणपभाए, वालुयपभाए, पंद्यपभाए य होज्जा जाव
  - ७-९. अहवा रयणप्पभाए, वालुयप्पभाए, अहेसत्तमाए य होज्जा.
  - 90. अहवा रयणप्पभाए, पंकप्पभाए य, धूमप्पभाए य होज्जा,
  - 99-9४. एवं रयणप्पभं अमुयंतेसु जहा तिण्हं तियासंजोगो भणिओ तहा भाणियव्वं जाव—
  - 9५. <mark>अहवा</mark> रयणप्पभाए, तमाए य, अहेसत्तमाए य होज्जा।(१५)
  - 9. अहवा रयणपभाए य, सक्करपभाए य, वालुयपभाए य, पंकपभाए य होज्जा,
  - २. अहवा रयणप्पभाए, सक्करप्पभाए, वालुयप्पभाए, धूमप्पभाए य होज्जा जाव
  - ३-४. अहवा रयणप्पभाए, सक्करप्पभाए, वालुयप्पभाए, अहेसत्तमाए य होज्जा,
  - ५. अहवा रयणपभाए, सक्करप्पभाए, पंकप्पभाए, धूमप्पभाए य होज्जा,

अयाक अस्ताप्त हान्यपा में । ४५ या है क्रिस्पमा में सहस्त रहे पार अस्तापाल को में उस्ता हात्ती

# ९५, उनुस्तिगीयक्षे क्षीप्रसार्थः

- ष भारतिस्थल गाउसिय (४००४) घरम्भ द्रारा प्रशास्त्र हार् १ १८८० व्या स्थापा १ स्थापा स्थापा स्थापा स्थापित हार् साथन १२४ स्टब्स प्रशासन व्यापी १९४४ राजने
- है। स्ट्राप्य है उन्हरणाय में सभा नेव्हाप्रत संस्थान में द्राध्ये साहादेश

#### the entitle ways

- अध्यक्ष र स्वयम्ह और या हत्यामा में उपने गाँउ है।
- अध्यक्षित्रम्बस्य अस्त्रात्रात्रास्य म् अस्त्रीत्रेत्रः
- ३६ इसे प्रधार पापड् अपचा र-प्रमा और अप सन्दर्भारती में ३५७ गर्भ हैं।

#### treaterit is up.

- अस्य स्टब्स्य महत्य सहायामा जेल्ला संश्रह में उत्पत्त स्टब्स्य में उत्पत्त में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य में अस्य स्टब्स्य स्टब्स स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्ट
- कर्पाः इसेर प्रकार ग्राम् अस्य र नायमा, शाहरायमा और अधारमञ्जूषा मा अस्य गाउँ है।
- द्, अस्यवः राज्यपर, याजुलायमा और प्रश्नमा में उपन योजे हें सावत्
- ०९. अथवा राज्यभाः, गातृशयभाः और अधःगन्तम पृथ्यो में अस्यक्ष बोत्रे देश
- अथवा रालप्रभा, परुपभा और स्मप्रभा में बलां क्षेत्रिया
- 99-93. विस प्रकार रानप्रभाको न छोड्ने हुए तीन नैर्रायक जीवो के विकसंयोगी भग कहे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए यावन
- 9५.अथवा रत्नप्रभा, तमध्यभा ओर असमातम पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं।(१५)

# (चतुःसंयोगी २० भग)-

- अथवा रलप्रभा, शर्कराप्रभा वालुकाप्रभा और पंकप्रभा में उत्पन्न होते हैं.
- २. अथवा रलप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा ओर धूमप्रभापृथ्वी में उत्पन्न होते हैं, यावत्
- ३-४. अथवा रलप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा और अधःसप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं।
- ५. अथवा रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, पंकप्रभा और धूमप्रभा में उत्पन्न होते हैं।

एक संयोगी के ७, द्विक संयोगी के २५२, त्रिकसंयोगी के ८०५, चतुष्क संयोगी के १९०, पंच संयोगी के ९४५, षट्संयोगी के ३९२ एवं सप्त संयोगी के ६७ भंग होते हैं, इस प्रकार कुल ३६५८ भंग होते हैं।

२. यह असंयोगी (एक संयोगी) प्रथम भंग है।

किटी हैं अब अन्य किट हैं हैं कि एम सिरान्त किट के लिस कि स्थान के लिस तिहास किट अवस्था किट हैं हैं के उन्हें किट के लिस किट के निवास के किट के किट के किट के किट के लिस

२०. अथवा रत्नप्रमा, धूमप्रमा, तम:प्रमा और अध:सत्मन-पृथी (नेचसंगी पन्दह भंग–)

ी हैं निड़ इफट में गिरफ्त मा उसे हैं। इ. **अथवा** रामप्रको म्, गम्पान्त । इ. अथवा श्री हिंड इफट में किपुमन । इ. अथवा

अथवा (मराम्नु, मरालेकुाक ,ामराग्रेशंड, गामराम्, घंडावा ४ अथवा ।ई तिई ह्रफ्ट में छिथु गामरा मात्र ।ई तिई ह्रफ्ट में छिथु गामरा मात्र केडिंग्ड में किया प्रकार अथवा मात्र केडिंग्ड में एक गामरा अथवा ।

१४.अथवा यावत् रत्नप्रभा, पंतप्रभा, धूमप्रभा, तम:भम भीर अध:सरमपृथ्वी में उपन्न होडि (१५)

(पट्संदोगी छ: मंग) - अथवा (स्पप्रमा) क्रांच सम्प्रामा पावत् धूमप्रमा और - अथवा (स्पप्रमा) क्रांच सम्प्रमा

तमःप्रभा में उत्पन्न होते हैं। २. अथवा रत्नप्रभा, शकंराप्रभा वाबत् धूसप्रभा और

अधःसत्ममृख्यो में उत्पन्न होते हैं। इ. अथवा रत्मभा, शकराप्रमा यावत् पंकप्रमा, तमःप्रमा

और अधःसत्तम पृथ्वी में उसक होते हैं। ४. अथवा एलप्रमा, श्रह्माप्रमा, वालुकाप्रमा, धूमप्रमा, । इं ईर्ड कारा में कियाप्रकार महि प्रधान

तमः अभा आर अयः सत्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। ५. अथवा रत्तप्रभा, शकेराप्रभा, पंकप्रमा यावत् अधः-१ई तिह इफट में विष्युम्पर

ह. अथवा रलप्रमा, वालुकाप्रमा पावत् अयःसत्ममृष्यी में उत्तव होते हैं।(६)

(-गमं कृप गिर्मामित्र)

 अथवा रलग्रमा, शकंराप्रमा पावत् अयःसलपपृथ्वी में उत्तज्ञ होते हैं।<sup>9</sup>(६४)

— जेर्स्स क्रांप्रक प्रमायक का अस्पव्हुत्स-क्षेत्र । क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के क्षित्र क्षेत्र का । क्षेत्र प्र क्षेत्र के क्ष्रियं क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्ष्रियं के क्ष्रियं के क्ष्रियं के क्ष्रियं के क्ष्रियं के क्ष्रियं के क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्यं क्ष्रियं क्ष्यं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्रियं क्ष्यं > ६-१९. एवं रयणपमं अमुयंतेषु जहा चउण्ह चउक्कसंजोगे भणिओ तहा भाणियव्यं जाव

> २०. अहवा रवणपभाए, धूमपभाए, तमाए अहेसतमाए होज्जा,(२०)

> अहना रयणयमाए, सक्करयमाए, नाकुययमाए, पंकयमाए, धूमयमाए य होज्जा,

> अहवा रयणयभाए, सक्करयभाए, वाल्ययभाए, पंकयभाए, तमाए य होज्जा,
>  अहवा रयणयभाए सक्करयभाए वालययभाए,

> ३. अहवा रयणयभाए, संस्करयमाए, वालुययभाए, पंकपभाए,अहेसतमाए व होज्जा, ४ अस्त समाधामाम संस्करणभाषा

> ४. अहवा रयणयभाए, सक्करयमाए, वालुययभाए, धूमयभाए,तमाए य होज्जा, मधंसे मधं मधंस्य संख्याण्डर इंग ४९-०

५-९४. एवं रयणपमं अपुपंतेषु जहा पंचण पंचकसंजोगी तहा भाणिपच्ची

१५. जाव अहवा रयणपभाए, पंकपभाए, धूमपभाए तमाए, अहेसत्तमाए होज्जा ।(१५)

९. अहवा रयणप्यभाए, सक्करप्रभाए जाब धूमप्यभाए, तमाए य होज्जा,

े. अहवा रवणप्याए, सक्करण्याए, धूमप्याए, अहेसत्तमाए य होज्जा,

३. अहवा (स्थायभाए, संस्क्रस्यभाए जाव पंक्रयभाए,

४. अहबा रवणयभाए, सक्करयभाए, वालुययभाए,

र. अहवा रवणयभाए, सक्करयभाए, पंकयभाए जान १. अहवा रवणयभाए, संक्करयभाए, पंकयभाए जान

अहवा (वणप्रमाए, वालुयप्रमाए जाव अहेसत्तमाए

(३)।गण्निः प्र

३. अहवा स्यणन्याए य सक्करन्यमाए जाब अहेससमाए होन्या।(६४)

-दिया.स.९,उ.३२,सु.२८

१६. नर्ड्यपवेसणगास अप-वहतं-प. एयस्स णं भंते ! रवणप्यापुरिविनेरड्यपवेसणगस्स संस्करप्यापुरिविनेरड्यपवेसणगस्स जाव अहेसतमा-पुरिविनेरड्यपवेसणगस्स य क्यरे क्यरेशितो अप्या बा जाविसेसाहिया था ?

- उ. गंगेया ! १. सव्वत्थोवे अंहेसत्तमा पुढिवनेरइयपवेसणए,
  - २. तमापुढविनेरइयपवेसणए असंखेज्जगुणे,

एवं पडिलोमगं जाव रयणप्पभापुढिविनेरइयपवेसणए असंखेज्जगुणे। -विया. स. ९, उ. ३२, सु. २९

#### ९७. तिरिक्खजोणिय पवेसणगस्स परूवणं-

- प. तिरिक्खजोणियपवेसणए णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ?
- उ. गंगेया ! पंचिवहे पण्णते, तं जहा-
  - १. एगिंदियतिरिक्खजोणियपवेसणए जाव
  - ५. पंचेंदियतिरिक्खजोणियपवेसणए।
- प. एगे भंते ! तिरिक्खजोणिए तिरिक्खजोणियपवेसणए णं पविसमाणे किं एगिंदिएसु होज्जा जाव पंचिंदिएसु होज्जा ?
- उ. गंगेया ! एगिंदिएसु वा होज्जा जाव पंचिंदिएसु वा होज्जा।
- प. दो भंते ! तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजोणियपवेसणएणं पविसमाणे किं एगिंदिएसु होज्जा जाव पंचिंदिएसु होज्जा ?
- उ. गंगेया ! एगिंदिएसु वा होज्जा जाव पंचिंदिएसु वा होज्जा,

अहवा एगे एगिंदिएसु होज्जा, एगे बेइंदिएसु होज्जा।

एवं जहा नेरइयपवेसणए तहा तिरिक्खजोणियपवेसणए वि भाणियव्ये जाव असंखेज्जा।

- प. उक्कोसा भंते ! तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजोणिय-पवेसणएणं पविसमाणे किं एगिंदिएसु होज्जा जाव पंचिंदिएसु होज्जा ?
- उ. गंगेया ! सच्चे वि ताव एगिंदिएसु वा होज्जा। अहवा एगिंदिएसु वा, बेइंदिएसु वा होज्जा,

एवं जहा नेरइया चारिया तहा तिरिक्खजोणिया वि चारेयव्या।

एगिंदिया अमुयंतेसु दुयासंजोगो, तियासंजोगो, चउक्कसंजोगो, पंचकसंजोगो, उवउंजिऊण भाणियव्वो जाव अहवा एगिंदिएसु वा, वेइंदिएसु वा जाव पंचिंदिएसु वा होज्जा।

—िवया. स. ९, उ. ३२, स. ३०-३३

# ९८. तिरिक्खजोणिय पवेसणगस्स अप्प-वहुत्तं--

प. एयस्स णं भंते ! एगिंदियतिरिक्खजोणियपवेसणगस्स जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणियपवेसणगस्स य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?

- उ. गांगेय ! १. सवसे अल्प अधःसप्तमपृथ्वी के नैरियक-प्रवेशनक है.
  - २. (उनसे) तमःप्रभापृथ्वी के नैरियक प्रवेशनक असंख्यातगुणे हैं।

इस प्रकार उलटे क्रम से यावत् रत्नप्रभा पृथ्वी के नैरियक-प्रवेशनक असंख्यातगुणे हैं।

#### ९७. तिर्यञ्चयोनिक प्रवेशनक का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! तिर्यञ्चयोनिक प्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है ?
- उ. गांगेय ! वह पाँच प्रकार का कहा गया है, यथा-
  - १. एकेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक-प्रवेशनक यावत्
    - ५. पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक-प्रवेशनक।
- प्र. भंते ! एक तिर्यञ्चयोनिक जीव तिर्यञ्चयोनिक प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या एकेन्द्रियों में उत्पन्न होता है यावत पंचेन्द्रियों में उत्पन्न होता है ?
- उ. गांगेय ! एकेन्द्रियों में भी उत्पन्न होता है यावत् पंचेन्द्रियों में भी उत्पन्न होता है।
- प्र. भंते ! दो तिर्यञ्चयोनिक जीव, तिर्यञ्चयोनिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या एकेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं यावत् पंचेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गांगेय ! एकेन्द्रियों में भी उत्पन्न होते हैं यावत् पंचेन्द्रियों में भी उत्पन्न होते हैं।

अथवा एक एकेन्द्रिय में उत्पन्न होता है और एक द्वीन्द्रिय में उत्पन्न होता है।

जिस प्रकार नैरियक जीवों के विषय में कहा उसी प्रकार तिर्यञ्चयोनिक-प्रवेशनक के विषय में भी असंख्यात पर्यन्त कहना चाहिए।

- प्र. भंते ! उत्कृष्ट तिर्यञ्चयोनिक-तिर्यञ्चयोनिक प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या एकेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं यावत् पंचेन्द्रियों में भी उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गांगेय ! ये सभी एकेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं।
  अथवा एकेन्द्रियों में भी उत्पन्न होते हैं और द्वीन्द्रियों में भी उत्पन्न होते हैं।

जिस प्रकार नैरियक जीवों में संचार किया गया है, उसी प्रकार तिर्यञ्चयोनिक-प्रवेशनक के विषय में भी संचार करना चाहिए।

एकेन्द्रिय जीवों को न छोड़ते हुए द्विकसंयोगी, त्रिकसंयोगी, चतुःसंयोगी और पंचसंयोगी भंग उपयोगपूर्वक कहने चाहिए यावत् अथवा एकेन्द्रियों में भी, द्वीन्द्रियों में भी यावत् पंचेन्द्रियों में भी उत्पन्न होते हैं।

# ९८. तिर्यञ्चयोनिक प्रवेशनक का अल्पबहुत्व-

प्र. भंते ! एकेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक-प्रवेशनक यावत् पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिक-प्रवेशनक में से कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?

- ्रें कनाइर्घर-कनीफिड्य्फ्री-फ्र्र्झिट्मे इंधि फ्रिड्स . ६ ! एगिंग . रु
- , इं कथी।प्रदिन्ने कमाद्रव्य-कमीयघन्द्रधती-यञ्जी प्रिम्स् (सप्तर) . ç
- ,र्डं काशीायदिन्नी कनादर्नप्र-कनीफिच्न्धिनी-एऋीहि (*भिभर*) . ट्र
- , ई काशीप्राद्रिश कनाद्रव्य-कनियिज्यक्री-एऋडि (मेमरु) . ४
- । हैं काशीमाद्रिन कनाद्रहिए-कनीमिष्ट्यिती-एऋकिए (*स्रिम्स्) . भ*

# - upak कि केना प्रदेश म्थानम . ११

- । मन्याने १ है । हार । किया प्राप्त है । अप । विश्व । विश्व ।
- सम्मिथिम मनुष्य प्रवेशनकः
- २. गर्भजमनुष्य-प्रवंशनक।
- क्या सम्मूखिम मनुष्यों में उत्पन्न होता है या गर्मज मनुष्यों में म्युन कर्ण एक मनुष्य अवश करा हिस । इस प्रमुख्य करा है ।
- उ. गांगेय ! वह सम्पूचिम मनुष्यों में उत्पन्न होता है अथवा गर्भज उस्म होता है ?
- इफ्छ में किया मनुष्यों में उसत्र होते हैं या गर्भन मनुष्यों में उसत्र ाफ प्रमुम कि पृत्रु किरक इहिए । राह कानड़िए प्रमुम हिं . ए । है। तिह इसर भी में मियन
- उ. गांगेय ! वे सम्यिम मनुष्यों में उसन्न होते हैं,
- । हैं 1ति है एक में पिन्म एक्स कप्र गोर है । तिह इफ्ट में किम्म मध्नीम्म कप्र । वाधक अथवा गर्भज मनुष्यों में उसन्न होते हैं।
- प्रशाह मिठक किए। क्रिंग भेर कि में प्रमुम कि केमार्ग्रिस प्रमुम जाकर क्रिंग ाउक में कानाएर्ड्स कमीर्राने राक्स मार्ग में मन्ह मड़ राक्स मड़
- ५ इ १ हो इस्प्र क्वा सन्मालिस सनेत्वा स उत्पन्न शय है वा गमन सनेत्वा स
- । है होड़ इफ़र में फ़िर्म उ. गांगेव ! वे सम्हिष्टम मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, अथवा गर्भज
- ।है होडे हफड़ में किट्टम होगे हैं। हाफ़िंग गाँर है ।हाह इक्ट में फिन्म मध्नीमा कुण ।हास
- । से मनुष्यां में उस्तर होते हो। अथवा दा सम्माख्य मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं और गेंद्रगात
- हि होई हाम्द्र में क्रिकृम हामा लाइक् गार है होत्र इक्ट में क्रिकृम मध्वीमुन होक्स क्षिप्र क्षेत्राय गृह कांद्रव कांप्या प्रतारक्ट प्रकर मह
- मु. भेते ! अमध्यान मनुष्य, मनुष्य देशन्य द्वारा प्राप्त होत
- of a lig that h brich block that the कि सीर्थ होता है के स्वतिकार स्वतिकार है। है है कि

- पनेस्पाए, उ. गीया ! ९. सब्दायोवे पीचेदियोतीरेक्खजीविय-
- . चर्तियतिरिक्सन्तीणियपवेसणए विसेसाहिए,
- , गृडीसिम्हें गण्यकेमण्यिक्स्मिर्मिर्म्हे . इ
- ४. वेड्डियतिरिक्स्न्योणियपवेसणए विसेसाहिए,
- ५. योगीदेवतिरिक्सनोणियपवेसणए विसेसाहिए।
- -विया. स. ९, उ. ३२, सु. ३४

1517

#### ९८. मणुस्स पनेसणगस्स पत्नयां-

- प. मणुस्सपवेसणाए जं भेते !कड्रविह पण्णाते ?
- -ाजर हे, ही एक इंग्रेड । एति . र
- अन्मीक्रममगीस्तिपद्यापः
- सम्माक्तममर्गस्य हान्या' गब्मवक्काप्तमर्गस्य न, एने भेते ! मणुस्से मणुस्सपवेसणए जा पविसमाणे कि २. गब्मदक्कंतियमणुस्सप्देसणए य।
- उ. गोगा ! सम्मुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गहमववकातिव-हे गिरणी है
- समीकामनीस्पर्वे धान्या' गब्मवरकाप्रतमनीस्पर्वे य. दी भीते ! मणुस्सा मणुस्सपवेसणएणं पविसमाणे िक मणुस्सस् वा होज्या।
- एवं एएणं कमेण जहा नेरड्सपवेसणए एगे गटमवक्कांतयमणुस्सेसु वा होज्जा, अहवा एगे सम्मेखिममणुस्सेसु वा होज्या, गटमवदकांतयमणुस्सेत्रं वा होज्या, उ. गोग्या ! सम्मुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा,
- गटमवक्कातयमणुस्सिसु सन्मीक्छनमर्गिस्से , र्राज्यित मंदिग्या भेते ! मणुस्सा मणुस्सपदेसणएणं पदिसमाणे कि

मगुस्सपदेसगए वि भागियब्दे जाद दस।

- उ. गोया ! सम्मेखिममणुस्सेसु दा होज्या, गटभद्यदक्तितय-१ गिण्याह
- अहवा दो सम्मुख्यिममणुस्सम् संख्या , किन्मी गटमवस्कातयमणुसासु हाच्या। मुस्मिणिममध्यीम्मि गिग्र गम्बस् , कियी है मणुस्ससु वा हाज्या।
- मार्ग्सम् हान्स्राप सम्मान्सम्मासस् हान्या, संखन्या गञ्मवक्कांतव-एव एक्कक आसार्विस वाव अहवा संवच्या गट्मत्वस्थायत्मगीस्मर्से शत्या'
- मि सम्योखनम्पुन्सस् कार्याः, गञ्जवक्कतियम्पुन्सस् प. असंधन्ता भेते ! मणुस्सा मणुस्सपयसणाएणं पविसमाणे
- । अत्यक्तानवायपुरसम् शब्द्याः अस्या असर्वन्त्री सन्त्रीकामन्त्रीसर्वे शन्त्री' वंत 3. गोवा ! सब्ये विशाव सम्मुख्यमध्यम् होच्या।

अहवा असंखेज्जा सम्मुच्छिममणुरसेसु, दो गब्भवक्कंतियमणुरसेसु होज्जा, एवं जाव असंखेज्जा सम्मुच्छिममणुरसेसु होज्जा, संखेज्जा गब्भवक्कंतियमणुरसेसु होज्जा।

- प. उक्कोसा भंते ! मणुस्सा मणुस्सपवेसणएणं पविसमाणे किं सम्मुच्छिममणुस्सेसु होज्जा, गब्भवक्कंतियमणुस्सेसु होज्जा?
- गंगेया ! सव्ये वि ताव सम्मुच्छिममणुस्सेसु होज्जा।
   अहवा सम्मुच्छिममणुस्सेसु वा, गब्भवक्कंतियमणुस्सेसु वा होज्जा।
   —िवया. स. ९, उ. ३२, सु. ३५-४०

# १००. मणुस्सपवेसणगस्स अप्प-बहुत्तं-

- प. एयस्स णं भंते ! सम्मुच्छिममणुस्सपवेसणगस्स गब्भवक्कंतियमणुस्सपवेसणगस्स य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गंगेया ! १ . सव्वत्थोवे गब्भवक्कंतियमणुस्सपवेसणए, २ . सम्मुच्छिममणुस्सपवेसणए असंखेज्जगुणे। -विया. स. १, उ. ३२, स. ४१

#### १०१. देव पवेसणगस्स परूवणं-

- प. देवपवेसणए णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ?
- उ. गंगेया ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा—१. भवणवासीदेवपवेसणए जाव४. वेमाणियदेवपवेसणए।
- प. एगे भंते ! देवे देवपवेसणए णं पविसमाणे किं भवणवासीसु होज्जा, वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु होज्जा?
- उ. गंगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा।
- प. दो भंते ! देवा देवपवेसणए णं पविसमाणे किं भवणवासीसु होज्जा जाव वेमाणिएसु होज्जा ?
- उ. गंगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा।

अहवा एगे भवणवासीसु, एगे वाणमंतरेसु होज्जा।

एवं जहा तिरिक्खजोणियपवेसणए तहा देवपवेसणए वि भाणियव्वे जाव असंखेज्ज ति।

- प. उक्कोंसा भंते ! देवा देवपवेसणएणं किं भवणवासीसु होज्जा जाव वेमाणिएसु होज्जा ?
- गंगया ! सब्बे वि ताव जोइसिएसु होज्जा।
   अहवा जोइसिय-भवणवासीसु य होज्जा।
   अहवा जोइसिय-वाणमंतरेसु य होज्जा।
   अहवा जोइसिय-वेमाणिएसु य होज्जा।

अथवा असंख्यात सम्मूच्छिम मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं और दो गर्भज मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं।

इसी प्रकार यावत् असंख्यात सम्मूर्च्छिम मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं और संख्यात गर्भज मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं।

- प्र. भंते ! उत्कृष्ट मनुष्य, मनुष्य प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या सम्मूच्छिम मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं या गर्भज मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं?
- उ. गांगेय ! वे सभी सम्मूच्छिम मनुप्यों में उत्पन्न होते हैं, अथवा सम्मूच्छिम मनुष्यों में और गर्भज मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं।

# १००. मनुष्य प्रवेशनक का अल्पवहृत्य-

- प्र. भंते ! सम्मूच्छिम-मनुष्य-प्रवेशनक और गर्भज-मनुष्य-प्रवेशनक इन (दोनों में) से कौन किससे अल्प यावत विशेषाधिक है ?
- उ. गांगेय ! १. सव से थोड़े-गर्भज-मनुष्य प्रवेशनक हैं, २. (उनसे)सम्मूर्च्छिम-मनुष्य-प्रवेशनक असंख्यातगुणा हैं।

#### १०१. देव प्रवेशनक का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! देव-प्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है?
- उ. गांगेय ! वह चार प्रकार का कहा गया है, यथा-
  - १. भवनवासीदेव-प्रवेशनक यावत्
  - ४. वैमानिक देव-प्रवेशनक।
- प्र. भंते ! एक देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता हुआ क्या भवनवासी देवों में उत्पन्न होता है या वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिकों में उत्पन्न होता है ?
- उ. गांगेय ! वह भवनवासी देवों में भी उत्पन्न होता है और वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क या वैमानिक देवों में भी उत्पन्न होता है।
- प्र. भंते ! दो देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या भवनवासी देवों में उत्पन्न होते हैं यावत् वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं?
- उ. गांगेय ! वे भवनवासी देवों में भी उत्पन्न होते हैं, अथवा वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों में भी उत्पन्न होते हैं।

अथवा एक भवनवासी देवों में उत्पन्न होता है और एक वाणव्यन्तर देवों में उत्पन्न होता है।

जिस प्रकार तिर्यञ्चयोनिक-प्रवेशनक कहा, उसी प्रकार असंख्यात-देवों पर्यन्त देव-प्रवेशनक भी कहना चाहिए!

- प्र. भंते ! उत्कृष्ट देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या भवनवासी देवों में उत्पन्न होते हैं यावत् वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं?
- उ. गांगेय ! वे सभी ज्योतिष्क देवों में उत्पन्न होते हैं। अथवा ज्योतिष्क और भवनवासी देवों में उत्पन्न होते हैं, अथवा ज्योतिष्क और वाणव्यन्तर देवों में उत्पन्न होते हैं, अथवा ज्योतिष्क और वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं,

मं हिर्ड राज्याचा उत्तेश की क्यांत्र स्वातिक क्षेत्र है कि है , उन्नेश की है , अथवा ज्योतिक, भवनवासी और वैमानिक देवों में उत्पन्न क्षेत्रवा ज्योतिक, वाणव्यत्तर और वैमानिक देवों में उत्तन्न हे कि अथवा ज्योतिक, भवनवासी, वाणव्यत्तर और वैमानिक क्षेत्रवा ज्योतिक, भवनवासी, वाणव्यत्तर और वैमानिक क्षेत्रवा ज्योतिक, भवनवासी, वाणव्यत्तर और वैद्या

- क्यानासी आहे देव प्रवेशनक का अम्पवृह्य-, कमादिप-घर्डेग्रान्पणाक ,कमादिप-घर्डीसावम्च । प्रंम . प्र म्ड कमाद्रिप-घर्ड कमीमि है गिर्ध कमाद्रिप-घर्डेक्योगिष्य क्षान्य क्षा

, हं कानाइवेर-ज्येकनीम वेहि सेविस १९ ! एगिय १७ . १ , हं फिफ्ताष्ट्रां अनाइवेर-ज्येक्षित्राचनक असंख्यातगुणे हें, हं फिस्ट्रां असंख्यातगुणे हैं। १ई फिस्ट्रां अनाइवेर-ज्येक्ष्यात्रिक्त (सेन्ट्र) . १

कि किमांश्रि - वर्ग - स्पृत्य - कमींशिष्टिन निवास - क्रिक्स - क्र

, केमाइर्घर-कमीकिञ्चेती , केमाइर्घर-काग्री में में हैं । जिंध . प्र में किमाइर्घर रिग्रम में केमाइर्घर-घर्ड रिग्ध केमाइर्घर-घर्मम र हैं काशीप्रदिधी क्राय फार सिमकी मेंक से

3. गांगेय ! १. सवसे अल्प मनुष्य-प्रवेशनय है, २. (उससे) मेरिक-प्रवेशनक असंख्यातगुणा है, इ. (उससे) हेव-प्रवेशनक असंख्यातगुणा है,

। इं गण्हिमार्क्स कनाइन्द्र-कनीक्टक्कि (इस्ट) . ४

90४. चीनीस दंडको में सत् के उत्पाद-उद्वर्तन का प्रह्मपण-प्र. दे. १. भंगे ! सत् (विद्यमान) नैरसिक जीव उसव होते हैं

, यांगेय ! सत् नेरविक उत्तव होतं है, किनु असत् नेरविक उत्तव नहीं होते है। हे, २-२४, इसी प्रकार नेमीनक पर्यन्न नानमा याहिए।

र इ होत् इस्ट होते क्योग्न (नामध्यात) नेसल का

ार है हुए अने 1 सेतृ नेशीयक उद्योग के से १ . इ. . प्र असत् नेशिय के इंदर्शन के से हैं ? इ. संस्य कि के से अपने के से के से कि से अपने हैं ! इ. संस्य कि के से इंदर के इंदर्शन के से इ.

ात संस्क सिंग स्वाह्य उद्योग से साम हिन्सी १. ९-९४, इसी प्रकार संसीम्य क्ष्मीस्य सिंह, ४९-९ ,ई १९९८ - व्योजिय सिंह क्ष्मीस्य सिंह क्ष्मीस्य सिंह १९९८ - इसे सिंह स्वाहर सिंह स्वाहर सिंह स्वाहर सिंह स्व

र्थ हरता में रिक्रोक्स सुन प्रदेश में है अपन स्था के रिक्रो र अ सेने हरता में प्रिक्रों से स्था की रिक्रों के स्था के स्था

> अहवा जोड्सिएसु य, भवणनासीसु य, वाणमंतरेसु य होज्जा। अहवा जोड्सिएसु य, भवणनासीसु य, वेमाणिएसु य होज्जा। अहवा जोड्सिएसु य, वाणमंतरेसु य, वेमाणिएसु य होज्जा।

वेमाणिएसु य होज्जा। -विया. स. ९, उ. ३२, सु. ४२-४५

अहवा गोड्सिएस य, भवणवासीस य, वांणमंतरेस य,

90२. भवणदासिआद् देवपवेसणगस्स अप-बहुत्तं-प. एयस्स णं भंते ! भवणवासीदेवपवेसणगस्स वाणमंत्तरदेवपवेसणगस्स च क्यरे कयरेहितो अप्पा दा वेमाणियदेवपवेसणगस्स च क्यरे कयरेहितो अप्पा दा जाव विसेसाहिया दा ? जाव विसेसाहिया दा ?

उ. गंगेया ! ९ . सव्यत्योदे वेमाणियदेवपवेसणए, २ . भवणवासीदेवपवेसणए असंखेज्यमुणे, ३ . वाणमंत्र रहेवपवेसणए असंखेज्यमुणे,

४. जोड्रियदेवपवेसणए संखेज्जगुणे।

निया. स. ९, उ. ३२, सु. ४६

90३. नेरइय-निरिक्खजीणिय-मणुस्स-देव-पवेसणगाणंअप बहुत्तं-प. एयस्स णं भंते ! नेरइयपवेसणगस्स तिरिक्ख-कोणियपवेसणगस्स मणुस्सपवेसणगस्स, इयपवेसणगस्स य कथरे कयरेहितो अपा द्या जाव

विसंसाहिया वा ? उ. गंगेया ! ९ . सव्यत्योवे मणुस्सपवेसणए, १. नेरइयपवेसणए असंख्य्यागु,

३. देवपवेसणए असंखेज्नाणे, ४. तिरिक्खजोणियपवेसणए असंखेज्जाणे। -विया. स. ९, उ. ३२, सु. ४७

- १०४. यउदीसदंडएसु सभी उदवाय-उच्च्हण परूवणं-प. रं. १. सभी भंते ! नेरङ्या उदवज्जीत,

े तिरिच्चा उववच्चा हो। होने पित्रार क्षाच्चा उववच्चा क्षाच्या हो। चिरिच्चा उवचच्चा हो।

दं. २-२४. पवं जाव वेमाणिया। तिष्ठाच्या उच्चहित्। किंग्या उच्चहित्।

े सिड्राय टायड्स ! मेर सिंह्या टव्यहति . . मीड्राय ! सही मेरह्या डव्या सिंह । सिंह्याड्स हार्डिंग ! सिंह्याड्स हार्डिंग !

ति असओ नेरड्या उव्यश्चिता १.२-२४, प्यं जाच वेमाणिया, पावर-नेर्मास्य-नेत्राणिएम् "वयति" माणिवच्च।

. व. ९-९४. सडी यते विरस्ता उपवय्नीत. असडी भते विरस्ता उपप्रयोग हे सओ असुरकुमारा उववज्जंति, असओ असुरकुमारा उववज्जंति, एवं जाव सओ वेमाणिया उववज्जंति, असओ वेमाणिया उववज्जंति? दं. १-२४. सओ नेरइया उव्वष्टंति, असओ नेरइया उव्वष्टंति, असओ असुरकुमारा उव्वष्टंति, असओ असुरकुमारा उव्वष्टंति, असओ असुरकुमारा उव्वष्टंति, एवं जाव सओ वेमाणिया चयंति, असओ वेमाणिया चयंति?

- उ. गंगेया! सओ नेरइया उववज्जंति, नो असओ नेरइया उववज्जंति, सओ असुरकुमारा उववज्जंति, नो असओ असुरकुमारा उववज्जंति, एवं जाव सओ वेमाणिया उववज्जंति। नो असओ वेमाणिया उववज्जंति। सओ नेरइया उव्वष्टंति, नो असओ नेरइया उव्वष्टंति, सओ असुरकुमारा उव्वष्टंति, नो असओ असुरकुमारा उव्वष्टंति। एवं जाव सओ वेमाणिया चयंति। नो असओ येमाणिया चयंति।
- प. से केण्डेणं भंते ! एवं वुच्चइ— ''तओं नेरइया उववज्जंति, नो असओ नेरइया उववज्जंति जाव सओ वेमाणिया चर्यति, नो असओ वेमाणिया चर्यति?''
- उ. ते नृष्टां भे गंगेया ! पासेणं अरहया पुरिसादाणीएणं मासए लोए बुइए अणादीए, अणवदग्गे परित्ते परिवुडे हेडा विधिष्टण्णे, मज्झे संखित्ते, उपिं विसाले, अहे पल्चिकसंकर्माठए, मज्झे वरवइरविग्गिहए, उपिं उद्देगुडगाकारम्मिठए।
  अंस व णं सासवित लोगंसि अणादियंसि अणवदग्गंसि परिसांग परिवर्डस देवा विध्रण्णांस मज्झे

मस प्राप्तायात छामास अणादयास अणवदग्गास परिन्तिम परिवृडसि हेद्वा विच्छण्णांसि, मज्झे मिर्निन्ति, अर्थ विसालसि, अर्थ पलियंकसंठियंसि, मन्द्रो परिवृद्धिमाहियसि, उपि उन्द्रमुद्दंगाकार-महियमि, अर्थता आवयणा उप्पत्रिजता-उपिज्जिता कि स्थिति, परिवृद्धि जोववणा उप्पत्रिजता-उपिज्जिता कि स्थिति।

स भूग अभग्ये विमाग् परिषाय, अजीवेहि <mark>लोक्कड</mark> वर्गे स्ट्राओं रोक्टर से ठीए<sup>ग</sup>।

A comprehensive transport

्रात्ति सर्वे व व्यवस्थिति सी असओ सेरह्या वर्षे स्टाति शक्ष तथा असरिव्य व्यवस्ति सी असओ स्टातिक स्टानिक विकास व्यवस्ति सी असओ भंते ! असुरकुमार देव सत् असुरकुमार देवों में उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार यावत् सत् वैमानिकों में उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार यावत् सत् वैमानिकों में उत्पन्न होते हैं ? दं. १-२४. सत् नैरियकों में से उद्धर्तन करते हैं या असत् नैरियकों में से उद्धर्तन करते हैं या असत् नैरियकों में से उद्धर्तन करते हैं या असत् असुरकुमारों में से उद्धर्तन करते हैं या असत् वैमानिकों में से च्यवते हैं या असत् वैमानिकों में से च्यवते हैं ?

- उ. गांगेय ! नैरियक जीव सत् नैरियकों में उत्पन्न होते हैं, किन्तु असत् नैरियकों में उत्पन्न नहीं होते हैं। सत् असुरकुमारों में उत्पन्न होते हैं, किन्तु असत् असुरकुमारों में उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी प्रकार यावत् सत् वैमानिकों में उत्पन्न होते हैं, असत् वैमानिकों में उत्पन्न नहीं होते हैं। (इसी प्रकार) सत् नैरियकों में से उद्धर्तन करते हैं, असत् नैरियकों में से उद्धर्तन करते हैं। सत् असुरकुमारों में से उद्धर्तन करते हैं। असत् असुरकुमारों में से उद्धर्तन नहीं करते हैं। इसी प्रकार यावत् सत् वैमानिकों में से च्यवते हैं, असत् वैमानिकों में से नहीं च्यवते हैं।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— ''नैरियक सत् नैरियकों में से उत्पन्न होते हैं, असत् नैरियकों में से उत्पन्न नहीं होते हैं। यावत् सत् वैमानिकों में से व्यवते हैं, असत् वैमानिकों में से नहीं व्यवते हैं?
- उ. हे गांगेय ! पुरुषादानीय (पुरुषों में ग्राह्य), अर्हत् पार्च्य नेलोक को शाश्वत, अनादि, अनन्त (अविनाशी) परिमित,
  अलोक से परिवृत, नीचे विस्तीर्ण, मध्य में संक्षिप्त, ऊपर
  विशाल, नीचे पल्यंकाकार, वीच में उत्तम वज्राकार और
  ऊपर ऊर्ध्वमृदंगाकार कहा है।
  उसी शाश्वत, अनादि, अनन्त, परिमित, परिवृत, नीचे
  विस्तीर्ण, मध्य में संक्षिप्त, ऊपर विशाल, नीचे
  पल्यंकाकार, मध्य में उत्तमवज्राकार और ऊपर
  उर्ध्वमृदंगाकारसंस्थित लोक में अनन्त जीवघन उत्पन्न हो
  होकर नप्ट होते हैं और परित्त (नियत) असंख्य जीवघन
  भी उत्पन्न होकर विनय्ट होते हैं।

इसीलिए यह लोक, भूत, उत्पन्न, विगत और परिणत है। यह अजीवों से लोकित और अवलेकित होता है। जो लोकित-अवलोकित होता है उसी को लोक कहते हैं यह निश्चित है।

इस कारण से गांगेय ! ऐसा कहा जाता है कि-"नैरियक सत् नैरियकों में से उत्पन्न होते हैं असत् नैरियकों में से उत्पन्न नहीं होते हैं यावत् सत् वैमानिकों में से व्यवते हैं, असत् वैमानिकों में से नहीं व्यवते हैं।"

90*५.* भगवान् की स्वतः परतः जानने का प्र*ष*पण-

जिस सड़ (से नाहाअ) राय सड़ मार ! संघ .४५-९ .५ .४ १ ई िनार जिस सड़ (से नाह के उप) रायस ए ई िनार सड़ जिनार जिस सड़े सड़े सड़े सड़े निस्ता अप न्ये ई िनार जिस

हिम हफ्ट कपीर्र कुसल, ई किंड हफ्ट कपीर्र में एस फेर हैं किंड म्यूय से में किमीमर्ट स्प्राप्त हैं किंड हैं किंड हिम्म स्वाप्त से में किमीमर्ट

नकी ई छिक सिएं में एगक छकी ! र्हम .प्र हि म्हि मिछी हूँ प्रमाण डिम क्षेत्र हैं प्रमाण हें हैं ''

। है रिघफ़ हिम से मि किमीमर्घ

जानता हैं, पुनकर नहीं जानता हैं कि-"सत् नैरियक उसत्र होते हैं, असत् नैरियक उसत्र नहीं होते हैं यावत् सत् वैमानिकों में से व्यवते हैं असत् वैमानिकों में से नहीं व्यवते हैं?"

स्त्र (क्रिडोयम) तमी कि ाहड़ो केंप्रू नावाम किवर्क ! धर्माम .ट कि मुत्र (फ्रिडोयमरू) तमीरू अधि डे किड़े किनाण पि कि कि किड़े किड़े

(तरहों) उत्तर (तरहों मचदीम , तरहों पाड़ी उत्तर सिट्ट केमार मि कि छम्में कि तरहोदिस अहि आईडिस्ट हिस्से हैं कि इस्टेस्ट्रिस कि हैं।

रिट्यो सर (रब्यों क्रि.) में मेर (ह्व्यों) हिस्से

क्रिक्य स्वाचान् सर्वप्रयोग् के एस है एस स्वाच्या क्ष्म है।

क्षित्र है होश्डे प्रसिद्ध है होमाद्द कि छित्र हो मार्गिय छित्र है होस्ट है होश्डे होमाद्द है छाउन्हें

रिक्ष प्रित्मिक्त आर्थ हिमार कि (गिण्ट) विप्रमेक्त क्रिक्क 1ई हराई

मोप्र मनम प्रांथ माथ समस के (घटेस) मिक्सिक्स 1ई होई

र राउद्र मिम) एर्फामी सीट आहे माहे सा मिरायरण (समी द्रहार है। 1ई स्मिहे (स्डीर से रिप्रिसर

-3 ई स्थित हिन स्मेर्ड मिला में एस स्

ंपह संबंध में स्वयं जानता है। स्वयं संशे अपस्य है। स्वयं मुने ही जानता है मुनकर नहीं जानता है। हर-सर्व मेरोडक उस्स्य लेते हैं। सम्बंध निर्धाय उस्सा कही है। है बायने सम्बंधियों में से ब्ययंते हैं। इस्से बस्ति हो। में से की ब्यायने हैं।"

> 90५. भगवजी संजी-परजी वा जाणागा-पलवणं— प. दं. ९-२४. संयं भंते ! एतेवं जाणाह, उदाहु असयं, असोच्या एतेतं जाणह, उदाहु सोच्या—

"स्या नरड्या उचवज्जीत, के असओ नेरड्या उचवज्जीत जाव सओ वेमाणिया चयाँत, ने असओ केमाणिया चयाँत ?"

उ. गंगेया ! सयं एतेवं जाणामि नी असयं, असीच्या एतेवं जाणामि, नी सीच्या–

''सओ नेरड्या उववज्जीते, नो असओ नेरड्या उववज्जीत जाब सओ वेमाणिया चयीते, नो असओ वेमाणिया चयेति।''

- इम्ब्रह हिंग । ऐसं विचाइ - h

े त्रीया चाणीत ? हे नेवा ! केवली णं पुरिस्थमे णं मियं पि जाणह् (पास्ह) . ट आमयं पि जाणह् (पास्ह)।

हमी इंस्, इंड्रह, io रेस्ट, io फ्डीहम, iv फड़ीह हम शिलाई, अमियं पि जाए।

। किनकें इमाप द्यापाइ केवली , सव्यं पासइ केवली ।

सब्बरी जाणाह् केवली , सब्बरी पास्ह केवली।

सन्यकालं गाणाड् केवली , सन्यकालं पास्ड् केवली ।

तिककं इसाप वापाइ केवली, सब्दामांचे पासइ केवली।

। मिलीवर्क विभन्न हीवर, मिलीवर्क विपान हीवर

। इस्त्रीय के विस्तृ होता । सिन्धि के वित्र के सिन्धि ।

से तेणहुण गोपा ! एवं बुच्चहु-''सयं एतेचं जाणामि नो असयं, असोच्चा एतेवं आणामि,नो होच्चा-

संस्था में स्थान इस्टब्स में असओं नेस्ट्र्या सओं नेस्ट्र्या उत्पत्न्यांते, ने असओ इस्टब्सिस चर्याता, नेस्ट्रिस स्थान हे. इस्तु नेस्ट्रेस

#### 30६. चउवीसदंडएस् सयं उववज्जण परूवणं-

- प. दं. १. सयं भंते ! नेरइया नेरइएसु उववज्जंति, असयं नेरइया नेरइएसु उववज्जंति ?
- उ. गंगेया ! सयं नेरइया नेरइएसु उववज्जंति, नो असयं नेरइया नेरइएसु उववज्जंति।
- प. से कणहेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
   ''सयं नेरइया नेरइएसु उववज्जंति, नो असयं नेरइया नेरइएस् उववज्जंति?''
- 3. गंगेया ! कम्मोदएणं कम्मगरुयत्ताए कम्मभारियत्ताए कम्मगुरुसंभारियताए, असुभाणं कम्माणं उदएणं, असुभाणं कम्माणं विवागेणं, असुभाणं कम्माणं फङ्कियागेणं सयं नेरइया नेरइएसु उववञ्जंति, नो असयं नेरइया नेरइएसु उववञ्जंति,

से तेणहेणं गंगेया ! एवं वुच्चइ-

- ''सर्य नेरइया नेरइएसु उववज्जंति, नो असर्य नेरइया नेरइएस् उववज्जंति।''
- प. द. २. सयं भंते ! असुरकुमारा असुरकुमारेसु उन्नवन्नति, असयं असुरकुमारा असुरकुमारेसु उन्नवन्नति?
- गगेया ! सयं असुरकुमारा असुरकुमारेसु उववज्जति, भो असय अमुरकुमारा असुरकुमारेसु उववज्जति।
- प. से केम्ब्रेणं भते ! एवं बुच्चइ ''सय अमुरकुमारा असुरकुमारेसु उववज्जंति, नो अस्य असुरकुमारा असुरकुमारेसु उववज्जंति?''
- मंग्या ! कामोदएणं कम्मविगतीएं कम्मविसोहीए सम्मविगृद्वीए,

सुभाग कम्माग उदाएगं,

मुमाय हम्माय विद्यागेष,

५भाग हम्माण फरविवागेण सर्थ असुरकुमारा असुर हमारेम् ३ववल्यति,

र्वा अस्य अस्य कुमारा अस्यकृमारताए उचवन्जति। सः १०१५० रहायाः (१९४ वध्वद्यः-

ं मार्ग अनुराहुमासः असुराहुमा<mark>सेमु उ</mark>ववाजाति, नो अस्य असुराहुमास असुराहुमा<mark>सेम् उ</mark>ववाजाति।" चै २०३५ प्राणानाथीयम्बासा।

- प दे ६२ तर मह त्युक्षीर सदया पुक्षीय कादमनाम् २०१८ वि २०६४ वृक्षीय सदया पुक्षीय कादमनाम् २०१८ व
- अस्ति । मुक्के बकाइका । मुक्के बराइक्स्सुम् अस्ति । १०११ में पूर्ण बनाइका पुर्वी कराइक्स्सम् १००४ ।

# १०६. चौबीस दंडकों में स्वयं उत्पन्न होने का प्ररूपण-

- प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक, नैरियकों में स्वयं उत्पन्न होते हैं या अस्वयं उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गांगेय ! नैरियक, नैरियकों में स्वयं उत्पन्न होते हैं, अख्यं उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि—
  "नैरियक स्वयं नैरियकों में उत्पन्न होते हैं अस्वयं नैरियक नैरियकों में उत्पन्न नहीं होते हैं।"
- उ. गांगेय ! कर्मों के उदय से, कर्मों के भारीपन से, कर्मों के अत्यन्त गुरुत्व और भारीपन से, अशुभ कर्मों के उदय से, अशुभ कर्मों के विप्राक से तथा अशुभ कर्मों के फलोदय से नैरियक नैरियकों में स्वयं उत्पन्न होते हैं, अस्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं।

इस कारण से गांगेय ! ऐसा कहा जाता है कि -

''नैरियक नैरियकों में स्वयं उत्पन्न होते हैं, अस्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं।''

- प्र. दं. २. भंते ! असुरकुमार, असुरकुमारों में स्वयं उत्पन्न होते हैं या अस्वयं उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गांगेय ! असुरकुमार असुरकुमारों में स्वयं उत्पन्न होते हैं, अस्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. भन्ते ! िकस कारण से ऐसा कहा जाता है िक "असुरकुमार स्वयं असुरकुमारों में उत्पन्न होते हैं अस्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं ?"
- गांगेय ! कर्मों के उदय से, (अशुभ) कर्मों के अभाव से,
   कर्मों की विशोधि से, कर्मों की विशुद्धि से,

शुभ कर्मों के उदय से,

शुभ कर्मी के विपाक से,

शुभ कर्मों के फलोदय से असुरकुमार, असुरकुमारों में ख्यं उत्पन्न होते हैं, अस्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं।

इस कारण से गांगेय ! ऐसा कहा जाता है कि-

- ''अमुरकुमार स्वयं असुरकुमारी में उत्पन्न होते हैं अख़्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं।''
- दं. ३-११. इसी प्रकार स्तनितकुमारी पर्यन्त जानना चाहिए।
- प्र. दं. १२. भंते ! क्या पृथ्वीकायिक, पृथ्वीकायिकों में स्वयं उत्पन्न होते हे या अस्वयं उत्पन्न होते है ?
- गागेय ! पृथ्वीकायिक, पृथ्वीकायिकों में स्वय उत्पन्न होते हैं.
   अस्तय उत्पन्न नहीं होते हैं।
- मते ! दिस कारण से ऐसा कहा जाता दे-

,ई र्तिइ इफ्ट एस में रिक्ताक्षियु, क्यांकायियु'' अस्ययं उपन नहीं होत्र हिंग

इस कारण से गांगेय ! ऐसा कहा जाता है कि-''पृष्टीकायिक स्वयं पष्टीकायिकों में उत्पन्न होते हैं, अस्वयं उत्पन्न नहीं ही।''

1) हैं। १३-१९: इसी प्रकार मनुष्य पर्यन्त जानना बाहित। सं १२-१९: के में प्रमुध के प्रिंगमकुरमुख जाकार मिटा .४५-१९ .ई के किनीमड़े जिस कातिक्य, जानवा काहित शिवय में भी जानना बाहित।

णमः र्न प्राप्नस् प्रस्थाः (ज्ञान्द्रप र्क रिप्तन्द्रप न्ट्र) र्म व्रत मं पत्र र्क गेंद्रविष्ठ प्रस्थि द्विष्ठ रिक प्रविद्यम् मागण्य

क्षित प्रशास मानेत अनगार ने अमण भगवान् महावीर को तीन शार आदक्षिणा प्रदक्षिणा की, चन्दन नमस्कार किया मन्त्र

'सयं पुढविकाइया पुढविकाइयताए उववज्जीते, नो असयं पुढविकाइया पुढविकाइयताए उववज्जीते ?'' उ. गांगेया !कम्मोदएणं कम्मगुरुयताए, कम्मभारियताए,

कमगुरुसंभारियताए, सुभासुभाणं कमाणं उदएणं, सुभासुभाणं कमाणं विद्यागेणं, सुभासुभाणं कमाणं फलविद्यागेणं सयं पुद्यदेकाइया पुद्यदेकाइयताए उददञ्जात। पुद्यदेकाइया पुद्यदेकाइयताए उददञ्जात।

से तेणहुणं गंगेया ! एदं वृच्चह्-''सयं पुढविकाइया पुढविकाइयताए उववज्जाति, नो असयं पुढविकाइया पुढविकाइयताए उववज्जाति।

द. १३-२१. एवं जाव मणुस्सा। दं. २२-२४. वाणमंतर, जोद्दिय, वेमाणिया जहा असुरकुमारा।

त्राधितं च गं से गंगेदे अणगारे समणं भगदं महादीरे पच्चिभिजाणह् सब्दण्णू सब्दहिसी।

तए णं से गंगेवे अणगार समणं भगवं महावीर् तिस्युत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेड्, करेता वंदड् नमंसड्, वंदिता, नमंसित्ता एवं वयासी— इच्छामि णं भंते ! तुटमं अंतियं चाउज्जामाओ धम्माओ पंचमहव्यद्यं

प्रमाणयन् यहा कालासवेसियपन्तो तहेव भाणियन् जाव एवं जहा कालासवेसियपन्तो तहेव भाणियन् जाव भन्यदुक्खपहोणी। —निया. स. १. उ. २, स. ५२-५८

# ३०)६० दाउँथानदङ्ग्म् सयं उववञ्जण पह्नवणं-

- ३. ३. सय भते ! नेरइया नेरइएसु उववर्जाति, असयं नेरदया नेरइएसु उवयर्जाते ?
- गरेवा ! सद नेरइया नेरइएमु उववज्जीत, नो असयं नेरद्वा नेरइएम् उववज्जीत।
- मं क्रमपुंगं भते ! एवं बुट्यइ "मय मेर्या मेरउएसु उववज्जति, नो असयं नेरइया नेर्यास् उववज्जति ?"
- उ. गरण ! क्रम्मोदएणं कम्मगरुयताए कम्मभारियताए कम्मगुरुसभारियताए, असुभाणं कम्माणं उदएणं, असुभाणं कम्माणं विवागेणं, असुभाणं कम्माणं वर्णविवागेणं सुध नेर्डया नेर्यदुसु उववज्जति, नो अस्य नेर्यया नेर्यएसु उववज्जति,

में रेपहेम गरेवा ! एवं बुव्यंड-

ंगर मेरदया नेरदासु उच्चच्चति, नो असयं नेरइया नर्गस् उच्चच्चति।"

- प ६. २. मण भते ! अमुरकुमारा असुरकुमारेसु इ.६००५०, असर्थ अमुरकुमारा असुरकुमारेसु ६.६००५०
- १८०० वर्ष असुर हुमारा असुरकुमारेमु उववञ्जति,
   १८०० असुर हुमारा असुरकुमारेमु उववञ्जति।
- य व द्वारात्रमंत्रीम्य स्थादन

ंतर्भ अपूर्यकृषः असुरकुषारेषु उद्यवकाति, नो असर्ग असुरकृष्य असुरक्षारेष् उद्यवकाति?"

अस्ति । अस्मिद्यांच अस्मिद्यांचीम् अस्मिद्यांकीम् अस्मिद्यांकीम् ।

"我们是我们的"

- ्रेक्ट २००४ व व्यवस्थात् स्था असूरकुमास १९८१ (१८)
- त्रः । ४०, ४९, ५०० असूर द्वारमण्डः इदयमान्। १ १८, १८, १८, १८, १८, १८,
- अत्तिकृति स्टब्स्ट्रियाम्बर्दे । अद्यक्तिम् स्टिन्

   अतिकृति कृतिम् द्वाराम्बर्दे ।
   अतिकृति कृतिमान्द्रियाम्बर्दे ।

- १०६. चौबीस दंडकों में स्वयं उत्पन्न होने का प्ररूपण-
  - प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक, नैरियकों में स्वयं उत्पन्न होते हैं या अस्वयं उत्पन्न होते हैं ?
  - उ. गांगेय ! नैरियक, नैरियकों में स्वयं उत्पन्न होते हैं, अस्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं।
  - प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "नैरियक स्वयं नैरियकों में उत्पन्न होते हैं अस्वयं नैरियक नैरियकों में उत्पन्न नहीं होते हैं।"
  - उ. गांगेय ! कमों के उदय से, कमों के भारीपन से, कमों के अत्यन्त गुरुत्व और भारीपन से, अशुभ कमों के उदय से, अशुभ कमों के विपाक से तथा अशुभ कमों के फलोदय से नैरियक नैरियकों में स्वयं उत्पन्न होते हैं, अस्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं।

इस कारण से गांगेय ! ऐसा कहा जाता है कि -

- ''नेरियक नैरियकों में स्वयं उत्पन्न होते हैं, अस्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं।''
- प्र. दं. २. भंते ! असुरकुमार, असुरकुमारों में स्वयं उत्पन्न होते हैं या अस्वयं उत्पन्न होते हैं ?
- उ. गांगेय ! असुरकुमार असुरकुमारों में स्वयं उत्पन्न होते हैं, अस्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं।
- प्र. भन्ते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "असुरकुमार स्वयं असुरकुमारों में उत्पन्न होते हैं अस्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं?"
- उ. गांगेय ! कमीं के उदय से, (अशुभ) कमीं के अभाव से, कमीं की विशोधि से, कमीं की विशुद्धि से, शुभ कमीं के उदय से, शुभ कमीं के विपाक से, शुभ कमीं के फलोदय से असुरकुमार, असुरकुमारों में न्वर्ध उत्पन्न होते हैं. अस्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं!

्रम कारण से गांगेय ! ऐसा कहा जाता है कि-

- "अमुरुकृमार स्वयं अमुरुकृमारी में उत्पन्न होते है अस्त्य उत्पन्न नहीं होते है।"
- ३-७०, इसी प्रकार स्तिनतकुमारी पर्यन्त जानना बाहिए।
- प्र. ४. १२. भते ! त्या पृथ्वीकायिक, पृथ्वीकायिको में साप १९५ राउ है या असाय अपने होते हैं?
- अस्ति । पुरुष कारण हा, पुरुषो हारियहाँ में स्वयं प्रश्ना के हैं ।
   अस्ति । प्रश्ना सनी जातक।
- के अरोपात कारण संत्रासा स्टार्ट के तार है।

, इं र्वाइ स्फट फार में किमीक्यिए ,कपीक्यिए'' अस्पर्य उत्पन्न नहीं हो?''

स्म कारण से गांगेय ! ऐसा कहा जाता है कि-''पृष्टीकायिक खयं पष्टीकायिकों में उत्पन्न होते हैं, अख्यं उत्पन्न नहीं ही।''

[एडी. १३-१९. इसी प्रकार मनुष्य पर्यन्त जानना चाहित। संहर, ११-१९ के फिल प्रकार असुरकुमारों के विषय में कहा, के किमीमड़े उक्षि क्यितिक, उत्तर्भाव प्राक्त सिर्ध (एडी. भिनाना मिन्ना कि

णमः ने ग्राग्निस प्रतिम (ज्ञाप्टरण की ग्रिज्ञिन एट्ट) सि घत मि पन्न की विद्रञ्जेस जिल्ला होत्र कि ज्ञान्तिस माग्नाम

कि रिवात् मानाम प्रमण में भागवान् महावार् कि रिवार्ग मानाम् मानाम् क्षित्रे प्राप्ति । प्राप्ति राक्ष्यमम् नन्न (कि गान्धिया प्रविधात्रे । निवार्गि मानाम् । निवार्गि मानाम् ।

क्षार दूर प्रस्त १ में अगर राज्य होता है। भि से अगरिक पास चातुर्धास्त्रप धर्म से पंचमहाज्ञतस्त्र भि

में कार्ड्ड विक्रिक् के कारा सथर न्येष्ट एसए एसए एसि एडीप मनम्य नमम के आपन प्रपृक्षिकियानक निर्धिक में छि:ड्रेड्डिस प्राप्त क्रिक्डिडिस मिल्य प्राप्त हि:ड्रेडिस प्राप्त क्रिक्डिडिस प्राप्त प्राप्त प्रमुख्य स्थापन

''सयं पुढविकाइया पुढविकाइयताए उतवज्जीते, नो असयं पुढविकाइया पुढविकाइयताए उववज्जीते ?'' उ. गांगेथा !कम्मीदएणं कम्मगुरुयताए, कम्मभारियताए,

कम्मगुरसंभारियताए, सुभासुभाणं कमाणं उदएणं, सुभासुभाणं कमाणं विद्यागेणं, सुभासुभाणं कम्माणं फलिदागेणं सर्व पुढितकाइया पुढितकाइयताए उववज्जात। पुढितकाइया पुढितकाइयताए उववज्जात।

से तेणहुणं गंगेया ! एवं वृच्चड्-''सयं पुरविकाइया पुढविकाइयताए उपवज्जाति, नो असयं पुढविकाइया पुढविकाइयताए उपवज्जाति।

द. १३-२१. एवं जाव मणुस्सा। दं. २२-२४. वाणमंतर, जोद्रसिय, वेमाणिया जहा अपुरकुमारा।

रिविद्यम वाप्त स्वापार स्वापार स्वापा मगदं महावीरे पच्चिमजाणाड् सब्वण्या सब्दहिसी।

प्रिक्षम नेपान भागा भागा भागा भागा भागा भागा महाना हें इंडेंग क्षित्रक ,इरेक गिडीक्षम गिडीक्षा क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्ष

प्यमहव्यङ्घं एवं जहा कालासवेसियपत्ते तहेव भाणियव्यं जाव भव्यदुक्यप्रधि। —िविया. स. ९. र. २, स. ९२-५८

क्रम्स स्टब्स 


# Sieth letipolisa

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |

# शंदर्भ स्थल शूची

। के एक निर्मा गिरानार प्रिपृ रि लिक्ष नर-नर कठाए मादार्थ ,ई डिंग ाए दि दिप्रु कि पिष्यी तड़ीर कोहपु क कांठ्य किन्ट ई छल्लट निर्मी 

1 मिस्- इर्ष के फिल्लिक्य फिल्लाव्यु – ४६ . मु. , २७२९ . पु पु. १२६९, सू. १३-पंचीत्रय जीवी में हेश्याएँ। पु. १२६८, सू. १२–विकलिस्य जीवों में ठेशपूर्

प्. १२७६, पू. २५-अनन्तरोपपन्नक कृष्णलेश्यी एकेन्द्रियों के

क् फिर्र्सिक्र्य फिर्ह्हाप्पकु कह्ममाराम्परम-३९ .प्रु. ,३७८९ .प्रु 1244-24

1547-54 पु. १२७६, सु. २७-अनन्तराविगाढ़ाद कृष्णलश्यी एकोन्द्रयों के

पृ. १९७०, सू. १२८–सलेश्य क्रियावादी आदि जीवों का आयु ।एएन्रेप्त एक म्ठेट र्राप्ति छेड पु. १९५०, सू. ९४-लेश्या को अपेक्षा एकोन्स्यों में स्वामित्व

प्. १२७७, सू. ३०-कृष्णलेश्यी भवीसिद्धक एकोन्सयों के प्. १२७६, सू. ५८-निकालकार्या ए. १२७६ में अधित है। IBE

| ኃዜ ዜ- ኃዜ

। इम्पर-इम् कं फिर्रुक्रि प्. १२७७, प्. ३१-अनन्तरापपन्नकादि कृष्णलेखी भवासिद्धक

। इस्प-इस् र्क र्यः १२७८, सू. ३२-नारु-कापातलभ्या भवासिद्धक एकान्द्रपा

। इस्प-इस के छिरूनिकृ प्. १२७८, प्. ३४-रूणा-नील-कापीतलेश्यो अभवासिद्धक

पु. १२८०, पू. ३६-उसल पत्र आहि में जीवों की लेखाएँ।

िन्ने हुए अपि स्थापन कि कि विद्वार कि कि मु. १८०५, सृ. ३१-१तप्रभा पृथ्वी के नरकावास में

। गणमन्त्र । ते भिम्म के जिल्हिस जि पु. १५५७, सु. २०-कृष्ण-नील-कापीतलेश्यी एकेस्सिय जीवाँ

प्. १५७०-१५७२, स्. १४-१६-धुद्रकृतयुग्गादे की अपेक्षा

। १०४२ एक इंग्लिट के किछी र फिड़कारियक-लि-१००कु

रें हैं फ़िस्लीएं प्. ९५७७, सू. २२-कृतसुग्मादि एकिन्दिय कृष्णलेश्यो यावत्

र्त. १५८३, सू. २६-कृष्णलंश्या भवासिद्धक कृतयुग्म राशि म इिंगिताएट में एस्निक्य हाह मम्धुतम् अमेश कि सिराप्टर्न- मृ , ९८२१ . पृ

। झार मार पृ. १५८३, सृ. २६-नीललेश्यी भवितिद्धक कृतवुग्म राशि में

२५. सयत अध्ययन (पृ. ७८९-८४१)

नानुयोग-

पृ. १९८, सृ. २१-सवत आद जाव।

पृ. १८६, सृ. ९१-कालादेश की अपेक्षा संयत।

पु. २६५, सू. २-योवास दण्डक में संपत हार हारा

पु. ३८०, सू. २६–संयत आदि आहारक पा अनाहारक। | PHPKIHPK

प्. १९३५, सू. ९७-संयत-असंयत को अपेक्षा आठ कम

। फ्रिन का कि पिरोक्रू ।

पु. १७९३, सू. ३-संयत आदि जीव चरम या अचरम।

**२६. लच्या अध्ययन (पृ. ८४२-८९५)** 

नागुद्रोगी-

भाग २, पृ. ९०, सृ. २३१–छह लेखा।

नानुयोग-

ग्रिकप्र इस के माणग्रीप ाप्टरले−९ .प्रू. 02 .प्र

प्. ११६, पू. २१-सलेश्य-अलेश्य जीव।

र्य. ११९, सू. २१-कृष्णलेखी आदि जीव।

प्. १८५, स्. ९१-कालादेश की अपेक्षा लेख्या।

Holeb प्. १९९, पू. ९६-चीवीस दण्डको में कृष्णलेश्यी आदि की

पु. १८५, सू. ९८-चीवीस दण्डको में समान केश्या वाले।

पाइरहे में गिंग्ध ज्ञीतमधुमिधितर-000 . में ,४०९ . पु

Phrkihkk पु. १६४, सु. १-वोवीस दण्डक में लेखा हार हारा

पृ. ६८२, मू. १९७–अशुत्वा अवधिद्यानी में तीन लेखा।

पु. ६९५, सू. १९८-शुत्वा अवधिद्यानी में छह लेखा।

प्त. ३७९, सू. २६--सलेश्य आदि आहारक या अनाहारक। पु. ७००, सू. १२०-लेश्यी-अलेश्यी ज्ञानी है या अज्ञानी।

पु. १८७, सू. ३-छश्माति व लेख्यानुपातगति का स्वल्प।

पु. ८९०, सु. ६-पुलाक आदि सलेश्य है या अलेश्य।

प्. ८३२, पू. ७-सामायिक संयत आदि सलेश्य हे या अलेश्य।

पु. १९०५, सु. ३६-सलेश्य जीवी द्वारा पाप कमे बंधन।

पु. १२६६, सू. ११-५५-एकेन्स्य जीवों में लेखाएँ।

पृ. १५८३, सू. २६-कापोतलेश्यी भवसिद्धिक कृतयुग्म राशि में उत्पत्ति आदि।

पृ. १५८५, स्. २९-सलेक्य महायुग्म द्वीन्द्रियों में उत्पातादि वत्तीस द्वारों का प्ररूपण।

पृ. १६७६, सू. ५-कृष्णलेश्या आदि में जीव व जीवात्मा।

पृ. १७१३, सू. ३-सलेश्यी, कृष्णलेश्यी आदि चरम या अचरम।

पृ. १७७७, सू. २०-कृष्णलेश्या आदि में वर्णादि।

पृ. १६०३, सू. ३—नैरियकों में उत्पन्न होने वाले असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों की लेश्याएँ।

# २७. क्रिया अध्ययन (पृ. ८९६-९८४)

# धर्मकथानुयोग-

भाग १, खण्ड १, पृ. २४४, सू. ५८०–भरत राजा के रत्नों और महानिधियों की उत्पत्ति।

भाग १, खण्ड १, पृ. २५१, सू. ६ं0९-६१0-चक्रवर्ती के चौदह रत्न।

#### चरणानुयोग-

भाग १, पृ. ४८८, सू. ७४६-संवृत अणगार की क्रिया।

भाग २, पृ. ८९, सू. २३१-पाँच क्रिया।

भाग २, पृ. ९०, सू. २३१ - तेरह क्रिया स्थान।

भाग २, पृ. १८९, सू. ३७१-तेरह क्रिया स्थान ।

# द्रव्यानुयोग-

पृ. १९६, सू. ९८-चौवीस दण्डक में समान क्रिया।

पृ. ८५९, सू. २१-सलेश्य चौबीस दण्डकों में सभी समान क्रिया वाले नहीं।

पृ. १२०२, **स्. ३६**—उत्पल पत्र आदि के जीव सक्रिय या अक्रिय।

पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुग्म एकेन्द्रिय क्रिया युक्त।

# २९. वेद अध्ययन (पृ. १०४०-१०६७)

# द्रव्यानुयोग-

पृ. ९१, सू. २-वेद परिणाम के तीन प्रकार।

पृ. ११६, सू. २१-सवेदक-अवेदक जीव।

पृ. ११७, सू. २१-स्त्रीवेदक आदि जीव।

पृ. १२६, स्. ३४-स्त्रीवेदी आदि जीव।

पृ. १८७, सू. ९१-कालादेश की अपेक्षा वेद।

पु. २६७, सू. २-चौवीस दण्डक में वेद द्वार द्वारा प्रथमाप्रथमत्व।

पृ. ३८१-३८२, सू. २६-सवेदी आदि आहारक या अनाहारक।

पृ. ६९२, सू. १९७-अशुत्वा अविधज्ञानी में वेद।

पृ. ६९५, सू. ११८-थुत्वा अवधिज्ञानी में वेद।

पृ. ५१०, सू. १२०-सवेदक-अवेदक जीव ज्ञानी है या अज्ञानी।

पृ. १९७, सु. ६–पुलाक आदि संवेदक या अवेदक।

पृ. ८१९, सू. ७-सामायिक संयत आदि सवेदक या अवेदक।

पृ. १२८२, सू. ३६-उत्पल पत्र आदि नपुंसकवेदी।

पृ. १४७५, सू. ३१-रत्नप्रभा आदि नरकावासों में स्त्रीवेदक की उत्पत्ति और उद्वर्तन।

पृ. १४७५, सू. ३१-रत्नप्रभा आदि नरकावासीं में पुरुपवेदक की उत्पत्ति और उद्वर्तन।

पृ. १४७६, सू. ३१-रलप्रभा आदि नरकावासों में नपुंसकवेदक की उत्पत्ति और उद्वर्तन।

पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुग्म एकेन्द्रिय नपुंसकवेद वाले हैं।

पृ. १५७८, सू. २२–कृतयुग्म एकेन्द्रिय नपुंसकवेद आदि वंधक हैं।

पृ. ११०७, सू. ३६-सवेदक-अवेदक द्वारा पाप कर्म वंधन।

पृ. ११३५, सू. ७९-स्त्री पुरुप नपुंसक की अपेक्षा आठ कर्मों का वंध।

पृ. ११७२, सू. १२८—सवेदी आदि में क्रियावादी आदि जीवों द्वारा आयु-वंध का प्ररूपण।

पृ. १७१४, सू. ३–सवेदक-अवेदक स्त्रीवेद आदि चरम या अचरम।

पृ. १६०४, सू. ३–नैरियकों में उत्पन्न होने वाले असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीव नपुंसकवेदी।

# ३०. कषाय अध्ययन (पृ. १०६८-१०७५)

# धर्मकथानुयोग-

भाग १, खण्ड १, पृ. १५४, सू. ३९१–चार कषाय वर्णन।

# चरणानुयोग-

भाग २, पृ. ८८, सू. २३१-चार कषाय।

भाग २, पृ. १०३, सू. २५८-कषाय प्रत्याख्यान का फल।

भाग २, पृ. १९०, सू. ३७५-कषाय निषेध।

भाग २, पृ. १९१, सू. ३७६ – कषायों की अग्नि की उपमा।

भाग २, पृ. १९३, सू. ३८३-३८६ – कषाय विजय फल।

भाग २, पृ. १९१, सू. ३७७–आठ प्रकार के मद।

भाग २, पृ. २७६, सू. ५७२–कषाय प्रतिसंलीनता के चार प्रकार।

भाग २, पृ. ४०३, सू. ८०७-कषायों को कृश करने का पराक्रम।

भाग १, पृ. ४५२, सू. ६९८ - कषाय कलुषित भाव को वहाते हैं।

# द्रव्यानुयोग--पृ. ९०, सू. २--कषाय परिणाम के चार प्रकार।

पृ. ११६, सू. २१–सकषायी-अकषायी जीव।

पृ. ११७, सू. २१-क्रोधकषायी आदि जीव।

पृ. १८६, सू. ९१–कालादेश की अपेक्षा कषाय।

पृ. २६६, सू. २–चौवीस दण्डक में कपाय द्वार द्वारा प्रयमाप्रथमत्व।

रिफ्रिस्सि के छोड़ मिक के रेगड़ निम्निष्ट क निएक निर्माठ-४४३ . मु , ०३६ . पु , र स्पम् , र गिर्म

# -ार्गियुगानार्गाः

-ानिवृत्ताण्डा

पु. १४, यू. ३० (४) न्योव का मोहनीय क प्रेसना। पु. १४, यु. ३० (२)-जोव का पाप कमे बोधना।

किता में अकता इ इंदे मेर कांधीयोग्डे के तिर्मात-४४६ . मु. १४९ . पू. १ ताम

। हुई कि इंह मग १, पु. २४४, सु. ३४५-छह जीव निकायों की हिंसा कर्म

भाग २, प्. १०६, सू. २७०-अशुभ दीवीयु वंध के काएग। भाग २, प्. १०६, स्. २६९-दोघोयु वंध के कारण। गिराक के घंट हाम्जर-८३४. मू. ३०१. पु. १ गिर्म भाग २, पु. ८८, सु. २३१-राग-द्वय वंधन।

मार ३, पृ. १८५, पू. ३७०-महामोहनीय कर्म बाँधने के तीस भाग २, प्. १०७, सू. २७१-शुभ दीवितु वंध के कारणा

IBPF णरकही क मिक कधीरमांम-९३६. मू. १८१. पृ. १ गाम -। निष्ठि

भिक र्हाट रिक भाग २, प्. १२९, स्. २२०-२२१-दुरुभ गोध मुलभ गोध भिक्स)प्र ए. ४०४. पू. ८०८-वंधन से मुक्त होने का पराक्रम। भाग २, प्. ४०२, सू. ८०६-कम भेदन में पराक्रम।

# –ार्गभिनाम्ब

ए. ८९९, पू. ६-पुलक मार कि जीए फालपू-इ. फू. १९८. पु 1 '8 : में ए. १२ . पूर का कि ज्ञाह कालपू- वे . प्रे पृ. १९५, पू. ९८-चीबीस दण्डक में समान आयु। पु. १९८, मू. १८-चोबीस दण्डक में समान कमी

। एकं ति कि विद्या पृ. ८३३, मृ. ७-सामायिक संयत आदि में कितनी कर्म ए. ९९२, मु. ६-पुराक कालक ने मिल कालक है। इ. १९८ . ह

**। म्हितिया का वेदन**। मु. ८३३, यू. ७-सामायेक संयत आहे में कितनी कम

पू. ८५८, यू. २९-सलेश्य चीवींव दण्डलों में सभी समी समा कम । गण्मीइट कि फिरीकुर मेक िकती में शार कांम कांमाम-थ पूर , इंड > .पृ

पू. ८५८, पू. २9-सकेश्य चोवीस दण्डकों में सभी समान आयु विहिम् रुप्त

। एक कि कि कि पू. ९२६, सू. ४३-जीव चीवीस स्पडको में क्रियाओं द्वारा कर्म ।हिम् क्राइ

> प्र. ६९५, सू. १९८-धुत्वा अवविधानो में कपाय। पु. ६९३, मु. १९७-अधुव्या अविधानी में कपाय। पु. ३८०, मू. ३६-सकपावी आदि आहारक या असाराका

पु. ७८३, मू. १७७-स्त्राय आय आर। मु , ७९७, मु, १२०-सकपायी-अध्वादी जीव जानी हें या

Hibih प्र ८३७, स्. ७-सामाचिक संवत आदि सकपाया या पु. ८०%, सू. ६-पुराक गादि सकपायी या अकपायी।

पू. १९२९, पू. ७१-क्रीयादि कपायवशात जीवों के फर्म वंघादि । एमलप्त कि हिस्मित्य कि मान पु. ९,२,०, सू. ४५-कपाय-अकपाय भाव में स्थित संवृत

निनेव्हें आर होते हैं कि कि कि कि कि कि कि पि। १५, मू. ३१-१५, मू. वर्षाया आधि मरकावासों में अधि कपायी पू. १२८२, यू. ७६–उत्परु पत्र के जीव में कपाय।

ए. १००१. मू. २३-अनेथाद चार स्थाना द्वारा आर कम् निन्धु । क्रामक पु. १५७८, सू. २२-कृतवुग्म एकान्द्रव क्राध कपाया यावत्

15kk पु. १०९४, पू. २४-कपाय वेदनीय नोकपाय वेदनीय के

। एएम्र एक इंग्रे हुए । एड । । । । प्. १९७२, सू. १२९-सकपायी-अकपायी आहि में कियावादी पु. १९०७, सु. ३६-सकपाया-अकपाया द्वारा पाप कम वधन।

पू. १६७८, चू. ७-कवावात्मा का अन्य आत्माओं के साथ

रे. १६८७, स्. १०-कपाय समुद्धात का वणन। पु. १७९३, सु. ३-सकपायी आदि चरम या अचरम।

। प्राप्तक प्राष्ट्र में किनीविध्रज्ञी पु. १६०४, सू. ३-नेरिपिकों में उसत्र होने वाले तियेच र. १७००, मू. १७-कपाय समुद्धात का विस्तार से वर्णनी

# ३१. कमे अध्ययन (पृ. १०७६-१२९७)

माम ९, खण्ड ९, पु. ४६, तु. १४८-वीस तीर्थकर नाम

भीग २, लण्ड २, पु. २४०, यू. ४६२-भोगी में कम का संचय मिर्माग्रह कि मिक हिए । माम 9, खण्ड 9, पृ. ९५०, सृ. ३७२-नौ जीवो हारा तीथकर

माग २, खण्ड २, प्. ३५९, सू. ६४२-पाप कम फल निवयक

भाग २, लण्ड २, पृ. ३६०, सृ. ६४३-कल्याण कर्म के निषय 1) मिनिइए के किशिर

.\_ IZETESK

—ागिकृताश्व

पृ. ८७४, स्. ३५-लेश्याओं की अपेक्षा चौबीस दण्डकों में अल्प-महाकर्मत्व।

पृ. ९२७, सू. ४४–जीव चौबीस दण्डकों में आठ कर्म बाँधने पर क्रियाओं का प्ररूपण।

पृ. ८७८, सू. ३९—अणगार द्वारा स्व-पर कर्म लेश्या का जानना-देखना।

पृ. १२७९, स्. ३६-उत्पल पत्र के जीव ज्ञानावरणादि कर्म के वंधक, वेदक, उदर, उदीरण।

पृ. ६९३, सू. :१-अश्रुत्वा अवधिज्ञानी की आयु।

पृ. ६९५, सू. : १८-श्रुत्वा अवधिज्ञानी की आयु।

पृ. १२८२, सू. ३६–उत्पल पत्र आदि के जीव सप्तविध बंधक या अष्टविध वंधक।

पृ. १२८२, सू. ३६-उत्पल पत्र आदि के जीव नपुंसकवेद बंधक।

पृ. १३८१, सू. १०७-क्षेत्रकाल की अपेक्षा मनुष्यों की आयु।

पृ. १४८५, सू. ४२-चौबीस दण्डक में आत्म कर्म परकर्म।

पृ. १५७७, सू. २२-कृतयुग्मादि एकेन्द्रिय ज्ञानावरणीय कर्म के वन्धक, वेदक, उदय वाले उदीरक हैं।

पृ. १५७७, स्. २२—कृतयुग्म एकेन्द्रिय सात या आठ कर्म प्रकृति वंधक।

पृ. १६७६, सू. ५–ज्ञानावरणीय आदि जाठ आत्मा में जीव व जीवात्मा।

पृ. १७७७, सू. २०-आठ कर्मों में वर्णादि।

पृ. १८८५, सू. १२६-ज्ञानावरणीय आदि कार्मण शरीर, प्रयोग वंध किस कर्म के उदय से।

पृ. १८२९, सू. ६०-पुद्गल के द्रव्य स्थान आदि आयुष्यों का अल्पवहुत्व।

# ३२. वेदना अध्ययन (पृ. १२१८-१२४०)

# द्रव्यानुयोग-

पृ. १९५, सू. ९८-चौबीस दण्डक में समान वेदना।

पृ. ८५९, सू. २१-सलेश्य चौवीस दण्डकों में सभी समान वेदना वाले नहीं।

पृ. ९३८, सू. ५२-क्रिया वेदना में पूर्वापरत्व का प्ररूपण।

पृ. ९९४, सू. १६-नरक वेदनाओं का स्वरूप।

पृ. १६०४, स्. ३–नैरियकों में उत्पन्न होने वाले असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीव सातावेदक या असातावेदक।

# ३३. गति अध्ययन (पृ. १२४१-१२५१)

# द्रव्यानुयोग-

पृ. ७, सू. ४-चार गतियों के नाम।

पृ. ९०, सू. २-जीव गीत परिणाम के चार प्रकार।

पृ. ९४, सू. ४–अजीव गति परिणाम के तीन प्रकार।

पृ. ११८, सू. २१-नैरियक आदि पाँच प्रकार के जीव।

पु. १९९, सू. २१-नैरियक आदि आढ प्रकार के जीव।

पृ. १२०, सू. २१-प्रथम समय नैरियक आदि नौ प्रकार के जीव।

पृ. ३५१, सू. २-चारों गतियों के आहार।

पृ. ४९१, सू. १७–चार गतियों में वाह्याभ्यन्तर विवक्षा से शरीरों के भेद।

पृ. ७००, सू. १२०-चारों गतियों के जीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी।

पृ. ८०५, सू. ६-पुलाक आदि की गति।

पृ. ८२७, सू. ७-सामायिक संयत आदि की गति।

पृ. १२१, सू. २१-प्रथम समय नैरियकादि दस प्रकार के जीव।

पृ. १३०, सू. ४२-नैरियक आदि सात प्रकार के जीव।

पृ. १३०, सू. ४०-प्रथम समय नैरियक आदि आठ प्रकार के जीव।

पृ. ५५७, सू. ८-नैरयिकादि क्षेत्रोपपात गति का वर्णन।

पृ. ५५९, सू. १२-चार गतियों में दर्शनोपयोग का प्ररूपण।

पृ. १६७६, सू. ५-नारक आदि गतियों में जीव व जीवात्मा।

पृ. १७०९, सू. २-नैरियक आदि चरम या अचरम।

पृ. १७१२, स्ू. ३—नैरियक आदि नैरियकाभाव की अपेक्षा चरम या अचरम।

# ३४. नरक गाते अध्ययन (पृ. १२५२-१२५८) धर्मकथानुयोग-

भाग १, खण्ड २, पृ. २५२, सू. ४७८-नरक दुःख वर्णन।

# द्रव्यानुयोग-

पृ. ७, सू. ४-नरकों के नाम।

पृ. १३, सू. १४-नरक पृथ्वियों में अवगाढ़-अनवगाढ़।

पृ. १३, सू. १४-ईषद्भाग्भारा पृथ्वियों में अवगाढ़-अनवगाढ़।

पृ. १५२, सू. ६६-नैर येक जीवों के भेद।

पृ. ९९४, सू. १५-नरकों का परिचय।

पृ. १९००, स्. २८-नैरियक की अपेक्षा बँधने वाली नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ।

पृ. १२२५, सू. ८-नैरियकों में दस प्रकार की वेदनाएँ।

पृ. १२२५, स्. ९-नैरियकों की उष्ण-शीत वेदना का प्ररूपण।

पृ. १२२८, सू. १०-नैरियकों की भूख प्यास की वेदना का प्ररूपण।

पृ. १२२८, सू. ११–नैरियकों को नरकपालों द्वारा कृत वेदनाओं का प्ररूपण।

पृ. १२४२, सू. ५-गर्भगत जीव के नरक में उत्पत्ति के कारण।

पृ. १०९९, सू. २८—नैरियकों की अपेक्षा वँधने वाली नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ।

# ३५. तिर्यञ्च गति अध्ययन (पृ. १२५९-१२९५) द्रव्यानुयोग-

पृ. ७, सू. ४-तिर्यञ्च गति के भेद-प्रभेद।

#### 5-5गर्डेडिंगि

1 निर्म कि छि: ह के किनीिक विषयित अप . प्र प्. १५०८, मू. ७४- तिर्धन्ययोगिक के नरक में उतारा ए. ३५,४६, द्व. *१७. १७ - विचनवार्याक्रम कराहरू* 15दि के किनीफिज्येती-धर् . प्रू. ९४९ . पृ

# ३६. मनुष्य गति अध्ययन (पृ. १२९६-१३८१)

भित्र १, यु. ४८, सू. ६६-माता-पितादि का प्रसुपकार दुप्कर -ागिम्गाण्य

। अक्ष के मिन्म-१३ . मु. १३१ . पु

प्. १५००, सू. ७०-उत्तरकुर के मनुष्या के उत्पात।

पु. १५२९, मू. ९९-मनुष्य प्रवंशनक।

171कर जाम के मार कि म्यानम-४ . में , ९४२९ . पु

ए १५३५९ में मिल्यों में कुत्युग्मादि का प्रह्मपा

पु. ४९९, सू. १८-मनुष्यों के दुःखों का वर्णनी

पु. १०३६, सू. ५७-लभग्रस्त मनुष्ता

<u> माण्यस कि कीवृत कृष्टी में किंड- दृह के स्ट्रिक्ट</u>

प्. ८७८, मू. ४०-लेख्यायुक्त हेवों को जानना-देखना।

म १८६७ मु १२३-अण्गार द्वारा देकिय समुद्धात से

ं। क्तीद्र ११ - ४९ . मु ,४४४ . मु

ए. १३, यु. १४-सीधमीदि देवलोकों में अवगाढ़-अनवगाढ़।

पु. १८६, मू. १९८-विजयहार के प्रासादावतंसक में चार

भाग २, एपड ६, पृ. १२, सृ. २०-देवेन्द्र देवराज शक

15t के फिर्ड कार्याक्रीकी-ex . पु. 45 . पु , में हणा , 5 माम

मार्ग 9, लण्ड 9, प्र. ७-९२, स्. २९-३२-७पन

३७. देव गति अध्ययन (पृ. १३८२-१४३१)

समवहत देवादि का जानना-देखना।

-गिपिटीगिन्

। हर्ड के ग्राकर

गणितानुयोग-

-ागमिनाधकमा

। जाकार क किई-९७ . मु. १९७१ . पु

। इस्प-इम र्क तीर वर्ड-४ . मृ .१ . पु

। क्रिमडिस कि काणींक छ।उ उमह ऋरिस

विशाकुमारियां द्वारा कृत जन्म महोत्सव।

पुवासत्रत्व।

म एक के जीताम क किंदी कम-४७ मू ,३०४९ पृ

पु. १५०८, सू. ८०-हु:शिल-मु:शिल मनुष्पा का उताता

। प्राकार के म्यहम-४ . मू . १ . प्र

प्रदानितान्।

lhah

क्रमानिक-क्रमीनिक के प्रकार प्रकार अधानिक-अधानिक

। रिक्तिया

।।एमल्पर ।तः

। त्रीष्टर में किंग शीह कई क्लेगी कार

िनिफिट में कर्रान

नाग्धनानुयोग-

अरि खवन।

1 PSPHFIR

1 FSPHDIK

1 मिष्टिर

उसाद।

। फिर्हासु रा<del>त</del>्र

कि किलाइंगि-366-468 मुं, भथ-इथ पुं, में इणम् , र गामि

कि लाड ४, पु. ३९४, सु. ३३७–उदायी हस्तीराज की

तीफर कि रूर्ड नाहड़े-४७२ . मु. १९९ . पु. १ डणा , ९ ागाय

प्. १९७७, सू. १३६-देव का व्यवन के पश्चात् भवायु का

ए. १५०७, मू. ७७-वैमानिक हेर्वो कमन्त्र वार पूर्वोत्पन्नल।

प्. १५०१, स्. ७९ -महिधिक देव की नाग-माण या वृक्ष के लप

प्. १९७७, स्. १३६-देव का व्यवन के पश्चात् भवायु का

ए. ९०*९९, मू.* २८–देने कि मेर हिंदि निर्म हो है

पु. ५४२, सू. २५–देव आक्कि कि कि उस-उस समय में एक योग

पृ. १४९९, पू. ६८-असंयत भव्य दव्य देव का देवलोक में

पु. ५३४, सु. ३०-१वाया कि रूक्त्र-१४, मु

। एराक र्क जीफर में घर्ड कषीक्रीकी-१३ . प्र. १००० . पु

ए. ९४२, सू. ५ मार्गेश कार हा हा हा हा हा हा है (५४५ है)

ए. ९४२, मू. ५- मार्गरात जीव रहे कि कि जिल्हा में

ए. १५३०, मू. १०१-वि प्रवेशनका

ए. १०६२, सू. १२–१९ पु. १५ ११ ए

र्व. १४९९, स्. ६३-माव देव का उद्वर्तन।

र्य. १४९७, स्. ६२-भाव देव का उपपात।

र्य. १४९९, स्. ६६-देवाधि देव का उद्वर्तन।

पु. १४९७, सु. ६१-देवाधि देव का उपपात। यु. १४९८, सु. ६५-धमे देव का उद्वर्तनी

पृ. १४९७, सृ. ६०-धमे देव का उपपाती

पृ. १४९८, प्. ६४-नर देव का उद्वर्तन।

पु. १४९६, सू. ५९-नर देव का उपपात।

पृ. १४९८, सु. ६३-भय दव्य देव का उद्वर्तना

तु. १४९*६, सू. ५८-भ*व्य द्रव्य देव का उपपात।

लाकप्रक्ष क् रिदीमक क्तम्स छात्र किई-इथर .प्रु. ४९९९ .पु

पु. १०३६, सु. ५७-लोभगस्त देव।

णिमिन्र कि निक्रमी र्रीकि निमिष्ट मे

(५६५१-५६४१ . पृ) निधायः तीक्षक . ५६

ए. १०१९, मू. २८-४न कि फेपिशा वेंधने निष्ठ कि मेर

भाग २, खण्ड ६, पृ. ५०, सू. १०३–धन्य की सौधर्म कल्प में उत्पत्ति।

भाग २, खण्ड ६, पृ. ९३, सू. २०२—मृगापुत्र की नरक तिर्यञ्च मनुष्य आदि भवों में उत्पत्ति।

# गणितानुयोग-

पृ. १४, स्. ३० (१)-जीव का मरना उत्पन्न होना।

पृ. ३७३, सू. ७४९-कालोद समुद्र व पुष्करवर द्वीप के जीवों की एक दूसरे में उत्पत्ति।

# द्रव्यानुयोग-

पृ. ८७०, सू. ३०-अणगार का लेक्यानुसार उपपात का प्ररूपण।

पृ. ८७२, सू. ३२-सलेश्य चौबीस दण्डकों द्वारा उत्पाद उद्वर्तन।

पृ. १२६७, सू. ११-एकेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति।

पृ. १२६८, सू. **१२**-विकलेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति।

पृ. १२६९, सु. १३-पंचेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति।

पृ. १२६७, सू. ११-एकेन्द्रिय जीवों के मरण।

पृ. १२६८, सू. १२-विकलेन्द्रिय जीवों के मरण।

पृ. १२६९, सू. १३-पंचेन्द्रिय जीवों के मरण।

पृ. १२७९, सू. ३६-उत्पल पत्र वाले जीव की उत्पत्ति।

पृ. १२८३, सू. ३६-उत्पल पत्र वाले जीव की गति-आगति।

् पृ. १२८४, सू. ३६—उत्पल पत्र के जीव मरकर कहाँ जाते कहाँ उत्पन्न होते।

पृ. १३८०, सू. १०५-एकोरूक द्वीप के मनुष्यों की देवलोक में उत्पत्ति।

पृ. १५७६, स्. २२-कृतयुग्म एकेन्द्रिय जीव की उत्पत्ति।

पृ. १५७६, सू. २२ — कृतर्भ्य एकेन्द्रिय जीव एक समय में कितने।

पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुगः एकेन्द्रिय का जन्म-मरण।

पृ. १५८४, सू. २७-सोलह ्रन्द्रिय महायुग्मों में उत्पत्ति।

पृ. ११४४, सू. ८४-उत्पत्ति की अपशा एकेन्द्रियों में कर्म वंध का प्ररूपण।

पृ. १९०६, सू. ३४-छहों दिशाओं में जीवों की गति-आगति।

पृ. १६०२, सू. २-गति की अपेक्षा नैरियकों के उपपात का प्ररूपण।

पृ. १६०३, सू. ३–नैरियकों ने उत्पन्न होने वाले पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों में उपपात का प्ररूपण।<sup>२</sup>

पृ. १६०४, सू. ३—नैरयिको ने उत्पन्न होने वाले पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों की गति-कागति।<sup>३</sup>



१. १८३६ से १५९९ में वत्तीस द्वारों का विस्तृत वर्णन है। एकेन्द्रिय के द्वारों का उल्लेख वक्कीत आदि सभी अध्ययनों में किया है उसी प्रकार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञी पंचेन्द्रिय का वर्णन प्रथम समयादि सलेश्य, भविसिद्धिक, अभविसिद्धिक आदि के महायुग्म त्र्योज, द्वापर युग्म, कल्योज के रूप में जानना चाहिए।
ने सीय हो ने उत्तय होने वाले उपरोक्त वीस द्वागें के समान ही चौवीस दण्डकों में वीस द्वारों का पू. १६०२ से १६७३ तक विस्तृत वर्णन है।

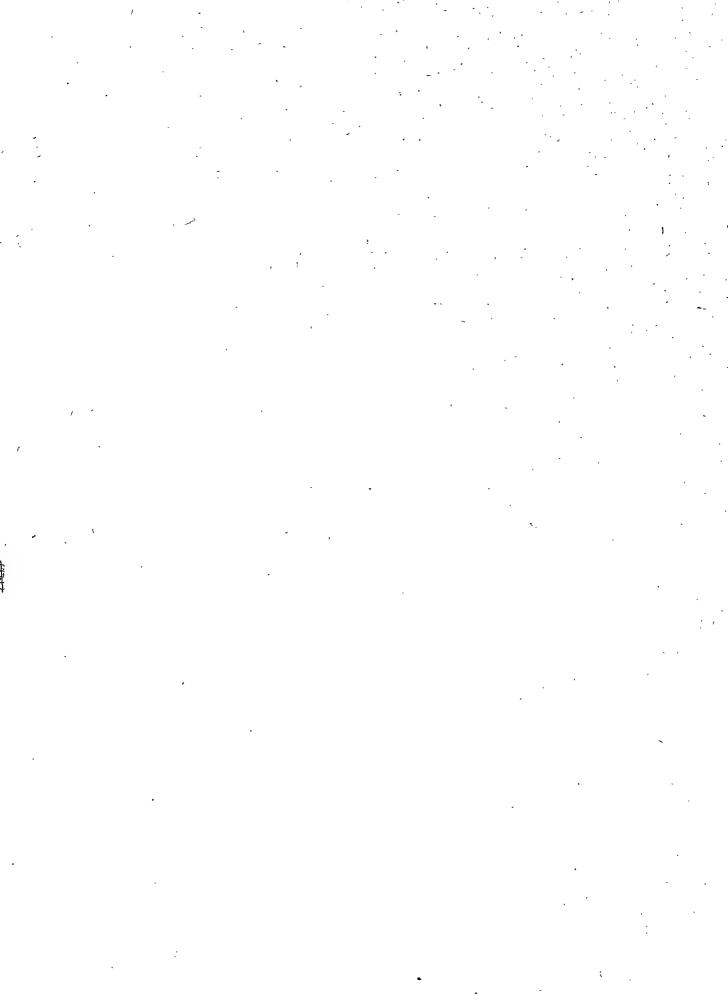

- २७. सोहम्मे कप्पे देवपुरिसा संखेज्जगुणा,
- २८. भवणवासिदेवपुरिसा असंखेज्जगुणा,
- २९. खहयरतिरिक्खजोणिय पुरिसा असंखेज्जगुणा,
- ३०. यलयरतिरिक्खजोणिय-पुरिसा संखेज्जगुणा,
- ३१. जलयरतिरिक्खजोणिय-पुरिसा संखेज्जगुणा,
- ३२. वाणमंतरदेव-पुरिसा संखेज्जगुणा,
- ३३. जोइसियदेव-पुरिसा संखेज्जगुणा।

–जीवा. प. २, सु. ५६ (१-२)

# (ग) नपुंसगाणं अप्पवहृत्तं-

- प. (१) एएसि णं भंते ! १. णेरइय-नपुंसगाणं, २. तिरिक्ख-जोणिय-नपुंसगाणं, ३. मणुस्स-नपुंसगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा मणुरस-नपुंसगा,
  - २. नेरइय-नपुंसगा असंखेज्जगुणा,
  - ३. तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा अणंतगुणा।
- प. (२) एएसि णं भंते ! नेरइय-नपुंसगाणं रयणपहापुढिव णेरइय-नपुंसगाणं जाव अहेसत्तमपुढिवणेरइय-नपुंसगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा अहेसत्तमपुढिवनेरइय- नपुंसगा,
  - २-६. छट्ठपुढविणेरइय-नपुंसगा असंखेज्जगुणा जाव दोव्वपुढविणेरइय-नपुंसगा असंखेज्जगुणा,
  - इमीसे रयणपभाए पुढवीए णेरइय-नपुंसगा असंखेळागुणा।
- प. (३) एएसि णं भंते ! तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं, एगिदिय- तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं, पुढिविकाइय-एगिदिय- तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं जाव अप्र्यास्सङ्काइय- एगिदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं, वेइदिय-तेइदिय- चउरिदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं, पंचे दिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं-जलयराणं, वर्ष्यगणं, खह्यराणं य क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा जाव विसंसाहिया वा ?
- उ. रोगमा १ ५. सब्बत्योवा खह्यर-तिरिक्खजोणिय-नपुरागा,
  - · य ध्यरनंतरियसजोशिय-नपुंसगा संखेरजगुणा,
  - ४ ४४४४ मिरक्सजीणिय-नपुंत्रमा संक्रेज्जमुणा,
  - र अर्थरिय विरिन्तर नेशिय-नेषुमगा विसेसाहिया,
  - · १,१२० वर्षे स्टालेवेशय-नपुरागा विसेसाहिया,
  - न्दीर स्थित्यस्थीयय नपुस्ता विसेसाहिया,
     न्दार एमदिय-निरिक्ष जोणिय-नपुस्ता
  - ्रा ११०६ वर्षे १ एर्डिंग्ड्स विकास सोर्डिंग्य-लयुमसा १९७० वर्ष

- २७. (उनसे) सौधर्मकल्प के देव-पुरुष संख्यातगुणे हैं,
- २८. (उनसे) भवनवासी देवपुरुष असंख्यातगुणे हैं,
- २९. (उनसे) खेचर तिर्यग्योनिक पुरुष असंख्यातगुणे हैं,
- ३०. (उनसे) स्थलचर तिर्यग्योनिक पुरुष संख्यातगुणे हैं,
- ३१. (उनसे) जलचर तिर्यग्योनिक पुरुष संख्यातगुणे हैं,
- ३२. (उनसे) वाणव्यंतर देव-पुरुष संख्यातगुणे हैं,
- ३३. (उनसे) ज्योतिष्क देवपुरुष संख्यातगुणे हैं,

# (ग) नपुंसकों का अल्पबहुत्व-

- प्र. (१) भंते ! इन १. नैरियक नपुंसकों, २. तिर्यग्योनिक नपुंसके और ३. मनुष्य नपुंसकों में से कौन किनसे अल यावत् विशेषाधिक हैं?
- उ. गौतम ! १. सबसे अल्प मनुष्य-नपुंसक हैं,
  - २. (उनसे) नैरयिक-नपुंसक असंख्यातगुणे हैं,
  - ३. (उनसे) तिर्यग्योनिक-नपुंसक अनन्तगुणे हैं,
- प्र. (२) भंते ! इन नैरियक-नपुंसकों में से रलप्रभा-पृथ्वी वे नैरियक-नपुंसकों यावत् अधःसप्तम पृथ्वी के नैरियक नपुंसकों में से कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?
- उ. गौतम ! १. अधःसप्तम पृथ्वी के नैरियक-नपुंसक सवरे अल्प हैं,
  - २.६ (उनसे) छठी पृथ्वी के नैरियक-नपुंसक असंख्यातगुणे हैं, यावत् दूसरी पृथ्वी के नैरियक-नपुंसक असंख्यातगुणे हैं, ७. (उनसे) इस रत्नप्रभा-पृथ्वी के नैरियक-नपुंसक
  - असंख्यातगुणे हैं।
- प्र. (३) भंते ! तिर्यग्योनिक नपुंसकों में एकेन्द्रिय तिर्यचयोनिक नपुंसक, पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक याक वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक, द्वीद्रिय तीर्यग्योनिक नपुंसक, पंचीद्रिय तीर्यग्योनिक नपुंसक, पंचीद्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक, पंचीद्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसकों के जलचर स्थलचर खेचरों में से कौन-किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं ?
- उ. गीतम ! १. खेचर तिर्यग्योनिक-नपुंसक सवसे अल्प हैं,
  - २. (उनसे) स्थलचर तिर्यग्योनिक-नपुंसक संख्यातगुणं <sup>है</sup>,
  - ३. (उनसे) जलचर तिर्यग्योनिक-नपुंसक संख्यातगुण है.
  - ४. (उनसे) चतुरिन्द्रिय तिर्यग्योनिक-नपुंसक विशेषाधिक हैं.
  - ५. (उनसे) त्रीन्द्रिय तिर्वग्योनिक-नपुसक विशेषाधिक है.
  - ६. (उनसे) द्वीन्द्रिय तिर्यग्योनिक-नपुंसक विशेषाधिक है.
  - (उनसे) तेजस्कायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योतिक तर्मक असंख्यातगुणे हैं,
  - ८. (उनसे) पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय तिर्वर्णिनिक न्युन्ह विशेषाधिक है.

- कम्पृन-कमीक्ष्मिक प्रज्ञीक्ष्म क्ष्मीक्ष्म (क्षेत्र) .१
- कमपुन-कर्नाक्ष्मका प्रज्ञीक्ष्र क्ष्मीकृष्ट (भ्रन्ध) .0 ९ , हैं कांशीयहिंही
- कम्प्रेम-कनीफ्ग्फी प्रज्ञीक्र क्षीक्रीसम्ह (सन्ह) . ९९ <u>, ई कांशीर्षाहर्</u>
- , किंमपुन के मीप्रमेक में में किंमपुन-म्यनुम नड़! निम (४) . ए अनन्तगुणे हैं।
- ें हैं कथी। बाबत् विश्वाधिक हैं निक में किछ्छेन के रायोडिक्स , किछ्छेन के मीप्रुमेकछ
- उ. गीतम ! ९. अन्तहीयों के अकर्मभूमिक मनुष्य-मपुंसक सदसे
- २-१९. (उनसे) देवकुरु-उत्तरकुरु के अक्रमेश्रीमक ,है म्फिर
- मनुष्य-नपुंसक दोनों संख्यातगुणे हैं। कमीरुमेक के उर्द्धारामर-इर्द्धा-देपू नुवाय जाकर भिट्ट मनुष्य-नपुसक दोनो संख्यातगुणे हैं,
- पृथ्या <u>वावर्षे अज्ञःभयम</u> रिएएम-रिकार्ग स् क क्षिपु-ामप्रान्त में किंमपुन-कारीर्ग नड़ ! होम (२) .प
- ननस्पतिकायिक एकेन्द्रिय तियंग्योनिक नपुंसको, प्रधाक किमप्रेम-किनिया प्रतिकृ क्याक्रिय क् किभ्रेम-कनीफ्रिक्त फल्लिक् में में किभ्रेम-कनीफ्रिक्त ,रिकार्मन-कर्गर म
- नुत्रका; पेचीन्द्रय तियंग्योनिक-नपुंसको में जलचर स्वलचर खेचर , रिकापृम् कानीरिग्येती यन्नीरीतृष्ट-यन्नीहि-यन्नीहि
- अन्तदीपका म स कान-किनस अल्प यावत् विश्वाधिक है ? रिक्रमीपुरम्करू-किमीपुरम्क मनेव्य-नर्तेभका र्गार н
- क्रम निर्म क्रमपुर-कर्मार के किये मन्नमः मह . १ ! मनीं . इ
- ३-६ (उनसे) एटा पृष्णी के नेरिक नपुसक असंख्यातगुर्ध है
- -१७७. (उनसे) देवकुरु-उत्तरकुर के अकर्मभूमिक मनुष्प-७. (उनसे) अन्तरीपों के मनुष्य-मपुंसक असंख्यातगुणे है, वाबत् दूसरी यृब्धी के नरीयक नयुसक असंब्यातगुणे हैं,
- क्मर्मासक सर्नेत्व-बतियक दाया सत्त्वायरीता हुं नपुसक दानो संख्यातगुण है यावत् पूर्व-विदेह अपर-दिरेह क
- असंब्तापनैत हुं क्रमुम-क्रमोग्रेम के क्रियुमराला (छम्छ) . ३९
- तास्थान कर्मन कर्नायन्येत प्रदायन रेट्स (हरूर). १९
- इम्हर-अनाफक्त प्रदेश प्रदेश (हेन्ड) .0इ .हे गिः
- सम्पृत्नक्रीयक्षेत्र प्रश्नाम प्रमध्य (मेस्ट),११ .व प्यातगुरा है,

المراجات المراجات

- १. अउन्दर्भाइय-पृगेदिय-निरिक्स्-जोणिय-नपुंस्गा
- <u> विस</u>्ताहिया
- १०. वाउवकाइय-प्रोविय-तिरिक्ष-जीणिय-नपुसगा
- १९. वणस्सइकाइय-एगिविय-तिरिक्त-मिप्न-मप्राण (गिर्धाहिया)
- न्। (४) एएसि णं भेते ! मणुस्स-नपुंसगाणं, कमभूमि-अणतगुणा।
- विसिसाहिता वा र नांसाण य कथरे कथरेहितो अपा वा जाव नर्तसगाणः अकममीम-नर्तसगाणः
- २-१९.देवकुरु-उत्तरकुर-अकमभूमगा द्यांत संखेण-मर्गस्स-नपुसगा, उ. गीयमा ! १. सब्बत्यीया अंत्ररहीवग-अकम्ममृग-
- तन् याव तैत्वविद्ध-अवरविद्धकमार्गमगा दावि गाणाः
- ने रड्य-नपुसंगाण अहस्यमापुढोवेणरइय-योद प. (५) प्पृति गं भंते ! गेर्ड्य-नपुंसगार्ग, रयणप्रभापुढीवे सरविज्यगीता।
- -দার্থানিচ্স্দর্গানী-ফরার্দ্য-দহারুচীচূদু नीपियापी, तिरिक्सजोणिय-नपुंसगार्ग, -१५५५/15 -फ्रिंगिए नपुसगाण,
- वेड्डिय-तेड्डिय-चर्गरिटिय-निरिय्स्व्योगिय-नपुसगार्ग, ति रिक्षजीणिय-नपुसगाण, नपुसगाण -फ्रिंगिंग्र-फ्रेंगिंद्रस-योव
- अंत्र(दीवगाणय, कय् कय्रित अप्पा वा जाव नणुस्त-नपुसगाणं कम्मभूमिगाणं, अकमभूमिगाणं, , रिपार प्रहेम् , रिपार १ पचीदय-तिरिक्खनाणिय-नपुसगाण, ्राणा प्रकार
- उ. गोयमा ! १. सव्दत्योदा अहसत्तमपुढिविणरइय- नपुंसगा, विस्साहिया वा ?
- दाव्यपुढावन्रद्य-नपुसगा असल्जगुणा, २-६. छट्ठपुढीयेन्र्यन्त्यंसगा अस्विज्यगुणा जाव
- कमाभूमा- मणुस्स-नपुंसगा दोवि संखेज्जगुणा, नपुसगा दीदि संदेज्यगुणा जाव पुव्यविदह-अवरविदह-८-१७. देवकुर - उत्तरकुर - अकम्मभूमिग- मणुस्स-७. अंतरदीवगमणुस्स-नपुंसगा असंखेज्यगुणा,
- १८. रयणव्यमपुर्दायंगरद्य नपुसगा असलन्त्रगुणा,
- गम्सृन मणालभन्त्रीती-प्रशिष्ट्र प्रवृक्ष १९
- १०. धलयर-पंचेहिय-निरिक्सनीणय मधुसगा असर्वन्त्रग्रेगाः'
- १९. जलपर-पंचेदिव-तिरिव्धवाणव नपुसंग , गणुरम्य्या
- ,गाण्किल्झा

- २२.चउरिंदिय तिरिक्खजोणिय नपुंसगा विसेसाहिया,
- २३. तेइंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा विसेसाहिया,
- २४. बेइंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा विसेसाहिया,
- २५. तेउक्काइय-एगिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा असंखेज्जगुणा,
- २६. पुढविकाइय-एगिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा विसेसाहिया,
- २७. आउक्काइय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा विसेसाहिया,
- २८. वाउकाइय तिरिक्खजोणिय नपुंसगा विसेसाहिया,
- २९. वणस्सइकाइय-एगिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा अणंतगुणा। —जीवा. प. २, सु. ६० (१-५)

# (घ) इत्थी-पुरिस-नपुंसगाणं अप्पबहुत्तं-

- प. (१) एयासि णं भंते ! इत्थीणं पुरिसाणं नपुंसगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १ . सव्वत्थोवा पुरिसा,
  - २. इत्थीओ संखेज्जगुणाओ,
  - ३. नपुंसगा अणंतगुणा।
- प. (२) एयासि णं भंते ! तिरिक्खजोणिय-इत्थीणं, तिरिक्खजोणिय-पुरिसाणं, तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा तिरिक्ख्जोणिय-पुरिसा,
  - २: तिरिक्खजोणिय-इत्थीओ संखेज्जगुणाओ,
  - ३. तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा अणंतगुणा।
- प. (३) एयासि णं भंते ! मणुस्सित्थीणं, मणुस्सपुरिसाणं, मणुस्सनपुंसगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा मणुस्सपुरिसा,
  - २. मणुस्सित्थीओ संखेज्जगुणाओ,
  - ३. मणुस्सनपुंसगा असंखेज्जगुणा।
- प. (४) एयासि णं भंते ! देवित्थीणं, देवपुरिसाणं, णेरइय-नपुंसगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- उ. गोयमा ! १ . सव्बत्थोवा णेरइय-नपुंसगा,
  - २. देवपुरिसा असंखेज्जगुणा,
  - ३. देवित्यीओ संखेज्जगुणाओ।
- प. (५) एयासि णं भंते ! तिरिक्खजोणित्थीणं, विरिक्तजोणिय-पुरिसाणं, तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं, मणुस्सित्थीणं, मणुस्सपुरिसाणं, मणुस्सनपुंसगाणं, विद्याणं, देवपुरिसाणं, णेरइयनपुंसगाण य कयरे कपरेटिवो अपा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- रोपमा '१. सब्बत्योवा मणुस्सपुरिसा,
   मणुस्सचीओ मंसेजनगुणाओ,

- २२.(उनसे) चतुरिन्द्रिय तिर्यग्योनिक-नपुंसक विशेपाधिक
- २३.(उनसे) त्रीन्द्रिय तिर्यग्योनिक-नपुंसक विशेपाधिक हैं,
- २४.(उनसे) द्वीन्द्रिय तिर्यग्योनिक-नपुंसक विशेषाधिक हैं,
- २५.(उनसे) तेजस्कायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक-नपुंस असंख्यातगुणे हैं,
- २६.(उनसे) पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक-नपुंस विशेषाधिक हैं,
- २७.(उनसे) अप्कायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक-नपुसं विशेषाधिक हैं,
- २८.(उनसे) वायुकायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक-नपुंस विशेषाधिक हैं,
- २९.(उनसे) वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक-नपुंस अनन्तगुणे हैं।

(घ) स्त्री-पुरुष-नपुंसकों का अल्पबहुत्व-

- प्र. (१) भंते ! इन स्त्रियों में, पुरुषों में और नपुसंकों में की किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?
- उ. गौतम ! १. पुरुष सबसे अल्प हैं,
  - २. (उनसे) स्त्रियाँ संख्यातगुणी हैं,
  - ३. (उनसे) नंपुंसक अनन्तगुणे हैं।
- प्र. (२) भंते ! इन तिर्यग्योनिक-स्त्रियों में, तिर्यग्योनिक-पुरुषों में और तिर्यग्योनिक नपुंसकों में कौन किनसे अल्प यावत विशेषाधिक हैं?
- उ. गौतम ! १. सबसे अल्प तिर्यग्योनिक-पुरुष हैं,
  - २. (उनसे) तिर्यग्योनिक-स्त्रियां संख्यातगुणी हैं,
  - ३. (उनसे) तिर्यग्योनिक-नपुंसक अनन्तगुणे हैं।
- प्र. (३) भंते ! इन मनुष्य-स्त्रियों, मनुष्य-पुरुषों और मनुष्य-नपुंसकों में कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?
- उ. गौतम ! १. सबसे अल्प मनुष्य-पुरुष हैं,
  - २. (उनसे) मनुष्य-स्त्रियाँ संख्यातगुणी हैं,
  - ३. (उनसे) मनुष्य-नपुंसक असंख्यातगुणे हैं,
- प्र. (४) भंते ! इन देवस्त्रियों में, देवपुरुषों में और नैरियक नपुंसकों में कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?
- उ. गौतम ! १. सवसे अल्प नैरयिक-नपुंसक हैं,
  - २. (उनसे) देवपुरुष असंख्यातगुणे हैं,
  - ३. (उनसे) देव स्त्रियां संख्यातगुणी हैं।
- प्र. (५) भते ! इन तिर्यग्योनिक-स्त्रियों, तिर्यग्योनिक-पुरुषों और तिर्यग्योनिक-नपुंसकों में मनुष्य-स्त्रियों, मनुष्य-पुरुषों और मनुष्य-नपुंसकों में, देव-स्त्रियों, देवपुरुषों और नैर्यिक नपुंसकों में कौन किनसे अल्प यावत् विशेपाधिक हं?
- उ. गौतम ! १. सवसे अल्प मनुष्य-पुरुष हैं, २. (उनसे) मनुष्य-स्त्रियां संख्यातगुणी हैं,

वंद अध्ययम

- ३. (उनसे) मनुष्य-नपुंसक असंब्यातागुणे हैं,
- , ईं फि्फाष्ट्रिक्स असंख्तात्री है, .४
- ५. (उनसे) तिर्ययोनिक-पुरुष असंख्यातगुणे हैं,
- ्डं । (उनस्) प्रिक्तिकन्यां संख्याता (१) · ३
- , हैं पिएतास्त्रों मेर्स् मेर्स् संख्यातगुणे हैं,
- ८. (उनसे) देवस्त्रियाँ संख्यातमुणी है,
- १३ (एफ्टिम्स क्रमुप्ट-क्टीक्रफेरी (सन्छ) . १
- में फिस्री किनिफिफे में ! होम (३) . ए
- १. जलचरी, २. स्वलचरी, ३. खेचरी स्त्रियों
- म रिक्र किनीकिक पुरुष
- , फिरुपू रम्भ . ३ ५. स्थलचर, ४. जलवर,
- ,र्क किम्पृन कर्निफिग्प्रेजी फ्रज्निक्*र .*थ ,म किम्पेनक-नपुसको मे,
- ,रिकापुर कानीरम्धि एकेन्द्रित प्रिक्ताना वर्षे पर् ह्राम किम्पृन कर्नाफ्रिक्म प्रज्ञाक्ष्रिक क्रीक्ष्रिक हिन्य
- ,रिक्रमृप्ट कर्नीक्ष्मिक प्रसीड . ६ ९
- , रिक्मेंग्रन कर्नाफिग्येती प्रज्ञीहि .४६
- ,रिक्स्प्रेम कनीियम्बरी विद्यानिक नपुसको,
- ,कनिकिग्कित फ्रनिक्रं
- फिन्की-र्निक में किमधुर राष्ट्रक. २९ 9 ह. जलचर, , राष्ट्रलघर, ७९
- <u> इं कामीागहर्</u> अल्प यावत्
- , हैं एकप्-किनीफिफेर्त उचर खेचर नियम्बिक्-पुरुष हैं,
- न्। (उनसे) खेचर पंचीत्रय तियंग्यीनक स्थित संख्यान-
- ३. (उनसे) स्वलंबर पंयोद्ध्य तियंग्योनिक पुरुप संख्यात-,ई गिणृः
- ४. (उनसे) स्वल्वर पंचीद्रय तिर्ग्योनक-स्थिपां संख्यात-, हैं गिर्म
- न्त्राष्ट्राप्त प्रमुक्त प्रमिष्य प्रिम्य भाष्या । ,ई गिगृः
- ह. (उनसे) जलवर पंचीहरू प्रिक्यों किया संख्यान-,हैं गिए
- , है गिणी
- गुण है, ७. (उनसे) खेचर पेदीन्य तियंग्योनक-न्युसक असंस्यात-
- -भाम्यास काम्प्रस्कारिक विवेद प्रवाहित । . ५
- नुषा है,
- सब्यातगुण है, क्रमपूर-क्रमायम्भा प्रदाप्त प्राप्त (हेम्छ) .१
- , इं क्रमीणहिले क्षमपृष्ट-क्षमीयग्वेहो कर्नामहरू (타타고) . 0 년
- ्हें क्रणीएर्क्से कसर्हर-कर्नाक्षेत्री प्रजीके (सेस्ट), १९

- ३. मणुस्तनपुंसगा असंखेज्नगुणा,
- ४. पेरइय-नपुंसगा असंखेज्जगुणा,
- ५. तिरिक्खजीणिय-पुरिसा असंखेज्जगुणा,
- ह. तिरिक्स्नजीणयित्याम संस्वज्जानामा),
- ७. देवपुरिसा संखेज्यगुणा,
- . देविस्थियाओ संखेज्यगुणाओ,
- १. तिरिबस्यमिय-नपुंसगा अर्णतगा
- प. (*६*) एयासि णं भंते ! तिरिक्खनोणित्थीणं
- 9. जलपरीणं, २. थलपरीणं, ३. खहपरीणं,
- ,गिरिक्स्वजीणिय-पुरिसार्ग,
- ४. जलयराण, ५. थलयराण, ह. खहयराण,
- ,णाग्मधृम् -मणीकिम्भगीती
- , प्रांदिय-तिरिक्स्जोणिय-नपुस्गणा,
- -१-१. पुढीवकाइय-एगिहिय-तिरिक्तवर्गाणिय-
- नपुसगाणं जाब वणस्सइकाइय- एगिदिय- तिरिक्ख-
- , गिर्मिय-नपुसमाणं,
- , रितारम्भागान्य । वृद्धिय-निर्मित्रम्योगिय-नपुर्मगाग
- , रिहेटिय-निरिक्स्न्योणिय-नपुसाणं,
- , गिरिक्सजोणिय-मुस्गाण,
- , रिति देखनीणिय-नपुसगाण
- , गिरिप्रकाष , थर 9 ह. जलयराण,
- विस्प्राष्ट्रिया वा रे १८. एहपराण य कपरे कपरेहितो अप्पा वा जाव
- तीरसा,
- एहचर-निरिक्षजीणिविद्याओ संख्य्यगुणाओ.
- ३. थलपर पंरोहिय तिरिक्षजोणिय पुरिसा
- संखेज्यगुणाः
- संस्थाणाओ, ४. थलपर - पंचेदिय - तिरिक्ष जोणिस्याम
- , जलयर-तिरिक्खजीणिय-पुरिसा संखेज्जाणा,
- ह. जलपर-तिरिक्षयोगितिययाओ संखेज्जगुणाओ,
- . एहसर पंचीरय तिरिक्खनाणिय नपुसगा
- ८. थलपर पंचेदिय तिरियसन्त्राणिय नपुसगा असर्वन्यग्री।
- सख्य्यग्रेगा!
- १. जरुयर-पंचेहिय-तिरिक्सजाणिय-नपुसगा
- , मिर्गाप्तमा गम्पृन-मणीतिम्मर्गाति महीरीरम् . ० ९ सरविज्यगीवा।'
- , एडासमा विस्तानपुरा, १९

- १२. बेइंदिय-नपुंसगा विसेसाहिया,
- १३. तेउक्काइय-एगिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा असंखेज्जगुणा,
- १४. पुढविकाइय-नपुंसगा विसेसाहिया,
- १५. आउकाइय-नपुंसगा विसेसाहिया,
- १६. वाउक्काइय-नपुंसगा विसेसाहिया,
- १७. वणस्सइकाइय-एगिंदिय- तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाा अणंतगुणा।
- प. (७) एयासि णं भंते ! मणुस्सित्थीणं-कम्मभूमियाणं, अकम्मभूमियाणं, अंतरदीवियाणं, मणुस्सपुरिसाणं-कम्मभूमगाणं, अकम्मभूमगाणं, अंतरदीवगाणं, मणुस्सनपुंसगाणं, कम्मभूमगाणं, अकम्मभूमगाणं, अंतरदीवगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?
- गोयमा ! १-२ अंतरदीवगा मणुस्सित्थियाओ मणुस्सपुरिसा य एए णं दोण्णि वि तुल्ला सव्वत्थोवा,
   ३-६ वेवकुरु-उत्तरकुरु-अकम्मभूमिगं-मणुस्सित्थियाओ मणुस्सपुरिसा एए णं दोण्णि वि तुल्ला संखेञ्जगुणा,
  - ७-१०. हरिवास-रम्मगवास-अकम्मभूमिग-मणुस्सित्थ-याओ मणुस्सपुरिसा य एए णं दोण्णि वि तुल्ला संखेज्जगुणा,
  - ११-१४. हेमवए-हेरण्णवए-अकम्मभूमिग- मणुस्सित्थि-याओ मणुस्सपुरिसा य दोण्णि वि तुल्ला संखेज्जगुणा,
  - १५-१६. भरहेरवय-कम्मभूमग-मणुस्स-पुरिसा दोवि संखेज्जगुणा,
  - १७-१८. भरहेरवय-कम्मभूमग-मणुस्सित्थयाओ दोवि संखेज्जगुणाओ,
  - १९-२० .पुट्वविदेह-अवरविदेह-कम्मभूमग-मणुस्स-पुरिसा दोवि संखेज्जगुणा,
  - २१-२२.पुव्वविदेह-अवरविदेह-कम्मभूमिग-मणुस्सित्यियाओ दोवि संखेज्जगुणाओ,
  - २३.अंतरदीवग-मणुस्स-नपुंसगा असंखेज्जगुणा,
  - २४-२५. देवकुरु-उत्तरकुरु-अकम्मभूमग-मणुस्स-नपुसंगा दोवि संखेज्जगुणा।
  - २६-२७. हरिवास-रम्मगवास-अकम्मभूमग-मणुस्स-नपुंसगा दोवि संखेज्जगुणा,
  - २८-२९. हेमवय-हेरण्णवय-अकम्मभूमग-मणुस्स-नपुंसगा दोवि संखेज्जगुणा,
  - ३०-३१. भरहेरवय-कम्मभूमग-मणुस्स-नपुंसगा दोवि सर्वेज्जगुणा,

- १२.(उनसे) द्वीन्द्रिय तिर्यग्योनिक-नपुंसक विशेपाधिक हैं,
- 9३.(उनसे) तेजस्कायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक-नपुंसक असंख्यातगुणे हैं,
- 9४.(उनसे) पृथ्वीकायिक (एकेन्द्रिय्र तिर्यग्योनिक) नपुंसक विशेषाधिक हैं,
- 9५.(उनसे) अप्कायिक (एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक)- नपुंसक विशेषाधिक हैं,
- ९६.(उनसे) वायुकायिक (एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक)- नपुंसक विशेषाधिक हैं,
- 9७.(उनसे) वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक-नपुंसक अनन्तगुणे हैं,
- प्र. (७) भंते ! कर्मभूमिक-अकर्मभूमिक अन्तर्द्वीपज मनुष्य-िस्त्रयाँ कर्मभूमिक-अकर्मभूमिक अन्तर्द्वीपज मनुष्य-पुरुपों, कर्मभूमिक अकर्मभूमिक अन्तर्द्वीपज मनुष्य-नपुंसकों में कौन किनसे अल्प यावत् विंशेषाधिक हैं?
- उ. गौतम ! १-२. अन्तर्दीपज मनुष्य-स्त्रियां और मनुष्य-पुरुष ये दोनों परस्पर तुल्य हैं और सबसे अल्प हैं,
  - ३-६. (उनसे) देवकुरु-उत्तरकुरु अकर्मभूमिक मनुष्य-स्त्रियां और मनुष्य-पुरुष ये दोनों परस्पर तुल्य हैं और संख्यातगुणे हैं,
  - ७-९० (उनसे) हरिवर्ष-रम्यक्वर्ष अकर्मभू<sup>मिक</sup> मनुष्य-स्त्रियां और मनुष्य-पुरुष ये दोनों परस्पर तुल्य हैं और संख्यातगुणे हैं,
  - 99-9४ (उनसे) हैमवत-हैरण्यवत अकर्मभूमिक मनुष्य-स्त्रियां और मनुष्य-पुरुष ये दोनों परस्पर तुल्य हैं और संख्यातगुणे हैं,
  - 94-9६ (उनसे) भरत-ऐरवत कर्मभूमिक मनुष्य-पु<sup>ह्य</sup> दोनों संख्यातगुणे हैं,
  - 9७-9८ (उनसे) भरत-ऐरवत कर्मभूमिक मनुष्य-स्त्रियां दोनों संख्यातगुणी हैं,
  - १९-२० (उनसे) पूर्वविदेह-अपरविदेह कर्मभूमिक मनुष्य-पुरुष दोनों संख्यातगुणे हैं,
  - २१-२२ (उनसे) पूर्वविदेह-अपरविदेह कर्मभूमिक मनुष्य-
  - स्त्रियां दोनों संख्यातगुणी हैं, २३.(उनसे) अन्तर्द्वीपज मनुष्य नपुंसक असंख्यातगुणे हैं,
  - २४-२५ (उनसे) देवकुरु-उत्तरकुरु अकर्मभूमिक <sup>मनुष्य</sup> नपुंसक दोनों संख्यातगुणे हैं,
  - २६-२७ (उनसे) हरिवर्प-रम्यकवर्ष अकर्मभृमिक मनुप्य-नपुंसक दोनों संख्यातगुणे हैं,
  - २८-२९ (उनसे) हैमवत-हैरण्यवत अकर्मभूमिक मनुष्य नपुंसक दोनों संख्यातगुणे हैं,
  - ३०-३१ (उनसे) भरत-ऐरवत कर्मभूमिक मनुष्य नपुंसक दोनों संख्यातगुणे हैं,

३२-३३ (उनसे) पूर्वविदेह-अपरविदेह कर्मभूमिक मनुष्य नपुंसक दीनों संख्यातगुणे हैं।

प्रहि किम्प्रिक्त स्ट्रिम्स (२) .स प्रिक्तिक्ष प्रिम्मे प्रमाणक ,मिम्रीम्मे म्हे ! होम् (२) .स प्रिक्तिक्ष किम्प्राम्मे प्रमाणक प्रमाणक प्रमाणक क्ष्मे प्रमाणक क्ष्मे प्रमाणक क्ष्मे प्रमाणक क्ष्मे प्रमाणक क्ष्मे प्रमाणक क्ष्मे प्रमाणक क्ष्मे प्रमाणक क्ष्मे प्रमाणक क्ष्मे प्रमाणक क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्ष्मे क्

किस्ट्रेम कथीर ।म्सन्जर-मि किस्ट्रेम कथीरहै मिक मि मि किस्ट्रेम कथीरहै के क्षिर्य मन्यसः प्रमाय १ ई कथीयिद्देश निम्म म्यस्ट्रिस्ट्री

.ह. तम्म १३. सबसे अन्य अनुत्तरीपपातिक देवपुरुष है, १३. (अनसे) ग्रेनेयक देवपुरुष संख्याताणी है,

्रेड फिरानास्य में करपूर्व्य कंट क्रम्य क्रमार क्रमार अध्य सिड् क्रम्पूर क्रमीर्ग्न क्रमिड्र मह्मम् : एक (सिन्ह) . १

संस्थातमुग है, कम्प्रेम कक्षीर्रम क्ष्मि क्ष्मि (क्राम) किथ (क्ष्म्घ) .0 ९

, हैं णिर्गाष्ट्रमध्य असंख्यात के म्लक्ष्य असंख्यातगुणे हैं, , हैं णिर्गाष्ट्रमध्य असंख्यात किन्छ). ९ ९ , हैं णिर्गाष्ट्रमध्य प्रमुष्टई की म्लक कट्टाइम (मिन्छ). ९ ९

क्रमुंग्न क्योग्नें र्क क्षिपु (क्राम्) क्षिमंग (क्रम्छ). ६९ ,ई णि्गाष्ट्रांम्

, वै णिमाध्यमं प्रमुघर्ट कं फक्त कानाल (मेन्छ). ४९ कमपृन काग्री कं छिपु (का्रा) थिकि (मेन्छ). २९

, इं णिताष्णि है, , इं णिताष्णिसर प्रमुघ्डे कं फिक किल ख्रह (सेम्र्ट), ३९ क्रमुष्ट कथीऽर्ह कं क्षिप्र (क्रान) रीमित (सेम्र्ट), ७९

संख्यातगुण है, १६) भारत कल के वेचपुरुष असंख्यातगुणे है, १६) भारता के के के के के स्वतंत्राचा के स्वतंत्राचा है,

रुक्त क्यीर्रे क् क्यि (कर्म) रिमर्ड (मेन्ट) २०. असंख्यातमुणे हैं, १६

, इं णिफ्ताष्ट्रांसर प्रस्पृष्टई के फ्ल मारड्रे (सेम्र्ट), ९९ , इं णिफ्ताष्ट्रांस प्रस्तुष्टई कि फ्लम्बारड्रे (सेम्र्ट), ९९

्र है गिर्मानाक्रांस एउपुठई के फक मिन्नी (सिन्छ). इट्ट इं क्ष्याक्राक्ष्य परस्कीरई कि फिक्स पार्शीय (सिन्छ) ४८

२४.(उनसे) मीयमे करूप की देवस्तियां संस्यातार्गा है, २५.(उनसे) भवनवासी देवपुरुष असंस्यातार्गा है,

, हं निगुत्तिक्षयं संस्थानि हैं।

क्रमपृष्ट क्रमीरने के क्रियु क्रियान छ (सेन्ट). ८५ ,ई क्रियाक्रमेस

,ई विव्यानकार प्रवपुरं अवव्यानक्ष्में हैं,

्रे गियुक्ताप्रसंस विस्वविद्यं स्थायात्रात्रं (संस्ट) ,१९ १६ मिलास्यास स्टब्स्य इन्हें स्याक्षीयात्रं (संस्ट) ।१६

३ ). (उसेन ) न्यांतरक देव दुरुष सरदारतार्था १. १३ (सम्बंध ) न्यांतरक देव किया सरदारदार्था है .

There is the arithmet print of the (\*) and (\*) and (\*) and (\*) and (\*) are successful to the (\*) and (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to the (\*) are successful to

. पुव्वविदेह-अवरविदेहनम्भूमग-मणुस्सनपुंसगा दीवि संखेज्यगणा। वाष्ट्राम-पंपाप्तान ! सीवश्रोणं-भवणव

जाव अहस्तमपुढीवे-नेरइय-नपुसगाण य कयरे

उ. गोवमा ! ९ .सब्बस्थोवा अणुत्तरोववाड्यदेव-पुरिसा, २-८.उदिम-गेवेज्जदेव-पुरिसा संखेज्जगुणा तहेव जाव आणए कप्पे देवपुरिसा संखेज्जगुणा, १. अहेसत्तमाए पुढवीए नेरड्य-नपुंसगा असंखेज्जगुणा,

कयरेहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?

० ० . छड्ठीप् पुढवीप् नेरइय-नपुंसगा असंखेज्जगुणा,

१९ . सहस्सारे कमे देवपुरिसा असंखेज्जगुणा, १२ . महासुक्के कमे देवपुरिसा असंखेज्जगुणा,

9 ३. पंचमाए पुढवीए ने रइस-नपुंसगा असंखेज्जगुणा,

१४. लंतए कम्पे देवपुरिसा असंखेज्जाणा, १५. चउत्थीए पुढवीए ने (इय-नपुंसगा असंखेज्जाणा,

९ ६. बंभलोप् कप् देवपुरिसा असंखेज्जाणा, ९७. तच्चाए पुढवीए नेरइय-नपुंसगा असंखेज्जाणा,

२२. माहिंदे कप्ने देतपुरिसा असंखेज्यगुणा, १९. सणंकुमारे कप्ने देतपुरिसा असंखेज्यगुणा, १०. दोच्दाए पुढवीए ने रहुय-नपुंसगा असंखेज्यगुणा,

२ ९ . ईसाणे कम्दे देवपुरिसा असंखेज्मगुणा, २ ९ . ईसाणे कम्दे देविश्याओ संखेज्मगुणाओ,

२३ . सीहम्मे कर्प्य देवपुरिसा संखेज्जगुणा, २४ . सीहम्मे कर्प्य देविस्थियाओं संखेज्जगुणाओं,

२५. भवणवासिसेवपुरिसा असंखेज्जमुणा, २६. भवणवासिसेविसियाओ संखेज्जमुणाओ,

१८. इमीसे रयणप्रभापुढदीए नेरइय नपुसगा

असंखेज्जगुणा, २८. वाणमंत्ररदेव-पुरिसा असंखेज्जगुणा, २९. वाणमंत्ररदेवित्यवाओ संखेज्जगुणाजो,

३०. जोड्सियदेवपुरिसा संदेज्ज्याणा,

३०. गोड्सियदेविस्थाओं संसेन्ज्युणाः।।

, जिस्कान के मुस्ति । सिर्म के स्थान कर हो। प्राप्ति के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि

प्रस्य रीजो, प्रस्य रीजो,

तिरिक्खजोणियपुरिसाणं-जलयराणं, थलयराणं, खहयराणी,

तिरिक्खजोणिय नपुंसगाणं-जलयराणं, थलयराणं खहयराणं,

एगिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं-पुढविकाइय-एगिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं, आउक्काइय-एगिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं जाव वणस्सइकाइय-एगिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं,

बेइंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं,

तेइंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं,

चउरिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं,

पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगाणं-जलयराणं, थलयराणं, खहयराणं,

मणुरिसत्थीणं-कम्मभूमियाणं, अकम्मभूमियाणं, अंतरदीवियाणं,

मणुरसपुरिसाणं-कम्मभूमगाणं, अकम्मभूमगाणं, अंतरदीवगाणं,

मणुस्स-नपुंसगाणं-कम्मभूमगाणं, अकम्मभूमगाणं, अंतरदीवगाणं,

देवित्थीणं-भवणवासिणीणं, वाणमंतरीणं, जोइसिणीणं, -वेमाणिणीणं,

देवपुरिसाणं-भवणवासीणं, वाणमंतराणं, जोइसियाणं, गेवेज्जगाणं. वेमाणियाणं, सोहम्मगाणं जाव अणुत्तरोववाइयाणं

नेरइय-नपुंसगाणं-रयण्णप्यभा-पुढवि-नेरइय-नपुंसगाणं जाव अहेसत्तमपुढवि-नेरइय-नपुंसगाण कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ?

# उ. गोयमा!

१-२. अंतरदीवग-अकम्मभूमिग-मणुस्सित्थीओ मणुस्स-पुरिसा य एए णं दोवि तुल्ला सव्वत्थोवा,

३-६. देवकुरु-उत्तरकुरु-अकम्मभूमग-मणुस्सित्थीओ पुरिसा य एए णं दोवि तुल्ला संखेज्जगुणा,

७-१०.हरिवास-रम्मगवास-अकम्मभूमग-मणुस्तित्थीओ पुरिसा य एए णं दोवि तुल्ला संखेज्जगुणा,

११-१४. हेमवय-हेरण्णवय, अकम्मभूमग मणुस्सित्थीओ पुरिसा य एए ण दोवि तुल्ला संखेज्जगुणा,

१५-१६. भरहेरवय-कम्मभूमग-मणुस्स-पुरिसा दोवि संखेज्जगुणा,

१७-१८. भरहेरवय-कम्मभूमग-मणुरिसत्थीओ दोवि संखेज्जगुणाओ,

१९-२०.पुट्वविदेह-अवरविदेह-कम्मभूमग-मणुस्स-पुरिसा दोवि संखेज्जगुणा,

पंचेदिय-तिर्थायोगिक जलचर, म्यलचर, सेचर पुरुषी,

पंचेन्द्रिय तिर्यंग्योनिक जलवर, खलवर, संवर नपुंच्यों,

एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसको के पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंगको, अफायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसकों यावत् वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय तिर्वयोनिक नप्राकों,

द्वीन्त्रियं तिर्यग्योनिक नपुसकी,

त्रीन्त्रिय तियंग्योनिक नपुंसकी,

चतुरिन्द्रिय तिर्थंग्योनिक नपुंसकीं,

पंचेन्द्रिय तिर्यंग्योनिक नपुंतकों के जलवरी, स्यलवरी, खेचरां,

कर्मभूमिक, अकर्मभूमिक, अन्तर्द्वीपज मनुष्य स्त्रियाँ,

कर्मभूमिक, अकर्मभूमिक, अन्तर्द्वीपज मनुष्य पुरुषों,

कर्मभूमिक अकर्मभूमिक अन्तर्द्वीपज मनुप्य नपुंसकी,

भवनवासिनी, वाणव्यंतरी, ज्योतिष्की, वैमानिकी देव स्त्रियों,

भवनवासी, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिकों के सीधर्म कल्प यावत् ग्रैवेयक एवं अनुत्तरोपपातिक देवपुरुषों,

नैरियक नपुंसकों के रत्नप्रभा पृथ्वी नैरियक नपुंसकों यावत् अधःसप्तम पृथ्वी नैरियक नपुंसकों में कौन किनसे अल्प यावत् विशेषाधिक हैं?

#### उ. गौतम !

१-२. अन्तर्द्वीपज अकर्मभूमिक मनुष्य स्त्रियां और मनुष्य पुरुष ये दोनों परस्पर तुल्य हैं और सबसे अल्प हैं,

३-६. (उनसे) देवकुरु-उत्तरकुरु अकर्मभूमिक मनुष्य स्त्रियां और मनुष्य पुरुष ये दोनों परस्पर तुल्य हैं और संख्यात गुणे हैं,

७-१०. (उनसे) हरिवर्ष-रम्यक्वर्ष अकर्मभूमिक मनुष्य स्त्रियां और मनुष्य पुरुष दोनों परस्पर तुल्य हैं और संख्यातगुणे हैं,

११-१४. (उनसे) हेमवत-हैरण्यवत अकर्मभूमिक मनुष् स्त्रियां और मनुष्य पुरुष ये दोनों परस्पर तुल्य हैं औ संख्यातगुणा हैं,

१५-१६. (उनसे) भरत-ऐरवत कर्मभूमिक मनुष्य पुरुष र दोनों संख्यातगुणा हैं,

१७-१८. (उनसे) भरत-ऐरवत कर्मभूमिक मनुष्य स्त्रिय दोनों संख्यातगुणा हैं,

१९-२०. (उनसे) पूर्वविदेह-अपरविदेह कर्मभूमिक मनुष पुरुष ये दोनों संख्यातगुणा हैं,

वेद अध्ययम

- , इं ४. (उनसे) महाशुक्त करम के देवपुरुष असंख्वातागुण हैं, ,ई णि्फाष्यंसर षठपृष्ठई र्क फक प्राप्त सिन्छ). इ इ , इं गिएताक्रों से कमें में से से किये किये किये किया है , असंब्यातगुणे हैं, क्रमुंग्न क्रमीर्रन के छिए मन्नमः अरु (र्मन्ध). ९ इ याबत् आनत कल्प के देवपुरुष संख्वातगुणे हैं, २३.(उनसे) अनुत्र रोगातिक देवपुरुष असंख्यातगुणा है, ,र्ज गण्हामा संख्यातगुणा है, स्मिन कमीमुनेक इंडिंग्स्न अप्रीवेदेह क्मीमुन क्मीमुनेक मनुष्य 8088

- , ५ एए
- कम्पुन क्यांत्र के क्यि (कान) थिए (क्रम्) शह ३६.(उनसे) लांतक कल्प के देवपुरुप असंख्यातगुणे हैं,
- ,रें पिराम्अस्थ धरपुरुर के फक कलियर (सेन्र्). ३६ असंख्यातगुणे हैं,
- , हैं गिए -ताम्अंस क्यांन किया के मिल क्यांन असंब्यात-
- ४९. (उनसे) सनतकुमार कम्पट के मन्द्र असंप्यातगुण है, ४०. (उनसे) माहेन्द्र कर फक क्रमें के प्रवृष्ठ असंब्यातागुण है,
- ४२. (उनसे) दूसरी पृष्टी के नेरीयक नपुसक असंप्यात-
- ४३. (उनसे) अन्तर्द्यापज-अकर्ममूमिक मनुष्य नपुसक ,५ गिए
- असंख्यातगुणे हैं,
- मनुव्य-नपुंसक दोनों संख्यातगुणे हैं, ४४-४५. (उनसे) देवकुरु-उत्तरकुर के अकर्ममूमिक
- , हे ए. हम- इसा प्रकार विद्ह तक संख्याताण है,
- ,र (एताकांस्र प्रमुठ्दं कं फ़क्त नाद्दे (सेन्र) .४,
- , हे गणिताया संस्यान कल्प की देवस्त्रिया संस्यातगुणा है,
- ,हैं गिएताप्रजंस परमुघड़े के फक मेशी (क्रेम्स) ,हे,
- , इं गिथन किय के देवस्थित संख्याता में प्राप्त है,
- ,हैं एितास्में भवनवाती देवपुरुप असंख्वातगुण हैं,
- ५९. (उनसे) भवनवासी देवास्त्रयो सच्यतिगुणा है,
- क्रमपृम क्योगमें के छित्र स्पराला छड़ (सेम्ह) .0३

- असल्यापनीत ६'

- इंडे. (उनते) स्टब्स्र विकासम्बद्धः पुरुत मत्यासाम हेः ,ह एनुमाध्यम विष्यं कर्नाक्ष्मे प्रधानुना है, ६९. (उनसे) पेचर वियम्पानक पुरुष सम्पातापा है,
- ,त स्पृत्रायतम् परम् क्षमोर्थ्यम् (सम्बर्ग (सम्बर्ग ) , १३ , हं रिपुर्ताम् सम्पर्या विषयानक स्थित संस्थानुक है,
- 'हे क्षेत्र अन्य कर्मा कर्मा अस्ति। क्षेत्र (सुन्द्र) 'ह है ्डे रिपृष्टामान समस्य स्थापनम्य राज्या (हस्ट) ,३३
- 12 1-12 this invairs 21 th air (1221) 73
- हर वाणमतस्वावातवाता संवन्त्रमुद्राजाः
  - ६७. पाणमतरदव-पुरसा सपज्जाः,
  - ६६. जन्नयर-तिरिक्तनीणीतियामे संदेज्नमुणामा,
    - , जलयर-तिरिक्सजीणिय-पुरिसा संसेज्जुणा,
  - ६४. धरवर-तिरिक्स्जीणित्विवाओ संबन्जगुणाओ,

  - ६३. धलपर-तिरिबस्नजीणय-पुरिसा संख्ज्नाुणा,

  - , महाप्राचित्रक्षेत्रीणिलियाओ संस्टन्यगुणाओ,
    - , गण्डवर-तिरिक्तजीणिय-पुरिसा संबेज्जाणा,
    - असख्न्यगुणा,
  - ति इमीसे एयणप्रमाए पुढवीए नेरइय-नपुसगा
    - - , मिलाणुम्प्रका मिलायाभी संखेन्नगुगाओ,
        - ५८. भवणवासिदेवपुरिसा असंखेज्जगुणा,
      - , रिशाणुनरूकां मिरायक्षीय के के कि स्वापन स्वापन ।
        - - , ताहम्म कम् देवपुरिसा संखेज्यगुणा,
      - , रिजाणुरम्भभा संख्याओं संख्याओं संख्या ।
        - - , त्राणी कम् देवपुरिसा असंखेन्जाणा,
            - ४६-५३. एवं जाव विदेहति,
            - नपुसगा दावि संखेज्यगुणा,
      - २८-२५' *द्व<u>किंध-तय</u>रक्षेध-अ*कमार्ममा-म<u>र्</u>गसा-
      - <u> અસલ્વન્ય</u>નુતા!'
        - ४३. अंतरदीवग-अकम्मभूमग-मणुस्स-नपुसगा
    - ४२. दोच्याए पुढवीए ने रइय-नपुसगा असंखेण्यगुणा,
    - ४९. सर्गकुमारे कप् देवपुरिसा असंखेप्जगुगा,
      - ४०. माहिद कप देवपुरिसा असंखेज्जगुणा,
    - ३९. तच्चाए पुढवीए ने रइय-नपुसगा असंखेण्मा,
    - ३८. बेमलीए कमें देवपुरिसा असंखेज्जाणा,

    - ३७. चउत्यीए पुढवीए ने रइय-नपुसगा असंखेज्जगुणा, ३ ६ . छत्तर कम् देवपुरिसा असंखेज्यगुणा,

    - ३५. पंचमाए पुढदीए-नेरइय-नपुंसगा असंखेण्जागा,
      - ३४. महासुक्क कप्तं देवपूरिसा अस्विज्यगुणा,
    - ३३. सहस्सारे कमे देवपुरिसा असंखेन्नगुणा, ३२. छट्ठीए पुढवीए नेरइय-नपुसगा असंख्ज्जाणा,
  - असंख्य्यगेता।' ने रइय-नपुसगा पृक्ष्वीए अहस्यमाप . 6 £
  - आणएकपे देवपुरिसा संखेज्जगुणा, २४-३०. उदिरिमगेदेग्जा देवपुरिसा संदेग्जाणा जाव
    - ५३. अर्णस्यावनाइय-देवपुरिसा अस्रवेज्मगुणा,
      - मणीस्तिविधाओ द्याद संवेज्जगुणाओ, २१-२२. पुब्वविदेह-अवर्रिवेदेह-कम्मुम्मा-

६९. जोइसियदेव-पुरिसा संखेज्जगुणा,

७० . जोइसियदेवित्थियाओ संखेज्जगुणाओ,

७१. खहयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा असंखेज्जगुणा,

७२.थलयर-पंचेंदिय तिरिक्खजोणिय नपुंसगा संखेज्जगुणा,

७३. जलयर-पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा संखेज्जगुणा,

७४. चउरिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा विसेसाहिया,

७५. तेइंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा विसेसाहिया,

७६. वेइंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा विसेसाहिया,

७७. तेउक्काइय-एगिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा असंखेञ्जगुणा,

७८. पुढविक्काइय-एगिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा विसेसाहिया.

७९. आउक्काइय-एगिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा विसेसाहिया,

८०. वाउक्काइय-एगिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा विसेसाहिया,

८९ . यणस्सइकाइय-एगिंदिय-तिरिक्खजोणिय-नपुंसगा अणंतगुणा। —जीवा. प. २, सु. ६२ (१-९)

# मेहुण-परियारणा-संवास परुवणं

११. मेहुणस्स भेय परूवणं-

एगे मेहणे

-ठाण. अ. १, सु. ३९ (१)

तिविहे मेहुणे पण्णते, तं जहा-

दिव्वे, २. माणुस्सए, ३. तिरिक्खजोणिए।
 तओ मेहुणं गच्छति, तं जहा—

१.देवा, २.मणुस्सा, ३.तिरिक्खजोणिया। तओ मेटुणं सेवंति, तं जहा—

५ इत्थी, २. पुरिसा, ३. नपुंसगा।

-ठाणं. अ. ३, उ. १, सु. १३१

# १२. देवेनु परियारणा पह्नवणं-

प. रेबा णं भंते ! १ . कि सदेवीया संपरियारा,

२. संदेवीया अपरियास,

३. अदेविया समित्रास.

६ अदेवीया अवस्थिता ?

३. १८५म<sup>० १</sup>२. अन्येगद्या देवा संदेवीया संपरियास,

१ । १४९३ में देवा अदेवीया सर्वीरयागा,

६९. (उनसे) ज्योतिष्क देवपुरुष संख्यातगुणे हैं,

७०. (उनसे) ज्योतिष्क देवस्त्रियां संख्यातगुणी हैं,

७१. (उनसे) ज्योतिष्क खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक असंख्यातगुणे हैं,

७२. (उनसे) स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नेपुंसक संख्यातगुणे हैं,

७३. (उनसे) जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नेपुंसक संख्यातगुणे हैं,

७४. (उनसे) चतुरिन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक विशेषाधिक हैं,

७५. (उनसे) त्रीन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक विशेषाधिक हैं,

७६. (उनसे) द्वीन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक विशेषाधिक हैं,

७७. (उनसे) तेजस्कायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक असंख्यातगुणे हैं,

७८. (उनसे) पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक <sup>नपुंसक</sup> विशेषाधिक हैं,

७९. (उनसे) अप्कायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक विशेषाधिक हैं,

८०. (उनसे) वायुकायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक विशेषाधिक हैं.

८१. (उनसे) वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक अनन्तगुणे हैं।

# मैथुन परिचारणा और संवास का प्ररूपण

११. मैथुन के भेदों का प्ररूपण-

मैथुन (संग्रहनय की अपेक्षा से) एक है। मैथुन तीन प्रकार का कहा गया है, यथा– १. दिव्य, २. मानुष्य, ३. तिर्यक्योनिक तीन मैथुन करते हैं यथा–

१. देव, २. मनुष्य, ३. तिर्यञ्च।
 तीन मैथुन का सेवन करते हैं, यथा-

१. स्त्री, २. पुरुष, ३. नपुंसक।

१२. देवों में मैथुन प्रवृत्ति की प्ररूपणा-

प्र. भंते ! क्या देव-१. देवियों सहित और परिचारणायुक्त मंयुन प्रवृत्ति वाले होते हैं ?

प्रशृति याल हात है! २. देव, देवियों वाले हैं और मैयुन प्रवृत्ति वाले नहीं है?

२. देव, देवियों वाले नहीं हैं और मैथुन प्रवृत्ति वाले <sup>हैं ?</sup>

४. देव, देवियों वाले भी नहीं हैं और मैयुन प्रवृति वाले भी नहीं हैं?

उ. गीतम !१.कुछ देव देवियों वाले भी हैं और मैथुन प्रवृति <sup>वाहे</sup>

... ५, २. कुछ देव देवियों वाले नहीं हैं किन्तु मंथुन प्रवृत्ति वा<sup>ले हैं,</sup>

- िहें हिम् क्रि र्राष्ट त्रीहुर म्छुमै प्रांध ई हिम मि र्हाघ छिठीई घर्ड एड
- 15 हिम् र्हाट मिट्टार मधुमै मुन्सी ई लाग गिंगीई कि ई हिम मई होता होई . ४
- है मि कार त्रीरूर म्युमें अधि है मि कार छिनीई रूई छक्.'' न्में हैं रिहेक मिर्ग में णिया में मिर्म . R
- "़ि इं डिम् र्हाट मीट्टार मधुमै कुली है कार्न पिधीई कि है हिम हई हेकि भेपे जान
- कां मीठ्र मधुमें प्रांध हैं भि कां धिवीई वर्ड के फकमाड़े उ. गौतम ! भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और सीधमं तथा
- रिम्बीई, इर्ड में फिल्क त्रमुख्य असि ग्राप्त, त्राणार, तानाश सनलुमार, महिन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक्र, सहग्रार,
- ाई जिम भि कांघ नीयुम महीस **गी**र है जिम भि क्षेत्रक और पाँच अनुत्तरीपपातिक देव देवियों वार्क भी
- नि हिंग् काठ निष्ट्रा मधुम क्ति है कार कि हो हो हो की है । कि डि हो फिल कि
- "। इं डिम् रुाट मीट्ट्रार मधुन क्रिको ई राष्ट्र हिल है कि है कि है है कि है कि मुन्न है मि लाइ त्रीपूर न्युमें अधि है मि लाइ छिड़ोई इई छकू'' -की हैं ानार । इक ११५५ ! मनीर में एगक एड़
- इए डिक कि जरूर निक्ते (जिप्ट्र नधुमें) १एगड़ीए! किन .ए
- -ायम , हैं हैंग हिक कि प्रकार घोंग । एप्रामुग्ने ! मिर्नींग . ह
- , मध्यिपरिचारणा,
- ,गण्डाघडीयोइम्ह . ६
- . ह्पपारचारणा. इ
- ।।।एराहरीय:नम , म १। शब्दप्रिवार्गा,

医复数性溶液 医生色线

- -हो है क्तिह दिक एएं है एगर हही! किए "ह
- कें भेगते अर उपनीक्ष्य, अन्यव्यात, वीपनव्यः । मणीः ,ह ९ मिर्गार्गिक मिन्न के मिर्ग प्रायोगिक है -ाष्ट्र , है कि प्रारूप घाए ।एएउट्रीप
- to it iterative all made that there the Ly Williams of the White her which ारे हीने द्राप्तियोगन हुई द्र स्थितानार मार द्राणिताद ार हेरू अभाग मोर्गिक्स होई से इन्हें स्थानिक भीत भीतिक है। ात होते के प्राप्तिमधार कर वर क्रम्म साहरू
- Throught the communication one con anti-HE ALLEY YARDINESS (1)

- ३. अस्रेगइया देवा अदेवीया अपरियारा,
- ४. णी चेव णं देवा सदेवीया अपरियाता
- नेव णं देवा सदेवीया अपरिवारा ?'' "अत्येगड्या देवा सदेवीया सपरियारा तं चेव जाव गो म से केणट्ठेणं भेते ! एवं चुच्चड्
- ,1) एरी मुन्दिवीया सपरियारा, उ. गीयमा ! भवणवइ - वाणमंतर - जोइस - सीहम्मीसाणेस
- गेवेज्यटणुत्तरीववाइयदेवा अदेवीया अपरिवारा, देवा अदेवीया सपरिवारा, सहस्सार - आगव - पागव - आर्या - अर्व्यवि कम्म - कम्मुहम - गिरुं - वंभलेग - गर्ना - महासुक्क -
- गो चेन गं देना सुदेनीया अपरियारा,
- चेव गं देवा सदेवीया अपरियारा।'' ''अत्येगड्या देवा सदेवीया सपरियारा तं चेव जाव जो -इम्ब्ह हिए! । मियतिः गिठंड्राणि सि
- प. कड़िवहा णं भंते ! परियारणा पण्णाता ?
- जायमा ! पंचविहा पण्णता, ते जहा-
- , गाण्राष्ट्रीप्रधाक . १
- त्राणग्राधग्रीमभात्रः . ५
- ३. खवपरियारणा,
- ४. सहपरियारणा,
- में केणर्हेण भेते ! एवं चुच्चड् । शाणग्राद्रजीमाणमः , भ
- -1312 ते ,15100p NUTIFYIP 131515P''
- नुमस देवा कावपरिवारगा, उ. गीयमा ! भवणवर्-वाणमतर-जोद्स-सहिम्माताणमु-१. कायपरियारणा जाव ५. मणपरियारणा ?''
- भारत्यत्रशतीसम्बद्धाद्वा इता अस्रस्याम्। 'sliebihbihbih शाराय - त्राप्त - अस्पूर्य क्रम्म द्वा . गान्त्रकानमधस्मारम् देवा सर्दपरिवारगाः पंभिताय-खेतामु कप्तमु ईवा रूवपारवारमाः नणकुमार-माहिदमु कप्पेस देवा प्रास्पारवारमा,

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— पंचविहा परियारणा पण्णता, तं जहां—

१. ''कायपरियारणा जाव ५. मणपरियारणा।''

तत्य णं जे ते कायपरियारगा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पज्जइ इच्छामो णं अच्छराहिं सिद्धं कायपरियारणं करेत्तए।

तए णं तेहिं देवेहिं एवं मणसीकए समाणे खिप्पामेव ताओं अच्छराओं ओरालाइं सिंगाराइं मणुण्णाइं मणोहराइं मणोरमाइं उत्तरवेउव्वियाइं रूवाइं विउव्वंति। विउव्वित्ता तेसिं देवाणं अंतियं पाउडभवंति।

तए णं ते देवा ताहिं अच्छराहिं सिद्धं कायपरियारणं करेंति।

से जहाणामए सीया पोग्गला सीयं पप्प सीयं चेव अइवइत्ता णं चिट्ठांति।

उसिणा वा पोग्गला उसिणं पप्प उसिणं चेव अइवइत्ता णं चिट्ठति।

एवामेव तेहिं देवेहिं ताहिं अच्छराहिं सिद्धं कायपरियारणे कए समाणे से इच्छामणे खिप्पामेवावेइ।

- प. अत्यि णं भते ! तेसिं देवाणं सुक्कपोग्गला ?
- उ. हता गोयमा !अत्यि।
- प. ते णं भंते ! तासिं अच्छराणं कीसत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमंति ?
- गोयमा ! सोइंदियत्ताए चिक्खंदियत्ताए घाणिदियत्ताए रिसिदियत्ताए फासिंदियत्ताए।

इट्ठताए कंतताए मणुण्णताए मणामताए।

मुभगत्ताए सोहम्ग-रूव-जोव्वण-गुणलावण्णताए ते तासिं भुम्जो-भुज्जो परिणमंति।

तत्थ णं जे ते फासपरियारगा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्यज्जद्द।

एव जड़ेव कायपरियारणा तहेव निरवसेसं भाणियव्वं।

तस्य णं जे ते स्रवपरियारमा देवा तेसिं णं इच्छामणे रामुभन्नद्रः। इच्छामो णं अच्छराहिं सर्छि स्रवपरियारणं करनत्।

पर्या तेरि देवेरि एवं मणसीकए समाणे तहेव <mark>जाव</mark> उत्तर रेडिंक्सवाद सवाई विख्यति।

िडांधाना त्रेणांभेन ते देवा तेणांभेव उवागळीत, विश्तिन उनागोळाता तेति देवाणं अद्रसामते ठिळा वद्याच्याच्या अत्र मार्गातमाद उत्तरविज्ञियादं स्वाइं वद्यानाच्याचे व्यवस्थानाहों विद्यति।

्रा १ १ १ १ १८ १७ १७ महिन्स स्थापियाम्य १८११

ः ४६व ४ अक्षेत्रास्याः तंत्रव निस्थमेम मानियव्यं।

गौतम ! इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि-'परिचारणा पांच प्रकार की कही गई है, यथा-१.कायपरिचारणा यावत् ५.मनःपरिचारणा।' उनमें से कायपरिचारक (शरीर से विषयभोग सेवन

उनमें से कायपरिचारक (शरीर से विषयभोग सेवन करने वाले) जो देव हैं, उनके मन में (ऐसी) इच्छा समुखन्न होती है कि हम अप्सराओं के शरीर से परिचार (मैथुन) करें।

उन देवों द्वारा इस प्रकार मन से सोचने पर वे अपराएं उदार आभूषणादियुक्त (शृंगारयुक्त), मनोज्ञ, मनोहर एवं मनोरम उत्तरवैक्रिय रूप की विकुर्वणा करती हैं।

इस प्रकार विकुर्वणा करके वे उन देवों के पास आती हैं। तब वे देव उन अप्सराओं के साथ कायपरिचारणा (शरीर से मैथुन सेवन) करते हैं।

जैसे शीत पुद्गल शीतयोनि वाले प्राणी को प्राप्त होकर अत्यन्त शीतअवस्था को प्राप्त करके रहते हैं,

अथवा उष्ण पुद्गल जैसे उष्णयोनि वाले प्राणी को पाकर अत्यन्त उष्ण अवस्था को प्राप्त करके रहते हैं,

उसी प्रकार उन देवों द्वारा अप्सराओं के साथ काया से परिचारणा करने पर उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है।

- प्र. भन्ते ! क्या उन देवों के शुक्र-पुद्गल होते हैं?
- उ. हाँ गौतम ! होते हैं।
- प्र. भन्ते ! उन अप्सराओं के लिए वे किस रूप में वार-वार परिणत होते हैं ?
- गौतम !श्रोत्रेन्द्रियरूप से, चक्षुरिन्द्रियरूप से, घ्राणेन्द्रियरूप से, रसेन्द्रियरूप से, स्पर्शेन्द्रियरूप से, इष्टरूप से, कमनीयरूप से, मनोज्ञरूप से, अतिशय मनोज्ञरूप से,

सुभगरूप से, सौभाग्य-रूप - यौवन : गुण - लावण्यरूप से वे उनके लिए वार-वार परिणत होते हैं।

उनमें जो स्पर्शपरिचारकदेव हैं, उनके मन में भी इच्छा उत्पन्न होती है,

जिस प्रकार काया से परिचारणा करने वाले देवों का कयन किया गया है उसी प्रकार सम्पूर्ण कहना चाहिए। उनमें जो रूपपरिचारक देव हैं, उनके मन में इच्छा समुसन्न होती है कि हम अप्सराओं के साथ रूपपरिचारणा करें।

उन देवों द्वारा मन से ऐसा विचार किए जाने पर (वे देवियां) उसी प्रकार (पूर्ववत्) यावत् उत्तरवैक्रिय रूप से विक्रिय करती हैं।

विक्रिया करके जहां वे देव होते हैं वहां जा पहुँचती हैं और फिर उन देवों के न बहुत दूर और न बहुत पास स्थित होकी उन उदार यावत् मनोरम उत्तरविक्रय-कृत ह्यों की दिखलाती-दिखलाती खड़ी रहती हैं।

तत्पद्मवात् वे देव उन अप्सराओं के साथ रूपर्याखारण

शेय सारा कथन काय परिचारणा के अनुरूप यहाँ कर्ना चाहिए।

-की ई फिड़ इफ्ट एउड़ में मम केम्ट, ई र्तिड़ इर्ड न्गाम्रीपञ्चा कि मैम्ट

ाप्रत्यांनी कि रिम्म प्रत्यिति । क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्ट क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्ट क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्ट क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक क्रिक क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक्त क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रि ्रिक गण्राप्तीमञ्चाद घाम के कि।)म्भर मड

सविकृष्ट नानविध शब्दों का वार-वार उच्चारण करती उकरे उकरी तीर में उन्ने तीर में के कि में में कि कि उसी 13 तिमहूँम iमहीई विह , इं मिंह घई हे जिए क्रक iमक्षिति **डिं कि**रक

**डिं क्रिक** ाणगारुप्रीप ऋह छाप्त की सिंगभुम्ध रूठ छई ई ग्राकर भड़ ि कि

मिनक नियन काय परियारणा के समान गरह

-की हैं किड़ि न्नफ़र एउड़ में नम क्निट , इं कीई इंड क्राएगीए:नम कि मैंनर

हेंहु किए (राप नाव्य नेपर) किए कि प्रिए ग्रेग्स्मिस हे राप र्न्रक । प्रालमीर राकर मड़ में हम । राड़ के फिर्ड हर क्राइड्रक ।रेक गणराइरीए हे नम छाप्त के स्थिरमुख मड़

1ई हैं रह गाणाड़ीए है हम था के छिए छिए हुई ई इह

प्रिज्ञीष्ट क्रिक्क क्रि हिए हैं हिंदे हाण्डीए आध-आध हुआए हुछछू हुछक इस एडि

- मार्नु क्राप्त हो है क्राप्तिय क्राप्ति . ह ६

ें हैं क्योगिंद्री क्रांग क्रिंग्द्री मर्कि में क्रिंग्रे क्राक्रीयह प्राप्त क्राण्योगः सम हमाय क्राण्योगमाक स्ट्रं हिंस , प्र

, री घर्ड समाग्रीमध मक संघम . १! महारि . इ

३. (उनसे) शब्दपरिपारक देय अभरयनगुणे हैं, ्र मिलायाम वर्षे कागाग्रीय: नम् (मृत्य) . ६

ूर (इन्से) स्पर्मास्यास्य देव अमस्यासमुप्ते हैं,

्रतं विपुत्तरायनास वर्षे क्षायकीयोद्याय (हेन्द्र) , भ

्रा होस्सालामा को क्यान्योग्यार (मेस्ट) ३

-एमाइम्हि के महस्र प्रश्नेत्र १४६

्रवृत्ताः विकासिक संस्कृतिक संस्था संस्था संस्था संस्था न्यात है के दिन है। एक प्रतिकार के व्यापन

> इक्छामी ण अच्छराहि सिद्धे सहपरियारणं करित्तए। भिनुत्राच्याइ। िमारु हं मेरी एड गार्गार्गा देवा सेरि हं ए छित

> । निक्रिध्न इंप्रिक्र हो । जिल्ला इंप्रिक्त । जार प्राप्त प्रमाण प्रकामिक हुए इंक्टि इंक्टि कि ए

> । प्रिंडेड्डी सिर्धिणम रेडिस्स अर्गियरार्ड् वच्चावतार्ड् सर्दार्ड् समेद्रार्मागाओ तेणामेव उदागिखता तीसे देवाणं अदूरसामंते ठिच्चा , तिखना जेगामेव ते देवा तेगामेव उवागखी,

> िनिरिक एराएरीए इस इंसि झीरख्डा झीर गर्ड है ए एत

। इंग्रिस कायपरियारणा तहेत निरंशसेसं भाणियव्हां

भर्मेल्य्यह । निस्य यं ने ने मणपरियारगा देवा तीसे इच्छामणे

विद्रुश्य किर्वापम्रीउपांत्र दिशिषाम्रीउपांत्र इंशिष्म इंशिष्म अच्छराओ तत्यगयाओ चेव समाणीओ अणुत्तराइं ित इमिष्मि विमान प्रक्षितिक के अधि है और जिल्ला है है है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है । गुर्मिक एगाम्भीमाणम इंडीम इंगिरखन्छ एग मिक्डिइ

णि हे हैं। है। हो। हो। हो। हो। हो।

-daal. d. 3x, y. 2049-2042 । जिमिण प्रीम क्लिक्ट - क्लिक्ट कार कर है है सिर्म िर्गिरक

9३. परिवारगहेवाणं अपवह<del>त</del>न-

अपा वा जाव विसेसाहिया वा ? किइंप्रिक प्रक प्र गिरायाया य क्या कार्याहिता मार प्राप्ति गं भेते ! देवाणं कायपरियारगाणं जाव

उ. गोयमा १९. सब्बत्योवा देवा अपरियारगा,

, प्राणुम्हरूके माम्प्रियान्। ५

, गण्निक्छोम्रार गाजास्त्रीपञ्च , इ

४. ह्वयपरियारगा असंख्याना,

्राणुगञ्ज्ञाना असंख्याना , भ

१, कायपरियारमा असंखेजनमूणम् ।

-deal d' 3x L' 5063

-।गिर्मायम्पर्मित्रा परियार्गाना-४९

,इग्राम्ग्री महीरुमीर-महीरुमीर विशेष्ठ विद्याय हेवी हो स्वीर्य स्वीर्य होत निविद्या प्रियाएषा प्रणाप्ता, त<u>े नहा</u>

र (४) व. मेश्या ये व्रो । अस्मरहाय क्षेत्र विकासम्ब

The state of the state of the Chiling Bar The state of the state of the state of the state of

अप्पणिज्जियाओ देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ, अप्पाणमेव अप्पणा विकुव्विय-विकुव्विय परियारेइ।

 एगे देवे णो अन्नेसिं देवाणं देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय-परियारेइ, अप्पणिज्जियाओ देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ,

अप्पाणमेव अप्पणा विकुव्विय-विकुव्विय परियारेइ।

 एगे देवे णो अन्नेसिं देवाणं देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ,
 णो अप्पणिज्जियाओ देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ,

अप्पाणमेव अप्पणा विकुव्विय-विकुव्विय परियारेइ। *–ठाणं अ. ३, उ. १, सु. १३०* 

### १५. संवासस्स विविहास्त्वा

चउव्विहे संवासे पण्णत्ते, तं जहा-

- १. देवे णाममेगे देवीए सिद्धं संवासं गच्छेज्जा,
- २. देवे णाममेगे छवीए सिद्धं संवासं गच्छेज्जा,
- ३. छवी णाममेगे देवीए सद्धिं संवासं गच्छेज्जा,
- ४. छवी णाममेगे छवीए सद्धिं संवासं गच्छेज्जा।

–ठाणं अ. ४, उ. १, सु. २४८/२

वउद्विहे संवासे पण्णत्ते, तं जहा-

- १. दिव्यं,२.आसुरे,३.रक्खसे,४.माणुसे। यउव्यिहे संवासे पण्णते,तं जहा–
- देवे णाममेंगे देवीए सिद्धं संवासं गच्छइ,
- २. देवे णाममेगे असुरीए सिद्धं संवासं गच्छइ,
- ३. अमुरे णाममेगे देवीए सिद्धं संवासं गच्छइ,
- अमुरे णाममेगे असुरीए सिद्धं संवासं गच्छइ।
   अअध्यदे संवासे पण्णते, तं जहा-
- देवे णाममेगे देवीए सिद्धं संवासं गच्छइ,
- २. देवे णाममेगे रक्खसीए सिद्धं संवासं गच्छइ,
- ३. एउरासे णाममेगे देवीए सद्धि संवासं गच्छइ,
- स्वत्यमे पाममेगे राज्यसीए सिद्धि संवासं गच्छइ।
   सर्वामे पण्याने, तं जहा-
- ः देवे शाममेने देवीए महित मवासं गच्छा,
- १ व माममें मण्मीए मीदि संवास गच्छा,
- मणुक्ते गामनेगे देवील महिंद संवास गच्छइ,
- ः चयुरम् शाममेने स्यूक्तीए सदि स्वासं गळह। ५ ८ ५४ भवामे प्रशन, तालक -
- अपने रामनेग असुरेगा सींद्र संवास गढ़ाई,
- अमृत्र राजनेश राजनिता मंदि समास ग्रह्मं,
- २ १८८५ राजनरा अपूरीय गीद मदास संख्या,

कुछ देव अपनी देवियों का आलिंगन कर-कर परिवारण करते हैं,

कुछ देव अपने वनाए हुए विभिन्न रूपों से परिचारण करते हैं।

२. कुछ देव अन्य देवों की देवियों का आलिंगन कर-कर परिचारणा नहीं करते, अपनी देवियों का आलिंगन कर-कर परिचारणा करते हैं,

अपने बनाए हुए विभिन्न रूपों से परिचारणा करते हैं।

 कुछ देव अन्य देवों की देवियों से आिछंगन करकर परिचारणा नहीं करते,
 अपनी देवियों का आिछंगन कर-कर परिचारणा नहीं करते,

कुछ देव केवल अपने बनाए हुए विभिन्न रूपों से परिचारण करते हैं।

# १५. संवास के विविध रूप-

संवास (सम्भोग) चार प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

9. कुछ देव, देवी के साथ सम्भोग करते हैं,

२. कुछ देव, नारी या तिर्यंच स्त्री के साथ सम्भोग करते हैं,

३. कुछ मनुष्य या तिर्यञ्च, देवी के साथ सम्भोग करते हैं,

४. कुछ मनुष्य या तिर्यञ्च, मानुषी या तिर्यञ्च स्त्री के साथ सम्भोग करते हैं।

संवास चार प्रकार का कहा गया है, यथा-

- देवताओं का, २. असुरों का, ३. राक्षसों का, ४. मनुष्यों का।
   संवास चार प्रकार का कहा गया है, यथा-
- १. कुछ देव देवियों के साथ संवास करते हैं,
- २. कुछ देव असुरियों के साथ संवास करते हैं,
- ३. कुछ असुर देवियों के साथ संवास करते हैं,
- ४. कुछ असुर असुरियों के साथ संवास करते हैं। संवास चार प्रकार का कहा गया है, यथा-
- १. कुछ देव देवियों के साथ संवास करते हैं,
- २. कुछ देव राक्षितयों के साथ संवास करते हैं,
- ३. कुछ राक्षस देवियों के साथ संवास करते हैं,
- ४. कुछ राक्षस राक्षसियों के साथ संवास करते हैं। संवास चार प्रकार का कहा गया है, यथा-
- कुछ देव देवियों के साथ संवास करते हैं,
- २. कुछ देव मानुपियों के साथ संवास करते हैं,
- ३. कुछ मनुष्य देवियों के साथ संवास करते हैं,
- कुछ मनुष्य मानुषियों के साथ संवास करते हैं।
   संवास चार प्रकार का कहा गया है, यथा-
- कुछ अमुर अमुरियों के साथ संवास करते हैं,
- २. कुछ अमुर राक्षसियों के साथ संवास करते <sup>है</sup>.
- ३. कुछ राक्षस अमुरियों के साथ संवास करते हैं.

४. कुछ मनुष्य मानुषियों के साय संवास करते हैं।

, इं हरक मानस प्राप्त के किसीसार प्रमुन छकु . इ

२. कुछ राक्षस मानुपियों के साथ संवास करते हैं,

-ागमिल्स कि मिन्ने के मिल . ३ ९ - जाम - जिन्ने मिल . ३ ९ - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम - जाम -

४. रक्तने गामने रक्तनीए सिद्धं संवासं गच्छड्। चउन्दिहं संवासे पण्णते, तं जहा– ९. असुरे णाममेगे असुरीए सिद्धं संवासं गच्छड्, २. असुरे णाममेगे असुरीए सिद्धं संवासं गच्छड्, २. मणुस्से णाममेगे असुरीए सिद्धं संवासं गच्छड्, ४: मणुस्से णाममेगे मणुस्तीए सिद्धं संवासं गच्छड्। चउन्दिहं संवासे पण्णते, तं जहा–

२. रक्ससे णाममेगे मणुस्सीए सिद्धं संवासं गच्छड़,

, इख्ता मानमें सम्मित्र सिन्मित संवासं गच्छ,

३. मणुस्ते णाममेगे रक्खसीए सिद्धं संवासं गच्छड्, ४. मणुस्ते णाममेगे मणुसीए सिद्धं संवासं गच्छड्। --ठाणं.अ. ४, सु. ३५३

ह. कामस्स चर्याच्यहत्त पुष्वपां— चर्याच्यहा कामा पण्णाता, तं जहा— १. सिंगारा, २. कलुणा, ३. बीभच्या, ४. रोहा। १. सिंगारा कामा देवाणां, २. कलुणा कामा मणुयाणं ३. दाभच्या कामा तिरिक्खजोणियाणं, इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. इ. च्यां

# ३०. कषाय अध्ययन : आमुख

जीव के संसार-परिभ्रमण का प्रमुख कारण कषाय है। कषाय से ही पाप एवं पुण्य प्रकृतियों का स्थितिवंध होता है। यही कर्मवंध का प्रमुख हेतु है। प्रस्तुत अध्ययन में कषाय का कोई लक्षण नहीं दिया गया है किन्तु उस पर विविध दृष्टियों से विचार किया गया है जिससे कपाय का स्वरूप उद्शित होता है। कषाय के प्रमुख रूप से चार भेद हैं—9. क्रोध, २. मान, ३. माया एवं ४. लोभ। संग्रहनय की दृष्टि से क्रोधादि कषाय एक एक हैं कितु व्यवहारनय की दृष्टि से उनके चार-चार भेद हैं—9. अनन्तानुवंधी, २. अप्रत्याख्यान, ३. प्रत्याख्यानावरण एवं ४. संज्वलन। इस प्रकार कपाय के सोलह भेदों का इस अध्ययन में विविध दृष्टान्तों के आधार पर विवेचन किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनन्तानुवंधी काल करने वाला जीव नैरियकों में उत्पन्न होता है, अप्रत्याख्यान कपायों में काल करने वाला जीव तिर्यञ्च में, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क में काल करने वाला जीव मनुष्यों में तथा संज्वलन कषायों में काल करने वाला जीव देवों में उत्पन्न होता है।

क्रोधादि चारों कषाय चारों गतियों के चौबीस ही दण्डकों में उपलब्ध हैं। इन कपायों के एक मिन्न दृष्टि से चार-चार भेद और निरूपित हैं-१. आभोग निवर्तित, २. अनाभोग निवर्तित, ३. उपशांत और ४. अनुपशांत। जीव के क्रोधादि कपाय परिणाम को भाव कहते हैं। उस भाव के उदक के समान चार भेद होते हैं—१. कर्दमोदक समान, २. खंजनोदक समान, ३. वालुकोदक समान एवं ४. शैलोदक समान। इन भावों में प्रवर्तमान जीव काल करने पर क्रमशः नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य एवं देवयोनि में उत्पन्न होता है। आवर्त्त को आधार वनाकर खरावर्त के समान क्रोध, उन्नतावर्त के समान मान, गूढावर्त के समान माया एवं आमिषावर्त के समान लोभ में काल करने वाले समस्त जीवों की उत्पत्ति नैरियकों में वतलायी गई है।

कषाय की उत्पत्ति मुख्य रूप से चार निमित्तों से होती हैं—9. क्षेत्र, २. वास्तु, ३. शरीर एवं ४. उपिय के निमित्तों से। किन्तु क्रोध की उसित के दस स्थानों, मद की उत्पत्ति के आठ एवं दस स्थानों का भी उल्लेख है। करण, निर्वृत्ति, प्रतिष्ठान आदि के आधार पर भी प्रस्तुत अध्ययन में कषाय का विवेचन है। सकषायी जीव तीन प्रकार के हो सकते हैं—9. अनादि अपर्यवसित, २. अनादि सपर्यवसित एवं ३. सादि सपर्यवसित। अन्त में सकषायी, क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी, लोभकषायी एवं अकषायी जीवों का अल्पवहुत्व देकर अकषायी होने का महत्व प्रतिपादित किया गया है।

## ३०. कसायऽज्झयणं

#### HEI -

-ाणमन्नप्र में रिंक्ड मिनिकि ग्रिस् भिष्ट मिन के फिनिक . ९ (ताइमेश कि प्रमङ्ग्राम)

, ई कप्र प्राप्यक स्ताम . ६ , ई कप्र प्राप्यक प्रति . ९ । ई उस्स प्राप्यक प्रति × ई उस्स प्राप्यक प्राप्ता . ६

३०. क्याय अध्ययन

१३ कप प्राप्त भिर्म . ४ . हे कप प्राप्त प्राप्त . इ

् हैं मिए ईक निकी घापक! होंस .R

उ. गीतम ! कपाय चार कहे गये हैं, यया-, भामक माम . १ . भाम कपाय, १ . भान कपाय,

। फाफर मर्ल .४ , फाफर । फाम . ह १ ई फाम ईक प्रापक निक्ती में किमी १ नैं । होम . ह . ह . प्र

- क्षेत्रम ! मेरियतों में चार कपाय कहे गये हैं, यथा-क्षाय काय पावत् ४. होग काय काय ।

र्नमार प्रापक रिगड ज्लेप किसीमडे अक्स भिट्ट .४५-५ .इ

ि है प्राप्ट ईस्र रहे आकार मिन्नी (ए। एस्.) अस्ति । हिंम . ए

- अन्ति । अनेस (कपाय) यार प्रकार राम है, यथा । अन्तानुयंधी क्षीय, १. अप्रवाध्यान्तायरण । अन्यान्यान्यायाय १ । सर्वत ग्राप्तान्यात्या ।

1 प्रसंस्त म्लास्यानावरण क्षेत्र, ४. संस्वास्यान्याम्य . इ इसी प्रकार नेरयिको में वंमीनको प्रकेस कहना याप्ति इसी प्रकार मान, माया और लिभ के भी बार-यार इंडक

नायव ,हे पंग ईक के जरूर जाव शक्त ! मितींग .

. क्षेत्रोमिनविद्यात् . १ क्षेत्रोमिनोमिनविति. १. अनुप्रशास

10रीय हंड स्टेन्स किमीनके में किछीर में राक्स किड़ कड़ अध-अध में के मांने और जाय , माम अक्स किड़ 16डीय में माने

नाय ,ई में। ईस माम्य हर्जाह

9. अनन्तानुबधी शीप, इंती प्रशास-२. माम, इ

र्गः अस्ताप्रचानावस्त पूर्तः स्माः ६ समाः इ.स. १ समाः १ समाः ६ समाः

this is this is the is

ं सेतांत्वांनाताता पूजा देखा स्वाप-

नेही संग्रह की होती हैंगू बहाबन हैंग साही हैं के पूर्वा मेरे पोष्टी

The 75 (25 - 55 ) (but 75

- कसाय भेयपभेया चउनीसदंडएसु य पल्वणं-

. જેલીવ મેવેન્સનેલી વેળવાલવ્ટલેવ વ તેલવા

, गिम ग्रि , ६ १ मिरिह ग्रि , ४ , ग्राम ग्रि , ६

-डाणं. अ. ९, सु. ३९ (९)

९ १५ मन्त्राधित । स्थान्या हुक . फ

- जिए हे , जिलाया प्रभास स्वास । - जिला हे , जिलाया चित्र के साथा प्रणानका

9. कोहकसाय, २. माणकसाय, १. मायकसाय, ४. हमकसाय,

- जिस्म । समापि कसाया पण्णाता, तं जहा-

। प्राप्तकमाएं अब् ४ मार प्राप्तकर्माएं।

दं. २-२४. एवं जाव वेमागिवाणं।<sup>)</sup> -पण्ण. प. १४, सु. ९५८-९५९

ृ <del>हाण्ण इतिः। हिं</del>म ंग <del>इशि</del>इक**.** P

. अपमा ! यडीव्यहे कोहे पण्णति, तं जायन्त । . अपच्यवस्थाणे कोहे, ३. अपच्यवस्थाणे कोहे.

। इंकि णिलामं .४ , ईकि णिरामाणिकाम . इ

एवं जेरड्याणं जाव देमाणियाणाः। एवं माणेणं, मावाए, लोभेणं एए वि चरारि दंडगा भाणिवव्या।

़ हारण इसि ! होम iv इहिड्स . P

गीयमा ! चउन्डिस् हे कीहे पण्णाते, ते जहा— १. आगीगणिव्यत्तिए, २. अणाभोगणिव्यत्तिए,

३. वयसंते ४. अणुवसंते।

ांणाठाणीतान नेता है। भीतिक ही कुण ही क्षिण है, ही सायाय है।

देवती। -तव्या ते अञ्चे १६५-१६३

नाउन हें ताया वणाता, तं जहा-

हरू, इंकि थिंगुणतांगह . ६

२. माणे, ३. माया, ४. समा २. ५. अपच्चस्याणकसाय कोई, एवं

मिछि .ऽ , मिमि .७ , प्रिमि ,३

%. पच्चस्ताणानरण माह, एव १०. माणे, १९. नाया,

भूत समस्य व्यक्ति व्यक्ति व्यक्त

'init' 'bb 'ath 'ab

(स) यस वाहा वा वा में सहस

१६६६ अस्त

1415 . 59

#### २. दिट्ठंतेहिं कसायसख्व पख्वणं-

- (क) चत्तारि राईओ पण्णताओ, तं जहा-
  - १. पव्वयराई,
- २. पुढविराई,
- ३. वालुयराई,
- ४. उदगराई।
- एवामेव चउव्विहे कोहे पण्णत्ते, तं जहा-
- १. पव्वयराइसमाणे,
- २. पुढविराइसमाणे,
- ३. वालुयराइसमाणे,
- ४. उदगराइसमाणे।
- पव्वयराइसमाणे कोहमणुपविट्ठे जीवे कालं करेइ नेरइएसु उववज्जइ।
- २. पुढिवराइसमाणे कोहमणुपिवट्ठे जीवे कालं करेइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्जइ।
- ३. वालुयराइसमाणे कोहमणुपविट्ठे जीवे कालं करेइ मणुस्सेसु उववज्जइ।
- ४. उदगराइसमाणे कोहमणुपविट्ठे जीवे कालं करेइ देवेसु उववज्जइ। –ਗणं अ. ४, उ. २, स्. ३९१
- (ख) चतारि थंभा पण्णता, तं जहा-
  - १. सेलथंभे,
- २. अट्ठिथंभे,
- ३. दारूथंभे,
- ४. तिणिसलाताथंभे। एवामेव चउव्विहे माणे पण्णत्ते, तं जहा-
- 9. सेलथंभसमाणे जाव ४. तिणिसलता थंभसमाणे।
- 9. सेलथंभसमाणे माणमणुपविट्ठे जीवे कालं करेइ नेरइएसु उववज्जइ,
- २. अट्ठिथंभ समाणे माणमणुपविट्ठे जीवे कालं करेइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्जइ,
- ३. दारूथंभ समाणे माणमणुपविट्ठे कालं मणुस्सेसु उववज्जइ,
- ४. तिणिसलता थंभसमाणे माणमणुपविट्ठे जीवे कालं करेइ देवेसु उववज्जइ।
- (ग) चत्तारि केतणा पण्णता, तं जहा-
  - १. वंसीमूलकेतणए,
  - २. मेंढविसाणकेतणए.
  - ३. गोमुत्तिकेतणए
  - ४. अवलेहणिय केतणए। एवामेव चउव्विहा माया पण्णत्ता, तं जहा-
  - वंसीमूलकेतणासमाणा जाव
  - ४. अवलेहणिय केतणासमाणा।
  - 9. वसीमूलकेतणासमाणं मायमणुपविट्ठे जीवे कालं करेड् नेरइएसु उववज्जइ,
  - २. मेंडविसाणकेतणासमाणं मायमणुपविट्ठे जीवे कालं करेइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्जइ,
  - गोमुत्ति केतणासमाणं मायमणुपिवट्ठे जीवे कालं करेइ मणुस्सेसु उववज्जड.

#### २. दृष्टांतों द्वारा कपायों के स्वरूप का प्ररूपण-

- (क) राजि (रेखा) चार प्रकार की कही गई हैं, यया-
  - १. पर्वतराजि,
- २. पृथ्वीराजि,
- ३. वालुकाराजि,
- ४. उदक (जल) राजि। इसी प्रकार कोध चार प्रकार के कहे गए हैं, यया-
- 9. पर्वतराजि के समान, २. पृथ्वीराजि के समान,
- ३. वालुकाराजि के समान, ४. उदकराजि के समान,
- पर्वतराजि-समान क्रोध में प्रवर्तमान जीव यदि काल करे तो नैरियकों में उत्पन्न होता है।
- २. पृथ्वीराजि समान क्रोध में प्रवर्तमान जीव यदि काल करे तो तिर्यग्योनिकों में उत्पन्न होता है।
- वालुकाराजि समान क्रोध में प्रवर्तमान जीव यदि काल करे तो मनुष्यों में उत्पन्न होता है।
- उदकराजि समान क्रोध में प्रवर्तमान जीव यदि काल करे तो देवों में उत्पन्न होता है।
- (ख) चार प्रकार के स्तम्म (खंभे) कहे गये हैं, यथा-
  - 9. शैलस्तम्भ.
- २. अस्थिस्तम्भ,
- ३. दारू (काप्ट) स्तम्भ, ४. तिनिसलता स्तम्भ। इसी प्रकार मान भी चार प्रकार के कहे गये हैं, यथा-
- शैलस्तम्भ समान यावत् ४. तिनिसलतास्तम्भ समान।
- शैलस्तम्भ-समान मान में प्रवर्तमान जीव यदि काल करे तो नैरयिकों में उत्पन्न होता है।
- २. अस्थिस्तम्भ-समान मान में प्रवर्तमान जीव यदि काल करे तो तिर्यग्योनिकों में उत्पन्न होता है।
- दारू स्तम्भ-समान मान में प्रवर्तमान जीव यदि काल करे तो मनुष्यों में उत्पन्न होता है।
- ४. तिनिसलता स्तम्भ मान में प्रवर्तमान जीव यदि काल करे तो देवों में उत्पन्न होता है।
- (ग) केतन (वक्र पदार्थ) चार प्रकार के कहे गये हैं, यथा-
  - 9. वंशीमूलकेतनक (वांस की जड़ का वक्रपन)
  - २. मेंढविषाणकेतनक (मेंढे के सींग का वक्रपन)
  - गोमूत्रिका केतनक (चलते वैल की मूत्र धारा के समान वक्र पन)
  - ४. अवलेखनिका केतनक (बांस की छाल का वक्रपन) इसी प्रकार माया भी चार प्रकार की कही गई है, यथा-
- 9. वंशीमूल केतन समान यावत्
- ४. अवलेखनिका केतन समान।
- 9. वंशीमूल केतन के समान माया में प्रवर्तमान जीव यदि काल करे तो नैरियकों में उत्पन्न होता है।
- २. मेंढविषाण केतन के समान माया में प्रवर्तमान जीव यदि काल करे तो तिर्यग्योनिकों में उत्पन्न होता है।
- ३. गोमूत्रिका केतन के समान माया में प्रवर्तमान जीव यदि काल करे तो मनुष्यों में उत्पन्न होता है।

- -ाष्ट्रि , हैं र्हार हैत के प्राकार प्राष्ट स्प्रह (B) ाड़े tinfs RPD में किई fin रेक लाक श्रेप मिर्म मार्गाम में प्राप्त मार्गा के मार्ग विनिमिन भीत प्राप्त
- -एए , है । एए । इक । क ज़कर ज़ार । एए । एक ज़िर् ४. हिल्द्रासगरको ४. ,कारागरमञ्च . ६ ,कामाग्रमीकु . **९**
- र्क इन्छ छि छ छ के हिन्छ) सामप्त के इन्छ कामगाइलीड .४ 9. कुमिरागरक वस्त्र के समान यावत्
- रुत्य डीय वृद्धि नामकेवर में मर्रि नामप्त के इड़व कुरागरमीकु . १
- । इ काइ हरु में किनीकिको कि रिक ठाक हीं कहिमारीमर में मिल नाम के छा करागारमहेक . इ ाई ार्माइ हामर में किमी में कि रेक
- हीए एकि मामकेम्प में भिल मामफ़ के इन्छ कारागराहलीह . ४ । है । काई इफट में फिन्म कि रेक लाक होंग होते नामिहार में मिल नामप्त के छड़ करामार्रमांग्रे
- -ाध्य , है ।ध्या हिक कि प्राक्ष आद्य (कार्य) कड्ड (घ)
- रुर क्ये (इंघिक) क्येम्डिक . ९
- (रुए तर्ग्य हे डिक के मीम कि ईडीप) कड़िन्छं . ६
- इ. चालुकादक (बालु-रेतपुक्त जरू)
- ४. शेलादक (पवतीय जल)
- नाभ्रम ,हे मिर हैक के प्राकष्ट प्रा<u>म</u> (माण्डीम प्राप्तक भीवित एक पर्देनगर) घाष के विकि अक्ष भिट्ट
- ३. क्दमादक समान यावत्
- मिनम्स क्रमलाई
- 15 11-15 हिस्ट में किमीर्गन ति रेस रुप्त श्रीय प्रति निर्मित्य में प्राप्त निर्मम कर्नाम्हेक
- 15 pm kps F tapipppn रेन रंड ११६ डीए शीर मामीग्रह में प्राप्त मामम स्वानिहा
- ार विस्था सम्बद्ध है क्लिक्स ए पुर राज दाव वाल सं अल्लास पुत्र वाह वाह राज ए
- 15 IELY BEAL H rib ril zitti elektek elek gelek
- Maria Maria THE MALES कार हर अहर (तर महाराजने (दोराहर) हुई है। की
- of areas and as when his wil THE MELLIN OF
- The Bost House
- Alle Mitte 10 (60)
- in a broad line
- రాశాగా కొళ్నానిని అదుకొన్నికి చేశారం అనికి కా "the three status."

and the transition

- -डिफ हे , हिगण पिछा हो हि (घ) इिल्फिन सिर्व हो क ४. अवलेहिणय केतणा समाणं मायमणुपविद्रे जीव कालं
- 1 मिरागरभ्रेखीं ३ . ४ ३. खनेपारागरते, तृ. कहमरागरते, , जिर्मागरमीकी . १
- —131v है , जिएए। भिर्क इंग्लीयह इमिरिय
- 9. किमिरागरतवक्षसमाणे जाब
- ४. हेलिब्दरागरतवत्यसमाणी
- कर्ड मर्डर्तसे वननन्यह। लाक किं ठंड्डीएएमम्ल गामभ्रभवत्राग्रमीकी
- करेंद्र, तिरिक्समोणिएसु उववञ्जद्र। हाक विष् ठंड्डीमुण्ममिल रिप्सिमाग् कोम्पण्पविट्हे जीव काल
- ४. हिल्द्ररागरत्तवस्थसमाणं लोभमणुपिट्ठे जीवे कालं कर्ड मगीस्स्रेसी वनवन्याहै। लंजण रागरतव्यसमाणं लामभणुपविट्ठे जीवे काल
- करें इंदेस उववज्यद्। -ठाणे. अ. ४, उ. २, मु. २९३
- , ग्रञीमञ्जूक . १
- २. खंजणादए,
- । प्रइक्ति . ४ ३. वालुआरए,
- ─ाज़र्फ ंत्र , िराण्ण क्रीम क्रिडी इस्रोड़िंग्
- । गिमिम्माग्जिस . ४ 9. कद्दमीदगसमाणे जाव
- गरहर्तसे उववन्त्यहें १. कद्दमीदगसमार्ण भावमणुपविद्ठे जीवे काल कर्
- इ. खंजणीदगसमाणं भावमणुपविद्रे जींदे काल करइ
- इ. वाहुआदगसमाणं भावमणुपदिद्ठे जीते काल करह तिरिक्षनाणिएसु उववज्जइ,
- 665 E 12 12 18 1612-13117965 हुम्छेई इरेक राक दीरि ईबीपणुम्घाम गणमसाय्वेशसे .४ मर्गोध्यमि उत्तवन्यादः
- -हिर में तानाय तानता वणाता, ते जहा-
- प्रभागमान्त्राहरू ३. उत्रवावम्, ,许印万印 。 6
- निवार है 'Blach lpBक जीएक हमाहण इ. गुहापत.
- 'शक विभिन्नविभागित । १५
- े विदेशी विभिन्ने सिद्धा ।
- This island the se
- ास्त्रवित्रमान्यसार्थः ।
- The state has the rie ein bir bodygmed mmmmm, e

- २. उन्नयावत्तसमाणं माणमणुपविट्ठे जीवे कालं करेइ नेरइएसु उववज्जइ,
- गूढावत्तसमाणं मायमणुपिवट्ठे जीवे कालं करेइ नेरइएसु उववज्जइ।
- ४. आमिसावत्तसमाणं लोभमणुपविट्ठे जीवे कालं करेइ नेरइएसु उववज्जइ। —गणं. अ. ४, सु. ३८५

#### 3. कसायोप्पत्तिपख्वणं-

- प. १. कइविहे णं भंते ! ठाणेहिं कोहुप्पत्ति भवइ ?
- उ. गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं कोहुप्पत्ति भवइ, तं जहा-
  - १. खेत्तं पडुच्च,
  - २. वत्युं पडुच्च,
  - ३. सरीरं पडुच्च,
  - ४. उवहिं पड्चा

एवं णेरइयाईणं जाव वेमाणियाणं।

एवं माणेण वि मायाए वि लोभेण वि। एए वि चतांरि दंडगा। -पण्ण. प. १४, सु. ९६१

- (क) दसिंहं ठाणेहिं कोहुप्पत्ति सिया, तं जहा-
  - मणुण्णाइं मे सद्द-फिरस-रस-रूव-गंधाइं अवहरिंस्,
  - २. अमणुण्णाइं मे सद्द जाव गंधाइं उवहरिंसु,
  - ३. मणुण्णाइं मे सद्द जाव गंधाइं अवहरइ,
  - ८. अमणुण्णाइं मे सद्द जाव गंधाइं उवहरइ,
  - ५. मणुण्णाइं मे सद्द जाव गंधाइं अवहरिस्सइ,
  - ६. अमणुष्णाइं मे सद्द जाव गंधाइं उवहरिस्सइ,
  - भणुग्याई में सद्द जाब गंधाई अवहरिंसु, अवहरइ, अवर्शरम्मई,
  - अमण्णगाई में सद्द जाव गंधाई उवहरिंसु, उवहरइ, इन्हरिस्मइ,
  - ः मणुनगरमणुनगाइ में सद्द जाव गंधाई अवहरिसु, अवहरद, अवहरिस्सद, उवहरिसु उवहरद, इ.स्टिम्स्टू,
  - अहं व द आवरिय उपन्यायाणं सम्मं बट्टामि ममं व द आर्थिय अवस्थाया मिळ विष्यदिवन्ना। न्यान अ. १०, मृ. २०८

\* 1 2 4 7 x 2 44

1970年7月 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1985年1日 -

- २. उन्नतावर्त समान मान में प्रवर्तमान जीव यदि काल करे तो नैरियकों में उत्पन्न होता है।
- ३. गूढावर्त समान माया में प्रवर्तमान जीव यदि काल करेती नैरियकों में उत्पन्न होता है।
- ४. आमिषावर्त समान लोभ में प्रवर्तमान जीव यदि काल करे तो नैरियकों में उत्पन्न होता है।

#### ३. कषायोत्पत्ति का प्ररूपण-

- प्र. १. भंते ! कितने स्थानों (कारणों) से क्रोध की उसित होती है?
- उ. गौतम ! चार कारणों से क्रोध की उत्पत्ति होती है, यथा-
  - 9. क्षेत्र के निमित्त से.
  - २. वास्तु (मकान) के निमित्त से,
  - ३. शरीर के निमित्त से,
  - ४. उपधि (साधन सामग्री) के निमित्त से।

इसी प्रकार नैरयिकों से वैमानिकों पर्यन्त क्रोधोत्पत्ति के कारण जानने चाहिए।

इसी प्रकार मान, माया और लोभ की उत्पत्ति के कारण के लिए भी यही चार-चार दंडक जानने चाहिए।

- (क) दस स्थानों (कारणों) से क्रोध की उत्पत्ति होती है, यथा-
  - 9. अमुक (पुरुष ने) मेरे मनोज्ञ शब्द-स्पर्श-रस-रूप और गंध का अपहरण किया था।
  - २. अमुक पुरुष ने मेरे लिए अमनोज्ञ शब्द-यावत् <sup>गंध</sup> उपलब्ध किए थे।
  - अमुक पुरुष मेरे मनोज्ञ शब्द यावत् गंध का अपहरण करता है।
  - ४. अमुक पुरुष मेरे लिए अमनोज्ञ शब्द यावत् गंध उपलब्ध करता है।
  - ५. अमुक पुरुष मेरे मनोज्ञ शब्द यावत् गंध का अपहरण करेगा।
  - ६. अमुक पुरुष मेरे लिए अमनोज्ञ शब्द यावत् गंध उपलब्ध करेगा।
  - अमुक पुरुष मेरे मनोज्ञ शब्द यावत् गंध का अपहरण करता था, अपहरण करता है और अपहरण करेगा।
  - अमुक पुरुष ने मुझे अमनोज्ञ शब्द यावत् गंध उपलब्ध कराये हैं, कराता है और करायेगा?
  - ९. अमुक पुरुष ने मेरे मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द यावत् गंध का अपहरण किया या अपहरण करता है और अपहरण करेगा तथा उपलब्ध किये थे, करता है और करेगा।
  - 90. में आचार्य और उपाध्याय के साथ सम्यक् (अनुकृत) व्यवहार करता हूँ परन्तु आचार्य और उपाध्याय मेर में (भेरे साथ) प्रतिकृत व्यवहार करते हैं।
- (ख) मद (मदोत्पति) के आठ स्थान कहे गये हैं, यथा-
  - १. जातिमद,
- २. कुलमद,

- ६. शुतमद, , इम्पामित , म 'Þhhæ' '८ ३. वरुपद,
- । प्रविष्यं महा इम माल . ध
- मानकर अभिमान करता है, वदा-ाम्रे 'हु ठ्यहं क्षा है में क्षीक है (गिगक) मिक्स है (प)
- इ. नागकुमार, सुवर्णकुमार आदि देव मेरे पास दाड़े ्र प्रवित्ते मद्रम् १ 9. जातिमद् से याबत्
- नाम स जाम के प्राकप्त सड़)।ई ति इस हमर नोदयनीनस राभ नार्याच्य जना की अपेशा मुझे विशिष्ट अविध्यान आर ,इ जार
- -एएम्स में किश्मितियार चीत्रार चीत्रार के एए के एए का प्रमापक . ४

(15 किंव कीफर कि

- र है । भार किया के राक्षर मिक्स किया किया के होने "प्र
- -ाधम , इ ।धा । इस ।स अंकार आम । एउस घायत ! महीं . इ
- वं, माया कपाय करण, ४. लोभ कपाय करण , एरेक प्रायक नाम . ६ , एरेक प्रायक प्राय क (ए)
- ान्त्रक धर हे क्सर हि घाषक कि कंसरी हनकी पृज्ञीड़ ाननार में किञ्चण्ड क्त्रिय किनीमड़े हैं. कियोगने मिन्न ह

### -ाणमभूप में रिक्ट इंसिडी हो हो हो के मिट्टेमी मामक . भ

- ९ है है। हिक कि जाकर मिको मिकिनीशामक ! होम ..p
- -ाधम , हे देश किय कि अकार आम लिक्निमामक ! मनति , ह
- , मोर्ने गणकग्रहः . १

प्रिशीन

- ३. मान कपाय नियात,
- इ. माया कपाय निवृत्ति
- । छोप्रक्षाय निर्वेति।
- दं. १-२४-इसी प्रकार नेराधिको से देमानिको पदेन ४४-६ , इ

## गिर्वात कहना याहिम

- नियम्बर कि निकातिर माप्रक ्र
- is the textooling of (fertist) the big thirth is of michal facility of those fall bill for an
- Wale Arts 18 PASILIZHIE 15 -Inb
- Transfer to temperate the te
- करण हो। हो कि विस् के महिला है। होने कि राहत के tions ear 732 beth freithe bitthek off the
- -like the bank blibble Alb 5
- The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s ·通过。全年大战(约) 医外型静脉线 (1)
- 其类,更多为"两个也,"的话是自己为为,这是对于"数据"。 医电压器

- ह. सुयमए, भ्रमिनि . भ ३. वलमए, ४. स्वमए,
- 子の月、日、こ、田、四四一 , प्रममारु . ७ ी ग्रमफ़री।ऋइ . ऽ
- –ाइए ते, ार्म्पां क्रीतिमङ्ग् इंपिठ इंमिट्र (म)
- हे. गागसुवज्ञा या मे अंतिय हत्वमागळाते 9. जाइमएण वा जाब ८.इस्सिरियमएण वा,
- समुष्य 060. हु , 06. भ्र. गिर-१०. पुरिसधमाओ वा मे उत्तरिष् आहोहिष् णाणदसणे
- ४. कसायकरण भेवा चउचीसदंडपुषु व पल्वणं-
- प. कड़िवहा णं भंते !कसायकरणे पण्णाते ?
- उ. गीयमा ! कसायकरण चडाव्यहे पण्णात, ते जहा-
- ३. मायाकसायकरण, ४. लाभकसायकरण, १. कोहकसायकरणे, २. माणकसायकरण,
- अस्यि ते तस्स सब्द भागियव्य। -विया. स. १९, उ. ९, सु. ८ एए सब्दे नेरइयाई दंडगा जाव वेमाणियाणं जस्स ज
- ५. कसायनिब्यति भेषा चउचीसदंडपुषु य पश्चण-
- प. कड़िवहा णं भेते !कसायनिव्यति पणाता ?
- उ. गीयमा ! चउच्चिह्य कसायनिब्वति पणाता, तं गहा-
- 9. कहिकसायनिव्यत्ति
- २. मानकसाय निव्यात,
- ३. मायकिसायनिव्यति,
- ४. लाभकसायानवाता
- र, ९ -२४ एवं गेरड्याणं जाव वेमाणियाण।
- -विया. स. १९, उ. ८, सु. १९-२०
- मधायपद्दराण पत्नवणा—
- प. कड् पड्डिरए ए में तिम कि प्रकड़िष्ट हें क
- नामा । यउपशुहरुए कीह पणात, तं जहां –
- , शहदाङ्गमधाव . १ र पर्याहरूप,
- इ. गड्रमथपशेहरण, ४. अपदीहरण, इ
- 123 A 76 to Load -एवं माणेणं वंहओ, मायाएं वंहओ, सामण वंहओ। गुन गरद्वाद्वां आये वैमाविवापां देह आ
- ?' त्यार्वारी क्यांत तस्त्वा-
- महासिक-स्पानीतिक्षमतीत 🙃 ात्रास्य रामित - विविद्यस्य १६
- त अधिने प्रशासिक ता महा । प्राप्ता वह वसल

- उ. गोयमा ! चत्तारि कसाया पण्णत्ता, तं जहां-
  - १. कोहकसाए,
- २. माणकसाए,
- ३. मायाकसाए,
- ४. लोहकसाए,

-जीवा. पडि. १, सु. १३ (५)

वायर-पुढिवकाइया- जहा सुहुमपुढिवकाइयाणं। -जीवा. पडि. १, सु. १५

सुहुम वायर आउकाइया-जहा सुहुमपुढविकाइयाणं। -जीवा. पडि. १, सु. १६, १७

मुहुम न्नायर तेउकाइया-जहा सुहुमपुढिवकाइयाणं। -जीवा. पडि.१, सु. २४, २५

मुहुम वायर वाउकाइया-सुहुमपुढविकाइयाणं।

–जीवा. पडि. १, सु. २६

मुहुम-वायर-साहारणं-पत्तेयसरीर वणस्सइकाइया-जहा मुहुम पुढिवकाइयाणं, –जीवा. पडि. १, सु. १८, २०, २१ वेइंदिया, चत्तारि कसाया –जीवा. पडि. १, सु. २८ तेइंदिया जहा वेइंदिया –जीवा. पडि. १, सु. २९

चउरिंदिया- जहा तेइंदिया

−जीवा. पडि. १, सु. ३०

# संमुच्छिम पंचेंदिय तिरिक्खजोणिया-

जल्यरा-चतारि कसाया

-जीवा. पडि. १, सु. ३५

थलवरा जहां जलवराणं

−जीवा. पडि. १, सु. ३६

टाहयरा जहां जलयराणं

−जीवा. पींड. १, सु. ३६

ग्द्भवकंतिय पंचेंदिय तिरिक्खजोणिया-

बदयग- बतारि कसाया

-जीवा. पींड. १९, सु. ३८

यनयरा जहा जलयराणं

~जीवा.पिड. १, सु. ३९

राज्यम जहा जलयराणं

-जीवा. पडि. १, स्. ४०

३ - मणुल्मा-सर्मुच्छिम मणुस्सा-जहा वेइंदियाणं-

~जीवा. पडि. १, सु. ४१

- प म अब भीतवमणुस्माणं भीते ! जीवा कि कोहकसाई जाव राजकमाई अकमाई ?
- प. रापमा रेसकेचि,

-जीवा.पिंड. १, सु. ४१

। रेना चलारे कमाया,

–जीबा.पिंड. १, म्. ४२

पर पाय-अक्रमाय जीवाण कार्याट्टई-

- र 🕝 १ मार्थ २ भने । सहसाई नि कालओं केथियर होड ?
- २ ११.२८<sup>५</sup> १५.स.चे से से संस्थाने, ता बहा -

  - A MATTER STATE
  - ्रे १ के ११ मा स्ट्रेसिंग से अवस्थित असीस्ट्स, १९८८ वर्ष - अस्ट्रेसिंग इस्सीस्ट्री १९८८ वर्षा - अस्ट्रेसिंग अस्ट्रेस

....

- उ. गौतम ! चार कषाय कहे गये हैं, यथा-
  - १. क्रोध कषाय.

२. मान कषाय.

३. माया कषाय.

४. लोभ कषाय.

वादर पृथ्वीकायिक जीवों का कथन सूक्ष्मपृथ्वीकायिक जीवों के समान है।

सूक्ष्म बादर अप्कायिक जीवों का कथन सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों के समान है।

सूक्ष्म बादर तेजस्कायिक जीवों का कथन सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों के समान है,

सूक्ष्म वादर वायुकायिक जीवों का कथन सूक्ष्म पृथी कायिकों के समान है।

सूक्ष्म वादर साधारण प्रत्येक शरीर वनस्पतिकायिक जीवों का कथन सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों के समान है।

द्वीन्द्रिय जीवों के चारों कषाय होते हैं।

त्रीन्द्रिय जीवों के द्वीन्द्रिय जीवों के समान चारों कपाय होते हैं।

चतुरिन्द्रिय जीवों के तेइन्द्रय जीवों के समान चारीं कपाय होते हैं।

सम्मूच्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक— जलचरों के चारों कषाय होते हैं। स्थलचरों के जलचरों के समान चारों कषाय होते हैं। खेचरों के जलचरों के समान चारों कषाय होते हैं। गर्भव्युत्क्रान्तिक पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक— जलचरों के चारों कषाय होते हैं। स्थलचरों के जलचरों के समान चारों कपाय होते हैं। खेचरों के जलचरों के समान चारों कपाय होते हैं।

- मनुष्य-संमूर्च्छिम मनुष्यों में द्वीन्द्रियों के समान चारों कपाय होते हैं।
- प्र. भंते ! क्या गर्भव्युकान्तिक मनुष्य जीव क्रोध कपार्यी पायत् लोभकपायी और अकपायी होते हैं ?
- गीतम ! सभी तरह के होते हैं।
   ४. देव-देवों में चारों कपाय होते हैं।
- ८. सकपाय-अकपाय जीवों की कायस्थिति-
  - प्र. भंते ! सकपायी (जीव) सकपायी रूप में कितने काल तक रहता है ?
  - उ. गौतम ! सकपायी जीव तीन प्रकार के कहे गये हैं, यथा-
    - १. अनादि अपर्यवसित,
    - २. अनादि सपर्यवसित,
    - ३. सादि-सपर्यवासत।

उनमें जो सादि सपर्यवसित हैं उनकी जधन्य कार्यायी अन्तर्मुहुर्त हे और उत्कृष्ट कार्यास्थित अनन कार है अर्थी अनन्त उत्पर्धिंगी-अवसर्पिणी काल है और क्षेत्र में देशी अनार्यसुद्दगल-पराधर्त पर्यन्त रहता है।

- क्क राक्र र्क्तकों में एड़ के क्षिएक छित्र क्षिएक छित्र । हिंम । . R र ई क्ति
- . हं नेजुम्हम्स नीक्षीगढ़ ठाकुर ग्रांश प्रमात किसर ! मार्गि . र नीक्षीयक कि गिष्मकामम ग्रांश शिष्मकामम ग्रक्स छिट्ट । प्रहीप्त निमात कार संकरों में एड़ के शिष्मक-मिश शिष्मकमिश ! निम् . स
- ६ई। एउर कि भेत्रे हेन्स्य इच्छेट आंध्र कमम क्रम स्वाह है महीर इच्छे
- ्ड 1637 राग सारा रंगती में एड की शिषकार-विष्णकार ! र्रोष्ट . 1
- ्ड । एडर - मान्य , १ रंग १ंक के प्राक्ष है (छिए) क्षिप्रकार ! मानें . इ । सारि-अपिटिएम: शाह . ६ (छिए) क्षिप्रकार | मानें . १ । इस स्था के हैं हिस्स है । इस स्था स्था

1ह 1535 (में एन पिएकरह) कह हेब्रेमिन्स ड्य<u>ेक्</u>ट

- -एएस रक लाक राज्यस के किंदि प्रापकार-प्रापकार . १
- , किएक इनिक . ९
- मान कपाया का अन्तर जपन्य एक समय और उञ्चूष्ट
- । इं क्रिक्निम्सः भं अपुरुक्त आहं क्रिक्निम्सः सि स्मास् असर असर क्रिक्सिक्स् अ
- ाई हेडूमिन्ट , १ देन अन्य एक क्षिप्रकार समिवकेषय-जीति , २ इ.चू.च्याचे हेर्जुमन्य प्रनार अन्य क्षिप्रविषय-जीति
- क्युभमार कि भिष्टि मामकस-मामकस .0१

**15 जासम्मन्ध** 

- वे भू के वास्तान के साथ साथ के विकास है। है से प्राप्त कार्य के से मूर्य के लिए के से मूर्य के से मूर्य के से म जिल्ला के से मुख्या के साथ के से मूर्य के से मूर्य के से मूर्य के से मूर्य के से मूर्य के से मूर्य के से मूर्य
- ्री (उस्प्रे) समस्याधा रामभागीय ६। वी. बीजीस (गासन्त्रे पार्ड राज्यात्राचा पा
- the production of the production of
- Committee (1981)
- Constitution for fact of

 $\mathcal{L}^{\bullet} = \overline{\mathcal{L}} \cdot \mathcal{L}^{\bullet} = \mathcal{L}^{\bullet} = \mathcal{L}^{\bullet}$ 

ng enchanteman (philips) in

- प. कोहकसाई णं भंते ! कोहकसाई मि कालओ केवचिरं उन्ह
- होड़ ? उ. गोयमा ! जहण्णेण वि उस्नोसेण वि अंतोमुहुत्तं। एवं माणकसाई मायाकसाई वि।
- रेमीर्क सिरुंगक मी ड्रेगिकमर्गल ! होम गि ड्रोमिकमर्गल . प
- े ड्राइ । मिड्रमितिंस् गिरिकर, फेमम क्षेत्र गिरिजर्म । मिनित् . र
- ि इंडि रेम्डीरुक् सिरुक्त मि इंसिक्स हो हो । इंसिक्स . **म**
- . गीयमा ! अकसाई दुविहे पण्णते, तं जहा– १. साईए वा अपज्यवसिए, २. साईए वा सपज्यवसिए। तक्ष णं जे से साईए सपज्जवसिए से जहण्णेणं एकं समयं, तक्ष भो जे साईए सपज्जवसिए से जहण्णेणं एकं १९३१
- -ांगञ्जम लाक) त्रांट गिनिक मामकार-प्राप्तकार .?
- , ड्राफ्रकज़िक . ९ , ड्राफ्रकाणम . ६
- ३. मायाकसाईणं अंतरं जहण्णेणं एकं समयं, उक्षोतेणं
- अतामुहुत्, हो एक्सिड्स, अंतर् जहण्णेणं अंतोमुहुत्, उक्षोभेण वि
- तंत्रमृतिहः भारत सार्य अपन्जवितयस्य स्मार्था भारत्यः । प्रितंबरः , किञ्चमितंशः पण्णिकः स्मार्यस्य महास्य प्रदेशः । १६१४: १६.१ : १६१४: १६१४:
- निरुष्टाम्स गिवित वासकार-वासकार . ० ९
- प्रमुस णं मंते ! जीवाणं ९ .सक्साईणं २ . कंकसाईणं १ . ह ३. माणकसाईणं, ४. मावाकसाईणं, ५. ॐामकसाईणं, इ. अकसाईणं य कसरे कसरेहितों अन्या पा जाव पिसेसाहियां वा ?
- , इंग्लिकार गिर्मा । १ , सम्बन्धाया ग्रामार्थाः , ह
- , ताणुरतांणह वितासकाणाः , इ
- इ. सारक्सावी विभेसाहिया,
- ्राण्यात्रमाया विस्ताता ।
- ४. संमग्रसायी विसंसाहिता, ४. संस्त्रायी विसंसाहिता,

# ३१. कर्म-अध्ययन : आमुख

जैनागमों में कर्म सिद्धान्त का सूक्ष्म विवेचन विद्यमान है। कम्प-पयिड एवं कर्म ग्रंथों का निर्माण भी आगमों के आधार पर हुआ है, जिनमें कर्म-सिद्धान्त का व्यवस्थित निरूपण उपलब्ध होता है। आगम की शैली शंका-समाधान की शैली है, संवाद की शैली है जिसमें अनेक सूक्ष्म तथ्य सरल रूप में समाहित हुए, हैं। दिगम्बर ग्रंथ षट्खण्डागम एवं कषाय पाहुड में भी कर्म का विशद विवेचन है।

प्रस्तुत कर्म अध्ययन में कर्म का संक्षेप में सर्वांगीण निरूपण है। यद्यपि कर्म-ग्रंथों में जो व्यवस्थित प्रतिपादन मिलता है वह आगमों में विखरा हुआ है। योकड़ों (स्तोकों) के रूप में अवश्य व्यवस्थित हुआ है। आगमों में कर्म के विविध पक्षों पर चर्चा है जो कर्म-ग्रंथों में प्रायः नहीं मिलती है इसिल्ए आगमों में निरूपित कर्म-विवेचन का विशेष महत्व है।

मिथ्यात्व, अविरित आदि हेतुओं से जीव के द्वारा जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। कार्मण वर्गणाएं जव जीव के साथ वंध को,प्राप्त हो जाती हैं तो वे भी कर्म कही जाती हैं। जीव एवं कर्म का अनादि सम्बन्ध है किन्तु उसका अंत किया जा सकता है। जीव के संसार पिरभ्रमण का अंत कंमों का नाश अथवा क्षय होने पर ही संभव है। कर्मों के आठ भेद जैन दर्शन में प्रिसिद्ध हैं—9. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५. आयु, ६. नाम, ७. गोत्र और ८. अन्तराय। किन्तु आगम में कर्म के दो एवं चार भेद भी किए गए हैं। दो भेदों में (१) प्रदेशकर्म और (२) अनुभाव कर्म का उल्लेख है तो चार भेदों में (१) प्रकृति कर्म, (२) स्थिति कर्म, (३) अनुभाव कर्म और (४) प्रदेशकर्म की गणना है। वद्ध कर्मों के स्वभाव को प्रकृति कर्म, उनके ठहरने की कालाविध को स्थिति कर्म, फलदान शक्ति को अनुभाव कर्म तथा कर्म परमाणु पुद्गलों के संचय को प्रदेश कर्म कहते हैं। कर्म के चार भेद उनके अनुबन्ध के आधार पर भी किए जाते हैं शुभानुवंधी शुभ, अशुभानुवंधी शुभ, शुभानुवंधी अशुभ और अशुभानुवंधी अशुभ। इन्हीं भेदों के आधार पर पुण्यानुवंधी पुण्यादि भेदों का प्रचलन हो गया है। फल के आधार पर भी कर्मों के चार भेद हैं— १. शुभ विपाकी शुभ, २. अशुभ विपाकी शुभ, ३. शुभ विपाकी अशुभ तथा ४. अशुभ विपाकी अशुभ।

कर्म अगुरुलघु होते हैं तथापि कर्म से जीव विविध रूपों में परिणत होते हैं। उनका फल भोगते हैं।

ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म-प्रकृतियों में परस्पर सहभाव है। जहाँ ज्ञानावरणीय कर्म है वहाँ मोहनीय के अतिरिक्त छहों कर्म नियम से हैं। मोहनीय कर्म स्यात् है, स्यात् नहीं है क्योंकि दसवें गुणस्थान तक तो ज्ञानावरण के साथ मोहनीय रहता ही है किन्तु ग्यारहवें गुणस्थान से मोहनीय नहीं रहता जब कि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय रहता है। इसी प्रकार दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्मों के साथ भी मोहनीय के अतिरिक्त छहों कर्म नियम से रहते हैं किन्तु मोहनीय स्यात् रहता है स्यात् नहीं। जहाँ मोहनीय कर्म है वहाँ अन्य सातों कर्म नियम से हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र के होने पर ज्ञानावरणादि घाती कर्म स्यात् होते हैं, स्यात् नहीं; किन्तु वेदनीय के होने पर आयु, नाम और गोत्र का नियम से सहभाव है। इसी प्रकार अन्य अघाती कर्म भी नियमतः साथ रहते हैं।

आठों कर्मों का बंध नैरियक से लेकर वैमानिक तक चौबीस ही दण्डकों में पाया जाता है। मनुष्य अवश्य इन कर्मों के बंध से रहित हो सकता है। ज्ञानावरणीय कर्म के होने पर दर्शनावरणीय तथा दर्शनावरणीय के होने पर दर्शनमोह कर्म निश्चय ही रहता है। दर्शनमोहनीय का एक भेद पिथ्यात्व मोहनीय का उदय होने पर जीव आठ या सात कर्म प्रकृतियों का बंध करता है जबिक सम्यक्त्य के होने पर जीव आठ, सात, छह

हमारे अनुभव में वेदनीय कर्म एक मुख्य कर्म है। वह कर्कश वेदनीय और अकर्कशवेदनीय के रूप में भगवती सूत्र में निरूपित है। प्राणाितपात से मिथ्यादर्शनशल्य तक १८ पापों का आचरण करने वाला जीव कर्कशवेदनीय कर्म बांधता है तथा इनसे विरत होने वाला अकर्कशवेदनीय कर्म बांधता है। मोहनीय कर्म को आठों कर्मों का राजा कहा जाता है। समवायांग सूत्र में मोहनीय के बावन नामों का उल्लेख किया गया है तथा दशाश्रुतस्कंध सूत्र में महामोहनीय कर्म के ३० वंधस्थानों का वर्णन है।

कर्म चैतन्यकृत होते हैं, अचैतन्यकृत नहीं। जीव ही आठ कर्म प्रकृतियों का चय करते हैं, उपचय करते हैं, बंध करते हैं, उदीरण वेदन और निर्जरण करते हैं। इस दृष्टि से कर्म के दो प्रकार होते हैं—चिलत और अचिलत। इनमें निर्जरा चिलत कर्म की होती है तथा वंध, उदीरण, वेदन, अपवर्तन, संक्रमण, निधूतन और निकाचन अचिलत कर्म के होते हैं। जीव आठ प्रकृतियों का चय, उपचय, बंध, उदीरण, वेदन और निर्जरण चार कारणों से करता हैं— १. क्रोध से, २. मान से, ३. माया से और ४. लोभ से।

ज्ञानावरणादि आठ कर्मों की ९७ उत्तरप्रकृतियाँ हैं। किसी अपेक्षा से १२२, १४८ और १५८ उत्तरप्रकृतियां भी गिनी जाती हैं। इनमें मुख्यतः नाम कर्म को उत्तरप्रकृतियों की संख्या में अन्तर आता है, अन्य में नहीं। नाम कर्म की यहाँ ४२ उत्तरप्रकृतियां गिनी गई हैं, कर्मग्रंथों में इसकी ६७, ९३ या १०३ उत्तरप्रकृतियां भी गिनी जाती हैं। यहाँ ९७ भेदों में ज्ञानावरण के ५, दर्शनावरण के ९, वेदनीय के २, मोहनीय के २८, आयु के ४, नाम के ४२, गोत्र के २ और अन्तराय के ५ भेद समाविष्ट हैं। वैसे कर्म प्रकृतियों के भिन्न प्रकार से भी भेद प्रतिपादित हैं। यथा—ज्ञानावरणीय के २ प्रकार

सम्या एवं अंगणीय में ग्रेमित्री में ग्रेमित्री में स्वानावरणीय, वेदनीय, मीहजीय और अन्तराव इन वार कंत्रियों में ग्रीम्मित्र कि को समक्ष्मित्र के भित्र अपाय एवं अंगणीय एवं अंगणीय एवं में १० प्रियों में १० प्रियों के समक्ष्मित्र हैं। विवास के प्रियों हैं। वेदनीय के में अंगणित में १० प्रियों १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १० स्वाप १

and the first property of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

e de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de La completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la co La completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del completa del completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del la completa de la completa de la completa del la completa de la completa de la completa del la completa del la completa del la completa del la completa della compl

# ३१. कर्म-अध्ययन : आमुख

जैनागमों में कर्म सिद्धान्त का सूक्ष्म विवेचन विद्यमान है। कम्म-पयिड एवं कर्म ग्रंथों का निर्माण भी आगमों के आधार पर हुआ है, जिनमें कर्म-सिद्धान्त का व्यवस्थित निरूपण उपलब्ध होता है। आगम की शैली शंका-समाधान की शैली है, संवाद की शैली है जिसमें अनेक सूक्ष्म तय्य सरल रूप में समाहित हुए, हैं। दिगम्बर ग्रंथ षट्खण्डागम एवं कषाय पाहुड में भी कर्म का विशद विवेचन है।

प्रस्तुत कर्म अध्ययन में कर्म का संक्षेप में सर्वांगीण निरूपण है। यद्यपि कर्म-ग्रंथों में जो व्यवस्थित प्रतिपादन मिलता है वह आगमों में विखरा हुआ है। थोकड़ों (स्तोकों) के रूप में अवश्य व्यवस्थित हुआ है। आगमों में कर्म के विविध पक्षों पर चर्चा है जो कर्म-ग्रंथों में प्रायः नहीं मिलती है इसिल्ए आगमों में निरूपित कर्म-विवेचन का विशेष महत्व है।

मिथ्यात्व, अविरित आदि हेतुओं से जीव के द्वारा जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। कार्मण वर्गणाएं जव जीव के साथ वंध को प्राप्त हो जाती हैं तो वे भी कर्म कही जाती हैं। जीव एवं कर्म का अनादि सम्बन्ध है किन्तु उसका अंत किया जा सकता है। जीव के संसार पिरभ्रमण का अंत कंमों का नाश अथवा क्षय होने पर ही संभव है। कमों के आठ भेद जैन दर्शन में प्रिसिद्ध हैं—9. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५. आयु, ६. नाम, ७. गोत्र और ८. अन्तराय। किन्तु आगम में कर्म के दो एवं चार भेद भी किए गए हैं। दो भेदों में (१) प्रदेशकर्म और (२) अनुभाव कर्म का उल्लेख है तो चार भेदों में (१) प्रकृति कर्म, (२) स्थित कर्म, (३) अनुभाव कर्म और (४) प्रदेशकर्म की गणना है। वद्ध कर्मों के स्वभाव को प्रकृति कर्म, उनके ठहरने की कालाविध को स्थिति कर्म, फलदान शक्ति को अनुभाव कर्म तथा कर्म परमाणु पुद्गलों के संचय को प्रदेश कर्म कहते हैं। कर्म के चार भेद उनके अनुबन्ध के आधार पर भी किए जाते हैं शुभानुवंधी शुभ, अशुभानुवंधी शुभ, शुभानुवंधी अशुभ और अशुभानुवंधी अशुभ। इन्हीं भेदों के आधार पर पुण्यानुवंधी पुण्यादि भेदों का प्रचलन हो गया है। फल के आधार पर भी कर्मों के चार भेद हैं— १. शुभ विपाकी शुभ, २. अशुभ विपाकी शुभ, ३. शुभ विपाकी अशुभ तथा ४. अशुभ विपाकी अशुभ।

कर्म अगुरुलघु होते हैं तथापि कर्म से जीव विविध रूपों में परिणत होते हैं। उनका फल भोगते हैं।

ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म-प्रकृतियों में परस्पर सहभाव है। जहाँ ज्ञानावरणीय कर्म है वहाँ मोहनीय के अतिरिक्त छहों कर्म नियम से हैं। मोहनीय कर्म स्यात् है, स्यात् नहीं है क्योंकि दसवें गुणस्थान तक तो ज्ञानावरण के साथ मोहनीय रहता ही है किन्तु ग्यारहवें गुणस्थान से मोहनीय नहीं रहती जब कि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय रहता है। इसी प्रकार दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्मों के साथ भी मोहनीय के अतिरिक्त छहों कर्म नियम से रहते हैं किन्तु मोहनीय स्यात् रहता है स्यात् नहीं। जहाँ मोहनीय कर्म है वहाँ अन्य सातों कर्म नियम से हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र के होने पर ज्ञानावरणादि घाती कर्म स्यात् होते हैं, स्यात् नहीं; किन्तु वेदनीय के होने पर आयु, नाम और गोत्र का नियम से सहभाव है। इसी प्रकार अन्य अघाती कर्म भी नियमतः साथ रहते हैं।

आठों कर्मों का बंध नैरियक से लेकर वैमानिक तक चौबीस ही दण्डकों में पाया जाता है। मनुष्य अवश्य इन कर्मों के बंध से रिहत हो सकता है। ज्ञानावरणीय कर्म के होने पर दर्शनावरणीय तथा दर्शनावरणीय के होने पर दर्शनमोह कर्म निश्चात्व की रहता है। दर्शनमोहनीय का एक भेद मिथ्यात्वमोहनीय है। मिथ्यात्व का उदय होने पर जीव आठ या सात कर्म प्रकृतियों का बंध करता है जबिक सम्यक्त्व के होने पर जीव आठ, सात, छह या एक कर्म का बंध करता है।

हमारे अनुभव में वेदनीय कर्म एक मुख्य कर्म है। वह कर्कश वेदनीय और अकर्कशवेदनीय के रूप में भगवती सूत्र में निरूपित है। प्राणाितपात से मिथ्यादर्शनशल्य तक १८ पापों का आचरण करने वाला जीव कर्कशवेदनीय कर्म बांधता है तथा इनसे विरत होने वाला अकर्कशवेदनीय कर्म बांधता है। मोहनीय कर्म को आठों कर्मों का राजा कहा जाता है। समवायांग सूत्र में मोहनीय के बावन नामों का उल्लेख किया गया है तथा दशाश्रुतस्कंध सूत्र में महामोहनीय कर्म के ३० बंधस्थानों का वर्णन है।

कर्म चैतन्यकृत होते हैं, अचैतन्यकृत नहीं। जीव ही आठ कर्म प्रकृतियों का चय करते हैं, उपचय करते हैं, बंध करते हैं, उदीरण वेदन और निर्जरण करते हैं।इस दृष्टि से कर्म के दो प्रकार होते हैं—चलित और अचलित।इनमें निर्जरा चलित कर्म की होती है तथा बंध, उदीरण, वेदन, अपवर्तन, संक्रमण, निधूतन और निकाचन अचलित कर्म के होते हैं। जीव आठ प्रकृतियों का चय, उपचय, बंध, उदीरण, वेदन और निर्जरण चार कारणों से करता है— १. क्रोध से, २. मान से, ३. माया से और ४. लोभ से।

ज्ञानावरणादि आठ कर्मों की ९७ उत्तरप्रकृतियाँ हैं। किसी अपेक्षा से १२२, १४८ और १५८ उत्तरप्रकृतियां भी गिनी जाती हैं। इनमें मुख्यतः नाम कर्म की उत्तरप्रकृतियों की संख्या में अन्तर आता है, अन्य में नहीं। नाम कर्म की यहाँ ४२ उत्तरप्रकृतियां गिनी गई हैं, कर्मग्रंथों में इसकी ६७, ९३ या १०३ उत्तरप्रकृतियां भी गिनी जाती हैं। यहाँ ९७ भेदों में ज्ञानावरण के ५, दर्शनावरण के ९, वेदनीय के २, मोहनीय के २८, आयु के ४, नाम के ४२, गोत्र के २ और अन्तराय के ५ भेद समाविष्ट हैं। वैसे कर्म प्रकृतियों के भिन्न प्रकार से भी भेद प्रतिपादित हैं। यथा—ज्ञानावरणीय के २ प्रकार

हैं-देश ज्ञानावरणीय और सर्वज्ञानावरणीय। ज्ञान की अंशतः आवृत करने वाला कम देश ज्ञानावरणीय है तथा मित्रज्ञान आदि सभी को अावृत करने वाला कम देश ज्ञानावरणीय है। वसी प्रकार सर्वज्ञानावरणीय है। वसी कम के स्वा कि कम के साता और अस्त है। वसी प्रकार का कम के स्वा कि स्वा कि कम के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स्व

अमण एवं अंमणी में रिफीलुप्रोम के २१ चराया कि नाति कार करनीय, मेहनीय और अन्तराय इन चार कर्मप्रकृतियों में सिम्मिल किया जा सकता । इं कि नाय अमण एवं अंमणे में १९ प्रीयहं की है। वेदनीय के १० प्रीयहं १० होता है। वेदनीय के में में एक प्रीयहं १० होता है। वेदनीय के में से १० हे कि एक एम में १० हे सिम्मिल कि एक होता है। वेदनीय के में सिम्मिल कि एक होता है। विद्या, १० हे सिम्मिल के में सिम्मिल के में सिम्मिल होता है। विद्या, १० हे जिस्मा है। विद्या, १० होता है।

ग्रिस्त अध्ययन में ग्यारह डार्रो से जीव के पाप कर्मों के बंध का विहार निरूपण है। गारह डार्र है –९. जीव, २. जिए, २. जिए, १ किया से प्राप्त अराय अराय से प्राप्त कराय में पार कर्मा के क्षेत्र के पाप के निर्मात हैं। ग्राप्त कराय में पाय के पाप के निर्मात हैं। ग्राप्त के पाप के निर्मात हैं। ग्राप्त के पाप के निर्मात हैं। ग्राप्त के पाप के निर्मात हैं। ग्राप्त के पाप के निरम्प क

और नहीं करेगा। जीव किस गति में पापकर्म का समर्जन (ग्रहण) एवं समाचरण करते हैं इसके नो भंग होते हैं जो वस्तुतः चार गितयों का ही विस्तार है। समसमयोत्पन्न और विषमसमयोत्पन्न की भी चर्चा है। उत्पत्ति की अपेक्षा समान समय को समसमय तथा असमान (भिन्न) समय को विषमसम्ब कहते हैं।

कर्म सिद्धान्त में बन्ध, वेदन, उदीरण, निर्जरा आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। संसार-परिभ्रमण की दृष्टि से वन्ध का सर्वाधिक महत्व है। सामायतः वंध एक प्रकार का है किन्तु राग से होने वाले वंध को प्रेयवंध एव द्वेप से होने वाले वंध को द्वेप वंध के रूप में विभक्त कर वंध के दो भेद भी कहे गए हैं। बंध के अन्य प्रसिद्ध दो भेद हैं—9. ईर्यापिथिक वंध और २. सांपरायिक वंध। ईर्यापिथिक वंध कपाय रहित जीव के होता है। यह योग से ही वंधति है। नैरियक, तिर्यञ्च और देव इसे नहीं बांधते। मनुष्य पुरुष और मनुष्य स्त्रियों ही इसे वांधती हैं। वेद की अपेक्षा से कथन किया जाय तो इसे खी, पुरुष एवं नपुंसक नहीं बांधते किन्तु नोस्त्री, नपुरुष और नोनपुंसक वांधते हैं। वेदरहित जीव ही इसे वांधते हैं।

जीव के ईर्यापिथक बन्ध सादि एवं सपर्यवसित होता है अर्थात् इसके वंधन का कभी (१०वें गुणस्थान के वाद) प्रारम्भ होता है तथा कभी (१४वें गुणस्थान में या ११वें गुणस्थान से उतरने पर) अवसान भी होता है। साम्परायिक वंध सकपायी जीवों के होता है जो नैरियक से लेकर देवों तक सभी जीवों के होता है। वेदरहित जीव भी इसका वंधन कर सकते हैं। साम्परायिक वंध सादि-सपर्यवसित, अनादि- सपर्यवसित और अनादि-अपर्यविति होता है किन्तु सादि अपर्यवसित नहीं होता है। ईर्यापिथक एवं साम्परायिक दोनों वंधों में सर्व से सर्व आत्मा का वंध होता है देश से सर्व, सर्व से देश तथा देश से देश का नहीं।

द्रव्य और भाव के रूप में भी बंध के दो भेद होते हैं। उनमें द्रव्यवंध दो प्रकार का है—प्रयोग वंध और विम्नसा वंध। जीव जिसे मन वचन व कार्योग से बांधता है वह प्रयोग बंध है तथा जो स्वभावतः वंध जाता है वह विम्नसा वंध है। विम्नसा वंध भी दो प्रकार का है—सादि और अनादि। प्रयोग वंध के दो भेद हैं—१. शिथल बंधन बंध, २. सघन वंधन वंध। भाववंध दो प्रकार के हैं—१. मूल प्रकृति वंध, २. उत्तर प्रकृति वंध। एक अन्य मान्यता के अनुसार राग द्वेषादि को भाव बंध एवं कर्मपुद्गलों का आत्मा से चिपकने को द्रव्य वंध कहा गया है।

एक अन्य दृष्टि से बंध के तीन भेद हैं यथा–१. जीव प्रयोग वंध, २. अनन्तर वंध और, ३. परम्पर वंध। नैरियक से वैमानिक तक के द<sup>ण्डकों में</sup> इन तीनों प्रकार का बंध होता है। जीव के मन वचन काय रूपी योग के प्रयोग से जो वंध होता है वह जीव प्रयोग वंध है। वंध का अव्यविहत स<sup>म्प हो</sup> तो उसे अनन्तर बंध कहते हैं, बंधे हुए एक से अधिक समय निकल गया हो उसे परम्पर वंध कहते हैं।

वंध के चार भेद प्रसिद्ध हैं—9. प्रकृति बंध, २. स्थिति वंध, ३. अनुभाव (अनुभाग) वंध, ४. प्रदेश वंध। वद्ध कर्म पुद्गलों का स्वभाव प्रकृति वंध है, उनकी ठहरने की अविध स्थिति वंध है, फलदान शक्ति अनुभाव वंध है तथा कर्म पुद्गलों का संचय प्रदेश वंध है। वंध कर्मों का होता है इसिल्ए वंध को कर्म भी कह दिया जाता है। अतः पूर्व में कर्म के भी ये चारों भेद प्रतिपादित हैं। यही नहीं उपक्रम चार प्रकार के होते हैं—9. बंधनोपक्रम, २. उदीरणोपक्रम, ३. उपशमनोपक्रम और ४. विपरिणामोपक्रम। इनमें बंधनोपक्रम के तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाव एवं प्रदेश ये चार भेद हैं किं जित उदीरणोपक्रम के भी ये ही चार भेद हैं। संक्रम एक करण हैं जिसमें वद्ध प्रकृति का बध्यमान प्रकृति में उद्वर्तन या अपवर्तन होता है। वह संक्रम भी चार प्रकार का है—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। निधत और निकाचित के भी ये ही चार भेद हैं—9. प्रकृति, २. स्थिति, ३. अनुभाग और ४. प्रदेश।

विभिन्न कर्म प्रकृतियों का बंध करता हुआ जीव कुल कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध करता है, उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है इसकी प्रस्तुत अध्ययन में विस्तृत चर्चा है। यथा—ज्ञानावरणीय कर्म को बांधता हुआ जीव सात, आठ या छह कर्म प्रकृतियों का बंधक होता है। दर्शनावरणीय को बांधते हुए भी सात, आठ या छह कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। वेदनीय कर्म को बांधता हुआ जीव सात, आठ, छह या एक कर्म प्रकृति का बंध करता है। मोहनीय कर्म को बांधता हुआ जीव सात, आठ, छह कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। आयु कर्म को बांधता हुआ जीव नियम से आठ कर्म प्रकृतियों को बांधता है। अन्तराय, नाम और गोत्र को बांधता हुआ जीव सात, आठ या छह कर्म प्रकृतियों को बांधता है। चौबीस दण्डकों में इन कर्म प्रकृतियों के वन्ध में क्या अन्तर रहता है इसका भी यहाँ निरूपण है।

कुछ रुचिकर प्रश्नों का समाधान भी है यथा—जैसे छद्मस्थ हंसता है तथा उत्सुक होता है वैसे क्या केवली मनुष्य भी हंसता है और उत्सुक होती है ? इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि केवली न तो हंसता है और न उत्सुक होता है क्योंकि जीव चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से हंसते और उत्सुक होते हैं। केवली चारित्रमोहनीय कर्म का क्षय कर चुका होता है। यहाँ हंसना हास्य कर्म का एवं उत्सुक होना रित कर्म का द्योतक लगता है। विविध अपेक्षाओं से अप्टिवध कर्मों के बंध का विवेचन भी महत्वपूर्ण है। स्त्री, पुरुष नपुंसक की अपेक्षा, संयत असंयत की अपेक्षा, सम्यग्हृष्टि आदि की अपेक्षा, संज्ञी असंज्ञी की अपेक्षा, भवित्व आदि की अपेक्षा, चक्षुदर्शनी आदि की अपेक्षा, पर्याप्त अपर्याप्तादि की अपेक्षा, भावक अभावक की अपेक्षा, परित्त अपिरत्त की अपेक्षा, ज्ञानी अज्ञानी की अपेक्षा, मनोयोगी आदि की अपेक्षा, साकार, अनाकारोपयुक्त की अपेक्षा, आहारक अनाहार्क की अपेक्षा, सूक्ष्म वादर की अपेक्षा और चारित्र, अचारित्र की अपेक्षा से आठ कर्म प्रकृतियों के बंध का निरूपण है। प्राणातिपात से विरत जीव सात, आठ, छह और एक कर्मप्रकृतियों को वांधता है तथा कभी वह अबन्धक (बंध रिहत) भी होता है। इसके २७ भंग बनते हैं। मृपावादिवरत वावत मिट्यादर्शनशल्य विरत जीव के सात, आठ, छह या एक प्रकृति का बंध होता है तथा कभी वह जीव अवंधक भी होता है।

प्रापायराण आदि कमों का वेदन करता हुआ जीव कितनी कमंत्रकृतियों का बंध करते हैं, इसका अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि का निवायराण प्राप्त कमों का वेदन करने वार के कि की कि का वंध करता है। दर्शनावरणीय एवं अन्तराय कम का वेदन करने वार के भी कित के भी अपते उस का वंध होता है। के के कित्र के के भी वेदनीय के भी वेदनीय के भी अवंध का अवंध होता है। अवंध के भी वेदनीय के भी वेदनीय के भी बंध या अवंध होता है।

कि गार कि समानेश कि प्राप्त के सिल्ड के से सिल्ड के से सिल्ड के से से से से से से सिल्ड के से से से से से से स साया और से में से प्रकार का कहा गया है तथा द्वेय की खेश और से से से से से से प्रकार का माना गया है।

पुरम कीनों में कमें प्रकृतियों के स्वामित्व, बंध और वेदन का मूक्ष्म कमन भी निलंगित है। इसमें कमेप्रकृतियों के वेदन का निलंग करते हुए प्रिक्ष ८ कमेप्रकृतियों में १. श्रीहोत्स्यावरण, २. चक्षीरित्रयावरण, ३. ग्रिकोव्स्यावरण, ४. क्षित्रवावरण १६ प्रकाक १४ के प्रकृतियों को क्ष्या किया गया है।

(में ाम्फिल्नामित क्षेत्र में स्वानक्ष्मित क्षेत्र के स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित क्षेत्र स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्मित्र स्वानक्ष्य स्वानक्ष्य स्वानक्ष्य स्वानक्ष्य स्वानक्ष्य स्वानक्ष्य स्वानक्ष्य स्वानक्ष्य स्वानक्ष्य स्वानक्य

संख्यातवर्षायुष्क और असंख्यातवर्षायुष्क। इनमें असंख्यातवर्षायुष्क जीव छह मास आयु शेप रहने पर परभव की आयु का वंध करते हैं तथ वर्ष की आयु वाले जीव दो प्रकार के हैं—१. सोपक्रम आयु वाले और २. निरुपक्रम आयु वाले। इनमें आयुवंध पृथ्वीकाय के सदृश होता है। के सम्बन्ध में यह स्पष्ट संकेत है कि एक जीव एक समय में एक आयु का वंध करता है, इस भव की या परभव की आयु का।

असंज्ञी जीव की दृष्टि से चारों आयु असंज्ञी के भी हो सकती हैं। इनमें देव असंज्ञी आयु सवसे अल्प हैं, नरक असंज्ञी आयु सर्वाधिक हैं एवं मनुष्य में अकाल मृत्यु संभव है एतदर्थ आयुक्षय के सात कारण हैं—9. रागादि की तीव्रता, २. निमित्त—शस्त्रादि का प्रयोग, ३. विस्तृता, ४. वेदना की तीव्रता, ५. पराघात चोट, ६. स्पर्श सांप आदि का विद्युत का और ७. आनपान निरोध। वंधे हुए कर्म जीव के स समय तक टिकते हैं उसे उनका स्थितिकाल कहते हैं। बद्ध कर्म का उदयरूप या उदीरण रूप प्रवर्तन जिस काल में नहीं होता उसे अवाधा या अ कहते हैं। कर्मों के उदयाभिमुख होने का काल निषेक काल है। अवाधा काल सामान्यतया कर्म के उत्कृष्ट स्थिति काल के अनुपात में होता नियम है एक कोटाकोटि स्थिति की उत्कृष्ट अवाधा एक सौ वर्ष। प्रत्येक वर्द्ध कर्म का स्थितिकाल भिन्न-भिन्न होता है अतः उनका अवाधि मिन्न-भिन्न होता है। अवाधा काल से न्यून कर्म निषेक काल होता है। इन सवका प्रत्येक कर्म प्रकृति में निरूपण इस अध्ययन में हुआ है।

वेदन कर्मोदय का द्योतक है। प्रत्येक कर्म का वेदन भिन्न-भिन्न होता है। क्योंकि उनका अनुभाव अर्थात् फल मिन्न-भिन्न होता है। जीव के यावत् पुद्गल परिणाम को प्राप्त ज्ञानावरणीय कर्म का अनुभाव श्रोत्रावरण आदि के भेद से दस प्रकार का, दर्शनावरणीय कर्म का अनुभाव के भेद से नौ प्रकार का, सातावेदनीय कर्म का अनुभाव मनोज्ञ शब्द आदि के भेद से आठ प्रकार का होता है। अमनोज्ञ शब्दादि के भेद से असार का अनुभाव भी आठ प्रकार का होता है। जीव के द्वारा वद्ध यावत् पुद्गल परिणाम को प्राप्त मोहनीय कर्म का अनुभाव सम्यक्त्ववेदनीय आ से पांच प्रकार का, आयु कर्म का अनुभाव नरकायु आदि के भेद से चार प्रकार का, शुभ नाम कर्म का अनुभाव इष्ट शब्द इष्टरूप यावत् में के भेद से १४ प्रकार का, इसके विपरीत अशुभ नाम कर्म का अनुभाव अनिष्ट शब्द यावत् अकान्त स्वर के भेद से १४ प्रकार का होता है, का अनुभाव जाति, कुल आदि के वैशिष्ट्य से आठ प्रकार का सथा इनकी हीनता से नीचगोत्र का अनुभाव भी आठ प्रकार का होता है। अन्त के जो दानान्तरायादि पांच भेद हैं वे ही उसके अनुभाव हैं।

इस अध्ययन के अन्त में कर्म सिद्धान्त से सम्बद्ध विविध तथ्यों का संकलन है, यथा—ज्ञानावरण आदि कर्मों के अविभाग प्रतिखेद किमों के प्रदेशाग्र व वर्णादि का प्ररूपण, कर्मोपचय एवं सादि सान्तता का कथन, महाकर्म अल्पकर्म का निरूपण आदि। कर्मपुद्गल का नहीं छे अंतिम खण्ड अविभाग प्रतिच्छेद होता है। एक समय में बंधने वाले समस्त कर्मों का प्रदेशाग्र अनन्त होता है। ज्ञानावरणीय से अन्तराय तक पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस और चार स्पर्श वाले होते हैं। जीवों के कर्मों का उपचय मन वचन व काया के प्रयोग से होता है, अपने आप नहीं एवं विकलेन्द्रियों में मन प्रयोग नहीं होता। कर्मोपचय सादि सान्त, अनादि सान्त और अनादि अनन्त रूप होता है। किन्तु सादि अनन्त नहीं होता। और विकलेन्द्रियों में न महाकर्म होता है, न महाक्रिया, न महाश्रव और न ही महावेदना। शेष जीव दो प्रकार के होते हैं—9. मायी मिथ्यादृष्टि अपन्नक हैं वे महाकर्म वाले, महाक्रिया वाले, महाश्रव वाले और महावेदन और २. अमायी सम्यन्दृष्टि उपपन्नक। इनमें जो मायी मिथ्यादृष्टि उपपन्नक हैं वे महाकर्म वाले, महाक्रिया वाले, महाश्रव वाले और महाविद्या जो अमायी सम्यन्दृष्टि उपपन्नक हैं वे अल्पकर्म, अल्पिक्रया, अल्पाश्रव और अल्पवेदना वाले हैं। साधना की दृष्टि से महाक्रिया, महाक्रिक्त का महत्व है। जैनदर्शन में एक यह मान्यता चल पड़ी है कि बद्ध पाप कर्मों का वेदन किए बिना मोक्ष नहीं होता। इसका समाधान आगम में हि उसके अनुसार कर्म दो प्रकार के हैं—प्रदेश कर्म और अनुभाग कर्म। इनमें प्रदेश कर्म अवश्व भोगना पड़ता है। किन्तु अनुभाग कर्म का वेदन करता है, किसी का नहीं। क्योंकि वह संक्रमण, स्थितिघात, रसघात आदि के द्वारा उन्हें परिव सकता है एवं निर्जर भी कर सकता है।

A3

#### ३४. कम्मठण्झयण

ीई lbay lby क (mमस्प्रीप) जिन कमी से बंधा हुआ यह जीव इस संसार में परावर्तन , गिन्ड्रेक कि मिक के जाकर ठाछ न्छ में मकाष्ट्र जिल्हे कि प्रिमेना है

३१. कमे अध्ययन

#### -) तिथायन के अथोधिक . ५

- ५ हैं िम्फिली गिर्फी एक पिर्फा । १
- **५ कियं जिस्स प्रका** . ६
- र इं फियांच (मेक) में मिए मिक्से चिता हैं ?
- हैं है। एवं कि राकर कित्मी (गमिन्ध) व्यमुभाव (भक् भिक्ष) भिक्ष ९ ई 177क न्ट्रिंग के फिरीकुर (मेक) मिनकी

## −ग्राकर् क्रॉमक . ६

3. अनुभावकम्। , मित्र हिर्द्ध . १

नाध्म ,ई ामा । हक । क प्राक्ष प्राप्त मिक

किन्छ र्राप्त है तिह (लान तीकुर पण्यू) मुद्द मेक खरू . ९ नाष्ट्रम ,ई ।भाग तक ग्राकप्त ग्राम मेक

- नाष्ट्रम ,ई गिग हिक कि जिस जान मेक
- ३. कुछ कमे अशुभ होते हैं, पर उनका विपाक शुभ होता है,

# 9. कमी अध्ययन की उत्थानिका-

## 9. कमण्डायणस्य उत्तव्दा-

महि बद्धा अयं जीवो, संसारे परिवर्ताई ॥ अर्ठ कम्माई विद्धामि, आगुपुष्टि जहस्रम् ।

- ३. काताह व ठाणाहं बंधए जोवी।
- ४. कीत वेदेइ य पगडी,
- ९। १५३ हिनितिक निम्पृष्ट . भ

नाष्ट्रम ,ई । । । । हक । क ) । कर । ई । । । ।

- , श्रमित्र कि लिए पूर्ण कि निक-मिक तिकुर . १
- , शिथति-कम-निक-प्रिंगिक कि कि कि-मिक-भिया,
- ३. अनुभाद कर्म-कम् पुद्गलो का सामध्य,
- । प्रमान कि लिएकू मेल-मेल हर्द्रा .. ४

## -रिमिटि काप्रजी मेक मधुामह .४

- अनुवन्ध भी शुभ होता है,
- कुछ कमे श्रुम होते हैं पर उनका अनुवन्य अशुभ होता है,
- ३. कुछ कमे अशुभ होते हैं पर उनका अनुवन्य शुभ होता है,
- कुछ कमें अशुभ होते हैं और उनका अनुवन्द भी अशुभ
- , हैं । तह मुद्द मि कापनी किन्छ गाँउ हैं तिई मुद्द मैक छक् . १
- 3. कुछ कमें शुभ होते हैं, पर उनका विपाक अशुभ होता है,
- महिस् मि कापनी किन्छ असि है जिंह महिस् सेक छकु

# ५. कमी का अगुरुषधुत्व प्रत्मण-

१ है पुरुरकृष्टि गर है पुरुर्त, है पुरु है जुन पर है पा अपुरुर्ध है ।

. 9. TF. 53, TF. 9,

## -। भेण्ड्रायणस्स अत्याहिगारा-

- फह बंधीते, , डिंग्मि होक . ९

- -daal. q. 23, J. 9, B. 9 EEV

## -Jyllrp jupमक . ह

-डाणं. अ. २, उ. ३, <del>य</del>ु. ७९(२२) र. अणुभावकम्मेचवा पद्सकम्मे चेव, नाज्ञार हे , <del>हार्णि मिक इंश</del>िट्ट

नाज़र हे , जिएए मिक क्रेडिंट ह

- , मिन्होड़ाम् . ९
- , <del>मिक</del>्ट्रेठी . *६*
- ३. अणुभावकम्मे,
- -ठाणे स. ४. उ. ४, सु. ३६२ ४. पद्सकम्मे।

#### ०. मुहासुह कम्माववागं चत्रमंगी-

नाइए h, from मिक ईस्टीध्ट

- १. सुभे नाममेगे सुभे,
- र. सुभे नाममेगे असुभे,
- ३. असुभे नाममेगे सुभे,
- ४. असुभे नाममेगे असुभे।
- जिए हे , जिएम मिक ईस्ट्रीटह
- उ. सेम नामम्म असेमधिवामे, १. सुभे नाममेंगे सुभविदागे,
- ३. असुमे नाममेगे सुभविदागे,
- ४. असुमे नाममेगे असुमविवागे,।? -ठाणं स. ४. उ. ४, स. ३६२
- कम्माणं अगुरुपलहुपत् पल्वणं-
- अर्गिक्त्रकहिताई 5 प्रमाणि णं भंते ! कि गुरुयाइ, लहुयाइ, गुरुयलहुयाइ,

- उ. गोयमा ! नो गरुयाइं, नो लहुयाइं, नो गरुयलहुयाइं, अगरुयलहुयाई।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ?
- उ. गोयमा ! अगुरुयलहुय दव्वाइं पडुच्च अगुरुयलहुयाइं। –विया. स. १, उ. ९, सु. ९

# जीवाणं विभक्तिभावं परिणमन हेउ पर्व्वणं-

- प. कम्पओ णं भंते ! किं जीघे विभक्तिभावं परिणमइ, नो अकम्मओ विभत्तिभावं परिणमइ? कम्मओ णं जए किं विभत्तिभावं परिणमइ, नो अकम्मओ विभत्तिभावं परिणमइ?
- उ. हंता, गोयमा ! कम्मओ णं जीवे जए विभित्तभावं परिणमइ, नो अकम्मओ विभत्तिभावं परिणमइ। -विया. स. १२, उ. ५, स्. ३७

## ७. कम्मपयडिमूलभेया-

- प. कइ णं भंते !कम्मपयडीओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा ! अट्ठ कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ, तं जहा-
  - १. नाणावरणिज्जं.
- २. दरिसणावरणिज्जं,
- ३. वेदणिज्जं,
- ४. मोहणिज्जं.
- ५. आउयं,
- ६. णामं.
- ७. गोयं.
- ८. अंतराइयं १
- **-पण्ण. प. २३, उ. १, स्. १६६५**

#### ८. चउवीसदंडएसु अट्ठण्हं कम्म पगडीणं पलवणं-

- प. दं. १. णेरइयाणं भंते ! कइ कम्मपयडीओ पण्णताओ ?
- उ. गोयमा ! अडु कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-
  - १. नाणावरणिज्जं जाव ८. अंतराइयं।
  - दं. २-२४ एवं जाव वेमाणियाणं।र

-पण्ण. प. २३, उ. १, सु. १६६६

#### ९. अड्डकम्माणं परप्पर सहभावो-

- प. जस्स णं भंते ! नाणावरणिज्जं तस्स दरिसणावरणिज्जं, जस्स दंसणावरणिञ्जं तस्स नाणावरणिञ्जं ?
- उ. गोयमा ! जस्स णं नाणावरणिज्जं तस्स दंसणावरणिज्जं नियमा अत्यि, जस्स णं दरिसणावरणिज्जं तस्स वि नाणावरणिज्जं नियमा अत्थि।
- प. जस्स णं भंते !नाणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्जं, जस्स वेयणिज्जं तस्स नाणावरणिज्जं ?

- उ. गीतम ! वह गुरु नहीं है, लघु नहीं है, गुरुलघु नहीं है कितु अगुरुलघु है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता हे?
- उ. गौतम ! अगुरुलघुद्रव्यों की अपेक्षा अगुरुलघु है।

# ६. जीवों का विभक्तिभाव परिणमन के हेतु का प्रलपण-

- प्र. भंते ! क्या जीव कर्म से (मनुप्य-तिर्यञ्च आदि) विविध स्त्री में परिणत होता है या कर्म के विना परिणत होता है? क्या जगत् (जीव समूह) कर्म से विविध रूपों में परिणत होता है या कर्म के विना परिणत होता है।
- उ. हां, गीतम ! कर्म से जीव और जगत् विविध रूपों में परिणा होता है, किन्तु कर्म के विना विविध रूपों में परिणत नहीं

# ७. कर्मप्रकृतियों के मूल भेद-.

- प्र. भंते ! कर्मप्रकृतियां कितनी कही गई हैं ?
- गौतम !(मूल) कर्म प्रकृतियां आठ कही गई हैं, यथा-
  - १. ज्ञानावरणीय,
- २. दर्शनावरणीय,
- ३. वेदनीय,
- ४. मोहनीय,
- ५. आयु,
- ६. नाम.
- ७. गोत्र.
- ८. अन्तराय,

# ८. चौबीस दंडकों में आठ कर्म प्रकृतियों का प्ररूपण-

- प्र. दं. १. भंते ! नैरियकों में कितनी कर्मप्रकृतियां कही गई हैं?
- गौतम ! आठ कर्म प्रकृतियां कहीं गई हैं, यथा-
  - १. ज्ञानावरणीय यावत् २. अंतराय।
  - दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकों तक आठ कर्म प्रकृतियां हैं।

### ९. आठ कर्मों का परस्पर सहभाव-

- प्र. भंते ! जिस जीव के ज्ञानावरणीय कर्म है, क्या उसके दर्शनावरणीय कर्म भी है और जिस जीव के दर्शनावरणीय कर्म है, क्या उसके ज्ञानावरणीय कर्म भी है?
- उ. हाँ, गौतम ! जिस जीव के ज्ञानावरणीय कर्म हैं, उसके नियमतः दर्शनावरणीय कर्म है और जिस जीव के दर्शनावरणीय कर्म है, उसके नियमतः ज्ञानावरणीय कर्म भी है।
- प्र. भते ! जिस जीव के ज्ञानावरणीय कर्म है, क्या उसके वेदनीय कर्म भी है और जिस जीव के वेदनीय कर्म है, क्या उसके ज्ञानावरणीय कर्म भी है?

- ९. (क) पण्ण.प.२३,उ.२,सु.१६८७
  - (स) पण्ण.प.२४,सु.१७५४,(१)
  - (ग) पण्ण.प.२५, मु.१७६९,(१)
  - (च) पण्ण.प.२६,सु.१७७५,(१) (ङ) पण्ण.प.२७,सु.१७८७,(१)
- (च) उत्त.अ. ३३, गा. २-३
- (छ) विया.स.६,उ.३,सु.१०
- (ज) विया.स.८,उ.१०,सु.३१
- (झ) विया.स.८,उ.८,सु.२३
- २. (क) विया.स.८,उ.१०,सु.३२
  - (ख) विया.स.१६,उ.३,सु.२-३ (ग) पण्ण.प.२४,सु.१७५४,(२)
  - (घ) पण्ण. प. २५, सु. १७६९, (२)
  - (ङ) पण्ण.प.२६,सु.१७७५,(२)
  - (च) पण्ण.प.२७,सु.<sub>१७८७,</sub>(२)

- **।**ई 1575 विन हिमारिक भूक हो। वे भूष क्यानित् होगा के भीर क्यानित् नहीं र्क्सर, ई मेक प्रनिज्ञ के जिस भारी कृकी, ई मेक प्रनिज्ञ फ्यम् निस्त के व्यानावरणीय कर्म है, उसके नियम्तः
- र् है मिक प्राणि हे मिरा किसर क्षेत्र है मिरा क्षेत्र किसरी र्राष्टि है मिरा प्रा. भेरी ! जिसके व्यानावरणीय कमे हैं, क्या उसके मोहनीय
- ।ई infs : 5 मिरि मेरि प्राणि हो। विस्तृ क्षेत्र हो स्व । इस्त्रि क्षेत्र क्षेत्र हो । क्साणी क्रुकी , ई । कि विश्व मिर्ग होना है । कि विश्व के । मेल प्रिनिइप क्षेप्र , ई मेक प्राणिशानाह क्ष्रिणे ! मिर्जा . ह
- मेक प्रिंगिशिक्ष क्षेत्र । एक ,ई मिकप्राध क्षेत्र गिरि ई ार्ग ! सिक्धार क्षेत्र । एक ,ई मेक भाण जानान क्ष्मण ! हंस
- ,ई ।ए। ।इक (में एकही कं प्राणिरानाह) ष्राप्त कं मेक प्रनिष्ठं राकप्र प्राणी ! मर्जी . र

क् मिणिर्माह) धाप्त के मेकहारि र्राप्ति मेकमार राक्ष भिट्ट भि में घषड़ी के घाणि आनाह आप के मेलधार ग्राकर भिरु

र्क मेक प्राणिर जानाह) अप के प्राणिर जानीहरू राकर मुर्गी ।एडीाइ ाम्डक मि (में घषडी

। प्रज्ञीडि । म्हकः ्रज्ञानावरणीय के विषय में) भी नियमतः परस्पर सहभाव शाम कं मेक पारान्नार राक्षा भिर , । इक (में प्रधान

दर्शनावरणीय कर्म होता है ? र्कमर एक ,ई मेक प्रनिष्ठि क्रिफी र्रीए ई । छिड़ मेक प्रा. भेरी ! जिस जीव के दर्शनावरणीय कम है, क्या उसके वेदनीय

/1ई ।एग ।एकी अाम के मिक हाम कं उमरा नष्टक एक मेक प्राणिश्वानाह जाकप्र मुन्ती ! मिर्जी . ह

मेरा । जिस कीर के मेरा है मेरा है मेरा है के कि मेरा । हिंस " प प्रिशीय मिनक मिक किए मेक घारिमक्ष अस्ति के मिक इस के रमक भि कि मेरु भिएर मिरह राकप्र भिष्ट

मेरा प्राप्ति के के मेरा क्षेत्र के मेरा क्षेत्र के किए कि के कि के

है मेर्कप्राप्त क्रिट एफ , हैं मेरायोग्डर के इंपि मोरी ! तिम , प्र । हैं 161ई : 6 मधनी मेरु धान्त्र के किछ , ई मेरु धान्त्र के हिंस होता है, क्यी की ही है। होने में होने होने हैं । मेरा प्रोमिश्म क्रिप्ट ,ई मेराप्रोम्प्रिक के घरि मारी ! मिर्गी . ह

उ, गीतम ! ये दोनों कमें नियमतः परस्पर साथ-साथ होते हैं। र् इं मेकप्रान्ट्रिट क्रिट एक इं मेकप्राध क्रिग्टी ग्रहि

। प्रज्ञाप्त । एज्ञाप्त । एज्ञाप्त । में क्रांतिहरू हो में हो से के में कहारि अस् मान अक्ष मिर , उक (में एपछी के मेरु छामेरुई) धाप्त के मेरुधार प्रकार प्राची

्हं । निई मि डिम क्रियोक्स प्रस् है । निई क्रियोक्स हे मेराएक्स र्मा है मेराने के बेरनीयक है . इ.स. भारत । मिली है . इ.स. है है मेरा जिसके उत्तर एक हैं मेरा शिक्स के हों। मेरामान्सर रहेसर एक ,ई मेरामान्ड के निर्म सही ! होन , ए

> अरिय, मिय निरिया असि, जस्स पुण वेयणिज्जं तस्स नाणावरणिज्जं सिय उ. गीयमा ! जस्स नाणावर्गिण्यं तस्स वेयणिज्यं नियमा

- जस्स मोहोणेज्यं तस्स नाणावर्गिज्यं ? , जिस पां भीते ! नाणावर्गिजनं तस्स मोहणिज्यं,
- नाणावर्णिज्जं नियमा अरिद्या अरिय, मिय निर्य, जस्स पुण मोहणिज्जं तस्स उ. गीयमा ! जस्स नाणावरणिज्यं तस्स मोहणिज्यं सिय
- जस्स आउयं तस्स नाणाबर्गिण्य्नं ? प. जस्स गं भेते ! नाणाव रणिज्यं तस्स आउरा,
- उ. गोयमा ! जहा वेयणिच्जेणं समं भणियं,

। इंज्ञाणीमि ममें ही ग्णिशक्त

। मिस ही गण्णी हंग, एवं गोएण वि समं।

ाणीळ्याणीम रेष्ण्रप मधनी अंतराइएण वि जहा दिस्णावरणिरजेण समं तहेव

े स्टिगिर हो स्टिग्न स्टिग्न हो स्टिग्निर हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो स्टिग्न हो , रिप्पणिष्ट स्प्रिप्त । दिरिसिणावर जिल्ला नस्स वेयणिज्य,

| फ़िणिष मिम ड्रीमिक उं गोपमा ! जहा नाणावरणिज्यं उविभिन्ने स्ताह

भाणियन्य जाच अंत्रराङ्गणी। मिम इंम्पिक इंछि इंमिग्रीइट मी स्टिगिग्रिशाणम्गीइ इिंग

ें रिय्योग्रिक्ट स्प्रिप्त नियाग्रिक्त स्प्रिप्त , जिस्स णं भेते ! वेयणिज्यं तस्स महिणिज्यं ,

अस्थि। सिय निर्ध, जस्स पुण मीहणिज्जं तस्स देयणिज्जं नियमा , भीर ने मुन्न ने मुल्जा तस्स मोहणिज्जं सिय अस्ति,

ें स्टाणिष्ठ सिस नेयणिज्यं र , फ्रिहार १५५ हिम जिस्स अवियं,

भागियद्भा मम ही एगुरि ,ही एमी हम मम एग्डास हिए उ. गीयमा ! एवं एयािण परीपरं नियमा

, फंड्रा) तस्स जां से हो विविधित स्ति अंतर (इंदर) , **ए** 

,ध्रीम घर्मा उ. गोयमा ! जस्स वेयणिज्यं तस्स अंतराइयं सिय अस्ति र जिलागिष्ठ सिर्म हेश्र होत

जस्स पुण अंतराइयं तस्स वेयणिज्जं नियमा अत्यि।

- प. जस्स णं भंते ! मोहणिज्जं तस्स आउयं, जस्स आउयं तस्स मोहणिज्जं ?
- उ. गोयमा ! जस्स मोहणिज्जं तस्स आउयं नियमा अत्थि, जस्स पुण आउयं तस्स पुण मोहणिज्जं सिय अत्थि, सिय नित्थि। एवं नामं, गोयं, अंतराइयं च भाणियव्यं।
- प. जस्स णं भंते !आउयं तस्स नामं, जस्स नामं तस्स आउयं ?
- उ. गोयमा ! दो वि परोप्परं नियमा। एवं गोत्तेण वि समं भाणियव्वं।
- प. जस्स णं भंते !आउयं तस्स अंतराइयं, जस्स अंतराइयं तस्स आउयं ?
- उ. गोयमा ! जस्स आउयं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय नित्थि, जस्स पुण अंतराइयं तस्स आउयं नियमा।
- प. जस्स णं भंते ! नामं तस्स गोयं, जस्स णं गोयं तस्स णं नामं ?
- उ. गोयमा ! दो वि एए परोप्पर नियमा।
- प. जस्स णं भंते ! नामं तस्स अंतराइयं, जस्स णं अंतराइयं तस्स णं नामं ?
- गोयमा ! जस्स नामं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि सिय नित्थ, जस्स पुण अंतराइयं तस्स नामं नियमा अत्थि।
- प. जस्स णं भंते ! गोयं तस्स अंतराइयं, जस्स अंतराइयं तस्स गोयं ?
- उ. गोयमा ! जस्स णं गोयं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि सिय नित्थ, जस्स पुण अंतराइयं तस्स गोयं नियमा अत्थि। —विया. स. ८, उ. १०, सु. ४२-५८
- १०. मोहणिज्जकम्मस्स बावन्नं नामधेज्जा–

मोहणिज्जस्स णं कम्मस्स बावण्णं नामधेज्जा पण्णता, तं जहा-

- कोहे, २. कोवे, ३. रोसे, ४. वोसे, ५. असमा,
   ६. संजलणे, ७. कलहे, ८. चंडिक्के, ९. भंडणे, १०. विवाए।
- ११. माणे, १२. मदे, १३. दप्पे, १४. थंभे, १५. अतुक्कोसे, १६. गव्ये, १७. परपरिवाए १८. उक्कोसे,

परन्तु जिसके अन्तरायकर्म होता है उसके वेदनीय कर्म नियमतः होता है।

- प्र. भंते ! जिस जीव के मोहनीयकर्म होता है, क्या उसके आयुक्रम होता है और जिसके आयुक्रम होता है, क्या उसके मोहनीयकर्म होता है ?
- उ. गौतम ! जिस जीव के मोहनीयकर्म है, उसके आयुकर्म नियमतः होता है, जिसके आयुकर्म है, उसके मोहनीयकर्म कदाचित् होता है ओर कदाचित् नहीं भी होता है। इसी प्रकार नाम, गोत्र और अन्तराय कर्म के विषय में भी कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! जिस जीव के आयुकर्म होता है, क्या उसके नामकर्म होता है और जिसके नामकर्म होता है, क्या उसके आयुकर्म होता है?
- गौतम ! ये दोनों कर्म परस्पर नियमतः होते हैं।
   इसी प्रकार गोत्रकर्म के साथ भी आयुकर्म के विषय में कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! जिस जीव के आयुकर्म होता है, क्या उसके अन्तरायकर्म होता है और जिसके अन्तरायकर्म होता है, क्या उसके आयुकर्म होता है ?
- उ. गौतम !जिसके आयुकर्म होता है, उसके अन्तरायकर्म कदाचित् होता है और कदाचित् नहीं भी होता है, किन्तु जिस जीव के अन्तरायकर्म होता है, उसके आयुकर्म नियमतः होता है।
- प्र. भंते ! जिस जीव के नामकर्म होता है, क्या उसके गोत्रकर्म होता है और जिसके गोत्रकर्म होता है क्या उसके नामकर्म होता है?
- गौतम ! ये दोनों कर्म परस्पर नियमतः होते हैं।
- प्र. भंते ! जिसके नामकर्म होता है, क्या उसके अन्तरायकर्म होता है और जिसके अन्तरायकर्म होता है क्या उसके नामकर्म होता है ?
- गौतम ! जिस जीव के नामकर्म होता है, उसके अन्तराय कर्म होता भी है और नहीं भी होता है, किन्तु जिसके अन्तरायकर्म होता है, उसके नामकर्म नियमतः होता है।
- प्र. भंते ! जिसके गोत्रकर्म होता है, क्या उसके अन्तरायकर्म होता है और जिस जीव के अन्तराय कर्म होता है, क्या उसके गोत्रकर्म होता है?
- गौतम ! जिसके गोत्रकर्म है, उसके अन्तरायकर्म होता भी है और नहीं भी होता है, किन्तु जिसके अन्तरायकर्म है उसके गोत्रकर्म नियमतः होता है।
- 90. मोहनीय कर्म के बावन नाम— मोहनीय कर्म के बावन नाम कहे गये हैं, यथा—
  - 9. क्रोध, २. कोप, ३. रोष, ४. द्वेष, ५. अक्षमा, ६. संज्वलन, ७. कलह, ८. चांडिक्य, ९. भंडन, १०. विवाद, (ये दस क्रोधकषाय के नाम हैं)
  - **११. मान,** १२. मद, १३. दर्प, १४. स्तम्भ, १५. आत्मोत्कर्ष, १६. गर्व, १७. परपरिवाद, १८. उत्कर्प,

1475.52

१८. अपकर्ष, २०. उन्तत, २९. उन्ताम (मे मारह मान कषाव के नाम है)

, महार, ३६, क्लंच, २४, निकुनि, ४४, विषय, ६६, माम. २६ , इ. कुच, १४, क्लंक, ३४, क्लंक, ३०, दम्म, ३९, छ०, १५, ह्यं, १५, क्लंचिक्लिक्च, १४, स्माण्यराता, १६, इस्त्री, १६ १६, व्यंचनता, ३७, परिकंचनता, ३८, सामिक्षा, १६ सम्बर्ध १६, व्यंचनता, १७, परिकंचनता, १८, सामिक्षा

. हुने. हुन्य, ४६. मुख्य, ४२. मुख्य, ४२. कांक्षा, ४३. गुद्धि, ४१. कांक्षा, ४४. हुन्य, ४४. मुख्य, ४२. कांक्षा, ४४. हुन्या, ४५. मुख्या, ४४. नुन्या, ४५. मुख्या, ४५. मुख्या, ५०. 
#### - नाक्ष संघ सित के मेक मिहना स्थान-

उस काल और उस समय में चम्मा मंग्री थी, नगरी का वर्णन करना चाहिए) पूर्णभद्र नाम का चैत्य था। वर्णन रिगा क्रिय का वर्णन करना राजा राज्य कराता था, उसके धारणी रिगा क्रिय प्राधि में मानाम मानाम महाचीर वहां पथा । इस अवण के किए परिषद् आई, मगनाम् ने धर्म का स्वरूप फल क्ष्या। धर्म अवण के प्रिषद् अहं, भगनाम् ने धर्म का स्वरूप प्रशि

किसीज्येत अमण मगनम् महावान् महावान् सिर्मा निर्मान् (ज्ञाक रुसिट्ट) नावक आकार स्ट्र प्रकार कहा— नावक आकार स्ट्रिस्ट क्या प्रकार स्ट्रिस्ट क्या स्ट्रिस्ट है मामास एक स्थित स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्र स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्र स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस स्ट्रिस्ट स्ट्रिस स्ट्र स्ट्रिस स्ट्रिस स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र स्ट्र

,ई ात्राम स्ट रक विट्ट राह-राघ में मिए (रक एकसार से 1ई 1त्ररक घंड तक मेकधिनड्रिमाइम इव कि पिए प्रद्र मिकी कोप्र-एराडामम महुस्ट ह्यात कीप्य कि . , ६

इक , हैं 1771म रक बांध में 15डूक कि इसके कीए 1हैं 157क घंड कि मेंकथिनहीमिडम मुंठ, रुक प्रंड होसू कि प्रमुम मिली में घड़ मिक की प्रहें हों. इ

इंग् , ई किराम कि युद्ध किरक मार्क्षमित्म , रुक कार्र में रीमक । ई किरक झंडे कि के कि मेरकिमित्म

अध्यक्त अविकी कि कि मिल स्वान में अवक्त कर्म अस्ति कि .
 अपन जलकर उसके धृष् में मारता है, वह महामोहनीवक्त में कि क्षा के क्षा के क्षा के कि .

ार मर्ज्योग र्ज गिंगर फिकों में जिन्ने डर्जगीम कीव्य कि ... इंघ ,ई 15ई इंदि एक देंग-दोंग मेंट ,फ्य प्रह्म एए (प्रमी) 1ई 167क यंथ दांग यंथ होने महमानित्रीमाइम

स्पृत्म हिन्हों (उद्ध राउट १३६) है घोणिए प्राय-उपक क्लीक कि शित्म रियु एक जान है ईस पर बरक में नाम निर्मी कि 1ई किरक प्रयास के कि

एड डुटड, है लिएसी सेट उस एउटास घरिमाँग सीफ़ कि .e किरक मारमस कि धेरम , है जिसमें में के लिखेंडे कि घम । है किरड घड़े कि में सम्बन्धित है , है

। माण्य १९, ज्याण ५.०२ मिकार १९

, एलं . मासा, २३. उनही, २४. किम्सी, २६. मासा, २३. उन्हों, २४. किम्सी, २६. क्रकी, ३९. कुम्सी, ३०. वंसी, ३६. किम्सी, ३६. किम्सी, ३४. अणायरणया, ३९. कू. ३३. किम्सीसप, ३४. अणायरणया, ३१. कू. १९. मास्याया, ३६. चुम्पाया, ३५. मास्याया, ३६. मास्याया, ४२. मास्याया, ४२. मास्याया, ४२. मास्याया, ४३. मास्याया, ४९. मास्याया, ४५. 
- गणड्डाश्रं मिस् सम्मकारणणिज्ञीम . ९९

तेणं कालेगं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होखा। वणाओ । पुण्णमद्दे नामं चेद्र्ण् वण्णओ। कोणिय राया शिरणी देवी।सामी समीस्है।परिसा निग्गया।धम्मो कहिओ। परिसा पडिगया।

४८. भीगासा, ४९. जीवियासा, ५०. मरणासा, ५९. नंदो,

४४. तिण्हा, ४५. मिच्या, ४६. अभिच्या, ४७. कामासा,

6.B. 42, HH-

। एकिस्मीर इंडीहार, इर्क र्ह एंडिहासीर . ९ ॥ इञ्च्ह्य इंग्विडम, र्राधामसम्प्रहाञ्जी

३. पाणिणा सीपिहिताणं सीयमादीरिय पाणिण। अंतो नदंतं मारेड् महामोहं पकुब्बड् ॥

४. जायतेयं समारब्ध वहुं औरनिभया गण। ॥इज्ज्व्य इंगिड्स इंग्रीम प्रमुख्य

. मीसीम ने पहणड् उत्तर्गामीम नेयसा। विभज्न मस्सयं फाले महामीहं पकुव्यड् ॥

ं असस्य हो मान हिन्दु हुन्या साथ तायात हो। असस्य वार्ष कामण्या है। इन्ह्र के सिंध है। जस्स पुण अंतराइयं तस्स वेयणिज्जं नियमा अत्थि।

- प. जस्स णं भंते ! मोहणिज्जं तस्स आउयं, जस्स आउयं तस्स मोहणिज्जं ?
- उ. गोयमा ! जस्स मोहणिज्जं तस्स आउयं नियमा अत्थि, जस्स पुण आउयं तस्स पुण मोहणिज्जं सिय अत्थि, सिय नित्थि। एवं नामं, गोयं, अंतराइयं च भाणियव्वं।
- प. जस्स णं भंते !आउयं तस्स नामं, जस्स नामं तस्स आउयं ?
- गोयमा ! दो वि परोप्परं नियमा।एवं गोत्तेण वि समं भाणियव्वं।
- प. जस्स णं भंते !आउयं तस्स अंतराइयं, जस्स अंतराइयं तस्स आउयं ?
- उ. गोयमा ! जस्स आउयं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय नित्थि, जस्स पुण अंतराइयं तस्स आउयं नियमा।
- प. जस्स णं भंते ! नामं तस्स गोयं, जस्स णं गोयं तस्स णं नामं ?
- उ. गोयमा ! दो वि एए परोप्परं नियमा।
- प. जस्स णं भंते ! नामं तस्स अंतराइयं, जस्स णं अंतराइयं तस्स णं नामं ?
- गोयमा ! जस्स नामं तस्स अंतराइयं सिय अिथ सिय नित्य, जस्स पुण अंतराइयं तस्स नामं नियमा अिथ।
- प. जस्स णं भंते ! गोयं तस्स अंतराइयं, जस्स अंतराइयं तस्स गोयं ?
- गोयमा ! जस्स णं गोयं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि सिय नित्थि, जस्स पुण अंतराइयं तस्स गोयं नियमा अत्थि।
   —िवया. स. ८, उ. १०, सु. ४२-५८
- 90. मोहणिज्जकम्मस्स वावन्नं नामधेज्जा— मोहणिज्जस्स णं कम्मस्स वावण्णं नामधेज्जा पण्णता, तं जहा—
  - कोहे, २. कोवे, ३. रोसे, ४. दोसे, ५. असमा,
     ६. संजलणे, ७. कलहे, ८. चंडिक्के, ९. भंडणे, १०. विवाए।
  - 99. माणे, १२. मदे, १३. दप्पे, १४. थंभे, १५. अतुकासे, १६. गव्वे, १७. परपरिवाए १८. उक्कोसे,

- परन्तु जिसके अन्तरायकर्म होता है उसके वेदनीय कर्म नियमतः होता है।
- प्र. मंते ! जिस जीव के मोहनीयकर्म होता है, क्या उसके आयुर्का होता है और जिसके आयुर्कम होता है, क्या उसके मोहनीयकर्म होता है?
- उ. गोतम ! जिस जीव के मोहनीयकर्म है, उसके आयुर्का नियमतः होता है, जिसके आयुर्का है, उसके मोहनीयकर्म कदाचित् होता है ओर कदाचित् नहीं भी होता है। इसी प्रकार नाम, गोत्र और अन्तराय कर्म के विषय में भी कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! जिस जीव के आयुकर्म होता है, क्या उसके नामकर्म होता है और जिसके नामकर्म होता है, क्या उसके आयुकर्म होता है?
- गोतम ! ये दोनों कर्म परस्पर नियमतः होते हैं।
   इसी प्रकार गोत्रकर्म के साथ भी आयुकर्म के विषय में कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! जिस जीव के आयुकर्म होता है, क्या उसके अन्तरायकर्म होता है और जिसके अन्तरायकर्म होता है, क्या उसके आयुकर्म होता है ?
- उ. गौतम !जिसके आयुकर्म होता है, उसके अन्तरायकर्म कदाचित् होता है और कदाचित् नहीं भी होता है, किन्तु जिस जीव के अन्तरायकर्म होता है, उसके आयुकर्म नियमतः होता है।
- प्र. भंते ! जिस जीव के नामकर्म होता है, क्या उसके गोत्रकर्म होता है और जिसके गोत्रकर्म होता है क्या उसके नामकर्म होता है?
- उ. गौतम ! ये दोनों कर्म परस्पर नियमतः होते हैं।
- प्र. भंते ! जिसके नामकर्म होता है, क्या उसके अन्तरायकर्म होता है और जिसके अन्तरायकर्म होता है क्या उसके नामकर्म होता है ?
- उ. गौतम ! जिस जीव के नामकर्म होता है, उसके अन्तराय कर्म होता भी है और नहीं भी होता है, किन्तु जिसके अन्तरायकर्म होता है, उसके नामकर्म नियमतः होता है।
- प्र. भंते ! जिसके गोत्रकर्म होता है, क्या उसके अन्तरायकर्म होता है और जिस जीव के अन्तराय कर्म होता है, क्या उसके गोत्रकर्म होता है?
- उ. गौतम ! जिसके गोत्रकर्म है, उसके अन्तरायकर्म होता भी है और नहीं भी होता है, किन्तु जिसके अन्तरायकर्म है उसके गोत्रकर्म नियमतः होता है।
- 90. मोहनीय कर्म के बावन नाम—

मोहनीय कर्म के वावन नाम कहे गये हैं, यथा-

- 9. क्रोध, २. कोप, ३. रोष, ४. द्वेष, ५. अक्षमा, ६. संज्वलन, ७. कलह, ८. चांडिक्य, ९. भंडन, १०. विवाद, (ये दर्स क्रोधकषाय के नाम हैं)
- **११. मान, १२. मद, १३. दर्प, १४.** स्त<sup>म्म</sup>, १५. आत्मोत्कर्ष, १६. गर्व, १७. परपरिवाद, १८. उत्कर्प,

- हुह, ई ाहुए हाम्से कि गिमक्षिम क्युष्ट थाए की छुट कि ..०९ में गिष्टा उट्ट म्स्ट ग्रींस ई ातकि में म्स्ट एम मेर कि निम् ।ई ाहुए एक मेरकानि इम्बिस इह ,ई ाहुएस हम्सी कि मेष्ट हम्मी ग्रींस हम्सू में गिष्टा मार्थि हम्मी ..९९
- निशा अहण की है, उन्हों की किया अहा मिहा महामोहनीयकर्म का वंध करता है। २२. जो व्यक्ति आप उपाध्यायों की सम्यक् प्रकार से सेवा कुथा नहीं करता है किया सम्मान नहीं करता है किन्तु
- 1ई 1तर क्यंड कि मिकानिइमिशम उट ,ई 1तरक माममीर म्मम तृष्ट कि मिम पिर गृह तिंड तृष्टुड्यक कीप्र कि . ६९ यं कि मिकानिइमिशम इट ,ई 1तड़क लीट प्राध्याञ्ज र्रीर

- प्रींध एक प्रसी र्क इर्ध में (मिष्ठ) छिति हेम कीष्ट कि .३९ ,ई क्तिरुक पिष्रपंत्र प्राष्ट-पार (नियाम कमजी) एरकथीरू ।ई क्तिरुक पिष्ठप्ति ।इं क्तिरुक्त प्रकारिज्ञिमित्रम इर्घ
- ि . थट्ट हिमी अहि स्मित्र कि एक स्मित्र कि एक स्मित्र कि . १६ (डी क्षित्र के स्मित्र कि (डी कि क्षित्र कि हो हो हो । (डी क्षित्र कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि

- मको कि फिर्रोकुर मेक आर में किंडनेमिकि ग्रेसि वृद्धि . ६९ –है क्रिंड धंघ ग्रकर
- ्र । सर्वे मार्थ मार्थ स्था कि विद्युक्तिक आर बार । मेन प्र प्रांत्राप्तानोक्त (ब्रांत्र) में घटर के मेर व्याव्यवानाय ! मार्गाः प्र

- १९. आपरियउवज्झाएहिं सुयं विणयं च गाहिए। श केव खिसती बारु महामोहं पकुळाड्।।
- २२. आविरियउवज्झायाणं सम्मे नो परितपद्। अप्रियप् थन्द्रे महामोहं पकुब्बद्द्॥
- २३. अबहुस्सुए य जे केह् सुएण पनिकत्यह्॥ सञ्झायवायं वयह् महामोहं पकुव्यह्॥
- १४. अतवस्मिए य जे केंद्र ततेण परिकत्थड् ॥ सब्बन्धपर् नेण महामोहं पकुब्बड् ॥
- २६. जे कहाहिंगरणादुं संपउंजे पुणो पुणो। सव्यतिसाणं भेषाणं महामोहं पकुब्बदु ॥
- । पिए पिए क्टिमें एक्टिमें एक्टिस के स्वाना है। . ७१ ।। इन्कुप इमिन्नि एक्टिस हिन्ने स्वाना स्वाना स्वाना स्वाना स्वाना स्वाना स्वाना स्वाना स्वाना स्वाना स्वाना स
- १८. जे य माणुस्सए भीए अदुवा पारलोइए। १८ के प्रकृप इंग्सिय महामोहं पकुव्यइ ॥
- 1 इङ्ही जुई जसी वणा देवाणं विराण हुट्ह । १९ भीसं अवणिममं वाहे महामोहं पकुच्च ॥
- । मिस्पुर व स्वक्त हुई मीस्सि एक्सि व मुख्स ।। ।। ९इच्चकुम इम्मिहम ठिड्ठप्रपूर्ण ।।।
- 9२. जीव-चउवीसदंडएसुकम्म प्याडीणं कहणां यंधं भवड्-
- प. कहण्णं भने ! जीवे अट्ठ कम्मपाडीओ वंधद् ? ठ. गोयमा ! नाणावरणिज्यस्स कम्मस उद्धणं
- द्रीरसणावरणिट्जस्य कम्म णियखड्, हरिसणावरणिट्जस्य कम्मस्य उद्यणं दंसणमेहिणिट्जं कम्मं णियखड्,

9.7.1775-

- ८. धंसेइ जो अभूएणं अकम्मं अत्तकम्मुणा। अदुवा तुमकासि त्ति महामोहं पकुव्वइ॥
- जाणमाणो परिसओ सच्चामोसाणि भासइ। अक्खीणझंझे पुरिसे महामोहं प्कृव्वइ॥
- 90. अणायगस्स नयवं दारे तस्सेव धंसिया। विउलं विक्खोभइत्ताणं किच्चा णं पडिबाहिरं॥ उवगसंतं पि झंपित्ता, पडिलोमाहिं वग्गूहिं। भोगभोगे वियारेइ महामोहं पकुव्वइ॥
- ११. अकुमारभूए जे केइ कुमारभूए ति हं वए। इत्थीहिं गिद्धे वसए महामोहं पकुव्वइ॥
- 9२. अबंभयारी जे केइ बंभयारि ति हं वए। गद्दभे व्य गवं मज्झे विस्सरं नदइ नदं॥ अप्पणो अहिए बाले मायामोसं बहुं भसे। इत्थीविसयगेहीए महामोहं पकुव्यइ॥
- जं निस्सिए उच्चहइ जस्साऽहिगमेण वा। तस्स लुङ्भइ वित्तिम्म महामोहं पकुच्चइ॥
- १४. इस्सरेण अदुवा गामेणं अणिस्सरे इस्सरीकए। तस्स संपग्गहीयस्स सिरी अतुलमागया॥ ईसादोसेण आइट्ठे कलुसाविलचेयसे। जे अंतरायं चेएइ महामोहं पकुव्वइ॥
- सप्पी जहा अंडउडं भत्तारं जो विहिंसइ।
   सेणावइं पसत्थारं महामोहं पकुव्वइ॥
- ९६. जे नायगं व रट्ठस्स नेयारं निगमस्स वा। सेटि्ठ बहुरवं हंता महामोहं पकुव्वइ॥
- 9७. बहुजणस्स णेयारं दीवं ताणं च पाणिणं। एयारिसं नरं हंता महामोहं पकुव्वइ॥
- उवट्ठियं पिडिविरयं संजयं सुतविस्सयं।
   वोकम्म धम्मओ भंसे महामोहं पकुव्वइ॥
- तहेवाणंतणाणीणं जिणाणं वरदंसिणं।
   तेसिं अवण्णिमं वाले महामोहं पकुव्वइ॥

- अशे व्यक्ति अपने दुरानरित कर्म का दूसरे निर्दोष व्यक्ति पर आरोपण करता है, अथवा किसी एक व्यक्ति के दोष का किसी दूसरे व्यक्ति पर "तुमने यह कार्य किया" ऐसा आरोप लगाता है, वह महामोहनीयकर्म का वंच करता है।
- ९. जो व्यक्ति ययार्थ को जानते हुए भी सभा के समक्ष मिश्र (सब ओर मृपा) भाषा बोलता है ओर जो निरन्तर कलह काला रहता है, वह महामोहनीय कर्म का बंध करता है।
- 90. जो व्यक्ति अमात्य, अपने राजा की स्त्रियों अथवा थन आने के द्वारों को विथ्वंस (नप्ट) करके और सामन्तों आदि को विक्षुच्य करके राजा को अनाधिकारी बनाकर राज्य, रानियों या राज्य के धन-आगमन के द्वारों पर अधिकार कर लेता है और जब अधिकारहीन वह राजा आवश्यकताओं के लिये सामने आता है तब विपरीत वचनों द्वारा उसकी भर्लना करता है। इस प्रकार से अपने स्वामी के विशिष्ट भोगों का विनाश करने वाला वह महामोहनीय कर्म का वंध करता है।
- 99. जो व्यक्ति अकुमार (विवाहित) होते हुए भी अपने आप को कुमार ब्रह्मचारी (वालब्रह्मचारी) कहता है और स्त्रियों में आसक्त रहता है, वह महामोहनीय कर्म का वंध करता है।
- 9२. जो व्यक्ति अद्रह्मचारी होते हुए भी अपने आपको ब्रह्मचारी कहता है, वह गायों के समूह में गधे की भांति विस्वर नाद करता (रेंकता) है। वह अज्ञानी व्यक्ति अपनी आत्मा का अहित करता है और स्त्री विषयक आसक्ति के कारण मायामृपा वचन का प्रयोग करता है, वह महामोहनीयकर्म का वंध करता है।
- 93. जो व्यक्ति राजा आदि के आश्रित होकर उनके संवंध से प्राप्त यश और सेवा का लाभ उठाकर जीविका चलाता है और फिर उन्हीं के धन में लुट्य होता है, वह महामोहनीयकर्म का वंध करता है।
- 9४. किसी ऐश्वर्यशाली या ग्रामवासियों ने किसी निर्धन को ऐश्वर्यशाली वनाया और उससे अतुल वैभव प्राप्त हुआ, तव ईर्ष्यादोष से आविष्ट तथा पाप से कलुषित चित्त वाला होकर उन्हीं के जीवन या सम्पदा में अन्तराय डालने का विचार करता है, वह महामोहनीयकर्म का वंध करता है।
- 9५. जैसे नागिन अपने अंड-पुट को खा जाती है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने पोषण करने वाले को तथा सेनापित और प्रशास्ता को मार डालता है, वह महामोहनीयकर्म का बंध करता है।
- 9६. जो व्यक्ति राष्ट्र के नायक, यशस्वी निगम-नेता और श्रेष्ठी को मार डालता है, वह महामोहनीयकर्म का वंध करता है।
- 99. जो व्यक्ति जन नेता तथा प्राणियों के लिए द्वीप के समान आधार है, ऐसे व्यक्ति को मार डालता है, वह महामोहनीयकर्म का वंध करता है।
- 9८. जो व्यक्ति प्रव्रज्या के लिए उपस्थित है, संयत और सुतप्स्वी हो गया है, उसको बहका कर धर्म से भ्रष्ट करता है, वह महामोहनीयकर्म का बंध करता है।
- 9९. जो व्यक्ति अनन्तज्ञानी और अनन्तदर्शी जिनेन्द्र भगवान् का अवर्णवाद (निन्दा) करता है, वह वाल (मूर्ख) महामोहनीय-कर्म का वंध करता है।

- के मंद्र मिक् मिन्ने पिता-असाता वेदनीय केमें क्षेत्र के
- ्रें होशंच मेरा प्रिन्धिताम के विक्रा एक । कि **(क)** . R
- 1 हैं कियं हैं। मिलिए, हिं . E
- ् इं रियंड मिर्क मिर्क घरिडिंगाम के छिए। रिष्ट
- 15 F5 F IFPIESTP , र्घ F5 F ड्रिंग , र्घ नाउक F PIलकी ्रह निरुक न न्न*फ्रध* क्रियी , हि निरुक न न्न*फ्रध* (फ्रर्ड) कांद्र इन्ट , में नई न छः हू कि किम क्रांच विभीए में ठहुँ । एत में
- । गृहीाच । मेरक मेरक (कप्रमधी खंड एमिट्रह ाताप्त) क्तिय किमीमई में किपीर्रमें राक्य भिट्ट .४५-९
- इं रिधं मेरा प्रिन्द्रिंगा के असाताविद्यात किए (छ) . ए
- 1ई क्रिप्रंट! मक्तींग, रेंड . E
- ़ हैं हिष्टांट मिर्क मिरा प्रिन्डिशामार के विक्रि! हों
- ्रिमिन्द्र मिमार्किमि दुःख पहुँचाने से, शोक उत्पन्न काराने से यावत् उनको र्म होए , में नारक मालवी , में नारक न्म्म गानवी , में नारक न्नफर कांद्र कि किकि रिभट्ट , मिर्न है है है है कि रिभट्ट ! मिर्गि
- । हैं रिधंघ मेरू धारित्रधाताप्तर के किंकि प्रारूप प्रदू ! मर्गीर
- (असातावेदनीय वन्य विपयक) कथन करना चाहिए। हे. १-२४. इसी प्रकार नेरियकों में रियोगन प्रकार मिट्ट .४६-६ .इ
- , हैं हैं) के घंघ कि सिक होघ घोषिम के हैं विश्व हैं। (क) -ाणम्बर एक हुई र्क धंधं मिक निष्ध शीर्यमनमु-म्निट्ट . ५९
- , में में रह (पर्णापार्व) आवेपोवार का निन्देश . १
- , छे हेत्-प्रज्ञात धर्मे का अवर्णवाद करने हैं।
- , में मेरल प्राप्तीयम्ह कि प्राप्यापट-प्राप्ताह . इ
- , में नेरस अवर्णवाद का अवर्णवाद करने में,
- हिन्द्र भार देश होए-फिड़ी है कापनी के पेन्छार महि पत . भ
- ,ह रिक्स प्रश्न कि मिस्र होए प्रोधिमरुष्ट् ग्रीह है लिस्रि ग्रीए (छ) । हं निरुक द्राष्ट्रोणहार । तर
- १. अहंनी का दर्णदाद (प्रशासा) ग्राप्ते में,
- ्रम संस्था प्राथमित हो है है है है है है है है है है
- , से मेंग्रेस अप भा वर्णेंदार क्रानें में , ४
- मा विद्याद्याद्र क्षाप्त्रं मान

- १४. जीव-चउवीसदंडएसु सापासायवेयणिपणेज्ज कम्म बंध
- . काज्यादा ? ामक क्षिणिष्ठीताम iणानि ! र्हम iण म्हीस (क) . p
- 1 छीरि! मिर्फा, फ़िंड . र
- ़ जींग्यक । मिक । ग्यापीय होता में ग्यापीय । होसे । प्रहेक . p
- <u> १ निक्ति । सन्त । स्टार्गिय विभाग । सन्तर्भा कामा । स</u> अपिस्टरणवाए, अपरितावणवाए एवं खकु गोयमा ! असीयणयाए, अर्जरवाद्यापः, अतिष्णायाए, सताणुकेपाए, बहुणं पाणाणं जाव सताणं अदुक्खणयाए, गीयमा ! पाणाणुकंपाए, भूयाणुकंपाए, जीवाणुकंपाए,
- हं. १-२४. एवं नेरड्याण वि जाव वेमाणियाणी
- क्रज्योते ? प्राप्त क्षातावेयागिय । मेर्स प्रमातावेयागिय । मिर्म प्रमातावेयागियाग्या कमा
- ए. हता, गीयमा अस्मि।
- र जींग्यक । मनक । ग्यापीय के साम हो । विस् । विस । विक
- प्रितावणयाप् बहूगं पाणाणं जाव सताणं दुक्लणयाए, सीयणयाए जाव प्रियमायापः, प्रिपट्टणयापः, प्रपारतायणयापः, गीयमा ! परदुक्तवायाए, परसीयवायाए, परजूरणवाए,
- 17/1000 एवं खलु गोयमा ! जीवाणं असातावेयािकां क्रम
- -विया. स. ७, उ. ६, सु. २३-३० हं. १-२४. एवं नेरड्याण वि जाव वेमाणियाणी
- ,চার্যিকদ দিক সাচদরীচিদক্তমু চানিদ রীশিত রীদণ (ক) -र्जनभ-सुलभन्त्रीहिय कम्म बंध हर मिलना-
- , गिरिहताणं अवण्णं वयमाणे,
- २. अरहतपणातस्स धम्मस्स अवणां वयमाणे,
- ३. अयिरियउवण्ड्ययाणं अवण्णं वयमाणे,
- ४. चाउवण्णास्स संघस्स अवण्णं वयमाणे,
- ५. विविचक-त्व वंभवेराणं देवाणं अवण्णं व्यमाणं,
- , क्रीकम मन्य प्राप्तप्रशिक्षित क्षील क्षील क्षी (छ)
- ३. अरहतपण्णतस्स धम्मस्स दण्णं वदमाणे, , जिरहंताणं वण्णं वयमाणे,
- ३. भावित्यउवन्सायाणं वण्णं वयमाणे.
- , गिरम्प्रम् स्पस्य वण्णं वयमाणे . ४
- ५. विवियम-तय वंभवेराणं देवाणं वण्णं वयमात्।
- 368 虚修定的宏处2-

## १६. आगमेसिभद्दत्ताए कम्म वंध हेउ प्रवणं-

दसिं ठाणेहिं जीवा आगमेसिभद्दत्ताए कम्मं पकरेंति, तं जहा–

- १. अणिदाणयाए,
- २. दिट्ठिसंपण्णयाए,
- ३. जोगवाहियाए.
- ४. खंतिखमणयाए,
- ५. जितिंदिययाए,
- ६. अमाइल्लयाए.
- ७. अपासत्थयाए,
- ८. सुसामण्णयाए,
- ९. पवयणवच्छल्लयाए,
- १०. पवयणउब्भावणयाए,

–ठाणं अ. १०, स्. ७५८

# १७. तित्थयरनाम कम्मस्स बंध हेउ पर्वणं--

इमेहिं वीसाएहिं कारणेहिं आसेवियएहिं तित्थयरनामगोय कम्म बंधइ, तं जहा—

१. अरिहंत,२. सिद्ध, ३. पवयण, ४. गुरु, ५. थेर, ६.बहुस्सुए,७.तवस्सीणं।

वच्छलया य तेसिं, ८. अभिक्खणाणोवओगे य

- ९. दंसण, १०. विणए, ११. आवस्सए य, १२. सीलव्वए निरइयारं।
- १३. खणलव, १४-१५. तवच्चियाए, १६. वेयावच्चे १७. समाही य
- १८. अपुव्वनाणगहणे, १९. सुयभत्ती २०. पवयणे-पभावणया।

एएहिं कारणेहिं, तित्थयरत्तं लहइ जीवो

-णाया. सु. १, अ. ८, सु. १४

# १८. अलिएणं अब्भक्खाणेणं कम्म बंध परूवणं-

- प. जे णं भंते ! परं अलिएणं असंतएणं अब्भक्खाणेणं अब्भक्खाइ तस्स णं कहप्पगारा कम्मा कज्जंति ?
- उ. गोयमा ! जे णं परं अलिएणं असंतएणं अब्भक्खाणेणं अव्भक्खाइ तस्स णं तहप्पगारा चेव कम्मा कज्जंति,

जत्थेव णं अभिसमागच्छइ तत्थेव णं पडिसंवेदेइ तओ से पच्छा वेदेइ। —विया. स. ५, उ. ६, सु. २०

# १९. कम्मनिव्वत्ति भेया चउवीसदंडएसु य परूवणं—

- प. कइविहा णं भते ! कम्मनिव्वत्ती पण्णता ?
- उ. गोयमा ! अट्ठिवहा कम्मनिव्वत्ती पण्णता, तं जहा-
  - नाणावरणिज्जकम्मनिव्वत्ती जाव ८. अंतराइय-कम्मनिव्वत्ती।
- प. दं. १. नेरइयाणं भंते ! कड्विहा कम्मनिव्वत्ती पण्णता ?

#### 9 ६. भावी कल्याणकारी कर्म बंध के हेतुओं का प्रह्मण-दस स्थानों से जीव भावी कल्याणकारी कर्म का बंध करते हैं, यथा-

- १. अनिदानता-निदान न करने से.
- २. सम्यकुर्दृष्टिसंपन्नता से,
- ३. योगवाहिता-समाधिपूर्ण जीवन से,
- ४. क्षान्तिक्षमणता-समर्थ होते हुए भी क्षमा करने से,
- ५. जितेन्द्रियता-इन्द्रिय विजेता होने से,
- ६. अमाइत्व-निष्कपटता से.
- ७. अपार्क्स्थता-शिथिलाचारी न होने से,
- ८. सुश्रामण्य-शुद्ध गंयमाचार का पालन करने से,
- ९. प्रवचन वलालता-प्रवचन के प्रति अनुराग रखने सं,
- 90. प्रवचन-उद्भावनता-प्रवचन प्रभावना करने से.

## १७. तीर्थंकरनाम कर्म के वंध हेतुओं का प्ररूपण-

इन वीस कारणों के सेवन से तीर्थंकर नामगोत्र कर्म का वंध होता है, यथा—

(१) अरिहंत (२) सिद्ध (३) प्रवचन-श्रुतज्ञान (४) गुरु (५) स्थिवर (६) वहुश्रुत (७) तपस्वी—इन सातों के प्रति वात्सल्यभाव रखना (८) वारंवार ज्ञान का उपयोग करना (९) दर्शन—सम्यक्त्य की विशुद्धता, (१०) ज्ञानादिक का विनय करना (११) छह आवश्यकों का पालन करना (१२) उत्तरगुणों और मूलगुणों का निर्रातचार पालन करना (१३) क्षणलय-एक क्षण के लिए भी प्रमाद न करना (१४) तप करना (१५) त्यागी मुनियों को उचित दान देना (१६) वैयावृत्य करना (१७) समाधि-गुरु आदि को साता उपजाना। (१८) नया-नया ज्ञान ग्रहण करना (१९) श्रुत की भिक्त करना (२०) प्रवचन की प्रभावना करना, इन वीस कारणों से जीय तीर्थंकर नामगोत्र का उपार्जन करता है।

#### १८. असत्य आरोप से होने वाले कर्म बंध का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! जो दूसरे पर सद्भूत (विद्यमान) का अपलाप और असद्भूत का आरोप करके अभ्याख्यान मिथ्यादोपारोपण करता है, उसे किस प्रकार के कर्म वंधते हैं?
- उ. गीतम ! जो दूसरे पर सद्भूत का अपलाप और असद्भूत का आरोप करके मिथ्या दोपारोपण करता है, उसके उसी प्रकार के कर्म वंधते हैं। वह जिस योनि में जाता है, वहीं उन कर्मी को वेदता है और वेदन करने के पश्चात् उनकी निर्जरा करता है।

### १९. कर्मनिवृत्ति के भेद और चौवीस दंडकों में प्ररूपण-

- प्र. भंते ! कर्मनिर्वृत्ति कितने प्रकार की कही गई है?
- गौतम ! कर्मनिर्वृत्ति आठ प्रकार की कही गई है, यथा श.ज्ञानावरणीय-कर्मनिर्वृत्ति यावत् ८. अन्तराय-कर्मनिर्वृति।
- प्र. दं. १. भंते ! नैरियक जीवों की कितने प्रकार की कर्मीनर्वृति कही गई है ?

15िक्रनिम्मक

- गोतम ! आरु प्रतास की की निवृत्ति का कि उत्तर वास ! मोता . क । निवृत्तिमक कारात्म्य . अनवत् । अवत् । मार्गिक कार्या वास्य ।

मं घणवी रू मीड्रेमीमक कह किमीमई जक्र भिड्ड ४५-६ .इ ना हिस्स

- जाव मिल क्यान में मुक्त में क्यान कर्मा अर्थ । अर्थ क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान

, हैं लाड़्यू कि तमीयर में एक गड़ास के किकि! मर्तार .र , हैं लाड़्यू कि तमीयर में एव ग्रीर

, इं लाजूप तजीपर कि से एन उपलेक , ई रिवि ताण्डीप से एन सर-सर र्

९ ई ५७

। हैं हिन त्रुक्तनिर्ध मेक ! गिंपस नुम्पार है गृलीमुड् एक प्राप्त हैं , हैं स्था कि प्राप्त हैं , हैं एक नाश्रेष्ट लाजूर है

। इं र्तिइ राणग्रीप कि एन सर-सर कि

1 है हिह त्रकुष्नित्र सिक! पिक्ष हम्प्रमुख है ग्रजीस इ ग्रजी की अप के कि उक्षि उक्षि तापरीप से पन्न कंतास लाजूप के ग्रजी की अप अप के कि उक्षि उक्षि वापरीप से पन्न प्रकास के। हैं तिई ग्रजी की अप के कि उक्षि उक्षि वापरीप से पन्न प्रनाणरम है, हैं तिई

है तिहं जाणरीप में एक म्हन्म् लाजूप है ।है हिम जबुष्म्त्रों में कि । पिम्ह मुम्प्रपृत्ति है प्रशिष्ट्र

-को , है फ़ाफ । इक । फ़र्ग एख़ी है । मिछ्या है । -को , है । स्वर्ध । स्वर्ध । स्वर्ध । स्वर्ध ।

है तिह त्रकुष्म्तर्छ मेक के शिक्षि"

अचेतन्यकृत नहीं ।'' इसी प्रकार मेरा है हैं हैं हैं। इस महिल्कु हैं।

। एडी। एक एक में प्रयन्नी के मिक के कम किमीम ने ग्रवस मिट्ट -एप्रमुख एक शायन के मिक ठास्ट में किड ने सिन्दि-निक्ति . ६ ६

, मानवरणाय, इ. स्योगस्यानां इ. स्योगस्यानाः . १

४. मीहनीय, ५. आयुष्य, ६. नाम, ७. नीत, ६. असगय्य। इ. १. १. मेरवियो मे आर समेरपूर्याच्या या यय किया है, रुग्ने हे ओर स्टेंग, यया-

,त्रं ह्याद्रों स्पर्कती पांट सदमें ,लगदेर ,धव ,धववर आदम सिंह

। सामाय क्षाय व्यवस्थ १८ मामाय । इ. ४-५-६ हमा यह सिम्पान हो ग्रह्म ।

क्षित्रीय हिम्स हिंगे किया भीते हैं सिक्र

गोयमा ! अट्ठविद्दा कम्मिनव्यती पणाता, तं जहा भाणावरणिज्यकम्मिनव्यती जाव ८. अंतराइय-

हं . २-२४. एवं जाव वेमाणियाणी। - विद्या. स. १९, उ. ८, सु. ५-७

२०. *गीव घउवीसदंडएमु चेपकड* कम्माणं पख्नणं–

. मीता णं भेते ! किं चेयकडा कम्मा कर्णाते, र नींग्यकचा कम्मा कर्णाते ?

अवेयकडा कम्मा कर्णाते ? उ. गीयमा !जीवा णं चेयकडा कम्मा कर्णाते,

1 तींग्निक समस्य स्वयं स्वर्गित । -इम्ब्यु छंग्र । ऐसं ग्रिश्वार्य हे . Þ

, गोयमा !जीवा णं अहिरिविचया पेग्गला,

, लिग्गि प्रिटीडींहि सम्बद्धाः

, लिम्पिर्या मिन्मिस तहा वहा णं ने पोग्पला परिणमंति,

(मिराणमम् सम्मक इक्ष्मद्वार भीन

हें ए एक एक होमडीएमीह क्रील्यास वहा वहा व

पीगाला परिणामीते,

निस्य अचेयकडा कम्मा समणाउमी! में किए, मरणेते में कहाए होड्, मरणेते में

, ਡੋਡਿ ਸਾਡਸ

तहा तहा गं ते पोगगला परिणमंति, निश्च असेयकडा कम्मा समणाउसी! भेजार्रेण गोसमा! एवं चुच्चड्र— ''जीवा णं चेयकडा कम्मा कज्जाति,''

एवं नेरह्याण वि। एवं जाव वेमाणियाणं। –विया. स. ९६, उ. २, सु. ९७-१९

२९. जीव-चउदीसदडएसुकम्मट्टना चिणाहु पर्न्वण-जीवा णं अट्ट कम्मपाडीओ चिणासु वा, चिणांत वा

चिणिस्सिति वा, तं जहा— १. णाणादर्गणच्यं, २. दरिसणादर्गणच्यं, ३. वेयणिच्यं. ४. मोहणिच्यं, ५. अस्यं, ६. णामं, ७. गोयं, ८. अंतराष्ट्रां

होंग्जी ,ाज सुरंगीजी विश्विष्ममन्तर ठड़ार पं एड्डान्

-ाइरु हे , ाड ही स्त्राणीही , 12

९. णाणावराणिच्यं वाव ८. अंतराष्ट्रयं १. णाणावराणिच्यं वाव देतराष्ट्रयं

किएं मिल्लाणे इत छई-मुहेर-छंड-एड्रीइर-छंड्र

एवमेव जीवाईया वेमाणिया पज्जवसाणा अंट्ठारस दंडगा भाणियव्वा। –ठाणं. अ. ८, स्. ५९६

- २२. चउवीसदंडएसु चिलयाचिलय कम्माणं वंधाङ् पर्ववणं-
  - प. दं. १. नेरइया णं भंते ! जीवाओ, किं चलियं कम्मं वंधित अचलियं कम्मं बंधित ?
  - उ. गोयमा ! नो चलियं कम्मं बंधंति, अचलियं कम्मं वंधंति।

एवं २. उदीरेंति, ३. वेदेंति, ४. ओयट्टेंति, ५. संकामेंति, ६. निहत्तेंति, ७. निकाएंति, सव्वेसु नो चित्रयं, अचित्रयं।

- प. दं. १. नेरइया णं भंते ! जीवाओ किं चलियं कम्मं निज्जरेंति, अचलियं कम्मं निज्जरेंति ?
- उ. गोयमा ! चलियं कम्मं निज्जरेंति, नो अचलियं कम्मं निज्जरेंति।<sup>9</sup>

दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियाणं।

-विया. स. १, उ. १, सु. ६/९-१0

- २३. जीव-चउवीसदंडएसु कोहाइ चउठाणेहिं कम्मट्ठग चिणाइ पह्तवणं—
  - प. (१) जीवा णं भंते ! कइहिं ठाणेहिं अट्ठ कम्मपगडीओ चिणिसु ?
  - उ. गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अट्ठकम्मपगडीओ चिणिंसु, तं जहा—
    - कोहेणं, २. माणेणं, ३. मायाए, ४. लोभेणं।
       दं. १-२४. एवं नेरइया जाव वेमाणिया।
  - प. (२) जीवा णं भंते ! कइहिं ठाणेहिं अट्ठ कम्मपगडीओ चिणंति ?
  - उ. गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अट्ठ कम्मपगडीओ चिणंति, तंजहा—
    - कोहेणं, २. माणेणं, ३. मायाए, ४. लोभेणं।
       दं. १-२४. एवं नेरइया जाव वेमाणिया।
  - प. (३) जीवा णं भंते ! कइहिं ठाणेहिं अट्ठ कम्मपगडीओ चिणिस्संति ?
  - उ. गोयमा ! चउहिं ठाणेंहिं अट्ठ कम्मपगडीओ चिणिस्संति, तं जहा—
    - कोहेणं, २. माणेणं, ३. मायाए, ४. लोभेणं।
       दं. १-२४. एवं नेरइया जाव वेमाणिया।
  - प. (४) जीवा णं भंते ! कइहिं ठाणेहिं अट्ठ कम्मपगडीओ उविचिणिसु?

- इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त समुख्यय जीवों में ये अट्ठारह दंडह (आलापक) कहने चाहिए।
- २२. चीवीस दंडकों में चिलत-अचिलत कर्मों के वंघादि का प्ररूपण-
  - प्र. दं. १. भंते ! क्या नेरियक जीव प्रदेशों से चिलत (अखिर) कर्म को बांधते हैं, अचलित (स्थिर) कर्म को बांधते हैं?
  - उ. गीतम ! ये चिलत कर्म को नहीं वांधते, किन्तु अचिलत कर्म को वांधते हैं। इसी प्रकार अचिलत कर्म का २ उदीरण ३ वेदन ४ अपवर्तन ५ संक्रमण ६ निधतन ऑर ७ निकाचन करते हैं। इन सब पदों में अचिलत (कर्म) कहना चाहिए, चिलत (कर्म) नहीं कहना चाहिए।
  - प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक जीव प्रदेशों से चलित कर्म की निर्जरा करते हैं या अचलित कर्म की निर्जरा करते हैं?
  - उ. गीतम ! चिलत कर्म की निर्जरा करते हैं, अचिलत कर्म की निर्जरा नहीं करते।
    - दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त जानना चाहिए।
- २३. जीव-चौवीस दंडकों में क्रोधादि चार स्थानों द्वारा आठ कर्मों का चयादि प्ररूपण-
  - प्र. (१) भंते ! जीवों ने कितने स्थानों (कारणों) से आठ-कर्म प्रकृतियों का चय किया है ?
  - उ. गौतम ! चार कारणों से आठ कर्म प्रकृतियों का चय किया है, यथा—
    - 9. क्रोध से, २. मान से, ३. माया से, ४. लोभ से। दं. १-२४. इसी प्रकार नैरियकों से वैमानिकों तक जानना चाहिए।
  - प्र. (२) भंते ! जीव कितने कारणों से आठ कर्म प्रकृतियों का <sup>चय</sup> करते हैं ?
  - उ. गौतम ! चार कारणों से आठ कर्मप्रकृतियों का चय करते हैं, यथा—
    - 9. क्रोध से, २. मान से, ३. माया से, ४. लोभ से। दं. १-२४. इसी प्रकार नैरियकों से वैमानिकों तक जानना चाहिए।
  - प्र. (३) भंते ! जीव कितने स्थानों (कारणों) से आठ कर्म प्रकृतियों का चय करेंगे?
  - उ. गौतम ! चार कारणों से आठ कर्म प्रकृतियों का चय करेंगे, यथा—
    - 9. क्रोध से, २. मान से, ३. माया से, ४. लोभ से। दं. १-२४. इसी प्रकार नैरियकों से वैमानिकों तक जानना चाहिए।
  - प्र. (४) भंते ! जीवों ने कितने स्थानों से आठ कर्म प्रकृतियों का उपचय किया है ?

<sup>9.</sup> गाहा-यंधोदय-वेदोव्यट्ट-संकमे तह निहत्तण-निकाए।

- ।ग्रज्ञाह किनाए का किनीम है में किथी में अवस भिट्ट . ४९-९ . इं १. क्रोध से, २. मान से, ३. माया से, ४. क्रोम से। ामकी एइपट कि फिरीकुर मेक ठार हे गिएतक उन्ह ! मर्ना . र
- -।।।। हैं के प्रमध्य कि पिर्माक्षेप में के अप में भिर्म के अपन में मिर्म के अपन के प्रमान । मिर्म के अपन के प्रमान के ें हैं किरक फहरूह ारु फिरीकुर मेरु ठाभ में रिएगर मेरिकी मिरि ( h) .R
- ह. १-९-६ इस प्रकार नेरिक्कों में विमीनक का कि उपना 9. कोध से, २. मान से, ३. माया से, ४. कोम से।
- र गिरक र्राप्ट है किरक, है एकी छें । क फिरीकुर मेक ठार में शिए। किस (१-७) .R । प्रज्ञान ान्ज्रक ामप्रे र्रिक मि घनपर ज्ञान सिट्ट (३)
- -ाष्ट्र ,िंग गिर्फ गिर्फ हैं किरक , ई ाफ़र्रा धंघ तक फिर्गिकुप मेरू ठास्ट में गिंग्रारू गांच ! मर्जींग . रु
- ामनाए का किमीमई में किथीर्र राक्ष भिट्ट .४५-९ १. कोघ से, २. मान से, ३. माया से, ४. लोम से।
- (१३-१५) ९. वेदन किया, २. वेदन करते हैं, ३. वेदन । रिरेक गण्डिह. इ

, ई रिरुक एएरिइट . ९ , कि ाएरिइट . ९ **राकप्र भिट्ट ( ९९-०** ९)

- ग्रोंग्रेसी . ६ , ई क्रिक ग्रोंग्रेसी . ६ , कि ग्रोंग्रेसी . ६ (३९-३९)
- किहा (क्रमामारू) केडर् अगठर र्घ में किंि घञ्चमुस क्त्रीम किंनीमडे ग्रकार भिड़ िर्मिक

### -ॉफ्रीकुर उत्तर कि मिकानू .४६

- 9. देशज्ञानावरणीय, २. सर्वेद्यानावरणीय। (१) द्वानावरणीय कमें दो प्रकार का कहा गया है, यथा-
- -। मातम । वह पाँच प्रकार का कहा गया है, यथा-
- , भाग्रशामाद्रकशीवनीमीार . ९
- , मागिरमानावरणीय, इ अवद्यानावरणावः
- कियानावर्गाति ।
- (३) दर्शनावरणीय कमे दी प्रकार का कहा गया है, यदा-
- Intalettere 'è himbhirding '6

- उ. गीयमा ! चउहि ठाणीहं अट्ठ कम्मपगडीओ उदाचीणेंसु,
- १. कोहेणं, २. माणेणं, ३. मायाए, ४. लोमेणं।
- हं. ९-२४. एवं नेरइया जाव वेमाणिया।
- उद्यक्तिगीते ? (a) जीवा णं भेते ! कड़िह ठाणिह अड्ठ कम्पगडीओ
- 一[5]心[5] उ. गीयमा ! चवहि ठाणेहि अट्ठ कम्मपगडीओ उविचाति,
- , गिमिल . ४ , गामाम . ६ , गिणिम . ९ , गिर्हित . ९
- हे. ९-२४. एवं नेरइया जाव वेमाणिया।

#### । प्रसिम्मणिङ्गिष्ट हुए (३)

- कम्मपगडीओ बीधंसु, बंधीते, बीधस्तीते ? ठंड्रा डीणिठ डीइक ! होंने ग किए (१-७) . म
- नहार ते, तीसमधी , ते जहा-उ. गीयमा ! चउहि ठाणीहे अट्ठ कम्मपगडीओ बधिसु,
- दं. ९-२४. एवं नेरड्या जाव वेमाणिया। िर्णित .४ ,गाधाम .६ ,रिणिम .९ ,रिहेकि .९
- ३. उद्योरिस्सीते, (हे 0-92) एवं ३. उदीरेंस, २. उदीरीत,
- (१३-१८) १. वेदंसु, २. वेदंति, ३. वेदिस्तांते,
- एवमेव जीवाईया वेमाणिय पज्जवसाणा अर्ठारस दडगा 1 निम्मिरीएयने . इ , क्षीं गणनी . ९ (३९-३९)
- म्हिडियम*) उत्तर* प्रदेशनाने जन्म . ४*६* -doal d. 98, y. 8 68-9499 भागिपख्ख्या ।
- -314. 3. 2, 3. 8, 3. 99年(9) 9. देसणाणादरणिय्ये देव, २. सब्दणाणादरणियो देव। —ाउार हे क्राण्य होडी हु मिक्क रियाणी र हा। (€)
- े जाणावर्गियमें गंभे में के हिल्ले प्रजापात . P
- जिए हे , <del>ह</del>िएक क्षेत्रक । जहां . ह
- , ज्यिपिराधाराष्ट्रवाणावर्षिताल . १
- सुय गाणावर्गणान्तः
- ३. ओहिणाणादरिणन्जे,
- ८. केवलणाणावरणिज्ञ ।<sup>२</sup> च्या प. २३, उ. १. मु. १६८८ ४. मणपन्जवणाणावर्गिन्छ,
- नाइफ हे , ज्ञाएप इंडोड्ड स्मक स्टाणेर्ग्रामारीङ (९)
- १. सब्बर्रिस्मणावर्गिणन्त्रे चेव। , इन्द्र रिस्तावीर ज्ञावस्र र । हे ।
- 7、元江、3、3、3、9、現、3、6、 -24 3 5 3 8 4 6 6 (4)

- प. शंरसजाबरणिज्जे णं भंते ! कम्मे कड्विहे पण्णत्ते ?
- रोधमा !दुविडे पण्णते, तं जहा-
  - शिद्दापचए य, २. दंसणचउक्कए य।
- (क) गिर्दापचए णं भंते ! कम्मे कइविहे पण्णते ?
- उ. गोयमा 'पचविते पण्णते, तं जहा-
  - त्र. शिद्धा, २. निद्दानिद्दा, ३. पयला, ४. पयलापयला, ५. बीटागिटी।
- प (रा) दमनवउक्रए णं मंते ! कम्मे कड्विहे पण्णत्ते ?
- उ. रायमा <sup>।</sup> चर्जध्यहे पण्णते, तं जहा-
  - चन्र (दसणावरिणान्ने, २.अचक्खुदंसणावरिणञ्जे,
  - ः ऑडस्मगावर्गणज्जे, ४. केवलदंसणावरणिज्जे।१
- प. (३.) वेद्यांगन्त्रे णं भंते !कम्मे कड्विहे पण्णते ?
- में यस ! द्विहे पण्णते, तं जहा-
  - म. मानावेषांपाभ्जे <mark>य,२.असातावेषणिज्जे य।</mark>२
- प (क) सामध्यिपानने णंभते ! कम्मे कड्विहे पण्णते ?
- ३ १८ मा । अनुर्यावहे पण्णते, तं जहां-
  - ः मणुन्या महा,
- २. मणुण्णा स्वा,
- ३. मण्याममा,
- ४. मणुण्णा रसा,
- भः मणुग्याधामा,
- ६. मणोसुहया,
- ज स्थल्या,
- ८. कायसुहया।
- प (१४) असा एवेयांत्राच्ये ण भते ! कस्मे कड्विहे पण्णते ?
- । राज्या । अनु र्शयदे परणाते, सं अहा-
  - <sup>५</sup> असन्वया महा जाव ८, कायदुरुया।<sup>३</sup>
- प । र ) सार्वेश ले प्रभवे । कम्मे कर्रीवरे पण्णाते ?
- १ १९५१ हे देवचने, तपत्र-
  - र रक्तभाषयन्ते पः । ३० वरितमोर्ज**णको य**।
- पः । १८६म मने या यत्र वा भने । इस्मे कड्बिहे पण्णते ?
- र १८८ वर्षः स्थलम् । स्वतः
  - १ (सम्बन्धः १४८६) । २. मिद्यन्तेयपिन्ने,
  - The second of the second of the second
- र १३ वर्गमा गर्भ रामको सम्बंध ह्योदीयणाने १
- ्राप्त १८ ४२ छन्। १५ ४५ १५ औं असल क्षिणके स्व
- The Committee of the way that you have great the
- A Commence of the Commence of
  - र १८५४ च्या १८०० च्या स्थापना स्थापना । १८८४ च्या १८०० च्या स्थापना स्थापना ।

- प्र. भंते ! दर्शनावरणीयकर्म कितने प्रकार का कहा गया है?
- उ. गौतम ! वह दो प्रकार का कहा गया है, यथा-
  - १. निद्रापंचक
- २. दर्शनचतुष्क।
- प्र. (क) भंते ! निद्रापंचक कितने प्रकार का कहा गया है?
- उ. गौतम ! वह पांच प्रकार का कहा गया है, यथा-
  - १. निद्रा, २. निद्रानिद्रा, ३. प्रचला, ४. प्रचलाप्रचला,
  - ५. स्त्यानगृद्धि।
- प्र. (ख) भंते ! दर्शनचतुष्क कितने प्रकार का कहा गया है?
- उ. गौतम ! वह चार प्रकार का कहा गया है, यथा-
  - चक्षुदर्शनावरणीय, २. अचक्षुदर्शनावरणीय,
  - ३. अवधिदर्शनावरणीय, ४. केवलदर्शनावरणीय।
- प्र. (३) भंते ! वेदनीयकर्म कितने प्रकार का कहा गया है?
- उ. गौतम ! वह दो प्रकार का कहा गया है, यथा-
  - १. सातावेदनीय, २. असातावेदनीय।
- प्र. (क) मते ! सातावेदनीयकर्म कितने प्रकार का कहा गया है?
- उ. गीतम ! वह आठ प्रकार का कहा गया है, यथा-
  - 9. मनोज्ञ शब्द,
- २. मनोज्ञ रूप,
- ३. मनोज्ञ गंध,
- ४. मनोज्ञ रस,
- ५. मनोज्ञ स्पर्श,
- ६. मन का सौख्य,
- ७. वचन का सौख्य,
- ८. काया का सौख्य।
- प्र. (ख) भंते ! असातावेदनीयकर्म कितने प्रकार का कहा गया है?
- उ. गीतम ! वह आठ प्रकार का कहा गया है , यथा-
  - १. अमनोज्ञ शब्द यावत् ८. कायदुः खता।
- प्र. (४) भंते ! मोहनीयकर्म कितने प्रकार का कहा गया है?
- उ. गीतम ! वह दो प्रकार का कहा गया है, यथा-
  - 9. दर्शनमोहनीय. २. चारित्रमोहनीय।
- प्र. (क) मंते ! दर्शन-मोहनीयकर्म कितने प्रकार का कहा गया है?
- उ. गोतम ! वह तीन प्रकार का कहा गया है, यथा-
  - १. सम्यक्त्ववेदनीय.
- २. मिथ्यात्ववंदनीय,
- ३. सम्यग्-भिय्यात्ववेदनीय।
- प्र. (ख) भंते ! चारित्रमोहनीयकर्म कितने प्रकार हा है । गया है ?
- गीतम ! यह दो प्रकार का कहा गया है, यथा-
  - १. क्ष्यायवेदनीय, ३.
- २. नो कपायवंदनीय।
- प्र. (ग) भते ! क्यायवेदनीयकर्म कितने प्रकार का करा एवं हैं।
- गोतम ! वह सोउड प्रकार का कहा गया है, प्रयान्
  - १. अननान्यन्या होय,
- २. अन्नानुबन्धे मत्
- ३ अननान्यन्ये भाषाः
- ४. अननानुबन्धे होन २. अप्रयोगसभी मार्च
- ५ अप्रयासामीकीय,
- ता । करा अस्ति, इ. इ. इ. मुख्यप्रदेश, संस्थान अस्ति ।

4909

कर्भ अध्ययन

005 B 18 18 162 (8)

ाई प्राथमानदी केंग है मधिय हर "रिवालीनदे" में सिर्देश

| 多位于 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m 16                          | is profischab station of "Euripein feithe                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| हें (है) यह से इंडर स्टब्स                                         |                                                                     |
| 4元之(2) 12年 (2)                                                     | (क) सम् सम् ३६, मु. ३                                               |
| ्र शः सामान्य वर्षानम् । ३५ । अस्यान्य वर्षा                       | २७. साहारणसरीरणामे, २८. प्तेयसरीरणामे,                              |
| ीसामानामा । १६ सामानामा । १६ स्वतानामा । १६                        | ३५. पञ्जताम, ३६. अपञ्चताम,                                          |
| उर्व केल्प्रास् अस्य सार्व्यस्थात                                  | ५३. सुसुमणामे, २४. दादरणामे,                                        |
| र्वते व्यस्तातः । ५४ स्तावस्तातः                                   | ३३. वसवाम, ३३. धावरणाम,                                             |
| ,मानगोत्राम २०६ सहमावट १,१९                                        | 9९. उज्जीयणामे, २०. विहायगद्गाम,                                    |
| भानगार ३६ भानमार्थेक्ट १२१                                         | , सायवणाम, १८, आयवणाम,                                              |
| ३६: तरातायनामः ३६: आर्नेतेतानामः                                   | १५. पराधायणामे, १६. अणुपुर्व्याणामे,                                |
| १३. अनुरुख्युनाम, १४. उत्पातनाम,                                   | १३. अगुरुलहुयणामे, १४. उत्धायणाम,                                   |
| ,मानाम, १९६ स्थनाम,                                                | , साणाम, १२, फासणाम,                                                |
| ७. वर्णनाम, १०६ गन्यनाम,                                           | , माणायोः , ०,० भीषाणकः , १                                         |
| ७. संह्यननाम, ८. संस्थाननाम,                                       | , संध्यणणात्रिकः . ५ संघणणामिकः . थ                                 |
| ५. श्रीरवन्तनाम, ६. श्रीरसप्रातनाम,                                | ५. सरीरवंधणणामे, ६. सरीरसंघायणामे,                                  |
| ३. श्रीरनाम, ४. श्रीरांगीपांनाम,                                   | ३. स्रीरियामि, ४. स्रीरियोदियामि,                                   |
| 9. गतिनाम, २. जातिनाम,                                             | , माएड्राए , ६ माएड्राए , १                                         |
| -।यह , हैं गिरा छिल कि प्रकार प्रकार मिला है , पथा-                | -।जिए हे , जिएते स्वीत्रहोत्रहोता । नामिता । उ                      |
| •                                                                  | े जिएण इंडोइक स्पिक । ही in साम . P                                 |
|                                                                    | -510T. 3, 3, 3, 8, 4, 99 € (€)                                      |
| ð: रीमसास <b>े ४: अरीम</b> सास।                                    | ð. सुभगामे चेद, ३. अहीभगामे चेद। <sup>४</sup>                       |
|                                                                    | —ाइरु हि, जिएक ईडीह स्मिक मान (३)                                   |
| −ई 1121° 13क 13 प्रकार ई मेक माम (३)                               | -4mg. q. 23, 3. 2, 3. 9 69?                                         |
| ३. मनुव्यातु, ४. देवातु।                                           | ३. मणुस्सावप्, ४. देवावए।३                                          |
| ð. नरकाते, <b>२. पितञ्</b> वाय                                     | १. गेरइयावप्, २. तिरिक्सवायप्,                                      |
| . हे । भारत कि एक एक एक है।<br>जान कि                              | उ. गीयमा ! घठीव्यहे पण्णाते, तं जहा—                                |
|                                                                    | प. आयए णां भेते ! कस्मे कड़ीवेहे पण्णाते ?<br>—                     |
| ं ई एमा छिक कि जाकर निज्ञी नेकप्राप्तः होन् . <b>ए</b>             | २. भवाउप चेवा — नागं. स. २, उ. ४, सु. ९९६ (५)                       |
| <ol> <li>मवार्य-वसी जन्म की आये।</li> </ol>                        |                                                                     |
| । हाए कि तीष्रीणक-छाञ्चर . १                                       | 9. अखाय चेव,                                                        |
| नाय के विकास कि एक एक एक एक एक एक एक एक एक (h)                     | —।इरु हे , जिएए ईडीह सिक ग्रहार (४)                                 |
| 66                                                                 | - danl. q. 23, 3. 3, g. 9628-9699                                   |
| ाम्मृत् <i>छ , १</i> , कांक . ८ . व्याप्ता।                        | शिखांग्डू . १ , सिम् . ८ , दिम . ७                                  |
| ४. हास्य, ५. गुत, ६. अरति,                                         | ४. हासे, ५. रती, ६. अरती,                                           |
| , इलिक्स्, इ. पुरुषवेद, इ. नर्पसक्द,                               | , इसिनेएं, ३. पुरिसनेए, ३. णपुंसगनेए,                               |
| - गेतम १ वह में अकार का अहा गया है, यथा                            | -।इस् हे , <del>ह्राण्ण इंब्र</del> ीहाए ! ामधीर . ह                |
| रे हें प्रित                                                       |                                                                     |
| ाउक रक प्राक्य र्नफर्की मेकप्रिक्टिन्धाषक ि ! ि हिंस (घ) .R        | ़ नाण्य इंडीइक सिक! हिंध एं रिणीयहंधाप्तक (प्र) . p                 |
| १५. संज्वलन माया, १६. संज्वलन लोम।                                 | १५. संजलणे माया, १६. संजलणे लेग्ने।                                 |
| १३. संज्वलन क्रोध, ९४. संज्वलन मान,                                | १३. संजलणे कोहे, ९४. संजलणे माणे,                                   |
| । मिलि गिर्मास्यानावायाः १५                                        | १२. पव्यक्ताणान (पो लीमे।                                           |
| १९. प्रसाख्यानावरण मावा,                                           | ११. पट्यवस्वाणावरणे माया,                                           |
| . १०. प्रसाख्यानादाण मान,                                          | १०. पव्यवस्ताणात्रायो,                                              |
| , प्रसाख्यावनात्रा क्रीय,                                          | े. पव्यक्साणावरणे कोहे,<br>००                                       |
| ा स्रोत्राह्मानी माया, ८. अप्रवाख्यानी लोम।<br>१ सम्बन्धान्त्राह्म | . अपच्यवस्ताणे माया, ८. अपच्यवस्ताणे किमी।<br>१. अपच्यवस्ताणे माया, |
| 1 role Americance > non lenguisme, of                              | 1 for financialing \ month financial section 01                     |

14. 15. 25 A 1567 (1)

· 104、4210年 (124、154)

| २९ सिन्समें,    | ३०. अथिरणामे,     |
|-----------------|-------------------|
| ३३. सुभारमे,    | ३२. असुभणामे,     |
| ३३. सुभगणामे,   | ३४. दुभगणामे,     |
| ३५ मुसरगामे,    | ३६. दुसरणामे,     |
| ३ ३. अधिकाणामे, | ३८. अणादेज्जणामे, |
| ा ्रमोक्तिगावे  | ४० अजमोकितिणामे   |

४२. तित्यगरणामे। १

- प (१) गउणाने या भने !कम्मे कड़विहे पण्णते ?
- उ. गोपमा ! यजीव्यहे पण्याने , तं जहा—

८३. गिमागगामे,

- ः शिरधगङ्णामे, २. तिरियगङ्णामे, ३. तपुषगङ्गामे, ४. देवगङ्णामे।
- (२) अप्रयामे य भते !कम्मे कड्विहे पण्णते ?
- उ. गोपमा ! पर्धाविहे पण्णते, तं जहा-
  - ्विवियजाङ्गामे जाव ५. पंचेदियजाङ्गामे।
- प (३) सरेरम्याने ण भते ! कम्मे कड्विहे पण्णत्ते ?
- र गाउमा 'प्रचाित पण्याने, तं जहा-
  - 😘 अंगवियसमेरणामे जाव ५.कम्मगसरीरणामे।
- प (६६) स्टीस्स्ते साणाचे तां भंते । <del>व्यक्ते कानिते तालके</del> १

- २९. स्थिरनाम,
- ३०. अस्थिरनाम,
- ३१. शुभनाम, ३३. सुभगनाम,
- ३२. अशुभनाम, ३४. दुर्भगनाम,
- ३५. सुस्वरनाम,
- ३६. दुःस्वरनाम,
- ३७. आदेयनाम,
- ३८. अनादेयनाम, ४०. अयशःकीर्तिनाम,
- ३९. यशःकीर्तिनाम, ४१. निर्माणनाम.
- ४२. तीर्थंकरनाम।
- प. (१) भंते ! गतिनाम कर्म कितने प्रकार का कहा गया है?
- उ. गौतम ! वह चार प्रकार का कहा गया है, यथा-
  - नरकगतिनाम कर्म.
     तिर्यञ्चगतिनाम कर्म.
  - ३. मनुष्यगित नाम कर्म, ४. देवगितनाम कर्म।
- प्र. (२) भंते ! जातिनामकर्म कितने प्रकार का कहा गया है?
- गौतम ! वह पांच प्रकार का कहा गया है, यथा १. एकेन्द्रियजातिनाम कर्म यावत् ५. पंचेन्द्रियजातिनाम कर्म।
- प्र. (३) भंते ! शरीरनामकर्म कितने प्रकार का कहा गया है?
- उ. गीतम ! वह पांच प्रकार का कहा गया है, यथा-
  - ७ . औदारिकशरीरनाम कर्म यावत् ५ . कार्मणशरीरनाम कर्म।

is the lar to hay fived flatches; for "R Indiale is 'Ellimi '6 नायम् , ई मिन एस्य एक अख्या कि कृष्ट । महानि , इ १३ ।भा १३३ ।क अक्ष मेहदी मेकहारि । र्हम (६) . 🛭 ाम्फलनानाग्रीपाँमाद्रवित्रामाम्यस्य , ६ ,मेक मान्तीर्गमाम्मीत्राहरू . १ -।प्रभ, द ।प्राम एक कि मारूष्ट कि मिरु मानतीनकि हो-प्राहेडी । इं ph इक क राकर कप्न-कप् क्तमेर मेक मान्त्रकोर्क घम घर (६४-५९) (१७) उर्व्हवासनाम कर्म देक प्रकार का क्या गया है। <u>। मेरा मानोंपूर्यायक्र ४. हेवाच मेरा पानोंपूर्यायक्री १ . १</u> - (१६) अानुपूर्वीनाम कमे चार प्रकार का कहा गया है, यथा । इ IPI । इक कि प्रकार कप्र मेक मान्त्रा*घपट* (४९) 1ई ।एए ।उक कि जिंक के मेर कि मान्छे अनु हि (३६) १ मिक मार्नारमाध्य . > हमार मिक मार्नारमाहकेक . १ -ायम , इ । मार्ग किम । किम । किम । किम । किम । किम । किम । ९ ई 1प्राप । हत्य कि प्राक्र प्रकार किया में किया नामोद्राप्त । किया (८६) . K ). तिक्तासनाम कमे यावत् ५. मधुररसनाम कमे। -ाध्य ,ई ।धर । इक ।क ) ।कर । घंप ३घ ! मर्जीर . इ ९ ई ाधा । इक कि जिल्हा निक्ती निक्नानम् । हिम (९९) . R भिक मानिज्ञामी) हु . ६ ्रमक मानञ्जामीरृष्ट्र . ९ -ायम , ई । मार्ग । कर प्रकार का अकार है , यथा - उ ९ है। एग इस्ट एक प्रकार स्प्रकृति मेकनानच्ना होसे (०६) . ए भिक्त मान्येक्वर्य ५. शुक्लवर्णनाम कमे। -ायर, ई ागा १३क कि अकार मंग ३घ ! मर्गी र ९ ई । एग । इक क राक्ष मिकी मैकमान्गेण्ड ! िंम (१) . κ ६. हुण्डकसंस्थाननाम कर्म। ५. कुळासंस्थाननाम कर्म, ४. वीमनसिस्याननाम कमे, ३. सादिसंखाननाम कमे, ्रमक माननाअभुरुङ्गमरीप्रशिष्टः . ५ , मेक माननाष्ट्रांक्षरांखाननाम कर्म, -ाष्ट्रम , ई । प्राप्त । उस अका अका । मिर्गा . र ବ୍ୟବ୍ୟ

the district the first the second ambiguity न्यात है सिक्षा में सहस्य में सिक्ष के लिये

नाजित है है है। इसके प्राप्त कर है कि से कि एक स्थान

नुष्टे प्राप्त भारत क्षा का स्थाप है।

The waster than 12

The Balletin Street

Telegraphic 19

الم المنظمة المتما

। ही ग्रांगङाणि हम ा इस्तारवावानाइहरमा ्राष्ट्रड्राप्तीवीयाज्ञ .६ ६. मुयांयाताहरया, त्रवादाताहरूवा, ४. स्वावासाहरया, ३. वहावामाहरया, २. कुलावासार्ठं . ६ , माद्रावासाहरुया, उ. गायमा ! ९ . अर्ठाठ्डा पणाते, तं जहा-, उत्यागाए ण भते ! कम्म कड्रावह पणाति ? शक्रमांगवावाव . ६ . उच्चागीए य, - । जायमा । द्वियह पण्णात, तं जहा-े जिएण इंडिंड स्प्तः । हिंग गि गि (७) . P २. अपसत्यविहायगद्गामिय। १. पसत्यविहायगद्गामि य, नां के किंग्या है। विदेश माण्डा में प्राप्त के माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा माण्डा मा | म्गाण्राप्याम्। जार इंगाणप द्वामाग्य प्राप्ता प्राप्ता है। जान । ज्ञायक द्रामाग्य माणनाम्ग्रह (७९) । मापञ्जीपृत्यान अन्त ४. देवाणुपुत्राभाभे। - । तेर हे , जाणपुरियामी चराहर नागर्ने प्राप्त ( ३६ ) ि ५५) मिरायम हाएगार हा। एक स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन (१४) उन्यायणामे एगागारे पणाता ( 9 र ) अनुरुक्त हुलामार्ग मार्गार ( 5 E १ . केव्सवडफासणामे जाव ८ . कुक्सकासणामे। - ।तर हे नियम । अट्ठिय प्रिकार प्राप्ताः *.* ह ें जिएएए इंजिड्ड मिन्छ ! जिंग में पिराय के इंजिड्ड प्राथम हों है । प । मिराएसरायु जाव ५. महररसणाम । जायमा ! पंचित्रहे पण्णते, तं जहा-ें जिए (१९) रसणामे गं भेते ! कम्मे कड़ीयेहे पण्णाते ! १. दुरिभगध्यामि। , माणशंगमीरमु . ९ —ाइर्फ फ़ेर्सिंग क्षेत्र के निव्या क्षेत्र के निव्या क्षेत्र के निव्या क्षेत्र के निव्या क्षेत्र के निव्या क्षेत्र के निव्या क्षेत्र के निव्या क्षेत्र के निव्या क्षेत्र के निव्या के निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव्या कि निव् प. (90) गंध्यामि णं भेते ! कंग्मे कड्डिंदेह पण्णाते ? 9. कालवण्णामी जाव ५. मुक्तिलवण्णामी - नियम हिनिहें प्राथम । मेर्निहें प्राथम । नियम प. (४) त्रणणामि गं भेते ! उत्में कड़िदिहें पण्णाति ? . P १. हुंड संठाणामी। ५. खुज्ज संठाणाामे, ४. वामणसिठाणणामे, ३. साइस्राणाम, , मागोह परिमंडल संठाणाम, 9. सम्बर्धसमिताणाम,

mi 2008 & 'e E 'E 'E 'b '1225-

The Edition of

المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

The stiffing it

The Pality of Higher 16

- प. (८) अंतराइए कम्मे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-
  - १. पडुपन्नविणासिए चेव,
  - २. पिहेतिय आगामिपहे।

–ठाणं. अ. २, उ. ४, सु. ११६ (८)

- प. अंतराइए णं भंते ! कम्मे कइविहे पण्णत्ते ?
- उ. गोयमा ! पंचिवहे पण्णत्ते, तं जहा-
  - १. दाणंतराइए,
- २. लाभंतराइए,
- ३. भोगंतराइए,
- ४. उवभोगंतराइए,
- ५. वीरियंतराइए। १
- -पण्ण. प. २३, उ. २, सु. १६९६

## २५. संजुत्तकम्पाणं उतरपगडीओ-

- एकावण्णं १. दंसणावरण-नामाणं दोणहं कम्माणं उत्तरपगडीओ पण्णताओ। -सम. सम. ५१, सु. ५
- २. (क) नाणावरणिज्जस्स नामस्स अंतराइयस्स एएसि णं तिण्हं कम्मपयडीणं बावण्णं उत्तरपगडीओ पण्णताओ। -सम. सम. ५२, सु. ४
  - (ख) दंसणावरणिज्ज-णामाउयाणं तिण्हं कम्मपगडीणं पणपण्णं उत्तरपगडीओ पण्णत्तओ । -सम. सम. ५५, सु. ६
- ३. नाणावरणिज्जस्स मोहणिज्जस्स गोत्तस्स आउस्स वि एयासि णं चउण्हं कम्मपगडीणं एकूणचत्तालीसं उत्तरपगडीओ पण्णताओ। -सम. सम. ३९, स्. ४
- ४. नाणावरणिज्जस्स वेयणियस्स आउयस्स नामस्स अंतराइयस्स य एएसि णं पंचण्हं कम्मपगडीणं अट्ठावण्णं उत्तरपगडीओ पण्णत्ताओ।

–सम. सम. ५८, सु. २

- ५. (क) छण्हं कम्मपगडीणं आदिमउवरिल्लवज्जाणं सत्तासीतिं उत्तरपगडीओ पण्णताओ।
  - -सम. सम. ८७, सु. ५
  - (ख) आउय-गोयवज्जाणं छण्हं कम्मपगडीणं एक्काणउतिं उत्तरपगडीओ पण्णताओ।

-सम. सम. ९१, स्. ४

- ६. मोहणिज्जवज्जाणं सत्तण्हं कम्मपगडीणं एकूणसत्तरिं उत्तरपगडीओ पण्णताओ। -सम. सम. ६९, सु. ३
- ७. अट्ठण्हं कम्मपगडीणं सत्ताणउइं उत्तरपगडीओ पण्णताओ। -सम. सम. ९७, स्. ३
- २६. णियट्टिबायराइसु मोहणिज्ज कम्मंसाणं सत्ता परूवणं--णियट्टिबायरस्स णं खवियसत्तयस्स मोहणिज्जस्स कम्मस्स एक्कवीसं कम्मंसा संतकम्मा पण्णता, तं जहा-
  - (१-४) अपच्चक्खाणकसाए कोहे, एवं माणे माया लोभे।
  - (५-८)पच्चक्खाणकसाए कोहे, एवं माणे माया लोभे।
  - (९-१२) संजलणे कोहे, एवं माणे माया लोभे।
  - (१३) इत्थिवेए, (१४) पुरिसवेए, (१५) णपुंसगवेए,
  - (१६) हासे, (१७) अरति, (१८) रति, (१९) भयं, (२०)
  - सोगे,(२१)दुगुंछा। -सम. सम. २१, सु. २

- (८) अन्तराय कर्म दो प्रकार का कहा गया है, यया-
- वर्तमान में प्राप्त वस्तु का वियोग करने वाला,
- २. भविष्य में होने वाले लाभ के मार्ग को रोकने वाल।
- प्र. भंते ! अन्तरायकर्म कितने प्रकार का कहा गया है?
- उ. गीतम ! वह पांच प्रकार का कहा गया है, यया-
  - १. दानान्तराय.
- २. लामान्तराय,
- ३. भोगान्तराय,
- ४. उपभोगान्तराय,
- ५. वीर्यान्तराय।

## २५. संयुक्त कर्मी की उत्तर प्रकृतियाँ-

- 9. दर्शनावरण और नाम-इन दोनों कर्मी (उत्तर-प्रकृतियाँ) कही गई हैं।
- २. (क) ज्ञानावरणीय, नाम और अन्तराय-इन तीन कर्म-प्रकृतियों की वावन उत्तर-प्रकृतियाँ कही गई है।
  - (ख) दर्शनावरणीय, नाम तया आयु–इन तीन कर्म-प्रकृतियों की पचपन उत्तर-प्रकृतियां कही गई हैं।
- ३. ज्ञानावरणीय, मोहनीय, गोत्र और आयु-इन चार कर्म-प्रकृतियों की उनतालीस उत्तर-प्रकृतियाँ कही गई है।
- ४. ज्ञानावरणीय, वेदनीय, आयु, नाम और अन्तराय-इन पांच कर्म-प्रकृतियों की अट्ठावन उत्तर-प्रकृतियां कही गई है।
- ५. (क) आदि (ज्ञानावरण) अन्तिम (अन्तराय) कर्म-प्रकृतियों को छोड़कर शेष छह कर्म-प्रकृतियों की सत्तासी उत्तर-प्रकृतियां कही गई हैं। (ख) आयु और गोत्रकर्म को छोड़कर शेष छह कर्म-प्रकृतियों की इक्यानवें उत्तर-प्रकृतियां कही गई हैं।
- ६. मोहनीय-को छोड़कर शेष सात कर्मी की उनहत्तर उत्तर-प्रकृतियाँ कही गई हैं।
- ७. आठों कर्म प्रकृतियों की सत्तानवें उत्तर-प्रकृतियाँ कही गई हैं।
- २६. निवृत्तिबादरादि में मोहनीय कर्मांशों की सत्ता का प्रह्मपण-जिसने सात कर्म प्रकृतियों को क्षीण कर दिया है ऐसा निवृत्तिबादरगुणस्थानवर्ती संयत के मोहनीय कर्म की इक्षीत प्रकृतियों के कर्माश सत्ता में रहते हैं, यथा-
  - (१-४) अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय,
  - (५-८) प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय,
  - (९-१२) संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय,
  - (१३) स्त्री वेद, (१४) पुरुष वेद, (१५) नपुंसक वेद, (१६) हास्य, (१७) अरित, (१८) रित, (१९) भय, (२०) शोक,
  - (२१) जुगुप्सा।

| energy as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | thundre is thindselve is                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| the Mark to the Market Sh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भेड़े. ब्रासनाम्, इह द्वानुमानमान                              |
| Hugger 2.4 Blatele W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दे भएनाम्, १०६ भूतम् ।                                         |
| michel 12 Bille hibrate estate 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , मानायम् .ऽ ,मानामानाग्रेममानान् .०                           |
| kurkira kalisar († ) bikiripitakir (†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५. जमपासरीरनाम्, ६. समयउर्नसंदानन्त,                           |
| वित्यास्त्राम् १५ व्याप्तास्त्राम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , मान्त्रासम्बद्धः ४. नेपनस्यस्याम्,                           |
| This which is the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the | , देवगद्दनाम्, ५, पविदियनार्यम्,                               |
| असंस्कृतिया यो पाया है। संसा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -छिए हे , इप्रोहाणी हिंदि ए <i>प्राप्त</i>                     |
| PROSE IN FIGHT THE PUR FURD BY FIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सिविछिड्ड सम्मन्य समान विधान हे मिहिन्छ के कि                  |
| -क्रिनिया-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| भार कि मेरामान किया मेंघर कि कि कि मिरा में हुई . ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - देव-णेर्ड्य पहुच्य णामकम्मास वंधमाण उत्तरपयडीओ-              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | उतः चिम्मीतितीर्मः। – धनः सन्तः उतः द्वैः ह                    |
| ,मानव्यास्यास्य ,४१         ,मानव्यास्य ,६९<br>१मानव्योगन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३. अणादेज्याणाम्, २४. अजसीकरीणाम्,                            |
| ३१. अहमनाम, ३२. दुमेनाम,<br>११. अहमनाम,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३३. अशुभगामं, २२. दुभगगामं,                                    |
| १९. प्रत्येकदारीरानाम, २०. ऑग्स्यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9८. पतेयसरीरणामं, २०. अस्थिरणामं,                              |
| ,मान्तारम्भः . ५९ , मान्तारम्भः . ५९ ।<br>सम्प्राप्तारम्भः ०० । सम्प्राप्तारम्भः ००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७. वायरणाम, १८. अपन्यत्यणाम,                                  |
| १५, उपयातनाम, १६, त्रसनाम,<br>१५, असर्मनम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५. उद्ययायणाम्, १६. तस्याम्,                                  |
| 9३. तिर्वञ्वानुपूर्वीनाम, ९४. अपुरुखुनाम,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३. तिरियाणुपुटियाम्, १४. अगुरुलहुणाम,                         |
| 99. स्सनाम, 92. स्वर्गाम, भूष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १९. रसणामं, ९२. फासणामं,                                       |
| े वर्णनाम, ९० गन्दानाम,<br>साम्होसस् ८० सम्बन्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ८. वण्णणामं, ९०. गंधणामं,                                      |
| , भीदारिकशासिरांगेपांगेपांगेपांगेपांग्य, ८. सेवात्तेसंह्माम,<br>कार्यास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | े. ओरालियस्तरीरंगीदंगणामं, ८. सेवट्टसंघयणणानं,                 |
| ्रमान हे. हुंडफसंस्थान भ. हेडफसंस्थान मान्त्रक्तास्थान मान्त्रकान्त्रकार कार्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५. कम्मगसरीरणामं, ६. हुंडगसंठाणामं,                            |
| . अंदिरिस्कारीस्कारीस्कारीः ४. तेजस्वरिस्मार, भार हारास्कारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३. ओरालियसरीरणामं, ४. तेयगसरीरणामं,                            |
| ,मान्त्रीमः प्रस्निरुठी . ६ मान्त्रीम्परेती . १ मान्त्रीम्परेती . १ मान्त्रीम्परेती . १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9. तिरियगद्रणामं, ३. विगलिदियजाद्रणामं,                        |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 33                                                           |
| राहर सिक्चप कि मेकमान गिर (प्रजीरीहर , यंजीहर कि मिक्सी है)<br>-ाष्ट्रप , ई रिगंघ कि प्रितिक्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | णामस्स कम्मस्स पणदीसं उत्तरपगडीओ णिबंधइ, तं जहा–               |
| प्रज्ञिकक्षी अग्रिएकमी कानोप्रमर्भ काष्ट्र माण्डीए ज्लक्षीम<br>राज्य मोज्या कि रिकास्त कि (एजिसिक एज्जीक एज्जीक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | माण्डीपठ्डलीकींप्त गं अमुल्यम्ह गं ग्रहीलीग्वीठ्डवीख्यमी       |
| -ॉफ्रीहरूर<br><del>प्रतिश्वित्र प्राप्तिः स्थातिः</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>(                                    </del>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -१७. अपज्जत विगलिवियाणं द्यमाण नामकम्म <u>उत्तर</u> पयडीजी-    |
| उत्तर कि मेक मान क्षिप्त भिष्ठ में फिल्लिकवी ल्योग्रेगर , ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| । ष्राष्टकर्तन र्गिः ১ <i>६</i> -० <i>६</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०-२८. णाव जो कसाया। —सम. सम. २८, सु. २                        |
| ३. सम्पक्-मिखात्व वेदनीय, ४-१९. मील्ह कपाय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३. सम्मीस्छत्तवेयणित्यं ४-१९. सीलस् कसाया,                     |
| 9. सम्यक्त वेदनीय, २. मिथ्यात्व वेदनीय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , रामास्तेयणिग्जां, २. मिखस्तेयणिग्जां,                        |
| –ाष्ट्र ,ई र्घा इक में ग्रान्म (iफ्रीकुर 7 <i>त्तर</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> अट्ठावीसं कम्मंसा संतकमा पण्णता, तं जहा</u>                |
| एरिक भट्टेरिक के मेल प्रिक्ति के फिि कड़ीमी-छम कर्नक्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्प्रमन्त स्प्राप्नाणेड्रमि विद्याद्याद्यात्रम्                |
| । ई र्घा इंक र्म ानप्त (ফৈরিকুম সদ্রুচ) होमक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भ . मु. १४ . मम. नम. — नाम. भम. ४७, मु. ५                      |
| भड़ातम के मेक प्रनिर्भाम के घरिए तहीर में घड़े के घन्नध्यम कड़ि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मेरिक्सिस स्प्रम्पस स्प्राचित्रं गं मेरिक्सिम्स्य स्पादीस्     |
| <i>४६</i> ः जेर्गस्या।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २ हु. बुगुछ। —सम. सम. सम. १६, बु. २                            |
| रेष. भय, १५. शोक,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५४. भर्य, २४. सोगं,                                            |
| ५५: अरवि, ५३: रवि,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४५: अरित, ४३: रित,                                             |
| २०. नपुंसकवेद २३. हास्य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २०. नपुंसकवेष्, २१. हासं,                                      |
| , इंडीटें . १९ , इंडीटें . ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . इतीवेष, १९. पुरेसवेष,                                        |
| , प्राप्तक इल <i>ि. १९-९</i> , प्रिन्डिमा मिल्ला स्वाप्त . १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . मिच्छत्तमीहणिज्यं, २-९७. सीलस कसाया,<br>जन्म                 |
| -ाष्टम , ईं धंग ईक में ग्रन्म (गिर्फीकुर<br>स्वयन इन कि १० ६ प्रिस्कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कम्मंसा संतकमा पणाता, तं जहा—<br>कम्मंसा संतकमा पणाता, तं जहा— |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| उत्तर) होमक मिष्टिय के मेक एनिज्ञिम के किलि कड़ीमीनम्फ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ंत्रिक्यि स्मिमक सम्भागित्री मिहित्वा क्यास्य छन्नीस्          |

- १५. पराघायनामं,
- १६. उस्सासनामं,
- १७. पसत्यविहायोगइनामं,
- १८. तसनामं,
- १९. वायरनामं,
- २०. पज्जत्तनामं,
- २१. पत्तेयसरीरनामं,
- २२. थिराथिराणं दोण्हं अण्णयरं एगनामं णिबंधइ,
- २३. सुभासुभाणं दोण्हं अण्णयरं एगनामं णिबंधइ,
- २४. सुभगणामं,
- २५. सुस्सरणामं,
- २६. आएज्ज अणाएज्जणामाणं दोण्हं अण्णयरं एगनामं णिवंधइ.
- २७. जसोकित्तिनामं,
- २८. निम्माणनामं।

एवं चेव नेरइया वि, णाणत्तं-

- 9. अप्पसत्यविहायगइनामं, २. हुंडसंठाणनामं,
- ३. अथिरनामं,
- ४. दुब्भगनामं,
- ५. असुभनामं,
- ६. दुस्सरनामं,
- ७. अणादिज्जनामं,
- ८. अजसोकित्तीनामं.
- ९. निम्माणनामं।

–सम. सम. २८, सु. ५

जीवे णं पसत्थन्झवसाणजुत्ते भविए सम्मिद्दट्ठी तित्यकरनामसिहयाओ णामस्स णियमा एगूणतीसं उत्तरपगडीओ णिवंधिता वेमाणिएसु देवेसु देवताए जववन्जइ। —सम. २९, सु. ९

## २९. चउमु कम्मपयडीसु परीसहाणं समोयारं-

- प. कइ णं भंते ! परीसहा पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! वावीसं परीसहा पण्णत्ता, तं जहा—
  - १. दिगिंछा परीसहे जाव २२ दंसण परीसहे।
- प. एए णं भंते ! वावीसं परीसहा कइसु कम्मपयडीसु समायरित?
- गोयमा ! चउसु कम्मपयडीसु समोयरंति, तं जहा—
  - १. नाणावरणिज्जे,
- २. वेयणिज्जे,
- ३. मोहणिन्जे,
- ४. अंतराइए।
- प. १. नाणादराणिज्जे णं भंते ! कम्मे कइ परीसहा समोयरति?
- उ. शोयमा ! दो परीसहा समीयरंति, तं जहा-
  - प्रमापरीसहेय, २. अण्णाणपरीसहेय।
- प. २. वेयांगरचे ण भंते !कम्मे कइ परीसहा समीयरंति?
- रः धोषमा ! एकारम परीसता समोयरति, तं जहा-गाडा १ ५ ५ वेच आण्डुच्ची,
  - र परिया असेरजा, ४. बढे या, ९. सेमें या

े प्राथमा १५ जन्मे इस् १५८४ १, जन्मे

- १५. पराघातनाम,
- १६. उच्छ्वासनाम,
- १७. प्रशस्त विहायोगतिनाम.
- १८. त्रसनाम,
- १९. बादरनाम.
- २०. पर्याप्तनाम,
- २१. प्रत्येक शरीरनाम,
- २२. स्थिर-अस्थिर नामों में से कोई एक वन्धकर्ता है।
- २३. शुभ-अशुभनामों में से कोई एक बन्धकर्ता है।
- २४. सुभगनाम,
- २५. सुस्वरनाम,
- २६. आदेय-अनादेय नामों में से कोई एक वन्धकर्ता है।
- २७. यशकीर्तिनाम,
- २८. निर्माणनाम,

इसी प्रकार नैरियकों की भी उत्तर-प्रकृतियां जाननी चाहिए, किन्तु इतनी भिन्नता है कि—

- १. अप्रशस्त विहायोगतिनाम, २. हुंडकसंस्थाननाम,
- ३. अस्थिरनाम,
- ४. दुर्भगनाम,
- ५. अशुभनाम,
- ६. दुःस्वरनाम,
- ७. अनादेयनाम,
- ८. अयशस्कीर्तिनाम,
- ९. निर्माण नाम,

प्रशस्त अध्यवसाय (परिणाम) से युक्त सम्यग्दृष्टि भव्य जीव नाम कर्म की पूर्वोक्त अट्ठाईस प्रकृतियों के साथ तीर्थंकर नामकर्म सिहत उनतीस प्रकृतियों को बांधकर (नियमतः) वैमानिक देवों में देवरूप से उत्पन्न होता है।

## २९. चार कर्मप्रकृतियों में परीषहों का समवतार-

- प्र. भंते ! परीषह कितने प्रकार के कहे गये हैं?
- उ. गौतम ! वावीस परीषह कहे गए हैं, यथा-
  - 9. क्षुधा परीषह यावत् २२ दर्शन परीषह।
- प्र. भंते ! इन बावीस परीषहों का किन कर्मप्रकृतियों में समवतार (समावेश) हो जाता है ?
- उ. गौतम ! चार कर्मप्रकृतियों में समवतार होता है, यथा-
  - १. ज्ञानावरणीय,
- २. वेदनीय,
- ३. मोहनीय,
- ४. अन्तराय।
- प्र. 9. भंते ! ज्ञानावरणीय कर्म में कितने परीषहों का समवतार होता है ?
- उ. गौतम ! दो परीषहों का समवतार होता है, यथा-
  - १. प्रज्ञापरीपह,
- २. अज्ञानपरीषह।
- प्र. २. भंते ! वेदनीय कर्म में कितने परीपहों का समवतार होता है?
- उ. गौतम ! ग्यारह परीपहों का समवतार होता है, यथा-गाथार्थ-१-५ अनुक्रम से पहले के पांच परीपह
  - (१. बुधापरीयह, २. पिपासापरीयह, ३. शीतपरीयह,
  - ४. उष्णपरीपह और ५. दंश-मशकपरीपह) ६. चर्यापरीपह,
  - ७. शय्या परीषह, ८.वयपरीषह, ९. रोगपरीषह, १०. तृणस्पर्शपरीषह, ११. जल्ल (मल) परीषह।
  - ये ग्यारह परीषह वेदनीय कर्म से होते हैं।

- ारु डिमिरिम स्मेरी में मेरु मिनिसिन्मेट ! रिम (क) . ६ . ए १ ई किड आर्क्स
- उ. गीतम् ! एक दर्शनपरीपह का समयतार होता है। म
- ारु छिपरिप र्हारूको में मेरु प्रिनेशिमहरी। इ. हिम् (छ) . रू. १ ई १५६३ प्रान्तव्यम्
- गोतम ! सात परीपहां का समवतार होता है, यथा गाथार्थ-९. अरितपरीयह, २. अचेलपरीयह, ३. स्वीपरीयह,
   भिष्णापरीयह, ५. थाचनापरीयह, ६. आकापरीयह,
- ं सत्कार-पुरस्कारपरीयरा । इं र्हाड़ से मेक धिन्डिमान्डिंग डेम्से में
- य सात प्रापट चार अमार माहनाय कम स हात है। प्रापट के में किस्तर्भ में फिल्म के मिल्लास हैं किह
- गोतम ! एक अलामपरीयह का समयतार होता है।
- -रुप्रीम में कथंग्रुस राधि कथंग्र छन्। कुए :ख- तास ठास . ० ह रिक्तो के घरि रुप्त रियांग्र कि मिल के राक्ष तास ! रिप्त . R
- ़ि ग़र ईरु इप्रीम । ये ग्रुर ईरु इप्रीम सिक्षि ! मर्तार . र र प्रतार रहते पर विषयित प्रति एक स्थापन
- रन्तु वह जीव एक साथ बीस परिषक्षे का वेदन करता है, जिस समय वह शीतपरीपह वेदता है, उस समय वणापरीपह का वेदन नहीं करता, जिस समय उष्णपरीपह का वेदन करता है, उस समय शीतपरीपह का वेदन करता। जिस समय चर्यापरीपह का वेदन करता है, उस समय
- नाना चाहिए। यं प्राप्त प्रस्पार प्राप्त संघने याचे स्थान प्रस्था हो। ऐसे "प्र ई क्राप्त हेक ब्रम्पीय स्वेत्व
- रात काम स्थाप के मूल कि है। कि मार्च कर हुए मार्च अपने कि .क विस्तृत स्थाप है स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्था
- जिस समय शास्त्रप्रीयह देश्या है, उस समय उप्पारीयह हा वित्रम समय उप्पारीयह देश्या है, उस समय उप्पारीयह हा
- राज्यात्रातर सा प्रस्त स्था है। उस राज्य हैं। उस राज्य साध्यात्रातर सा प्रस्त स्था राज्य हैं। उस राज्य साध्यात्रातर सा प्रस्त स्था राज्या
- distributed as the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state o
- नेद्रांतर तर्वे हैं है। ब्राह्म स्ट्रेस की की वात्रत्यत्वर किस्सार विस्तित के तर्वे हैं। किस्स
- Cajo dedelh bende enemaje despedien Di Car bende enemaje despedie edd

- प. ३. (क) इंस्कामिहिणिज्ये णं भंते ! कम्म कह् परिसहा समीयरंति ?
- गोयमा ! एगे दंसण परिसहे समीयरिते।
   प्रिस कड् परिसहा

  प्रिस कड् परिसहा
- समोयरति ? उ. गोयमा ! सत्त परीसहा समोयरति, तं जहा–
- गाहा–9. अरड्, २. अचेल, ३. इत्थी, ४. निसीहिया, ५. जायणा, य ६. अक्रोसे, ७. सक्रारपुरक्रारे
- ॥ ५२ मेरीसमित्र विकास कहू परिसहा समोवर्राति ? १. ४.अंतराहुए णं भंते ! कम्भेक्ष कहू परिसहा समोवर्राति ?
- उ. गोयमा ! एगे अलाभपरिसहे समोयरति। १६-२६ सु. ८. उ. ८, चु. २४-२९
- 13मिरिप ए रिसंग्रंग अवंधमे अवंधमे य प्रिसहा-
- प सतिवहदंधगस्स णं भंते ! कड् परिसहा पणाता ?
- उ. गोयमा ! वाबीसं परीसहा पण्णाता, बीसं पुण चेरेड्
- जं समयं सीयपरिसहं वेहेड्, जो तं समयं उसिणपरिसहं वेहेड्। जं समयं उसिणपरिसहं वेहेड्, जो तं समयं सीयपरिसहं वेहेड्। अं समयं चरियापरिसहं वेहेड्, जो तं समयं जं समयं चरियापरिसहं वेहेड्, जो तं समयं
- निसाहयापरिसर् वेदेइ। ज समय निसीहियापरिसर् वेदेइ, जो तं समयं
- चरियापरीसहं वेदेइ। एवं अर्डठविहवंधगस्स वि,
- प. छित्यहर्वथगस्स णं भंते ! सरागछउमस्यस्स कड् परिसहा पण्णाता ?
- उ. गोयमा ! चोह्स परीसहा पण्णता, बारस पुण वेदेइ,
- जे समयं सीयपरीसहं देदेइ, णो तं समयं उसिणपरीसहं येदेइ। जे समयं उसिणपरीसहं देदेइ, णो तं समयं सीयपरीसहं
- वेदेहा ने समये चरियापरीसहे वेदेह, जो ते समये सेन्नापरीसहे
- भेरेंड्। संसमये सेन्सापरीसई येंड्ड्, जो तं समये दरियापरीमहे
- पुड्डा त. क्यांपरवक्षास्स व भन्ने । दीवरमाग्रहस्तम्स रह
- प्रसास । तुष् वृष्य अहेच होन्द्रह्तप्रमास्त्र। उ. मीयमा ! युष् वृष्य अहेच होन्द्रह्तप्रमास्त्र।

- प. एगविहबंधगस्स णं भंते ! सजोगिभवत्यकेवलिस्स कड परीसहा पण्णता ?
- उ. गोयमा ! एकारस परीसहा पण्णत्ता, नव पुण वेदेइ। सेसं जहा छव्विहबंधगस्स।
- प. अबंधगस्स णं भंते ! अजोगिभवत्थकेविलस्स कइ परीसहा पण्णता ?
- उ. गोयमा ! एकारस परीसहा पण्णता, नव पुण वेदेइ। जं समयं सीयपरीसहं वेदेइ, नो तं समयं उसिणपरीसहं जं समयं उसिणपरीसहं वेदेइ, नो तं समयं सीयपरीसहं जं समयं चरियापरीसहं वेदेइ, नो तं समयं सेज्जापरीसहं जं समयं सेज्जापरीसहं वेदेइ, नो तं समयं चरियापरीसहं *−विया. स. ८, उ. ८, सु. ३०-३४*

### ३१. जीवेहिं दुट्ठाणाइ णिव्यत्तिय पुग्गलाणं पावकम्मत्ताए चिणाइ पखवणं--

- १. जीवा णं दुट्ठाणणिव्वत्तिए पोग्गले पावकम्मत्ताए चिणिंसु वा, चिणंति वा, चिणिस्संति वा, तं जहा-
  - १ . तसकायनिव्वत्तिए चेव.
  - २ . थावरकायनिव्वत्तिए चेव। एवं उवचिणिसु वा, उवचिणांति वा, उवचिणिस्संति वा।
- ३. बंधिंसु वा, बंधिंत वा, बंधिस्संति वा,
- ४. उदीरिंसु वा, उदीरेंति वा, उदीरिस्संति वा,
- ५. वेदेंसु वा, वेदेंति वा, वेदिससंति वा,
- ६. णिज्जरिंसु वा, णिज्जरंति वा, णिज्जरिस्संति वा। –वाणं. अ. २, उ. ४, सु. १२५

जीवा णं तिट्ठाणणिव्वत्तिए पोग्गले पावकम्मत्ताए चिणिंसु वा, चिणंति वा, चिणिस्संति वा, तं जहा-

- १. इत्थिणिव्वत्तिए,
- २. पुरिसणिव्वत्तिए.
- ३. णपुंसगणिव्वत्तिए।

एवं उवचिण-वंध-उदीर-वेय तह णिज्जरा चेव।

–ठाणं. अ. ३, उ. ४, सु. २३३

जीवा णं चउट्ठाणनिव्वत्तिए पोग्गले पावकम्मत्ताए चिणिसु वा, चिणति वा, चिणिस्संति वा, तं जहा-

- १. नेरइयनिव्वत्तिए,
- २. तिरिक्खजोणियनिव्वत्तिए,
- ३. मणुस्सनिव्वतिए,
- ४. देवनिव्वत्तिए।

एवं उवचिण-वंध-उदीर-वेय तह णिज्जरा चेव।

–ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३८७

जीवा णं पंचट्ठाणनिव्यत्तिए पोग्गले पावकम्मत्ताए चिणिसु वा, चिणति वा, चिणिस्संति वा, तं जहा-

- प्र. भंते ! एकविधवन्धक सयोगी-भवस्य केवली के कितने परीपह कहे गए हं ?
- उ. गीतम ! ग्यारह परीपह कहे गए हैं, किन्तु वह नौ परीपहों का वेदन करता है। शेष समग्र कथन षड्विधवन्धक के समान समझ लेना चाहिए।
- प्र. भंते ! अवन्धक अयोगी-भवस्थ-केवली के कितने परीपह कहे गए हैं ?
- उ. गौतम ! ग्यारह परीपह कहे गए हैं। किन्तु वह नौ परीपहों का वेदन करता है। जिस समय शीत परीषह का वेदन करता है, उस समय उष्णपरीषह का वेदन नहीं करता। जिस समय उष्णपरीपह का वेदन करता है, उस समय शीतपरीषह का वेदन नहीं करता। जिस समय चर्या परीपह का वेदन करता है, उस समय शया परीषह का वेदन नहीं करता। जिस समय शय्यापरीषह का वेदन करता है, उस समय चर्या परीषह का वेदन नहीं करता।

## ३१. जीवों द्वारा द्विस्थानिकादि निर्वर्तित पुद्गलों का पापकर्म के रूप में चयादि का प्ररूपण-

- जीवों ने द्वि-स्थान निर्विर्तित पुद्गलों का पाप-कर्म के रूप में चय किया है, करते हैं और करेंगे, यथा-
  - १. त्रसकाय निर्वर्तित.
  - २. स्थावरकाय निर्वर्तित-इसी प्रकार-उपचय किया है, करते हैं और करेंगे।
- बन्धन किया है, करते हैं और करेंगे।
- ४. उदीरण किया है, करते हैं और करेंगे।
- ५. वेदन किया है, करते हैं और करेंगे।
- ६. निर्जरण किया है, करते हैं और करेंगे।

जीवों ने त्रिस्थान-निर्वर्तित पुद्गलों का पापकर्म के रूप में चय किया है, करते हैं और करेंगे, यथा-

- 9. स्त्री-निर्वर्तित.
- २. पुरुष-निर्वर्तित,

३. नपुंसक निर्वर्तित,

इसी प्रकार उपचय, बन्ध, उदीरण, वेदन तथा निर्जरण किया है, करते हैं और करेंगे कहना चाहिये।

जीवों ने चार स्थानों से निर्वर्तित पुद्गलों का पाप कर्म के रूप में चय किया है, करते हैं और करेंगे, यथा-

- १. नैरयिक निर्वर्तित,
- २. तिर्यक्ंयोनिक निर्वर्तित,
- ४. देव निर्वर्तित। ३. मनुष्य निर्वर्तित, इसी प्रकार उपचय, वंध, उदीरण, वेदन तथा निर्जरण किया है,

करते हैं और करेंगे कहना चाहिए। जीवों ने पांच स्थानों से निर्वर्तित पुद्गलों का पापकर्म के ह्य में

चय किया है, करते हैं और करेंगे, यथा-

, होत्रियमियंतित,

, फ्रिकिनियन्निक्रि . १

| ,                                                                   | The second of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| •                                                                   | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |  |
|                                                                     | with the rate death white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                     | <b>经产生的工作的产品产品</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                     | their was been the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| "其中的" 医二种                                                           | based has bound along the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                     | by the many his many his to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| sect to the time to                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Fest of hours                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| The property that the con-                                          | प्रथमित हिन्दी है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Test of higher the                                                  | 41 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                     | - विद्या है, करने हैं और करेंग्रे, विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| the bank of banks of the                                            | 是 形饰角 在 阿耳特 在 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1 प्रशीय ान्डक र्गिक ग्रांट है रिग्रक                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , है । प्रसार उपस्य, में किंद्र किंद्र अंगर निर्मात ।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                     | किनिवेनिवर प्रमामप्राप्त . ১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                     | , किंगिमीक्रे मुमसम्प्रम् , ए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                     | , जग्रधमसमय मनुष्यमित्र,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                     | , फोर्सिम्मिक्य मनुष्यान , भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                     | , क्रिकेनिञ्चेकी प्रमामप्रस्थ .४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                     | , फ्लेंगेरेनीघ्टेक्ती घमसम्बद्ध , ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                     | , क्षेत्रधमसमय नैरिक्तिमंत्र,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                     | क्रोकिनीकमीर्ग प्रमाप्तमप्रसः . १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| नायष , गिर्क राहि है रिरक , है । एकी प्रक                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| में एस के मिक्रमाए कि जिया पुरुष के कि में मिल अरह में कि कि        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1 प्रशीष्ट मन्त्रक एँग्रेंक ग्रारेट, हैं र्ह्गक                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , हे एक्स उपवय, वंश, उदीरण, वेदन और निर्मरण किया है,                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                     | ७. देवी निर्वतित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ह. डेच निवीतंत,                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ८. मनुष्य निवंतित,                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , फ्रिकिंग किनांक्क्रेक्त . ६                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                     | , र्रिक र्रांट है कि.क ,ई एकी एड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| भें एक के मेकपाप ,ाक जिंगपूर पूर्व में मिली से सिकार के स्वाप में स |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| if her of decrees are item                                          | 1प्रशीष्ट ग्निक र्ग्रिक ग्रोर्छ है र्ह्यक<br><del>व्य च्येशेन्य ६ इंच्य</del> — ६ <u>६ ६</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| for them taking take take                                           | , एगड़ेर, एडं , एड्फर ग्राहर क्षिट्ट<br>। एडीएड एडड्ड क्ष्यूंड स्मेर हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| • •                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| (, असकायमिनीर्वात्ता                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , क्रिकिमीमकपुष्ट .४                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , फोनीवेनीमक्यरू                                                    | , पृत्वीक्तामाक्तीय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| -ाएए , र्रिक प्रीए हैं रिप्रक , ई एकी                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| घप में एन की मेरागा का लिएकूप क्रोंकिनी नाछ उस ने किंकि             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| । गृडीक्त किक मिक रिरेक उरि                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , इं फिली एरोरेनी रारिंट ने इंदेर, एरोईट, एडंच, एउनएट राक्स मिट्ट   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                     | ५. पमिन्यनित्ति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ४. चतुरिद्रयनिर्वितंत,                                              | ३. शिन्त्रविन्तितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

```
३. तिरिक्सजीणिणी णिब्बत्तिए,
                                   , मिलिकिने म्हर्ग निव्यतिए,
, प्रतीव्याणीय णिब्यतिए,
          -ाज़र हे , ाठ जीस्त्राणीडी , ाठ जींगडी , ाड सुगिडी
         जीवा णं सत्रह्ठाणिनव्यित्प पेगाले पावकमताप
०११ में '३ 'ए m2-
       कि गिर्मान हो । जिस्नी के । जिस्नी कि । जिस्नी कि ।
 ६. तसकाइय निव्यतिए।
                          ५. वणस्तिइकाइय निव्वतिए,
                                ३. तेउकाइय निव्यत्तिए,
 ४. वाउकाइय निव्यतिए,
                              १. पुढीवेकाइय निब्वित्तए
 २. अप्रकाइय निव्यात्रए,
           —15Tv D, 15 ठीएमीपीटी , 15 ठीएटी , 15 मुणिटी
           जीवा णं छड्ठाणनिब्वतिए पोग्गले पावकम्मताए
हेशर हैं 'हे 'ह 'न 'स किट-
        विद्यान ने अनु प्रतित के विद्या हो ।
                                  । गृह्याञ्चन प्रशहिं , भ
                                  , ग्रेनिकिन फर्<del>ग</del>ही. ह
  ४. चर्डा रिदय निब्बत्तिए,
                                  , एमिञिनादियानु . ६
     , प्रतिव्यनिव्यसिए,
                                         कम्भ अध्ययन
```

-ाजर हे , ाञ्जीस्माणेड़ी , ाञ्जीपड़ी , प्रज्ञान जीया णं अट्ठहाण निव्यितिए पीगले पायकमताए ८११. में .थ. फ. गणड-

। इन iv राय है। एक नियान ने स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन

। मेर्नाञाणी किई . ७ ५. मणुस्सी णिब्बितिए,

१. पदमसमय-नेरइयनिव्यतिए

६. देव गिष्टातिए,

, मगुस्स गिब्बित्प, ४

३. पढमसमय तिरियनिव्यतिए, , ग्रेनिक्जनिष्ट्रान्-प्रमप्तमग्रमार . १

, प्रतिक्रिन प्रति प्रमप्तमग्रमार .४

५. पदमसमय मणुयनिव्वतिए,

६. अपदमसमय मणुयनिब्यतिए,

, प्रतीक्वनीव्हे व्रमप्तम्बर्ग . ७

८. अपढमसमय-देवनित्य,

-214. 3. C, J. EEO । कि एर एक नियान के एक नियान के एक नियान कि नियान कि एक नियान कि एक नियान कि एक नियान कि एक नियान कि एक नियान क

, आरकाइय निव्यतिए, , प्रतीक्रमी ष्रशतकाड्य . १ —छिए हे , कि होस्सार्थाची , कि होंग्छी , कि सुंग्हों हो । -गीता गं णवर्राणिनव्यतिष् पीगाले पावकम्मताप

, प्रिधानन प्रशेष्ट्र , व ५. वणस्य हकार्य निव्यसिष्, ४, पाठकाइय निव्यतिष्, ३. वेडकाइय निव्यक्तिए,

। प्रमीक्रमी प्रशाप ../ ,णगोन्नगं मधीरोहम . ऽ . महोदय निव्यतिए. ९

· 在不会不是不是 । एक विराध्यानी अस विक्रवे-विराधेर-ध्यं विकासित हम्

अंदर्शनार्थ हिर्मेद्ध हिर्मा हिन्द्र हिन्द Their eight airight ann an a' c नाहर है 'हि होस्सदियां 'हि होदियां 'हि सेर्वात मामस्य दान देशनी में भी माने प्राचन होता है।

- ३. पढमसमय बेइंदिय निव्वत्तिए,
- ४. अपढम समय बेइंदिय निव्वत्तिए,
- ५. पढम समय तेइंदिय निव्वत्तिए,
- ६. अपढम समय तेइंदिय निव्वत्तिए,
- ७. पढम समय चउरिंदिय निव्वत्तिए.
- ८. अपढम समय चउरिंदिय निव्वत्तिए.
- ९. पढम समय पंचेंदिय निव्वत्तिए,
- १०. अपढम समय पंचेंदिय निव्वत्तिए।

एवं उवचिण-बंध-उदीरण-वेयण तह निज्जरणं चेव।

-ठाणं. अ. १०, सु. ७८३

## ३२. असंजयाइ जीवस्स पाव कम्म बंध परूवणं-

- प. जीवे णं भंते ! असंजए अविरए अप्यिडहय पच्चक्लायपाव कम्म सिकिरिए असंवुडे एगंतदंडे एगंतबाले एगंतसुत्ते पावकम्मं अण्हाइ?
- उ. हंता, गोयमा !अण्हाइ।
- प. जीवे णं भंते ! असंजए जाव एगंतसुत्ते मोहणिज्जं पावकम्मं अण्हाइ?
- उ. हंता, गोयमा ! अण्हाइ।

-उव. सु. ६४-६५

## ३३. पावकम्माणं उदीरणाइ णिमित्त पख्वणं-

जीवा णं दोहिं ठाणेहिं पावं कम्मं उदीरेंति, तं जहा-

- १. अब्भोवगमियाए चेव वेयणाए,
- २. उवक्रमियाए चेव वेयणाए।

जीवा णं दोहिं ठाणेहिं पावंकम्मं वेदेंति, तं जहा-

- १. अब्भोवगमियाए चेव वेयणाए,
- २. उवक्कमियाए चेव वेयणाए।

जीवा णं दोहिं ठाणेहिं पावंकम्मं णिज्जरेंति, तं जहा—

- १. अब्भोवगमियाए चेव वेयणाए,
- २. उवक्किमियाए चेव वेयणाए। -ठाणं. अ. २, उ. ४, सु. १०७,

# ३४. जीव चउवीसदंडएसु कडाणं पावकम्माणं नाणत्तं-

- प. जीवाणं भंते ! पावेकम्मे जे य कडे जे य कज्जइ जे य कज्जिस्सइ अत्थियाइं तस्स केयि णाणत्ते ?
- उ. हंता, मागंदियपुत्ता !अत्थि।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
   ''जीवाणं पावे कम्मे जे य कडे जे य कज्जइ जे य किज्जिस्सइ अत्थियाइं तस्स णाणते ?''
- उ. मागंदियपुता ! से जहानामए-केइ पुरिसे धणुं परामुसइ, धणुं परामुसिता, उसुं परामुसइ, उसुं परामुसिता, ठाणं टाइ, टाणं ठाइता, आयतकण्णायतं उसुं करेइ, आयतकण्णायतं उसुं करित्ता, उड्ढं वेहासं उव्विहइ। में नूणं मांगदियपुता ! तस्स उसुस्स उड्ढं वेहासं उन्हों उस्स समाणस्म एयित वि णाणतं जाव तं भावं परियमदिव णाणनं ?

- ३. प्रथम समय द्वीन्द्रिय निर्वर्तित,
- ४. अप्रथम समय द्वीन्द्रिय निर्वर्तित,
- ५. प्रथम समय त्रीन्द्रिय निर्वर्तित,
- ६. अप्रथम समय त्रीन्द्रिय निर्वर्तित,
- ७. प्रथम समय चतुरिन्द्रिय निर्वर्तित,
- ८. अप्रथम समय चतुरिन्द्रिय निर्वर्तित,
- ९. प्रथम समय पंचेन्द्रिय निर्वर्तित.
- 90. अप्रथम समय पंचेन्द्रिय निर्विर्तित।
   इसी प्रकार उपचय, बंध, उदीरण, वेदन और निर्जरण किया है,
   करते हैं और करेंगे कहना चाहिए।

#### ३२. असंयतादि जीव के पाप कर्म वंध का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! असंयत, अविरत जिसने प्रत्याख्यान द्वारा पाप कर्मों का परित्याग नहीं किया है जो आरंभादि क्रियाओं से युक्त, असंवृत, एकांत दंड, एकांत बाल, एकांत सुप्त है क्या वह जीव पाप कर्मों का वंध करता है?
- उ. हां, गौतम ! वंध करता है।
- प्र. भंते ! असंयत यावत् एकांत सुप्त जीव क्या मोहनीय पाप कर्म का बंध करता है ?
- उ. हां, गौतम ! वंध करता है।

#### ३३. पापकर्मों के उदीरणादि के निमित्तों का प्ररूपण-

जीव दो स्थानों से पाप-कर्म की उदीरणा करते हैं, यथा-

- 9. आभ्युपगमिकी (स्वीकृत तपस्या आदि की) वेदना से,
- २. औपक्रमिकी (रोग आदि की) वेदना से। जीव दो स्थानों से पापकर्म का वेदन करते हैं, यथा-
- १. आभ्युपगमिकी वेदना से,
- २. औपक्रमिकी वेदना से।

जीव दो स्थानों से पापकर्म का निर्जरण करते हैं, यथा-

- १. आभ्युपगमिकी वेदना से,
- २. औपक्रमिकी वेदना से।

## ३४. जीव चौवीसदंडकों में कृत पापकर्मों का नानात्य-

- प्र. भंते ! जीव ने जो पापकर्म किया है, करता है और करेगा क्या उनमें परस्पर नानात्व (भिन्नता) है ?
- उ. हां, माकन्दिकपुत्र ! उनमें नानात्व है।
- प्र. भंते ! किस कारण से आप ऐसा कहते हैं कि— "जीव ने जो पापकर्म किया है, करता है और करेगा, उनमें भिन्नता है ?"
- उ. माकन्दिकपुत्र ! जैसे—कोई पुरुष धनुष को हाथ में लेता है धनुष को हाथ में लेकर वाण को हाथ में लेता है और वाण को हाथ में लेता है और वाण को हाथ में लेकर आसन विशेष से वैठता है और वैठकर वाण को कान तक खींचता है व खींचकर ऊपर आकाश में छोड़ता है। तव हे माकन्दिकपुत्र ! क्या उस आकाश में वाण के ऊपर जाते समय में भी वाण के कम्पन में नानात्व है यावत् उस उस हप में परिणत हुए भी नानात्व है ?

एड़ सर सर तुमार है पातस्मी में नमक पि गृष्ट ताय है गाय है कि । हैंम हि । है सिस्मी पि में गृष्ट विह काण्गीए में -को है किस सब सर्ग। इपकडीका है पछीपिड़

प्रांट हैं किया है किया है किया है किया है . प्र १ ई किया है किया है । है . प्र १ ई किया स्मिट किया है

(ई जिस्स किर इस)।ई किसमी मेंन्स ! स्प्रुकन्नीकाम ,iइ .स् ।प्रश्चाप्त क्षित्र क्षित्र किसीमने जिस्स क्षित्र ४६-६ .इ

## न्ति संवित दंडकों में कृत कर्मों की मुख-दुखलपता-

ग्रांट है र्हेग्स ,ई ामकी नेकपाप कि ने किंग्रो हैं। हिंम . १. ई . प्र ़िई एक छा: इ सम इस प्रमा किंग्रों

में किटण्ड सिक्री किनीमहै अक्षा सिड्ड ४५-५. 'इ ।एडीए किन्छ

## निमं के थर ने में कापा है। सिमा है। में के में के में के में

-ाप्रमेश कि घरि . १

अर्थेट में एउपान , एवं एवं में संस्थाप में स्वर्धित एक , ए ! र्हम , प्र शायिक

हें, क्या जीव ने पापरमें थाया था, बोधना है और नेर्न बांधेगा?

हैं। क्या भीत में वायक्ष दावा वा, मही दावता है जह

वाहाता ५ सै. तसी स्थित में तसि हम् सास हो। तसी बोहना है भूर करा

वीद्या। ३. सीयस (४. फ्रिसी लांग में दावरूस गाना गां, गुल स हा चर

हातृत्वा है। क्षित्रा शुर मुं वार्यप्त वार्या क्षा दोर्य सं प्रभाप नेप

सीकृति हैं। हुआबे कुल कुल सार्वाच सार्वाच के राज्य करा कुल

नामुळाडू १० हिस्स दुवीच रामस्य सामान्य नहीं सामान्य साहरहरू

के मेन्स्र सम्बद्ध है स्थान

THE STATE OF A CONTROL OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

"हैता, भगरं ! एयति वि णाणतं जान तं तं भावं परिणमङ्गिणानः वि णाणतं।" भेरोधार्थणं मागंदियपुत्ता ! एवं चुच्चड्

से तेणहेण मागंदियपुता! एवं चुच्चड्-''एयति वि णाणतं जाव तं मावं परिणमइ वि णाणतं।''

उ. मागींदेयपुता ! एवं चेव। इ. २-२४ एवं जाव वेमाणियाणं।

-FAUTH. 9C, J. 2, J. 79-73

३५. चउनीसरंडएसु कडाणकम्माणं कया बुह्पुहरूवरां— प. रं. १ नेरइयाणं भंते ! पावकम्मे जे य कडे, जे य कज्जइ,

प्र रिंडिक प्र रिं मिकाग गिएड्रोन ! मिग्रीर ,ग्रिंडे .ट मि णिर्ण्योनी रिं, श्रेम्ब्र में स्टिम इस्प्राण्यीक प्र रिं, इर्ण्यक । इस्रोण

. वे. २-२४ एवं जाव वेमाणिषाणां। -विया. स. ७, उ. ८, सु. ३-४

नामंग्रह स्वकाम <mark>श्रीणिठभग संघमं दंध मानकाम इह</mark>ि. , ३६

गाहा–९. जीवा य, २. लेस, ३. परिस्वय, ४. हिंद्री, ५. अज्ञाण, इ. नाग, ७. सण्णाओ।

८.वय, १. कसाप्, १०. उवयोग, ११. य. १. इ. उ. १. इ. जा। । – विया स. २६, उ. १. इ. ता. १

9. जीवं पडुच्च-प. जीवे ण भंते ! 9. पावकम्मं किं वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ,

,इस्प्रधीं म, इधं म, विधिसंद,

, इस्प्रधीं , इधंह म, विधं , इ

९ इस्प्रिधिह म, इध्रह म, विधे . ४

उ. गोयमा १९. अत्येगदुष् वंधी, वंधइ, वंधिसह,

, इसिमाह्य यंधी, यंधइ, न यायम्मह,

३. अलेगरुए वधा, न वंधर, वाधस्तर,

ाइस्क्योव हे, इपय है, विश्व पृश्वाकेर 🗈

-फ्राइम्सिस्सिस्सि ।

ताः संदेशने वासते । मीते वापकस्त । कि. यदी, यद्य , मीतसह स्वय - अभी, न यदह , न मीतसह स्वय

XX

χX

उ. गोयमा ! अत्थेगइए बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव अत्थेगइए बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सड।

#### एवं चत्तारि भंगा।

- प. कण्हलेस्से णं भंते ! जीवे पावं कम्मं-किं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव-वंधी, न वंधइ, न बंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! अत्थेगइए बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ, अत्थेगइए बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सड।

## एवं जाव पम्हलेस्से सव्वत्थ पढम-बिइया भंगा। सुक्कलेस्से जहा सलेस्से तहेव चत्तारि भंगा।

- प. अलेस्से णं भंते ! जीवे पावं कम्मं-किं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ **जाव**-वंधी, न वंधइ, न बंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ।

### एगो चउत्थो भंगो।

 $\times \times$ ×× XX ३. कण्ह-सुक्कपक्खियं पडुच्च-

- प. कण्हपक्खिए णं भंते ! जीवे पावं कम्मं-किं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ **जाव**— वंधी, न वंधइ, न बंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! पढम-वितिया भंगा।
- प. सुक्कपक्लिए णं भंते ! जीवे पावं कम्मं– किं वंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव-वंधी, न वंधइ, न बंधिस्सइ?

उ. गोयमा ! चत्तारि भंगा भाणियव्वा।

४. सम्मदिट्ठीआइं पडुच्च-सम्मदिट्ठीणं चत्तारि भंगा। मिच्छादिट्ठीणं पढम-बितिया भंगा। सम्मामिच्छदिट्ठीणं एवं चेव।

××  $\times \times$ XX

××

ХX

५. नाणिं पङ्च्य-नाणीणं चतारि भंगा। आभिणियोहियनाणीणं जाव मणपञ्जवनाणीणं चत्तारि भगा। केवलनाणीणं चरिमो भंगो जहा अलेस्साणं।

६. अञ्चाणिं पड्च्य-अआणीय पडम-बितिया भंगा। उ. गौतम ! किसी सलेश्य जीव ने पापकर्म वांघा था. वांधता है और वांधेगा यावत् किंसी जीव ने वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा।

#### ये चारों भंग जानने चाहिये।

- प्र. भंते ! क्या कृष्णलेश्यी जीव ने पापकर्म वांधा था, वांधता है और वांधेगा यावतू वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा?
- उ. गौतम ! कोई कृष्णलेश्यी जीव ने पापकर्म वाँधा था, वांधता है और वांधेगा तथा किसी ने वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा। (यह प्रथम द्वितीय भंग है) इसी प्रकार पद्मलेश्या वाले जीव तक सर्वत्र प्रथम और द्वितीय भंग जानना चाहिए। सलेश्य जीव के समान शुक्ललेश्यी में चारों भंग कहने चाहिए।
- प्र. भंते ! अलेश्य जीव ने क्या पापकर्म बांधा था, वांधता है और वांधेगा यावत् वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा?
- उ. गौतम ! अलेश्य जीव ने पापकर्म बांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वाधेगा। यह चौथा भंग है।

XX

३. कृष्ण-शुक्लपाक्षिक की अपेक्षा-

- प्र. भंते ! क्या कृष्णपाक्षिक जीव ने पापकर्म बांधा था, वांधता है और बांधेगा यावत् बांधा था, नहीं बांधता है और नहीं बांधेगा?
- उ. गौतम ! पहला और दूसरा भंग जानना चाहिए।
- प्र. भते ! क्या शुक्लपाक्षिक जीव ने पापकर्म बांधा था, बांधता है और वांधेगा यावत् वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं बांधेगा ?
- उ. गौतम ! इसके लिए चारों ही भंग जानने चाहिए।

хx

- ४. सम्यग्दृष्टि आदि की अपेक्षा-सम्यग्दृष्टि जीवों में चारों भंग जानना चाहिए। मिथ्यादृष्टि जीवों में पहला और दूसरा भंग जानना चाहिए। सम्यग्-मिथ्यादृष्टि जीवों में भी इसी प्रकार पहला और दूसरा भंग जानना चाहिए। х×
- ५. ज्ञानी की अपेक्षा -ज्ञानी जीवों में चारों भंग पाये जाते हैं। आभिनिवोधिक ज्ञानी से मनःपर्यवज्ञानी जीवों तक में भी चारों ही भंग जानने चाहिए। केवलज्ञानी में अलेश्य के समान अन्तिम भंग जानना चाहिये। хX хx  $\times \times$
- ६. अज्ञानी की अपेक्षा-अज्ञानी जीवों में पहला और दूसरा भंग पाया जाता <sup>है</sup>।

ХX

XX

ि में निवायमंग्वी आँश निवायन निवाय कि मिर्ग निवायन निवाय कि मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग

-ाइम्फ कि शीकप्रुमिहां गड़ार .थ ।इस्म में किि कप्रमिहां -इस्प्रीम क्रमा कप्रमिहां - गड़ार ।ई किए क्षम एम गिर्म ग्रेम् ग्रीर ×× ×× ×× ××

.3 सिदेदक-सर्वेदक की अपेशा-1है किए। प्राप्त प्राप्त इस्सा भीर हुस्सा भी प्राप्त सिट्टे मधर भि में डिवेकमुष्ट ग्रोरे डिवेडिंग के प्राप्त मिट्टे 1हैं किए व्राप्त प्राप्त प्राप्त सिट्टेंग १हैं किए व्याप्त प्राप्त में विशि क्रा के स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्था स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार

%. सकपायी-अकपायी की अपेशा— सकपायी जीवों में चारों भंग पाये जाते हैं। होसे काप मांग के पहले जोर हुआ भंग पाये जाते हैं। इसी प्रकार मानकपायी तथा मायाकपायी जीवों में भें पें दें भें मंग पाये कार मानकपायी तथा मायाकपायी जीवों में भंग पें

अर्थ है क्रिया है स्था प्राप्त में क्ष्मण में क्षियों । महींग क्ष्म संभ राध है क्षियों हैं में स्था प्राप्त में क्ष्मि क्षियों क्षियों कि साथींग

।ई एम भाग प्रमाह क्रम

- सयोगी-अयोगी की अपेश-सयोगी की में में भाग पांचे कर कर कर इसे प्रकार महोदोगी, व्यस्योगी और काप्योगी केंद में योगे भग योदे कर केंद्र अयोगी की में सावस प्रकास भाग सन्ह

व्यवस्थातिक व्यवस्थात् स्टार्ट के १६६ - अस्तिक व्यवस्थात स्टार्ट व्यवस्थातिक स्टार्ट - अस्तिक स्टार्ट्यास्ट स्टार्ट्यास्ट स्टार्ट्यास्ट

经产品 医乳毒素的人类的 医叶木

। ही ।गींगानामंद्री , गिंगाद्राध्यम् , गिंगानामाद्री हम

XX

७. आहारसञीवउत्ताड् पडुच्च-अहारसण्णोवउत्ताणं जाव परिग्गहसण्णोवउत्ताणं पदम-वितिया भंगा। निर्माणोवउत्ताणं वत्तारि भंगा।

XX

XX

. अनेयमं पडुन्य-सनेयमाणं परम-विशिया भंगा। वि एषाम्प्रहामभूम-ाम्प्रहाम्भूष-ाम्प्रहाणा वि।

XX

अनेयगाणं चतारि भंगा। ×× ×× ××
- प्रकसाई पडुच्च-१. सक्ताई-अकताई पडुच्च-

। गर्नेम स्तार्टि मंग्रा। भारतम्बार्टणं मडम-बिसिया भंगा। हि स्प्रदासकायम् , ही स्प्रद्वासकाणम् ह्य

निमकसाहस्स चतादि भंगा। प अकसाई णं भंते ! जीवे पावकम्मं-कि वंधी, वंधड़, वंधिस्सड् जाव-वंधी, म वंधड़, म वंधिस्सड् ? उ. गीयमा ! अस्थेगडुए वंधी, न वंधड़, वंधिस्सड़। उ.

अस्येगद्रए वंधी, न वंधर्ट, न वंधिस्सद्द। तद्य-घउस्या भंगा।

- स्टब्स् मिरिस्नामिस्स - ०९ शाम्य सामित्र सामित्र १ हो स्त्रामीहात्व हो स्त्रामीहात्व हो स्त्रामीहात्व हो

XX

ा गिन्द्र कि ग्रीह सुग्राप्ति । ४४ - ४४ - ४४

- with the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the p

 उ. गोयमा !अत्थेगइए बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ। अत्थेगइए बंधी, बंधइ, न बंधिस्सइ।

पढम-बितिया भंगा।

- प. २. सलेस्से णं भंते ! नेरइए पावं कम्मं किं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव वंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! अत्थेगइए बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ, अत्थेगइए बंधी, बंधइ, न बंधिस्सइ।

पढम-बितिया भंगा। एवं कण्हलेस्से वि, नीललेस्से वि, काउलेस्से वि।

- ३. एवं कण्हपिक्खए, सुक्कपिक्खए,
- ४. सम्मिद्द्ठी, मिच्छिद्दिट्ठी, सम्मामिच्छिद्द्ठी,
- ५. नाणी, आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी,
- ६. अत्राणी, मइअन्नाणी, सुयअन्नाणी, विभंगनाणी,
- ७. आहारसन्नोवउत्ते जाव परिग्गहसन्नोवउत्ते,
- ८. सवेयए, नपुंसकवेयए,
- ९. सकसायी जाव लोभकसायी,
- 90. सजोगी, मणजोगी, वङ्जोगी, कायजोगी,
- ११. सागारोवउत्ते, अणागारोवउत्ते। एएसु सव्वेसु पएसु पढम-बितिया भंगा भाणियव्वा। दं. २. एवं असुरकुमारस्स वि वत्तव्वया भाणियव्वा,

णवरं-तेउलेस्सा, इत्थिवेयग-पुरिसवेयगा य अब्भहिया भण्णंति-नपुंसगवेयगा न भण्णंति। सेसं तं चेव। सव्वत्थ ३-११. पढम-बितिया भंगा।

दं. ३-११ एवं जाव थणियकुमारस्स।

दं. १२-२० एवं पुढिवकाइयस्स वि आउकाइयस्स वि जाव पंचेंदिय-तिरिक्खजोणियस्स वि, सव्वत्थ वि एक्कारसठाणेसु पढम-वितिया भंगा।

णवरं-२. जस्स जा लेस्सा, दिट्ठि, नाणं, अन्नाणं, वेदो, जोगो य अत्थि तं तस्स भाणियव्वं।

सेसं सव्यत्य तहेव।

दं.२१. मणुसस्स जच्चेव जीवपए वत्तव्वया सच्चेव निरवसेसा भाणियव्वा।

र्द. २२. वाणमंतरस्स जहा असुरकुमारस्स।

दं. २३-२४ जोइसिय वेमाणियस्स एवं चेव।

णवरं-हेम्साओ जाणियव्याओ। मेसं तहेव भागियव्यं। -विया. स. २६, उ. १, सु. ३४-४३ उ. गौतम ! (किसी नैरियक जीव ने) पापकर्म वांधा है और वांधेगा तथा क़िसी ने वांधा था, वांधता है वांधेगा।

यह पहला और दूसरा भंग है।

प्र. २. भंते ! क्या सलेश्य नैरियक जीव ने पापकर्म वांधता है और वांधेगा यावत् वांघा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा?

उ. गौतम ! किसी सलेश्य नैरियक जीव ने पापकर्म वांधता है और वांधेगा तथा किसी ने वांधा था, वांध नहीं वांधेगा।

यह पहला दूसरा भंग है। इसी प्रकार कृष्णलेश्या वाले, नीललेश्या व

कापोतलेश्या वाले नैरयिक जीव में भी प्रथम और वि पाया जाता है।

३. इसी प्रकार कृष्णपाक्षिक, शुक्लपाक्षिक,

४. सम्यगदृष्टि, मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि,

५. ज्ञानी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविध

६. अज्ञानी, मति-अज्ञानी, श्रुत-अज्ञानी, विभंगज्ञा

आहारसंज्ञोपयुक्त यावत् परिग्रहसंज्ञोपयुक्त,

८. सवेदी, नपुंसकवेदी,

९. सकषायी यावत् लोभकषायी,

90. सयोगी, मनोयोगी, वचनयोगी, काययोगी,

साकारोपयुक्त और अनाकारोपयुक्त,

इन सब पदों में प्रथम और द्वितीय भंग कहना चाहिए दं. २. इसी प्रकार असुरकुमारों के विषय में भी प्रथम भंग कहना चाहिए।

विशेष-तेजोलेश्या, स्त्रीवेदक और पुरुषवेदक अधिक चाहिए। नपुंसकवेदक नहीं कहना चाहिए। शेष सब पूर्व ३-११. इन सबमें पहला और दूसरा भंग जानना चारि

दं. ३-११: इसी प्रकार स्त्नितकुमार तक कहना चाहि दं. १२-२0. इसी प्रकार पृथ्वीकायिक, अप

यावत् पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिक में भी सर्वत्र ग्यारह स् प्रथम और द्वितीय भंग कहना चाहिए।

विशेष-जिसमें जो लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञान, वेद औ हों, उसमें वे ही कहने चाहिए।

शेष सव पूर्ववत् है।

दं. २१. मनुष्य के विषय में जीवपद के समान (चारों भं सम्पूर्ण कथन करना चाहिए।

दं. २२. वाणव्यन्तरों का कथन असुरकुमारों के समान दं. २३-२४. ज्योतिष्क और वैमानिकों के विषय में <sup>भी</sup>

प्रकार कहना चाहिये। विशेष-जिसके जो लेश्या हो, वहीं कहनी चाहिए। शेप सव पूर्ववत् समझना चाहिए।

- -तांन कं उन्नेपकमाम कहमम्रोगन्नम् में किंदन सिवीस . १. हे. १. मंग ! क्या अनन्तर्गमक्ष्य नेराया अ. इ. १. मंग ! क्या अनन्तर्गमक्षय नेरायक्ष्य में राया आ. वांचता है और वांचेगा यावत्
- े मिर्ग होन और है मिर्ग हैन ,ार सिंह इ मिर्ग मिर्ग मिर्ग आप है मिर्ग मिर्ग मिर्ग मिर्ग सिंह
- मेक्पाए में काग्रीर काय्पर्गराज्ञान कार्या है कार्या है कार्या है कार्या कार्या है कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार
- मृष्या पार्याः उत्तर वीच्या वायाः वाया या, नहीं बाधाः है तायाः १३ ताया वाया पंत्र विद्या अपर्य विद्याः
- ाउँ क्तार क्राप एम घरेतु में काशीएपण्डू-प्रदिने क्षि एम एमडू प्रोर्ट क्षिड्र में क्षिप्त भिष्ठ प्रकर छिड़ एमडीए
- विषय में एपचा कि मांचेंग ने हिन्दू हैं। अउन नहीं करना चाहिए।
- ि १९-१. संग्रह मध्य प्रमुख्य स्थात स्थात स्थात है। १९-१ कि स्थात मध्य मध्य मध्य मध्य मध्य मध्य स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्था स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स
- एं ९९-९९ . हीहिय , प्रहीदिय में एन्स्रोर्ग क्रिक्त में प्रस्ताम । । प्रशास मन्त्रक विम

प्रजीप भन कहन परि प्रक्रिश

- दे. २०. पंगीस्य-तिर्वेध्ययंतिको में सं सम्पानिस्यात, अयोधिका नियमेतान, मार्गिक मेर प्रमानका भाष्य स्थापिका हिस्से स्थापिक
- दे. २९. मनुष्यो में अरुरवाव, सम्यामितान, मनःयर्थयान, केवरुरान, विस्थायान, मं भ्रांपयुक्त, अवेदक, अक्यावी, मनोयोग, यथनयंग आंर अयोगं वे ग्यारह ग्यान नहीं कहने थाहिया
- दे. २२-२४. वाणव्यत्तर, ग्योतिष्क और पैनानिश्चों के थिए। में नेरिएको के कथन के समान तीन ध्यान (सप्याधिष्यान्त. मनोदीन और वयनदोग) नहीं कहने धाहित्।
- हम संदेश की क्षेत्र क्षात्र है, उनमें प्रथम और दिश्तेय पंत
- ३९. पीदीस रक्ष्यों में अपीग्सी के पायक्ष्में ब्रथ के मान-
- त्रा वा के अन्य क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित के आदाल का त्रा के क्ष्मित के क्ष्मित के क्ष्मित के क्ष्मित के क्ष्मित व्यापन के क्ष्मित क्षमित क्षमित का त्रा के क्ष्मित के क्ष्मित के क्ष्मित के क्षमित के क्ष्मित के क्ष्मित के क
- देश कर हिस्त संबंधि व्यक्ति। वेहासव्यक्तिवहास्था वेदच दे १५० वर्ष को सहस इ. मृत्य १ क्षेत्र देवस इंश्लिस से कहा संवित्त
- स्टबहरूप स्टब्ब ह्यांने या क्रिकार मुक्त स्टब्ब स्टेन व व्यवस्थात को

- ३८. चउनीसदंडएसु अणंतरोवद्यणगाणां पादकमांदंध मंगा— प. दं. १ . अणंतरोवद्यणाए णं भंते ! नेरदृए पादं कम्मं—
- जि वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ जाव वंधी, न वंधइ, न वंधिस्सइ ?
- हम्मा ! पदम् निष्या भंगा। प्रहार्ग ग्राणनिविद्या भंगा।
- पालकम्मं— कि वंधी, वंधद् वंधिस्सद् जाव वंधी, न वंधद्, न वंधिस्सद् ?
- उ. गोगमा ! पढन-विद्या भंगा। ।वर्ने निरुक्त प्रमिश्च तद्या। ।वं सव्वत्य पढम-विद्या भंगा।
- णवर्-सम्मामिख<del>त</del>ं मणजोगो, दइजोगो य ण पुच्छिज्जइ।
- हं. २-११. एवं जाव थणियकुमाराणां। हं. १२-१६. प्रोहियाणं सच्चत्य पदम-विद्या भंगा।
- न गिर्गरूप गिर्मार्थ स्थाद्वी क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र
- रं. २०. पंचेरिय-तिरियस्वजीणियाणं पि सम्मामियः , गोशिया-तिर्गाणः , तिर्गाणाः, मणाणाः , व्याणि । प्राणिया मणाणिः ।
- दं. २९. मणुस्साणं अलेस्स-सम्मामिखन-मणपञ्ज-वणाण-केतल्लाण-विमंगणाण्ग-णो सण्णोवउत्त-अवेयग-अकसायी-मणजोग-वयजोग-अजोगी-एयाणि एक्कार-सपयाणि ण भण्णांति।
- हे. २२-२४ वाणमंतर, जोड्रीय, वेमाणवाण ४६-११ . ई गरङ्गाणं जहेव हे मिण्ण ण भण्णाति ।
- सब्देसि जाणि सेसाणि राणाणि सब्दत्स पदम-विद्या १-६-इ.इ.इ.इ.इ.इ.भागा
- -एन संस्था अयोत्माणं वायंकम् वृध्यं मंग-- स्या होए पृष्ट्रोत्। ऐसे विस्थानं स्थानं स्थानं
- नि दंधी, यंधर, यंधिस्तर् जाय-यंधी, न यंधर, न यधिस्तर्
- तः गोपमा ! जहंच पदम वहंतप् तहंच पदम विद्या भंग भागिष्यः सब्दल जात १-६० पेटीह्य-शिरियखोगीण्याण्याः
- प. च. ११ . अद्योते या भते ! मणुत्ते पाथ रूम-. व. ६१), यध्य, भीयमह जाय-
- क्षेत्रसार हता । वास्तुस्ति वसी वसई नाहाकहा अस्तुस्ति । वास्तुस्ति वसी वसई नाहाकहा

- २. अत्थेगइ बंधी, बंधइ, ण बंधिस्सइ,
- ३. अत्येगइए बंधी, ण बंधइ, बंधिस्सइ। तिण्णिभंगा चरिम भंगविहूणा।
- प. सलेस्से णं भंते ! अचरिमे मणूसे पावकम्मं-किं वंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव-बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! एवं चेव तिण्णि भंगा चरिमविहूणा भाणियव्वा एवं जहेव पढमुद्देसे। णवरं-जेसु तत्थ वीससु चत्तारि भंगा तेसु इह आदिल्ला तिणिण भंगा भाणियव्या चरिमभंगवज्जा। अलेस्से, केवलणाणी य अजोगी य एए तिण्णि वि ण पुच्छिज्जंति, सेसं तहेव दं. २२-२४ वाणमंतर, जोइसिय, वेमाणिया जहा

-विया. स. २६, उ. ११, सु. १-४

- ४०. चउवीसदंडएसु एक्कारसठाणेहिं अट्ठ कम्म बंध भंगा-
  - प. १. जीवे णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं-किं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव-बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ ?
  - उ. गोयमा ! एवं जहेव पावकम्मस्स वत्तव्वया भणिया तहेव णाणावरणिज्जस्स वि भाणियव्वा। णवरं-१. जीवपए, दं. २१. मणुस्सपए व, ९. सकसायिम्मि जाव लोभकसायिम्मि य पढम-बिइया अवसेसं-२-८, १०, ११, तं चेव जाव दं. १-२०/२२, २३,२४ वेमाणिया।
    - २. एवं दरिसणावरणिज्जेण वि चउवीसदंडएसु दंडगो भाणियव्वो निरवसेसं।
    - प. ३.१ जीवे णं भंते ! वेयणिज्जं कम्मं-किं वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ जाव वंधी, न वंधइ, न वंधिस्सइ?
    - उ. गोयमा ! १. अत्थेगइए वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ,
      - २. अत्थेगइए वंधी, वंधइ, न वंधिस्सइ,
      - ३. अत्थेगइए वंधी, न वंधइ, न वंधिस्सइ।

तइय विह्णा तिय भंगा।

२. सलेस्से वि एवं चेव तइयविहूणा तिय भंगा,

कण्हलेस्से जाव पम्हलेस्से पढम-विइया भंगा,

मुक्कलेस्से तइयविहूणा तिय भंगा,

अलेम्से चरिमो भंगो।

- २. किसी (मनुष्य) ने वांधा था, वांधता है और नहीं वांधेगा,
- किसी (मनुष्य) ने वांधा था, नहीं वांधता है और वांधेगा। चौथा भंग छोड़कर ये तीन भंग होते हैं।
- प्र. भंते ! क्या सलेश्य अचरम मनुष्य ने पापकर्म वांधा वा, वांधता है और वांधेगा यावत् वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा?
- उ. गौतम ! पूर्ववत् अन्तिम भंग को छोड़ कर शेप तीन भंग प्रयम उद्देशक के समान यहाँ कहने चाहिए। विशेष-जिन वीस पदों में यहाँ चार भग कहे हैं उन में अितम भंग को छोड़ कर आदि के तीन भंग यहाँ कहने चाहिए। यहाँ अलेश्य, केवलज्ञानी और अयोगी के विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिए।

शेष स्थानों में पूर्ववत् जानना चाहिए। दं. २२-२४ वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के विषय में नैरियक के समान कथन करना चाहिए।

- ४०. चीबीस दंडकों में ग्यारह स्थानों द्वारा आठ कर्मों के बंध भंग-
  - प्र. १. भंते ! क्या जीव ने ज्ञानावरणीय कर्म बांधा या, वांधता है और वांधेगा यावत् वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा?
  - उ. गौतम ! जिस प्रकार पापकर्म का कथन कहा है, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म का भी कथन करना चाहिए। विशेष-१. जीवपद और दं. २१ मनुष्यपद में, ९. सकषायी से लोभकषायी तक में प्रथम और द्वितीय भंग ही कहना चाहिए। शेष सब कथन वैमानिक तक पूर्ववृत् कहना चाहिए।
    - २. ज्ञानावरणीय कर्म के समान दर्शनावरणीय कर्म के विषय में भी समग्र दण्डक कहने चाहिए।
  - प्र. ३. भंते ! क्या जीव ने वेदनीयकर्म वांधा था, वांधता है और वांधेगा यावत् वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा?
  - उ. गीतम ! १. किसी जीव ने (वेदनीय कर्म) वांघा था, वांधत है और वांधेगा।
    - २. (किसी जीव ने) वांधा था, वांधता है और नहीं वांधेगा
    - ३. (किसी जीव ने) वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा।

तीसरा भंग छोड़कर तीन भंग कहने चाहिए।

सलेक्य जीव में भी तृतीय भंग को छोड़ कर शेप ती कृष्णलेश्या यावत् पद्मलेश्या वाले जीव में पहला औ भंग पाये जाते हैं। दूसरा भंग पाया जाता है। शुक्ललेश्या वाले जीव में तृतीय भंग को छोड़ शेष ती अलेश्यजीव में अन्तिम (चतुर्थ) भंग पाया जाता है। भंग पाये जाते हैं।

- 1 प्रज्ञान मनमार एमं घतिज्ञी प्रीर मधर में कछी।एष्टकु . ह एम निर्मि प्रांद्र प्रक इश्च कि एमं घतिकु में कछी।एर्फ्नुह 1 है किए व्रीप
- रिनार एम रिनों है दें मि में अड्डिग्मम प्राक्त मिट्टें .४ 1प्रज्ञीम इन्हें प्राप्त में अड्डिग्ममीमम प्रांट अड्डिग्ममी हैं एम
- नेसनस पन निर्मत पार उत्यहां का पम प्रमित में मिनाह ... 1 प्रशीय मंत्र में निराध्येष्टः मम कृषाय निराह कोडीकिनिमीस्स 1 प्रशीय मनास पम प्रमिश्ची अस्थि धंष्ट पम निर्मे पार प्राधासी की पम प्रापित में निराहरूक
- में कपृथिति कि प्रकार कि इ. . थ
- . अवेदी में, १. अकपायी में,
- 13 एम मांतुर में में क्ष्मिंगमाना प्रदेश मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र के मांत्र
- ार्थ ततार व्याप्त प्रमान क्षेत्र के स्वाप्त कर राज्य है। अपने स्वाप्त कर कि स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्व

- वैं करने सुन्ने हिला हात है सुर्वहात राज्ञ रागा वार्ट रागा है। सिरीत-सेनील राज्ञ राजन सांसाल पाज्ञ है संधान हो ईस सेसी सुन्ने दक्षा हार्डिसास सर्वा है।
- aris this east greatest set to totally by the court of the aris and a court of this court and a court of the court and aris are also as a court of the court and aris are also as a court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court o
- रावद्या व्यवस्थितता वर्षा स्थानसङ्घाष्ट्र राष्ट्र स्वराधित । वै । को क्षत्र प्रतिक प्रदेश स्थानित का राज्य है । यह प्रकार के । वृक्षापुत्रक प्रकार क्षत्र स्वराधी
- A CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF

- । ।।••ेम-।फड़ही-मडम प्रथमीयडाण्ग्यः . ६ ।।।••ेम घत्ती ।।णडुहीयहीत प्रथमीयञ्चम्
- । मि <del>फ्र</del>ठड्रोडीम्म हंग् .४
- नम्डार्ट्स स स्मर्ट्डोडीख्नीमम् समामिख्यद्विट्टरस्स म पदम-विद्या भंगा। ६. णाणिस्स तियविद्वणा तिय भंगा,
- -मञ्ज गिगन्जिन्याम् जान मणपञ्जवनाणी एक्स-शार्गमा भागा। शारम् घत्री गण्डुवीघतीच गिगन्छव्ये
- *निध*नक्षित्र मिष्ट्रेय . ७
- ८. अनेयप्, १. अकसायी,
- १०. सागारोवउते, अणागारोवउते एएसु ततियविहणा
- । गिरम मही । गिरम मिहीड क स्मीगिरिस्ह . ९ ९
- । भारते प्रकारिता भंगा। प. १. नेरह्प ण भंते ! वेयणिज्य कम्म-विं वंधी, वंधरू, वंधिसम्बर्धाः वंधी, न वंधरू, न वंधिसमुद्र ?

उ. गीयमा ! वंधी, वंधइ, विध्साइ,

- ंधी, वंधट्र, न वंधिसाट्, स्मार ही क्योपार्व कार सर्व्य रहे का ४६-६ के
- रं. २-२४. एवं मेरड्या जाय वेपाणिय जि म्हार है। १-१४. अस्यि।
- ,गामंग्राफिनिम्डम ही फ्रायस , १९-५
- । शिरि । सर फ़िएम-फ्रिग १६. हे
- ाम्या स्टाणीअप्र मित्र विशेष के प्रिंग १६-४ . P
- कि यंधी, यंधर, यंधिसार जाव-यंधी, न यंधर, न यंधिसार ?
- 3. गीयमा ! जहेच पार्व कम्म २-९९ तहेच मीर्राणव्यं पि निर्यमेस् आय्. ९-२४. वैमाणिय्।
- मन्द्र प्रद्वार । तेम क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क
- न्ता 'न नहीं 'न त्यान है। -चाहा सेताई' स्थानहीं
- अनुसारती ताही च ताही चे ताहासाही तार हा सन्तर इ. सुनार १ अनुसारी ताही ताहही ताहासह ताहे
- र संयुक्त अप संस्थान स्वयं व्याप्त स्वया

- प. ३.कण्हपिक्खए णं भंते !आउयं कम्मंकिं वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ जाववंधी, न वंधइ, न वंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! अत्थेगइए वंधी, वंधइ, बंधिस्सइ,

अत्थेगइए वंथी, न वंधइ, वंधिस्सइ। पढम-तइय भंगा। सुक्कपिक्खए ४. सम्मदिट्ठी मिच्छादिट्ठी णं चत्तारि भंगा।

- प. सम्मामिच्छादिट्ठी णं भंते !आउयं कम्मं किं वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ जाव वंधी, न वंधइ, न वंधिस्सइ?
- गोयमा ! अत्येगइए वंधी, न वंधइ, बंधिस्सइ,
   अत्थेगइए वंधी, न वंधइ, न वंधिस्सइ।
   तइय-चउत्था भंगा।
   नाणी जाव ओहिनाणी चत्तारि भंगा।
- प. मणपज्जवनाणी णं भंते ! आउयं कम्मं— कि वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ जाव— वंधी, न वंधइ, न वंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! १. अत्थेगइए वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ,
  - ३. अत्थेगइए वंधी, न वंधइ, वंधिस्सइ,
  - ४. अत्थेगइए वंधी, न वंधइ, न वंधिस्सइ।

वितिय भंग विहूणा तिय भंगा। केवलनाणे चरिमो भंगो। एवं एएणं कमेणं ७. नो सन्नोवउत्ते वितियभंगविहूणा तिय भंगा जहेव मणपञ्जवनाणे।

- ८. अवेषए।
- 🐫 अकसाई य ततिय-चउत्था भंगा जहेव सम्मामिच्छत्ते।

- प्र. ३.भंते ! कृष्णपाक्षिक जीव ने (आयुकर्म) वांधा या, वांधता है और बांधेगा यावत् बांधा था, नहीं बांधता है और नहीं बांधेगा?
- उ. गौतम ! १. किसी जीव ने (आयु कर्म) बांधा था, वांधता है और बांधेगा,
  - २. किसी जीव ने बांधा था, नहीं बांधता है और वांधेगा, ये प्रथम और तृतीय भंग हैं। शुक्लपाक्षिक—सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि में चारों भंग पाये जाते हैं।
- प्र. भंते ! सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव ने आयु कर्म बांधा या, वांधता है और बांधेगा यावत् बांधा था, नहीं बांधता है और नहीं बांधेगा?
- उ. गौतम ! िकसी जीव ने बांधा था, नहीं बांधता है और वांधेगा तथा िकसी जीव ने बांधा था, नहीं बांधता है और नहीं वांधेगा, यह तीसरा और चौथा भंग है।
  - ६. ज्ञानी से अवधिज्ञानी जीव तक में चारों भंग <sup>पाये</sup> जाते हैं।
- प्र. भंते ! मनःपर्यवज्ञानी जीव ने आयुकर्म वांधा था, वांधता है और वांधेगा यावत् वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा?
- उ. गौतम ! १. किसी (मनःपर्यवज्ञानी) ने आयुकर्म वांधा या, वांधता है और बांधेगा,
  - ३. किसी (मन:पर्यवज्ञानी) ने बांधा था, नहीं वांधता है और बांधेगा।
  - ४. किसी (मनःपर्यवज्ञानी) ने वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा,

द्वितीय भंग को छोड़कर ये तीन भंग पाये जाते हैं। केवलज्ञानी में चीथा भंग पाया जाता है। इसी प्रकार इसी क्रम में नो संज्ञोपयुक्त जीव में द्वितीय भंग को छोड़कर तीन भंग मनःपर्यवज्ञानी के समान होते हैं।

- ८. अवेदक
- ९. अकवायी में सम्यग्निथ्यादृष्टि के समान तीसरा और चौथा भंग पाया जाता है।
- अयोगी में चीथा भंग पाया जाता है।
   शेष पदों में अनाकारोपयुक्त तक चारों भंग पाये जाते हैं।
- प्र. दे. 9 भंते ! क्या निरियक जीव में आयुकर्म यांधा या, यांधता है और वांधेगा यायत् वांधा या, नहीं यांधता है और नहीं वांधेगा ?
- उ. गीतम ! चारी भंग पाये जाते हैं। इसी प्रकार सभी स्थानों में निरियक के चार भंग कहने वाहिए, विशेष-कृष्णलेक्ष्यी एवं कृष्णपाक्षिक निरियक जीव में पहले तथा तीसरा भंग तथा सम्योग्मिय्यादृष्टि में तृतीय और व्युवे भंग होते हैं।

1, र. २. असुरकुमार में प्रमित्र कि प्रमित्र मिन्न मिन्छ। १८ . इ. इ. १८ । १९८९ - १८२ एम रिग्छ में प्रम्कुरमूल केंद्रशेष्युर-फॉछी १९८१ - १९९१ होने से निर्माण के कियोग्ने में मिन्न मिन्न केंद्र १९८१ - १८८१ होने प्रमित्र मिन्न सेंप्य मिन्न केंद्रियोक्तियहें १८० हैं

विशेष-कृष्णपांसक वृष्टीकविक में दहसा और तामरा भग पाया जाता है। य. ३. भने ! तेजीलेश्यी वृष्टीकविक जीव ने आयुक्तमं वाज था.

बायता है और बायता है और नहीं वायता है। बाया या, नहीं बायता है और नहीं वायता है। इ. नीतम ! सेओलेडवी युद्धीकाविक में आयुक्त पाया था, नहीं

थींचता है और बोधेगा, यह सुरोप भेग पादा जाना है। शेष सभी स्थाने में चारो भंग स्कृत चाहित्। दें. 93, 9६ इसी प्रकार अच्हादिक और पनम्पनिकापिक वीधे के दिवयों में भी सब कहान चाहिता।

के १९८१ में स्वाहित क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक के १९८१ स्थानी में प्रदम्भ और सुतीय भग दाये जाते हैं। के १९८९ के क्षेत्रक जीविका क्षेत्रक कि विकास के प्रदेश के विकास

रंगः कं थिते प्रशिष्ट्य और प्रशिष्ट (प्रशिष्ट १,९०० ९.५) १४ शिर प्रांप प्रम प्रतिष्ट और स्पन्न से सिक्स

ाम में असीकार में में महीत है कि व

The fire fire his big it blue that his explained its

असी दी इ. संस्थितावृद्ध में नुसंस त्रीर नेपा संस तता

fy for bit ich bip big for for to the big by the lipin by 'beligner for bill of 'bid Abiltahagan' (bid 'b' 'bebake' 'b

दा उने सर्वत्य का कतन कृत्यक पृथ्य क रमाज हा। हीत सही रताज़ी है ताज़ तथ दांच प्राप्त हो।

्षेत्र कर्याः विश्व स्थाप्ते त्याः कर्याः स्थाप्ते स्थाप्ते स्थाप्ते स्थाप्ते स्थाप्ते स्थाप्ते स्थाप्ते स्थाप स्थापनी स्थापन स्थापनी भी स्थापनी स्यापनी स्थापनी स्यापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्यापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्यापनी स्थापनी स्यापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्य

दारी जान कार्यान्यसम्बर्धी निर्मात सम्बर्ध ज्ञाना सम्बर्ध कर्मा केर कर्मा केर कर्मा सम्बर्ध सम्बर्धासम्बर्धान्य स्वार्धित सम्बर्धान्य साधिकारित

शतकरात्र महाभागम् स्वत्यात्रः का तकान्न क्षार्यः ए भागाया महास्य । है अधिकान का उत्तरकान व्याप्त र अस्तर (त्रेले के मार्थ अर्येश्वीयोग्नी का संस्थान हुई

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

1 325

दं. २. असुरकुमारे एवं चेव, णवरं--२. कण्हलेस्ते वि चतारि भंगा भाणियव्या। सेसं जहा नेरड्याणं। दं. ३-९९. एवं जाव शणियकुमाराणं।. इं. ९२. पुर्धावकाड्याणं सच्चस्य वि. ४-९९. चतारि भंगा। णवरं--कण्हपव्सित्यए पढम-तड्या भंगा।

- स्त केराह ! तीर विपाद सार्व पुरु कि केर्स - स् - कार इस्स इंधर , बंधर के विपाद जाव-के वंधर , म बंधर , म बंधर स्वर है - कि केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स केर्स

मेमेसु सब्बेसु चतारि भंगा। इ. १३, १६. एवं आठकाइय-वणस्सइकाइयाण वि निरवमेसी

परम-तह्या भगा। इ. १७-१९, वेड्डिय, तेड्डिय, चउरिंदयाण वि सब्दत्य

हो ९६.१ भ. भूत से विकाइया नाउकाइयाणं सव्यक्ष १-११ ह

वि ९-८/७-९९ पदम तद्दवा भगा। णवर्-सम्पत्रे ६. नाणे आभिणिबोह्यिनाणे मुयणाणे तिस्यो भंगो।

रं. २०. पंग्रेस्य-तिरियस्योगियायाणं

ार्गिम प्रयूप प्रमुक्त महम प्रमुक्त ह

ा समामिक्स तड्न-पड्रह हेर्फ्सीम्पन . ४

्र सम्मस् ह्, णाणि, आभिणियोहितणाणे, मुयणाणे, निहस्र एत्रुचित्रचा स्पृत्ते विश्वतिहणाणे मन्।

संसम् समारि भंगा। द. २९ : मणुमसार्थ अस औरणाये सम्मुक्त अनीयोक्त पाठस्थाते, स्माने, ६. अतिराणाये, अनीयोक्त पाठस्थाते सम्मुक्तिया

दे रहेर्दश वीजीत्रेयः व्यक्तितः वृत्यकृत्याः अस्य संस्थित्।

तीतीतिक्षित्वी १८ स्थाप व रोताहरू राज्य स्थापन व रोताहरू राज्य

्रधा सीव भया वर्गाय होताहरू तो स्थाप होता है। अस्त सामग्री स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप

तेषु आउत्पन्नम् राज्यसम्बद्धाः हो।

- प. अणंतरोववण्णए णं भंते ! णेरइए आउयं कम्मं किं बंधी, बंधइ, वंधिस्सइ जाव बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! बंधी, न वंधइ, वंधिस्सइ।

एगो तइओ भंगो।

- प. सलेस्से णं भंते ! अणंतरोववण्णए णेरइए आउयं कम्मं –
   किं बंधी, बंधइ, वंधिस्सइ जाव
   बंधी, न बंधइ, न वंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! एवं चेव तइओ भंगो। एवं जाव अणागारोवउत्ते। सव्वत्थ वि तइओ भंगो। एवं मणुस्सवज्जं जाव वेमाणियाणं।

मणुस्साणं सव्वत्थ तइए-चउत्था भंगा<sup>9</sup>

णवरं-कण्हपिक्खएसु तइओ भंगो। सब्वेसिं णाणताइं ताइं चेव।

-विया. स. २६, उ. २, **सु.** १०-१६

## ४२. चउवीसदंडएसु अचरिमाणं कम्मट्ठगवंधभंगा-

- प. दं. १. (१) अचिरमे णं भंते ! णेरइए णाणावरणिज्जं कम्मं–िकं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव– बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! एवं जहेव पावं।

णवरं-दं. २१. मणुस्सेसु सकसाईसु लोभकसाईसु य पढम-बिइया भंगा, सेसा अट्ठारस चरमविहूणा तिण्णि भंगा,

दं. २२-२४. सेसं तहेव जाव वेमाणियाणं।

- (२) दरिसणावरणिज्जं पि एवं चेव णिरवसेसं।
- (३) वेयणिज्जे सव्वत्थ वि पढम-बिइया भंगा जाव वेमाणियाणं, णवरं-मणुस्सेसु अलेस्से, केवली, अजोगी य णिथा।
- प. (४) अचिरमे ण भंते ! णेरइए मोहणिज्जं कम्मं– कि बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव– बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ?

- प्र. मंते ! तथा अनन्तरोगपन्तक नैर्गयक ने आयुक्तमें यांया या, वांचता है और वांगेगा यायत् वांचत था, नहीं वांचता है और नहीं वांगेगा?
- उ. गीतम ! उसने आयुकर्म बाधा था, नहीं बांधता है और बांधेगा। यह एक ततीय भग है।
- प्र. मते ! क्या संदेश्य अनन्तरोपपन्तक नेरियक ने आयुक्तं वाचा था, वांयता है और वांचेगा यावत् वांचा था, नहीं वांचता है और नहीं वांचेगा?
- उ. गीतम ! इसी प्रकार तृतीय मंग होता है। इसी प्रकार अनाकारोपयुक्त स्थान तक सर्वत्र तृतीय मंग समझना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्यों के अतिरिक्त वैमानिकों तक तृतीय मंग होता है। मनुष्यों के सभी स्थानों में तृतीय और चतुर्थ मंग कहना चाहिए, विशेष-कृष्णपादिक मनुष्यों में तृतीय मंग होता है। सभी स्थानों में नानात्व (मिन्नता) पूर्ववत् समझना चाहिए।

४२. चीवीस दंडकों में अचरिमों के आठकर्मों के वंध भंग-

- प्र. दं. १. (१) भंते ! क्या अचरम नैरियक ने ज्ञानावरणीय कर्म वांधा या, वांधता है और वांधेगा यावत्– वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा?
- उ. गौतम ! जिस प्रकार पापकर्मवन्य के विषय में कहा उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए। विशेष-दं. २१. सकपायी और लोभकपायी मनुष्यों में प्रथम और द्वितीय भंग कहने चाहिए। शेष अठारह पदों में अन्तिम भंग के अतिरिक्त शेष तीन भंग कहने चाहिए।
  - दं. २-२४. शेष पदों में वैमानिक पर्यन्त पूर्ववत् जानना चाहिए।
  - (२) दर्शनावरणीयकर्म के विषय में भी समग्र कथन इसी प्रकार समझना चाहिए।
  - (३) वेदनीय कर्म विषयक सभी स्थानों में वैमानिक तक प्रथम और द्वितीय भंग कहना चाहिए।

विशेष—अचरम मनुष्यों में अलेश्य, केवलज्ञानी और अयोगी नहीं होते हैं।

प्र. (४) भंते ! अचरम नैरियक ने क्या मोहनीय कर्म बांधा था, बांधता है और बांधेगा यावत् वांधा था, नहीं बांधता है और नहीं बांधेगा?

<sup>9.</sup> कृष्णपाक्षिक के अतिरिक्त सभी वोल वाले मनुष्यों में तीसरा चौथा भंग कहा है अतः अनन्तरोपपन्नक मनुष्य उसी भव में मोक्ष जा सकते हैं और उनके पूरे भव में आयुष्य नहीं वांधने का चौथा भंग उनमें घटित हो सकता है। इसी सूत्र पाठ के आधार से जन्म नपुंसक का भी मुक्ति प्राप्त करना सिद्ध होता है।

- संग्रः , स्टब्स में प्रमाने के अंग मेक्याप अक्स असी ! महारि , र भूपतीय स्टब्स कहा किसीसपे स्प्रक समग्र सि त्रिय अक्स , प्राथाय स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टिस (४) , र , इ , प्र
- ीया वा, मही वासता है मही समित माने स्वांत । १ महीत समान स्वांत विशेष संग्रह ।

न्मगा एपाड आर इंगिया दावत्-

- में दिन स्था विस्थान के कि विशेष में मुक्त कि कि विशेष में मुक्त कि कि विशेष में मुक्त कि कि विशेष में स्था कि विशेष में स्था कि विशेष मुक्त के कि विशेष मुक्त के कि विशेष मुक्त के कि विशेष मुक्त के कि विशेष मुक्त के कि विशेष मुक्त के कि विशेष मुक्त के कि विशेष मुक्त के कि विशेष के कि विशेष मुक्त के कि विशेष मुक्त के कि विशेष मुद्र के कि कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र के कि विशेष मुद्र
- विशेष-मन्तरका, अरोधतान, आमिनिर्माध्य क्षा १९८ म्यानिस् बुत्तरान इन यम स्यानि में १८३४ कृषिय पण १९६ मध्यान १९९ नेम्या पण पाया आने हैं।
- र्वधीत तस करना राहिती ६' 53' संस्थानताल्यों अनुदृष्ट भूमः अन्याना सर्वत्या स हात दसू स सन्त्र दस्ता सुम्य देशात तस आन्सा संदृष्टी।
- श्वात होस्या क्रिक्स स्थान है । स्था में सूच जन
- १६ ४) राजः होत्र पुरः जनारातः ६४ होत् कत्तु कत्त दर्ग दर्ग दशः वाजानास्यः वृद्धास्य होसः वृत्तास्य दया का स्था दस्य सामानस्यः वृद्धास्यकः होसः वृत्तास्य दया का
- thank this kinds supply postering bus to figh
- की कर १९६६ तंत्रतंत्रताल ६ व्रताता च तार्वातं कर्वे वस्त्रस्मृतिस्मल वाल्या दहहृश्य तंत्रकार्याह् ल वर्गा संस
- గ్రామం నిర్మామం నాండి ఉ - సమాజ్యాలు ఎక్కువ ఉద్దారం కుడ్డా ఉద్దారం - మండ్రిక్ కార్యం కుడ్డా కుడ్డా కుడ్డా కుడ్డా కుడ్డా కుడ్డా కుడ్డా క
- 经人的数 医氯磺酸 國 题 经 经基础 人物水 医阿克 医乙烯 河外 化加热剂 化硫矿矿 电对路 电流 医帕耳氏 化二硫矿 医 医电影 化物 医自然性 医水杨氏试验检尿病
- 化总裁判断重点 、 孤初 数 "原则" 具体吸收器 " 在野 哪一个在 "少心"的分数 医产数 "这选择" 如此可能 "并 怎么 在表现他问题 在"官",看"司",并是"我" 我"是我们你少少的人"

- उ. गीयमा ! जहेव पावकम्पवंधपुल्वणं तहेव णिरवसेसं जाव वेमाणिए।
- प. रं. १.(५) अचिरमे णं भेते ! णंरदुष् आउयं कम्मं– कि वंधी, वंधद्, वंधिरसद् जाव– वंधी, न वंधद्, न वंधिरसद्
- एवं सब्यपएसु वि, गेरड्याणं पढम-तड्या मंगा,

णवर-समामिक्छते तहकी भंगी, दं. २-९९. एवं जाव थिणयकुमाराणं। दं. १२-९१. पुढांवक्काइय-आउक्काइय, यणम्सइ काइयाणं तेउलेस्साए तहभी भंगी। केषेसु पएसु सब्दत्य पढम-तह्या भंगा, दं. १८-४९. तेउहाइय, वाउक्काइयाणं सब्दत्य पदम-तह्या भंगा,

णावर्ग-सम्मुने, अंगिर्हणाणे, आंभिणविशिहयामा, भूषणाणे एएसु चउनु वि हाणेसु तद्दशी मंगी। इं. २०. पंचेहिय-तिरिस्स्जोणियाणं सम्मामिस्स्ते संस्थी मंगी। नेस पएनु सव्दत्य पदम-तद्दया मंगा।

द. २१, मणुस्माणां सम्माणिक संस्कृत अवेवम् अत्याह्माणां १९, ५ संस्कृतिकार्यः विवास सम्माणाः स्वास्त्रात्ति । संस्कृतिकार्यः विवास सम्माणाः स्वास्त्रात्ति ।

मस पण्नु सव्यत्य पदम-तद्या मंगा। इ. २२-२४. पाणमंतर-ओद्गिय-वेमाणिया जहा णेत्रच्या। (१) णाम, (७) गोय, (८) अतराद्य च जहेव णाणा-

and the first and the first of the first past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the principal past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the past for the

• १ - वर्गमंत्रवन्त्रीय तत्रकृतिहरू ते वावक्साहन क्रम्मा -

g Freshin ("Ath b" (1995) - pile Freshin ("Find (1995) (pile (19 - hr d shi hi kasaya yaka hi hind dhen ("h

्रम्यार्थित वृद्धी वर्षी में प्रवासी है। इस्तास (अधुसरिव वर्षी वर्षी वर्षी वर्षाम

Contract Constitutions

अर्वन्त्र विकासित्रं को जान के मान्य स्थानको । स्वर्गाहित्र गहेक स्थादस्थान्त्रमा इर्द्यान्त्र स्थानित्र स्थानित्रमा स्व अष्ट्र तवस्य वर्द्यान्त्र पहेंच स्वत्राचनक्यां ॥ व

A DEPOSITE AND A STORY

- प. अणंतरोववण्णए णं भंते ! णेरइए आउयं कम्मं किं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! बंधी, न बंधइ, बंधिस्सइ।

एगो तइओ भंगो।

- प. सलेस्से णं भंते ! अणंतरोववण्णए णेरइए आउयं कम्मं कि वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ जाव वंधी, न वंधइ, न वंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! एवं चेव तइओ भंगो। एवं जाव अणागारोवउत्ते। सव्यत्थ वि तइओ भंगो। एवं मणुस्सवज्जं जाव वेमाणियाणं।

मणुस्साणं सव्वत्थ तइए-चउत्था भंगा<sup>9</sup>

णवरं–कण्हपिक्खएसु तइओ भंगो। सव्वेसिं णाणत्ताइं ताइं चेव।

*−विया. स.* २६, उ. २, सु. १*0*-१६

## ४२. चउवीसदंडएसु अचरिमाणं कम्मट्ठगबंधभंगा-

- प. दं. १. (१) अचिरमे णं भंते ! णेरइए णाणावरणिज्जं कम्मं-किं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव-वंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! एवं जहेव पावं।

णवरं-दं. २१. मणुस्सेसु सकसाईसु लोभकसाईसु य पढम-विइया भंगा, सेसा अट्ठारस चरमविहूणा तिण्णि भंगा,

दं. २२-२४. सेसं तहेव जाव वेमाणियाणं।

- (२) दरिसणावरणिञ्जं पि एवं चेव णिरवसेसं।
- (३) वेयणिञ्जे सव्वत्थ वि पढम-विइया भंगा जाव वेमाणियाणं, णवरं-मणुस्सेसु अलेस्से, केवली, अजोगी य णित्थि।
- प. (४) अचिरमे णं भंते ! णेरइए मोहणिज्जं कम्मं कि वंथी, वंथइ, वंधिस्सइ जाव वंथी, न वंथइ, न वंधिस्सइ?

- प्र. भंते ! क्या अनन्तरोपपन्नक नैरियक ने आयुकर्म वांधा या, वांधता है और वांधेगा यावत् वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा?
- उ. गीतम ! उसने आयुकर्म वांधा था, नहीं वांधता है और बांधेगा। यह एक तृतीय भंग है।
- प्र. भंते ! क्या सलेश्य अनन्तरोपपन्नक नैरियक ने आयुकर्म वांधा था, वांधता है और वांधेगा यावत् वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा?
- उ. गौतम ! इसी प्रकार तृतीय भंग होता है।
  इसी प्रकार अनाकारोपयुक्त स्थान तक सर्वत्र तृतीय भंग समझना चाहिए।
  इसी प्रकार मनुष्यों के अतिरिक्त वैमानिकों तक तृतीय भंग होता है।
  मनुष्यों के सभी स्थानों में तृतीय और चतुर्थ भंग कहना चाहिए,
  विशेष—कृष्णपाक्षिक मनुष्यों में तृतीय भंग होता है।
  सभी स्थानों में नानात्य (भिन्नता) पूर्ववत् समझना चाहिए।
- ४२. चौबीस दंडकों में अचरिमों के आठकर्मों के बंध भंग-
  - प्र. दं. १. (१) भंते ! क्या अचरम नैरियक ने ज्ञानावरणीय कर्म बांधा था, बांधता है और बांधेगा यावत्— वांधा था, नहीं बांधता है और नहीं वांधेगा?
  - उ. गौतम ! जिस प्रकार पापकर्मबन्ध के विषय में कहा उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए।
    विशेष-दं. २१. सकषायी और लोभकषायी मनुष्यों में प्रयम और द्वितीय भंग कहने चाहिए।
    शेष अठारह पदों में अन्तिम भंग के अतिरिक्त शेष तीन भंग कहने चाहिए।
    - दं. २-२४. शेष पदों में वैमानिक पर्यन्त पूर्ववत् जानना चाहिए।
    - (२) दर्शनावरणीयकर्म के विषय में भी समग्र कथन इसी प्रकार समझना चाहिए।
    - (३) वेदनीय कर्म विषयक सभी स्थानों में वैमानिक तक प्रथम और द्वितीय भंग कहना चाहिए।

विशेष-अचरम मनुष्यों में अलेश्य, केवलज्ञानी और अयोगी नहीं होते हैं।

प्र. (४) भंते ! अचरम नैरियक ने क्या मोहनीय कर्म वांधा या, वांधता है और वांधेगा यावत् वांधा या, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा ?

<sup>।</sup> हम्मार्गांशक के अतिरिक्त सभी बोल वाले मनुष्यों में तीसरा चौथा भंग कहा है अतः अनन्तरोपपन्नक मनुष्य उसी भव में मोक्ष जा सकते हैं और उनके पूरे <sup>भव</sup> ने जण्डुन्य नहीं बाधने का चौदा भग उनमें घटित हो सकता है। इसी सूत्र पाठ के आधार से जन्म नपुंसक का भी मुक्ति प्राप्त करना सिद्ध होता है।

- िर , डिक में प्रथवी के छंड़ मेकपाए जाकर मुग्ती! मर्जीए .र शृजीाट ान्ज्ञक कर्ज किमीमर्ड न्यक स्त्रमम भि छंड़ जाकर , एड प्राचांच मेकप्रास्त ने कधीज़ मंज्ञक प्रका हिम् (४) . ९ . इं . ए
- बांधा ही और वांधेगा यावत्— बांधा था, नहीं बांधता है और नहीं बांधेगा ? मनीन म्हान प्रंथ प्रदेन रहिः प्राथा । प्रकार
- ाजा वात नात है। जात काला वात स्वाचा वात स्वाचा है। जात स्वाचा है। जात स्वाचा है। जात स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा है। जाता स्वाचा स्वाचा है। जाता स्वाचा स्वाचा है। जाता स्वाचा स्वचा स्वाचा स्वचा स्वाचा स्वा
- िम्डोव सम्परिमध्यात्व में केवल तीसरा भंग कहना चाहिए। इ. २-१९. इसी प्रकार मिन्नितकुमारों कक कहना चाहिए।
- रं. ९२, ९२, ९६, देवीका स्था है। १६, ९२, ९६, १९, १६ है। कीर वनस्मितिका दन सबमें युत्तीय भंग कामा चाहिए। श्रेष पर्दे में सर्वेच प्रथम और वृत्तीय भंग कहना चाहिए।
- रिम्प कि कियाकाया अधि कियाकार्म . १९-४९ . इ
- ो प्रशास स्मित सेत स्मान स्था है। इं. १९-७९ क्ष्मीह क्ष्मीह क्ष्मीह क्ष्मीह क्ष्मीह क्ष्मीह क्ष्मीह क्ष्मीह स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान
- जिश्रीय-सम्पक्त, जावधितान, अपिनिनिनिक्षिक्रका, क्रियानीनिनिनिक्षिक्ष, अवधितान, अपिनिनिनिनिक्षिक्ष, में प्रियानिक्षिक्ष, में प्रियानिक्षिक्ष, प्रियानिक्षिक्ष, प्रियानिक्षिक्ष, प्रियानिक्षिक्ष, प्रियानिक्षिक्ष, प्रियानिक्ष, प्रियानिक्स, प्रियानिक्ष, प्रियानिक्स, प्रियानिक्ष, प्रियानिक्ष, प्रियानिक्ष, प्रियानिक्ष, प्रियानिक्स, प्र
- शेष पदों में सर्वत्र प्रथम और तृतीय भंग जानना चाहिए। दं. २९. संपागिमध्यात्व, अवेदक और अक्षयायी मनुष्यों में तृतीय भंग कहना चाहिए।
- हिम् म्ट्रप में प्रमिन के गिर्मिश ग्रीश निग्निकर्क , प्रदर्शस
- ताहए। श्रेष पदों में सभी स्थानों में प्रथम और तृतीय मंग होते हैं। इं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिक और वैमानिक देवों का एडान नेरिकों के समम समझना चाहिए।
- छंड के मिक नित नड़ ,छारानस्थ प्राधि हिए ,मान (১-३) ।प्रशाप्त ।प्रकाष्ट ।प्रशाप्त ।प्रशाप्त ।प्रकाष्ट ।प्रशाप्त ।प्रकाष्ट ।प्रशाप्त
- -गमं यहं र्स शीमक पाप में किंड हे छाधि कान्पपरिपर्ग , हु४
- प्र. मेरी ! स्या परम्परोम्परोम मेरी होता मेरी होता मारी ! नाया था, वांधत है और वांध्या था वां

तीसरा भंग पाया जाता है।

- कम्मप्राप्ता प्रयम उद्देशक कहा उसी प्रकार प्रत्य रोम्बन मिन् श्रिक भी कहन वाहिए।

- उ. गीयमा ! जहेव पावकम्मबंधप्लवणे तहेव णिरवसेसं जाव् वेमाणिए।
- न. दं. ९.(५) अचिरिमे णं भंते !णेरइए आउयं कम्मं-किं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव-
- ,ामंभ मिड्स-मक्षम विपड्साणं पहस-तहसा भूगा,

उ. गीयमा ! पदम-तद्या भंगा।

वंधी, न वंधद्र, न वंधिस्सद् ?

- णवर्-समाभिष्ठते तड्डी भंगो,-दं. २-११. एवं जाव थणियकुमाराणं। दं. १२-१३-१६. पुढविवकाइय-आउक्काइय, वणस्सइ काइयाणं तेउलेसाए तड्डी भंगो। सेसेषु पएषु सब्दश्य पढम-तड्या भंगा, दं. १४-१५. तेउकाइय वायक्काइयाणं सब्दश
- पदम-तह्या भंगा, इ. १७-१९, बेइदिय, त्रेड्डिय, चउरिंदियाणं एवं चेव।
- णवरं सम्पत्ते, ओहिणाणे, अमिणिबोहियणां।, सुयणाणे प्रप्सु चउसु वि ठाणेसु तहकी भंगो। मञ्जामामम् गंणायणिक्षकीति-यञ्जीहेपं . १० .
- तहंभी भंगो। सेस पएसु सव्दल्ध पदम-तह्या भंगा। इ. २९. मणुस्साणं सम्मामिख्यते अवेयए अकसाइमिम य इस्से भंगो।
- । जिंग्ण्यिषु ए ए गिर्ग्यह-प्रापन्नक्र्य-१५५५६
- सेस पएसु सब्दत्थ पढम-तइया भगा। इं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा णेरडया।
- णरङ्गा। (इ) णामं, (७) गोतं, (८) अंतराङ्यं च जहेव णाणा-१९-भ .मु. १९ .च.,३९ .म. तहेव णिरविस्ते।
- ४३. परंपरोववणाग चउनीसदंडएसु पावकमाङ्ग बंधभंगा—
- -मिक क्राप प्रदूर्ग होने । होने एवं प्राप्य कार्य । स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ
- ाक बेधी, वेंधड्, वेंधिस्त जाव— वंधी, न वंधड्, न बंधिस्तड् ? उ. गोयमा ! अत्योग्ड्य वंधी, वंधड्, वंधिस्तड्
- । इस्प्रधीं में , इंध्रम् , विश्व प्रहाप्तिह
- णेरड्याइओ तहेव णव्दंडगमिस्मी। अर्ठण विकम्मपगडीणं जा जस्स कम्मस वंतव्यया सा तस्स अहीणम्द्रीरता णेयव्या जाव वेमाणिया अणागहोत्ता क्षेतव्या स. २६, इ. इ. १-९-९

#### ४४. अणंतरोगाढ चउवीसदंडएसु पावकम्माइणं बंधभंगा-

- प. अणंतरोगाढए णं भंते !णेरइए पावं कम्मं— किं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! पढम-बिइया भंगा, एवं जहेव अणंतरोववण्णएहिं णवदंडगसहिओ उद्देसो भणिओ तहेव अणंतरोगाढएहिं वि अहीणमइरित्तो भाणियव्वो णेरइयाईए १-२४ जाव वेमाणिए।

-विया. स. २६, उ. ४, सु.१,

## ४५. परम्परोगाढ चउवीसदंडएसु पावकम्माइणं वंधभंगा-

- परंपरोगाढए णं भंते ! णेरइए पावं कम्मं-िकं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव-बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! जहेव परम्परोववण्णएहिं उद्देसो सो चेव णिरवसेसं। —िवया.स.२६, उ. ५, सु. १,

# ४६. अणंतराहारग चउवीसदंडएसु पावकम्माइणं बंधभंगा-

- प. अणंतराहारए णं भंते ! णेरइए पावं कम्मं— कि बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव— बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! एवं जहेव अणंतरीववण्णएहिं उद्देसो तहेव णिरवसेसं। —विया. स. २६, उ. ६, सु. १

## ४७. परंपराहारग चउवीसदंडएसु पावकम्माइणं बंधभंगा-

- प. परंपराहारए णं भंते ! णेरइए पावं कम्मं— किं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव— बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ ?
- उ. गोयमा ! एवं जहेव परंपरोववण्णएहिं उद्देसो तहेव णिरवसेसं। —विया. स. २६, उ. ७, स. १

# ४८. अणंतरपञ्जत्तग चउवीसदंडएसु पावकम्माइणं बंधभंगा-

- प. अणंतरपज्जत्तए णं भंते ! णेरइए पावं कम्मं-िकं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ जाव-वंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! एवं जहेव अणंतरोववण्णएहिं उददेसो तहेव णिरवसेसं। —विया.स.२६,उ.८,सु.१

## ४९. परम्परपञ्जत्तग चउवीसदंडएसु पावकम्माइणं बंधभंगा-

- परम्परपञ्जत्तए णं भंते ! णेरइए पावं कम्मं –
   किं वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ जाव –
   वंधी, न वंधइ, न वंधिस्सइ?
- उ. गोयमा ! एवं जहेव परम्परोववण्णएहिं उद्देसो तहेव णिरवसेसं। —विया. स. २६, उ. ९, सु. १

#### ४४. अनन्तरावगाढ चीवीस दंडकों में पापकर्मादि के वंधमंग-

- प्र. भंते ! क्या अनन्तरावगाढ नैरियक ने पापकर्म वांचा था, वांचता है और वांचेगा यावत् वांचा था, नहीं वांचता है और नहीं वांचेगा?
- उ. गीतम ! प्रथम और द्वितीय भंग जानना चाहिए। जिस प्रकार अनन्तरोपपन्नक के नी दण्डकों सहित (द्वितीय) उद्देशक कहा है, उसी प्रकार अनन्तरावगाद नैरियक से लेकर वैमानिकों तक अन्यूनाधिकरूप से कहना चाहिए।

## ४५. परम्परावगाढ चीवीस दंडकों में पापकर्मादि के वंध मंग-

- प्र. भंते ! क्या परम्परावगाढ नैरियक ने पापकर्म बांघा वा, वांघता है और वांधेगा यावत् वांधा या, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा?
  - उ. गौतम ! जिस प्रकार परम्परोपपन्नक के विषय में (तृतीय उद्देशक) कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी समग्र उद्देशक अन्यूनाधिकरूप से कहना चाहिए।

## ४६. अनन्तराहारक चौयीस दंडकों में पापकर्मादि के वंध मंग-

- प्र. भंते ! क्या अनन्तराहारक नैरियक ने पापकर्म बांधा या, वांधता है और वांधेगा यावत् वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा?
- उ. गौतम ! जिस प्रकार अनन्तरोपपन्नक (द्वितीय) उद्देशक कहा है, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण (अनन्तराहारक) उद्देशक भी कहना चाहिए।

# ४७. परम्पराहारक चौबीसदंडकों में पापक्रमादि के बंध भंग-

- प्र. भंते ! क्या परम्पराहारक नैरियक ने पापकर्म बांधा था, बांधता है और बांधेगा यावत् वांधा था, नहीं बांधता है और नहीं बांधेगा?
- उ. गौतम ! जिस प्रकार परम्परोपपन्नक नैरियक सम्बन्धी तृतीय उद्देशक कहा है, उसी प्रकार यह सारा उद्देशक भी कहना चाहिए।

# ४८. अनन्तरपर्याप्तक चौबीस दंडकों में पापकर्मादि के बंधभंग-

- प्र. भंते ! क्या अनन्तरपर्याप्तक नैरियक ने पापकर्म बांधा था, बांधता है और बांधेगा यावत् बांधा था, नहीं बांधता है और नहीं बांधेगा?
- उ. गौतम ! जिस प्रकार अनन्तरोपपन्नक (द्वितीय) उद्देशक कहा है उसी प्रकार यह सारा उद्देशक कहना चाहिए।

# ४९. परम्पर पर्याप्तक चौबीस दंडकों में पापकर्मादि के बंधभंग-

- प्र. भंते ! क्या परम्पर पर्याप्तक नैरियक ने पापकर्म बांधा था, बांधता है और बांधेगा यावत् बांधा था, नहीं बांधता है और नहीं बांधेगा?
- उ. गौतम ! जिस प्रकार परम्परोपपन्नक (तृतीय) उद्देशक कहा, उसी प्रकार यहाँ भी सम्पूर्ण उद्देशक कहना चाहिए।

# -गमं शंक के जीमकागा के किमी में कि काश कि $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$ $\cdot$ 0 $\mu$

नांधेगा पांचत् नांधा था, नहीं नांधत है और नहीं नांधेगा ? इक काष्ट्रेड्ट (प्रतिष्ठ) कम्निप्रिम्पर्ग प्रत्य प्रस्ति ! मिति इक् काष्ट्रेड्ट प्रमम् अप भि प्रस्ति के मग्र प्रक्य सिट

#### 

प्रक्षि है ॥५२क , ाष्ट्र मिक्रमाप नि विध्य । १ । हिम्र . ११ ह ॥५५७

९ गार्गक हिम् अधि ई प्राप्तक , १४ प्राप्त , १४

३. फिया था, नहीं करता है और करेगा ?

४. किया था, नहीं करता है जीर नहीं कराग!? उ. गौत्य ! ९ . फिकी पिकाम में कपाप ने कराग था, करता है और

। गर्निक दिन र्राप्ट ई १६७४०, एष १६०वी (६ छिए १६४०) . ६

ार्ग्य । हिंस है । होस्य क्षा क्षा में क्षा में क्षा है । होस्य है । होस्य । प्र

किया था, नहीं करता है और नहीं को अनुसार यहाँ भी इसी उ. गीतम ! बन्धीशतक के नण्ड के जनुसार यहाँ भी इसी

अभिनाप से समग्र कथन करना चाहिए। उसी प्रकार नी दण्डकसहित ग्यारह उद्देशक भी यहाँ कहने चाहिए।

#### ५२. जीद-चीवीसदण्डकों में पापकर्म और अष्ट कर्मी का समर्जन-समादरण—

प्रहम) नियम स्थान में भीत में भावता का सम्पर्य (प्रहम) हाथ एक्स का और सिस स्थान हैं भावरण फिस्स हैं।

उ. गीतम् !

वावर्ष

111-7-क

गिन्धा

। हं में किनीफिल्केती विधि मिम . १

, छं में रिक्कीरमें प्रीर किमीरिक्टफेती कापस . 5

, विषयि विप्यत्येतिकों भीर मनुष्यों में वे,

४. अवना तियंञ्चयोनिको और देवो में वं,

्र अयवा तिर्यञ्चयोग्निः, निर्मित्रं और मनुष्यों में थे,

्यं में किई ग्रीर कियोगमें , किमीयिष्टयेती कियस . व

अथवा तिवेन्द्रवानिका, मनुष्यों और देदों में प्

## ५०. चरिमाणं चउवीसदंडएसु पावकमाद्वणं बंधमंगा–

-मिक गिरियां भी होती । मिरहार पादं कम्म जन्म जन्म जन्म जन्म

किं बंधी, बंधाइ, बंधिस्सद् जाब— बंधी, न बंधद्द, न बंधिस्सद् ?

. गोयमा ! एवं जहेव परम्परीववण्णपृष्टिं उद्देश तक्व १. १. १. ७०, मु. १

# ए). क्यां मंगान व स्वायन स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स

, इरिक , प्रिंगिक की . ९—मंनक छाप ! हंभ iv किए . प इस्स्रिगिक

,इस्भिरीक म, इर्फ, मुरीक . ६

३. करिस, न करइ, करिसाइ,

४. करिस, न करेड्, न करिस्सइ ?

उ. गीयमा ! ९ . अत्येगद्य करिंसु, करेंद्र, किरिस्सद्द,

३. अत्येगद्रए करिंसु, करेंद्र, न करिस्सद्र,

३. अस्थेगद्दए करिसु, न करेड, करिसाड, ४. अस्थेगद्दए करिसु, न करेड, न करिसाड,

- मन्द्र होए। होए। एस्ट्रिस् · **प** 

कि करियु, करिड्, करिसाइ जाव-इ.इ.भ्रिक न् ,इरेक म् ,स्रिक

उ. गोयमा ! एवं एएणं अभिसावेणं, जन्येव बंधिसए वतन्त्रया सच्येव निरवसेसा भाणियव्या, तह चेव नवदंडगसहिया एक्कारस उद्देसमा भाणियव्या। -विया. स. २७, उ. ९-९९, सु. ९-२

# ५३. गीव-चवनीसदंडएसु पावकम्मं अर्ठठकम्माण य समज्जाणं

समायरणं य-प. जीवा णं भंते ! पावंकम्मं कहिं समज्जिणंतु, कहिं समायरियु ?

ं । मिमिर्गाः . रु

, मप्ने वि नाव ति विवयनजीपाएस होज्या,

३. अहवा तिरिक्षनोगिएसु य नेरइएसु य होग्गा,

३. अहवा तिरिक्वजीणात्मु य मणुस्सम् य होज्या,

४. अहवा तिरिक्षगोणिएसु य देवेसु य होज्जा,

प. अहवा तिरिक्षनोणिएसु य नेरइएसु य मणुस्तेसु य जन्म

हें- अहवा तिरित्यवजीणायमु य नेरड्यमु य देवेसु य

हाज्या, ७. अहवा तिरिस्तवजीणिएसु य मणुस्तेसु य देवेसु य

,।।रुर्गह

- ८. अहवा तिरिक्खजोणिएसु य नेरइएसु य मणुस्सेसु य देवेसु य होज्जा।
- प. सलेस्सा णं भंते ! जीवा पावकम्मं किंहं समिज्जिणिंसु, किंहं समायिरंसु?
- उ. गोयमा ! एवं चेव।
  - ३. एवं कण्हलेस्सा जाव अलेस्सा।
  - ४. कण्हपक्खिया सुक्कपक्खिया एवं जाव ५-११ अणागारोवउत्ता।
- प. दं. १. नेरइया ण भंते ! पावं कम्मं— किंह समिज्जिणिसु, किंह समायिरिसु?
- गोयमा ! सव्ये वि ताव तिरिक्खजोणिएसु होज्जा, एवं चेव अट्ठ भंगा भाणियव्या।
   एवं सव्वत्थ अट्ठ भंगा जाव अणागारोवउत्ता।

दं. २-२४ एवं जाव वेमाणियाणं।

एवं णाणावरणिज्जेण वि दंडओ।

एवं जाव अंतराइएणं।

एवं एए जीवाईया वेमाणियपञ्जवसाणा नव दंडगा भवंति। —विया. स. २८, उ. १, सु. १-९०

- ५३. अणंतरोववन्नगाइसु चउवीसदंडएसु पावकम्मं-अट्ठ कम्माण य समज्जणं समाचरणं य—
  - प. दं. १. अणंतरोववन्नगा णं भंते ! नेरइया पावं कम्मं किंहें समञ्जिणिंसु, किंहें समायिरंसु ?
  - उ. गोयमा! सब्बे वि ताव तिरिक्खजोणिएसु होज्जा, एवं एत्थ वि अट्ठ भंगा। एवं अणंतरोववन्नगाणं नेरइयाईणं जस्स णं अत्थि लेस्साईयं अणागारोवयोगपञ्जवसाणं तं सब्वं एयाए भयणाए भाणियव्यं जाव २-२४ वेमाणियाणं।

णवरं-अणंतरेसु जे परिहरियव्या ते जहा बंधिसए तहा इहं पि।

एवं णाणावरणिज्जेण वि दंडओ। एवं जाव अंतराइएणं निरवसेसं। एस वि नवदंडगसंगहिओ उद्देसओ भाणियव्वो। -विया. स. २८, उ. २, सु. १-४  अथवा तिर्यञ्चयोनिकों, निरियकों, मनुष्यों और देवों में थे।

(तव उन-उन गतियों में उन्होंने पापकर्म का समर्जन और समाचरण किया था।)

- प्र. मंते ! सलेश्य जीवों ने किस गति में पापकर्म का समर्जन किया था और किस गति में समाचरण किया था?
- गीतम ! पूर्ववत् (यहां सभी मंग पाये जाते हैं।)
   ३ इसी प्रकार कृष्णलेश्यी जीवों से लेकर अलेश्य जीवों तक के विषय में भी कहना चाहिए।
  - ४. कृष्णपासिक, शुक्लपाक्षिक से अनाकारोपयुक्त तक इसी प्रकार का कथन करना चाहिए।
- प्र. दं. १. भंते ! नैरियकों ने पापकर्म का कहाँ समर्जन और कहाँ समाचरण किया था?
- उ. गीतम ! सभी जीव तिर्यञ्चयोनिकों में ये इत्यादि पूर्ववत् आठों भंग यहाँ कहने चाहिए।

इसी प्रकार सर्वत्र अनाकारोपयुक्त तक आठ-आठ भंग कहने चाहिए।

दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त प्रत्येक के आठ-आठ भंग जानने चाहिए।

इसी प्रकार ज्ञानावरणीय के विषय में भी आठ-आठ <sup>भंग</sup> कहने चाहिए।

(दर्शनावरणीय से) यावत् अन्तरायकर्म तक इसी प्रकार जानना चाहिए।

इस प्रकार जीव से वैमानिक पर्यन्त ये नी दण्डक होते हैं।

- ५३. अनंतरोपपन्नकादि चौवीसदंडकों में पापकर्म और अध्ट कर्मी का समर्जन समाचरण—
  - प्र. दं. १. भंते ! अनन्तरोपपन्नक नैरियकों में पाप कर्मों का कहाँ समर्जन किया था और कहां समाचरण किया था?
  - उ. गौतम ! वे सभी तिर्यञ्चयोनिकों में थे, इत्यादि पूर्वोक्त आठों भंगों का यहाँ कथन करना चाहिए।

इसी प्रकार अनन्तरोपपन्नक नैरियकों में लेश्या आदि से लेकर अनाकारोपयोग पर्यन्त भंगों में से जिसमें जो भंग पाया जाता हो, वह सब भजना (विकल्प से) दं. २-२४. वैमानिकों तक कहना चाहिए।

विशेष—अनन्तरोपपन्नकों में जो—जो पद छोड़ने योग्य हैं उन-उन पदों को बन्धीशतक के अनुसार यहाँ भी छोड़ देना चाहिए।

इसी प्रकार ज्ञानावरणीयकर्म के दंडक जानना चाहिए। इसी प्रकार अन्तरायकर्म तक समग्र वर्णन करना चाहिए। नी दण्डक सहित इनका भी पूरा उद्देशक कहना चाहिए।

डिक डिगएरीम कि किएईड्रेंड में ''कतार क्रिंड'' गक्र छण्टी निडेक में गिमं डि जिस्स मि डिंग्ड गक्र फिट के मक्स फिट 'ई । गुड़ीाट

मग्रम् क्र है है मिर्फ , इंड सम्पद्ध को पर असरम

। प्रजीम निक् कि कार बारिए।

1 गृह का९ईइंध इजाएन इस र्घ जाकर सड़

-भम कि मिक अर ग्रींस मेकमा में किंड भी हिन्हीं .४४. - मिम्स-मिस मण्डी

म्ब्र्इ कि मैकमाप वृक्ति एक हिं ए

़ें हैं **ग्रि**क

हि में प्रमप्त मप्त र्रापः ई त्रिक म्यराप्त हि में प्रमप्त मप्त . ९

समास में प्रमम् मष्टि र्रिक् हैं हैं हैं हैं हैं स्प्रम में समास में समास में समास मह

करते हैं ? हें निग्न में प्राप्त में प्रमास में प्रमास में प्रमास में प्रमास में प्रमास में प्रमास में प्रमास में प्रमास में

भं घमस मध्यी अिंध हैं किरक मन्त्राप्त में घमस मध्यी .४ १ई किरक ल्यामस

मं यमस मस (म्डिंग्स मेक्याप) जिल हि मिक्सी! मिति .ट ज़ुनार है फिर्स लामस हि में यमस मस उर्गिट है फिरस स्प्राप्त मण्डी उर्गिट हैं फिरस स्प्राप्त में यमस मण्डी छिए हि मिस्सी ।है फिरस लामस हि में यमस

-की हैं Iniv 13क मिसे एं एं एं फेर की ! किंद 'ए मगार में प्रमप्त मप्त निर्म किंदि किंकी'' निर्मित क्रिया हैं किंदि किंदि के प्रमप्त मिस्त हैं किंदि में प्रमप्त मणनी ग्रींट हैं किंद्र मगार में प्रमप्त मणनी चिह्न हैं

़िंडे **रि**ग्स स्थाम हि

−ing , हैं कीर कि के जिल जार जान निर्मा , ह म्मान जान मान जान के कि हैं की कार मान कि है कि ।

9. कई जीव समान आयु वाले हैं जीर सम समय में उपन्न होते हैं.

न्म मिय समा मण्डी ग्रिह है शाद ग्राप्त नाम से हैं है . ह

न्मार में प्रमप्त मप्त रहि हैं कांघ प्राप्त मणवी व्यक्ति हेंक . इ

म्फर मं प्रमप्त मणवी ग्रींस है कांच खास मणवी विष्यं स्थान भाग में उत्सन

में प्रमप्त मुम्न प्रांध है लीड पृगंध मामम कि मैं मैंम्ड . १ प्रमप्त मुम्न मुद्र कि मैक्स्प्रीय दें , हैं लीड मिंह म्मुस्ट स्प्राम्त कि में प्रमप्त मुम्न प्रांध हैं कि के म्मुग्राष्ट में

में छमल मम रहेंद्र हैं कीए पृष्ट ममगी कि से मैंस्ट .ह इमल ममग्रीस्टर्ग कि सेटमाम है, हैं कीए सेंहें स्मार इंदेर्ड स्थापन में प्रमल मम रहेंद्र हैं रेडक स्पर्शाट में

15 h) a

एवं एएणं कमेणं जहेव बंधिसए उद्हेसगाणं परिवाडी तहेव इहं पि अट्ठस भंगेसु नेयव्या।

णवरं—जाणियव्यं जं जस्स अस्यि तं तस्स भाणियव्यं जाव अचिरमुद्देसी। सब्बे वि एए एक्कारस उद्देसगा। —विया. स.२८, उ. ३-99, सु. ९

५४. जीव चउवीसरंडएसु पावकमां अट्ठ कम्माण य सम-विसम-पट्ठवण-निद्ववणं—

-की मन्त्र श्मा भंते ! पादं कम्मं किं-

ने. समायं पट्ठविंसु समायं निट्ठविंसु,

२. समायं पर्ठिसंपु विसमायं निर्ठिस्

३. विसमायं पर्ठविषु समायं निर्ठविषु,

४. विसमायं पट्ठविंसु विसमायं निट्ठविंसु ?

उ. गोयमा ! ९. अत्थेगद्दया समायं पट्ठविंसु समायं नहार्यस्य जाव–

४. अखेगइया विसमायं पट्ठविंसु विसमायं निट्ठविंसु।

 में केणट्ठेणं भंते ! एवं चुच्चड्
 अस्मेगद्द्या समायं पट्ठिवंसु समायं निट्ठिवंसु जाव अस्मेगद्द्या विसमायं पट्ठिवंसु, विसमायं निट्ठिवंसु ?

जोयमा ! जीवा चउन्धिहा पण्णाता, तं जहा-भः अस्थेगड्या समाउया समोववन्नगा,

\_\_\_\_

असेगड्या समाउया विसमोववन्नगा,

३. अखेगड्या विसमावया समोववन्नगा,

, गिलेगड्या विसमावया विसमीववन्नगा,

 तत्थ णं जे ते समाउया समोववन्नगा ते णं पाव कम्मं समायं पट्ठविंसु समायं निट्ठविंसु,

२. तत्थ णं जे ते समाउया विसमीववन्नगा ते णं पाव कम्मं समायं पट्ठविंयु विसमायं निट्ठविंयु,

 तत्थ णं जे ते विसमाउया समोववनगा ते णं पावं कम्मं विसमायं पर्रहीयंषु समायं निर्ठावंसु, ४. तत्थ णं जे ते विसमाउया विसमोववन्नगा ते णं पावं कम्मं विसमायं पट्ठविंसु विसमायं निट्ठविंसु।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— अत्थेगइया समायं पट्ठविंसु समायं निट्ठृविंसु जाव अत्थेगइया विसमायं पट्ठविंसु विसमायं निट्ठविंसु।

- प. सलेस्सा णं भंते !जीवा पावं कम्मं किं
   समायं पट्ठविंसु समायं निट्ठविंसु जाव विसमायं पट्ठविंसु विसमायं निट्ठविंसु ?
- ज. गोयमा ! एवं चेव।एवं सव्वट्ठाणेसु वि जाव अणागारोवउत्ता,

एए सब्वे वि पया एयाए वत्तव्वयाए भाणियव्वा।

- प. दं. १. नेरइया णं भंते ! पावं कम्मं िकं समायं पट्ठिवंसु समायं निट्ठिवंसु जाव विसमायं पट्ठिवंसु विसमायं निट्ठिवंसु ?
- गोयमा ! अत्थेगइया समायं पट्ठिवंसु, समायं निट्ठिवंसु
   जाव अत्थेगइया विसमायं पट्ठिवंसु विसमायं निट्ठिवंसु।

एवं जहेव जीवाणं तहेव भाणियव्वं जाव अणागारोवउत्ता। दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियाणं। जस्स जं अत्थि तं एएणं चेव कमेणं भाणियव्वं

जहा पावेणं दंडओ एएणं कमेणं अट्ठसु वि कम्मपगडीस अट्ठ दंडगा भाणियव्वा जीवाईया वेमाणियपज्जवसाणा।

एसो नवदंडगसहिओ पढमो उद्देसओ भाणियव्वो। -विया. स. २९, उ. १, सु. १-६,

- ५५. अणंतरोववन्नगाइ सु चउवीसइदंडएसु पावकम्मं-अट्ठ-कम्माण य सम-विसम-पट्ठवण-निट्ठवणं—
  - प. दं. १. अणंतरोववन्नगा णं भंते। नेरइया पावं कम्मं –
     किं समायं पट्ठविंसु समायं निट्ठविंसु जाव –
     विसमायं पट्ठविंसु विसमायं निट्ठविंसु ?
  - उ. गोयमा ! अत्थेगइया समायं पट्ठविंसु, समायं निट्ठविंसु, अत्थेगइया समायं पट्ठविंसु, विसमायं निट्ठविंसु।

४. उनमें से जो विषम आयु वाले हैं और विषम समय में उत्पन्न होने वाले हैं, वे पापकर्म का वेदन भी विषम समय में प्रारम्भ करते हैं और विषय समय में ही समान्त करते हैं,

इस कारण से गोतम ! ऐसा कहा जाता है कि"िकतने ही जीव पापकर्मों का वेदन सम समय में प्रारम्म
करते हैं और सम समय में ही समाप्त करते हैं यावत् कितने
ही जीव विषम समय में प्रारम्भ करते हैं और विषम समय में
ही समाप्त करते हैं।"

- प्र. भंते ! क्या सलेश्य जीव पापकर्म का वेदन सम समय में प्रारम करते हैं और सम समय में समाप्त करते हैं यावत्– विषम समय में प्रारम्भ करते हैं और विषम समय में समाप्त करते हैं ?
- गोतम ! पूर्ववत् समझना चाहिए।
   इसी प्रकार सभी स्थानों में अनाकारोपयुक्त तक जानना चाहिए।
   इन सभी पदों में यही कथन करना चाहिए।
- प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक पापकर्म का वेदन सम समय में प्रारम्भ करते हैं और सम समय में समाप्त करते हैं यावत् विषम समय में प्रारम्भ करते हैं और विषम समय में समाप्त करते हैं?
- उ. गौतम ! कई नैरयिक पापकर्म का वेदन सम समय में प्रास्म करते हैं और सम समय में समाप्त करते हैं यावत् कई नैरयिक विषम समय में प्रारम्भ करते हैं और विषम में समाप्त करते हैं। इसी प्रकार जैसे सामान्य जीवों का कथन किया उसी प्रकार अनाकारोपयुक्त नैरियकों के सम्बन्ध में जानना चाहिए। केन्तु जिसमें जो पद पाये जाएँ उन्हें इसी क्रम से कहना चाहिए। जिस प्रकार पापकर्म के सम्बन्ध में दण्डक कहा इसी क्रम से सामान्य जीव से वैमानिकों तक आठों कर्म-प्रकृतियों के सम्बन्ध में आठ आठ दण्डक कहने चाहिए। इस प्रकार नी दण्डक सहित यह प्रथम उद्देशक कहनी

५५. अनन्तरोपपन्नक आदि चौबीस दंण्डकों में पापकर्म और अध्य कर्मों का सम विषम प्रवर्तन समापन-

- प्र. दं. १. भंते ! क्या अनन्तरोपपन्नक नैरियक सम समय में पापकर्म का वेदन प्रारम्भ करते हैं और सम समय में समार करते हैं और करते हैं और विषम समय में वेदन प्रारम्भ करते हैं और विषम समय में वेदन प्रारम्भ करते हैं और
- गौतम ! कई अनन्तरोपपन्नक नैरियक पापकर्म को सम समय में वेदन प्रारम्भ करते हैं और सम समय में समाप्त करते हैं कई सम समय में वेदन प्रारम्भ करते हैं और विषम समय में समाप्त करते हैं।

की ई क्तारू छिक 18% में एआक छकी! किंम .R में घमस मस ऑरू ई रिरक म्प्याप म्डिट में घमस मस ड्रेक'' ।ई रिरक ल्यामप्र

में घमम मणनी र्राप्ट हैं किरक म्यराप्त करने में घमम माम हैक भामम

,ई धार ईक के ज़कर कि काग्री कान्प्रमाजनाम् ! मर्जार .ह -1838

र्मात स्थाप क्षेत्र हैं क्ष्य समय मम अक्ष्य हैं क्ष्य हैं क्ष्य हैं क्ष्य हैं क्ष्य हैं क्ष्य

नित्र न्निम्म मं प्रमाप्त प्राप्ति हैं कीट प्राप्तम हें काट । हैं कीट

में प्रमप्त मणनी र्राफ ईं कांट एामप्त कि में मेंन्ट . ९

। हैं कीट निह न्नफट है किरक स्म्राप्त में घमम मम नड़े कि मेकगाए हे । हैं किरक त्यामम में घमम मम उर्फि में घमम मथवी उर्फि हैं कीट धामम कि में मेंन्ट . इ

, ई काठ निव है निग्रक मिर्गाए में प्रमास मास नज्ञ है कि में काणा है । ई किंग्स मिर्माप में प्रमास में प्रमास माधि ग्रीह

इस कारण से गीतम ! ऐसा कहा जाता है जीर सम समय में ''कई सम समय में वेदन प्रारम्भ करते हैं और सम समय में समान करते हैं,

ल्गामम में घमम मधनी र्जीए हैं किरक मनराष्ट्र में घमम मध ट्रेक ''। हैं किरक

ाक मेकमाम कथीरने कान्नमर्गराज्ञनम् घड्कम १४२ । किं .स ज्ञामम मं ममम मम र्राए हैं ठिरक स्म्प्राप में घमम सम स्डिट भगवी र्राए हैं ठिरक स्म्प्राप में घमम समये ठ्रिंगक हैं ठिरक १ हैं ठिरक ज्ञामम हैं में घमम

ा) अताह । सम्प्रम हेववर्षु मोग्ह क्रिया । सहार

[गृशीय निममन कह (किमीग्रन) कि समस्ता माह्य हिन्न दि इन १४. इसी मका एक पुरकुपार है रिमक्रिये इस्या चाहिए।

शिवन महत्व विव ,है काल प्राप ३४ कि मेंसची-व्रविध इसी प्रकार में भन्नम के मेंक व्यक्ति माना है।

शहरा। १णुडीय एन्डेक ठाए प्रमप्त कि मैकपारान्स् राक्त मिड्र

াল্যাম দেকে দাদদ কণ দক্ত কে কৈকেইড চাল পাই

प्रिज्ञीक

प् केणाट्ठेणं भेते ! एवं वृच्चड्-'अस्थेगड्या समायं पट्ठविंसु समायं निट्ठविंसु

अस्वेगद्दया समायं पट्ठविंसु विसमायं निट्ठविंसु ?''

. गोगमा ! अणंत्रसेवचन्नमा नेरड्या द्वविहा पण्णता, नाहरू

अखेगह्या समाउया समीवदन्नगा,

२. अस्मेगङ्गा समाउया विसमोवदन्नगा।

१. तत्स पां मे ते समायया समोववन्ता

ते गं पावं कम्मं समायं पट्ठविंसु समायं निट्ठविंसु। २. तत्य णंजे ते समाउया विसमोववन्नगा

ते गं पावं कम्मं समायं पर्ठविसु विसमायं निर्ठविसु। से तेणर्रेणं गोयमा ! एवं बुच्चड्

,,अस्तुगह्या समायं पट्ठविंसु, समायं निट्ठविंसु–

अस्त्रगद्दया समायं पट्ठविस विसमायं निट्ठविसी।''

प. सकेस्सा ण भंते ! अणंतरोबवन्तमा नेरइया पार्व कम्मे-किं समायं पट्ठविंसु समायं निट्ठविंसु **जाद-**विसमायं पट्ठविंसु विसमायं निट्ठविंसु ?

. गोधमा ! एवं <del>दे</del>व।

एवं जाव अणागारीवयता। दं. २-२४. एवं असुरकुमारा वि जाव वेमाणिया।

। क्रियोपिस संतर ने स्थान स्थान स्थान स्थान । । स्थित ज्ञान स्थान स्थान । स्थान स्थान ।

एवं मिरवसेसं जाव अंतराइएण। -विया. स. २९, उ. १. ९-७

एवं एएणे गमएणे जच्चेव बीधसए उद्देसगपरिवाडी सस्टेव इह विभाणियव्या जाव अचरिमी ति।

अणेत एउव्हेस गाण घउण्ह वि एक्का वसन्यया।

सेसाणं सत्तण्हं पृक्का वतव्यया। -दिया.स. २९, उ. ३-९९, पुर ५६. चउवीसदंडएसु बज्झ पावकम्माणं वेयणं पखवणं— दं. १-२०. णेरइयाणं सया समियं जे पावे कम्मे कज्जइ,

> तत्थगया वि एगइया वेयणं वेयंति, अन्तत्थगया वि एगइया वेयणं वेयंति, जाव पंचेंदिय तिरिक्खजोणियाणं। दं. २१. मणुस्साणं सया समियं जे पावे कम्मे कज्जइ,

इहगया वि एगइया वेयणं वेयंति, अन्तत्थगया वि एगइया वेयणं वेयंति। मणुस्सवज्जा सेसा एक्कगमा। दं. २२-२४. जे देवा उड्ढोववन्नगा कप्पोववन्नगा, विमाणोववन्नगा, चारोववन्नगा चारिट्ठइया गइरइया गइसमावन्नगा

तेसि णं देवाणं सया सिमयं जे पावे कम्मे कज्जइ, तत्थगया वि एगइया वेयणं वेयंति, अन्तत्थगया वि एगइया वेयणं वेयंति<sup>9</sup>। —ठाणं अ. २, उ. २, सु. ६७

५७. ओहिया वंध भेया-

एगे वंधे,२

–ठाणं अ. १, स. ७

दुविहे वंधे पण्णते, तं जहा-

१. पेज्जवंधे चेव,

२. दोस बंधे चेव।<sup>३</sup> -ठाणं. अ. २, उ. ४, सु. १०७

## ५८. इरियावहिय-संपराइयपडुच्च वंध भेया-

- प. कइविहे णं भंते ! वंधे पण्णते ?
- उ. गोयमा ! दुविहे वंधे पण्णत्ते, तं जहा-
  - १. इरियाविहया वंधे य, २. संपराइयवंधे य। -विया. स. ८, उ. ८, सु. १०
- ५९. विविहावेक्खया वित्थरओ इरियावहियवंधसामितं-
  - प. इिरयाविहयं णं भंते ! कम्मं किं नेरइओ वंधइ, तिरिक्खजोणिओ वंधइ, तिरिक्खजोणिणी वंधइ, मणुस्सो वंधइ, मणुस्सी वंधइ, देवो वंधइ, देवी वंघइ?
  - उ. गोयमा ! नो नेरइओ वंधइ, नो तिरिक्स गोणिओ वंधइ, नो तिरिक्खजोणिणी वंधइ, नो देशो अधइ, नो देशी वंधइ, युअर्था इयक्ष पद्च्य मणुस्सा य मणुस्सीओ य वंधति,

५६. चौबीस दंडकों में बंधे हुए पापकर्मों के वेदन का प्ररूपण-दं. १-२०. नैरियकों से पंचेंद्रिय तिर्यञ्चयोनिकों तक के दण्डकों में जो सदा परिमित पापकर्म का वंध होता है, (उसका फल) कई उसी भव में वेदन करते हैं, कई भवान्तर में वेदन करते हैं।

दं. २१. मनुष्यों के जो सदा परिमित पाप-कर्म का वंध होता है,
(उसका फल) कई इसी भव में वेदन करते हैं,
कई भवान्तर में वेदन करते हैं।
मनुष्यों के अतिरिक्त शेष आलापक समान समझने चाहिए।
दं. २२-२४. जो ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न हुए देवों में कल्पोपनक हों या विमानोपपन्नक हों,
जो चारोपपन्नक देवों में चार स्थित हों, गतिशील हों या सतत गतिशील हों,
उन देवों के सदा परिमित पापकर्म का बंध होता है
उसका फल कई देव उसी भव में वेदन करते हैं, और
कई भवान्तर में वेदन करते हैं।

- ५७. सामान्यतः बंध के भेद—
  वंध एक है।
  वंध दो प्रकार का कहा गया है, यथा—
  ७. प्रेय वंध, २. द्वेष बंध,
- ५८. ईर्यापिथक और साम्परायिक की अपेक्षा वंध के भेद-
  - प्र. भंते ! वंध कितने प्रकार का कहा गया है?
  - गौतमः वन्ध दो प्रकार का कहा गया है, यथा ५. ईर्यापथिकवन्ध,
     २. साम्परायिकवन्ध।
- ५९. विविध अपेक्षा से विस्तृत ईर्यापिथक बंध स्वामित्व-
  - प्र. भंते ! ईर्यापियककर्म क्या नैरियक वाँधता है, तिर्यञ्चयोनिक वाधंता है, तिर्यञ्चयोनिकी (मादा) वांधती है, मनुष्य वांधता है, मनुष्य-स्त्री (नारी) वांधती है, देव वांधता है या देवी वांधती है?
  - उ. गौतम ! ईर्यापथिककर्म न नैरियक वांधता है, न तिर्यञ्चयोनिक वांधता है, न तिर्यञ्चयोनिक स्त्री वंधती हैं, न देव वंधता है और न देवी वांधती है, किन्तु पूर्वप्रतिपन्नक की अपेक्षा इसे मनुष्य पुरुष वांधते हैं और मनुष्य स्त्रियां वांधती हैं,

inhabole leth

-ाष्ट्रिम्ह कि नामडमहीर

, इं ाप्तवाह प्रमृन्यनुम . ६

,ई िम में एक स्थि हो। है,

३. बहुत से मनुष्य पुरुष वांधते हैं,

, ई ि कियां विषयि विश्व कि । हे ।

५. अथवा एक मनुष्य और एक मनुष्य-स्त्रो वांधती है।

2215

ह. अथवा एक मनुष्य-पुरुष और बहुत-सी मनुष्य-स्थिपां

,ई क्रियान ७. अथवा वहुत-से मनुष्य पुरुष और एक मनुष्य-स्त्रो

अथवा बहुत से मनुष्य पुरुष और बहुत-सी मनुष्य-

प्रकृ ,ई तियां हिं (म्क (मक) कांगिरिक्) कि . र **15 कियो नियति** है।

़ इं ाहां का पुरु कि पुरु कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि , में तियां काध्रोत है , पुरुष बांधरी हैं या नपुंसक बांधरी , हैं फियां है का मुप्तक बांधता है,

है निधान हिम मि क्षभूम र्राध तथा वहा वांचते, पुरुष नहीं वांचते और नपुंसक हिम कम्पृम , Insip हिम पर्व , दिया है हिम स्थि । इस स्था । इस स्था ।

1 हैं figip pile nड़ी 7 इंट (ft nड़्ट) ाफ इं ाप्तधांक किए (कप्र) कडीएक विश्वास है या ্ঠ নিঘাচ দাদি (মি নর্ট্রচ) নর্চ্য সর্চা মের্দান কি কম্পনীম্চু 1ई ात्रधांक कम्रपृम् ि प्रांध मन्यू कि , कि कि क्रिक्त

१. स्ती-पश्चात्कृत जीव (जो जीव भूतकाल में स्वीवेदी था, -ाफ्क कि ई क्रियंद (भक्त क्रियोग्रिंग) ज़ीर है नहुर नहीर इंप प्रकार के प्रश्ने के प्रकार है । होन

२. पुरुप-पश्वात्कृत जीव (जो जीव पहले पुरुपवंदी वा, अब वर्तमान काल में अवेदी हो गया है) वांधता है है

अब अबदी हो गया है) बांधता है ?

९ हे किया है। या है। से से से हि ३. नपुंसक-पश्चात्कृत जीव (जो पहले नपुंसकवदी था,

४. स्प्रियायकुर मोत वांच्य हो है है

५. पुरुपपश्चात्कृत जांच बांचत हैं?

६. नपुसकपश्यात्कृत जाय बाधते हे ?

क्षे अस अरावा एक स्थापश्यात्कृत गांव

र हे हिप्ताह शाः मुक्तायसम्बर्धः महत्व मात्र मुक्तायसमार्थः कष्

क्षेत्र मान क्षेत्र व्यवस्थानुरूष व्यव भाग तथ

्राप्त स्युक्तारमाहः स्थित होता । १०६ तेश्वतरतार्यक्षेत्र याच साताय हो।

e a more rich references ha The AS मह भ्रमिताल को एक उन ¿ à each air adhliathair

<u> –क्रिक्रम प्राणामार्ग्यक्री</u>

१. मणुसी दा बंधइ,

२. मणुसी वा बंधइ,

३. मणुस्सा वा बंधति,

, तींधं वा विशिक्ता विशित,

५. अहवा मणुस्सी य मणुस्सी य बंधइ,

६. अहवा मणुस्सो य, मणुस्सीओ य बंधति,

७. अहवा मणुस्सा य, मणुस्सी य बंधड्,

। तियं मणुस्ता य, मणुस्तीओ य बंधीत।

प. ते भेते ! कि इत्यी बंधइ, पुरिसा बंधइ, नपुसगा वधइ,

ने इत्थी, नी पुरिसी, नी नपुंसगी बंधइ ? इत्योओ बंधीते, पुरिसा बंधीते, नपुसगा बंधाते,

व्धीप्र: बंधद्, नी द्रसीओ वंधति, नी पुरिसा बंधति, ना मुसगा 

पुत्वपडिवशए पहुच्च अवगयवेदा बंधीते, नो इत्थी नो पुरिसो नो नपुंसगो बंधइ,

अवगयवेदा वा बंधीति। पीडवन्जामाणाए य पहुच्च अवगयवेदा वा वंधह,

की! रिम रि प. जह भंते ! अवगयवेदो वा बंधह, अवगयवेदा वा बंधोते

, इस्मे हिकाखन्मिङ . ९

२. पुरिसपच्छाकडो वंधइ,

३. नपुंसकपन्छाकडो वंधइ,

४. इसीपखाकडा बंधात,

५. पुरिसपच्छाकडा वंधति,

६. नपुंसकपच्छाकडा बंधीते,

. अहवा इसीपकाकड़ो यं, प्रिसपकाकड़ो व वंघड़

न्धांत, ट. अहवा इत्यीपखाकडो य, पुरिसपत्याकडा च

, अस्वा इत्शीपखाकडा य, पुरिसपखाकडा व वंधइ,

ए । अहवा इसीपखाकडा व, प्रसिपखाकडा व

ए हिन्द्राप्त दसीप का हिन्द्राय है। इसी प्रकार है। , प्राप्ति

'SBb

- 9२. **अहवा** इत्थीपच्छाकडो य, नपुंसकपच्छाकडा य बंधंति,
- 9३. **अहवा** इत्थीपच्छाकडा य, नपुंसकपच्छाकडो य बंधइ,
- अहवा इत्थीपच्छाकडो य, नपुंसकपच्छाकडो य बंधई,
- 9५. **अहवा** पुरिसपच्छाकडो य, नपुंसकपच्छाकडो य बंधंइ,
- १६. अहवा पुरिसपच्छाकडो य, नपुंसकपच्छाकडा य बंधइ,
- अहवा पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसकपच्छाकडो य बध्ंति,
- 9८. अहवा पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसकपच्छाकडा य बंधंति,
- १९. अहवा इत्थीपच्छाकडो य, पुरिसपच्छाकडो य, नपुंसकपच्छाकडो य बंधइ।
- २०. अहवा इत्थीपच्छाकडो य, पुरिसपच्छाकडो य, नपुंसकपच्छाकडा य बंधंति,
- २१. अहवा इत्थीपच्छाकडो य, पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसकपच्छाकडो य बंधइ,
- २२. **अहवा** इत्थीपच्छाकडो य, पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसकपच्छाकडो य बंधति,
- २३. **अहवा** इत्थीपच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडो य, नपुंसकपच्छाकडो य बंधइ,
- २४. अहवा इत्थीपच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडो य, नपुसकपच्छाकडा य बंधति,
- २५. अहवा इत्थीपच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसकपच्छाकडो य बंधइ,
- २६. अहवा इत्थीपच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसकपच्छाकडा य बंधंति?
- गोयमा ! १. इत्थिपच्छाकडो वि बंधइ जाव २६. अहवा इत्थिपच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसकपच्छाकडा य वंधति।
- प. तं भंते ! १ . कि वंधी , वंधइ , वंधिस्सइ
  - २. वंधी, वंधइ, न वंधिस्सइ,
  - ३. वधी, न वधइ, वधिस्सइ,
  - ४. वंधी, न वंघइ, न वंधिस्सइ,
  - ५. न वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ,
  - ६. न वंधी, वंधइ, न वंधिस्सइ,

- १२. अथवा एक स्त्रीपश्चात्कृत जीव और वहुत नपुंसकपश्चात्कृत जीव वांघते हैं?
- अथवा वहुत स्त्रीपश्चात्कृत जीव और एक नपुंसकपश्चात्कृत जीव वांधता है?
- १४. अयवा वहुत स्त्रीपश्चात्कृत जीव और वहुत नपुंसकपश्चात्कृत जीव वांचते हैं?
- 94. अथवा एक पुरुपपश्चात्कृत जीव और एक नपुंसकपश्चात्कृत जीव वांघता है?
- 9६. अथवा एक पुरुप पश्चात्कृत जीव और बहुत नपुंसकपश्चात्कृत जीव वांघते हैं,
- अथवा वहुत पुरुपपञ्चात्कृत जीव और एक नपुंसकपञ्चात्कृत जीव वांघता है,
- १८. अथवा वहुत पुरुपपश्चात्कृत जीव और वहुत नपुंसकपश्चात्कृत जीव वांघते हैं?
- अथवा एक स्त्रीपश्चात्कृत जीव, एक पुरुषपश्चात्कृत जीव और एक नपुंसकपश्चात्कृत जीव वांधता है,
- २०. अथवा एक स्त्रीपश्चात्कृत जीव, एक पुरुषपश्चात्कृत जीव और वहुत नपुंसक पश्चात्कृत जीव वांघते हैं,
- २१. अथवा एक स्त्रीपश्चात्कृत जीव, वहुत पुरुषपश्चात्कृत जीव और एक नपुंसकपश्चात्कृत जीव वांधता है?
- २२. अयवा एक स्त्रीपश्चात्कृत जीव, बहुत पुरुषपश्चात्कृत जीव और बहुत नपुंसकपश्चात्कृत जीव बांधते हैं,
- २३. अथवा बहुत स्त्रीपश्चात्कृत जीव, एक पुरुष पश्चात्कृत जीव और एक नपुंसकपश्चात्कृत जीव बांधता है.
- २४. अथवा बहुत स्त्रीपश्चात्कृत जीव, एक पुरुषपश्चात्कृत जीव और बहुत नपुंसकपश्चात्कृत जीव वांधते हैं,
- २५. अथवा बहुत स्त्रीपश्चात्कृत जीव, बहुत पुरुषपश्चात्कृत जीव और एक नपुंसकपश्चात्कृत जीव बांधता है.
- २६. अथवा बहुत स्त्रीपश्चात्कृत जीव, बहुत पुरुषपश्चात्कृत जीव और बहुत नपुंसकपश्चात्कृत जीव बांधते हैं?
- उ. गौतम ! १. (ऐर्यापिथक कर्म) १ स्त्रीपश्चात्कृत जीव भी वांधता है यावत् २६. बहुत स्त्रीपश्चात्कृत जीव, बहुत पुरुषपश्चात्कृत जीव और बहुत नपुंसकपश्चात्कृत जीव भी बांधते हैं।

(इसी प्रकार छच्चीस भंग यहां उत्तर में भी कह देने चाहिए।)

- प्र. भंते ! क्या जीव ने (ऐर्यापिथक कर्म) १. वांधा था, वाँधता है और वांधेगा,
  - २. वांधा था, वांधता है और नहीं वांधेगा,
  - वांधा था, नहीं वांधता है और वांधेगा,
  - ४. वांघा था, नहीं वांघता है और नहीं वांधेगा,
  - ५. नहीं वांघा, वांधता है और वांधेगा,
  - ६. नहीं वांघा, वांघता है और नहीं वांधेगा,

- , गर्मशंह प्रांध है प्राप्तां हैं हैं , प्रशंह हिंह . ७
- ें गिर्म होत होता है स्था, मही वांस्या है है।
- १८ के क्यांक्ष ! मर्गीत . र
- किसी जीव ने बांधा था, वांधता है और वांधेगा यावत्-
- हिम प्रिंध है फ्रियोंच हिम (प्रयंग हिम में चिम फिली .১

#### -१४६म्ह कि पेकाण्डार

- अन्य भिट्ट एप्टींक प्रीस्ट है प्ताया है। आया है स्वीप भिन्दी . १५-९ प्राप्तां अपित है। प्राप्तां की प्रमुख्य किया है। अनुवाह ए
- ह. किस्तु नहीं वांधा था, वांधता है और नहीं वांधेगा, यह छठा भंग नहीं कहना या छिटी।
- न्त्र नाथ पर्वा तीत । किसी हो में हो साथ हो ने में संस्था है और । आईमार
- ंतर ... किसी एक जीन ने नहीं वांधा था, नहीं वांधत है कीर नहीं वांधी।

## ह 0. प्रवामायक वंध की अपेक्षा सादिसपर्वनिसतादि व देशसविदि

- वध प्रस्पण-प्र. भेते ! जीव प्यिपिकक कम क्या सादि-सपर्ववितत वांचता है
- या सादि अपर्यवसित वांचता है, अथवा अनादि-सपर्यवसित वांचता है या अनादि-अपर्यवसित वांचता है ?
- गोतम ! जीव प्यिपिशक कर्म सीट-सपर्यवितत बांधता है, किन्तु सादिअपर्यवितत नहीं बांधता है, अनादि-सपर्यवितत नहीं बांधता है और अनादि अपर्यवित्तत भी नहीं बांधता है। प्र. भंते ! जीव (प्रेयीपिशक कर्म) देश से आत्मा के देश को वांधता
- , है गिरा है सिस (समस) के से से हा है कि है है सियों के के से के या से है सि के स्वांक्ष के स्वें से के फिरोड़ कि कि है से स्वें कि का कि है कि का कि है के सिस के स्वांक्ष के सिस के स्वांक्ष के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस के सिस
- देश से सर्व की नहीं वाधता, किन्तु सर्व से सर्व की बाधता है। सर्व से देश की नहीं बाधता, किन्तु सर्व से सर्व की बाधता है।

#### ६१. विविय अपेशा मे विस्तृत साम्परापिक पथ स्वामित्न-

- प्र. भने ! साम्यादिक दर्भ नेरविक घायता है, तिर्धेव्ययोगिक यायता है,
- .इ सियार (साम) स्थित सेनीस्थ्येसी .इ सिया याच्या है म्यूप्य सेनास्थ्ये अस्ति १इ सियार दिये या है सियार दि
- उ. रातम ' नरायक भी श्रयन है पायने हेयी भी थाया है है।
- र स्थान कर्ने के सुन्तात है क्षेत्र के स्थान के स्थान कर्ने के प्रतास के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के
- की गार से हा 20 सीओ (साम्मा गार से ह्यार्यों सुन्धा से बैंदर ना को ए समार १०००

- ७. नवंधर, वंधर्, वंधिसद,
- ८. नवंधी, नवंधद्र, नवंधिसद्
- क्ट्रिम भिया। भवागिसं पड्ट्र
- 9. अत्येगइए वंधी, वंधह, वंधिसाइ जाव–
- ८. असेगइए न वंधी, न वंधद, न बंधिसाइ।
- गहणागीरेसे पदुच्च— १-५. अत्येगड्ए वंधी, वंधड्, वंधिस्सड् एवं जाव अत्येगड्ए न वंधी, वंधड्, वंधिस्सड्।
- १इ. मी चेव णं न वंधा, बंधाइ, न वंधिसाइ।
- । इस्प्रधिंह, इधंह म, विद्यं म गृहाम्ब्रह्स . ७
- ८. अत्येगद्दप् न वंधी, न वंधद्, न वंभिस्सह। -विया. स. ८. छ. ८, छ. ८, छ. १९-१४
- ह ०. इरियाविहयवंधं पहुच्च साविसण्जवासमाइ देससव्याइयवंध
- पलवण-प. हा भेते ! कि साईयं सपज्जवसियं वंधइ, साईयं अपज्जवसियं वंधइ,
- अणाईयं सपज्जवसियं वंधद्, अणाईयं अपज्जवसियं वंधद् ? उ. गोयमा ! साईयं सपज्जवसियं वंधद्, नो साईयं
- अपज्जवस्यि वंधर्ड, मो अणार्द्ध सपज्जवस्य वधर्ड, मा अणार्द्ध अपज्जवसियं वंधर्ड्। प. तं भंते ! कि देसेणां देसं वंधर्ड, देसेणां सब्दे वंधर्ड,
- सब्देणं देसं वंधद्, सब्देणं सब्दं वंधद् ? उ. गोयमा ! नो देसेणं देसं वंधद्,
- नी देसेणं सब्दे बंधाड्, नी सब्तेणं देसे वंधाड्, सब्देणं सब्दं वंधाड्। -विया: स. ८, उ. ८, यु. ९५-१६
- निमीक्षियंच्या विस्थरभी संपराङ्गवंशक्षितः ६३
- . संपराह्यं णं भंते ! कम्म कि मेरहभी वंधइ, निरिक्षमीणओ वंधइ.
- तिरिस्तनोणिजो वंधर्, तिरिस्तनोणिणी वंधर्, मणुस्सो वंधर्, मणुस्सी वंधर्, देवो वंधर्, देवी वंधर् ?
- . गोगमा ! नेरहनो वि वंधइ जाद देवी वि वंधइ। सम्बन्धः संस्था
- प. तं भेते ! कि इसी वंधड़, पुरिसो वंधड़, नपुसना वंधड़ जाय नो इसी नो पुरिसो नो नपुसनो वंधड़ ?
- उ. गीयभा । इत्या वि वंदह जाव में हींब में चुरमों ने नपुसमों दिव्हर

अहवा अवगयवेयो य बंधइ, अहवा अवगयवेया य बंधंति।

- प. जइ भंते !अवगयवेयो य बंधइ, अवगयवेया य वंधंति तं भंते !किं--
  - इत्थीपच्छाकडो बंधइ, पुरिसपच्छाकडो वंधइ, नपुंसकपच्छाकडो बंधइ जाव
  - २६ अहवा इत्थीपच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसकपच्छाकडा य बंधंति?
- उ. गोयमा ! एवं जहेव इिरयाविहया बंधगस्स तहेव निरवसेसं जाव (२६) अहवा इत्थीपच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसगपच्छाकडा य बंधति।

#### प. तं भंते !

- १. किं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ,
- २. बंधी, बंधइ, न बंधिस्सइ,
- ३. बंधी, न बंधइ, बंधिस्सइ,
- ४. बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ,
- उ. गोयमा ! १. अत्थेगइए बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ,
  - २. अत्थेगइए बंधी, बंधइ, न बंधिस्सइ,
  - ३. अत्थेगइए बंधी, न बंधइ, बंधिस्सइ,
  - ४. अत्थेगइए बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ।

-विया. स. ८, उ. ८, सु. १७-२०

## ६२. संपराइयवंधं पडुच्च सादिसपञ्जवसिया**इ दे**ससव्वाइय वंधपरूवणं—

- प. तं भंते ! किं साईयं सपज्जविसयं बंधइ जाव अणाईयं अपज्जविसयं बंधइ ?
- गोयमा ! साईयं वा सपज्जविसयं बंधइ, अणाईयं वा सपज्जविसयं बंधइ,
   अणाईयं वा अपज्जविसयं बंधइ, णो चेव णं साईयं अपज्जविसयं बंधइ।
- प. तं भंते ! किं देसेणं देसं बंधइ जाव सव्वेणं सव्वं बंधइ ?
- उ. गोयमा ! एवं जहंव इरियावहिया वंधगस्स जाव सव्वेणं सव्यं वंधइ। —विया. स. ८, उ. ८, सु. २९-२२

## ६३. दव्यभाववंधरूवं वंधस्स भेय जुयं-

- प. कइविहे णं भंते ! वंधे पण्णते ?
- 3. मागंदियपुत्ता !दुविहे वंधे पण्णत्ते, तं जहा— १. दव्ववंधे य, २. भाववंधे य।
- प. दव्यवंधे णं भंते ! कड्विहे पण्णते ?
- उ. मागांदेयपुता !दुविहे पण्णत्तं, तं जहा— ५. पर्यागवंधे य, २. वीससावंधे य।
- ५. वाससावंधेणं भंते ! कइविहे पण्णते ?

- अथवा अवेदी एक जीव भी वांधता है, अथवा वहुत अवेदी जीव भी वांधते हैं।
- प्र. भंते ! यदि वेदरहित एक जीव और वेदरहित वहुत से जीव साम्परायिक कर्म वांधते हैं तो क्या—
  - १. स्त्रीपश्चात्कृत जीव वांधता है या पुरुपपश्चात्कृत जीव वांधता है या नपुंसक पश्चात्कृत जीव वांधता है यावत्

२६. अथवा वहुत स्त्रीपश्चात्कृत जीव, वहुत पुरुपश्चात्कृत जीव और वहुत नपुंसक पश्चात्कृत जीव वांघते हैं?

- उ. गौतम ! जिस प्रकार ऐर्यापिथक कर्मवन्ध के सम्बन्ध में छव्वीस भंग कहे हैं, उसी प्रकार यहां भी सभी भंग कहने चाहिए यावत् (२६) अथवा वहुत स्त्रीपश्चात्कृत जीव, वहुत पुरुषपश्चात्कृत जीव और वहुत नपुंसकपश्चात्कृत जीव वांधते हैं।
- प्र. भंते ! १. साम्परायिक कर्म-
  - 9. किसी जीव ने वांधा या, वांधता है और वाँधेगा?
  - २. वांधा या, वांधता है और नहीं वांधेगा?
  - ३. वांधा था, नहीं वांधता है और वांधेगा?
  - ४. वांधा था, नहीं वांधता है और नहीं वांधेगा?
- उ. गौतम ! १ . किसी जीव ने वांधा, वांधता है और वांधेगा,
  - २. किसी जीव ने वांधा, वांधता है और नहीं वांधेगा,
  - ३. किसी जीव ने वांधा, नहीं वांधता है और वांधेगा,
  - ४. किसी जीव ने वांधा, नहीं वांधता है और नहीं बांधेगा।

## ६२. साम्परायिक बंध की अपेक्षा सादि सपर्यवसितादि व देशसर्वादि बंध प्ररूपण-

प्र. भंते ! साम्परायिक कर्म सादि-सपर्यवसित वांधता है यावत्-अनादि अपर्यवसित वांधता है ?

उ. गीतम ! साम्परायिक कर्म सादि-सपर्यवसित बांधता है, अनादि-सपर्यवसित बांधता है, अनादि-अपर्यवसित वांधता है, किन्तु सादि-अपर्यवसित नहीं बांधता है।

प्र. भंते ! साम्परायिक कर्म देश से आत्मा के देश को वांधता है यावत् सर्व से सर्व को वांधता है ?

उ. गौतम ! जिस प्रकार ऐर्यापिथक कर्म वन्ध के संबंध में कहा है उसी प्रकार यावत् सर्व से सर्व को बांधता है कहना चाहिए।

#### ६३. द्रव्य-भाव बंधरूप बंध के दो भेद-

- प्र. भंते ! वन्ध कितने प्रकार का कहा गया है?
- ज. माकन्दिकपुत्र ! वन्ध दो प्रकार का कहा गया है, यथा १. द्रव्यवन्ध.
   २. भाववन्ध।
- प्र. भंते ! द्रव्यवन्ध कितने प्रकार का कहा गया है?
- उ. माकन्दिकपुत्र ! वह दो प्रकार का कहा गया है, यथा-१. प्रयोगवन्ध, २. विम्नसावन्ध।
- प्र. भंते ! विस्रसावन्ध कितने प्रकार का कहा गया है?

- मार्क, है । मार्ग हिक कि प्रकार हि हो ! हमूकर्जीकाम . ह । सम्हासम्बद्धी जीत्तर, ९ . स्मिनसम्बद्धी जीति . १ । हो । भारति स्वति स्वति स्वति । स्वति । स्वति । स्वति । स्वति । स्वति । स्वति । स्वति । स्वति । स्वति । स्वति
- नायक ,ई ाया १५२० तक प्राकष्त कि इम् ! स्पृक्तक्रीकाम . **.** इ
- 9. शिक्षिक-वन्तन वन्त , २. सवन (गाह) वन्तन-वन्त।
- मध्य , है । या । इस एक अक्षा कि अंध । हि कि है ।
- १. मुल्यकृतिवस, २. उत्तरप्रकृतिवस।

९ ई । एए । इस । स्वत्य निक्ती प्रनाद का का ।

#### – ppak क्ष उन्हाम में किञ्जेमिहिंह .४३

-122

- म्न्याम एक आकार निकती की किएए कामीग्रन्ती किंग्न . ह . हे . प्र े है प्राग्न इत्रक
- ्<sub>रे</sub> ागम हिक क जाकार हि इन्हान ! म्हिकझीकाम **.**ट नाथान
- १. मूलप्रकृतिनन्त, २. उत्तरप्रकृतिनन्त।
- दं. २-२४ इसी प्रकार वैमानिको तक के भाववन्ध के विषय \*
- । प्रशीक ाम्हळ में
- ह्य, जीव-वीसरंडको में अष्टकाम का माव वंध प्रकार है। इस . प्र
- ाया है ? है ।धार तिक कि प्रकार कि म्हावास इंग्लेडिक कि । ह्येकन्नीकाम कि

- नाम ,हं १.मञ्जादेशकार १ क्यानिकार क्रम ,ह
- १-९ ४ इस क्षित्राम्य हे अस्त क्षित्राम्य स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन - ्रमा प्रकार भागवरणीयकमें मध्यमी रण्डक क्रमा गया त. उसी प्रकार भागवरणीयकमें मध्यमी रण्डक क्रमा भागा।
- हह. जिविस वंस भेद और बादोम दहसो में प्रम्यवा-
- s his has it was been been for the
- The house of the benefit of the bighthing of the common that will be the common the common that the common the common that the common the common that the common the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common that the common th
- . Tit is set by this in the set in the "t
- ranth and gaglings, belong

They be refue to the or that the test of

- उ. मागंदियपुता ! दुविहे पण्णते, तं जहा– १. साईयवीससाबंधे य, २. अणाईयवीससाबंधे य।
- प. पयोगवंधे णं भंते ! कड्विहे पण्ण<del>ति</del> ?
- -ाइाएं फे, तिराणप ईछीट्ट। क्तियम्बर्गाः कियाने . ट
- 9. सिद्धिलंदणाव्हे य, २. ह्यांगव्ह्याव्हे य।
- र भाववंधे गं भंते ! कड़िहर पणाते ?
- -।इर्फ हे, जिएक ईही है। क्रियम होगित . E
- 9. मूलपगडिवंधे य, २.उत्तरपगडिवंधे य। -विया. स. ५८, उ. ३, सु. १०-१४

## ह४. चउनीसदंडएसु भाववंधप्रव्वण<del>ं</del>

- प. दं. 9 नेरइयाणं भंते ! कड़िक भाववंधे पण्णते ?
- —ाइल ंत्र, मिण्णम धंघाय इंग्रिड्ड । ाम्प्रथं मांग्री । व्या
- ९. मूलपगडिचंधे य, *२.उत्तरपगडिचंघे* य। दं.*२-२४ एचं* जाव <mark>वेमाणियाणं।</mark>
- ३६-२६.मु.१६.च.३५.म. गण्नी—

# ह*५. जीव-चउवीसदंडएसु* कम्मट्ठगाणं भाववंध पह्नवणं–

- प. नाणावरणिज्यस्स णं भेते ! कम्मस्स कड्डिह भाववधे पणाति ?
- जिरु ते, तिर्णि विवेद भववंधे प्रणाते, तं जहा-
- १. मूलपाडिवंधे य, २. उत्तरपगडिवंधे य। हिम्हे भ्रमम्स स्प्राणावान् । हिम्हे प्राप्त कड्डिहे
- भाव वंध पण्णात् ? उ. मांगदियपुता ! दुविहे भाववंधे पण्णाते, तं जहा–
- १. मूलपगडिवंधे य, ३. उत्तरपगडिवंधे य।
- । गिणियाणीमर्घ काल केपाणियागे।

नाम हम् हिणीम हिट्टां पर्कणपुरामाम छिट ०९-२९ .इ.इ.इ.५९.म. तह्या ना १८.इ.इ.इ.ह.ह.ह.

## मिनिहर्याभेषा चउनीस्डएषु प पल्वणं

- ९ जिएक धेंग्रे । संभ क्षेत्रीहरू . P
- -ाअस । निविद्धे दंधे पण्णते , तं जहा-
- १ जीवपयोगवंदी, २, अंग्रातंबंदी, इ. परपरवंदी।
- ें नाज्य प्रविद्या होते विष्युत्र होते हैं विष्यु
- उ. गोदमा ! एवं वेवा
- र १-५% एवं अवि वैसाविताया

24 8 2 03 E 2225



झानस्, ई क्तरक घष्टपर राष्ट-राघ कि नेक घरिन्डिगाहरू मं घण्रस् क्षित्र राममं किर्ताष्ट्रीय शाद गिम विदे हन्नस् । ई क्तरक प्यम्प्रीय

र्का क्रम्याच्यात क्षेत्रहोन्द्रचन्न प्रकार मिट्ट रसनेन्द्रियन्त्रात क्षेत्र स्पर्शनेन्द्रियन्त्रातं जीच भी परिभ्रमण करता है तक समझना चाहिए।

-एएम्स एक शीरांट मेक के जिंदि तेशिक वायवशासक . ९७ कि ग्रोडाइम माडाप्प एम्स में कप्तापणियम छांड (डाइ क्प्रड) ज्ञाकर सड़ क्रिक ज्ञाक्सम मडंड ग्रीर एकी ज्ञाक्सम-स्ट्राट -छ्यू

े कारत प्रचान स्व भार उपचय करता है ? कार्य !क्षान क्षान क्

, छंड कि छितीकुर मेक निक्की छोरू हेगद्रञ्छितः ! हंभ . र

भि घतिः तेरारव्यमि अस् विश्वाता, नेरारव्यमा अक्ष भिट्ट । ग्रिज्ञीच निज्ञ कि वित्र है ग्रिज्ञ क्रिस्या

-इमें छंड़ के ज़कर जाड़ शीर कम्मीकुर . ९७

नम्ब वार प्रकार का कम नया है, यथा -१. प्रकार के मिन्द्र-मेक-मेक-प्रोक्ष १

, धभ एक इनेक्सरजाक कि जिन्द्रुपृ-मेक-अंध-तीय्मी . ९

, धन त्या (तगीर मारुस) छ के किंग्स्ट्रिम के मिन प्रांत (संस्ट्रा संस्ट्र) का यं ।

। १५४ तम एएमग्रीए क् किएड्र्यू-मेक-घंड-१४ईए. ४

--ाधम्बर क्र इंस् डिंग्ड शीमक्षम्य क्रीमिक , इंश --।धम्, इं ।धम् ।इक् ।क्र )तम्र )तम् मक्षम्य

भ इंसमीसम् ३, इरीर्तामसम्,

हैं: उत्तर्मनीतक्षमः १: विविद्यानिमीतक्षमः इ. उत्तर्मनीतक्षमः

ाध , रे प्रमानक कार प्राप्त प्राप्त भाग । व्यक्ति (१) , मक्त्रानिक निकार (१)

अनुसानकताम् १३ । अनुसानकताम् १६

-।।।। १४ प्राप्त । १४ स इ.स. साथ महास्थित् (५)

३० प्रहास-वर्षार सम्बद्धाः १ क्षित्र स्थापन स्थापन । ३० सम्बन्धः स्थापन । १० प्रकास सम्बद्धाः १६

- 1865 's ind dee an aigh an benhabight (t)

Throughthand II

braightata lifej in

13 CT - 1825-1955 13

The second second second

1977 Te will be to be all the care that the problem by 1973

अस्तायावेयणिज्यं च णं कम्मं भुज्यो-भुज्यो उद्यविणाड्, अणार्ड्यं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतं संसार कंतारं अणुपिरयह्य। प्रंचे यक्तियवस्टे वि., घाणिदियवस्टे वि., प्रंतिय

-विया. स. १२, उ. २, सु. २९

७९. कोहाइकसायवसङ् जीवाणं कम्मवंधार् पक्वणं— (तए णं) संखे समणीवासए समणं भगवं महावीरं वंदर् नमंसर्, चंदिता नमिसता एवं वयासी—

वसहे वि, फासिदववसहे विजाव अणुपरिवहद्

एवं माणवस्रे वि, मायावस्रे वि स्रोभवस्रे वि जाव अणुपरियष्ट्र। -विया: स. १२, उ. १, सु. २६-२८

- मिर्म खेंद्र स्वास्ट्र स्वास्ट्र स्वास्ट्र स्वास्ट्र - इस् सं, स्वालम होड़ संस्ट्रीहरू

पगडीवन्धे,

, क्ष्मि हेठी . ६

, धिंघ घामाण्यः . इ

४. पएसवंधी -राणं अ. ४, उ. २, मु. १९६ (१)

ाइ. कम्माणं उदक्षमाई वंध भेय प्रत्यां –

चउन्दिहं उवस्क्रमे पण्णाते, तं जहा-१. वंधणोववक्तमे, २. उदीरणोववक्कमे,

। मित्रकारियात्रीयाते .४ . विकारियाप्ताप्तार . ६

-181E हे , त्रिाणण ईक्जीर ह मैतकवाणिय हे ( P )

. प्राह्वंधणोवकका, ३. डिड्वंधणोवकमा. १. प्राह्वंधणोवकका, १. स्वरुक्ताणाहरू

3. अणुमाचवंधणीवस्कमे, ४. पण्सवंधणीवस्कम। (२) उदीरणीवस्कमे चडिच्छे पण्णांते, तं जहा–

, मंक्कागांणाहेटहेठी . १ . सिक्कागांणाहेटहारम . १

। मैक्स्मिवादिस्मि .४. (मैक्स्मिवादिस्मिन .इ

नाइह हे, माण्ण श्रेष्टीडा मंत्रकृष्ठाणिमासुष्टः ( ह )

, मंक्ष्रभाषणीयक्ष्यं,

, मिक्काविष्मामयोद्धे । ६

इ. अधीसायडमसामणाविक्तास.

। मिक्कानानाना उपग्रम १३

अस्तिकामिकीत्वको स्त्रीयके प्रयानि ५ सक्ष-

A. 1844 eq. 3, 44 4

- २. ठिईविप्परिणामणोवक्कमे.
- ३. अणुभावविष्परिणामणोवक्कमे,
- ४. पएसविप्परिणामणोवक्कमे। चउव्विहे संकमे पण्णत्ते. तं जहा-
- 9. पगइसंकमे,
- २. ठिईसंकमे.
- ३. अणुभावसंकमे,
- ४. पएससंकमे।
- चउव्विहे णिहत्ते पण्णत्ते, तं जहा-
- 9. पगइणिहत्ते,
- २. ठिईणिहत्ते,
- ३. अणुभावणिहत्ते,
- ४. पएसणिहत्ते।
- चउव्विहे णिगाइए पण्णत्ते, तं जहा-
- १. पगइणिगाइए,
- २. ठिईणिगाइए,
- ३. अणुभावणिगाइए,
- ४. पएसणिगाडए।
- चउव्विहे अप्पाबहुए पण्णत्ते, तं जहा-
- १. पगइअप्पाबहुए,
- २. ठिईअप्पाबहुए,
- ३. अणुभावअप्पाबहुए,
- ४. पएसअप्पाबहुए। –ठाणं.अ.४,उ.२,सु.२९६(२-१०)
- ४. अवद्धंस भेएहिं कम्मबंध परूवणं-
  - चउव्विहे अवद्धंसे पण्णते, तं जहा-
  - १. आसुरे,
- २. आभिओगे.
- ३. संमोहे,
- ४. देविकिब्बिसे।
- (१) चउहिं ठाणेहिं जीवा आसुरत्ताए कम्मं पगरेंति, तं जहा—
- १. कोहसीलयाए,
- २. पाहुडसीलयाए,
- ३. संसत्ततवोकम्मेणं.
- ४. निमित्ताजीवयाए।
- (२) चउहिं ठाणेहिं जीवा आभिओगत्ताए कम्मं पगरेंति, तं जहा-
- 9. अत्तुक्कोसेणं,
- २. परपरिवाएणं.
- ३. भूइकम्मेणं,
- ४. कोउयकरणेणं।
- (३) चउहिं ठाणेहिं जीवा सम्मोहत्ताए कम्मं पगरेंति, तं जहा-
- १. उम्मग्गदेसणाए,
- २. मर्गतराएणं,
- कामासंसपओगेणं.
- ४. भिन्झानियाणकरणेणं।
- (४) चउदिं टाणेहिं जीवा देविकिव्विसियताए कम्मं पगरेति, नं जना-
- १. अरनंताणं अवद्यं वयमाणे,
- २. अर्डतपञ्चतम्स धन्मस्स अवत्रं वयमाणे,
- ३. अपरिय-उदान्कायाणमवत्रं वयमाणे,
- ८ धाउपप्रसासंबन्त अवत्रं वयमाणे।
  - –टापं अ. ४, उ. ४, मु. ३५४

- २. स्थिति-विपरिणामनोपक्रम.
- ३. अनुभाव-विपरिणामनोपक्रम,
- ४. प्रदेश-विपरिणामनोपक्रम। संक्रम चार प्रकार का कहा गया है. यथा-
- १. प्रकृति-संक्रम,
- २. स्थिति-संक्रम.
- ३. अनुभाव-संक्रम,
- ४. प्रदेश-संक्रम।
- निधत्त चार प्रकार का कहा गया है, यथा-
- १. प्रकृति-निधत्त,
- २. स्थिति-निधत्त,
- ३. अनुभाव-निधत्त,
- ४. प्रदेश-निधत्त।
- निकाचित चार प्रकार का कहा गया है, यथा-
- 9. प्रकृति-निकाचित,
- २. स्थिति-निकाचित,
- ३. अनुभाव-निकाचित,
- ४. प्रदेश-निकाचित।
- अल्पबहुत्व चार प्रकार का कहा गया है, यथा-
- १. प्रकृति-अल्पब्ह्त्व,
- २. स्थिति-अल्पवहुत्व,
- ३. अनुभाव-अल्पवहृत्व,
- ३. प्रदेश-अल्पवहुत्व।
- ७४. अपध्वंस के भेद और उनसे कर्म बंध का प्ररूपण-
  - अपध्वंस (साधना का विनाश) चार प्रकार का कहा गया है, यथा-
  - १. आसुर-अपध्वंस,
- २. आभियोग-अपध्वंस,
- ३. सम्मोह-अपध्वंस,
- ४. देवकिल्विष-अपध्यंस।
- (१) चार स्थानों से जीव आसुरत्व-कर्म का अर्जन करता है, यथा-
- १. (कोपशीलता) क्रोधी स्वभाव से,
- २. प्राभृतशीलता-कलहस्वभाव से,
- संसक्त तप-कर्म (प्राप्ति की अभिलाषा रखकर तप करने से),
- ४. निमित्त जीविता-निमित्तादि बताकर आजीविका करने से।
- (२) चार स्थानों से जीव आभियोगित्व-कर्म का अर्जन करता <sup>है</sup>,
- 9. आत्मोत्कर्ष-आत्म-गुणों का अभिमान करने से,
- २. पर-परिवाद-दूसरों का अवर्णवाद वोलने से,
- भूतिकर्म-भस्म, लेप आदि के द्वारा चिकित्सा करने से,
- ४. कौतुककरण–मंत्रित जल द्वारा स्नान कराने से।
- (३) चार स्थानों से जीव सम्मोहत्व-कर्म का अर्जन करता है, यथा-
- उन्मार्ग देशना–मिथ्या धर्म का प्ररूपण करने से,
- २. मार्गान्तराय-सन्मार्ग से विचलित करने पर,
- ३. कामाशंसाप्रयोग–विषयों में अभिलाषा करने पर,
- ४. मिथ्यानिदानकरण-गृद्धिपूर्वक निदान करने से। (४) चार स्थानों से जीव देव-किल्विषकत्व कर्म का अर्जन करता है, यथा-
  - 9. अईन्तों का अवर्णवाद वोलने से,
- २. अर्हन्त प्रज्ञप्त धर्म का अवर्णवाद वोलने से,
- आचार्य तथा उपाध्याय का अवर्णवाद वोलने से,
- ४. चतुर्विध संघ का अवर्णवाद वोलने से।

- कि गृह निशंछ मेक झास्ट प्राणिर छाना में किंड्रोसिडि-छि- ,७७ निम्ने
- ा. १. मंरे ! (एक) कीव जानावरणीयकर्म को वांचता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियों को वांचता है ?
- रुधं तर फिनीक्र्र-मेक इस ए ठाए , नाम इन ! मर्नाए ,रु ।ई क्रिंड
- कि मेकप्रणिग्रञानाह जिंक क्षेत्रीं (क्ये)! किंग . १ . इं . ए र ई । तथां कि फिरीक्र्र-मेक निर्मेश स्टिश । तथां
- हं. १९. विशेष-मनुष्य-सम्बन्धा कथन जीव के मान जानन
- ें हैं नियंग्न कि फिरीकुर-मेक कम्न्य कि फिरीकुर-मेक आरु एक जाप जाप जाप कि मिन्न . हैं। मिनींग्न . ह
- र्क फिनीकुर-मेक ठाभ एक काम किए में कड़िक क्रिक्ट . ç रक्ष फिनीकुर मेक इस किए कप ग्रीस्ट ई किंड काइन्छ
- नकक हुए। हैं। फिनीकुर-मेक हुए ाप ठाए, आप पार महि तह कर्म-हि निह करा
- तियोव कि मिरुविष्णि जानाह कवीर्र (से ह्यू: ) ह है तियोव कि कियो
- काम्न्छ वर्ध फितीकुप्र-मेक काम लाग
- काम्न्य के फितिकुए-नित क काम्न्य तक फितिकुए-नि
- र्क फिहोकुप्र-मितः 🕾

कि गिम्ह

hebble.

100°.

७५. जीव-चउदीसदंडएसु णाणावरणिज्जाड् कम्म वंधमाणे कड् कम्मपयडी वंधं—

- क. १. मीचे गं भंते। णाणावर्गणन्यं कम्मं वंधमाणे कड् कम्मपगडीओ वंधड् ?
- त. गीयमा ! सत्तविहर्वधप् वा, अर्ठविहर्वधप् वा, छान्द्रहर्वधप् वा।
- ज्ञानक किन्यू यां भंते ! णाणावरणिज्यं कम्मं वंधमाणे कड् . दं. ९. णेरड्ए यां भंते ! णाणावरणिज्यं कम्मं वंधमाणे कड्ड कम्मपगडीओ वंधड् ?
- तः गोयमा ! सत्तिहर्वथए वा, अट्ठिविहर्वथए वा। दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिए।

विक्रि इस मिल्य-रहाय. १६.५

<u>\$90 IInlhth</u>b hass 1100.

'h ilde

#### (घ) चउरिंदिय जाइणामए वि एवं चेव।

- प. (ङ) पंचेंदियजाइणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तभागा पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, वीस य वाससयाइं अबाहा, अबाहृणिया कम्मिटई, कम्मिणिसेगो।

#### ३.(क) ओरालियसरीरणामए वि एवं चेव।

- प. (ख) वेउव्वियसरीरणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स दो सत्तभागा पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, वीस य वाससयाइं अबाहा, अबाहणिया कम्मिठई, कम्मिणिसेगो।
- प. (ग) आहारगसरीरणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ, उक्कोसेण वि अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ।
- प. (घ.-ङ) तेयग-कम्मसरीरणामस्स णं भंते ! कम्माणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तभागा पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं, उद्घोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, वीस य वाससयाइं अबाहा, अबाहूणिया कम्मिठई, कम्मिणिसेगो।
  - ४. ओरालिय-वेउव्विय-आहारगसरीरंगोवंगणामए तिण्णि वि एवं चेव।

#### ५. सरीरबंधणामए पंचण्ह वि एवं चेव।

- ६. सरीरसंघायणामए पंचण्ह वि जहा सरीरणामए कम्मत्स ठिई ति।
- ७. (क) वइरोसभणारायसंघयण णामए जहा रइ मोहणिज्जकम्मए।
- प. (ख) उसभणारायसंघयणणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवड्यं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स छ पणतीसतिभागा परिओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं,

- (घ) चतुरिन्द्रिय जाति नाम कर्म की स्थिति आदि भी इसी प्रकार है।
- प्र. (ङ) भंते ! पंचेन्द्रिय-जाति-नामकर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- उ. गौतम ! जघन्य स्थित पत्योपम के असंख्यातवें भाग कम सागरोपम के सात भागों में से दो भाग (२/७) की है, उत्कृष्ट स्थित वीस कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अवाधाकाल दो हजार वर्ष का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निषेक होता है।
  - ३.(क) आंदारिक-शरीर-नामकर्म की स्थिति आदि भी इसी प्रकार है।
- प्र. (ख) भंते ! वैक्रिय-शरीर-नामकर्म की स्थित कितने काल की कही गई है ?
- उ. गौतम ! जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सहस्र सागरोपम के सात भागों में से दो भाग (२/७) की है, उत्कृष्ट स्थिति वीस कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अवाधाकाल दो हजार वर्प का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निपेक होता है।
- प्र. (ग) भंते !आहारक-शरीर-नामकर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- उ. गौतम ! जघन्य स्थिति अन्तःकोडाकोडी सागरोपम की है, उत्कृष्ट स्थिति भी अन्तःकोडाकोडी सागरोपम की है।
- प्र. (घ-ङ) भंते ! तैजस्-कार्मण-शरीर-नामकर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है?
- उ. गौतम ! जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सागरोपम के सात भागों में से दो भाग (२/७) की है, उत्कृष्ट स्थिति वीस कोडाकोडी सागरोपम की है। इनका अवाधाकाल दो हजार वर्ष का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निषेक होता है।
  - ४. औदारिकशरीरांगोपांग, वैक्रियशरीरांगोपांग और आहारकशरीरांगोपांग इन तीनों नामकर्मों की स्थिति आदि भी इसी प्रकार है।
  - ५. पांचों शरीरवन्ध-नामकर्मों की स्थित आदि भी इसी प्रकार है।
  - ६. पांचों शरीरसंघात-नामकर्मों की स्थिति आदि शरीर-नामकर्मों की स्थिति के समान है।
  - ७. (क) वज्रऋषभनाराचसंहनन-नामकर्म की स्थिति आदि रित मोहनीय कर्म की स्थिति के समान है।
- प्र. (ख) भंते ! ऋषभनाराचसंहनन-नामकर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- गौतम ! जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सागरोपम के पेंतीस भागों में से छ भाग (६/३५) की है,

- लाक निक्सी तिष्टिंग कि मिकमान-निन्डोग्रजारा ! र्रोष्ट (ग) .स १ ई ड्रेग डिक कि मक गाम विज्ञाखांसर के मणिक्य तिथ्दी कावर्ष्ट ! महींग्ट .ह ,ई कि (२ ६/७) गाम ताप्त में में रागम सिर्में के मणिरागप्त
- 1ई कि मगरागम हिकिहिक इंग्रीट तीक्षी उन्कृठ 1ई कि वेद कि इंग्रीट लाकाधाक्त किम्ह रुषिने मेक हि में तीक्षी मेक मूझ कित्रण लाकाधाक्त 1ई क्रिट
- मिल्की तिष्टिमी कि मेकमाम-मनडांस्टाग्रामेश्च ! किंम (घ) .ए हैं ड्रेग ड़िक कि लाक मक गाम इंसाब्येंस्थ के ममिल्प तीष्ट्री प्रच्या ! मिलीं .ह
- 1ई कि (८६/८) गाम ठास्ट में में गिगम मिन्नें के मर्गारागम

   1ई कि मर्गारागम डिकाडक डलम तीयी जकुर

   1ई कि पेट कि डलम लायाया कर कम्ड

   कर्मन मेक डि में तीयी मेक मूट िनारी लाकायाहर
- । इ 1175 रुारु Fफ्रि शिष्ट्री कि मेकमान-मन्डांगरुलीकि ! फ्रेंफ (ङ) . **ए** ? ई ड्रेफ डिरु कि
- मक गम किताकांस्रक के ममक्तिम कीस्री प्रमास किताकांस्रक के ममक्ति कि (४६/४) गम कम से मं गिम सिक्तें के ममरिग्गस ।ई कि (४६/४) गम कम से मं गिम सिक्तें के ममरिग्गस
- । ई तक वेघ ित उराठार लाकाधाकर तक क्षेत्र किंग में किंग में किंग में किंग किंग काकाधाकर
- लाक मिक्सी तिम्यान-मम्बर्गितान है । तिम् (व) .स १ ई हेग हिक कि

ि गिर्गि

- मल गाम किताखांस्य की मणिक प्रतिकात है मोता कम , ई कि (थ/६) गाम हि से में गिम तास के मगरागास । ई कि मणरांगास डिकाडिक सिंक तिथि ब्रक्ट । ई कि के विकास के किया है।
- । है 1155 श्रीक्ष तिष्ठी कि मिकमाननन्डम इस र्घ प्रकार मिनी .ऽ त्रीष्ट्री कि कि मिकमान नाष्ट्रमं इस प्राकर मिर्घ ,ई डिक

क्रविनी मेक हि में जिल्ली मेक मूप्त मित्रणी लाकाथाव्यस

- अारि कहना चारिहा। कि राक रिप्ती तिथि। के मेकमार्नणच्याहें । रिप्त (क). १ . १. १ ई हेंग क्रिक
- मक पाम डिंगाब्जेस्स के मर्गान्नि भीस्य जिस्स ! मिति .ड ,ई कि (थ/९) पाम कप से मिंगिय जास के मर्गापस ।ई कि मर्गागिस डिंकिडिक स्ट विष्मे उन्कुर ।ई कि प्रयोगित क्य का कामानिस किस्

उक्कीतेणं बारस सागरीवमकोडाकोडीओ, बारस य वाससयाई अबाहा, अबाहुणिया कम्मीठई, कम्मणिसेगो।

- प. (ग) गारायसंघयणामस्स णं भेते ! कमस्स केवइयं कालं ठिड् पण्णाता ?
- उ. गोयमा! जहण्णेणं सागरोवमस्स सत्त पणतीसितमागा पिलजोवमस्स असंखेज्जद्दमागेणं ऊणगं, उद्धोसेणं चोद्दस सागरोवमकोडाकोडी, चोद्दस य वाससस्यादं अबाहा, अबाहूणिया कम्मिठेदं, कम्मिणिसेगो।
- प. (घ) अद्यगारायसंघरणणामस्स णं भते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिर्दं पण्णाता ?
- मोरामा ! जहण्णेणं सागरीवमस्स अट्ठ पणतीस-तिभागा पिलेओवमस्स असंखेज्ज्यहभागेणं ऊणगं, उद्योसेणं सोलस सागरोवमकोडाकोडोओ, सोलस य वाससयाइं अबाहा, भारत य वाससयाइं अबाहा,
- प. (ङ) सीलियासंघयणणामस्स णं भेते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णता ?
- उ. गीयमा! जहण्णणं सागरीवमस्स णव पणतीसितिमागा पिल्जीवमस्स असंखेज्जद्दमागेणं ऊणगं उन्होसेणं अट्ठारस सागरीवमकोडाको, अट्ठारस य वाससयादं अबाहा, अबाह्यणया कम्मिठेंदं, कम्मिणिसेगो।
- . में सेनट्टसंघयणणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवड्चं कालं ठिई पण्णाता ?
- उ. गोयमा ! जहणोणं सागरोवमस्स दोणिण सत्तमागा पिलेओवमस्स असंखेन्जद्रभागेणं ऊणगं, उद्योसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडोगे, वीस य वाससयाहं अबाहा,

अबाह्योगया कम्मिट्ट, कम्मिणिसिगी।

- ८. एवं जहा संघवणणामए छ भणिया एवं संदाणा वि छ भाणिवव्या।
- प. ९. (क) सुक्षित्रवणणामस्स णं भते ! कम्मस्स कंवड्च कार्ल हिड्ड पणणाता ?
- राधित स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्ना स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन्न स्मिन स्मिन्न 
दस त वाससताई अवाहा'

अबाहूणिया कम्मिटई, कम्मणिसेगो।

- प. (ख) हालिद्दवण्णणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स पंच अट्ठावीसइभागा पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं,

उक्कोसेणं अद्धतेरस सागरोवमकोडाकोडीओ, अद्धतेरस य वाससयाइं अवाहा, अबाहूणिया कम्मठिई, कम्मणिसेगो।

- प. (ग) लोहियवण्णणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स छ अट्ठावीसङ्भागा पिलओवमस्स असंखेज्जङ्भागेणं ऊणगं,

उक्कोसेणं पण्णरस सागरोवमकोडाकोडीओ, पण्णरस य वाससयाई अबाहा, अबाहूणिया कम्मठिई, कम्मणिसेगो।

- प. (घ) णीलवण्णणामस्स णं भंते ! कम्पस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स सत्त अट्ठावीसइभागा पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं अद्धट्ठारस सागरोवमकोडाकोडीओ, अद्धहारस य वाससयाइं अबाहा, अबाह्णिया कम्मिठई, कम्मिणिसेगो।

## (ङ) कालवण्णणामए जहा सेवट्टसंघयणस्स।

- प. 90. सुिक्ष्मगंधणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- उ. गोयमा ! जहा सुक्किलवण्णणामस्स
  - (ख) दुब्भिगंधणामए जहा सेवट्टसंघयणस्स।
  - रसाणं महुरादीणं जहा वण्णाणं भिणयं तहेव परिवाडीए भाणियव्वं।
  - १२.(क) फासा जे अपसत्था तेसिं जहा सेवट्टस्स,
  - (ख) जे पसत्था तेसिं जहा सुक्किलवण्णणामस्स।
  - १३. अगुरुलहुणामए जहा सेवट्टस्स।

- अवाधाकाल जिलना स्पृत कर्म स्थिति में श्री कर्म निर्मेष जीता है।
- प्र. (ख) भते ! जांक्द्र (पान) वर्णनाम हमें की स्थिति कितने काल की की गई थे?
- उ. गोतम ! जनस्य स्थिति पत्योगम के असस्यानवें भाग कर सागरोपम के अनुटाईम भागी में से पान भाग (५/३८) की के, उन्कृष्ट स्थिति गाँउ नास्त्र को अ को जी सागरोपम की कै।

इसका अचाचाकाल साढ़े बार्ड सी वर्ष का है। अचाचाकाल जिल्ही त्यून कमें स्थिति मैं मैं कर्म निषेक रोता है।

- प्र. (ग) भते ! लोबित (लान) वर्णनामकर्म की स्थिति किती काल की कवी गई है ?
- उ. गीतम ! अधन्य स्थिति पन्योगम के असंस्थातवे भाग कम सागरोपम के अनुठाईस भागों में से छह भाग (६/२८) की है. उत्कृष्ट स्थिति पन्द्र को डाको डी सागरोपम की है।

इसका अवाबाकाल पन्द्रत सो वर्ष का है।

- अवाधाकाल जितनी न्यून कर्मीस्थिति में तो कर्म निषेक होता है।
- प्र. (घ) भंते ! नीलचर्णनामकर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- गीतम ! जबन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग कन सागरोपम के अट्टाईस भागों में से सात भाग (७/२८) की है,

उत्कृप्ट स्थिति साढ़े सत्तरह कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अवाधाकाल साढ़े सत्तरह सौ वर्ष का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निषेक रोग है।

- (ङ)कृष्णवर्ण नामकर्म की स्थिति आदि सेवार्त्तसंहनन नामकर्म की स्थिति के समान है।
- प्र. 90.(क) भंते ! सुरिभगन्ध-नामकर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- उ. गौतम ! इसकी स्थिति आदि शुक्लवर्णनामकर्म की स्थिति के समान है।
  - (ख) दुरिभगन्ध-नामकर्म की स्थिति आदि सेवार्तसंहनन-नामकर्म की स्थिति के समान है।
  - 99. मधुर आदि रसों की स्थित आदि शुक्ल आदि वर्णों की स्थिति के समान उसी क्रम से कहनी चाहिए।
  - १२. (क) अप्रशस्त स्पर्शों की स्थिति आदि सेवार्तसंहनन की स्थिति के समान है।
  - (ख) प्रशस्त स्पर्शों की स्थिति आदि शुक्ल-वर्ण-नाम-कर्म की स्थिति के समान है।
  - 9३. अगुरुलघुनामकर्म की स्थिति आदि सेवार्त्तसंहनन की स्थिति के समान है।

- । भी ग्रमाणमाय्रह्य हुए . ४६
- १. १६. (क) गिरयाणुपुष्टियामस्स णं भंते ! कम्मस्स

केवह्य काल ठिंह पण्णाता ?

। गिम्भिणीमक , इंठीमक प्राणिहाइस्

- गोयमाः ! जहण्णेणं सागंतिवमसहस्सस्स दो सत्तभागा पिछित्रोवमस्स असंखेज्जद्दभागेणं कणगं, उद्योसणं वीसं साग्तिवमकोडाकोडीओ, वीस य वाससयाद्दं अबाहा,
- प. (ख) तिरियाणुपुट्यणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? इस गोसार ! जन्मणणं समस्येतस्य
- उ. गीयमा ! जहणीणं साग्रीवमस्स दो सत्मागा पलिओवमस्स असंखेज्जद्दभागेणं कणां, उझोसेणं वीसं साग्रीवमकोडाकोडोओ, वीस् य वाससयाद्दं अबाहा, अबाहूणिया कम्मिठेट्दं, कम्मिणसेगो।
- मणुयाणुपित्यामस्स गं भंभ । कम्मस्स केवड्यं हार्गणपृड्या
- उ. गीयमा ! जहण्णीणं सागरीनमस्स दिवड्ढं सत्तभागं पिलजीवमस्स असंखेज्जड्भागेणं ऊणागं, उक्षोसेणं पण्णरस्स सागरीनम् कोडाकोडिओ, पण्णरस्स य वासस्याइं अबाहा, प्रणारस्य य वासस्याइं अबाहा,
- हा (स) देवाणुपुट्यिपामस्स गं मंते ! कम्मस्स केवड्यं कालं . प ठेड् पण्णाता ? हे मामस्स एगं सत्मागं
- उस्रोसेणं दस सागरोवमकोडाको, दस य वाससयाहं अबाहा, आबाह्यणया कम्मठिई,कम्मणहोगो।

पिलेओवमस्स अस्दिज्जद्भागेण कणम,

- ंगक मेड्डेक्स स्मम्मक ! होंध ग्रंभासपामस्य केबड्यं कालं हिर्द पण्णाता ?
- 1) स्त्रीयूणुष्ट्रीति । इस् । मधिर . र १६ : केम हो मुम्मणक्रास्. २६ १६ : इन्हें हो हो भुम्मणक्रियः १६
- केदइयं कालं छिट्टं पणाता ? उ. गोयमा ! जहणोणां एगं सागरीवमस्स सत्त्रभागं प्रिओवमस्स्यअसंखेज्यद्रभागेणं ऊगमं

म् . २०. (क) प्रस्थिविहायगङ्गामस्स णं भते ! कम्मस्स

- म्रं प्रयनी र्क तिष्मि कि मेकमान्तामपट प्रकार मिट्ट .४९ । प्रद्याच ान्त्रक
- ाई जाकर सिट्ट मि निथिन कि मिकमाननायाज्ञ ॥ १९ । की निथ्नी कि मेकमान-पिप्रुनुकज्ञ । निभ (क) .३९ । ए ६ ई धा किक कि
- है हैं ग हिंक कि लाक र गोम हैं नाम्लाम स्टिस्टी प्रमाणित के असंख्यात हैं गो। पि (७/६) गाम हिं में गिंगम होम के मगरिगास महम
- कि (थ/८) गाम कि में में मिम नाम के मगरिग्गम एउस । ई कि मगरिग्गम डिकाडकि मिछ निष्मी उच्कुर । ई कि वेट ज्ञाच्ह कि लावाथावस्य क्रिस्ट इस में कियों में के मूज मिछली लावाथावस्य होती है।
- की कहा गड़ है ? उ. गीतम ! जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग व सागरोगम के सात भागों में से दो भाग (२/७) की है,

क निक्की तिष्ट्री कि मेकमान क्रिपृनुग्रन्थित होम् (छ) . ए

।ई कि मगरेगम हिकाइकि मिर्फ तिथि छकुर ।ई कि वेष्ठ प्राय्ह कि हाकाथिक किस्ट्र विनी मेक हि में तीथ्री मेक मूप्त निर्मण हाकाथिकर

प्र. (म) भंते ! मनुष्यानुपूदीनामकमे की रिथति कितने काल ह

- ह हैं हैं हिक क गास किराव्यास के ममिक्य तिथि क्यांख्यात हैं ,ड के कि (थ्राष्ट्र) गाप इंड हें में गिय कास के मिर्ग गाप
- उत्कृष्ट स्थित पन्दह कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अबाधाकाल पन्दह सी वर्ष का है। अबाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निषे
- । हैं 157ई ह रुाक निज्ञी तिथि कि मेकमानविभुगुन्दि हैं होंसे (छ) . ए
- ़ हैं ड्रेग हिक क गाम टिंगाष्ट्रमेस्ट र्क मर्गाक्रम तीक्षी प्रन्थर ! मर्नींग ्ट थ(९) गाम क्रम र्म मिंगिय ताम र्क मर्गग्रामा मुड्रम
- , है कि । ई कि मर्गारागम हिकाडिक मुद्र तीएरी उन्कुट । ई कि षेठ प्राप्त कुए लाकाधावस्य किमुड्ड इष्टि मेक हि में तीएरी मेक मूझ मित्तरी लाकाधावस्य
- । इ 11713 के रुतक मिक्की तिष्मी कि मेकमाममार्केड्ट ! र्हाप . ए . ए १ ई ड्रेग डिक
- ।ई नामम र्क म्प्रिनुम्ब्ल्येती शीष्ट तीष्ट्री किमट्ट! मर्तार .र ।ई प्रकार मिट्ट मि शीष्ट तीष्ट्री कि मेकमान-मत्तार .১९
- ।ई ज़कर छिट्ट सि शास्त्र तीष्ट्री कि नेकमान्नजंद्य . १९ ज़ष्ट्री कि मेकमान-तीर्गधात्रजीत्नादर ! हिंम (क) .05 .R
- ़ हैं ड्राग हिक कि काक निज्ञी - क एाम डिताक्शेंसर के मिली प्रीप्ती क्ष्मित ! मिलीं क क्षि (थ/६) एाम कप्र मिं एंगम काम क्ष्मिराग्ति

उक्कोसेणं दम सामगेवमकोडा कोई छा. दस य वासमयाई अवाज, अवाह्णिया कम्मठिई, कम्मीयमेगी।

- प. (ख) अपसत्यिक्षयमद्रमामस्य व्यं भारे हे हस्तरः केवड्यं कालं ठिई पण्यता ?
- ज. गोयमा ! जहण्येण सामग्रे ममस द्वाया मनभागः पिलानेमस असरोज्जदभागेण क्यां. जक्कोसेण वीसं सामग्रेजम कोडा कोडी भी. वीस य वाससयाई अनाम. अवाह्णिया कम्मिटई. कम्मिंग्सेग्रे।
  - २१.तसणामए एवं चेव, २२.थावरणामए एवं चेव।
  - प. २३. सुहुमणामस्स णं भते ! कष्मस्य के १३४ ६७५ ८५ पण्णता ?
  - उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्य ण १ पण्डंसङ्ग्यार पिलओवमस्स असंखेज्जङ्गागेण ज्ञयमः उक्कोसेणं अद्वारस सागरोवम को अकी अंओ, अट्ठारस य वाससयाई अवाहा, अवाहूणिया कम्मिठई, कम्मणिसेगो।
    - २४. वायरणामए जहा अपसत्यविद्यायगङ्णानस्स
    - २५. एवं पञ्जतगणामए वि।
    - २६. अपञ्जतगणामए जहा सुहुमणामस्स।
    - २७. साहारण-सरीरणामए जहा सुहुमस्स।
    - प्त. २८. पत्तेय-सरीरणामस्त णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता?
    - उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स दो सत्तभागा पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ वीस य वाससयाइं अबाहा, अबाहूणिया कम्मिठई, कम्मिणिसेगो।
    - प. २९. थिरणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
    - गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स एगं सत्तभागं पिलओवमस्स असंखेञ्जइभागेणं ऊणगं उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस य वाससयाइं अबाहा,

- ថ្លៃ (៖ មេ។ (ម.ស.ក) ដូច្នេះ ដូច្នេះ មុខភាព ដែលមិន ក្រុម លើក្រុម (៖ ដែប
- 本 考虑 海巴斯尔斯克斯斯克克斯 电电路 经销售的 2000年2月20日 2000年2月2日 10月2日 10月2日 加拿加尔斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯 東京 日本的民族中国美洲人 2015年11月 本新文 2015年11月2日 第15 日 2015年11月2日   - प्रतिश्व कर की नियम आहे भी होते अभागे हैं।
  - २२ प्राप्त राष्ट्रका को पश्चन भारति को हा है किस्ता<sup>ति</sup>
  - ई हुई भरे पूछा ग्राह्म की लोग किस्से कार से की स्टेडिंग रहते
  - - क । प्रदर्भागक की स्थार अवदे आक्रास्त्री स्थापित
    - २५. इसे प्रकार प्रयोशनामक्षय को तथा है। विषय में कवना सरकार
    - २५. भाषाच नामकण को तियान भार गुमानामकम की निमति के समान है।
    - २ ३. माधारण शहेरा नाम क्रम की स्थित आहे पूर्ण शहेर नाम क्रम के समान है।
  - प्र. २८, भाग विकास शासान मान असे हा अवाग करने हाते. की अवागद हैं।
  - ज. गीतम १ ज्यन्य स्थित प्रत्योगम हि अम्पास विभाग कर सामग्रीयम हि गात भाग (२ ७) ही है. उत्कृष्ट स्थिति योग होडा होडी शामग्रीयम हो है। इसका अवाधा हाल दो हजार वप हा है। अवाधाकाल जितनी न्यून कम स्थिति में ही कम निषेक होता है।
  - प्र. २९. भेते ! स्थिर नाम कम को स्थित किताने हाठ की इसे गई है ?
  - उ. गीतम ! जधन्य स्थित पत्योपम के असंख्यातंत्रं भाग क्षम सागरोपम के सात भागों में से एक भाग (१/७) की है। उत्कृष्ट स्थिति दस कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अवाधाकाल एक हजार वर्ष का है।

किंगी मेरा हि में जीश्री मेरा मून निज्ञी राजा हो। है किंग

- कि लाक निक्ती तीश्री कि मेकमान उष्टिशिट! होंस .05 .R १ ई हेग हिक मक गाम हिताष्ट्रांभ्रस के मर्गाक्त तीश्री प्रचार ! मर्तांग .5 1 ई कि (थ/इ) गाम हि में गिंगम ताम के मर्गागम
- ।ई कि (थ/९) गाम कि में गिंगम ताम कि मण्रिगाम ।ई कि मण्रिगाम हिकाइके सि ति मिल उकुट ।ई कि वेट प्राच्ड कि लाकाशावास किस्ट्र किमी मेक हि में तिथ्यी मेक मूझ निज्ञा लिखा है। ।ई ।ति के मेक माम प्रथ्नी शिष्ट तिथ्यी कि मेकमान्यह .९६
- के मेक मान उभीस् आस् तिथति कि मेकमानम्हार २ ; समान है।
- ३३. सुमगनामकर्म की स्थिति आदि स्थिर नाम कर्म'क<u>्</u>
- के मेक मान राज्जीर जीस्ट तीश्र्य कि मेक मान गर्ने हु .४ ६ श्मिम के मेकमान राज्जी जीस्ट तीश्जी कि मेकमान राज्जु . ४ ६
- ।ई नामम र्क मेकमान राष्ट्रीस् जीए तीष्ट्री कि मेकमान राष्ट्र: इ. ३ इ
- समान है। क मेकमान प्रश्नी शास्त्र तिथित मेकमान छंगास् एड्ड
- समान है। ३८. अनादेय नामकर्यः की रियति आदि अरियर नामकर्म के
- ाई नामम् राज क्षात्र । स्वात्र । स्वात्र प्राप्त प्रमानिया ।
- हैं हैंग हिक कि उ. गीतम ! जयन्य रियति आठ मुहूर्त की हैं,
- ।ई कि मर्गागाम हिकाह्म सुर तीष्मी ञक्छ ।ई कि वेष्ठ गाण्ड कुण लासाधास्य क्रमह कर्मने मेक हि में तीष्मी मेक मूझ मित्तमी लासाधास्य ।ई तिष्ध
- कि राक मिर्का तिष्ट्री कि मकमानतिकि एटकः! निम् . ४ . १ १६ हेग हिक झारू तिष्ट्री कि मेकमानतीर्गणड्यिकारूएर इए! मर्तार . इ
- , ई नामम् क् ४९. इसी आकार निम्मानामानामन् आक्ष्य भिड़ . ६४ १४ निम्मान् म्
- कि रुप्त रिप्ती तिष्टि। कि मेकमार्ग्जिकी ! र्हार .ç४ .स ् ई कि मर्गारामा डिक्टिडिक: फिर्स कीस्री फ्यार्ट ! मर्जार .ट

।ई कि मर्गारागम हिकाइकि :চন্চ দি নীঙ্গী সকুচ

तिमिणिम्मकं , इंटीम्मक । प्राणिह्राकस

िट्टं पण्णता ? उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरीवमस्स दो सतभागा पिरुओवमस्स असंखेन्यद्भागेणं ऊण्णं, उक्कोसेणं दीसं सागरोवमकोडाकोर, दीस् य वाससयाद् अबाहा,

् । समाणमध्यहा हिरणामस्स।

। गिमिर्णामन्द्र, इंठीम्मक ग्राणिड्राव्नरः

- ३२. असुभणामए जहा अधिरणामस्स।
- ३३. समगणामए जहा थिरणामस्स ।
- ३४. दुभगणामए जहां अधिरणामस्स।
- .३५. सुसरणामए जहा थिरणामस्स।
- ३६. दूसरणामए जहा अधिरणामस्स।
- ३७. अप्रिज्यणामए जहा थिरणामस्स।
- ३८. अणाएज्यणामए जहा अधिरणामस्स।
- कार ३४. जसीकितिगणमए णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कार्ल हिंदू पणणाता ?
- ट. गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठ मुहुत्तं? उ. गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठ मुहुत्तं?
- उस्रीसेणं दस सागरीवमकोडाको, दस य वाससयाई अबाहा, अबाह्मिया कम्मिटई, कम्मिणसेगो।
- प. ४०. अजसीकित्तिणामस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णाता ?
- उ. गीयमा ! जहा अपसत्यविहायगङ्गामस्स
- ि भ्रमाणिणाम्मणि इंग्र. **६**४
- प. ४२. तिसंगरणामस्स णं भेते ! कम्मस्स केवड्यं कार्लं ठिई पण्णाता ?
- , गिरिडिकिडिकम्घिरागप्रिमिरं गेणिज्ञरः ! एमप्रीगः .र , सिर्धिकाडिकमघिरागप्रिमिरं घी एम्सिङ

णवरं-जत्थ एगो सत्तभागो तत्थ उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ दस य वाससयाइं अवाहा,

जत्थ दो सत्तभागा तत्थ उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ वीस य वाससयाइं अवाहा,

- ७. गोय-पयडीओ-
- प. (क) उच्चागोयस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?
- गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठ मुहुत्ता,<sup>9</sup>
   उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ,
   दस य वाससयाइं अबाहा,
   अबाहूणिया कम्मिठई, कम्मिणिसेगो।
- प. (ख) णीयागोयस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णता ?
- उ. गोयमा ! जहा अपसत्थविहायगङ्गामस्स।
- ८. अंतराइय-पयडीओ-
- प. अंतराइयस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता?
- उ: गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साइं अबाहा, अबाहूणिया कम्मिठिई, कम्मिणिसेगो।<sup>२</sup> -पण्ण. प. २३, उ. २, सु. १६९७-१७०४

## १४६. कम्मडुगस्स जहण्णिठईबंधग पर्ववणं-

- प. णाणावरणिञ्जस्स णं भंते ! कम्मस्स जहण्णिठईबंधए के ?
- . ज. गोयमा ! अण्णयरे सुहुमसंपराए उवसामए वा, खवए वा, एस णं गोयमा ! णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स जहण्णिठिईबंधए, तव्वइरित्ते अजहण्णे। एवं एएणं अभिलावेणं मोहाऽऽउयवज्जाणं सेसकम्माणं भाणियव्वं।
  - प. मोहणिज्जस्स ण भते ! कम्मस्स जहण्णिठिईबंधए के ?
  - गोयमा ! अण्णयरे बायरसंपराए उवसामए वा, खवए वा, एस णं गोयमा ! मोहणिज्जस्स कम्मस्स जहण्णिठईवंधए तव्वइरित्ते अजहण्णो।

विशेष—जहां (जयन्य स्थिति) सागरीयम के सात भागी में से एक भाग (१/७) की हो, बड़ी उत्कृष्ट स्थिति दस कोडाकोडी सागरीयम की ओर अवाचाकाल एक हजार वर्ष का कहना चाहिए।

जहां (जयन्य स्थिति) सामरोपम के सात भागी में से दो भाग (२/७) की हो, बड़ा उत्कृष्ट स्थिति बीस कोडाकोडी सामरोपम की और अवाधाकाल दो हजार वर्ष का कहना चाहिए।

- ७. गोत्र की प्रकृतियां-
- प्र. (क) भंते ! उच्चगोगकर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- उ. गोतम ! जवन्य स्थित आठ मुहूर्त की है. उत्कृष्ट स्थित दस कोडाको डी सागरोपम की है. इसका अवाधाकाल एक हजार धर्प का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निषेक होता है।
- प्र. (ख) भंते ! नीचगोत्रकर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है ?
- उ. गीतम ! अप्रशस्तविहायोगितनामकर्म की स्थिति के समान इसकी स्थिति आदि जाननी चाहिए।
- ८. अन्तराय की प्रकृतियां-
- प्र. भंते !अन्तरायकर्भ की स्थिति कितने काल की कही गई है?
- उ. गौतम ! जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है, उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागरोपम की है। इसका अवाधाकाल तीन हजार वर्ष का है। अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निषेक होता है।

# १४६. आठ कर्मों के जघन्य स्थिति यंधकों का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! ज्ञानावरणीयकर्म की जघन्य स्थिति का वन्धक (वांधने वाला) कौन है ?
- उ. गौतम ! कोई एक सूक्ष्मसम्पराय उपशामक (उपशम श्रेणी वाला) या क्षपक (क्षपक श्रेणी वाला) होता है। हे गौतम ! यह ज्ञानावरणीय कर्म का जघन्य स्थिति वन्धक है, उससे भिन्न अजघन्य स्थिति का वन्धक होता है। इसी प्रकार इस अभिलाप से मोहनीय और आयुकर्म को छोड़कर शेष कर्मों के (जघन्य स्थिति वंधकों के) विषय में कहना चाहिए।
- प्र. भंते ! मोहनीयकर्म की जघन्य स्थिति का बन्धक कौन है?
- गौतम ! कोई एक वादरसम्पराय उपशामक या क्षपक होता है।
   हे गौतम ! यह मोहनीयकर्म की जघन्य स्थिति का वन्धक है, उससे भिन्न अजघन्य स्थिति का वन्धक होता है।

उ. गीतम ! सबसे बड़े आयुवन्स के शिष्र भाग रूप एक आकर्ष ़ेई मिर्क काम्म्ब-तिाशी प्रनाग क मिकपुराध ! रिध . R

।ई 1515 र्गिर लिक्स (इमप्तर में निरक पेपू कि लीपप आक्कर) ाष्ट्रि स्ट्रोहर (म् स्ट्रिस्) नाहर स्ट्राहर स्ट्राहर र्जार ज्रहार में इहर प्रक्षिमर त्रीष्ट में एमम महींर र्ह

1ई 165 कथंब कि तीष्ट्री स्प्रमध्य हमी भिरु ई क्षंचें कायुं कम का बंधक है उससे भित्र

# -mम्म्र क क्यिं निभी <u>जकुर</u> के मिक ठाए. ७४९

- ,ई किथंब कि कनिफिग्धि कि ई क्रियंब कियी है, ,ई फिथांक किंगिर है। कि मेकप्रियानाह काठ तीष्ट्री कि काक उब्कुर ! र्ताप . र
- हेव बाधता है या देवी बांधती है ? ,ई कियां वांधता है या मनुष्य स्त्री बांधती है,
- इ।नावरणीयकमे बांधता है ? ालान नीष्मी अकुर कामी में तक माकार मुकी! निंद . ए **बिधिती है।**
- िक मक प्राणिश्वानाह काठ तिष्ठित उन्कुरः। मुत्रीए ,कछी भें मोलिल्ट परिणाम वाला या किवित् मध्यम परिणाम वाला मिथादृष्टि, कृष्णलेश्यादान, उत्कृष्ट <u>उ</u>पयोगवान्, साकारीपयोग युक्त, जागृत, श्रुत (शब्द श्रवण) में कांतम ! संदोपयेन्द्रिय, समस्त पयोप्तियों से पवांत, ह
- ें ई फिथांन कि मेक मिए जाए जाना है जान जीए हैं। कि लाक अकुर किनिधिन्दिमी कि प्रकार मुकी ! मिंह . ए
- मध्यम परिणाम वाला, क्रेडिकी क्रेडाफ नामम के कारी है नियंत्र में फिलीएए डेम् , प्रज्ञीर्टिगीहां । हड़ुम के कमीर्द्रमेक ाप्र कमीर्द्रमेक ! मर्जाए . ट
- **1ई 1519** कि मेक प्रिक्ति ! मिर्मि अकुर किनियन्त्रि । मिर्मि इ
- । प्रज्ञीक किलार प्राक्र भिट्ट मं प्रधानी रह सिंगम्न के मिरू ताप घार एक इंथि कि घुार 1ई मामम कं कार्गिण्म माथक कि किई ग्रिस् कई (क मिक प्राणि कानाइ निक्र कीछ्न) भि हिं क्रिम अहम अहम (हिं किमी) कर्ना आकर भिड़
- ९ ई कियांच किई क्रांग ई क्रियांच क्रीएर्न एक कि मेर पुरार कार तीश्री कि कार अकुर ! किंग . K
- नेघां होत हुई प्रहि है तिघांच कि प्रमुप 'है तिधांच प्रमुप ,ई क्रियंघ डिम डिस कमीफिप्टियंगी ,ई ाह्यां किन्यां किन्यां के प्रतित के प्रतित के प्रतित के प्रतित के प्रतित के प्रतित के प्रतित के प्रतित के प्रति
- ़ इं insip कि मेरुशृष्ट र्ह्छा होड्डी कि राक अकुर किनियञ्चेती कि जाका प्रकी ! किं .ए

ाइं **ति**घांघ डिम कि विदे गिर हैं

- प. अउियस्त णं भेते ! कम्मस्त जहणाठिड्बंधए के ?
- अधि, उ. गीयमा ! जे णं जीदे असंक्षेणद्धपविट्ठे सव्यणिरुद्धे से
- -dad: प. २३, उ. २, मु. १७४२-१७४४ तिष्यद्वीरिते अजहणी। एस णं गीयमा ! आउयकम्मस्स जहणाठिद्वंधए, इिन्छाणी इिनिष्य । इिष्य आउअबंधद्धाए, चरिम्कालसमयीस सव्यणहणिणयं मेसे सव्यमहतीए आउअब्धन्द्राए 彻

# १४७. कम्महगस्त उक्कोसिठ्हेबंधग प्रत्वणं

- मणुस्सी बंधइ, मणुस्सी बंधइ, तिरिक्स्नोणिओ बंधइ, तिरिक्स्नोणिग बंधइ, गेर्डओ बंधइ, की मिक रियाणीय । मिन गं में है जिलासमिक . प
- उ. गोयमा ! णेरइओ वि बंधइ **जाद** देनी वि बंधइ। देवी बंधइ, देवी बंधइ ?
- णाणाव र्णिज्यं कम्मं बंधद् े प. किरिसप् गं भेते ! गेरइप् उक्कोसकालोठइंबं
- णीणावर्गिज्जं कम्मं बंध्रद्र। णेड्ठीलाकासिक प्रहर्ग ! माभीर रंग प्रसिरीप्र उक्काससीकोल्ड्रजपरिणामे इंसिमज्झिमपरिणामे वा, भिरुक्रणक ठिड्डीकमी निध्वतिष्ट रागार ज्ञागम उ. गीयमा ! स्पणीपीयदिए सब्वाहि पज्जतीहि पज्जत
- णाणाव र्णिज्जं कम्मं बंधइ ? में किरिसप् णं भेते ! तिरिक्सजीणिए उक्कोसकालिंद्धं
- ार्च मिएम ,र्घ भूपम ,र्घ गिणविष्यकारीति रंग गाणावर्गिज्जं कम्मं बंधद्। गोपमा ! तिरिक्स जोणिए उक्कोसकालठिइंप ांण प्रमितिया कहा कहा कि स्वापितिया के एड्र प्रिसिर् वा पज्जयत् जाद <u> इीिंग्रिय्य इीक्सि प्रहिंग</u> उ. गीयमा ! कम्मभूमए दा, कम्मभूमग्गी दा सणी

#### शिंगमन्द्र इंग्ह्स शिंगिर्य्ह्यहार हेय ग्रिट्टर्गण उत्रह्म कि ई- इर्

- वंधह जाव देवी बंधह ? क्रियाकार हे में मेरे ! आउयं कम्मे कि गेर्ड्जो
- मणुस्सी वि वंधड्, मणुस्सी वि वंधड्, णी देवी वंधड्, णी पो तिरिवस्वजीणिणी वंधइ, उ. गोयमा ! जो जेरड्ओ वंधड्, तिरिक्सजीणिओ बंधड्,
- आउचं कम्मं वंधह् ? प. केरिसए णं भेते ! तिरिक्सन्तीणए उद्योसकालिठेड्स रेवी वंधद्र।

- उ. गोयमा ! कम्मभूमए वा कम्मभूमगपिलभागी वा सण्णी पंचेंदिए सव्वाहिं पञ्जत्तीिहं पञ्जत्तए सागारे जागरे सुत्तोवउत्ते मिच्छिद्दिट्ठी परमकण्हलेस्से उक्कोससंकिलिट्ठ परिणामे एरिसए णं गोयमा ! तिरिक्खजोणिए उक्कोसकालिठिईयं आउयं कम्मं बंधइ।
- प. केरिसए णं भंते ! मणूसे उक्कोसकालिठईयं आउयं कम्मं बंधइ ?
- उ. गोयमा ! कम्मभूमगे वा कम्मभूमगपिलभागी वा जाव सुतोवउत्ते सम्मिद्द्ठी वा, मिच्छिद्द्ठी वा, कण्हलेस्से वा, सुक्कलेसे वा, णाणी वा, अण्णाणी वा उक्कोससंकिलिट्ठपरिणामे वा तप्पाउग्गविसुज्झमाण-परिणामे वा एरिसए णं गोयमा ! मणूसे उक्कोसकालिठिईयं आउयं कम्मं बंधइ।
- प. केरिसिया णं भंते ! मणूसी उक्कोसकालठिईयं आउयं कम्मं बंधइ?
- उ. गोयमा ! कम्मभूमिगा वा, कम्मभूमगपिलभागी वा जाव सुत्तोवउत्ता सम्मिद्दिट्ठी सुक्कलेस्सा तप्पाउग्ग-विसुज्झमाणपिरणामा, एरिसिया णं गोयमा ! मणुस्सी उक्कोसकालिठिईयं आउयं कम्मं बंधइ।

अंतराइयं जहा णाणावरणिज्जं। -पण्ण. प. २३, उ. २, सु. १७४५-१७५३

# १४८. एगिंदिएसु अह कम्मपयडीणं ठिईबंध पर्ववणं-

- प. १. एगिंदिया णं भंते ! जीवा णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं बंधिति?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागे पिलओवमस्स असंखेञ्जइभागेणं ऊणगं,

उक्कोसेणं तं चेव पडिपुण्णं बंधति। २. एवं णिद्दापंचकस्स वि, दंसण चउक्कस्स वि।

- प. ३. एगिंदिया णं भंते ! जीवा सायावेयणिज्जस्स कम्मस्स किं वंधित ?
- गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स दिवङ्ढं सत्तभागं पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊण्गं,

उक्षोसेणं तं चेव पडिपुण्णं वंधंति। असायावेयणिज्जस्स जहा णाणावरणिज्जस्स।

- प. ४. एगिंदिया णं भंते ! जीवा सम्मत्तमोहणिज्जस्स कम्मस्स किं वंधित?
- उ. गोयमा ! णत्यि किंचि वंधंति।

- उ. गौतम ! कर्मभूमिक या कर्मभूमिज सदृश संज्ञीपंचेन्द्रिय, सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त, साकारोपयोगयुक्त, जागृत, श्रुत में उपयोगवंत, मिथ्यादृष्टि, परमकृष्णलेश्यायुक्त एवं उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणाम वाला, हे गौतम ! ऐसा तिर्यञ्चयोनिक उत्कृष्ट स्थिति वाले आयुकर्म को वांचता है।
- प्र. भंते ! किस प्रकार का मनुष्य उत्कृष्ट काल की स्थिति वाले आयुकर्म को वांचता है ?
- उ. गौतम ! कर्मभूमिक या कर्मभूमिज के सदृश यावत् श्रुत में उपयोगवंत, सम्यग्दृष्टि या मिय्यादृष्टि कृष्णलेश्यी या शुक्ललेश्यी, ज्ञानी या अज्ञानी उत्कृष्ट संक्लिप्ट परिणाम युक्त या तत्यायोग्य विशुद्धयमान परिणाम वाला हो, हे गौतम ! ऐसा मनुष्य उत्कृष्ट काल की स्थिति वाले आयु कर्म को वांधता है।
- प्र. भंते ! किस प्रकार की मनुष्य स्त्री उत्कृष्ट काल की स्थित वाले आयुकर्म को वांधती है ?
- उ. गौतम ! कर्मभूमिक या कर्मभूमिज सदृश यावत् श्रुत में उपयोग युक्त सम्यग्दृष्टि शुक्ललेश्या वाली तखायोग्य विशुद्धयमान परिणाम वाली हे गौतम ! ऐसी मनुष्य स्त्री उल्कृष्ट काल की स्थिति वाली आयु कर्म को वांधती है।

(उत्कृष्ट स्थिति वाले) अंतराय के वंधक के विषय में ज्ञानावरणीय कर्म के समान जानना चाहिए।

- 9४८. एकेन्द्रिय जीवों में आठ कर्मप्रकृतियों की स्थिति वंध का प्ररूपण—
  - प्र. १. भंते ! एकेन्द्रिय जीव ज्ञानावरणीयकर्म की कितनी काल की स्थिति वांधते हैं ?
  - गौतम ! वे जघन्य पत्योपम के असंख्यातवें भाग कम सागरोपम के सात भागों में से तीन भाग (३/७) की स्थिति बांधते हैं,

उत्कृष्ट वही पूर्ण की स्थिति वांधते हैं।

- २. इसी प्रकार निद्रापंचक और दर्शनचतुष्क की भी स्थिति जाननी चाहिए।
- प्र. ३. भंते ! एकेन्द्रिय जीव सातावेदनीयकर्म की कितने काल की स्थिति बांधते हैं ?
- उ. गौतम ! वे जघन्य पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सागरोपम के सात भागों में से डेढ़ भाग (१<sup>१</sup>/२/७) की स्थिति वांधते हैं।

उत्कृष्ट वही पूर्ण (१<sup>९</sup>/२/७) की स्थित बांधते हैं। असातावेदनीय की स्थिति ज्ञानावरणीय के समान जाननी चाहिए।

- प्र. ४. भंते ! एकेन्द्रिय जीव सम्यक्त्ववेदनीय (मोहनीय) कर्म की कितने काल की स्थिति बांधते हैं ?
- उ. गौतम ! वे वन्ध करते ही नहीं हैं।

- ें हैं नियों निष्मी कि लाक निक्नी कि मेक (प्रनिज्ञिम) प्रनिज्ञाध्यमी वृक्षि प्रज्ञीकृ ! हों . ए
- ।ई 5। इंग्लिस कि मर्गामा कप्र मक गाम हैताध्यों के असंख्या है ! महीं . इ
- ई ई नियांक तीएड़ी कि लाक नित्की कि मेक (धिनज्ञिम) धिन्ठिकाष्यमपीयम घिए ध्रुनिक्। हिं . ए । इं रियंह तीष्ट्री एए डिय्ट प्रकुर
- 1 हैं हिम हि किरक छंट है। महीं . ह
- ९ इं तिथं ह तीष्री कि लाक निर्मा कि काइमाइमाथक निर्म एम्नीक्र ! निर्म . र
- क्रीड़ी कि एम ग्रन हे में रिपम क्राप्त के मण्डिएप उ. गीतम ! वे जवन्य पत्योपम के असंख्यातवे भाग कम

। इं त्रिधां ह तीष्ट्री कि मिल नलक्यें क्रांप धिर्द नलक्यें राकर भिड़ 1ई िमंब नीसी कि एए (७/४) एए हिट ऋ*कुर* 

1ई नामम कं तीष्ट्री एन्ड कि धनिङ्गाताम तीष्ट्री एडं कि इंधि

कप्र में गिम हास के मगरागस मक गाम हैताव्यक्त कं मर्गाफ्रिंग फ्लाम मेकड्डियरमू जींग एड्नीक्र्

, हैं *कि* शंक की की (८/६) मार कि मि गिंगम काम के मगरिगम मक गाम कामा का के मण्यान : कान्या में कार्यकार ने जायन्तः क्याप्त । इं तिथंब तीर्थी कि एम (७/९) एपू डिंग्ड ऋ*कुर* 

इंदिस , प्रम , ही अन्य सम्पर्ध महिल्ल , प्रम , ही अर ।ई FIPH र्क इंघेष्टरपृ जीष्ट्री उन्ह कि तीर ग्रिंध प्राह ।ई प्रधांघ तीष्मी कि ागम (७/၄) गेणू क्रिट् ञक्छ

। हैं निधांघ हिम घरिए एड़्निक्र्य कि पिनीकुर नामकर्म, देवानुपूर्वीनामकर्म, तीर्थंकर- नामकर्म, इन नौ जीकवशारित्नामकर्म, आहारकशारीर्तनामकर्म, नरकानुपूर्वी-,मेकमान्तीए, देवायु, नरकगतिनामकर्म, देवगतिनामकर्म, । है **नाम**म के

, इं क्रियोक क्रीअंग कि तेत्रुमित्म अपन कि शाञ्चात की प्रमान अन्तर्भ भ

ागम भित्रे में पेह जाए के पार के जार के जार के जान करें

। इं राधांच तीएमी कि डीकि देपू काशीर

क इंक्स्प्रें भीको म्यानिक कि मेक्सान्तीम्ब्यें . इ 1ई तिष्मि डिंग् मि कि कृष्टिम ग्रक्र भिट्ट

[३ मिमि र्क प्रान्त्रिक्ताम तीष्ट्री उन्छ कि मेकमान्तीएप्रनुम

कि मेकमार-जीरूप्रद्रीवृंग गरिः मेकमार-जीरूप्रद्रीकृ

वन्य स्थिति नपुसकवद के समान जानना चाहिए।

प. प्रिविधा णं भेते ! जीवा मिरछत्तमोहणिज्यास कम्मस्स

- उ. गीयमा ! जहण्णेणं साग्रियमं पिरुओवमस्स र हींग्रें इंसी
- ़ निधिंह की <del>मिन</del>्नक प. प्रिविद्या पां भेते ! जीवा सम्मानिच्छनीहोणज्जस्स । ति विद्यापा व वेदा पहितृग्गां बंदाति। असंखेज्जइभागेणं क्रणगं,
- प. प्रिविधा गं भेते ! क्रमायबारसगस्य कि बंधति ? . **प** . गोध्ना ! णीक्ष किंदि बंधोति।
- उ. गीयमा ! जहण्णेणं साग्रीवमस्स चतारि सत्भागे
- । हों अब पड़ित्रणं वं हों हो । ्रांगक्त गिर्माद्रकण्डामस् असंविध्याद्रमागेणं कणा,

**। ही गणकरमेम्भिक हार ही गणकरमेश्रक है** 

इस्थिवेयस्स जहा सायावेयपिष्यस्स।

उक्कोसेणं ते येव पडिपुण्णं बंधीते। असंख्य्यद्भागेणं कर्णमं, <del>ग्र</del>मम्गिरुकीम मिनिभी हेडग सागरोवमस्स iufuuहार 4<del>1}}|11</del>4 मुभेषित्रमा पुरिसवेयस्स

असंखेज्जद्दभागेणं ऊणां, गिमिनिप्त Þ सागरीवमस्स प्रोगेदिया णपुसगवेयस्स 44444 गहणोगं

<u> प्रहासे में वेद पड़ितृण्णं बंधीते।</u>

अरइ-भय-सीग-दुर्गछाए जहा णपुंसगवेपस्स। हास-रतीए जहा पुरिसवेयस्स।

 , जिरिक्खनीणियाउभस्य जहण्णेणं अंतीमुह्न, । ज्ञिष्टिंह ए गिष्टिंग प्रीष्टिंग णेरइयाणुपुट्यिणाम, देवाणुपुट्यिणाम, तिस्मगरणाम आहारगसरीरणाम, वेगीव्ययस्रिरिणाम्, गेरइयाउस, देवाउस, गिरयगहणाम, देवगहणाम,

ह. तिरियगङ्गामए जहा णपुंसगवेयस्त। <u>तत्त्रकाडी</u> वाससहस्साह 441६ उक्षीरीयाँ

मणुयगङ्गामपु जहां सायावेदाणिज्जस्स।

गपुसगवियस्स, प्रादियजाह्णामप् पंचिद्रयजाह्णामप् य जहा बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिय जहण्णेणं जाइणामए सागरोवमस्स णव पणतीसतिभागे पलिओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं उक्कोसेणं तं चेव पडिपुण्णं बंधंति। एवं जत्थ जहण्णगं दो सत्तभागा वा, चतारि वा. सत्तभागा अट्ठावीसइभागा भवंति। तत्थ णं जहण्णेणं तं चेव पलिओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगा भाणियव्वा, उक्कोसेणं तं चेव पाडेपुण्णं बंधंति, जत्थ णं जहण्णेणं एगो वा, दिवड्ढी वा, सत्तभागो तत्थ जहण्णेणं तं चेव भाणियव्वं, उक्कोसेणं तं चेव पडिपुण्णं बंधंति। ७. जसोकित्ति-उच्चागोयाणं--जहण्णेणं सागरोवमस्स एगं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं. उक्कोसेणं तं चेव पडिपुण्णं बंधंति।

- प. ८. एगिंदिया णं भंते ! जीवा अंतराइयस्स कम्मस्स किं बंधित ?
- उ. गोयमा ! जहा णाणावरणिज्जस्स जहण्णेणं उक्षोसेणं तं चेव पडिपुण्णं बंधंति। -पण्ण. प. २,३, उ. २, सु. १७०५-१७१४

# १४९. बेइंदिएसु अड कम्मपयडीणं ठिईबंध परूवणं—

- प. १. बेइंदिया णं.भंते ! जीवा णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं बंधति ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमपणवीसाए तिण्णि सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेज्जइ भागेणं ऊणगं,

उक्कोसेणं तं चेव पडिपुण्णं बंधंति।

२. एवं णिद्दापंचगस्स वि।

एवं जहा एगिंदियाणं भणियं तहा बेइंदियाण वि भाणियव्वं।

णवरं-सागरोवमपणवीसाए सह भाणियव्वा पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं, सेसं तं चेव,

- ३. जत्य एगिंदिया ण वंधित तत्थ एए वि ण वंधित।
- प. ४. वेइंदिया णं भंते ! जीवा मिच्छत्तमोहणिज्जस्स कम्मस्स कि वंधित?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमपणवीसं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं,

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय जाति-नामकर्म जबन्य पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सागरोपम के पेतीन भागों में नव भाग (९/३५) की स्थिति बांचते हैं।

उत्कृष्ट वही पूर्ण (९/३५) भाग की स्थित यांधते हैं। जहां जघन्यत: २/७ भाग, ३/७, ४/७ भाग (५/२८, ६/२८ एवं ७/२८) भाग कहे गये हैं,

वहां के भाग जघन्य पत्योपम के असंख्यातवें भाग कम कहने चाहिए।

उत्कृष्ट वे माग परिपूर्ण समझने चाहिए। इसी प्रकार जहां जघन्य रूप से १/७ या १<sup>१</sup>/२/७ भाग कहे हैं, वहीं जघन्यतः वहीं भाग न्यून कहना चाहिए।

उत्कृष्टतः वही भाग परिपूर्ण समझना चाहिए। ७. एकेन्द्रिय जीव यश कीर्तिमान और उच्चगोत्रकर्म जघन्य पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सागरोपम के सात भागों में से एक भाग (१/७) की स्थिति वांयते हैं।

उत्कृष्ट वही पूर्ण (१/७) की स्थिति वांघते हैं।

- प्र. ८. भंते ! एकेन्द्रिय जीव अन्तरायकर्म की कितने काल की स्थिति वांधते हैं ?
- उ. गौतम ! अन्तराय कर्म की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरणीय कर्म के समान जाननी चाहिए।
- 9४९. द्वीन्द्रिय जीवों के आठ कर्मप्रकृतियों की स्थिति बंध का प्रकृपण—
  - प्र. १. भंते ! द्वीन्द्रिय जीव ज्ञानावरणीयकर्म की कितने काल की स्थिति बांधते हैं ?
  - उ. गौतम ! वे जघन्य पत्योपम के असंख्यातवें भाग कम पच्चीस सागरोपम के सात भागों में तीन भाग (३/७) की स्थिति बांधते हैं.

उत्कृष्ट वही पच्चीस सागरोपम के पूर्ण (३/७) की स्थिति बांधते हैं।

२. इसी प्रकार निद्रापंचक की स्थित के विषय में जानना चाहिए।

इसी प्रकार जैसे एकेन्द्रिय जीवों की बन्धिस्थित का कथन किया है, वैसे ही द्वीन्द्रिय जीवों की बंध स्थित का कथन करना चाहिए।

विशेष-जघन्य पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम पच्चीस सागरोपम सहित स्थिति कहनी चाहिए।

शेष कथन पूर्ववत् है।

- ३. जिन प्रकृतियों को एकेन्द्रिय नहीं बांधते, उनको ये भी नहीं बांधते हैं।
- प्र. ४. भंते ! द्वीन्द्रिय जीव मिथ्यात्ववेदनीय (मोहनीय) कर्म की कितने काल की स्थिति बांधते हैं ?
- उ. गौतम ! वे जघन्य पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम पच्चीस सागरोपम की स्थिति वांधते हैं.

कर्म अध्ययन

। एडीए िडक पि तीफी थंड कि पृष्णिन गकर हिड़ सिट्टिंग) कि सेकागरान्स्य-कि धितीकुर छाई .ऽ-३ निमार तिक्षी नामस के धिन्नीक्ए (ताणीए से मणरापास 1 प्रदेशाः

कि धंह मिश्री कि छितिकूर मेक ठाए में किए एस्रीह .076 -ाणम्लर

लाक र्नफ्रि कि मेकप्रीएग्रानाह विष्ट प्रज्ञीह ! हांम . ९ . प्र ? ई रियोक तीष्ट्री कि

असम्बन्धाः है। मार्गाः क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मां क्ष्मा

कि गम (e/f) के मगरागप सावा पूर्व हैं। हें होंग़ तीयी

मगरिगमस साइप ई ,ईंगमध् नितमे क्सियी राकार सड़ . इ- ५ । युडीहः नेडक थास क

ें ईं तियंह तीख़ी कि लाक र्नांग्ली कि मारम मक गाम डिनाष्य्रोस्थ के मम्फिग प्रयाग है! मार्गि . इ

मक (छिनिहाम) छिन्छन् स्थाल-वेदनीय (मिहनीय) छम्

(ई हिंद्रों कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि मिर्फी कि

। हैं मियों की स्थित की स्थित हैं। एक स्वाधित की सम्ब्रीह्यार एक सम्ब्री-ह्यार उल्लेस निष्य के स्वाधित की स्थित स्थान हैं।

1) ही। इ.स. में कार्यात क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत

क छोड़ तीस्त्री कि फितीकुर मेक ठारु में किंगि घरूनिरीतृष्ट . ९२९ --ाणमन्त्रर

175116

हि मक गाम इंताष्ट्रांस्ट के मगक्ति ममा है। मार्गि .ट तिष्ट्री कि (थ/६) गाम नित्र हैं में गिंगम तास के ममरिगास होंडी

तीछी कि गाम (७/६) र्व मर्गरागाम कि रेणू कि उन्क्रह ।ई रियंह

र्क मर्गरानाम क्षि र्कन्छ र्व है गम्य निम्यी र्कमारी राक्य छड़ । व्हीडि न्डिक छाम : क्रम्प्राच्च कि मेकधुकिनीकृष्ट्येती व्यक्षि प्रस्त्रीरीतृष्ट

। इं **ति**घांट ताम्मा क त्रियुक्त है।

उस्मेरीणं तं येव पष्टिपुण्णं बंधीत। ५. तिरिक्खनोणियाउयस्स जहण्णेणं अंतीमुह्तं,

उस्मेसेणं पुब्तकोडिं चउहिं वासीहें अहियं बंधोते। एवं मणुयस्साउअस्स वि। ६-८. सेसं जहा प्राहियाणं जाव अंतराङ्गस्स। -०४०१-१९७१ २.३,उ.२,सु.१९९९-१७१०

-i<del>ण्डियएस</del> अहर्ममम्बन्धाः हेर्यस्य निर्मा

म्, १. हें हें या प्रे में ते में तोवा णाणावर्गाम् कम्मस्स हो हो हो

उ. गोयमा ! जहणीणं साग्तिवसपणासाए तिणिण सत्तभागा पिलेओवमस्स असंखेज्जाड् भागेणं ऊणागं,

। हीं इं एण्ट्रीम हह हे एसिस्डर

२-३..एवं जस्स जह भागा ते तस्स सागरीबमपणासाए सह भाणिबब्दा।

की सम्मक्त सम्बन्धित । के ने में में मिल्लामा । के ने में मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के ने मिल्लामा । के न

असंखेज्जहभागेणं ऊणां, उक्षोसेणं तं चेद्य पडिपुण्णं बंधंति। ५. तिरिक्षजोणियाउयस्स जहण्णेणं अंतीमुहुत्,

उक्कीरणं पुत्तकीडं मीलसीहं राइंदिएं निभागण य अहियं बंधीते। एवं मणुस्सावयस्स वि। ६-८. मेसं जहां बेह्दियाणं जाच अंतराह्यस्स। ६-८. ए. सु. ज्यु. ए. १९, उ. १. पु. ९९९-९७९४

१५१. चर्चारीदेएसु अइकम्मप्तडीण ठिर्देबंश पत्रवण-

. १. वर्गरेरिया णं भेते ! जीवा णाणावराणज्ञस्स कमस्स किं बंधीते ?

उ. गोयमा ! जहण्येणं सागरोवमसयस्स तिण्णि सत्तमागे गोपन्या असंखेज्यह मागेणं ऊणां,

1 तियं हें एक्टीन इन ए एसिस

(३-३) एवं जस्स जड्ड भागा ते तस्स सागरोदामसतेण सह भाणियव्या। (४) तिरिक्खजीणयावअस्स कम्मस्स जहणोणं अंतोमुह्तः, उक्कोसेणं पुट्यकोडिं दोहिं मासेहिं अहियं। एवं मणुस्साउअस्स वि। मिच्छत्तमोहणिज्जस्स जहण्णेणं सागरोवमसतं-पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं तं चेव पिडपुण्णं बंधति। सेसं जहा बेइंदियाणं जाव अंतराइयस्स। -पण्ण. प.२३, उ. २, सु. १७२५-१७२७

## १५२. असण्णीसु पंचेंदिएसु अह कम्मपयडीणं ठिईवंध परूवणं-

- प. १-३. असण्णी णं भंते ! जीवा पंचेंदिया णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं बंधित ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स तिण्णि सत्तभागे पलिओवमस्स असंखेज्जइ भागेणं ऊणगं,

उक्कोसेणं तं चेव पडिपुण्णं बंधंति।

## एवं सो चेव गमो जहा बेइंदियाणं।

णवरं-सागरोवमसहस्सेण समं भाणियव्वा जस्स जड् भाग त्ति।

४. मिच्छत्तवेयणिज्जस्स जहण्णेणं सागरोवमसहस्सं पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं तं चेव पिडपुण्णं बंधंति।

५. णेरइयाउअस्त जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमब्भइयाइं,

उक्कोसेणं पिलओवमस्स असंखेज्जइभागं पुव्यकोडितिभागमब्भइयं बंधित।

एवं तिरिक्खजोणियाउअस्स वि।

णवरं-जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं। एवं मणुस्साउअस्स वि। देवाउअस्स जहा णेरइयाउअस्स।

- प. असण्णी णं भंते ! जीवा पंचेंदिया णिरयगङ्णामए कम्मस्स किं बंधंति ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स दो सत्तभागे पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं,

उक्कोसेणं तं चेव पडिपुण्णं वंधंति।

#### एवं तिरियगईए वि।

- प. ६. असर्ण्णा णं भंते ! जीवा पंचेंदिया मणुयगइ णाम एकम्मस्स किं वंधित ?
- गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स दिवङ्ढं सत्तभागं पिलओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं,

उत्कृष्टतः दो मास अधिक पूर्व कोटी की स्थित वांवते है। इसी प्रकार मनुष्यायु की भी स्थित जाननी चाहिए। मिथ्यात्ववेदनीय जधन्य पत्योपम के असंख्यातवें भाग कम सी सागरोपम की स्थिति वांधते हैं, उत्कृष्ट वही पूर्ण सी सागरोपम की स्थिति वांधते हैं। अन्तरायकर्म तक शेष प्रकृतियों की (सी सागरोपम से गुणित) द्वीन्द्रियों के समान स्थिति जाननी चाहिए।

- 9५२. असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों में आठ कर्म प्रकृतियों की स्थिति वंध का प्रकृपण—
  - प्र. १-३. भंते ! असंज्ञी-पंचेन्द्रिय जीव ज्ञानावरणीय कर्म की कितने काल की स्थिति वांचते हैं ?
  - गीतम ! वे जवन्य पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सहम्र सागरोपम के सात भागों में से तीन भाग (३/७) की स्थिति वांचते हैं.

उत्कृष्ट वही पूर्ण सहस्र सागरोपम के (३/७) की स्थिति वांधते हैं।

इस प्रकार द्वीन्द्रियों की स्थिति के जो आलापक कहे <sup>हैं वही</sup> यहाँ जानने चाहिए।

विशेष-जिस की स्थिति के जितने भाग हों, उनको सहस्र सागरोपम से गुणित कहना चाहिए।

४. मिथ्यात्ववेदनीयकर्म जघन्य पत्चोपम के असंख्यातवें भाग कम सहस्र सागरोपम की स्थिति वांधते हैं,

उत्कृष्ट वही पूर्ण सहस्र सागरोपम की स्थिति वांघते हैं।

५. नरकायुष्यकर्म जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक दस हजार वर्ष की स्थिति वांधते हैं,

उत्कृष्ट पूर्वकोटि के त्रिभाग अधिक पत्योपम के असंख्यातवें भाग की स्थित वांधते हैं।

इसी प्रकार तिर्यञ्चयोनिकायु की उत्कृष्ट स्थिति भी जाननी चाहिए।

विशेष—जघन्य अन्तर्मुहूर्त की स्थिति वांधते हैं। इसी प्रकार मनुष्यायु की स्थिति के विषय में जानना चाहिए। देवायु की स्थिति नरकायु के समान जाननी चाहिए।

- प्र. भंते ! असंज्ञीपंचेन्द्रिय जीव नरकगतिनामकर्म की स्थिति कितने काल की बांधते हैं ?
- ज. गौतम ! वे जघन्य पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सहस्र-सागरोपम के सात भागों में से दो भाग (२/७) की स्थित वांधते हैं।

उत्कृष्ट वहीं पूर्ण सहस्र सागरोपम की (२/७) की स्थिति वांधते हैं।

इसी प्रकार तिर्यञ्चगतिनामकर्म की स्थिति जाननी चा<sup>हिए।</sup>

- प्र. ६. भंते ! असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव मनुष्यगति नाम कर्म की कितने काल की स्थिति वांधते हैं ?
- उ. गौतम ! जघन्य पल्योपम के असंख्यातवें भाग कम सहस्र-सागरोपम के सात भागों में से डेढ भाग (१<sup>१</sup>/२ <sup>(७)</sup> की स्थिति वांधते हैं.

कि ागाम (थ/ २/९९) के मगरिगाप्त सुझ रेणू डिड ब्युक्ट 1ई नियंब तिष्मी नित्रकी कि मेक मानतीग्वर्ड विष्ण प्रस्निक्ं हिंग्सः ! रिंग्नः . रू

- हैं हैं मिंग्रे कि लाक मक गाम हैं ताख्यें स्टें स्प्रिक्य ज्यात हैं मिंग्रे कि (७/६) गाम क्रि में गिंग्य कि कि (७/६) गाम क्रे में गिंग्य कि कि (७/६) गाम कि कि मांग्रे में गिंग्य के मिंग्रे में गिंग्य के मिंग्रे में शिक्य के मिंग्रे में शिक्य के मिंग्रे में गिंग्य के मिंग्रे में गिंग्य के मिंग्रे में गिंग्य के मिंग्य के मिंग
- लिया वायत ६, तिथारी कि एम्म (७/९) कं म्परिगम सइस पेणू विघट उच्छुट ।ई तिशं
- फ़ि. मेरी ! असंजी पंचीन्द्रय जीव वैकियशरीरनामकम को हिन्तु काल की रिथति बांधते हैं ? .
- सउप मक एए र्डास्थित के मम्फिए स्वाप ! मार्गि .ड हिस्सि कि (थ/९) एए डि में प्रिंगिए हाम के मम्रिएए

जिएमी कि गाम (थ\६) र्ल मर्गारागप्त छउम थेए डिंग्ड उन्कुर । ई रियंक्र

जायमिक्स , फिनिजीमक्स्म (घिर प्रज्ञिविगिक्षिस) मेकमान्रङ्कोति असि मेकमान्-अरिस्कराज्ञार, फिनिजीम । जै हरका जिन स्व

1ई नामफ र्क किंकि प्रस्ति डिसिड तिथि कि फिरिएसमेक शृं भारत के मर्गारामास स्रवस ६ ,ई पाय किरो किस्पी-शृंश । गृजीयः विवर्

- कि छो निर्भि कि फित्रीकुर मेक ठारु में फिल्लीमें हिंसे .६२९ -एफल्रा
- निक्ती कि मेकमणिरजानाह जिंद प्रज्ञिपंत्रिक्ते ! र्हमः . ६ . . ए १ ईं रियंग्न तिष्ट्री कि रुक्त
- , इं रियांच तिथ्यी कि तेत्रुमुत्नक अन्यम् है। मिलीं , ह

। इंगारि

- 1 हैं तिथं विवाद तीय कि मण रोगम कि तिथं विवाद की टब्कुट इसका अवाधाकाल तीन हमारे वाक्ष के में कि में में कि में कि में में मिली कार्याधाकार कर्मने में कि में मिली में कि मुम्न मिली कार्याधाकार
- रुक्त रिक्ती कि रेक्स्क्रियांत्ररी डिंग प्रस्विगिति ! रिंग .स १ ई रियंह तीयी कि
- त्रोध्री कि मर्गागाप्त डिकाडिक: क्रम्थ अवस्य है ! मर्गाए . र

1ई तिथंक तीष्मी कि मगरेगाम डिकाडकि मति उन्कुर ,ई कि पेठ प्राच्ड नित ठाकायांचर किन्डू कर्मने मेक हि में तोष्मी मेक मूप्ट निगणे ठाकायांचर ।ई त्तिह

13 नामम कं मेकप्राणि जानावा तीम्मी के क्युन्निपेश्ट . ९ ११ फिर के कम्न कप्ती भागा गोर कम्म्किपिये हे . १३ मिन्छ है हिक तीम्मी कप्तीर्थ कि कि मेकप्रिश्चिताम १५३वा निक्क

- म. असण्णी णं भंते !जीवा पंदेदिया देवगङ्णामए कम्मस्सकिं बंधित ?
- उ. गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स एगं सत्तमागं पिरुओवमस्स असंखेन्यह्मागेणं कणां,

। तियि वंपण्डीप वर ते गिरिक्षर

- प्. असण्णी णं भेते ! जीवा पंचेंदिया वेजन्यसरी रणामए कम्मस्स कि बंधीत ?
- उ. गीयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स दो सतमागे प्रिओवमस्स असंखेज्यद्दमागेणं ऊणारं,

1 तिथि वंधिक रिष्ट्रीय विद्युवन विद्युवन

सम्मत् - सम्माभिख्य - अहिरिगस्रिरिणामप् तिस्थारणामप्य ण पिछे बंधीति।

अवसिट्ठं जहा बेड्डियाणं। णवरं-जस्स जित्या भागा तस्स ते सागरीवमसहस्सेणं सह भाणियव्दा। (७-८) सब्देसि आणुप्बीए जाव अंतराइयस्स। -पण्णः ५.२३, उ.२, सु. ९०६८-९७३३

१५३. सम्मी-पंचेंदिएसु अट्ठ-कम्मपयडीणं-ठिर्दंश-पल्वणं-

- म. ९. म् सण्णी गं भंते ! जीवा पंदीहिया णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स
- . गोरामा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्, उक्षोसेणं सिसं सागरानस्त्रोह्म तिण्णं य वाससहस्ताइं अबाहा, अबाह्मणियाः कम्मीट्रह्
- . सणी णं भंते ! पंचीहया णिद्दापंचगस्स कम्मस्स किं. इंग्लीय
- , मिथा ! जहण्णेणं अंतीसागरोवमकोडाको,

उक्रीसेणं तीसं सागरीवमकोडाकोडोओ, निणिण य वाससहस्साइं अबाहा, अबाह्रणिया कम्मठिई, कम्मणिसेगो।

३. दंसणचउकस्स जहा णाणान् रिज्जिस्। इ. साचावेयणिज्जस्स जहा ओहियां ठिर्दं भणियां तहेव भाणियव्वा, द्रीरयांचिहेयवंधयं पहुच्च संपराद्वय वंधयं च।

## असायावेयणिज्जस्स जहा णिद्दापंचगस्स।

## सम्मत्तवेयणिज्जस्स सम्मामिच्छत्त वेयणिज्जस्स य जा ओहिया ठिई भणिया तं बंधंति।

मिच्छत्तवेयणिज्जस्स जहण्णेणं अंतोसागरोवम-कोडाकोडीओ, उक्कोसेणं सत्तिरं सागरोवमकोडाकोडीओ, सत्त य वाससहस्साइं अवाहा, अबाहूणिया कम्मिठिई, कम्मणिसेगो।

कसायबारसगस्स जहण्णेणं अंतो सागरोवम कोडाकोडीओ उक्कोसेणं चत्तालीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, चत्तालीसं य वाससयाइं अबाहा, अबाहणिया कम्मट्टिठई, कम्मणिसेगो।

कोह-माण-माया लोभसंजलणाए य दो मासा, मासो, अद्धमासो, अंतोमुहुत्तो एयं जहण्णगं, उक्कोसेणं पुण जहा कसायबारसगस्स। चउण्ह वि आउयाणं जा ओहिया ठिई भणिया तं चंधंति।

आहारगसरीरस्स तित्थगरणामए य जहण्णेणं अंतोसागरोवम कोडाकोडीओ, उक्कोसेण वि अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ बंधंति। पुरिसवेयस्स जहण्णेणं अट्ठ संवच्छराइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस य वाससयाइं अबाहा, अबाहूणिया कम्मठिई, कम्मणिसेगो।

#### जसोकित्तिणामणए -७- उच्चागोयस्स य एवं चेव।

णवरं-जहण्णेणं अट्ठ मुहुत्ता।

८. अंतराइयस्स जहा णाणावरिणज्जस्स।
सेसेसु सव्येसु ठाणेसु, संघयणेसु, संठाणेसु, वण्णेसु,
गंधेसु य जहण्णेणं अंतोसागरोवम कोडाकोडीओ,
उक्कोसेणं जा जस्स ओहिया ठिई भिणया तं वंधंति।
णवरं-इमं णाणतं अवाहा, अवाहणिया ण वृच्चइ।

एवं आणुपुर्व्वीए सव्वेसिं जाव अंतराइयस्स ताव भाणियव्वं। -पण्ण. प. २३, उ. २, सु. १७३४-१७४१ असाताबेदनीय की स्थिति निद्रापंचक के समान करनी चाहिए।

सम्यक्त्ववेदनीय (मोहनीय) और सन्यग्मिय्यात्वेदनीय (मोहनीय) की ओधिक स्थिति के समान उतनी ही स्थिति वांचते हैं।

मिथ्यात्ववेदनीय जबन्य अन्तःको अकोञी सागरोपम की स्थिति बांधते हैं.

उत्कृष्ट सत्तर कोडाकोडी सागरोपम की स्थित बांबते हैं, उसका अवाधाकाल सात हजार वर्ष का है,

अवाधाकाल जितनी त्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निपंक होता है।

कपायद्वादशक जवन्य अन्तःकोडाकोडि सागरोपम की स्थिति बांधते हैं,

उत्कृष्ट चाठीस कोडाकोडी सागरोपम की स्थिति बांधते हैं। इनका अवाधाकाल चाठीस हजार वर्ष का है.

अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निषेक होता है।

संज्वलन क्रोध-मान-माया-लोभ जघन्यतः क्रमशः दो मास, एक मास, अर्द्धमास और अन्तर्मुहूर्त की स्थिति वांधते हैं, उत्कृष्ट कपायद्वादशक की स्थिति के समान वांधते हैं। चार प्रकार की आयु कर्म की जो सामान्य स्थिति कही है, वही वांधते हैं।

आहारकशरीर और तीर्थङ्कर नामकर्म जघन्य अन्तः कोडाकोडी की स्थिति वांधते हैं।

उत्कृष्ट भी उतने ही काल की स्थित वांधते हैं, पुरुष वेदकर्म जघन्य आठ वर्ष की स्थित वांधते हैं, उत्कृष्ट दस कोडाकोडी सागरोपम की स्थित वांधते हैं। उसका अवाधाकाल एक हजार वर्ष का है,

अवाधाकाल जितनी न्यून कर्म स्थिति में ही कर्म निषेक होता है।

यश कीर्ति नामकर्म और उच्चगोत्र कर्म की स्थिति भी इसी प्रकार जाननी चाहिए।

विशेष—जघन्य आठ मुहूर्त की स्थित वांधते हैं।

८. अन्तरायकर्म की स्थित ज्ञानावरणीयकर्म के समान है।
शेष सभी स्थान संहनन, संस्थान, वर्ण, गन्ध-नामकर्म
जघन्य अन्तःकोडाकोडि सागरोपम की स्थित वांधते हैं,
उत्कृष्ट सामान्य से जो स्थिति कही है वही वांधते हैं,
विशेष—यह भिन्नता है—इनका "अवाधाकाल" और
अवाधाकाल—से हीन कर्म स्थिति कर्म निषेक नहीं कहना
चाहिए।

इसी प्रकार अनुक्रम से अन्तरायकर्म पर्यन्त सभी प्रकृतियों की स्थिति कहनी चाहिए।

#### -एएन्स् कि नेइने मेक में स्नामाम .४५९

। ई तक प्राकप्त कप्र (घमनुभव) **।** न्डि

ज्ञाद्रपर ग्रिश है जिहर (है क्रायनमस्तर हैं) अवीमीमीर , हि क्याष्ट्रिस , हि क्ये , हि क्ये , हि क्ये , हि कि में एनमहिरू बीप मेर के विष्य सर वाहर के निकलनी से विष्य -IVPAK कि जीए किपन सुरुपल सुरुप का अल्पान माने का अल्पान

अशुभ स्वर, अमनोज्ञ स्वर एवं अमनाम स्वर तथा अनादेय , राम प्रशिर, राम क्लाक्स, राम अनीर, राम निर्दे, राम निर्दे , मानमह, , व्योप, अशुभ, अभिक, जनाव, अनीम, वह जीव कुल्प, कुवर्ण, दुर्गन्ध वाला, कुरस वाला, कुसश -- 1万 75 下

**। ई 1**र्गाइ उपशान्त हो यो वह जीव मुख्य वावत् आदेव वचन वाला उपश प्रहे उस जीव के में अशुभल्प में न बेंधे हुए हो पावत् वचन वाला उत्पन्न होता है।

## - ज्ञाम्हरः कार्मक रास्टः , त्रेश्र

-ाग्रह कं विकि! िम . १ . ए

, किटीएट, वद्ध स्पर्श, सृष्ट संचित, चित, प्रमु , छव

ें हैं 1धा । इक (रुस) नामन्धि कि राकर निकी क्रक लार कि माणरीपलान्ड्रपृ गया ज्ञानावरणीय कमे, गति स्थिति भव, पुद्गल तथा फिकी तर्रीटिंग राख्न सिंग पा लाप-गाएर हिए। राख्न के रिभट्ट कत, निष्पादित, परिणामित, स्वयं के द्वारा उदय प्राप्त, होने किए , नार- जिया कर तथा उदय-प्राप्त, कीप हारा

## -।ग्राइ कं गिरि! मर्गि . इ

, एपशीव्रण,

, एसावरण,

प्राणावर्णा,

३. नेत्रावरण, ४. नेत्रविद्वानावर्ण, २. श्रीत्रविज्ञानावरण, १. श्रीत्रादर्ग, नाय ,ई गिग किक (लम) व्यापन्धि कि गक्त गिक्स प्रय वद्ध यावत् पुर्गल-पार्गणाम का प्राप्त द्वानावरणीयकमे क

ह. प्राणविद्यानावरण,

१०. सशीवज्ञानावरण। ८. रसिव्जानावरण,

,ई 157 के ने उन पर्माणीय के लिए के कि निस्त पा कि माणिभि-लाउ्ध कि लिएड्स पर कि लाउ्ध कि

**15 1ति । ला**न नाह भी नहीं जानता ओर ज्ञानावरणायकमें के उदय से विख्रिज जानता, जानने का इच्छुक होकर भी नहीं जानता, जानकर हिम कि रुपि मिमर है एडर (के ब्रीस एउनाहरि) छन

अनुभाव (फल) कहा गया है। कि प्रकार ५५ हम कि मेरुभिणभानाद कीक स्पार कि माणिरीए-रुए कुछाय छछ। छ।इ के छिटि ! मिर्तीए ई । इं मेकप्राणि प्रवासाद हा । मिनीर भारता । यह

न्य अनुहेता कम्म वेया। *पह*न्यां

-हार्ण: अ. १, सु. १,

एगा सेयणा।

, क्रां भवात् भवात् पर्ठिवाइं अमिनिवर्ठाइं अमिसमञ्जापाइं विदेणााइं, वण्णवन्द्राणि य से कम्माइं बद्धाइं पुर्ठाइं निहताइं कडाइं १५५: कम्माणुभावेण जीवस्पदुलव-पुरुवसाई पलवण-

मादि भवद् अमणुण्णस्तरे अमणामस्तरे अणादेज्जवयणे पच्चायाए रीम्प्रस्थर रामाया रामाया रामाया रामाया रामाया इस्राणी माणमार किणुपमर ममुस ग्रमीस हेरोस हंड्राणीस मितम्ह मिरह थिंग्म्ह विपन्नह इनम सिर्म

-विया. स. १, उ. ७, मु. २२ निया भवड् सुरूवे जाव अदिज्जवयण पच्चायाए याऽवि विकालिज्झाणि य से कम्माइं यो बद्धाइं जाव उवस्पाइं भवइं।

## १५६. अट्रकम्माणं अणुभावो

# बन्दस्सं तेंद्र०स्सं न. भे नाणादर्गिण्जस्स णं भेते ! कम्मस्स-

नेकान्ति ह मागल पय, पागलपरिणामं पय कड्दिह अणुभाव , मिंग हम , मार्ग हैठी , मिंग नीति , भुगणामिक्य नीहर सयं वा उदिणास्स, परेण वा उदीरियस्स, तदुभएण वा कडस्स, जीवेणं णिब्बत्तियस्स, जीवेणं परिणामियस्स, विद्यागपत्तस, फलपत्तस, उद्यपत्तस, जावण संचितसा, धनितसा, अनिगमतसा, बन्द-मास-पुट्ठस्स

उ. गीयमा ! नाणावर्गिण्जस्स णं कमस्स-

रे. सीविविक्याणाविक्**रा** १. सीयावरणे, नाइफ ंत्र, जिल्लाचे , यहां – मीवेगं बद्धस जाव पोगलपिराामं पप दसिवेहे

ह. घाणांविणानानरणे, ५. घाणावरण, ४. णेतीवेणाणावरणे, ३. नेतावरण,

। पिरिनिष्णाणान्। १०, ,णिकामुर . ७ : , रिमिनिप्पाणानिर्मेते . ऽ

, वि मारिपिशामि वा, पिगाले वा, पोगलिपरिणामं वा, ८. फासावरण,

भवंदं, णाणाव्राणिज्यस्त कम्मस्त उदएण। ण जाणह्, जाणिता दि ण जाणह्, उख्छणणणाणी यादि तीसे वा उदएणं जाणियव्दं ण जाणद्, जाणिउकामे दि दीससा वा, पोगलाणं परिणाम,

don141 विभाग कार प्राथित स्थाप स्वाधित अपूर्व स्वाधित अपूर्व एस णं गोयमा ! नाणावरीणञ्जास कम्मस्स जोवण एस जो गीयमा निपादिर्गिष्य कम्मी

9. सम.सम.१ सु.इ

- प. २. दरिसणावरणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प कइविहे अणुभावे पण्णत्ते?
- उ. गोयमा ! दरिसणावरणिज्जस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प णविवहे अणुभावे पण्णत्ते, तं जहा—
  - १. णिद्दा,
- २. णिद्दाणिद्दा,
- ३. पयला,
- ४. पयलापयला,
- ५. थीणगिद्धी,
- ६. चक्खुदंसणावरणे,
- ७. अचक्लूदंसणावरणे, ८. ओहिदंसणावरणे,
- ९. केवलदंसणावरणे।

जं वेदेइ पोग्गलं वा, पोग्गले वा, पोग्गलपरिणामं वा, वीससा वा. पोग्गलाणं परिणामं.

तेसिं वा उदएणं पासियव्वं ण पासइ, पासिउकामे वि ण पासइ, पासित्ता वि ण पासइ,

उच्छन्नदंसणी यावि भवइ दिरसणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं।

एस णं गोयमा !दरिसणावरणिज्जे कम्मे।

एस णं गोयमा ! दिरसणावरणिज्जस्स कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पोग्गलपिरणामं पप्प णविवहे अणुभावे पण्णत्ते।

- प. (क) सायावेयणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प कइविहे अणुभावे पण्णत्ते?
- उ. गोयमा ! सायावेयणिज्जस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प अट्ठविहे अणुभावे पण्णत्ते, तं जहा—
  - १. मणुण्णा सद्दा,
- २. मणुण्णा रूवा,
- ३. मणुण्णा गंधा,
- ४. मणुण्णा रसा,
- ५. मणुण्णा फासा,
- ६. मणोसुहया,
- ७. वइसुहया, १
- ८. कायसुहया।

जं वेएइ पोग्गलं वा, पोग्गले वा, पोग्गलपरिणामं वा, वीससा वा. पोग्गलाणं परिणामं.

तेसिं वा उदएणं सायावेयणिज्जं कम्मं वेएइ।

एस णं गोयमा ! सायावेयणिज्जे कम्मे।

एस णं गोयमा ! सायावेयणिज्जस्स कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प अट्ठविहे अणुभावे पण्णत्ते।

- प. (ख) असायावेयणिज्जस्स णं भंते ! कम्पस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प कइविहे अणुभावे पण्णते ?
- उ. गोयमा ! असायावेयणिज्जस्त णं कम्मस्त जीवेणं बद्धस्त जाव पोग्गल परिणामं पप्प अट्ठंविहे अणुभावे पण्णते, तं जहा—

- प्र. २. भंते ! जीव के द्वारा वद्ध यावत् पुद्गल-परिणाम को प्राप्त करके दर्शनावरणीय कर्म का कितने प्रकार का अनुभाव (फल) कहा गया है?
- उ. गौतम !जीव के द्वारा वद्ध यावत् पुद्गल-परिणाम को प्राप्त करके दर्शनावरणीय कर्म का नौ प्रकार का अनुभाव (फल) कहा गया है, यथा—
  - १. निद्रा,
- २. निद्रा-निद्रा,
- ३. प्रचला,
- ४. प्रचलाप्रचला,
- ५. स्त्यानगृद्धि (एवं)
- ६. चक्षुदर्शनावरण,
- ७. अचक्षुदर्शनावरण,
- ८. अवधिदर्शनावरण,
- ९. केवलदर्शनावरण।

जो पुद्गल का या पुद्गलों का पुद्गल परिणाम का या स्वाभाविक पुद्गलों के परिणाम का वेदन करता है,

उनके उदय से देखने योग्य को नहीं देखता, देखना चाहते हुए भी नहीं देखता, देखकर भी नहीं देखता और

-दर्शनावरणीय कर्म के उदय से विच्छिन्न दर्शन वाला भी हो जाता है।

गौतम ! यह दर्शनावरणीय कर्म है।

हे गौतम ! जीव के द्वारा वद्ध यावत् पुद्गलपरिणाम को प्राप्त करके दर्शनावरणीय कर्म का यह नौ प्रकार का अनुभाव (फल) कहा गया है।

- प्र. ३. (क) भंते ! जीव के द्वारा बद्ध यावत् पुद्गल परिणाम को प्राप्त करके सातावेदनीय कर्म का कितने प्रकार का अनुभाव (फल) कहा गया है?
- उ. गौतम !जीव के द्वारा वद्ध यावत् पुद्गल परिणाम को प्राप्त करके सातावेदनीयकर्म का आठ प्रकार का अनुभाव (फल) कहा गया है, यथा—
  - १. मनोज्ञशब्द.
- २. मनोज्ञरूप,
- ३. मनोज्ञगंध,
- ४. मनोज्ञरस,
- ५. मनोज्ञस्पर्श.
- ६. मन का सौख्य,
- ७. वचन का सौख्य,
- ८. काया का सौख्य।

जो पुद्गल का या पुद्गलों का पुद्गल-परिणाम का या स्वाभाविक पुद्गलों के परिणाम का वेदन करता है, अथवा उनके उदय से सातावेदनीयकर्म का वेदन करता है।

गौतम ! यह सातावेदनीय कर्म है,

हे गौतम ! जीव के द्वारा वद्ध यावत् पुद्गल परिणाम को प्राप्त करके सातावेदनीयकर्म का यह आठ प्रकार का अनुभाव (फल) कहा गया है।

- प्र. (ख) भंते ! जीव के द्वारा वद्ध यावत् पुद्गल परिणाम को प्राप्त करके असातावेदनीयकर्म, का कितने प्रकार का अनुभाव (फल) कहा गया है?
- उ. गौतम ! जीव के द्वारा वद्ध यावत् पुद्गल परिणाम को प्राप्त करके असातावेदनीय कर्म का आठ प्रकार का अनुभाव (फल) कहा गया है. यथा-

अमनीज्ञ शब्द यावत् ८. कायदुःखता,
 अप्रमाल का था पुद्गलों का, पुद्गल परिणाम का था पुद्गल का या पुद्गलों के परिणाम का वेदन करता है।
 अथवा उनके उदय से असातावेदनीय कम का वेदन करता है।

ीन सह असातावेदनीय कम है। कि माणीप लाग्रुपु मुग्ना बद्ध यावत् पुद्गल प्रिणम कि एक असातावेदनीयकर्म का यह आर प्राक्त प्रका प्राप्त भिनमान कर करा गया है।

कि माणीए रुए द्वेपाट इन एउट्ट के गिर्ट ! रीम .४ .ए ज्ञामनुस्ट कि उत्तर मिल्या के मेकप्रनिर्गि क्रक लाएं है है 11या 13क (रुस)

१. सम्यक्त-वेदनीय, १. मिथ्यात्व-वेदनीय,

३. सन्योगस्यात्व-वेदनीय, ४. कषाय-वेदनीय,

प्राचित्रकाय-वेदनीय। का प्रमाणिम लाग्ड्रमु का लिग्ड्रमु का का लाग्ड्रमु कि का माणिम के लिग्ड्रमु कि माणिम के लिग्ड्रमु कि माणिस १ई क्तिरक इन्ड्रमें के सेकासिड्रमि में एउस केस्स विकास

अथवा उनके उदय से मोहनीयका का देदन करता है।

गितम ! यह मीहनीय कमें हैं। कि माणरीप लायुमु पुवाद द्वावत् पुद्वाल पिणम के मिहनीय के माव देव ।ई ।घार ।इक (रुक्र)

(रुस) जामनुस् तर जातम रिक्सी कि मिक्सिस स्टेस्स जिस्स जातम हित्स े ई शाग हित जातम कि माणिय रुए जुड़िस खड़ गाड़िस के विधि ! मिति . रु

कि माएरीए लार्ड्स क्रांब बद्ध यावत् हैं होति हैं . भ . ए

उ. गीतम ! जीव के डारा बद्ध यावत् पुद्गल लग्नि ! मोता कि मार्ग का अनुमाव (रुक्ष) का अनुमाव (रुक्ष) का अनुमाव (रुक्ष) का अनुमाव (रुक्ष) का जाता है, यथा—

नरकातु,
 नरकातु,

३. मनुष्यायु, ४. दवायु। जो पुद्गल का या पुद्गलों का, पुद्गल-परिणाम का या स्वाभाविक पुद्गलों के परिणाम का वेदन करता है, अथवा उनके उदय से आयु कमे का वेदन करता है,

गीतम ! यह आयु कर्म है।

कि माणिरीय रुए होनाय द्वार । १५ होति । मार्गी ई निम्मित स्व प्राक्ष प्राप्त इप एक मेकपुरास की का एस । ई प्राप्त । इक्स (रुस)

माणितीप लाप्ट्रपृ त्रांचार द्वांच । एड क् चिर्ट ! र्तांस (क) . ते . ए चामपृष्ट तक प्राक्त रिज्नी तक रिक्सान मिट्ट की का लाप कि ? है । एए । इस्क (लक्ट)

> . अमणुणणा सद्दा जाब ८. कायदुरसा । वेप्ट्र पोग्गलं वा, पोग्गलं वा, पोग्गलपरिणामं वा, ससा वा पोग्गलाणं परिणामं,

सिं वा उदएणं असायानेयणिज्यं कम्मं नेएड्

स गोयमा ! असायावेयणिज्यस्स कम्मस जीवेणं इ णं गोयमा ! असायावेयणिज्यस्स कम्मस्स जीवेणं इस्स जाव पोग्गल परिणामं पप्प अट्डिइ अणुभावे ।

. मोहणिजनस्स णं भेते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव १ तिण्णप शिष्णिक्ष केडीइक प्रण्यामा विष्णिते ?

विद्या ! मीहणिज्जस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाब फाल परिणामं पय पंचित्रहे अणुभावे पणाते, जहा—

, सम्मत्तवेषीयो, २, सम्मतवेषीयोपो, १. सम्मतवेषीयोपोन्धेम् .४ सम्मामक्ष्ये सम्माम

.. णी कसायवेयणिज्य। हे वेदेड् पीग्गलं वा, पीग्गलपरिणामं वा,

गिससा दा, पीगगलाणं परिणामं, सिं दा उदएणं मिहणिज्जं कम्मं देदेइ।

.स णं गीयम्। ! महिणिज्ज कम्मे। एस णं गीयम्। ! महिणिज्जस्स कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स । जिणाम् चित्रके अणुभावे पणान्।

मार एक मार्थित मिमक ! होन गि मिरियां बद्धार जाव

नार । आउभस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाद क्षायाः विषयाम् व्यवस्य हान्यातः

निगण परिणामं पप कड्डिंस अणुभावे पण्णात्रे ?

न निर्ध्यायप, २. तिरियाजप,,

३. मणुवाउए, ४. देवाउए। ज वेएड् पोगलं वा, पोगले वा, पोगलपरिणामं वा; वीससा वा, पोग्गलाणं परिणामं,

तिसं वा उदएणं आउयं कम्मं देदेह।

एस गं गोयमा ! आरअस्स समस्स जीवेणं बद्धस्स एस गं गोयमा ! आरअस्स समस्स जीवेणं बद्धस्स नाव पोमाण प्राप्ति ईष्टीघर प्रमाणीप लामि हारू

- उ. गोयमा ! सुभणामस्स णं कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पोग्गल परिणामं पप्प चोद्दसविहे अणुभावे पण्णत्ते, तं जहा—
  - १. इट्ठा सद्दा,
- २. इट्ठा ख्वा,
- ३. इट्ठा गंधा,
- ४. इट्ठा रसा,
- ५. इट्ठा फासा,
- ६. इट्ठा गइ,
- ७. इट्ठा ठिई,
- ८. इट्ठे लावण्णे,
- ९. इट्ठा जसोकित्ती,
- इट्ठे उट्ठाणं-कम्म-बल-वीरिय-पुरिसकारपरक्कमे,
- ११. इट्ठस्सरया,
- **१२.** कंतस्सरया,
- १३. पियस्सरया,
- १४. मणुण्णस्सरया।

जं वेएइ पोग्गलं वा, पोग्गलं वा, पोग्गलपरिणामं वा,

वीससा वा, पोग्गलाणं परिणामं,

तेसिं वा उदएणं सुभणामं कम्मं वेदेइ।

एस णं गोयमा ! सुभणामं कम्मे।

एस णं गोयमा ! सुभणामस्स कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पोग्गल परिणामं पप्प चोद्दसविहे अणुभावे पण्णत्ते।

- प. (ख) दुद्दणामस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प कड्दिहे अणुभावे पण्णते ?
- जायमा ! एवं चेव।
   णवरं—अणिट्ठा सद्दा जाव हीणस्सरया, दीणस्सरया, अणिट्ठस्सरया, अकंतस्सरया।
   जं वेदेइ सेसं तं चेव जाव चोद्दसिवहे अणुभावे पण्णत्ते।
- प. ७.(क) उच्चागोयस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प कइविहे अणुभावे पण्णते ?
- उ. गोयमा । उच्चागोयस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प अट्ठविहे अणुभावे पण्णत्ते, तं जहा—
  - १. जाइविसिट्ठया, २. कुलविसिट्ठया,
  - ३. बलविसिट्ठया, ४. रूवविसिट्ठया,
  - ५. तवविसिट्ठया, ६. सुयविसिट्ठया,
  - ७. लाभविसिट्ठया, ८. इस्सरियविसिट्ठया।

जं वेएइ पोग्गलं वा, पोग्गले वा, पोग्गल परिणामं वा, वीससा वा, पोग्गलाणं परिणामं

तेसिं वा उदएणं उच्चागोयं कम्मं वेदेइ,

एस णं गोयमा !उच्चागोयं कम्मं,

एस णं गोयमा! उच्चागोयस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पोग्गल परिणामं पप्प अट्ठिवहे अणुभावे पण्णते।

- गीतम ! जीव के द्वारा बद्ध यावन पुद्रगढ परिणाम को प्राप्त करके शुम नामकर्म का चौदर्र प्रकार का अनुभाव (फड) कहा गया है, यथा-
  - १. इप्ट शब्द,
- २. इष्ट व्य,
- ३. इप्ट गन्ध,
- ४. इन्ट स्स.
- ५. इप्ट ग्पर्श.
- इ. इप्ट गति,
- ७. इप्ट स्थिति,
- ८. इप्ट लाचण्य,
- ९. इप्ट यशोकीर्ति,
- १०. इंप्ट उत्थान कर्म-४ल-वीर्य पुरुपकार-पराक्रम।
- ११. इप्ट-स्वरता.
- १२. कान्त-खरता.
- १३. प्रिय-स्वरता,
- १४. मनोद्धा-स्वरता।

जो पुद्गलकाया पुद्गलों का, पुद्गल-परिणाम का या स्वामाविक पुद्गलों के परिणाम का बेदन करता है,

अयवा उनके उदय से शुभनामकर्म का वेदन करता है,

गीतम ! यह शुभनामकर्भ है।

हे गौतम ! जीव के द्वारा श्रद्ध यावत् पुद्गल परिणाम को प्राप्त करके शुभनामकर्म का वह चोदह प्रकार का अनुभाव (फल) कहा गया है।

- प्र. (ख) भंते ! जीव के द्वारा वद्ध यावत् पुद्गल परिणाम को प्राप्त करके अशुभनामकर्म का कितने प्रकार का अनुभाव (फल) कहा गया है ?
- उ. गौतम ! पूर्ववत् चीदह प्रकार का है। विशेष-पूर्व से विपरीत अनिष्ट शब्द यावत् हीन-स्वरता, दीन-स्वरता, अनिष्ट-स्वरता और अकान्त-स्वरता रूप है। जो पुद्गल आदि का वेदन करता है उसी प्रकार यावत् चौदह प्रकार का अनुभाव फल कहा गया है।
- प्र. ७. (क) भंते ! जीव के द्वारा वद्ध यावत् पुद्गल परिणाम को प्राप्त करके उच्चगोत्रकर्म का कितने प्रकार का अनुभाव (फल) कहा गया है ?
- उ. गौतम ! जीव के द्वारा वद्ध यावत् पुद्गल परिणाम को प्राप्त करके उच्चगोत्रकर्म का आठ प्रकार का अनुभाव (फल) कहा गया है, यथा-
  - १. जाति-विशिष्टता, २. कुल-विशिष्टता,
  - ३. वल-विशिष्टता, ४. रूप-विशिष्टता,
  - ५. तप-विशिष्टता, ६. श्रुत-विशिष्टता,
  - ७. लाभ-विशिष्टता, ८. ऐश्वर्य-विशिष्टता। जो पुद्गल का या पुद्गलों का, पुद्गलपरिणाम का या

स्वाभाविक पुद्गलों के परिणाम का वेदन करता है, अथवा उनके उदय से उच्च गोत्र कर्म का वेदन करता है,

गौतम ! यह उच्चगोत्र कर्म है।

हे गौतम ! जीव के द्वारा वद्ध यावत् पुद्गल परिणाम की प्राप्त करके उच्चगोत्र कर्म का यावत् यह आठ प्रकार का अनुभाव (फल) कहा गया है।

कि माणरीए रुग्द्रेय वाचत् द्वारा बद्ध यावत् पुद्ग्य कि । रिम (छ) .प्र माम्हरू कि प्रकार मिल्ली कि मेकारीम्प्रिक केरक ह्या १ है ।गण इक (रुक्

उ. गीतम ! पूर्ववत् आरु प्रकार का है। हिशेष—पूर्व से विपरीत जातिविहिनता यावत्

्रिस्व प्रमार भारत है। वार्ष भारत क्ष्य भारत है प्रमार क्ष्य क्ष्य है। श्रिक्त क्ष्य क्ष्य क्ष्य है।

कि माणिरीय लाजूपु माना द्वारा द्वारा के निक्ष ! रिंम .১ .स निम्मुक्त एक राक्ष मित्रकी कि मेकाराराज्य केरक मारा १ ई गिया हिस्स (लक्ष)

नार कि माण्रीप लाग्रुपु ज़ावा द्वारा के जिए। मार्गि .ह (लक्ष) नामनुष्ठ कि राकष्र जांग कि मेकागरान्छ केरक —।यध ,ई प्रधा

वानान्तराय,
 वानान्तराय,

३. भीगान्तराय, ४. उपभीगान्तराय,

५, वीधोन्तराय।

क प्राप्त माएरीम-ला का, पुड्गला का वा चुर्गल मा स्वामानिक पुड्गलों के परिणाम का वेदन करता है, अधवा कि कर कर से कि परिणाम का वेदन कि कि कि

हि माएरीए रुएडए म्हाए इन्ह एएड रहे छिए। मर्नीए ई

कि माणिरीए लग्ड्रिय हा बाह्य छुट । ग्राह्य की ट्रांटि ! मर्गींग ई नामकृष्ट कि ग्रकप ट्रॉप इप कि मेकमार्ग्निस केरक त्यार ।ई प्राग इक (रुक्त)

ाधित हैं मिरायी गाम विज्ञान के सिन्धी गाम हें के मिन भिन्न किंगि क्रमान माणीम-१६व्रा कि गिमम्बर्ध क्रिमी १६

किर के में स्वास्था के से में में में स्वास है। संदर और क्षेत्र के रेन के से में से स्वास किर में से से से से

# ९५७. उदीर्ण-उपशांत मोहनीय कम वाले जीव के उपस्थापनादि

ना प्रस्पान प्रमास में १९५०) केंस मोहनीय कर्म जब उदीर्ण (उदय में आया) प्रभी कें प्रक्षी कें कांस्क्री (परलेक कें किं किं केंस् उस केंस) कर ता है ?

।ई 15) क मडिट डाट | मिर्गि , हिं . E

प्र. भेते ! क्या जीव सवीर्य होकर उपस्थान करता है या अवीर्य होकर उपस्थान करता है ?

उ. गीतम ! जीव वीर्यता से उपस्थान करता है, अवीर्यता से उपस्थान नहीं कारता है।

त्रिमें किया में कि , ई क्तियं नास्प्रयः क्षे क्षियं विक्रियं कि और . प्र साम्प्रयः क्षे क्षियं क्षियं क्षियं क्षियं क्षियं क्षियं क्षियं क्षियं क्षियं क्षियं क्षियं क्षियं क्षियं क्षियं रे इं क्षियं 
मुन्दी ,ई 1674 मास्प्रयह में प्रविधिकार उट ! मार्गाः .ह हिम मास्प्रयह में प्रविधितहणीयकार प्र में प्रविधितहणीय हिं 1674

> प. (ख) गीयागीयस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पोगालपरिणामं पप कड्विहे अणुभावे पण्णाते ?

उ. गोयमा ! एवं चेवा। णवरं-जाइविहोणया जांवं इस्सिरियविहोणया।

न नेदेइ, मेसं तं देव जाव अट्ठविहे अणुभावे पण्णते।

. ८. अंतराइयस्स णं भेते ! फम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाब प्रामालपरिणामं पप्त कड़िवेहे अणुभावे पणाते ?

हा. मोयमा ! अंतराइयस्स गं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव हे क्षिणम् क्षिण्य क्षेत्रिकं अणुभाव प्राप्तः हे हे

9. दाणंतरापू, २. लाभतरापू, ३. मोगंतरापू, ४. उदमोगंतरापू,

५. वीरियंतराए।

जं देदेइ पीगालं दा, पीगाले दा, पीगालपिरिणामं दा,

वीससा वा, पीगगलाणं पिरामा । ह सक्य रिश्वरहरू गागडर छ सिहे.

निसं वा उदएणं अंतराइयं कम्मं वेदेइ।

एस णं गीयमा ! अंतराइए कम्मे। एस णं गोयमा ! अंतराइयस्स णं कम्मस्स जोवेणं इद्धस्स जाव पोगल पीएणामं पप्प पंडाडिह अणुभावे इंडरस जाव पोगल पार २३,उ.९, छु. ९६७९-१६८६

सिद्धाणऽणन्तभागे य, अणुभागा हवन्ति उ। सब्देसु वि पएसग्गं, सब्वजीदेसु इच्छियं॥

तस्त एएसि कम्माणं अणुभागे विद्याणिया। एएसि संदर्र केद खवणे य जए बुहे ॥ -उत्तर संदर्भ गा. २४-२५

१५७: उहिण्ण-उतस्तमीहणिज्यस्त जीवस्त उवर्ठाच्ण -अवक्षमणाड् पह्नयां-

णिणश्रीरः पिमस्क प्रिक्त प्रमित्नाग्रीम् ! मिस् पि स्मितः प्र श्रीयः

। हिंसा, गोयमा ! उबर्ठाएज्जा।

प. से भेते ! कि वीरियताए उवट्ठाएज्जा, अवीरियताए उवट्ठाएज्जा ?

उ. गोयमा ! वीरियत्ताए उदर्ठाएज्जा, नो अवीरियत्ताए उद्हाएज्जा।

प. जड् बीरियताए उवर्ठाएज्जा कि बालवीरियताए उवर्ठाएज्जा, पंडियवीरियताए उवर्ठाएज्जा, वाल पंडियवीरियताए उवर्ठाएज्जा ?

उ. गोयमा ! बालवीरियताए उवर्ठाएज्जा, णो पंडियवीरियताए उवर्ठाएज्जा। बाल-पंडियवीरियताए उवर्द्ठाएज्जा।

- प. जीवे णं भंते ! मोहणिज्जेणं कडेणं कम्मेणं उदिण्णेणं अवक्रमेज्जा ?
- उ. हंता, गोयमा ! अवक्कमेज्जा।
- प. से भंते ! किं बालवीरियत्ताए अवक्कमेञ्जा पंडियवीरियत्ताए अवक्कमेञ्जा, बालपंडियवीरियत्ताए अवक्कमेञ्जा?
- उ. गोयमा ! वालवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा, नो पंडियवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा, सिय वाल-पंडियवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा। जहा उदिण्णेणं दो आलावगा तहा उवसंतेण वि दो आलावगा भाणियव्वा।

णवरं—उवट्ठाएज्जा पंडियवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा वाल-पंडियवीरियत्ताए।

- प. से भंते ! किं आयाए अवक्रमए, अणायाए अवक्रमए?
- उ. गोयमा ! आयाए अवक्रमइ, णो अणायाए अवक्रमइ ।
- प. मोहणिज्जं कम्मं वेएमाणे से कहमेयं भंते !एवं?
- उ. गोयमाः! पुव्विंसे एयं एवं रोयइ इदाणि से एयं एवं नो रोयइ, एवं खलु एयं एवं आयाए अवक्रमइ णो अणायाए अवक्रमइ। — विया. स. १, उ. ४, सु. २-५

# 9५८. खीणमोहस्स कम्मपगडीवेयण पर्व्वणं— खीणमोहे णं भगवं मोहणिज्जवज्जाओ

सत्त कम्मपगडीओ वेएई।

-सम. सम. ७, सु. ६

#### १५९. छीणमोहस्सकम्मक्खयपस्रवणं-

सीणमोहस्स णं अरहओ तओ कम्मंसा जुगवं खिज्जंति, तं

- १. णाणावरणिज्जं,
- २. दंसणावरणिज्जं,
- ३. अंतराइयं।

~ठाणं. अ. ३, उ. ४, सु. २२६

#### १६०. पटम समयजिणस्स कम्मक्खय पह्नवणं-

पदमसमयजिणस्स णं चत्तारि कम्पंसा खीणा भवंति, तं अज्ञ-

- णाणावर्गणञ्जं,
- २. दंसणावरणिज्जं,
- ३. मोतिंगन्ज.
- ४. अंतराइयं। ~टाणं. अ. ४, उ. १, सु. २६८

#### ५६५, प्राप्त समय सिद्धस्य कम्पक्वयं प्रख्यणं— प्राप्तसमयस्यात्रसम्बन्धाः समापि कम्पस्यः चारतं विकल्यं

पदमसमयसिद्धस्य यं चनारि कस्पंसा जुगवं खिञ्जीत, १ ४४: -

- का विकासित
- २. आउमं.
- : 274,
- ४. गोर्च,

-डाम ४.४,३.५,४.२६८

- प्र. भंते ! (पूर्व) कृत (उपार्जित) मोहनीय कर्म जव उदय में आया हो, तव क्या जीव अपक्रमण (पतन) करता है?
- उ. हां, गौतम ! अपक्रमण करता है।
- प्र. भंते ! वह वालवीर्य से, पण्डितवीर्य से या वालपण्डितवीर्य से अपक्रमण करता है ?
- उ. गौतम ! वह बालवीर्य से अपक्रमण करता है, पण्डितवीर्य से अपक्रमण नहीं करता है, कदाचित् वालपण्डितवीर्य से अपक्रमण करता है।

जैसे उदीर्ण (उदय में आए हुए) पद के साथ दो आलापक कहे गए हैं, वैसे ही ''उपशान्त'' पद के साथ भी दो आलापक कहने चाहिए।

विशेष-यहां जीव पण्डितवीर्य से उपस्थान करता है और बालपण्डितवीर्य से अपक्रमण करता है।

- प्र. भंते ! क्या जीव अपने उद्यम से गिरता है या पर उद्यम से गिरता है ?
- उ. गौतम ! अपने उद्यम से गिरता है पर के उद्यम से नहीं गिरता है।
- प्र. भंते ! मोहनीय कर्म को वेदता हुआ वह (जीव) क्यों अपक्रमण करता है?
- उ. गौतम ! पहले उसे जिनेन्द्र द्वारा कथित तत्व रुचता था और इस समय उसे इस प्रकार नहीं रुचता है। इस कारण इस समय ऐसा होता है कि अपने उद्यम से गिरता है पर-उद्यम से नहीं गिरता है।

# १५८. क्षीणमोही के कर्मप्रकृतियों के वेदन का प्ररूपण-

क्षीणमोही भगवान् (१२वें गुणस्थानवर्ती) मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष सात कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं।

# १५९. क्षीणमोही के कर्मक्षय का प्ररूपण-

क्षीणमोही अर्हन्त के तीन कर्माश (कर्मप्रकृतियां) एक साथ क्षय होते हैं, यथा—

- १. ज्ञानावरणीय.
- २. दर्शनावरणीय.
- ३. अन्तराय।

# 9६0. प्रथम समय जिन भगवन्त के कर्म क्षय का प्ररूपण— प्रथम-समय जिनभगवन्त के चार कर्माश क्षीण होते हैं, यथा—

- १. ज्ञानावरणीय,
- २. दर्शनावरणीय,
- ३. मोहनीय.
- ४. अंतराय।

# 9६9. प्रथम समय सिद्ध के कर्म क्षय का प्ररूपण— प्रथम समय सिद्ध के चार कर्मांश एक साथ क्षीण होते हैं, यथा—

- १. वेदनीय,
- २. आयु,
- ३. नाम.
- ४. गोत्र।

- -F-Safflp F-Safile ग्रींस् इंख्डिगीम ामिनिक र्क रिनिक्र मिक ठाए में किड़ भिनिन-नि . ९३९
- गए हैं ? हेक इंध्युप्रिय-गिम्मिहि रिह्म प्रिया प्रिया है। हिंम . K
- 1ई ग्राप ईक इंकिरीय-गामधीस क्रमस ! मर्जीए . E
- र्मा के मेकामीण जानाइ में किमी में ! होंग . १ . इ . ए
- ार्जं गए ईक इंध्<u>न</u>रीय-गामधीर क्रनस् ! महींग .ह ़ें हैं ग़ार इंक इंक्ट्रीम-ागम्हीर
- ।गृज्ञीाङ न्ज़िक इं<u>छ्</u>रीय-ागमञीर क्रनस् क् फिरीकुर मेक छि।ए का मेक घारान्म के किए भिन्न न्नियेग कानीमाई जाकार मिर ,ई ईक इध्वरीय-ागमदीस् क मेक प्राणिशानाह में विकि भिन्न जाकर मुख ज्ञानावरणीयकर्म के अविभाग-परिच्छेद् जानना चाहिये। मं किंगि भिन्न क्तिम किनाम कानाम कानाम किनाम किन
- ? ई 1176 त्रअिंगिंग-तत्रींशास में किंग्डिंगिंग-ागम्बीस रिज्ञी र्व मेक प्रा. भेर के जीव का एक एक जीवप्रदेश-हानावरणीय
- ।ई 1त्रिंड ft (ॉर्ड्डिग्रीप गम्फ्टीस्) फन्फ: क्रमधने इक ि, ई क्रांड क्रअव्पिय-क्रअविध होष 1ई Infa रिक्त मिर्योध्से मही होता है। ई infa ns्यिमिप-तत्र्यिम क्राचित्र का ! मर्गा . र
- -ाइईप्रधि कप्र-कप्र कि किन्नी किन्य : 6.5 . K
- **९ ई १५५६ ५५७**६९ ५५ इ.स. हानावरणीय कमे के कितने अविभाग-परिखंदों से
- **।ई 1613 55्रीर्टीप 55्रीरा**र त. गोतम ! वह नियमतः अनन्त अविभाग-परिख्येदों से
- इ. २९. विशेष-मनुष्य का कथन (अधिक) मेव की पर इं ,गृजीाट । म्डिक क्लिक क्लीमई जाकप्त किट, 13क में प्रप्रधी के किथी में राकार माथी . ४५-६ . इं
- में डिक्रिगीमामनीर निक्ती के मेक्शीएनानोहड -ाइर्ट्र-क्रि-कप्र-कप्र तक क्रिए । जिस् . R
- **म्डेक कर्डे मिम क्रिंग-क्रिंगमें डिंग प्रकार मिर , ई डिंक** कडण्ड में घघड़ी के मेक घाणिप्रधानाह क्रिंट ! मिनींग .ट . इं infa nऽगीहगीप-nऽगीहाए
- । प्रज्ञाह एडक एट प्रज्ञी के क्षिप्र आकर् क्तिर, है फिक्री नष्रक में किंकि कमीरने राक्ष मार्ग प्रजी की मिरु प्राप्त मेर होंग अधि भाम , धार , धार होन होन 1प्रजीाप्र ाम्ज्रक म्म्पेप मेक घारानस् राकप्र मिट्ट

ाई प्राप्तृतिकृ निष्ठ क्रम प्रहि

प्रिशी वाहिए।

- म एउई प्रीम एउई । अधिक । १. जीव-चउवीसदंडएमु अर्ठठण्हं कम्मपग्डीणं अविमाग
- केवड्या अविभागमिलेख्डेदा पण्णाता ? −<del>भ्रामक् ! हो</del>म् ग्रिस्टाणीर्रह्माणाम् . म
- उ. गीयमा ! अणंताअविभागपिलेख्खेदा पण्णाता।
- केवइया अविभागपिलेखेदा पण्णाता ? प. दं. १. मेर्द्याणं भेते ! नाणावर्णिज्यस्स कम्मस्स
- हं. २-२४. एवं सब्बजीवाणं जाव वेमाणियाणं। उ. गीसमा ! अणंता अविभागपिलच्छेदा पण्णाता।
- 1<del>997मन्द्र १९१</del>६ इंग्रिक्श का तहा अट्ठण्ह विकम्मपगडीणं भाणियव्या जाव ९-२४ जहा नाणावर्गिणजन्स अविभागपिलखेदा भीणवा
- उ., गोयमा ! सिय आवेहिय परिवेहिए, सिय ने आवेहिय र ।एमी प्रजीव्पीए मजीवार ज्ञीव्यक्षीमानम्बीर क्रेवइएहि 127-14-45 नाणाव रागिज्यस्स प्रमिगस्स णं भेते ! जीवस्स एगमेग जीवपएसे-
- । इंग्लिंगरु ामफनी प्रडीईग्रीम प्रडीईगरु इस् ।ग्रज्ञीहरीम
- <u>– भ्रिग्रमहिंग</u> प. दं. १. एगमेगस्स णं भेते ! नेरइयस एगमेग

कम्मस्स

<u>डीग्रह</u>ार्क

। इंतिंग्यह । मियमा अर्गति . इ र प्रडिमिग प्रडिमिस इंडिक्डिलीमगमनिस

नाणाव रिणिज्जस्स

- ति. २-२४. जहा नेएड्यस्स एवं जाव वेमाणिपस्ता
- दं. २१. णवरं-मणूसस्स जहा जीवस्ता

मागिवव्यो।जाव देमागिवस्स

- ह ने मिया ! जहें नाणावर्गिजनस्त तहें । । । ं प्रजीर्हिंगीए फडीर्हार ज़िर्डिक लीगागमनीर ज्ञिगृड्डाक् म्प्रमन्त्र म्प्रम्प्टाणीर्गाणमरीव् न. एगमगस्य णं भते ! जीवस्य एगमेगे जीवपएसे-
- किंग्ने ते सिर्म तहा भागिवद्या स्प्रियं व उर्ज हो सम्प्रायम विभाव हो उर्ज हो प्रियं णवर-वेयांणज्यस्त, आवयस्त, नामस, गोवस्त, । क्रियानीम स्मिप्रहारतिः वार विग

- FC대, H. C, 3, 90, 평, 23-89

9 ६ ३ . कम्माणं पएसग्ग परिमाण परूवणं— पएसग्ग खेत्तकाले य भावं चउत्तरं सुण॥

सव्वेसिं चेव कम्माणं, पएसग्गमणन्तगं।

गण्ठिय-सत्ताईयं अन्तो सिद्धाण आहियं॥

सव्वजीवाणं कम्मं तु संगहे छद्दिसागयं।

सव्वेसु वि पएसेसु सव्वं सव्वेण बद्धगं॥ -उत्त. अ. ३३, गा. १६ (२) -१८

१६४. कम्मट्ठगाणं वण्णाइ पर्ववणं— णाणावरणिज्जे जाव अंतराइए पंच वण्णे, दुगंधे, पंच रसे, चउफासे पण्णत्ते। —विया. स. १२, उ. ५, सु. २७

9६५. वत्थेसु पुग्गलोवचय दिट्ठंतेण जीव-चउवीसदंडएस कम्मोवचय परूवणं--

- प. वत्थस्स णं भंते ! पोग्गलोवचए किं पयोगसा, वीससा?
- उ. गोयमा ! पयोगसा वि, वीससा वि।
- प. जहा णं भंते ! वत्थस्स णं पोग्गलोवचए पयोगसा वि, वीससा वि, तहा णं जीवाणं कम्मोवचए किं पयोगसा वीससा ?
- उ. गोयमा !जीवाणं कम्मोवचए पयोगसा, नो वीससा।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—'जीवा णं कम्मोवचए पयोगसा, नो वीससा ?'
- उ. गोयमा ! जीवाणं तिविहे पयोगे पण्णत्ते, तं जहा— 9. मणप्योगे, २. वइप्ययोगे, ३. कायप्ययोगे। इच्चेएणं तिविहेणं पयोगेणं जीवाणं कम्मोवचए पयोगसा, नो वीससा। एवं सव्वेसिं पंचेंदियाणं तिविहे पयोगे भाणियव्वे।

पुढविकाइयाणं एगविहेणं पयोगेणं.

एवं जाव वणस्सइकाइयाणं। विगलिंदियाणं दुविहे पयोगे पण्णत्ते, तं जहा— १. वइप्पयोगे य, २. कायप्पयोगे य। इच्चेएणं दुविहेणं पयोगेणं कम्मोवचए पयोगसा, नो वीससा।

#### १६३. कर्मी के प्रदेशाग्र-परिमाण का प्ररूपण-

अव इनके प्रदेशाग्र (द्रव्य परिमाण) क्षेत्र काल ओर भाव को सुनो।

एक समय में वधने वाठे समम्त कमी का प्रदेशांग्र अनत होता है।

वह परिमाण ग्रन्थिभेद न करने वाले अभव्य जीवी के अनन्तगुणा अधिक ओर सिद्धों के अनन्तवें भाग जितना करा गया है।

सभी जीव छहीं दिशाओं में रहे हुए कमें पुद्रगती की सन्दर् प्रकार से ग्रहण करते हैं।

वे सभी कर्म पुद्गल आत्मा के समस्त प्रदेशों के साथ सर्व प्रकार से वछ हो जाते हैं।

#### १६४. आठ कमों के वर्णादि का प्ररूपण-

ज्ञानावरणीय कर्म से अंतराय कर्म पर्यन्त पांच वर्ण, दो गंब, पांच रस और चार स्पर्श वाले कहे गये हैं।

9६५. यस्त्र में पुद्गलोपचय के दृष्टान्त द्वारा जीव-चौवीस दंडकों में कर्मोपचय का प्ररूपण--

- प्र. भंते ! वस्त्र में जो पुद्गलों का उपचय होता है, वह क्या प्रयोग (प्रयत्न) से होता है, या स्वाभाविक रूप से होता है?
- उ. गौतम ! वह प्रयोग से भी होता है स्वाभाविक रूप से भी होता है।
- प्र. भंते ! जिस प्रकार वस्त्र में पुद्गलों का उपचय प्रयोग से और स्वाभाविक रूप से होता है, तो क्या उसी प्रकार जीवों के कर्मपुद्गलों का उपचय भी प्रयोग से और स्वाभाविक रूप से होता है?
- उ. गौतम ! जीवों के कर्मपुद्गलों का उपचय प्रयोग से होता है, स्वाभाविक रूप से नहीं होता है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— 'जीवों के कर्म पुद्गलों का उपचय प्रयोग से होता है, स्वाभाविक रूप से नहीं?'
- उ. गौतम ! जीवों के तीन प्रकार के प्रयोग कहे गए हैं, यथा-9. मनःप्रयोग, २. वचन प्रयोग, ३. काय प्रयोग! इन तीन प्रकार के प्रयोगों से जीवों के कर्मों का उपचय प्रयोग से होता है किन्तु स्वाभाविक रूप से नहीं।

इस प्रकार समस्त पंचेन्द्रिय जीवों के तीन प्रकार का प्रयोग कहना चाहिए।

पृथ्वीकायिकों के एक प्रकार के (कार्य) प्रयोग से कर्मीपचय होता है।

इसी प्रकार वनस्पतिकायिक पर्यन्त कहना चाहिए। विकलेन्द्रिय जीवों के दो प्रकार के प्रयोग हैं, यथा-

 वचन-प्रयोग,
 काय-प्रयोग।
 इस प्रकार के इन दो प्रयोगों से कर्मोपचय प्रयोग से होता है, स्वाभाविक रूप से नहीं।

-की ई क्तांच डिक स्मृप्ं मिन्रीम के एप्राक स्ट्र में एक कवीम्माछ ,ई स्मिड के ग्लिय घट्मोमक के किस्टिं 'शिहें डिम् नेडक कह कमीमिंह हैं डि ग्लिय कि कि छिम् समी प्रकार स्ट्र

#### −ाण्मिल कि ज्ञास् कि ज्ञास् कि प्रमण्मिक . ३ ३ ९

- त्र ! चत्रं में पुद्गलों का जो उपचय होता है, क्या वह साह साल है, साह अनल है, अनाह साल है, या अनाह अनल हैं ? का जोतम ! वस्त्र में पर्णलें का जो उपचय हैं. वह साह साल
- , के न्यान-श्राम प्रपार वार्य में पुर्गलेग्य भारी ! हों . प्र रूनर-श्रामक प्रक्रि क्यान-श्रामक , रूनर-श्रामक केंब हों हैं .
- म्नाम-ज्ञाप्त पि घटार्गोमक का विक्री जकार प्रिरु एक ! र्हम है वाबत् अनाद-अनन्य है है
- , ई ानाम-झास सम्प्रमिक क कियी है निक्ती ! मिती है . छ
- केतने ही जीवों का कर्मोंग्वय अनादि-सान्त है, कितने ही जीवों का कर्मोंग्वय अनादि-अनन्त है, डिम क्तम्भ श्रीप प्रकार्ममक एक क्रिक्ति है, होता है।
- -की ई 1151ए 1ड़क 1147 में एग कर मकी ! र्रास प्रकी ! होंस . K देकि क्राय ई 15-114 शास घटमॉमक 1क फिफि डि म्घकी , ' र्ड 1151ड़ डिम्मिन प्रकार शास घटमॉमक 114 होंगिए पि
- . हे जिल्लास-होति का क्रम्यून क्राप्ति हैं। स्वार्य साम्य हैं। स्वार्य साम्य हैं। स्वार्य साम्य हैं।

हैं। स्ति क्यों का कर्मों स्वयं अनाहें-सान हैं। अभविश्वाक क्यों से कियां के मानक अना है। इस कार हैं क्यां हैं कियां हैं क्यां के क्यां हैं। इस क्यां हैं क्यां हैं। इस अना हैं। अने क्यों क्यां हैं।

## क रिए के शास क्रिक्स में सहाक्षम में किंड हेमरियें . ७३ ६

महाशव वाला और महावेदना वाला होता है,

- एक क्योर्ग में साधालरम हि कप क्योर्ग कि मिंग १ . इ . प्र पृष्ठ स्प्रेट स् (ज्ञाधायक्षात्रम , ज्ञाध मेकार्ग क्योर्ग क्ये से मिन्य
- एक नेरिषक अल्पकनं वाला, अल्पिकपावाला, अल्पाञ्चव वाला और अल्पवेदना वाला होता है। मंते ! ऐसा क्यें!?

से तेणट्रेणं गोयमा ! एवं वृच्चड्-'जीवाणं कम्मोवचए पयोगसा, में वीससा'॥

एवं जस्स की पर्यागी जान देमाणियाणे। १. इ. इ. इ. इ. अ. फ़नि–

#### नंगवचपस्स साइ सपज्जवसियाइ पख्वणं-

- प. वस्यस्स णं भेते ! पोग्गलेवचए-कि साईए सपज्जवसिए, साईए अपज्जवसिए, अणाईए सपज्जवसिए, अणाईए अपज्जवसिए ? उ. गोयमा ! वत्यस्स णं पोग्गलोवचए-
- ता हैए सपज्जवसिए, नो साईए अपज्जवसिए, नो अणाईए सपज्जवसिए, ने अणाईए अपज्जवसिए।
- जहा गं भंते ! वस्थस्स पोगलोवचए साईए सपज्जवसिए, नो साईए अपज्जवसिए, नो साईए अपज्जवसिए।
   अणाईए सपज्जवसिए, नो अणाईए अपज्जवसिए।
   तहा जोवाणं भंते ! कम्मोवचए कि शईए सपज्जवसिए नहा जाव णो अणाईए अपज्जवसिए ?
   जाव णो अणाईए अपज्ञवसिए !
- सुपञ्जवसिए, अस्थेगङ्गाणं अंणार्ड्ए सपञ्जवसिए, अस्थेगङ्गाणं अणार्ड्ए अपञ्जवसिए, नो चेव णं जीवाणं कम्मोवचए सार्ड्ए अपञ्जवसिए।
- म्. से केणट्रकेषं भंते ! एवं चुच्चड् अस्थेगड्याणं जीवाणं कम्मोवचए साईए सपज्जवसिए जाव नो चेव णं जीवाणं कम्मोवचए साईए अपज्जवसिए ?'
- गोगमा ! इरिवावहियावंधयस्त कम्मीवचप् साईप् सपज्जवसिए, भवसिद्धियस्त कम्मीवचप् अणाईप् सपज्जवसिए, अभवसिद्धियस्त कम्मीवचप् अणाईप् अपज्वसिए। अभवसिद्धियस्त कम्मीवचप् अणाईप् अपन्यसिए। से तेणर्द्धेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ्

मुम्मित्र गिव्या में चेव प्रमिन्यप्र

- व्यवीसदंडएसु महाकम्म-अषकम्मतराङ्कारणपत्नवणं-

्ष्या रिष्ट प्रमेशक प्र

भाइए अपज्जवसिए।"

- में हें. १. दें. १. दें भी में में ह्या एगीस नेरह्यावासीस नेरहयसाए उपवास,
- वंद प्राप्तम् महास्मत्तराष्ट्र वेद्यं महासम्तराष्ट्र वेदः । तदा पं प्राप्तम् वेदः महासवतराष्ट्र वेदः । भहानेयणतराष्ट्र वेदः । प्राप्तम् वेदः । प्राप्तम् वेदः । प्राप्तम् वेदः । प्राप्तम् विद्यः । प्राप्तम् विद्यः । प्राप्तम् विद्यः । प्राप्तम्याप्तम् । प्राप्तम्य विद्यः ।

थ-त्रेया. स. ६, उ. ३, सु. ६-७

- उ. गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. मायिमिच्छदिदद्विठउववन्नगा य,
  - २. अमायिसम्मद्दिदट्टिउववन्नगा य।
  - तत्थ णं जे से मायिमिच्छिद्दिट्ठउववन्नए नेरइए से णं महाकम्मतराए चेव जाव महावेयणतराए चेव,
  - २. तत्थ णं जे से अमायिसम्मिद्दिट्ठउववन्नए नेरइए से णं अप्पकम्मतराए चेव जाव अपवेयणतराए चेव।
  - दं. २-११. एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा।

एवं एगिंदिय-विगलिंदियवज्जा (२०-२४) जाव वेमाणिया।

(एगिंदिय विगलिंदिया महाकम्मतरागा जाव महावेयणतरागा) — विया. स. १८, उ. ५, सु. ५-७

१६८. तुंब दिट्ठंतेण जीवाणं गरुयत्त लहुयत्तं कारण परूवणं-

- प. कहं णं भंते ! जीवा गरुयत्तं वा लहुयत्तं वा हव्यमागच्छंति ?
- उ. गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे एगं महं तुंबं णिच्छिदं निरुवहयं दब्भेहिं कुसेहिं वेढेइ, वेढित्ता मिट्टयालेवेणं लिंपइ उण्हे दलयइ दलइत्ता सुक्कं समाणं दोच्चं पि दब्भेहिं य कुसेहिं य वेढेइ वेढित्ता मिट्टयालेवेणं लिंपइ, लिंपित्ता उण्हे सुक्कं समाणं तच्चं पि दब्भेहिं य कुसेहिं य वेढेइ वेढित्ता मिट्टयालेवेणं लिंपइ।

एवं खलु एएणुवाएणं अंतरा वेढेमाणे, अंतरा लिंपेमाणे, अंतरा सुक्कवेमाणे जाव अट्ठिहं मट्टियालेवेहिं आलिंपइ, अत्थाहमतारमपोरिसियंसि उदगंसि पक्किवेज्जा।

से णूणं गोयमा ! से तुंबे तेसिं अट्ठण्हं मिट्ट्यालेवेणं गरुयत्ताए भारियत्ताए गरुयभारियत्ताए उपिं सिललमइवइता अहे धरिणयलपइट्ठाणे भवइ। एवामेव गोयमा ! जीवा वि पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंसणसल्लेणं अणुपुव्वेणं अट्ठकम्मपगडीओ समिज्जणंति। तासिं गरुयाए भारिययाए गरुयभारिययाए कालमासे कालं किच्चा धरिणयलमइवइत्ता अहे नरगतलपइट्ठाणा भवंति, एवं खलु गोयमा!जीवा गरुयत्तं हव्वमागच्छंति।

अह णं गोयमा ! से तुंबे तेसिं पढिमिल्लुगंसि मिट्टयालेवंसि तित्तंसि कुहियंसि परिसाडियंसि ईसिं धरणितलाओ उप्पइत्ता णं चिट्ठइ।

तयाणतरं च णं दोच्चं पि मिट्टयालेवे तित्तेकुहिए परिसडिए ईसिं धरणियलाओ उप्पइत्ता णं चिट्ठइ, एवं खलु एएणं उवाएणं तेसु अट्ठसु मिट्टयालेवेसु तित्तेसु

- उ. गीतम ! नेरियक दो प्रकार के कहे गये हैं, यथा-
  - १. मायी-मिथ्यादृष्टि-उपपन्नक,
  - २. अमायी-सम्यग्दृष्टि-उपपन्नक।
  - इनमें से जो मायी-मिथ्यादृष्टि-उपपत्रक नेरियक है वह महाकर्म वाला यावत महावेदना वाला होता है,
  - इनमें से जो अमायी-सम्यार्गृष्ट-उपपन्नक नेरियक है, वह अल्पकर्म वाला यावत् अल्पवेदना वाला होता है।

दं. २-११. इसी प्रकार (पूर्ववत्) असुरकुमारी से स्तनितकुमारी पर्यन्त जानना चाहिए।

इसी प्रकार एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियों को छोड़कर (२०-२४) वैमानिकों तक जानना चाहिए।

(एकेन्द्रिय ऑर विकलेन्द्रिय महाकर्म वाले यावत् महावेदना वाले होते हैं।)

- 9६८. तुम्य के दृष्टांत से जीवों के गुरुत्व लघुत्व के कारणों का प्रस्पण-
  - प्र. भंते ! किस कारण से जीव गुरुता और लघुता को प्राप्त करते हैं ?
  - उ. गौतम ! जैसे कोई एक पुरुप एक बड़े सूखे छिद्ररिहत और अखंड तुंवे को दर्भ (डाभ) से और कुश (दूब) से लपेटे और लपेटकर मिट्टी के लेप से लीपे फिर धूप में रखे और धूप में रखने से सूख जाने पर दूसरी बार दर्भ और कुश से लपेटे, लपेटकर फिर मिट्टी के लेप से लीपे, लीप कर धूप में सूख जाने पर तीसरी बार दर्भ और कुश लपेटे और लपेट कर मिट्टी का लेप चढ़ा दे।

इस प्रकार इस क्रम से वीच-वीच में दर्भ और कुश लपेटते मिट्टी से लीपते और सुखाते हुए यावत् आठ मिट्टी के लेप उस तुंवे पर चढ़ाते हैं। फिर अथाह (जिसे तिरा न जा सके) और अपौरुषिक (जिसे पुरुष की ऊंचाई से नापा न जा सके) जल में डाल दिया जाय तो—

निश्चय ही हे गौतम ! यह तुंवा मिट्टी के आठ लेपों के कारण गुरुता एवं भारीपन को प्राप्त होकर पानी के ऊपरीतल को छोड़कर नीचे धरती के तल भाग में स्थित हो जाता है।

इसी प्रकार हे गौतम ! जीव भी प्राणातिपात यावत् मिथ्या-दर्शन शल्य से अर्थात् अठारह पापस्थानकों के सेवन से क्रमशः आठ कर्म प्रकृतियों का उपार्जन करते हैं। उन कर्मप्रकृतियों की गुरु और भारीपन के कारण गुरुता और भारी होकर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर इस पृथ्वी तल को लांघ कर नीचे नरक तल में स्थित होते हैं, इस प्रकार गौतम ! जीव शीघ्र गुरुत्व को प्राप्त होते हैं।

अव हे गौतम ! उस तुंचे का ऊपर का मिट्टी का लेप गीला हो जाय, गल जाय और परिशिष्ट (नष्ट) हो जाय तो वह तुंचा पृथ्वीतल से कुछ ऊपर आकर ठहरता है।

तदनन्तर दूसरा मृत्तिकालेप गीला हो जाय, गल जायं और हट जाय तो तुंवा पृथ्वीतल से कुछ और ऊपर ठहरता है। इसी प्रकार उन आठों मृत्तिकालेपों के गीले हो जाने पर

- प. एए णं भंते ! नव पदा किं एगट्ठा नाणाद्योसा नाणावंजणा उदाहु नाणट्ठा नाणाघोसा नाणावंजणा ?
- उ. गोयमा ! १. चलमाणे चलिए,
  - २. उदीरिज्जमाणे उदीरिए,
  - ३. वेइज्जमाणे वेइए,
  - ४. पहिज्जमाणे पहीणे।

एए णं चत्तारि पदा एगट्ठा नाणाधोसा नाणावंजणा उप्पन्नपक्खस्स।

- १. छिज्जमाणे छिन्ने,
- २. भिज्जमाणे भिन्ने,
- ३. डज्झमाणे डड्ढे,
- ४. मिज्जमाणे मडे,
- ५. निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे,
  एए णं पंच पदा नाणट्ठा नाणाघोसा नाणावंजणा

विगतपक्खस्स। –विया. स. १, उ. १, सु. ५

#### १७२. कम्परयादाणवमण हेउ पर्ववणं-

पंचिहं ठाणेहिं जीवा (कम्म) रयं आइज्जंति, तं जहा-

- १. पाणाइवाएणं
- २. मुसावाएणं,
- ३. अदिण्णादाणेणं,
- ४. मेहुणेणं,
- ५. परिग्गहेणं।

पंचिहं ठाणेहिं जीवा (कम्म) रयं वमंति, तं जहा-

- १. पाणाइवायवेरमणेणं २. मुसावायवेरमणेणं,
- ३. अदिण्णादाणवेरमणेणं ४. मेहणवेरमणेणं,
- ५. परिग्गहवेरमणेणं।
- –ठाणं. अ. ५, उ. १, सु. ४२३

## १७३. देवेहिं अणंतकम्मंस खय काल परूवणं-

- प. अत्थि णं भंते ! ते देवा जे अणंते कम्मंसे जहण्णेणं एक्केण वा, दोहिं वा, तीहिं वा, उक्कोसेणं पंचिंहिं वाससएहिं खवयंति?
- उ. हंता, गोयमा !अस्य।
- प. अत्थि णं भंते ! ते देवा जे अणंते कम्मंसे जहण्णे एक्केण वा, दोहिं वा, तीहिं वा, उक्कोसेणं पंचिहं वाससहस्सेहिं खवयंति?
- उ. हंता, गोयमा !अस्य।
- प. अत्यि णं भंते ! ते देवा जे अणंते कम्मंसे जहण्णेणं एकेण वा, दोहिं वा, तीहिं वा, उक्कोसेणं पंचिहें वाससयसहस्सेहिं खवर्यात?
- उ. हंता, गोयमा !अत्य।
- प. क्यां जो भंते ! ते देवा जे अणंते कम्मंसे जहण्णेणं एक्वण या जाव पंचिहं वाससएहिं खवयंति ? क्यां पं भंते ! ते देवा जे अणंते कम्मंस्से जहणीणं

- प्र. भंते ! क्या ये नौ पद, नानाघोष और नाना व्यंजनों व एकार्थक हैं ? या नाना घोष वाले और नाना व्यंजनों व भिन्नार्थक पद हैं ?
- उ. हे गीतम ! १. जो चल रहा है, वह चला,
  - २. जो उदीरा जा रहा है, वह उदीर्ण हुआ,
  - ३. जो वेदा जा रहा है वह वेदा गया,
  - ४. जो गिर रहा है. वह गिरा.

ये चारों पद उत्पन्न पक्ष की अपेक्षा से एकार्थक हैं वि नाना-घोष वाले और नाना-व्यंजनों वाले हैं।

- 9. जो छेदा जा रहा है, वह छिन्न हुआ,
- २. जो भेदा जा रहा है, वह भिन्न हुआ,
- ३. जो दग्ध हो रहा है, वह दग्ध हुआ,
- ४. जो मर रहा है, वह मरा,
- ५. जो निर्जीर्ण किया जा रहा है, वह निर्जीर्ण हुआ,
- ये पांचों पद विगतपक्ष की अपेक्षा से नाना अर्थ नाना-घोष वाले और नाना-च्यंजनों वाले हैं।
- 90२. कर्म रज के ग्रहण और त्याग के हेतुओं का प्ररूपण— पांच स्थानों से जीव कर्म रज ग्रहण करते हैं, यथा—
  - १. प्राणातिपात से,
- २. मृषावाद से, ४. मैथुन से,
- ३. अदत्तादान से, ५. परिग्रह से।

पारग्रह स।पांच स्थानों से जीव कर्म रज का त्याग करते हैं, यथा–

- १. प्राणातिपात विरमण से, २. मुषावाद विरमण से,
- ३. अदत्तादान विरमण से, ४. मैथून विरमण से,
- ५. परिग्रह विरमण से।
- 9७३. देवों द्वारा अनन्त कर्माशों के क्षय काल का प्ररूपण-
  - प्र. भंते ! क्या ऐसे भी देव हैं, जो अनन्त कर्मांशों को जा एक सौ, दो सौ या तीन सौ और उत्कृष्ट पांच सौ वर्ष क्षय कर देते हैं?
  - उ. हां, गीतम !(ऐसे देव) हैं।
  - प्र. भंते ! क्या ऐसे भी देव हैं, जो अनन्त कर्मांशों को जा एक हजार, दो हजार या तीन हजार और उत्कृष्ट प् हजार वर्षों में क्षय कर देते हैं।
  - उ. हां, गौतम !(ऐसे देव) हैं।
  - प्र. भंते ! क्या ऐसे भी देव हैं, जो अनन्त कर्माशों को जह एक लाख, दो लाख या तीन लाख और उत्कृष्ट पांच ल वर्षों में क्षय कर देते हैं ?
  - उ. हां, गीतम ! (ऐसे देव भी) हैं।
  - प्र. भंते ! ऐसे कौन-से देव हैं, जो अनन्त कर्माशों को जष् एक सौ वर्प यावत्–पांच सौ वर्पों में क्षय करते हैं ? भंते ! ऐसे कौन-से देव हैं जो अनन्त कर्माशों को जगरा।

#### कर्म अध्ययन

 गोयमा ! वाणमंतरा देवा अणंते कम्मंसे एगेण वाससएणं खवयंति,

असुरिंदविज्जिया भवणवासी देवा अणंते कम्मंसे दोहिं वाससएहिं खवयंति,

असुरकुमारा देवा अणंते कम्मंसे तीहिं वाससएहिं खवयंति,

गह-नक्खत्त-तारारूवा जोइसिया देवा अणंते कम्मंसे चउवाससएहिं खवयंति,

चंदिम-सूरिया जोइसिंदा जोइसरायाणो अणंते कम्मंसे पंचिहं वाससएहिं खवयंति।

सोहम्मीसाणगा देवा अणंते कम्मंसे एगेणं वाससहस्सेणं खवयंति।

सणंकुमार-माहिंदगा देवा अणंते कम्मंसे दोहिं वाससहस्सेहिं खवयंति।

बंभलोग-लंतगा देवा अणंते कम्मंसे तीहिं वाससहस्सेहिं खवयंति।

महासुक्क-सहस्सारगा देवा अणंते कम्मंसे चउिंह वाससहस्सेहिं खवयंति।

आणय-पाणय-आरण-अच्चुयगा देवा अणंते कम्मंसे पंचहिं वाससहस्सेहिं खवयंति।

हेट्ठिमगेवेज्जगा देवा अणंते कम्मंसे एगेणं वाससयसहस्सेणं खवयंति।

मज्झिमगेवेज्जगा देवा अणंते कम्मंसे दोहिं वाससयसहस्सेहिं खवयंति।

उचिरमगेवेज्जगा देवा अणंते कम्मंसे तिहिं वाससयसहस्सेहिं खवयंति।

विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियगा देवा अणंते कम्मंसे चउहिं वाससयसहस्सेहिं खवयंति।

सव्वट्ठसिद्धगा देवा अणंते कम्मंसे पंचिहं वाससयसहस्सेहिं खवयंति।

एए णं गोयमा ! ते देवा जे अणंते कम्मंसे जहण्णेणं एक्केण वा, दोहिं वा, तीहिं वा उक्कोसेणं पंचिहें वाससएहिं खवयंति।

एए णं गोयमा ! ते देवा जे अणंते कम्मंसे जहण्णेणं एकेण वा जाव उक्कोसेणं पंचहिं वाससहस्सेहिं खवयंति।

एए णं गोयमा ! ते देव। जे अणंते कम्मंसे जहण्णेणं एक्केण वा जाव उक्कोसेणं पंचिहं जहण्णेणं एकेण वा जाव उक्कोसेणं पंचिहं वाससयसहस्सेहं खवयंति।

-विया. स. १८, उ. ७, सु. ४८-५१

## कम्मिवसोहिं पडुच्च चउद्दस जीवट्ठाणणामाणि—

कम्मविसोहिमग्गणं पडुच्च चउद्दस जीवट्ठाणा पण्णता,

उ. गौतम ! वाणव्यन्तर देव अनन्त कर्माशों को एक-सौ वर्षों में क्षय करते हैं।

असुरेन्द्र को छोड़कर शेष सब भवनवासी देव उन्हीं अनन्त कर्माशों को दो सौ वर्षों में क्षय करते हैं।

असुरकुमार देव अनन्त कर्माशों को तीन सौ वर्षों में क्षय करते हैं।

ग्रह, नक्षत्र और तारारूप ज्योतिष्क देव अनन्त कर्माशों को चार सौ वर्षों में क्षय करते हैं।

ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिष्कराज चन्द्र और सूर्य अनन्त कर्मांशों को पांच सौ वर्षों में क्षय करते हैं।

सौधर्म और ईशानकल्प के देव अनन्त कर्माशों को एक हजार वर्षों में क्षय करते हैं।

सनत्कुमार और माहेन्द्रकल्प के देव अनन्त कर्मांशों को दो हजार वर्षों में क्षय करते हैं।

ब्रह्मलोक और लान्तककल्प के देव अनन्त कर्माशों को तीन हजार वर्षों में क्षय करते हैं।

महाशुक्र और सहस्रार देव अनन्त कर्मांशों को चार हजार वर्षों में क्षय करते हैं।

आनत-प्राणत, आरण और अच्युतकल्प के देव अनन्त कर्माशों को पांच हजार वर्षों में क्षय करते हैं।

अधस्तन ग्रैवेयक देव अनन्त कर्माशों को एक लाख्न वर्ष में क्षय करते हैं।

मध्यम ग्रैवेयक देव अनन्त कर्माशों को दो लाख वर्षों में क्षय करते हैं।

उपरिम ग्रैवेयक देव अनन्त कर्माशों को तीन लाख वर्षों में क्षय करते हैं।

विजय, वैजयंत, जयन्त और अपराजित देव अनन्त कर्माशों को चार लाख वर्षी में क्षय करते हैं।

सर्वार्थिसिद्ध देव अनन्त कर्मीशों को पांच लाख वर्षों में क्षय करते हैं।

इसिलए गौतम ! ऐसे देव हैं, जो अनन्त कर्माशों को जघन्य एक सौ, दो सौ या तीन सौ वर्षों में उत्कृष्ट पांच सौ वर्षों में क्षय करते हैं।

इसिलए गौतम ! ऐसे देव हैं जो अनन्त कर्माशों को जघन्य एक हजार वर्ष यावत् उत्कृष्ट पांच हजार वर्षों में क्षय करते हैं।

इसलिए गौतम ! ऐसे देव हैं जो अनन्त कर्माशों को जघन्य एक लाख वर्ष यावत् उत्कृष्ट पांच लाख वर्षों में क्षय करते हैं।

#### 90४. कर्म विशोधि की अपेक्षा चाँदह जीवस्थानों (गुणस्थानों) के नाम-

कर्म विशुद्धि के उपायों की अपेक्षा चीदह जीवस्थान (गुणम्यान)

- प. कहं णं भन्ते !अकम्पस्स गई पण्णायइ ?
- ज. गोयमा! १. निस्संगयाए, २. निरंगणयाए,
   ३. गइपरिणामेणं, ४. बंधणछेयणयाए,
   ५. निरिंधणयाए, ६. पुट्यपओगेणं अकम्मस्स गई पण्णायइ।
- प. कहं णं भन्ते ! १. निस्संगयाए जाव ६. पुव्वप्पओगेणं अकम्मस्स गई पण्णायइ?
- उ. गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे सुक्कं तुंबं निच्छिछं निरुवहयं आणुपुच्चीए परिकम्मेमाणे—परिकम्मेमाणे दब्भेहिं य कुसेहिं य वेढेइ वेढित्ता, अट्ठिहें मट्टियालेवेहिं लिंपइ लिंपित्ता, उण्हे दलयइ, भूइं-भूइं सुक्कं समाणं अत्यहमयारमपोरिसियंसि उदगंसि पिक्खवेज्जा, से नूणा गोयमाः! से तुंबे तेसिं अट्ठण्हं मट्टियालेवाणं गरुयत्ताए भारियत्ताए सलिलतलम वइत्ता, अहे धरणितलपइट्ठाणे भवइ?

हंता, भवइ।

अहे णं से तुंबे तेसिं अट्ठण्हं मट्टियालेवाणं परिक्खएणं धरणितलमइवइत्ता उपिं सिललतलपइट्ठाणे भवइ ?

हंता, भवइ!

एवं खलु गोयमा ! निस्संगयाए, निरंगणयाए, गइपरिणामेणं अकम्मस्स गई पण्णायइ।

- प. कहं णं भन्ते ! बंधणछेयणत्ताए अकम्मस्स गई पण्णता?
- उ. गोयमा ! से जहानामए कलसिंबलिया इ वा, मुग्गसिंबलिया इ वा, माससिंबलिया इ वा, सिंबलिसिंबलिया इ वा, एरंडमिंजिया इ वा उण्हे दिण्ण सुक्का समाणी फुडित्ताणं एगंतमंतं गच्छइ, एवं खलु गोयमा ! वंधणछेयणत्ताए अकम्मस्स गई पण्णता।
- प. कहं णं भन्ते ! निरिंधणयाए अकम्मस्स गई पण्णता ?
- उ. गोयमा ! से जहानामए धूमस्स इंधणविष्पमुक्कस्स उड्ढं वीससाए निव्वाघाएणं गई पवत्तइ, एवं खलु गोयमा! निरिंधणयाए अकम्मस्स गई पण्णता,
- प. कहं णं भन्ते ! पुव्यप्योगेणं अकम्मस्स गई पण्णता ?
- उ. गोयमा ! से जहानामए कंडस्स कोदंडिवप्पमुक्कस्स लक्स्वाभिमुही वि निट्चाघाएणं गई पवत्तइ, एवं खलु गोयमा ! पुट्यप्पयोगेणं अकम्मस्स गई पण्णता। -विया. स. ७, उ. १, सु. ११-१३ (१-४)

- प्र. भन्ते ! कर्म रहित जीव की गति कैसे होती है ?
- उ. गौतम ! १. नि:संगता, २. नीरागता, ३. गितपिरिणाम, ४. बन्धच्छेद ५. कर्म-इन्धन रहितता और ६. पूर्वप्रयोग से कर्मरहित जीव की गित होती है।
- प्र. भन्ते ! १. निःसंगता यावत् ६. पूर्वप्रयोग से कर्मरहित जीव की गति कैसे होती है ?
- उ. गौतम ! जैसे, कोई पुरुष एक छिद्ररिहत और निरुपहत (बिना फटे टूटे) सूखे तुम्बे पर क्रमशः परिकर्म (संस्कार) करता-करता उस पर डाभ (एक प्रकार का घास) और कुश लपेटे, उन्हें लपेट कर उस पर आठ बार मिट्टी के लेप लगा दे, मिट्टी के लेप लगाकर उसे (सूखने के लिए) धूप में रख दे, बार-बार (धूप में देने से) अत्यन्त सूखे हुए उस तुम्बे को अथाह अतरणीय (जिस पर तैरा न जा सके) पुरुष प्रमाण से भी अधिक जल में डाल दे तो हे गौतम ! वह तुम्बा मिट्टी के उन आठ लेपों से अधिक भारी हो जाने से क्या पानी के ऊपरितल को छोड़कर नीचे पृथ्वीतल पर (पैंदे) में जा बैठता है?

(गौतम स्वामी) हां, (भगवन् ! वह तुम्बा नीचे पृथ्वीतल पर) जा बैठता है।

भगवान् ने पुनः पूछा ''गौतम ! (पानी में पड़ा रहने के कारण) आठों ही मिट्टी के लेपों के (गलकर) नष्ट हो जाने से क्या वह तुम्बा पृथ्वीतल को छोड़कर पानी के उपरितल पर आ जाता है?

(गौतम स्वामी) हां, भगवन् ! वह पानी के उपरितल पर आ जाता है।

इसी प्रकार हे गौतम ! निःसंगता, नीरागता और गतिपरिणाम से कर्मरहित जीव की ऊर्ध्वगति होती है।

- प्र. भन्ते ! वन्धन का छेद हो जाने से कर्मरहित जीव की गति कैसे होती है?
- उ. गौतम ! जैसे कोई मटर की फली, मूंग की फली, उड़द की फली, शिम्बिल सेम की फली और एरण्ड बीज के गुच्छे को धूप में रख कर सुखाए तो सूख जाने पर वह फटता है और उनके बीज उछल कर दूर जा गिरते हैं, इसी प्रकार हे गौतम! कर्मरूप बन्धन का छेद हो जाने पर कर्म रहित जीव की गित होती है।
- प्र. भन्ते ! इन्धनरहित होने से कर्मरहित जीव की गित कैसे होती है?
- उ. गौतम !जैसे इन्धन से निकले हुए घूएं की गति किसी प्रकार की रुकावट न हो तो स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर होती है, इसी प्रकार हे गौतम ! कर्मरूप इन्धन से रहित होने से कर्मरहित जीव की गति ऊपर की ओर होती है।
- प्र. भन्ते । पूर्वप्रयोग से कर्मरहित जीव की गति कसे होती है ?
- उ. गौतम !जैसे-धनुष से छूटे हुए वाण की गित विना रुकावट के लक्ष्यामिमुखी (निशान की ओर) होती है, इसी प्रकार हे गौतम ! पूर्वप्रयोग से कर्मरहित जीव की (ऊर्च्य) गित होती है।

## वेदना अध्ययन

आत्मा को सुख दुःख आदि का अनुभव होना वेदना है। जिसका वेदन किया जाता है उसे भी उपचार में वेदना करते हैं। इस दूरित में सुत दुस दि वेदना के कई भेद हैं। आसम-ग्रन्थों में वेदना के विविध रूपों का निरूपण है। प्रज्ञापना-सूत्र में भीत, इच्य, शरीर आदि सात दाने के आयार पर दिना के भेदों का प्रतिपादन है। वेदनीय कर्म से वेदना का गहरा सम्बन्ध है। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं माता एं अगाता पर वेदना के अनुभव प्राय है। ही प्रकारों में विभक्त होता है, तथापि वेदना के विविध पक्षों के आधार पर उसके अनेक भेद निरूचित हैं। गई के अधार पर वेदना के विविध पक्षों के आधार पर उसके अनेक भेद निरूचित होने में वेदना के दार प्रकार भी है। वेदना सीत, २. उष्ण एवं ३. शीतोष्ण। वेदना का वेदन १. इच्यतः २. केवतः ३. कालतः एवं ४. भावतः होने में वेदना के दार प्रकार भी है। वेदना सीति, असाता या साता-अमाता के रूप में भी वेदिन में हैं। देख सीति है। सुस रूप एवं अदुःख-सुख रूप होने से भी वेदना तीन प्रकार की होती है। समस्त वेदनाओं का विभाजन दो भेदी में हो मकता है। कुछ वेदनाए अध्यक्त होती हैं। इन वेदनाओं का वेदन जब संज्ञीभूत जीव करते हैं तब वह वेदना का वेदन करता है इमका प्रस्तुत अध्यक्त में काद विवेचन है।

वेदना का वेदन जिस कारण से होता है वह करण, मन, वचन, काय और कर्म के भेद से चार प्रकार का है। ममस्म पंगीन्द्रय जीवों के यार प्रकार इकरण कहे गए हैं। एकेन्द्रिय जीवों में दो प्रकार के करण होते हैं—काय करण ओर कर्म-करण। विकलेन्द्रिय जीयों में वचन को मिनाकर तीन प्रकार इकरण होते हैं। जब वेदना का वेदन कर्म बंध के अनुरूप होता है तो उसे 'एवम्भूत वेदना' कहते हैं तथा जब कर्म यंग्र से परिचर्तित हुप में येदना का दन होता है तो उसे व्याख्या प्रज्ञप्ति में अनेवम्भूत वेदना कहा गया है। कितने ही प्राणी भृत जीव एवं मत्य 'एवम्भृत वेदना' वेडने हैं तथा कितने ही अनेवम्भृत वेदना' का वेदन करते हैं।

् एकेन्द्रिय जीवों को भी वेदना होती है। जैसे वृद्ध पुरुप को मुष्टि प्रहार अनिष्ट वेदना के रूप में अनुभव होता है उभी प्रकार पृथ्वीकाय आदि वीवीं को आक्रांत किए जाने पर उन्हें अनिष्ट वेदना का अनुभव होता है।

नैरयिक जीव दस प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं–9. शीत, २. उष्ण, ३. धुधा, ४. पिपासा, ५. कंडु (एुजर्ला), ६. पराधीनता, ७. ज्यर ८. दाह (जलन), ९. भय और 90. शोक। इनमें शीत, उष्ण आदि शारीरिक वेदनाएं हैं तथा पराधीनता, भय एवं शोक मानसिक वेदनाएं हैं। जो असंज्ञी (मनरहित) प्राणी हैं वे अकाम निकरण रूप में अर्थात् अनिच्छापूर्वक या अज्ञान रूप में वेदना वेदते हैं तथा समर्थ (मंजी) जीव अकामनिकरण एवं प्रकामनिकरण (तीव्र इच्छा पूर्वक) दोनों रूपों में वेदना का वेदन करते हैं।

यह आवश्यक नहीं कि जीय स्वयंकृत दुःख का वेदन करे ही। वह उदीर्ण (उदय में आए हुए) दुःख का वेदन करता है, अनुदीर्ण दुःख को नहीं वेदता। जीवों का समस्त दुःख आत्मकृत है, परकृत एवं उभयकृत नहीं। यही जैनदर्शन के कर्म सिद्धान्त का मुख्य आधार है। इसी कारण सभी जीव आत्मकृत दुःख का वेदन करते हैं, परकृत एवं उभयकृत का नहीं।

इन्द्रियादि के आधार पर छः प्रकार की साता कही गई है–१. श्रोत्रेन्द्रिय साता, २. चक्षु इन्द्रिय साता, ३. घ्राणेन्द्रिय साता, ४. जिह्नेन्द्रिय साता, ५. स्पर्शेन्द्रिय साता एवं ६. नो इन्द्रिय (मन) साता। इनके अनुकूल न रहने पर छः ही प्रकार की असाता भी हो सकती है–श्रोत्रेन्द्रिय असाता आदि। ठाणांग सूत्र में सुख के दस भेदों का संकलन है उनमें भौतिक उपलब्धियों को भी सुख रूप गिना है, यद्या—आरोग्य, दीर्घ आयुप्य, आद्यता आदि। संतोष, निष्क्रमण, अनाबाध आदि आत्मिक सुखों की भी उसमें गणना की गई है।

संसारस्थ सभी प्राणी एकान्त दुःख रूप या एकान्त सुख रूप वेदना का वेदन नहीं करते हैं। कदाचित् दुःख रूप वेदन करते हैं तो कदाचित् सुख रूप। नैरयिक जीव एकान्त दुःख रूप वेदना को वेदते हुए कदाचित् सुख रूप वेदना भी वेदते हैं। भवनपति आदि देव एकान्त सुख रूप वेदना को वेदते हैं किन्तु पृथ्वीकायिक जीव से लेकर मनुष्य तक के दण्डकों में कदाचित् सुख और कदाचित् दुःख रूप वेदना रहती है।

जीवों के जरा भी होती है और शोक भी होता है। जरा शारीरिक वेदना है और शोक मानसिक वेदना है। जिन जीवों के मन नहीं होता उनके मात्र जरा होती है तथा जिन जीवों के मन होता है उनके दोनों की वेदनाएं होती हैं। यहां कर्म सिद्धान्त में नोकषाय के रूप में निरूपित शोक को इस शोक से पृथक् समझना चाहिए क्योंकि उस शोक का उदय तो असंज्ञी पृथ्वीकाय आदि में भी रहता है।

कर्म सिद्धान्त में कषाय की वृद्धि को संक्लेश कहते हैं किन्तु प्रस्तुत अध्ययन में संक्लेश शब्द असमाधि या अशान्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वह अशान्ति दस निमित्तों से होने के कारण उन्हें संक्लेश कहा गया है। संक्लेश के दस भेदों में एक कषाय संक्लेश भी है। संक्लेश के विपरीत असंक्लेश के भी वे ही दस भेद हैं। संक्लेश एवं असंक्लेश के दस भेदों में उपिध, उपाश्रय, कषाय, भक्तपान, मानसिक, चाचिक, कायिक की गणना करने के साथ ज्ञान दर्शन एवं चारित्र की भी गणना की गई है क्योंकि इनकी उपलब्धि अनुपलब्धि भी असंक्लेश एवं संक्लेश का निमित्त बन सकती है।

वेदना एवं निर्जरा में क्या भेद है इस पर प्रस्तुत अध्ययन में विस्तृत विचार हुआ है। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि वेदना कर्म की होती है तथा निर्जरा नोकर्म की होती है। वेदना का समय भिन्न होता है एवं निर्जरा का समय भिन्न होता है। जिसको वेदते हैं उसकी निर्जरा नहीं करते और जिसकी निर्जरा करते हैं। उसको वेदते नहीं हैं। कर्म को वेदते हैं और नोकर्म को निर्जीण करते हैं। महावेदना वाले और अल्पवेदना वाले इन दोनों में वही जीव श्रेष्ठ है जो प्रशस्त निर्जरा वाला है।

## ३२. वेयणाऽज्झयणं

# ३२. वेदना-अध्ययन

ओहेण वेयणा-

् वेयणा।

–ठाणं अ. १, सु. २३

ऽज्झयणस्स अत्थाहिगारा-

. सीता य २. दव्व ३. सारीर, ४. सात तह वेयणा हवइ ५. । ६. अब्भुवगमोक्कमिया, ७. णिदा य अणिदा य -पण्ण. प. ३५, सु. २०५४, गा. १

## रेसु चउवीसदंडएसु य वेयणा परूवणं-

- ) सीयाइ तिविहा वेयणा
- कडविहा णं भंते !वेयणा पण्णता?
- गोयमा ! तिविहा वेयणा पण्णता, तं जहा-१.सीया, २.उसिणा, ३.सीओसिणा।
- दं. १. णेरइया णं भंते ! किं सीयं वेयणं वेदेंति, उसिणं वेयणं वेदेंति, सीओसिणं वेयणं वेदेंति?
- गोयमा ! सीयं पि वेयणं वेदेंति, उसिणं पि वेयणं वेदेंति, णो सीओसिणं वेयणं वेदेंति।
- रयणप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! किं सीयं वेयणं वेदेंति जाव सीओसिणं वेयणं वेदेंति ?
- गोयमा ! णो सीयं वेयणं वेदेंति, उसिणं वेयणं वेदेंति, णो सीओसिणं वेयणं वेदेंति। एवं जाव वालुयप्पभापुढिवनेरइया<sup>२</sup>।
- पकप्पभापुढविनेरइया णं भते ! कि सीयं वेयणं वेदेति जाव सीओसिणं वेयणं वेदेंति ?
- गोयमा ! सीयं पि वेयणं वेदेंति. उसिणं पि वेयणं वेदेंति. णो सीओसिणं वेयणं वेदेंति। जे बहुयतरागा ते उसिणं वेयणं वेदेंति। जे थोवतरागा ते सीयं वेयणं वेदेंति। धूमप्पभाए एवं चेव दुविहा।

णवरं-जे वहुयतरागा ते सीयं वेयणं वेदेंति, जे थोवतरागा ते उसिणं वेयणं वेदेंति। तमाए तमतमाए य सीयं वेयणं वेदेंति, णो उसिणं वेयणं वेदेंति, णो सीओसिणं वेयणं वेदेंति र।

- दं. २. असुरकुमारा णं भंते ! किं सीयं वेयणं वेदेंति, उसिणं वेयणं वेदेति, सीओसिणं वेयणं वेदेति?
- गोयमा ! सीयं पि वेयणं वेदेंति, उसिणं पि वेयणं वेदेंति, सीओसिणं पि वेयणं वेदेंति।

 सामान्य वेदना— वेदना एक (रूप) है।

- २. वेदनाऽध्ययन के अर्थाधिकार-
  - १. शीत वेदना, २. द्रव्य वेदना, ३. शरीर वेदना, ४. शाता वेदना, ५. दु:ख वेदना, ६. आभ्युपगिमकी और औपक्रिमकी वेदना, ७. निदा-अनिदा वेदना। (वेदनाध्ययन के) ये सात द्वार जानने चाहिए।
- सातद्वारों में और चौबीसदडंकों में वेदना का प्ररूपण—
  - (१) शीतादि त्रिविध वेदना-
    - प्र. भंते ! वेदना कितने प्रकार की कही गई है?
  - उ. गौतम ! वेदना तीन प्रकार की कही गई है, यथा-9. शीतवेदना, २. उष्णवेदना, ३. शीतोष्णवेदना।
  - प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक शीतवेदना वेदते हैं, उष्णवेदना वेदते हैं या शीतोष्णवेदना वेदते हैं?
  - उ. गौतम !(नैरियक) शीतवेदना भी वेदते हैं और उष्णवेदना भी वेदते हैं, किन्तु शीतोष्णवेदना नहीं वेदते हैं।
  - प्र. भंते ! क्या रत्नप्रभापृथ्वी के नैरियक शीतवेदना वेदते हैं यावत शीतोष्णवेदना वेदते हैं?
  - उ. गौतम ! वे शीतवेदना नहीं वेदते हैं और शीतोष्णवेदना भी नहीं वेदते हैं, किन्तु उष्णवेदना वेदते हैं। इसी प्रकार वालुकाप्रभा पृथ्वी (२-३) के नैरियकों तक कहना चाहिए।
  - प्र. भंते ! क्या पंकप्रभापृथ्वी के नैरियक शीतवेदना वेदते हैं यावत शीतोष्ण वेदना वेदते हैं?
  - उ. गौतम ! वे शीतवेदना भी वेदते हैं और उष्णवेदना भी वेदते हैं, किन्तु शीतोष्णवेदना नहीं वेदते हैं। जो उष्णवेदना वेदते हैं वे नैरियक अधिक हैं, जो शीतवेदना वेदते हैं वे नैरियक अल्प हैं। धूप्रप्रभा पृथ्वी (के नैरियकों) में भी इसी प्रकार दोनों वेदनाएं कहनी चाहिए। विशेष-जो शीतवेदना वेदते हैं वे नैरियक अधिक हैं. जो उष्णवेदना वेदते हैं वे नैरियक अल्प हैं।
    - तमा और तमस्तमा पृथ्वी के नैरियक शीतवेदना वेदते हैं. किन्तु उष्णवेदना तथा शीतोष्णवेदना नहीं वेदते हैं।
  - प्र. दं.२.भंते !क्या असुरकुमार शीत वेदना वेदते हैं, उष्णवेदना वेदते हैं या शीतोष्ण वेदना वेदते हैं?
  - उ. गीतम ! वे शीतवेदना भी वेदते हैं , उष्णवेदना भी वेदते हैं और शीतोष्णवेदना भी वेदते हैं।

<sup>ा.</sup>सम.सु. १५३ (२)

गं अ. ३, ३, १, सु. १५५

३. (क) जीवा.पीड.३,मु.८९(३)

<sup>(</sup>स) विया.स.१०, उ.२, सु.४ -

#### दं. ३-२४. एवं जाव वेमाणिया।

*–पण्ण. प. ३५, सु. २०५५-२०५*९

#### (२) दव्यओदारे चउव्विहा वेयणा-

- प. कड़विहा णं भंते ! वेयणा पण्णता ?
- उ. गोयमा ! चउव्विहा वेयणा पण्णत्ता, तं जहा-१. दव्वओ, २. खेत्तओ, ३. कालओ, ४. भावओ।
- प. दं. १. णेरइया णं भंते !किं दव्वओ वेयणं वेदेंति जाव किं
- भावओ वेयणं वेदेंति ?
- उ. गोयमा ! दव्यओ वि वेयणं वेदेंति जाव भावओ वि वेयणं वेदेंति।
  - दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिया।

*−पण्ण. प. ३५, सु. २०६०-२०६२* 

#### (३) सारीराइ तिविहा वेयणा-

- प. कड्विहा णं भंते ! वेयणा पण्णता ?
- उ. गोयमा ! तिविहा वेयणा पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. सारीरा, २. माणसा, ३. सारीरमाणसा।
- प. दं. १. णेरइया णं भंते ! किं सारीरं वेयणं वेदेंति, माणसं वेयणं वेदेंति, सारीरमाणसं वेयणं वेदेंति?
- उ. गोयमा ! सारीरं पि वेयणं वेदेंति, माणसं पि वेयणं वेदेंति, सारीरमाणसं पि वेयणं वेदेंति। दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिया।

णवरं-एगिंदिय-विगलिंदिया सारीरं वेयणं वेदेंति, णो माणसं वेयणं वेदेंति, णो सारीरमाणसं वेयणं वेदेंति।

-पण्ण. प. ३५, सु. २*०६३-*२*०६५* 

#### (४) सायाइ तिविहा वेयणा-

- प. कड्विहा णं भंते ! वेयणा पण्णता ?
- उ. गोयमा ! तिविहा वेयणा पण्णता, तं जहा-
  - १. साया, २. असाया, ३. सायासाया।
- प. दं. १. णेरइया णं भंते ! िकं सायं वेयणं वेदेंति, असायं वेयणं वेदेंति, सायासायं वेयणं वेदेंति?
- उ. गोयमा ! तिविहं पि वेयणं वेदेंति। दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिया।

-पण्ण. प. ३५, सु. २०६६-२०६८

#### (५) दुक्खाइ तिविहा वेयणा-

- प. कड्विहा णं भंते !वेयणा पण्णता ?
- उ. गोयमा ! तिविहा वेयणा पण्णत्ता, तं जहा-
- १. दुक्खा, २. सुहा, ३. अदुक्खसुहा।
   प. दं. १. णेरइया णं भंते ! किं दुक्खं वेयणं वेदेंति, सुहं वेयणं वेदेंति, अदुक्खमसुहं वेयणं वेदेंति?
- उ. गोयमा ! दुक्लं पि वेयणं वेदेंति, सुहं पि वेयणं वेदेंति, अदुक्लमसुहं पि वेयणं वेदेंति<sup>9</sup>।
  - दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिया।

-पण्ण. प. ३५, सु. २०६९-२०७१

ंदं. ३-२४. इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त करना चाहिए।

#### (२) द्रव्यादि द्वार में चन्विंध वेदना-

- प्र. भंते ! बेदना कितने प्रकार की कर्श गई है?
- र्गीतम ! वेदना चार प्रकार की कर्म गई है, यथा १. द्रव्यतः, २. क्षेत्रनः, ३. कालनः, ४. भावतः।
- प्र. दं. १. भंते ! क्या नैर्रायक द्रव्यतः वेडना वेडने हैं यावत भावतः वेडना वेडने हैं ?
- गीतम ! वे द्रव्य से भी बेदना बेदते हैं बाबन भाव से भी बेदना बेदते हैं।
  - दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकी पर्यन्त कहना चाहिए।

#### (३) शारीरिकादि त्रिविध वेदना-

- प्र. भंते ! वेदना कितने प्रकार की कही गई है?
- उ. गौतम ी वेदना तीन प्रकार की कही गई है, यथा-
  - १. शारीरिक, २. मानसिक, ३. शारीरिक-मानसिक।
- प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक शारीरिक बेटना बेदते हैं, मानिसक बेदना बेदते हैं या शारीरिक-मानिसक बेदना बेदते हैं?
- गौतम ! वे शारीरिक वेदना भी वेदते हैं, मानसिक वेदना भी वेदते हैं और शारीरिक-मानसिक वेदना भी वेदते हैं।
   दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त कहना चाहिए।
  - विशेष-एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय शारीरिक वेदना वेदते हैं, वे मानसिक और शारीरिक-मानसिक वेदना नहीं वेदते हैं।

#### (४) सातादि त्रिविध वेदना-

- प्र. भंते ! वेदना कितने प्रकार की कही गई है ?
- उ. गौतम ! वेदना तीन प्रकार की कही गई है, यथा-
  - १. साता, २. असाता, ३. साता-असाता।
- प्र. दं. १. भंते ! नैरियक साताचेदना वेदते हैं, असातावेदना वेदते हैं या साता-असाता वेदना वेदते हैं?
- उ. गौतम ! तीनों प्रकार की वेदना वेदते हैं। दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त जानना चाहिए।

# (५) दुक्खादि त्रिविध वेदना-

- प्र. भंते ! वेदना कितने प्रकार की कही गई है ?
- गौतम<sup>ी</sup>! वेदना तीन प्रकार की कही गई है, यथा १. दु:खा, २. सुखा, ३. अदु:ख-सुखा।
- प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक जीव दुःख वेदना वेदते हैं, सुख वेदना वेदते हैं या अदुःख असुख वेदना वेदते हैं?
- उ. गौतम ! वे दुःख वेदना भी वेदते हैं, सुख वेदना भी वेदते हैं और अदुःख असुख वेदना भी वे देते हैं।
  - ंदं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त कहना चाहिए।

- ,) अब्भोवगमियाइ दुविहा वेयणा-
  - .) कड़विहा णं भंते !वेयणा पण्णत्ता ?
- . गोयमा !दुविहा वेयणा पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. अब्भोवगिमया य,
  - २. ओवक्कमिया य।
- . दं. १. णेरइया णं भंते ! किं अब्भोवगिमयं वेयणं वेदेंति, ओवक्कमियं वेयणं वेदेंति ?
- गोयमा ! णो अब्भोवगिमयं वेयणं वेदेंति, ओवक्किमयं वेयणं वेदेंति।
  - दं. २-१९. एवं जाव चउरिंदिया।

  - दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा णेरइया। -पण्ण. प. ३५ सु. २०७२-२०७६
- ) णिदाइ दुविहा वेयणा-
- . कइविहा णं भंते ! वेयणा पण्णता ?
- . गोयमा !दुविहा वेयणा पण्णता,तं जहा-
  - १. णिदां य, २. अणिदा य।
- . दं. १. णेरइया णं भंते ! किं णिदायं वेयणं वेदेंति, अणिदायं वेयणं वेदेंति?
- गोयमा ! णिदायं पि वेयणं वेदेंति, अणिदायं पि वेयणं वेदेंति।
- . से केणट्ठेणं भंते !एवं वुच्चइ–
  - ''णेरइया णिदायं पि वेयणं वेदेंति, अणिदायं पि वेयणं वेदेंति?''
- . गोयमा ! णेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--
  - १. सिण्णभूयाय, २. असिण्णभूयाय।
  - १. तत्थ णं जे ते सिण्णभूया ते णं निदायं वेयणं वेदेंति,
  - २. तस्थ णं जे ते असिण्णभूया ते णं अणिदायं वेयणं वेदेंति।
  - से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-
  - ''णेरइया निदायं पि वेयणं वेदेंति, अणिदायं पि वेयणं वेदेंति।''
  - दं. २-११. एवं जाव थणियकुमारा।
  - दं. १२. पुढिवकाइयाणं भंते ! किं णिदायं वेयणं वेदेंति, अणिदायं वेयणं वेदेंति?
  - गोयमा ! णो णिदायं वेयणं वेदेंति, अणिदायं वेयणं वेदेंति।
  - से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-
  - ''पुढिविकाइया णो णिदायं वेयणं वेदेंति, अणिदायं वेयणं वेदेंति?''
  - गोयमा ! पुढविकाइया सब्वे असण्णी असण्णिभूयं अणिदायं वेयणं वेदेति।

- (६) आभ्युपगिमकादि द्विविध वेदना-
  - प्र. भंते ! वेदना कितने प्रकार की कही गई है?
  - उ. गीतम ! वेदना दो प्रकार की कही गई है, यथा-
    - आभ्युपगमिकी (स्वेच्छा पूर्वक अंगीकार की गई।)
    - २. औपक्रमिकी (वेदनीय कर्म जन्य)
  - प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक आभ्युपगिमकी वेदना वेदते हैं या औपक्रमिकी वेदना वेदते हैं ?
  - उ. गौतम ! वे आभ्युपगिमकी वेदना नहीं वेदते हैं, औपक्रिमकी वेदना वेदते हैं।
    - दं. २-१९. इसी प्रकार चतुरिन्द्रियों पर्यन्त कहना चाहिए। दं. २०-२१. पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिक और मनुष्य दोनों प्रकार की वेदना वेदते हैं।
    - दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिकों के लिए नैरियकों के समान कहना चाहिए।
- (७) निदादि द्विविध वेदना-
  - प्र. भंते ! वेदना कितने प्रकार की कही गई है ?
  - उ. गौतम ! वेदना दो प्रकार की कही गई है, यथा— १. निदा (जानते हुए), २. अनिदा (अनजाने)
  - प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक निदावेदना वेदते हैं या अनिदावेदना वेदते हैं ?
  - उ. गौतम ! वे निदावेदना भी वेदते हैं और अनिदावेदना भी वेदते हैं।
  - प्र. भंते ! िकस कारण से ऐसा कहा जाता है िक— "नैरियक निदावेदना भी वेदते हैं और अनिदावेदना भी वेदते हैं?"
  - उ. गीतम े! नैरियक दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा-
    - १. संज्ञीभूत, २. असंज्ञीभूत।
    - 9. उनमें जो संज्ञीभूत हैं वे निदा वेदना को वेदते हैं।
    - २. जो असंज्ञीभूत हैं वे अनिदा वेदना को वेदते हैं।
    - इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— "नैरियक निदावेदना भी वेदते हैं और अनिदा वेदना भी वेदते हैं।"
    - दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमार पर्यन्त कहना चाहिए।
  - प्र. दं. १२. भंते ! क्या पृथ्वीकायिक जीव निदावेदना वेदते हैं या अनिदावेदना वेदते हैं ?
  - उ. गीतम ! वे निदावेदना नहीं वेदते, किन्तु अनिदावेदना वेदते हैं।
  - प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "पृथ्वीकायिक जीव निदावेदना नहीं वेदते, किन्तु अनिदावेदना वेदते हैं?"
  - गौतम ! सभी पृथ्वीकायिक असंज्ञी होते हैं, इसिलए असंज्ञियों
     में होने वाली अनिवादेदना देदते हैं,

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-

''पुढिविक्काइया णो णिदायं वेयणं वेदेंति, अणिदायं वेयणं वेदेंति।''

दं. १३-१९ एवं जाव चउरिंदिया।

दं. २०-२२ पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिया मणूसा वाणमंतरा जहा णेरइया।

- प. दं. २३. जोइसियाणं भंते ! कि णिदायं वैयणं वेदेंति, अणिदायं वेयणं वेदेंति?
- उ. गोयमा । णिदायं पि वेयणं वेदेंति, अणिदायं पि वेयणं वेदेंति।
- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
   ''जोइसिया णिदायं पि वेयणं वेदेंति, अणिदायं पि वेयणं वेदेंति?''
- उ. गोयमा ! जोइसिया दुविहा पण्णता, तं जहा-
  - १. माइमिच्छदिट्ठी उववण्णगा य,
  - २. अमाइसम्मदिट्ठी उववण्णगा य।
  - तत्थ णं जे ते माइमिच्छिदिट्ठी उववण्णगा ते णं अणिदायं वेयणं वेदेंति,
  - २. तत्थ णं जे ते अमाइसम्मदिट्ठी उववण्णगा ते णं णिदायं वेयणं वेदेंति।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-

'जोइसिया णिदायं पि वेयणं वेदेंति, अणिदायं पि वेयणं वेदेंति।'

दं. २४. एवं वेमाणिया वि<sup>9</sup>।

-पण्ण. प. ३५, सु. २०७७-२०८४

## ४. करण भेया-चउवीसदंडएसु य परूवणं-

प. कड्विहे णं भंते ! करणे पण्णते ?

उ. गीयमा ! चउव्विहे करणे पण्णत्ते, तं जहा-

१. मणकरणे,

२. वइकरणे,

इ. कायकरणे.

४. कम्मकरणे।

- प. दं. १. णेरइयाणं भंते ! कइविहे करणे पण्णत्ते ?
- उ. गोयमा ! चउव्विहे करणे पण्णत्ते, तं जहा-

१. मणकरणे,

२. वइकरणे,

३. कायकरणे,

४. कम्मकरणे।

दं. २-११, २०-२४. एवं पंचेंदियाणं सब्वेसिं चउव्विहे करणे पण्णते।

दं. १२-१६. एगिंदियाणं द्विहे

१.कायकरणे य,

२. कम्मकरणे य।

दं. १७-१९. विगलेंदियाणं तिविहे-

१.वइकरणे य,२.कायकरणे य,३.कम्मकरणे य।

इस कारण से गीतम ! ऐसा कहा जाता है कि-

''पृथ्वीकायिक जीव निदावेदमा नहीं वेदते किनु अनिदावेदमा वेदते हैं।''

दं. १३-१९ इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय पर्यन्त कहना चाहिए।

दं. २०-२२ पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिक मनुष्य और वाणव्यन्तरी का कथन नैरियकों के समान जानना चाहिए।

- प्र. दं. २३. भंते ! क्या ज्योतिष्क देव निदावेदना वेदते हैं या अनिदावेदना वेदते हैं ?
- उ. गौतम ! वे निटावेटना भी वेदते हैं और अनिदावेदना भी वेदते हैं।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "ज्योतिष्क देव निदावेटना भी वेदते हैं और अनिदावेदना भी वेदते हैं?"
- उ. गीतम ! ज्योतिष्क देव दो प्रकार के कहे गये हैं, यया-
  - १. मायिमिय्यादृष्टिउपपन्नक,
  - २. अमाविसम्यग्द्रप्टिउपपन्नक।
  - उनमें से जो मार्चिमय्यादृष्टि उपप्रत्रक हैं, वे अनिदायेदना वेदते हैं।
  - २. जो अमायिसम्यग्दृष्टिउपपन्नक हैं, वे निदावेदना वेदते हैं।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-

''ज्योतिष्क देव निदावेदना भी वेदते हैं और अनिदावेदना भी वेदते हैं।''

दं. २४. इसी प्रकार वैमानिक देवों के लिए भी जानना चाहिए।

- ४. करण के भेद और चौबीसदंडकों में उनका प्ररूपण-
  - प्र. भंते ! करण कितने प्रकार का कहा गया है?
  - उ. गौतम ! करण चार प्रकार का कहा गया है, यथा-

१. मन-करण,

२. वचन-करण,

३. काय-करण,

४. कर्म-करण।

- प्र. दं. १. भंते ! नैरियक जीवों के कितने प्रकार के करण कहें गए हैं ?
- उ. गौतम ! चार प्रकार के करण कहे गए हैं, यथा-

१. मन-करण,

२. वचन-करण,

३. काय-करण,

४. कर्म-करण।

दं. २-११, २०-२४. इसी प्रकार समस्त पंचेन्द्रिय जीवों के चार प्रकार के करण कहे गए हैं।

दं. १२-१६. एकेन्द्रिय जीवों में दो प्रकार के करण होते हैं, यथा-

१. काय-करण,

२. कर्म-करण।

दं. १७-१९ विकलेन्द्रिय जीवों में तीन प्रकार के करण होते हैं—

१. वचन-करण, २. काय-करण, ३. कर्म-करण।

दं. १. प. नेरइयाणं भंते ! कि करणओ वेयणं वेदेंति, अकरणओ वेयणं वेदेंति?

गोयमा ! नेरइया णं करणओ वेयणं वेदेंति, नो अकरणओ वेयणं वेदेंति।

से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-

''नेरइयाणं करणओ वेयणं वेदेंति, नो अकरणओ वेयणं वेदेंति?''

गोयमा ! नेरइयाणं चउव्विहे करणे पण्णत्ते, तं जहा-

9. मणकरणे,

२. वइकरणे,

३. कायकरणे,

४. कम्मकरणे।

इच्चेएणं चउिव्वहेणं असुभेणं करणेणं नेरइया करणओ असायं वेयणं वेदेंति, नो अकरणओ।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-

''नेरइया णं करणओ वेयणं वेदेंति, नो अकरणओ वेयणं वेदेंति।''

दं. २. असुरकुमारा णं भंते ! किं करणओ वेयणं वेदेंति, अकरणओ वेयणं वेदेंति?

गोयमा ! असुरकुमाराणं करणओ वेयणं वेदेंति, नो अकरणओ वेयणं वेदेंति।

से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-

''असुरकुमारा णं करणओ वेयणं वेदेंति, नो अकरणओ वेयणं वेदेंति?''

गोयमा ! असुरकुमाराणं चउव्विहे करणे पण्णत्ते, तं जहा—

9. मणकरणे,

२. वइकरणे,

३. कायकरणे,

४. कम्मकरणे।

इच्चेएणं सुभेणं करणेणं असुरकुमारा णं करणओ सायं वेयणं वेदेंति, नो अकरणओ।

दं. ३-११. एवं जाव थणियकुमारा।

दं. १२. पुढिवकाइयाणं भंते ! किं करणओ वेयणं वेदेंति, अकरणओ वेयणं वेदेंति?

गोयमा ! पुढिवकाइयाणं करणओ य वेयणं वेदेंति, नो अकरणओ वेयणं वेदेंति।

णवरं-इच्चेएणं सुभासुभेणं करणेणं पुढविकाइया करणओ वेमायाए वेयणं वेदेंति, नो अकरणओ।

दं. १३-२१ ओरालियसरीरा सच्चे सुभासुभेणं वेमायाए।

- प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक जीव करण से वेदना वेदते हैं या अकरण से वेदना वेदते हैं ?
- गौतम ! नैरियक जीव करण से वेदना वेदते हैं अकरण से वेदना नहीं वेदते हैं।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि—
  ''नैरियक करण से वेदना वेदते हैं, अकरण से वेदना नहीं
  वेदते हैं?''
- उ. गौतम ! नैरियक जीवों के चार प्रकार के करण कहे गए हैं, यथा—

9. मन-करण,

२. वचन-करण,

३. काय-करण,

४. कर्म-करण।

उनके ये चारों ही प्रकार के करण अशुभ होने से वे (नैरियक जीव) करण द्वारा ही असातावेदना वेदते हैं, किन्तु अकरण से नहीं वेदते।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि-

"नैरियक जीव करण से असातावेदना वेदते हैं, अकरण से वेदना नहीं वेदते हैं।"

- प्र. दं. २. भंते ! असुरकुमार देव करण से वेदना वेदते हैं या अकरण से वेदना वेदते हैं?
- गौतम !असुरकुमार करण से वेदना वेदते हैं, अकरण से नहीं वेदते हैं।
- प्र. भंते ! िकस कारण से ऐसा कहा जाता है िक— "असुरकुमार करण से वेदना वेदते हैं, अकरण से वेदना नहीं वेदते हैं?"
- जीतम ! असुरकुमारों के चार प्रकार के करण कहे गए हैं, यथा—

१. मनकरण.

२. वचन-करण,

३. काय-करण,

४. कर्म-करण।

असुरकुमारों के ये चारों ही प्रकार के करण शुभ होने से वे करण द्वारा सातावेदना वेदते हैं, किन्तु अकरण से नहीं वेदते।

दं. ३-११ इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यन्त कहना चाहिए।

- प्र. दं. १२. भंते ! पृथ्वीकायिक जीव करण से वेदना वेदते हैं या अकरण से वेदना वेदते हैं ?
- उ. गौतम ! पृथ्वीकायिक जीव करण द्वारा वेदना वेदते हैं, किन्तु अकरण द्वारा वेदना नहीं वेदते हैं।

विशेष-पृथ्वीकायिकों के शुभाशुभ करण होने से वे विमात्रा से कभी शुभ और कभी अशुभ वेदना वेदते हैं, किन्तु अकरण द्वारा नहीं वेदते हैं।

दं. 9३-२9. औदारिक शरीर वाले सभी जीव (पांच स्वावर, तीन विकलेन्द्रिय, तिर्घञ्चपंचेन्द्रिय और मनुष्य) शुनागुभ करण द्वारा विमात्रा में वेदना (कदाचित् साता और कदाचिन् असाता) वेदते हैं।

दं. २२-२४ देव शुभ करण द्वारा सातावेदना वेदने हैं।

दं. २२-२४ देवा सुभेणं सातं।

-विद्याः सः ६, ३, ९, सु. ४-९२

## ५. चउवीसदंडएसु दुक्खफुसणाइ परूवणं-

- प. दुक्ली भंते !दुक्लेणं फुडे, अदुक्लेणं फुडे?
- उ. गोयमा ! दुक्खी दुक्खेणं फुडे, नो अदुक्खी दुक्खेणं फुडे।
- प. दं. १. दुक्खी भंते ! नेरइए दुक्खेणं फुडे ? अदुक्खी नेरइए दुक्खेणं फुडे ?
- उ. गोयमा ! दुक्खी नेरइए दुक्खेणं फुडे, नो अदुक्खी नेरइए दुक्खेणं फुडे।

दं. २-२४ एवं जाव वेमाणियाणं। एवं पंच दंडगा नेयव्या।

- १. दुक्ली दुक्लेणं फुडे,
- २. दुक्खी दुक्खं परियादियइ,
- ३. दुक्खी दुक्खं उदीरेइ,
- ४. दुक्खी दुक्खं वेदेइ,
- ५. दुक्खी दुक्खं निज्जरेइ।

−विया. स. ७, उ. १, सु. १४-१५

#### ६. एवंभूयअणेवंभूयवेयणा पख्वणं-

- प. अन्नउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति जाव प्रूवंति— "सव्ये पाणा जाव सव्ये सत्ता एवभूयं वेयणं वेदेंति," से कहमेयं भंते !
- उ. गोयमा ! जं णं ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खंति जाव पर्लवेंति सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता एवंभूयं वेयणं वेदेंति, जे ते एवमाहंसु मिच्छा ते एवंमाहंसु, अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव एवं पर्लवेमि, अत्थेगइया पाणा भूया जीवा सत्ता एवभूयं वेयणं वेदेंति,

अत्थेगइया पाणा भूया जीवा सत्ता अणेवंभूयं वेयणं वेदेंति।

- प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—
  'अत्थेगइया पाणा जाव सत्ता एवभूयं वेयणं वेदेंति? अत्थेगइया पाणा जाव सत्ता अणेवंभूयं वेयणं वेदेंति?'
- उ. गोयमा ! जे णं पाणा भूया जीवा सत्ता, जहा कडा कम्मा तहा वेयणं वेदेंति ते णं पाणा भूया जीवा सत्ता एवभूयं वेयणं वेदेंति।

जे णं पाणा भूया जीवा सत्ता जहा कडा कम्मा नो तहा वेयणं वेदेंति तेणं पाणा भूया जीवा सत्ता अणेवंभूयं वेयणं वेदेंति।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— 'अत्थेगइया पाणा जाव सत्ता एवंभूयं वेयणं वेदेंति अत्थेगडया पाणा जाव सत्ता अणेवंभूयं वेयणं वेदेंति।

- ५. चीवीस दंडकों में दुःख की स्पर्शना आदि का प्ररूपण-
  - प्र. भंते ! क्या दुःशी जीव दुःख से स्मृष्ट होता है या अदुःशी जीव दुःख से स्पष्ट होता है ?
  - उ. गीतम ! दुःखी जीव दुःख से स्पृष्ट होता है, किन्तु अदुःखी (दुखरहित) जीव दुःख से स्पृष्ट नहीं होता है।
  - प्र. दं. १. भंते ! क्या दुःशी निर्रायक दुःख से सृष्ट होता है या अदुःशी नैरियक दुःख से स्पृष्ट होता है ?
  - गीतम ! दुःखी निर्रायक दुःख से म्यूष्ट होता है किन्तु अदुःखी निर्रायक दुःख से म्यूष्ट नहीं होता है।
     दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकों पर्यन्त कहना चाहिए।
    - 9. दुःखी दुःख से सुप्ट होता है,
    - २. दुःखी दुःख का परिग्रहण करता है,

इसी प्रकार ये पांच दण्डक कहने चाहिए।

- ३. दुःखी दुःख की उदीरणा करता है,
- ४. दुःखी दुःख का वेदन करता है,
- ५. दुःखी दुःख की निर्जरा करता है।

# ६. एवम्भूत-अनेवम्भूत वेदना का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! अन्यतीर्थिक ऐसा कहते हैं यावत् प्ररूपणा करते हैं कि-"सभी प्राण यावत् सभी सत्व एवंभूत (कर्म वंघ के अनुसार) वैदना वेदते हैं" भंते ! यह ऐसा कसे ?
- गौतम ! वे अन्यतीर्धिक जो इस प्रकार कहते हैं यावत् प्ररूपणा करते हैं कि—

"सभी प्राणी यावत् सत्व एवंभूत वेदना वेदते हैं," उनका यह कथन मिथ्या है।

गौतम ! मैं यों कहता हूं यावत् प्ररूपणा करता हूँ कि— "कितने ही प्राणी, भूत, जीव और सत्व एवंभूत (कर्म वंध के अनुरूप) वेदना वेदते हैं।

कितने ही प्राणी, भूत, जीव और सत्व अनेवंभूत (कर्म वंध से परिवर्तित रूप में) वेदना वेदते हैं।"

- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— "कितने ही प्राणी यावत् सत्य एवंभूत वेदना वेदते हैं और कितने ही प्राणी यावत् सत्य अनेवंभूत वेदना वेदते हैं ?"
- उ. गौतम ! जिन प्राणी, भूत, जीव और सत्वों ने जिस प्रकार कर्म किये हैं उसी प्रकार वेदना वेदते हैं अतएव वे प्राणी, भूत, जीव और सत्व तो एवंभूत वेदना वेदते हैं। किन्तु जिन प्राणी, भूत, जीव और सत्वों ने जिस प्रकार कर्म किये हैं, उसी प्रकार वेदना नहीं वेदते हैं वे प्राणी, भूत, जीव

और सत्व अनेवंभूत वेदना वेदते हैं।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि—
"िकतने ही प्राणी यावत् सत्व एवम्भूत वेदना वेदते हैं और
कितने ही प्राणी यावत् सत्व अनेवंभूत वेदना वेदते हैं।"

- दं. ९. नेरइया णं भंते ! किं एवंभूयं वेयणं वेदेंति, अणेवंभूयं वेयणं वेदेंति?
- . गोयमा े नेरइया णं एवंभूयं पि वेयणं वेदेंति, अणेवंभूयं पि वेयणं वेदेंति।
- . से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ— ''नेरइयाणं एवंभूयं पि वेयणं वेदेंति, अणेवंभूयं पि वेयणं वेदेंति ?''
- गोयमा ! जे णं नेर्इया जहा कडा कम्मा तहा वेयणं वेदेंति, ते णं नेरइया एवंभूयं वेयणं वेदेंति। जे णं नेरइया जहा कडा कम्मा णो तहा वेयणं वेदेंति, ते णं नेरइया अणेवंभूयं वेयणं वेदेंति। से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— 'नेरइया णं एवंभूयं पि वेयणं वेदेंति, अणेवंभूयं पि वेयणं वेदेंति।'

२-२४ एवं जाव वेमाणिया संसारमंडलं नेयव्वं। —विया. स. ५, उ. ५, सु. २-४

#### गिंदिएसु वेदणाणुभव पखवणं-

- . पुढिवकाइए णं भंते ! अक्कंते समाणे केरिसियं वेयणं पंच्यणुभवमाणे विहरइ?
- गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे बलवं जाव निउणिसप्पोवगए एगं पुरिसं जुण्णं जराजज्जिरयदेहं जाव दुव्वलं किलंतं जमलपाणिणा मुद्धाणंसि अभिहणिज्जा से णं गोयमा ! पुरिसे तेणं पुरिसेणं जमलपाणिणा मुद्धाणंसि अभिहए समाणे केरिसियं वेयणं पच्चणुभवमाणे विहरइ?

अणिट्ठं समणाउसो!

तस्स णं गोयमा ! पुरिसस्स वेयणाहिंतो पुढविकाइए अकंते समाणे एत्तो अणिट्ठतिरयं चेव जाव अमणामतिरयं चेव वेयणं पच्चणुभवमाणे विहरइ। आउकाइए णं भंते ! संघट्टिए समाणे केरिसियं वेयणं पच्चणुभवमाणे विहरइ? गोयमा ! जहा पुढविकाइए एवं चेव।

एवं तेउ-वाउ-वणस्सङ्काइए वि जाव विहरङ्। —विया. स. १९, उ. ३, सु. ३३-३७

#### दसविहवेयणा-

इया दसविहं वेयणं पच्चणुभवमाणा विहरंति, तंजहा-सीयं, २. उसिणं, ३. खुहं, ४. पिवासं, ५. कंडुं, ६. परज्झं, जरं, ८. दाहं, ९. भयं, १०. सोगं। १

-विया. स. ७, उ. ८, सु. ७

इएसु उसिण-सीय वेयणा परूवणं— उसिणयेयणिज्जेसु णं भंते ! णेरइएसु णेरइया केरिसयं उसिणयेयणं पच्चणुव्भवमाणा विहरति ?

- प्र. दं. १. भंते ! क्या नैरियक एवम्भूत वेदना वेदते हैं या अनेवम्भूत वेदना वेदते हैं?
- उ. गौतम ! नैरियक एवम्भूत वेदना भी वेदते हैं और अनेवम्भूत वेदना भी वेदते हैं।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— 'नैरियक एवम्भूत वेदना भी वेदते हैं और अनेवम्भूत वेदना भी वेदते हैं?'
- उ. गौतम ! जो नैरियक अपने किये हुए कर्मों के अनुसार वेदना वेदते हैं वे नैरियक एवम्भूत वेदना वेदते हैं, जो नैरियक अपने किये हुए कर्मों के अनुसार वेदना नहीं वेदते हैं वे नैरियक अनेवम्भूत वेदना वेदते हैं। इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि— ''नैरियक एवम्भूत वेदना भी वेदते हैं और अनेवम्भूत वेदना भी वेदते हैं।'' दं. २-२४ वैमानिकों पयन्त समस्त संसारी जीवों के लिए भी

# इसी प्रकार जानना चाहिए। ७. एकेन्द्रिय जीवों में वेदनानुभव का प्ररूपण—

- प्र. भंते ! पृथ्वीकायिक जीव को आक्रांत करने (दवाने) पर वह कैसी वेदना (पीड़ा) का अनुभव करता है?
- जैतम ! जैसे कोई तरुण विलष्ठ यावत् शिल्प में निपुण पुरुष किसी वृद्धावस्था से जीर्ण जरा जर्जरित देह वाले यावत् दुर्वल क्लान्त पुरुष के सिर पर मुप्टि से प्रहार करें तो गौतम ! वह पुरुष उस पुरुप के द्वारा दोनों हाथों से मस्तक पर ताडित किये जाने पर कैसी वेदना का अनुभव करता है ?

हे भंते ! वह वृद्ध अनिष्ट वेदना का अनुभव करता है। इसी प्रकार हे गौतम ! उस वृद्धपुरुप की वेदना की अपेक्षा पृथ्वीकायिक जीव आक्रान्त किये जाने पर अनिष्टतर यावत् अमनामतर पीड़ा का अनुभव करता है।

- प्र. भंते ! अष्कायिक जीव संघर्षण किये जाने पर केसी वेदना का अनुभव करता है ?
- गौतम पृथ्वीकायिक जीवों के समान कहना चाहिए।
   इसी प्रकार तेजस्कायिक वायुकायिक और वनस्पतिकायिक भी यावत् पीड़ा का अनुभव करते हैं ऐसा कहना चाहिए।
- ८. नैरियकों में दस प्रकार की वेदनाएँ-

निरयिक दस प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं, यथा— 9. शीत, २. उष्ण, ३. शुधा (भृख), ४. पिपासा (प्यास), ५. कंडु (खुजर्ला), ६. पराधीनता. ७. न्वर, ८. दाद (जलन), ९. भय, ९०. शोक।

- ९. नरियकों की उष्ण-भीत वेदना का प्रस्पण-
  - प्र. भन्ते !(१) उप्पावेदना वाले नरकों में नारक किस प्रकार की उप्पावेदना का अनुभव करते हैं ?

<sup>ें</sup> अ. १०. सु. ७५३ (दाह के स्थान पर व्यादि शब्द का प्रयोग है।) और ठाणं. अ. ४. ३. ४. सु. ३४२ में व्यादि के चार प्रकार दताये हैं, चर्डाव्यहे दाही जो, अंतहान १. वाहण्, २. वितिष्ठ, ३. मिभिष्ट, ४. मीरणवाहण्।

उ. गोयमा ! (१) से जहानामए कम्पारदारए सिया तरुणे बलवं जुगवं अप्पायंके थिरग्गहत्थे दढपाणिपादपास पिट्टंतरोरू परिणए, लंघण-पवण-जवण-वग्गण-पमदृणसमत्थे तलजमलजुयल घणणिचियवलियवट्टखंधे, चम्मेट्ठगदुहणमुट्ठय-समाहयणिचियत्तगत्ते उरस्सबल समण्णागए छेए दक्खे पट्ठे कुसले णिउणे मेहावी णिउणिसप्पोवणए एगं महं अयपिंड उदगवारसमाणं गहाय तं ताविय-कोट्टिय कोट्टिय उिंक्पिंदिय उिंक्पिंदिय चुण्णिय जाव एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेणं अद्धमासं संहणेज्जा, से ण तं सीयं सीई भूयं अओमएणं संदंसएणं गहाय असब्भावपट्ठवणाए उसिणवेयणिञ्जेसु णरएसु पक्लिवेज्जा, से णं तं उम्मिसिय णिमिसियंतरेण पूणरिव पच्चुद्धरिस्सामिति कट्ट पविरायमेव पासेज्जा. पविलीणमेव पासेज्जा, पविद्धत्थमेव पासेज्जा, णो चेव णं संचाएइ अविरायं वा अविलीणं वा, अविद्धत्यं वा, पुणरवि पच्चुद्धरित्तए।

(२) से जहा वा मत्तमातंगे दिवे कुंजरे सिट्ठहायणे पढमसरयकालसमयंसि वा चरमनिदाय कालसमयंसि वा उण्हाभिहए तण्हाभिहए दवग्गिजालाभिहए आउरे सुसिए पिवासिए दुब्बले किलंते एकं महं पुक्खरिणिं पासेज्जा, चाउक्कोणं समतीरं अणुपुव्वसुजायवण गंभीरसीयलजलं संछण्णपत्तभिसमुणालं, बहुउप्पलकुमुदणलिण सोगंधिय पुंडरीय महपुंडरीय सयपत्त-सहस्सपत्त केंसर छप्पयपरिभुज्जमाणकमलं, फुल्लोवचियं. अच्छविमलसलिलपुण्णं परिहत्थभमंत, मच्छ कच्छभं अणेगसउणिगणमिहुण य विरइय सहुन्नइय महुरसरनाइयं तं पासइ तं पासित्ता तं ओगाहइ, तं ओगाहिता से णं तत्थ उण्हंपि पविणेज्जा, तिण्हंपि पविणेज्जा, खुहं पि पविणेज्जा, जरं पि पविणेज्जा, दाहं पि पविणेज्जा, णिद्दाएज्ज वा पयलाएज्ज वा, सइं वा, रइं वा, धिइं वा, मितं वा उवलंभेज्जा, सीए सीयभूए संकममाणे-संकममाणे सायासोक्खबहुले या वि विहरेज्जा,

एवामेव गोयमा ! असन्भावपट्ठवणाए उसिणवेयणिज्जे-हिंतो णरएहिंतो णेरइए उव्वष्टिए समाणे जाइं इमाइं मणुस्सलोयांस भवंति, गोलियालिंछाणि वा. उ. गीतम !(१) जैसे कोई लुबार का लड़का जो तरुण, बलबाद, युगवान और रोग रहित हो, जिसके दोनों हायों का अग्रभण रियर हों, हाब, पांच, पसिलयां, पीठ और जंबाए सुदृढ़ और मजवृत हों, जो लांबने, कुटने, तीव्र गति से चलने, फांटने और कठिन वस्तु को चूर-चूर करने में समर्थ हो, जो गहाँतव वे ताल वृक्ष जैसे मग्ल लंबे पुष्ट बाहु वाला हो, घन के समान पुष्ट वलयाकार गोल जिसके कंधे हो, जिसके अंग-अंग चम्ह की वेंत मुद्गर तथा मुट्टियों के आचात से पुष्ट बने हुए हो. जो आन्तरिक उलाह से युक्त हो, जो अपने शित्य में चतुर. दक्ष, निष्णात, कुशल, निपुण, युद्धिमान और प्रयीण हो, वह एक पानी के घड़े के समान बड़े लोहे के पिण्ड की एक दिन, दो दिन, तीन दिन यावत् उत्कृष्ट पन्द्रह् दिन तक तपा-तपाकर कूट-कूटकर चूर-चूर कर पुनः गोला बना कर ठंडा करे। फिर उस ठंडे हुए लोहे के गोले को लोहे की संडासी से पकड़कर असत् कल्पना से "मैं पलक झपकते जितने समय में फिर निकाल लूंगा'' इस विचार से उष्ण वेदना वाले नारकों में रख दें। परन्तु वह क्षण भर में ही उसे विखरता हुआ, मक्खन की तरह पिघलता हुआ और सर्वथा भर्सीभूत होते हुए देखता है। किन्तु वह अस्फुटित अगलित और अविध्वस्त रूप में पुनः निकाल लेने में समर्थ नहीं होता है।

अर्थात् वहां की भीपण उप्णता के कारण वह गोला अर्खंड नहीं रह पाता।

(२) जैसे–शरत् काल (आश्विन मास) के प्रारंभ में अयवा ग्रीष्मकाल (ज्येष्ठ मास) के अंत में कोई मदोन्मत क्रीड़ाप्रिय साठ वर्ष का हाथी गरमी से पीड़ित होकर तृपा से वायित होकर, दावाग्नि की ज्वालाओं से झुलसता हुआ आकुल, भूखा प्यासा, दुर्वल और क्लान्त होकर एक वड़ी पुष्करिणी की देखता है, जिसके चार कोने हैं, जो समान किनारे वाली हैं, जो क्रमशः आगे-आगे गहरी है, जिसका जल अधाह और शीतल है जो कमलपत्र कंद और मृणाल से ढंकी हुई है, जो वहुत से विकसित और पराग युक्त उत्पल कुमुद नलिन, सुभग, सौगंधिक, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, शतपंत्र, सहस्रपत्र आदि विविध कमलों से युक्त है, भ्रमर जिसके कमलों का रसपान कर रहे हैं, जो स्वच्छ निर्मल जल से भरी हुई है, जिसमें वहुत से मच्छ और कछुए इधर उधर घूम रहे हैं, अनेक पक्षियों के जोड़ों के चहचहाने के कारण जो मधुर स्वर से शब्दायमान हो रही है, ऐसी पुष्करिणी को देखता है, देखकर उसमें प्रवेश करता है, प्रवेश करके अपनी गरमी को शान्त करता है, तृषा को दूर करता है, भूख को मिटाता है, तापजनित ज्वर को नष्ट करता है और दाह को उपशान्त करता है और निद्रा लेने लगता है आंखे मूंदने लगता है, उसकी स्मृति रित (सुखानुभूति) धृति (धैर्य) तथा मति-मानसिक स्वस्थता लैटि आती है, इस प्रकार शीतल और शान्त होकर धीरे-धीरे वहां से निकलता हुआ अत्यन्त साता और सुख का अनुभव करता है।

इसी प्रकार हे गौतम ! असत्कल्पना से उष्णवेदनीय नरकों से निकलकर कोई नैरियक जीव इस मनुष्यलोक में जो गुड़ पकाने की भट्टियां, शराव वनाने की भट्टियां, वकरी की सेंडियालिंछाणि वा, भिंडियालिंछाणि वा, अयागराणि वा, तंवागराणि वा, तउयागराणि वा, सीसागराणि वा, रूपागराणि वा, सुवन्नागराणि वा, हिरण्णागराणि वा, कुंभारागणी वा, भुसागणी वा, इट्टयागणी वा, कवेल्लुयागणी वा, लोहारवरीसेइ वा, जंतवाडचुल्ली वा, हंडियलित्थाणि वा, सोंडियलित्थाणि वा, णलागणीइ वा, तिलागणीइ वा, तुसागणीइ वा, तत्ताइं समज्जोई भूयाइं फुल्लाकिंस्य समाणाई उक्कासहस्साई विणिम्म्यमाणाई जालासहस्साइं इंगालसहस्साइं पविक्खरमाणाइं अंतो-अंतो हुह्यमाणाइं चिट्ठंति, ताइं पासइ, ताइं पासित्ता ताइं ओगाहइ, ताइं ओगाहित्ता से णं तत्थ उण्हं पि पविणेज्जा, तण्हं पि पविणेज्जा, खुहं पि पविणेज्जा, जरंपि पविणेज्जा, दाहंपिपविणेज्जा, णिद्दाएज्जा वा, पयलाएज्जा वा, सइं वा, रइं वा, धिइं वा, महं वा, उवल-सीए सीयभूयए संकममाणे-संकममाणे सायासोक्खवहुले या वि विहरेज्जा,

- भवेयारूवे सिया ?
- गो इणट्ठे समट्ठे, गोयमा ! उसिणवेयणिञ्जेसु णेरइएसु नेरइया एत्तो अणिट्ठतिरयं चेव उसिणवेयणं पच्चणुभवमाणा विहरंति।
- सीयवेयणिञ्जेसु णं भंते ! णरएसु णेरइया केरिसियं सीयवेयणं पच्चणुटभवमाणा विहरति ?
- गोयमा ! से जहानामए कम्मारदारए सिया तरुणे जुगवं वलवं जाव सिप्पोवगए एगं महं अयिपंडं दगवारसमाणे गहाय ताविय कोट्ठिय-कोट्ठिय जहन्नेणं एगाहं वा, दुआहं वा, तियाहं वा, उक्कोसेणं मासं हणेज्जा, से णं तं उसिणं उसिणभूयं अयोमएणं संदंसएणं गहाय असद्भावपट्ठवणाए सीयवेयिणञ्जेसु णरएसु पविक्खयेञ्जा, से तं उम्मिसिय निमिसियंतरणं पुणरिव पच्चुद्धिरस्सामित्तिकड्डु पविरायमेव पासेञ्जा, पविलीणमेव पासेञ्जा, पविद्धत्थमेव पासेञ्जा, णो चेव णं संचाएइ अविरायं वा, अविलीणं वा, अविद्धत्थं वा, पुणरिव पच्चुद्धिरत्तए।

से णं से जहाणामए मतमायंगे तहेव जाव सोक्क्खवहुले या वि विहरेज्जा।

एवामेव गोयमा ! असन्भावपट्ठवणाए सीयवेदणेहिंतो णरएहिंतो नेरइए उव्वटि्टए समाणे जाई इमाई इहं माणुसलोए हवंति, तंजहा—

हिमाणि वा, हिमपुँजाणि वा, हिमपउलाणि वा, हिमपउलपुँजाणि वा, तुसाराणि वा, तुसारपुँजाणि वा, हिमकुँडाणि वा, हिमकुँडपुँजाणि वा, सींचाणि वा, ताई पासइ पासिता ताई ओगाहइ ओगाहिता से णं तत्य सींचांप पविणेज्जा, तण्हांप पविणेज्जा, खुहांप पविणेज्जा, जरांप पविणेज्जा, वाहं पि पविणेज्जा, निद्दाएज्ज वा पपलाएज्ज वा जाव उसिणे उसिणभूए संकसमाणे-संजसमाणे सावासीक्यवहुले वा विविहरेज्जा। मिण्डियों से भरी भट्टियां, लोहा, तांवा, रांगा, सीसा, चांदी, सोना, हिरण्य को गलाने की भट्टियां, कुम्भकार के भट्टे की अग्नि, भूसे की अग्नि, ईंटें पकाने के भट्टे की अग्नि, केवलु पकाने की भट्टे की अग्नि, लोहार के भट्टी की अग्नि, इक्षुरस पकाने की भट्टे की अग्नि, वड़े-वड़े भाण्डों को पकाने के भट्टों की अग्नि, शराव के भांडों को पकाने के भट्टों की अग्नि, तुण (वांस) की अग्नि, तिल की अग्नि, तप की अग्नि आदि जो अग्नि से तप्त स्थान है और तपकर अग्नि तुल्य हो गये हैं जिनसे फूले हुए पलास के फूलों की तरह लाल-लाल हजारों चिनगारियां निकल रही हैं, हजारों ज्वालाएं निकल रही हैं, हजारों अंगारे विखर रहे हैं और जो अत्यन्त जाज्वल्यमान है. ऐसे स्थानों को नारक जीव देखता है और देखकर उनमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके वह अपनी उष्णता, तुषा, क्षुधा, ज्वर और दाह को दूर कर वहां नींद भी लेता है, आंखें भी मूंदता है, स्मृति रति, धृति और चित्त की स्वस्थता प्राप्त करता है, इस प्रकार शीतल और शान्त होकर धीरे-धीरे वहां से निकलता हुआ अत्यन्त साता और सुख का अनुभव करता है।

- प्र. क्या नारकों की ऐसी उष्णवेदना है?
- गौतम ! यह वात नहीं है, उष्ण वेदना वाले नरकों में नैरियक इससे भी अधिक अनिष्टतर उष्णवेदना का अनुभव करते हैं।
- प्र. भन्ते ! शीतवेदना वाले नरकों में नैरियक जीव कैसी शीतवेदना का अनुभव करते हैं ?
- उ. गौतम ! जैसे कोई लुहार का लड़का जो तरुण, युगवान्, वलवान् यावत् शिल्प में निपुण हो, वह पानी के एक घड़े के वरावर एक वड़े लोहे के पिण्ड को पानी लेकर उसे तपा-तपा कर कूट-कूट कर जघन्य एक दिन, दो दिन, तीन दिन, उत्कृष्ट एक मास पर्यन्त पूर्ववत् सव क्रियाएं करता रहे तथा उस उष्ण और अति उष्ण गोले को लोहे की संडासी से पकड़ कर असत् कल्पना से ''मैं पलक झपकते जितने समय में निकाल लूंगा'' इस विचार से शीतवेदना वाले नरकों में डाले किन्तु वह पल भर वाद गलता हुआ देखता है, नष्ट होता हुआ देखता है, ध्वस्त होता हुआ देखता है वह उसे अस्फुटित पूर्ववत् अगलित अध्यस्त निकालने में समर्थ नहीं होता है।

मस्त हाथी के समान उसी प्रकार यावत् सुखशान्ति से विचरता है।

इसी प्रकार हे गौतम ! असत् कल्पना से शीतवेदना वाले नारकों से निकला हुआ नैरिवक इस मनुष्यलोक में शीतप्रधान जो स्थान है, यथा—

हिम, हिमपुंज, हिम पटल, हिम पटल के पुंज, तुपार, तुपार के पुंज, हिमकुण्ड, हिमकुण्ड के पुंज आदि को देखता है, देखकर उनमें प्रवेश करता है, प्रवेश करके वह अपनी शीतलता, तृपा, भूख, ज्वर, दाह को मिटा कर वहां नींद भी लेता है, आंखें भी चंद कर लेता है चावत उप्पा होकर अति उप्पा होकर वहां से धीरे-धीरे निकलता हुआ अत्यन्त साता और मुख का अनुभव करता है। गोयमा ! सीयवेयणिज्जेसु नरएसु नेरइया एत्तो अणिट्ठतिरयं चेव सीयवेयणं पच्चणुभवमाणा विहरंति।
—जीवा. पिंड. ३, उ. २, सु. ८९ (५)

## ) () . नेरइएसु खुहप्पिवासा वेयणा परूवणं-

- प. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए नेरइया केरिसयं खुहिप्पवासं पच्चणुब्भवमाणा विहरंति ?
- उ. गोयमा ! एगमेगस्स णं रयणपभापुढविनेरइयस्स असब्भावपट्ठवणाए सव्वोदही वा, सव्वपोग्गले वा आसगंसि पिक्खवेञ्जा णो चेव णं से रयणपभाए पुढवीए नेरइए तित्ते वा सिया वितण्हे वा सिया, एरिसया णं गोयमा ! रयणपभाए नेरइया खुहिप्यवासं पच्चणुब्भवमाणा विहरंति।

एवं जाव अहेसत्तमाए।

−जीवा.पिड.३,सु.८८

## णेरइयेसु णरयपालेहिं कड वेयणाणं परूवणं—

हण छिंदह भिंदह णं दहेह, सद्दे सुणेत्ता परमधिम्मयाणं। ते नारगा ऊ भयभिन्नसण्णा, कंखंति कं नामं दिसं वयामो ॥ इंगालरासिं जलियं सजोइं, तओवमं भूमिं अणोक्कमंता। ते डज्झमाणा कलुणं थणंति, अरहस्सरा तत्थ चिरट्टिटईया॥ जइ ते सुयावेयरणीऽभिदुग्गा, निसोओ जहाखुर इव तिक्खसोया। तरंति ते वेयरणिं भिदुग्गं, उसुचोइया सत्तिसु हम्ममाणा॥ कीलेहिं विज्झंति असाहुकम्मा, नावं उवंते सङ्विप्पहूणा। अन्नेत्य सूलाहिं तिस्लियाहिं, दीहाहिं विद्धूण अहे करेंति ॥ केसिं च वंधितु गले सिलाओ, उदगंसि वोलेंति महालयंसि। कलंबुयावालुय मुम्मुरे य, लोलंति पच्चंति या तत्थ अन्ने ॥ असूरियं नाम महद्भितावं, अंधंतमं दुप्पयरं महंतं। उड्ढं अहे य तिरियं दिसासु, समाहियो जत्थऽगणी झियाइ ॥ जंसि गुहाए जलणेऽतियट्टे, अजाणओ डज्झड् लुत्तपण्णे। सया य कलुणं पुणऽधम्मठाणं. गाडोवणीयं अतिदुक्खधम्मं॥

हे गीतम ! जीतबेदनीय वाले नरकों में नरियक इससे मी अधिक अनिष्टतर जीतबेदना का अनुभव करते हैं।

## १०. नैरियकों की भृख प्यास की वेदना का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! इस रत्नप्रभाषृथ्वी के नैरियक भूख और प्यास की कैसी वेदना का अनुभव करते हैं ?
- उ. गीतम !असत्कल्पना से यदि किसी रत्नप्रभापृथ्वी के निर्सिक के मुख में सब समुद्रों का जल तथा सब खाद्य पुद्गल डाल दिए जाय तो भी उस रत्नप्रभापृथ्वी के निर्सिक की भूख तृप्त नहीं हो सकती है और प्यास भी शान्त नहीं हो सकती है।

हे गौतम ! रलप्रभापृथ्वी के नैर्रायक ऐसी तीव्र भृख प्यास की वेदना का अनुभव करते हैं।

इसी प्रकार अधःसप्तम (नरक) पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए।

## 99. नैरियकों को नरकपालों द्वारा दत वेदनाओं का प्ररूपण-

नरक में उत्पन्न वे प्राणी मारो, काटो, छेदन करो, भेदन करो, जलाओ, इस प्रकार के परमाधार्मिक देवों के शब्दों को सुनकर भय से संज्ञाहीन हुए वह नारक यह चाहते हैं कि—'हम किसी दिशा में भाग जाएं।'

जलती हुई और जाञ्चल्यमान अंगारों की राशि के समान अत्यन्त गर्म नरक भूमि पर चलते हुए वे नैरियक जलने पर करुण हदन करते हैं, जो निरन्तर सुनाई पड़ती है, ऐसे घोर नरकस्थान में वे चिरकाल तक निवास करते हैं।

तेज उस्तरे की तरह तीक्ष्ण धार वाली अतिदुर्गम वेतरणी नदी का नाम तो तुमने सुना होगा अतिदुर्गम उस वेतरणी नदी को वाण मारकर प्रेरित किये हुए और भाले से वींधकर चलाये हुए वे नैरियक पार करते हैं।

नौका की ओर आते हुए उन नैरियकों को वे परमाधार्मिक कीलों से वींध देते हैं इससे वे स्मृति विहीन होकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तव अन्य नरकपाल उन्हें लम्बे-लम्बे शूलों और त्रिशूलों से वींधकर नीचे पटक देते हैं।

किन्हीं नारकों के गले में शिलाएं वांधकर अगाध जल में डुवोते हैं और दूसरे उन्हें अत्यन्त तपी हुई कलम्वपुष्प के समान लाल सुर्ष रेत में और मुर्मुराग्नि में इधर उधर घसीटते हैं और भूंजते हैं।

असूर्य नारक नरक महाताप से युक्त घोर अन्धकार से पूर्ण दुष्प्रतर और विशाल है जिसमें ऊपर नीची एवं तिरछी सर्व दिशाओं में प्रज्वित आग निरन्तर जलती रहती है।

जिनकी जलती हुई गुफाओं में धकेला हुआ नैरियक अपनी दुष्प्रवृत्तियों को नहीं जानता हुआ वेभान होकर जलता रहता है। जो सदैव करुणा पूर्ण और अधर्म का स्थान है तथा पापी जीवों को अनिवार्य रूप से मिलता है और उसका स्वभाव भी अत्यन्त दुःख देना है।

चत्तारि अगणीओ समारिभत्ता, जिहं कूरकम्माऽभितवेंति बालं। ते तत्थ चिट्ठंतऽभितप्पमाणा, मच्छा व जीवंतुवजोइपत्ता॥ संतच्छणं नाम महदिभतावं. ते नारया जत्थ असाहकम्मा। हत्थेहिं पाएहि य वंधिउणं, फलगं व तच्छंति कुहाडहत्था॥ रुहिरे पूणो वच्चसम्सियंगे, भिन्नत्तमंगे परियत्तयंता। पयंति णं णेरइए फूरंते, सजीवमच्छे व अओकवल्ले॥ णो चेव ते तत्थ मसीभवंति. ण भिज्जई तिव्वभिवेयणाए। तमाणभागं अणुवेदयंता, दुक्खंति दुक्खी इह दुक्कडेणं॥ तिहं च ते लोलणसंपगाढे, गाढं सुतत्तं अगणिं वयंति। न तत्थ सायं लभतीऽभिद्रगो, अरहियाभितावा तहवी तवेंति॥

से सुव्वई नगरवहे व सद्दे, दुहोवणीयाण पयाण तत्थ। उदिण्णकम्माण उदिण्णकम्मा, पुणो-पुणो ते सरहं दुहेंति॥ पाणेहि णं पाव वियोजयंति, तं भे पवक्खामि जहातहेणं। दंडेहिं तत्था सरयंति वाला, सव्वेहिं दंडेहिं पुराकएहिं॥ ते हम्ममाणा णरए पडंति, पुण्णे दुरूवस्स महब्भितावे। ते तत्थ चिट्ठंति दुरूवभक्खी, तुट्टंति कम्मोवगया किमीहिं॥

सया किसणं पुणं धम्मठाणं, गाढोवणीयं अतिदुक्खधम्मं। अंदूसु पिक्खण विहत्तु देहं, वेहेण सीसं सेऽभितावयंति॥

ष्ठिदंति वालस्स खुरेण नकं, इट्ढे वि ष्ठिदंति दुवे वि कण्णे। जिक्मं विणिकस्स विहत्यिमेत्तं, तिक्साहिं सुलाहिं तिवातयंति॥ से तिष्पमाणा तलसंपुडब्दः गर्शियं जन्य धराति वाला। जिस नरकभूमि में क्रूरकर्म करने वाले असुर चारों ओर अग्नियां जलाकर मूढ़ नारकों को तपाते हैं और वे नारकी जीव आग में .डाली हुए मछलियों की तरह तड़फड़ाते हुए उसी जगह रहते हैं।

(वहां) संतक्षण नामक एक महान् ताप देने वाला नरक है जहां बुरे कर्म करने वाले नरकपाल हाथों में कुल्हाड़ी लेकर उन नैरियकों के हाथों और पैरों को वांधकर लकड़ी के तख्ते की तरह छीलते हैं।

फिर रक्त से लिप्त जिनके शरीर के अंग सूज गये हैं तथा जिनका सिर चूर-चूर कर दिया गया है और जो पीड़ा के मारे छटपटा रहे हैं ऐसे नारकी जीवों को परमाधार्मिक असुर उलट पुलट करते हुए जीवित मछली की तरह लोहे की कड़ाही में डालकर पकाते हैं।

वे उस नरक की आग में जलकर भस्म नहीं होते और न वहां की तीव्र वेदना से मरते हैं किन्तु उसके अनुभव का वेदन करते हुए इसलोक में किये हुए दुष्कृत (पाप) के कारण वे दुःखी होकर वहां दुःख का अनुभव करते हैं।

उन नारकी जीवों के आवागमन से पूरी तरह व्याप्त हो उस नरक में तीव्ररूप से अच्छी तरह तपी हुई अग्नि के पास जव वे नारक जाते हैं, तव उस अतिदुर्गम अग्नि में वे सुख नहीं प्राप्त करते और तीव्र ताप से रहित नहीं होने पर भी नरकपाल उन्हें और अधिक तपाते हैं।

उस नरक में नगरवध के समय होने वाले कोलाहल के समान और दुःख से भरे करुणाजनक शब्द सुनाई पड़ते हैं तो भी जिनके मिथ्यात्वादि कर्म उदय में आए हैं, वे नरकपाल उदय में आये हुए पापकर्म वाले नैरियकों को वड़े उत्साह के साथ वार-वार दुःख देते हैं।

पापी नरकपाल नारकी जीवों के इन्द्रियादि प्राणों को काट-काट कर अलग कर देते हैं, उसका में यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ।अज्ञानी नरकपाल नारकी जीवों को दण्ड देकर उन्हें उनके पूर्वकृत सभी पापों का स्मरण कराते हैं।

नरकपालों द्वारा मारे जाते हुए वे नैरियक पुनः महासन्ताप देने वाले (विष्टा और मूत्र आदि) वीभत्त रूपों से पूर्ण नरक में गिरते हैं। वे वहां (विष्टा, मूत्र आदि) घिनौने पदार्यों का भक्षण करते हुए चिरकाल तक कर्मों के वशीभृत होकर कृमियों (कीड़ों) के द्वारा काटे जाते हुए रहते हैं।

नारकी जीवों के रहने का सारा स्थान सदा गर्म रहता है और वह स्थान उन्हें गाढ़ वंधन से बद्ध कमों के कारण प्राप्त होता है तथा अत्यन्त दुःख देना ही उस स्थान का स्थाप है। नरकपाल नारकी जीवों के शरीर को बेड़ी आदि में डालकर उनके शरीर की तोड़-मरोड़ कर उनके मन्तक में छिद्र करके उन्हें सन्नाप देते हैं। वे नरकपाल अविवेकी नारकी जीव की नासिका को उन्तरे में काट डालते हैं, उनके ओट और दोनो कान भी काट हैने हैं और जीभ को एक विताभर बाहर सींचकर उसमें नीस्वे शृल भोककर उन्हें मन्ताप देते हैं।

उन नैरिपिको के कटे हुए अंगों में सत्तत खून टपकता रहता है जिसकी पीड़ा में ये विवेकमूढ़ मुखे हुए ताल के पनी के समान



#### वेदना अध्ययन

६. जे णं नो पभू अहेरूवाइं अणालोएत्ताणं पासित्तए,

एस णं गोयमा !पभू वि अकामनिकरणं वेयणं वेदेंति। प. अस्थि णं भंते !पभू वि पकामनिकरणं वेयणं वेदेंति ?

- उ. गोयमा !अस्थि।
- प. कहं णं भंते ! पभू वि पकामनिकरणं वेयणं वेदेंति ?
- उ. गोयमा ! १. जे णं नो पभू समुद्दस्स पारं गमित्तए, २. जे णं नो पभू समुद्दस्स पारगयाइं रूवाइं पासित्तए,
  - ३. जे णं नो पभू देवलोगं गमित्तए,
  - ४. जे णं नो पभू देवलोगगयाइं रूवाइं पासित्तए, एस णं गोयमा !पभू वि पकामनिकरणं वेयणं वेदेंति। -विया. स. ७, उ. ७, सु. २५-२८

#### ४. विविहभावपरिणय जीवस्स एगभावाईरूवपरिणमनं-

प. एस णं भंते ! जीवे तीतमणंतं सासयं समयं दुक्की, समयं अदुक्की, समयं दुक्की वा, अदुक्की वा पुव्विं च णं करणेणं अणेगभावं अणेगभूयं परिणामं परिणमइ,

अह से वेयणिञ्जे निञ्जिण्णे भवइ तओ पच्छा एगभावे एगभूए सिया ?

उ. हंता, गोयमा ! एस णं जीवे जाव अह से वेयणिज्जे निज्जिण्णे भवइ, तओ पच्छा एगभावे एगभूए सिया। एवं पडुप्पत्रं सासयं समयं।

एवं अणागयमणंतं सासयं समयं। -विया. स. १४, उ. ४, सु. ५-७

- ५. जीव-चउवीसदंडएसु सयंकड दुक्खवेयण परूवणं-
  - प. जीवे णं भंते ! सयंकडं दुक्खं वेएइ?
  - उ. गोयमा ! अत्थेगइयं वेएइ, अत्थेगइयं नो वेएइ?
  - प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-'अत्थेगइयं वेएइ, अत्थेगइयं नो वेएइ?'
  - उ. गोयमा ! उदिण्णं वेएइ, अणुदिण्णं नो वेएइ।

से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— ''अत्थेगइचं पेएइ, अत्थेगइचं नो पेएइ।'' दं. १-२४, एवं नेग्ड्ए जाव येमाणिए।

- प. जीया णे भेते ! सर्चकडं दुक्सं देवेति ?
- ड. भोयमा ! अन्येगस्य वेदेति, अस्थेगस्यं नी देदेनि।

इ. जो जीव अवलोकन किये विना नीचे के पदार्थों को नहीं देख मकते हैं.

ऐसे जीव समर्थ होते हुए भी अकामनिकरण वेदना वेदते हैं।

- प्र. भंते ! क्या समर्थ होते हुए भी जीव प्रकामनिकरण (तीव्र इच्छापूर्वक) वेदना को वेदते हैं ?
- उ. हां, गौतम ! वेदते हैं।
- प्र. भंते ! समर्थ होते हुए भी जीव प्रकामनिकरण वेदना को किस प्रकार वेदते हैं ?
- उ. गौतम ! १. जो समुद्र के पार जाने में समर्थ नहीं है,
  - २. जो समुद्र के पार रहे हुए पदार्थों को देखने में समर्थ नहीं है,
  - ३. जो देवलोक जाने में समर्थ नहीं है,
  - ४. जो देवलोक में रहे हुए पदार्थों को देखने में समर्थ नहीं है, गौतम ! ऐसे जीव समर्थ होते हुए भी प्रकामनिकरण वेदना को वेदते हैं।

#### १४. विविधभाव परिणत जीव का एकभावादिरूप परिणमन-

- प्र. भंते ! क्या यह जीव अनन्त शाश्वत अतीत काल में समय-समय पर दुःखी-अदुःखी (सुखी) या दुःखी-अदुःखी अथवा पूर्व के करण (प्रयोगकरण और विम्नसाकरण) से अनेकभाव और अनेकरूप परिणाम से परिणमित हुआ? इसके वाद वेदन और निर्जरा होती है और उसके वाद कदाचित् एकभाव वाला और एक रूप वाला होता है?
- उ. हां, गौतम ! यह जीव यावत् वेदन और निर्जरा करके उसके वाद कदाचित् एक भाव और एक रूप वाला होता है। इसी प्रकार शाश्वत वर्तमान काल के विषय में भी समझना चाहिए। इसी प्रकार अनन्त शाश्वत भविष्यकाल के विषय में भी समझना चाहिए।

#### १५. जीव-चौवीस दंडकों में स्वयंकृत दु:ख वेदन का प्ररूपण-

- प्र. भंते ! क्या जीव स्वयंकृत दुःख को वेदता है ?
- उ. गौतम ! किसी दुःख को देदता है और किसी को नहीं वेदता है।
- प्र. भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि— 'किसी को वेदता है और किसी को नहीं वेदता है ?'
- उ. गीतम ! उदीर्ण (उदय में आए दुःद) को बेदता है, अनुदीर्ण को नहीं बेदता, इस कारण से गीतम ! ऐसा कहा जाता है कि— "किमी को बेदता है और किमी को नहीं बेदता है।" दं. 9-२४. इसी प्रकार नैर्गयक में बैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए।
- प्र. भी रेक्या (बहुत-में) हीय स्वयंज्ञात दुश्य को वेदने हैं ?
- शैतम ! चिमी (दृश्य) को चेदले हैं, और किमी (दृश्य) की मही चेदले हैं।